#### THE

# MAHĀBHĀRATA

FOR THE FIRST TIME CRITICALLY EDITED BY

#### VISHNU S. SUKTHANKAR

#### WITH THE CO-OPERATION OF

SHRIMANT BALASAHEB PANT PRATINIDHI; S. K. BELVALKAR; R. N. DANDEKAR; S. K. DE; F. EDGERTON; A. B. GAJENDRAGADKAR; P. V. KANE; R. D. KARMARKAR; V. G. PARANJPE; V. K. RAJAVADE; N. B. UTGIKAR; P. L. VAIDYA; V. P. VAIDYA; RAGHU VIRA; M. WINTERNITZ; R. ZIMMERMANN, S.J.;

AND OTHER SCHOLARS

AND ILLUSTRATED FROM ANCIENT MODELS BY

## SHRIMANT BALASAHEB PANT PRATINIDHI

RAJA OF AUNDH

VOLUME 4



Ander the Patronage of the Kaja of Anndh; the British Academy, Condon; the Emperial Government of Endia; the Probincial Governments of Bombay, Madras and Burma; the Gwalior, Hyderabad (Peccan), Baroda, Bhabnagar, Phaltan and Mysore States; the University of Bombay; and other distinguished donors

POONA
BHANDARKAR ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE

1942

# ĀRAŅYAKAPARVAN

(PART 2)

BEING THE THIRD BOOK OF THE MAHABHARATA

THE GREAT EPIC OF INDIA

FOR THE FIRST TIME CRITICALLY EDITED BY

VISHNU S. SUKTHANKAR

OF THE BHANDARKAR ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE



POONA
BHANDARKAR ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE
1942

The Contents of this Volume were issued, in 1942, as a part of Fascicule 12 of this Edition.

All rights reserved

Published by the Bhandarkar Oriental Research
Institute, Poona. Text Printed by Prof. Sadhu
Ram, M. A., at the Arya Bharati Press, Lahore.
Title-pages Printed by Mr. R. Y. Shedge, at the Nirnaya Sagar
Press, 26-28, Kolbhat Street, Bombay.

## CONTENTS OF VOLUME FOUR

|                |        |         |       |      |         |     |      |      |            |                |             |      | PA   | LGES   |
|----------------|--------|---------|-------|------|---------|-----|------|------|------------|----------------|-------------|------|------|--------|
| TEXT AND C     | RITICA | L AP    | PAR.  | ATU  | JS OF   | TH  | E ĀF | RAŅ  | YAK        | A (I           | PART        | 2)   | 518  | 3-1041 |
| APPENDIX I     | ("ADD  | OITIONA | .t" P | ASSA | ages)   |     | •    | •    |            | •              |             |      | 1048 | 3-1089 |
| CRITICAL NO    | TES    |         | •     |      | •       |     |      | •    |            |                | •           | •    | 1091 | -1109  |
| ERRATA         | •, •   | •       |       |      | •       |     | •    |      |            |                | •           |      | 1    | 111    |
| ·              | LIST   | OF I    | PLA   | TE   | S Al    | ND  | ILI  | LUS  | $_{ m TR}$ | $\mathbf{ATI}$ | ONS         | 3    |      |        |
|                |        | ,       |       |      |         | N   |      |      |            |                | 02          |      |      |        |
| FACSIMILI      |        |         | OF A  | CC   | UM:     | E E | RY ( | OF I | THE        |                |             |      |      |        |
| ARAŅ:<br>ASIAT |        |         |       |      |         |     |      |      |            | FRO            | NTIS        | PIEC | Œ    |        |
| ILLUSTRA       | 1      |         |       |      |         |     |      |      |            | FACI           | NG          | PAG  | E    | 910    |
| ILBUSTRA       | TION T | O 3. 2  | 81. 1 | 6    | •       | •   |      |      |            |                | , <b>,,</b> |      |      | 974    |
| FACSIMILI      | E OF S | ĀRAT    | ā M   | 1S ( | יים יור | TE. |      |      |            |                |             |      |      | • •    |

1112

ĀRAŅYAKA, BELONGING TO THE ROYAL

ASIATIC SOCIETY OF BENGAL .

# ABBREVIATIONS AND DIACRITICAL SIGNS

add. = adding. addl. = additional. adhy. = adhyāya(s).App. = Appendix.Arj. = Arjunamiśra. B. = Bombay edition of the Mbh. (Saka 1799). Bom. or Bomb. = Bombay (edition). C. = Calcutta edition of the Mbh. (editio princeps). Cal. or Calc. = Calcutta (edition). comm. = commentary. cont. = continue(s). corr. = corrected, correction. Crit. App. = Critical Apparatus. Dev. = Devabodha.ed. = edition. fig. = figure(s). fol. = folio(s). foll. = following. fragm. = fragment(ary). hapl. = haplographic (ally). illeg. = illegible. inf. lin. = infra lineam. int. lin. = inter lineas.interp. = interpolate(s). introd. = introduction, introductory. K. = Kumbhakonam edition of the Mbh. Kumbh. = Kumbhakonam (edition). L = Line.M. = Madras edition of the Mbh. (of P. P. S. Sastri, 1931-1936). Mad. = Madras (edition). m or marg. = marginal(ly). Mañj. = Bhāratamañjarī (Kāvyamālā 65). Manu. = Manusmrti (ed. N. S. P.). Mbh. = Mahābhārata. Nīl. = Nīlakantha. om. = omit(s), omitting.

```
orig. = original(ly).

post. = posterior.

pr. m. = propria manu.

Rām. = Rāmāyaṇa (ed. N. S. P.).

ref. = refer(ence).

resp. = respective(ly).

sec. m. = secunda manu.

st. = stanza(s).

subst. = substitute(s).

suppl. = supplementary.

sup. lin. = supra lineam.

transp. = transpose(s), transposition.

v. = verse.

(var.) = (with variation).

v. l. = varia(e) lectio(nes).
```

- \*\* (in the critical footnotes) enclose citations from commentators.
- [ ] besides their normal uses, enclose additions to MS. readings.
- ( ) besides their normal uses, enclose superfluous letters, which should be omitted from MS. readings.
- \* (superior star) in the text indicates an emendation.
- \* \* (in the MS. readings) indicate syllables lost through injury to MS.
- printed below any part of the constituted text indicates that the reading of it is less than certain.
- c denotes a "Commentary", prefixed to the abbreviation of the name of a commentator; thus, Cd = Commentary of Devabodha; Ca. d. n = Commentaries of Arjunamisra, Devabodha and Nīlakaṇṭha. A "p" is added on to denote a "pāṭha"; thus, Cnp = a pāṭha mentioned in the Commentary of Nīlakaṇṭha.

# ॥ आरण्यकंपर्व ॥

[ पूर्वतोऽनुवृत्तम् ]



॰।विबासिने ६ विवस्तभूया र्भिम्स स्प्राह्ममानिष्ठ र चढ्डा वमर्षे मे १४ इति सुनिह्न स्यानवित्र न्याने वाल्याने व त्रिमश्चित्र विग्रहस्यम् ६ क्रिक्ट्रियमम् दृष्टेदि ६ ६ दिमिद्रिपिप्रियः इसम्मयस्य नृष्ट्रदेव ववव व्यक्षेण्डः विज्ञिदेः पत्रः यवा प्रवास्त्र प्रशिक्ष मृतिकोत्मग्रामे सम्प्रश्ची प्रश्निकोत्मग्राम् । लोक्षियं मोक्रम्भः ३ द्वारम्मारुकं सम्भवववस्य सम्मिभवद्भगः स्वास्त्र सम्प्रदिमात्रमात्रुकं यस्ट उत्ते तिज्ञाद्ध ् शुल्मिरोपिभूषिक्विरिमानिभ्रवयदाकुरः क्नेभयडिक्यसम्बन्धस्त्रभद्वार्टममुद्धस्य सरियनः एवेद्रमञ्जूक्क त्नस्र्वभूयोणन्यवेद्यस्मान्जभपरःक्विः भाष्ट्रभङ्खाः ॥स्यक्रमुखन्यस्य स्वर्भङ्गभणः॥ स्राप्तरः ॥स्यक्ः ् माउँ पत्र इति है है महत्त्वमिष्वति एउभेवय कार्नि धुकुर्वको विक्रू एयम्। सम्मान्ये पित्र करेन्। एक उभवित्र अप अष्णमुर्वरायभावाभादक्रेनीप्रियम्मञ्जूनिमक्रेनि इम्मिक्वव्यप्रुङ्गित्रगर्भभूपालस्रोता (सम्मान्मः भाषी अधिवद्वी गर्थ पञ्चा कही लिम अपिट न दि सर्वे वर्षा स्वाव के कला में सर्वे दूर दुक्य वितृ हुं पपु गर्वि न से अस्तिकों े डोल्गा है। इस भूत्रम् हिंदुः भएगाडिभम्गास्त्रे गभग्रह आवग्लाप्तं भूते । भूतार्वा भपश्चित्रं भूताभिल्यक भूत्रपूर्णणः ८ ८ ः गर्नः इत्यन्वेद्वभएते, इति॥०९।। वस्वेद्यवयवयं वस्त्रेम् स्त्रम् स्त्रोभरात्रे गरात्रे मृत्रापर्द्राग्राप्टी सीश्रह्णाम् इ गर्न न्यायव इत्राप्त १९ ग्राज्या अस्ति । इत्रामुख्या १९ वर्षे प्राप्त १९ वर्षे १ ्र हेर्यमेत् । इद्वालक्ष्मेतिकुः चित्राक्त्राल्यः होरा हिलानं लामः छक्ते। यह हर्ने एक्स स्टिन् । उत्रवासम् । इत्यानाः व हारेगी मीर्मित्र करें उनमें उने बार के बार के बार के किया है। किया के किया के किया के किया के किया के किया के र हिमीपर्वित्तं वेहिक्समा हित्री मर्मा क्रमानिस्यम् । सिवीकमारेव र स्मेवनव उत्तरीत्रे मेरीस्र मार्ग क्रमानिस्य ्र मेर्बन्तवर् महारुत्र हैं हिन्द्र ही डिन्ट्न (८ ... हरं तर्शामसंत्रे ग्रह्म १९७० । अवस्तर् से मूल्या करा १०० इ. भेरब्रा १९४० । १८४० ८ १८४० । १८४० । १८४० । १८४० । १८४० । १८४० । १८४० । १८४० । १८४० । १८४० । १८४० । १८४० । द भगिष्याप्रगाप्रमण्यास्त्र स्वेनिकु नेगद्र ग्याके सङ्गार् अस्वे प्रदेशस्य अस्ति । यह वेसने असे प्रदेश <u> ७ हिंचयगर् स्थवतुर्गमे वर्षमण्डिमण्र सर्वेण्यात्र मण्डल</u>्यमण्डल्यात् वार्णमञ्ज्ञात्र स्वाद्धाः वर्णमञ्ज्ञात्र स च ह्योमयमेवभूम् । रेजन्डम् जी स्मिरिकाराण्या रजार्थ सम्बर्ध जो सम्बर्ध स्मिर्ग है सम्स्मिन है सम्स्मिन स्मिर्ग सम्बर्ध °६ मुनिवजुमार्गित्रं उन्माद्वाण्णभिभारेत्र कृत्युं <u>च</u>ण्डनग्रः <del>प्रमित्र</del> गर्द्धे वर्द्धे चित्राल्युना क्रियाद्वमा लङ्कार्यः वर्णाः क विकार्द्रमञ्चलत् । मेक्के म्हिन्यमीयं मरण्यातं यहाउत्मद्राण्मीयाण्डिवनु मम्बी चिमार्ययां यस् ॐ उत्तमर् ण्यापित्राच्यु हिमाण कडीमर् ए जबकु पश्चिमाण्यस्य । गर्द्धु व बर्स्ड पाडिपाण्यस्य व व अमरविम्म्यास्य व क अगुजारिकोव्याङ्क्रपुष्ट्रकार का ए ए० ४ लिसिद्र अगिभिष्यो द्वित प्रकासिद्द में लिसित्र केप द्वित का स्वास्त्र ्र स्तुडिन्यपम्य र्याणकि तेकेहरू रूट्य सम्बद्धाः त ०५ तमङ्ग्रस्कितिभिष्यः वृत्ती मन्द्रास्त्रिनिकीवेपना थ्राष्ट्राक्षाको।नहामहेभावसंस्वाद्भाको।विष्ठूनप्वयुक्षप्रेश्वावसीम्हाकिष्ठमेवाण्यास्मित्स्व ॐ म्ड्रचिमिडिय वर्षं भाभनेके ग्रेपेनाराष्ट्रिकारिने द्वांभारिन मुक्ता सम्बन्ध स्वापन हुन्। भारतीय वर्षे ः ककवा। अया अत्वर्राष्ट्रा भार्ष्ट्रक वित्र प्रश्न भारती है अध्या महिना निष्य के किन हो के किन किन किन किन किन इ. इ. इत्भवण्यभूभित्ते भामे व्रथनित्र भवनवास्य मिडभवण्ये नुवास्त्र करण है अपूर्ण एप चर्रियो ल ल वर्णमूझचेद्रः॥ मुद्रेन्मेनभाग्डेचे हि॥ भेभिड्युभगाडेषु प्रशिम् पडिनामु ने मिल्युपयो उपे विनादिन विभिन्ने प च्छ भारता मान्य वह वागी मान्य प्रमाय भारती है। वा कार्य प्रमाय प्रमाय वा मान्य वा मान्य वा मान्य वा मान्य वा मान्य वा मान्य प्रमाय प्रमाय वा मान्य व ভ্ৰ শাধ্য আছ্য : নম্ন বিষ্ণান কৰিছে। নাম কৰিছে নাম কৰিছে নাম কৰিছে নাম কৰিছে। প্ৰ প্ৰতিষ্ঠান কৰিছে নাম কৰিছে ন ভ্ৰমাধ্য আছ্য : নম্ন বিষ্ণান কৰিছে নাম ক ३ ६ वद्र जनुरुगमुरुगमुरुगमुरुभमुल्पिया । प्रमाणिका । प्रस्ता (भित्रेशमा भूरये नश्चित्र मुस्य । उर्जा (१०००)।।। हाइन्डमणमुक्ता प्रवासम् अण्यान्य स्थाप्य प्रमाणकः । यस्य प्रमाणकः क्रम्यायम् । १४,५३१ व इत्येष्ट्रमणमुक्तारेकः महाहुमुत्रमत्यातिक्रीया (सहाय जन्नायाः क्रमणकः स्थापकः । १४,५३१ व इत्यापयाः मानिक्षेत्रविक्षेत्रम् सित्रकः सित्रकः विक्षेत्रमः विक्षेत्रमः सित्रकः स्थापकः स्यापकः स्थापकः स्थापकः स्थापकः स्थापकः स्थापकः स न्द्र इये लेक्ड इत्स्वारणः अग्द्राविग इहित्रमें लाबेल्य उद्दिष्ट एम्परानी यामक्त्रत्व विशेषाद्वित स्वा । १००० अ इ. डीयमिस्त्रे उर्थ्य, किंभिष्ठ उर्दे इंग्मीय सङ्गिष्ठ यस सम्मीय सङ्ग्रह । व ग्रंथ्य व १ व ग्रंथ्य व १ व ग्रंथ इ. डीयमिस्त्रे उर्थ्य, किंभिष्ठ उर्दे इंग्मीय सङ्गिष्ठ यस सम्मीय सङ्ग्रह । व ग्रंथ्य व १ व ग्रंथ्य व १ व ग्रंथ उ उद्वर्षि वि उद्वर्ष महाराभवहीत अळ वं में प्रतिकारि विभिद्री तिवि विकास भक्ष पुरम् की उद्वर्श भनेमाण " कन्य असुभेयात्रे अस्त्री विश्वाविधमस्त्रोतकष्ट्रे भष्टारभा अस्य अस्टर्स सङ्ख्या स्ट्रा भस्ते ः म्रेड्अभिष्ठ म्राज्मियोग्रिङः भन्नेहः वीग्रिक्षे मृत्यः अप्राप्त अस् ं दश्यस्थितम् कित्रितः एकः भने प्रमाधित रविष्कृत्तिविस्भिन्दविस्भिन्दविस्भिन्दविस्भिन्दविस्भिन्दविस् उ उन्हेर वाड शील्टि श्रीभिन्नीयण्ड्य : दिख्यण्य पण्डा द्रा = विविष्क्यवम् म इन्डिभ्रेट्ये एक क्षेत्रमुक्त एक्षेत्रमुक्त स्वितिक विकास विकास क्षेत्र स्वितिक स्वि क्रिक्त्रात्रे वर्षयभाग्येतः मुद्राण्यभिक्षात्रानिकः विवाधार्थक्ष्यप्रविद्वासम्बद्धाः महत्त्वाभि महेद्द्रात्रीह

Facsimile of a page of a paper MS. of the commentary of the  $\bar{A}$ ranyaka-parvan, in  $\bar{S}$ arada characters, belonging to the Asiatic Society of Bengal



## 944

वैद्यांपायन उवाच ।
निहते राक्षसे तिस्मिन्पुनर्नारायणाश्रमम् ।
अभ्येत्य राजा कौन्तेयो निवासमकरोत्त्रग्नः ॥ १
स समानीय तान्सर्वान्श्राद्दनित्यन्नवीद्वचः ।
द्रौपद्या सिहतान्काले संस्मरन्त्रातरं जयम् ॥ २
समाश्रतस्रोऽभिगताः शिवेन चरतां वने ।
कृतोद्देशश्र वीभत्सुः पश्रमीमभितः समाम् ॥ ३
प्राप्य पर्वतराजानं श्रेतं शिखरिणां वरम् ।
तत्रापि च कृतोद्देशः समागमदिद्दक्षुभिः ॥ १
कृतश्र समयस्तेन पार्थेनामिततेजसा ।
पश्र वर्षाणि वत्स्यामि विद्यार्थीति पुरा मिय ॥ ५
तत्र गाण्डीवधन्वानमवाप्तास्त्रमिद्दमम् ।
देवलोकादिमं लोकं द्रक्ष्यामः पुनरागतम् ॥ ६

इत्युक्त्वा ब्राह्मणान्सर्वानामन्त्रयत पाण्डवः। कारणं चैव तत्तेषामाचचक्षे तपिस्वनाम्।। ७ तम्रग्रतपसः प्रीताः कृत्वा पार्थं प्रदक्षिणम्। ब्राह्मणास्तेऽन्वमोदन्त शिवेन कुश्रलेन च।। ८ सुखोदकिममं क्षेशमचिराद्भरतर्षम। क्षत्रधर्मेण धर्मज्ञ तीर्त्वा गां पालयिष्यसि।। ९ तत्तु राजा वचस्तेषां प्रतिगृद्ध तपिस्वनाम्। प्रतस्थे सह विग्रैस्तैर्भातृभिश्च परंतपः।। १० द्रौपद्या सहितः श्रीमान्हैडिम्बेयादिमिस्तथा। राक्षसैरनुयातश्च लोमशेनाभिरक्षितः।। ११ किचिजगाम पद्मां तु राक्षसैरुद्धते किचित्।। तत्र तत्र महातेजा श्रातृभिः सह सुव्रतः।। १२

C. 3. 11539 B. 3. 158. 16

### 155

1 ") Śi Ki-s De D<sub>1-8</sub>. 5 राजन् (for तस्मिन्). — ") Bs Ti तदा; Gi विभु: (for प्रभु:).

2 °) Ś1 K2 D3. 5 T G1-3 M1 सहित: (for सहितान्).

3 °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 विगता:; D<sub>5</sub> हि गता:; T<sub>1</sub> गमिता:; G<sub>1</sub> [5]धिगता:; M [5]तिगता:. — <sup>5</sup>) T G<sub>3</sub>. 4 जवेन (for शि°). — °) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 त; B<sub>5</sub>. 4 स (for च).

4 After 4° b, Ks B D (except D1-s. s) ins.:
787\* पुष्पितैर्द्धेमखण्डैश्च मत्तकोकिछषदपदैः।
मयूरैश्चातकेश्चापि नित्योत्सविवभूषितम्।
ब्याद्वैर्वराहैर्महिषैर्गवयैर्हरिणैस्तथा।
श्वापदैर्व्यालख्पेश्च रुरुभिश्च निषेतितम्।
फुल्लैः सहस्वपत्रैश्च रातपत्रैस्तथोत्पलैः।
प्रफुल्लैः कमलेश्चैव तथा नीलोत्पलैरपि।
महापुण्यं पवित्रं च सुरासुरनिषेतितम्।

[(L. 4) B<sub>2</sub> व्यालऋक्षेश्च. B<sub>4</sub> करिमिश्च (for रुरुमि°). — (L. 6) B<sub>4</sub> कुमुदै° (for कमलै°). B<sub>1</sub> नीलोत्पलवरैरिप.] — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> G<sub>1</sub> कृतोद्देशं; T<sub>1</sub> समे देशे. — <sup>d</sup>) M समागम्य (for समागम-).

5 °)  $T_1$  पंच वत्स्यामि विद्यार्थे. — °)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_2$   $D_1$  विद्यार्थी च;  $\acute{K}_1$  ° थें ਚ;  $D_2$   $G_4$  ° थीं व;  $D_5$  ° थें  $\r{g}_5$   $\r{T}_1$  वर्त् $\r{\pi}$   $\r{G}_1$ 

विद्यार्थी तु. Ś1 K1. 2. 4 Dc D1-3. 5 पुरंदरे; K3 Dn3 पुरा मया.

6 °) Dn D<sub>4-6</sub> अत्र (for तत्र). — b) D<sub>1</sub>. 2 संप्राप्ता<sup>°</sup> (for अवासा<sup>°</sup>).

7 °) Ds कालं चैव हि तं तेषां.

8 Before 8, T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 ins. ब्राह्मणा:. — <sup>a</sup>) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-8</sub>. 5) तान् (for तम्). T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> °तपसं; G<sub>4</sub> °तपसा. Ś1 K<sub>1-3</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 प्रीत्या; B<sub>3</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 प्रीतान्. K<sub>4</sub> तम्जुर्मुनयः सर्वे. — <sup>b</sup>) B<sub>1-3</sub> Dn<sub>3</sub> D<sub>4</sub>. 6 पार्थान्; Dn<sub>1</sub> पार्थाः; Dn<sub>2</sub> पार्थः. Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> प्रदक्षिणां.

9 Before 9, B4 ins. ब्राह्मणा ऊ°. — <sup>4</sup>) K4 B4 जित्वा; D5 सर्वा; T1 G2 नीत्वा (for तीत्वा).

10 Before 10, B<sub>8</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2 ins. वैशं उ . — a) K<sub>1</sub>. 2
B<sub>8</sub> Dn T<sub>1</sub> तत्र; K<sub>4</sub> स तु (for तत्तु). — b) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub>
विप्रेंद्रेर् (for विप्रैस्तैर्). K<sub>4</sub> प्रतस्थे आतृभिश्चेव. — d) K<sub>4</sub>
समाश्वस्तः (for आतृभिश्च). A few MSS. प्रंतप.

11 Nom. 11<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) T1 M च सह (for सहित:). — <sup>c</sup>) N (except K4) <sup>°</sup>यातो वे (for <sup>°</sup>यातश्च).

12 a) Ś1 K1. 2 Dc कचित्पन्थां समागच्छ (Dc °च्छे)द्; K3. 4 D1-8. 5 कचित्पन्थां तदागच्छद्; B Dn D4. 6 कचित्पन्थां ततोगच्छद्. — c) T2 G3. 4 क्वचित् (for the first तत्र). — d) K4 भि: स महाभुजः; D5 भि: सुमहान्नतः.

3. 11539 3. 158. 16 3. 159. 16 सिंहन्याघ्रगजाकीणीमुदीचीं प्रयमौ दिशम् ॥ १३
अवेक्षमाणः केलासं मैनाकं चैव पर्वतम् ।
गन्धमादनपादांश्व मेरं चापि शिलोचयम् ॥ १४
उपर्युपरि शैलस्य बह्वीश्व सरितः शिवाः ।
प्रस्थं हिमवतः पुण्यं ययौ सप्तदशेऽहिन ॥ १५
दद्युः पाण्डवा राजन्गन्धमादनमन्तिकात् ।
पृष्ठे हिमवतः पुण्ये नानाद्वमलतायुते ॥ १६
सिललावर्तसंजातः पुष्पितेश्व महीरुहैः ।
समावृतं पुण्यतममाश्रमं वृषपर्वणः ॥ १७
तम्रपक्रम्य राजर्षिं धर्मात्मानमरिंद्माः ।
पाण्डवा वृषपर्वाणमवन्दन्त गतक्कमाः ॥ १८
अभ्यनन्दत्स राजर्षिः पुत्रवद्भरत्वभान् ।

पूजिताश्रावसंस्तत्र सप्तरात्रमरिंदमाः ॥ १९
अष्टमेऽहिन संप्राप्ते तमृषिं लोकविश्वतम् ।
आमन्त्र्य वृषपर्वाणं प्रस्थानं समरोचयन् ॥ २०
एकैकश्रश्र तान्विप्रान्तिवेद्य वृषपर्वणे ।
न्यासभूतान्यथाकालं बन्धृनिव सुसत्कृतान् ॥ २१
ततस्ते वरवस्त्राणि शुभान्याभरणानि च ।
न्यद्धुः पाण्डवास्तिसम्नाश्रमे वृषपर्वणः ॥ २२
अतीतानागते विद्वान्कुश्रलः सर्वधर्मवित् ।
अन्वशासत्स धर्मज्ञः पुत्रवद्भरतर्षभान् ॥ २३
तेऽनुज्ञाता महात्मानः प्रययुर्दिशमुत्तराम् ।
कृष्णया सहिता वीरा त्राह्मणेश्र महात्मिनः ।
तान्प्रस्थितानन्वगच्छद्वृषपर्वा महीपतिः ॥ २४

13 b) Dc T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> अचितयन् (for विचिन्त°). — °) Si D<sub>3</sub> Gi 'गणा'; Di 'ससा°; D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> 'सृगा'; Ti 'सुखा° (for 'गजा'). — <sup>6</sup>) B<sub>4</sub> (m as in text) कीवेरीं (for उदीचीं). D<sub>5</sub> उदीचीं दिशमाययों.

14 a) Ś1 K1. 2 अन्वीक्षमाण:; K4 B Dc2 Dn1 D1-5 G4 अवेक्ष्य°. Some MSS केलाशं. — a) B D (except D1-8. 5) श्वेतं (for मेहं).

15 °) = 30°. Ś1 K1-3 Dc D1-3. 5 शैलानां (for शैल्स). — °) K3 B Dn D4. 6 पृष्ठं (for प्रस्थं). — D2 om. (hapl.) 15°-16°. — °) G1. 2. 4 M ययु: (for ययो).

16 D<sub>2</sub> om. 16<sup>abc</sup> (cf. v.l. 15). — <sup>d</sup>) K<sub>8</sub> B D (except D<sub>6</sub>) °ळतावृते.

17 °) K1-3 Dc D1. 2. 5 °संघातै:. — b) Ś1 K4 T1 महादुमै: (for मही°). — cd) T1 पुण्यकर्मा (for °तमम्), and द्याश्रमं (for आश्रमं).

18 Śi Ki. 2 om. 18<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Ki B D (except Di-3) उपागम्य; Gi उपानम्य. — <sup>b</sup>) MSS. <sup>°</sup>दम, <sup>°</sup>दम: also. — D2 om. (hapl.) 18<sup>c</sup>-19<sup>d</sup>. — T2 G3 om. (hapl.) 18<sup>d</sup>-20<sup>c</sup>. — <sup>d</sup>) All MSS. except Śi K3 Dc2 Dn2 G2 M (D2 T2 G3 om.) अवदंत (for अवन्दन्त)!

19 D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om. 19 (cf. v.l. 18). — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> Dc D<sub>1</sub>. s. s अभ्यनंदत (Dc<sub>2</sub> <sup>a</sup>दच). — <sup>b</sup>) = 23<sup>d</sup>. Some MSS. <sup>a</sup>पेम. — <sup>c</sup>) D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 ते (for च). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> कुरुद्धाः (for अर्दिमाः).

20 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om. 20<sup>abc</sup> (cf. v.l. 18). — b) Ś1 K<sub>1.2</sub> संज्ञित(Ś1 °श्रित ; K<sub>2</sub> °सित) वर्त (for लोक °). — d) Ś1  $K_{1.~2}~D_{5}$  चाभ्य $^{\circ}$ ;  $K_{8}~D_{6}~D_{1-8}~\hat{\pi}$ भ्य $^{\circ}$ ;  $B~D_{n}~D_{4.~6}~\pi$ स्य $^{\circ}$  (for सम $^{\circ}$ ).

21 b) K<sub>2</sub> B<sub>3</sub> De वृष्पर्वण:; K<sub>4</sub> B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn D<sub>2</sub>. 4-6 ° ហি. — G<sub>3</sub> lacuna for 21°-25°; K<sub>2</sub> om. (hapl.) 21°-22°. — d) K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 2 सुसंस्कृतान्; T<sub>1</sub> सुहृत्सुतान्. — After 21, Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 3 B<sub>2</sub>. 3 D (except D<sub>4</sub>. 6) ins.: 788\* परिवर्ष च तं शेषं परिदाय महास्मने।

[Ś1 B2. 3 De Dn2 पारिवर्ह. K1 De ते (for तं). Ś1 प्रदाय वृषपर्वणे (for the posterior half).]

22 K<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om. 22 (cf. v.l. 21). — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. s D<sub>1-3</sub> ततो मुख्यानि वस्त्राणि; K<sub>4</sub> B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 ततस्ते यज्ञ-पात्राणि; D<sub>5</sub> ततस्ते त्वथ वस्त्राणि; T<sub>1</sub> M ततस्ते रथपत्राणि. — b) K<sub>4</sub> T<sub>1</sub> ग्रुआणि; Dn D<sub>4</sub>. 6 रज्ञानि (for ग्रुआनि). — c) K<sub>3</sub>. 4 B<sub>4</sub> D<sub>5</sub>. 5 G<sub>2</sub>. 4 निद्धु: B<sub>2-4</sub> Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>1</sub> राजन्; D<sub>5</sub> सर्वे (for तस्मिन्). — d) T<sub>2</sub> G (G<sub>3</sub> om.) भरतर्षभ (for वृष्).

23 Gs om. 23 (cf. v.l. 21). — a) Ks जानन्; Bim Ds काले; D2 वृद्धान् (for विद्वान्). — b) Śi Ki. 2 Di-s. 5 अन्वजानात्; Ks Bs. 4 अन्वजानत्. — d) = 19b. Śi Ki. 2 पैंस.

24 Gs om. 24 (cf. v.l. 21). — a) Ś1 K1. 2 D1. 2 अनुज्ञाता; B4 ते प्रस्थिता (for तेऽनु ). B1 महाप्राज्ञाः. — N om. 24 cd. — c) T1 anequaiन; M1 anequaif (for an altı). — e) B Dn D4. 6 अभ्य ; D6 M1 अन्य (D5 a) गमद्. — l) B1-8 Dc D4 महामितः; B4 D6 महाधुतिः; T1 G1. 4 महीपतीन्.

उपन्यस्य महातेजा विषेभ्यः पाण्डवांस्तदा ।
अनुसंसाध्य कौन्तेयानाशीभिरमिनन्द्य च ।
वृषपर्वा निववृते पन्थानमुपदिश्य च ॥ २५
नानामृगगणैर्जुष्टं कौन्तेयः सत्यविक्रमः ।
पदातिर्भावृभिः सार्धं प्रातिष्ठत युधिष्ठिरः ॥ २६
नानाद्धमिनरोधेषु वसन्तः शैलसानुषु ।
पर्वतं विविशुः श्वेतं चतुर्थेऽहिन पाण्डवाः ॥ २७
महाभ्रघनसंकाशं सिललोपहितं शुभम् ।
मणिकाश्चनरम्यं च शैलं नानासमुच्छ्यम् ॥ २८
ते समासाद्य पन्थानं यथोक्तं वृषपर्वणा ।
अनुससूर्यथोदेशं पश्यन्तो विविधान्नगान् ॥ २९
उपर्युपरि शैलस्य गुहाः परमदुर्गमाः ।

25 G<sub>8</sub> om.  $25^{ab}$  (cf. v.l. 21). — °) Ś1 सत्त्रं समाप्य;  $K_{1.2}$  स तु संसाध्य;  $K_{8}$  स तु संस्थाप्य;  $B_{1}$  Dn D4. 6 अनुसंसार्य;  $D_{1.2}$  अनुसंभाष्य;  $D_{5}$  स तु संशाम्य;  $T_{1}$  अनुशास्य स;  $T_{2}$  G अभिसंसाध्य (G1 अपि संवाद्य). —  $^{d}$ )  $T_{1}$  G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> अभिनंदितान् (M<sub>2</sub> °दितः).

27 °) Śi Ki. 2 Dei Di-3 ° विचित्रेष्ठ. — b) T2 G3. 4 वसन्वे (for वसन्तः). — c) K4 lacuna; Dn2 ते तं (!); T2 चैतं; G4 चैनं (for श्वेतं).

28 b) Śi Ki-3 Di-3 सिल्लावत (Di न) तं शुभं; K4 लिलावतिर्भरं; Dc लातिर्दितं शुभं; Ds Gi M2 लाविर्दितं शुभं.

- c) Si Ki. 2 ल्प्येषु; K3 B2-4 Dn Ds. 4 ल्प्यिस; K4 B1 Dc D5. 6 ल्प्यस्य; D1. 2 ल्प्पाणां (for रम्यं च). — d)
N शिलानां च समुच (K3 ल्प्ल्)यं; G1. 2 शैलं नानासमुच्यं.

— After 28, T2 G ins.:

789\* रम्यं हिमवतः प्रस्थं बहुकन्दरनिर्झरम्। शिलाविहंगविटपं लतापादपसंकुलम्।

29 °)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_2$  अवससुर्;  $\acute{K}_3$  अनुजग्मुर्;  $\acute{T}_1$  अनुस्त्य.

30  $30^a = 15^a$ . — °)  $D_{C2}$   $D_3$  सहु° (for सुदु°).  $K_1$  सहुर्गमांस्तेषु बहून्;  $K_4$  M सुदुर्गमास्ते बह्नीश्च;  $B_1$  दुर्गमांस्तेषु सुबहून्;  $D_{1.2.5}$  सुदु( $D_5$  अमा)गंमार्गान्सुबहून्;  $T_1$  समावसंतो बह्नीश्च;  $T_2$  G सरित( $G_1$  दुर्गमा-;  $G_2$  सुदीर्घा)श्च सुबह्नीश्च. —  $^a$ )  $S_1$  दुःखेनैवोपचक्रसुः;  $K_8$   $B_4$   $T_1$   $G_{1.2}$  M सुखेनैवाति°.

31  $^{b}$ ) D<sub>1. 2</sub> महायशाः (for  $^{\circ}$ नृषिः). —  $^{c}$ ) Ś<sub>1</sub> K B<sub>1. 8. 4</sub> D अ(De1 Dn<sub>2</sub> D<sub>4</sub> आ)गच्छन्. B<sub>2</sub> अभ्यगच्छंत सहिता. —  $^{d}$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> De D<sub>1-3</sub> पर्यहीयत; K<sub>1. 2. 4</sub> परिहीयते; D<sub>5</sub> अवसीदति; T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> अपि हीयते; T<sub>2</sub> G<sub>2. 3</sub> M

सुदुर्गमांस्ते सुबहूनसुखेनैवाभिचक्रमुः ॥ ३० धौम्यः कृष्णा च पार्थाश्र लोमशश्र महानृषिः । अगमन्सिहतास्तत्र न कश्चिद्वहीयते ॥ ३१ ते मृगद्विजसंघुष्टं नानाद्विजसमाकुलम् । शाखामृगगणैश्वेव सेवितं सुमनोहरम् ॥ ३२ पुण्यं पद्मसरोपेतं सपल्वलमहावनम् । उपतस्थुर्महावीर्या माल्यवन्तं महागिरिम् ॥ ३३ ततः किंपुरुषावासं सिद्धचारणसेवितम् । दृद्धशृहृष्टरोमाणः पर्वतं गन्धमादनम् ॥ ३४ विद्याधरानुचरितं किंनरीभिस्तथैव च । गजसिंहसमाकीर्णमुदीर्णश्चरभायुतम् ॥ ३५ उपतमन्येश्व तदा मृगैर्मृदुनिनादिभिः ।

С. ом. В. ом.

अपहीयते.

32 K<sub>1. 2</sub> om. 32. — <sup>b</sup>) ڹ नानापक्षिसमावृतं; K<sub>3. 4</sub> B<sub>4</sub> D¹-3. 5 M नानाद्विज(K<sub>4</sub> °सत्व-; D<sub>5</sub> °मृग-; M¹ °द्विप)-गणायुतं; B¹-3 Dc Dn D<sub>4. 6</sub> °द्धुमलतायुतं (Dc °कुलं); T¹ नागद्विपगणायुतं; G¹ नानाद्विजसमायुतं. — <sup>c</sup>) ڹ K<sub>3</sub> Dc D¹-3. 5 चापि (for चैव). — <sup>d</sup>) ڹ B₃ Dn D₄-6 G¹ सुमनोरमं.

The sequence of stanzas 33-70 in  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_{1-3}$  Dc D<sub>1-3.5</sub> is given in a tabular form on the next page.

33  $^{a}$ ) Ś1 K D1-3 पुण्यगंधरजो( K8. 4 D1-3  $^{\circ}$ सो) पेतं; B Dc Dn D4. 6 पुण्यं पद्मसरोयुक्तं; D5 पुण्यगंधवहोपेतं; G1. 4 पुण्यपद्मसरो $^{\circ}$ ; G2 पुण्यपद्मवनो $^{\circ}$ . —  $^{\circ}$ ) N महाभागा ( K4  $^{\circ}$ रमानो). — After 33, Ś1 K1-3 Dc D1-8. 5 ins. :

790\* गजसंघसमावासं सिंहब्याघ्रगणायुतम्।

[ K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> गजसंवसमावापि (D<sub>3</sub> पे); Dc D<sub>1.2</sub> सिंहसमा-वासं (D<sub>1</sub> पे). Ś<sub>1</sub> सिंहच्याघ्रसमाकुळं; K<sub>1.2</sub> समा(K<sub>1</sub> गणा)वृतं; K<sub>3</sub> सिंहशार्ट्रळसंकुळं; D<sub>5</sub> मृगव्याघ्रसमायुतं.] — Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> Dc D<sub>1-3.5</sub> cont.: B Dn D<sub>4.6</sub> ins. after 35:

791\* शरभोन्नादसंघुष्टं नानामृगनिषेवितम्।

[ K3 सुरभीनाद ; Dc D1 शरभोन्माद . B1. 8 मृगनिनादितं.]

35 B1 om. 35. — b) Ś1 K1-3 D1-3. ь भिश्र सर्वशः. — c) B2-4 Dn D4. ६ गजसंघ( B4 भिंह) समावासं; T2 G3 भिंस महाकीणें. — d) B2-4 Dn D4. ६ सिंहज्यात्रगणा( B2. 3 समा) युतं; G1 काननं शरभायुतं. — After 35, K4 reads 64°-65°; while B Dn D4. 6 ins. 791\*.

TABULAR CONSPECTUS OF THE SEQUENCE OF STANZAS 33-70 (TOGETHER WITH ALL INSERTIONS) IN Ś1 K1-3 Dc D1-3. 5 [n. b. repetitions are marked by "(r)."]

| Ś1                             | Kı                        | K2                      | Кз                                | De                                   | D <sub>1-3. 5</sub> |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 33                             | 33                        | 33                      | 33                                | 33                                   | 33                  |
| 790*                           | 790*                      | 790*                    | 790*                              | 790*                                 | 790*                |
| 791*                           | 791*                      | 791*                    | 791*                              | 791*                                 | 791*                |
| 66abcd                         | 66ªbcd                    | 66abcd                  | 66abca                            | 66abed                               | 66abcd              |
|                                |                           | 66°f                    | 66*/                              | 66*1                                 | 66.61               |
|                                |                           | 67 <b>ab</b>            | 67ªb                              | 67 <sup>ub</sup>                     | 67ªb                |
|                                |                           | 67° (r)                 | $67^{cd}(r)$                      | $67^{cd}(r)$                         | $67^{cd}(r)$        |
| 68 <sup>cd</sup>               | 68 <sup>cd</sup>          | 68 <sup>cd</sup>        | 68 <sup>cd</sup>                  | 68cd                                 | 68°ª                |
| 34-61                          | 34-61                     | 34-61                   | 34-61                             | 34-61                                |                     |
|                                |                           |                         |                                   | 67*1                                 | 34-61               |
| 62                             | 62                        | 62                      | 62                                | 62                                   | 62                  |
|                                |                           |                         |                                   | 66                                   |                     |
| 63ab                           | 63°ab                     | 63ªb                    |                                   | 67 <sup>ab</sup><br>63 <sup>ab</sup> | 6344                |
| 67°a                           | 67°ª                      | $67^{cd}\left(r\right)$ |                                   | $67^{cd}(r)$                         | 67° (r)             |
| 795*                           | 795*                      | 795*                    | 795*                              | 795*                                 | 795*                |
| 796*                           | 796*                      | 796*                    | 796*                              | 796*                                 | 796*                |
| 68 <sup>ab</sup>               | 68ab                      | 68ªð                    | 68ªb                              | 68ap                                 | 6800                |
| 797* 63°-64 <sup>d</sup> 65°-6 | 797** 63°-64 <sup>d</sup> | 797*<br>63°–64°<br>65°  | 797*                              | 68 <sup>cd</sup><br>797*             | 797*                |
| 65 <sup>cd</sup>               |                           | 65°d                    | 65°d                              | 65°4                                 | 65 ed               |
| 65°!                           | 65°1                      | 65 <b>°</b> f           | 65 <sup>e1</sup>                  | 65*1                                 | 65*f                |
| 793*                           | 793*                      | 793*                    | 793* (lines 1-3) 63 <sup>ab</sup> | 793*                                 | 793*                |
|                                |                           |                         | 67° (r)<br>793*                   |                                      |                     |
| 70                             | 70                        | 70                      | (lines 4-6)<br>70                 | 70                                   | 70                  |

ते गन्धमादनवनं तन्नन्दनवनोपमम् ॥ ३६
म्रिद्धिताः पाण्डुतनया मनोहृद्यनन्दनम् ।
विविद्धाः क्रमशो वीरा अरण्यं ग्रुभकाननम् ॥ ३७
द्रौपदीसहिता वीरास्तैश्च विग्नैर्महात्मिभः ।
श्रण्वन्तः प्रीतिजननान्वल्गून्मद्कलाञ्ग्रुभान् ।
श्रोत्ररम्यान्सुमधुराञ्श्चदान्खगमुखेरितान् ॥ ३८
सर्वर्तुफलभाराढ्यान्सर्वर्तुकुसुमोज्वलान् ।
पञ्यन्तः पादपांश्चापि फलभारावनामितान् ॥ ३९
आम्रानाम्रातकान्दुल्लान्नारिकेलान्सतिन्दुकान् ।
अजातकांस्तथा जीरान्दाडिमान्वीजपूरकान् ॥ ४०

पनसाल्लिंकुचान्मोचान्खर्जूरानाम्रवेतसान् ।
पारावतांस्तथा श्रोद्रान्नीपांश्रापि मनोरमान् ॥ ४१
बिल्वान्कपित्थाञ्जम्बूंश्र काश्मरीर्वदरीस्तथा ।
प्रक्षानुदुम्बरवटानश्रत्थान्श्लीरिणस्तथा ।
मह्रातकानामलकान्हरीतकविभीतकान् ॥ ४२
इज्जुदान्करवीरांश्र तिन्दुकांश्र महाफलान् ।
एतानन्यांश्र विविधान्गन्धमादनसानुषु ॥ ४३
फलैरमृतकल्पेस्तानाचितान्स्वादुभिस्तरून् ।
तथैव चम्पकाशोकान्केतकान्बकुलांस्तथा ॥ ४४
पुनागान्सप्तपर्णांश्र कर्णिकारान्सकेतकान् ।

C. 3. 11573 B. 3. 158. 50 K. 3. 159. 51

36 B D (except  $D_{1-3.5}$ ) om.  $36^{ab}$ . — a)  $K_4$  अक्षे (for अन्ये ). Ś1 मृगैस; K  $D_{1-3.5}$  तथा (for तदा). — b) Ś1 तथा (for मृगैर्).  $K_4$  द्विजनगादिभिः;  $G_1$   $M_2$  मृदुनिनादितेः.

37 B<sub>2</sub> om. 37<sup>ab</sup>. — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 8 M<sub>2</sub> मनोनयन°. — T<sub>1</sub> M om. 37<sup>cd</sup>. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> विद्याधरानुचरितं (=35<sup>a</sup>). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 2 हारण्यं; K<sub>4</sub> पांडनाः; B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 शरण्यं; D<sub>8</sub> सुरस्यं; D<sub>5</sub> हाचलं (for अरण्यं). — After 37, K<sub>4</sub> (which om. 38-60) ins. 796\*, followed by 68<sup>ab</sup>, 65<sup>cdef</sup>, 66 and 61.

38 K4 om. 38-60;  $G_1$  om.  $38^a$ - $66^d$ . —  $^d$ )  $D_{1.2.5}$  बहुन;  $T_1$  (see below) नादान् (for बल्गून्).  $\dot{S}_1$   $K_2$  मंदकराञ्;  $K_3$  मदकराञ्;  $D_1$   $D_4$ .  $_6$   $G_4$  मंदकलाञ्. —  $^e$ )  $C_1$  श्लोत्ररम्यसुखाञ्छब्दाञ्. —  $^e$ )  $C_1$  श्लोत्ररम्यसुखाञ्छब्दाञ्. —  $^e$ )

39 K<sub>4</sub> G<sub>1</sub> om. 39 (cf. v.l. 38). — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G (G<sub>1</sub> om.) <sup>°</sup>दानाढ्यान्. — Ś<sub>1</sub> K<sub>8</sub> om. 39<sup>c</sup>-40<sup>b</sup>; D<sub>5</sub> om. 39<sup>c</sup>-40<sup>d</sup>.

40 K4 D5 G1 om. 40 (cf. v.l. 38, 39); Ś1 K3 om.  $40^{ab}$  (cf. v.l. 39). —  $^a$ ) N (Ś1 K3. 4 D5 om.) भन्यान्; M भल्लान् (for फुल्लान्). —  $^b$ ) D2. 3 T2 G2 M नालिकेरान्. —  $^c$ ) Ś1 मुंजीतकांस; K1. 2 मुंजीरि°; K8 B D (D5 om.) G4 मुं(B1 सं-)जात° (for अजात°). K3 B D (D5 om.) तथांजीरा(Dc° वा)न्; T2 G3. 4 तथाभीरान्. T1 M1 अशोकांस्तिलकान्नागान्.

41  $K_4$  G1 om. 41 (cf. v.l. 38). — ") N ( $K_4$  om.) लकुचा( $B_4$  इंगुदा)न् (for िं ि). — ") N खर्जूगन- ( $D_5$  "ना)म्छ";  $T_1$   $M_1$  "राज्ञीप". — ") Ś1  $K_1$ . 3 पालेवतां";  $D_{13}$   $D_3$  परावतां";  $D_{1.2}$  ऐलेवतां . Ś1 क्षेटान्;  $K_1$   $T_1$  क्षोदान्;  $K_2$   $D_5$  क्षोटान्;  $K_3$  क्षेवडान्;  $B_{1.3}$  क्षोदान्;  $D_5$ 

42 K<sub>4</sub> D<sub>8</sub> G<sub>1</sub> om. 41 (for K<sub>4</sub> G<sub>1</sub> cf. v.l. 38).
— b) Śi काइमीरान्; K<sub>1</sub> D<sub>1</sub> काइमीरार्; T<sub>1</sub> कइमरी-; G<sub>2</sub> M<sub>2</sub>
कार्ष्मरी-; G<sub>4</sub> काइमीर-; M<sub>1</sub> कार्ष्मरी-. — d) Śi K<sub>1</sub>. 3 Dc<sub>1</sub>
Dn<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 6. 6 क्षीरिकांस्तथा; K<sub>2</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub> क्षीरकां; B Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub>
D<sub>4</sub> क्षीरिकां. — B<sub>8</sub> om. 42°-46<sup>b</sup>. Śi बल्लां. K<sub>8</sub>. 4
B<sub>1</sub> 2. 4 Dc Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 4. 6 आमलकीर्. — I) Śi बिभी-तकहरीतकी:; K<sub>1</sub> हरीतिकिबिभीतकान्; T<sub>2</sub> G (G<sub>1</sub> om.)
हारीतकिबभीं. — After 42, D<sub>5</sub> reads 44°d.

43  $K_4$   $B_3$   $G_1$  om. 43 (cf. v.l. 38, 42). — °) Ś1 मकरंदांश्च;  $K_{1-3}$   $B_1$ . 2. 4 D करमदाँ°;  $M_2$  करवंदां° (for करवीरां°). — °)  $T_1$   $M_1$  चंपकांश्च (for तिन्दु°). Ś1  $K_1$ . 2  $B_4$   $T_2$   $G_3$ . 4 महाबलान्;  $D_6$  मनोहरान्;  $T_1$   $M_1$  मनोरमान्. — °)  $T_1$  सुबहून् (for विविधान्).

44 K<sub>4</sub> B<sub>3</sub> G<sub>1</sub> om. 44 (cf. v.l. 38, 42). — ") T<sub>1</sub> अमृतकल्पान्. K<sub>1</sub> D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3. 4</sub> च (for तान्). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> D<sub>5</sub> द्वाचितान्; T<sub>1</sub> आहितान्; T<sub>2</sub>G<sub>3. 4</sub> स्वचितान् (for आचि<sup>2</sup>). — T<sub>1</sub> om. 44<sup>cd</sup>. D<sub>5</sub> (which om. 45) reads 44<sup>cd</sup> after 42. — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>3. 4</sub> बकुळान्वंज्ञळांस्तथा.

45 K4 B3 D5 G1 om. 45 (for K4 B3 G1, cf. v.l. 38, 42); T2 G3 om.  $45^a-46^b$ ; G4 om.  $45^{ab}$ ; T1 om. (hapl.)  $45^b-46^c$ . — b) Ś1 K (K4 om.) D1-3 संग्रहान् (for सकेत°). — G4 transp.  $45^{cd}$  and  $46^{cd}$ . — c) B1 Dc Dn1 पाटला:; B2 Dn2. n3 D4. 6 पाटला:; M पाटली:. — d) G2 मंदारान्दीपकांस्तथा. — After 45, Ś1 K1. 2 read  $46^{cl}$ . 46 K4 G1 om. 46 (cf. v.l. 38); T1 om.  $46^{abc}$  (c

C. 3. 11573 B. 3. 158. 50 K. 3. 159. 51

पाटलान्कुटजान्नम्यान्मन्दारेन्दीवरांस्तथा ॥ ४५ पारिजातान्कोविदारान्देवदारुतरूंस्तथा। शालांस्तालांस्तमालांश्च प्रियालान्बकुलांस्तथा। शाल्मलीः किंशुकाशोकाञ्जिशपांस्तरलांस्तथा।। ४६ चकोरैः शतपत्रेश्व भृक्तराजैस्तथा शकः। कोकिलैः कलविङ्केश्व हारीतैर्जीवजीवकैः ॥ ४७ प्रियवतैश्वातकैश्व तथान्यैर्विविधैः खगैः। श्रोत्ररम्यं सुमधुरं कूजद्भिश्राप्यिष्ठितान् ॥ ४८ सरांसि च विचित्राणि प्रसन्नसिललानि च। कुमुदैः पुण्डरीकेश्च तथा कोकनदोत्पलैः ।

तथैव पद्मषण्डैश्च मण्डितेषु समन्ततः। शिखण्डिनीभिः सहिताहुँतामण्डपकेषु च। कुमुदैः). Ds पुंडरीकैश्च कुमुदैः. — °) Dc2 फूःकारैः (for कहा°). G2. 4 आपी°.

कह्नारैः कमलैश्रेव आचितानि समन्ततः ॥ ४९

एतैश्रान्येश्र कीर्णानि समन्ताजलचारिभिः ॥ ५०

पद्मोदरच्युतरजःकिञ्जल्कारुणरञ्जितैः ॥ ५१

पश्यन्तस्ते मनोरम्यान्गन्धमादनसानुषु ॥ ५२

कदम्बैश्रकवाकैश्र कुररेर्जलकुकुटैः।

कारण्डवैः प्रवैर्हसैर्बकैर्मद्गमिरेव च।

हृष्टेस्तथा तामरसरसासवमदालसैः।

मधुरखरैर्मधुकरैविंरुतान्कमलाकरान् ।

v.l. 45); B<sub>3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3.4</sub> om.  $46^{ab}$  (cf. v.l. 42, 45). —  $^a$ ) Ks D1. 2 (see below) सतिलकान् (for कोवि°). — ) Ś1 K1. 2 देवदारूंस्तथा तरून्; K3 D1. 2 (see above) को-विदारतरूंस्तथा; B1. 2 Dc Dn D4. 6 देवदारुद्धमांस्तथा; D5 ैदारूंसधैव च. — Ds om. 46°d. Gs transp. 45°d and 46° d. — °) K1 B3 S (T1 G1 om.) सालां (for शालां). —  $^d$ ) Ś1 K1-8 D1. 2 पिचुकाल्लॅंकुचांस्तथा ; B Dc Dn D8. 4. 6 पिप्पलान्हिगुकां( De "निगुदां-; De "निहगुलां)स्तथा; T1 M1 प्रियालान्सरलां°. — Ś1 K1. 2 read 46° after 45. — भ) Ś₁ K₂. ₃ D₁-ҙ G₄ शाल्मली-; K₁ T₂ G₃ शल्मली:; D₅ शाल्मलीन्; M2 शल्मल्यः. K1. 2 Ds शिशिपान्; Ks सिंछि-पान्; B Dns Ds. 4 शिंशपाः; Dc Dn1 T2 Gs. 4 शिशुपान्;  $D_1$  शैशिपान्;  $D_2$  शिशिपाः.  $K_3$  B D (except  $D_1$ )  $M_2$ सरळांस्तथा.  $\mathbf{T}_1$  शाल्मली किंग्रुकान्सर्वान्सिनवानथ शिंग्रुपान्; G2 शल्मलीकिंगुकाशोकिशिशुपान्सरलांस्तथा; M1 शल्मलीकिं-शुकासर्जान्सविबानथ शिशपान .

47 K4 G1 om. 47 (cf. v.l. 38). — a) D5 पारा-वतैः शतपत्रेर्. — d) Ś1 K1 B Dc1 Dn2. n3 D1. 6 M2 हारितैर्; D4 T1 हरी°.

48 K4 G1 om. 48 (cf. v.l. 38). — ") Ś1 प्रियसी-धुसातकैश्च; K1. 2 प्रियशीधुचातकैश्च; K3 D2 सीधुकैश्चातकै:; B Dc Dn D1. 4. 6 कैश्चातकेश्चेव; Ds वाग्भिश्चातकेश्च; Ds वाग्भिश्रकोरेश्र. — b) T₂ G (G1 om.) द्विजै: (for खगै:). — d) Śı Kı-3 Dı-3 कूजिद्धश्राव(Kı. 2 वे-; Dı. 2 र्प)-घिष्ठितं ; Ds कि तथा द्विजै: ; T1 कि आरुचेष्टितै: ; T2 G2-4 M 'ज़ि: श्रोत्र(G2 'ज़िस्तत्र; M1 'ज़िश्रात्र)विष्ठितै:

49 K4 G1 om. 49 (cf. v.l. 38). — a) N (K4 om.) मनोज्ञानि (for विचि°). — b) B2.4 Dn D4. 6 समं-ताज्जलचारिभि: ( = 501), — °) \$1 K1, 2 B8 कुसुमै: (for  $T_2$  G (G<sub>1</sub> om.) चापि (for चैव).  $T_1$   $M_1$  कल्हारंदीवरै: फ़ुछैर्. — 1) Ś1 K1. 2 D1-3 स्वाचितानि; B1 Dc शोभि°;

**50** K<sub>4</sub> G<sub>1</sub> om. 50 (cf. v.l. 38). —  $^{a}$ ) K<sub>1-8</sub> B D  $(except \ D_1)$  कादंबैं.  $M_1$  कारंडवैश्चकवाकैं: —  $T_1 \ M \ om.$ 50°d. — °) D1. 2 बकैर् (for प्रवेर्). — d) D1. 2 प्रवेर्; T2 G (G1 om.) स्वरेर् (for बकेर्). D3 (marg. sec. m.) च मधुरस्वरै:; Ta G (G1 om.) वल्गुभिरेव च.

51 K4 G1 om. 51 (cf. v.l. 38). — ab) Ś1 तामरसै-रपालसमदालसैः; K2. 3 D1 तामरसैरसासवमदा°; Dc तामरस-सारसैर्मदलालसैः; D2. 4 ताम\*\*रसासवमदालसैः; D6 तामरसा रसासवमदा°; Ds ताम्ररसैः सारसैश्च मदा°; Ds (hypermet- ${
m ric}$ ) मानससरोरसासवमदा ${
m ^{\circ}}$ ;  ${
m T_{1}}$  तामरसासस्वादमदलालसैः; M2 तामरसरसासवमदासवैः.

52 K4 G1 om. 52 (cf. v.l. 38). — a) Hypermetric! Ś1 K1. 2 B3. 4 Dc Dn D3-6 मंजुस्बरेर्; K3 B1. 2 T G (G1 om.) मधुखरेर्; D1. 2 मंजुखनैर्; M2 मधुरै: स्वरेर् (for मधुरस्वरेर् as in M1 only). — °) N (K4 om.) अपइयंस्ते (for पश्यन्तस्ते). B2. 4m Dn D4. 6 नरव्यात्रा (for मनोरम्यान्). —  $52^{d}=43^{d}$ , etc.

53 K4 G1 om. 53 (cf. v.l. 38); D2 om. from 532 up to "केषु in 53d. — ") K2 Dc Dn D1. 4-6 पद्मखंडेश्च; Ks Ds ° लंडेषु; T2 G2. s वृक्षपंडेश्च; G4 वृक्षे\*\*श्च. — b) B2. 3 Dn D4. 6 मंडितांश्च (for 'तेषु). — ') K3 T1 G2 Ma सहिता (for सहितालूँ). — <sup>d</sup>) B D (except D1. 3. 5; D2 om.) T2 G3 लतामंडल"; T1 "मंटप". — Dc om. 53°-55°. — °1) Ś1 K1-8 D1-3. 5 ° सदनाक (K3°1) लि-तान्; T1 G2 भदे(G2 द)नाकुलिता.

मेघतूर्यरवोद्दाममदनाकुलितान्भृशम् ॥ ५३ कृत्वैव केकामधुरं संगीतमधुरस्वरम् । चित्रान्कलापान्विस्तीर्य सविलासान्मदालसान् । मयूरान्ददृशुश्चित्रान्नृत्यतो वनलासकान् ॥ ५४ कान्ताभिः सहितानन्यानपञ्चन्नमतः सुखम् । वल्लीलतासंकटेषु कटकेषु स्थितांस्तथा ॥ ५५ कांश्चिच्छकुनजातांश्च विटपेषूत्कटानपि । कलापरचिताटोपान्विचित्रमुकटानिव । विवरेषु तरूणां च मुदितान्ददृशुश्च ते ॥ ५६
सिन्धुवारानथोद्दामान्मन्मथस्येव तोमरान् ।
सुवर्णकुसुमाकीर्णान्गिरीणां शिखरेषु च ॥ ५७
कर्णिकारान्विरचितान्कर्णपूरानिवोत्तमान् ।
अथापस्यन्कुरबकान्वनराजिषु पुष्पितान् ।
कामवस्योत्सुककरान्कामस्येव शरोत्करान् ॥ ५८
तथैव वनराजीनामुदारान्नचितानिव ।
विराजमानांस्तेऽपश्यंस्तिलकांस्तिलकानिव ॥ ५९

C. 3. 11591 B. 3. 158. 68

54  $K_4$  De  $G_1$  om. 54 (cf. v.l. 38, 53). — ")  $T_1$  शुत्वेव केकाविरुतं;  $T_2$  G ( $G_1$  om.) शुत्वेव मधुरोचाभिः;  $M_1$  कुर्वतः केकाविरुतं. —  $^b$ )  $\acute{S}_1$  संगीतमधुरस्वनं;  $K_3$  B Dn  $D_1$ . 2. 4. 6  $M_2$  सं( $K_3$  स)गीतं मधुरस्वरं ( $B_3$  "नं);  $T_1$  संगीतमधुरस्वरान्;  $T_2$  G ( $G_1$  om.) केकाभिः कृतगीतकः ( $G_2$  गीतकं;  $G_4$  "केतकः). —  $^d$ ) T G ( $G_1$  om.) सलीलान्सम( $T_1$  "वे)दालसान्. —  $^e$ ) N ( $K_4$  De om.) हष्टान् (for चित्रान्). —  $^f$ )  $\acute{S}_1$  वनसालकान्;  $K_1$ . 2 B Dn  $D_1$ -6 वनलालसान् ( $B_4$  सुमनोरमान्;  $D_2$  वनलालकान्);  $T_1$  वनवासिकान्;  $T_2$  G ( $G_1$  om.) च वनौकसः.

55 K4 G1 om. 55 (cf. v.l. 38); Dc om. 55<sup>ab</sup> (cf. v.l. 53). — <sup>a</sup>) M2 सहिताः. T1 G2 वश्यान्; M पश्यन् (for अन्यान्). N (K4 Dc om.) कांश्चिष्यियाभिः सहितान्. — <sup>b</sup>) K1 [अ]पश्यद्; M1 [अ]गच्छद्. T1 नृपतिः; G4 अमृतः (for रमतः). Ś1 K1-3 B3 D1-3 शिखीन्; M सुखीन् (for सुखम्). B2. 4 Dn D4. 6 र(Dn1 अ)ममाणान्कछापिनः; B1 \*\*\*\*\*\*शिखीन्; D6 अपश्यिञ्छिखनः शतं. — <sup>d</sup>) Ś1 कुटिलेषु; K1. 3 B D कुटलेषु; M1 lacuna; M2 कुटलेषु. D1. 2. 6 G4 तदा; T2 G3 सदा (for तथा). T1 कुंजेषुक्षितांस्तथा (catalectic).

56 K4 G1 om. 56 (cf. v.l. 38). — °) T1 M ते (for च). Ś1 कांश्चिच कुटजा\*\*; K1. 2 कांश्चिच कुटजातानि; K3 कांश्चिच कुटजानां सि5 कांश्चिच कुटजानां तु; D1-3 कांश्चिच कुटजोपांते. — b) K1 B Dn D4 °निव; K2. 3 °निति; Dc D5. 6 °नि च (for °निप). — K1 om. 56°d. — °) Ś1 K2 पलाशरचिताटोपान् (K2 °चोपा); K3 कटीपरचिता°; B Dc Dn D4. 6 कलापरुचिरा-(B3 °रिचता)टोप-; D1. 2 कलापचिरताटोपान्; D3 कलापान्न-रिचता-सुन्नि; T1 कलापरचिताटोपा; T2 G2. 3 कलापचिरताटोपान्; G4 कलापरुचिराटोपान्; G4 कलापरुचिराटोपान्, — d) Ś1 निचिता-कुटजानिप; K2. 3 B1. 4 Dc Dn D1. 2. 4 निचिता-सुकुटानिव (K2 °टानिच; Dn1 °लानि च); B2. 3 निचितानु(B3 °न्यु)क्वटानि च;

 $D_3$   $T_2$   $G_2$ . 3 विचित्रम ( $D_3$  ° मु)कुटानि च;  $D_5$  निचितान्विटपानिव;  $D_6$  वितानान्मुकुटानि च; M विचित्रान्म ( $M_2$  ° न्मु)कुटानिव. —  $^{\prime}$ )  $\acute{S}_1$   $K_{1-3}$   $D_6$   $D_{12}$   $D_{1-3}$ . 5 रुचिरान्; B  $D_{11}$ .  $D_4$ . 6 रुचिरं;  $T_1$  मुदिता; M उपि ( $M_2$  ° चि)तान् (for मुदि°).  $K_3$   $D_3$   $T_1$  M स्म;  $T_{2m}$   $G_4$  G (for च).

57 K<sub>4</sub> G<sub>1</sub> om. 57 (cf. v.l. 38). — ") K<sub>8</sub> D<sub>1-8.  $\delta$ </sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>.  $_{8}$  M सिंदुवारान्. Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> D<sub>1-8.  $\delta$ </sub> M अथोदारान्; B Dc Dn D<sub>4.  $\delta$ </sub> T<sub>1</sub> तथोदारान् (for अथोद्दामान्). —  $^{b}$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub> $\delta$ </sub> तोरणान्; T<sub>1</sub> तोषणान् (for तोम<sup>•</sup>). —  $^{c}$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> सुवर्णवर्णमुकुटान्; K<sub>1.  $\delta$ </sub> B D °वर्णकुसुमान्; T<sub>1</sub> °कुसुमोस्कीर्णान्.

58  $K_4$  G<sub>1</sub> om. 58 (cf. v.l. 38). — °) B Dn D<sub>4</sub>. 6 विकसितान्;  $T_1$  M<sub>1</sub> विचित्राभान् (for विरचितान्). — °)  $D_{1..2}$  कर्पुरानिव चोत्तमान्;  $D_{5}$  कर्णपाशानिवोद्यतान्. — After 58°,  $D_{5}$  ins.:

792\* तथा वनस्पतीभारं भूरिभारासमद्युतिम्। दधन्यः संगताश्चारुखतापुष्पसमागताः।

— °) N (K4 om.) G4 तथापश्यन्. Ś1 कुरवटान्; K1 क्ररवटान्; K2 कुरवटान्; D2 3 कुरवकान्; T G2. 8 M कुरविकान्. — K1. 2 om.  $58^{do}$ . — °) Ś1 कामवेश्येरसुकाकारान् (sic); K8 B1 G4 कामव (G4 वे)श्योरसुककरान्; B2 Dc Dn D4. 6 कामस्येवोरसुक (Dc विश्व करान् (not adopted in old printed ed.!); B4 T2 G3 कामवश्यो (B4 श्यो) रसवकरान्; D1. 2 कामवश्यान्मधुकरान्; D3 कामवश्योरसुक्यकरान्; D6 कामस्येवोरसवकरान्; T1 कामवश्योरकरांश्येव; text as in B3 G2 M only. — 1) T G (G1 om.) M2 तथेव वनराजितान् (T1 जिष्ठ; M2 जिनां); M1 तथेवाभिवराजिकान्.

59 K<sub>4</sub> G<sub>1</sub> om. 59 (cf. v.l. 38); T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 om. (hapl.) 59-60. — ") T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> तांस्त्वलंकारमधुरं (G<sub>2</sub> रान्); M तांस्त्वलं (M<sub>2</sub> रित्वें) काममधुरान्. — ") Ś<sub>1</sub> मुकुटान्; K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1-3</sub>. 5 कुसुमान्; K<sub>3</sub> कुमुदान् (for उदारान्). Dc रुचितानिव; D<sub>3</sub> निचिता". T<sub>1</sub> संगीतं सुमनोहरं; G<sub>2</sub> M

C. 3. 11591 B. 3. 158. 68 K. 3. 159. 68

तथानङ्गशराकारान्सहकारान्मनोरमान् ।
अपन्यन्श्रमरारावान्मञ्जरीभिर्विराजितान् ॥ ६०
हिरण्यसद्यैः पुष्पैर्दावाग्निसद्यौरपि ।
लोहितैरञ्जनाभैश्र वैद्वर्यसद्यौरपि ॥ ६१
तथा ग्रालांस्तमालांश्र पाटल्यो बकुलानि च ।
माला इव समासक्ताः गैलानां शिखरेषु च ॥ ६२
एवं क्रमेण ते वीरा वीक्षमाणाः समन्ततः ।
गजसंघसमाबाधं सिंहव्याघ्रसमायुतम् ॥ ६३

संगी (G2 ° ग) तान्सुमनोहरान्. — T1 om.  $58^{c}$ – $59^{b}$ . —  $^{d}$ ) Dc कानने ; D3 रुचिरान् (for the first तिलकान्).

60 K<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3. 4 om. 60 (cf. v.l. 38, 59); T<sub>1</sub> om.  $60^{ab}$  (cf. v.l. 59); B<sub>3</sub> om.  $60^{a-62^{b}}$ . — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub> Dc D<sub>1-3</sub> M मनोहरान्. — Ś<sub>1</sub> om.  $60^{cd}$ . — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> अमरा (G<sub>2</sub> रान्) राजन्; M<sub>1</sub> अमराकीर्णान्. — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> द्विरेफाभिविरा°.

61 B<sub>3</sub> G<sub>1</sub> om. 61 (cf. v.l. 60, 38). K<sub>4</sub> reads 61 after 66. — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 पत्रेर् (for पुरंपेर्). — d) Ś<sub>1</sub> हिरण्य<sup>\*</sup>; B G<sub>4</sub> वेदूर्य<sup>\*</sup>. — After 61, B<sub>1</sub>. 2. 4 D (except D<sub>1-3</sub>. 5) read 67°<sup>4</sup>.

62 G<sub>1</sub> om. 62 (cf. v.l. 38); B<sub>3</sub> om. 62<sup>ab</sup> (cf. v.l. 60); K<sub>4</sub> om. 62<sup>a</sup>-64<sup>b</sup>. — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> शालान् (see below); K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> सालान्; D<sub>1</sub>. 2 तस्य (for तथा). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> तालान्; T<sub>2</sub> G (G<sub>1</sub> om.) M सालान् (for शालान्). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> B<sub>2</sub> D<sub>c</sub> D<sub>n1</sub> D<sub>2</sub>. 4-6 पाटला; B<sub>1</sub>. 4 D<sub>n2</sub>. n<sub>8</sub> D<sub>1</sub>. 3 M<sub>1</sub> पाटलान्; G<sub>2</sub> पाटलीर् (for पाटल्यो). Ś<sub>1</sub> निगुडानि च; K<sub>1</sub>. 2 निकुडानि च; K<sub>3</sub> वगुडानि च; B<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>n</sub> D<sub>1-4</sub>. 6 M<sub>1</sub> बकुलानि प (B<sub>2</sub>° न्यिप; D<sub>3</sub>° निव); D<sub>5</sub> कुटजांस्था (for बकुलानि च). — <sup>a</sup>) B<sub>1</sub>. 3 T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> वै; D<sub>c</sub> [अ]पि (for च).

63 T<sub>1</sub> om. 63-64; K<sub>4</sub> G<sub>1</sub> om. 63 (cf. v.l. 62, 38); K<sub>3</sub> B D om. 63°-65°. B Dn D<sub>4</sub>. 6 read 63° after 67°. — cd) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> गजराज(Ś<sub>1</sub> °स्कंघ)समावासं सिंह-ज्याञ्चगणायुतं.

64 K<sub>8</sub> B D T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> om. 64 (cf. v.l. 63, 38); K<sub>4</sub> om. 64<sup>ab</sup> (cf. v.l. 62). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> °संयुक्तं. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 नानामृगनिना°; M नानास्त्रविना°. — K<sub>4</sub> reads 64<sup>c</sup>-65<sup>b</sup> after 35. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> ° भाराख्या. — 64<sup>d</sup>=43<sup>d</sup>, etc.

65 G1 om. 65 (cf. v.l. 38); K1 om. (hapl.) 65; K8 B D om. 65<sup>ab</sup> (cf. v.l. 63). For K4 cf. v.l. 64.

— a) Ś1 K2 पीतभास्कर\*; T2 G3 पीता भास्वण\*; G2. 4

शरभोन्नादसंघुष्टं नानारावनिनादितम् ।
सर्वर्तुफलपुष्पाढ्यं गन्धमादनसानुषु ॥ ६४
पीता भाखरवर्णाभा बभूवुर्वनराजयः ।
नात्र कण्टिकनः केचिन्नात्र केचिदपुष्पिताः ।
स्निग्धपत्रफला बृक्षा गन्धमादनसानुषु ॥ ६५
विमलस्फिटकाभानि पाण्डरच्छदनैद्विजैः ।
राजहंसैरुपेतानि सारसाभिरुतानि च ।
सरांसि सरितः पार्थाः पश्यन्तः शैलसानुषु ॥ ६६

पीतभास्तर°; M पीता भास्तर°. —  $G_4$  om.  $65^{\circ}$ – $66^{\prime}$ . —  $^{\circ}$ )  $K_4$  फलाक्रमाः;  $T_2$   $G_3$  कंटिकताः. —  $^{d}$ )  $B_4$   $T_2$   $G_2$ .  $_3$  न च (for नात्र). Ś1  $K_2$ .  $_3$   $D_{1-3}$ .  $_5$  विद्यंते ना( $K_3$   $D_3$  च1)प्यपुष्पिताः;  $B_{1-3}$   $D_6$   $D_1$   $D_4$ .  $_6$  न च विद्यंत्य°. —  $^{\circ}$ )  $K_4$  °  $U_7$   $U_7$ 

793\* अमरारावमधुरा निल्नीः फुछपङ्कजाः।
विलोड्यमानाः पश्येमाः करिभिः सकरेणुभिः।
पश्येमां निल्नीं चान्यां कमलोत्पलमालिनीम्।
स्वग्धरां विग्रहवर्तीं साक्षाच्छियमिवापराम्।
नानाकुसुमगन्धाद्यास्त्रस्येमाः काननोत्तमे। [5]
उपगीयमाना अमरै राजन्ते वनराजयः।

[(L. 1) Ś1 K1-3 D1-3.5 ° बहुला (for ° मधुरा).
— (L. 3) Ś1 K1-3 B4 Dc D1-3.5 transp. [इ]मां and
[अ]न्यां. K3 B3 Dc ° हासिनीं (for ° मालिनीम्). — (L. 6)

Hypermetric! Ś1 K1.2 उद्गीयमाना. K3 D1.2 पर्थेह; B4

D3.5 पर्थेमा (for राजन्ते). Ś1 K1.2 वनराजी विलोकय.]

66 G4 om. 66 (cf. v.l. 65); T1 om. 66-68; G1 om. 66<sup>abcd</sup> (cf. v.l. 38). — a) Ś1 K D2. 3. 5 हमाटिकांभोभिः (K4 हमाटिकाश्चेव); B Dc Dn D1. 4. 6 हमाटिकांभोभिः (K4 हमाटिकांभोति. — b) Some MSS. पांडर . — c) B1-3 D (except D2. 3. 5) कल (for राज ). — Ś1 K1 om. 66°-67b. Before 66°1, G1 ins. दीपदी. — b) N (Ś1 K1 om.) बहुशः (for सरितः). K4 सर्वे (for पार्थाः). — After 66, M2 ins.:

794\* विविद्युः क्रमशो वीरा अनन्यं ग्रुभकाननम्। परुयन्ती विविधान्बृक्षांस्तत्र कृष्णा मनोहरान्। अन्तिकस्थमथ शीला भीमसेनमुवाच ह।,

followed by 796\*; while K4 reads 61.

67 K<sub>4</sub> T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> om. 67 (for T<sub>1</sub> cf. v.l. 66); Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> om. 67<sup>ab</sup> (cf. v.l. 66). For K<sub>2</sub>. 8 Dc D<sub>1-8</sub>. 5 cf. v.l. 33. — <sup>a</sup>) N (except D<sub>5</sub>; Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 4 om.) <sup>°</sup> 饲料契1何;

पद्मोत्पलिविचित्राणि सुखस्पर्शजलानि च ।
गन्धवनित च माल्यानि रसवन्ति फलानि च ।
अतीव वृक्षा राजन्ते पुष्पिताः शैलसानुषु ॥ ६७
एते चान्ये च बहवस्तत्र काननजा द्धमाः ।
लताश्च विविधाकाराः पत्रपुष्पफलोचयाः ॥ ६८
युधिष्ठिरस्तु तान्वृक्षान्पश्चमानो नगोत्तमे ।
भीमसेनिमदं वाक्यमत्रवीन्मधुराक्षरम् ॥ ६९
पश्च भीम शुभान्देशान्देवाक्रीडान्समन्ततः ।
अमानुषगतिं प्राप्ताः संसिद्धाः स्म वृकोद्दर ॥ ७०
लताभिश्चेव बह्वीभिः पुष्पिताः पादपोत्तमाः ।
संश्लिष्टाः पार्थ शोभन्ते गन्धमादनसानुषु ॥ ७१

शिखण्डिनीभिश्वरतां सहितानां शिखण्डिनाम् ।
नर्दतां शृणु निर्घोषं भीम पर्वतसानुषु ॥ ७२
चकोराः शतपत्राश्च मत्तकोकिलशारिकाः ।
पत्रिणः पुष्पितानेतान्संश्चिष्यन्ति महाद्वमान् ॥ ७३
रक्तपीतारुणाः पार्थ पादपाप्रगता द्विजाः ।
परस्परमुदीक्षन्ते बहवो जीवजीवकाः ॥ ७४
हरितारुणवर्णानां शाद्यलानां समन्ततः ।
सारसाः प्रतिदृश्यन्ते शैलप्रस्रवणेष्वपि ॥ ७५
वदन्ति मधुरा वाचः सर्वभूतमनोनुगाः ।
भृङ्गराजोपचकाश्च लोहपृष्ठाश्च पत्रिणः ॥ ७६
चतुर्विषाणाः पद्याभाः कुञ्जराः सकरेणवः ।

C. 3. 11613 B. 3. 158. 90 K. 3. 159. 89

T<sub>2</sub> G<sub>3.4</sub> °सुचित्राणि. — <sup>b</sup>) Dn °शीत° (for °स्पर्शः). — <sup>c</sup>) B<sub>1.4</sub> Dn D<sub>1.4.6</sub> [अ]थ (for च). — After 67<sup>cd</sup>, N (except K<sub>4</sub>) ins.:

795\* सरांसि च मनोज्ञानि वृक्षांश्चातिमनोरमान् । विविद्युः पाण्डवाः सर्वे विस्मयोत्फुळलोचनाः । कमलोत्पलकह्वारपुण्डरीकसुगन्धिना । सेन्यमाना वने तस्मिन्सुखस्पर्शेन वायुना । ततो युधिष्ठिरो भीममाहेदं ग्रीतिमद्वचः ।

N cont. (K4, which om. 38-60, ins. after 37):  $M_2$  ins. after  $794^*$ :

796\* अहो श्रीमदिदं भीम गन्धमादनकाननम्।

— Thereafter K4 reads 68<sup>ab</sup>, repeating it in its proper place. — Śi K1-3 B3 D1-3 5 T2 G M2 om. 67<sup>ef</sup>, while B1. 2. 4 Dc Dn D4. 6 read it after 61.

68 T<sub>1</sub> om. 68 (cf. v.l. 66). — a) N (K<sub>4</sub> first time) M<sub>2</sub> वने द्वास्मिन्मनो (Dc वने स्मिन्मदनो )रम्थे. — b) N (K<sub>4</sub> first time) M<sub>2</sub> दिख्याः (K<sub>2</sub> दिख्याः); K<sub>4</sub> (second time) प्रथ (for तन्न). D<sub>5</sub> कनक (for कानन). — For sequence of 68<sup>cd</sup> in Ś1 K1-3 Dc D1-3, cf. v.l. 33. — d) Ś1 K1. 2 फलोदनाः; K3. 4 B D पत्रपुष्प (D<sub>8</sub> by transp. पुष्पपत्र)फलोपगाः; G1 फलोदयाः. — B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 ins. after 68<sup>cd</sup>: Ś1 K1-3 D1-3. 5 (which all transp. 68<sup>cd</sup>) ins. after 68<sup>cd</sup>:

797\* भान्त्येते पुष्पविकचाः पुंस्कोकिलकुलाकुलाः।

**69** N (except K₄) om. 69; but cf. last line of 795\*. — <sup>a</sup>) G₄ पदयन् (for बृक्षान्). — <sup>b</sup>) T₁ वीक्ष-माणो. K₄ वीक्ष्यमाणो नगोत्तमं. 70 °) Ś1  $K_{1-3}$   $B_4$  De  $D_3$ . 6 पश्य चेमाञ्च;  $D_1$ . 2 पश्येमाञ्च (for पश्य भीम). Ś1  $K_{1-3}$   $B_4$   $D_{1-3}$ . 6 शुचीन्देशान् ( $K_{1}$ . 2 °न्देव);  $K_4$  वनो देशान् . —  $^b$ )  $K_{1}$ . 2 ऋीडारण्यान् ( $K_{2}$  °रण्य-); De  $D_{12}$   $D_{13}$   $D_{23}$   $D_{34}$  चेव ऋीडाञ्च सर्वतः. —  $^c$ ) Ś1  $D_5$  अमानुषीं गति. —  $^d$ )  $D_5$  सु (for सं°). Ś1  $K_{33}$   $D_{33}$  समो (for सा).

71  $^a$ ) G<sub>4</sub> बहुभि:. N M<sub>2</sub> लताभि: पुष्पितायाभि:.  $-71^d = 43^d$ , etc.

72 D<sub>2</sub> om. (hapl.) 72. — °) K<sub>1</sub>. 2 नंदतां; B<sub>4</sub> D<sub>1</sub> D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> नदतां. T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> घोषं च (for निर्धोषं). —  $^{d}$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>1</sub>. 3.  $_{5}$  गंधमादनसानुषु ( =  $52^{d}$ ,  $65^{f}$ ,  $71^{d}$ ).

73 <sup>b</sup>) K<sub>8. 4</sub> B D °सारिकाः. — <sup>d</sup>) N संपतंति; T<sub>1</sub> आश्चिरवंति.

74 <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>1-3</sub> पीतरक्तारुणाः; D<sub>6</sub> रक्तासितारुणाः.

<sup>b</sup>) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3.5</sub>) खगाः (for द्विजाः).

<sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>1-3.5</sub> निरीक्षंते (for उदी°). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>1</sub> G<sub>4</sub> °जीविकाः.

75 b) K4 Dc Dni, ns Di S (except G4) शाड्व-लानां; D4. 6 शार्दूलानां. N (except K4 Di. 2) समीपतः. — c) Śi K Di-s. 6 संप्रदश्यंते; Bi. 2. 4 Dc G4 M प्रत्य-दश्यंत. — d) Śi Ks. 4 Bs D2-4 प्रश्रवणेषु. Śi Ki-s Ds. 5 [अ]मी; B2. 3 Dc Di च (for [अ]पि).

76 G4 om. 76. — b) Ś1 B2. 3. 4m D (except D1-3. 5) T G3 M1 भनोरमाः. — d) N छोहपृष्ठाः पतित्रगः.

77 °) T1 लसद्विषाणाः. T2 G2-4 पद्माद्याः. — b) Ś1 K1. 2 सकरेणुकाः; D5 चापतंत्र्यथः. — D5 om. 77°-78°. — °) T2 G2-4 सित- (for एते). Some MSS. वैदूर्यः.

C. 3. 11614 B. 3. 158. 91 K. 3. 159. 89 एते वैद्ध्यवर्णाभं क्षोभयन्ति महत्सरः ॥ ७७ वहुतालसम्रत्सेधाः शैलशृङ्गात्परिच्युताः । नानाप्रस्रवणेभ्यश्च वारिधाराः पतन्त्यमः ॥ ७८ भास्कराभप्रभा भीम शारदाश्रघनोपमाः । शेभयन्ति महाशेलं नानारजतधातवः ॥ ७९ कचिदञ्जनवर्णाभाः कचित्काञ्चनसंनिभाः । धातवो हरितालस्य कचिद्धिङ्गलकस्य च ॥ ८० मनःशिलागुहाश्चेव संध्याश्चनिकरोपमाः । शश्चलोहितवर्णाभाः कचिद्धैरिकधातवः ॥ ८१ सितासिताश्चप्रतिमा बालस्र्यसमप्रभाः । एते बहुविधाः शैलं शोभयन्ति महाप्रभाः ॥ ८२ गन्धवीः सह कान्ताभिर्यथोक्तं वृषपर्वणा ।

दृश्यन्ते शैलशृङ्गेषु पार्थ किंपुरुषैः सह ॥ ८३
गीतानां तलतालानां यथा साम्नां च निस्ननः ।
श्रूयते बहुधा भीम सर्वभूतमनोहरः ॥ ८४
महागङ्गामुदीक्षस्त पुण्यां देवनदीं शुभाम् ।
कलहंसगणेर्जुष्टामृषिकिंनरसेविताम् ॥ ८५
धातुभिश्र सरिद्धिश्र किंनरैर्मृगपिक्षिभिः ।
गन्धर्वैरप्सरोभिश्र काननैश्र मनोरमैः ॥ ८६
व्यालैश्र विविधाकारैः शतशीर्षैः समन्ततः ।
उपेतं पश्य कौन्तेय शैलराजमिरदम् ॥ ८७
ते श्रीतमनसः श्रूराः श्राप्ता गितमनुत्तमाम् ।
नातृप्यन्पर्वतेनद्रस्य दर्शनेन परंतपाः ॥ ८८
उपेतमथ माल्यैश्र फलवद्भिश्र पादपैः ।

K2 वर्णाभां; B1 Dc S (except G1 M2) वर्णाभाः.

78 Ds om. 78 (cf. v.l. 77). — °) T2 G3. 4 °साल (for °ताल °). — °) N (except K3; Ds om.) M2 शैल- श्टंगपरिच्युता:. — °) K3 B Dc Dn D4. 6 पतंति च (B4 ° स्वतः); K4 पतंत्वमी; D1 T2 G3. 4 पतंत्वमः; T1 G1. 2 M पतंत्युत.

79 °) Dn(!) D6 भास्कराञ्चमभा (not adopted in the old printed ed.!). B Dc Dn D4. 6 G1 भीमा:; T2 Gs. 4 हैमा: (for भीम). Ś1 K D1-3. 6 भास्कराभाः प्रभाभिश्च. — K4 om. 79<sup>5</sup>-80°.

80 K4 om. 80° (cf. v.l. 79). — b) Ś1 K1. 2. 4 D1. 2 रजत°; D3 अंजन°; T1 M कांचनसप्रभाः. — d) T2 G2-4 M क्रचिद्धिगुलिकप्रभाः (G2 M2°कस्य वा).

81 <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub> T<sub>1</sub> ° ग्रुभा°; T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>. 4 ° गुणा°; M<sub>1</sub> ° निभा° (for ° गुहा°). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 ° निचयो°; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M ° शिखरो°; G<sub>2</sub>. 4 ° रुधिरो° (for ° निकरो°). — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> क्वचिद्धरिद्द<sup>°</sup>; D<sub>5</sub> सर्वे लोहित°. — <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> G<sub>1</sub> ° संनिभा:; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 ° संभवा:; G<sub>2</sub> ° सप्रभा:.

82 K2 om. 82 <sup>cd</sup>. — <sup>d</sup>) T1 G1. 2 M1 महात्रभं.

83 b) T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> यथेष्टं (for यथोक्तं). T<sub>1</sub> G<sub>8</sub>. 4 भीम-विक्रमाः; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 M<sub>1</sub> भीमविक्रम.

84 °) Śi Ki. 2 Di-8. 8 वीणानां (for गीतानां). Ki. 2 चैव तालानां; K4 ललनानां वै; B Dc Dn D4. 6 T2 G3 समतालानां; Di कर ; D2. 3 कल ; D5 T1 ताल . — b) Śi Ki. 2 Di-8. 8 गीतसाम्नां च; K3 B Dc Dn D4. 6 तथा साम्नां च; K4 लतानां चैव. MSS. निःस्वनाः, निस्वनाः,

निस्वनं, निस्वनः. — °) Ś $_1$  К $_8$ . 4  $D_{1-3}$ . 5  $T_1$  श्रूयंते. —  $^d$ ) Ś $_1$   $D_8$   $T_1$  "मनोरमाः;  $K_{1-3}$   $D_{1-3}$ . 5  $M_2$  "मनोहराः;  $K_4$  वस्त्रकीनां च निस्वनाः;  $B_2$   $D_2$   $T_2$   $G_{1-3}$   $M_1$  सर्वभूतमनोरमः.

85 b) D<sub>1</sub>. 2 नाक° (for देव°). — °) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. 5 ° रवैर्; G<sub>4</sub>° जनैर्; M<sub>2</sub>° कलेर् (for ° नजैर्). — द) Ś<sub>1</sub> K<sub>4</sub> मुनि° (for ऋषि°).

86 G4 om. 86. — ") T1 धातुमद्भिश्च सद्भिश्च. — ") T1 वानरेर् (for किंनरेर्).

87 d) K4 शैलं देवनिषेवितं.

88 Before 88, N (except D<sub>4-6</sub>) ins. वैशं उ°. — a) D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G सर्वे (for श्रूस:). — After 88, S<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> B<sub>3</sub> D<sub>1-3.5</sub> ins.:

798\* द्रीपद्या सहिता वीरास्तेश्च विप्रैर्महात्मभिः।

89 G4 om. 89ab. — b) T1 दारुभि: (for पादपै:). — c) Ś1 आर्बिषेणस्य; B आर्बिणसेन(B1 र्ष्टिसेन-; B4 र्ष्टिणषेण)स्य.

90 °) Ś1 K1. 2 दीस°; D5 दीर्घ°; G1. 2 निष्ठ° (for तीन्न°). K3. 4 D1-8 M2 ततोम्रतपसं शां( K4 D8 M2 दां)तं; B Dc Dn D4. 6 ततस्ते तिग्मतपसं. — °) B4 T1 M1 सर्ववेदानाम्; T2 G2-4 भूतानाम्; G1 विद्यानाम्. — व) B2-4 आधिमेनम् (B8 विष्णम्).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: K4 B1. 3 तीर्थयात्रा (followed by गंधमादनप्रवेश in K4). K2. 3 B2. 4 Dn D3-6 M1 (all om. sub-parvan name) mention only गंधमादनप्रवेश आर्ष्टिषेणस्य राजर्षेराश्रमं ददृशुस्तदा ॥ ८९ ततस्तं तीव्रतपसं कृशं धमनिसंततम् ।

## पारगं सर्वधर्माणामाष्टिंषेणग्रुपागमन् ॥ ९०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चपञ्चादाद्धिकदाततमोऽध्यायः ॥ १५५ ॥

## १५६

#### वैशंपायन उवाच।

युधिष्ठिरस्तमासाद्य तपसा दग्धिकिल्बिषम् ।
अभ्यवाद्यत प्रीतः शिरसा नाम कीर्तयन् ॥ १
ततः कृष्णा च भीमश्र यमौ चापि यशस्वनौ ।
शिरोभिः प्राप्य राजिष परिवार्योपतस्थिरे ॥ २
तथैव घौम्यो धर्मज्ञः पाण्डवानां पुरोहितः ।
यथान्यायमुपाक्रान्तस्तमृषि संशितव्रतम् ॥ ३
अन्वजानात्स धर्मज्ञो मुनिर्दिच्येन चक्षुषा ।
पाण्डोः पुत्रान्कुरुश्रेष्ठानास्यतामिति चात्रवीत् ॥ ४
कुरूणामृषमं प्राज्ञं पूजयित्वा महातपाः ।

सह भ्रातृभिरासीनं पर्यपृच्छद्नामयम् ॥ ५
नानृते कुरुषे भावं किचिद्धमें च वर्तसे ।
मातापित्रोश्च ते वृत्तिः किचत्पार्थ न सीद्ति ॥ ६
किचित्ते गुरवः सर्वे वृद्धा वैद्याश्च पूजिताः ।
किचित्र कुरुषे भावं पार्थ पापेषु कर्मसु ॥ ७
सुकृतं प्रतिकर्तुं च किचिद्धातुं च दुष्कृतम् ।
यथान्यायं कुरुश्रेष्ठ जानासि न च कत्थसे ॥ ८
यथाई मानिताः किचत्वया नन्दन्ति साधवः ।
वनेष्वपि वसन्किचिद्धममेवानुवर्तसे ॥ ९
किचिद्धौम्यस्त्वदाचारैने पार्थ परितप्यते ।

C. 3. 11637 B. 3. 159. 10 K. 3. 160. 10

(K2 भादनवास); D1. 2, likewise, only लोमशतीर्थयात्रा (followed by गंधमादनप्रवेश in D1). — Adhy. name: B4 De आर्ष्टिवेणा(B4 आर्ष्टिपसेना-)श्रमप्राप्तिः; D1. 2 आर्ष्टिवेण-स्याश्रमागमनं; T2 G3 गंधमादनवर्णनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 157 (Dn3 158); D1 163; S 159 (M2 sup. lin. 161). — Śloka no.: Dn 102.

## 156

1 a) Ti तु धर्मात्मा (for तमासाद्य).

2 b) M1 चैव (for चापि). B De Dn D4. 6 सुतप-स्विनी; D5 पुरुष्पेमी (for [अ]पि यशस्विनी). T2 G तप° (for यश°). — °) D5 तदा तं (for शिरोभिः). D4. 6 राजर्षे. — d) B1 (m as in text) संनिधायोप°; S प्रणिपत्योप°.

3 °) Śi K² Di-s. ь उपाकामन्; Ki Gi उपकामन्; Ks T² G²-4 Mi उपाकामन्; Dc² M² उपकांतस्. — d) Śi मुनि (for ऋषि). Some MSS. शंसिन.

5 a) K1 (sup. lin. as in text) B1-3 Dc Dn D4-6

T1 प्राप्त; B4 राजन; D1-3 M2 प्राज्ञ:.

6 K4 om. 6-8. Before 6, B4 Dc ins. आष्टिवेण उ. .

— D4. 5 om. (hapl.) 6<sup>5</sup>-7<sup>c</sup>. — <sup>5</sup>) B4 D1. 2 G1 धर्मण;

T G2-4 M धर्मेषु (for धर्मे च). B1. 2 Dn D6 प्र- (for च).

Dc G1 वर्तते.

7 K<sub>4</sub> om. 7; D<sub>4</sub>. 5 om.  $7^{abc}$  (cf. v.l. 6). — b) T<sub>1</sub> विप्रा; G<sub>4</sub> M सिद्धा (for बृद्धा). — c) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> पापं (for भावं).

8 K4 om. 8 (cf. v.l. 6). — a) Ś1 K (K4 om.)
D2. s. s प्रतिपत्तुं; D1 प्रतिहतुं. — b) Ś1 K1. s स्थातुं; Dc2
उक्तं; D5 पार्थ; T G2-4 नास्ति; G1 M क्षंतुं (for हातुं).
K1. 2 M1 न; T1 [इ]ति; G4 हि (for च). — d) Ś1 D1. 2
G2 (by transp.) च न; K3 B1-3 Dc Dn D4-6 न वि-; T2
G3. 4 स्वं न (for न च). T1 विज्ञानासि न हीयसे.

9 a) T<sub>2</sub> G यथा सं- (for यथाहै). — b) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> त्विय (for त्वया). De किहिचित् (for साधवः). — After 9, Śi Ki. 2 read 11<sup>cd</sup>.

10 D<sub>5</sub> om. (hapl.)  $10^a - 11^b$ . — a) B<sub>4</sub> D<sub>8. 6</sub> T<sub>1</sub> M तवाचारेर; T<sub>2</sub> G तवाचारे (for त्वदाचारेर्). — b) B<sub>4</sub> कच्चित्र (for न पार्थ). — cd) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 दानधर्मार्जवधने

1

C. 3. 11637 B. 3. 159, 10 K. 3. 160, 10

दानधर्मतपःशौचैरार्जवेन तितिक्षया ॥ १०
पितृपैतामहं वृत्तं कचित्पार्थानुवर्तसे ।
कचिद्राजिषयातेन पथा गच्छिस पाण्डव ॥ ११
स्वे स्वे किल कुले जाते पुत्रे नप्तरि वा पुनः ।
पितरः पितृलोकस्थाः शोचिन्ति च हुसन्ति च ॥ १२
किं न्वस्य दुष्कृतेऽस्माभिः संप्राप्तव्यं भविष्यति ।
किं चास्य सुकृतेऽस्माभिः प्राप्तव्यमिति शोभनम् ॥ १३
पिता माता तथैवाग्निर्गुरुरात्मा च पश्चमः ।
यस्यैते पूजिताः पार्थ तस्य लोकानुभौ जितौ ॥ १४
अब्भक्षा वायुभक्षाश्च प्रवमाना विहायसा ।
जुषन्ते पर्वतश्रेष्ठमृषयः पर्वसंधिषु ॥ १५
कामिनः सह कान्ताभिः परस्परमनुव्रताः ।
इदयन्ते शैलशृङ्गस्थास्तथा किंपुरुषा नृप ॥ १६

अरजांसि च वासांसि वसानाः कौशिकानि च ।

हश्यन्ते बहवः पार्थ गन्धर्वाप्सरसां गणाः ॥ १७

विद्याधरगणाश्चैव स्निग्वणः प्रियदर्शनाः ।

महोरगगणाश्चैव सुपर्णाश्चोरगादयः ॥ १८

अस्य चोपिर शैलस्य श्रूयते पर्वसंधिषु ।

भेरीपणवशिक्षानां मृदङ्गानां च निस्वनः ॥ १९

इहस्थैरेव तत्सर्व श्रोतव्यं भरतर्षभाः ।

न कार्या वः कथंचित्स्यात्तत्राभिसरणे मितः ॥ २०

न चाप्यतः परं शक्यं गन्तुं भरतसत्तमाः ।

विहारो ह्यत्र देवानाममानुषगितस्तु सा ॥ २१

ईषचपलकर्माणं मनुष्यमिह भारत ।

द्विषिन्त सर्वभूतानि ताडयन्ति च राक्षसाः ॥ २२

अभ्यतिक्रम्य शिखरं शैलस्यास्य युधिष्ठिर ।

र्वंदनेन तितिक्षया.

- 11 S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 read 11<sup>cd</sup> after 9.
- $\mathbf{12}^{-d}$ )  $D_{\delta}$  मोदंति (for शोचन्ति). S रमंति (for हसन्ति).
- 13 °) Ś1 K1. 3. 4 De D2. 3. 5 M2 त्वस्य; K2 B1. 2 Dn D1. 4. 6 तस्य; T2 G2. 3 त्वद्य; G4 न्वद्य (for न्वस्य). B3. 4 किं च दुष्कृतमस्माभिः. b) K4 प्राप्तव्यं वे (for संप्रा°). c) B1 De D2 M वास्य; D6 त्वस्य (for चास्य). K4 सुकृतेरिप तस्येव; B4 किं वा सुकृतमस्माभिः. d) Ś1 B3 D3 T2 G3 अति (for इति). K4 प्राप्तव्यमथ वा भवेत; D6 संप्राप्तव्यं सुशोभनं.
- 14 a) Ś1 K1. 2 transp. पिता and माता. b) Ś1 K1. 2 दाराझ (for आत्मा). After 14, Ś1 K1. 2 B D (except D4. 6) ins.:

798a\* युधिष्ठिर उवाच । भगवन्न्याय्यमाहैतद्यथावद्धर्मनिश्चयम् । यथाशक्ति यथान्यायं क्रियतेऽयं विधिमेया ।

[(L. 1) B Dn आर्यम् (for न्याय्यम्). Dn2. n3 D1. 2 यथा धर्मविनिश्चयं. — (L. 2) B1 Dn D3 विधिवन् (for Sयं विधिर्).]

15 Before 15, Ś1 K1. 2 B D (except D4. 6) ins. आष्टिषेण उ. — After this ref., D5 reads 25°d, 25°d, 25°d, 26, repeating the lines in their proper place. — д) S (except T1 M1) विहायसं. — с) D5 अयंते; T2 G2-4 जुषंत: — д) К2. 3 Dn3 सर्वसंधिषु; Dc सर्वसानुषु.

16 4) B2. 4 Dn D4. 6 T2 G8 यथा (for तथा).

17  $^a$ ) Ś1  $K_{1-3}$   $D_{1-3}$  वस्त्राणि (for वासांसि). —  $^b$ ) Ś1  $K_{1-3}$   $D_{1-3}$ .  $_a$  [अ]िप;  $T_1$  वा (for  $_a$ ).

18 K<sub>8.4</sub> om. (hapl.) 18<sup>bc</sup>. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>1-8.5</sub> रम(Ś<sub>1</sub> चर)माणा यथाकामं. — <sup>d</sup>) K<sub>8</sub> Dc D<sub>1-8</sub> T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> चोरगाशना: (Dc शिनः; M<sub>1</sub> शनः); T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> चारणादयः. K<sub>4</sub> सुपर्णानां गणाश्च ते.

19 °) K1. 2 श्रंगस्य (for शैल°). — b) K3 B Dc D1-3. 6 G1 श्रूयंते. — °) T1 °सृदंगशब्दानां; G4 °पणव संघानां. — d) T1 पणवानां (for सृदङ्गानां). MSS. नि:स्वन:, नि(or नि:)स्वनाः also.

20 b) A few MSS. वैभ. — c) B4 D5 T2 (before corr.) G4 कार्य (for कार्या). Ś1 K1. 2 वा; K4 हि (for व:). — d) B D (except D1-3) गमने (for सर्जे). B3 D5 मन:.

21 ab) B4 S transp. शक्यं and गन्तुं. — °) D5 विषयो; M विहासस. Ś1 K1. 2 होष; K4 B1. 2 S तत्र; D5 यत्र (for हात्र). — d) K1. 2 सामानुष°; D1. 2. 5 T G2-4 न मानुष° (for अमानुष°). Ś1 K1. 2 M1 हि स:; K3. 4 Dc D1-3 हि सा; T G M2 ततः (G1 तथा) (for तु सा). B4 मानुषाणां न वै गतिः. — After 21, Ś1 K1. 2 D1-8. 5 read 31ab (D1-3 repeating it in its proper place).

22  $^a$ )  $K_{1.2}$  °कर्माण.  $-^b$ )  $\acute{S}_1$  मानुषं त्विह;  $K_{1.2}$  मानुषाणीह (for मनुष्य°).  $-^a$ )  $K_4$  युधिष्ठिर;  $T_1$  च भारत;  $T_2$  G  $M_2$  च पार्थिव ( $G_1$  च पांडव) (for च राक्षसाः).

23 a) K2 अत्यति°; K4 B D (except D1-8. 5) T2

गतिः परमसिद्धानां देवर्षीणां प्रकाशते ॥ २३ चापलादिह गच्छन्तं पार्थ यानमतः परम् । अयःश्रूलादिभिर्न्नान्ति राक्षसाः शत्रुद्धदन ॥ २४ अप्सरोभिः परिवृतः समृद्ध्या नरवाहनः । इह वैश्रवणस्तात पर्वसंधिषु दृश्यते ॥ २५ शिखरे तं समासीनमधिपं सर्वरक्षसाम् । प्रेक्षन्ते सर्वभूतानि भानुमन्तमिवोदितम् ॥ २६ देवदानवसिद्धानां तथा वैश्रवणस्य च । गिरेः शिखरम्रद्धानमिदं भरतसत्तम ॥ २७ उपासीनस्य धनदं तुम्बुरोः पर्वसंधिषु ।
गीतसामस्वनस्तात श्रूयते गन्धमादने ।। २८
एतदेवंविधं चित्रमिह तात युधिष्ठिर ।
प्रेक्षन्ते सर्वभूतानि बहुशः पर्वसंधिषु ।। २९
भुज्जानाः सर्वभोज्यानि रसवन्ति फलानि च ।
वसध्वं पाण्डवश्रेष्ठा यावदर्जनदर्शनम् ।। ३०
न तात चपलैर्भाव्यमिह प्राप्तैः कथंचन ।
उपित्वेह यथाकामं यथाश्रद्धं विहृत्य च ।
ततः श्रह्मभूतां श्रेष्ठ पृथिवीं पालयिष्यसि ।। ३१

C. 3. 11660 B. 3. 159. 32 K. 3. 160. 33

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षट्पञ्चाशद्धिकशततमो ऽध्यायः ॥ १५६॥

(by corr.) G<sub>3</sub> अस्याति<sup>°</sup>; G<sub>1</sub> अभ्याभि<sup>°</sup>; G<sub>2.4</sub> अत्याभि<sup>°</sup> (for अभ्याति<sup>°</sup>). G<sub>1</sub> शिरसं (for शिखरं). — <sup>b</sup>) B Der Dn D<sub>4.8</sub> कैलासस्य (for शैल<sup>°</sup>). K<sub>4</sub> महावने (for युधि<sup>°</sup>). K<sub>3</sub> शैलस्य विषमाणि च. — <sup>cd</sup>) T<sub>1</sub> महर्षीणां (for देव<sup>°</sup>). K<sub>3</sub> तापस्ये वर्तमानानामियं तात परा गतिः.

24 a) K4 B4 D5 G2 M1 चापल्याद्; D2. 3 T2 G3 चपलाद्. D5 अथ गंतडयं; S हि न गंतडयं (for इह गच्छन्तं).

— b) K1. 3. 4 B1. 2 Dc1 Dn2. n3 D3. 6 प्रार्थयानम्; G4 M1 प्रार्थयानस्; M2 प्रार्थयामि (for पार्थ यानम्). K3 B Dn1 D4. 6 T2 (after corr.) G3 इतः; T2 (before corr.) G1. 2. 4 M ततः (for अतः). — c) Ś1 K1 D1-3 तीक्षणेर् (for झन्ति). K2 D5 अयःशूलासिमिस्तीक्षणेर्; K3. 4 T1 M अयः( K4 नृनं; T1 अधः)शिलामिनिझंति; T2 G2-4 अयःशूलामिनिझंति; G1 अतः श्लेहि निझंति. — d) K4 दुष्टचेतसः; B1 तत्र पांडव (for शतुः). Ś1 K1. 2 D1-3. 5 झंति रक्षांसि पांडव (Ś1 भारत; D3 पांडवाः).

26 For D<sub>5</sub> cf. v.l. 15. — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. a शिखरं तं; K<sub>4</sub> शिखरें स्मिन्; B<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>1-4</sub>. 6 G<sub>1</sub> शिखरस्थं. B<sub>4</sub> शिखरे चैवमासीनं. — b) K<sub>3</sub> B<sub>2</sub>. 4 D (except Dc) यक्ष (for सर्व ). — c) Some MSS. प्रेक्षंति.

28 <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> S सततं (for धनदं). K<sub>4</sub> उपासंतीह सततं. — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. <sup>2</sup> D (except Dc<sub>2</sub> D<sub>5</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. <sup>3</sup> तुंबरो:. K<sub>4</sub> तुंबराद्याश्च गायनाः. — K<sub>4</sub> om. 28<sup>cd</sup>; D<sub>5</sub> om. (hapl.) 28<sup>c</sup>-29<sup>d</sup>. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> गीतं सामस्वनस; K<sub>1</sub>. <sup>2</sup> गीतं साम<sup>\*</sup>; T G गीत(T<sub>1</sub> °त:)सामध्वनिस; M<sub>2</sub> गीतः सामस्वनस. T<sub>2</sub> G तञ्च (for तात). — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> प्वते (for श्रूयते).

29 D<sub>5</sub> om. 29 (cf. v.l. 28). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> तात; D<sub>1</sub> तत्र (for चित्रम्). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>1-3</sub> [आ]श्चर्यं (for तात). K<sub>4</sub> धनदं नरवाहनः. — <sup>c</sup>) K<sub>1. 2. 4</sub> प्रेक्षंति; T<sub>2</sub> G<sub>3. 4</sub> रक्षंते

( for प्रेक्षन्ते ).

30 a) B D (except D<sub>1-8</sub>. 5) मुनि° (for सर्व°).
— d) B1 Dn D<sub>4</sub>. 6 अर्जुनदर्शनात्.

31  $\acute{S}_1$  K1. 2 D<sub>1-3</sub>. 5 read  $31^{ab}$  after 21, D<sub>1-3</sub> repeating it here. — After  $31^{ab}$ , S ins.:

798h\* चपलः सर्वभूतानां द्वेष्यो भवति मानवः।
— °) K4 D5 S (by transp.) इहोषित्वा. — °) N (except K4) शस्त्रजितां. Ś1 K1-3 D1-3. 5 पार्थ; B Dc Dn D4. 6 तात (for श्रेष्ट).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Ds T G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K4 B1. 3 Dn D4 तीर्थयात्रा. K1. 2 B2 (all om. sub-parvan name) mention only गंधमादनवास; K5 D1. 2, likewise, only लोमशतीर्थयात्रा (followed by गंधमादनप्रवेश in K5 D1); and D3. 5 T2 G3. 4, only गंधमादनप्रवेश — Adhy. name: B4 Dc आष्टिषेणा( B4 आष्टिणसेना)नुशासनं; D1. 2 आष्टिषेणवास्यं; G1 आष्टिषेणसमागमः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 158 (Dn3 159); D1 164; S 160 (M2 sup. lin. 162). — Śloka no.: Dn1. na 32; D1 33.

### 157

- 1 After the ref., Śi Ki-s Dn Di-s. s ins.: 799\* आर्ष्टिपेणाश्रमे तस्मिनमम पूर्वेपितामहाः।
- Ks om. 1<sup>ab</sup>. After 1, N (except K<sub>4</sub>) ins.:
   800\* किं चकुस्तत्र ते वीराः सर्वेऽतिबल्पीरुषाः।
   [B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 किं च चकुर्महावीर्याः.]
  - 2 4) Ś1 K1. 2 कार्याणि चाभ्यहार्याणि; K3 कानि

## 940

C. 3, 11661 B. 3, 160, 1 K. 3, 161, 1

#### जनमेजय उवाच।

पाण्डोः पुत्रा महात्मानः सर्वे दिव्यपराक्रमाः ।
कियन्तं कालमवसन्पर्वते गन्धमादने ।। १
कानि चाभ्यवहार्याणि तत्र तेषां महात्मनाम् ।
वसतां लोकवीराणामासंस्तद्भृहि सत्तम ।। २
विस्तरेण च मे शंस मीमसेनपराक्रमम् ।
यद्यचके महाबाहुस्तसिन्हैमवते गिरौ ।
न खल्वासीत्पुनर्युद्धं तस्य यक्षैद्धिजोत्तम ।। ३
कचित्समागमस्तेषामासीद्धैश्रवणेन च ।
तत्र ह्यायाति धनद् आर्ष्टिषेणो यथाव्रवीत् ।। ४
एतदिच्छाम्यहं श्रोतं विस्तरेण तपोधन ।
न हि मे शृण्वतस्तृप्तिरस्ति तेषां विचेष्टितम् ॥ ५
वैद्यांपायन उवाच ।

एतदात्महितं श्रुत्वा तस्याप्रतिमतेजसः । शासनं सततं चक्रुस्तथैव भरतर्षभाः ॥ ६

भोज्यानि चार्डाणि. — <sup>cd</sup>) K4 वसतां वीरलोकानां गतस्त्वं

801\* धनदाध्युषिते नित्यं वसतस्तस्य पर्वते ।

5 T<sub>1</sub> om. 5<sup>ab</sup> (cf. v.l. 4). — b) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>6</sub> द्विजो-त्तम (for तपो ). — c) K<sub>4</sub> S [अ]स्ति (for हि). — d) K<sub>1-8</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 इह; K<sub>4</sub> S इति (for अस्ति). भुझाना मुनिभोज्यानि रसवन्ति फलानि च।
गुद्धवाणहतानां च मृगाणां पिशितान्यपि।। ७
मेध्यानि हिमवत्पृष्ठे मधूनि विविधानि च।
एवं ते न्यवसंस्तत्र पाण्डवा भरतर्षभाः।। ८
तथा निवसतां तेषां पश्चमं वर्षमभ्यगात्।
शृण्वतां लोमशोक्तानि वाक्यानि विविधानि च।। ९
कृत्यकाल उपस्थास्य इति चोक्त्वा घटोत्कचः।
राक्षसैः सहितः सर्वैः पूर्वमेव गतः प्रभो।। १०
आष्टिंषेणाश्रमे तेषां वसतां वै महात्मनाम्।
अगच्छन्बह्वो मासाः पश्यतां महदद्भतम्।। ११
तैस्तत्र रममाणेश्व विहरद्भिश्व पाण्डवैः।
प्रीतिमन्तो महाभागा मुनयश्वारणास्तथा।। १२
आजग्मः पाण्डवान्द्रष्टुं सिद्धात्मानो यतव्रताः।
तैस्तैः सह कथाश्रक्तर्दिच्या भरतसत्तमाः।। १३
ततः कतिपयाहस्य महाहदिनवासिनम्।

<sup>3</sup> Śi Ki. 2 transp. 3 and 4. — a) Śi Ki. 2. 4 Bi Di-3. 5 T2 G2. 4 [ए]व; B2 हि (for च). B2 मां (for मे). B4 पुनर्मूहि (for च मे शंस). — b) T G2-4 क खरना (Gi तेषां चा). — After 3, S (except Ti Gi) ins.:

<sup>4</sup> T<sub>1</sub> om. 4°-5°. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 transp. 3 and 4. — °)
K<sub>1</sub>. 2 कश्चित्; D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>2</sub> कचित् (for कच्चित्). — °)
D<sub>1</sub>-3. 6 वेश्रवणस्य. Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. 8 ह (for च). — °) G<sub>2</sub>. 4
[अ]भि-(for हि). K<sub>4</sub> आयाति धनदस्तत्र. — °) В आर्षिण-(B<sub>1</sub> °ष्टि)सेनो; D<sub>5</sub> ह्याप्टिषेणो. K<sub>1</sub>. 2 यदा°(for यथा°).

<sup>6 °)</sup> K4 एतच वचनं; D1. ३ ते तदात्महितं. — K3 om. 6° .— °) M2 ते तत्र (for सततं). T1 वचनं चक्र रह्यप्रास. — °) K4 आर्ष्टिवेणस्य पांडवाः.

<sup>7</sup>  $7^{ab} = (var.) 3.156.30^{ab}$ .

<sup>8</sup> K4 om. 8<sup>cd</sup>. — <sup>cd</sup>) Ś1 K1. 2 B1. 3. 4 Dc D1-8 पुरुष (for भरत°). S रसायनसमर्था(T1 'मुत्था'; G1 'मृद्धा)नि तत्रोषुस्ते सा भारताः.

<sup>9</sup> d) Śi K2 काम्यानि; K4 वचांसि (for वाक्यानि). Ki-3 Bi. 2 Dn D8-6 M [उ]त; De [अ]पि (for च).

<sup>10</sup> a) Śi कृतकाल; Ti कृत्वा काल; Ti Gi- कृतकार्य.

- c) B D (except Di-3. s) राक्षसै: सह सर्वेश्च. - d)
Śi Ki. 2 Ds प्रभु: (for प्रभो).

<sup>12 &</sup>lt;sup>ab</sup>) T<sub>2</sub> G तत्रैव (for तैस्तत्र). B<sub>1-8</sub> De Dn D<sub>4.6</sub> transp. रममाणे and विहरद्धि. Si K<sub>1.2</sub> D<sub>1-8.5</sub> तथा च रममाणानां (D<sub>1.2</sub> वसमानानां) सुखं विहरतां तदा. — <sup>a</sup>) Si K<sub>1.2</sub> ऋषयश् (for सुनयश्). K<sub>4</sub> चचार मुनयस्तथा (marg. चारणा सुनयस्तथा).

<sup>13</sup> b) Ś1 K1. 2 यतात्मानो; B D (except D2. 3) T2 G1. 3 ग्रुइत्मानो. — c) K3 B D (except D1. 2. 5) T2 G3 M2 ते तै:; T1 एतै: (for तैस्तै:). K4 सहितास्ते (for तैस्तै: सह). B D (except D1. 2. 5) T1 G1. 4 M कथां चक्र्र. — d) B D (except D1. 2. 5) दिव्यां. Ś1 K1. 2 अवणभूषणा: (for भरत°). K4 पांडवै: सह भागत

द्वमन्तं महानागं सुपर्णः सहसाहरत् ॥ १४ कम्पत महाशैलः प्रामृद्यन्त महाद्वमाः । श्वः सर्वभूतानि पाण्डवाश्च तदद्धतम् ॥ १५ ः शैलोत्तमस्याप्रात्पाण्डवान्प्रति मारुतः । ग्वः सर्वमाल्यानि गन्धवन्ति श्वभानि च ॥ १६ । पुष्पाणि दिव्यानि सुहृद्धिः सह पाण्डवाः । श्वः पश्चवर्णानि द्रौपदी च यशस्विनी ॥ १७ मसेनं ततः कृष्णा काले वचनमत्रवीत् । विक्ते पर्वतोदेशे सुखासीनं महाग्रुजम् ॥ १८ गर्णानिलवेगेन श्वसनेन महाबलात् । श्ववर्णानि पात्यन्ते पुष्पाणि भरतर्षभ । यश्चं सर्वभृतानां नदीमश्वर्थां प्रति ॥ १९

खाण्डवे सत्यसंघेन भ्रात्रा तव नरेश्वर ।
गन्धवीरगरक्षांसि वासवश्च निवारितः ।
हता मायाविनश्चोग्रा घनुः प्राप्तं च गाण्डिवम् ॥ २०
तवापि सुमहत्तेजो महद्वाहुबलं च ते ।
अविषद्यमनाष्ट्रप्यं शतक्रतुबलोपमम् ॥ २१
त्वद्वाहुबलवेगेन त्रासिताः सर्वराक्षसाः ।
हित्वा शैलं प्रपद्यन्तां भीमसेन दिशो दश ॥ २२
ततः शैलोत्तमस्याग्रं चित्रमाल्यधरं शिवम् ।
व्यपेतभयसंमोहाः पञ्चन्तु सुहृदस्तव ॥ २३
एवं प्रणिहितं भीम चिरात्प्रभृति मे मनः ।
द्रष्टुमिच्छामि शैलाग्रं त्वद्वाहुबलमाश्रिता ॥ २४
ततः क्षिप्तमिवात्मानं द्रौपद्या स परंतपः ।

C. 3. 11687 B. 3. 160. 27 K. 3. 161. 34

14 °) T G कतिपयाहःसु. — °) Ś1 K1. 2 महानादं. 15 °) K1. 2. 4 B1 M2 प्रमृद्यंत; Dc T1 प्रानृत्यंत; T2 1-4 प्रादह्यंत; G1 प्रापतंत. — M2 om. (hapl.) 15<sup>d</sup>-17°. 16 M2 om. 16 (cf. v.l. 15). — °) Ś1 K1-3 D1 वहत्. — Dc om. (hapl.) 16<sup>d</sup>-17°.

17 M<sub>2</sub> om. 17<sup>abc</sup> (cf. v.l. 15); Dc om. 17<sup>a</sup> (cf. l. 16). — a) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub> M<sub>1</sub> तानि; T<sub>2</sub> G तत: (for l). K<sub>4</sub> transp. पुष्पणि and दिङ्यानि. D<sub>5</sub> पुञ्जानि or पुष्पणि). G<sub>1</sub> माल्यानि (for दिङ्यानि). — b) D<sub>5</sub> स्भिण्येव पांडवाः. — c) K<sub>4</sub> बहुवर्णानि; G<sub>1</sub> सर्वभूतानि. 19 Before 19, B<sub>4</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2 ins. द्रौपद्युवाच. — a) 8. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 मनसस्तुल्य ; M<sub>2</sub> सुवर्णानिङ . — b) Ś<sub>1</sub> हावने; K<sub>1</sub>. 2 चले; K<sub>4</sub> भुज; D<sub>2</sub> चलात्; D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 कल; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> कल:. — c) K<sub>4</sub> कुतोप्यत्रैव पात्यंते. — d) 4 S च फलानि च; D<sub>5</sub> विविधानि च (for भरत). — After )cd. T G ins.:

802\* दिज्यवर्णानि दिज्यानि दिज्यान्धवहानि च।

सदयन्तीव गन्धेन मनो मे भरतर्षम ।

येषां तु दर्शनात्स्पर्शात्सौरभ्याच तथैव च।

नश्यतीव मनोदुःखं ममेदं शत्रुतापन ।

ईदशैः कुसुमैदिज्यैदिज्यगन्धवहैः शुभैः । [5]
देवतान्यचीयत्वाहमिज्छेयं संगमं त्वया।

इदं तु पुरुषज्याघ्र विशेषेणाम्बुजं शुभम्।

गन्धसंस्थानसंपन्नं मम मानसवर्धनम्।

- ') S (except M<sub>2</sub>) सर्वेलोकस्य. — ') Śi Ki. 2 अइम-कां (in Śi the first three letters are lost); Ks B2 अश्वतरीं; K4 मंदािकनीं; D1-3 अश्ववतीं; D5 (m as in text) वैस्तावकां; G1 अश्वनिकां; M1 अन्वरमकीं; M2 अश्वसतां. T1 दीवश्वकारां (sic) प्रति; T2 G2-4 न ह्यदृश्यत मां प्रति. — After 19, T G ins.:

803\* वासुदेवसहायेन वासुदेवप्रियेण च।

20  $^{ab}$ )  $B_1$ . 2. 4 De Dn  $D_4$ . 6 महास्मना;  $B_8$   $D_{1-3}$   $M_2$  जनेश्वर (for नरे ).  $K_4$  पांडवेन तव आत्रा सत्यसंधेन मानद.  $-^{d}$ )  $K_4$  पुरंदरः;  $B_4$  S पराजितः;  $D_{D1}$  महास्थः (for निवा ).  $-^{d}$ )  $K_4$  जित्वा;  $G_1$  हत्वा.  $G_1$ . 2  $M_2$  मायाविद .  $D_6$  निहता मायिनश्चोआः.

21 <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> तथा हि; K<sub>2</sub> तथापि; K<sub>4</sub> तथा त्वं (for तवापि). G<sub>1</sub> सुमहातेजो. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 महाबाहु. — <sup>c</sup>) D<sub>6</sub> अविषद्धातमं लोके. — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub> B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 शक्रतुल्य-बलोपमं (B<sub>8</sub> Dc °पराक्रमं); D<sub>1</sub>. 2. 4 शतक्रतुवलोपम.

22 <sup>a</sup>) B<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> <sup>a</sup> वीर्येण (for <sup>a</sup> वेगेन). — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> नाशिता:; K<sub>4</sub> चिकता:; G<sub>4</sub> ताडिता: (for त्रासिता:). Ś1 हता: सर्वे हि राक्षसाः.

23 K<sub>1</sub> om. (hapl.) 23<sup>5</sup>-24<sup>5</sup>. — After 23, K<sub>8</sub> ins.:

804\* साशनं सततं कुर्युस्तथैव भरतर्षभ।

24 Ds om. 24; K1 om. 24<sup>abc</sup> (cf. v.l. 23). — <sup>d</sup>)
B1. 2. 4 Dc Dn D4. 6 <sup>\*</sup>बलपालिता. — After 24, T G

805\* इच्छामि च नरब्याघ्र पुष्पं प्रत्यक्षमीदशम्। आनीयमानं क्षिप्रं वै त्वया भरतसत्तम।

25 Before 25, B2. 4 Dc ins. वैशं उ. — 4) Śı

C. 3. 11688 B. 3. 160. 27 K. 3. 161. 34 नामृष्यत महाबाहुः प्रहारिमव सद्भवः ॥ २५ सिंहर्षभगितः श्रीमानुदारः कनकप्रभः । मनस्त्री बलवान्द्रमो मानी ग्रुरश्च पाण्डवः ॥ २६ लोहिताक्षः पृथुव्यंसो मत्तवारणविक्रमः । सिंहदंष्ट्रो बृहत्स्कन्धः ग्रालपोत इवोद्भतः ॥ २७ महात्मा चारुसर्वाङ्गः कम्बुग्रीवो महाभुजः । र० महात्मा चारुसर्वाङ्गः कम्बुग्रीवो महाभुजः । र० केसरीव यथोत्सिक्तः प्रभिन्न इव वारणः । व्यपेतभयसंमोहः ग्रैलमभ्यपतद्भली ॥ २९ तं मृगेन्द्रमिवायान्तं प्रभिन्नमिव वारणम् । दृद्धः सर्वभृतानि बाणखङ्गधनुर्धरम् ॥ ३०

ततः संतप्तमात्मानं; K<sub>1.2</sub> ततश्चा(K<sub>2</sub>°श्च)क्षिप्तमात्मानं. — D<sub>2</sub> om. 25°-26<sup>b</sup>. — <sup>d</sup>) K<sub>1.2</sub> सद्धनुः; B<sub>1</sub> शत्रवः; B<sub>4</sub> संगरः; D<sub>3</sub> T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2.4</sub> M सद्गजः; T<sub>1</sub> सद्गतिः; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> सद्भचः (for सद्भवः).

26 D<sub>2</sub> om. 26<sup>ab</sup> (cf v.l. 25); T G<sub>3</sub> om. 26-27; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> M om. 26. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1-3</sub> Dc Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>2</sub>. 4 उदार (for उदार:). — G<sub>4</sub> om. 26<sup>c</sup>-27<sup>b</sup>.

27 T G<sub>3</sub> om. 27; G<sub>4</sub> om. 27<sup>ab</sup> (cf. v.l. 26). — a) Ś1 K1. 2 पृथुभुजो; B2 पृथुग्रीवो; D<sub>5</sub> पृथु: प्रांग्रुर्. — c) K2-4 Dc G2. 4 M वृषस्कंध:; B4 D6 महास्कंध:. — d) Ś1 K1. 2 G2. 4 M सालपोत.

28 b) Ś1 K1-3 B4 D1-3 T1 G1 हुनु: (for भुज:).

- c) K8. 4 D3. 5 गृह्य; D1. 2 बिश्रत्; D4. 6 शंखं (for खड़ं).

- d) Ś1 K1. 2 त्णं; K3 D1. 2 6 खड़ं; D3 G1
त्णो; T G2-4 M2 त्णी (for त्णान्). Ś1 K1. 2 D4. 6 पराम्यन्; B1. 3. 4 म्यत्; T1 G1. 2 म्यान्.

30 M<sub>2</sub> om. 30 (cf. v.l. 29). — d) B D (except D<sub>1-8.6</sub>) बाणकार्मुकधारिणं; T<sub>2</sub> G<sub>2.3</sub> पार्थं सङ्गधनुर्धरं.

31 K4 om.  $31^{cd}$ . — °) = 29°. K (K4 om.)  $D_{1-8}$  'संत्रासः. — °)  $B_{1-8}$  D शैल्लाजं समाश्रितः ( $D_{8}$  क्षिप्रमेवापतद्वली).

32 °) Ś1 K1-3 D1-3 वे न्यं; D8 मारसयं (for कातयं).

द्रौपद्या वर्धयन्हर्षं गदामादाय पाण्डवः । व्यपेतभयसंमोहः शैलराजं समाविशत् ॥ ३१ न ग्लानिन च कातर्यं न वैक्कव्यं न मत्सरः । कदाचिज्जपते पार्थमात्मजं मातिरश्वनः ॥ ३२ तदेकायनमासाद्य विषमं भीमदर्शनम् । बहुतालोच्छ्यं शृङ्गमारुरोह महाबलः ॥ ३३ स किंनरमहानागम्रनिगन्धर्वराक्षसान् । हर्षयन्पर्वतस्याग्रमाससाद महाबलः ॥ ३४ तत्र वैश्रवणावासं ददर्श भरतर्षभः । काञ्चनैः स्फाटिकाकारैर्वेश्मिभः समलंकृतम् ॥ ३५ मोदयन्सर्वभृतानि गन्धमादनसंभवः ।

— <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> च क्रमः; D<sub>5</sub> संभ्रमः (for मत्सरः). Ś1 K1-5 D1-3 न भयं न च संभ्रमः. — <sup>c</sup>) Ś1 K1.2 भजते (for जुपते). **33** <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> मृगव्यालसमाकीणै; G1 तदैकातिसमासाव. — <sup>d</sup>) Ś1 K D1-3. 5 महागिरेः (K4 वृकोदरः) (for महा°).

34  $^{ab}$ )  $K_4$   $D_2$  सिंकनरमहाभागमुनिगंधवरशक्षसान्;  $D_8$   $^{a}$  महानागगंधवमुनिराक्षसान्;  $T_1$   $M_1$   $^{a}$  महाभागानृषिगंधवें;  $M_2$  सिंकनरान्महाभागान्मुनीन्गंधवें. -  $^{a}$ )  $K_{1-3}$   $D_{1-8}$   $S_2$   $S_3$   $S_4$   $S_4$   $S_4$   $S_4$   $S_4$   $S_4$   $S_5$   $S_4$   $S_5$   $S_6$   $S_6$ 

35 °) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3.5</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> ततो (for तत्र). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> दहरो पांडवस्तथा. — <sup>c</sup>) K T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> स्फटिका कारेर; B D (except D<sub>1-3.5</sub>) स्फाटिकेश्चेव. T<sub>1.2</sub> (before corr.) G<sub>1.2</sub> M कांचनस्फ (M1 °स्फा)टिका . — After 35, K<sub>3</sub> B D (except D<sub>1-3.5</sub>) ins.:

806\* प्राकारेण परिक्षिप्तं सीवर्णेन समन्ततः।
सर्वरत्नद्युतिमता सर्वोद्यानवता तथा।
शैलादभ्युच्छ्रयवता चयाद्यालकशोभिना।
द्वारतोरणनिन्ध्रृहध्वजसंवाहशोभिना।
विलासिनीभिरत्यर्थं नृत्यन्तीभिः समन्ततः। [5]
वायुना ध्यमानाभिः पताकाभिरलंकृतम्।
धनुष्कोटिमवष्टभ्य वक्रभावेन बाहुना।
पद्यमानः स खेदेन द्विणाधिपतेः पुरम्।

36 4) K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> मादयन्; B<sub>4</sub> S ह्वाद (M<sub>2</sub> मान)यन्.
— 4) Ś1 K<sub>1</sub>. 2 सुसुखं; K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 3. 6 स सुखो; Dc सुमुखो.
K<sub>4</sub> S मास्तः सुखशीतलः; B<sub>4</sub> मास्तः प्रववी सुखं; D<sub>5</sub> मास्तः
सुसुखोचितः.

सर्वगन्धवहस्तत्र मारुतः सुसुखो ववौ ॥ ३६ चित्रा विविधवर्णाभाश्चित्रमञ्जरिधारिणः । अचिन्त्या विविधास्तत्र द्धमाः परमशोभनाः ॥ ३७ रत्नजालपरिक्षिप्तं चित्रमाल्यधरं शिवम् । राक्षसाधिपतेः स्थानं ददर्श भरतर्षभः ॥ ३८ गदाखङ्गधनुष्पाणिः समभित्यक्तजीवितः । भीमसेनो महाबाहुस्तस्यौ गिरिरिवाचलः ॥ ३९ ततः शङ्कष्मुपाध्मासीद्विषतां लोमहर्षणम् । ज्याघोषतलघोषं च कृत्वा भृतान्यमोहयत् ॥ ४० ततः संहृष्टरोमाणः शब्दं तमभिदुद्वनुः । यक्षराक्षसगन्धर्वाः पाण्डवस्य समीपतः ॥ ४१ गदापरिधनिस्त्रिश्चशक्तिश्चलपरश्चधाः ।

37 °)  $D_{\delta}$  चित्रान्विविधवर्णाभान् . - °)  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}_{2}$  फल-  $(K_{2}$  फुल्ल)माल्यसमाचिताः;  $D_{\delta}$  नानाफलसमाचिताः;  $D_{\delta}$  फल- मालासमाचितान् . - °)  $\acute{B}$   $D_{C}$   $D_{D}$   $D_{\delta}$  . °शोभनः (for °शोभनः).  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}_{1}$ .  $\acute{S}_{1}$   $D_{\delta}$  मनसापि महाद्रुमाः ( $D_{\delta}$  °मान्);  $\acute{K}_{3}$   $D_{1-3}$  मनसोपि महाद्रुमाः.

38 b) B<sub>1</sub>m. 2 D (except D<sub>1-3</sub>. 5) ° मास्यविभूषितं.
— d) B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) दहशे (for ददशे). K<sub>4</sub>
पवनात्मजः; a few MSS. भरतर्षभ.

39 °) Ś1 तदा; De महा (for गदा). — b) K4 सततं समरिप्रयः; T1 स भीमस्यक्तसाध्वसः; G4 समिभद्भत्य वेगतः. —  $39^d = 1.179.14^d$ ;  $181.4^d$ :  $4.54.13^d$ ; etc. Cf. Hopkins, Great Epic of India, App. A (p. 414), No. 91.

40 <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G उपाध्माय. — <sup>b</sup>) S रोमहर्षणं. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 Dc M ज्याबोषं तल्रघोषं च; B Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G ज्याघोष(B<sub>1</sub>. 4 D<sub>4</sub>. 6 °षं)तल्राब्दं च; D<sub>8</sub>. 5 °घोषांश्च. — <sup>d</sup>) [अ]कंपयत् (for [अ]मोह°). D<sub>5</sub> नादयामास पर्वतं.

41 Dn<sub>2</sub> om. 41. — <sup>a</sup>) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. 5; Dn<sub>2</sub> om.) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. s प<sup>°</sup> (for सं<sup>°</sup>). — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub>. s Dc Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>4</sub>. 6 transp. शब्दं and तं. K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> समभिदुद्वनुः; T<sub>1</sub> तमनुशुश्रुदः; G<sub>2</sub> तमभिशुश्रुदुः; M<sub>2</sub> तदभिदुद्वनुः.

42 b) Cf. 43b. B1-3 D (except D1-3. 5) T2 G8 - इं. इंड्रेंट्स (or ैस्व) धाः. — °) Dc G2 व्यराजंत; D5 व्यद्दश्यंत; T1 व्यशोभंत (for व्यरो ). — d) D5 ैं किंनेरी.

43 After 43ab, S ins. :

807\* संख्धानां महाघोषं सिंहानामिव नर्दताम्।
— °) K1. 3 Dc1 D2.3 T1 M1 तै: प्रमुक्तान्; K4 निर्मुक्तांस्तैः;

प्रगृहीता व्यरोचन्त यक्षराक्षसबाहुिमः ॥ ४२ ततः प्रवृत्ते युद्धं तेषां तस्य च भारत । तैः प्रयुक्तान्महाकायैः शक्तिशूलपरश्चधान् । मह्यैभीमः प्रचिच्छेद भीमवेगतरैस्ततः ॥ ४३ अन्तरिक्षचराणां च भूमिष्ठानां च गर्जताम् । शरैर्विव्याध गात्राणि राक्षसानां महाबलः ॥ ४४ सा लोहितमहाबृष्टिरभ्यवर्षन्महाबलम् । कायेभ्यः प्रच्युता धारा राक्षसानां समन्ततः ॥ ४५ मीमबाहुबलोत्सृष्टैर्बहुधा यक्षरक्षसाम् । विनिकृत्तान्यदृश्चन्तं शरीराणि शिरांसि च ॥ ४६ प्रच्छाद्यमानं रक्षोभिः पाण्डवं प्रियदर्शनम् । दृहशुः सर्वभृतानि सूर्यमञ्जगौरिव ॥ ४७

C. 3. 11715 B. 3. 160. 54 K. 3. 161. 62

G1. 2 तैविमुक्तान्. B1. 3. 4 D (except D1-3. 5) महा मायै:; G1. 2 M महाकायान्. —  $^d$ ) Cf.  $42^b$ . K4 B D (except D1-3. 5) शूलशक्तिपस्थ(or ैस्व)धान्. —  $^e$ ) K4 सितैभैछिश्च चिच्छेद. —  $^f$ ) Ś1 K2 B4 D1-3. 5 भीमवेगपरा कमः; K4 M2 भीमो भीमतरैर्नृप (M2  $^\circ$ रैस्ततः); Dc T1 भीमवेगशरैस्तथा (T1  $^\circ$ दा); T2 G M1  $^\circ$ तरै(G1  $^\circ$ जवे)स्तदा.

44 °) B D (except D<sub>1-3. 5</sub>) T<sub>1</sub> °गतानां च. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1-3. 5</sub> T<sub>1</sub> M भूमिस्थानां. K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> तज्ञेतां. — After 44, S ins.:

808\* शोणितस्य ततः पेतुर्घनानामिव भारत।
Thereafter, S reads 45<sup>cd</sup>, T G repeating the line in its proper place.

45 K<sub>4</sub> om.  $45^{ab}$ . — a) Śi Ki. 2 D<sub>8</sub>. 5 मिर्यो (for 'महा'). — b) Ki. 2 महारमना; D<sub>5</sub> T G महाबल:; M महाचलं. — B D (except Di-3. 5) ins. after  $45^{ab}$ : T G ins. after 45:

#### 809\* गदापरिघपाणीनां रक्षसां कायसंभवाः।

— S reads 45°d after 808\*, T G repeating it here. — °) K4 S (T G first time) गात्रे (for कार्ये). Ś1 K1-3 B1 Dc D2. 3 T2 G3 (the latter two second time) बोरा (for घारा). — After 45, T G ins. 809\*.

46 b) Śi विशिखेर; B D (except D1-3. 5) आयुधेर; M सायकेर (for बहुधा). — c) De Dn2. n8 D6 विनिकृंतानि; D8 शरै: कृंतानि. Ks. 4 B D (except D3. 5) इड्यंते.

47 <sup>d</sup>) K<sub>3.4</sub> S (except G<sub>3</sub>; T<sub>2</sub> by corr.) ° भनेर् (for ° गणेर्).

C. 3. 11715 B. 3. 160. 55 K. 3. 161. 63 स रिक्रमिभिरिवादित्यः शरैरिरिनिधातिभिः ।
सर्वानार्छन्महाबाहुर्बलवान्सत्यविक्रमः ॥ ४८
अभितर्जयमानाश्च रुवन्तश्च महारवान् ।
न मोहं भीमसेनस्य दृद्धः सर्वराक्षसाः ॥ ४९
ते शरैः क्षतसर्वाङ्गा भीमसेनभयादिताः ।
भीममार्तस्वरं चक्रविंप्रकीर्णमहायुधाः ॥ ५०
उत्सृज्य ते गदाश्चलानिस्यक्तिपरश्चधान् ।
दक्षिणां दिशमाजग्रुस्त्रासिता दृढधन्वना ॥ ५१
तत्र श्लुलगदापाणिर्व्यूढोरस्को महाश्चनः ।
सखा वैश्रवणस्यासीन्मणिमान्नाम राक्षसः ॥ ५२
अद्श्यद्धीकारं पौरुषं च महाबलः ।
स तान्द्वः परावृत्तानस्मयमान इवाबवीत् ॥ ५३

एकेन बहवः संख्ये मानुपेण पराजिताः ।
प्राप्य वैश्रवणावासं किं वक्ष्यथ धनेश्वरम् ॥ ५४
एवमाभाष्य तान्सर्वान्यवर्तत स राक्षसः ।
शक्तिश्लगदापाणिरभ्यधावच पाण्डवम् ॥ ५५
तमापतन्तं वेगेन प्रभिन्नमिव वारणम् ।
वत्सदन्तैस्त्रिभिः पार्श्वे भीमसेनः समर्पयत् ॥ ५६
मणिमानपि संकुद्धः प्रगृह्य महतीं गदाम् ।
प्राहिणोद्धीमसेनाय परिक्षिप्य महाबलः ॥ ५७
विद्युद्भूपां महाघोरामाकाशे महतीं गदाम् ।
शरैर्वहुभिरभ्यर्छद्भीमसेनः शिलाशितैः ॥ ५८
प्रत्यहन्यन्त ते सर्वे गदामासाद्य सायकाः ।
न वेगं धारयामासुर्गदावेगस्य वेगिताः ॥ ५९

48  $^{a}$ )  $K_{4}$   $T_{1}$   $G_{2}$  स्व ;  $D_{1,2}$  ते (for स).  $-^{b}$ )  $\acute{S}_{1}$   $K_{1,2}$   $D_{1-3}$  हारैबंहु भिराचित: ( $K_{1}$  ैचितै:;  $D_{8}$  ै बृत:);  $K_{8}$   $D_{8}$  (m as in text)  $^{\circ}$  रिशिशाचित:;  $K_{4}$  ैरिशिशाखोपमै:;  $B_{1}$  (m as in text)  $D_{c}$  ैरिशिपातितै:; T  $G_{2-4}$  M ैरिव ( $T_{1}$  ैरिभ-;  $G_{2}$  M  $^{\circ}$ रव-) निपातिभि:;  $G_{1}$  हारैभैभैविदारणै:.  $-^{d}$ )  $K_{4}$  भीमसेन: प्रतापवान्.

49 a)  $K_2$  अभिगर्जयमानाश्च;  $K_3$   $D_{1.3}$   $T_2$   $G_{3.4}$   $M_1$  ° तर्जयमानस्य ( $K_3$   $D_{1.3}$  ° श्च);  $K_4$  ससर्जमानस्य तदा;  $B_4$  अभितर्जयमानानां;  $D_6$  ° गर्जमानां बहवः (hypermetric);  $T_1$  ° संतर्जमानाश्च. — b)  $T_1$   $G_{1.2.4}$   $M_2$  रवंत °;  $M_1$  रुवत °.  $K_4$  रवतो भैरवात्रवान्;  $D_5$  तत्र तत्र महा °. — c)  $D_{1.2}$  न भयं;  $D_6$  न ग्लानिं;  $T_2$   $G_{3.4}$  संनादं;  $G_1$  अमोधं;  $G_2$  संनाहं (for न मोहं).  $K_4$  न सेहिरेथ तं नादं. — a)  $K_4$  भयार्ताश्च प्रदुदुदुः.

50 °)  $K_1$ . 2. 4  $D_8$  ते शरै: कृत्तसर्वांगा:;  $B_{1-3}$   $D_c$   $D_n$   $D_4$ . 6 यक्षा विकृ ( $D_c$  °क्ष)तसर्वांगा:; S ते हि वि ( $T_1$  ते भीम-;  $M_1$  ते तु वि-;  $M_2$  तेभित:)क्षत °. —  $^b$ )  $T_2$   $G_2$ . 3 ° बलार्दिता:.

51 a) Ś1 K1. 2 गदाञ्चलानि. — b) Ś1 K1. 2 Dc असिचक्र°; Ds पाशशक्ति°. Some MSS. °स्वधान्. — d) K4 भीमधन्वना; D1. 2 T1 G2 इडधन्विना; Ds गिरिवासिनः; T2 G3. 4 स्थिरधन्विना. — After 51, Dc reads an addl. colophon, followed by वैशं° उ°.

52 °) B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1.2</sub> M<sub>1</sub> ततः (for तत्र). — b) B<sub>2</sub> D<sub>1.2.5</sub> °बलः; Dc °हनुः (for °मुजः). — d) K<sub>4</sub> यक्षराद (for राक्षसः).

53 °) K4 S दर्शयन्स (G2 °यानः) प्रतीकारं. — b)

K4 आददानं च पौरुषं. — °) T1 M1 तान्स्म; T2 G M2 तांस्तु (for स तान्).

54 Before 54, Dc reads मिलमानुवाच. — a) T1 M संखे; G2. 4 संघे. — b) Ś1 K1. 2 गरवा (for प्राप्य). B2 D1. 2 वैश्रवणाभ्यासं. — d) Ś1 K D2. 3 M2 धनाधिपं; D1 नराधिपं; T2 (before corr.) G2 नरेश्वरं.

55 Before 55, B4 Dc read वैशं उ°. — b) B1. 3. 4 D (except D1-3. 5) T2 G3 अभ्यवर्तत; B2 समवर्तत (for न्यवर्तत स). — d) B1. 3. 4 Dc Dn D4. 6 G4 स पांडवं; D2 वृकोदरं (for च पाण्डवम्). Ś1 K1-3 D1. 3. 5 योधिय-ध्यन्त्रु(D1 हूं)कोदरं; K4 B2 अभ्यधावत पांडवं.

56 a) Si K1-3 D1-3 संप्रेक्ष्य (for वेगेन). — 56b= 30b. — b) B2 D5 पार्थो (for पार्श्व). — d) Si B Dc Dn D2-4. 6 समार्दयत्; K1. 2 D1 समर्द°; D5 [अ]भ्यताडयत्.

57 °) Ś1 K1-8 D1-8 अथ (for अपि). — °) D1 प्राहिणोन् (for प्रगृद्ध). — D1 om. 57°-58<sup>d</sup>. — 57°=65°. — <sup>d</sup>) B Dc Dn D4.6 परिगृद्ध (B4 समुस्थिप्य); D6 परिक्षिप्ता; T2 (before corr.) G2 परिक्षिप्तान्.

58 D1 om. 58 (cf. v.l. 57). — °) Ś1 अध्यार्छद्; K8. 4 B4 D2 आनर्छद्; D8 आजझे; T1 आच्छन्नो; T2 G अभ्यन्नन्; M1 अभ्यार्छद्.

59 <sup>a</sup>) K<sub>1-3</sub> D<sub>1. 2</sub> अभ्यहन्यंत. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> B<sub>1-3</sub> आदाय (for आसाद्य). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> राक्षसा: (for सायका:). D<sub>6</sub> गदया भीमसायका:; G<sub>1</sub> समासाद्य गदां शराः. — K<sub>3</sub> om. 59<sup>cd</sup>. — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> S तस्य वै (for वेगिताः).

60 Dc om. 60. — 4) Ś1 T G2. 3 समाचाराद; K4

गदायुद्धसमाचारं बुध्यमानः स वीर्यवान् । व्यंसयामास तं तस्य प्रहारं भीमविक्रमः ॥ ६० ततः शक्तिं महाघोरां रुक्मदण्डामयस्मयीम् । तस्मिनेवान्तरे धीमान्प्रजहाराथ राक्षसः ॥ ६१ सा भ्रजं भीमनिर्हादा भिन्वा भीमस्य दक्षिणम् । साम्रिज्वाला महारौद्रा पपात सहसा भ्रवि ॥ ६२ सोऽतिविद्धो महेष्वासः शक्त्यामितपराक्रमः । गदां जग्राह कौरव्यो गदायुद्धविशारदः ॥ ६३ तां प्रगृद्धोन्नदन्भीमः सर्वशैक्यायसीं गदाम् । तरसा सोऽभिदुद्राव मणिमन्तं महाबलम् ॥ ६४ दीप्यमानं महाशूलं प्रगृद्ध मणिमानपि । प्राहिणोद्धीमसेनाय वेगेन महता नदन् ॥ ६५
भङ्कत्वा ग्रूलं गदाग्रेण गदायुद्धविशारदः ।
अभिदुद्राव तं तूर्णं गरुत्मानिव पन्नगम् ॥ ६६
सोऽन्तिरक्षमभिष्ठुत्य विध्य सहसा गदाम् ।
प्रचिक्षेप महाबाहुर्विनद्य रणमूर्धनि ॥ ६७
सेन्द्राशनिरिवेन्द्रेण विसृष्टा वातरंहसा ।
हत्वा रक्षः क्षितिं प्राप्य कृत्येव निपपात ह ॥ ६८
तं राक्षसं भीमबलं भीमसेनेन पातितम् ।
दृहशुः सर्वभृतानि सिंहेनेव गवां पतिम् ॥ ६९
तं प्रेक्ष्य निहतं भूमौ हतशेषा निशाचराः ।
भीममार्तस्वरं कृत्वा जग्मुः प्राचीं दिशं प्रति ॥ ७०

C. 3. 11738 B. 3. 160. 77 K. 3. 161. 85

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तपञ्चादादिषकदाततमोऽध्यायः ॥ १५७ ॥

G1 M समाचारान्; B1 (m as in text) समारुषं. — b)
K1 B1 M2 वध्यमान:; K3. 4 B3. 4 Dn3 D5 T G युध्य°;
D1 बुद्धिमांश्च (for बुध्य°). — c) K2. 3 T1 ध्वंसयामास;
B4 करुँ; G2 ड्यथ°. T1 तस्सर्वै; T2 G तत्रस्था:; M2 तत्तस्य.
— d) Ś1 K D1-3. 5 M2 रुघुँ (for भीम°).

61 b) Ś1 K1. 2 D1-3. 5 M2 अयोमर्थी. — c) K4 S तसी (T1 भीमं) (for धीमान्). — d) D1. 2 प्रजहाद्; D3 प्राहिणोद्; T2 G1. 3. 4 प्रचिक्षेप (for प्रजहार). B4 T G1. 3. 4 M स (for [अ]थ). K4 प्राक्षिपदाक्षसो बली; G2 प्रचिक्षेप निशाचरः

62 °) K4 S भीमसंकाशं. — °) Ś1 K1 अग्नि (for साग्नि ).

63 a) K<sub>2</sub> B<sub>2</sub> सोभिविद्धो; S स निर्विद्धो. — c) Dn D<sub>4</sub>. 6 कौतेयो (for कौरच्यो). B Dc D<sub>5</sub> गदायुद्धेषु कुशल:. — d) = 66b. B D (except D<sub>1-3</sub>) कोधपर्याकुलेक्षणः. — After 63, B<sub>1</sub>(marg.). 2. 3 Dc Dn D<sub>3</sub>(marg). 6 ins.:

810\* रुक्मपदृषिनद्धां तां शत्रुणां भयवधिनीम्।

64 °) B D (except D<sub>1-3</sub>) प्रगृद्धाथ; T<sub>1</sub> स प्रगृद्ध (for तां प्रगृद्ध). K<sub>3</sub> Dn D<sub>4-6</sub> नदद्; B Dc नदन्; D<sub>1-3</sub> [अ]नदद् (for [उ]नदन्). — °) A few MSS. -सेक्या (for नशेक्या °). B Dc Dn D<sub>3-6</sub> शेक्यां (D<sub>3</sub> प्रक्ष्य) सर्वा गदां; T<sub>2</sub> G<sub>1. 8. 4</sub> सर्वशक्त्या(G<sub>4</sub> ° काळ)यसीं गदां. — °) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub> ततस्तं (for तरसा सः). B Dc Dn D<sub>4. 6</sub> च (for सः).

66 a) D<sub>3</sub> (marg. sec. m.) भिस्वा; T<sub>2</sub> G हस्ता. — b) = 63<sup>d</sup>. S (except G<sub>1</sub>) विभागवित्. — c) B<sub>1</sub>. s Dn D<sub>4</sub>. s तं हंतुं; B<sub>4</sub> वेगेन; D<sub>5</sub> तं भीमो (for तं त्णै).

67 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub>. 4 B D (except D<sub>5</sub>) M<sub>2</sub> अव (for अभि).

— ') T G<sub>1-3</sub> M<sub>1</sub> चिक्षेप च; M<sub>2</sub> प्रजमाह (for प्रचिक्षेप).

— ') T<sub>2</sub> G विनदन्नग(G<sub>1</sub> 'त्रण)मूर्धनि. — After 67,
M<sub>2</sub> ins.:

811\* ततस्तं गदया भीमो मणिमन्तं निशाचरः। जवान सहसा मूर्श्नि स पपात ममार च।

69 M<sub>2</sub> om. 69 (together with 68). — b) Dc D<sub>1</sub>. 3. 5 M<sub>1</sub> भीमसेन (Dc<sub>2</sub> D<sub>3</sub> ने) निपातितं; T<sub>2</sub> G भीमसेन बलाहतं. — d) S (M<sub>2</sub> om.) महाद्विपं (for गवां पतिम्).
70 a) Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 3. 5 M<sub>2</sub> पतितं (for निहतं). — For

70 a) S<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 3. 5 M<sub>2</sub> पतित (for निहत). — For 70° cf. 50°.

Colophon. Dc2 reads it in marg. sec. m. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: K1. 2 B2 T2 G1. 3. 4 M1 (all om. sub-parvan name) mention only गंधमादनवास (T2 G3 निवास; G4 M1 भवेश); Dc, likewise, only गंधमादन; and D1. 2, only लोमशतीर्थयात्रा. — Adhy. name: K1 B2-4 D G1 मणिमह्य:; K3 मणिभद्वध:; K4 मणिमंतवध:; B1 मणिमानवध: — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 159 (Dn3 160); D1 165; S (M2 sup. lin.) 161 (M2 orig. 163). — Śloka no.: Dn 77; D1 71.

## 946

C. 3. 11739 B. 3. 161. 1 K. 3. 162. 1

## वैशंपायन उवाच।

श्रुत्वा बहुविधैः शब्दैर्नाद्यमाना गिरेर्गुहाः ।
अजातशञ्चः कौन्तेयो माद्रीपुत्रावुभावि ॥ १
धौम्यः कृष्णा च विष्राश्च सर्वे च सुहृदस्तथा ।
भीमसेनमपश्यन्तः सर्वे विमनसोऽभवन् ॥ २
द्रौपदीमाष्टिषेणाय प्रदाय तु महारथाः ।
सहिताः सायुधाः श्रुराः शैलमारुरुहुस्तदा ॥ ३
ततः संप्राप्य शैलाग्रं वीक्षमाणा महारथाः ।
ददृशुस्ते महेष्वासा भीमसेनमिरदमम् ॥ ४
स्फुरतश्च महाकायान्गतसत्त्वांश्च राक्षसान् ।
महावलान्महाघोरान्भीमसेनेन पातितान् ॥ ५
श्रुशुभे स महाबाहुर्गदाखङ्गधनुर्धरः ।

निहत्य समरे सर्वान्दानवान्मघत्रानित ॥ ६ ततस्ते समितकम्य परिष्वज्य वृकोदरम् । तत्रोपिविविद्यः पार्थाः प्राप्ता गितमनुत्तमाम् ॥ ७ तैश्रतुर्भिमहेष्वासैगिरिश्रङ्गमशोभत । लोकपालैर्महाभागैदिवं देववरैरिव ॥ ८ कुवेरसदनं दृष्ट्या राक्षसांश्र निपातितान् । आता आतरमासीनमभ्यभाषत पाण्डवम् ॥ ९ साहसाद्यदि वा मोहाद्भीम पापिमदं कृतम् । नैतत्ते सद्दशं वीर मुनेरिव मृषावचः ॥ १० राजदिष्टं न कर्तव्यमिति धर्मविदो विदुः । त्रिदशानामिदं द्विष्टं भीमसेन त्वया कृतम् ॥ ११ अर्थधर्मावनादृत्य यः पापे कुरुते मनः ।

### 158

1 °)  $B_{1-3}$  वाक्यैर्;  $D_{1.2}$  नादैर् (for शब्दैर्). - °)  $S_1$  आम्यमाना;  $K_4$  B D (except  $D_{1.8}$ ) नाद्य( $B_1$  नर्द्य)-मानां.  $K_{3.4}$  B D (except  $D_{1-3}$ ) गुहां. - °)  $K_{1.2}$  उभी मादीसुताविष.

2 b) Š1 K1. 2 ते (for च). — K1 om. (hapl.) 2°-3b. — d) K1. 8 D1-8 मुशं (for सर्वे).

3 K<sub>1</sub> om. 3<sup>ab</sup> (cf. v.l. 2). — <sup>a</sup>) B (as usual) आर्थिसेनाय. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> प्रदाय च; B Dn D<sub>4</sub>. 6 संप्रधार्य (B<sub>4</sub> समावेइय); Dc संप्रदाय; D<sub>1-3</sub> परिदाय (for प्रदाय तु). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub> D<sub>5</sub> वीरा: (for श्रूरा:).

4 b) Ś1 K D1-3. 5 महारथं (K4 समंततः). — c) K3 D3 महात्मानं ; Dc2 D1. 2 T1 G1. 4 महेद्वासं. — d) K4 B D (except D1-3. 5) अरिंदमाः (B4 अवस्थितं).

5 °) K<sub>1.2</sub> परितश्च; K<sub>4</sub> समंताच; Dn1 D<sub>1.2</sub>. ६ स्फुरंतश्च; T. G. M<sub>2</sub> पुरत (for स्फुरत ). M<sub>1</sub> मिणमत्प्रमुखाञ्छूरान्. — °) K<sub>3</sub> महावर्णान्; K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> ° कायान्; B<sub>1.8</sub> Dn D<sub>4.6</sub> ° सत्वान्; B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> महोत्साहान्; Dc T<sub>2</sub> G महेष्वासान्; M<sub>1</sub> महावीर्थान् (for ° घोरान्). — °) Cf. 3. 157. 69°. B<sub>4</sub> D<sub>2.8.6</sub> S भीमसेननिपाति(T<sub>1</sub> ° बलार्दि)तान्.

6 Ds om. (hapl.) 62-93.

7 D<sub>5</sub> om. 7 (cf. v.l. 6). — a) K<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M सम

भिक्रम्य; Bi-s De Dn Ds. 6 भातरं दृष्ट्वा. — b) Bi-s De Dn Ds. 6 महारथाः (for वृकोदरम्).

8  $D_5$  om. 8 (cf. v.l. 6). — b)  $T_1$  M गिरः श्टंगम्.  $K_4$  गिरिश्ंगैरिवोद्गगतैः. — c)  $T_2$  (before corr.)  $G_4$  महावेगैर्;  $G_2$  महेण्वासैर् (for महाभागैर्). — d)  $S_1$  स्वर्गों;  $K_4$   $T_2$  (before corr.)  $G_2$ . 4 दिवि;  $T_1$  दिव्यैर् (for दिवं).  $B_2$  Dc देवगणैरिव.  $B_1$  द्यौरेंवप्रवरेरिव.

9 D<sub>5</sub> om. 9<sup>ab</sup> (cf. v.l. 6). — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> कुवेरभवनं. — <sup>d</sup>) B D (except D<sub>1-8</sub>) अन्नवीत्पृथिवीपतिः; S अथोवाच (G<sub>2</sub> उवाच स) युधिष्ठिरः.

10 Before 10, N reads युधिष्टर उ. — 4) Ka D (Dns before corr.) वध: (for वच:).

11 <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> राज्ञानिष्टं (for राजद्विष्टं). — T<sub>1</sub> om. 11<sup>c</sup>-12<sup>d</sup>. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> यदिदं कृतवान्भीम. — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub>. 3 D<sub>5</sub> S (T<sub>1</sub> om.) transp. त्वया and कृतं. K<sub>4</sub> विद्विष्टं तिद्वी-कसां; Dc भीम यद्विहितं त्वया.

12 T<sub>1</sub> om. 12<sup>abcd</sup> (cf. v.l. 11). — <sup>a</sup>) D<sub>1</sub>. 2 अर्थ कामा°; S (T<sub>1</sub> om.) धर्माधर्मा°. — °) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>. 2. 5 तात; D<sub>8</sub> कृत- (for पार्थ). D<sub>5</sub> दुष्टानां; M<sub>1</sub> सर्वेषां; M<sub>2</sub> सर्वेसात् (for पापानां). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>-8. 5 छभते (for विन्दते). M पापाञ्च परिसुच्यते. — After 12<sup>cd</sup>, K₄ ins.:

812\* कर्मणां पार्थं सर्वेषां न पापात्परिमुच्यते ।; while S (except T1) ins.: कर्मणां पार्थ पापानां स फलं विन्दते ध्रुवम् ।
पुनरेवं न कर्तव्यं मम चेदिच्छिसि प्रियम् ॥ १२
एवम्रुक्त्वा स धर्मात्मा आता आतरमच्युतम् ।
अर्थतत्त्विभागज्ञः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
विरराम महातेजास्तमेवार्थं विचिन्तयन् ॥ १३
ततस्तु हतिशिष्टा ये भीमसेनेन राक्षसाः ।
सहिताः प्रत्यपद्यन्त कुबेरसदनं प्रति ॥ १४
ते जवेन महावेगाः प्राप्य वैश्रवणालयम् ।
भीममार्तस्वरं चक्रुर्भीमसेनभयार्दिताः ॥ १५
न्यस्तशस्त्रायुधाः श्रान्ताः शोणिताक्तपरिच्छदाः ।
प्रकीर्णमूर्धजा राजन्यक्षाधिपतिमञ्जवन् ॥ १६
गदापरिघनिस्त्रिंशतोमरप्रासयोधिनः ।
राक्षसा निहताः सर्वे तव देव पुरःसराः ॥ १७
प्रमृद्य तरसा शैलं मानुषेण धनेश्वर ।

एकेन सहिताः संख्ये हताः क्रोधवशा गणाः ॥ १८ प्रवरा राक्षसेन्द्राणां यक्षाणां च धनाधिप । शेरते निहता देव गतसन्त्राः परासवः ॥ १९ लब्धः शैलो वयं मुक्ता मणिमांस्ते सखा हतः । मानुषेण कृतं कर्म विधत्ख यदनन्तरम् ॥ २० स तच्छुत्वा तु संकुद्धः सर्वयक्षगणाधिपः । कोपसंरक्तनयनः कथमित्यव्रवीद्वचः ॥ २१ द्वितीयमपराध्यन्तं भीमं श्रुत्वा धनेश्वरः । चुक्रोध यक्षाधिपतिर्युज्यतामिति चाव्रवीत् ॥ २२ अथाभ्रधनसंकाशं गिरिक्टमिवोच्छितम् । हयैः संयोजयामासुर्गान्धवैरुक्तमं रथम् ॥ २३ तस्य सर्वगुणोपेता विमलाक्षा हयोत्तमाः । तेजोबलजवोपेता नानारत्रविभूषिताः ॥ २४ शोभमाना रथे युक्तास्तरिष्यन्त इवाशुगाः ।

C. 3. 11764 B. 3. 161. 25

813\* साहसं बत भद्नं ते देवानामिष चाप्रियम्।
13 b) K4 T1 M1 अग्रजः; B2-4 Dn3 अच्युतः; T2 G2-4
उत्तमं. — After 13ab, S ins.:

814\* भीमसेनं महाबाहुमप्रशृष्यपराक्रमम्।
— °) Ś1 K D1-3 अर्थधर्मविधान(K4 भाग)ज्ञः; B1. 3 Ds
G2 M2 अर्थतस्वविभाव(D5 M2 धान)ज्ञः.

14 °) B D (except D<sub>1-3.5</sub>) ते (for तु). K<sub>4</sub> G<sub>4</sub> हतशेषा; M<sub>2</sub> हतचित्ता. — <sup>d</sup>) K<sub>1-3</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1-3.5</sub> T<sub>1</sub> कुवेर-भ(D<sub>1</sub>° भु)वर्न.

15 a) Ś<sub>1</sub> K B<sub>1</sub>, 4 D<sub>1-8</sub> महाभागाः (K4 राज). — 15 = 3. 157. 50 c. — d) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> गदादिताः.

16 °)  $T_1$  न्यसञ्छस्रायुधाः ;  $T_2$  G न्यस्तसर्वायुधाः .  $K_1$  B  $D_1$   $D_1$  2. 4. 6 क्हांताः ;  $K_3$   $D_2$   $D_3$  क्रांताः . — b)  $\acute{S}_1$   $K_1$  2. 4  $D_3$  5 शोणितीय ( $D_5$  ैतेन) परिष्ठताः ;  $K_3$  B  $D_2$   $D_1$   $D_1$  2. 4. 6 °ताक्ततनुच्छदाः ;  $T_1$   $G_2$  °ताक्रेपरिच्छदाः . — d)  $D_2$  रक्षाधि ;  $D_5$   $M_1$  धनाधि  $G_2$  (for यक्षाधि  $G_3$ ).  $\acute{S}_1$   $G_4$   $G_4$   $G_5$   $G_7$   $G_8$   $G_8$ 

18 °) Ś1 K D1-8. 5 आक्रम्य; T1 प्रविश्य; G1. 2. 4 प्रभज्य (for प्रमुख). Ś1 तु महा-; K1. 1 च महा-; K3. 4 D1-8 सहसा (for तरसा). — °) S (except M1) निहताः (for सहिताः). Ś1 K4 D5 T1 M सर्वे; G2. 4 संघे (for संख्ये). — °) B Dn D1. 4 रणे; Dc सर्वे; T1 मृताः (for हताः).

19 b) Ś1 Dn D1. 2. 4. 6 M2 नराधिप; B4 T2 G2-4 धनेश्वर. — c) T1 तत्र (for देव). — d) T1 पुरमासाद्य सर्वेशः.

20 °) \$1 क्षुडध:; K4 रुद्धा:; D5 दग्ध:; T2 G मग्नः (for लडध:). K1-3 D1-3 लडधशैला (K3 °लो); B3 Dn D4.6 T1 लडधशेषा; M1 इतशेषा. K4 क्षिसा; T2 G मग्ना (for मुक्ता). \$8 Cn: लडधशैलः इति गौडपाठे तु लड्धो भीमेन जितः शैलः . . . 1 \$8 — b) T2 G स्वत् (for ते).

21 Before 21, Dc G2 read वैशं. — ") Ś1 K D2. 3. 5 एतत् (for स तत्). B2 Dn1 D6 M सु-; D1. 2 च (for तु). — ") Ś1 K2-4 D1-3. 5 सवैयक्षध (D3 ज)ना-धिप:; T1 यक्षरक्षोगणा". — ") Ś1 K B4 D1-3. 5 T1 कोध".

22 b) Ś1 T2 G धना(G2 नरा)धिपः (for धने°). — d) K2 D1-3 G4 युध्यताम्. G4 युज्यतां मे रथस्त्वित.

23 b) K. B1-3 D (except D1-3. 5) T1 G1 M गिरिशंगम्. — c) B D (except D1-3. 5) रथं (for हरें:). K2 D1. 2 संयोजयामास. — d) K2. 3 B D (except D2) S (except T1 M1) गंधवेंर्. B D (except D1-3. 5) हमालिभि:; T1 M1 रथमुत्तमं (by transp.). — D3 reads 37 after 23, repeating it in its proper place.

24 M2 om. (hapl.) 24bc. — b) Ś1 K D1-8.5 मिछिकाक्षा (Ś1 K1.2 °ख्या). D5 महाहया: (for ह्यो°). — c) Ś1 K1.2.4 तेजोजनसमायुक्ता; K2 Dc D1.2 जनकारेता; B Dn D4-6 विलगुणोपेता. — K4 om. (hapl.)

C. 3. 11764 B. 3. 161. 26 K. 3. 162. 27 हर्षयामासुरन्योन्यमिङ्गितैर्विजयावहैः ॥ २५ स तमास्थाय भगवात्राजराजो महारथम् । प्रययौ देवगन्धवैः स्तूयमानो महाद्युतिः ॥ २६ तं प्रयान्तं महात्मानं सर्वयक्षधनाधिपम् । रक्ताक्षा हेमसंकाशा महाकाया महाबलाः ॥ २७ सायुधा बद्धनिश्चिशा यक्षा दश्चशतायुताः । जवेन महता वीराः परिवार्योपतस्थिरे ॥ २८ तं महान्तसुपायान्तं धनेश्वरसुपान्तिके । दृदृश्चर्हेष्टरोमाणः पाण्डवाः प्रियदर्शनम् ॥ २९ कुवेरस्तु महासन्त्वान्पाण्डोः पुत्रान्महारथान् ।

आत्तकार्मुकिनिस्तिंशान्दृष्ट्वा प्रीतोऽभवत्तदा ॥ ३० ते पक्षिण इवोत्पत्य गिरेः शृङ्गं महाजवाः । तस्थुस्तेषां समभ्याशे धनेश्वरपुरःसराः ॥ ३१ ततस्तं हृष्टमनसं पाण्डवान्प्रति भारत । समीक्ष्य यक्षगन्धर्वा निर्विकारा व्यवस्थिताः ॥ ३२ पाण्डवाश्च महात्मानः प्रणम्य धनदं प्रभुम् । नकुलः सहदेवश्च धर्मपुत्रश्च धर्मवित् ॥ ३३ अपराद्धमिवात्मानं मन्यमाना महारथाः । तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे परिवार्य धनेश्वरम् ॥ ३४ श्रय्यासनवरं श्रीमत्पुष्पकं विश्वकर्मणा ।

 $24^{d}-25^{a}$ 

25 K4 om.  $25^a$  (cf. v.l. 24). — a) K<sub>1. 2</sub> रणे (for रथे). — b) Ś1 K D<sub>1-3. 5</sub> पतिष्यंत (for तरि $^\circ$ ). T2 G<sub>2. 3</sub> [अ]वहन्; G4 [अ]भवन् (for [आ]शुगाः). — After  $25^{ab}$ , T2 G ins.:

815\* ततस्ते तु महायक्षाः कुद्धं दृष्ट्वा धनेश्वरम्।
— °) Ś1 K1. 2. 4 D3 शोभ °; K3 B Dc Dn D4. 6 हेष °
(for हर्ष °). — °) B1-3 D (except D1-3. 6) हेषितेर्
(for इक्तिर्).

26  $^{b}$ )  $K_{2}$   $G_{1}$   $M_{1}$  महारथः;  $T_{1}$  रथोत्तमं. —  $^{d}$ )  $\acute{S}_{1}$  K  $D_{1-8}$  महारमभिः (for  $^{\circ}$ श्चृतिः).

27 <sup>a</sup>) A few MSS. प्रयातं. Ś1 K1-3 B4 D1-3 महा-बाहुं. — <sup>b</sup>) Cf. 21<sup>b</sup> and v.l. B Dn D4. 6 T2 G2-4 सर्वे यक्षधनाधिपं; Dc D3. 8 G1 सर्वयक्षगणा(D3 G1 <sup>°</sup>जना)धिपं. — After 27<sup>ab</sup>, S ins.:

816\* अनुजग्मुर्महात्मानं धनदं घोरदर्शनाः।

 $[M_1$  महात्मानो.  $T_1$   $M_1$  यक्षरक्षोगणाथिपाः (for the posterior half).]

— °) T<sub>1</sub> राक्षसा (for रक्ताक्षा). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>1-3</sub> °जवा: (for °बला:).

28 °) Śi K Di-3. 5 समंताद् (for सायुधा). Ki. 2 धत (for बद्ध ). — b) Śi यक्षास्त्रस्य महावला:; Ki. 3. 4 Ds. 5 यक्षास्त्रस्य शतावरा:; K2 यक्षास्त्रस्य सतासता:; B Dc Dn Di. 2. 4. 6 यक्षा दशशतावरा:. — °) B D (except Di-3. 5) S ते जवेन महावे (Bim. 4 भा)गा:. — d) B D except Di-3. 5) S सुवमाना विहायसा (S ° सं). — After 28, K3 (om. line 2) B D (except Di-3. 5) S ins.:

817\* गन्धमादनमाजग्मुः प्रकर्षन्तमिवाम्बरम्। तत्केसरिमहाजालं धनाधिपतिपालितम्। S cont.:

818\* रम्यं चैव गिरेः शृङ्गमासेदुर्यत्र पाण्डवाः।

29  $^{ab}$ )  $K_{1. 2}$  ते (for तं).  $K_{3. 4}$   $D_{1-3}$  तं महात्मान मायांतं;  $D_{5}$  तमायांतं महात्मानं. B De Dn  $D_{4. 6}$  S कुंबरं च महात्मानं यक्षरक्षोगणावृतं ( $B_{4}$   $G_{1}$  ° धिपं). -  $^{d}$ )  $\dot{S}_{1}$   $D_{5}$  प्रियदर्शनाः;  $T_{2}$  G ° वादिनः.

**30** <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> महासत्व:. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 Dc पांडु (for पाण्डो:). Ś<sub>1</sub> K<sub>5</sub>. 4 D<sub>1-3</sub> महाबलान्. — After 30, S ins.:

819\* सर्वे चेमे नरज्याघाः पुरंदरसमीजसः।

[T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> स मत्वेमे; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub>. 4 समं त्विमे; M<sub>1</sub> स तु मेने.]

— S cont. : Ks B D (except D<sub>1-s. s</sub>) ins. after 30 : 820\* देवकार्यं चिकीर्पन्स हृदयेन तुतोष ह । [S करिष्यंति (for चिकीर्पन्स).]

31 °) Śi K² ह्वाश्रस; Kı. s. 4 Dı-s ह्वागस्य; B De Dn D4. 6 Gı ह्वापेतुर; D6 ह्वाकाशे; T₂ G₂-4 ह्वोस्स्य; С क्ष्या. — b) B₂-4 Dn D4. 6 गिरिश्रंगं; M₂ गिरे: श्रंगान् . T₂ G₂-4 महाबला: Śi K Dı-s. 6 सर्वे संकल्परंहसः. — M₂ om. (hapl.) 31°-36°. — °) Kı. 2. 4 Bı De Dı. 2. 6 समाभ्यासे; S (M₂ om.) सकाशे (T₂ G₂. 4 °शं) वै; a few MSS. समभ्यासे.

32 M<sub>2</sub> om. 32 (cf. v.l. 31). — °) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 3 T G<sub>2-4</sub> M<sub>1</sub> ततः सं(T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> °तस्ते)हृष्टमनसः. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 निर्विशेषं; K<sub>8</sub> D<sub>1</sub>. 2 निर्विशेषंतः. B<sub>2-4</sub> D<sub>c</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4</sub>. 6 निर्विशेषंत्रसम्बस्थिताः.

33 M<sub>2</sub> om. 33 (cf. v.l. 31). — a) Śı पांडवास्तं; K4 D<sub>5</sub> वास्ते; M<sub>1</sub> वािप. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 5 महात्मानं. — Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> om. (hapl.) 33<sup>5</sup>-34<sup>a</sup>. — d) D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> धर्मराजश्च.

विहितं चित्रपर्यन्तमातिष्ठत धनाधिपः ॥ ३५ तमासीनं महाकायाः शङ्कर्णा महाजवाः । उपोपविविद्यर्यक्षा राक्षसाश्च सहस्रगः ॥ ३६ शतशश्चापि गन्धर्वास्तथैवाप्सरसां गणाः । परिवार्योपतिष्ठन्त यथा देवाः शतक्रतुम् ॥ ३७ काश्वनीं शिरसा विश्रद्भीमसेनः स्रजं शुभाम्। बाणखङ्गधनुष्पाणिरुदैश्वत धनाधिपम् ॥ ३८ न भीर्भीमस्य न ग्लानिर्विश्वतस्यापि राक्षसैः। आसीत्तस्यामवस्थायां क्रबेरमपि पश्यतः ॥ ३९ आददानं शितान्वाणान्योद्भुकाममवस्थितम् । दृष्ट्वा भीमं धर्मसुतमत्रवीन्नरवाहनः ॥ ४० विदुस्त्वां सर्वभूतानि पार्थ भृतहिते रतम् । निर्भयश्वापि शैलाग्रे वस त्वं सह बन्धुमिः ॥ ४१ न च मन्युस्त्वया कार्यो भीमसेनस्य पाण्डव।

कालेनैते हताः पूर्वं निमित्तमनुजस्तव ॥ ४२ बीडा चात्र न कर्तव्या साहसं यदिदं कृतम् । दृष्टश्चापि सुरैः पूर्व विनाज्ञो यक्षरक्षसाम् ॥ ४३ न भीमसेने कोपो मे प्रीतोऽस्मि भरतर्षम । कर्मणानेन भीमस्य मम तुष्टिरभृत्पुरा ॥ ४४ एवमुक्त्वा तु राजानं भीमसेनमभाषत । नैतन्मनिस मे तात वर्तते क्ररुसत्तम । यदिदं साहसं भीम कृष्णार्थे कृतवानसि ॥ ४५ मामनादृत्य देवांश्व विनाशं यक्षरक्षसाम् । खबाहुबलमाश्रित्य तेनाहं श्रीतिमांस्त्विय । शापादिस विनिर्भक्तो घोरादद्य वृकोद्र ॥ ४६ अहं पूर्वमगस्त्येन क्रुद्धेन परमर्षिणा । ज्ञप्तोऽपराधे कसिंश्वित्तस्यैषा निष्कृतिः कृता ॥ ४७ दृष्टो हि मम संक्लेशः पुरा पाण्डवनन्दन ।

35 M<sub>2</sub> om, 35 (cf. v.l. 31). — <sup>a</sup>) B De Dn Ds. 4. 6 स ह्या ( B1 °ज्या )सनवरं; D1. 2. 5 शाख्यासनधरं; T G2-4 युतं; M1 भातं. S1 K1. 3 B1 Dc2 De G4 श्रीमान् . — b) B1-8 D4. 6 पुष्पके.

36  $M_2$  om.  $36^{ab}$  (cf. v.l. 31). — b)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$ . 2  $\acute{M}_1$ ंबलाः (for ंजवाः).

37 °) Ś1 K D2. 3. 5 चैव (for चापि). — °) K3 D1-3. 5 सा तिष्ठंति; D4 B2. 8 T2 G2-4 [उ]पतिष्ठंति. — d) K B<sub>2</sub> M देवं.

38 b) T2 G शिवां (for ग्रुभाम्). — c) B1. 4 Dn D4. 6 पाश ; B2. 3 प्रास (for बाण ). — d) Ś1 K1. 2

39 a) B<sub>1-8</sub> Dn D4. 6 भीमसेनस्य न ग्लानिर्. — b) Ś1 K1. 2 विक्षिसस्यापि; K4 D1. 3 G1 विक्षि°; Ds ईक्षि°; G4 M वीक्षि°.

**40** b) T1 G2. 4 M इव (for अव-).

41 Before 41, B4 Dc read कुबेर उ; also in the sequel frequently. — ") Śi Ka Ma स्वा (for स्वां). — c) Ś1 K D2. 3. 5 चैव (for चापि). — d) B1-3 D (except D1-3. 5) आतृभिः सह ; B4 सह रक्षभिः.

42 a) Ś1 K1. 2 तु (for च). — b) S सेनाय. — c) K4 D8 G2 [ए]ब (for [ए]ते). Ś1 K D1-8.8 सर्वे (for पूर्व).

43 °) Dc च ते; T2 G चापि (for चात्र). — b) Ś1

K1. 2 D5 transp. साहसं and यदिदं. — °) Dc2 T1 दिष्टशः G1. 4 दिएं.

44 b) D<sub>5</sub> श्रीतोहं. K D<sub>3</sub> प्रह्म्प्भ (for भरत). D1 प्रीतश्चास्मि नर्षभ. — °) B2-4 Dn D4. 6 T2 G3 कर्मणा भीमसेनस्य. - d) B1. 8. 4 Dc Dn3 D1. 2. 4. 6 M1 परा (for 971). - After 44, K4 reads an addl. colophon.

45 Before 45, all MSS. except Ks G1 read वैशं ₹° (S MSS. om. ₹°). — °) B4 D3 S (except T1 G1) स एवसुक्त्वा राजानं. — °) Ś1 K1. 2 तात (for भीम); cf. 45°. — 1) K D1-3. 5 क्रडणार्थ.

46 a) Ds देवानां (for देवांश्च). — b) Ds विनाशं कृतवानसिः;  $\mathbf{T_2}$  G विनाशयसि राक्षसान् .  $\,-\,$  °) Ś $_1$  К $_1$ .  $_2$ °बलवीर्येण. — d) Śi K Di-3. в तव (for त्विय). — e) B Dc Dn D4. 6 अद्य; D6 अपि; S चाहं (T1 अस्माद्) (for अस्मि). B विमुक्तोद्य (for विनिर्मुक्तो). — 1) B1-8 De Dn D4-6 T2 G3 असि; D1. 2 G1. 2. 4 M असाद्; T1 चाहं (for अद्य).

47 d) Many MSS. नि:कृति:. B2 M2 परा; D6 किछ; T2 G2. 3 भ्रवं; G1 पुरा; G4 भ्रुवा (for कृता).

48 a) De दिष्टो (for हष्टो). Ds S हष्टोयं मे (T1 G4 'ष्टो धर्मे) परिक्केशः. — ') B1 तव नात्रा'; D5 न ते वात्रा'; T1 तत्तवात्रां ; T2 G1-3 तवात्र नां . — d) T1 G1 न किंचि-दिप (for कथं°). B D (except D1-8.5) पांडव (B4 C. 3. 11790 B. 3. 161. 51 K. 3. 162. 54 न तवात्रापराधोऽस्ति कथंचिदि शत्रुहन् ॥ ४८ युधिष्टिर उवाच ।

कथं श्रप्तोऽसि भगवन्नगस्त्येन महात्मना । श्रोतुमिच्छाम्यहं देव त्वैतच्छापकारणम् ॥ ४९ इदं चाश्चर्यभूतं मे यत्क्रोधात्तस्य धीमतः । तदैव त्वं न निर्दग्धः सबलः सपदानुगः ॥ ५० वैश्रवण उवाच ।

देवतानामभूनमन्त्रः कुश्चवत्यां नरेश्वरः । वृतस्तत्राहमगमं महापद्मशतैश्विभिः । यक्षाणां घोररूपाणां विविधायुधधारिणाम् ॥ ५१ अध्वन्यहमथापश्यमगस्त्यमृषिसत्तमम् । उग्रं तपस्तपस्यन्तं यम्रनातीरमाश्रितम् ।

भारत) (for शत्रु). — After 48, B4 Dc ins. a colophon.

49 D<sub>6</sub> transp. 49 and 50. — <sup>ab</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub> transp. कथं and राप्त:; and read त्वं (for [अ]सि). Ś<sub>1</sub> महिषणा (for महा°). D<sub>6</sub> किमथं वाशपत्कुद्धस्त्वामगस्य-स्तपोधनः. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> [अ]हं सवँ; D<sub>6</sub> [अ]शेषेण; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> [अ]हं राजन् (for [अ]हं देव). — <sup>d</sup>) K<sub>1. 2</sub> D<sub>6</sub> तथे°; S (except T<sub>1</sub> M<sub>1</sub>) यथे° (for तवै°). K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> तत् (for [प]तत्). D<sub>5</sub> तव शापस्य कारणं.

50 Ds transp. 49 and 50. — ") Ś1 K Ds. 3 तु (for च). Ds आश्चर्यमेतद्भगवन्. — ") Ds M2 तिसन्क्षणे; T1 G2 तथैव त्वं. — ") Ds. 5 समृत्यः; T2 G सहयः (G1 ंसा) (for सबलः). Ś1 च सवाहनः; Ds बलवाहनः (for सपदां).

51 K<sub>8</sub> B<sub>1. 4</sub> Dc Dn D<sub>4. 6</sub> धनेश्वर उ<sup>°</sup>; K<sub>4</sub> D<sub>6</sub> धनद उ<sup>°</sup>; B<sub>2. 8</sub> G<sub>1</sub> कुबेर उ<sup>°</sup> (G<sub>1</sub> om. उ<sup>°</sup>). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub> G<sub>4</sub> सत्रं; G<sub>1. 2</sub> M<sub>2</sub> मंत्रं. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2. 4</sub>m D<sub>1. 8</sub> मेरुपृष्ठे; B<sub>4</sub> S कुशावत्यां. Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> जनाधिप; D<sub>5</sub> नराधिप (for नरे<sup>°</sup>). — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> तत्राहूतों<sup>°</sup>; M<sub>2</sub> वृतस्ताता (for वृतस्तत्रा). — <sup>d</sup>) S वृतः (for त्रिभिः). — <sup>e</sup>) B<sub>4</sub> कामरूपाणां; M<sub>1</sub> राक्षसानां च. — <sup>f</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> पाणिनां.

52 After 52<sup>ab</sup>, T<sub>2</sub> G<sub>8. 4</sub> read 53<sup>cd</sup>. — °) B D (except D<sub>1-8. 5</sub>) तप्यमानं (for तप्रसन्तं). — <sup>d</sup>) B नाना-हुमविभूषितं. — °) B यसुनातीरमाश्रित्य (T<sub>1</sub> \*साद्य). — ¹) D<sub>5</sub> B पुण्यं ब्रह्म(T<sub>1</sub> देव) विसंकुळं.

53 °) S अथो° (for तम्°). B Dc Dn1. n2 D4. 6

नानापक्षिगणाकीणं पुष्पितद्वमशोभितम् ॥ ५२ तम् ध्वंबाहुं दृष्ट्वा तु स्वयंस्थाभिम्रखं स्थितम् ॥ तेजोराशिं दीप्यमानं हुताशनिमवैधितम् ॥ ५३ राक्षसाधिपतिः श्रीमान्मणिमान्नाम मे सखा ॥ मौर्ज्यादज्ञानभावाच दर्पान्मोहाच भारत ॥ न्यष्टीवदाकाशगतो महर्पेस्तस्य मूर्धनि ॥ ५४ स कोपान्माम्रवाचेदं दिशः सर्वा दहन्निव ॥ मामवज्ञाय दृष्टात्मा यस्मादेप सखा तव ॥ ५५ धर्षणां कृतवानेतां पश्यतस्ते धनेश्वर ॥ तस्मात्सहैभिः सैन्यैस्ते वधं प्राप्स्यति मानुपात्॥ ५६ त्वं चाप्येभिहतैः सैन्यैः क्केशं प्राप्स्यिति दुर्मते ॥ तमेव मानुषं दृष्ट्वा किल्बिषादिप्रमोक्ष्यसे ॥ ५७

[ए]व; Dns च; S तं (for तु). —  $^b$ ) B D (except D<sub>1-8</sub>) [अ]भिमुखे. S अगस्त्यमृषिसत्तमं. — T<sub>2</sub> G<sub>8.4</sub> read  $53^{cd}$  after  $52^{ab}$ . —  $^d$ ) Dc  $G_1$  इवेधितं; D<sub>8</sub> इवानलं.

54 °)  $\acute{S}_1$  K<sub>1. 2</sub> D<sub>8. 5</sub> तत्राधिपो राक्षसानां. — °)  $\acute{S}_1$  K D<sub>1-8</sub> (by transp.) मोहाद्दर्शच ; T G<sub>2-4</sub> द्पैमोहा °. B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-8. 5</sub>) पार्थिव (for भारत). — °)  $\acute{S}_1$  K B<sub>2. 3</sub> De D<sub>11</sub> D<sub>1-3. 5</sub> अष्टीवद् (for न्यष्टी °). M ष्टीवता काशगस्तस्य. — ') B<sub>4</sub> M परमर्थेः स मूर्धनि.

55 ° b) K. D. transp. स and कोपात्. D. प्रदहन्निव तेजसा. S ततः क्रुद्धः स भगवानुवाचेदं तपोधनः. — d) Śi Ki. 2 देव (for एष).

56 °) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) धर्षणं. K<sub>4</sub> एनां; D<sub>1.3</sub> एवं; T<sub>1</sub> M एष; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>1.2.4</sub> एतत् (for एतां). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> सैन्यं. G<sub>1.4</sub> M<sub>2</sub> तैर् (for ते). — <sup>4</sup>) T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> मानवात्.

57 K4 om. 57<sup>ab</sup>. — b) B D (except D<sub>1</sub>. a. s) G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> प्राप्येह; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> प्राप्युहि (for प्राप्यास). B D (except D<sub>1-3</sub>. s) दुर्मेति:.

58 b) K1. 2. 4 B2-4 D6 T1 G1 M1 पुत्रपौत्रं बलान्वितं (T1 M1 ° नुगं). — °) Ś1 ते शापं; K2 तं शापं; G2 विशापं; M2 नानाशं (for न शापं). B Dc1 Dn3 D4 प्राप्यते. — d) N तत्तवा(D5 ° तोव) ज्ञां (for गच्छतेऽऽज्ञां).

59 °) T2 G3 तत्तसाद; G1 अगस्त्याद; G2 पुरासाद् (for प्राक्तसाद). Ś1 मुनि (for ऋषि ). — °) Ś1 K D1-3. 5 महाबाहो.

सैन्यानां तु तवैतेषां पुत्रपौत्रबलान्वितम् । न ज्ञापं प्राप्सते घोरं गच्छ तेऽऽज्ञां करिष्यति ॥ ५८ एष शापो मया प्राप्तः प्राक्तस्माद्दिषसत्तमात् । स भीमेन महाराज भ्रात्रा तव विमोक्षितः ॥ ५९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५८ ॥

## 949

वैश्रवण उवाच ।

युघिष्ठिर धृतिर्दाक्ष्यं देशकालौ पराक्रमः ।
लोकतन्त्रविधानानामेष पश्चविधो विधिः ॥ १
धृतिमन्तश्च दक्षाश्च स्वे स्वे कर्मणि भारत ।
पराक्रमविधानज्ञा नराः कृतयुगेऽभवन् ॥ २
धृतिमान्देशकालज्ञः सर्वधर्मविधानवित् ।
क्षत्रियः क्षत्रियश्रेष्ठ पृथिवीमनुशास्ति वे ॥ ३
य एवं वर्तते पार्थ पुरुषः सर्वकर्मसु ।
स लोके लभते वीर यशः प्रेत्य च सद्गतिम् ॥ ४

देशकालान्तरप्रेप्सुः कृत्वा शकः पराक्रमम् ।
संप्राप्तिस्त्रिदिवे राज्यं वृत्रहा वसुभिः सह ॥ ५
पापात्मा पापबुद्धिर्यः पापमेवानुवर्तते ।
कर्मणामविभागज्ञः प्रत्य चेह च नश्यति ॥ ६
अकालज्ञः सुदुर्मेधाः कार्याणामविशेषवित् ।
वृथाचारसमारम्भः प्रत्य चेह च नश्यति ॥ ७
साहसे वर्तमानानां निकृतीनां दुरात्मनाम् ।
सर्वसामर्थ्यलिप्सनां पापो भवति निश्चयः ॥ ८
अधर्मज्ञोऽवलिप्तश्च बालबुद्धिरमर्षणः ।

C. 3. 11811 B. 3. 162. 9 K. 3. 163. 9

Colophon. — Major parvan: Śi Ki. 2 Dn2 Ti G2. 4 आरण्य (Ti आरण्यकांड!). — Sub-parvan: K3 D1-3 (all om. sub-parvan name) mention only छोमश्रातीर्थयात्रा; B1. 2. 4 Dn D4-6 T2 G3. 4, likewise, only गंधमादनप्रवेश (B2 नवास; D5 दर्शन); and finally B3, only गंधमादनप्रवेश — Adhy. name: K D3 धनेश्वरसमागमः; Dc कुवेरसंवादः; D1. 2 G2 कुवेरसमागमः; G1 कुवेरपांडवसंवादः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 160 (Dn3 161); D1 166; S (M2 sup. lin.) 162 (M2 orig. 164). — Śloka no.: Dn1. n2 D1 63; Dn3 64.

## 159

1 B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>1</sub>. 2. 4-6 धनद उ°; B<sub>4</sub> De कुबेर उ°. — b) K<sub>2</sub>°कालं पराक्रमं; B D (except D<sub>1-8</sub>. 5)°काल पराक्रमाः. — °) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. 5 लोकतंत्रविधानं च (K<sub>4</sub> D<sub>3</sub>. 5 वा); B<sub>4</sub> S °विभागानाम्. — b) Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 3. 5 [आ]प्येष (for एष). K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 नयः (for विधिः).

2 °) S (except G1) °विभागज्ञा. — Ds om. (hapl.) 2<sup>d</sup>-3<sup>a</sup>.

3 D<sub>5</sub> om. 3<sup>a</sup> (cf. v.l. 2). — b) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-8</sub>. 5 G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> सर्वेध(Ś<sub>1</sub> क)मैविभागवित्. — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D1-3 हि; K3 D6 ह (for वै). B1-3 Dc Dn D4. 6 प्रशास्ति पृथिवीं चिरं; B4 पृथिवीमनुशासति.

5 ° b) Ś1 K D1-3. 5 देशकालोत्तरं (K2 °त्तरः; D5 ° चितं) शकः, and तात (for शकः). — ° ) Dc बंधु °; T1 M बहु ° (for वसु °). Ś1 K D1-3. 5 मरुद्धिः सह वृत्रहा. — After 5, N (except B1 D4. 6) ins.:

821\* यस्तु केवलसंरम्भात्प्रपातं न निरीक्षते।

6 K<sub>3</sub> D<sub>6</sub> om.  $6^{ab}$ . — a) Ś1 K (K<sub>3</sub> om.) B<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> च (for य:). — a) =  $7^{d}$ . Ś1 K<sub>1-3</sub> D<sub>1-3</sub>. a स प्रेंसे (for प्रेंस चे a). K<sub>4</sub> B<sub>2</sub> Dn D<sub>4-6</sub> वि- (for the second a).

7  $\acute{S}_1$   $D_5$   $T_2$   $G_3$  om. (hapl.) 7. — <sup>a</sup>)  $K_{1-3}$   $D_{1-3}$  हि;  $M_2$  स (for सु.). — <sup>b</sup>)  $B_2$  अविधानवित्;  $G_4$  अविधागित्. — <sup>c</sup>)  $K_4$  दुर्वृत्ताचारसंरंभी (m वृथाचारसमारंभात्). — <sup>d</sup>) = 6<sup>d</sup>.  $K_3$ . 4m  $D_{1.2}$  स प्रेत्येह;  $K_4$  सोचिरेण (for प्रेत्य चेह).  $K_4$  (m as in text)  $B_{1.2}$   $D_1$   $D_3$ . 4. 6  $G_1$   $G_2$  (for  $G_3$ ).

8 b) K4 D1. 2. 5 निकृतानां (К4m प्राकृतानां); D3 प्रवृत्तीनां. — c) Ś1 K1. 2 सर्वसामध्येलुसा(K1 लिण्सा)नां; K4 (m as in text) सर्वेषामधेलिण्सानां; T G सर्वेषामधेलिण्सानां; M2 स त्वसानसत्वलिण्सूनां. — d) K4m Dc पातो; D1. 2 T1 पापे (for पापो). K4 निश्चितः; T2 G2-4 निस्वराः.

C, 3. 11812 B. 3. 162. 10 K. 3. 163. 9 निर्भयो भीमसेनोऽयं तं शाधि पुरुषर्भभ ॥ ९
आर्ष्टिषेणस्य राजर्षेः प्राप्य भ्यस्त्वमाश्रमम् ।
तामिस्रं प्रथमं पक्षं वीतशोकभयो वस ॥ १०
अलकाः सह गन्धर्वेर्यक्षेश्र सह राक्षसैः ।
मित्रयुक्ता मजुष्येन्द्र सर्वे च गिरिवासिनः ।
रक्षन्तु त्वा महाबाहो सिहतं द्विजसत्तमैः ॥ ११
साहसेषु च संतिष्ठिकिह शैले वृकोदरः ।
वार्यतां साध्वयं राजंस्त्वया धर्मभृतां वर ॥ १२
इतः परं च राजेन्द्र द्रक्ष्यन्ति वनगोचराः ।
उपस्थास्यन्ति च सदा रिक्षिष्यन्ति च सर्वशः ॥ १३
तथैव चान्नपानानि स्वादृनि च बहुनि च ।

9 b) D<sub>1. 2. 5</sub> T<sub>1</sub> पाप (for बाल). — d) Ś<sub>1</sub> पुरुषो-त्तमं; K<sub>1</sub> B<sub>2</sub> D<sub>1. 2</sub> पुरुषषेभं. K<sub>4</sub> त्वं शाधितुमिहाहंसि. — After 9, K<sub>4</sub> ins.:

822\* तच्छ्रुत्वा धनदो वाक्यं पाण्डवानां समागमम्। उत्थाय स ह तैः सार्धं चिलतस्तक्षणाद्वृतम्। कुवेरः प्राप्य राजानं युधिष्ठिरमभाषत।

10 °) B (as usual) आर्षिणसेनस्य. — °) Ś1 K1. 2 D8 transp. प्राप्य and भूयः. Ś1 K1. 2 तथा (for त्वमा °). — °) K2-4 B1. 3. 4 Dc2 D3. 5. 6 तामिश्रं; G2. 4 त्विर्ति. T2 G2-4 प्राप्य (for पक्षं). T1 G1 M तमिस्नां प्रथमां प्राप्य (T1 तत्र).

11 °) Ś1 K2 B2 D1. 8 M1 अलका; K1. 4 G1. 4 M2 अलकां; Dn2 D6 आलका:; D6 अलंकां; T1 अकालः; G2 आलके:. — b) N (except Ś1) M2 यक्षाश्च. B1-3 D (except D1-3. 5) किंनरै: (for राक्षसै:). — d) T1 M1 सर्वेश्च गिरिवासिभि:. — e) Ś1 K3. 4 D3. 5 रक्षंति; K1. 2 रक्षंते; D2 रक्षितुं. B Dc Dn D4. 6 रक्षिच्यंति (for रक्षन्तु त्वा). K1. 2. 4 D1. 3. 5 T G त्वां (for त्वा).

12 °) G1 न (for च). Ś1 K1. 2 साहसे चापि संतिष्टन्; K4 (marg. sec. m. as in text) साहसं स्वयमातिष्टन्; B D (except D1-3. 6) साहसादनुसंप्राप्तः (Dc ° सा); T2 G3. 4 साहसेषु न कर्तं व्यं. — b) B Dn D4. 6 प्रतिबुध्य; Dc1 प्रतिहर्षं; Dc2 प्रतिबुद्धान्; T2 G2-4 त्वया शैले (for इह शैले). — d) S स्वयं (G1 भीमो) (for त्वया).

13 °) B D (except D<sub>1-8</sub>, s) अतः (for इतः). Ś1 K<sub>1-8</sub> D<sub>1-8</sub> वः सर्वान्; K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> वः सर्वे; B Dn D<sub>4</sub>, s वो राजन् (for राजेन्द्र). — b) K<sub>1</sub>, 2 प्रेक्ष्यंति; K<sub>8</sub> Dc रक्ष्यंति. — c) B<sub>1-8</sub> Dc वः सर्वान्; B<sub>4</sub> Dn D<sub>4</sub>, s वो राजन्; D<sub>8</sub> M

उपस्थास्यन्ति वो गृह्य मत्त्रेष्याः पुरुपर्षभ ॥ १४ यथा जिष्णुर्महेन्द्रस्य यथा वायोर्चकोदरः । धर्मस्य त्वं यथा तात योगोत्पन्नो निजः सुतः ॥ १५ आत्मजावात्मसंपन्नौ यमौ चोभौ यथाश्विनोः । रक्ष्यास्तद्धन्ममापीह यूयं सर्वे युधिष्ठिर ॥ १६ अर्थतत्त्वविभागज्ञः सर्वधर्मविशेपवित् । भीमसेनाद्वरजः फल्गुनः कुश्नली दिवि ॥ १७ याः काश्वन मता लोकेष्वय्याः परमसंपदः । जन्मप्रभृति ताः सर्वाः स्थितास्तात धनंजये ॥ १८ दमो दानं बलं बुद्धिर्हीर्धृतिस्तेज उत्तमम् । एतान्यपि महासन्त्वे स्थितान्यमिततेजसि ॥ १९

च तदा (for च सदा). — <sup>d</sup>) Dn D<sub>4</sub>. 6 रक्षिष्यंते; G<sub>1.2</sub> संरक्ष्यंति. B<sub>1.2</sub>. sm D (except D<sub>1-3.5</sub>) वः सदा (for सर्वशः). K<sub>4</sub> (marg. sec. m. as in text) रक्षांसि तव सर्वशः.

14 b) K<sub>8</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 विविधानि; Dc च फलानि (for च बहूनि). — c) K<sub>1</sub>. 2 वे गृद्ध; K<sub>4</sub> च सदा; K<sub>4</sub> (marg. sec. m.) D<sub>1-8</sub>. 5 [उ]पादाय (for वो गृद्ध). B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 आहरिष्यंति मन्त्रेष्याः. — d) D<sub>8</sub>-भृत्याः (for न्रेष्याः). K<sub>4</sub> भरतर्षभ. B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 सदा वः (B<sub>2</sub> Dc सदाराः) पुरुष्पंभाः.

16 b) G2 धमों (for यमो). K1. 2 De T2 G तथा (for यथा). K1. 2 D1-8 [अ] श्विनो. — °) De ते तन्; T1 तावन्; T2 G2-4 तथा (for तहन्). K4 B2 De D1. 6 T G2. 3 M1 मया (for ममा ). K1. 2 रक्ष्यास्तहर्ममप्येह. — d) B1 स्वयं (for यूयं).

17 °) B D (except D<sub>1</sub>-s. s) °विधानज्ञः. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D¹ °विभागवित्; K<sub>3</sub> B Dc Dn D<sub>2</sub>-s °विधानवित्. — c) K<sub>4</sub> भीमादवरजः श्रीमान्; G¹ °सेनोदयं राजन्. — d) N (except Ś₁ K₁. 2) फाल्गुनः.

18 <sup>ab</sup>) K<sub>4</sub> B Dc Dn D<sub>8</sub>. 4. 6 मता लोके; S महाबुद्धेर् (T<sub>1</sub> °द्ध्या) (for मता लोकेंदु). D1 काश्चित्सर्वमता लोके; D<sub>2</sub>. 5 याः काश्चित्संमता लोके. K<sub>4</sub> बुद्धेः; B D (except D<sub>6</sub>) स्वर्ग्याः; T<sub>1</sub> वज्ञ्याः (for [अ] ट्याः).

19 °) Śi Ki-s Di-s. s transp. दमो and दानं. — b) Ks Di-s. s Ti धृतिस्तेज: पराक्रम: (Ti °ज अनुत्तमं). — c) Śi Ki-s Di-s. s हि (for [अ]पि). Ts (before corr.) Gs महाबुद्धे. — d) Ti Mi स्थितानि हि यथा त्विथ.

20 d) Śi K (K4 marg. sec. m.) Di-8. 5 नरा नृप; Dc

न मोहात्कुरुते जिल्णुः कर्म पाण्डव गर्हितम् ।
न पार्थस्य मृषोक्तानि कथयन्ति नरा नृषु ॥ २०
स देविपतृगन्धवैः कुरूणां कीर्तिवर्धनः ।
मानितः कुरुतेऽस्त्राणि शक्रसम्मानि भारत ॥ २१
योऽसौ सर्वान्महीपालान्धर्मेण वशमानयत् ।
स शंतनुर्महातेजाः पितुस्तव पितामहः ।
प्रीयते पार्थ पार्थेन दिवि गाण्डीवधन्वना ॥ २२
सम्यक्चासौ महावीर्यः कुलधुर्य इव स्थितः ।
पितृन्देवांस्तथा विप्रान्पूजयित्वा महायशाः ।
सप्त मुख्यान्महामेधानाहरद्यमुनां प्रति ॥ २३
अधिराजः स राजंस्त्वां शंतनुः प्रपितामहः ।

स्वर्गजिच्छक्रलोकस्थः कुशलं परिपृच्छति ॥ २४ वैशंपायन उवाच ।

ततः शक्तिं गदां खङ्गं धनुश्र भरतर्षभ ।

प्राध्वं कृत्वा नमश्रके कुबेराय वृकोदरः ।। २५

ततोऽब्रवीद्धनाध्यक्षः शरण्यः शरणागतम् ।

मानहा भव शत्रूणां सुहृदां नन्दिवर्धनः ।। २६

स्वेषु वेश्मसु रम्येषु वसतामित्रतापनाः ।

कामानुपहरिष्यन्ति यक्षा वो भरतर्षभाः ।। २७

शीघ्रमेव गुडाकेशः कृतास्तः पुरुषर्षभः ।

साक्षान्मघवता सृष्टः संप्राप्सति धनंजयः ।। २८

एवस्रत्तमकर्माणमनुशिष्य स्थिष्टिरस् ।

C. 3. 11834 B. 3. 162. 32

नरोत्तमः

21 °) T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>4</sub> आनीत; G<sub>1.2</sub> आनीत: (for मानित:). — <sup>4</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>1-3.5</sub> पांडवः; T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> मानद (for भारत).

22 °) B D (except D<sub>1-3.5</sub>) शांतनुर्. — ') D<sub>1.2</sub> T G<sub>3</sub> °धन्वना.

23 a) T<sub>2</sub> G सम्यक्चापे (G<sub>1</sub> संखक्त्वासों). Ś<sub>1</sub> K (K<sub>4</sub> marg. sec. m.) D<sub>1-3</sub>. 5 समागम्य महाकीर्तिः. — b) K<sub>4</sub> यथा मेरु (for कुळ°). T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> [उ] त्थितः (for स्थितः). Ś<sub>1</sub> K (K<sub>4</sub> marg. sec. m.) Dc D<sub>3</sub>. 5 कुळघमेण पाधिवः; B Dn D<sub>1</sub>. 2. 4. 6 कुळघु (Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> °घे) घेण पाधिवः. — c) B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) ऋषीन्विप्रान्; T<sub>1</sub> पूजियत्वा (for तथा विप्रान्). — d) T<sub>1</sub> यातः स्वर्गं (for पूजियत्वा). B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) महातपाः. — l) B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> अनु (for प्रति).

24 °) K4 D<sub>1-3</sub> अति राज्ञां (D<sub>1</sub>. 2° ज्ञः) स; T<sub>1</sub> अथ आह च; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> अतिराजसु; G<sub>1</sub>. 4 अधिराजसु; G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> अति-राजा स. K1 M<sub>2</sub> राजंस्त्वा; T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> राजेंद्रः. — b) Some N MSS. ज्ञांतनुः. T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> स्वां (for प्र-). — °) T<sub>2</sub> G स्वर्गं (for ज्ञकं).

25 After the ref., B1(marg.). 4 D (except D1-3. 5) ins.:

823\* एतच्छ्रस्वा तु वचनं धनदेन प्रभाषितम् । पाण्डवाश्च ततस्तेन बभुवुः संप्रहर्षिताः ।

— b) Some MSS. भरतर्षभः. — D2 om. 25°-26b. — c) Ś1 K1. 2. 4 (m as in text) D5 T (T2 by corr.) G8 प्रद्धं; G1 प्रध्मं; G2 पादौ; G4 पादे; M1 प्रांचं; Cnp प्राज्यं (= ज्यारहितं Nil.) (for प्राध्वं). — <sup>d</sup>) Tı पूजियत्वा (for कुवे°). Kı (marg. sec. m. as in text) महात्मने (for वको°).

26 D<sub>2</sub> om. 26<sup>ab</sup> (cf. v.l. 25). — a) Ś<sub>1</sub> K (K<sub>4</sub> marg. sec. m.) D<sub>3</sub>. 5 तमझ (for ततोऽझ). K<sub>4</sub> (marg. sec. m. as in text) राजराजा (for धना). — b) K<sub>4</sub> (marg. sec. m. as in text) T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> शरणेषिणा; M<sub>2</sub> शरणं गत:. — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>3</sub>. 5 T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> सुहृदानंद ; B<sub>4</sub> सहदां मान. — After 26, T G ins.:

824\* विभवस्तात शैलाग्ने वसानः सह बन्धुभिः। सुपर्णपितृदेवानां सततं मानकृद्भव। ऋजुं पश्यत मा वक्नं सत्यं वदत मानृतम्। दीर्धं पश्यत मा हस्तं परं पश्यत मापरम्।

[(L. 1) T1 G1 विभय:; G2 विहरन् (for विभव:).]

27 °) S सर्वेषु (for रम्येषु). — °) Ś1 K1-3 B4 D1-3. 6 कर्षणाः (for वतापनाः). — °) B1. 8 Dn D4. 6 कामान्न परिहास्यंति; D5 कामान्न प्रहरिष्यंति; S कामानभिहरिष्यंति. — °) K4 मम शासनात् (भर°).

28 °) Ś1 K1-3 D1-3. 5 चापि (for एव). — °) B D (except D1-3. 5) पुनरेख्यति (for पुरु°). — °) K4 स्वयं (for साक्षान्). Ś1 D2 पृष्ट:; K2 दृष्ट:; T1 M1 [उ] त्सृष्ट:; M2 सृष्टं.

29 °) Ś1 K D1-3. 5 एवमुत्तमधर्माणम् (K4 उक्त्वैवं ग्रुभकर्माणम्); T1 एवमुत्तमकुर्वाणम्. — b) K4 S अनुशास्य. — c) D1. 2 श्वेतं; D5 वस्तुं (for अस्तं). B2 (m as in text) अस्तंगिरिगते सूर्ये; S अस्तं गिरिमिवादिस्य: (M1 साध). — d) D1. 2 प्रयातो.

C. 3. 11834 B. 3. 162. 32 K. 3. 163. 34 अस्तं गिरिवरश्रेष्ठं प्रययौ गुह्यकाधिपः ॥ २९ तं परिस्तोमसंकीर्णैर्नानारत्विभूषितैः । यानैरनुययुर्यक्षा राक्षसाश्च सहस्रकाः ॥ ३० पक्षिणामिव निर्घोषः कुवेरसदनं प्रति । बभूव परमाश्चानामैरावतपथे यताम् ॥ ३१ ते जग्मस्तूर्णमाकाशं धनाधिपतिवाजिनः । प्रकर्षन्त इवाभ्राणि पिवन्त इव मारुतम् ॥ ३२

ततस्तानि शरीराणि गतसत्त्वानि रक्षसाम् । अपाकृष्यन्त शैलाग्राद्धनाधिपतिशासनात् ॥ ३३ तेषां हि शापकालोऽसौ कृतोऽगस्त्येन धीमता । समरे निहतास्तस्मात्सर्वे मणिमता सह ॥ ३४ पाण्डवास्तु महात्मानस्तेषु वेश्मसु तां क्षपाम् । सुखमूषुर्गतोद्देगाः पूजिताः सर्वराक्षसैः ॥ ३५

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५९ ॥

## 980

# वैदांपायन उवाच । ततः सूर्योदये घौम्यः कृत्वाह्विकमरिंदम । आर्ष्टिषेणेन सहितः पाण्डवानभ्यवर्तत ॥ १ तेऽभिवाद्यार्ष्टिषेणस्य पादौ घौम्यस्य चैव ह ।

30 °) Ś1 K1-8. 4 (marg. sec. m.) D3. 5 तं (Ś1 K2 ते) परिस्तोमसंस्तीणेंद्; K4 परिवृत्तोथ संकीणेंद्; T1 तं परिज्योमसं. — °) Ś1 K D1-3. 5 नानारजत(K4 नानाकनक-; K4 marg. sec. m. महारजत)भिते:.

31 °) K4 (marg. sec. m. as in text) माश्चर्यम् (for भाश्चानाम्). — °) Ś1 K D3. ь ऐरावणपथे. K2 B D (except D1-3. ь) T G3. 4 यथा (for यताम्).

33 °) Ś1 K1. 2 D3 व्यपा°; K3 अप°.

34 Before 34, T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> ins. वैशं°. — 4) Ś<sub>1</sub> K D<sub>8</sub>. ६ स (for हि). K<sub>8</sub>. 4 D<sub>8</sub>. 5 नाश<sup>°</sup> (for शाप<sup>°</sup>). Ś<sub>1</sub> K K<sub>1</sub>. 2 [अ]पि; K<sub>8</sub>. 4 D<sub>5</sub> हि; B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 स (B<sub>1</sub> तु); D<sub>8</sub> [अ]यं (for [अ]सौ). D<sub>1</sub>. 2 तेषामयं शापकालः. — 4) B D (except D<sub>1-8</sub>. 5) शापसांतोभवत्तदा.

35 °) K4 पांडवापि; B D (except D<sub>1-3.5</sub>) G<sub>1</sub> वाश्च; T G<sub>2-4</sub> M °वाः सु. — b) D<sub>1.2.5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> स्वेषु (for तेषु). N (except B<sub>2.4</sub>) ताः क्षपाः. — d) K<sub>4</sub> S °ताः सह (K4 T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> °ता यक्ष-) राक्षसैः.

Colophon. — Major parvan: Śi Ki. 2 Dn2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: K3 Di. 2 (all om. subparvan name) mention only छोमशतीर्थयात्रा (followed by गंधमादनवास in K3, and गंधमादनप्रवेश in D1); B1.4 ततः प्राञ्जलयः सर्वे ब्राह्मणांस्तानपूजयन् ॥ २ ततो युधिष्ठिरं धौम्यो गृहीत्वा दक्षिणे करे । प्राचीं दिशमभिष्रेक्ष्य महर्पिरिदमब्रवीत् ॥ ३ असौ सागरपर्यन्तां भूमिमावृत्य तिष्ठति ।

Dn D₄-6 T₂ G₃, likewise, only गंधमादनप्रवेश (D₅ T₂ G₃ निवास); and finally B₂. ₃ Dc, only गंधमादन-वास. — Adhy. name: K₄ कुवेरसमागमः; D₂ धनदागमनं; D₃ M₂ वैश्रवणसमागमः; G₁ वेश्रवणनिवर्तनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 161 (Dn₃ 162); D₁ 167; S 163 (M₂ sup. lin. 165). — Śloka no.: Dn 38; D₁ 37.

## 160

 $1^{b}$ )  $K_4$  पांचाली शुभदर्शना;  $K_4$  (marg. sec. m.)  $D_1$   $T_1$  M पांचाली सुहृदश्च ते ( $T_1$  तान्);  $D_2$   $T_2$  G पांचालीस-हितांश्च तान् ( $D_2$  तश्च ते;  $G_2$  तश्च तान्). — °) B आर्षिण-सेनेन.  $K_1$ . 4  $D_1$ . 2 M सहिता:;  $D_5$  तं;  $T_1$  तान्.

2 b) K<sub>4</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 T<sub>1</sub> G<sub>1. 2</sub> 텭 (for ま). — After 2, K<sub>4</sub> Dc D<sub>1-3</sub> S (except G<sub>1</sub>) ins.:

825\* आर्ष्टिषेणः परिष्वज्य पुत्रवद्भरतर्षभान् । [Ta Ga. s M भरतर्षभ.]

3 G<sub>1</sub> om. 3-4. — ab) K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> S (G<sub>1</sub> om.) धर्म-राजं स्प्रशन्पाणी पाणिना स महातपा:. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> अथो-दीक्ष्य (for अभिप्रेक्ष्य).

4 G1 om. 4 (cf. v.l. 3). — °) Ś1 K1. 2 महावीये

शैलराजो महाराज मन्दरोऽभिविराजते ॥ ४ इन्द्रवेश्रवणावेतां दिशं पाण्डव रक्षतः । पर्वतेश्र वनान्तेश्र काननेश्रोपशोभिताम् ॥ ५ एतदाहुर्महेन्द्रस्य राज्ञो वेश्रवणस्य च । ऋषयः सर्वधर्मज्ञाः सद्य तात मनीषिणः ॥ ६ अतश्रोद्यन्तमादित्यमुपतिष्ठन्ति वे प्रजाः । ऋषयश्रापि धर्मज्ञाः सिद्धाः साध्याश्र देवताः ॥ ७ यमस्तु राजा धर्मात्मा सर्वप्राणभृतां प्रभुः । प्रेतसत्त्वगतीमेतां दक्षिणामाश्रितो दिशम् ॥ ८ एतत्संयमनं पुण्यमतीवाद्भुतदर्शनम् । प्रेतराजस्य भवनमृद्धा परमया युतम् ॥ ९ यं प्राप्य सविता राजन्सत्येन प्रतितिष्ठति । अस्तं पर्वतराजानमेतमाहुर्मनीषिणः ॥ १०

एतं पर्वतराजानं समुद्रं च महोद्धिम् ।
आवसन्वरुणो राजा भूतानि परिरक्षति ।। ११
उदीचीं दीपयनेष दिशं तिष्ठति कीर्तिमान् ।
महामेरुर्महाभाग शिवो ब्रह्मविदां गतिः ।। १२
यसिन्ब्रह्मसद्श्रेव तिष्ठते च प्रजापितः ।
भूतात्मा विस्ञुजन्सर्व यित्किचिज्जङ्गमागमम् ।। १३
यानाहुर्ब्रह्मणः पुत्रान्मानसान्दक्षसप्तमान् ।
तेषामि महामेरुः स्थानं शिवमनामयम् ।। १४
अत्रैव प्रतितिष्ठन्ति पुनरत्रोदयन्ति च ।
सप्त देवर्षयस्तात वसिष्ठप्रमुखाः सदा ।। १५
देशं विरजसं पश्य मेरोः शिखरमुत्तमम् ।
यत्रात्मनृत्तेरध्यास्ते देवैः सह पितामहः ।। १६
यमाद्रः सर्वभृतानां प्रकृतेः प्रकृतिं ध्रुवम् ।

C. 3. 11857 B. 3. 163. 17

(for °राज). — d) Ś1 B Dc Dn D4. 6 [S]तिविराजते (B2°ति); K3 हि विराजते; S (G1 om.) [S]मि(T1 M2 हि)विराजयन्.

5 <sup>a</sup>) K1. 2 D2 इंद्रवैश्रवणावेती; T1 G1. 2 M1 °णोपेतां; T2 G8 इंद्रो वैश्रवणोपेतो. — <sup>b</sup>) K1 रक्षितः; Dc रक्षितां; D1. 4 T1 रक्षत (D1 °तं); T2 G °ति. — <sup>d</sup>) K1-3 om. च. B4 Dn D4. 6 [ए]व (for [उ]प-). Some MSS. °शोभितं.

6 D<sub>5</sub> om. 6. — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> M एताम्; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 एतम्; G<sub>1</sub> एवम् (for एतद्). — e) Dc चापि; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 चैव (for सर्व-). — Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>2</sub> M<sub>2</sub> om. (hapl.) 6<sup>d</sup>-7<sup>c</sup>. — d) K<sub>4</sub> (marg. sec. m. as in text) S सर्वे (for सद्1). Dn<sub>2</sub> D<sub>1</sub> (sup. lin. as in text) संयुक्ताश्च मनी<sup>c</sup>.

7 Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>2</sub> M<sub>2</sub> om.  $7^{abc}$  (cf. v.l. 6). — b) B<sub>1</sub> G<sub>1</sub> उपातिष्ठंत; T<sub>1</sub> उदतिष्ठंति. K<sub>3</sub>. 4 B<sub>4</sub> Dc D<sub>1</sub>. 3. 5 M<sub>2</sub> द्विजा: (for प्रजा:). — c) D<sub>5</sub> चाथ; T<sub>2</sub> G चैव (G<sub>1</sub> सर्व-) (for चापि).

8 °) K<sub>3</sub> D<sub>6</sub> च (for तु). K<sub>4</sub> G<sub>4</sub> राजन्. Ś<sub>1</sub> B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-8</sub>. 5) धर्मज्ञः (for धर्मात्मा). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> D<sub>6</sub> G<sub>1</sub> वरः (for प्रमुः). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 प्रेतसस्विगं( D<sub>5</sub> ° मुं)ताम्; K<sub>1</sub>. 2 प्रेतैः सस्वेगितेर् (K<sub>2</sub> ° ताम्); K<sub>4</sub> अगस्तिसेविताम्; B De Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>4</sub> प्रेतसस्व (B<sub>4</sub> ° सिद्ध)गतिम्; G<sub>1</sub> ° गती. B De द्येतां; Dn D<sub>4</sub>. 6 द्येनां (for एतां). — d) K<sub>4</sub> transp. दक्षिणां and आश्रितो; D<sub>1</sub>. 2 transp. आश्रितः and दिशं. D<sub>3</sub>. 5 आस्थितो.

10 G<sub>1</sub> om. 10. — <sup>a</sup>) De Dn D4 π; Ds π; Ds

स (for  $\dot{\mathbf{z}}$ ). — d)  $\dot{\mathbf{S}}_1$   $\mathbf{K}_1$ . 2 एतद् (for एतम्).

11 °) K2 एवं; K4 B2. 4 Dn1. n3 D1. 3. 5 एनं; G1 स तं (for एतं).

12 b) B De Dn D4. 6 वीर्यवान् (B4 भानुमान्); Ds मूर्तिमान्. — c) Ś1 K1-3. 4 (marg. sec. m.) D1-3 गिरिवर:; T1 महाराज; T2 G2. 3 महाभागः.

13 °) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>8</sub> अस्मिन्. K<sub>4</sub> (marg sec. m. as in text) T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> ब्रह्मविदश्चेव. T<sub>2</sub> G यस्मिन्ब्राह्मणसंबेश्च. — b) K<sub>8</sub> D<sub>6</sub> तिष्ठति. K<sub>8</sub> D<sub>6</sub> [ए]व; K<sub>4</sub> [अ]थ; T<sub>2</sub> G वै (for च). B<sub>1-8</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 भूतात्मा चावतिष्ठते (B<sub>2</sub>. 3 D<sub>4</sub>. 6 °ति). — c) B<sub>4</sub> भूतानि. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> सर्ग; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> विश्व; M<sub>1</sub> स्वर्ग (for सर्व). B<sub>1-5</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. 5) प्रजापतिः सजन्सर्व.

14 b) K<sub>1</sub>. 2 मानुषान्. K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> (by corr.) ऋषिसत्त-मान्; B<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 M<sub>2</sub> दक्षसत्तमान्. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 महद्धयेतत्; K<sub>3</sub> महासेतुः; T<sub>1</sub> M महामेरोः (M<sub>1</sub> रै). — d) K<sub>4</sub> स्थानमेतद्; B<sub>1</sub>—3 D (except D<sub>1</sub>–3. 5) शिवं स्थानम् (by transp.). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>–4 अनुत्तमम्.

15 b) K<sub>8</sub> D<sub>6</sub> अभ्यु ; B<sub>2-4</sub> Dc Dn D1. a एवो (for अत्रो ). — c) K<sub>8</sub> D1-3 पार्थ (for तात). — d) Ś1 K<sub>2</sub> B<sub>3</sub> G<sub>1</sub> तथा; K<sub>1</sub> तत:; B<sub>1</sub> Dn D1. 4. 6 T G<sub>2-4</sub> M तदा.

16 °) Ś1 K1. 2 D5 एतद्; K3. 4 (marg. sec. m.)
D3 एतं; K4 देवं; D1. 2 एवं (for देशं). — °) K4 (marg. sec. m. as in text) यत्रास्ते भगवान्देवो; S आत्मतृत्तैर्यं(T1 °अ)तैर्यत्र. — °) T1 M1 नित्यमास्ते (for देवै: सह).

.11857 .163.17 .164.16 अनादिनिधनं देवं प्रभ्रं नारायणं परम् ।। १७ ब्रह्मणः सदनात्तस्य परं स्थानं प्रकाशते । देवाश्र यत्नात्पश्यन्ति दिव्यं तेजोमयं शिवम् ।। १८ अत्यकीनलदीप्तं तत्स्थानं विष्णोर्महात्मनः । स्वयैव प्रभया राजन्दुष्प्रेक्ष्यं देवदानवैः ।। १९ तद्वे ज्योतींषि सर्वाणि प्राप्य भासन्ति नोऽपि च । स्वयं विश्वरदीनात्मा तत्र ह्यभिविराजते ॥ २० यतयस्तत्र गच्छन्ति भक्तया नारायणं हरिम् । परेण तपसा युक्ता भाविताः कर्मिभः शुभैः ॥ २१ योगसिद्धा महात्मानस्तमोमोहविवर्जिताः । तत्र गत्वा पुनर्नेमं लोकमायान्ति भारत ॥ २२ स्थानमेतन्महाभाग ध्रुवमक्षयमच्ययम् ।

17 b) D4 G1. 2 M2 ध्रुवां. Ś1 K1. 2. 4 (marg. sec. m.) प्रवृत्तिं प्रकृतेः परां (K1. 2 रं); K3 D1-3. 5 प्रकृतिं (K3 कि:) प्रकृतेः परं; K4 (corrupt) प्रवृत्तिं प्रकृतेर्भुजं; T1 (by transp.) प्रकृतिं प्रकृतेर्भुवं. — M om. 17°-19<sup>d</sup>, and ins. 826\* after 17<sup>ab</sup>. — d) Ś1 K1. 2 G1 प्रमुं; K3. 4 D1-3 T1 हिंर (for परम्).

18 K<sub>1</sub> M om. 18 (for M, cf. v.l. 17). — °) T<sub>2</sub> G<sub>8. 4</sub> यज्ञात्; G<sub>1</sub> युक्तान् (for यज्ञात्). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> अपि देवा न गच्छंति; K<sub>8</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2 देवा अपि न पश्यंति; B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 देवापि यं न पश्यंति; D<sub>8</sub>. 5 अपि देवा यं न यांति. — <sup>d</sup>) B D (except D<sub>1</sub>-3. 5) सर्व- (for दिश्यं). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> B Dn D<sub>4</sub>. 8 शुभं (for शिवम्). G<sub>1</sub> तत्र मायामयं शिवं.

**19** M om. 19 (cf. v.l. 17). — K<sub>3</sub> B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 T G ins. after 19: K<sub>4</sub>, after 22: D<sub>1-3</sub>, after 24: M (which om.  $17^{c}-19^{d}$ ) ins. after  $17^{ab}$ :

#### 826\* प्राच्यां नारायणस्थानं मेरावतिविराजते।

[K4 D1-8 M नारायणस्तात (for 'स्थानं). K4 मेरोरथ; B1 मेरावत्र; D1-8 मेराविभ-; T1 मम राजन् (for मेरावित-).]— Thereafter T1 reads 21-22 and 828\*. K3 B Dc Dn D4. 6 T2 G (G1 om. lines 3-4) M cont.: K4 ins. line 1 after 826\* and lines 2-4 after 19: T1 ins. after 828\*:

827\* यत्र भूतेश्वरस्तात सर्वप्रकृतिरात्मभूः। भासयन्सर्वभूतानि सुश्रियाभिविराजते। नात्र ब्रह्मर्षयस्तात कुत एव महर्षयः। प्राप्तुवन्ति गतिं ह्यतां यतीनां कुरुसत्तम।

[(L. 2) Ks S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) भावयन्; K<sub>4</sub> स चामं (for भासयन्). Ks. 4 Bl. 2 S स्व (for सु-). — (L. 3) K4 ज़तो ब्रह्मर्थयस्तथा; T<sub>1</sub> नात्र देवर्षयः जुतः; T<sub>2</sub> G (G<sub>1</sub> om.) M ज़तो देवर्षयस्तथा. — (L. 4) T<sub>1</sub> प्राप्स्यंति च (for प्राप्तु<sup>\*</sup>). K4 M<sub>1</sub> ह्येषां; T<sub>2</sub> G (G<sub>1</sub> om.) ह्येनां. T<sub>2</sub> G (G<sub>1</sub> om.) यतीनां भावितात्मनां.]

20 G1 om. 20. — a) B1 Dc न तज्; B2-4 Dn D4. 6 न तं; S (G1 om.) नात्र (for तंद्वे). K4 (marg. sec. m.)

नात्र ज्योतीं षि शास्त्राणि. — b) B De Dn D4. 6 पांडव; T1 G2. 4 M1 भारत (for नो Sपि च). K3. 4 D1-3. 5 प्राप्य ना भांति तेजसा (K4 marg. sec. m. प्राप्य तिष्ठंति पांडव). — c) Ś1 K1. 2 B1-3 De Dn D4-6 स्वयं प्रभु(Ś1 K1. 2 विष्णु)रिचित्यात्मा; K4 (marg. sec. m.) अयं वीरःस भगवान्. — d) K1. 2 B D (except D3. 4. 6) ह्यति ; T G (G1 om.) [ए] वाभि- (for ह्यभि-). K4 (marg. sec. m.) स्वयमत्र विराजते.

21 M<sub>2</sub> om. 21-22. For T<sub>1</sub> cf. v.l. 19. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>1</sub>. 2. 6 M<sub>1</sub> भक्ता; T G देवं (for भक्तया). Ś<sub>1</sub> विभुं; D<sub>3</sub> शुभं; D<sub>5</sub> प्रभुं (for हरिम्). K<sub>4</sub> भक्ता नारायणाश्रमं.

22 M2 om. 22 (cf. v.l. 21). For T1 cf. v.l. 19.
— a) Ks. 4 जिता; D1-3. 5 यता (for महा). — b) T2
Gs. 4 ततो (for तमो-). — cd) T2 Gs. 4 अत्र (for तत्र).
D1. 2 transp. नेमं and लोकं. — After 22, Ks B D (except D1-3. 5) S (except M2) ins.:

828\* स्वयंभुवं महात्मानं देवदेवं सनातनम्। Thereafter T1 reads 827\*.

23 a) K<sub>1. 2</sub> महाभाव; T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> महाराज. — c) T<sub>1</sub> सदाप्यत्र (for सदा होतत्). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2. 4</sub> (marg. sec. m.) Ds प्राणिकर्तुर; K<sub>4</sub> (orig.) G<sub>1. 4</sub> प्राणमात्रं; K<sub>4</sub> (also marg. sec. m.) Dc D<sub>1-8</sub> प्रणम त्वं; T<sub>1</sub> प्रणमाञ्च. — After 23, N ins.:

829\* एनं त्वहरहर्मेरुं सूर्याचन्द्रमसौ ध्रुवम् । प्रदक्षिणसुपावृत्तौ कुरुतः कुरुसत्तम । ज्योतींषि चाप्यशेषेण सर्वाण्यनघ सर्वतः । परियान्ति महाराज गिरिराजं प्रदक्षिणम् ।

[(L. 2) B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> उपावृत्य. B<sub>2</sub> Dn D<sub>4.6</sub> कुर्नंदन. — (L. 3) K<sub>4</sub> (marg. sec. m. as above) ज्योतीं ज्योन मार्गेण. D<sub>6</sub> [अ]स्य च (for [अ]नघ). Ś<sub>1</sub> K<sub>4</sub> संघराः; D<sub>1</sub> संशयः (for सर्वतः). K<sub>1.2</sub> सर्वाण्यनाम (sic) संघराः; K<sub>4</sub> (marg. sec. m. as above) D<sub>3</sub> सर्वाण्येनमसंशयः; B<sub>4</sub> सर्वाण्येतानि नित्यतः. — K<sub>2</sub> om. (hapl.) from the posterior half of line 4 up to 25°.]

ईश्वरस्य सदा होतत्प्रणमात्र युधिष्ठिर ॥ २३
एतं ज्योतींषि सर्वाणि प्रकर्षन्भगवानि ।
कुरुते वितमस्कर्मा आदित्योऽभिप्रदक्षिणम् ॥ २४
अस्तं प्राप्य ततः संध्यामतिक्रम्य दिवाकरः ।
उदीचीं भजते काष्ठां दिश्रमेष विभावसुः ॥ २५
स मेरुमनुवृत्तः सन्पुनर्गच्छति पाण्डव ।
प्राञ्चसः सविता देवः सर्वभूतिहते रतः ॥ २६
स मासं विभजन्कालं बहुधा पर्वसंधिषु ।
तथैव भगवानसोमो नक्षत्रैः सह गच्छति ॥ २७
एवमेष परिक्रम्य महामेरुमतन्द्रितः ।

मावयन्सर्वभृतानि पुनर्गच्छिति मन्दरम् ॥ २८
तथा तमिस्रहा देवो मयुखैर्भावयञ्जगत् ।
मार्गमेतदसंबाधमादित्यः परिवर्तते ॥ २९
सिस्रश्चः शिशिराण्येष दक्षिणां भजते दिशम् ।
ततः सर्वाणि भृतानि कालः शिशिरमृच्छिति ॥ ३०
स्थावराणां च भृतानां जङ्गमानां च तेजसा ।
तेजांसि सम्रपादत्ते निवृत्तः सन्विभावसः ॥ ३१
ततः स्वेदः क्रमस्तन्द्री ग्लानिश्च भजते नरान् ।
प्राणिभिः सततं स्वमो ह्यभीक्ष्णं च निषेव्यते ॥ ३२
एवमेतदनिर्देश्यं मार्गमावृत्य भानुमान् ।

C. 3. 11878 B. 3. 163. 38 K. 3. 164. 37

24 Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> D<sub>1-3. 5</sub> om. 24 (for K<sub>2</sub> cf. v.l. 23); T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om. 24-25. — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> Dn<sub>1</sub> एनं; B<sub>1</sub> M एतज; B<sub>4</sub> Dc<sub>2</sub> Dn<sub>3</sub> T<sub>1</sub> एवं; G (G<sub>3</sub> om.) एप (for एतं). — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> वितमः कर्ता; T<sub>1</sub> भस्कत्वं; G<sub>1</sub> भः कर्म; G<sub>2. 4</sub> भः कामं. — After 24, D<sub>1-3</sub> read 826\*.

25 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om. 25 (cf. v.l. 24); K<sub>2</sub> om. 25<sup>abc</sup> (cf. v.l. 23). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> युधिष्ठिर (for दिवा°). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> D<sub>3</sub> राजन्; K<sub>3</sub> B<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 पूर्व; K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> D<sub>c</sub> पूर्वा; M काले (for काष्ठां). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 एव (for एष). B<sub>4</sub> बहुधायं विभावसु:; S (T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om.) बहुधा पर्वसंधिष्ठु.

26 G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> om. (hapl.)  $26^a-27^b$ ; M<sub>2</sub> om. 26-27.

— a) Dn<sub>2</sub> सुमेर . Dn स (for सन्). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5
मेरुमेत्रमुपादृ(D<sub>3</sub> °श्रि)त्य; T<sub>1</sub> समेतामुपदृत्तः स. — b)
T G (G<sub>1</sub> om.) उपा(T<sub>1</sub> °प)गच्छति (for पुनर्गच्छति).

— c) B<sub>4</sub> स तदा; T<sub>1</sub> सहितं; T<sub>2</sub> G (G<sub>1</sub> om.) सततं (for सविता).

27 M<sub>2</sub> om. 27; G1 M<sub>1</sub> om. 27<sup>ab</sup> (cf. v.l. 26).

— a) K<sub>4</sub> (marg. sec. m. as in text) समं सं; Dn1 स

मासान्; T1 सदा सं-; T2 G (G1 om.) स सम्यग् (for स

मासं). K<sub>4</sub> (marg. sec. m.) Dn2. n3 D<sub>5</sub> काछ; T2 G3. 4

काछान् (for काछं). — b) Ś1 विभजन् (for बहुधा). Ś1

K1. 2 Dn2 सर्व (for पर्व ). — c) K3. 4 D1. 2 तमेव विभ
जन् (for तथैव भगवान्). K4 (marg. sec. m.) S (M2

om.) देवो (for सोमो).

28 G<sub>2</sub> om. 28<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K B<sub>2</sub> एतं; D<sub>1-3</sub> एनं; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 एवं (for एव). Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 अतिकस्य; B<sub>1-3</sub> Dc Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>4</sub>. 6 स्वितिकस्य; Dn<sub>1</sub> द्याति<sup>°</sup>; T<sub>1</sub> परिकामन. — After 28<sup>ab</sup>, S (except G<sub>2</sub>) ins.:

830\* सोमश्च विभजन्कालं बहुधा पर्वसंधिषु।

[ Cf. 27ab. ]

— °) K4 (marg. sec. m.) S भास °(for भाव°). — Ś1 K1. 2 om. (hapl.) 28<sup>d</sup>-30°. — d) K4 D3 T1 मंदिर; T2 G सागरं (for मन्दरम्).

29 Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 om. 29 (cf. v.l. 28). — °) K<sub>4</sub> (marg. sec. m. as in text) तथा तस्मिन्प्रभा देवो. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2 S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) भास (for भाव ). — °) K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub>. 3 Dc D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> M एतम्; B<sub>4</sub> D<sub>1</sub> एनम्; T<sub>2</sub> G एवम् (for एतद्).

30 Ks om. from st. 30 up to 4° of the next adhy.; Ś1 K1. 2 om. 30° bc (cf. v.l. 28). — °) T1 विस्जा (for सिस्झ:). K4 S शिशिरं होष (T1 G1° पु); K4 (marg. sec. m.) B4 Dn D2. 4. 5 शिशिराण्येव; Dc ° ध्येषु; D1 °येव. — b) K4 D3. 5 S transp. दक्षिणां and भजते. — d) K1 काले; T2 G कालं. D1. 2 शिश्म. K1. 2 D1-3 अर्छति (for ऋच्छति). K4 कालमर्छति शैशिरं; B Dc Dn D4-6 कालोभ्यर्छति शैशिरः; T1 M1 कालः स्पृशति शैशिरः; M2 कालस्व च्छति वै शिरः.

31 K<sub>3</sub> om. 31 (cf. v.l. 30). — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1-3</sub> पुनराद(K<sub>1</sub>. 2 °घ)ते; Dc समुपादत्त. — d) K<sub>4</sub> B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>1</sub>. 2. 4-6 T<sub>2</sub> G स (for सन्).

32 K<sub>3</sub> om. 32 (cf. v.l. 30). — °) B De Dn D<sub>4-6</sub> स्वेदक्रमो; D<sub>1. 2</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> स्वेदक्रमस् . — °<sup>d</sup>) K<sub>4</sub> S (except G<sub>4</sub>) प्राणिनः (for °भिः). K<sub>4</sub> स्वप्ने (for स्वप्नो). S स्वप्ने स्वभीष्टं; K<sub>1. 2</sub> स्वप्ने स्वभीष्टं; B<sub>4</sub> स्वप्नमभीक्ष्णं. S स्वप्नानभीक्षणं सम्(T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> पर्यु) पासते.

33 K<sub>3</sub> om. 33 (ef. v.l. 30). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> एवस्; D<sub>1-3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> एतस् (for एतद्). — De D<sub>2</sub> om. (hapl.) 33<sup>d</sup>-35<sup>c</sup>. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 द्वाव°; T<sub>1</sub> पारु (for भाव°).

C. 3. 11878 B. 3. 163. 38 K. 3. 164. 37 पुनः सृजित वर्षाणि भगवानभावयन्त्रजाः ॥ ३३ वृष्टिमारुतसंतापैः सुखैः स्थावरजङ्गमान् । वर्धयन्सुमहातेजाः पुनः प्रतिनिवर्तते ॥ ३४ एवमेष चरन्पार्थ कालचक्रमतिनद्रतः । प्रकर्षन्सर्वभृतानि सविता परिवर्तते ॥ ३५

संतता गतिरेतस्य नैप तिष्ठति पाण्डच । आदायैच तु भूतानां तेजो विसृजते पुनः ॥ ३६ विभजनसर्वभूतानामायुः कर्म च भारत । अहोरात्रान्कलाः काष्ठाः सृजत्येप सदा विभुः ॥ ३७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षष्ट्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १६० ॥

# 959

वैशंपायन उवाच।
तसिन्नगेन्द्रे वसतां तु तेषां
महात्मनां सद्वतमास्थितानाम्।
रतिः प्रमोदश्च बभूव तेषामाकाङ्कतां दर्शनमर्जनस्य।। १
तान्वीर्ययुक्तान्सुविश्चद्वसत्त्वांस्तेजस्वनः सत्यष्टतिप्रधानान्।

संप्रीयमाणा बहुवोऽभिजग्मुग्रिन्धर्वसंघाश्च महर्षयश्च ॥ २
तं पादपैः पुष्पधरैरुपेतं
नगोत्तमं प्राप्य महारथानाम् ।
मनःप्रसादः परमो बभूव
यथा दिवं प्राप्य मरुद्गणानाम् ॥ ३
मयुरहंसस्वननादितानि

36 K<sub>8</sub> om. 36 (cf. v.l. 30). — D<sub>2</sub> om. 36°-37°.
— °) Śi Ki. 2 आदधस्स (Ki °=स) वभूतानां; K<sub>4</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> आदावेव तु भू°; K<sub>4</sub> (marg. sec. m.) D<sub>1</sub>. s. ь आददस्स (D<sub>1</sub>. s°=स) वभू°; D<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>6</sub> आदायेवं तु भू°. — °) Ś<sub>1</sub> K (K<sub>8</sub> om.) D<sub>1</sub>. s. ь तेजांसि विस्जन्युन: (D<sub>1</sub>°=म्भु:).

37 Ksom. 37; D2 om. 37ab (cf. v.l. 30, 36). — a)
B1. 2. 4 Dc विस्उनन्; G1 भगवन् (for विभजन्). — b)
K4 S (except G1) पांडव (for भारत). — c) K (Ks om.)
B Dc Dn D4. 6 M1 अहोरात्रं; D1. 2. 6 M2 अहोरात्राः.
— d) D1. 2 [ए]व (for [ए]व). B2 भवस्प्रभुः; D3 विभावसुः
(for सदा विभुः). K4 D6 S प्रभुः; Dc हरिः (for विभुः).

Colophon om. in Ks. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 Ds G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: B1 Dn (both om. sub-parvan name) mention only गंधमादनप्रवेश; B2. 3 Dc Ds M, likewise, only "मादनवास; B4 D3. 8, only "मादनिवास; and finally D1. 2, only लोमशतीर्थयात्रा (followed by गंधमादनप्रवेश in D1). — Adhy. name: K4 पृथिवीदर्शनः; Dc धीम्यवाक्यं; D1. 2 आष्ट्रिवेणवाक्यं; G1. 2 कालचक्रवर्णनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 162 (Dns 163); D1 168; S

(M<sub>2</sub> sup. lin.) 164 (M<sub>2</sub> orig. 166). — Śloka no.: Dn 42; D1 39.

#### 161

1 K<sub>8</sub> om. 1<sup>a</sup>-4<sup>a</sup> (cf. v.l. 3. 160. 30). — <sup>b</sup>) Śi K<sub>1</sub>. 4 D<sub>1-8</sub> M<sub>2</sub> घमाँ (for महा°). K<sub>4</sub> (marg. sec. m. as in text) सत्यवतां कुरूगां; B<sub>4</sub> भारत पांडवानां; S सद्भतमाश्चितानां. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> D<sub>5</sub>. 5 S राजन् (for तेषाम्). — <sup>d</sup>) Śi अच्युतस्य (for अर्जुनस्य).

2 Ks om. 2 (cf. v.l. 1). — °)  $T_1$  M सत्यसंधान् (for वीर्ययुक्तान्).  $D_{1.2}$  G4 स- (for सु-).  $D_1$   $D_2$  6 G1 कमान् (for सत्त्वान्).  $D_5$  वीर्यान्वितांसांश्च विशुद्ध . — b)  $S_1$   $K_1$   $D_3$  महौजसः पांडुसुतांस्तदानीं;  $D_{1.2}$  तेजस्वनः साधुधितप्रधानान्;  $D_5$  नः सत्यविधिप्रमाणान्; S तेज( $T_1$  M तप)स्विनः शस्त्रभृतां विरिष्ठान् . — °)  $S_1$   $K_1$   $D_5$   $T_2$   $G_{1-8}$  संप्रीयमाणान् .  $D_{1.3}$  S (except  $M_1$ ) बहुधा (for बहवो). — b)  $S_1$   $K_1$   $D_{1-8}$   $D_1$   $D_2$   $D_3$   $D_4$   $D_3$   $D_4$   $D_5$   $D_4$   $D_5$   $D_4$   $D_5$   $D_6$   $D_6$   $D_6$   $D_6$   $D_6$   $D_6$   $D_6$   $D_6$   $D_6$   $D_7$   $D_8$   $D_8$ 

3 K<sub>3</sub> om. 3 (cf. v.l. 1). — a) K<sub>1</sub> D<sub>8</sub> पुल्पवरैर्; B<sub>4</sub> S फलेर्; Dc वनेर्. — Ś<sub>1</sub> om. 3<sup>cd</sup>. — c) S प्रथमो (for परमो).

प्रष्पोपकीर्णानि महाचलस्य। शृङ्गाणि सानूनि च पश्यमाना गिरेः परं हर्षमवाप्य तस्थः ॥ ४ साक्षात्क्रवेरेण कृताश्च तस्मि-नगोत्तमे संवृतकूलरोधसः। कादम्बकारण्डवहंसजुष्टाः पद्माकुलाः पुष्करिणीरपश्यन् ॥ ५ क्रीडाप्रदेशांश्व समृद्धरूपा-न्सुचित्रमाल्यावृतजातशोभान् । मणिप्रवेकान्समनोहरांश्र यथा भवेयुर्घनदस्य राज्ञः ॥ ६ अनेकवर्णैश्च सगन्धिभिश्च महाद्वमैः संततमभ्रमालिभिः। तपःप्रधानाः सततं चरन्तः शृङ्गं गिरेश्चिन्तयितं न शेकः ॥ ७ खतेजसा तस्य नगोत्तमस्य

महौषधीनां च तथा प्रभावात । विभक्तभावो न बभव कश्चि-दहर्निशानां प्ररुपप्रवीर ॥ ८ यमास्थितः स्थावरजङ्गमानि विभावसुर्भावयतेऽमितौजाः। तस्योदयं चास्तमयं च वीरा-स्तत्र स्थितास्ते दद्दशुर्नृसिंहाः ॥ ९ रवेस्तमिस्रागमनिर्गमांस्ते तथोदयं चास्तमयं च वीराः। समावृताः पेक्ष्य तमोनुदस्य गभस्तिजालैः प्रदिशो दिशश्च ॥ १० स्वाध्यायवन्तः सततक्रियाश्च धर्मप्रधानाश्च ग्रचित्रताश्च । सत्ये स्थितास्तस्य महारथस्य सत्यव्रतस्यागमनप्रतीक्षाः ॥ ११ इहैव हर्षोऽस्त समागतानां

C. 3. 11894 B. 3. 164. 12 K. 3. 165. 12

- 4 Ks om.  $4^a$  (cf. v.l. 1). ") K (Ks om.) D<sub>1</sub>. 8. 5 G<sub>1</sub>. 2 "स्वरनादितानि; B<sub>4</sub>" स्वनवंति तानि; T<sub>1</sub> M "प्रतिनादितानि. b) K<sub>4</sub> पुष्पप्रकीर्णानि; Dc D<sub>5</sub> पुष्पोपकीर्णस्य; G<sub>1</sub> पुष्पावकीर्णानि. B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> महाबळस्य; Dc "चलानि. a) T गिरेरपारं परमाप्य तस्थुः.
- 5 °) Ś1 K B4 D1-8. 5 स्वयं (for साक्षात्). T1 च सत्कृताश्च (for कृताश्च तिसन्). Ś1 K2 कृताथां (for च तिसन्). b) Ś1 K1. 2. 4 (marg. sec. m.) D8. 5 कृळ्रोधाः; K4 कृटगुप्ताः; T1 M गृहगुरुमाः; T2 G गृहगुप्ताः (G1 कृटगुरुमाः) (for कृळ्रोधसः). c) K4 D1-8. 8 कादंबकारंडवहंसयुक्ताः; T2 G2-4 कारंडकादंबकहंसजुष्टाः. d) B1 पद्मान्विताः; B4 समाकुळाः; T2 G2-4 पद्माकराः.
- 6 °) D4 om. (hapl.) from समृद्ध up to 7°. b)  $K_4$  (marg. sec. m. as in text) सदेविकांसोद्यतपत्रवेगान्; S सवेदिकांस्ते न्यवसन्सुवेशा( $G_1$   $M_2$  वेश्मा;  $M_1$  गुप्ता)न्. °)  $S_1$   $K_{1-3}$ . 4 (marg. sec. m.)  $D_{1-3}$  मणिप्रवेकप्रगृही-तजाळान् ( $S_1$   $K_1$  ँळा);  $K_4$  मणिप्रवेणान्सुमनोहरांश्च; B  $D_0$   $D_0$  मणिप्रकीणाँश्च मनोरमांश्च;  $D_5$  मणिप्रकीणाँन्सुमनोहरांश्च.
- 7 D4 om. 7° (cf. v.l. 6). b) Ś1 K2 महाधनै:. Ś1 K D1-8 संवृतम्; D6 संगतम् (for संततम्). Ś1 अभ्रमा-

लिहन्;  $K_1$ . 2. 4 अभ्रमालिनं;  $K_3$  B Dc Dn D4. 6  $G_1$  अभ्र-जालैः;  $D_1$ -3 अभ्रमालि ( $D_2$  ेली);  $D_5$  अभ्रवतु;  $T_2$   $G_2$ -4 अभ्रलेहिभिः. — °) S  $^\circ$ प्रभावात् ( $T_1$   $^\circ$ वं) (for  $^\circ$ प्रधानाः). —  $^a$ )  $T_2$   $G_3$ . 4 सर्वं;  $G_2$  श्रंगान्.

- 8 °) Śi Ki विभिन्नभावो. Ks Bs विभ (Ts Gs-4 विवि)क्तरूपः सर्विता बभूव. в) B Dn Ds. в अहोति-शानां. Ks S दिवानिशं प्राप्य नर्र्षभाणां.
- 9 °) Ś1 K D3 यस्तेजसा; D5 T2 G2-4 समास्थितः. K2 D5 S (except G1) °जंगमानां.  $^{b}$ ) Ś1 K1-3 भावयन्नेव भा(K1. 3 या)ति; K4 भातिनिशा\*\*; B4 D5. 5 भावयते महौजाः (D3 च यानि; D5 महास्मा); D1. 2 भासयन्नेव याति; S भावयिता हरीशः.  $^{c}$ ) B D (except D1-3) G1. 4 चास्तमनं; cf. v.l. 10. Ś1 K D1-3 पार्थास; D5 वीर (for वीरास).  $^{d}$ ) T1 M [आ]श्रिता°; T2 G2-4 [उ]षिता° (for स्थिता°).
- 10 °) K1 °निर्गमानां; D1. 2. 5 S °निर्गमं ते (for °निर्गमांते). Ś1 K2. 3 Dc D1-3. 5 T2 G च (for ते).

   ³) Ś1 तस्योदयं. B D (except D1-3) चास्तमनं; cf. v.l. 9. °) Dc T1 समागता:.
  - 11 °) S रता° (for स्थिता°).
  - 13 a) Ś1 K D1-8. 5 T2 G2-4 गिरेर् (for गिरी).

C. 3. 11894 B. 3. 164. 12 K. 3. 165. 12 क्षित्रं कृतास्त्रेण धनंजयेन ।

इति श्रुवन्तः परमाशिषस्ते

पार्थास्तपोयोगपरा बभूवः ॥ १२

दृष्ट्वा विचित्राणि गिरौ वनानि

किरीटिनं चिन्तयतामभीक्ष्णम् ।

बभूव रात्रिर्दिवसश्च तेषां

संवत्सरेणैव समानरूपः ॥ १३

यदैव धौम्यानुमते महात्मा

कृत्वा जटाः प्रव्रजितः स जिष्णुः ।

तदैव तेषां न बभूव हर्षः

कृतो रतिस्तद्गतमानसानाम् ॥ १४

प्रातुर्नियोगान्त युधिष्ठिरस्य

वनादसौ वारणमत्त्रगामी ।

यत्काम्यकात्प्रव्रजितः स जिष्णु-

स्तदैव ते शोकहता बभृद्यः ॥ १५
तथा तु तं चिन्तयतां सिताश्चमस्नार्थिनं वासवमभ्युपेतम् ।
मासोऽथ कृच्छ्रेण तदा व्यतीतस्तस्मिन्नगे भारत भारतानाम् ॥ १६
ततः कदाचिद्धरिसंप्रयुक्तं
महेन्द्रवाहं सहसोपयातम् ।
विद्युत्प्रभं प्रेक्ष्य महारथानां
हर्षोऽर्जुनं चिन्तयतां बभूव ॥ १७
स दीप्यमानः सहसान्तरिक्षं
प्रकाशयन्मातिलसंगृहीतः ।
वभौ महोल्केव घनान्तरस्था
शिखेव चाग्नेर्ज्वलिता विधूमा ॥ १८
तमास्थितः संदृद्दशे किरीटी

831\* संत्यज्य कामान्प्रव्रजितास्तदैव पार्थास्तदा शोकपरा बभूवुः।

16 °) K<sub>3</sub>. 4 (marg. sec. m.) B<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 एवं (for तथा). K<sub>4</sub> (marg. sec. m. as in text) हि; B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 एवं (for तु). B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> अभीक्ष्णम् (for सिताश्वम्). — b) B<sub>4</sub> अभ्युपैति. — c) Si Ki इयपेतस् (for ज्यतीतस्). K<sub>4</sub> S कालः स कृष्ट्रेण महानतीतः; D<sub>5</sub> मासाश्च कृष्ट्रेण तथा इयतीताः. — d) K<sub>3</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 3 तस्मिन्वने; D<sub>5</sub> नगोत्तमं. — After

[(L. 1) K1. 2 वासवस्य (for सहस्राक्ष-). — (L. 2) D6 अधीत्य सर्वशास्त्राणि दृष्ट्वा च विद्यभेश्वरात्. — (L. 3) Ś1 K1. 2 वायन्यम(Ś1 व्यं चा)स्त्रमायुधं. — (L. 7) Ś1 K2 चामि- (for चापि). — (L. 8) Ś1 K Dc1 हृष्टो दैतवनं सर: (for the posterior half).]

— Thereafter, K<sub>1</sub>. 3. 4 B D ins. an addl. colophon (adhy. no.: Dn1 163; Dn3 164; D<sub>1</sub> 169).

17 Before 17, N ins. वैशं ड°. — °) K₄ S नरर्थ-भाणां (for महा°).

18 ") K4 D8 T1 G1 स-; D1 प्र- (for स).

19 <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> S (except M<sub>2</sub>) समा (for तमा).

- <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> B D नवान्या; Dc समाल्या (for वराण्या). - <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>, 2 D<sub>5</sub> पर्वतमाससाद; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub>

<sup>—</sup>  $^d$ ) Ś1 K2. 3 T2 G8 M2 [इ]व (for [ए]व). Ś1 K2 B4 समानकरप:.

<sup>14</sup> Ds om. 14. — <sup>a</sup>) T1. 2 (before corr.) G2 यथैव (for यदैव). Śi K2 धौम्यानुमतो. — <sup>b</sup>) B2-4 Dn D4. 6 G1 जटां.

<sup>15 °)</sup> M निदेशात् (for नियोगात्). Ks G4 च; K4 G2 M1 स (for तु). — b) Ś1 जिंडणुर्वनाद्; K1. 2 वनाजिंडणुर; K4 वनादगाद् (for वनादसौ). S यदा वनान्मत्तगजेंद्रगामी. — °) S (except T1) स (for यत्). Ś1 K2 D5 स पार्थ:; K1. 3 D1. 2 T1. 2 (after corr.) G1 M तदैव; T2 (before corr.) G2-4 तथैव (for स जिंडणुस). — b) K1. 3 D1. 2 पार्था: सर्वे; K4 पार्थाश्च ते; S पार्थास्तदा (for तदैव ते). K1. 3. 4 D1. 2 S (except G1) शोकपरा. Ś1 K2 तदैव शोको महतां बभूव; K4 (marg. sec. m.) D3. 5 तदैव शोकोपहता बभूवु:. — After 15, T1 ins.:

<sup>16.</sup> N (except  $D_{4.5}$ ) ins. (a passage composed in ślokas!):

<sup>832\*</sup> उषित्वा पञ्च वर्षाणि सहस्राक्षनिवेशने ।
अवाप्य दिन्यान्यस्राणि सर्वाणि विद्युधेश्वरात् ।
आग्नेयं वारुणं सौम्यं वायव्यमथ वैष्णवम् ।
ऐन्द्रं पाशुपतं ब्राह्मं पारमेष्ठयं प्रजापतेः ।
यमस्य धातुः सवितुस्त्वष्ठुवैंश्रवणस्य च । [5]
तानि प्राप्य सहस्राक्षाद भिवाद्य शतकतुम् ।
अनुज्ञातस्तदा तेन कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् ।
आगच्छदर्जुनः प्रीतः प्रहृष्टो गन्धमादनम् ।

स्रग्वी वराण्याभरणानि विभ्रत । धनंजयो वज्रधरप्रभावः श्रिया ज्वलन्पर्वतमाजगाम ॥ १९ स शैलमासाद्य किरीटमाली महेन्द्रवाहादवरुद्य तस्मात् । धौम्यस्य पादावभिवाद्य पूर्व-मजातशत्रोस्तदनन्तरं च ॥ २० वृकोदरस्यापि ववन्द पादौ माद्रीसताभ्यामभिवादितश्र । समेत्य कृष्णां परिसान्त्व्य चैनां प्रह्लोऽभवद्भातरुपह्लरे सः ॥ २१ बभूव तेषां परमः प्रहर्ष-स्तेनात्रमेयेण समागतानाम् । स चापि तान्त्रेक्ष्य किरीटमाली ननन्द राजानमभिप्रशंसन् ॥ २२ यमास्थितः सप्त जघान पूगा-न्दितेः सुतानां नमुचेनिंहन्ता । तमिन्द्रवाहं सम्पेत्य पार्थाः प्रदक्षिणं चक्ररदीनसत्त्वाः ॥ २३

ते मातलेश्रक्तरतीव हृष्टाः सत्कारमञ्यं सुरराजतुल्यम् । सर्वे यथावच दिवौकसस्ता-न्पप्रच्छरेनं क्ररुराजपुत्राः ॥ २४ तानप्यसौ मातलिरभ्यनन्द-त्यितेव पुत्राननुशिष्य चैनान् । ययौ रथेनाप्रतिमप्रभेण पुनः सकाशं त्रिदिवेश्वरस्य ॥ २५ गते त तस्मिन्वरदेववाहे शकात्मजः सर्वरिप्रमाथी । शक्रेण दत्तानि ददौ महात्मा महाधनान्युत्तमरूपवन्ति । दिवाकराभाणि विभूषणानि प्रीतः प्रियाये सुतसोममात्रे ॥ २६ ततः स तेषां क्ररुप्रगवानां तेषां च सूर्याग्रिसमप्रभाणाम्। वित्रर्षभाणामुपविक्य मध्ये सर्वे यथावत्कथयांबभूव ॥ २७ एवं मयास्त्राण्यपशिक्षितानि

C. 3. 1191 B. 3. 165. K. 3. 166.

मेरुमथाजगाम.

20 °) K4 (marg. sec. m. as in text) विप्रर्धभाणाम् (for धौम्यस्य पादाव्). Ś1 D1 अभिनंद्य; K1 D2 अभिवंद्य. Ś1 K1-3 B D धीमान्; K4 पादान् (for पूर्वम्).

21 a) Śi Ki [अ]भिननंद; K2 Di 2 [अ]भिववंद; Ti [अ]थ ववंद (for [अ]पि ववन्द). B2-4 Dn च वंद्य; Ds [अ]भिवंद्य (for ववन्द). T2 G2-4 पादी ववंदे (for ववन्द पादी).

22 °) Ś1 परमः प्रमोदस; K1. 4 De T1 G1. 2 M परम-प्रहर्षस. — b) Ś1 K De D2. 3 T1 G1. 4 M1 थेन (for थेण). S समेत्य तत्र (for समा ). — c) K4 S सं- (for तान्). — d) K4 T1 इति; De अति- (for अभि-).

23 °) B2 यमाश्रित:; T2 G2-4 यानास्थित:; G1 M2 समा. S1 सैन्यान् (for प्गान्). — °) T2 G2-4 तार्निद्धः वाहान् .

24 a) D1. 2 अदीनसत्वाः (for अतीव हृष्टाः); cf. 23d.

— °) Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub>. 4 D<sub>3</sub> सर्वे; B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>4-5</sub> सर्वोन् (for सर्वे). K<sub>4</sub> S दिवौकसंघं (K<sub>4</sub> ° घां; M<sub>1</sub> ° घाः); D<sub>1-3</sub> दिवौकसं ते (for दिवौकसस्तान्). B Dc Dn D<sub>4-6</sub> ते (for तान्).

25 b) K<sub>1. 2</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1</sub> अनुशास्य. B<sub>1</sub> D<sub>1-3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2. 8</sub> चैतान्; B<sub>2-4</sub> D<sub>2</sub> D<sub>4-6</sub> पार्थान् (for चैनान्). — <sup>d</sup>) D<sub>2. 5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> त्रिदशेश्वरस्य.

26 °) Ś1 K1-3 B D नरदेववर्यः (Ś1 K2 °र्य); K4 T1 नरदेववाहे. — b) Ś1 K1-3 B2-4 Dn D1-3 8 शक:; Dc तस्य (for सर्व-). — After 26°b, S ins.:

833\* साक्षात्सहस्राक्ष इव प्रतीतः

श्रीमान्स्वदेहादवमुच्य जिष्णुः।

— °) Dc D1-4 T1 G2 M1 °कराभानि. — ¹) K3 B2 Dn D4. 6 प्रिय: (for प्रीतः). K4 प्रीतो यमाभ्यामथ याज्ञसेन्याः; B4 प्रीतः प्रियाये शतशः प्रहष्टः.

27 After 27, B<sub>2-4</sub> ins.:

834\* देवैस्तु दत्ता हि यथास्त्रमुख्याः

C. 3. 11914 B. 3. 165. 12 K. 3. 166. 13 शकाच वाताच शिवाच साक्षात्। तथैव शीलेन समाधिना च शीताः सुरा मे सहिताः सहेन्द्राः॥ २८ संक्षेपतो वै स विशुद्धकर्मा

तेभ्यः समाख्याय दिवि प्रवेशम् । माद्रीसुताभ्यां सहितः किरीटी सुष्वाप तामावसतिं प्रतीतः ॥ २९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥

# 987

वैशंपायन उवाच।
एतस्मिन्नेव काले तु सर्ववादित्रनिस्वनः।
बभूव तुम्रलः शब्दस्त्वन्तिरक्षे दिवौकसाम्।। १
रथनेमिस्वनश्रेव घण्टाशब्दश्र भारत।
पृथग्व्यालमृगाणां च पक्षिणां चैव सर्वशः॥ २

तं समन्तादनुययुर्गन्धर्वाप्सरसस्तथा।
विमानैः सूर्यसंकाशैर्देवराजमरिंदमम् ॥ ३
ततः स हरिभिर्युक्तं जाम्बूनदपरिष्कृतम्।
मेघनादिनमारुद्धा श्रिया परमया ज्वलन् ॥ ४
पार्थानभ्याजगामाशु देवराजः पुरंदरः।

#### प्रख्यापयद्वरूकलचीरवासाः।

28 °) D<sub>1</sub>. 2 च शस्त्रा° (for मयास्त्रा°). — °) K<sub>3</sub> D<sub>1-3</sub> T<sub>2</sub> G वायोश्च (for वाताञ्च). — °) B<sub>2-4</sub> D<sub>c1</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 [अ]थ (for च). — °) K<sub>1</sub> सुद्ताः (for सहिताः). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>. 3. 8 वभूदुः; D<sub>13</sub> T<sub>2</sub> G सुरेंद्राः (for सहेन्द्राः).

29 Before 29, Dc ins. वैशं उ. — a) K<sub>1.2</sub> D<sub>3</sub> सुविशुद्ध ; K<sub>3</sub> D<sub>1.2</sub> स (K<sub>3</sub> सु-) विशुद्ध भावस; T<sub>1</sub> स विशुद्ध भर्मा. — b) K<sub>4</sub> T G<sub>2.4</sub> M<sub>1</sub> दिवः (for दिवि). K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1-3.5</sub>) प्रवासं (for प्रवेशम्). — c) B<sub>1.3</sub> Dc माद्याः सुताभ्यां. — d) K<sub>4</sub> सुखेन; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> प्रतीत्य (for प्रतीतः). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3.5</sub> सुष्वाप तां वसित सु(D<sub>5</sub> रजनीं सं)प्रतीतः.

Colophon om. in K<sub>8</sub>. — Major parvan: Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 Dn<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> आरण्य. — Sub-parvan: B<sub>1</sub> D<sub>3</sub> (both om. sub-parvan name) mention only गंधमादनप्र(D<sub>3</sub> °नि)-वेश; B<sub>3</sub> Dc T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>. 4 likewise, only, गंधमादनवास (T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>. 4 मादनप्रवास); and finally D<sub>1</sub>. 2, only लोमशतीर्थयात्रा (followed by गंधमादन in D<sub>1</sub>). — Adhy. name: K<sub>4</sub> B<sub>2-4</sub> Dc Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>2</sub> अर्जुनसमागम:; D<sub>1</sub> अर्जुनसमागमे इंद्रवाक्यं; D<sub>2</sub>. 5 अर्जुनागमनं; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3. 4 M धनं जयसमागम: (G<sub>4</sub> °मं). — Adhy. no. (figures, words or both): Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> 164; Dn<sub>3</sub>·S (M<sub>2</sub> sup. lin.) 165 (M<sub>2</sub> orig. 167); D<sub>1</sub> 170. — Śloka no.; Dn D<sub>1</sub> 14.

#### 162

1 After the ref., N ins.:

835\* ततो रजन्यां ब्युष्टायां धर्मराजं युधिष्ठिरम् । आतृभिः सहितः सर्वेरवन्दत धनंजयः ।

[(L. 1) K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>. 8. 5 निशायां (for रजन्यां). — (L. 2) D<sub>5</sub> अभ्यर्चेत (for अवन्दत).]

- ") K4 ततः प्रभातसमये; G1 एतेनैव तु कालेन. ") N (except B3. 4 D2) G4 "निःस्वनः. ") K4 D2 तुमलः. B1. 3 Dc D3 भीमस् (for शब्दस्).
- 2 D<sub>1</sub> om. 2<sup>cd</sup>. <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> तथा (for पृथग्). G<sub>1</sub> भुजंगव्याव्यक्तिहानां. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> D<sub>8</sub>. 5 चापि; B<sub>1</sub>. 8 Dn D<sub>4</sub>. 6 इव (for चैव). B<sub>8</sub> नित्यशः; D<sub>2</sub> भारत (for सर्वशः). — After 2, S ins.:

836\* रवोन्मुखास्ते संप्रेक्ष्य प्रीयमाणाः कुरूद्वहाः । मरुद्भिरन्वितं शक्रमापतन्तं विहायसा । [(L. 1) G2 ददृद्युः (for संप्रेक्ष्य).]

- 3 °) Dn<sub>8</sub> ते (for तं)! S (except G<sub>2</sub> M<sub>2</sub>) अभि-(for अनु-). — b) B Dn D<sub>8-6</sub> °प्सरसां (for °प्सरसस्). Ś1 K<sub>8</sub> G1 तदा; B Dn D<sub>8-6</sub> गणा: (for तथा). — G1 om. 3°-5<sup>d</sup>. — °) K<sub>2</sub> विमाने.
- 4 In G2, the portion of the text from st. 4 up to st. 39 of the next adhy. is lost on a missing fol. G1 om. 4 (cf. v.l. 3). b) Some N MSS. परिस्कृतम्. c) K2 मेघस्यंदनम्; Dn3 मेघमारुतम्; D2 G4 मेघना

आगत्य च सहस्राक्षो रथादवरुरोह वै ॥ ५
तं दृष्ट्रैव महात्मानं धर्मराजो युघिष्ठिरः ।
आतृभिः सहितः श्रीमान्देवराजम्रपागमत् ॥ ६
पूजयामास चैवाथ विधिवद्भरिदक्षिणः ।
यथाईममितात्मानं विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ७
धनंजयश्च तेजस्वी प्रणिपत्य पुरंदरम् ।
भृत्यवत्प्रणतस्तस्यौ देवराजसमीपतः ॥ ८
आप्यायत महातेजाः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
धनंजयमभिप्रेक्ष्य विनीतं स्थितमन्तिके ॥ ९
जिटलं देवराजस्य तपोयुक्तमकल्मषम् । ६
देवराजस्य तपोयुक्तमकल्मषम् ।
देवर्ण महताविष्टः फल्गुनस्याथ दर्शनात् ॥ १
तं तथादीनमनसं राजानं हर्षसंष्ठतम् ।
उवाच वचनं धीमान्देवराजः पुरंदरः ॥ १०००

त्विममां पृथिवीं राजन्त्रशासिष्यसि पाण्डव ।
स्वस्ति प्रामुहि कौन्तेय काम्यकं पुनराश्रमम् ॥ १२
अस्ताणि लब्धानि च पाण्डवेन
सर्वाणि मत्तः प्रयतेन राजन् ।
कृतिप्रयश्चास्मि धनंजयेन
जेतुं न शक्यस्त्रिमिरेष लोकैः ॥ १३
एवम्रक्त्वा सहस्राक्षः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम् ।
जगाम त्रिदिवं हृष्टः स्तूयमानो महिषिभिः ॥ १४
धनेश्वरगृहस्थानां पाण्डवानां समागमम् ।

शक्तिण य इमं विद्वानधीयीत समाहितः ॥ १५

C. 3. 11934 B. 3. 166. 17 K. 3. 167. 18

ष्ट्रचिकशाततमोऽध्यायः ॥ १६२ ॥

संवत्सरं ब्रह्मचारी नियतः संशितव्रतः।

दितम्.

5 G<sub>1</sub> om. 5 (cf. v.l. 3). G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 4).

- a) B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>1</sub>. 4 [अ]थ (for [आ]ग्र). — c) Ś<sub>1</sub>

K<sub>2</sub>. 4 D<sub>3</sub> T G<sub>2</sub>. 4 आगम्य; D<sub>5</sub> (m as in text) सुगंधाच्
(for आगत्य). — d) K<sub>4</sub> स्यंदनादवरुद्धाः च.

6 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 4). — <sup>a</sup>) T G<sub>3</sub>. 4 च (for [ए]व). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> धर्मपुत्रो; G<sub>4</sub> देवराजं (for धर्म-राजो).

9 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 4). — ") K<sub>4</sub> B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 आज्ञाय तं; D<sub>5</sub> मूझ्यांत्रातो; T<sub>1</sub> आहूय तं; T<sub>2</sub> G<sub>5</sub> आज्ञाय तं; G<sub>1</sub> आस्थाय तं; G<sub>4</sub> अजायत (for आप्यायत).

10 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 4). — <sup>d</sup>) N (except Ś<sub>1</sub>) फाल्गुनस्य. — After 10, B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) ins.: 837\* बभूव परमधीतो देवराजं च पूजयन्।

11 G2 missing (cf. v.l. 4). — a) T2 G3. 4 दीन वदनं. — b) K4 हर्षगद्भदं; T G1. 3. 4 संयुतं. — d) K1 देवराजं; K3 प्रेक्ष्य राजा; T2 G1. 3. 4 धर्मराजं (for देव°).

12 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 4). — Before 12, M<sub>1</sub> ins. इंद्र:. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> भोक्षसे इतकंटकां. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> चामुहि (for प्रामुहि).

13 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 4). — <sup>a</sup>) Ś1 K<sub>1-3</sub> D<sub>1-8. 5</sub> प्राप्तान्यथास्त्राणि; B<sub>4</sub> अस्त्राण्यवाप्तानि (for अस्त्राणि लब्धानि). T1 धनंजयेन (for च पाण्डवेन). — <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> प्रवरेण राजन;

T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> गिरिशाच देवात् (for प्रयतेन राजन्). —  $^{6}$ ) K<sub>8</sub>.  $_{4}$  D<sub>1</sub>.  $_{5}$  एव (for एष).

म् जीवेत निराबाधः सुसुखी शरदां शतम् ॥ १६

15 G2 missing (cf. v.l. 4). — a) K4 धनेश्वराख्य-स्थानां. — b) B Dn D4. 6 इदं (for इमं). Dc D1-3 धीमान् (for विद्वान्).

16 G2 missing (cf. v.l. 4). — b) Ś1 K1-3 D1-3 संयतेंद्रिय:; K4 Dn2 शंसितवतः. — c) K1. 2 D6 जीवते; B1-3 Dc Dn D4. 6 जीवेद्धि; B4 D3 जीवति (for जीवेत). S (G2 missing) स जीवेद्धरतश्रेष्ठ (T1 G1 eg:). — d) Ś1 K1. 2 B2 D1. 2 T2 G1. 3 स सुखी; D3 सुमुखं; T1 स भूमी (for सुसुखी).

Colophon. G2 missing. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T2 G8. 4 आरण्य. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, K3 Dc mention only गंधमादनवास; B1 likewise, only भादनपश्चाद्रमन; D1. 2, only लोमशतीर्थ-यात्रा (followed by गंधमादन in D1); D3 T2 G2, only गंधमादननिवास; and finally D5, only गंधमादनप्रवेश (followed by समाप्त). — Adhy. name: K4 B2. 3 Dn1. n3 D4. ६ इंद्रागमनं; B4 Dc इंद्रसमागमः; D1. 2 अर्जनसमागमे इंद्रवाक्यं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1. n2 165; Dn3 S (G2 missing; M2 syplin.) 166 (M2 orig. 168); D1 171. — Śloka CDn1. n2 17; Dn3 18; D1 16.

## 983

C. 3. 11935 B. 3. 167. 1 K. 3. 168. 1

## वैशंपायन उवाच।

यथागतं गते शक्ते आतृभिः सह संगतः ।
कृष्णया चैव वीभत्सुर्धर्मपुत्रमपूजयत् ॥ १
अभिवादयमानं तु मूध्न्युपाघ्राय पाण्डवम् ।
हर्षगद्भदया वाचा प्रहृष्टोऽर्जुनमृष्ठवीत् ॥ २
कथमर्जुन कालोऽयं स्वर्गे व्यतिगतस्तव ।
कथं चास्ताण्यवाप्तानि देवराजश्च तोषितः ॥ ३
सम्यग्वा ते गृहीतानि किच्चदस्ताणि भारत ।
किचित्सुराधिपः प्रीतो रुद्रश्वास्ताण्यदात्तव ॥ ४
यथा दृष्टश्च ते शको भगवान्वा पिनाकधृक् ।
यथा चास्त्राण्यवाप्तानि यथा चाराधितश्च ते ॥ ५

163

1 In G2, st. 1-39 are lost on a missing fol. (cf. v.l. 3. 162. 4). — °) Ś1 K1. 2 T2 G3. 4 सह; G1 चापि (for चैंच). — <sup>a</sup>) K3 B2 Dc D1. 2. 5 G1 धर्मराजम्; K4 युधिष्टरम् (for धर्मपुत्रम्). T1 M उपागमत् (for अपूजयत्).

2 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> D G<sub>4</sub> तं (for तु). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> मूझ्योपन्नाय; G<sub>4</sub> मूधेन्यात्राय. K<sub>8</sub> B<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>1-3</sub> पांडव:; K<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> M<sub>2</sub> भारत; G<sub>1</sub> धर्मवित्; M<sub>1</sub> पार्थिव: (for पाण्डवम्). — <sup>cd</sup>) Ś<sub>1</sub> आसने समुपावेश्य पर्यप्रच्छत धर्मराह.

3 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — b) T<sub>1</sub> ह्यति°; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> [S] प्यति°; G<sub>1</sub>. 4 प्रति° (for इयति°). Ś1 K<sub>1</sub>. 2 त्वया (for तव). — D<sub>3</sub>. 5 om. (hapl.) 3<sup>d</sup>-5°.

4 G2 missing (cf. v.l. 1). D2. 5 om. 4 (cf. v.l. 3).

- b) B D (except D1-3. 5) पांडव (for भारत). — c)
B4 श्रीमान् (for श्रीतो). — d) T1 शकश् (for रहश्).
B1-3 D (except D1-3. 5) वा (for च). K4 B4 D1. 2
T1 G1 M1 दत्तवान् (for [अ]दात्तव).

5 G2 missing (cf. v.l. 1). D3. 5 om. 5abc (cf. v.l. 3). — b) K3 (sup. lin. as in text) Dc2 च (for वा). S1 K1. 2 पिनाकभूत; Dn1. n3 धृत. — T2 G3 om. 5c-6d. — c) B1-8 Dc Dn D4. 6 [ए]व; D2 वा (for च). K4 शस्त्राणि (for चास्त्राणि). K1. 2 वासानि (for [अ]वासानि).

यथोक्तवांस्त्वां भगवाञ्चतक्रतुरिंदम ।
कृतिप्रयस्त्वयास्मीति तच ते किं प्रियं कृतम् ।
एतिद्च्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण महाद्युते ॥ ६
यथा तृष्टो महादेवो देवराजश्च तेऽनघ ।
यचापि वज्रपाणेस्ते प्रियं कृतमिरंदम ।
एतदाख्याहि मे सर्वमिखिलेन धनंजय ॥ ७
अर्जन उवाच ।

शृणु हन्त महाराज विधिना येन दृष्टवान् । शतक्रतुमहं देवं भगवन्तं च शंकरम् ॥ ८ विद्यामधीत्य तां राजंस्त्वयोक्तामरिमर्दन । भवता च समादिष्टस्तपसे प्रस्थितो वनम् ॥ ९

6 G2 missing (cf. v.l. 1). T2 G3 om. 6 (cf. v.l. 5). — a) K3 Dc D1. 2 यचो (for यथो ). M महाप्राज्ञ (for त्वां भगवाञ्च). — b) K2-4 M अरिंदमः. — G1 om. (hapl.) 6°-7d. — c) G4 भीतस् (for भियस्). T1 G4 M तथा (for त्वया). — d) K4 B1-3 D (except D1-3) तस्य; M2 यच (for तच्च). T1 तेति-(for ते कि). D1-3 transp. प्रियं and कृतम्. — /) K4 D5 धनंजय; B2 महामते (for ैद्यंते).

7 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). G<sub>1</sub> om. 7<sup>abcd</sup> (cf. v.l. 6). — <sup>a</sup>) T G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> दृष्टो (for तुष्टो). — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 सुर<sup>°</sup> (for देव°). B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>4-6</sub> तथा (for च ते). K<sub>4</sub> तथा तव; D<sub>1</sub>. 2 च तोषित: (for च ते 5नघ). — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> यद्यच; M यश्चापि. D<sub>5</sub> transp. वज्रपाणे: and ते. B<sub>1</sub>. 2 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 तु; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> तत् (for ते). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 M transp. प्रियं and कृतं. — <sup>e</sup>) S आचस्व (for आख्याहि).

8 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). D<sub>6</sub> धनंजय (for अर्जुन).

— a) K<sub>4</sub> श्रूयतां मे; D<sub>1</sub>. 2 श्रुणु मत्तो; T<sub>1</sub> श्रुणु सर्वै; T<sub>2</sub>
G<sub>8</sub>. 4 M श्रुणुब्व स्वं; G<sub>1</sub> श्रुणु स्वं हि (for श्रुणु हन्त). D<sub>6</sub>
श्रुणुब्वावहितो राजन्. — a) K<sub>4</sub> सुरेशानं; D<sub>8</sub> M<sub>1</sub> महादेवं;
D<sub>6</sub> देवराजं (for अहं देवं),

9 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — b) Ś1 K<sub>2</sub> धौम्यो° (for स्वयो°), — T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> om. 9<sup>cd</sup>, — c) T<sub>1</sub> तपसा (for भवता).

<sup>—</sup>  $^{d}$ ) K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> वा; B Dc Dn D<sub>4-6</sub> [ए]व (for the first च). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> D<sub>3</sub> आराधिताझ्. K<sub>4</sub> हर:; T<sub>1</sub> त्वया (for च ते).

भृगुतुङ्गमथो गत्वा काम्यकादास्थितस्तपः।
एकरात्रोषितः कंचिदपद्यं ब्राह्मणं पथि।। १०
स मामपृच्छत्कौन्तेय कासि गन्ता ब्रवीहि मे।
तस्मा अवितथं सर्वमञ्जवं कुरुनन्दन।। ११
स तथ्यं मम तच्छुत्वा ब्राह्मणो राजसत्तम।
अपूजयत मां राजन्त्रीतिमांश्राभवन्मयि।। १२
ततो मामब्रवीत्प्रीतस्तप आतिष्ठ भारत।
तपस्वी नचिरेण त्वं द्रक्ष्यसे विबुधाधिपम्।। १३
ततोऽहं वचनात्तस्य गिरिमारुह्य शैशिरम्।
तपोऽतप्यं महाराज मासं मूलफलाश्चनः।। १४
द्वितीयश्रापि मे मासो जलं भक्षयतो गतः।

निराहारस्तृतीयेऽथ मासे पाण्डवनन्दन ॥ १५ ऊर्ध्वबाहुश्रतुर्थं तु मासमस्मि स्थितस्तदा । न च मे हीयते प्राणस्तदद्भुतिमवाभवत् ॥ १६ चतुर्थे समिन्नकान्ते प्रथमे दिवसे गते । वराहसंस्थितं भूतं मत्समीपम्रपागमत् ॥ १७ निम्नन्त्रोथेन पृथिवीं विलिखंश्ररणरपि । संमार्जञ्जठरेणोवीं विवर्तश्र मुहुर्मुहुः ॥ १८ अनु तस्यापरं भूतं महत्करातसंस्थितम् । धनुर्वाणासिमत्प्राप्तं स्नीगणानुगतं तदा ॥ १९ ततोऽहं धनुरादाय तथाक्षय्यौ महेषुधी । अताडयं शरेणाथ तञ्चतं लोमहर्षणम् ॥ २०

C. 3. 11955 B. 3. 167. 21

- 10 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). ") T<sub>2</sub> G<sub>3. 4</sub> M मृगुतुंदम्. K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> अहं (for अथो). — <sup>b</sup>) T G<sub>3</sub> transp. आस्थितः and तपः. Śi K<sub>2-4</sub> D<sub>1. 2</sub> काम्यकास्त्रस्थितस्ततः.
- 11 G2 missing (cf. v.l. 1). b) Ś1 K1. 2 मही-पते; K4 D1. 2 T1 M वदस्त्र में (for ब्रवीहि में). c) Ś1 K1 Dn3 तस्मायवितथं; K2 तन्मयेवि°; K3 तस्माचावि°; K4 तस्मै द्यावि°; D1. 2 M1 तस्मादवि°; D5 तस्मै यथोचितं; T1 तस्मै चाविगमं; T2 (before corr.) G4 तस्मै नावितथं; G1 M2 तस्मै चापि तथा (for तस्मा अवितथं). d) M1 अब्रवं. Ś1 K1. 2 इहस्तम्म.
- 12 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). b) G<sub>4</sub> मुनिसत्तमः (for राज°). c) T<sub>1</sub> मा (for मां).
- 13 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). °) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 M स तु (for ततो). °) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 तप्यस्व; M<sub>2</sub> तप्यं हि (for आतिष्ठ). K<sub>4</sub> श्रणु मत्तो कुलोहह; B<sub>1</sub>. 3 तपः कुरुकुलोहह; De D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> ततः कुरुकुलोहह (T<sub>1</sub> °द्भव). °) T<sub>2</sub> [प]व; G<sub>4</sub> [ह]व (for त्वं). K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1-3</sub> De D<sub>1</sub> D<sub>4</sub> M<sub>2</sub> तपस्य-(K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> M<sub>2</sub> °स्त्व) क्विंग त्वं.
- 14 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). °) Ś1 तपोतपं; K1 तपोतपं; K<sub>2</sub> तपस्तपं; K<sub>4</sub> S (G<sub>2</sub> missing) तपस्तपे (for तपोऽतप्यं). K<sub>4</sub> गिरो तस्मिन्; T<sub>2</sub> G (G<sub>2</sub> missing) M<sub>2</sub> च कौरन्य (for महा°). <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>. 4 मासमेकं ज(K<sub>4</sub> फ) छाशनः
- 15 G2 missing (cf. v.l. 1). °) Ś1 K1 D5 तृतीयं च; K2 ° से च; K3.4 D1-3 T2 G3 ° यं तु; Dc T1.2 (before corr.) ° योथ (for ° येऽथ). d) Ś1 K D1-3.5 T2 G3 मासं; T1 मास: (for मासं).
  - 16 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 =

(for g). - c) Ś1 K1. 2 हियते (for ही°).

17  $G_2$  missing (cf. v.l. 1). — ") B Dc Dn D4. 6  $G_3$  पंचमे.  $K_2$  समितकांते;  $K_3$ . 4 D2. 3. 5  $G_1$  M त्वभ्यिति"; B Dc Dn D4. 6  $G_3$  त्वथ संप्राप्ते; D1 त्वप्यितकांते;  $T_1$  मास्यिति";  $T_2$  G4 ह्यतिनिष्कांते. — ")  $\acute{S}_1$   $K_2$  वाराहं संस्थितो;  $K_1$  वाराहसंस्थितो;  $K_4$  वाराहसंस्थिते.  $\acute{S}_1$   $K_1$ . 2 B4 Dc रूपं;  $T_1$  भीमं (for भूतं). D5 वाराहं रूपमास्थाय. — D4 om. (hapl.)  $17^d$ – $19^a$ . — ") B  $T_2$   $G_3$ . 4  $M_2$  अथा(B1 हहा) गमत्; Dc हहागतः; Dn D6 समागमत् (for 3पाँ).

- 18 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). D<sub>4</sub> om. 18 (cf. v.l. 17).  $^a$ ) Dc D<sub>1-3</sub> M<sub>1</sub> पोत्रेण; D<sub>5</sub> रोषेण; D<sub>6</sub> (marg. sec. m.) ओष्ठेन (for प्रोथेन). T<sub>2</sub> G (G<sub>2</sub> missing) चरणेर् (for पृथिवीं); see below.  $^b$ ) Ś<sub>1</sub> D<sub>2</sub>.  $_5$  विकिरन् ; K D<sub>3</sub> विकरन् ; D<sub>1</sub> उिकरन् (for विकिखन्): T<sub>2</sub> G (G<sub>2</sub> missing) विकिखन्निप मेदिनीम्.  $^c$ ) G<sub>4</sub> संमार्ज्य. Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>3</sub> [अ]पि (for [उ]वीं). D<sub>5</sub> समार्गमचिरेणापि.  $^d$ ) Ś<sub>1</sub> D<sub>6</sub> (marg. sec. m.) निवर्तश्च; K<sub>1</sub> निवर्त च; K<sub>2</sub> विवर्त स; K<sub>4</sub> विवर्तयन् (for विवर्तश्च).
- 19 G2 missing (cf. v.l. 1). D4 om. 19° (cf v.l. 17). b) D1. 3 ag: (for महत्). D3. 5 T1 G1 M कैरातमास्थितं; T2 G3 कैरातसंज्ञितं. c) S धनुष्पाण्यसि. d) K4 D1. 2 स्त्रिया चानु.
- 20 G2 missing (cf. v.l. 1). b) = 36b. K4 तच; G1 तदा (for तथा). K2 [अ]क्षय: ; B2-4 Dc1 Dn D4. 6 [अ]क्षयथे (for [अ]क्षयथी). d) B4 T G3 M रोमहर्षणं.
- 21 G2 missing (cf. v.l. 1). ") Ś1 D5 युगप्त; B Dc Dn1 D1. 4. 6 युगप्तं. K2 B8 किरातस्य; Dn D4. 6

C. 3. 11956 B. 3. 167. 22 K. 3. 168. 22 युगपत्तित्ररातश्च विकृष्य बलवद्धनुः ।
अभ्याजमे दृढतरं कम्पयिन्नव मे मनः ॥ २१
स तु मामन्नवीद्राजन्मम पूर्वपरिग्रहः ।
मृगयाधर्मग्रत्सृज्य किमर्थं ताडितस्त्वया ॥ २२
एष ते निशितैर्वाणैर्दर्पं हिन्म स्थिरो भव ।
स वष्मवान्महाकायस्ततो मामभ्यधावत ॥ २३
ततो गिरिमिवात्यर्थमावृणोन्मां महाशरैः ।
तं चाहं शरवर्षेण महता समवाकिरम् ॥ २४
ततः शरैर्दीमग्रुखैः पत्रितैरनुमन्त्रितैः ।
प्रत्यविध्यमहं तं तु वज्रैरिव शिलोच्चयम् ॥ २५
तस्य तच्छतधा रूपमभवच सहस्रधा ।
तानि चास्य शरीराणि शरैरहमताडयम् ॥ २६

पुनस्तानि शरीराणि एकीभृतानि भारत ।
अद्दश्यन्त महाराज तान्यहं व्यथमं पुनः ॥ २७
अणुर्बृहिच्छिरा भृत्वा बृह्चाणुशिराः पुनः ।
एकीभृतस्तदा राजन्सोऽभ्यवर्तत मां युधि ॥ २८
यदाभिभवितुं बाणैनैंव शक्तोमि तं रणे ।
ततोऽहमस्त्रमातिष्ठं वायव्यं भरतर्षम ॥ २९
न चैनमशकं हन्तुं तद्दुतिमवाभवत् ।
तिस्मिन्प्रतिहते चास्त्रे विस्मयो मे महानभृत् ॥ ३०
भृयश्चैव महाराज सविशेषमहं ततः ।
अस्त्रपूगेन महता रणे भृतमवाकिरम् ॥ ३१
स्थूणाकर्णमयोजालं शरवर्षं शरोल्बणम् ।
शैलास्त्रमश्मवर्षं च समास्थायाहमभ्ययाम् ।

किरातस्तु. —  $^b$ ) G (G<sub>2</sub> missing) M सुमहद्भनुः. —  $^c$ ) Sı K B<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub>.  $_5$  अभ्याहनद्; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> अभ्याजञ्चद्; M<sub>1</sub> अभ्य-जञ्चे; M<sub>2</sub> अभिजञ्चे. —  $^d$ ) S (except T<sub>1</sub>; G<sub>2</sub> missing) मदिनीं (for मे मनः).

23 G2 missing (cf. v.l. 1). —  $^e$ ) K3 B (B1 marg.) Dn D3. 4. 6 धनुष्मान् (B1 orig. धर्मवान्) (for वर्ष्मवान्). D5 पार्वतीयो महामायस्. —  $^d$ ) D5 तथा माम्.  $\acute{S}_1$  K1-3 Dn D1. 2. 4. 6 M1 अभ्यभाषतः  $D_5$  अभिभाष्य वै.

24 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) D<sub>5</sub> मेघेर् (for ततो). K<sub>8</sub> D<sub>1</sub>. 2. 6 T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>1</sub> गिरिर् (for गिरिस्). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 स (for मां). — d) K<sub>1</sub>. 2 सहसा (for महता).

25 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). —  $^b$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> सपत्रैर्; K<sub>3. 4</sub> D<sub>1-3</sub> सुपत्रेर्; B Dn D<sub>4. 6</sub> यंत्रितेर्; Dc प्रहितेर्; D<sub>6</sub> पातितेर्; T<sub>2</sub> G (G<sub>2</sub> missing) पतितेर्.  $T_1$  M<sub>1</sub> नागैरिव विषोल्बणै:.

26 G2 missing (cf. v.l. 1). — °) Ś1 K1. 2 तस्य (for चास्य). — в) Ś1 K D1-3. 6 अपीडयं (for अताडयम्).

27 G2 missing (cf. v.l. 1). — в) К4 D1. 2 तत ° (for पुन°). — в) То avoid the hiatus, Ś1 К1. 2 चैकी-भूतानि; M त्वेकी°. — °) К1. 2 अभ्यपस्यन् (for अहस्यन्त).

— d) Ś1 K D1-8 शरै: (for पुन:).

28 G2 missing (cf. v.l. 1). — b) S (G2 missing) महान् (for बृहत्). B2 तथा; T2 G8. 4 ततः (for पुनः). — c) K1. 2 B2 एकी भूतं; K3. 4 D1. 2 एकी भूत्वा. Ś1 K1. 2 महानेक:; K3. 4 Dc D1-8 तथानेक: (for तदा

राजन् ).

29 G2 missing (cf. v.l. 1). — b) K3. 4 D1-3 न ने; Dn न च (for नेन). T2 G3. 4 [अ]हं (for तं). — c) B Dc Dn1. n3 D4-6 महास्त्रम् (for Sहमस्त्रम्). Dn2 ततो द्यस्त्रं समातिष्टं.

30 G2 missing (cf. v.l. 1). — a) Ś1 K B4 D1-8 तेनापि ना (for न चैनम ). B4 जेतुं; T1 योद्धुं; T2 G (G2 missing) M वोदुं (for इन्तुं). — b) Epic tag! Cf. Hopkins, Great Epic, App. A (Parallel Phrases), No. 83. Ś1 K D1-3 तन्द्रतमितवीयंवत् (K1. 4 वान्).

31 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>3</sub> भूयश्चेनं; B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 भूय एव; S (G<sub>2</sub> missing) तत्रापि च. — <sup>c</sup>) B<sub>4</sub> अस्रजालेन; D<sub>5</sub> <sup>a</sup>योगेन; T<sub>1</sub> <sup>a</sup>पूतेन; T<sub>2</sub> G (G<sub>2</sub> missing) <sup>a</sup>qqu.

32 G2 missing (cf. v.l. 1). — °) Ś1 K3. 4 D1-3 स्थूणाकण च जालं च; K1° भूतं चराजालं; K2° कले य राजा च; B Dc Dn D4. 6° कणंमथो जालं; D5° कणंमथो बाणं; T1° कणंमिवाजालं; T2 (before corr.) कारं महोजालं. — b) Ś1 शरवर्ष रणोद्धदं; K1° वर्षा रणोद्धवं; K2° वर्षरणोद्धवं; B Dc Dn D4. 6° वर्षमथोट्बणं; D5 M1° वर्ष महो°. — °) M तु (for च). Ś1 K1. 2 शलभास्त्रं चाटमवर्ष; K3. 4 B D शलभास्त्रमश्मवर्ष; T1 शैलास्त्रेणात्मवर्ष तु; G1 शलभास्त्रमहावर्ष. — d) T1 [अ]हमर्द्य; T2 G3. 4 [अ]हमभ्यगां (for [अ]हमभ्ययाम्). Ś1 K1. 2 समादायाहमभ्ययां; D3 समास्थायास्त्रमभ्ययां; D6 वेगमास्थाय शस्त्रवित्. — °) Ś1 K1. 2 Dc D1-3. 6 T G1. 3. 4 M1 जमाह; K8 संयामे (for जमास;

जग्रास प्रहसंस्तानि सर्वाण्यस्ताणि मेडनघ ॥ ३२ तेषु सर्वेषु शान्तेषु ब्रह्मास्त्रमहमादिशम् । ततः प्रज्विलतैर्बाणैः सर्वतः सोपचीयत । उपचीयमानश्च मया महास्त्रेण व्यवर्धत ॥ ३३ ततः संतापितो लोको मत्प्रस्ततेन तेजसा । क्षणेन हि दिशः खं च सर्वतोऽभिविदीपितम् ॥ ३४ तद्प्यस्त्रं महातेजाः क्षणेनैव व्यशातयत् । ब्रह्मास्त्रे तु हते राजन्भयं मां महदाविश्चत् ॥ ३५ ततोऽहं धनुरादाय तथाक्ष्ययौ महेषुधी ।

सहसाभ्यहनं भूतं तान्यप्यस्नाण्यभक्षयत् ॥ ३६ हतेष्वस्नेषु सर्वेषु भिक्षतेष्वायुषेषु च ।
मम तस्य च भूतस्य बाहुयुद्धमवर्तत ॥ ३७ व्यायामं मुष्टिभिः कृत्वा तलैरिप समाहतौ ।
अपातयच तद्भ्तं निश्रेष्टो द्यगमं महीम् ॥ ३८ ततः प्रहस्य तद्भ्तं तत्रैवान्तरधीयत ।
सह स्नीभिर्महाराज पश्यतो मेऽद्भुतोपमम् ॥ ३९ एवं कृत्वा स भगवांस्ततोऽन्यद्रूपमात्मनः ।
दिव्यमेव महाराज वसानोऽद्भुतमम्बरम् ॥ ४०

C. 3. 11976 B. 3. 167. 42 K. 3. 168 42

cf.  $36^d$ ,  $37^b$ . Ks प्राग्नसत्; B D (except  $D_{1-3.5}$ )  $T_2$   $M_2$  प्रसभं;  $G_4$  प्रथमं (for प्रहसन्). — 1) B D (except  $D_{1-3}$ ) M मे नृप ( $B_4$  शृणु);  $T_1$  वै नृप;  $T_2$   $G_1$ . 8. 4 भारत (for मेSनघ).

33 G2 missing (cf. v.l. 1). — a) Ś1 K1-3 दाधेषु;
K4 B Dc Dn D4.6 जाधे; D5 मले (for शानते). — b)
Dn2. ns T2 G3 महद् (for अहम्). — d) Ś1 K1.2 D5
पर्वतः (for सर्वतः). Ś1 K स्मोपचीयते; K2.4 B D1.2.4-6
सोपचीयते; D3 T1 G1.4 चोपचीयते. M2 सर्वस्तैरूपचीयत.
— b) Hypermetric! Ś1 K1.2 अपचीयमान T1 M1 तु
(for च). D5 T G3.4 M तदा; G1 तथा (for मया).
— 1) S (G2 missing) सहा(M1 मया)स्रेणाभ्यवर्तत.

34 G2 missing (cf. v.l. 1). — a) B1-8 Dc Dn D4. 6 ततः संतापिता लोका; D6 ततः संतीपितं लोके. — b) Ś1 K D1-3 मद्विस्ष्टैः सुतेजनैः (D1. 2°सैः); D6 तत्प्रस्तैः सुतेजनैः. — c) T2 (before corr.) G4 दिवं (for दिशः). — d) K8 सुविदी°; B Dn D4-6 G8 हि विदी°; Dc M2 दिवि दी°; T1 G1 [अ]भिविराजितं; G4 [अ]पि विदी°.

35 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — After 35<sup>a</sup>, D<sub>1</sub>. 2 ins.:

838\*

ततोऽहमपतं महीम्।

ततः प्रहस्य तद्भूतं.

— b) Ś1 K B4 D1-8. s डयनाशयत्; T2 G1. s. 4 डयशाम.

— K2. 4 om. 35°d; K8 om. 35°-48°. — c) Ś1 K1
D2. 8 च; T2 G1. s. 4 नि (for तु). D1 ब्रह्मास्त्रेण च ते
राजन.

36 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). K<sub>3</sub> om. 36 (cf. v.l. 35). — b) = 20b. B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 तथाक्षस्ये; D<sub>1</sub> तावक्षस्यो; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> तदाक्षस्यो. — d) B<sub>1</sub> transp. अपि and अस्त्राणि. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> तत्तानि; G<sub>1</sub> तानि च (for तान्यपि).

37 G2 missing (cf. v.l. 1). K3 om. 37 (cf. v.l. 35). — °) D5 तेव्वस्रेषु च सर्वेषु; T2 G1. 3. 4 एतेव्वस्रेषु भूतेन (G1 सर्वेषु). — °) G1 [अ]िए (for च). M2 भक्षिते चायुधे तदा. — B2 om. 37°°. — °) T1 धर्मतस्तस्य भू°.

38 G2 missing (cf. v.l. 1). — K3 om. 38 (cf. v.l. 35). — b) T2 G3. 4 अभि (for अपि). Ś1 K1. 2 D1. 3 समाहनत्; K4 हरत्; B1 Dn गतै:; B4 D2 हनम्; D4. 6 गतौ; T1 ततौ; G1 दितौ (for हतौ). D5 प्रहरंश्र तल्डेरपि. — D3 om. 38°-39°. — °) B Dc D1. 2. 4-6 अपारयन्. D1. 2 तु (for च). D1. 2 तद् पं; T1 तं भूतं; G1 मां भूतं (for तद्भूतं). — D1. 2 om. 38°-39°. — °) K4 निश्चेष्टोभ्यगमन्; B Dc Dn D4. 6 निश्चेष्टमगमं (B4 निश्चेष्टोभ्यगमन्); T1 निश्चेष्टश्चागमन्; T2 G3. 4 अहं चापतयं; G1 निश्चेष्टश्चापतं; M निश्चेष्टश्चागमं.

39 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> om. 39 (cf. v.l. 35. 38); D<sub>1</sub>. 2 om. 39<sup>a</sup> (cf. v.l. 38). — After 39<sup>ab</sup>, T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 ins.:

839\* ततश्चिन्तां समगमं पूजियण्याम्यहं पुनः । इति पुष्पाणि संगृद्ध सैकतं शंकरं प्रभुम् । पूजियण्यंस्तमद्राक्षं किरातं पुष्पधारिणम् । ततश्चान्यानि पुष्पाणि पूजियण्यन्पुनः पुनः । तानि सर्वाणि द्य्वाहं किरातस्य च मूर्धनि । इति कृत्वा महादेवं प्रणतोऽस्मि पुनः पुनः ।

[Cf. 171\*.]

— °) Т2 G3. 4 M2 ततः (for सह). — °) Ś1 K1. 2 पश्यतो मेद्धतं महत्; K4 D1. 2 तद्द्धतिमदं महत्; D5 तद्द्धतिमवाभवत् (=  $30^{b}$ ).

40 Ks om. 40 (cf. v.l. 35). Ga resumes. — a) S मुख्यं (for एवं). — b) B D (except D1-3. 5) आस्थित: (for आत्मनः). — c) Śi Ki. 2 D3. 5 एकं; T2 G M चैव

C. 3. 11977 B. 3. 167. 43 K. 3. 168. 43

हित्वा किरातरूपं च भगवां खिदशेश्वरः । खरूपं दिव्यमास्थाय तस्थौ तत्र महेश्वरः ॥ ४१ अदृश्यत ततः साक्षाद्भगवानगोष्ट्रपध्वजः । उमासहायो हरिदृण्बहुरूपः पिनाकधृक् ॥ ४२ स मामभ्येत्य समरे तथैवाभिग्रुखं स्थितम् । श्रूलपाणिरथोवाच तुष्टोऽस्मीति परंतप ॥ ४३ ततस्तद्भनुरादाय तृणौ चाश्वय्यसायकौ । प्रादानममैव भगवानवरयस्वेति चान्नवीत् ॥ ४४ तुष्टोऽस्मि तव कौनतेय ब्रूहि किं करवाणि ते । यत्ते मनोगतं वीर तद्बृहि वितराम्यहम् । अमरत्वमपाहाय ब्रूहि यत्ते मनोगतम् ॥ ४५

ततः प्राञ्जिलिरेवाहमस्नेषु गतमानसः ।
प्रणम्य शिरसा शर्वं ततो वचनमाद्दे ॥ ४६
भगवानमे प्रसन्नश्रेदीप्सितोऽयं वरो मम ।
अस्नाणीच्छाम्यहं ज्ञातुं यानि देवेषु कानिचित् ।
ददानीत्येव भगवानन्नवीत्च्यम्बकश्र माम् ॥ ४७
रौद्रमस्त्रं मदीयं त्वामुपस्थास्यति पाण्डव ।
प्रददौ च मम प्रीतः सोऽस्त्रं पाशुपतं प्रभुः ॥ ४८
उवाच च महादेवो दत्त्वा मेऽस्त्रं सनातनम् ।
न प्रयोज्यं भवेदेतन्मानुपेषु कथंचन ॥ ४९
पीड्यमानेन बलवत्प्रयोज्यं ते धनंजय ।
अस्त्राणां प्रतिघाते च सर्वथैव प्रयोजयेः ॥ ५०

(for एव).  $T_1$  दिन्यमप्रतिमं चित्रं. —  $^d$ )  $T_1$  वसानोंबर मुत्तमं.

41 K<sub>3</sub> om. 41 (cf. v.l. 35). — a) K<sub>4</sub> तद्भूष्ट्षं; S मृगतनुं (G<sub>2</sub>. s <sup>a</sup> मुतां) तां (for किरातरूपं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 तद्; D<sub>1</sub>. 2 स (for च). — M<sub>1</sub> om. 41<sup>cd</sup>. — c) Ś<sub>1</sub> B<sub>1</sub>. 3 Dc D<sub>5</sub>. 6 G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> स्वं रूपं. — d) K<sub>1</sub>. 2 transp. तस्थों and तत्र.

42  $K_3$  om. 42 (cf. v.l. 35);  $K_2$  om.  $42^a-44^b$ . — a) S सोहङ्यत. — b)  $S_1$   $K_1$   $D_5$  भगवान्वै ( $D_5$  ° नमे) वृषध्वजः;  $T_1$  भगवान्वृषभध्वजः. — c)  $K_1$  वृषध्गः B ज्याङ्यः;  $D_{01}$   $D_4$  ज्याङ्यः;  $D_{02}$   $D_1$   $D_6$  ज्याङ्यं (for हरिडग्). S धनुर्गृद्धा तथा पाणी. — a)  $S_1$  पिनाकध्त.

43 K<sub>3</sub>. 3 om. 43 (cf. v.l. 35, 42). — ") T1 भग-वान् (for समरे). — ") T1 च (for [ए]व). K<sub>4</sub> D1 T1 "मुखस्थित:; B<sub>4</sub> D<sub>3</sub> "मुखं स्थित:; D<sub>2. 5</sub> "मुख: स्थित:.

44 K<sub>3</sub> om. 44 (cf. v.l. 35); K<sub>2</sub> om. 44<sup>ab</sup> (cf. v.l. 42). — <sup>a</sup>) D<sub>1. 2</sub> तु; D<sub>5</sub> स्वं (for तद्). — <sup>b</sup>) T G<sub>1-3</sub> त्णी (for त्णी). Sí त्णी तौ चाक्षस्यौ तथा; K<sub>1</sub> D<sub>1-3. 5</sub> त्णी तौ चाक्षस्यौ शरे: (K<sub>1</sub> °र:); K<sub>4</sub> त्णी तावेव चाक्षस्यौ. — <sup>c</sup>) Sí K<sub>1. 2</sub> प्राणान् (for प्रादान्). — <sup>d</sup>) Sí K<sub>1. 2</sub> Ti G<sub>1</sub> धारय° (for वरय°).

45 K<sub>3</sub> om. 45 (cf. v.l. 35). — c) Ś1 तात; T1 वस्स (for वीर). B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub> 6 मनोगतं वीर यत्ते (by transp.). — d) T1 transp. तद् and ब्र्हि. — K1 om. 45°-46°. — e) Ś1 K4 D1. 2. 5° मपास्यैकं; K2° मपाश्येकं; B4° मपास्याद्याद्य;

46 Ks om. 46 (cf. v.l. 35); K1 om. 46<sup>ab</sup> (cf. v.l.

45). — b) S कृतमानसः. — c) Ś1 K1. 2 सहसा; B Dr D4. 6 T2 G8 मनसा (for शिरमा). Ś1 K4 B1. 2 D1. 2. 4 T1 G2 M2 सर्वै; K2 सर्वे; Dc1 (? gloss) शंभुं; G1 M1 देवं (for शर्वे). D5 मूर्शा प्रसाद्य वरदं. — d) Ś1 De अबवीत (corrupt); K1. 2 D2. 3 T1 अबुवम्; K4 D1 अबुवन् (for आदेदे). D6 अखार्थं समनोदयं.

47 Ks om. 47 (cf. v.l 35). — a) Ds.  $_{5}$  T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> भगवन् (for भगवान्). — d) Ś<sub>1</sub> संति हि; Kl. 2. 4 D<sub>1-8</sub> संति वै (for कानिचित्). — b) K4 Dn<sub>2</sub> D<sub>1-8</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> द्दानी (as in text); the rest ददामी . — b) Ś<sub>1</sub> K4 B4 D<sub>1-8</sub>  $_{5}$  तदा; K<sub>1</sub>  $_{2}$  तथा (for  $_{2}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$ 

48 Before 48, K<sub>4</sub> D<sub>1.2</sub> ins. श्रीरुद्ध उ°. — K<sub>8</sub> om. 48<sup>a</sup> (cf. v.l. 35). — °) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3.4</sub>) [अ]पि मे (for मम). B<sub>1</sub> प्रदर्श परमश्रीत:; D<sub>5</sub> अथ प्रादानमम श्रीत:. — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> (sup. lin. as in text) विभु:; B<sub>1.8</sub> D<sub>6</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4.6</sub> महत्; B<sub>2</sub> च नत्; D<sub>5</sub> तदा (for प्रभु:).

49 b) K<sub>3</sub> Dn Ds दत्वा चास्त्रं; S (by transp.) दत्वास्त्रं में (Tı रीदास्त्रं में). — d) Ś1 K1. 8 Ds T1 मा(Ds T1 म)नुष्येषु. — After 49, K3 B Dc Dn D4-6 ins.:

840\* जगद्विनिर्दहेदेवमल्पतेजसि पातितम् । [  $K_8$   $B_{1-8}$  एतद् ( for एवम् ). ]

50 °) K<sub>2</sub> बलिना (for बलवत्). — b) B De Dn D4-6 प्रयोज्यं स्याद्; T<sub>2</sub> G प्रयोक्तव्यं (for प्रयोज्यं ते). M परंतप (for धनं°). — °) Ś1 K D1-3 तु (K4 ते) प्रतीधाते (for प्रतिधाते च). — d) B1. 2 De Dn D4-6 M2 प्रयोज येत्; D3 T1 G1 M1 °जय.

51 °) Ś1 तमप्रतिहतं; K2 B2 T2 G2-4 ततो°; K

तदप्रतिहतं दिव्यं सर्वास्त्रप्रतिषेधनम् । मृर्तिमन्मे स्थितं पार्श्वे प्रसन्ने गोवृषध्वजे ॥ ५१ उत्सादनममित्राणां परसेनानिकर्तनम् ।

दुरासदं दुष्प्रहसं सुरदानवराक्षसैः ॥ ५२ अनुज्ञातस्त्वहं तेन तत्रैव सम्रुपाविश्रम् । प्रेक्षतश्रेव मे देवस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ ५३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिषष्ट्रविकशाततमोऽध्यायः ॥ १६३ ॥

## 988

अर्जुन उवाच ।
ततस्तामवसं प्रीतो रजनीं तत्र भारत ।
प्रसादाद्देवस्य ज्यम्बकस्य महात्मनः ॥ १
व्युषितो रजनीं चाहं कृत्वा पूर्वािककिन्नियाम् ।
अपञ्यं तं द्विजश्रेष्ठं दृष्टवानिस्म यं पुरा ॥ २
तस्मै चाहं यथावृत्तं सर्वमेव न्यवेदयम् ।

भगवन्तं महादेवं समेतोऽस्मीति भारत ॥ ३ स माम्रवाच राजेन्द्र प्रीयमाणो द्विजोत्तमः । दृष्टस्त्वया महादेवो यथा नान्येन केनचित् ॥ ४ समेत्य लोकपालैस्तु सप्वैवैवस्ततादिभिः । दृष्टास्यनघ देवेन्द्रं स च तेऽस्ताणि दास्यति ॥ ५ एवम्रक्त्वा स मां राजनाश्चिष्य च पुनः पुनः ।

C. 3. 11997 B. 3. 168. 6 K. 3. 169. 6

B तदा°; G1 ततः श्रीतियुतं. — b) S1 K D1. 2 वारणं; D8 वाधनं; M1 धेधकं. — d) D8 G1. 2. 4 को नृषभध्वजे.

52 b) Ś1 K D2. 8 विकर्षण; B2. 4 Dc T1 M नि-कंतनं; D6 विनाशनं; T2 G सैन्यविकर्तनं.

53 D<sub>5</sub> om. 53°<sup>d</sup>. — °) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 8 प्रेक्ष्य(K<sub>3</sub>°क्ष)-माणस्य; B<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M पश्यतश्चेव (for प्रेक्षतश्चेव). T<sub>1</sub> पश्यतश्च स मे देवस; G<sub>1</sub> स पश्यतश्च मे देवस.

Colophon. — Major parvan : Śi Ki. 2 T G आरण्य (G1 श्रीमदारण्य). — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, K1 B Dc Dn2. ns De T2 G3 mention only गंधमादनवास (followed by उत्तरकेरात in Dc); Ks D1 likewise, only लोमशतीर्थयात्रा (followed by गंधमादन-वास in Ka); Ka Ds, only उत्तरकेरात; and finally Dni Ds. 4, only गंधमादनप्रवेश (D4 °प्रवास). — Adhy. name: D1. 3 अर्जुनप्रवासकथनं; G1 अर्जुनास्त्रप्रदाने अर्जुनवान्यं. - Adhy, no. (figures, words or both): Dni. na 166: Dns S 167 (M2 170 [sup. lin. 160]); D1 172. - \$loka no.: Dn De 57; D1 56. - After the colophon, G1 cont.: श्रीभगवतो महापुरुषस्य विष्णोरंशाव-तारभ् (? read भू)तेन सत्यवतीनन्दनेन श्रीपराशरात्मजेन शुक-तातने वेदब्यासनाम्ना कृष्णद्वैपायनेनोक्तं अष्टादशपर्वाद्यलंकतं श्रीमहाभारताख्यं पंचमो वेदः । श्रुतौ आरण्यके पर्वणि पूर्वारण्या-ख्यं सप्तषष्टचधिकशततमाध्यायैनिर्मितं सप्तषष्टचधिकद्विशततम- षदसाहस्तैः श्लोकैरलंकृतं पूर्वारण्याख्यं । समाप्त्यधिकशततमा (sic)।

#### 164

1 °) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 अथ सं-; G<sub>2</sub> अथ सु- (for अवसं). D<sub>5</sub> रात्रिं (for प्रीतो). — °) D<sub>5</sub> प्रीतोहं (for रजनीं). — °) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub> प्रसादं देवदेवाहे. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1-8</sub> तं प्राप्य विपुळं तदा.

2 °)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_2$  ब्युष्य तां;  $\acute{K}_1$ . 3 ब्युषितां;  $\acute{K}_4$   $\acute{D}_1$ . 2 उष्य तां;  $\acute{S}$  (except  $\acute{T}_2$   $\acute{G}_8$ ) उषित्वा (for ब्युषितां). —  $^b$ )  $\acute{S}_1$  पूर्वान्हिककियां;  $\acute{K}_1$  पौर्वान्हिककियां;  $\acute{K}_2$   $\acute{D}_2$   $\acute{D}_3$   $\acute{G}_1$ .  $_2$  पौर्वाह्मिकियां;  $\acute{K}_3$ .  $_4$   $\acute{D}_2$  पूर्वान्हिकीं  $\acute{D}_2$  °कीं) कियां;  $\acute{B}$   $\acute{D}_1$   $\acute{D}_3$   $\acute{E}_4$   $\acute{E}_5$   $\acute$ 

3 °) Śi K Di. ३ तस्याहं तद्; M तस्मादहं (for तस्मे चाहं). Ti Gi पुरा (for यथा ). — d) Śi Ki समीतो (for समेतो). Śi Di. ३ कौरव (for भारत).

5 °) S समेतं (T1 °तेर्). Ś1 K B1. s. 4 De D1-8. s हवं (for तु). — °) Ks. 4 D1-3 पश्चाद् (for [अ]नघ).

6 °) Ś1 K1. s Ds तु; K4 D1 च (for स). K2 T1 महाराज (for स मां राजन्). — b) D1. 2 समाश्विष्य (for

महाभारते

अगच्छत्स यथाकामं ब्राह्मणः स्वर्यसंनिभः ॥ ६ अथापराक्वे तस्याह्वः प्रावात्पुण्यः समीरणः । पुनर्नविममं लोकं कुर्विन्नव सपल्लहन् ॥ ७ दिव्यानि चैव माल्यानि सुगन्धीनि नवानि च । कौशिरस्य गिरेः पादे प्रादुरासन्समीपतः ॥ ८ वादित्राणि च दिव्यानि सुघोषाणि समन्ततः । स्तुतयश्रेन्द्रसंयुक्ता अश्र्यन्त मनोहराः ॥ ९ गणाश्राप्सरसां तत्र गन्धर्वाणां तथैव च । पुरस्ताद्देवदेवस्य जगुर्गीतानि सर्वशः ॥ १० मरुतां च गणास्तत्र देवयानैरुपागमन् । महेन्द्रानुचरा ये च देवस्यानिवासिनः ॥ ११ ततो मरुत्वान्हरिभिर्युक्तैर्वाहैः स्रलंकृतैः । श्रीसहायस्तत्रायात्सह सर्वैस्तदामरैः ॥ १२

एतिसमन्नेव काले तु कुबेरो नरवाहनः।
दर्शयामास मां राजहँलक्ष्म्या परमया युतः॥ १३
दक्षिणस्यां दिशि यमं प्रत्यप्रयं व्यवस्थितम्।
वरुणं देवराजं च यथास्थानमवस्थितम्॥ १४
ते मामूचुर्महाराज सान्त्वयित्वा सुर्र्षभाः।
सव्यसाचिन्समीक्षस्य लोकपालानवस्थितान्॥ १५
सुरकार्यार्थसिद्धार्थं दृष्टवानसि शंकरम्।
अस्मनोऽपि गृहाण त्वमस्ताणीति समन्ततः॥ १६
ततोऽहं प्रयतो भूत्वा प्रणिपत्य सुर्र्षभान्।
प्रत्यगृह्णं तदास्ताणि महान्ति विधिवत्प्रभो॥ १७
गृहीतास्त्रस्ततो देवरनुज्ञातोऽस्मि भारत।
अथ देवा ययुः सर्वे यथागतमरिदम्॥ १८
मधवानपि देवेशो रथमारुह्ण सुप्रभम्।

आश्चिष्य च). — °)  $\acute{S}_1$  स गच्छत;  $\acute{K}_{1.2}$  प्रत्यागच्छद् (for आगच्छत्स).  $\acute{T}_1$   $\acute{G}_1$  च (for स).  $\acute{D}_8$  महाकायो (for यथा°).

7 °) A few MSS. अथापराह्ने. — °) Ś1 K1. 2 प्रवात; D3 T G1. 3. 4 M2 प्रायात्. A few MSS. पुण्य- (for पुण्य:). — °) T2 G3. 4 कुर्वन् (for लोकं). — °) Ś1 K1. 2 कुर्व- निवतिमिरा दिशः; T2 G3. 4 पुण्यगंधान्ससुद्वहन्.

8  $^{b}$ )  $\acute{S}_{1}$  K  $D_{1.~2.~5}$  बहूनि;  $D_{c}$   $D_{ns}$   $D_{s}$   $M_{2}$  वनानि (for नवानि). —  $^{d}$ )  $\acute{S}_{1}$  K  $D_{1-s.~5}$  न $(K_{4}$  सु)राधिप;  $T_{1}$  G1  $M_{1}$  समंततः (for समीपतः); cf.  $9^{b}$ .

9 T1 om. 9<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) G1 M1 सर्वाणि (for दिज्यानि). — <sup>b</sup>) K4 B4 Dn D4. 6 सुघोराणि. — <sup>d</sup>) Ś1 K D1-8. 8 श्रूयंते सा (for अश्रूयन्त).

10 °) Ś1 K1 गणै° (for गणा°). K2 गणैश्चाप्सरस-स्तस्य. — Ś1 K1-8 D5 om. (? hapl.)  $10^{b}$ - $11^{a}$ ; K4 om.  $10^{bcd}$ . — °) D1-3 S पुरःसरा (G4 परस्परं) देवपतेर्.

11 Ś1 K1-8 D5 om. 11° (cf. v.l. 10). — b) Ś1 K D5 खलं क्रते: (for उपागमन्). — Ś1 K2 om. 11°-12b; K1 om. 11°d. — d) Dn D4. 6 ये च (for देव-).

12 Ś1 K2 om. 12ab (cf. v.l. 11). — b) K1. 3. 4 D1-3 वातयुक्तै:; Dc2 दिन्येवाँहै:; T1 युक्तवाहे; T2 G2-4 युक्तो वाहे:; M1 युक्ते वाहे (for युक्तेवाँहै:). K1 T2 G2-4 M2 अलंकृतै:; T1 M1 स्वलंकृतः. — c) Ś1 K D5 तत्रासीत्; T2 G3. 4 M1 तत्रागात् (for तत्रायात्). — d) Ś1 K D1-3. 5 दिवालयै:; B4 S सुरैस्तदा (for तदामरै:).

13 °) Ds चात्मानं ; G4 तं कालं (for मां राजन्).

14 a) Ś1 K D1-3. 5 अपर (for दक्षिण). — b) D5 स्थितं यमं (for ज्यव). — c) Ś1 K D1-3. 5 पावकं चैव; De देवराजानं (for देवराजं च). — d) Ś1 K D1-3. 5 अवस्थिती; B4 De G1 ज्यवस्थितं (for अवस्थितम्).

15 b) B<sub>1-8</sub> De Dn D4. 6 नर्एम (for सुर). — c) S<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. 6 समीक्षास्मान्; B De Dn D4. 6 निरीक्षास्मान् (for समीक्षस्त्र). — d) Dn<sub>8</sub> D<sub>6</sub> T<sub>1</sub> ड्यवस्थितान्.

16 °) T<sub>1</sub> कार्यप्रवृत्यर्थ; T<sub>2</sub> G कार्यप्रसिद्धयर्थ. — °) Ś1 तदसात्तो (for असात्तोऽपि).

17 a) A few MSS. प्रणतो (for प्रय°). — °) Ś1 K1 तदस्त्राणि; T1 महाराज; T2 G महास्त्राणि (G1 अहं राजन्). — a) T1 शस्त्राणि; G1 अस्त्राणि (for महान्ति). B Dn D4-6 विधिवद्विभो; B2m T G विविधानि च.

18 °) Ds देवाश्चापि (for अथ देवा). Śi K Di-s. s गताः (for ययु:). Ti M केचिद् (for सर्वे).

19 °) De Do T2 G2-4 भगवान् (for मधवान्). Ś1 K D1-3. 6 G1 अथ (for अपि). S मां देवो (for देवेशो).

- b) S (except M2) आरोप्य (for आरुझ). D5 शोभनं;
T1 सुप्रभः (for सुप्रमम्). - c) B De Dn D4. 6 स्वर्ग;
D2. 3 स्वर्गे (for वाक्यं). T1 अवोचद्वाक्यं मधुरं; T2 G M दवाच वाक्यं भगवान् (G1 मधुरं). - d) S महायशाः (for सुप्र). B De Dn D2-4. 6 गंतब्यं फाल्गुन (D2. 3 पांडव) त्वया. - After 19, D2. 3 read 23 (for the first time), which in D2 is followed by a repetition of 19cd.

उवाच भगवान्वाक्यं स्मयित्रव सुरारिहा ॥ १९ पुरैवागमनादस्माद्वेदाहं त्वां घनंजय । अतः परं त्वहं वै त्वां दर्शये भरतर्षभ ॥ २० त्वया हि तीर्थेषु पुरा समाष्ठावः कृतोऽसकृत् । तपश्चेदं पुरा तप्तं स्वर्गं गन्तासि पाण्डव ॥ २१ भूयश्चेव तु तप्तव्यं तपः परमदारुणम् । उवाच भगवान्सर्वं तपसश्चोपपादनम् ॥ २२ मातिरुर्मित्नयोगात्त्वां त्रिदिवं प्रापयिष्यति । विदितस्त्वं हि देवानामृषीणां च महात्मनाम् ॥ २३ ततोऽहमञ्जवं शकं प्रसीद भगवन्मम । आचार्यं वरये त्वाहमस्त्रार्थं त्रिदशेश्वर ॥ २४

इन्द्र उवाच।

क्र्रं कर्मास्त्रवित्तात करिष्यसि परंतप । यदर्थमस्त्राणीप्सुस्त्वं तं कामं पाण्डवामुहि ॥ २५

अर्जुन उवाच।

ततोऽहमञ्जरं नाहं दिव्यान्यस्नाणि शत्रुहन् । मानुषेषु प्रयोक्ष्यामि विनास्त्रप्रतिघातनम् ॥ २६ तानि दिव्यानि मेऽस्नाणि प्रयच्छ विबुधाधिप । लोकांश्वास्त्रजितान्पश्वास्त्रभेयं सुरपुंगव ॥ २७

इन्द्र उवाच।

परीक्षार्थं मयैतत्ते वाक्यमुक्तं धनंजय । ममात्मजस्य वचनं सूपपन्नमिदं तव ॥ २८

C. 3. 12019 B. 3. 168. 28 K. 3. 169. 29

20 °) T<sub>2</sub> G<sub>2. 3</sub> M<sub>2</sub> गमनाद् (for [आ]गमनाद्). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> तात (for अस्माद्). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> त्वा (for त्वां). — °) K<sub>4</sub> इत:; B<sub>2</sub> G<sub>2</sub> तत: (for अत:). Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> च वेदाहं; K<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>1. 2</sub> च वेत्तासि; B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> वे नाहं त्वां; B<sub>4</sub> चैवाहं त्वां (for त्वहं वे त्वां). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> दर्शन; K<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>1-3</sub> °नं; D<sub>62</sub> °येद् (for °ये).

21 °) K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> त्वया तीथेंषु सर्वेषु; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> त्वया हि पुण्य(G<sub>1</sub> हिरण्य)तीथेंषु; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> त्वया तीथांनि च पुरा.
— <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> कृतः पूर्व समाप्तवः; D<sub>8</sub> सकृदाप्तवनं कृतं; T<sub>1</sub>
G<sub>1</sub> सदा(G<sub>1</sub> °मा)क्रांतिमवासकृत्; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> समाक्रांतानि चासकृत्; M समाक्रांतिमहा(M<sub>2</sub> °मतो)सकृत्. — °) T<sub>1</sub>
G<sub>1. 2</sub> M<sub>2</sub> [प्]वं (for [इ]दं). Ś<sub>1</sub> पुनस्; B Dc Dn D<sub>4. 6</sub>
महत् (for पुरा). — <sup>d</sup>) S ततो (G<sub>1</sub> तपो) (for स्वर्गं).
B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> भारत (for पाण्डव).

22 <sup>a</sup>) B Dn D4. 6 च; D1. 2 T1 G4 हि; G1 [अ]भि(for तु). M1 कर्तड्यं (for तप्तड्यं). — <sup>b</sup>) B Dc Dn D4. 6 S तपश्चरणम्चमं. — After 22<sup>ab</sup>, S ins.:

841\* दुश्चरं घोरमस्त्राणां तपसश्चोपदर्शनम्।

[T1 G1 M1 तपोबलकरं तव; M2 तपसक्षोपपादनं (for the posterior half).]

— S cont.: B Dc Dn D<sub>4</sub>. s ins. after 22<sup>ab</sup> (B<sub>3</sub>, after 22):

842\* स्वर्गस्त्ववइयं गन्तव्यस्त्वया शत्रुनिषृदन ।

[G. M. स्वर्ग (for स्वर्गस्). G. M. गंतच्य (for • व्यस्). B1. 3 M. • निस्दन; B. • निवर्दण.]

— B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 S om. 22<sup>cd</sup>. — <sup>c</sup>) B<sub>3</sub> शत्रुस (for सर्व). — <sup>d</sup>) B<sub>3</sub> तपश्ररणमुत्तमं; D<sub>3</sub> देवानां च पुरंदरः.

23 a) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 च; M<sub>2</sub> स्वा (for स्वां). — b) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 दिवं स्वां; D<sub>5</sub> स्वगं स्वां (for त्रिदिवं). — d) N मुनीनां (for ऋषीणां). D<sub>5</sub> भावितासनां (for च महा°). — After 23, S ins.:

843\* इहस्थः पाण्डवश्रेष्ठ तपः कुर्वन्सुदुष्करम्।

24 °) M अन्नवं! — °) K<sub>8</sub>. 4 B<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 3. 6 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M वस्येहं त्वाम्; B<sub>8</sub>. 4 Dc Dn D<sub>1</sub>. 4. 5 °यं त्वाम् . — <sup>d</sup>) K<sub>1-3</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4) न्निदिने °(for न्निदशे °).

25 °) K<sub>8</sub>. 4 B D T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 क्रूर- (for क्रूरं). — <sup>b</sup>) K<sub>8</sub>. 4 B D T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 भिव<sup>°</sup> (for करि<sup>°</sup>). K<sub>8</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2 न संशयः (for परं<sup>°</sup>). — <sup>c</sup>) B<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> यदस्वम् (for °थम्). S<sub>1</sub> अस्त्रलिप्सुस्त्वं; K<sub>1</sub>. 2 अर्थेलिप्सुस्त्वं; G<sub>1</sub> अस्त्राणि परितः; G<sub>4</sub> अस्त्राणीहंतं. — <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> तं कामं समवाप्स्यसि; T<sub>1</sub> तत्कामं समवाप्रहि; G<sub>1</sub> त्वं तत्कामं समाग्रहि.

26 B D<sub>1</sub>. 2 S om. the ref. — ") M अन्नवं! T<sub>1</sub> तमनुवं पुनरहं. — ") Ś<sub>1</sub> K D<sub>3</sub> विनास्त्र (Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>" स्त्रं)प्रतिवारणं; B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>1</sub> प्रतिघातनात्; D<sub>1</sub> मुक्त्वास्त्रं प्रतिवारणं; D<sub>2</sub> (catalectic) विनास्त्रं निवारणं; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 स्त्रप्रतिकृतनं.

27 °)  $D_6$  तेन (for तानि). K1. 2  $T_1$  transp. दिन्यानि and में Sस्त्राणि. —  $^b$ )  $T_1$  ददस्व हि पुरंदर. —  $^c$ )  $S_1$  शक्तजितान्; K  $D_1$ . 2 शस्त्रजितान्;  $B_1$  अस्त्रजितान्;  $T_1$   $G_2$   $M_1$  चास्त्रविदां (for चास्त्रजितान्). Ks. 4  $D_1$ . 2 सर्वान् (for पश्चात्). —  $^d$ )  $S_1$  K  $B_4$   $D_1$ . 2 कामये हं सुर्षभ;  $D_6$  कर्मणा प्रतिपादये.

28 b) T<sub>2</sub> G<sub>8.4</sub> एवम् (for वाक्यम्). Ś1 परंतप (for धनं'). — d) D<sub>1.2</sub> T<sub>1</sub> om. सु-.

29 °) Ś1 K D1-3. 5 मद्- (for मे). — °) Ś1 K

C. 3. 12020 B. 3. 168. 29 K. 3. 169. 30 शिक्ष मे भवनं गत्वा सर्वाण्यस्त्राणि भारत । वायोरग्नेर्वसुभ्योऽथ वरुणात्समरुद्रणात् ॥ २९ साध्यं पैतामहं चैव गन्धर्वोरगरक्षसाम् । वैष्णवानि च सर्वाणि नैर्ऋतानि तथैव च । मद्गतानि च यानीह सर्वास्त्राणि कुरुद्रह ॥ ३० अर्जुन उवाच ।

एवमुक्त्वा तु मां शक्तस्तत्रैवान्तरधीयत ।
अथापभ्यं हरियुजं रथमैन्द्रमुपस्थितम् ।
दिन्यं मायामयं पुण्यं यत्तं मातिलना नृप ॥ ३१
लोकपालेषु यातेषु मामुवाचाथ मातिलः ।
द्रष्टुमिन्छिति शक्रस्त्वां देवराजो महाद्युते ॥ ३२
संसिद्धस्त्वं महाबाहो कुरु कार्यमनुत्तमम् ।
पभ्य पुण्यकृतां लोकान्सश्ररीरो दिवं व्रज ॥ ३३

 $D_{1-3}$  दिङ्यान्य  $^{\circ}$  (for सर्वाण्य  $^{\circ}$ ). —  $^{\circ}$ )  $B_{1..8}$  Dn  $D_{4..8}$  [अ]िप;  $D_{5}$  च (for [अ]थ). —  $^{a}$ )  $T_{1}$   $G_{2-4}$  मस्तां गणात् (for समस्  $^{\circ}$ ).

30 °)  $T_2$   $G_{2-4}$  साध्यात्.  $T_2$   $G_{2.3}$  पैतामहाच्.  $S_1$   $K_2$  दैवं;  $K_8$ . 4 देवं (for चैव). —  $^b$ )  $S_1$   $K_1$  ° सक्षसं;  $K_{2.3}$  ° राक्षसां;  $T_1$  ° राक्षसान्. —  $^c$ )  $D_5$  वैष्णवादीनि;  $T_1$  ° न्यथ (for ° नि च). —  $^d$ )  $K_2$  नैऋत्यानि;  $T_1$  दैतेयानि.  $T_1$   $G_1$  [अ]पराणि;  $M_1$  [आ]सुराणि (for तथेव). —  $^c$ )  $K_2$  मरु द्वतानि;  $K_3$  मरुद्रणानि;  $K_4$   $D_2$  मद्रणानीह;  $T_1$  मदीयानि च (for मद्रतानि च).  $K_4$   $B_4$   $D_1$   $D_{1.3.4}$  जानीहि;  $G_{1.2}$  याम्यानि (for यानीह). —  $^c$ )  $S_1$  सर्वाण्यपि;  $K_{1.2}$  ° णीह;  $K_{3.4}$   $D_{1-3}$  ° ण्येव (for ° स्नाणि).  $T_1$   $G_1$  समाप्स्यसि (for कुरु °).  $T_2$   $G_2$ 4 M काँतेयास्नाण्यवाष्सि.

31 All MSS. om. the ref.! — b) Ś1 D4 तथे (for तत्रे). — c) D1. 2 हिस्युतं. — d) B1 उपागतं; T G2-4 अवस्थितं (for उपस्थितम्). — e) T G2. 3 महां (for दिव्यं), and दिव्यं (for पुण्यं). — /) K4 D1 यंत्रा; D3 S युक्तं; D6 युतं (for यत्तं). Ś1 K D1. 2 तदा (for नृप).

32 T1 om. 32<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Ś1 K D1-3 गतेषु लोकपालेषु. — <sup>b</sup>) Ś1 K D1-3 स (for [अ]थ). — <sup>d</sup>) Ś1 K B4 D1-3. 5 प्रदेदर: B1 S महाद्युति:

33 °) Śi संसिद्धस्वां; Ki. 2 °द्धस्तु; Bi. 3. 4 Dc Dn D4. 6 °ध्यस्व; D5 °द्धास्तं. — b) N T2 (by eorr.) G3 अनंतरं (for अनुत्तमम्). — °) Most MSS. \*कृताल्लोकान्. — After 33, B Dc Dn D4. 6 ins.;

इत्युक्तोऽहं मातिलना गिरिमामन्त्र्य शैशिरम्।
प्रदक्षिणमुपावृत्य समारोहं रथोत्तमम् ॥ ३४
चोदयामास स हयानमनोमारुतरंहसः ।
मातिलर्हयशास्त्रज्ञो यथावद्भरिदक्षिणः ॥ ३५
अवैक्षत च मे वक्तं स्थितस्याथ स सारिथः ।
तथा आन्ते रथे राजन्विस्मितश्चेदमञ्ज्ञीत् ॥ ३६
अत्यद्भुतिमदं मेऽद्य विचित्रं प्रतिभाति माम् ।
यदास्थितो रथं दिव्यं पदा न चिलतो भवान् ॥ ३७
देवराजोऽपि हि मया नित्यमत्रोपलक्षितः ।
विचलन्प्रथमोत्पाते हयानां भरतर्पभ ॥ ३८
त्वं पुनः स्थित एवात्र रथे आन्ते कुरूद्धह ।
अतिशक्रमिदं सत्त्वं तवेति प्रतिभाति मे ॥ ३९
इत्युक्त्वाकाशमाविश्य मातिलिविंबुधालयान् ।

844\* देवराजः सहस्राक्षस्त्वां दिद्दक्षति भारत।

35 °)  $K_4$   $D_{1. 2. 8}$  नोदयामास.  $\acute{S}_1$   $K_{1. 2}$   $D_{22}$   $D_{33}$   $T_1$  सहसा (for स हयान्). — °) B  $D_{4. 6}$  हयतत्त्वज्ञो. — °)  $\acute{S}_1$  तत्र वाजिनः;  $K_1$   $T_1$  भूरिदक्षिणं;  $D_{62}$   $D_{1. 4. 63}$  °दक्षिण.

36 °) \$1 K2 अत्रांतरे; K1 तत्र आते; S तत्राआतं.

37 °) Ś1 K1. 2 D3 महा; B Dc Dn D4. 6 त्वहा; T G1. 8 तेहा; M1 नोहा (for में Sदा). — °) Ś1 K D1. 2 च; B Dc Dn D4-6 T2 (before corr.) भे; D3 दें; T2 ते; G2-4 मा (for माम्). — °) B1 Dn2. n3 D5 T1 G1. 2 M2 यथां; D1 तथां (for यदां). — d) K1. 4 B Dc Dn T2 (before corr.) पदान्; T1 तदा (for पदा). В Dc Dn D4. 6 पदं (for भवान्).

38 °) T<sub>1</sub> हि (for Sq). T<sub>1</sub> मघवान्; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> भगवान् (for हि मया). — b) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub> एवो° (for अत्रो°).

39 °) T1 स्थिर (for स्थित). S[अ] च (for [अ] न्र).

- °) S1 K1. 2 न वै (K नैव) आंतः (for रथे आन्ते).

- °) B1. 3. 4 Dc Dn D4-6 सर्व (for सन्तं). B2 अतिसर्वेमिदं कर्म.

40 °) Ś1 K1. 2 आरुझ (for आविश्य). — After 40, B Dc Dn D2. 4. 6 ins.;

845\* स रथो हरिमिर्युक्तो झूर्ध्वमाचक्रमे ततः। ऋषयो देवताश्चैव पूजयन्ति नरोत्तम। ततः कामगमाल्छोकानपश्यं वै सुरर्षिणाम्। द्र्शयामास मे राजन्विमानानि च भारत ॥ ४० नन्दनादीनि देवानां वनानि बहुलान्युत । दर्शयामास मे प्रीत्या मातिलः शक्रसारिथः ॥ ४१ ततः शक्रस्य भवनमपश्यममरावतीम् । दिव्येः कामफलेर्वृक्षे रत्नेश्च समलंकृताम् ॥ ४२ न तां भासयते स्वर्यो न शितोष्णे न च क्रमः । रजः पङ्को न च तमस्तन्नास्ति न जरा नृप ॥ ४३ न तत्र शोको दैन्यं वा वैवर्ण्यं चोपलक्ष्यते । दिवौकसां महाराज न च ग्लानिरिंद्म ॥ ४४ न क्रोधलोमौ तत्रास्तामशुभं च विशां पते । नित्यतुष्टाश्च हृष्टाश्च प्राणिनः सुरवेश्मिने ॥ ४५ नित्यपुष्पफलास्तत्र पादपा हरितच्छदाः । पुष्करिण्यश्च विविधाः पद्मसौगन्धिकायुताः ॥ ४६

शीतस्तत्र ववी वायुः सुगन्धो जीवनः शुनिः ।
सर्वरत्नविचित्रा च भूमिः पुष्पविभूषिता ॥ ४७
मृगद्विजाश्र बहवो रुचिरा मधुरस्वराः ।
विमानयायिनश्रात्र दृश्यन्ते बहवोऽमराः ॥ ४८
ततोऽपश्यं वस्त्रुद्रान्साध्यांश्र समरुद्गणान् ।
आदित्यानिश्वनौ चैव तान्सर्वान्त्रत्यपुजयम् ॥ ४९
ते मां वीर्येण यश्चसा तेजसा च बलेन च ।
अस्त्रैश्राप्यन्वजानन्त संग्रामिवजयेन च ॥ ५०
प्रविश्य तां पुरीं रम्यां देवगन्धर्वसेविताम् ।
देवराजं सहस्राक्षमुपातिष्ठं कृताञ्जलिः ॥ ५१
ददावर्धासनं प्रीतः शको मे ददतां वरः ।
बहुमानाच गात्राणि पस्पर्श मम वासवः ॥ ५२
तत्राहं देवगन्धर्वैः सहितो भृरिदक्षिण ।

C. 3. 12047 B. 3. 168. 56 K. 3. 169. 56

गन्धर्वाप्सरसां चैव प्रभावममितौजसाम्।

41 °) T<sub>1</sub> G<sub>1,2</sub> दिन्यानि (for देवानां). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> D<sub>8</sub> विविधानि; K<sub>2</sub> विबुधानि; B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4-6</sub> [उ]पवनानि; B<sub>1</sub> De विपुलानि; G<sub>2</sub> सुबहूनि (for बहुलानि). Ś<sub>1</sub> B De Dn D<sub>4-6</sub> च (for [उ]त). — °) Ś<sub>1</sub> राजन्; B De Dn D<sub>4-6</sub> दोंग्रं (for प्रीत्या). D<sub>6</sub> प्रेक्ष्यमाणान्समेत्याहं.

42 °)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_2$ .  $_3$   $\acute{D}_1$ .  $_3$  दिन्य-;  $\acute{K}_4$  सर्व- (for दिन्ये:).  $\acute{T}_1$  दिन्ये: कमलगंधेश्च;  $\acute{T}_2$   $\acute{G}_2$ —4 दिन्ये: कमलबंदेश्च;  $\acute{G}_1$   $\acute{M}$  दिन्ये: कमलषंडेश्च. —  $\acute{a}$ )  $\acute{S}$  वृक्षेरन्येरलंकृतां.

43 °) B Dc Dn D4-6 न तत्र सूर्यस्तपति. — °) K1 शीतोडणी; D5 °डणी; S (except T2 G8 M2) °डणो. — °) Ś1 D2 'पंकी; G1 'पंके (for पङ्को). B1-8 Dc Dn D4.6 न बाधते तत्र रजः.

44 a) D<sub>1.8</sub> G<sub>1</sub> च (for a<sub>1</sub>). — b) B Dc Dn D<sub>4.6</sub> दौर्बल्यं; T<sub>1</sub> वैवर्ण्यंश् (for वैवर्ण्यं). Ś<sub>1</sub> वोप°; D<sub>1.2</sub> नोप°; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>4</sub> चोपलक्षितं. — a) B<sub>2-4</sub> Dc Dn D<sub>4.6</sub> न ग्लानिररिमर्दन.

45 b) Ś1 गतानां वै; K1. 2 गताधीनां; K8. 4 B De D8. 5 ग्रुम(De भा)धीनां; Dn D4. 6 सुरादीनां; D1. 2 सुबुद्धीनां; T1 G4 अग्रुमंश्र (for अग्रुमं च). — c) De D4. 6 T1 G1 नित्यं (for नित्य-). Ś1 K B4 D1-8 transp. तृष्टाः and हृष्टाः. M1 प्र (for the first च). De Dn D4. 6 ते राजन् (for हृष्टाक्ष). — d) K2 सुरवेडिमनः.

46 <sup>d</sup>) B<sub>8</sub> पद्मसौगंधिकप्रभाः; D<sub>1.2</sub> °कस्तथा; D<sub>5</sub> °केंद्रुंताः.

47 K3 om. 47. — a) S सुखो (for ववी). B Dc D4. 6 शीतलक्ष (B4 °स्तत्र) सुखो वायु:. — b) K1. 2 B2. 4 Dc Dn D4. 6 सुगंधी. K1. 2 विरजाः (for जीवनः). D5 सौगंधिजीवनः ग्रुभः; S सुगंधो वीजते ग्रुभः (G2 सुखं; G4 ग्रुभं). — d) T2 G2-4 पद्म (for पुष्पं).

48 b) Ś1 K1. 2 T1 मधुरस्वना:. — B2 om. 48°-51°.
— °) B1. s. 4 Dc Dn D4. 6 विमानगामिनश्. — °) Ś1 K1-3 D3 च तथा (for बहवो). B1-3 Dn D4. 6 [अं]बरे; Dc [अ]परे (for [अ]मराः).

49 B<sub>2</sub> om. 49 (cf. v.l. 48). — b) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> साध्यान्देवमर °. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> तत्र (for चैव). — d) T<sub>1</sub> corrupt.

50 B2 om. 50 (cf. v.l. 48). — a) T1 G1. 2 M2 तेषां (for ते मां). — b) T1 [अ]मलेन (for बलेन). — c) K2 Dc D4. 6 [अ]नुजानंत; D5 [अ]स्यजानंत; S [अ]न्व(T1 ैनु)जानन्वे (for [अ]न्वजानन्त). — d) K2. 3 B1. 3. 4 D (except D5) संग्रामे (for संग्राम-).

51 B<sub>2</sub> om. 51 (cf. v.l. 48). — <sup>a</sup>) B<sub>1</sub>. s. 4 Dc Dn D<sub>4</sub>. s दिल्यां (for रम्यां). — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub>. s. 4 D (except D<sub>1</sub>. 2) <sup>°</sup>पुजितां.

52 b) D<sub>1.2</sub> T<sub>1</sub> वदतां; M<sub>1</sub> गम (for दद ). K<sub>3</sub> D<sub>1.2.4</sub> G<sub>4</sub> वर; D<sub>5</sub> रं (for रः).

53 b) Ś1 K D1-3. 5 संस्तुतो (for सहितो). K2. 4
S (except G4) भूरिदक्षिण:; K3 B Dc Dn D2. 4-6
G4 दक्षिणे:. — d) B Dc Dn D4. 6 शिक्षाणो (for कुर्वाणो).

54 ") Ks. 4 D1. 2 transp. मे and पुत्र:. B Dc1 Dn

C. 3. 12048 B. 3. 168. 57 K. 3. 169. 56 अस्तार्थमवसं खर्गे कुर्वाणोऽस्ताणि भारत ॥ ५३ विश्वावसोश्च मे पुत्रश्चित्रसेनोऽभवत्सखा । स च गान्धर्वमखिलं ग्राहयामास मां नृप ॥ ५४ ततोऽहमवसं राजन्गृहीतास्त्रः सुपूजितः । सुखं शक्रस्य भवने सर्वकामसमन्वितः ॥ ५५ शृण्वन्वै गीतशब्दं च तूर्यशब्दं च पुष्कलम् । पद्मंश्राप्सरसः श्रेष्ठा नृत्यमानाः परंतप ॥ ५६ तत्सर्वमनवज्ञाय तथ्यं विज्ञाय भारत । अत्यर्थं प्रतिगृह्याहमस्त्रेष्वेव व्यवस्थितः ॥ ५७ ततोऽतुष्यत्सहस्राक्षस्तेन कामेन मे विभ्रः । एवं मे वसतो राजनेष कालोऽत्यगाद्दिवि ॥ ५८

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुःषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६४॥

# १६५

## अर्जुन उवाच।

कृतास्त्रमिनिश्वस्तमथ मां हरिवाहनः । संस्पृत्रय मृष्टिं पाणिभ्यामिदं वचनमत्रवीत् ॥ १ न त्वमद्य युधा जेतुं शक्यः सुरगणैरि । किं पुनर्मानुषे लोके मानुषेरकृतात्मिभः । अप्रमेयोऽप्रधृष्यश्च युद्धेष्वप्रतिमस्तथा ॥ २ अथात्रवीत्पुनर्देवः संप्रहृष्टतन्रुहः । अस्तयुद्धे समो वीर न ते कश्चिद्भविष्यति ॥ ३ अप्रमत्तः सदा दक्षः सत्यवादी जितेन्द्रियः । ब्रह्मण्यश्चास्त्रविचासि ग्रूरश्चासि कुरूद्रह् ॥ ४ अस्त्राणि समवाप्तानि त्वया दश्च च पश्च च । पश्चिमिविधिभिः पार्थ न त्वया विद्यते समः ॥ ५ प्रयोगम्रुपसंहारमावृत्तिं च धनंजय । प्रायश्चित्तं च वेत्थ त्वं प्रतिघातं च सर्वशः ॥ ६

D4. 6 वै; De2 [ए]व (for मे).

55  $T_2 G_3$  om.  $55^{ab}$ . —  $^a$ )  $B_{2-4} D$  (except  $D_{2.3.5}$ ) तत्रा $^{\circ}$  (for ततो $^{\circ}$ ).

56 a) B4 अश्रीषं (for श्रुण्वन्वे). Ś1 K D1-3. b श्रुण्वन्तीतस्त्रनं पुण्यं. — a) S (except G3. 4) [अ]प्सरसां. — a) B1-3 D (except D1-3. b) नृत्यंतीर्भरतर्षभ.

57 °) Ś1 K B1. 8 D1-8 परि (for प्रति ).

58 b) Do T1 वे (for मे). K4 D2 G2 प्रभु:; B1 Do विभो (for विभु:). — c) S1 एव गतो (for मे वसतो). — d) K1. 3. 4 [S]भ्यगाद्; D6 ह्यगाद् (for Sत्यगाद्). Do D1 S हति (for दिवि).

Colophon om. in Dn2. n3 D4. 6. B1 reads it in marg.
— Major parvan: Ś1 K1. 2 T2 G2-4 आरण्य. — Subparvan: K3 D1. 2. 5 (all om. sub-parvan name)
mention only लोमशतीर्थयात्रा (followed by गंधमादनवास
in K3 D5, and अर्जुनोक्तमुत्तरकेरात in D1. 2); K4 likewise, only उत्तरकेरात; B2 Dc, only गंधमादनवास
(followed by उत्तरकेरात in Dc); and finally B1. 4 D3,

only गंधमादनप्रवेश (B4 प्रवास; D3 निवास). — Adhy. name: G1 अर्जुनस्वर्गप्रवेशकथनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 167; D1 173; S (M2 sup. lin.) 168 (M2 orig. 170). — Śloka no.: Dn1 D1 61.

## 165

1 °) Ś1 K1. 2 Ds अभितिष्ठंतम्; B Dc Dn Ds. 4.6 अतिविश्वस्तम्; S अथ विश्वस्तम्. — b) T2 Gs मघवान्; G1 तदा मां (for अथ मां). — c) Ś1 K1. 2. 4 Dc1 D1. 2 संस्पृशन्.

2 After 2, S ins.:

846\* अजेयस्त्वं हि संग्रामे सर्वेरि सुरासुरै:।

4 °) K1. 2 D1 शा(D1 श) स्त्रविच्; T1 मंत्रविच् (for चास्त्रविच्). K3 D5 T1 M1 चापि (for चासि). — d) K2.8 D1 T1 G1 चापि (for चासि). K8. 4 D1. 2. 5 कुछोद्वह.

5 b) B1 तु दश; T1 G4 (by transp.) च दश. — d)
B2-4 Dn D2. 4. 6 निद्यते न त्वया समः (by transp.).

6 ") T1 चापि (for उप-). — ") T1 वृत्तिश्चापि (for अवृत्ति च). — ") B2-4 D (except D3. 5) प्रतीघातं.

तव गुर्वर्थकालोऽयग्रुपपन्नः परंतप ।
प्रतिजानीष्व तं कर्तुमतो वेत्स्याम्यहं परम् ॥ ७
ततोऽहमञ्ज्वं राजन्देवराजिमदं वचः ।
विषद्यं चेन्मया कर्तुं कृतमेव निवोध तत् ॥ ८
ततो मामन्नवीद्राजन्प्रहस्य बलवृत्रहा ।
नाविषद्यं तवाद्यास्ति त्रिषु लोकेषु किंचन ॥ ९
निवातकवचा नाम दानवा मम क्षत्रवः ।
सम्रद्रकुक्षिमाश्रित्य दुर्गे प्रतिवसन्त्युत ॥ १०
तिस्रः कोट्यः समाख्यातास्तुल्यरूपबलप्रभाः ।
तांस्तत्र जिह कौन्तेय गुर्वर्थस्ते भविष्यति ॥ ११
ततो मातलिसंयुक्तं मयूरसमरोमिभः ।
हयैरुपेतं प्रादान्मे रथं दिन्यं महाप्रभम् ॥ १२
बबन्ध चैव मे मूर्झि किरीटिमदम्रुचमम् ।
स्ररूपसद्यं चैव प्रादादङ्गविभूषणम् ॥ १३

अभेद्यं कवचं चेदं स्पर्शरूपवदुत्तमम् ।
अजरां ज्यामिमां चापि गाण्डीवे समयोजयत् ॥ १४
ततः प्रायामहं तेन स्यन्दनेन विराजता ।
येनाजयदेवपतिर्वितं वैरोचिनं पुरा ॥ १५
ततो देवाः सर्व एव तेन घोषेण बोधिताः ।
मन्वाना देवराजं मां समाजग्रुविंशां पते ।
दृष्ट्रा च मामप्रच्छन्त किं करिष्यसि फल्गुन ॥ १६
तानञ्जवं यथाभृतिमदं कर्तास्मि संयुगे ।
निवातकवचानां तु प्रस्थितं मां वधेषिणम् ।
निवोधत महाभागाः शिवं चाशास्त मेऽनद्याः ॥ १७
तुष्टुतुर्मां प्रसन्नास्ते यथा देवं पुरंदरम् ।
रथेनानेन मघवा जितवाञ्शम्बरं युधि ।
नम्रुचिं बलवृत्रौ च प्रह्लादनरकाविष ॥ १८
वहूनि च सहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च ।

C. 3. 12073 B. 3. 168. 82

- 7 °) B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1-3.5</sub>) ततो (for तव).

   b) B D (except D<sub>1-3.5</sub>) समुत्पन्न: (for उपपन्न:).

   c) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub> प्रतिजानीहि. Ś<sub>1</sub> K G<sub>1</sub> तत् (for तं).

   d) G<sub>2</sub> वक्ष्या (for वेत्स्या). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3.5</sub> अथ वक्ष्याम्यहं परं.
- 8 °) M अबवं! °) K4 ते; B D (except D<sub>1-3. в</sub>) यन (for चेन्).
- 9 °) T1 देव: (for राजन्). b) B D (except Ds. s) प्रहसन्. G1. 2 M1 वलवृत्रहा. c) Ś1 K D1-3. s [अ]सीति; Dns हास्ति (for [अ]चास्ति).
- 10 b) Śi K Di-8. 5 देव ; B4 सुर (for मम). c) Śi Ki. 2 आवृत्य; D5 आगत्य; T2 G2-4 M आसाद्य (for आश्रित्य). T1 समुद्रमासाद्य सदा. d) G2. 4 स्वर्गे (for दुर्गे).
- 11 °) Ś1 K1-3 ताः (for तान्). Ś1 K D1-3. 5 पुत्र; G1 तु त्वं (for तत्र). Ś1 K D1-3. 5 पार्थें वं (K4 पार्थ त्वं) (for कीन्तेय). <sup>3</sup>) M गुर्वर्थं ते.
- 13 Śi om. (hapl.) 13°-14°. °) T2 G2-4 वीर (for चैव). °) S राजन् (for अङ्ग-).
- 14 Ś1 om. 14<sup>ab</sup> (cf. v.l. 13). <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> अभेद्य-(for अभेद्यं). Ś1 B<sub>2</sub> G<sub>1</sub> चैव; K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> दिब्यं (for चेदं). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> \*रूपमनुत्तमं; D<sub>3</sub> \*रूपं तदद्भुतं. — <sup>c</sup>) Ś1 K D<sub>1-8</sub>. <sub>5</sub> चैव (for चापि).

- 15 °)  $\acute{S}_1$  K1. 2 देव (for तेन). °) K2 बिल देव; T1 देवराजो; T2 G2-4 स देवेंद्रो (for देवपितर्).  $\acute{a}$ ) K2 पितर् (for बिलं).
- 16  $^a$ ) S सगंधर्वाः (for सर्व एव).  $^b$ ) Ś1 K  $D_{1-3}$  शब्देन (for घोषेण). K3  $D_5$  कोपिताः;  $D_5$  मोहिताः (for बोधिताः).  $^d$ ) K1.  $_2$  कुरूद्ध (for विशां पते).  $^f$ ) Ś1 फल्गुण; K1.  $_3$   $_4$   $B_{1-3}$   $D_5$   $D_1$   $D_{4-6}$  फाल्गुन;  $B_4$   $D_{1-3}$  पांडव;  $T_1$   $G_1$  फल्गुनः.
- 17 <sup>a</sup>) M अब्रवं! B1 Dc तथाभूतम्; S तथा भूतान् (for यथाभूतम्). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K D1-3. 5 जयेषिणं (for वधे°). — After 17, S ins.:

847\* ततो वाग्भिः प्रशस्ताभिस्त्रिदशाः पृथिवीपते ।

- 18 D6 om. (hapl.) 18°-19°. °) K1-8 T1 G1 मधवान्; K4 D3 भगवान्; T2 G2-4 जितवान् (for मधवा). d) Ś1 K1. 2 हत°; T2 G2-4 मध° (for जित°). B4 असुरं; D4 नमुचि (for शम्बरं). K2 om. (hapl.) 18°-19d. °) D4 शंबरं (for नमुचि). G2 M वलवृत्रो. f) K3. 4 B Dc Dn2. n3 D4 शहाद°.
- 19 K<sub>2</sub> om. 19; Ś<sub>1</sub> D<sub>6</sub> om. 19<sup>ab</sup> (for K<sub>2</sub> D<sub>6</sub> of. v.l. 18). b) T<sub>1</sub> [आयुतानि (for [आ]कुँदानि). B<sub>1. 4</sub> D<sub>61</sub> Dn D<sub>4</sub> [आ]पि (for च). D<sub>2</sub> om. 19<sup>c</sup>-21<sup>b</sup>. c) T<sub>1</sub> वे देखान् (for देखानां). d) N (Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>2</sub> om.) मधवा; T<sub>1</sub> मखवान् (for मधवान्).

C. 3. 12074 B. 3. 168. 82 K. 3. 170. 22 रथेनानेन दैत्यानां जितवान्मघवान्युघि ॥ १९ त्वमप्येतेन कौन्तेय निवातकवचात्रणे । विजेता युधि विक्रम्य पुरेव मघवान्वशी ॥ २० अयं च शङ्खप्रवरो येन जेतासि दानवान् । अनेन विजिता लोकाः शक्रेणापि महात्मना ॥ २१ प्रदीयमानं देवैस्तु देवदत्तं जलोद्भवम् । प्रत्यगृत्तं जयायैनं स्तृयमानस्तदामरैः ॥ २२ स शङ्खी कवची बाणी प्रगृहीतशरासनः । दानवालयमत्युग्रं प्रयातोऽस्मि युयुत्सया ॥ २३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चषष्ट्रचिकशाततमो ऽध्यायः ॥ १६५ ॥

# १६६

## अर्जुन उवाच।

ततोऽहं स्तूयमानस्तु तत्र तत्र महिषिभिः।
अपस्यमुदिधं भीममपांपतिमथान्ययम्।। १
फेनवत्यः प्रकीर्णाश्च संहताश्च समुन्छिताः।
ऊर्मयश्चात्र दृश्यन्ते चलन्त इव पर्वताः।
नावः सहस्रशस्तत्र रत्नपूर्णाः समन्ततः।। २

तिमिंगिलाः कच्छपाश्च तथा तिमितिमिंगिलाः ।
मकराश्चात्र दृश्यन्ते जले मग्ना इवाद्रयः ॥ ३
शङ्कानां च सहस्राणि मग्नान्यप्सु समन्ततः ।
दृश्यन्ते सम यथा रात्रौ तारास्तन्वभ्रसंवृताः ॥ ४
तथा सहस्रशस्तत्र रत्नसंघाः प्रवन्त्युत ।
वायुश्च घूर्णते भीमस्तदद्भुतिमवाभवत् ॥ ५

20 D<sub>2</sub> om. 20 (cf. v.l. 19). — <sup>a</sup>) K<sub>1. 4</sub> B<sub>1-8</sub> Dc Dn D<sub>4. 6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3. 4</sub> [अ]नेन (for [प्]तेन). — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> (before corr.) जितवान्मघवान् (for निवातकवचान्). Śi K<sub>1. 2</sub> युधि (for रणे). Cf. 19<sup>d</sup>. — <sup>c</sup>) Bı विजितान् (for विजेता). — <sup>d</sup>) Śi K<sub>1. 2</sub> Bı Dn D<sub>5</sub> मघवा (for मघवान्). K<sub>1. 2</sub> बली (for वशी). Tı पुरन्नयमिवेश्वरः.

22 a) B Dc Dn D4. 6 G2 तं (B1 च) (for तु).
— °) Ś1 K1. 2 B1 Dc1 T1 G1. 2 गृह्णां; Dc2 M2 गृह्णञ्च
(for गृह्णे). Ś1 K1. 2 [ए]व; K3. 4 D1-3 [इ]मं; T2 G3
[ए]तं (for [ए]नं). — d) K4 D1 तथामरे:; D5 यथासुरे:;
G1 सदामरे: (for तदा°).

23 °) Ś1 K8. 4 B D1-3. 5 T2 G3. 4 सशंख: (for स शङ्की). K4 D1. 2. 5 T1 G1 खड़ी; G2 बाणै: (for बाणी).

Colophon om. in Ks. 4 Ds. — Major parvan: Śi Ki. 2 Dn2 T G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Bi-8 D (Ds. om.) Gi M mention only निवातकवचवध (Bi om. वध) (preceded by लोमश्राचीर्थयात्रा). — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 168 (Dn2 167); Di 174; S 169. — Śloka no.: Dni Di 25; Dn2 ns 86.

#### 166

1 K<sub>3</sub>. 4 D<sub>5</sub> om. the ref. — a) Ś1 K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub>. 3 च; K<sub>4</sub> वे (for तु). — b) G1 सुर° (for मह°). — d) Ś1 K D<sub>2</sub>. 5 G<sub>2</sub>. 4 निधिम् (for °पतिम्).

2 °) Śi K Di-s. 5° वंतः (for ° वत्यः). — b) Śi चळंतश्च; K4 Di. 2 सहिता ; Ti सभीता ; T2 G2-4 M संगता . B D (except Di-s) समुत्थिताः. — c) Śi K2-4 तत्र (for चात्र). S अह्हयंतोभैयस्तत्र. — d) B4 Dni. n3 Di. 3. 4. 6 वहगंत (for चलन्त). Dni जले ममा ह्वाद्रयः. — b) T2 (before corr.) G2. 4 समंतत (for सहस्तर). — M1 om. (hapl.) 21-5°. — After 2, S (M1 om.) ins.:

848\* नभसीव विमानानि विचरन्त्यो विरेजिरे।

3 M<sub>1</sub> om. 3 (cf. v.l. 2). — b) Ś1 चाति<sup>\*</sup>; D1 द्याति<sup>\*</sup>; D<sub>5</sub> [अ]प्यति<sup>\*</sup> (for तिमि<sup>\*</sup>). B4 तिमितिमिगिलास्तथा; D5 तिमिगिलगिलास्तथा. — c) Ś1 K D1. 2. 5 T1 चापि; D5 चातु- (for चात्र). — d) K4 D1. 2 तोय-; D3 जल- (for जले).

4 M1 om. 4 (cf. v.l. 2). — b) D3 G1 सहस्रशः (for समन्ततः). — c) D5 च; T1 [5] प्सु; T2 G3. 4 [5] थ; G2 [5] त्र (for सा). — d) D2 T2 G2—4 शुताः (for वृताः).

तमतीत्य महावेगं सर्वाम्भोनिधिम्रुत्तमम् ।
अपभ्यं दानवाकीणं तहैत्यपुरमन्तिकात् ॥ ६
तत्रैव मातिलस्तूणं निपत्य पृथिवीतले ।
नादयत्रथघोषेण तत्पुरं समुपाद्रवत् ॥ ७
रथघोषं तु तं श्रुत्वा स्तनियत्नोरिवाम्बरे ।
मन्वाना देवराजं मां संविग्ना दानवाभवन् ॥ ८
सर्वे संश्रान्तमनसः शरचापधराः स्थिताः ।
तथा ग्रूलासिपरग्रुगदाम्रसलपाणयः ॥ ९
ततो द्वाराणि पिदधुर्दानवास्त्रस्तचेतसः ।
संविधाय पुरे रक्षां न स्म कश्चन दृश्यते ॥ १०
ततः शङ्कम्रपादाय देवदत्तं महास्वनम् ।

पुरमासुरमाश्चिष्य प्राधमं तं शनैरहम् ॥ ११ स तु शब्दो दिवं स्तब्ध्वा प्रतिशब्दमजीजनत् । वित्रेसुश्च निलिल्युश्च भूतानि सुमहान्त्यिष ॥ १२ ततो निवातकवचाः सर्व एव समन्ततः । दंशिता विविधेस्नाणैर्विविधायुधपाणयः ॥ १३ आयसेश्च महाग्रुलैर्गदाभिर्मुसलैरिप । पद्दिशेः करवालैश्च रथचकेश्च भारत ॥ १४ शतिशिभिर्भुशुण्डीभिः खङ्गेश्चित्रैः स्तलंकृतैः । प्रगृहीतैर्दितेः पुत्राः प्रादुरासन्सहस्रशः ॥ १५ ततो विचार्य बहुधा रथमार्गेषु तान्हयान् । प्राचोदयत्समे देशे मातलिर्भरतर्षभ ॥ १६

C. 3. 12095 B. 3. 169. 17

- 5 M<sub>1</sub> om. 5° (cf. v.l. 2). b) D<sub>2</sub> रत्नपूर्णाः. T G<sub>8. 4</sub> फलंत्युत. — c) K<sub>8. 4</sub> D<sub>1</sub> [आ]चूर्णते (for चूर्णते). S वीर (for भीमस्).
- 6 D<sub>2</sub> om. (? hapl.) 6. <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>1.3</sub> समुदी-(K<sub>1</sub> ° द्वी)क्ष्य; B Dc Dn D<sub>4-6</sub> तमुदीक्ष्य (for तमतीत्य). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1.3</sub> महाभीमं; B<sub>4</sub> तथा भीमं (for महावेगं). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> अथांभो ° (for सर्वाम्भो °).
- 7 T<sub>1</sub> om. 7<sup>ab</sup>. <sup>a</sup>) K<sub>8</sub>. 4 B<sub>1</sub>. 8 Dc D<sub>2</sub>-6 तत्र वें (for तत्रेंव). <sup>b</sup>) Dc T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>-8 M<sub>1</sub> निपास. B<sub>2</sub> M<sub>2</sub> पृथिवीपते; T<sub>2</sub> G धरणीतले. D<sub>5</sub> निन्ये पृथ्वीतले रथं. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> Dc Dn D<sub>2</sub>. 4-6 ins. after 7<sup>ab</sup>: B<sub>2</sub>, after 7:

849\* रथं तं तु समाश्चिष्य प्राद्गवद्रथयोगवित्।

- [Śi Ki तुतं; Do तत्र (for तंतु). Bi Dni °रुक्य (for °क्षिष्य). Cnp आक्षिष्य. Di तां समाक्षिष्य पृथिवीं (for the prior half).]
- Dc om.  $7^{ed}$ . e) B4 Dn D2. 4. 6 त्रासयन्; T2 G2—4 दानवान् (for नादयन्).  $e^d$ ) D5 सहसा बली; T1 समु-पादवं.
- 8 a) K<sub>8</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 8 ते; T<sub>1</sub> तत् (for तं). b) D<sub>5</sub> मां देवराजं (by transp.). d) Ś₁ विविद्या; KB D (except D<sub>8</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> आविद्या (B<sub>1</sub> उद्विद्या) (for संविद्या). K<sub>1</sub> D<sub>5</sub> स्थिता: (for [अ]भवन्).
- 9 <sup>b</sup>) D<sub>6</sub> অব্ধ (for হার ). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> হ तथा (for खिता:). <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> মুভাষ্টি ; B D (except D<sub>1-3</sub>. <sub>5</sub>) [अ]- सিমুক (by transp.). <sup>d</sup>) Dc -परिघ- (for -मुसल-). Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub>. <sub>5</sub> -प्रगृहीतशरासनाः.
- 10 ") Ks. 4 D2. 3 T1 G2. 4 M [अ] पिद्धु: (M2 धन्).
   ") Ś1 ते; K1. 2 तां (for सं-). ") Ś1 К1. 2 किंचन;

D1 M1 कश्चिम (for कश्चन). T1 विद्यते (for इस्यते).

- 11 °)  $D_6$   $M_2$  उपाध्माय (for उपादाय). °)  $B_2$   $D_6$  °रवं (for °स्वनम्). °)  $S_1$  आविष्ठय;  $B_3$   $M_1$  आश्रित्य;  $G_1$  आसाद्य (for आश्रिष्य).  $D_1$   $D_3$ . 4. 6 परमां मुदमाश्रित्य;  $D_6$  पुरमाश्रिष्य राजेंद्र;  $T_2$   $G_{2-4}$  आपूरयन्त ( $G_2$ . 4 °न्स)माश्रिष्य. °  $K_2$  प्रादाशं (sic) तं;  $D_6$   $D_4$  प्राधमत्तं;  $T_1$  प्रदध्मं तं;  $G_1$  प्रधमं तं;  $G_2$  प्रभावंतं;  $G_4$  प्रभवंतं (for प्राधमं तं).  $D_6$  शनकेर् (for तं शनैर्).  $S_1$  transp. शनै: and अहम्.
- 12 <sup>a</sup>) D1-3 च (for तु). K4 विद्धः; D3 प्राप्य; T1 गत्वा (for स्तब्ध्वा). <sup>c</sup>) T1 G2.4 निलीयु (for निलिल्यु ). K3 वित्रेसुर्ये च तत्रासन्. <sup>d</sup>) S च (for सु-).
- 13 b) B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-8.5</sub>) T<sub>1</sub> खळंकृता: (for समन्तत:). c) Some S MSS. दंसिता. D<sub>1</sub> अस्रेर्; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 बाणेर् (for त्राणेर्). d) B D (except D<sub>1.2</sub>) S (except T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>) विचित्रायुध.
- 14 b) T1 G1 M गदासि (for गदाभिर्). Some MSS. मुशलैर, मुशलैर्. c) S (except T2 G3) पृद्दसै: K3 मुद्ररैश्चैव; B4 D5 च त्रिश्लेश्च (for कर°). — d) K3 करवाले ; D5 G2 तथा चक्के (for रथचके ).
- 15 °) Ś1 K1 मुसुंडीभि:; K2. 4 D6 मुशंडी ; B1-8 मुखंडी ; Dc मुग्नंडी ; D1 मुशंडी ; D2 मुखंडी ; D3 मुखंडी ; D3 मुखंडी ; T3 G3 मुसुंठी ; M मुसंठी . b) T2 G2-4 अलं (for खलं). cd) D5 transp. प्रगृहीतै: and प्रादुरासन्.
- 16 °) Ś1 K D1-8. 5 विदार्थ वसुधां; B Dc Dn D4. 6 विचार्य बहुशो. b) G1 रथान् (for हयान्). B2 रथमार्भण तस्थिवान्. c) K8. 4 D2. 5 T1 G2. 4 प्रचो(K4

C. 3. 12096 B. 3. 169. 18 K. 3. 171. 18 तेन तेषां प्रणुन्नानामाञ्चत्वाच्छीव्रगामिनाम् ।
नान्वपश्यं तदा किंचित्तन्मेऽद्भुतमिवाभवत् ॥ १७
ततस्ते दानवास्तत्र योधवातान्यनेकशः ।
विकृतस्वरह्मपाणि भृशं सर्वाण्यचोदयन् ॥ १८
तेन शब्देन महता समुद्रे पर्वतोपमाः ।
आष्ठवन्त गतैः सत्त्वैर्मत्स्याः शतसहस्रशः ॥ १९
ततो वेगेन महता दानवा माम्रुपाद्रवन् ।

विग्रुश्चन्तः शितान्वाणाञ्शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २० स संप्रहारस्तुग्जुलस्तेषां मम च भारत । अवर्तत महाघोरो निवातकवचान्तकः ॥ २१ ततो देवर्षयश्चैव दानवर्षिगणाश्च ये । ब्रह्मर्षयश्च सिद्धाश्च समाजग्ग्रुमहामृघे ॥ २२ ते वै मामनुरूषाभिर्मधुराभिर्जयैषिणः । अस्तुवनग्रुनयो वाग्भिर्यथेन्द्रं तारकामये ॥ २३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पट्षष्टचिधकशाततमोऽध्यायः॥ १६६॥

# १६७

# अर्जुन उवाच । ततो निवातकवचाः सर्वे वेगेन भारत ।

अभ्यद्रवन्मां सहिताः प्रगृहीतायुधा रणे ॥ १ आच्छिद्य रथपन्थानमुत्क्रोशन्तो महारथाः ।

Da. 5 °नो)दयत् (for प्राचोदयत्).

18 D<sub>5</sub> om. 18 (cf. v.l. 17). — a) Dn<sub>2</sub> तावद् (for तत्र). — b) N वादित्राणि सहस्रशः. — Ś1 K<sub>1</sub>. 2 read 20<sup>ab</sup> for 18<sup>cd</sup>, K<sub>1</sub>. 2 repeating it (20<sup>ab</sup>) in its proper place. — b) K<sub>8</sub> विकृतस्वन ; T1 विकृतं घोर. — d) K<sub>8</sub>. 4 B D (D<sub>5</sub> om.) वादयन् (for चोदयन्).

19 D5 om. 19 (cf. v.l. 17). — °) K1. 3. 4 B D (except D2. 5) सहसा (for महता). — °) S पर्वता इव (for °तोपमाः). — °) Ś1 Dn1 आष्ठवंतो; K1. 2 °वंते; T2 G2-4 °वंति. Ś1 K1. 2 गताः; T G2-4 हताः (for गतैः).

20 Śi Ki. 2 read 20<sup>ab</sup> for 18<sup>cd</sup>; Ki. 2 repeat it here. — a) K2 (second time) तेन (for ततो). D<sub>b</sub> सहसा (for महता). — b) Ki. 2 (first time) समुपा (for मामुपा ). — Śi om. 20<sup>cd</sup>. — c) Dc2 विमुंचिति; D<sub>b</sub> चंतं; M<sub>2</sub> चंत. Ki शतान् (for शितान्).

21 °) K4 Dc2 तुमलस. — b) K1. 2 B2 Dn D6 च

सम (by transp.); Ti अपि च. — °) Ki-s Bi D (except D4.5) T2 G8.4 आवर्तत; K4 प्राव°.

22 b) Ś1 D3 तथा (for च ये). D1. 2 तथान्ये च महर्षय:. — c) B4 मह (for ब्रह्म ). — d) D5 सहस्रशः (for महा).

23 °) S (except G<sub>1</sub> M<sub>1</sub>) मानुव° (for मामनु°).
— °) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) ऋषयो (for मुनयो). — d) T<sub>1</sub> °वधे; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 °मृधे (for 'मये).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, K B1-3 Dc Dn1. ns D1-6 G1 mention only निवातकवच वघ (B1 G1 om. वघ) (preceded by लोमशतीर्थयात्रा in K3 D1). — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 169 (Dn2 168); D1 175; S 170 (M2 172). — Śloka no.: Dn D1 24.

## 167

1 b) B4 सर्वभावेन; Dc Dn3 D4 सर्ववेगेन. T1 G1 संगता: (for भारत). — c) K2 अभिद्रवन्. M मा (for मां). B2 वेगेन (for सहिता:).

2 °) B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1.5</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>1.5</sub> आच्छाद्य. — b) S आक्रो° (for उत्को°). Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> महारवान्. — c)

[ 566 ]

आवृत्य सर्वतस्ते मां श्र्ववैरवाकिरन् ॥ २ ततोऽपरे महावीर्याः श्रूलपट्टिशपाणयः । श्रूलानि च भ्रुशुण्डीश्र मुमुचुर्दानवा मिय ॥ ३ तच्छूलवर्षं सुमहद्भदाशक्तिसमाञ्जलम् । अनिशं सुज्यमानं तैरपतन्मद्रथोपरि ॥ ४ अन्ये मामभ्यधावन्त निवातकवचा युधि । श्रितशस्त्रायुधा रौद्राः कालरूपाः प्रहारिणः ॥ ५ तानहं विविधेवीणेवेंगवद्भिरजिह्मगैः । गाण्डीवमुक्तेरभ्यन्नमेकैकं दश्मिर्म्धे । ते कृता विमुखाः सर्वे मत्प्रयुक्तैः शिलाशितैः ॥ ६ ततो मातलिना तूर्णं हयास्ते संप्रचोदिताः ।

रथमार्गान्बह्रंस्तत्र विचेरुर्वातरंहसः ।
सुसंयता मातिलना प्रामध्नन्त दितेः सुतान् ॥ ७
शतं शतास्ते हरयस्तिस्मन्युक्ता महारथे ।
तदा मातिलना यत्ता व्यचरश्रव्पका इव ॥ ८
तेषां चरणपातेन रथनेमिस्वनेन च ।
मम बाणिनपातेश्र हतास्ते शतशोऽसुराः ॥ ९
गतासवस्तथा चान्ये प्रगृहीतशरासनाः ।
हतसारथयस्तत्र व्यक्रष्यन्त तुरंगमैः ॥ १०
ते दिशो विदिशः सर्वाः प्रतिरुध्य प्रहारिणः ।
निव्नन्ति विविधैः शस्त्रैस्ततो मे व्यथितं मनः ॥ ११
ततोऽहं मातलेवीर्यमप्तयं परमाद्भुतम् ।

C. 3. 12115 B. 3. 170. 13

K De D1. 2. 5 सर्वशस. Ś1 तेषां (for ते मां). —  $^{d}$ ) Ś1 K1. 2 वर्षम् (for वर्षेर्).

- 3 b) S 'पृष्टस' (for 'पृष्टिश'). c) Ti Gi ग्रदाश्चेव (for शूलानि च). Ki सुसुंडीश्च; K4 सुशंडी'; Di मुशुंडी'; D2 सुघंडी'; Ti सुसंड्य'; T2 G3. 4 सुसुंठी'; G1. 2 सुसंठी'; M सुसंड्य'. Cf. v.l. 3. 166. 15°. — d) M2 युधि (for मिय).
- 4 °) K<sub>1</sub>. 2 तं; D<sub>1</sub> ते (for तच्). S सुमहत्तुमुलं वर्षे.
   °) K<sub>2</sub> अभिसं (for अनिशं). S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 °मानं वै; D<sub>5</sub> ।
  •मानाश्च. °) S<sub>1</sub> D<sub>5</sub> न्यपतन्; K<sub>1</sub>. 2 त्वपतन् (for अपतन्).
  G<sub>4</sub> मे रथोपरि.
- 5 °) K<sub>8</sub> D<sub>8</sub> G<sub>1</sub> अन्योन्यम्; T<sub>1</sub> अथ माम् (for अन्ये माम्). K<sub>4</sub> D<sub>8</sub> अभि°; D<sub>5</sub> सम°; G<sub>1</sub> अप्य° (for अभ्य°). °) B<sub>2</sub> 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 जित- (D<sub>6</sub>m धृत-) (for शित-). B<sub>2</sub> वीरा: (for रौद्रा:). K<sub>8</sub>. 4 D<sub>1-8</sub> श(K<sub>4</sub> D<sub>8</sub> शि)तशस्वाधरा रौद्राः.
- 6 °) K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub>. <sub>5</sub> G<sub>1</sub> निश्तितेर् (for विविधेर्). °) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. <sub>2</sub> आविध्यम्; G<sub>1</sub> अहनम् (for अभ्यन्नम्). <sup>8</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> B<sub>4</sub> शितै:; K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub>. <sub>5</sub> शरै: (for मृघे). °) B<sub>1</sub> त्रासिता; B<sub>4</sub> अथान्ये; T<sub>1</sub> निकृत्ता; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> ते कृत्ता; M<sub>2</sub> ते कृत्वा (for ते कृता). D<sub>5</sub> अथ तेभिमुखा: सर्वे. ') S (except M<sub>1</sub>) मंत्रयुक्तैः (for मत्प्र°). B<sub>2</sub> शिलीमुखेः (for शिला°). B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> वित्रसास्तत्र (D<sub>5</sub> सर्व-) दानवाः.
- 7 b) Ks. 4 Ds संप्रनो (Ds ° णो) दिता:; Dn2 संप्रयोजिता:.
   c) T2 Gs अथ (for रथ-). B D (except D1-s)
  मार्गान्बहुविधांस्तत्र. d) S इयचरन् (T1 इयधमन्; G1
  ह्यचरन्) (for विचेहर्). e) Ks D3 सुसंयुता; T1 सुसंयुक्ता.

- 1) K1. 2. 4 प्रमञ्जंत; B1 Dc D1. 8 G4 M प्रामथंत; B4 प्रामथंस्त; Dn2. n3 प्राभ्य (Dn3 भ) व्रंत; D5 प्रामञ्जंत; T1 प्रपद्यंत; G2 प्रामञ्जंत.
- 8 °)  $D_5$  च हयास (for हरयस). °)  $K_{1..2}$  तिस-न्युक्ते;  $T_2$   $G_{2-4}$  ते नियुक्ता. — °)  $S_1$  K  $D_{1-8}$  ततो;  $D_1$ शांता (!);  $D_5$   $T_1$  M तथा (for तदा).  $K_5$   $T_2$   $G_{1..3..4}$ यंत्रा (for यत्ता). — °)  $K_{2..4}$  विचरन्.  $D_6$  उल्सुका इव;  $T_2$   $G_{3..4}$  अल्पवद्रथं;  $G_1$  एकवद् इढं;  $G_2$  M एकवद्रथं (for अल्पका इव).  $T_1$  चारयंतः प्रवं इढं.
- 9 K<sub>8</sub> om. 9. °) D<sub>5</sub> सम बाणाभि°. <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>2. 4</sub> M<sub>2</sub> च (for ते). D<sub>1. 2</sub> बहवो (for शतशो).
- 10 K<sub>2</sub> om. (hapl.)  $10^{ab}$ . a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> [भ]न्ये च (by transp.). B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) [ए]व (for च). b) Ś<sub>1</sub> हताश्च शतशोसुराः (cf.  $9^d$ ); K<sub>1</sub> D<sub>3</sub> S दानवाः पांडवर्षभ (G<sub>1</sub> °भाः). a) T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>4</sub> अथ; G<sub>1</sub> ततः; G<sub>3</sub> हताः (for हतः). a) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 3 विकृष्यंत; B<sub>2</sub> G<sub>1</sub> व्यक्ष्पत; B<sub>3</sub> प्राद्द्यंत. D<sub>5</sub> विकृष्यंस्ते हयोत्तमैः.
- 11 a) B D (except D1. s) T2 (after corr.) सर्वे (for सर्वाः). b) Ś1 K2 प्रतिगृष्य; B4 सर्वे युद्ध; T2 G3. 4 प्रत्यनीकः; G2 प्रारुष्यंत (for प्रतिरुष्य). c) K2-4 B4 D1-3 निम्नतो; B1-3 Dn D4. 6 अभ्यञ्जन्; S म्नति सा (T1 ज्यम्नति). D5 निम्नितैः (for विविधः). d) Ś1 K B4 D1-3. 5 ततो मां ज्यथयंति च (K4 निवः; B4 ति ते).
- 12  $^{b}$ ) S अद्भुतं समदर्शयं (G1 अत्यद्भुतमदर्शयं).  $^{c}$ )  $\acute{S}_{1}$  K  $D_{1-3}$ .  $_{5}$  तथा ( $\acute{S}_{1}$  K1.  $_{2}$  ततो) वेगवतो वाहान् (K3 वाजीन्).  $^{d}$ )  $\acute{S}_{1}$  K  $D_{1-3}$  अयत्नो य(K4  $D_{1-3}$  ेत्नाद्य)-दधारयत्;  $D_{5}$  यद्यत्नाद्दन्वधारं ;  $T_{1}$  G1 यद्भथं (G1 ेथान्)

C. 3. 12115 B. 3. 170. 13 K. 3. 172. 13 अश्वांस्तथा वेगवतो यदयतादधारयत् ॥ १२ ततोऽहं लघुभिश्चित्रैरस्त्रैस्तानसुरात्रणे । सायुधानच्छिनं राजञ्ज्ञतजोऽथ सहस्रज्ञः ॥ १३ एवं मे चरतस्तत्र सर्वयतेन शत्रुहन् । प्रीतिमानभवद्वीरो मातिलः शक्रसारिथः ॥ १४ वध्यमानास्ततस्ते तु हयैस्तेन रथेन च । अगमनप्रक्षयं केचिक्यवर्तन्त तथापरे ॥ १५ स्पर्धमाना इवास्माभिनिवातकवचा रणे । शरवपेंभहद्भिर्मां समन्तात्प्रत्यवारयन् ॥ १६ ततोऽहं लघुभिश्चित्रैर्ज्ञद्वास्त्रपरिमन्त्रितैः । व्यधमं सायकराज्ञ शत्रशोऽथ सहस्रज्ञः ॥ १७ ततः संपीड्यमानास्ते क्रोधाविष्टा महासुराः ।
अपीडयन्मां सहिताः शरशूलासिवृष्टिभिः ॥ १८
ततोऽहमस्त्रमातिष्ठं परमं तिग्मतेजसम् ।
दियतं देवराजस्य माधवं नाम भारत ॥ १९
ततः खङ्गांस्त्रिशूलांश्च तोमरांश्च सहस्रशः ।
अस्त्रवीर्येण शतधा तैर्मुक्तानहमच्छिनम् ॥ २०
छित्त्वा प्रहरणान्येषां ततस्तानिष सर्वशः ।
प्रत्यविध्यमहं रोषादशमिर्दशिभः शरैः ॥ २१
गाण्डीवाद्धि तदा संख्ये यथा अमरपङ्क्षयः ।
निष्पतन्ति तथा बाणास्तन्मातिलरपूजयत् ॥ २२
तेषामिष तु बाणास्ते बहुत्वाच्छलभा इव ।

नावधार $^{\circ}$ ;  $T_2$   $G_{2-4}$  यथा यला $(G_2$  युक्ता-;  $G_4$  -वर्ता)क्रयवार $^{\circ}$ ; M ह्ययलाबदधार $^{\circ}$ .

13 °)  $B_1$  विविधेश् (for ਲਬੁਮਿश्). — °) Cf. 20 and v.l.  $K_8$  चिच्छिदं;  $K_4$   $D_2$ . 3  $T_1$  अच्छिदं;  $D_5$   $T_2$  G M चिच्छिदं (for अच्छिनं). B Do Dn  $D_4$ . 6 चिच्छेद सायुध्यान् ( $B_4$  राक्षसांश्चिच्छेद) राजन्. —  $13^d=17^d$ .

14 °) D8 वि-; T2 G2-4 आ- (for मे). — °) T1 G1. 2 राजन; T2 G8. 4 प्रीतो; M चापि (for वीरो).

15 °) Ds हयेस ( for ततस). B4 Dn D2. 4-8 तैस (for ते). — b) T1 शरेस (for हयेस). Ds रथेन च महासुरा: — °) K1 प्राक्षयं; K2 M2 प्रेक्षयं; T1 प्रत्ययं; G4 वे क्षयं (for प्र°). K3 यमक्षयं गताः केचित्. — °) K2. 8 D3. 5 प्रवर्तत; K4 G4 व्यवर्तत; D1 अवर्तत.

16 K<sub>3</sub> om. 16. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.4</sub> D<sub>1.8</sub> शरानस्तान्; K<sub>2</sub> महानखान्; B Dc Dn D<sub>2.4-6</sub> शराता (B<sub>2.4</sub> Dn<sub>2</sub> °तं) मां; T<sub>1</sub> समप्रेमां (for महज्जिमां). — <sup>d</sup>) N (K<sub>3</sub> om.) महज्ज्ञः (K<sub>2</sub> ° ज्ञाः) (for समन्तात्). T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> पर्यं ° (for प्रसं ). — After 16, S ins.:

850\* शरवेगैनिहत्याहमस्त्रैः शरविधातिभिः। ज्वलद्भिः परमैः शीधैस्तानविध्यं सहस्रशः।

 $[(L.\ 1)\ T_1\ {
m trans}:\ ({
m for}\ {
m sra}:).\ -\ (L.\ 2)\ T_1\ {
m saezi};$   $T_2\ G_3\ {
m saelin}_1^{\circ}({
m for}\ {
m saezi}).]$ 

17 D<sub>5</sub> om. 17<sup>ab</sup>; S om. 17. — 17<sup>a</sup>=13<sup>a</sup>. — <sup>b</sup>) Ś1 K<sub>2-4</sub> D<sub>1-8</sub> ° प्रति<sup>-</sup>; Dc ° पर (for ° परि-). K1 अख्रेस्तान-सुरान्नणे. — °) K<sub>5</sub> अवधं; D<sub>1</sub>. 5 व्यधमत् (for व्यधमं). Ś1 K D<sub>1</sub>. 5 सायु(K<sub>2</sub> ° व) धानेव; Dc सायकेनाशु. — 17<sup>d</sup>=13<sup>d</sup>.

18 b) Dn2 'रथा: (for 'सुरा:). — c) B2 प्रापीड'; Dn (not adopted in old printed ed.!) D6 आपीड' (for अपीड'). K1 M मा (for मां). — d) B2.3 Dn D4.6 T2 G3 शक्ति (for शर-). G1 -जालासि (for -शूल्लास-). K3 -पष्टिशै: (for -वृष्टिभि:).

19  $^a$ ) D<sub>1. 2</sub> आविष्टं; S प्रायुंजं (for आतिष्टं).  $-^b$ ) Si K<sub>2</sub> तिग्मतेजनं; B<sub>4</sub> D<sub>12</sub> D<sub>3. 6</sub> तैजसं. S माधवं (G<sub>2</sub> गांधवं; M<sub>1</sub> वासवं) नाम भारत (=19 $^d$ ).  $-^c$ ) G<sub>1</sub> दधीचिं (for दियतं).  $-^d$ ) D<sub>1-8</sub> गांधवं (for माधवं). S ब्रह्मदंडसमं रणे.

20 Ks om. from 20 up to 3. 168. 17. — ") Śī Kī. 2 B²-4 Dā. 6 Tī Cnp खड़ांश्च शूलांश्च; Bī Dn खड़ा- त्रिशूलेन; Dī-3 खड़ांखिशूलानि; D4 खड़िख्यूलश्च; G4 खड़ा- तिशूलांश्च. — b) Śī K (Kā om.) Dī-3. 5 शरांश्चेव (for तोम°). — c) Śī K (Kā om.) Dī-3. 5 महता; T² G²-4 सहसा (for शतथा). — d) Śī अस्तान्; Dc युक्तान् (for मुक्तान्). Śī आच्छिनं; Bī Dn D³-6 T G अछिदं (for अच्छिनम्); cf. 13 and v.l. B4 चिच्छिदेहं रंणे तदा.

21 K<sub>3</sub> om. 21 (cf. v.l. 20). — <sup>a</sup>) S मित्वा (G1 हित्वा) (for छित्वा). — <sup>b</sup>) Śi तैरस्तान्; K<sub>1</sub>. 2 ततस्तानि (for ततस्तान्). — <sup>c</sup>) Śi प्रति (for प्रस्प ). — <sup>d</sup>) S हृद्धमुष्टिकृते: शरे:.

22 Ks om. 22 (cf. v.l. 20). — ") K4 G4 वित तान्; D1-3 हि तता:; T1 हि ततः; T2 G1-3 वितताः; M हि तथा (for हि तदा). Ś1 K1. 2 गांडीविनःस्ताः संख्ये; D5 गांडीवेनांकिताः सर्वे. — ") D1. 2 T1 निपतंति; D4. 6 निष्प तंत. B D (except D1-8. 5) महा (for तथा). — ") अवाकिरन्मां बलवत्तानहं व्यथमं शरैः ॥ २३ वध्यमानास्ततस्ते तु निवातकवचाः पुनः । शरवर्षेर्महद्भिर्मां समन्तात्पर्यवारयन् ॥ २४ शरवेगानिहत्याहमस्त्रैः शरविधातिभिः । ज्वलद्भिः परमैः शीष्ठैस्तानविध्यं सहस्रशः ॥ २५ तेषां छिन्नानि गात्राणि विसृजन्ति स्म शोणितम् ।

प्रावृषीवातिवृष्टानि शृङ्गाणीव धराभृताम् ॥ २६ इन्द्राश्चनिसमस्पर्शैवेंगवद्भिरजिक्षगैः । मद्धाणैर्वध्यमानास्ते समुद्धिग्नाः सम दानवाः ॥ २७ श्वतथा भिन्नदेहान्त्राः क्षीणप्रहरणौजसः । ततो निवातकवचा मामयुध्यन्त मायया ॥ २८

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तषष्ट्रयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६७ ॥

## 986

# अर्जुन उवाच । ततोऽश्मवर्षं सुमहत्यादुरासीत्समन्ततः ।

## नगमात्रैर्महाघोरैस्तन्मां दृढमपीडयत् ॥ १ तदहं वज्रसंकाशैः शरैरिन्द्रास्त्रचोदितैः ।

C. 3. 12133 B. 3. 171. 2 K. 3. 173. 2

K4 D1. 3. 4 G2 तान् (for तन्).

23 K<sub>8</sub> om. 23 (cf. v.l. 20). —  $^a$ ) Ś<sub>1</sub> D<sub>5</sub> च (for तु). B<sub>2</sub>. 4 ते बाणा (by transp.); T<sub>1</sub> बाणास्तु. —  $^b$ ) Dn D4. 6 तन्मातिल्रपूजयत् (=  $22^d$ )! —  $^c$ ) G<sub>2</sub> M मा (for मां)! —  $^d$ ) Ś<sub>1</sub> M<sub>2</sub> व्यधमत्; T<sub>1</sub> बल्बत् (for व्यधमं).

24 K3 om. 24 (cf. v.l. 20). — a) D5 विध्य; S (except T1 G1) युध्य (for वध्य). Dc तदा (for ततस्). — b) Ś1 K1. 2 ततः (for पुनः). — c) M मा (for मां)!

- 25 K<sub>3</sub> om. 25 (cf. v.l. 20). a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> वर्षान् (for वेगान्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 [आ] ग्रु; D<sub>6</sub> [आ] ग्रुम् (for [आ] हम्). b) Ś<sub>1</sub> ह्या ग्रे:; K<sub>2</sub> D<sub>62</sub> शक्षे: (for अक्षे:). K<sub>1</sub>. 2 अपि; B D<sub>6</sub> D<sub>7</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>4</sub> अक्ष (for शर-). D<sub>6</sub> शरै विद्याभिमंत्रितै:. c) Ś<sub>1</sub> K (K<sub>8</sub> om.) D<sub>1</sub>. 8 खगमे:; M<sub>1</sub> च शरै: (for परमे:). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>8</sub>. 5 शक्षेस (for शिंग्रेस). d) D<sub>2</sub> सहस्रधा.
- 26 K<sub>3</sub> om. 26 (cf. v.l. 20). <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> छिन्नाग्र-; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> जीणोनि (for छिन्नानि). <sup>b</sup>) B<sub>4</sub> विस्जन्नथ (for ैन्ति सा). <sup>c</sup>) N (K<sub>3</sub> om.) [अ]भिनृष्टानि; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> [अ]तिनृष्ट्या हि. <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K (K<sub>3</sub> om.) D<sub>1. 2. 5</sub> [उ]त; B<sub>2. 3</sub> D<sub>2</sub> D<sub>3. 4. 6</sub> M<sub>2</sub> [अ]थ (for [इ]व). T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> मही (for धरा).
- 27 Ks om. 27 (cf. v.l. 20). a) M2 'युघ' (for 'श्वान'). c) T1 बाणेश्च (for महाणेर्). Dc विध्य' (for वध्य'). d) Ś1 K (Ks om.) D1. s च; D5 T2 G2-4 तु (for स्म). B4 सुरद्विष: (for स्म दानवाः).

28 K<sub>3</sub> om. 28 (cf. v.l. 20). — a) B<sub>2</sub>. 4 T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4

M छिन्न- (for भिन्न-). Ś1 K1. 2 D3-देहांता:; B Dn D1. 4-6 T1 -देहास्ते; T2 G M2-देहास्ता: (for -देहान्त्रा:). — b) T2 G2-4 क्षिस- (for क्षीण-). Ś1 -प्राणगती°; K1 -प्राणा मही°; K2 -प्राणमही° (for -प्रहरणी°).

Colophon om. in Ks. 4. — Major parvan: Śi Ki. 2 Dn2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: Omitting subparvan name, Bi-3 D G1 mention only निवातकवचवध (D3 om. वध) (preceded by लोमश्रतिर्थयात्रा in D1). — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 170 (Dn2 169); D1 176; S (M2 inf. lin.) 171 (M2 orig. 173). — Śloka no.: Dn D1 29.

## 168

- 1 K<sub>8</sub> om. up to 3. 168. 17 (cf. v.l. 3. 167. 20).

   °) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1. 4</sub> M नगमात्रं; D<sub>8</sub> नागमात्रेर्; T<sub>2</sub>
  G<sub>2. 3</sub> ना(G<sub>2</sub> न)गमस्त्रं (for नगमात्रेर्); cf. 4°. K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub>
  S महाघोरं; B Dc Dn D<sub>4. 6</sub> शिलाखंडैस् (B<sub>2</sub> ध्वस्तेस्)
  (for महाघोरेस). <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> D<sub>5</sub> ते (for तन्). K<sub>2</sub>
  D<sub>3. 5</sub> G<sub>1</sub> (after corr.) अपीडयन्.
- 2 Ks om. 2 (cf. v.l. 1). °) Ds तमहं; Ds T1 M2 तानहं. b) Ś1 K1. 2. 4 D1-3. 5 दिन्ये (K4 D5 शरे)- रिंद्रास्त्रमंत्रितै:; B1-3 Dc Dn D4. 6 महेंद्रास्त्रमचोदितै:. °) D1 आचूर्णयं; T2 G3. 4 अधूर्णयं. °) N (K5 om.) शरवर्षे (B1. 4 Dn D4. 6 शरजाले ; D5 शितधारे)महाहवे

C. 3. 12133 B. 3. 171. 2 K. 3. 173. 2 अचूर्णयं वेगवद्भिः शतधैकैकमाहवे ॥ २ चूर्ण्यमानेऽक्रमवर्षे तु पात्रकः समजायत । तत्राक्षमचूर्णमपतत्पावकप्रकरा इव ॥ ३ ततोऽक्रमवर्षे निहते जलवर्षं महत्तरम् । धाराभिरक्षमात्राभिः प्रादुरासीन्ममान्तिके ॥ ४ नमसः प्रच्युता धारास्तिग्मवीर्याः सहस्रक्षः । आवृण्यन्सर्वतो व्योम दिशश्चोपदिशस्तथा ॥ ५ धाराणां च निपातेन वायोविंस्फ्रुर्जितेन च । गर्जितेन च दैत्यानां न प्राज्ञायत किंचन ॥ ६ धारा दिवि च संबद्घा वसुधायां च सर्वशः । व्यामोहयन्त मां तत्र निपतन्त्योऽनिशं भ्रवि ॥ ७ तत्रोपदिष्टमिन्द्रेण दिव्यमस्त्रं विशोषणम् । दीप्तं प्राहिणतं घोरमशुष्यत्तेन तज्जलम् ॥ ८ हतेऽक्रमवर्षे तु मया जलवर्षे च शोषिते । मुम्रजुदीनवा मायामित्रं वायुं च मानद् ॥ ९ ततोऽहमित्रं व्यथमं सिललास्त्रेण सर्वशः । शैलेन च महास्त्रेण वायोर्वेगमधारयम् ॥ १० तस्यां प्रतिहतायां तु दानवा युद्धदुर्मदाः । प्राक्कविन्विधा माया यौगपद्येन भारत ॥ ११ ततो वर्षं प्रादुरभूत्सुमहल्लोमहर्पणम् । अस्त्राणां घोररूपाणामग्रेवीयोस्तथाक्षमनाम् ॥ १२ सा तु मायामयी वृष्टिः पीडयामास मां युधि । अथ घोरं तमस्तीत्रं प्रादुरासीत्समन्ततः ॥ १३ तमसा संवृते लोके घोरेण परुषेण च ।

(D1-3 'मधे); T1 शतधेवैकमा'; T2 G2-4 शरेरकैकमा'.

3 K<sub>8</sub> om. 3 (cf. v.l. 1). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> चूर्ण<sup>°</sup>; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> चूर्ण<sup>°</sup> (for चूर्ण्य<sup>°</sup>). — G<sub>1</sub> om. (hapl.) 3<sup>bc</sup>. — <sup>b</sup>) B<sub>3</sub> D<sub>4</sub>. 6 समपद्यत. — <sup>c</sup>) D<sub>5</sub> ततो (for तत्र). T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> <sup>°</sup>वर्षम् (for <sup>°</sup>चूर्णम्). B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) तत्राइम-(B<sub>2</sub> <sup>°</sup>स्थ)चूर्णान्यपतन्; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M तत्र (T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> स च) तत्रापि तच्चूर्णं. — <sup>a</sup>) B<sub>4</sub> <sup>°</sup>प्रवाहा इव; D<sub>3</sub>. 5 <sup>°</sup>प्रकरो यथा; T G<sub>3</sub>. 4 पावकः (T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> <sup>°</sup>कं) प्रबलोज्वलत्; G<sub>2</sub> प्रकुर्वन्सिक-तानिव; M प्रा(M<sub>2</sub> अ)कुर्वं सिकता इव. — G<sub>2</sub> repeats 3<sup>cd</sup> as in T<sub>1</sub> above! — After 3, K<sub>2</sub> ins.:

.....851\* ततोऽहं वारुणाखेण अइमवर्षं विशातवान्।

4 K<sub>8</sub> om. 4 (cf. v.l. 1). — a) B<sub>1-8</sub> Dc Dn1 D<sub>4-6</sub> विहते; B<sub>4</sub> D<sub>3</sub> T. G [S] भिहते; Dn<sub>2</sub> [S] पहते; Dn<sub>3</sub> D<sub>1</sub> विहिते. — b) Ś<sub>1</sub> K (K<sub>8</sub> om.) D<sub>1-3.5</sub> अनंतरं (for मह°).

5 K<sub>8</sub> om. 5 (cf. v.l. 1). — b) Ś<sub>1</sub> K (K<sub>8</sub> om.) D<sub>1-8</sub>. s° वेगा: (for °वीयां:). Ś<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> समंततः (for सह°). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 प्र; Dn<sub>8</sub> D<sub>5</sub> वि (for [उ]प-). T<sub>1</sub> [अ]पि च; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> [अ]पि वा (for तथा). M दिशः सोप-दिशोपि च (M<sub>2</sub>°शो नृप).

6 Ks om. 6 (cf. v.l. 1). — °) Ds वि (for च).
— °) Some S MSS. विष्फूजितेन. — °) S मेघानां (for देखां). — °) Кл. 2 D1-3 G1. 2 М प्रज्ञायत; Т1 प्रायतत.
7 Ks om. 7 (cf. v.l. 1). — °) Кл धारा दिवीव; В2 धाराश्च दिवि; Т1 धारा दिशि च; Т2 G3. 4 धारादिभिश्च. Dn2. n3 संवृद्धा; D5 संबंधाद; Т G3. 4 संबाधा (for संबद्धा).
— °) Кл विमोहयति; В1 ब्यालोडयंत; S मोह्यंति सा (G2

च). T1 तास; M2 मा (for मां). — d) Ś1 K1 D3 निष्प तंत्यो. T1 G1 युधि (for भुवि). B4 पतमाना दिवानिशं.

8 K<sub>3</sub> om. 8 (cf. v.l. 1). — a) K<sub>2</sub> Dc<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 ततो<sup>°</sup>; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> अथो<sup>°</sup> (for तत्रो<sup>°</sup>). Ś1 मित्रेण; K<sub>1.2</sub> मंत्रेण (for इन्द्रेण). — b) D<sub>2</sub> om. 8b. Ś1 K<sub>1.2</sub> सुशोभनं (for विशो<sup>°</sup>). — c) D<sub>5</sub> ज्वलन् (m दीसं as in text). B<sub>4</sub> ज्वलितं प्रक्षिपं घोरम्. — d) Dc वै (for तज्.).

9 K<sub>3</sub> om. 9 (cf. v.l. 1). — a) Ś<sub>1</sub> B<sub>2</sub> Dn T<sub>1</sub> च (for जु). S तदा (for मया). — b) D<sub>2</sub> om. 9b. K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 3 T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>. 4 M जु (for च). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 मेनघ; B D (except D<sub>1</sub>-3. 5) M<sub>1</sub> भारत (for मानद).

10 Ks om. 10 (cf. v.l. 1). — b) K1. 2 भारत (for सर्वेश:). — °) D1. 2 महता° (for च महा°). — d) Ś1 K1. 2. 4 B2. 3 Dc D3 G4 अवारयं; D1 न्यवा°; D2 निवा° (for अधा°).

11 Ks om. 11 (cf. v.l. 1). — a) B<sub>1</sub>. 3. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 ते (for तु). — b) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>8</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>. 4 विविधां मायां.

12 K<sub>3</sub> om. 12 (cf. v.l. 1). — °) K<sub>1</sub> वर्षां. D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G प्रादुरासीत्. — °) S (as usual) रोम ° (for लोम °). — °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> शस्त्राणां (for अ°). — °) Š<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 महास्मनां; D<sub>3</sub> यथारमनां; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> तदारमनां.

13 K<sub>3</sub> om. 13 (cf. v.l. 1). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> बाण-मयी; D<sub>1</sub> मायावती. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> तपस् (for तमस्).

14 K<sub>3</sub> om. 14 (cf. v.l. 1). — a) G<sub>4</sub> संवृतो लोको. — b) Ś1 K<sub>1</sub>, 2, 4 D<sub>5</sub> परमेण; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> [आ]वरणेन (for तुरगा विम्रुखाश्वासन्प्रास्खलचापि मातलिः ॥ १४ हस्ताद्धिरण्मयश्वास्य प्रतोदः प्रापतद्भुवि । असकुचाह मां भीतः कासीति भरतर्षभ ॥ १५ मां च भीराविश्वचीत्रा तिस्विन्वगतचेतिस । स च मां विगतज्ञानः संत्रस्त इदमन्नवीत् ॥ १६ सुराणामसुराणां च संग्रामः सुमहानभृत् । अमृतार्थे पुरा पार्थ स च दृष्टो मयानघ ॥ १७ शम्बरस्य वधे चापि संग्रामः सुमहानभृत् । सारथ्यं देवराजस्य तत्रापि कृतवानहम् ॥ १८ तथैव वृत्रस्य वधे संगृहीता हया मया । वैरोचनेर्मया युद्धं दृष्टं चापि सुदारुणम् ॥ १९ एते मया महाघोराः संग्रामाः पर्युपासिताः ।

न चापि विगतज्ञानो भूतपूर्वोऽस्मि पाण्डव ॥ २० पितामहेन संहारः प्रजानां विहितो ध्रुवम् । न हि युद्धमिदं युक्तमन्यत्र जगतः क्षयात् ॥ २१ तस्य तद्धचनं श्रुत्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । मोहयिष्यन्दानवानामहं मायामयं बलम् ॥ २२ अञ्चवं मातिलं भीतं पश्य मे श्रुजयोर्बलम् । अस्त्राणां च प्रभावं मे धनुषो गाण्डिवस्य च ॥ २३ अद्यास्त्रमाययैतेषां मायामेतां सुदारुणाम् । विनिहन्मि तमश्रोग्रं मा भैः स्त स्थिरो भव ॥ २४ एवसुक्तवाहमस्रुजमस्त्रमायां नराधिप । मोहनीं सर्वशत्रूणां हिताय त्रिदिवौकसाम् ॥ २५ पीड्यमानासु मायासु तासु तास्तुसुरेश्वराः ।

C. 3. 12157 B. 3. 171. 26 K. 3. 173. 26

पह°). — °) B D (except D<sub>1-3</sub>) हरयो (for तुरगा). Ds विषमाञ्च (for विमुखाञ्च). Śi K<sub>1</sub>, 2 om. च. — <sup>d</sup>) Ds प्रास्तव° (for प्रास्त्रलङ°).

15 Ks om. 15 (cf. v.l. 1). —  $^a$ )  $D_5$  हि रइमयश्;  $T_1$  हि रङवायश् (sie) (for हिरण्मयश्). —  $^b$ )  $K_{1.2}$   $T_1$  प्रपतद्;  $D_5$  न्यपतद्. —  $\overset{\cdot}{S}_1$   $K_2$  om.  $15^c-16^b$ ;  $G_1$  om.  $15^{cd}$ . —  $^c$ )  $T_2$   $G_{2-4}$  M चापि (for चाह). M आह (for भीत:). —  $^d$ ) S ( $G_1$  om.) कि करिष्याव ( $T_2$   $G_3$   $^*$  H) इत्यपि (M इत्युत).

16 K<sub>3</sub> om. 16 (cf. v.l. 1); Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> om. 16<sup>ab</sup> (cf. v.l. 15). — <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> विकल (for विगत). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> D<sub>5</sub> तु (for च). K<sub>1</sub> विगतज्ञानं; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub>. 4 संगत°. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> संत्रक्ष; B D (except D<sub>1-3</sub>) संत्रसम् (for °क्त).

17 K<sub>8</sub> om. 17 (cf. v.l. 1). — °) B D (except D<sub>1</sub>. 3) अमृतार्थ. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 तात (for पार्थ). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>. 3. 5 वे; S मे (M<sub>1</sub> नो) (for च). S सुदारुण: (for मया°).

18 K<sub>3</sub> resumes! —  $^{a}$ ) B Dn D<sub>4</sub>  $_{6}$  घोर:; D<sub>1</sub> चास्य; D<sub>5</sub> घोरे (for चापि). —  $^{b}$ ) Dc संग्रामस्तारकामय:.

19 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> तत्रैव (for तथैव). — <sup>b</sup>) D<sub>3. b</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M मया हया: (by transp.). T<sub>1</sub> संगृद्धीयामहं हयान्. — <sup>c</sup>) B Dn D<sub>1. d. 6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1. 2</sub> महा (B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> महद् ) (for मया). — <sup>d</sup>) G<sub>1</sub> चासीत् (for चापि). — After 19, B<sub>4</sub> ins.: 852\* बरुप्रज्ञादयश्चापि तथान्येषां च पाण्डव।

20 b) B4 G1 समु (for पर्यु ). — c) K1. 1 चास्मि

(for चापि). — d) T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>. 4 [S]पि (for Sस्सि). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> भारत (for पाण्डव).

21  $^{b}$ )  $K_{2}$ .  $_{3}$  विहतो ;  $T_{2}$  (before corr.)  $G_{2}$ .  $_{4}$  आहितो.  $G_{1}$  छुवः. —  $^{c}$ )  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}$   $D_{1-3}$ .  $_{5}$  दृष्टम् (for युक्तम्). —  $^{d}$ )  $T_{2}$   $G_{2-4}$  जगतां (for  $^{\circ}$ तः).

22 b) = Gītā (Vulg.) 3. 43b. G1. 2 M संस्तंभ्या°. — °) Ś1 K1. 2 अमोहयं दान°; S मोहयन् (T1 मोहयं; G1 अमोघं) दानवेंद्राणाम्. — d) Dc अयं (for आहं). B D (except D1-3. 5) मायाबलं महत्; T2 G3. 4 मायां महद्(G4 महा)-बलां.

23 °) M अन्नवं! K4 सूतं; D5 तत्र (for भीतं). — b) T1 विजयं (for भुजयोर्). — °) N वै (Ś1 D5 च) (for मे).

24 °) D1 अथा°; T2 G2. 8 तथा° (for अद्या°). K4
T2 G3 तेषां (for [ए]तेषां). G1 अस्त्रमायां च वै तेषां. — b)
B1 एनां; D2 एषां (for एतां). — °) T2 (before corr.)
G1. 4 ततश्रोग्रां (for तम°).

25 °) D2. 3. 5 T1 G1 मोहिनीं. Dn D4. 6 सर्वभूतानां.

26 <sup>a</sup>) K4 पीड्यमानास्तु. K3. 4 मायाभिः. — <sup>b</sup>) K3. 4 ताभिस्तेपि (K4 °स्ते वे); B4 मया तासु (for तासु तासु). K1 B4 T1 सुरेश्वराः; K3. 4 सुरेतराः; B1 सुरोत्तमाः; B2. 3 D (except D1. 3. 6) [अ]सुरोत्तमाः (for [अ]सुरेश्वराः). — <sup>c</sup>) K4 बहुविधां मायां. — <sup>d</sup>) Ś1 K1. 2 D5 प्रकुर्वेति; K3. 4 B8 S (except G1) प्राकुर्वेत; B1 प्राकुर्वेस्ते (for प्राकुर्वेन्). K3. 4 मही (for अमिती).

27 °) K₄ प्राकाश्यम् (for प्रकाशम्). S अगमत् (for अभवत्). — ³) D₅ तमसश्चास्यते; T₁ तमसा गृह्यते. — °

C. 3. 12157 B. 3. 171. 26 K. 3. 173. 26 पुनर्बहुविधा मायाः प्राक्कविश्वमितौजसः ॥ २६ पुनः प्रकाशमभवत्तमसा प्रस्यते पुनः । व्रजत्यदर्शनं लोकः पुनरप्सु निमज्जति ॥ २७ सुसंगृहीतैहीरिभिः प्रकाशे सति मातलिः । व्यचरत्स्यन्दनाम्येण संग्रामे लोमहर्षणे ॥ २८ ततः पर्यपतन्तुग्रा निवातकवचा मिय । तानहं विवरं दृष्टा प्राहिण्वं यमसादनम् ॥ २९ वर्तमाने तथा युद्धे निवातकवचान्तके । नापद्यं सहसा सर्वान्दानवान्माययावृतान् ॥ ३०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टषष्ट्रचिकशाततमोऽध्यायः ॥ १६८ ॥

# १६९

अर्जुन उवाच ।
अद्दर्यमानास्ते दैत्या योधयन्ति सा मायया ।
अद्दर्यानस्रवीर्येण तानप्यहमयोधयम् ॥ १
गाण्डीवस्रुक्ता विशिखाः सम्यगस्त्रप्रचोदिताः ।
अञ्छिन्दस्रुक्तमाङ्गानि यत्र यत्र सा तेऽभवन् ॥ २

ततो निवातकवचा वध्यमाना मया युधि। संहृत्य मायां सहसा प्राविशनपुरमातमनः।। ३ व्यपयातेषु दैत्येषु प्रादुर्भूते च दर्शने। अपद्यं दानवांस्तत्र हताञ्श्वतसहस्रशः।। ४ विनिष्पिष्टानि तत्रैषां शस्त्राण्याभरणानि च।

B D (except D1-3) भवत्यदर्शनो.

- 28 a) Ś1 K1. 2 असं (for सुसं), b) K1 शेन स (for शे सित). c) Ś1 ब्यरोचत्; D4. 6 प्रचरत्; T G3 ब्यचरन्. Ś1 K Dn1. n2 D1-3. 5. 6 G1 M2 मण; T2 G2. 4 में मुं (for इयेण). d) S (as usual) रोम (for लोम).
- 29 a) T<sub>1</sub> °चरन्; M<sub>1</sub> °तपन् (for °पतन्). B<sub>1</sub> अभे (for उम्रा). T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> ततः पतंत्युपर्युमा. b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 युधि (for मिय). b0) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 विवशान्; B<sub>2</sub> विवरान्; D<sub>2</sub> G<sub>2</sub> विचरन्; D<sub>3</sub> चरतो; T<sub>1</sub> विविधं (for विवरं). b0 K<sub>4</sub> प्रापयं (for प्राहिण्वं).
- 30 °)  $D_5$   $T_2$   $G_8$  वर्ष ° (for वर्त °).  $D_{1.2}$  T  $G_{2-4}$   $M_1$  तदा (for तथा).  $^b$ ) Ś1  $K_{1.2}$  ° चान्युधि;  $K_3$   $D_5$   $M_1$  ° चांतिके.  $^c$ )  $K_4$  मातिल (for सहसा).  $^d$ )  $B_4$  मायया युतान्.

Colophon om. in K<sub>3</sub>. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> आरण्य. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, K<sub>4</sub> B<sub>1-3</sub> D G1 mention only निवातकवच वध (B1 om. वध) (preceded by गंधमादनवास in B<sub>2</sub>, and by लोमशतीर्थयात्रा in D<sub>1</sub>). — Adhy. name: G1 M मायायुद्धं. — Adhy. no. (figures, words or both):

Dn 171 (Dn<sub>2</sub> 170); D<sub>1</sub> 177; S (M<sub>2</sub> sup. lin.) 172 (M<sub>2</sub> orig. 174). — Śloka no.: Dn D<sub>1</sub> 30.

#### 169

- 1 °) Ś1 K2. 4 D1-3 दैत्या मां; K1 दैत्यास्ते (by transp.).

   b) D5 हि (for सा). S मां युधि (for मायया). °)
  B D (except D1. 2. 5) अह्हथेनास्त्र .
- 2 °) S ° मुक्तैविशिखै:.  $^b$ )  $K_3$   $D_2$  ° नोदिता:;  $K_4$   $D_1$  ° योजिता:; S ° चोदितै:.  $^c$ )  $K_2$  अवच्छिन्;  $D_{12}$   $D_2$ .  $_6$  6 अच्छिदन्;  $D_8$  आछिदं; T  $G_{1...8}$  अच्छिदं;  $G_{2...4}$  अच्छिदं; M अच्छिनं (for अच्छिन्दन्). M द्युत्तमांगानि.
- 3 b) T1 युध्य° (for वध्य°). Ś1 K1. 2 मया मुवि; T2 G2-4 महारणे (for मया युधि). — °) K8 D8 G1 मायाः (for मायां). S (except G1) तरसा (for सहसा).
  - 4 °) K4 अहरूयं. d) Ś1 तन्न (for शत-).
- 5 °) K<sub>3</sub>. 4 विनिषिष्टानि; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3 विनिवि°. b) K<sub>1</sub>. 2 [अ]पि; D<sub>1</sub>. 2 G<sub>3</sub> [उ]त (for च). T<sub>1</sub>. 2 (before corr.) G<sub>1</sub>. 2. 4 M सहस्राभरणान्युत. c) K<sub>1</sub> D<sub>1</sub>-3 कोटिश:; B<sub>1</sub>-8 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 शतशः; T G<sub>2</sub>-4 कूटवत् (for कूटशः). K<sub>1</sub> च प्र-; K<sub>2</sub>. 4 संप्र-; T G<sub>2</sub>-4 प्रति- (for सा प्र-). d) K<sub>3</sub> शस्त्राणि (for गात्राणि). K<sub>3</sub> G<sub>1</sub> विविधानि; T<sub>2</sub>

क्रटकाः स्म प्रदृश्यन्ते गात्राणि कवचानि च ॥ ५ हयानां नान्तरं ह्यासीत्पदाद्विचितृतं पदम् । उत्पत्य सहसा तस्थुरन्तिरक्षगमास्ततः ॥ ६ ततो निवातकवचा व्योम संछाद्य केवलम् । अदृश्या ह्यभ्यवर्तन्त विसृजन्तः शिलोचयान् ॥ ७ अन्तर्भूमिगताश्चान्ये हयानां चरणान्यथ । न्यगृह्णन्दानवा घोरा रथचके च भारत ॥ ८ विनिगृह्य हरीनश्चात्रथं च मम युध्यतः । सर्वतो मामचिन्वन्त सर्थं धरणीधरैः ॥ ९ पर्वतैरुपचीयद्भिः पतमानस्तथापरैः । स देशो यत्र वर्ताम गुहेव समपद्यत ॥ १० पर्वतैश्लाद्यमानोऽहं निगृहीतेश्च वाजिभिः । अगच्छं परमामार्तिं मातलिस्तदलक्षयत् ॥ ११

लक्षयित्वा तु मां भीतिमदं वचनमत्रवीत् ।
अर्जुनार्जुन मा भैस्त्वं वज्रमस्रमुदीरय ॥ १२
ततोऽहं तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा वज्रमुदीरयम् ।
देवराजस्य दियतं वज्रमस्तं नराधिप ॥ १३
अचलं स्थानमासाद्य गाण्डीवमनुमन्त्र्य च ।
अमुश्रं वज्रसंस्पर्शानायसान्निशिताञ्श्वरान् ॥ १४
ततो मायाश्व ताः सर्वा निवातकवचांश्व तान् ।
ते वज्रचोदिता बाणा वज्रभृताः समाविश्चन् ॥ १५
ते वज्रवेगाभिहता दानवाः पर्वतोपमाः ।
इतरेतरमाश्चिष्य न्यपतन्पृथिवीतले ॥ १६
अन्तर्भूमौ तु येऽगृह्णन्दानवा रथवाजिनः ।
अनुप्रविश्य तान्बाणाः प्राहिण्यन्यमसादनम् ॥ १७
हतैर्निवातकवचैर्निरस्तैः पर्वतोपमैः ।

C. 3. 12179 B. 3. 172. 18

G2-4 च शिरांसि (for कव°).

6 °) D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> अंतरं (for नान्तरं). B<sub>2</sub> D<sub>1</sub> च (for हि).

— b) = 3.63.6b. D<sub>1</sub> प्रच<sup>°</sup>; M हि च<sup>°</sup> (for विच<sup>°</sup>).

— c) D<sub>5</sub> उत्पेतु: (for उत्पत्य). D<sub>6</sub> सहस्रोत्तस्थु:; T<sub>1.2</sub> (before corr.) G<sub>1.2.4</sub> M सममातस्थु:. — d) B<sub>1-3</sub> अंतर्शक्ष-. Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> B<sub>4</sub> च्चास्; K<sub>3.4</sub> D<sub>62</sub> D<sub>1-3.5</sub> S जातस् (for जातस्स). D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> तदा; D<sub>5</sub> तथा (for ततः).

7 <sup>ab</sup>) T<sub>1</sub> तथा (for ततो). D<sub>3</sub> निवातकवचा ज्योम ते समासाद्य केवलं. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> B<sub>1-3</sub> D<sub>2</sub> D<sub>4-6</sub> ह्यत्यव<sup>°</sup>; T<sub>1</sub> ह्यन्न व<sup>°</sup> (for ह्यभ्यव<sup>°</sup>). B<sub>4</sub> अदृश्यं तेभ्यवर्तत.

- 8 °) Ś1 K1. 3. 4 D1-8 तु (for च). b) K4 B2 Dn1 D2-4. 6 T2 G3 M चरणानथ; Dc2 G1 °णान्यथा. D5 [अ]पि (for [अ]थ). °) Ś1 अगु°; K1 B1-3 Dc Dn D1. 4. 6 व्य (Dn2 वि)गु°; K2 D2 निगु°; D6 निगृद्धा. d) B1 रथं; D6 तथा (for रथ-). K2. 3 चकं च; B4 चकाणि; G1 चकेश्च (for -चके च). Dn3 रथं च मम भारत.
- 9 °)  $D_1$  तान्निगृह्य.  $\acute{S}_1$  रथान्;  $K_1$ . 2 शरान्;  $K_4$   $D_c$   $D_2$  S हयान् (for हरीन्).  $K_4$   $D_2$  अग्रयान्;  $D_c$  चाथ; S चान्ये (for अश्वान्). °)  $K_1$  शरान् (for रथं). °)  $\acute{S}_1$   $K_1$ . 2 अयुध्यंत;  $D_1$   $D_4$ . 6 अविध्यंत;  $C_{np}$  अचिन्वन्त (as in text).
- $10^{-a}$ )  $K_4$   $D_2$ .  $_5$  उपचिन्वद्भिः;  $D_6$  अपचीयद्भिः.  $-^{b}$ ) S पतद्भिश्च (for पतमानैस्).  $-^{c}$ )  $K_{1-3}$   $B_1$   $D_2$ .  $_3$ .  $_5$  वर्तामो;  $B_4$   $T_2$   $G_{2-4}$   $^{\circ}$ मि (for  $^{\circ}$ म).  $T_1$  M प्राप्ताः स्म संशयं तत्र.  $-^{d}$ )  $K_1$  गुहैव;  $T_1$  इहैव (for गुहेव).

11 °)  $T_1$  हि (for Sहं). — °)  $K_3$   $M_2$  अगच्छत्;  $K_4$   $D_2$  अगच्छन्;  $D_{02}$   $D_3$ . G आगच्छं. G G परप्रार्ति समापन्नो. — °) G मातिंह तु न रुक्षयं.

12 Ks om. 12. — ") N (except D<sub>1-8</sub>; Ks om.) च (for तु). — ") Ds मा भैषीर.

13 °) S (except G<sub>4</sub>) अस्य (for तस्य). — b) Ś<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 6 G<sub>2</sub>. 4 उदैरयं; K<sub>1</sub> उदैरयन्; K<sub>2</sub> D<sub>1</sub> उदीरयन्. — d) K B D T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3 भीम° (D<sub>5</sub> दिन्य°) (for वज्ज°).

14 <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> अचल . — <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> अभि <sup>°</sup> (for अनु <sup>°</sup>). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1.8</sub> <sup>°</sup> संकाशान् (for <sup>°</sup> संस्पर्शान्). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K D (except D<sub>1-8.5</sub>) सायकान्; T<sub>2</sub> G आयतान् (for आयसान्). D<sub>5</sub> आयसाञ् (for निशिताञ्). Ś<sub>1</sub> K Dc Dn D<sub>4.6</sub> बहुन्; D<sub>5</sub> शितान् (for शरान्).

15 <sup>a</sup>) B<sub>4</sub> शुभा: (for च ताः). — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> तथा (for च तान्). — <sup>c</sup>) Ś1 K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. <sup>5</sup> नोदिता; K<sub>2</sub> शादिता (for चोदिता).

16 °) B Dc Dn D4. 6 वि ; D1. 5 नि (for -[अ] भि ).

— °) T1 आश्चिष्यन् . — °) Ś1 धरणी° (for पृथिवी°).

17 °) K<sub>4</sub> B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>3</sub>) च (for तु). — °) Śı °प्रवेश्य तान्; Kı °प्रवेशितान्. Śı Kı Ds बाणान्. — <sup>d</sup>) Kı. 2 प्राहिण्वं (for °ण्वन्).

18 °) T1 तैस्तेर् (for हतेर्). — °) B1 समासाद्य दिशः सर्वा. — °) D6 पर्वतैरिव (by transp.); T1 पर्वतो-पमै: (cf. °).

19 a) Ds तेर् (for न). K1 D1-3 G1 श्विति:; K2

C. 3. 12179 B. 3. 172. 18 K. 3. 174. 18 समाच्छाद्यत देशः स विकीणेरिव पर्वतैः ॥ १८ न हयानां क्षतिः काचित्र रथस्य न मातलेः । मम चाद्दयत तदा तद्द्धतमिवाभवत् ॥ १९ ततो मां प्रहसन्नाजन्मातिलः प्रत्यभाषत । नैतदर्जन देवेषु त्विय वीर्यं यदीक्ष्यते ॥ २० हतेष्वसुरसंघेषु दारास्तेषां तु सर्वशः । प्राक्रोशन्नगरे तस्मिन्यथा शरिद लक्ष्मणाः ॥ २१ ततो मातिलेना सार्धमहं तत्पुरमभ्ययाम् । त्रासयन्नथघोषेण निवातकवचित्रयः ॥ २२ तान्द्रष्ट्या दशसाहस्नान्मयूरसद्शान्हयान् । रथं च रविसंकाशं प्राद्रवन्गणशः स्त्रियः ॥ २३ ताभिराभरणैः शब्दस्नासिताभिः समीरितः । शिलानामिव शैलेषु पतन्तीनामभूत्तदा ॥ २४

कृति:; B<sub>2-4</sub> De गति:; T<sub>1</sub> क्षता: (for क्षति:). T<sub>1</sub> केचिन्. Ds तस्मिन्देशे गतिस्तात. — <sup>b</sup>) Ds पर<sup>°</sup> (for रथ<sup>°</sup>). — <sup>c</sup>)

20 °) T<sub>1</sub> प्रहसद्. — °) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> सम° (for प्रत्य°). — °) Dc देवेशे (for °g). — °) Ś1 K<sub>1.2</sub> D<sub>6</sub> अच्युत; K<sub>8.4</sub> D<sub>1.3</sub> T<sub>1</sub> M इच्यते (for ईक्ष्यते).

Ś1 De D1. 5 G1. 2 M2 वाहर्यत; K2 वारुच्यत.

21 D4 om. 21<sup>b</sup>-22<sup>c</sup>. — b) Dc T G च (for तु). D1 संघत्तः (for सर्वत्रः). — c) D3 आक्रोशन्. B4 तत्र (for तस्मिन्). — d) B4 सरसि (for शरदि). Ś1 K1. 2 पक्षिणः; B (B1. 2m as in text) Dn D6 सारसाः; Cnp रूक्षणाः (as in text). K3 दुर्श इव भारत.

22 D<sub>4</sub> om.  $22^{abc}$  (cf. v.l. 21). — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> ततो मातिलमासाद्य. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> त्वहं (for अहं). S अभ्यगां (for अभ्ययाम्). — c) K<sub>3</sub> वज्ञ° (for स्थ°).

23 °) B1 शत°; T1 रथ° (for दश°). — °) K8 क्षणशः; S शतशः (for गणशः).

24  $^a$ )  $K_4$   $D_{1.2}$  आकरुण: (for आभरणे:).  $K_1$  शब्दैस. -  $^c$ )  $\acute{S}_1$   $K_{1.2}$  शिळाभिर् (for शिळानाम्).  $D_c$  शैळेंद्रे (for शैळेंचु). -  $^a$ )  $\acute{S}_1$   $K_{1.2}$  पतंतीभिर्;  $G_1$  पतितानाम् (for पतन्तीनाम्).

25 °) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> विध्वस्ता (for वित्रस्ता). — b) D<sub>5</sub> S तानि (for स्वानि). — D<sub>5</sub> om.  $25^{\circ}-26^{\circ}$ . — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>2-4</sub> D<sub>1-3</sub> °कौंभ° (for 'कुम्भ°).

26 Ds om. 26ab (cf. v.l. 25). — a) Dc °ताकार-मयं; T1 °तागारमहं; T2 Gs. 4 °तं महारंभं; G1 °ताकारतमं. वित्रस्ता दैत्यनार्यस्ताः स्वानि वेश्मान्यथाविश्चन् । बहुरत्नविचित्राणि शातकुम्भमयानि च ॥ २५ तदद्भताकारमहं दृष्ट्वा नगरम्रत्तमम् । विशिष्टं देवनगरादपृच्छं मातिलं ततः ॥ २६ इदमेवंविधं कस्माद्देवता नाविश्चन्त्युत । पुरंदरपुराद्धीदं विशिष्टमिति लक्षये ॥ २७ मातिलक्ष्याच ।

आसीदिदं पुरा पार्थ देवराजस्य नः पुरम् । ततो निवातकवचैरितः प्रच्याविताः सुराः ॥ २८ तपस्तम्वा महत्तीत्रं प्रसाद्य च पितामहम् । इदं वृतं निवासाय देवेभ्यश्वाभयं युघि ॥ २९ ततः शक्रेण भगवान्स्वयंभूरभिचोदितः । विधत्तां भगवानत्रेत्यात्मनो हितकाम्यया ॥ ३०

— After  $26^{ab}$ , the sequence in D<sub>3</sub> is  $29^{cd}$ , 30, 28,  $29^{ab}$ ,  $26^{cd}$ , 27, 31, etc. — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub> aq (for aq:).

27 D<sub>5</sub> om.  $27^{ab}$ . — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> देवानामिव संमतं; K<sub>8</sub> B D (D<sub>5</sub> om.) देवा ना(K<sub>5</sub> नो)वासयंत्युत. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> च (for हि). Dn1 पुरंदरस्य माहात्म्याद्. — <sup>d</sup>) Dn1 आदिष्टम् (for विशिष्टम्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>5</sub> उप<sup>-</sup>; K<sub>5</sub> D<sub>1. 3</sub> T G<sub>2-4</sub> इव (for इति). K<sub>2</sub> स्थ्यते.

28 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om. the ref. For sequence in D<sub>3</sub> cf. v.l. 26. — <sup>a</sup>) Śi Ki. 2 yt (for yti). — <sup>b</sup>) D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> वे (for नः). Śi Ki. 2 yti (for ytt). Ti देवराज-निवेशनं. — <sup>d</sup>) K B<sub>2. 3</sub> D<sub>6</sub> प्राच्या(K<sub>3</sub> दा)विताः. G<sub>2</sub> yरात् (for सुराः).

29 For sequence in D<sub>3</sub> cf. v.l. 26. — <sup>a</sup>) Dn1 दु: खं प्राप्य (for तपस्तप्त्वा). B<sub>2</sub> तपश्चात्र महत्तप्त्वा. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. ३ वृत्तं; Dn1 D<sub>2</sub>. ३ दत्तं (for वृतं.). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub> चायुधं; T<sub>1</sub> चावृतं (for चाभयं). — After 29, D<sub>6</sub> (marg. sec. m.) ins.:

853\* तथा देवैरवध्यत्वं पुरस्याभेद्यत्वमेव तु । मनुष्याणां दुर्बलत्वादुपेक्ष्यैव महासुरैः ।

30 For sequence of D<sub>3</sub> cf. v.l. 26. — b) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-8. 6</sub>) इति; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> अपि (for अभि-). K<sub>4</sub> D<sub>1-3. 6</sub> नोदित: (for -चोदित:). — <sup>cd</sup>) Ś₁ विदत्तां; D<sub>3</sub> व्यथत्त; D<sub>6</sub> विधत्त्व; D<sub>6</sub> विधात्रा; T₁ विधत्त; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> दत्त्वान् (for विधत्तां). Ś₁ K<sub>1. 2</sub> B<sub>2</sub> D<sub>12. 13</sub> D<sub>1-4. 6</sub> अतम्; D<sub>11</sub> एतद्; D<sub>6</sub> अद्य; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> असम् (for अत्र).

तत उक्तो भगवता दिष्टमत्रेति वासवः।
भवितान्तस्त्वमेवैषां देहेनान्येन वृत्रहन्।। ३१
तत एषां वधार्थाय शक्रोऽस्त्राणि ददौ तव।
न हि शक्याः सुरैईन्तुं य एते निहतास्त्वया।। ३२
कालस्य परिणामेन ततस्त्वमिह भारत।
एषामन्तकरः प्राप्तस्तन्त्वया च कृतं तथा।। ३३

दानवानां विनाशार्थं महास्त्राणां महद्वलम् । ग्राहितस्त्वं महेन्द्रेण पुरुषेन्द्र तदुत्तमम् ॥ ३४ अर्जुन उवाच ।

ततः प्रविक्य नगरं दानवांश्च निहत्य तान्। पुनर्मातिलेना सार्धमगच्छं देवसद्य तत्।। ३५

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १६९॥

## 9190

# अर्जुन उवाच । निवर्तमानेन मया महदृष्टं ततोऽपरम् । पुरं कामचरं दिव्यं पावकार्कसमप्रभम् ॥ १

हुमै रत्नमयैश्वित्रैभीखरैश्च पतित्रिभिः । पौलोमैः कालकेयैश्च नित्यहृष्टैरिघिष्ठितम् ॥ २ गोपुराङ्वालकोपेतं चतुर्हारं दुरासदम् ।

C. 3. 12199 B. 3. 173. 3 K. 3. 175. 3

 $\acute{S}_1$  K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1-3</sub> असाकं; B<sub>1</sub>. 2 D<sub>2</sub> D<sub>4-6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> आत्मनो; B<sub>3</sub>. 4 D<sub>2</sub> चात्मनो (for [इ]लात्मनो). T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> हितसुत्तमं (for काम्यया).

31 b)  $K_2$  D1  $M_1$  °मात्रेति;  $T_2$   $G_{2-4}$  °मास्तेति (for मन्त्रेति). B D (except  $D_{1-3..6}$ ) भारत (for वासवः). T1 दिष्टमत्र पुरंदर. — c) Dn  $D_{4..6}$  अप्येषां;  $D_3$   $T_2$   $G_{2-4}$  एतेषां (for एवेषां). S1  $K_{1..2}$  त्वमेवेषां भवस्यंतो;  $B_2$  भिवता त्वंत एतेषां;  $B_4$  त्वमप्येषां भवस्यांतो;  $D_6$  त्वमेषां भिवतास्यंतो;  $T_1$  भवता तं तमेवेषां. — d) N (except  $K_4$   $D_{1-3}$ ) रात्रु (for नृत्र ).

32 a) Ś1 K1. 2 त्वेषां; K3. 4 B4 D5 तेषां (for एषां).
— a) T2 G2-4 यतस्ते (for य एते). Ś1 K1. 2 [5]न्न (for नि-).

33 b) G1 गत° (for तत°). — °) Ś1 K1. 2 D1. 2 तेषाम् (for एषाम्). S पार्थ (for प्राप्तस्). — в К3 यत् (for तत्). G1 [अ]पि (for च). Ś1 तथा तच्च कृतं त्वया; D6 त्वया तच्च कृतं तथा; T2 G8. 4 त्वयेत्युपकृतं तथा; G2 संप्रत्युपकृतं तथा.

34 °) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. 5) विनाशाय. — b) B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) अस्त्राणां परमं बर्छ. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 प्रहितस्त्वं; T<sub>1</sub> आहित°; G<sub>1</sub> गृहीत°. G<sub>2</sub>. 4 सुरेंद्रेण. — d) B<sub>1</sub> M<sub>1</sub> पुरुषेण (for °षेन्द्र). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub> M [ए]तद्; T G [इ]दम् (for तद्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 उच्यतां; D<sub>1</sub> अद्भुतं (for उत्तमम्). D<sub>5</sub> पुरुषेंद्रेरनुत्तमैः.

35 Som. the ref.! — a) B1. 2 D (except D1-3.5)

प्रशास्य; Bs °शास्य (for °विश्य). — b) K2 [अ]भिभाज्य; B1 निहन्य (for निहत्य). — d) Ks. 4 Ds आगच्छं; S (except G4) अगमं. Ks ह (for तत्).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 D6 T1 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, K8. 4 B1-3 D G1 M1, mention only निवातकवच्चध (B1 om. वध) (preceded by लोमशतीर्थयात्रा in K3 D1, and by गंधमादनवास in B2). — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 172 (Dn2 171); D1 178; S (M2 sup. lin.) 173 (M2 orig. 175). — Śloka no.: Dn D1 35.

#### 170

1 ab) Ś1 K1. 2 transp. मया and महत्. T2 G तदा (for मया). D2 सह; G4 मया (for महद्). K2 पुरं; M1 परं (for [अ]परम्). — °) K2 परं (for पुरं). K3. 4 D1. 3. 5 T2 G M °गमं (for °चरं). T1 तत्पुरं कामगं दिव्यं. — d) D5 पावकाचि°.

2 °) B De Dn D4. 6 रत्नहुम(B4 हुमरत्न)मयैश्. K3 De D3. 5 T1 G1 M चित्रं (for चित्रेर्). — b) Ś1 K1. 2 De भासुरेश्न; B2. 3 Dn D4. 6 सुस्तरेश्च. — c) Ś1 K D1-3. 5 कालखंजे ; B2-4 De Dn D4. 6 कंजे . — d) Ś1 K D1-3. 5 सुदा युतै:; S दुरासदं (for अधिष्ठतम्); cf. 3b.

3 b) T1 अनुत्तमं (for दुरा°). — K4 om. 3°-5°; T1

C. 3. 12199 B. 3. 173. 3 K. 3. 175. 3 सर्वरत्नमयं दिन्यमद्भुतोपमदर्शनम् ।
द्वमः पुष्पफलोपेतैर्दिन्यरत्नमयैर्द्यतम् ॥ ३
तथा पतित्रिमिर्दिन्येरुपेतं सुमनोहरैः ।
असुरैर्नित्यमुदितैः श्रूलिष्टमुसलायुधैः ।
चापमुद्गरहस्तैश्र स्निग्विभिः सर्वतो वृतम् ॥ ४
तदहं प्रेक्ष्य दैत्यानां पुरमद्भुतदर्शनम् ।
अप्रुच्छं मातिलं राजन्किमिदं दृश्यतेति वै ॥ ५

#### मातलिख्वाच।

पुलोमा नाम दैतेयी कालका च महासुरी। दिन्यं वर्षसहस्रं ते चेरतुः परमं तपः। तपसोऽन्ते ततस्ताभ्यां खयंभूरददाद्वरम्।। ६ अगृह्णीतां वरं ते तु सुतानामलपदुःखताम्। अवध्यतां च राजेन्द्र सुरराक्षसपन्नगैः।। ७ रमणीयं पुरं चेदं खचरं सुकृतप्रभम्।

M<sub>1</sub> om.  $3^e-4^b$ ; K<sub>3</sub> om.  $3^f-4^e$ . —  $^f$ ) B D (except D<sub>1-3</sub>.  $_5$ ) सर्वे° (for दिड्य°).

4 K4 om. 4; K3 om.  $4^{abc}$ ; T1 M1 om.  $4^{ab}$  (cf. v.l. 3). — b) Ś1 B4 °रमं; K1. 2 D5 °हरं; B3 °रमें: (for °हरें:). — d) Ś1 श्लांघू; D1. 2 श्लासि ; T1 G1. 2. 4 श्लेष्ट (for श्लिष्टि). K3 D (except D6) मुशलायुधे:; B1. 2 मुक्लां.

5 K4 om. 5<sup>ab</sup> (cf. v.l. 3). — b) De पुनर् (for पुरम्). — d) Ś1 K1. 2. 4 D1. 2 [अ] त्र वै; Ds T1 पुरं (for [इ]ति वै). B De Dn D4. 6 किमिदं वर्तते दुतं.

- 6 a) D2 पौलोमी (for पुलोमा). K1. 2 दैलेया; K8 G1 दैलेयी (for दैतेयी). b) K8. 4 Dc2 D1-8 कालिका; T1 तन्नामा; T2 G2-4 M कालका (for कालका). D1. 2 चापि दानवी (for च महासुरी). c) K1-8 D6 T1 तु (for ते). G2 "सहस्रांते. a) K2 तप उत्तमं (for परमं तपः). ') B D (except D3) अददद्वरं.
- 7 °) S (except T<sub>1</sub>) वरी (for वरं). Dn तं; T<sub>1</sub> ती (for ते). b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> B<sub>1-3</sub> Dc D<sub>2.4.6</sub> °दु:खितां. d) Ds सुरदानवराक्षसैं:.
- 8  $^{a}$ ) B D (except  $D_{1-3}$ ) पुरं सुरमणीयं च.  $-^{b}$ )  $\acute{S}_{1}$  K  $B_{1}$  Dc  $D_{1-3}$ .  $_{5}$  खेचरं.  $K_{2}$  सुकृतं प्रभो; B D (except  $D_{1-3}$ ) सुमहाप्रभं;  $M_{2}$  सुकृतप्रदं.  $-^{c}$ )  $D_{1.2}$  सर्वकामै:.  $\acute{S}_{1}$  K<sub>1.2</sub> समुचितं;  $K_{3}$  प्रमुदितं.  $-^{d}$ ) K<sub>1</sub> दुधेषैंर्;  $K_{4}$  दुर्दर्शम्.  $M_{1}$  अपरेरिप.  $-^{c}$ )  $B_{1-3}$  D (except  $D_{1-3.5}$ )

सर्वरतः सम्रदितं दुर्धर्षममरेरापि ।
सयक्षगन्धर्वगणेः पन्नगासुरराक्षसः ॥ ८
सर्वकामगुणोपेतं वीतशोकमनामयम् ।
ब्रह्मणा भरतश्रेष्ठ कालकेयकृते कृतम् ॥ ९
तदेतत्खचरं दिव्यं चरत्यमरवर्जितम् ।
पौलोमाध्यपितं वीर कालकेयैश्व दानवैः ॥ १०
हिरण्यपुरमित्येतत्ख्यायते नगरं महत् ।
रक्षितं कालकेयैश्व पौलोमेश्व महासुरैः ॥ ११
त एते मुदिता नित्यमवध्याः सर्वदैवतैः ।
निवसन्त्यत्र राजेन्द्र गतोद्वेगा निरुत्सुकाः ।
मानुषो मृत्युरेतेषां निर्दिष्टो ब्रह्मणा पुरा ॥ १२
अर्जुन उवाच ।
सुरासुरैरवध्यांस्तानहं ज्ञात्वा ततः प्रभो ।

सुरासुरैरवध्यांस्तानहं ज्ञात्वा ततः प्रभो । अञ्जवं मातिलं हृष्टो याद्येतत्पुरमञ्जसा ॥ १३

महर्षियक्षगंधर्व-. — 1) D1 T2 G2-4 पन्नगोरग°.

9 °)  $D_6$  °कामफलो °;  $G_4$  °कर्मगुणो °. — °)  $B_4$   $D_2$  S (except  $M_1$ ) ब्रह्मणो. S भवनात् ( $G_1$   $M_1$  °नं) श्रेष्ठं (for भरतश्रेष्ठ). — °)  $T_1$   $G_1$   $M_1$  °कृतं विभो;  $G_2$ . 4 °कृतं प्रभो.

10 a) B1 Dc इदं (for एतत्). K4 D1 खेचरं; B1 Dc तु पुरं; B2 खेचरं; B3. 4 Dn D2. 4. 6 स्वपुरं; T2 G1-8 M2 स्वचरं (for खचरं). — c) K4 पौलोम्याध्युषितं. K2 वीरं; B4 रम्यं. — d) K1. 2 D1. 8 कालिकेयैश्च; B2-4 Dc Dn1. n2 D2. 4-6 कालकं(D2. 5 खे)के.

11 °) B D (except D<sub>1</sub>. 3. 5) [ए]वं (B<sub>1</sub>[ए]व) (for [ए]तत्). — b) D<sub>5</sub> आख्यातं; T<sub>1</sub> श्रूयते (for ख्यायते). — T<sub>1</sub> om. 11<sup>cd</sup>. — c) B<sub>2</sub> रहितं; D<sub>2</sub> रक्ष्यते. K<sub>2</sub> D<sub>1-3</sub> कालिकेयेश्च; B<sub>4</sub> कालकंजे°. — d) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> पौलोम्येश्च.

12 °) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> तदा ते (for त एते). B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>2</sub>. s. s) राजन् (for नित्यम्). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> T G सर्वदेवते:. — °) Ś<sub>1</sub> K कॉतिय (for राजेन्द्र). — d) Ś<sub>1</sub> गतदोषा: (for गतोद्वेगा). Ś<sub>1</sub> K सदो°; B<sub>2</sub> निरामया: (for निर्ह°). — After 12°d, S ins.:

854\* सुरासुरैरवध्यानां दानवानां धनंजय।

- °) K4 B4 Dn D1-4. 6 मानुषान्; T2 G8. 4 मानुष्यो. — ') Ś1 K D1-8 निस्ष्टो (for निर्दिष्टो). — After 12, B (B1 marg.) D (except D1. 8. 5) ins.:
  - 855\* एतानिप रणे पार्थ कालकञ्जान्दुरासदान्। वज्रास्त्रेण नयस्वाग्च विनाशं सुमहाबलान्।

त्रिदरोशद्विषो यावत्क्षयमस्त्रैर्नयाम्यहम् । न कथंचिद्धि मे पापा न बध्या ये सुरद्विषः ॥ १४ उवाह मां ततः शीघ्रं हिरण्यपुरमन्तिकात् । रथेन तेन दिन्येन हरियुक्तेन मातिलः ॥ १५ ते मामालक्ष्य दैतेया विचित्राभरणाम्बराः। सम्रत्पेतुर्महावेगा रथानास्थाय दंशिताः ॥ १६ ततो नालीकनाराचैर्भछशक्त्यृष्टितोमरैः। अभ्यन्नन्दानवेन्द्रा मां क्रुद्धास्तीव्रपराक्रमाः ॥ १७ तदहं चास्त्रवर्षेण महता प्रत्यवारयम् । शस्त्रवर्षे महद्राजन्विद्याबलमुपाश्रितः ॥ १८ व्यामोहयं च तान्सर्वात्रथमार्गैश्वरत्रणे ।

तेऽन्योन्यमभिसंमृढाः पातयन्ति सम दानवाः ॥ १९ तेषामहं विमुढानामन्योन्यमभिधावताम् । शिरांसि विशिखैदींप्तैर्व्यहरं शतसंघशः ॥ २० ते वध्यमाना दैतेयाः पुरमास्थाय तत्पुनः । खम्रत्पेतुः सनगरा मायामास्थाय दानवीम् ॥ २१ ततोऽहं शरवर्षेण महता प्रत्यवारयम् । मार्गमावृत्य दैत्यानां गतिं चैषामवारयम् ॥ २२ तत्पुरं खचरं दिव्यं कामगं दिव्यवर्चसम् । दैतेयैर्वरदानेन धार्यते सा यथासुखम् ॥ २३ अन्तर्भूमौ निपतितं पुनरूर्ध्वं प्रतिष्ठते । पुनस्तिर्यक्प्रयात्याञ्च पुनरप्सु निमञ्जति ।। २४

[(L. 1) B1 सुदारुणान् (for दुरासदान्). — (L. 2) Dc [आ]नयति (for नयस्व). B1 विरामं (for विनाशं).]

13 S om. the ref. — Dc om.  $13^a-15^b$ . — a) B Dn Ds. 6 अवध्यं तद् (for अवध्यांस्तान्). Ga. 4 सुरैरवध्यां-स्तान्सर्वान्. - b) B Dn D4. 6 विशां पते; T1 G1 महा-सुरान् (for तत: प्रभो). — °) D2 M (as usual) अववं. Ś1 K D1-3. 5 तत्र (for हृष्टो).

14 Dc om. 14 (cf. v.l. 13). — °) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> इमे; Ds विशेत् (for हि मे). Ds पापं (for पापा). — 4) T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> अवध्या; T<sub>2</sub> G ह्यवध्या (for न वध्या). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> हि; Ks च (for ये).

15 Dc om. 15<sup>ab</sup> (cf. v.l. 13). — a) G<sub>1</sub> तत्र (for ततः). M क्षिप्रं (for शीघं). — b) T2 G2-4 अंतिकं (for अन्तिकात्).

16 °) Ś1 मामलक्ष्य; K1 ममालक्ष्य; K2 न मालक्ष्य. K1. 2 दैत्येया. K3 तेषामलक्ष्य दैत्येया. — b) B1 भरणायुधाः. — °) K3 भागा (for °वेगा). — d) Ś1 K1 D5 रथम (for रथान्). Śi Ki. 2 आदाय (for आस्थाय). Ki. 3 S दंसिताः.

17 a) Many S MSS. नाळीक-. Ś1 K D1. 3 नाराच-(for 'नाराचेर्). - b) K4 B De Dn D4-6 T1 महै: (for भक्त-). — °) B1-3 D (except D1. 3) प्रस्य (for अभ्य °). K3 M2 HI (for Hi).

18 a) Ks. 4 Bs. 4 Ds. 5 T1 G1. 2. 4 M1 तान् (for तद्). Ks. 4 B Dc Dn D1-4. 6 शर°; D5 S शस्त्र° (for चास्त्र°). — b) S समवारयं (G1 °वाकिरं). — c) B3. 4 अस्त्रवर्षः Dc शरवर्षे. K. D1 अहं राजन् ; B4 अभूदाजन् ; S महाराज. -d) =1. 38. 39 $^d$ . K<sub>8</sub>. 4 D<sub>4</sub> M<sub>2</sub> <sup>°</sup>बलमपा ; 73

Ba 'बलसमा'.

19 a) K1. s. 4 Dc Dn2 D5 T G2. 3 M1 ज्या( K1 Dc Dna व्य)मोहयन्; K2 विमोहयं; B1 व्यापोहयं; Dn1. ns D2. 6 G1 M2 व्यमोहयं. — b) K4 "मार्गान्; T G3. 4 मार्ग (for भागैंश). — c) K3 अभिसंख्दाः; D1, 5 अतिसंस्दाः.  $K_2$  तेन्योन्येभ्यश्च सं $^{\circ}$ . —  $^d$ )  $B_2$  Dn  $D_4$ .  $_6$  दानवान् .

20 a) BD (except D1-3. 5) एवं (for आहं). — b) Ds अत्यंतम् (for अन्योन्यम्). — °) T2 G2. 3 विविधेर् (for विशिखेर्). Si Ki. 2 तीक्ष्णैर (for दीसैर्). Di शिरांसि पेतुर्विशिखेर्. — 4) B De Dn D4. 6 न्यहनं (B1 °रं); T1 ब्याहनं; T₂ G अच्छिदं (G1 अहरं); M₂ ब्याहरं (for ब्यहरं). Ds दीसै: क्रतानि संघश:.

21 a) Ds हन्य° (for वध्य°). K2 दैत्येया:. — c) Dn2 स्वनगरान् (for सनगरा).

22 a) K D1-3. 5 तानहं (for ततोऽहं). — b) B D (except D1-s. s) कुरुनंदन (B2 °सत्तम); T2 G2-4 पर्य-वारयं; Ma सम° (for प्रत्य°). — Ma om. 22°d. — °) Da आश्रित्य (for आवृत्य). — 4) Śi तेषाम् (for चैषाम्). B4 न्यवार्यं.

23 a) G1 खेचरं. — b) BD (except D1-3. s) सूर्य-सप्रभं (Ba 'संनिभं; Ba 'वर्चसं); T1 M दीप्तवर्चसं; G1 दीप्ततेजसं. — °) K1-3 दैलेयेर्. — d) Ś1 K3 चार्यते सा; K2 धारयंते; D2 वार्यते सा; T1 नीयते सा.

24 °) Ś1 K1. 2 अधो भूमौ; K3. 4 D1-3. 5 पुनर्भूमौ. B1-3 Dn2 D1-3. 5 निपत्तति. - b) Ś1 K1. 2 च गच्छति; B2-4 Dc Dn2 T G प्रतिष्ठितं; M प्रतिष्ठति. - °) D8 प्या-ताञ्च; T1 प्रधान्याञ्च.

25 °) De अमरावतीव संकाशं (hypermetric!); Ds

C. 3. 12224 B. 3. 173. 28 K. 3. 175. 29 अमरावित्तंकाशं पुरं कामगमं तु तत्।
अहमस्त्रेर्बहुविधेः प्रत्यगृक्षं नराधिप।। २५
ततोऽहं शरजालेन दिन्यास्त्रमुदितेन च।
न्यगृक्षं सह देतेयेस्तत्पुरं भरतर्षभ।। २६
विश्वतं चायसेर्बाणमंत्प्रयुक्तैरजिक्षगेः।
महीमम्यपतद्राजन्त्रभगं पुरमासुरम्।। २७
ते वध्यमाना मद्धाणैर्वज्जवेगैरयस्मयैः।
पर्यभ्रमन्त वै राजनसुराः कालचोदिताः।। २८
ततो मातलिरप्याशु पुरस्तान्त्रिपतन्तिव।
महीमवातरित्थां रथेनादित्यवर्चसा।। २९
ततो रथसहस्राणि षष्टिस्तेषाममिष्णाम्।

युयुत्सनां मया सार्धं पर्यवर्तन्त भारत ॥ ३० तानहं निशितेवांणैर्व्यथमं गार्धवाजितैः । ते युद्धे संन्यवर्तन्त समुद्रस्य यथोर्मयः ॥ ३१ नेमे शक्या मानुषेण युद्धेनेति प्रचिन्त्य वै । ततोऽहमानुपूर्व्यण सर्वाण्यस्वाण्ययोजयम् ॥ ३२ ततस्तानि सहस्राणि रथानां चित्रयोधिनाम् । अस्राणि मम दिव्यानि प्रत्यव्यक्रयाचेति ॥ ३३ रथमार्गान्विचित्रांस्ते विचरन्तो महारथाः । प्रत्यदृश्यन्त संग्रामे शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ३४ विचित्रमुकुटापीडा विचित्रकवचध्वजाः । विचित्राभरणाश्चैव नन्दयन्तीव मे मनः ॥ ३५

सहशं ह्यमरावत्या. —  $^b$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>3. 5</sub> °चरं (for °गमं). D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> गुभं (for तु तत्). B Dc Dn D<sub>4. 6</sub> तत्पुरं कामगं महत्. —  $^d$ ) K<sub>2</sub> प्रतिगृह्णं; K<sub>3</sub> B<sub>1</sub> D<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1. 3. 4</sub> प्रत्मगृह्णां; K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> प्रत्मविध्यं; M<sub>1</sub> प्रत्मगृह्णं. B<sub>1</sub> पुरं महत्; B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1-3. 5</sub>) परंतप.

26 °) T1 शैलराजेन (for शरजालेन). — °) Ś1 K1. 2 दिव्यास्त्रनिवहेन; K3 B2-4 D3 स्त्रादितेन (as in printed ed.!) K4 स्त्राद्धदितेन; G1 स्त्रपटितेन; G4 स्त्रमृदितेन; M स्त्रपटितेन. K3. 4 Dc2 T2 G2-4 M ह; D3 T1 हि (for च). — °) Ś1 K1. 2 D1 G1 न्यगृह्णां; K3 निगृह्णां; B4 Dc Dn D4. 6 स्यगृह्णां; T1 निगृह्णं. K1-3 दैत्येथेस; S दैत्येत्तेस (M1 देत्येंद्रेस). — °) B2 Dc1 Dn D4. 6 पुरुष (for भरत ).

27 a) K<sub>1. 2</sub> Dc D<sub>1</sub> विक्षितं; D<sub>3</sub> विकृतं; S विकीणं. D<sub>5</sub> सायके°; S चाक्षये° (for चायसे°). — T<sub>1</sub> om. (hapl.) 27<sup>b</sup>-31<sup>a</sup>. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> D<sub>1. 2</sub> मंत्रयुक्तेर्; G<sub>2</sub> मस्प्रमुक्तेर्. D<sub>5</sub> महेषुभि: (for अजिह्मगे:). — D<sub>1</sub> om. 27<sup>c</sup>-28<sup>b</sup>. — c) Ś<sub>1</sub> अभिपतद्. K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> तत्तु (for राजन्). — d) Ś<sub>1</sub> अगृह्णां; K<sub>1. 2</sub> प्रगृह्णां; K<sub>3</sub> प्रणृङ्खां; K<sub>4</sub>m प्रकचं; D<sub>2</sub> सुप्रभं; T<sub>2</sub> G M प्र(G<sub>1</sub> वि)ह्गणं (for प्रभग्नं).

28 T<sub>1</sub> om. 28; D<sub>1</sub> om. 28<sup>ab</sup> (cf. v.l. 27). — b) Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 3. 5 अजिह्यगै:; G<sub>1</sub> अयोमयै: (for अयस्मयै:). — °) Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 3 ° आम्यंत (K<sub>2</sub> ° त्रास्यत) (for ° अमन्त). — d) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 काळनोदिता:; B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> ° मोहिता:.

29 T<sub>1</sub> om. 29 (cf. v.l. 27). — a) BD (except D<sub>1-3. b</sub>) आरुद्ध; S (T<sub>1</sub>, om.) अप्यन्न (for अप्याञ्च). % C<sub>n</sub>: पाठान्तरे मात्रिकमारुद्ध आलम्ब्य। महीमवातरमवतीर्णो-

Sभविमिति दोषः । ※ — <sup>b</sup>) K₁. ₂ प्रक्रमन् (for निपतन्).
 — <sup>c</sup>) K₃ अवतरत्.

31 T<sub>1</sub> om. 31<sup>a</sup> (cf. v.l. 27). — a) B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 तान्यहं. G<sub>1</sub> विविधेर्याणेर्. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 न्यहनं (for व्यधमं). Ś<sub>1</sub> B Dn<sub>8</sub> D<sub>4-6</sub> गार्धराजितै:; K<sub>8</sub> D<sub>1</sub>. 8 T<sub>1</sub> वाजिभि:; D<sub>2</sub> वासितै:; T<sub>2</sub> G M<sub>2</sub> गृधवाजितै:. — c) K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> तैर् (for ते). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub> पर्य°; T<sub>1</sub> संप्र° (for संन्य°).

32 °) K<sub>1</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 8. 5 न मे; K<sub>2</sub> न ते; B<sub>4</sub> नैते; G<sub>1</sub> ते न (for नेमे). D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 शक्ता; M<sub>2</sub> शक्त्या (for शक्या). Śi K<sub>1</sub>-3 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 मनुष्येण. — b) K<sub>1</sub>. 2 युद्धे नेतुं; D<sub>5</sub> युद्धे जेतुं (for युद्धेनेति). B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> S विचित्य (for प्र'). Śi D<sub>5</sub> च; K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 तु; K<sub>8</sub> ते; K<sub>4</sub> B<sub>1-8</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 तत् (for ते). — c) K<sub>2</sub>. 8 T<sub>1</sub> ° पूर्वेण. — d) B D T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> दिच्यानि (for सर्वाणि). D<sub>5</sub> [अ]नोद°; T<sub>1</sub> [अ]चोद° (for [अ]योज°).

33 a) B1 रथसह° (for तानि सह°). — b) B Dn D2. 4-6 रथिनां. — d) Ś1 K1. 2 अपि; G4 अथ (for इव).

34 a)  $D_5$  \* $\pi$ in \* $\pi$  fa fa  $\pi$ i.  $D_{1.2} = (\text{for } \pi)$ . -b) B  $D_{0} = (\text{except } D_{1-3.5})$  \* $\pi$  agn: (for 'tall:). -c)  $K_{1.2} = (\text{for } \pi)$   $\pi$  agn:  $(\text{K}_{2} * \pi)$   $\pi$  agn: (for 'tall:).

35 °) Ks ° मुकुटास्त वै; T2 G3. 4 ° कुसुमापीडा; G1 ° कवचा '; G2 M 'मकुटा'. — °) S मम प्रीतिकराभवन्.

36 b) Ks D2. 3. 5 प्रणुद्ति; K4 प्रमुद्तितान्; B1. 8. 4

अहं तु शरवर्षेस्तानस्त्रप्रमुदिते रणे।
नाशकुवं पीडियतं ते तु मां पर्यपीडियन्।। ३६
तैः पीड्यमानो बहुिभः कृतास्तः कुशलैर्युधि।
व्यथितोऽस्मि महायुद्धे भयं चागान्महन्मम।। ३७
ततोऽहं देवदेवाय रुद्राय प्रणतो रणे।
स्वस्ति भूतेभ्य इत्युक्तवा महास्तं समयोजयम्।
यत्तद्रौद्रमिति ख्यातं सर्वामित्रविनाशनम्।। ३८
ततोऽपश्यं त्रिशिरसं पुरुषं नवलोचनम्।
त्रिमुखं षद्भुजं दीप्तमर्कज्वलनमूर्धजम्।

लेलिहानैर्महानागैः कृतशीर्षमित्रहन् ॥ ३९ विभीस्ततस्तद्श्वं तु घोरं रौद्रं सनातनम् । दृष्ट्वा गाण्डीवसंयोगमानीय भरतर्षभ ॥ ४० नमस्कृत्वा त्रिनेत्राय शर्वायामिततेजसे । मुक्तवान्दानवेन्द्राणां पराभावाय भारत ॥ ४१ मुक्तमात्रे ततस्तसित्रूपाण्यासनसहस्रशः । मृगाणामथ सिंहानां व्याघ्राणां च विशां पते । ऋक्षाणां महिषाणां च पन्नगानां तथा गवाम् ॥ ४२ गजानां सृमराणां च शरभाणां च सर्वशः ।

C. 3. 12244 B. 3. 173. 47 K. 3. 175. 55

 $Dn\ D_4$ . 6 M °प्रचुदिते.  $T_2\ G_{2-4}$  मंत्रास्त्रमुदितात्रणे. —  $^c$ )  $K_1$ . 3  $D_1\ G_1$ . 2  $M_1$  नाशकृत्रम्. —  $^d$ )  $B\ D\ (except\ D_{1-8}$ . 5) प्रस्य  $^\circ$ ;  $T_2\ G_{2-4}$  अप्य  $^\circ$  (for  $\mathbf{q}^{\frac{1}{4}}$ ).

37 °) K4 ज्याधितोसि. D2 तदा (for महा-). — After 37, T G ins.:

856\* ततोऽहं परमायस्तो मातिल परिष्ट्रष्टवान् ।

किमेते मम बाणौवैदिन्याख्रपरिमन्त्रितः ।

न वध्यन्ते महाघोरैस्तर्त्वमाख्याहि पृच्छतः ।

स मामुवाच पर्याप्तस्त्वमेषां भरतर्षभ ।

तानुद्दिश्याथ मर्माणि प्रतिघातं तदाचर । [5]

एतच्छुत्वा तु राजेन्द्र संप्रहृष्टस्तमूचिवान् ।

निवतय रथं शीघ्रं पश्य चैतान्निपातितान् ।

एवमुक्तो रथं तत्र मातिलः पर्यवर्तयत् ।

ततो मत्वा रणे भग्नं दानवाः प्रतिहर्षिताः ।

विचुकुग्रुर्महाराज स्वरेण महता तदा । [10]

अभग्नः कैश्चिदप्येष पाण्डवो रणमूर्धनि ।

अस्माभिः समरे भग्न इत्यंवं संघशस्तदा ।

[(L. 1) Т2 G2-4 परमायत्तो. — (L. 2) G2. 4 किमेतैर् (for °ते). — (L. 3) Т G2-4 तत्वमाख्यातुमहिस. — (L. 4) Т2 G3 पर्याप्तान् (for °सस्). Т2 G2-4 समेतान् (for त्वमेषां). — (L. 5) Т2 G2-4 परमं (for मर्माणि), and तत्प्रतीधातमाचर (for the posterior half). — (L. 7) Т2 G3 वै तान् (for चैतान्). — (L. 10) Т1 महान्; G1 मुद्धः (for तदा).]

38 b) B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1</sub>, 2, 5) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>, 4 प्रयतो (for णतो). G<sub>1</sub> रुद्रायाद्भृतमूत्वे. — After 38<sup>ab</sup>, G<sub>1</sub> ins.:

857\* प्रयतः प्रणतो भूत्वा नमस्कृत्य महात्मने।
— 4) Ś1 K D1-8 प्रत्ययोजयं (K8 प्रत्यनोवचं); B Dc Dn
D4. 6 समचोदयं; D5 समनोदयं. — 6) D8 यद्गौद्रमिति
विख्यातं. — After 38, S ins.:

858\* अहं पाशुपतं दिव्यं सर्वलोकनमस्कृतम्। [ T1 M महत् (for अहं).]

39 <sup>d</sup>) T1 °संनिभं (for °मूर्धजम्). — °) T1 (corrupt) मूर्धजं लेलिहानागै:. — <sup>f</sup>) K3. 4 B1-3 Dc D1. 2 कृतापी-डम्; B3m. 4 Dn D4. 6 M कृतचीरम्; T G °चिह्नम् (for °शीर्षम्). — After 39; T G ins.:

859\* भक्तानुकस्पिनं देवं नागयज्ञोपवीतिनम्।

40 °) Ś1 भीतस्ततस; D5 विभीषणं; T G2-4 सोहं ततस; G1 विचित्याहं; M विचीयाहं (for विभीस्ततस्). — °) T2 (after corr.) G3 हढं; G1 स्पृष्ट्वा (for ह्यून).

41 °) Śi K Di-8. ह नमस्कृत्य. — °) Ks Ds सर्वाया°; Ds शिवाया°; Gi रुद्राया°. — °) Ds असुरेंद्राणां (for दान°). — °) Т2 G2-4 अभावायेव (for पराभावाय). Ds अभावाय परंतप.

42 <sup>b</sup>) K1 असिन् (for आसन्). — °) T1 अपि (for अथ). — <sup>d</sup>) S ब्याळानां (for ब्याझाणां). B3 (m as in text). 4 विशेषतः; D5 सहस्रशः; G1 वनौकसां (for विशां पते). — K3 om. (hapl.) 42'-43°. — ¹) G1 transp. तथा and गवाम्.

43 K<sub>3</sub> om.  $43^{abc}$  (cf. v.l. 42); G<sub>1</sub> om.  $43^{abcd}$ .

— <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> T<sub>1</sub> M चा(M<sub>2</sub> च) मराणां; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 वानराणां;
D<sub>5</sub>. 5 च हयानां; T<sub>2</sub> G (G<sub>1</sub> om.) शरभाणां (for स्म<sup>a</sup>).

B Dc Dn D<sub>4</sub>. 5 शरभाणां गजानां च. — <sup>b</sup>) B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) वानराणां; T<sub>2</sub> G (G<sub>1</sub> om.) चमराणां M ऋषभाणां (for शर<sup>a</sup>). B<sub>1</sub>. 4 सहस्रशः; B<sub>2</sub>. 3 D (except D<sub>1-3</sub>. 5)

T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> च संघशः; M च वाजिनां (for च स<sup>a</sup>). T<sub>1</sub> चृषाणां चैव वाजिनां. — S<sub>1</sub> om. (hapl.)  $43^{cdef}$ ; K<sub>4</sub> om.  $43^{c-44}$ b. — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> M शरभाणां (for ऋष<sup>a</sup>). — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> M श्रुनामिष (for तथैव च). — After  $43^{cd}$ , T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> ins. :

860\* ऋक्षाश्वमेषवक्ताणामुळूकानां तथैव च ।

1

C. 3. 12244 B. 3. 173. 47 K. 3. 175. 55 ऋषभाणां वराहाणां मार्जाराणां तथैव च । शालावृकाणां प्रेतानां भ्रुरुण्डानां च सर्वशः ॥ ४३ गृधाणां गरुडानां च मकराणां तथैव च । पिशाचानां सयक्षाणां तथैव च सुरद्विषाम् ॥ ४४ गुह्यकानां च संग्रामे नैर्ऋतानां तथैव च । झषाणां गजवक्ताणामुल्दकानां तथैव च ॥ ४५ मीनकूर्मसमृहानां नानाशस्त्रासिपाणिनाम् । तथैव यातुधानानां गदामुद्धरधारिणाम् ॥ ४६ एतैश्चान्येश्च बहुभिनीनारूपधरेस्तथा । सर्वमासीजगद्वचामं तस्मिनस्त्रे विसर्जिते ॥ ४७ त्रिशिरोभिश्चतुर्दृष्ट्रेश्चतुरास्येश्चतुर्भुजैः ।

मीनवायसरूपाणां नानावक्तप्रचारिणाम्।

— °) S साला (for शाला ). Some S MSS. वृकानां.

B4 चंडानां (for प्रेतानां). — ') K3 B2 D3 S मुरुंडानां
(T1 कुकुटानां); B1 सुषंडानां; D1 मेरुंडानां; D6 उरगानां (for सुरुं). B1 D1. 2 तथैव च; T1 G1 M2 च बहिणां (for च सर्वशः). B4 प्रेतानामपि सर्वशः. — After 43, G1 ins.:

861\* शार्दूलानां वराहाणां शरभाणां प्रवल्गताम्।

44 K4 om. 44° (cf. v.l. 43). — b) K1. 4 B2-4
Dn D2. 4. 6 च(B3 चा)मराणां; B1 चारणानां; Dc अमराणां
(for मक°). D1 च सर्वशः; M1 च बहिंणां (for तथेव च).
— After 44° b, Dc ins.:

862\* वृक्षाणां पर्वतानां च समुद्राणां तथैव च।
On the other hand, B Dn D2. 4. 6 ins. after 44<sup>ab</sup>:
De cont.:

863\* देवानां च ऋषीणां च गन्धर्वाणां च सर्वेशः। [ B1. 4 सहस्रशः (for च सर्वेशः).]

— G<sub>1</sub> om. (hapl.)  $44^{c}-45^{b}$ . — c) K<sub>2</sub>. 8 D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> च (for स-). Dc<sub>1</sub> om.  $44^{d}-45^{c}$ . — d) D<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> राक्ष-साना; G<sub>2</sub> M<sub>1</sub> रक्षसां च (for तथैंव च). D<sub>1</sub>. 2 तथैंव च (for सुर<sup>°</sup>).

45 De1 om.  $45^{abc}$ ; G1 om.  $45^{ab}$  (cf. v.l. 44).
— a) G2 M किंनराणां (for च संप्रामे). T1 गुद्धानां किंनराणां च. — Ś1 T2 G2—4 om. (hapl.)  $45^{cd}$ . Dn2 transp.  $45^{cd}$  and  $46^{ab}$ . — b) K3.4 D1.2 T1 M झपाश्च; G1 सपांस्य-(for झपाणां). K1 सपांश्वखरवक्त्राणां; K2 सपांश्वापरवक्त्राणां. — d) D5 अथापि वा; T1 M च भारत (for तथेव च).

46 Dns transp. 45° and 46° . — a) B Dc Dn

अनेकरूपसंयुक्तेमींसमेदोवसाशिभिः ।
अमीक्ष्णं वध्यमानास्ते दानवा ये समागताः ॥ ४८
अर्कज्वलनतेजोभिर्वज्ञाशिनसमप्रभैः ।
अद्रिसारमयेथान्येर्वाणेरिरिविदारणैः ।
न्यहनं दानवान्सर्वान्महूर्तेनैव भारत ॥ ४९
गाण्डीवास्त्रप्रण्ञांस्तान्गतास्त्रभसञ्च्युतान् ।
दृष्ट्राहं प्राणमं भूयिस्त्रपुरद्वाय वेधसे ॥ ५०
तथा रौद्रास्त्रनिष्प्टान्दिव्याभरणभूपितान् ।
निशाम्य परमं हर्पमगमदेवसारिथः ॥ ५१
तदसद्धं कृतं कर्म देवैरिप दुरासदम् ।
दृष्ट्रा मां पूज्यामास मातिलः शक्रसारिथः ॥ ५२

 $D_2$ . 4. 6 मीनवाजि(  $B_2$ . 4  $D_3$ ° य )सरूपाणां;  $D_4$  मीनकूमैसहः स्नाणां;  $T_1$  M "मयूराणां;  $T_2$   $G_{2-4}$  तथा मुसलहस्तानां;  $G_1$  मीनवायसकूमीणां. — b)  $T_1$   $G_1$  "शस्त्रास्त्रपाणिनां;  $T_2$   $G_{2-4}$  "शस्त्रास्त्रपारिणां. — c)  $K_{1,2}$   $D_{1,2}$   $D_{1,2}$   $T_2$   $T_3$  "पाणिनां.

47 °) D1. 2 भूते °(for चान्ये °). — °) M2 ° रूपैने रैस (for ° रूपघरेस्). K4 M1 तदा (for तथा). — व) Ś1 K1. 8. 4 D1. 2 विज्ञंभति; K2 D3. 8 विज्ञंभिते; B4 प्रयोजिते; T2 G3. 4 M2 विस्ञ्चित (for विस्निजिते).

48 °) K1 °संपन्नेर्. — °) Ś1 K1-3 B8 °वसादिभिः; Dn D4. 6 °वसास्थिभिः. — °) G2 सुतीक्ष्णं (for अभीक्ष्णं). — ') Ś1 K1. 3 B2-4 Dc1 Dn D1-4. 6 °वा नाशमागताः; K2 B1 Dc2 °वानां समा °; D5 °वास्तिर्भहारणे.

50 °) Śi दानवास्त्र°. — b) Śi घनाशीन्; Ki घनादीन्; Ki घनादीन्; Ki चनादीन्; Ki

51 °) Ś1 K1. 3. 4 D1-3 ततो; Dc अथ (for तथा). Ds °पीडांस्तान् (for 'निष्पष्टान्). — b) Ś1 K1-3 Ds दानवान्दारुणाकृतीन्. — °) Ś1 K1-8 B Dn D1. 4-6 M1 निशम्य; Dc नियम्य (for निशाम्य).

52 Śi D2 om. (hapl.) 52. — a) B1 (m as in text) तदशक्य; T2 G2-4 अविषद्यं (for तदसद्यं). — b)

उवाच चेदं वचनं प्रीयमाणः कृताञ्चिलः । सुरासुरेरसद्धं हि कर्म यत्साधितं त्वया । न ह्येतत्संयुगे कर्तुमिप शक्तः सुरेश्वरः ॥ ५३ सुरासुरेरवध्यं हि पुरमेतत्खगं महत् । त्वया विमिथतं वीर स्ववीर्यास्त्रतपोबलात् ॥ ५४ विध्वस्तेऽथ पुरे तिस्मिन्दानवेषु हतेषु च । विनदन्त्यः स्त्रियः सर्वा निष्पेतुर्नगराद्धहिः ॥ ५५ प्रकीर्णकेश्यो व्यथिताः कुर्य इव दुःखिताः । पेतुः पुत्रान्पित्वन्भात्वन्शोचमाना महीतले ॥ ५६ रुदन्त्यो दीनकण्ट्यस्ता विनदन्त्यो हतेश्वराः । उरांसि पाणिभिर्धन्त्यः प्रस्रसस्त्रिग्वभूषणाः ॥ ५७

तच्छोकयुक्तमश्रीकं दुःखदैन्यसमाहतम्।
न बभौ दानवपुरं हतित्वद्कं हतेश्वरम् ॥ ५८
गन्धर्वनगराकारं हतनागमिव इदम् ।
छुष्कद्वक्षमिवारण्यमदृश्यमभवत्पुरम् ॥ ५९
मां तु संहृष्टमनसं क्षिप्रं मातिलरानयत् ।
देवराजस्य भवनं कृतकर्माणमाहवात् ॥ ६०
हिरण्यपुरमारुज्य निहत्य च महासुरान् ।
निवातकवचांश्रेव ततोऽहं शक्रमागमम् ॥ ६१
मम कर्म च देवेन्द्रं मातिलिविस्तरेण तत् ।
सर्व विश्रावयामास यथाभूतं महाद्युते ॥ ६२
हिरण्यपुरघातं च मायानां च निवारणम् ।

C. 3. 12266 B. 3. 173. 69

K D1. 3 सुदुष्करं; B1. 3. 4 Dc D5 T2 (before corr.) G1. 2. 4 M2 दुरुत्सहं; M1 सुदुःषहं (for दुरा°). — °) K2 सं- (for मां).

53 °) Ś1 K1. 2 D3 [इ]दंच; K3 ਚੈਕਂ; T1 G1 ਚੈਜਂ (for ਚੇਫਂ). B4 Dn ਕਚਜਂ ਚੇਫ਼ਂ (by transp.). — After 53°, Sins.:

864\* हतांस्तान्दानवान्दञ्चा मया संख्ये सहस्रशः।
[G1 संख्ये शत-; G2. 4 मया संघे (for मया संख्ये).]

— °) B1. 3 T G अशक्यं (for असहां). — D1 om. (hapl.)  $53^d$ – $54^a$ . — ') Ś1 K B4 D2. 3. 5 पुरंदर: (for सुरें). T1 अपि शक्यं सुरेश्वरें:. — After 53, T G ins.:

865\* ध्रुवं धनंजय प्रीतस्त्विय शकः पुरार्दन । [G1 तव (for त्विय). G2. 4 शंभुः (for शकः). G1 परार्दन.]

54 D1 om.  $54^a$  (cf. v.l. 53). —  $^a$ )  $\acute{S}_1$  K D2. 3. 5 असद्धं (K4 अदृश्यं) (for अवध्यं). —  $^b$ ) D1 स्वयं; D2 स्वगं (for खगं). —  $^a$ ) B1-3 Dc Dn D4. 6 स्ववीर्यंतपसो बलात; D1. 2 स्ववीर्यात्स्वतपोबलात.

55 Before 55, T Gs ins. अर्जुन:. — a) B4 D3. 5 T2 G2-4 तु; Dn D2 स्व (for Su). — e) K1. 2 विरुदंत्य:; K3 विसर्दंत्य:; M1 निपतंत्य:. — a) K3. 4 D3. 5 M1 निपेतुर्.

56  $^{a}$ )  $B_{4}$   $M_{1}$  विकीणंकेइयो;  $T_{1}$  प्रकीणंकेशा.  $B_{1}$  मिथताः  $-^{b}$ )  $B_{2}$  दंशिताः (for दुःखिताः).  $T_{2}$  G सुदीनाः करुणस्वनाः. - After  $56^{ab}$ ,  $T_{2}$  G ins.:

866\* कुरर्य इव वाशन्त्यो दुःखिताश्च मुहुर्मुहुः।
— °) Ks पितृन् (for पेतुः). Śi K Di-s पतीन् (for पितृन्).

57 G<sub>1</sub> om. 57-58. — a) B<sub>2-4</sub> Dn<sub>1</sub> रदत्यो. Ś<sub>1</sub>

च; B4 तु (for ता). — Dns om. (hapl.) 57%. — b)
B2. 4 Dn1. n2 D4. 6 निनदंत्यो; M1 विल्पंत्यो (for विन°).
K1 महीतले (for हते°). D5 नितरां चुकुगुस्तदा. — c) B
Dc Dn1. n2 D4. 6 सि परिनिन्नंत्यः. — d) B Dc Dn D4. 6
M1 विस्नस्तः; D5 प्रध्वस्तः (for प्रस्नस्तः). T1 प्रसुसुस्तत्र
शोणिताः; T2 G2-4 प्रसन्तांवरभूषणाः.

58 G<sub>1</sub> om. 58 (cf. v.l. 57). — <sup>b</sup>) K<sub>1. 2</sub> दैन्यदुःख-(by transp.). B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> -समागतं; D<sub>1. 5</sub> G<sub>4</sub> -समाहितं. — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> °ध्वस्तं; K<sub>4</sub> D<sub>2. 3</sub> °चिह्नं; B<sub>2</sub> °द्विष्टं; D<sub>1</sub> °तिरमं (for °त्विद्कं).

59 b) Ś1 K B Dn D1.6 G4 हत (for हत ). — d) Ś1 K D3. 5 दु र्वेड्य (K1 हं इय) म् (for अहड्यम्). Т1 अगमत् (for अभवत्). Т2 G M2 अहड्यत महत्युरं.

**60** <sup>a</sup>) D<sub>1.2</sub> संतुष्ट<sup>°</sup> (for संह्रष्ट<sup>°</sup>). — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> आहरत् (for आनयत्).

61 °) De निहस्य (for हिरण्य-). Ś1 K1. 2 आभज्य; Ks. 4 Ds (m as in text) T2 (before corr.) Gs आरुस्य; B Dc Dn Ds. 8 उत्स्ज्य; T2 (after corr.) Gs आक्रस्य (for आरुज्य). — b) Ś1 K1. 2 Ds सुरहिष: (for महा°).

62 °) Śi K Di. 5 स (for च). B Dc Dns D4 T2 G2-4 देवेंद्रे. — °) S (except M1) वृत्तं (for भूतं). M1 भनते (for ° धृते).

63 °) B<sub>2</sub> Dn<sub>3</sub> D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 ° पातं च; B<sub>4</sub> ° मुत्सृज्य; T<sub>1</sub> ° पातश्च (for ° घातं च). — b) B<sub>2</sub> निपातनं (for निवा°). — c) D<sub>2</sub>. 6 तु (for च). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 महात्मनां (for मही°). — After 63, T G ins.:

867\* कालकेयवधं चैव अद्भुतं रोमहर्षणम् ।

C. 3. 12267 B. 3. 173. 70 K. 3. 175. 78 निवातकवचानां च वधं संख्ये महौजसाम् ॥ ६३ तच्छुत्वा भगवान्त्रीतः सहस्राक्षः पुरंदरः । मरुद्भिः सहितः श्रीमान्साधु साध्वित्यथात्रवीत् ॥ ६४ ततो मां देवराजो वै समाश्वास्य पुनः पुनः । अत्रवीदिनुधैः साधिमिदं सुमधुरं वचः ॥ ६५ अतिदेवासुरं कर्म कृतमेतच्वया रणे । गुर्वर्थश्च महान्पार्थ कृतः शत्रुन्न्नता मम ॥ ६६ एवमेव सदा भाव्यं स्थिरेणाजौ धनंजय।
असंमूढेन चास्नाणां कर्तव्यं प्रतिपादनम् ॥ ६७
अविपद्यो रणे हि त्वं देवदानवराक्षसैः।
सयक्षासुरगन्धर्वैः सपक्षिगणपन्नगैः॥ ६८
वसुधां चापि कौन्तेय त्वद्घाहुबलनिर्जिताम्।
पालियेष्यति धर्मात्मा क्रन्तीपुत्रो सुधिष्ठिरः॥ ६९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १७० ॥

#### 909

# अर्जुन उवाच । ततो मामभिविश्वस्तं संरूढशरविक्षतम् । देवराजोऽनुगृहोदं काले वचनमत्रवीत् ॥ १

64 °) Śi Ki. 2 महर्षि; Ks महद्भि: (for महद्भि:).
— d) Bi S (except Mi) च (for [अ]थ). — After 64,
T G ins.:

868\* परिष्वज्य च मां प्रेम्णा मूध्युंपाञ्चाय सस्मितम्।

- 65 °) K4 De [S]सौ (for वै). S ततः स (M1 च) मां देवराजः. °) K1. 2 विवरेः (for विबुधेः). d) K8 B2-4 Det Dn D1. 4 T1 G2. 4 स (for सु-).
- 66 b) B Dei Dn D4-6 G1 एव (for एतत्). c)
  K1 De D3 G2 गुवेंथें च. Ś1 K1. 2 B D (except D1-3)
  T1 G1 M1 इत: (for महान्). T1 G1 पुत्र (for पार्थ).
   d) Ś1 K1. 2 B D4. 6 G1 M1 महा-; De Dn महान्;
  T1 हत्वा (for इत:). T1 इतो (for झता).
- 68 b) Ś1 K1. 2 'पन्नगै:. c) De सयक्षोरग'; D6 सदेवासुर'. d) K2 सयक्ष- (for सपक्षि-). Ś1 K1. 2 -राक्षसै: (for -पन्नगै:).
- 69 ") Ś1 K1. 2 Ds T1 चैव (for चापि). ") Ds रक्षितां; T1 निष्ठितां.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, K8. 4 D8 mention only निवातकवचवध (followed by समाप्त in K3. 4), and B2 D1. 2, only लोमशतीर्थयात्रा (followed by गंधमादनवास in B2). — Adhy. name: दिन्यान्यस्त्राणि सर्वाणि त्विय तिष्ठन्ति भारत । न त्वाभिभवितुं शक्तो मानुषो भ्रवि कश्चन ॥ २ भीष्मो द्रोणः कृपः कर्णः शक्कनिः सह राजिभः ।

B1. 3 De हिरण्यपुरवासिवधः; B2 Dn D6 हिरण्यपुरवधः (B2 पुर \*\*); D1. 2 हिरण्यपुरविध्वंसः; D5 G1 कालकेयवधः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 173 (Dn2 172); D1 179; S (M2 sup. lin.) 174 (M2 orig. 176). —Śloka no.: Dn 76; D1 73.

## 171

- 1 °) K<sub>1</sub>. 2 B D (except D<sub>1-3</sub>. 8) अति:; T<sub>1</sub> अपि (for अभि:). b) K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> संमृद:; B<sub>1</sub> G<sub>1</sub> संस्टं (for संस्ट:). K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1-3</sub>. 8 तारिविक्षितं. °) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 8 M<sub>2</sub> राजो निगृद्ध; B Dn D<sub>6</sub> राजो निगृद्ध; Dc D<sub>4</sub> राजो निमृद्ध; M<sub>1</sub> राजोपगृद्ध. K<sub>4</sub> Dn<sub>2</sub> [प्]तत् (for [इ]दं). d) Ś<sub>1</sub> कामं (for काळे).
- 2 °) G1 दिव्यास्त्राणि च स°. °) G1 पुत्रक (for भारत). °) T2 G2—4 °वीक्षितुं (for °भिवतुं). °) T1 मानुषेष्वपि क°.
- 3 °) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> तथा (for क्रूप:). <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> देव- (for सह). T<sub>1</sub> G<sub>1.2</sub> ससुयोधनः (for सह राजभिः). °) D<sub>5</sub> तात (for पुत्र). <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> नार्धति (!); T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> नाहिति.
- \* 4 Before 4, Dn D4. 6 ins. अर्जुन उ°. ७) K1-8 प्रयच्छत्. K₂S (except M₁) भगवान् (for मधवान्).

संग्रामस्थस्य ते पुत्र कलां नाईन्ति षोडशीम् ॥ ३ इदं च मे तनुत्राणं प्रायच्छन्मघवानप्रद्धः । अभेद्यं कवचं दिव्यं स्रजं चैव हिरण्मयीम् ॥ ४ देवदत्तं च मे श्रङ्कं देवः प्रादान्महारवम् । दिव्यं चेदं किरीटं मे स्वयमिन्द्रो युयोज ह ॥ ५ ततो दिव्यानि वस्त्राणि दिव्यान्याभरणानि च । प्रादाच्छको ममैतानि रुचिराणि चहन्ति च ॥ ६ एवं संपूजितस्तत्र सुखमस्म्युषितो नृप । इन्द्रस्य भवने पुण्ये गन्धर्वशिश्चाभः सह ॥ ७ ततो मामव्याच्छकः प्रीतिमानमरैः सह । समयोऽर्जुन गन्तुं ते स्रातरो हि समरन्ति ते ॥ ८ एवमिन्द्रस्य भवने पश्च वर्षाणि भारत । उषितानि मया राजनसरता चृतजं कलिम् ॥ ९

ततो भवन्तमद्राक्षं भ्रातृभिः परिवारितम्। गन्धमादनमासाद्य पर्वतस्यास्य मूर्धनि ॥ १० युधिष्ठिर उवाच।

दिष्टचा धनंजयास्ताणि त्वया प्राप्तानि भारत । दिष्टचा चाराधितो राजा देवानामीश्वरः प्रभुः ॥ ११ दिष्टचा च भगवान्स्थाणुर्देव्या सह परंतप । साक्षादृष्टः सुयुद्धेन तोषितश्च त्वयानच ॥ १२ दिष्टचा च लोकपालैस्त्वं समेतो भरतर्षभ । दिष्टचा वर्धामहे सर्वे दिष्टचासि पुनरागतः ॥ १३ अद्य कृत्स्तामिमां देवीं विजितां पुरमालिनीम् । मन्ये च धृतराष्ट्रस्य पुत्रानिप वशीकृतान् ॥ १४ तानि त्विच्छामि ते द्रष्टुं दिव्यान्यस्ताणि भारत । यैस्तथा वीर्यवन्तस्ते निवातकवचा हताः ॥ १५

C. 3. 12288 B. 3. 174. 15 K. 3. 176. 15

Ś1 K Dc2 D1-3. 5 स्वयं (for प्रभु:). — °) Ś1 K1. 2. 4 D1-3. 5 कांचनं (for कवचं). T2 G1. 3. 4 चैव (for दिव्यं).

5 b) Śi Ki. 2 शकः; B De Dn D4-6 पुनः; Di. 2 देवाः (for देवः). Di. 2 प्रादुर्. Śi Ki. 2 महास्वनं; B4 शतकतुः; M2 महारथं. — c) Śi K Di-3 चैतत् (for चेदं). — d) Ti सर्वम् (for स्वयम्). Bi च (for ह).

6 °) G2. 4 चास्नाणि (for a°). — °) Ś1 समेतानि; M2 ममेमानि (for ममे°). — °) Ś1 K D1-3 रोचनानि (for कचि°).

7 D<sub>6</sub> om. 7<sup>ab</sup>. — <sup>b</sup>) G<sub>4</sub> अध्युषितो (for अस्म्यु°). — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> भुवने (cf. 9<sup>a</sup>); D<sub>1</sub> भुवनं; D<sub>5</sub> सदने (for भवने). B<sub>4</sub> रस्ये; D<sub>1</sub> पुण्यं; G<sub>1</sub> दिख्ये (for पुण्ये).

8 °) Ś1 K D1-8. 5 ते गंतुं (by transp.); T1 गंतब्यं. — d) K4 [S]न्न (for हि).

9 a)  $K_4$  सुवने (cf. 7°). — °)  $T_1$  महाराज (for मया राजन्).

10 °) K<sub>3</sub> ततो द्रष्टुमिह प्राप्तोः — °) K<sub>3</sub>. 4 B D M<sub>2</sub> °पादस्य (for 'मासाद्य).

11 Dns om. (hapl.) 11<sup>ab</sup>. — b) T1 सर्वश: (for भारत). — Ds om. (hapl.) 11<sup>c</sup>-15<sup>b</sup>. — c) Ks तात; Ds देवो (for राजा). — d) Ks. 4 देवराज: पुरंदर:

12 D<sub>8</sub> om. 12 (cf. v.l. 11). — <sup>a</sup>) B<sub>2</sub> शंभुर् (for स्थाणुर्). — <sup>b</sup>) G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> °तप: (for °तप). — <sup>c</sup>) B Dn D<sub>4</sub>. 6 स्व<sup>-</sup>; D<sub>1</sub> स (for सु<sup>-</sup>). — <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> स (for च).

13 Ds om. 13 (cf. v.l. 11). — b) Ds संगतो (for

समेतो). —  $^c$ )  $K_1$  चरामहे (for वधी  $^c$ ).  $K_2$  B Dc Dn D4—6 पार्थ (for सर्वे).  $T_2$   $G_{2-4}$  दिष्टचा च पार्थें: ( $G_2$  by transp. पार्थेंश्च) संयुक्तो. —  $^d$ )  $\acute{S}_1$  त्वं;  $K_3$ .  $_4$  च (for [x]  $\stackrel{}{E}_1$ ).  $K_1$ .  $_2$  दिष्टचा पुनिरहागतः.

14 D<sub>3</sub> om. 14 (cf. v.l. 11). — <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> पृथ्वीम् (for कुल्लाम्). B Dn D<sub>4</sub>. 6 महीं (for इमां). D<sub>5</sub> सर्वा (for देवीं). Sí K<sub>1</sub>. 2 अद्य पृथ्वी मया देवी; Dc अद्य कुल्ला मही देवी. — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 समुद्र; G<sub>2</sub> सशैल- (for विजितां). Sí K<sub>1</sub>. 2 Dc विजिता °मालिनी. — After 14<sup>ab</sup>, T G ins.:

869\* पश्यामि भूमि कौन्तेय त्वया मे प्रतिपादिताम्। [T1 अवगच्छामि (for पश्यामि भूमि).]

— d) Śi Ds वशे (for वशी-).

15 D<sub>3</sub> om. 15<sup>ab</sup> (cf. v.l. 11). — a) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> च (for तु). G<sub>2.4</sub> चेच्छामहे (for त्विच्छामि ते). T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> [अ]हं (for ते). N इच्छामि तानि चास्नाणि (Ś1 K<sub>1</sub> D<sub>5</sub> वै द्रष्टुं; K<sub>2</sub> ते द्रष्टुं; K<sub>3.4</sub> D<sub>1.2</sub> द्रष्टुं वै). — b) B Dc Dn D<sub>4.6</sub> द्रष्टुं दिच्यानि भारत. — c) Ś1 K<sub>1.2</sub> हता; B<sub>1</sub> Dc D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> तदा; D<sub>15</sub> D<sub>5</sub> M<sub>1</sub> त्वया (for तथा). — d) Ś1 K<sub>1.2</sub> त्वया (for हता:). — After 15, K<sub>1</sub> ins.:

870\* महाबला महामाया एकेन निहिता युधि।

. 16 D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> om. the ref. D<sub>2</sub> om. up to कवचा.
— b) D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> भारत (for सर्वशः). — d) T<sub>1</sub> निहताः प्रभो
(for विनिपा<sup>°</sup>).

17 ") Ka Ds तात; K4 सर्व (for तत्र). — ") Ka सहितै: (for तत्र).

C. 3. 12289 B. 3. 174. 16 K. 8. 176. 16 अर्जुन उवाच । श्वः प्रभाते भवान्द्रष्टा दिव्यान्यस्त्राणि सर्वशः । निवातकवचा घोरा यैर्मया विनिपातिताः ॥ १६ वैशंपायन उवाच । एवमागमनं तत्र कथित्वा धनंजयः। भ्रातृभिः सहितः सर्वे रजनीं तामुवास ह ॥ १७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकसप्तत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १७१ ॥

# 902

वैद्यापायन उवाच ।
तस्यां रजन्यां व्युष्टायां धर्मराजो युधिष्ठिरः ।
उत्थायावदयकार्याणि कृतवान्श्रातृभिः सह ॥ १
ततः संचोदयामास सोऽर्जुनं श्रातृनन्दनम् ।
दुर्शयास्त्राणि कौन्तेय यैजिंता दानवास्त्वया ॥ २
ततो धनंजयो राजन्देवैर्दत्तानि पाण्डवः ।
अस्त्राणि तानि दिन्यानि दर्शयामास भारत ॥ ३

यथान्यायं महातेजाः शौचं परममास्थितः ।
गिरिक् वरं पादपाङ्गं शुभवेणु त्रिवेणुकम् ।
पार्थिवं रथमास्थाय शोभमानो धनंजयः ॥ ४
ततः सुदंशितस्तेन कवचेन सुवर्चसा ।
धनुरादाय गाण्डीवं देवदत्तं च वारिजम् ॥ ५
शोशुभ्यमानः कौन्तेय आनुपूर्व्यान्महासुजः ।
अस्त्राणि तानि दिव्यानि दर्शनायोपचक्रमे ॥ ६

Colophon om. in D1. — Major parvan: Ś1 K1. 2
T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Ś1 mentions only निवातकवचकाळ्खंजवध; likewise, K1. 2 B1. 3 Dc Dn D2-4. 6, only निवातकवचवध (followed by काळ्खंजवध in K1. 2; to it, K1. 2
B1 Dc D3. 4. 6, further add समाप्त); K3 D5 mention only गंधमादनप्रवेश; K4, only गंधमादनवास; and finally B2, only छोमशतीर्थयात्रा (followed by निवातकवचवध). — Adhy. name: Dc अर्जुनवाक्यं; D5 अर्जुनागमनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 174 (Dn2 173); S (M2 sup. lin.) 175 (M2 orig. 177). — Śloka no.: Dn 17.

### 172

1 °) Ks. 4 D1. 2 ततो (for तस्यां). B1-3 D (except D1-8. 5) राज्यां व्यतीतायां (for रजन्यां व्यु°). — °) K2 D2 कर्माण (for कार्याण).

2 °) K1 स चोद °; K4 संनोद °; D5 प्रणोद ° (for संचोद °).
B4 T1 चोदयामास कौतेयं (T1 धर्मात्मा). — ³) B1-3 D
(except D1-3) M मातृ ° (for आतृ °). B4 अर्जुनं तत्र वीर्यवान्. — °) S परयामो ° (T1 M पर्यमा °) (for दर्शया °).
— ³) Ś1 K D1-3. 5 यैस्त्वया दानवा हता:.

3 a) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. s. 4 M<sub>2</sub> राजा (for राजन्). — b) B<sub>1</sub>. 4 पांडव: D<sub>5</sub> भारत (for पाण्डव:). — D<sub>5</sub> om. (hapl.) 3<sup>cd</sup>. — d) T<sub>1</sub> पार्थिवे (for भारत).

4 °) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2 यथायोगं; D<sub>6</sub> °गमं; T G<sub>2</sub> अर्जुनस्तु (for यथान्यायं). D<sub>1</sub>. 2 यथातेजाः. — <sup>b</sup>) S परमं (T<sub>1</sub> प्रथमं) शौचमास्थितः. — After 4<sup>ab</sup>, S ins.:

871\* नमस्कृत्य त्रिणेत्राय वासवाय च पाण्डव: । [Ta Ga. a \*स्कृत्वा (for \*स्कृत्य).]

- °) Hypermetric! Ś1 K1. 2 D6 °कूटं; T G2-4 °चर्क (for °कूबरं). K3. 4 B Dc Dn D1-4. 6 गिरिकूबरपादाक्षं (K3. 4 D1-3 °पादांगं; B2 °पादाग्रं; Dc2 °पादाख्यं); G1 M त्रिकूबरं समुद्राश्च. — °) K4 त्रिभिः श्टेंगैस; B1. 4 शुभवेणुं; Dc शुभरेखा; T G2-4 गिरिवेणु (for शुभवेणु). B1 अलंकृतं; B1m. 2. 3 Dn D4. 6 त्रिवेणुमत् (for °णुकम्). — °) G1 वरं रथं समास्थाय. — ') K4 T2 G शोभयानो.
- 5 °) T1 G1. 2 M स; T2 G3. 4 सं- (for सु-). B1-8 D (except D1-3. 8) दिब्येन संवृतस्तेन. b) Ś1 K1-3 D5 च (D5 सु-) भास्त्रता (for सुवर्चसा). °) D1. 2 गांजीवं. d) B Dn D4. 6 स (for च).
- 6 °) Śi Ki. a स शोभ°; Di सोक्षुश्यमाणः; Ti शोभ-मानश्च; T2 (before corr.) G2.4 शोशुध्य°; M2 शुशुश्य° (for शोशुश्य°). — b) N (except Śi) °पूर्व्या (for °पूर्व्यान्). K2.3 D1.4 °सुज; D2 °जनुः; D5 °यशाः (for °सुजः). — c)

अथ प्रयोक्ष्यमाणेन दिन्यान्यस्ताणि तेन वै।
समाक्रान्ता मही पद्धां समकम्पत सद्धमा ॥ ७
श्विभिताः सरितश्रेव तथेव च महोद्धिः ।
श्वेठाश्वापि न्यशीर्यन्त न ववौ च समीरणः ॥ ८
न बभासे सहस्रांश्चर्न जन्वाल च पावकः ।
न वेदाः प्रतिभान्ति स्म द्विजातीनां कथंचन ॥ ९
अन्तर्भूमिगता ये च प्राणिनो जनमेजय ।
पीड्यमानाः सम्रत्थाय पाण्डवं पर्यवारयन् ॥ १०
वेपमानाः प्राञ्जलयस्ते सर्वे पिहिताननाः ।
दद्यमानास्तदास्त्रेस्तैर्याचन्ति स्म धनंजयम् ॥ ११
ततो ब्रह्मर्षयश्रेव सिद्धाश्रेव सुर्षयः ।
जङ्गमानि च भृतानि सर्वाण्येवावतस्थिरे ॥ १२

राजर्षयश्च प्रवरास्तथैव च दिवौकसः ।
यक्षराक्षसगन्धर्वास्तथैव च पतित्रणः ॥ १३
ततः पितामहश्चैव लोकपालाश्च सर्वशः ।
मगवांश्च महादेवः सगणोऽभ्याययौ तदा ॥ १४
ततो वायुर्महाराज दिव्यैर्माल्यैः सुगन्धिमिः ।
अभितः पाण्डवांश्चित्रैरवचके समन्ततः ॥ १५
जगुश्च गाथा विविधा गन्धर्वाः सुरचोदिताः ।
ननृतः संघशश्चैव राजन्नप्सरसां गणाः ॥ १६
तिसंस्तु तुमुले काले नारदः सुरचोदितः ।
आगम्याह वचः पार्थं श्चवणीयमिदं नृप ॥ १७
अर्जुनार्जुन मा युङ्क्ष्व दिव्यान्यस्ताणि भारत ।
नैतानि निरिधष्टाने प्रयुज्यन्ते कदाचन ॥ १८

C. 3. 12309 B. 3. 175. 19

Ś1 K1-3 D1-3. ४ दिन्यास्त्रतां (D1-3 'स्त्राणां) ततस्तेषां; B4 महास्त्राणि महाबाहुः; T1 तानि दिन्यानि चास्त्राणि.

7 °) K4 तानि; S तेन (for अथ). K4 M1 प्रयोक्ष्यमाणानि; B1. 3 D2 प्रयो(B1 ° यु)ज्यमानेन; B2. 4 Dn D4. 6 प्रयोक्ष्यमाणेषु; D5 ° माणेस्तेर् (for ° माणेन). — b) B4 Dn D4. 6 दिन्येष्वस्रेषु (for दिन्यान्यस्त्राणि). K4 S भारत; B4 Dn D4. 6 तेषु वे (for तेन वे). D5 दिन्येरस्त्रेमेहात्मना. — c) K4 अमझांता मही यत्र. — d) K2 D4. 6 सभाकंपत. G1 शतयोजनकद्रमा.

8 °) K4 सदिश° (for सरित°). — b) K4 तथा सर्वे महाणेवाः. — K4 om. 8°d. — c) G2 चैव (for चापि). K1 D1. 2 T1 G1 विशीर्यंत; B Dc Dn D4. 6 T2 G3. 4 M2 व्यदीर्यंत; G2 [अ]स्यशीर्यंत. — d) G1 तथैव (for न ववी).

9 °) Dc न बभाजे (for न बभासे). — b) Śi K<sub>1-3</sub> D<sub>6</sub> G<sub>2</sub> न च जज्वाल; T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>. 4 नापि जज्वाल (for न जज्वाल च). K<sub>4</sub> हुताशनः (for च पावकः). — °) Dc<sub>2</sub> M<sub>2</sub> देवाः (for वेदाः).

11 b) Śi Ki. 2 सर्वे ते (by transp.). B De Dn D4. 6 विकृतानना:; D6 पीडिता जना:; G1 [S]पि नतानना:; M विनतां. — c) Śi Ki. 2 तदस्तेस; Bi. 2 ततस्तेस; Gi महास्रेस; M इवास्रेस (for तदास्रेस). K4 D3 च; De Dn D1. 2. 4. 6 T G ते (for तेर्). — d) Śi भजंति; Ki. 2 भजंते; K4 याचंते (for याचन्ति).

12 °) D<sub>3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2.3</sub> सह° (for ब्रह्म°). — b) B D (except D<sub>1-3.5</sub>) ये च (for चैव). K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1-8</sub>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M सह° (for सुर°). — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>5</sub>

[अ]पि (for च). — d) K, [3]प° (for [अ]व°).

13 °) B D (except D<sub>1-3. 5</sub>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M देव° (for राज°). K4 देवलोकगता ये च. — After 13, B D (except D<sub>1-3. 5</sub>) ins.:

872\* खेचराणि च भूतानि सर्वाण्येवावतस्थिरे । [=(var.) 12°d. B4 [ड]प° (for [अ]व°).]

14 b) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 °पाले (for 'पाला'). — d) K<sub>4</sub> [5]पि; T<sub>1</sub> हि (for [आ]भि-).

15 a) De महातेजा; T1 G2 दिन्यगन्थो (for महाराज).

b) T1 G2 दिन्यमाल्यै: B2 Dn D4 6 समन्वतः; B8 समंततः (for सुग°). — °) K1. 4 B D (except D1-8.5)
G1 M पांडवं; K2 पांडवै: (for पाण्डवान्). De चित्रम् (for चित्रम्). — d) K4 उप°; S अलं (for अव°). T2 G8. 4 समन्वतः (for समन्ततः).

16 T1 om. 16<sup>a</sup>-18<sup>b</sup>. — <sup>ab</sup>) K4 transp. विविधाः and गन्धवाः. K3. 4 D1. 2. 5 सुरनोदिताः. — <sup>c</sup>) D3 शतश<sup>°</sup>; D5 सर्वश<sup>°</sup> (for संघश<sup>°</sup>). — <sup>d</sup>) T2 G चाप्सरसां (for अपस<sup>°</sup>). — After 16, D1-3 ins.:

873\* देवत्र्याण्यवाद्यन्त रम्याणि मधुराणि च।

17 T1 om. 17 (cf. v.l. 16); K3 om. 17<sup>ab</sup>. — a)

K4 D1. 5 सु; B Dn D4. 6 M च (for तु). B D

(except D1-3. 5) ताहरो (for तुमुले). — b) D5 पवनः

(for नारदः). Ś1 सुरपूजितः; K4 D1. 2. 5 नोदितः; D3
विदितः. B Dc Dn D4. 6 नारदश्चोदितः सुरैः. — c) Ś1

K2 D5 आगस्य (for आगस्य).

18 T<sub>1</sub> om. 18<sup>ab</sup> (cf. v.l. 16). Before 18, B<sub>3</sub> M<sub>1</sub>

C. 3. 12310 B. 3. 175. 20 K. 3. 177. 20 अधिष्ठाने न वानार्तः प्रयुद्धीत कदाचन । प्रयोगे सुमहान्दोषो सम्माणां क्ररुनन्दन ॥ १९ एतानि रक्ष्यमाणानि धनंजय यथागमम् । बलवन्ति सुखार्हाणि भविष्यन्ति न संग्रयः ॥ २० अरक्ष्यमाणान्येतानि त्रैलोक्यस्थापि पाण्डव । भवन्ति सम विनाशाय मैवं भूयः क्रथाः क्रचित्॥ २१ अजातशत्रो त्वं चैव द्रक्ष्यसे तानि संयुगे। योज्यमानानि पार्थेन द्विपतामवमर्दने।। २२ निवार्याथ ततः पार्थं सर्वे देवा यथागतम्। जग्मरन्ये च ये तत्र समाजग्मर्नर्पम।। २३ तेषु सर्वेषु कौरव्य प्रतियातेषु पाण्डवाः। तस्मिन्नेव वने हृष्टास्त ऊषुः सह कृष्णया।। २४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७२ ॥ समाप्तं यक्षयुद्धपर्व ॥

## 903

## जनमेजय उवाच । तस्मिन्कृतास्त्रे रथिनां प्रधाने

ins. नारद उ°. — °) D3 ° धिष्ठानै:; T2 (before corr.) G2 ° धिष्ठानं; G4 ° धिष्ठानं. — d) K3 प्रयोज्यंते; D5 प्रयुज्येत; T1 G1 M1 प्रयुंजीथा:; M2 प्रयुंजीत. B1-8 D (except D1-8) T1 G1 कथंचन.

19 Ti Gi om. (hapl.) 19<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Śi Ki-3 Db S (Ti Gi om.) च; Di-3 [S]पि (for न). Śi Ki-3 Di-3. b नानार्तः; Bi. 8. 4 Dc2 Dni Db चानार्तः; T2 G3. 4 नान्यत्र; G2 नान्यत्तः; M नात्यर्थं (for वानार्तः). K4 अधिष्ठानं विना नात्र. — <sup>b</sup>) Śi प्रयुज्यंते; G2 Mi प्रयुंजीथाः. K8. 4 Bi. 4 T2 G2-4 कथंचन. — <sup>c</sup>) Śi Ki. 2 प्रयोगे च; K8. 4 D2. 5 °गे हि; B Dc Dn D4. 6 °प; D1 °पि; D8 अप्रयोगे; T2 G3. 4 प्रयोगे तु. Śi Ki. 2 महादोषो.

20 D<sub>2</sub> om. (hapl.) from रक्ष्य' (in 20°) up to एतानि (in 21°). — °) A few MSS. रक्ष' (for रक्ष्य'). — °) Dc 'ऋमं; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> 'गतं (for 'गमम्). — °) B<sub>2</sub> महा'; B<sub>4</sub> यथा' (for सुखा'). — °) K<sub>4</sub> बलवंति (for भिन').

21 D<sub>2</sub> om.  $21^a$  (cf. v.l. 20). —  $^a$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 अवेक्ष्य° (for अरक्षय°). —  $^b$ ) D<sub>5</sub> च पार्थिव (for [अ]पि पाण्डव). —  $^c$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub> भविष्यंति; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> प्रभवंति (for भवन्ति सा).

22 b) Ks Dc D1. s T G1. s M द्रक्ष्यस्थेतानि संयुगे.

- c) Dc D1. 2. s योक्ष्य ; T1 M युज्य (for योज्य ). T1
G1 ते आत्रा (for पार्थेन). — D2 om. 22d-23c. — d)
T2 G3. 4 विद्विषाम् (for द्विषताम्). K3 अवसादने ; B2 अरि-

## प्रत्यागतें भवनाद्वृत्रहन्तुः । अतः परं किमकुर्वन्त पार्थाः

मर्दन; B₄ चावमर्दने; Dc मर्दनेन च; D₃ एव मर्दने; D₅ अवमर्दन.

23 D<sub>3</sub> om. 23<sup>abc</sup> (cf. v.l. 22). — Before 23, B<sub>4</sub> Dc Dn D<sub>6</sub> M<sub>1</sub> ins. वैशं उ (M<sub>1</sub> om. उ). — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 [अ]सं; B<sub>2</sub>. 3 Dc D<sub>4</sub> [ऋ]वि: (for [अ]थ). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 तथा (for तत:). — b) D<sub>6</sub> देवाः सर्वे (by transp.). D<sub>3</sub> यथागताः. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>3</sub> ते (for य). — d) K<sub>3</sub> Dc D<sub>3</sub> नर्षभाः.

24 °) Śi Ka कॉतिया:; Ta Ga. a कीरब्या: (for कीरब्य).

— °) Gi नमें (for बने). — °) Ki तीर्थेषु; Da तत्रोषु:;
Da ऊषुस्ते; Ti Gi. a M तदोषु: (for त ऊषु:). Di. a कृष्णया सह (by transp.); Da मरतर्थभा:.

Colophon. — Major parvan: Śi Ki. 2 Dn2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: B1. 8. 4 Dn D4. 6 तीर्थयात्रा followed by समाप्त. Omitting sub-parvan name, K8. 4 B4 Dc D1. 2, mention only लोमशतीर्थयात्रा (followed in K4 and preceded in B2 by गंधमादनवास; further followed by समाप्त in Dc and by निवातकवचवध in D1. 2); D3 likewise mentions only गंधमादनिवास. — Adhy. name: Śi K1. 2 D5 अखदर्शनं; D2 हिरण्यपुरविध्वंस: — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 175 (Dn2 174); D1 180; S (M2 sup. lin.) 176 (G1 170; M2 orig. 178). — Śloka no.: Dn 25; D1 41.

1

समेत्य ग्रूरेण धनंजयेन ॥ १
वैशांपायन उवाच ।
वनेषु तेष्वेव तु ते नरेन्द्राः
सहार्जुनेनेन्द्रसमेन वीराः ।
तिसंश्र ग्रैलप्रवरे सुरम्ये
धनेश्वराक्रीडगता विजहुः ॥ २
वेश्मानि तान्यप्रतिमानि पश्यनक्रीडाश्र नानाहुमसंनिकर्षाः ।
चचार धन्वी बहुधा नरेन्द्रः
सोऽस्त्रेषु यत्तः सततं किरीटी ॥ ३
अवाप्य वासं नरदेवपुत्राः
प्रसादजं वैश्रवणस्य राज्ञः ।
न प्राणिनां ते स्पृहयन्ति राजकिशवश्र कालः स बभ्व तेषाम् ॥ ४
समेत्य पार्थेन यथैकरात्र-

म्युः समास्तत्र तदा चतस्रः ।
पूर्वाश्च षद् ता दश पाण्डवानां
शिवा बभूवुर्वसतां वनेषु ॥ ५
ततोऽत्रवीद्वायुसुतस्तरस्वी
जिष्णुश्च राजानस्रपोपविश्च ।
यमौ च वीरौ सुरराजकल्पावेकान्तमास्थाय हितं प्रियं च ॥ ६
तव प्रतिज्ञां कुरुराज सत्यां
चिकीर्षमाणास्त्वदनु प्रियं च ।
ततोऽनुगच्छाम वनान्यपास्य
सुयोधनं सानुचरं निहन्तुम् ॥ ७
एकादशं वर्षमिदं वसामः
सुयोधनेनात्तसुखाः सुखार्हाः ।
तं वश्चियत्वाधमबुद्धिशीलमज्ञातवासं सुखमामुयामः ॥ ८

C. 3. 12323 B. 3. 176. 8

#### 173

1 a) D<sub>8</sub> कृताथें; D<sub>5</sub> हि पाथें (for कृतास्त्रे). Ś1 K1. 2 B<sub>2</sub> वरिष्ठे; B1m. 3 Dn D<sub>4</sub>. 6 प्रवीरे; T1 प्रवहें (for प्रधाने). — b) Ś1 K1. 2 D<sub>5</sub> शज्जो: (for हन्तु:). — c) B1 G1 तत: (for अत:). — d) B<sub>4</sub> धीरेण (for शूरेण).

2 ") T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> [अ]नेकेषु (for तेष्वेव). K<sub>2</sub> ततो; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> तदा; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> च ते; M पुनर् (for तु ते). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. <sup>b</sup> समानवीर्याः (for "समेन वीराः). — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. <sup>a</sup> तु (for च). K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> शैल्ठं (for शैल्ड-). K<sub>1.2</sub> च (for सु-). — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> T<sub>1</sub> "वने (for "गता).

3 °) G2 बनानि (for वेइमानि). D1 [अ]पश्यन्; T1 तन्न (for पश्यन्). — b) Ś1 K1. 2 °द्भुतः; K3 °विध-(for °द्भुम-). K3. 4 B1. 4 De D1-8. 5 T1 G1 M संनिरुद्धाः; B1. 3 Dn D4. 6 संनिबद्धाः (for संनिरुष्धाः). — c) Ś1 K2. 8 De D1. 2. 5. 6 नरेंद्र; T1 G1 M महात्मा (for नरेन्द्रः). — d) T2 G2-4 शक्केषु; G1 सोक्केण; M1 योक्केषु (for सोऽक्केषु).

4 <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> <sup>°</sup>वीरवर्याः (for <sup>°</sup>देवपुत्राः). — <sup>c</sup>) K<sub>2</sub> प्राणिनो यं; D<sub>6</sub> प्राणिनो स्म. K<sub>1</sub> स्पृह्चिष्यंति (for ते स्पृह्च यन्ति). T<sub>1</sub> राज्यं (for राजज्). — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> चिरं च कालं (for शिवश्र कालः). K<sub>8</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> च (for स).

5 b) Ś1 K1 ऊषा: (for ऊषु:). M तदा (for समास).

B<sub>2</sub> D<sub>5</sub> ते च (for तन्न). K<sub>1</sub>. 8.4 D<sub>1-5</sub> T G तथा; M समाञ्च (for तदा). —  $^{c}$ ) K<sub>1</sub> तु दश; D<sub>15</sub> द्वादश; D<sub>4</sub> वा दश; S तन्न च (for ता दश). K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> पूर्णाश्च वर्षा दश पां ; D<sub>5</sub> पूर्वास्तथा पंच च पां . —  $^{d}$ ) T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub>. 4 सुखा; M<sub>1</sub> समा (for शिवा). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 G<sub>4</sub> सु(K<sub>4</sub> स)-सखा (for वसतां).

6 b) T1 G1 उपेत्य काले (for उपोपविद्य). — d) Ś1 K D1-8. 5 T2 G2-4 आसाद्य (for आस्थाय). K4 transp. हितं and प्रियं.

7 b) Dc1 T1 माणस् (for माणास्). K4 B D (except D1-8. 5) T1 G4 तदनु (for स्वदनु). T1 प्रियश् (for प्रियं). — c) G1 इतो (for ततो). Ś1 om. Sन. K1. 2 B2 Dc D1. 2. 4. 6 न गच्छाम; B1. 8. 4 Dn D3 (sup. lin.) [S]न्वगच्छाम; D5 [S]वगंतासि; T1 [S]धिगच्छाम; T2 G1. 8. 4 [S]भि(G1 नु)गच्छेम (for Sनुगच्छाम). K3 T1 M गृहानपास्य (for वना ). — d) T1 G1. 2 दुर्यो (for सुयो ). Ś1 K1-3 D8. 5 T2 G2-4 वंधं (for चरं). — After 7, K8 reads 9cd.

8 °) Ś1 K T1 G2 इमं; De इयं (for इदं). Ś1 K1. 2 D3 T1 G1 M1 वसाम. — b) D5 दुर्यो (for सुयो ). B2 [आ] जु; De [आ] प्त- (for [आ] प्त-). — c) B4 तद् (for तं). D5 [अ] धमयुद्धशीलम्; T1 समशील बुद्धिः T2 G5. 4 यदबुद्धिः C. 3. 12324 B. 3. 176. 9 K. 3. 178. 9 तवाज्ञया पार्थिव निर्विशङ्का
विहाय मानं विचरन्वनानि ।
समीपवासेन विलोभितास्ते
ज्ञास्यन्ति नास्मानपकृष्टदेशान् ॥ ९
संवत्सरं तं तु विहृत्य गूढं
नराधमं तं सुखसुद्धरेम ।
निर्यात्य वैरं सफलं सपुष्पं
तस्मै नरेन्द्राधमप्रुष्णय ॥ १०
सुयोधनायानुचरैर्वताय
ततो महीमाहर धर्मराज ।
स्वर्गोपमं शैलिममं चरद्भिः
शक्यो विहन्तुं नरदेव शोकः ॥ ११
कीर्तिश्च ते भारत पुण्यगन्धा
नश्येत लोकेषु चराचरेषु ।
तत्प्राप्य राज्यं कुरुपुंगवानां

शीलम्; G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> [अ]धमशीलबुद्धम्; M<sub>1</sub> धर्मशीलबुद्धम्. — <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> च सुखं वसामः (for सुखमा°). K<sub>4</sub> आग्नुमो चै; D<sub>4</sub> T<sub>1</sub> आग्नयाम.

9 ") T1 G1 M त्वदाज्ञया. — ") B1 (m as in text)
T1 G1 M निहस्य (for विहाय). T2 G2-4 कामं (for मानं).
Ś1 K D1-3 T2 G2-4 विचरामो; B1 (m as in text)
विचरंतो; T1 G1 चरतो; M1 नगर; M2 व्यचरं (for विचरन्
= विचरन्तः Cn). M1 वसेम (for वनानि). D5 विहाय चैनं
त्वनुसंचरामः. — K3 reads 9°d after 7. — ") D5 विलो
भितः सः; T1 M2 विलोकितास्ते (M2 "तास्तु); T2 G3. 4
तिरोहितास्ते; G1. 2 विमोहितास्ते; M1 विलोभितास्तु. — ")
T1 हास्यंति (for ज्ञास्यन्ति). K3. 4 B1-8 Dc Dn3 D4
Cnp [अ]नाथान् (for नास्मान्). K4 B1 (m as in text)
"देहान् (for "देशान्). D5 ज्ञास्यत्यवद्यं च निकृष्टदेशान्; G1
ज्ञास्यंति देहानवकृष्टदेहान्.

10 °) Ś1 K1. 2 ते तु; B D (except D1-3. 5) तत्र (for तं तु). K3 D2 मूहा; K4 D1. 3. 5 T1 G1 M गूढा (for गूढं). — °) Ś1 K1. 2 T2 G2-4 उद्धराम: (for उद्धरेम). — °) Т2 G1. 3 सुपुण्यं (for सपुष्पं). — °) Т2 G3 तस्मान् (for तस्मे). K4 D1. 3 'पौह्याय.

11 °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 दुर्यो ° (for सुयो °). K<sub>3</sub> धताय; G<sub>1</sub> मृताय (for वृताय). — b) K<sub>3</sub>. 4 B D M आवस (D<sub>1</sub>. 2

शक्यं महत्प्राप्तमथ क्रियाश्च ॥ १२ इदं तु शक्यं सततं नरेन्द्र प्राप्तं त्वया यस्त्रभसे कुबेरात् । कुरुष्व बुद्धिं द्विपतां वधाय कृतागसां भारत निग्रहे च ॥ १३ तेजस्तवोग्रं न सहेत राज-न्समेत्य साक्षाद्पि वज्जपाणिः । न हि व्यथां जातु करिष्यतस्तौ समेत्य देवैरपि धर्मराज ॥ १४ त्वदर्थसिद्धचर्थमभिप्रवृत्तौ सुपर्णकेतुश्च शिनेश्च नप्ता । यथैव कृष्णोऽप्रतिमो बलेन तथैव राजन्स शिनिप्रवीरः ॥ १५ तवार्थसिद्धचर्थमभिप्रवृत्तौ यथैव कृष्णः सह याद्वैस्तैः ।

आप्स्यित); G1 प्राप्नुहि (for आहर). — °) Ś1 K1 स्वर्गम्; BD (except D1-3. 8) देशम् (for शैलम्). Ś1 K1 चलिद्धः. — d) K2 विहर्तुं; K3. 4 D1. 2. 5 विहातुं; B1 Dc2 D3 S निहंतुं (for विहन्तुं). T3 G2-4 नव (for नर-). Ś1 K1 लोकः; K2 लोचनः (for शोकः).

12 °) B Dc Dn D4. 6 T1 G1 M तु; D2. 8 न (for च). K8 पुण्यवद्धा; D5 पुण्यवंधो; M2 पुण्यकीर्ते. — b) B D (except D1-3. 5) नक्ष्येद्धि. — c) T1 M2 राजन् (for राज्यं). Dc T1 G1 M "जांगलानां (for "पुंगनानां). — d) Ś1 K2 चकं (for शक्यं). D5 प्राप्यम् (for प्राप्तुम्). K2 अविकियाश्च; T1 अविकियां च (for अथ किं).

13 °) Ds वर्ष (m as in text); G4 [अ] शक्यं (for शक्यं). — b) K1. 8 यहाभते (for ैसे). — d) K1. 8 Dcs G1 विग्रहे च; K4 निग्रहे तु; B2 निग्रहाय; T2 G2—4 निग्रहेषु.

14 °) K1 करिष्यतेसी; Ma गमिष्यतस्ती.

15 °) = (var.)  $16^a$ .  $K_1$  त्वमर्थ°;  $K_2$   $B_{1-8}$  D (except  $D_{1-8}$ ) तवार्थ° (for त्वदर्थ°).  $B_{2-6}$   $D_{11}$  अपि (for अभि-).  $T_1$  'प्रयुक्ताः;  $M_1$  'प्रयुक्तें (for -प्रयुक्तें). —  $\dot{S}_1$   $K_2$   $D_1$  om. (hapl.)  $15^b-16^a$ . — b)  $K_3$   $B_3$  (m as in text). A सुवर्ण° (for सुपर्ण°). — c)  $B_{1.2}$ . A  $D_1$   $D_2$ . A  $D_3$   $D_4$   $D_4$   $D_5$   $D_6$   $D_6$   $D_6$   $D_6$   $D_6$   $D_7$   $D_8$   $D_$ 

तथैव चावां नरदेववर्य
यमौ च वीरौ कृतिनौ प्रयोगे।
त्वदर्थयोगप्रभवप्रधानाः
समं करिष्याम परान्समेत्य।। १६
ततस्तदाज्ञाय मतं महात्मा
तेषां स धर्मस्य सुतो वरिष्ठः।
प्रदक्षिणं वैश्रवणाधिवासं
चकार धर्मार्थविदुत्तमौजाः।। १७
आमन्त्र्य वेदमानि नदीः सरांसि
सर्वाणि रक्षांसि च धर्मराजः।
यथागतं मार्गमवेक्षमाणः
पुनर्गिरिं चैव निरीक्षमाणः।। १८
समाप्तकर्मा सहितः सुहद्धिजित्वा सपत्नान्प्रतिलभ्य राज्यम्।

शैलेन्द्र भूयस्तपसे धृतातमा

द्रष्टा तवास्मीति मितं चकार ॥ १९

वृतः स सर्वेरनुजैद्धिजैश्च

तेनैव मार्गेण पितः कुरूणाम् ।

उवाह चैनान्सगणांस्तथैव

घटोत्कचः पर्वतिनिर्झरेषु ॥ २०

तान्प्रस्थितान्प्रीतमना महिषःः

पितेव पुत्राननुशिष्य सर्वान् ।

स लोमशः श्रीतमना जगाम

दिवौकसां पुण्यतमं निवासम् ॥ २१

तेनानुशिष्टाष्टिषेणेन चैव

तीर्थानि रम्याणि तपोवनानि ।

महान्ति चान्यानि सरांसि पार्थाः

संपञ्यमानाः प्रययुर्नराय्याः ॥ २२

C. 3. 12338 B. 3. 176. 23 K. 3. 178, 23

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिसप्तत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १७३ ॥

D4. 6 तथैव चाहं नरदेववर्थ (cf. 16°).

16 Śi Ka Di om.  $16^a$  (cf. v.l. 15). —  $^a$ ) = (var.)  $15^a$ . K4 M प्रवृत्तो; B D (except  $D_{1-3.5}$ ) प्रपन्नो (for प्रवृत्तो). —  $^b$ ) K3. 4 Di. 2. 5 M तथैव (for  $\mathbf{u}^\circ$ ). K3. 4 Di. 3. 5 रामः; D2 राजन; T2 G3. 4 कुडणो (for कुडणः). D3 T2 G3. 4 ते (for तै:). —  $^c$ ) B1-3 D (except D1-3. 5) T1 M2 चाहं; T2 G2-4 चेमो (for चावां). B4 तथैव राजन्वस्मेकवीरो. —  $^d$ ) D1 वयों (for वीरो). T1 युवानो (for प्रयोगे). —  $^c$ ) K3. 4 थोगे (for चोग-). K1 प्रदानाः; T1 M प्रधानं (for प्रधानाः). —  $^f$ ) Śi K D1-3. 5 समी(K1 समे); B1. 3. 4 Dn D4. 6 T2 G3 रामं (for समें). Śi K2. 8 D2. 3. 5 करिष्यंति (for ध्याम). K3 समीप (for समेंस्य).

17 Before 17, B4 Dc Dn D1. 4. 6 ins. त्रेशं उ. .
— ") K3. 4 B1 समाज्ञाय; T2 G2-4 तदादाय (for तदाज्ञाय). K4 D2 मित (for मतं). — ") B2. 4 Dn D4. 6
च (for स). K3 धर्मज्ञवतां; T1 राजप्रवरो (for धर्मस्य
सुतो). T1 G1. 2 मनीषी (for वरिष्टः). — K3 D1 om.
17° .— ") S "णं स्थानमुपेस्य राजा. — ") Ś1 K1. 2 विदां
वरिष्टः; K4 B4 D2. 3. 5 "मृतां वरिष्टः (for विदुत्तमौजाः).
S पर्यक्रमद्वैश्रवणस्य राज्ञः.

18 a) K1. 4 D2. 8 नदीसरांसि; K2 नदीशरास्य; S

(except G<sub>3</sub>; T<sub>2</sub> before corr.) सरांसि नद्य:. — °) Many MSS. अनेक्ष्यमाण:. — °) D<sub>5</sub> पुरं (for पुनर्). K B<sub>2</sub>. 3 D<sub>1-3</sub>. 5 S तं च (for चैव). Some MSS. निरीक्ष्यमाण:. B<sub>4</sub> Dc गंतुं स ऐच्छत्सह सोदरीयै:. — After 18, Dn D<sub>6</sub> ins.:

874\* ततो महात्मा स विशुद्धबुद्धिः संप्रार्थयामास नगेन्द्रवर्यम्।

19 b) T1 °लडघराज्य: (for °लभ्य राज्यम्). — c) T2 G2-4 शेले च (for शेलेन्द्र). B D (except D1. 2. 5) जितात्मा; T2 G2-4 य° (for ए°). — d) S भवामी° (for तवासी°).

20 <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1</sub>. 2. 5) च (B<sub>1</sub> तु) (for स). — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G पुनिवृत्तः (for पितः कुरू°). T<sub>1</sub> M पुनिवृत्तः सह कृष्णया च. — <sup>c</sup>) B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>1</sub>—4 T G<sub>8</sub> चैतान्; D<sub>6</sub> चैवं (for चैनान्). B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub> गणशस; B<sub>3</sub> Dc D<sub>6</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 सगणस (for सगणांस्).

21 <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> पार्थान् (for सर्वान्). — <sup>cd</sup>) K<sub>5</sub>. 4 D<sub>5</sub> S स लोमशो दिवमेवोत्तमश्रीजगाम तेषां विजयं तदो (K<sub>5</sub> °दु-; D<sub>5</sub> °थो-; G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> °तो) त्त्वा.

22 K<sub>1</sub> T<sub>1</sub> M om. 22. —  $^a$ ) B D (except D<sub>1-8.8</sub>) तेनाष्टिषेणेन तथानुशिष्टास; T<sub>2</sub> G तेनानुशिष्टासःवाष्टिषेणेन चापि. —  $^a$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> नरेंद्र; D<sub>4</sub> नराज्य (for नराज्याः).

## 908

. 3. 12339 3. 177. 1 3. 179. 1 वैद्यांपायन उवाच।
नगोत्तमं प्रस्रवणेरुपेतं

द्विशां गजैः किंनरपक्षिभिश्र।
सुखं निवासं जहतां हि तेषां
न प्रीतिरासीद्भरतर्षभाणाम्॥ १
ततस्तु तेषां पुनरेव हर्षः
केलासमालोक्य महान्वभूव।
कुवेरकान्तं भरतर्षभाणां
महीधरं वारिधरप्रकाशम्॥ २
सम्रच्छ्रयान्पर्वतसंनिरोधानगोष्ठान्गिरीणां गिरिसेतुमालाः।

Colophon. — Major parvan: Śi Ki. 2 Dn2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Śi K2-4 D1-3 mention only लोमरातिथियात्रा (followed in D2 and preceded in D3 by गंधमादननिवास); B1-3 Dc Dn D4.6 M mention likewise, only गंधमादनवास; to the above details, Śi Ki. 2.4 B1.3 D M add समास. Ki corrupt and unintelligible. — Adhy. name: T2 G2-4 गंधमादनिवृत्तिः; G1 लोमरास्वर्गगमनगंधमादनपर्वतवासमाप्तिः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dni. ns 176; D1 181; S (M2 sup. lin.) 177 (M2 orig. 179). — Śloka no.: Dn D3 23; D1 21 and 27.

### 174

1 °) K2-4 D1-3 प्रश्रवणेर्; B4 पुष्पफलेर् (for प्रस्रव-णैर्). — °) S सदिगाजै: (for दिशां गजै:). K1. 2 °पंक्तिः भिश्च; B2 °यक्षपिक्षभिः; S °पिक्षसंबै: (for °पिक्षभिश्च). — °) T2 G3. 4 तपो- (for सुखं). K4 च (for नि-). K4 D1. 2 स्वजतां (for जहतां). Ś1 K D1-8 M1 च तेषां; T2 G2-4 हितैषिणां (for हि तेषां). — °) M1 कुरुपुंगवानां (for भरतं).

2 °) \$1 K1. 2 च; T2 G8. 4 स (for तु). — b) D6 शैळं समा (for कैळासमा ). K3. 4 B4 D1. 2 कैळाश(B4 'स)माळोकयतां बभूव. बहुन्प्रपातांश्च समीक्ष्य वीराः
स्थलानि निम्नानि च तत्र तत्र ॥ ३
तथैव चान्यानि महावनानि
मृगद्विजानेकपसेवितानि ।
आलोकयन्तोऽभिययुः प्रतीतास्ते धन्त्रिनः खङ्गधरा नराय्याः ॥ ४
वनानि रम्याणि सरांसि नद्यो
गृहा गिरीणां गिरिगह्वराणि ।
एते निवासाः सततं बभुवुनिशानिशं प्राप्य नर्र्षभाणाम् ॥ ५
ते दुर्गवासं बहुधा निरुष्य

3 D<sub>2</sub> om. up to गोष्ठानिगरीणां. —  $^a$ ) K<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> समुच्छ्रयात्; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> समेत्य तान् (for समुच्छ्रयान्). K<sub>3</sub> सर्वतःसंनिरोधीन्. —  $^b$ ) K<sub>2</sub> दृष्टान्; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>.  $_3$  कोष्टं; G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> गोष्ठं (for गोष्ठान्). B Dc Dn D<sub>4</sub>.  $_6$  हरीणां (for गिं°). K<sub>2</sub> विरमे दु शालाः; B<sub>4</sub> गिरिसेन्द्यमानाः; B<sub>4</sub> गिरिसेनुरक्षान्; S गिरिगह्मराणि (G<sub>2</sub> "णां) (for गिरिसेनु "). — T<sub>1</sub> om. (hapl.)  $_3$   $_6$   $_5$   $_6$  —  $_6$  ) S (T<sub>1</sub> om.) बहुप्रकारांश्च (M  $^*$ राणि) (for बहुन्प्रपातांश्च). B<sub>4</sub> प्रसमीक्ष्य (for समीक्ष्य). K<sub>1</sub>.  $_2$  वीरः; B<sub>4</sub> पार्थाः; G<sub>1</sub> राजन् (for वीराः). —  $_6$  ) D<sub>1</sub>.  $_2$  स्थानानि (for स्थळानि). G<sub>1</sub> रज्ञानि (for निम्नानि). D<sub>5</sub> तथैव (for च तत्र).

4 T<sub>1</sub> om. 4 (cf. v.l. 3). — ") Do गंधानि; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> चाल्पानि (for चान्यानि). — ") K<sub>2</sub> B<sub>3</sub> "प्रसेवि"; B<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M<sub>2</sub> "निषेवि"; D<sub>5</sub> "प्रशोभि" (for "पसेवि"). — ") Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>. 2. 5 [S]नुययु: (for Sभि"). D<sub>5</sub> नृवीरास् (for प्रतीतास्). — ") B<sub>4</sub> नरेंद्राः (for नराष्ट्रयाः). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 तेजस्विनः सङ्गधनुधराष्ट्रयाः (Ś<sub>1</sub> "ह्याः).

5 T<sub>1</sub> om. 5<sup>ab</sup> (cf. v.l. 3). — a) B D (except (D<sub>1-8</sub>. 5) T<sub>2</sub> (after corr.) G<sub>8</sub> नदी: सरांसि (for सरांसि नदो). — b) D<sub>1-8</sub> कंदराणि (for गहराणि). — c) T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>4</sub> वाते निवाताः (for एते निवासाः). — d) S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 3. 4 Dc D<sub>1-8</sub>. 5 निशां निशां; K<sub>2</sub> M<sub>1</sub> दिवानिशं; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> निशामुखं (for निशानिशं). T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> तु भारतानां (for नर°).

व्यतीत्य कैलासमिचन्त्यरूपम् ।
आसेदुरत्यर्थमनोरमं वै
तमाश्रमाय्यं वृषपर्वणस्ते ॥ ६
समेत्य राज्ञा वृषपर्वणा ते
प्रत्यिचतास्तेन च वीतमोहाः ।
शशंसिरे विस्तरशः प्रवासं
शिवं यथावद्वृषपर्वणस्ते ॥ ७
सुखोषितास्तत्र त एकरात्रं
पुण्याश्रमे देवमहर्षिजुष्टे ।
अभ्याययुस्ते बदरीं विश्वालां
सुखेन वीराः पुनरेव वासम् ॥ ८
ज्जषुस्ततस्तत्र महानुभावा
नारायणस्थानगता नराय्याः ।
कुवेरकान्तां नलिनीं विश्वोकाः
संप्रयमानाः सुरसिद्वज्रुष्टाम् ॥ ९

तां चाथ दृष्ट्वा निलनीं विश्वोकाः
पाण्डोः सुताः सर्वनरप्रवीराः ।
ते रेमिरे नन्दनवासमेत्य
द्विजर्षयो वीतभया यथैव ॥ १०
ततः क्रमेणोपययुर्नृवीरा
यथागतेनैव पथा समग्राः ।
विह्तय मासं सुखिनो बदर्यां
किरातराज्ञो विषयं सुवाहोः ॥ ११
चीनांस्तुखारान्दरदान्सदार्वान्देशान्कुणिन्दस्य च भूरिरतान् ।
अतीत्य दुर्गं हिमवत्प्रदेशं
पुरं सुवाहोर्द्दशुर्नृवीराः ॥ १२
श्रुत्वा च तान्पार्थिवपुत्रपौत्रान्प्राप्तान्सुवाहुर्विषये समग्रान् ।
प्रत्युद्ययौ प्रीतियुतः स राजा

C. 3. 12851 B. 3. 177. 13 K. 3. 179. 13

6 a) Śi K D2 तं दुर्ग°; D1 तदुम्र (for ते दुर्ग°). K2.4 D1. 2 ति( K2 न्य ) रूप्य; K3 तितुष्य; D3 तु रम्यं; D5 तिरस्य (for तिरुष्य). In G2, the portion of the text from 6° up to 3. 176. 6° is lost on a missing fol. — b) D1. 2 विचित्य (for न्यतीत्य). A few MSS. कैलाशम्. — c) B1 D5 अत्यंत (for अत्यर्थ). Śi K D1-3. 5 मनोनुगं; B1 मनोरथं (for न्यनोरमं). B D (except D1-3. 5) T2 G3.4 M2 ते; T1 G1 तु (for वै). — d) T2 G3.4 तद् (for तम्). B D (except D1-3. 5) तु (for ते).

7 G2 missing (cf. v.l. 6). Ś1 Dn1 D4 om. (hapl.) 7. — a) T1 G1 वीरा (for राजा). K2 वै (for ते). — b) K1 प्रदक्षिता (for प्रत्यचिता). — c) K2 D2. 5 T1 G1.4 M विस्तरत:. — d) B4 Dn गिरी; D6 गिरि (for शिवं).

8 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 6). — <sup>a</sup>) K<sub>2.8</sub> सुखोचितास. B<sub>2.4</sub> Dn (Dn<sub>3</sub> m as in text) तस्य (for तत्र). K<sub>2</sub> तु; K<sub>4</sub> D<sub>1.2.5</sub> च; G<sub>4</sub> तदा (for त). G<sub>1</sub> सुखोषिता: पथि तत्र त्रिरात्रं. — <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> पुनराश्रमं तं (for पुनरेव वासम्).

9 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 6). K<sub>1</sub> om. 9<sup>a</sup>-10<sup>b</sup>. — b)
B Dn D<sub>4</sub>. 6 समग्रा: (for नराग्र्या:). — c) K<sub>4</sub> विशोकां;
D<sub>2</sub> वीतशोकाः. — Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>-4 B<sub>2</sub> D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> om. (hapl.)
9<sup>d</sup>-10<sup>a</sup>; D<sub>1</sub> reads the lines after 11<sup>ab</sup>.

10 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 6). K<sub>1</sub> om. 10<sup>ab</sup>;

Ś1  $K_{2-4}$   $B_2$   $D_5$   $G_1$  om.  $10^a$  (cf. v.l. 9). —  $^b$ ) B D (except  $D_{1-3...5}$ ) सर्वनरप्रधानाः;  $T_1$   $G_1$  पंच पंचेंद्रकरुपाः.  $T_2$   $G_3$ .  $_4$  M -नृप- (for -नर-). —  $^a$ )  $S_1$  K  $D_{1-3...5}$   $\mathcal{U}(D_5$  न)रर्षभा;  $G_{1...4}$   $M_1$  द्विजर्षभा (for द्विजर्षयो).  $G_1$   $G_2$   $G_3$   $G_4$   $G_5$   $G_6$   $G_7$   $G_7$   $G_7$   $G_8$   $G_8$  G

11 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 6). — a) D<sub>3</sub> G<sub>1</sub> [ए]व (for [उ]प.). — b) Dn1. n<sub>2</sub> "जवे"; D<sub>5</sub> "पथे" (for "गते"). Ś1 K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> गता: (for पथा). K<sub>2</sub> Dc<sub>2</sub> Dn<sub>3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> समद्भया:; T1 G<sub>1</sub> नराउथा: (for समद्भाः). — After 11<sup>ab</sup>, D<sub>1</sub> reads 9<sup>d</sup>-10<sup>a</sup>. Ś<sub>1</sub> om. 11<sup>cd</sup>. — c) T1 विस्ज्य (for विहत्य). K<sub>2</sub>. 3 T1 M वासं (for मासं). — d) D<sub>5</sub> विषये (for °यं).

12 G2 missing (cf. v.l. 6). — ") G4 वीरान्; M1 पीनान् (for चीनान्). K2-4 D T2 G8 तुषा(Dn3 ंसी)-रान्; B3 तथारान्; T1 M तुलादान्; G1 तुलातान् (for तुलारान्). K2. 3 B3. 4 Dc2 सदर्वान्; B1. 2 Dc1 Dn D2-6 च सर्वान्; D1 सदार्थान्; T G1. 3 विदर्भान्; G4 सुदर्भान्; M1 सुदुर्दान्; M2 सदर्भान् (for सदार्वान्). — b) Ś1 K1. 2 D3 कुनिंदस्य; K3 B Dc Dn D4-6 T2 G3. 4 कु(B4 पु)लिंदस्य (for कुणिन्दस्य). B Dn2. n3 D6 T2 G3. 4 च भूमिरलान् (B4 सर्वदुर्दान्); S (G2 missing) च भूरिरस्यान् (T1

आजगरपर्व

3. 12351 3. 177. 13 3. 179. 13 तं चाभ्यनन्दन्वृषभाः कुरूणाम् ॥ १३
समेत्य राज्ञा तु सुबाहुना ते
स्वतिर्विशोकप्रमुखेश्व सर्वैः ।
सहेन्द्रसेनैः परिचारकेश्व
पौरोगवैर्ये च महानसस्थाः ॥ १४
सुखोषितास्तत्र त एकरात्रं
स्वतानुपादाय रथांश्व सर्वान् ।
घटोत्कचं सानुचरं विसृज्य
ततोऽभ्ययुर्यामुनमद्रिराजम् ॥ १५
तिसानिगरौ प्रस्रवणोपपन्ने
हिमोत्तरीयारुणपाण्डुसानौ ।
विशाखयूपं समुपेत्य चक्कस्वदा निवासं पुरुषप्रवीराः ॥ १६

वराहनानामृगपक्षिजुष्टं

महद्वनं चैत्ररथप्रकाशम् ।
शिवेन यात्वा मृगयाप्रधानाः
संवत्सरं तत्र वने विज्ञहुः ॥ १७
तत्राससादातिबरुं भुजंगं
श्रुधादितं मृत्युमिवोग्ररूपम् ।
इकोदरः पर्वतकन्दरायां
विषादमोहव्यथितान्तरात्मा ॥ १८
द्वीपोऽभवद्यत्र वृकोदरस्य
युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः ।
अमोक्षयद्यस्तमनन्ततेजा
ग्राहेण संविष्टितसर्वगात्रम् ॥ १९
ते द्वादशं वर्षमथोपयान्तं

तथैव रत्नान्). — °) Ś1 K1. 2 D5 G1 दुर्गान्; K4 D2 त्णँ; D1. 3 दुर्गे; T2 G8. 4 दुःखं; M1 देशं (for दुर्गे). Ś1 K1. 2 °स्प्रदेशान्; K4 D1-3. 5 T2 G8. 4 °स्प्रदेशे (for 'स्प्रदेशं). — ° D0 नरेंद्राः; D8 समृद्धं (for नृवीराः).

13 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 6). — a) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. в M<sub>1</sub> तु (for च). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> B<sub>1</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M विषयं; D<sub>6</sub> नगरं (for विषये). — c) T<sub>1</sub> प्रत्युद्धयु:; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>4</sub> प्रत्याययु:; T<sub>2</sub> (after corr.) G<sub>3</sub> प्रत्याययो. T G<sub>1</sub>. 8. 4 M<sub>1</sub> तदानीं (for स राजा). — d) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 तान; G<sub>1</sub> तत् (for तं). T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 तु (for च). K<sub>3</sub>. 4 B D<sub>1</sub>. 2 T G<sub>1</sub>. 3 M अभ्य (M<sub>2</sub> ° प्य) नंदद् (for अभ्यनन्दन्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 3 D<sub>5</sub> ऋषभा:; K<sub>3</sub> Dc D<sub>2</sub>. 4 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 8. 4 M वृषभ:; K<sub>4</sub> ऋषभ:; D<sub>3</sub> स पति:; T<sub>1</sub> वृषभं (for वृषभा:).

14 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 6). — °) Tı वीरास् (for राज्ञा). K<sub>4</sub> [अ]थ; D<sub>5</sub> च (for तु). — °) D<sub>5</sub> विशेष (for विशोक °). Śi K<sub>2</sub>. 8 Dc Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>4</sub>. 6 सर्वे (for सर्वे:). — °) S (G<sub>2</sub> missing) °वारसुख्यै: (for °चारक श्र). — °) K<sub>4</sub> °गमेर; D<sub>3</sub> S (G<sub>2</sub> missing) °गवा (for °गवेर्). K<sub>1</sub> °नसार्था:; D<sub>1</sub> G<sub>4</sub> °सनस्था: (for °नसस्था:).

15 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 6). — a) B<sub>4</sub> उवासतुस (for सुखोषितास). D<sub>1</sub> (with hiatus) T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>. 4 तु; D<sub>8</sub>. 5 (with hiatus) च (for त). K<sub>1</sub>. 2 एकरात्रे; K<sub>4</sub> एव सर्वे; T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>. 4 मासमात्रं (for एकरात्रं). — b) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> D<sub>1</sub>-4 समा (for उपा ). — c) B<sub>1</sub> विसर्ज्य (for विस्रुच्य). — d) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>-3. 5 ययुर् (for Sम्ययुर्). B<sub>1</sub> भास्तरम्

(m यामुनम् as in text).

16 G2 missing (cf. v.l. 6). — a) K3. 4 D2. 3 प्रश्नवणो (for प्रस्नवणो ). — b) T1 G1 M avi; G4 avi (for सानो). T2 G3 हिमोत्तरीये हिमपांडुवर्ने (sic). — c) T2 G3. 4 जग्मुस (for चक्रुस). — d) Ś1 K B4 D1. 2. 5 नरदेवपुता: (for पुरुष ).

17 G2 missing (cf. v.l. 6). — a) Dn3 D1. 3. 6 वाराह (for वराह). Ś1 K1. 2 -विध- (for मृग-). — b) B D (except D1-3. 5) T1 महावनं (for महद्भनं). K1 T2 G1. 3 M2 रथं; T1 वनं (for रथ-). T G3. 4 प्रविष्टाः; G1 M1 प्रहृष्टाः (for प्रकाशम्). — c) K3 B Dc1 Dn D4. 6 पार्था; T1 G1 याता (for यात्वा). — d) K4 यत्र च ते (for तत्र वने).

18 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 6). — a) Ś1 K2. 3 aलो (for aलं). — b) K<sub>4</sub> [आ]त (for उ]प्र). — c) Ś1 K D1-3. 5 T1 कंदरेख़ (for कन्दरायां).

19 G2 missing (cf. v.l. 6). — ") K4 "त्यत्र; T1 "तात; T2 G1. 3. 4 M "तत्र (for "यत्र). — G1 om. from 19 up to 3. 175. 16 . — ") K1 यं मोक्षयद्; K2 यो मोक्ष"; K3 T1 G1 अमोच (for अमोक्ष"). K2-4 D1. 2. 6 यं तम्; S (G1 om; G2 missing) चैनम् (for यत्तम्). Ś1 K D1-3. 5 पृथुलोहिताक्षं; T1 तमजातशत्रः; T2 (before corr.) G4 M तमनंतमेधा. — ") T G3. 4 M2 "कायं (for "गात्रम्).

20 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 6). G<sub>1</sub> om. 20 (cf. v.l.

वने विहर्तुं कुरवः प्रतीताः ।
तस्माद्धनाचैत्ररथप्रकाशाचिष्ट्रया ज्वलन्तस्तपसा च युक्ताः ॥ २०
ततश्च यात्वा मरुधन्वपार्श्व
सदा धनुर्वेदरतिप्रधानाः ।
सरस्वतीमेत्य निवासकामाः
सरस्ततो द्वैतवनं प्रतीयुः ॥ २१
समीक्ष्य तान्द्वैतवने निविष्टाचिवासिनस्तत्र ततोऽभिजग्धः ।
तपोदमाचारसमाधियुक्ता-

स्तृणोदपात्राहरणाइमकुट्टाः ॥ २२ प्रक्षाक्षरौहीतकवेतसाश्र स्तृहा बदर्यः खदिराः शिरीषाः । विल्वेज्जदाः पीछशमीकरीराः सरस्रतीतीररुहा बभूवः ॥ २३ तां यक्षगन्धर्वमहर्षिकान्ता-मायागभूतामिव देवतानाम् । सरस्रतीं प्रीतियुताश्ररन्तः सुखं विज्ञहुर्नरदेवपुत्राः ॥ २४

C. 3. 12362 B. 3. 177. 24 K. 3. 179. 24

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुःसष्ठत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७४ ॥

19). — a) K4 M1 तद् (for ते). B De Dn D4. 6 उप-;
D1. 2 इह (for अथ). Ś1 K1. 2. 4 D1-3. 6 याता:; B De
Dn D4. 6 T1 M2 यातं (for यान्तं). — b) K4 विज्हुः
(for विहतुँ). B4 नरदेवपुत्रा:; S (G1 om.; G2 missing)
इस्तः प्रयाताः. — c) T G3. 4 M2 चैत्रस्थात्प्रहृष्टाः. — d)
K8. 4 De D1. 2 सा; D3 M1 सु-; D5 T1 [अ]भि- (for च).
T1 नताः (for युक्ताः).

21 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 6). G<sub>1</sub> om. 21 (cf. v.l. 19). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>. <sub>2</sub> तु (for च). Dc T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> च याता; D<sub>8</sub> तु याता; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> प्रयाता (for च यात्वा). D<sub>8</sub> °पार्श्वे. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. <sub>5</sub> सर्वे (for सद्गा). B<sub>1</sub>° धराः (for °रति-). — <sup>a</sup>) T G<sub>8</sub>. <sub>4</sub> सरस्तथा; M<sub>2</sub> सरस्तदा.

22 G2 missing (cf. v.l. 6). G1 om. 22 (cf. v.l. 19). — ") T1 M2 श्रुत्वैव; T2 G3. 4 समेल्य (for समीक्ष्य). T2 G3. 4 ते (for तान्). T G3. 4 "वनं (for "वनं). B1 Dc2 T1 प्रविष्टान्; T2 G3. 4 प्रहृष्टान्. — ") B2 प्रवासिनस्. K4 D5 [S]िष (for Sभ"). — ") Ś1 K1. 2 ततो; T2 (before corr.) G4 ते वे (for तपो-). — ") Ś1 K1 D3. 5 M तृणो (M "णा)दपत्राहर (D3 "िर)णाइम"; K2 तृणोदपत्रापणाईम"; K3 "पत्राहरणाकुलें द्विया:; B D4. 6 "पात्रावरणाइमक्ष्टा:; D2 "पणोहरणाइम"; T G3. 4 तृणातपत्रा (T1 "दवक्षा)भरणाइम". % Cn: तृणोदपात्रावरणाः। आसनार्थं तृणेन पाद्यार्थमुदकपात्रेण च आवृण्यन्ति । पाटान्तरे आहरन्त । %

23 G2 missing (cf. v.l. 6). G1 om. 23 (cf. v.l. 19). — a) Ś1 K Dc2 Dn3 D6 M2 प्रश्लाह्व-(K3 क्शांभ-); T1 M1 प्रश्लाम्न-; T2 G8. 4 प्रश्लाख्न (for प्रश्लाक्ष-). K8. 4 B1-8 Dc1 D1. 2. 4 रोहीतक-; T1 रोवेतस-; T2 G3. 4 नागा-

जुंन ; M -वैभीतक (for -रीहीतक -). Ś1 K1 -वीतसाश्च ; T1 -भीतका ; M2 -वेधसा (for -वेतसा ). — b) K2. 4 D1-3. 5 ख़ुही -; B Dc Dn D4. 6 तथा (for ख़ुहा). — c) K3 पील ; K4 पीड ; T1 पिष्पल ; T2 G8. 4 विह्व ; M2 पीड (for पील ).

24 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 6). G1 om. 24 (cf. v.l. 19). — a) B1. 3 ते (for तां). — b) K1. 4 मायांगभूमामिव; K2 मायांगभूत्वा इव; B1 T G3. 4 आवासभूतामिव;
B2-4 Dc Dn1. n2 D4-6 आ(D5. 6 अ)गारभूता°. — c) Ś1
° युक्ता°; K2 ° ययु°; Dc D5 T2 G3. 4 ° युज्ज° (for ° युता°).
— d) T1 ° वर्याः (for ° युताः).

Colophon om. in G1. G2 missing. — Major parvan: Ś1 K1.2 Dn2 T2 G8. 4 आरण्य. — Sub-parvan: B2.3 Dc Dn D4. 6 आजगर. K4 B1 (both om. sub-parvan name) mention only गंधमादन (followed by समाप्त in K4). — Adhy. name: D1. 3 सरस्वतीतीरनिवास: (D3 तीरवास:); D2 सरस्वतीवास:; D5 हेत्वनागमनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 177 (Dn2 176); D1 182; S (G1 om.; G2 missing; M2 sup. lin.) 178 (M2 orig. 180). — Śloka no.: Dn D1 24 (D1 33 also).

### 175

This adhy. is missing in G<sub>2</sub> (cf. v.l. 3.174.6); the MS. is mostly ignored here.

1 G1 om. 1-16<sup>d</sup> (cf. v.l. 3, 174, 19), - b) B1-8

## 904

C. 3. 12363 B. 3. 178. 1 K. 3. 180. 1 जनमेजय उवाच।
कथं नागायुतप्राणो भीमसेनो महाबलः।
भयमाहारयत्तीवं तस्मादजगरान्मुने।। १
पौलस्त्यं योऽऽह्वयद्युद्धे धनदं बलदिर्पतः।
निलन्यां कदनं कृत्वा वराणां यक्षरक्षसाम्।। २
तं शंसिस भयाविष्टमापन्नमिकर्षणम्।
एतिद्च्छाम्यहं श्रोतुं परं कौत्हलं हि मे।। ३
वैशांपायन उवाच।
बह्वाश्रयें वने तेषां वसतामुग्रधन्विनाम्।
प्राप्तानामाश्रमाद्राजन्नाजर्षेष्ट्रपर्वणः।। ४
यद्य्छया धनुष्पाणिर्बद्धखङ्गो वृकोदरः।

ददर्श तद्वनं रम्यं देवगन्धर्वसेवितम् ॥ ५
स ददर्श शुभान्देशान्गिरेहिंमवतस्तदा ।
देविंसिद्धचिरतानप्सरोगणसेवितान् ॥ ६
चकोरैश्रकवाकैश्र पिश्विमिर्जीवजीवकैः ।
कोकिलैर्भुङ्गराजेश्र तत्र तत्र विनादितान् ॥ ७
नित्यपुष्पफलैर्नृश्लेहिंमसंस्पर्शकोमलैः ।
उपेतान्बहुलच्छायैर्मनोनयननन्दनैः ॥ ८
स संपञ्चिनगरिनदीर्वेङ्गर्यमणिसंनिभैः ।
सिलिलैहिंमसंस्पर्शैर्हंसकारण्डवायुतैः ॥ ९
वनानि देवदारूणां मेघानामिव वागुराः ।
हरिचन्दनमिश्राणि तुङ्गकालीयकान्यपि ॥ १०

D (except  $D_{1-8. \ b}$ )  $T_1$   $M_1$  भीमो भीमपराक्रमः (epic tag!). — °)  $D_{1-8}$  आसादयत् (for आहारयत्).

2 G1 om. 2 (cf. v.l. 1). — a) Ś1 K1. 2 B4 योध यद्; K4 D5 योजयद्; B1-8 Dc Dn D4. 6 धनदं; D3 आह्व यद्; T2 G3 योभ्यधाद्; G4 अभ्ययाद् (for योऽऽह्वयद्). — b) K2. 4 D3 M2 धनदं बलदिपतं; B1. 2 Dc Dn D4. 6 य आह्वयति दिपतः; B3 आह्वयामास द°; M1 साक्षाद्वैश्रवणं तदा. — d) K4 बल्जिनां; B Dc Dn D4. 6 निहंता; D1-3 वीराणां (for वराणां).

3 G1 om. 3 (cf. v.l. 1). — ab) K4 D8 M कर्रानं; B1-8 Dc Dn D4. 6 सूदनं; T2 G3. 4 मर्दनं (for कर्षणम्). K8 हत्वा च राक्षसांस्त्रत्र वीरो बलसमन्वितः; T1 तं शंस भय-माविष्टमापन्नं मे पितामहं.

4 G<sub>1</sub> om. 4 (cf. v.l. 1). —  $^a$ ) Dn<sub>1</sub> T<sub>1</sub> श्रयं; D<sub>8</sub> श्रयं (for श्रयं). —  $^b$ ) K<sub>1</sub>. 4 B<sub>8</sub>. 4 D<sub>8</sub>. 6 धन्वनां (for धन्वनाम्). —  $^c$ ) K<sub>8</sub> B<sub>1</sub>. 2 D<sub>8</sub>. 5 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 M<sub>2</sub> आश्रमं (for आश्रमाद्). D<sub>5</sub> तत्र (for राजन्). —  $^d$ ) K<sub>8</sub> D<sub>2</sub> राजवें (for राजवेंर्).

5 G1 om. 5 (cf. v.l. 1). — b) G4 धनुर्धर: (inf. lin. बुकोदर: as in text). — c) K3. 4 D1-3. 5 T1 चचार (for ददर्श). K3 दिब्धं; K4 सर्वं; G4 पुष्यं (for रस्यं). — d) D5 सिद्ध- (for देव-). T2 G3. 4 M1 प्रितं (for सेवितम्).

6 G1 om. 6 (cf. v.l. 1). — a) B1 transp. ₹ and

ददर्श. Bs च तान् (for ग्रुभान्). — b) Ks मार्गे (for गिरेर्). Ks ततः; De तथा; Ds. s सदा (for तदा).

7 G1 om. 7 (cf. v.l. 1). — a) Ś1 K1-3 D1. 5 शत-पत्रैक्ष; K4 D2 सितपत्रे ; Dc Dn D4. 6 M उपचक्रैक्ष (B1 उपघुष्टांक्ष) (for चक्क ). — b) D5 शो भिताख; T1 वल्लौर् (for पक्षिभिर्). K1. 8 G4 जीविकै: (for जीवकै:). — c) B1 तु (for च). — d) Ś1 K1. 2 B Dc Dn D4. 6 निना-दितान; K4 D1. 3 विनादितं.

8 G<sub>1</sub> om. 8 (cf. v.l. 1). — b) B<sub>2</sub> "संस्पृद्दय-; T<sub>1</sub> "स्पर्दान- (for "संस्पर्दा-). Ś<sub>1</sub> कोमलः; B<sub>3</sub> कोकिलै:; D<sub>1</sub> कीतलै: (for कोमले:). — °) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-3</sub> उपेतं (for उपेतान्). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>2-4</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 हृदय- (for नयन-). T<sub>1</sub> नंदनान् (for नन्दनै:).

9 G1 om. 9 (cf. v.l. 1). — ") B1 D3 गिरिनदीं; D4 गिरीझदीर; T1 गिरीनदीन्. — ") B Dn1 वैदूर्यं (for वैदूर्यं ). — ") B2 Dn D4. 8 "संकाशेर् (for "संस्पशेर्). B3 शालिनैहें मसंस्पशेंर.

10 G1 om. 10 (cf. v.l. 1). — b) B4 पांडरा:; Dc D4 वागुरा (for वागुरा:). T1 मेघपंक्तिनिभानि च. — c) D5 वित्राणि (for मिश्राणि). — d) D2 कालीयकानिव; T G3. 4 M काळे(T2 G8. 4 काले)यकान्यपि (T1 केरिप).

11 G<sub>1</sub> om. 11 (cf. v.l. 1). —  $^a$ )  $K_8$  परिधावंत; B  $M_1$  पर्यधावन्स ( $M_1$   $^\circ$ स्स).  $T_1$  मृगयापरिधावद्भिः. —  $^b$ )  $D_8$  समेल (for  $^\circ$ g).  $K_4$   $D_8$  विषमेषु च (for मर्र्ः).  $T_1$ 

मृगयां परिधावन्स समेषु मरुधन्वसु ।
विध्यन्मृगाञ्जरैः शुद्धैश्रचार सुमहाबलः ॥ ११
स दद्भ महाकायं भ्रजंगं लोमहर्षणम् ।
गिरिदुर्गे समापन्नं कायेनावृत्य कन्दरम् ॥ १२
पर्वताभोगवष्मीणं भोगैश्रनद्रार्कमण्डलैः ।
चित्राङ्गमजिनैश्रित्रैहरिद्रासद्यच्छिविम् ॥ १३
गुहाकारेण वक्त्रेण चतुर्दृष्ट्रेण राजता ।
दीप्ताक्षेणातिताम्रेण लिहन्तं सुिकणी मुहुः ॥ १४
त्रासनं सर्वभूतानां कालान्तकयमोपमम् ।
निःश्वासक्ष्वेडनादेन भर्त्सयन्तिम्व स्थितम् ॥ १५

स भीमं सहसाभ्येत्य पृदाकुः श्लुधितो भृशम् ।
जग्राहाजगरो ग्राहो ग्रुजयोरुभयोर्बलात् ॥ १६
तेन संस्पृष्टमात्रस्य भीमसेनस्य वै तदा ।
संज्ञा ग्रुमोह सहसा वरदानेन तस्य ह ॥ १७
दश नागसहस्राणि धारयन्ति हि यद्वलम् ।
तद्वलं भीमसेनस्य ग्रुजयोरसमं परैः ॥ १८
स तेजस्वी तथा तेन ग्रुजगेन वशीकृतः ।
विस्फुरञ्शनकैभीमो न शशाक विचेष्टितुम् ॥ १९
नागायुतसम्प्राणः सिंहस्कन्धो महाग्रुजः ।
गृहीतो व्यजहात्सन्त्वं वरदानेन मोहितः ॥ २०

C. 3. 12394 B. 3. 178, 32 K. 3. 180, 31

विषमासु च भूमिषु. — °) K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> तीक्ष्में °; D<sub>2</sub> T G<sub>3</sub>. 4 M<sub>2</sub> गुओं ° (for गुड़े हैं °). — d) B<sub>2</sub> चचाल (for °). K<sub>1</sub> B D<sub>12</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>3</sub>-6 स महाबल:; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 सुमहद्भनं. — After 11, B D<sub>2</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4</sub> ins. a passage given in App. I (No. 18), K<sub>3</sub> inserting only the first four lines thereof.

12 G1 om. 12 (cf. v.l. 1). — b) D3 मुजगं. T G3. 4 M रोम (for लोम). — c) Ś1 K1. 2 D1. 2 T1 गिरिदुर्ग-. B2 समासन्नं. — d) Ś1 K1. 2 कायेर् (for कायेन). Dc D1-3 [आ]वृत-(for [आ]वृत्य). Ś1 K1. 2 कंघरां (K2 रं).

13 G<sub>1</sub> om. 13 (cf. v.l. 1). —  $^a$ ) Ś1 K<sub>1</sub>. 2 सर्वती भोग-; Dc D3 पर्वताकार- K3 T1 न्वर्धाणां; G4 न्वर्धाणं (for न्वर्धाणं). —  $^b$ ) Ś1 कालेश; K1. 2 कायेश; K3 केशेश; K4 Dc D1-3. 5 केशेश (for भोगेश). Ś1 K1. 2 चित्रांगमंड- (K1 ° मात)ले:; K3. 4 D2. 8. 5 चंद्राधमं °; Dc चंद्राश्रमं ° B Dn D4. 6 अतिकायं महाबलं. —  $^c$ ) Ś1 K1. 2 चित्रांगकोष्ट- केश; K8 D1 ° मंगदेश; B Dn D2-4. 6 ° मंगजेश; Dc ° माचित्रेर, Dc गात्रेर (for चित्रेर). K4 चित्रांगजेश्चित्रहहेर; D5 विचित्रमंडलेश्चित्र; T1 चित्रांगमजिने चित्रे. —  $^d$ ) Ś1 K Dc D5 T2 G3 M हा(Ś1 K1. 2 ह)रिद °; T1 मुरारि°.

14 G<sub>1</sub> om. 14 (cf. v.l. 1). — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub> भारत (for राजता). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. s. 4 D<sub>1-8</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 [अ]भि- (for [अ]- ति-). — <sup>d</sup>) B Dc Dn D4. 6 लिहानं; D3 लेलिहन्. MSS. (as usual) स्किणी, स्कणी etc. (for स्किणी).

15 G<sub>1</sub> om. 15 (cf. v.l. 1). — ") K<sub>1</sub>. 2 Dc T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 M "सत्वानां (for "भूतानां). — ") Some MSS. नि- (for नि:-). K<sub>2</sub> नि:श्वासवात-; K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 2 "साक्ष्वेड-; K<sub>4</sub>m "ससिंह-; B<sub>2</sub> D<sub>5</sub> नि:श्वसन्क्ष्वेड-; Dn<sub>3</sub> (marg. sec. m.) "सोत्थेन; D<sub>5</sub> "सोत्क्ष्वेड-. — ") K<sub>2</sub> इव स्थित:; B<sub>1</sub> इवास्थितं; Dc इवोत्थितं; S इवोच्छितं.

16 G1 om. 16 (cf. v.l. 1). — °) K1 भीत; K8. 4 Dc [ड] यत्य; B1 [ड] पेतं (for [अ] भ्येत्य). T1 स समीपस्था मभ्येत्य. — °) Ś1 K2 तृषितः; K1 भृषितं; K8. 4 D1-8 बल वान्; B1m क्षुधार्तः; D6 क्षुधितः; T G8. 4 M1 पांडवं (for पृदाकुः). K1 त्वधितं; K4 D8 M2 क्रुधितो; B Dc Dn D4. 6 कृषि ; D1 क्षुभि ; D6 तृषि (for क्षुधि ). — °) K2 बलं; B4 अपि (for बलात्).

17 G1 resumes! — a) B1m. 2 Dn D4. 6 गात्रस्य; Dc मानस्य (for मात्रस्य). T2 G3. 4 M2 तेन संस्पर्श (M2 स्पृश्य)मानस्य. — b) T1 M1 किल (for तदा). — c) Ś1 K D1-3. 5 ननाश (for मुमोह). — d) B2. 4 Dn D4. 6 हि; Dc D1 वे (for ह).

18 b) Śi K2 न; Ki Di-s सा; B2 [इ]न; T Gs M [इ]ह (for हि). Gi धारयंति महद्गलं. — d) Mi उभयोर् (for भुजयोर्). Śi Ki. 2 Ds T2 Gs. 4 Mi न समं (for असमं). Śi Ki. 2 बले; Ti परे; T2 Gs. 4 वरं; Gi परं (for परे:). M2 न समं विद्यते परे:.

19 a) Ks. 4 T2 Gs M2 तदा; B1 ततस् (for तथा). S1 K1. 2 -भूतो (for तेन). — b) Ks. 4 भुजगेनाभिसंवृतः. — c) Ds कृतकेर; S (G2 missing) दशनैर् (for शनकेर्). Dc दीनो; D5 वीरो (for भीमो). — d) T1 किलेहितुं; M1 किलेंगितुं (for विचे).

20 a) T<sub>2</sub> G<sub>8. 4</sub> ° बल (for ° सम °). — b) D<sub>6</sub> ° बल: (for ° भुज:). — c) K<sub>1</sub> D<sub>1. 8</sub> व्यजहत्; Dc [S]भ्यजहात्; M<sub>2</sub> [S]च्यजहात्. B<sub>1</sub> [S]भ्यहनद्गेगं (m व्यजहात्सत्वं as in text). D<sub>3</sub> सर्व (for सत्त्वं). — d) B<sub>2. 4</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4. 6</sub> M<sub>1</sub> वरदानविमोहित:.

21 °) T2 Gs. 4 सर्व- (for स हि). — b) K1-8 B4
De D1-3 M2 ° प्र ° (for ° वि°). — c) T2 G3 M1 भीमः

## स हि प्रयत्नमकरोत्तीव्रमात्मविमोक्षणे ।

## न चैनमशकद्वीरः कथंचित्प्रतिबाधितुम् ॥ २१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७५ ॥

## 308

वैशंपायन उवाच ।

स भीमसेनस्तेजस्वी तथा सर्पवशं गतः ।
चिन्तयामास सर्पस्य वीर्यमत्यद्भुतं महत् ॥ १
उवाच च महासर्पं कामया ब्र्हि पन्नग ।
कस्त्वं भो सुजगश्रेष्ठ किं मया च करिष्यसि ॥ २
पाण्डवो भीमसेनोऽहं धर्मराजादनन्तरः ।
नागायुतसमप्राणस्त्वया नीतः कथं वशम् ॥ ३

सिंहाः केसरिणो व्याघा महिषा वारणास्तथा।
समागताश्च बहुशो निहताश्च मया मृघे।। ४
दानवाश्च पिशाचाश्च राक्षसाश्च महाबलाः।
अजवेगमशक्ता में सोढुं पन्नगसत्तम।। ५
किं नु विद्याबलं किं वा वरदानमथो तव।
उद्योगमपि कुर्वाणो वश्चगोऽस्मि कृतस्त्वया।। ६
असत्यो विक्रमो नृणामिति में निश्चिता मितः।

(for बीर:). —  $^d$ )  $T_1$  अपि (for प्रति-).  $K_{1.\ 2}$  °रोधितुं (for °बाधितुम्).

Colophon om. in B4. G2 missing. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T2 G3. 4 आरण्य. — Sub-parvan: Ś1 K1. 3. 4 B (B4 om.) D G1 M1 आ(K1 अ)जगर. — Adhy. name: T2 G3. 4 अजगरप्रहणानुवर्णनं; M2 अजगरसंवाद: — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 178 (Dn2 177); D1 183; S (G2 missing; M2 sup. lin.) 179 (M2 orig. 181). — Śloka no.: Dn1. n2 32; Dn3 33; D1 21.

### 176

1 G2 missing up to 6<sup>b</sup> (cf. v.l. 3. 174. 6). — <sup>b</sup>) K1 T G1. 3 M2 तदा (for तथा). — <sup>c</sup>) T1 संगम्य (for सर्पस्य). — <sup>d</sup>) T G3. 4 सवीर्यस्याद्धतं महत्त.

2 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> S (except M<sub>1</sub>; G<sub>2</sub> missing) स उवाच (for उवाच च). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sup>a</sup> ° सर्प; T G<sub>3</sub> ° सरव:; G<sub>1</sub>. <sup>a</sup> M ° सरवं (for ° सर्प). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>3</sub>. <sup>a</sup>. <sup>a</sup> कास्यया; K<sub>1</sub> कास्यायां; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. <sup>a</sup> को भवान; D<sub>5</sub> कृपया; T<sub>1</sub> किमयं; G<sub>1</sub> को मया; G<sub>4</sub> किमेवं (for कामया). Cf. 1. 10. 6°, and v.l. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. <sup>a</sup> [S] जगर° (for भुजग°).

3 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) K<sub>4</sub> [5]स्मि (for Sē). — b) Śi K D<sub>1-3</sub>. 5 M<sub>1</sub> 'पुत्राद् (for 'राजाद्). — a) D<sub>1-3</sub> G<sub>1</sub> transp. त्वया and कथं.

4 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) A few MSS. केशरिणो. T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 रौद्रा (for ब्याझा). — c) T<sub>1</sub> समाहताश्च; G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> दमिता मया च. B<sub>4</sub> G<sub>4</sub> बहवो; Dn<sub>1</sub> शतशो (for बहुशो). — a) D<sub>5</sub> तु (for च). K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M महा- (for मया). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 रणे; B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3</sub>) युधि (for मुधे).

5 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — <sup>a</sup>) B D (except D<sub>1-3.5</sub>) राक्षसाक्ष; S (G<sub>2</sub> missing) नागाश्चापि (for दान<sup>a</sup>). — <sup>b</sup>) B Dn D<sub>4.6</sub> पञ्चगाश्च; Dc यक्षाश्चेव (for राक्ष<sup>a</sup>). G<sub>1</sub> दैत्या यक्षाश्च राक्षसाः; M<sub>1</sub> यक्षाश्चाप्यथ राक्षसाः. — <sup>c</sup>) K<sub>3.4</sub> D<sub>3.5</sub> M<sub>1</sub> न शक्ता; G<sub>1</sub> च शक्ता (for अशक्ता). K<sub>1.2</sub> ते; D<sub>1.2</sub> च (for मे). — <sup>d</sup>) M<sub>1</sub> वोढुं (for सोढुं).

6 G<sub>2</sub> missing up to 6<sup>ab</sup> (cf. v.l. 1). — a) K<sub>1. 2</sub> कि न; K<sub>4</sub> Dn कि न; B<sub>8</sub> Dc कां न; T G<sub>8</sub> क न; G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> का न; M<sub>1</sub> का वा (for कि न). B<sub>1. 8</sub> Dc तपो (for बलं). B<sub>1</sub> वापि; B<sub>2. 4</sub> D<sub>4. 6</sub> कि न; B<sub>8</sub> Dc वा कि; Dn कि न; D<sub>8</sub> किचिद् (for कि वा). — b) B<sub>1. 8</sub> Dc अथो पुनः; D<sub>1-8</sub> अथापि वा (D<sub>8</sub> ते). — c) K<sub>1</sub> तद्योगं; B<sub>1. 8</sub> Dc T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M उद्यमं; T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> अद्य ते; G<sub>2. 4</sub> उद्यते (for उद्योगम्). K<sub>8. 4</sub> B<sub>8</sub> Dc D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> द्यपि; B<sub>1</sub> चापि; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> द्यप<sup>-</sup>; M<sub>1</sub> द्यथ (for अपि). — d) B<sub>1</sub> बहुशो; T<sub>1</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> विवशो (for वशगो). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8. 5</sub> स्वया कृत: (by transp.).

7 D<sub>4</sub> om. 7. — °) D<sub>3</sub> अज्ञाक्यो; S अनित्यो (for असत्यो). — °) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3.5</sub>) धीयते; G<sub>1</sub> नैष्ठिकी (for निश्चिता). B<sub>3</sub> Dc मनः (B<sub>3</sub>m मितः as in text). — °) T<sub>2</sub> G<sub>3.4</sub> वृथेदं (for य°). S त्विय मे (for

यथेदं मे त्वया नाग वलं प्रतिहतं महत् ॥ ७ इत्येवंवादिनं वीरं भीममक्षिष्टकारिणम् । भोगेन महता सर्पः समन्तात्पर्यवेष्टयत् ॥ ८ निगृद्ध तं महाबाहुं ततः स भ्रजगस्तदा । विग्रुच्यास्य भुजौ पीनाविदं वचनमत्रवीत् ॥ ९ दिष्टचा त्वं क्षुधितस्याद्य देवैभिक्षो महाभुज । दिष्टचा कालस्य महतः प्रियाः प्राणा हि देहिनाम् ॥ यथा त्विदं मया प्राप्तं भुजंगत्वमरिदम ।

तद्वश्यं मया ख्याप्यं तवाद्य शृष्णु सत्तम ॥ ११ इमामवस्थां संप्राप्तो ह्यहं कोपान्मनीषिणाम् । श्रापस्थान्तं परिप्रेप्सुः सर्पस्य कथयामि तत् ॥ १२ नहुषो नाम राजर्षिव्यक्तं ते श्रोत्रमागतः । तवैव पूर्वः पूर्वेषामायोर्वेशकरः सुतः ॥ १३ सोऽहं शापादगस्त्यस्य ब्राह्मणानवमन्य च । इमामवस्थामापन्नः पश्य दैवमिदं मम ॥ १४ त्वां चेदवध्यमायान्तमतीव प्रियदर्शनम् ।

C. 3. 12410 B. 3. 179. 15

में त्वया). Śi K B4 D1-3. 5 यथा त्वया महाभाग. —  $^d$ ) B2. 4 प्रवि $^\circ$  (for प्रति $^\circ$ ). Śi K D1-3 मम (for महत).

8 Before 8, B D (except D<sub>1-3. 5</sub>) ins. वैशं उ. - ab) B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> transp. वीरं and भीमं. K<sub>1</sub> कर्मणा (for कारिणम्). — c) B D (except D<sub>1-3. 5</sub>) गृह्य; T<sub>1</sub> [आ]-विष्टः (for सपं:). — d) G<sub>1</sub> भीमं तं (for समन्तात्)). K<sub>4</sub> T G<sub>2-4</sub> वारयत् (for वेष्टयत्).

9 °)  $Dn D_4$ . 6 [ए]नं (for तं).  $S_1 K_2$  ° भागं;  $M_2$  ° बाहुस् (for ° बाहुं).  $\longrightarrow$  b)  $D_0 M_1$  तथा (for तदा).  $K_3$  समन्ता-त्पर्यवारयन्;  $B_1$  स तत्र भुजगस्तथा.  $\longrightarrow$  c)  $K_1$  [अ]थ;  $D_5$  च (for [अ]स).

10 a) B D (except D<sub>1-8. b</sub>) दिष्टस् (for दिष्ट्या).
— b) Ś1 K1 Dc D<sub>1. 2</sub> भक्ष्यो; D<sub>5</sub> भक्ष्यं (for भक्षो).
S transp. देवेर् and भक्षो. — c) K<sub>8. 4</sub> D<sub>1. 2. 5</sub> S दिष्टः (T<sub>2</sub> G<sub>3. 4</sub> °g); B<sub>1</sub> दत्तः (m दिष्ट्या as in text). G<sub>4</sub> कालेन (for कालस्य). T<sub>2</sub> G<sub>3. 4</sub> महता (for महतः),

11 a) B1 Dc हितं; B2 हीदं (for तिवदं). Dc पूर्वं (for प्राप्तं). — b) B1 स्पर्शरूपम्; B2.8 Dc Dn D4.6 सर्परूपम्; T G1.8 अजंगत्वम्. — c) B Dn D4.6 G4 तथा (for तदं). S1 K B1 D1-3.6 मया(S1 ममा) ख्येयं; S त्वया मत्तः (for मया ख्याप्यं). — d) B1 कुरु (m श्रुणु as in text). S1 K D1-3.6 हंत में (for सत्तम). S श्रोतब्यं श्रुणु तन्मम.

12 Before 12, B4 ins. सर्प उ°. —  $^b$ ) B1 रोषात्सुर; T1 भयं कोपान; G1 कोपादिस्स (for हाहं कोपान). B2. 3 Dn D4. 6 महिषणा; T G2. 3 महिषणा; G1 मनीषणा; G4 महिषणा (for मनीषि°). — D6 om.  $12^{cd}$ . —  $^c$ ) Ś1 प्रति(for पिर-). —  $^d$ ) Ś1 K1. 2 तवाद्य; D1-3 T G3. 4 सर्वस्य; M सर्व ते (for सर्पस्य). B De Dn D4. 6 सर्वं तत्कथयामि ते.

13 °) K<sub>3</sub> Dc<sub>2</sub> (m as in text) नघुषो (for नहुषो).

— b) K<sub>1</sub> डयर्थ (for डयक्तं). — c) Ś1 K<sub>2</sub> G<sub>4</sub> तथेव (for तवैव). D<sub>5</sub> वर्थ: (for पूर्वः). Ś1 D<sub>1.5</sub> सर्वेषाम् (for

पूर्वेषाम्). — <sup>d</sup>) B<sub>1. 3. 4</sub> D (except D<sub>1-3. 5</sub>) °घर: (for °कर:). K<sub>1</sub> समृत: (for सुत:). — After 13, K<sub>2. 4</sub> D<sub>1. 2</sub> ins.:

875\* तपोभिः ऋतुभिश्चेव विद्ययाभिजनेन च।
त्रैलोक्येश्वर्यमतुलं प्राप्तं में विक्रमेण च।
अथ सर्वनृपोन्माथी मदो मां समुपाविश्चत्।
सहस्तं मुनिमुख्यानामुवाह शिविकां मम।
ततो विश्रंशितश्चाहमगस्त्येन महात्मना। [5]
इमामवस्थां संप्राप्तः पश्य दैविमिदं मम।
न दैवं प्रज्ञया तात न बलोत्साहशक्तिभिः।
न सहायबलश्चापि कश्चिद्प्यतिवर्तते।
अथ प्रज्ञा च शौर्यं च संपदः कारणं भवेत्।
प्रज्ञावतां च शूराणां न कदाचिदसंपदः। [10]
यथा प्राज्ञाश्च शूराश्च दृश्यन्ते दुःखजीविनः।
भीरुमुर्खाश्च सुखिनस्तस्मादैवं हि कारणम्।

[Cf. 876\*. — (L. 2) K<sub>2</sub> अखिलं (for अतुलं). — (L. 3) K<sub>2</sub> °नृपोत्सादं (for °नृपोन्माथी). — (L. 6) = (var.) 14<sup>cd</sup>. K<sub>4</sub> संप्राप्य (for °प्तः), and °कृतं (for °पिदं). K<sub>2</sub> पश्य मे दैवपर्ययं (for the posterior half). — (L. 9) K<sub>4</sub> यदि (for अथ). — (L. 11) K<sub>4</sub> यदि (for यथा).]

14 °) D1. 2 सोहमापद्गतो राजा. — b) S ैमत्य (for भन्य). D1. 2 वे (for च). — c) Ś1 K3 T2 G2-4 संप्राप्तः; T1 संपन्नः (for आपन्नः). — d) Ś1 K1. 2 T2 G2-4 देहम्; M2 दर्पम् (for देवम्). Ś1 K2 T2 G3. 4 इमं (for इदं). M2 मिय (for मम). — After 14, K2 ins. (a variant of 18-19):

876\* पतितो हि विमानाश्यात्स मुनिः प्रार्थितो मया।
कुरु शापान्तमित्येवं प्रोवाचेदं दयान्वितः।
यस्तु ते व्याहृतान्प्रश्लान्प्रतिवक्ष्यति धर्मतः।
स त्वां मोक्षयिता शापात्कस्मिश्चित्कालपर्यये।
न च ते मत्प्रसादेन स्मृतिक्षंशो भविष्यति।
बल्लवानपि जन्तुत्ते गृहीतो वस्यमेष्यति।

C. 3. 12410 B. 3. 179. 15 K. 3. 181. 15 अहमद्योपयोक्ष्यामि विधानं पत्रय यादृशम् ॥ १५ न हि मे मुच्यते कश्चित्कथंचिद्धहणं गतः । गजो वा महिषो वापि षष्ठे काले नरोत्तम ॥ १६ नासि केवलसर्पेण तिर्यग्योनिषु वर्तता । गृहीतः कौरवश्रेष्ठ वरदानमिदं मम ॥ १७ पतता हि विमानाग्रान्मया शकासनाद् द्वतम् । कुरु शापान्तमित्युक्तो भगवानमुनिसत्तमः ॥ १८ स माम्रवाच तेजस्वी कृपयामिपरिष्ठुतः । मोश्वस्ते भविता राजन्कस्माचित्कालपर्ययात् ॥ १९ ततोऽसि पतितो भूमौ न च मामजहात्स्मृतिः । स्मार्तमस्ति पुराणं मे यथैवाधिगतं तथा ॥ २० यस्तु ते व्याहतान्त्रश्नान्त्रतित्र्याद्विशेषवित् ।
स त्वां मोक्षयिता श्नापादिति मामत्रवीद्दिषः ॥ २१
गृहीतस्य त्वया राजन्त्राणिनोऽपि वलीयसः ।
सन्त्वश्रंशोऽधिकस्यापि सर्वस्याशु भविष्यति ॥ २२
इति चाप्यहमश्रोषं वचस्तेषां दयावताम् ।
मयि संजातहार्दानामथ तेऽन्तर्हिता द्विजाः ॥ २३
सोऽहं परमदुष्कर्मा वसामि निरयेऽशुचौ ।
सर्पयोनिमिमां प्राप्य कालाकाङ्की महाद्युते ॥ २४
तम्रुवाच महाबाहुर्भीमसेनो भुजंगमम् ।
न ते कुप्ये महासर्प न चात्मानं विगर्हये ॥ २५
यस्मादभावी भावी वा मनुष्यः सुखदुःखयोः ।

15 °) Спр अमेध्यं (for अवध्यं). B Dc Dn D4.6 °ध्यं दायादम्; T1 °ध्यमानं च (for °ध्यमायान्तम्). Ś1 अवध्यं तु मया दृष्टम्; K D1-3.6 अवध्यं (K2 °३यं) त्वां तु (K3.4 च; D3 स्व-) दायादम्. — °) Ś1 K B4 D1-3.6 [अ]द्भुत ° (for प्रिय°). — °) G2 ° भोक्ष्यामि (for °योक्ष्यामि). — d) T1 मादशं (for या°).

16 G1 om. 16<sup>a</sup>-18<sup>a</sup>. — <sup>a</sup>) B2 मुच्येत में (for में मुच्येते). M1 किंचित् (for कश्चित्). — <sup>b</sup>) T1 G2. 4 M कदाचिद् (for कश्चिद्). B D (except D1-3. 5) प्रमहं (for महणं). — <sup>a</sup>) B1 (m as in text) प्राप्तकालो; Dc पष्टकाले; D8m प्राप्ते काले. Ś1 K D1-3. 5 परंतप; B3 (m as in text) द्विजोत्तम; M1 विशेषत: (for नरो°).

17 G1 om. 17 (cf. v.l. 16). — a) D3. 5 नासि; T G3. 4 नासीत् (for नासि). B2 G2 दिपेंण (for सिपेंण). — b) Ś1 K1. 2 तिर्थंग्योनी हि; B1 नी प्र-; D1 नी नि-; D2 नी वि-; D5 नी च. D3 तिष्टता; G2 वर्तिना (for वर्तता).

18 G<sub>1</sub> om. 18<sup>a</sup> (cf. v.l. 16). — <sup>a</sup>) B<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> विमानाध्यान्. — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> महा (for मया). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 सिंहा (for शका ). B<sub>1</sub> De D<sub>6</sub> सनच्युतान् (for स्माद् द्वतम्). S तदा (for द्वतम्). — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> तदा; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 कदा (for दुरु). T G<sub>2</sub>. 3 शापांत. — <sup>d</sup>) D<sub>6</sub> मया स (for भगवान्).

19 b) Ks क्षमया (for कृपया). B2 [अ]ति- (for [अ]भि-). T1 मुनिसत्तमः; T2 G2-4 M समभि (for [अ]भि-परि ). — After 19ab, T2 G2-4 ins.:

877\* यस्त्वया वेष्टितो राजन्मोहमेति महाबलः।
— d) B4 पर्यये. D5 M1 कस्मिश्चित्काळपर्यये.

21 a) S मे (for ते). — b) K1. 2. 4 विशेषवत्; K3
De T1 विशेषतः; Dn D4. 6 विभागवित् (for विशेष).
— c) Ś1 K2 त्वा; S (except T1) मां (for त्वां). K4
राजन् (for शापाद्). — d) K4 शापान् (for इति). Ś1
K1. 2 मुनिः (for ऋषिः).

22 b) Ks. 4 Di. 5 प्राणतोपि. — °) Gi बल (for सत्तव ). Ks Di श्रापि; Dc स्तित (for स्यापि). — d) Gi सर्पस्य; G2 सर्पेण; Gs (before corr.). 4 सर्वथा (for सर्वस्य). T Gs [अ]पि (for [आ]जु).

23 °) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> वा (for चा °). — b) B<sub>2</sub> T<sub>1</sub> M वाचस् (for वचस्). — c) T<sub>1</sub> संमान (for संजात ). K<sub>1</sub> -हर्षाणाम्; K<sub>4</sub> -हार्दस्य (for -हार्दानाम्). — d) K<sub>4</sub> D<sub>1.2</sub> ततस् (for अथ). T<sub>1</sub> सहिता (for Sन्तर्हिता).

24 °) B4 सोहं कृत्वा सुदुष्कर्म. — b) T1 [इ]ह वने (for निरये). T2 G3.4 [S]छुभे (for Sछुचो). — °) K1.2 प्राप्तः (for प्राप्य). — d) D1 T G2-4 काल° (for काला°).

25 Before 25, B4 Dc1 D1 M1 ins. वैशं उ (M1 om. उ ). — a) K1 बाहो (for बाहुर्). — b) Ds महा बल: (for भुजं ). — c) B Dn D4. 6 न च कुप्ये; D1 न कुप्ये तत्; T1 तत्र कुप्ये (for न ते कुप्ये). T G2-4 राज (for सपं). — d) S नात्मनो (G1. 2. 4 ने) द्विजसत्तम (G1 वै द्विजोत्तम; G4 नृपसं).

<sup>20</sup> b) K<sub>3</sub> D<sub>1-3</sub> तु (for च). T<sub>1</sub> M प्रजहात्; T<sub>2</sub> G प्रजही (for अजहात्). — c) D<sub>5</sub> स्मार्थम्; M<sub>1</sub> स्मर्तुम् (for स्मार्तम्). D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> अस्मि (for अस्ति). — d) D<sub>1</sub> यथा च (for यथैव). K<sub>1</sub>. 2 [अ]धिकृतं; D<sub>1</sub> [अ]पि गतं; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> [अ]वगतं (for [अ]धिमतं). B<sub>2</sub> G<sub>2</sub> M<sub>1</sub> तदा (for तथा).

आगमे यदि वापाये न तत्र ग्लपयेन्मनः ॥ २६ दैवं पुरुषकारेण को निवर्तितुमहिति । दैवमेव परं मन्ये पुरुषार्थी निरर्थकः ॥ २७ पश्य दैवोपघाताद्धि अजवीर्यव्यपाश्रयम् । इमामवस्थां संप्राप्तमनिमित्तमिहाद्य माम् ॥ २८ किं तु नाद्यानुशोचामि तथात्मानं विनाशितम् । यथा तु विपिने न्यस्तान्श्रादृत्राज्यपरिच्युतान् ॥ २९ हिमवांश्र सुदुर्गीऽयं यक्षराक्षससंकुलः । मां च ते समुदीक्षन्तः प्रपतिष्यन्ति विह्वलाः ॥ ३० विनष्टमथ वा श्रुत्वा भविष्यन्ति निरुद्यमाः । धर्मशीला मया ते हि बाध्यन्ते राज्यगृद्धिना ॥ ३१

अथ वा नार्जुनो धीमान्विषादम्रुपयास्यति ।
सर्वास्त्रविदनाष्ट्रप्यो देवगन्धर्वराक्षसैः ॥ ३२
समर्थः स महाबाहुरेकाह्वा सुमहाबलः ।
देवराजमि स्थानात्प्रच्यावियतुमोजसा ॥ ३३
किं पुनर्ष्ट्रतराष्ट्रस्य पुत्रं दुर्घृतदेविनम् ।
विद्रिष्टं सर्वलोकस्य दम्भलोभपरायणम् ॥ ३४
मातरं चैव शोचामि कृपणां पुत्रगृद्धिनीम् ।
यास्माकं नित्यमाशास्ते महत्त्वमधिकं परैः ॥ ३५
कथं नु तस्यानाथाया मद्रिनाशाद्धुजंगम ।
अफलास्ते भविष्यन्ति मिय सर्वे मनोरथाः ॥ ३६
नक्कलः सहदेवश्र यमजौ गुरुवर्तिनौ ।

C. 3. 12432 B. 3. 179. 37 K. 3. 181. 37

26 a) Ś1  $D_3$   $M_2$  यत्स्याद्;  $K_1$ . 2. 4  $D_1$ . 5  $G_1$ . 2. 4  $M_1$  यः स्याद्;  $B_2$  तस्माद् (for यस्माद्). Ś1 अवादी;  $K_1$  अभावे (for अभावी). — a)  $B_1$  तत्र न (by transp.).  $D_4$  प्राप°;  $M_2$  गळाप° (for गळप°).  $T_1$  जनः (for मनः).

27  $27^{ab} = (var.)$  1. 1.  $186^{cd}$ . — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> 2. 5 G<sub>1</sub> [S]तिव°; B<sub>1</sub>m. 2-4 D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> D<sub>4</sub> 6 T G<sub>2-4</sub> वंच°; M<sub>2</sub> विव ° (for निव°). — °) G<sub>1</sub> देवतं हि (for देवमेव). — a) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> 2 M<sub>1</sub> पौरुषं त निर्थकं.

28 a) G2 देवो° (for देवो°). B1° पाताद् (m° घाताद् as in text). D2. 3 वे (for हि). — b) Ś1 K1. 2° श्रयात्; B2° श्रितं; T1° श्रयः. — c) T1 G2. 4 M आपदं (for अवस्थां). S (except G1) आपन्नम् (for संप्राप्तम्). — d) Ś1 K1. 2 यन्निमित्तम्; D4 सनिमित्तम् (for इहाद्य माम्). K4 महद्धि मां; Dc इहाद्य मे; D5 इहोद्यमं (for इहाद्य माम्).

29 °) K<sub>1</sub> नाभि-; K<sub>2</sub> [अ] इ न (by transp.); T<sub>2</sub> G<sub>5</sub>. 4 मां न. Ś<sub>1</sub> K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> [अ] पि (for [अ] नु-). G<sub>1</sub>. 2 M<sub>2</sub> अहं तु नानुशोचामि. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 हि; K<sub>5</sub>. 4 D<sub>1-8</sub>. 5 M सु- (for तु). D<sub>5</sub> त्यक्तान् (for न्यस्तान्). — d) T<sub>1</sub>. 2 (before corr.) G<sub>2</sub>. 4 M राज्यात् (for राज्य-).

30 °)  $B_1$  न मामुदिक्षमाणास्ते;  $B_2$ . 3 Dc Dn  $D_4$ . 6 मां समुद्रीक्षमाणास्ते. —  $^d$ )  $\acute{S}_1$   $K_1$ . 2  $B_4$   $Dn_1$   $D_2$ . 3. 5  $G_1$   $M_2$  प्रयति $^\circ$ ;  $T_1$  प्रतिप् $^\circ$  (for प्रपति $^\circ$ ).

31 <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sup>a</sup> D<sub>5</sub> विनाशम् (for विनष्टम्). B D (except D<sub>1-8</sub>. <sup>b</sup>) G<sub>1</sub> मां (for वा). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> <sup>a</sup>शील्यस्स; K<sub>1</sub> <sup>a</sup>शूलमयास; B<sub>1</sub> <sup>a</sup>शीलमयास; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> <sup>a</sup>शीलास्वया (for <sup>a</sup>शीला मया). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> तिहि; S तिप (for ते हि). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> बध्यंते (for बाध्यन्ते).

K<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 3 T<sub>1</sub> °गृद्धिन:; B<sub>3</sub> (m as in text) °विग्रहा:; T<sub>2</sub> G °गिद्धिन: (G<sub>1</sub> °गृह्मना).

32 °) K<sub>1</sub> [अ]प (for न). — °) G<sub>1-8</sub> M दिन्यास्त्र (for सर्वास्त्र°). T G<sub>4</sub> दिन्यास्त्रविधि(T<sub>2</sub> after corr. °द)नाध्रद्यो. — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> °गंधर्वदानवै:; G<sub>1</sub>. 2 °दानवराक्षसै:.

33 °) K<sub>1</sub>. 2 समर्थ: सुमहाबाहो. — b) B<sub>1</sub> एक: स; B<sub>1</sub>m. 2-4 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 एकोपि; G<sub>2</sub> एको वा (for एकाह्ना). T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> स (for सु<sup>-</sup>). G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> चांतरेण मां (for सुमहाबल:). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 एकेनाह्ना (K<sub>2</sub> °इगा) महाबल:. — a) K<sub>1</sub>. 8. 4 D<sub>1</sub> प्रा<sup>-</sup> (for प्र<sup>-</sup>). B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) अंजसा (for ओ°).

34 b) T1 बूतेन; G4 तु बूत- (for दुईत्-). — c) Ś1 हिष्टं हि; K1 विष्टं हि; K2 त्विष्टं हि; M2 विनष्टं (for विद्विष्टं). — d) B Dn D4. 6 G4 दंभमोह°; G1 लोभमोह°; G2 मानास्त्रोभ°.

35 °) K<sub>3</sub> D<sub>1-8</sub> M त्वेव; K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> त्वनु (for चैव).

— b) D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>5</sub>. 4 पुत्रगद्धिनीं; D<sub>2</sub> विद्धिनीं. — c) Ś<sub>1</sub>
K<sub>1</sub>. 2 सा (for या). S [अ]सासु (for [अ]साकं). — d)
D<sub>2</sub> शरैः (for परैः).

36 °) Śi Ki. 2 कथं तस्यामनाथायां; Ka Di-8. 5 Gi Mi कथं तस्या झ (Ds Mi अ; Gi प्य)नाथाया; B De Dn Da. 6 तस्याः कथं (Ba by transp. कथं तस्यास्) त्वनाथाया. — °) S सफला (for अफला ). — d) Bi मम (for मिय). Ka Ti Gi M सर्वः; Ta Ga-4 सर्प (for सर्वे).

37 b) B D (except D1-8. b) T G2-4 यमी च (for यमजो). — D2 om. 37°-38b. — °) Ś1 K1. 2 'संसंभी; B Dc Dn D4. 6 'संग्रह्मो; D5 'संरह्मो.

-1

C. 3. 12432 B. 3. 179. 37 K. 3. 181. 37 मद्धाहुबलसंस्तब्धौ नित्यं पुरुषमानिनौ ॥ ३७ निरुत्साहौ भविष्येते अष्टवीर्यपराक्रमौ । मद्विनाञ्चात्परिद्यूनाविति में वर्तते मितः ॥ ३८ एवंविधं बहु तदा विल्लाप वृकोदरः । भुजंगभोगसंरुद्धो नाञ्चकच विचेष्टितुम् ॥ ३९ युधिष्ठिरस्तु कौन्तेयो बभूवास्वस्थचेतनः । अनिष्टदर्शनान्धोरानुत्पातान्परिचिन्तयन् ॥ ४० दारुणं ह्यशिवं नादं शिवा दक्षिणतः स्थिता । दीप्तायां दिशि वित्रस्ता रौति तस्याश्रमस्य ह ॥ ४१ एकपक्षाक्षिचरणा वर्तिका घोरदर्शना । स्थिरं वमन्ती दद्दशे प्रत्यादित्यमपस्वरा ॥ ४२

प्रववाविनलो रूक्षश्रण्डः शर्करकर्षणः । अपसन्यानि सर्वाणि सृगपिक्षरुतानि च ॥ ४३ पृष्ठतो वायसः कृष्णो याहि याहीति वाशित । सृदुर्मुद्धः प्रस्फरित दक्षिणोऽस्य सुजस्तथा ॥ ४४ हृदयं चरणश्रापि वामोऽस्य परिवर्तते । सन्यस्याक्ष्णो विकारश्राप्यिनष्टः समपद्यत ॥ ४५ स धर्मराजो मेधावी शङ्कमानो महद्भयम् । द्रौपदीं परिपप्रच्छ क भीम इति भारत ॥ ४६ शशंस तस्मै पाश्चाली चिरयातं वृकोदरम् । स प्रतस्थे महाबाहुर्थोम्येन सहितो नृपः ॥ ४७ द्रौपद्या रक्षणं कार्यमित्युवाच धनंजयम् ।

39 Before 39, Dc ins. वैशं उ. —  $^a$ ) Ś1 K1. 2 T1 G1 M2 तथा (for तदा). —  $^b$ ) G1 विल्प्य च; M2 विप्रलाप (for विल्  $^o$ ). —  $^c$ ) D5 संनदो; M2 संरह्यो (for संरह्यो). —  $^d$ ) Ś1 K1. 2 D5 न शशाक; B1 नाशकस्स (for नाशकच).

40 °)  $M_1$  च (for तु). — °)  $\acute{S}_1$  [अ]स्वस्त°;  $K_4$  [आ]श्वस्त° (for [अ]स्वस्थ°). — °)  $\acute{S}_1$   $K_{1.2}$  De अरिष्टदर्श°;  $K_2$   $G_{2-4}$  अतिदुर्दर्श°. — °)  $\acute{B}_4$  तान्विचित°;  $\acute{T}_2$   $\acute{G}_2$ . 3 बहु चिंत° (for परिचिन्त°).

41 a) Dc3 करुणं; T2 G2-4 दारुणास् (for दारुणं). T2 G2-4 तु (for हि). — d) Ś1 K1. 2 Dn2 G1 च; K3. 4 B2 D1-8. 6 हि (for ह).

42 °) Ds °पादाक्षि- (for °पक्षाक्षि-). Ks D1 -चरणां; B1 T G -चरणान् (G1 -वचना) (for -चरणा). — b) Ś1 K1. 3 M1 नतंका; Ks मतुंकां; K4 M2 नतुंका; B1 वर्तकीं; B8 D3 नतंकी; D1 वर्तिकां; D5 जंजुकी; T1 अत्यंतं; T2 G नत्यू हान् (G1 °हा) (for वर्तिका). Ś1 K2 Dc1 M °दर्शनाः; Ks B1 D1 °दर्शनां; T G2-4 °दर्शनान्. — c) Hypermetric! K3 असगः; B D (except D8) G1 रक्तं (for क्षिरं). Ś1 वमते; K3 वमंतीं; G1 वमती; M वमंतीर् (for वमन्ती). D5 वमती हष्टा; T G2-4 वमतोदर्शन् (G2 °पश्यत्) (for वमन्ती दहशे). — d) K2 अपस्वना; B1 Dc Dn2. n3 अभासुरा (B1 °रां; Dc1 °राः); B2. 4 Dn1 D4. 6 अभासुरा; D1. 2 M1 अपस्वरां (D2 °रं; °राः); D5 अथांबरातः; T G2-4 खरस्वनान्. Ś1 K1 °दित्यतप-

स्वरं; Bs दित्यमहासुरा; M2 दित्यपुरः मराः; text as in K4 Ds G1 only.

43 °) B1-8 D (except D<sub>1-8. 5</sub>) T G चानिलो (for जिल्लो). — °) K2 Dc2 Dn2. n8 D1. 6 चंड- (for चण्डः). Ś1 K1. 2 T G2-4 M2 -वर्षणः (for कर्षणः). — °) Ś1 K1-8 D1-3 सत्वानि; D8 चैवासन् (for सर्वाणि). — °) Ś1 %1 रि1-3 सत्वानि च.

44 b) Ś1 K1. 2 वाचित; K3 B4 D1. 2 वास ; K4 B1-3 Dc Dn D3-6 शंस (for वाश). — c) B Dn D4. 6 स्फ्रांत च; S प्रस्फ्रांत. — d) S (except M1) च (for [अ] स्थ). Ś1 ततः; K2 तदा (for तथा).

45 a) Ś1 K1. 2 चरणी; T1 चयनश् (for चरणश्). Ś1 K D1-8 चास्य (for चापि). D6 हृद्रयं कंपते तस्य. — b) K1. 2 वामे; D6 वासो (for वामो). Ś1 K D1-8. 6 वि; T1 G2 M [S]पि (for Sस्य). B1. 3. 4 Dc Dn1 D4. 6 T1 G1 M परितप्यते; B2 Dn2. n3 तप्यति; T2 G2-4 नृत्यति. — c) K3 G1 M2 सब्यश्च (for स्थ). K4 Dn1. n3 D1 T1 G1 [अ]क्षणोर् (for [अ]क्षणो). T1 विकारं च. — d) T2 G3. 4 om. [अ]पि. Ś1 K2 [अ]रिष्टः; D1. 2 [अ]निशं; G2 [अ]निष्टं (for [अ]निष्टः).

46 <sup>a</sup>) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-8. b</sub>) M<sub>1</sub> धर्मराजोपि मे<sup>°</sup>.

– <sup>b</sup>) B D (except D<sub>1-8. b</sub>) मन्य<sup>°</sup> (for शङ्क<sup>°</sup>). K<sub>2. 8</sub>
महाभयं. – <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> भामिन (for भारत).

47 °) K2 तस्य; G1 राज्ञे (for तस्मे). — °) Ś1 चिरा-यातं. — After 47°°, B2 Dc ins.:

878\* कथयामास तत्सर्वं मृगान्हन्तुमितो गतम्। तच्छुत्वा त्वरितो राजा भृशमुद्धिम्मानसः।

— °) K<sub>1</sub> B<sub>1-3</sub> Dc T<sub>1</sub> संप्रतस्थे; K<sub>3</sub>. ₄ D<sub>1-3</sub>. ₅ प्रतस्थे स

नकुलं सहदेवं च व्यादिदेश द्विजान्त्रति ॥ ४८ स तस्य पदमुत्रीय तस्मादेवाश्रमात्त्रभुः । ददर्श पृथिवीं चिह्नैर्भीमस्य परिचिह्निताम् ॥ ४९ धावतस्तस्य वीरस्य मृगार्थे वातरंहसः ।

जरुवातविनिर्भग्नान्द्धमान्व्यावर्जितानपथि ॥ ५० स गत्वा तैस्तदा चिह्वैदेदर्श गिरिगह्वरे । गृहीतं भ्रजगेन्द्रेण निश्चेष्टमनुजं तथा ॥ ५१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षद्सप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १७६॥

### 900

# वैद्यांपायन उवाच । युधिष्ठिरस्तमासाद्य सर्पभोगाभिवेष्टितम् । दयितं भ्रातरं वीरमिदं वचनमन्नवीत् ॥ १

कुन्तीमातः कथिममामापदं त्वमवाप्तवान् । कश्चायं पर्वताभोगप्रतिमः पन्नगोत्तमः ॥ २ स धर्मराजमालक्ष्य आता आतरमग्रजम् ।

C. 3. 12452 B. 3. 180. 3 K. 3. 182. 3

(by transp.). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 2. 4. 4 नृप; S प्रभु: (for नृप:). B<sub>4</sub> धौम्येन सह पांडव:.

48 K<sub>3</sub> om. 48. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> इत्युक्तवा च (for इत्युवाच).

49 <sup>a</sup>) D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2.4</sub> अन्वीय (for उज्ञीय). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>1.2.5</sub> विभु:; B<sub>1</sub> पुन: (for प्रभु:). — After 49<sup>ab</sup>, B Dc Dn D<sub>4.6</sub> ins.:

879\* मृगयामास कौन्तेयो भीमसेनं महावने। स प्राचीं दिशमास्थाय महतो गजयूथपान्। — °) Ś1 K1. 2. 4 D1. 5 पदवीं (for पृथिवीं). — 4) Ś1 पद° (for परि°). — After 49, B Dc Dn D4. 6 ins.:

880\* ततो मृगसहस्राणि मृगेन्द्राणां शतानि च । पतितानि वने दृष्ट्वा मार्गं तस्याविश्रन्तृपः ।

[(L. 2) B<sub>2</sub> Dc D<sub>4</sub>. 6 विदन्नुप: (for विशन्नुप:).]

50 °) Ś1 K1. 2 धावमानस्य धी(Ś1 वी)रस्य; B1m सदद्यं धावतस्तस्य. — ³) B Dc1 Dn D4. 6 मृगार्थं; Dc2 °णां (for °थें). — °) Ś1 °भिन्ना; K1. 2 D1. 2 °भिन्नान; B Dc Dn D4. 6 G1. 4 M °भेन्ना (for °भेन्नान्). — ³) K D1. 2. 6 ज्यावित °; D8 आवित ° (for ज्यावित °). B Dc Dn D4. 6 M1 द्वमा ज्यावित (B2 °ित )ताः पिथ. — After 50. Dc ins. 881\*.

51 a) B<sub>2.8</sub> D<sub>4.6</sub> गत्वा च तैस् (D<sub>4.6</sub> चैतैस्). K<sub>1.2</sub> G<sub>1.2</sub> M<sub>1</sub> तथा (for तदा). — B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> ins. after 51<sup>ab</sup>: Dc, after 50:

881\* रूक्षमारुतभूयिष्ठे निष्पत्रद्वमसंकटे। ईरिणे निर्जले देशे कण्टिकद्वमसंकुले। अझ्मस्थाणुक्षुपाकीणें सुदुर्गे विषमोत्कटे। 76 [(L. 1) Dn °संकुले (for °संकटे)! — (L. 2) Dc निर्जने (for °ले). — (L. 3) Dc °क्षया° (for °क्ष्मपा°).] — 4) T2 G3. 4 विचेष्टम् (for निश्चेष्टम्). K3. 4 B1 D (except D3) G1. 2 M तदा; B4 स्थितं (for तथा).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: K8. 4 B1-3 Dc Dn1. n3 D1-6 G1 आजगर. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 179 (Dn2 178); D1 184; S (M2 sup. lin.) 180 (M2 orig. 182). — Śloka no.: Dn1. n2 54; Dn3 55; D1 57.

#### 177

1 °) G1 धमराजः (for युधिष्ठिरस्). D5. 6 G1 समा° (for तमा°). — b) B1-8 Dc Dn D4. 6 ° भोगेन (for ° भोगाभि-). — c) G1 आतरं दियतं (by transp.). K8. 4 D1-3. 5 भीमम्; B Dc Dn D4. 6 S (except G1) धीमान् (for वीरम्). — d) S (except T1) इदिमत्यञ्जवीद्वन्थः.

2 b) K3. 4 D1-3 S (except T1) इहास (for अवास).
B4 आपदं प्राप्तवानिस ; D5 यदि त्वमिहमासवान् (sic). — d)
Ś1 K1. 2 भुजगोत्तमः ; B4 नागसत्तमः (for पश्च). T2 G-भोगः पश्चगसत्तमः.

3 a) T1 धर्मराजं समालोक्य. — b) Ks. 4 Ds ततो (for आता). — d) Ś1 K1. 2 आहेणाभिविचे(Ś1 वे)ष्टित: — After 3, B Dc Dn D4. 6 ins.:

882\* भीम उवाच। अयमार्थ महासत्त्वो भक्षार्थ मां गृहीतवान्।

[ 601 ]

3. 12452 3. 180. 3 3. 182. 3 कथयामास तत्सर्वं ग्रहणादि विचेष्टितम् ॥ ३ युधिष्टिर उवाच ।

देवो वा यदि वा दैत्य उरगो वा भवान्यदि । सत्यं सर्प वचो ब्र्हि प्रच्छति त्वां युधिष्ठिरः ॥ ४ किमाहृत्य विदित्वा वा प्रीतिस्ते स्याद्धजंगम । किमाहारं प्रयच्छामि कथं मुश्चेद्भवानिमम् ॥ ५

## सर्प उवाच।

नहुषो नाम राजाहमासं पूर्वस्तवानघ । प्रथितः पश्चमः सोमादायोः पुत्रो नराधिप ॥ ६ क्रतुभिस्तपसा चैव स्वाध्यायेन दमेन च ।

> नहुषो नाम राजिषः प्राणवानिव संस्थितः। युधिष्ठिर उवाच । सुच्यतामयमायुष्मन्श्राता मेऽमितविक्रमः। वयमाहारमन्यं ते दास्यामः क्षुन्निवारणम्। सर्पं उवाच।

आहारो राजपुत्रोऽयं मया प्राप्तो मुखागतः । [5]
गम्यतां नेह स्थातन्यं श्वो भवानिप मे भवेत् ।
बतमेतन्महाबाहो विषयं मम यो ब्रजेत् ।
स मे भक्षो भवेत्तात त्वं चापि विषये मम ।
चिरेणाद्य मयाहारः प्राप्तोऽयमनुजस्तव ।
नाहमेनं विमोक्ष्यामि न चान्यमभिकाङ्क्षये । [10]

[(L. 3) De D4 °विक्रम (for °विक्रम:). — For lines 9-10, cf. stanza 11.]

4 <sup>b</sup>) S दैस्पनाथो वा (for यदि वा देस्प). B1 यक्ष (for देस्प). — <sup>d</sup>) D<sub>b</sub> पृच्छते; G1 पृच्छामि (for पृच्छति). Ś1 K1-s M त्वा (for त्वां). — After 4, B2-4 Dc Dn D4. 6 ins.:

883\* किमथे च त्वया प्रस्तो भीमसेनो भुजंगम।

- 5 5<sup>a</sup>=1. 23. 11<sup>a</sup>. <sup>ab</sup>) S कि (for वा). B<sub>4</sub> repeats 883\* for 5<sup>ab</sup>. <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> कम् (for किम्). D<sub>5</sub> वा सर्प (for आहारं). D<sub>2</sub> विद्येत त्वां; T<sub>2</sub> G<sub>1. 3. 4</sub> प्रयच्छेम (for °च्छामि).
- 6  $^{b}$ )  $K_{2}$   $D_{C_{2}}$  पूर्वं (for पूर्वंस्).  $K_{4}$   $D_{1.2}$  पूर्वेषां पूर्वंज-स्तव;  $D_{5}$  आसं पूर्वभवस्तव.  $^{d}$ )  $G_{2}$   $M_{2}$  नराधिपः.  $D_{5}$  आयोर्वंशकरः सुतः.
- 7 b) B4 S बलेन च; D5 च भारत (for दमेन च).
   B2 om. (hapl.) 7cd. c) Ś1 K1. 2 D3 अन्यम्र:; D5 अन्यं च; G1 अप्राप्यं (for अन्यमं). d) K4 B D प्राप्तोहं (D5 प्राप्तं में) विक्रमेण च.

तैशोक्यैश्वर्यमच्यग्रं प्राप्तो विक्रमणेन च ॥ ७ तदैश्वर्यं समासाद्य दर्पो मामगमत्तदा । सहस्रं हि द्विजातीनामुवाह शिविकां मम ॥ ८ ऐश्वर्यमदमत्तोऽहमवमन्य ततो द्विजान् । इमामगस्त्येन दशामानीतः पृथिवीपते ॥ ९ न तु मामजहात्प्रज्ञा यावदद्येति पाण्डव । तस्यैवानुग्रहाद्राजन्नगस्त्यस्य महात्मनः ॥ १० मष्ठे काले ममाहारः प्राप्तोऽयमनुजस्तव । नाहमेनं विमोक्ष्यामि न चान्यमिकामये ॥ ११ प्रश्नानुचारितांस्तु त्वं व्याहरिष्यसि चेन्मम ।

- 8  $^a$ )  $D_5$  ऐश्वर्य हि (for तदेश्वर्य).  $^b$ )  $D_6$  मोहो (for दर्पो).  $\acute{S}_1$  K  $D_{1-8}$ .  $_5$  आविशत् (for अगमत्).  $D_8$  पुरा (for तदा).  $^c$ )  $T_2$   $G_{2-4}$  सहस्रं =;  $M_1$  स्त्राणि (for  $^{\circ}$ स्तं हि).  $^d$ ) S वहंति (for उवाह).
- 9 °) T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub> ऐश्वर्यान् (for ऐश्वर्य-). D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> °मोहेन (for °मत्तोऽहम्). °) T G<sub>2-4</sub> M °मत्य (for °मन्य). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> De द्विजोत्तमान् (for ततो द्विजान्). G<sub>1</sub> वाहयन्सर्वतो द्विजान्. °) B<sub>1</sub> इमामवस्थामगमं. °) B<sub>1</sub> शापेन (for आनीतः). Ś<sub>1</sub> पृथिवीतले; S इति मे स्मृतिः.
- 10 a) Ś1 K1. 2 D3 तत्र; M1 न च (for न तु). Ś1 D3 मां नाजहात्; K1. 2 मां न ज°; T2 G3. 4 मां ब्यज°; G2 M1 मां ब्याज°; M2 मां प्रजहत् (for मामजहात्). b) Ś1 K1. 2 अद्येह; Dc अत्येति; T1 अभ्येति; T2 G अन्वेति (for अद्येति). T G पांडवः. D5 om. 10°-11°.
- 11 D<sub>5</sub> om. 11<sup>ab</sup> (cf. v.l. 10). <sup>a</sup>) B Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>6</sub> मयाहार: (B<sub>4</sub> °i); G<sub>1</sub> समाहार:; G<sub>2</sub> महाराज; M<sub>1</sub> ममाहारं. <sup>b</sup>) B<sub>4</sub> प्राप्तोस्मि भरतर्षभ. D<sub>5</sub> om. (hapl.) 11<sup>d</sup>-12<sup>c</sup>. <sup>d</sup>) K<sub>8</sub>. 4 B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> न चान्यद्. K<sub>4</sub> B Dc Dn D<sub>1</sub>. 4-6 अपि (for अभि-). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 G<sub>1</sub> -कांक्षये (for -कामये).
- 12 D<sub>3</sub> om. 12<sup>abc</sup> (cf. v.l. 11). <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> उच्चितान्. K<sub>1. 2</sub> D<sub>5</sub> तुभ्यं; K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> G<sub>2</sub> श्रुत्वा; B Dc Dn D<sub>4. 6</sub> अझ; T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> त्वं तु; T<sub>2</sub> G<sub>1. 3. 4</sub> तांस्त्वं (for तु त्वं). <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1. 2. 5</sub> ज्याकरिं (for ज्याहरिं). After 12, D<sub>1</sub> ins. 884\*.
- 13 D1 om. 13"-14b. ") Ś1 K1. 2 सर्प ब्र्हि (by transp.); T1 ब्र्हि सर्व. b) Ś1 K1. 2 प्रतिमोक्ष्यामि; cf. v.l. 14. T1 शक्तित: (for ते वच:). ") T1 कामम्

अथ पश्चाद्विमोक्ष्यामि भ्रातरं ते वृकोदरम् ॥ १२ युधिष्ठिर उवाच ।

ब्र्हि सर्प यथाकामं प्रतिवक्ष्यामि ते वचः । अपि चेच्छक्रयां प्रीतिमाहर्तुं ते भ्रजंगम ॥ १३ वेद्यं यद्राक्षणेनेह तद्भवान्वेत्ति केवलम् । सर्पराज ततः श्रुत्वा प्रतिवक्ष्यामि ते वचः ॥ १४ सर्पराज वतः श्रुत्वा प्रतिवक्ष्यामि ते वचः ॥ १४

ब्राह्मणः को भवेद्राजन्वेद्यं किं च युधिष्ठिर । ब्रवीह्मतिमतिं त्वां हि वाक्यैरनुमिमीमहे ॥ १५ युधिष्ठिर उवाच । सत्यं दानं क्षमा शीलमानृशंस्यं दमो घृणा । हरयन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ १६ वेद्यं सर्प परं ब्रह्म निर्दुःखमसुखं च यत् । यत्र गत्वा न शोचन्ति भवतः किं विवक्षितम् ॥ १७ सर्प उवाच ।

चातुर्वण्यं प्रमाणं च सत्यं च ब्रह्म चैव ह । श्रुद्रेष्विप च सत्यं च दानमक्रोध एव च । आनुशंस्यमहिंसा च घृणा चैव युधिष्ठिर ॥ १८ वेद्यं यचात्थ निर्दुःखमसुखं च नराधिप । ताभ्यां हीनं पदं चान्यन्न तदस्तीति लक्षये ॥ १९

युधिष्ठिर उवाच। ग्रुद्रे चैतद्भवेछक्ष्यं द्विजे तच न विद्यते।

C. 3. 12475 B. 3. 180. 25 K. 3. 182. 25

(for प्रोतिम्). — After 13, K2 (om. lines 1-20) ins. a passage given in App. I (No. 19).

14 D1 om. 14<sup>ab</sup> (cf. v.l. 13). — <sup>a</sup>) T1 सत्यञ्च (for वेद्यं). K<sub>8</sub> B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 T G<sub>8</sub>. 4 M<sub>2</sub> च; G<sub>1</sub> तु (for यद्). T1 [अ]हं; M<sub>2</sub> [इ]व (for [इ]ह). G<sub>2</sub> वेद्यं च यद्गाः स्राणेन. — D<sub>2</sub> ins. after 14<sup>ab</sup>: D1 (which om. 13<sup>a</sup>-14<sup>b</sup>) ins. after 12:

884\* ब्र्हि यत्ते मया वाच्यं तस्त्वं धर्मभृतां वर।
— °) Ś1 K D1-8. в वचः; M तव (for ततः). G1 सर्पराजोथ तच्छूत्वा. — d) Ś1 K1. 2 प्रतिमोक्ष्यामि; cf. v.l. 13.
— After 14, K4 D1. 2 ins. a passage given in App. I
(No. 19), which K2 (partly) ins. after 13.

15 D1 om. 15 (with the ref.). — b) G1 कि वेद्यं (by transp.). — c) K4 D2 प्रमूहि (for नवीहि). K2.3 [अ]तिमतिस्त्वं हि; K4 D2 'मित हि त्वां; Dc D3 'मित त्वांहं; T1 M 'मितत्वेन (M2 'त्वे हि); T2 G3.4 [अ]नुमित (G4 inf. lin. 'तं) त्वां हि. — d) D3 'मिमीमहि; S 'मिनोमि ते.

16 a) D<sub>2</sub> दाक्ष्यं (for दानं). D1 तप: (for क्षमा). Ś1 K1. 2 D1 शौचम् (for शिखम्). — b) N तपो (for दमो). — c) Ś1 K D1. 2. 5 राजेंद्र (for नागेन्द्र). — d) Dn<sub>2</sub> D<sub>4. 6</sub> स्मृति: (for स्मृतः). — After 16, K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> ins.:

885\* परेषां च गुणान्वेषी सततं पुरुषषंभ ।
सतोऽपि दोषानराजेन्द्र न गृह्णाति कदाचन ।
दीनानुकम्पी सततं सततं साधुवत्सरुः ।
नित्यं दानरतश्चेव तं देवा ब्राह्मणं विदुः ।
सर्प उवाच ।

यतेन बूहि राजेन्द्र कः कालः श्राद्धदानयोः। [5]

प्रश्नं प्रश्नविदां श्रेष्ठं सर्ववित्त्वं मतोऽसि मे । युधिष्ठिरं उवाच । यत्र वै ब्राह्मणं पश्येच्छ्रोत्रियं ध्यानतत्परम् । धनं मन्येद्विशिष्टं तु स कालः श्राद्धदानयोः । सर्पं उवाच ।

किं वेद्यं परमं राजञ्ज्ञांस मे त्वं युधिष्ठिर । सर्वज्ञोऽसि महाबाहो वाक्यैरनुमिमीमहे । [10]

[D1 om. (hapl.) from the posterior half of line 2 up to the prior half of line 5. — (L. 6) D2 repeats 14<sup>ab</sup> for line 6. — (L. 8) D1 वरं (for धनं). D1. 2 मन्ये (for मन्येद्). D1 तं कार्ळ (for स काळः). — After line 8, D1 repeats 14; while D2 repeats 14<sup>cd</sup>! — (L. 9) K4 शंस (for राजञ्), and किं सुखं भरतर्षभ (for the posterior half).]

17 ") D1. 2 यत्परमं (for सर्प परं).

18 K<sub>8</sub> om. 18<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Śi K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 3. 5 चेत्; K<sub>2</sub> तत्; M<sub>2</sub> ते (for च). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> सत्याद्धि (for सत्यं च). K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>3</sub> Dn D<sub>1</sub>. 2. 4. 6 G<sub>4</sub> हि (for ह). — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 हि (for the *first* च). Śi K<sub>2</sub> D<sub>3</sub>. 5 च सत्यादि; K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 2 च सत्यानि; K<sub>4</sub> च ज्ञानादि; B<sub>1</sub> यदा सत्यं (for च सत्यं च). — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> अकोधम् (for अकोध). — M om. 18<sup>cf</sup>. — <sup>f</sup>) Śi K D<sub>1-3</sub>. 5 चेति (for चैव).

19 °) Ś1 K1. 2 यथार्थ-; K3 यथारथ; K4 B Dn D4. 6 यज्ञात्र; Dc D1-3 यज्ञाथ; Ds यद्भक्ष; T G3. 4 M यज्ञार्थ-(for यज्ञात्थ). — b) Ś1 K2 Ds युधिष्ठर; K4 सुलं नृप (for नरा°). — d) Dc लक्ष्यते (for लक्ष्ये). — After 19, Dc Ds (marg.) ins.:

603

C. 3. 12475 B. 3. 180. 25 K. 3. 182. 25 न वै श्रुद्रो भवेच्छ्द्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः ॥ २० यत्रैतस्वक्ष्यते सर्प वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः । यत्रैतन्न भवेत्सर्प तं श्रुद्धमिति निर्दिशेत् ॥ २१ यत्पुनर्भवता प्रोक्तं न वेद्यं विद्यतेति ह । ताभ्यां हीनमतीत्यात्र पदं नास्तीति चेदिप ॥ २२ एवमेतन्मतं सर्प ताभ्यां हीनं न विद्यते । यथा शीतोष्णयोर्मध्ये भवेनोष्णं न शीतता ॥ २३ एवं वै सुखदुःखाभ्यां हीनमस्ति पदं क्वचित् । एषा मम मितः सर्प यथा वा मन्यते भवान् ॥ २४ सर्प उवाच ।

यदि ते वृत्ततो राजन्त्राह्मणः प्रसमीक्षितः ।

व्यर्था जातिस्तदायुष्मन्कृतिर्यावन्न दृश्यते ॥ २५ युधिष्ठिर उवाच ।

जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्वे महामते।
संकरात्सर्ववर्णानां दुष्परीक्ष्येति मे मितः ॥ २६
सर्वे सर्वोस्वपत्यानि जनयन्ति यदा नराः।
वाष्ट्रीथुनमथो जन्म मरणं च समं नृणाम् ॥ २७
इदमार्ष प्रमाणं च ये यजामह इत्यपि।
तस्माच्छीलं प्रधानेष्टं विदुर्ये तत्त्वदिर्शनः ॥ २८
प्राङ्गाभिवर्धनात्पुंसो जातकर्मः विधीयते।
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥ २९
वृत्त्या श्रद्धसमो ह्येष यावद्वेदे न जायते।

886\* तांश्च सर्वानशेषेण कथयस्व नराधिप।

20 °) B2. 8 Dc च तद्; B4 Dn D4 तु यद्; T1 G2. 4 M2 चैव (for चैतद्). BD (except D4. 8) लक्ष्म (for लक्ष्यं). — b) Dc तच्चेन्; D1. 2. 8 T2 G1. 8. 4 M चैतन्; T1 G2 चैव (for तच्च). S दश्यते (T1 लक्ष्यते) (for विद्यते). — c) K1 नैव (for न वे). — d) T1 G1 ब्राह्मणो न च; T2 G2-4 नैव ब्राह्मण: (for न च ब्रा). — 20=B. 12. 189. 8.

21 <sup>a</sup>) G<sub>1</sub> तळ् (for [ए]तळ्). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 छक्ष्यते सर्प यन्नैतत् (Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 यस्पैतत्; K<sub>4</sub> यस्पैत्र). — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> तहुत्तं (for वृत्तं स). D<sub>6</sub> G<sub>1</sub> स ब्राह्मण इति स्मृतः (= 16<sup>d</sup>). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 3 D<sub>1</sub>. 2. 5 सर्वे; K<sub>2</sub> सत्यं; K<sub>4</sub> नित्यं (for सर्पे). — <sup>d</sup>) D<sub>6</sub> स शूद्ध; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 शूद्धं तम् (for तं शूद्धम्).

22 a) B1 भुजग (for भवता). — b) Ś1 K1. 2 भवतीति ह; K3 B2. 3 Dc Dn D4. 6 T1 M1 विद्यतीति च (B3
Dc T1 M1 ह); K4 D1-3 विद्यते त्विति (D2 यथा also); B4
विद्यते तथा. B1 वेद्यं त्वं वेद्यतीति ह; D5 न तद्वेद्यं भवेत्विह.
— c) Ś1 K1 अतीत्यान्यत्; B1. 4 इतीत्यत्र; B2 Dn1 T2
G2-4 अतोन्यत्र; Dc इति द्येतत्; D1. 2 अतो नान्यत्; D8
अतीवान्यत्; D5 पदं नान्यत्; T1 च वेद्ययत्र; G1 अतोन्यत्त;
M1 न वेद्यत्र; M2 न भेन्यत्र (for अतीत्यात्र). — d) D2
अस्ति (for नास्ति). D5 न च पश्यामि चेदिए.

23 °) K<sub>4</sub> सत्यम् (for एवम्). M<sub>1</sub> मम (for एतन्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>, 2 परं; K<sub>8</sub>, 4 D<sub>1-8</sub>, 5 परं (for मतं). D<sub>5</sub> सीम्य (for सपं). — <sup>5</sup>) S तु (for न). — <sup>6</sup>) K<sub>8</sub>, 4 D<sub>5</sub> नैव (for भवेन्). Ś<sub>1</sub> K D<sub>5</sub> भवेच्छीतं न चोष्णता.

24 b) K4 चास्ति; B D (except D1-3. 5) नास्ति (for अस्ति). — d) S (except T2 G3) कथं (for यथा).

25 °) K4 वे (for ते). Ś1 यदि वृत्तं ततो राजन्; K1 यद्येतद्वृत्ततो रा°; K2 यदव्रतं ततो रा°. — °) K4 भीक्ष्यते (for भीक्षितः). — °) K3 विना; B D वृथा (B8 यथा (for व्यर्था). K1. 2 B8 D2. 3. 5 तथा°; K8 T1 G1 M तवा°; T2 G2—4 त्वया° (for तदा°). — °) K4 D1. 2 वृत्तं; B1. 2 क्रिया (for कृतिर्). K4 जाते:; D1. 2. 5 यसात् (for यावत्). K8 B1—3 Dc Dn D4. 6 न विद्यते; K4 D1. 2 प्रशस्तते (for न दश्यते). T1 G1 M कृतिर्या चात्र दश्यते; T2 G2—4 पृथिब्यां चात्र दश्यते.

26 °)  $B_1$  °सत्व (for °सपं). —  $^b$ )  $K_4$  मानुषत्वे;  $\Gamma_2$   $G_3$  मनुष्येषु;  $G_2$ .  $_4$  मनुष्यत्वं.  $K_3$ .  $_4$   $D_3$ .  $_5$  विशिष्यते;  $B_4$ .  $M_1$  विधीयते;  $D_1$ .  $_2$  प्रशस्यते (for महामते). —  $^d$ )  $B_4$  दुनिरीक्ष्य इति स्मृतिः.

27 b) Śi Ki. 2 B Dci Dn D4. 6 सदा (for यदा).

28 °) Ś1 K1. 2 हि; K4 D2 में (for च). — b) B1 [उ]त (for [अ]पि). — c) K2 प्रमाणेष्टं (for प्रधानेष्टं).

29 a) Śi Ki. 2 नाभेवधनात्; Ki नाभिदर्शनात्; T G2-4 Mi कर्तनात्; Gi हवनात्. — After 29ab, T G (T2 G3 om. line 1) ins.:

887\* ततस्तु नामकरणं ततश्चौलं विधीयते । ततोपनयनं प्रोक्तं द्विजातीनां यथाविधि ।

[(L. 2) T1 G1 तथी (for तती), and कमं (for विधि).]
30 a) B D (except D1-8. 5) तावत् (for वृत्या).
B1 जेयो (for होष). — b) Ś1 K2 वेदी; T2 (after corr.)
G3 वेदो; G1. 2 वेदान् (for वेदे). K4 युज्यते (for जायते).
— c) K8. 4 B Dc Dn D8. 4. 6 G4 तस्मिन्; D1. 2 तस्मात् (for अस्मिन्). Ś1 K1. 2 D5 S (except G2. 4) एव (for

असिन्नेवं मिति हैं मनुः स्वायं भ्रवोऽन्नवीत् ।। ३० कृतकृत्याः पुनर्वर्णा यदि वृत्तं न विद्यते । संकरस्तत्र नागेन्द्र बलवान्त्रसमीक्षितः ।। ३१ यत्रेदानीं महासर्प संस्कृतं वृत्तिमिष्यते ।

तं ब्राह्मणमहं पूर्वग्रुक्तवान्श्रुजगोत्तम ॥ ३२ सपं उवाच । श्रुतं विदितवेद्यस्य तव वाक्यं युधिष्ठिर । भक्षयेयमहं कस्माद्धातरं ते वृकोदरम् ॥ ३३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १७७॥

### 900

युधिष्ठिर उवाच । भवानेतादको लोके वेदवेदाङ्गपारगः । ब्रुहि किं कुर्वतः कर्म भवेद्गतिरनुत्तमा ॥ १ सर्पे उवाच ।

पात्रे दत्त्वा प्रियाण्युक्त्वा सत्यम्रक्त्वा च भारत । अहिंसानिरतः खर्ग गच्छेदिति मतिर्मम ॥ २ युधिष्ठिर उवाच ।
दानाद्वा सर्प सत्याद्वा किमतो गुरु दृश्यते ।
अहिंसाप्रिययोश्चैव गुरुलाघवग्रुच्यताम् ॥ ३
सर्प उवाच ।
दाने रतत्वं सत्यं च अहिंसा प्रियमेव च ।
एषां कार्यगरीयस्त्वादृश्यते गुरुलाघवम् ॥ ४

C. 3. 12492 B. 3. 181. 4 K. 3. 183. 4

- एवं).  $K_2$  मितित्वे च;  $B_1$  मितिर्देवो;  $D_5$  मितं द्वैधं;  $T_2$   $G_1$ . 8. 4 मितं द्वेधा;  $G_2$  -विधं द्वेधा (for मितिद्वैधे).  $30^d = 1$ . 67.  $9^d$  etc.
- 31 a) K1 T1 G1 कृतकृत्यः. S सर्ववर्णा (T1 सवर्णाय) (for पुनर्वर्णा). b) T1 G2 M2 न नइयति (M2 °ते); G1 न दृष्यते; G4 नजु हुते (inf. lin. as in text). M1 निक्षण्यति (for न विद्यते). c) Dc1 Dn1 T G1-3 संस्कारस् (for संकरस्). B D (except D1-3) G4 त्वस्य; M2 तस्य (for तत्र). S1 K D1-3. 5 राजेंद्र; M2 विश्रस्य (for नागेन्द्र). d) S1 स ह वीक्षितः; K1 मतवी ; K2 सपे वीक्ष्यतः; K3. 4 D1. 2 असमीक्षितः; T G न (G1 प्र-) समीक्ष्यते (for प्रसमी ). M1 फल्मावे तु दृश्यते; M2 तद्मावे समीक्ष्यते.
- 32 b) Ś1 K D2 संस्कृतं; D3. 5 यंस्कृतं (D5 ते) (for संस्कृतं). d) D6 तु भुजंगम (for भुजंगों).
  - 33 b) G1 महामते (for युधि°).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K2 Dn2 T2 G2-4 आर्ण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B1-3 Dc Dn2. n3 D1-3. 5. 6 G1 M1 आ(Dn3 M1 अ) जगर. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 180 (Dn2 179); D1 185; S (G1 corrupt; M2 sup. lin.) 181 (M2 orig. 183). — Śloka no.: Dn 38; D1 67.

#### 178

- 1 °) T<sub>2</sub> G<sub>2→</sub> °हशे चोक्ते (for °हशो लोके). °) T<sub>1</sub> सर्प (for कर्म). °) D<sub>4</sub> भूतिर् (for गतिर्).
- 2 °) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 दानं (for पान्ने). De द्द्यात् (for द्स्ता).

   °) B<sub>1</sub> [ए]व; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> [अ]पि (for च).
- 3 °) K<sub>4</sub> S दानं and सत्यं (for दानाद् and सत्याद्). D<sub>5</sub> दानाद्वा सत्यवाक्याद्वा. b) Ś1 K D<sub>3</sub>. s कि नाम (K<sub>3</sub> किमतः; K<sub>4</sub> कि चातः) पर(Ś1 K1. 2 वर)मुच्यते. °) D<sub>1</sub>. 2 S चापि (for चैव).
- 4 °) K1 G2 दानेन तस्वं; T2 G3. 4 दानेन सह (for दाने रतस्वं). B1. 3 Dc च तस्वं; B2 च सस्वं; B4 D4 च सत्यं; D1. 2 तस्वं च; D3 भारत (for रतस्वं). Ś1 K3. 4 D3 सत्यं चा; K1. 2 B2-4 Dc D1. 2. 4. 5 सत्यं वा (for सत्यं च). Dn D6 दानं च सत्यं तस्वं वा. b) To avoid the hiatus, N (except Dn D4-6) [अ] प्यहिंसा (for अहिंसा). Ś1 K D1-3. 5 प्रिययोस्तथा (for भेव च). c) K4 तेषां; D1. 2 पर-; S अत्र (for एषां). K1. 2 यस्त्वं (for वस्त्वाद्). d) Ś1 K D3. 5 उच्यते (for इऱ्यते).
- 5 °) T<sub>1</sub> क्रविच (for कस्माचिद्). Ś<sub>1</sub> वा (for हि). К<sub>2</sub> तस्माच दानयोगाद्वा; T<sub>2</sub> G क्रविद्वानप्रयोगाद्धि; M<sub>2</sub> दान-योगाच केषांचित्. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> एतद्; G<sub>4</sub> एवं (for एवं).

C. 3. 12493 B. 3. 181. 5 K. 3. 183. 5 कस्माचिद्दानयोगाद्धि सत्यमेव विशिष्यते ।
सत्यवाक्याच राजेन्द्र किंचिद्दानं विशिष्यते ॥ ५
एवमेव महेष्वास प्रियवाक्यान्महीपते ।
अहिंसा दृश्यते गुर्वी ततश्च प्रियमिष्यते ॥ ६
एवमेतद्भवेद्राजन्कार्यापेक्षमनन्तरम् ।
यद्भिप्रेतमन्यत्ते ब्रुहि यावद्भवीम्यहम् ॥ ७
युधिष्ठिर उवाच ।
कथं खर्गे गतिः सर्प कर्मणां च फलं ध्रुवम् ।
अश्चरीरस्य दृश्येत विषयांश्च ब्रवीहि मे ॥ ८
सर्प उवाच ।
तिस्रो वै गतयो राजन्परिदृष्टाः स्वकर्मभिः ।

मानुष्यं स्वर्गवासश्च तिर्यग्योनिश्च तित्त्रधा ॥ ९ तत्र वै मानुषाल्लोकाद्दानादिभिरतिन्द्रतः । अहिंसार्थसमायुक्तैः कारणैः स्वर्गमश्चते ॥ १० विपरीतेश्च राजेन्द्र कारणैर्मानुषो भवेत् । तिर्यग्योनिस्तथा तात विशेषश्चात्र वक्ष्यते ॥ ११ कामक्रोधसमायुक्तो हिंसालोभसमन्वितः । मनुष्यत्वात्परिश्चष्टस्तिर्यग्योनौ प्रस्चयते ॥ १२ तिर्यग्योन्यां पृथग्भावो मनुष्यत्वे विधीयते । गवादिभ्यस्तथाश्चेभ्यो देवत्वमपि द्व्यते ॥ १३ सोऽयमेता गतीः सर्वा जन्तुश्चरति कार्यवान् । नित्ये महति चात्मानमवस्थापयते नृप ॥ १४

- Ś1 K1. 2 om. (hapl.) 5<sup>cd</sup>. <sup>c</sup>) K3. 4 D1-3. 5 राजर्षे (for राजेन्द्र). — <sup>d</sup>) K3. 4 D1-3. 5 S (except T1) क्रचिद् (for किंचिद्).
- 6 a) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> महाराज (for महे°). b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> G<sub>2.4</sub> प्रियवाक्यं; D<sub>5</sub> प्रियं वाक्यं; M<sub>1</sub> प्रियाद्वाक्यान्. D<sub>5</sub> विशिष्यते; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> महामते (for मही°). d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>1-3.5</sub> तस्याश्च (for तत°).
- 7 °)  $D_1$ . 2 एव (for एतद्). °)  $K_2$  कांक्ष्याप्रेक्षम् ;  $K_8$   $D_8$   $G_1$  कार्यावेक्षम् ;  $D_5$  कार्यं वेद्यम् (for कार्यापेक्षम्).  $B_1$  अनुत्तमं (for अनन्तरम्). °)  $K_2$ . 3  $B_8$   $D_{C1}$   $D_{11}$   $T_1$  अन्यं (for अन्यत्).  $K_2$   $G_3$ ;  $G_4$   $G_5$   $G_7$   $G_8$   $G_8$
- 8 °) Śi Ki. 2 Di G2. 4 स्वर्ग (for स्वर्ग). °) Dn3 Di S इइयंते (for इइयेत). °) B4 विषयं च. Bi-3 D (except Di-3. 5) प्रमूहि विषयांश्च मे.
- 9 °) Ds मिश्रा (for तिस्तो). Ks Ds वि (for वै).

   b) Ds च (for स्व-). S जगदि(M °ती)ष्टा यथाविधि (Gs. s विध्रस्मृताः). After 9ab, Ms reads 11. c)
  Bs Dn Ds मानुषं; Ts Gs मनुष्यः (for मानुष्यं). Ti वासं च. d) Ds च ते; Ds तथा; S च तास (for च तत्).
- 10 °) Ś1 K1. 2. 4 D1. 8 G2 तन्नेव; B4 तन्नापि; T1 M तन्नेवं; T2 G3 तन्न तं; G1 अन्नेव. Dc मानुषाँ छोकान्; D4 मानुषा छोकाद्; G1 मानुषा छोका. b) S अनादिभिः (for अतन्दितः). c) G1 अहिंसार्थं. B2. 3 (m as in text). 4 °समायुक्तः. T1 M अहिंसार्थंश्च कार्यांथंः. d) T1 both उच्यते and अक्षुते (as in text).

- 11 M2 reads 11 after 9<sup>ab</sup>. <sup>c</sup>) B4 -गतान्; D3 यथा (for तथा). B2 पार्थ; T2 G2—4 चात्र (for तात). <sup>d</sup>) K1 D1 विशेषं. K1. 2 D1 T1 सक्ष्यते; K4 B2 D5 दश्यते (for वक्ष्यते). B4 विषयस्तात सक्ष्यते.
- 12 ab) Śi K Di-3. 5° लोभ°; B4° राग° (for ° क्रोध°). Śi K Di-3. 5° मोह° (for ° लोभ°). S यदा त्वत्र महत्वेन हिंसाथों (T2 G2-4° थैं) लोभ एव च. cd) B2° योनि: (for ° योनी). Śi Ki. 2 Di-3. 5 प्रजायते (for प्रस्). B4 तिर्यग्योनिष्ठ जायते. S मनुष्यमा(T2 G2-4° ष्य आ)विद्रोन्मोहात्स तिर्यग्वञ्ञो (T2 G2-4° ग्वञ्जा) भवेत्.
- 13 a) B D (except D<sub>1.8.5</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> तिर्थग्योन्याः; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> ग्योनी. Dc पृथग्भावे. b) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> मनुष्यत्वाद्; B<sub>2.8</sub> D<sub>6</sub> ध्यत्वं; B<sub>4</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4</sub> ध्यार्थे; Dc T<sub>1</sub> मानुष्यत्वं. G<sub>4</sub> विधीयतां. c) Ś<sub>1</sub> तथाश्विभ्यो. d) D<sub>1</sub> अभि-(for अपि). T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> भिद्यते; G<sub>4.4</sub> M विद्य<sup>c</sup> (for दृद्य<sup>c</sup>).
- 14 °) B1 होता (for एता). B1-3 Dc Dn D4.6 तात (for सर्वा). M2 सोयमेतावती जीतीर्. b) Ś1 K1.2 काल ; B2 वीर्य (for कार्य ). °) T G2.3 M निम्ने; G1 तिक्ते (for नित्ये). d) D1.2 यदि (for अव-). K4 B2.3 D1.2.5 स्थापयति; T2 G स्थाप्य चरेन् (G1 च वै); M2 स्थापय वै (for स्थापयते). N (except Ś1 K1.2) द्विजः (for न्प).
- 15 °) K1. 2 ततो; B2 Dc D6 जातौ (for जातो). Dc जातौ; T1 मातुश (for जातश्). K2. 4 M1 बलवद्; D8 भगवान् (for बल°). b) S1 नात्माथ; K1 चात्माय; K2 चात्माथ; K4 चात्माप; D3 आत्मा च; T1 नाञ्चाथ; T2 (before corr.) G2. 4 M नाञ्चाय; G1 [S]नामय- (for जात्मा

जातो जातश्र बलवान्भुङ्के चात्मा स देहवान् । फलार्थस्तात निष्पृक्तः प्रजालक्षणभावनः ॥ १५ युधिष्टिर उवाच ।

शब्दे स्पर्शे च रूपे च तथैव रसगन्धयोः।
तस्याधिष्ठानमञ्यग्रं ब्र्हि सर्प यथातथम्।। १६
किं न गृह्णासि विषयान्युगपन्तं महामते।
एतावदुच्यतां चोक्तं सर्वं पन्नगसत्तम।। १७
सर्प उवाच।

यदात्मद्रच्यमायुष्मन्देहसंश्रयणान्वितम् । करणाधिष्ठितं भोगानुपश्चङ्के यथाविधि ॥ १८ ज्ञानं चैवात्र बुद्धिश्व मनश्च भरतर्षभ । तस्य भोगाधिकरणे करणानि निनोध मे ॥ १९
मनसा तात पर्येति क्रमशो विषयानिमान् ।
विषयायतनस्थेन भृतात्मा क्षेत्रनिःसृतः ॥ २०
अत्र चापि नरच्याघ्र मनो जन्तोविंधीयते ।
तस्माद्युगपदस्थात्र ग्रहणं नोपपद्यते ॥ २१
स आत्मा पुरुषच्याघ्र भ्रुवोरन्तरमाश्रितः ।
द्रव्येषु सृजते बुद्धिं विविधेषु परावराम् ॥ २२
बुद्धेरुत्तरकालं च वेदना दृश्यते बुधैः ।
एष वै राजशार्व् विधिः क्षेत्रज्ञभावनः ॥ २३
युधिष्ठिर उवाच ।
मनसश्चापि बुद्धेश्र बृहि मे लक्षणं परम् ।

C. 3.12512 B. 3. 181. 24 K. 3. 183. 24

स). K<sub>3</sub> D<sub>1.2.5</sub> भुंके स्व(K<sub>3</sub> ैरम)फलसंभवं. — °) T G प्रजार्थेन तु (G<sub>2</sub> °थं कर्म-) (for फलार्थस्तात). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> चारु; D<sub>1.2</sub> तत्र (for तात). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> निष्कृतः; B<sub>1</sub> निर्भुकः (m as in text); D<sub>1.2</sub> निर्दिष्टः; T<sub>1</sub> निष्पन्नः; T<sub>2</sub> G<sub>1.3.4</sub> निर्वृत्तः; G<sub>2</sub> निष्पत्तः (for निष्पृक्तः). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> °पालन° (for °ळक्षण°).

 $16^{-a}$ )  $K_2$   $M_1$  शब्दस्पर्शे. — °)  $\acute{S}_1$  K  $B_3$   $D_{1-3.5}$   $M_1$  कस्य (for तस्य). N अव्ययो (for ° $\vec{s}$ ). —  $^a$ )  $B_4$   $T_1$  सर्वै;  $D_{1.2}$  तन्मे (for सर्पे).

17 ab) Ś1 K B1. 3 De D3 नु (K3 नु); D5 च (for न). D1-3. 5 गृह्णाति (for °सि). D1. 2 वा; D3. 5. 6 च (for ट्वं). D1. 2 महीपते (for महामते). S युगपच महाबुद्धे विषयान् (T1 °य:; T2 [after corr.] G2. 3° यं) कि न गृह्णति (T1 G1 M1 गृह्यते; M2 गृह्णते). — °) K1. 2 transp. चोकं and सर्वं (in a). T2 G2-4 चोक्तवा (for चोकं). T1 स एवमुच्यतां चोक्तः. — a) S सर्वं बृहि महामते.

18 <sup>a</sup>) S (except G<sub>4</sub>) तदा° (for यदा°). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> ° बुद्धिम् (for °द्रव्यम्). B<sub>4</sub> (corrupt) यदामुत्रवानायुष्मन्.

— <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> M देहे (for देह-). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2.4</sub> B<sub>2.8</sub> T<sub>1</sub>

M<sub>2</sub> कारणाधिष्ठतं (K<sub>4</sub> M<sub>2</sub> ° तान्); T<sub>2</sub> G करणाधिष्ठतो (G<sub>1</sub> ° तान्). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>6</sub> ° युंके (for ° भुङ्के).

19 <sup>ab</sup>) T1 G<sub>1</sub>. 2 M ज्ञानं चैव मनश्चात्र; T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>. 4 मनश्चेव महाभाग (for <sup>a</sup>). S बुद्धिश्च नरसत्तम (for <sup>b</sup>). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>6</sub> M<sub>1</sub> भोगाधिकारेण. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>. <sub>6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 M<sub>2</sub> कार (for कर).

20 °) T1 स तु (for तात). M मन: सततमन्वेति (M2° पर्येति). — °) Ś1 K1. 2° यतनं वेति; K3° यतनस्थे

तु;  $D_6$  स्थाने;  $T_1$  स्था हि;  $G_1$  स्थानं;  $G_2$  त्वेन. —  $^d$ )  $S_1$   $K_{1,2}$   $D_{8,6}$  क्षेत्रमाधितः;  $K_{8,4}$  मिश्रितः;  $B_2$   $D_{1,2}$  मास्थितः;  $T_1$  M निश्चितः;  $T_2$   $G_{2-4}$  विष्ठितः.  $G_1$  भूतक्षेत्रं विनिश्चितं.

21 a) B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-8.5</sub>) G<sub>1</sub> तत्र (for अत्र). D<sub>1.2</sub> [अ]पि च (by transp.). — c) B Dn D<sub>4.6</sub> T<sub>1</sub> अत्रास्य (by transp.); Dc अर्थस्य. — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> न विधीयते (for नोप°).

22 b)  $K_4$  रंतरतः स्थितः.  $K_8$   $Dn_2$  S आस्थितः (for आश्रितः). —  $M_2$  om.  $22^c-24^d$ . — c)  $K_4$  तहै (for बुद्धि). B D (except D1-8. s) बुद्धि दृष्येषु स्जिति. — d)  $G_4$  विषयेषु (for विवि°).  $K_1$  [अ]पवारणां;  $K_2$ . s [अ]परावरां;  $K_4$  परावरान्;  $B_1$   $D_2$  परापरां;  $D_3$  परां परां;  $T_2$   $G_3$  परावराः.

23 M<sub>2</sub> om. 23 (cf. v.l. 22). — °) K<sub>8</sub> B<sub>1. 3</sub> Dc<sub>2</sub> Dn1. n<sub>8</sub> D<sub>4. 6</sub> °कालाच; B<sub>2. 4</sub> Dc<sub>1</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>8</sub> °कालाच; D<sub>1. 2</sub> °कालोश्थं; D<sub>5</sub> °कालाथ. Sí बुद्धेरुत्तमकालाच; K<sub>1</sub> बुद्धेरुत्तास्कालाख. — °) D<sub>1</sub> वेदनं; G<sub>2</sub> चेतसो; G<sub>4</sub> चेतना (for वेदना). D<sub>5</sub> [आ]देश्यते (for इश्यते). — °) D<sub>1. 2</sub> पृथम् (for एष). Sí K<sub>1. 2</sub> G<sub>4</sub> ते (for ते). T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> नर° (for राज°). — °) K<sub>1. 2</sub> D<sub>1. 3. 4. 5</sub> G<sub>1</sub> विधि-; T<sub>1</sub> विधि (for विधि:). D<sub>5</sub> -क्षेत्रस्य (for क्षेत्रज्ञ-). K<sub>5</sub> D<sub>8</sub> विधिवरक्षेत्रभावनः.

24 Maom. 24 (cf. v.l. 22). — b) Ds कि (for मे). — c) Bs यत्तद् (for एतद्). Śi Ki. a ayvi (for विद्वां). — d) Gs विधीयतां.

25 °) G1 आत्मगता (for आत्मानुगा). K3 [अ]संत; B2 Dn D4 [अ]तीव (for तात). — b) Ś1 K D1.2 उत्पन्नेन;

C. 3. 12512 B. 3. 181. 24 K. 3. 183. 24

## एतदध्यात्मविदुषां परं कार्यं विधीयते ।। २४ सर्प उचाच ।

बुद्धिरात्मानुगा तात उत्पातेन विधीयते। तदाश्रिता हि संज्ञेषा विधिस्तस्येषणे भवेत्॥ २५ बुद्धेर्गुणविधिर्नास्ति मनस्तु गुणवद्भवेत्। बुद्धिरुत्पद्यते कार्ये मनस्तृत्पन्नमेव हि॥ २६ एतद्विशेषणं तात मनोबुद्धोर्मयेरितम्। त्वमप्यत्राभिसंबुद्धः कथं वा मन्यते भवान्॥ २७ युधिष्ठिर उवाच ।

अहो बुद्धिमतां श्रेष्ठ ग्रुभा बुद्धिरियं तव । विदितं वेदितव्यं ते कस्मान्मामनुपृच्छिस ॥ २८ सर्वज्ञं त्वां कथं मोह आविश्वतस्वर्गवासिनम् ।

Ds उत्पन्नित; Ds उत्पन्नस्य (for उत्पातेन). —  $^c$ )  $K_3$  Ds [अ]पि;  $B_4$  [ए]पा (for हि). B De  $D_4$ .  $_6$  संज्ञा च ( $B_4$  हि); Dn सा ज्ञेया (!);  $D_5$  विज्ञेया;  $T_2$   $G_3$ .  $_4$  तस्येषा (for संज्ञेषा). —  $^d$ )  $B_2$  Dn  $D_4$ .  $_6$   $M_1$  बुद्धिस (for विधिस्).  $K_2$  तस्येषिणे;  $K_3$  तस्येषे चे;  $K_4$   $D_1$ .  $_6$  तस्येषणा; B ( $B_{2m}$  as in text)  $D_6$  तस्येषिणो; Dn  $D_4$ .  $_6$   $T_2$  (after corr.)  $G_8$  तस्येषिणी;  $D_{1}$ .  $_2$  तत्रेषणो,  $G_{1}$ .  $_2$  तस्येषणो.

26 B<sub>1</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 transp. 26<sup>ab</sup> and 26<sup>cd</sup>. — T<sub>1</sub> M om. 26<sup>ab</sup>. — a) K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 3 बुद्धिर् (for बुद्धेर्). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 3 विधिर्नाम; B<sub>2</sub> (m as in text) Dc<sub>1</sub> Dn<sub>2</sub> विधानेन; Cnp विधिर्नास्ति (as in text). — b) B Dc<sub>1</sub> Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>4</sub>. 6 तद्भुण (for तु गुण ). — B<sub>8</sub> om. 26<sup>cd</sup>. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 त्र्पद्यते (for उत्पद्यते). K<sub>3</sub>. 4 B (B<sub>3</sub> om.) D G<sub>1</sub> कार्यान् (for कार्ये). — d) B<sub>4</sub> S च (for हि).

27 °) S एतत्तात विशेषेण. — °) Ś1 K1. 2 ° बुद्ध्या; Dc D1. 8 ° बुद्धेर् (for ° बुद्ध्योर्). B D (except D1-3. 6) G4 यदंतरं (for मयेरितम्). — °) K3 Dc2 D2. 4 अति ; K4 Dn2. n3 T G2-4 M अपि (for अभि-). D2 नंस्कुद्धः; D8 नंतुष्टः; T2 G3 नंबद्धः; G2 नंबंधः; M1 नंबद्धं (for नंबुद्धः). — °) S कथं (T1 कामं) वा मन्यसे स्वयं.

28 b) Ś1 K1. 2 गुद्धा; K4 महा-; T1 G2 M कृता; G1 मता; G4 नाम्ना (for ग्रुमा). K2 M2 अयं (for इयं). — d) B2-4 Dc1 Dn D4 सम्- (for माम्). T2 G2-4 कस्मान्नहुष पृच्छिति. — K2. 4 (which om. 29-31) ins. after 28 a passage given in App. I (No. 20).

29 Ks. 4 om. 29-31. — 4) Śi Ki सर्वज्ञत्वात्; Ks

एवमद्भुतकर्माणमिति मे संशयो महान् ॥ २९ सर्प उवाच ।

सुप्रज्ञमिप चेच्छ्रसृद्धिर्मोहयते नरम् । वर्तमानः सुखे सर्वो नावैतीति मितर्मम ॥ ३० सोऽहमैश्वर्यमोहेन मदाविष्टो युधिष्ठिर । पतितः प्रतिसंबुद्धस्त्वां तु संबोधयाम्यहम् ॥ ३१ कृतं कार्यं महाराज त्वया मम परंतप । श्लीणः शापः सुकृच्छ्रो मे त्वया संभाष्य साधुना॥ ३२ अहं हि दिवि दिच्येन विमानेन चरन्पुरा । अभिमानेन मत्तः सन्कंचिन्नान्यमचिन्त्यम् ॥ ३३ ब्रह्मिपदेवगन्धर्वयक्षराक्षसिकंनराः । करान्मम प्रयच्छन्ति सर्वे त्रैलोक्यवासिनः ॥ ३४

 $D_{1.\,4.\,6}\,G_{4}\,$ सर्वज्ञ त्वां;  $T_{1}\,$ धर्मज्ञं त्वां (for सर्वज्ञं त्वां). —  $^{b}$ )  $B_{1}\,$  प्राविशत्; S ह्यगमत् (for आविशत्).  $\acute{S}_{1}\,$   $\acute{K}_{1}\,$   $\acute{M}_{2}\,$  °वासिनां;  $G_{1}\,$  °गामिनं. —  $After\,\,29^{ab}$ ,  $B_{1.\,\,8}\,$  Dc ins.:

888\* कथं च सर्पतां यातो भवान्ब्याख्यातुमईति।
— °) D1. 2 एतद° (for एवम°).

30 K<sub>2</sub>. 4 om. 30 (cf. v.l. 29). — a) K<sub>1</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>1</sub>. 4 M सुप्राज्ञम्. D<sub>1</sub>. 2 वे (for चेत्). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3. 4 दूरम् (for ज्ञूरम्). — b) D<sub>1</sub>. 2 G<sub>1</sub> बुद्धिर् (for ऋदिर्). — d) B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) मुह्यती (for नावेती).

31 K<sub>2</sub>. 4 om. 31 (cf. v.l. 29). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> यदा विष्टो; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>—4 मदयुक्तो. B<sub>4</sub> [अ]वमन्य वे (for युधि°). — c) Ś<sub>1</sub> पातितः; T<sub>1</sub> प्रतीतः (for पतितः). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> D<sub>4</sub> • बुद्धः सन् (for °संबुद्धस्). — d) B<sub>4</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> अतः (for अहम्).

32 °) T1 M2 पाप: (for शाप:). K4 Dc2 D8 स (for सु-). K4 क्रत्स्नो; G4 -कुच्छ्रान् (for -कुच्छ्रो).

33 °) G1 नब्येन (for दि°). — b) Dc2 D1. 2. 5 [आ]चरं (for चरन्). — c) Ś1 अपि; K3. 4 D1-3. 5 अति (for अभि-). Ś1 K1. 2 संतप्त:; D1. 2 मनसि (for मत्तः सन्). S वै (for सन्). — d) K3 D1 किंचिन्; Dc Dn1. n3 कचिन्; Dn3 कचिन् (for कंचिन्). D5 नान्यं किंचिद् (for कंचिन्नान्यम्). S कंचि(G1 किंचि-; G2 कश्चि)दन्यन्न चिन्तये.

34 °) D<sub>5</sub> ब्राह्मणा; M<sub>1</sub> सहिंच (for ब्रह्मिंच). K<sub>2</sub> व्यक्तिभिदेवगंधर्वाः; B<sub>1</sub> ब्रह्मदेविषेगंधर्व-. — b) B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-8</sub>, 5) G<sub>1</sub> °पन्नगाः (for 'किनराः). — c) D<sub>3</sub>

चक्षुषा यं प्रपश्यामि प्राणिनं पृथिवीपते ।
तस्य तेजो हराम्याशु तिद्ध दृष्टिबलं मम ॥ ३५
ब्रह्मपीणां सहस्रं हि उवाह शिविकां मम ॥
स मामपनयो राजन्भ्रंशयामास वै श्रियः ॥ ३६
तत्र ह्यगस्त्यः पादेन वहन्स्पृष्टो मया ग्रुनिः ।
अदृष्टेन ततोऽस्म्युक्तो ध्वंस सपेति वै रुषा ॥ ३७
ततस्तस्माद्दिमानाग्रात्प्रच्युतश्च्युतभूषणः ।
प्रपतन्बुबुधेऽऽत्मानं च्यालीभूतमधोग्रुखम् ॥ ३८
अयाचं तमहं विग्रं शापस्यान्तो भवेदिति ।
अज्ञानात्संप्रवृत्तस्य भगवन्थ्यन्तुमर्हिस ॥ ३९
ततः स माग्रुवाचेदं प्रपतन्तं कृपान्वितः ।

युधिष्ठिरो धर्मराजः शापाच्यां मोक्षयिष्यति ॥ ४० अभिमानस्य धोरस्य बलस्य च नराधिप । फले क्षीणे महाराज फलं पुण्यमवाप्स्यसि ॥ ४१ ततो मे विस्मयो जातस्तदृष्ट्वा तपसो बलम् । ब्रह्म च ब्राह्मणत्वं च येन त्वाहमचूजुदम् ॥ ४२ सत्यं दमस्तपो योगमहिंसा दाननित्यता । साधकानि सदा पुंसां न जातिर्ने कुलं नृप ॥ ४३ अरिष्ट एष ते आता भीमो ग्रुक्तो महाग्रजः । स्वस्ति तेऽस्तु महाराज गमिष्यामि दिवं पुनः ॥ ४४ वैशंपायन उवाच ।

इत्युक्त्वाजगरं देहं त्यक्त्वा स नहुषो नृपः।

C. 3. 12533 B. 3. 181. 44 K. 3. 183. 47

कामान्; S वरं (for करान्). —  $^d$ ) K  $Dc_2$   $D_1$  सर्व (for सर्वे).

35 °) G1 सं- (for यं). D1 च (for प्र-). — b) K1 T G प्राणिनां. B1. 3 Dc D4. 6 S °श्वर; D1. 2 °तले (for °पते). — °) T2 G2-4 प्राणान् (for तेजो). — d) D5 तथा (for तिज्ञ). K2 B D (except D1-3. 5) दृष्टेवंलं (B2 वंलेर्स्) (for दृष्टिवलं). Dc महत् (for मम).

36 °) Ś1 K D1-3. 5 मह° (for ब्रह्म°), and तु (for हि). T1 G1. 2. 4 M1 सहस्राणि (for °सं हि). — b) Ś1 K1. 2 प्रोवाह; S (except T2 G3) वहन्ति (for उवाह). — c) Dc2 D2. 6 T2 G3 ममा° (for माम°). — d) Ś1 K1. 2 भारत (for वै श्रियः).

37 a) Ds S [अ] पि (for हि). K1 T1 पापेन; B4 तु मया (for पादेन). — b) B4 पदा (for वहन्). B4 Dns Ds G1. 2. 4 M1 महा- (for मया). — c) B D (except D1. 2. 5) T2 G2-4 अगस्त्येन (for अद्देशन). Ks Ds हि; K4 T1 [S] पि (for Sस्मि). Ks. 4 [उ] कं (for [उ] को). — d) K2 ध्रुवं (for ध्वंस). Ks तदा; Dc मुषा (for रुषा). Ds सपेस्त्वं च भवेति ह.

38 a) K1. 2 B Dc2 Dn1. n2 D3. 4 G1. 2 M1 विमान्नाइयात्. — b) Ś1 K1. 2 च्युत: प्रच्युत- (for प्रच्युत्रस्व्युत-). B2 Dn1 (m as in text) - लक्षण: (for - भूषण:). — c) D1 G4 प्रा- (for प्र-). — d) Ś1 च्याध°; K2 च्याल (for ब्याली°).

39 b) D1 भविष्यति (for भवे°). — Before 31<sup>cd</sup>, B Dc Dn Ds (marg.). 4 ins. सर्पं उ°. — c) B1-3 D (except D1-3. 5) प्रमादास्सं(B1 °दं मे)प्रमृदस्य. — d) T1 M1 भगवान्. B1 वक्तम् (for क्षन्तुम्).

40 b) D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub> μαςπ (for μη).

77

Ś1 K2. 4 दया (for कृपा). — 4) Ś1 त्वा (for त्वां).

41 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> अति (for अभि ). S चैतस्य (for घोरस्य). — <sup>b</sup>) K<sub>5</sub> धनस्य; B Dn D<sub>4</sub> पाप ; Dc D<sub>6</sub> शाप (for बरू ). — <sup>c</sup>) S स्व(G1 ह्य)निर्दिष्टं (for महा ). — <sup>d</sup>) Ś1 K D1-3 पुण्यं फलम् (by transp.).

42 <sup>a</sup>) D<sub>6</sub> अति (for ततो). — <sup>b</sup>) D<sub>2</sub> दृष्ट्वा तत् (by transp.); T<sub>1</sub> तं दृष्ट्वा. — <sup>c</sup>) D<sub>3</sub> ब्रह्मचर्यं ब्राह्मणस्वं. — <sup>d</sup>) D<sub>2</sub> M तेन (for येन). D<sub>2</sub> चा<sup>°</sup> (for त्वा<sup>°</sup>). K<sub>4</sub> D<sub>3</sub>, <sub>5</sub> अनुसुदं (for अचूचुदम्).

43 °) K1 तपो दमो (for दमस्तपो). Ś1 K D1. 2. 5 योगस; B Dc Dn Ds. 4. 6 दानम् (for योगम्). — b) Ś1 K D1. 2. 5 त्विहंसा (for अहिंसा). B1-3 D (except D1. 2. 5) धर्म-; S ज्ञान-(for दान-). K1. 2 Dc G1 नित्यदा; D5 नित्युत; T1 नित्यदा: (for नित्यता). B4 अहिंसा चापि सर्वशः. — c) S सतां (for सदा). — d) Ś1 K1. 2 क्रचित् (for नप). G1 न ज्ञातिर्न बलं नप.

44 °) Śi Ki. 2 अरिष्टाद् (for अरिष्ट). Та Gi-8 एव (for एव). — b) Та Gs Dos मुक्तो भीमो (by transp.). Dos °बल: (for °मुजः). B Doi Dn Ds. 6 भीमसेनो महाबलः. — c) Ba °बाहो (for °राज). — d) S गमिष्येहं (for °ध्यामि). Śi Ki. 2 transp. दिवं and पुनः. Ds गच्छामि त्रिदिवं नृष. — After 44, S ins.:

889\* स चार्य पुरुषज्याच्य कालः पुण्य उपस्थितः। तदस्मात्कारणात्पार्थ कार्यं मम महत्कृतम्।

[(L. 1) G<sub>1</sub> चापि (for चायं). T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> उपागत: (for उपस्थित:). — (L. 2) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> तन्मे (for मम).]

45 After the ref., S ins.:

890\* ततस्तस्मिन्सुहूर्ते तु विमानं कामगामि वै।

C. 3. 12533 B. 3. 181. 44 K. 3. 183. 47 दिच्यं वपुः समास्थाय गतिस्तिदिवमेव ह ॥ ४५
युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा आत्रा भीमेन संगतः ।
धौम्येन सहितः श्रीमानाश्रमं पुनरभ्यगात् ॥ ४६
ततो द्विजेभ्यः सर्वेभ्यः समेतेभ्यो यथातथम् ।
कथयामास तत्सर्वं धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ ४७
तच्छूत्वा ते द्विजाः सर्वे आतरश्रास्य ते त्रयः ।

आसन्सुवीडिता राजन्द्रौपदी च यशस्त्रिनी ॥ ४८ ते तु सर्वे द्विजश्रेष्ठाः पाण्डवानां हितेप्सया । मैवमित्यब्रवन्भीमं गर्हयन्तोऽस्य साहसम् ॥ ४९ पाण्डवास्तु भयान्मुक्तं प्रेक्ष्य भीमं महाबलम् । हर्षमाहारयांचक्रविंजहुश्च मुदा युताः ॥ ५०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १७८ ॥ समाप्तमाजगरपर्व ॥

## 909

# वैद्यांपायन उवाच । निदाघान्तकरः कालः सर्वभूतसुखावहः । तत्रैव वसतां तेषां प्राष्ट्रद् समभिषद्यत ॥ १ छादयन्तो महाघोषाः खं दिश्रश्र बलाहकाः ।

प्रववर्षुदिवारात्रमसिताः सततं तदा ॥ २ तपात्ययनिकेताश्च शतशोऽथ सहस्रशः । अपेतार्कप्रभाजालाः सविद्युद्विमलप्रभाः ॥ ३ विरूद्धशप्पा पृथिवी मत्तदंशसरीसृपा ।

अवपातेन महता तत्रावापतदुत्तमम्।

[(L. 1) T1 G1 M1 कामगं शुभं (for °गामि वै). — (L. 2) T1 अपदानेन; T2 G3 (both after corr.) अपपातेन; G4 अपवादेन (for अवपातेन).]

— b) B D (except D1-8. s) मुक्तवा (for त्यक्तवा). K1 De G1. 2 नृप (for नृप:). — cd) B2 यातस (for गतस्). K2-4 D8. s हि; B4 च (for ह). S दिवं (T1 वि; T2 G8 वंयं) दिव्यवपुर्भूत्वा स्वकर्मविजितं यथी.

46 °) B1 T2 G2-4 M तु (for [अ]पि). T1 G1 ततो युधिष्ठिरो राजा. — b) Ś1 K1. 2. 4 D1. 2 भीमसेनेन; K3 D3. 5 भीमेन सह (for आत्रा भीमेन). — d) B1-8 D (except D1-8. 5) आगमत; M1 अभ्ययात् (for अभ्यगात्).

47 ab) D5 प्रेंभ्यः (for स°). S ततो द्विजेषु सर्वेषु समेतेषु यथा°. — d) T2 G2-4 M2 °पुत्रो (for °राजो).

48 °) S द्विजश्रेष्ठा (for द्विजा: सर्वे). — °) K4 च तथा; B1 चापि ते; B2. ३ चास्य ये; D6 चैव ते (for चास्य ते). — °) Dc सुविस्मिता; D1. 2 सुपीडिता. T2 G2-4 पार्था (for राजन्). M आसन्सुगीतमनसो.

49 °) B<sub>2</sub> च; D<sub>2</sub> तु (for तु). De D<sub>8</sub> द्विजा: श्रेष्ठा:.

- b) D<sub>5</sub> M<sub>1</sub> °च्छया (for °प्सया). - K<sub>1</sub> om. 49°-50°.

- c) B<sub>8</sub> 4 नैवम् (for मैवम्). K<sub>4</sub> [उ]क्तवान्; D<sub>5</sub> T<sub>1</sub>
[अ]ब्रवीद् (for [अ]ब्रुवन्).

50 K<sub>1</sub> om. 50 (of. v.l. 49). — °) K<sub>2</sub> B<sub>2</sub> °यामासुर्

( for "यांचकुर्). — d) Ś1 K2. 8 B2. 8 D6 G1. 2 [अ]न्विताः ( for युताः ).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: N M2 आजगर (followed by समाप्त except in B1). — Adhy. name: G1 नहुष-चाप(sic)विमोचनभीमसेनमोक्षणं; M2 नहुषशापविमोचनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 180 (Dn3 181); D1 186; S (M2 sup. lin.) 182 (M2 orig. 184). — Śloka no.: Dn 49; D1 50.

## 179

1 °) K<sub>8</sub> G<sub>1. 4</sub> M<sub>1</sub> निदाघानंतर: — °) K<sub>4</sub> D<sub>8</sub> सम (for [प]а). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> प्रावृण्णामाभ्यपद्यत; K<sub>4</sub> T G<sub>1</sub> (sup. lin.). 3. 4 M प्रावृद्दकालोभ्यपद्यत; Dc D<sub>2</sub> प्रावृद्दसम-भिपद्यते; G<sub>1. 2</sub> प्रावृद्दकालोभ्यवर्तत.

2 <sup>a</sup>) B<sub>1. 2. 4</sub> महाघोरा:. — <sup>b</sup>) S वलाहका:. — <sup>c</sup>) S<sub>1</sub> प्रववहुर्; Dc अभ्यवपुर्. — <sup>d</sup>) S<sub>1</sub> K D<sub>1-3. 5</sub> घना: (for तदा).

3 °) Ś1 K1. 2 T2 G2-4 तपात्यये निकेता:; B2 उपादाय निकेता:. T1 G1. 2 M तु; T2 G3. 4 ते (for च). — b) S वलाहका: (for सह°). — °) K4 B2 ज्वाला: (for जाला:) Ś1 K1. 2 अपन्ना: कदलीजाला:. — d) T G सविद्युन्मंडलप्रभाः. बभ्व पयसा सिक्ता श्चान्तभूमरजोरुणा ॥ ४ न स्म प्रज्ञायते किंचिद्म्भसा समवस्तृते । समं वा विषमं वापि नद्यो वा स्थावराणि वा ॥ ५ शुब्धतोया महाघोषाः श्वसमाना इवाशुगाः । सिन्धवः शोभयांचक्रः काननानि तपात्यये ॥ ६ नदतां काननान्तेषु श्र्यन्ते विविधाः स्वनाः । षृष्टिभिस्ताड्यमानानां वराहमृगपश्चिणाम् ॥ ७ स्तोककाः शिखिनश्चैव पुंस्कोकिलगणैः सह । मत्ताः परिपतन्ति स्म दर्दुराश्चैव दिपताः ॥ ८ तथा बहुविधाकारा प्राष्ट्रण्मेघानुनादिता । अभ्यतीता शिवा तेषां चरतां मरुधन्वसु ॥ ९ क्रौश्चहंसगणाकीणी शरत्प्रणिहिताभवत् । रूढकश्चवनप्रस्था प्रसन्नजलनिम्नगा ॥ १०

विमलाकाशनक्षत्रा शरत्तेषां शिवाभवत् ।

मृगद्विजसमाकीणां पाण्डवानां महात्मनाम् ॥ ११
पश्यन्तः शान्तरजसः क्षपा जलदशीतलाः ।

ग्रहनक्षत्रसंघैश्व सोमेन च विराजिताः ॥ १२
कुमुदैः पुण्डरीकैश्व शीतवारिधराः शिवाः ।
नदीः पुष्करिणीश्वैव दहशुः समलंकृताः ॥ १३
आकाशनीकाशतटां नीपनीवारसंकुलाम् ।
वभ्व चरतां हर्षः पुण्यतीर्थां सरस्वतीम् ॥ १४
ते वै मुमुदिरे वीराः प्रसन्नसिल्लां शिवाम् ।
पश्यन्तो हृदधन्वानः परिपूर्णां सरस्वतीम् ॥ १५
तेषां पुण्यतमा रात्रिः पर्वसंघौ सम शारदी ।
तत्रैव वसतामासीत्कार्तिकी जनमेजय ॥ १६
पुण्यकृद्धिर्महासन्त्वैस्तापसैः सह पाण्डवाः ।

C. 3. 12555 B. 3. 182. 17 K. 3. 184. 17

- 4 °) B D (except D<sub>1-3.5</sub>) घरणी (for पृथिवी).

   °) D<sub>5</sub> मत्तपक्षि°. °) Ś1 K<sub>1-3</sub> B<sub>3.4</sub> Dc D<sub>3</sub> शांता सर्व(Dc च सु-)मनोहरा; B<sub>1.2</sub> Dn D<sub>4.6</sub> शांता सर्वमनोरमा; D<sub>5</sub> T G शांतधूमरजोगुणा.
- 5 b)  $B_1$  अंभसा समिभुतं;  $B_2$  अंभसा परमद्भुते;  $S_3$  अद्मिर्कोके परिष्ठुते. a)  $K_2$ . a  $B_1$ . a. a D  $C_1$   $C_2$   $C_3$   $C_4$   $C_5$   $C_6$   $C_6$   $C_7$   $C_8$   $C_8$
- 6 °) K1. 4 B Dn D4. 6° वेगाः; K3° घोराः (for ° घोषाः). — b) S श्रसंत (T1 G1 M °त्य) इव शीव्रगाः.
- 7 b) T1 G2 M स्वरा:; G1 गिर: (for स्वना:). c) K4 B Dn D4. 6 छाद्य° (for ताङ्य°). T2 G2-4 om. 7<sup>d</sup>-10<sup>a</sup>.
- **8**  $T_2$   $G_{2-4}$  om. 8 (cf. v.l. 7). °)  $K_4$   $D_{1-3}$   $T_1$  परिनदंति;  $G_1$  M परिगदंति.
- 9 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> om. 9 (cf. v.l. 7). <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> Dc M <sup>\*</sup> कारा:. <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> B<sub>1</sub> M <sup>\*</sup> जुनादिता:; K<sub>4</sub> <sup>\*</sup> भिनादिता:. <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> अभ्यतीता:; T<sub>1</sub> अप्यतीता; G<sub>1</sub> M अभ्यतीयात्. Ś<sub>1</sub> शिवास; Dc गिरास्. After 9, K<sub>1</sub> repeats 3. 178. 49<sup>c</sup>-50<sup>d</sup> (with unimportant v.l.).
- 10 T₂ G₂-₄ om. 10<sup>a</sup> (cf. v.l. 7). <sup>a</sup>) K₁-₃ Dc D₁-₃. ₅ इंसक्रोंचगणा (D₅ °समा)कीणा; K₄ B Dn क्रोंचहंस-समा °; G₁ ततः क्रोंचगणा ° (cf. 11<sup>c</sup>). <sup>b</sup>) K₄ B Dn D₄. ₅ शरस्त्रमुदिता °; D₃ G₁. ₂ शरस्त्राणिहिता °. D₂ om. (hapl.) 10<sup>c</sup>-11<sup>b</sup>. <sup>c</sup>) Ś₁ K₂ ॡडकक्ष्य °; K₃ D₁. ₃ ॡढशाष्प °.

- d) K1. 3. 4 D3 T1 ैनिस्त्रगाः.
- 11  $D_2$  om.  $11^{ab}$  (cf. v.l. 10). °)  $D_c$   $D_{1.2}$  S (except  $T_2$   $G_8$ ) मृगद्विजगणा°;  $D_b$  सृगपक्षिसमा° (cf.  $10^a$ ).
- 12 a) Ś1 K1-3 Dc2 D1-3. 5 प्रयतां ; K4 B1. 4 Dc1 Dn D4. 6 दृश्यते ; T1 G2 ततस्तु. Dc D5 शांतरजसां. b) B2 जलदसेविता. d) K3 D3 T1 G1 विराजता.
- 13 °) Ś1 K2 नद्य:. S पुष्करिण्यक्ष नद्यक्ष. ²) Ś1 K1. 2 दश्यंत; K8 D1. 2 पश्यंत: (for दह्यु:).
- 14 °) De °नीकाशतटी; Ds T1 M °संकाशतटां; T2 G °सं(G1°नी)काशजलां. b) K4 B De Dn D1-4.6 T2 G1-3 M ती(D2.3 G1 M नी)रवानीर°; T1 नीलनीवार°; G4 तीरवानर°. c) Ds पश्यतां (for चरतां).
- 15 Ks om. (hapl.) 15. a) Ds प्रमुद्ति (for मुमुद्दिर). b) Bs मुम्दि (for शिवाम्). d) Dc Ds. 6 G1 M प्रति (for परि ).
  - 16 b) Do सु-; S च (G4 वि-) (for सा).
- 17 °) Ds तापसैश्च (for महासत्त्वेस). °) Ds तै: संवै: (for तापसै:). K2 Ds पांडवै:. °) Ś1 K1. 2 Dn2 ते सर्वे; Ks. 4 D1-5 M तरपर्व; Dn1. ns तरसर्वे; G2 ततस्ते (for तरसर्वे). T2 G2-4 भरतश्रेष्ट. °) Ds वभृतुर; T2 G समृषुर.
- 18 °) D<sub>1.3</sub> S तस्मिन्नस्युदये तत्र (D<sub>1.8</sub> तस्मिन्).
   °) D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G सार्ध (for चैव).

C. 3. 12555 B. 3. 182. 17 K. 3. 184. 17 तत्सर्वं भरतश्रेष्ठाः समूहुर्योगमुत्तमम् ॥ १७ तमिस्राभ्युद्ये तस्मिन्धौम्येन सह पाण्डवाः ।

स्तैः पौरोगवैश्वेव काम्यकं प्रययुर्वनम् ॥ १८

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७९ ॥

## 900

वैद्यांपायन उवाच।
काम्यकं प्राप्य कौन्तेया युघिष्ठिरपुरोगमाः।
कृतातिथ्या मुनिगणैर्निषेदुः सह कृष्णया।। १
ततस्तान्परिविश्वस्तान्वसतः पाण्डुनन्दनान्।
ब्राह्मणा बहवस्तत्र समन्तात्पर्यवारयन्।। २
अथाव्रवीद्विजः कश्चिदर्जुनस्य प्रियः सखा।
एष्यतीह महाबाहुर्वशी शौरिरुदारधीः।। ३
विदिता हि हरेर्यूयमिहायाताः कुरूद्वहाः।
सदा हि दर्शनाकाङ्की श्रेयोन्वेषी च वो हरिः।। ४
बहुवत्सरजीवी च मार्कण्डेयो महातपाः।
स्वाध्यायतपसा युक्तः क्षिप्रं युष्मान्समेष्यति।। ५

तथैव तस्य ब्रुवतः प्रत्यदृक्ष्यत केशवः ।
सैन्यसुप्रीवयुक्तेन रथेन रथिनां वरः ॥ ६
मधवानिव पौलोम्या सिहतः सत्यभामया ।
उपायाद्देवकीपुत्रो दिदृक्षुः कुरुसत्तमान् ॥ ७
अवतीर्य रथात्कृष्णो धर्मराजं यथाविधि ।
ववन्दे सुदितो धीमान्भीमं च बिलनां वरम् ॥ ८
पूजयामास धौम्यं च यमाभ्यामभिवादितः ।
परिष्वज्य गुडाकेशं द्रौपदीं पर्यसान्त्वयत् ॥ ९
स दृष्ट्वा फल्गुनं वीरं चिरस्य प्रियमागतम् ।
पर्यष्वजत दाशार्दः पुनः पुनररिंदमम् ॥ १०
तथैव सत्यभामापि द्रौपदीं परिषस्वजे ।

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 G2. 4 आरण्य. — Adhy. name: Ś1 K4 प्रावृह्वर्णनं; K1 प्रावृह्वरुनं (sic); B1 De Dn1. n3 D1 काम्यकवनप्रवेश:; B3 D4. 6 G1 काम्यकप्रवेश:; D2 काम्यके पुन: प्रवेश:; D5 काम्यकगमनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 181 (Dn3 182); D1 187; S 183 (M2 185). — Śloka no.: Dn D1 18.

### 180

1 a) Ks D1. 2. 5. 6 S (except T1 G1 M1) कौरव्या; K4 B Dn D3. 4 कौरव्य (for कौन्तेया).

2  $T_{1}$  om.  $2^{ab}$ . —  $^{b}$ )  $\acute{S}_{1}$   $K_{1-8}$  Dc  $D_{b}$  वसतस्तत्र पांडवान्. —  $^{c}$ )  $\acute{S}_{1}$   $K_{2}$  वसतस् (for बहुवस्). —  $^{d}$ )  $D_{b}$  पांडवान् (for समन्तात्).

3 °)  $K_2$  द्विजश्रेष्ठ:;  $T_1$  प्रिय: कश्चिद्. — °)  $B_2$   $D_1$  स एष्यित;  $D_2$ 0 आयातीह;  $M_1$ 0 एष्यतीति. S0 (except  $G_1$ ) महाबुद्धिर्. — °)  $B_1$  शुचिर् (for शौरिर्).

4 °) Ś1 K1. 2 सदा च; S स चापि (T1 सदापि). — d)
Dc चरो; T1 च यो (for च वो).

5 M om. 5. — b) Here and in the sequel Śi Ki मार्कांडेय:! Ki-3 B4 D3. 5 महायशाः. — d) D5 उपैष्यति (for समे°).

6 °) Ds [ए]तद् (for [ए]व). K4 B2.4 Dc1 Dn D4-6 transp. तस्य and जुवत:. — b) Ds transp. प्रसं and केशव:. — °) K2 B D (except Dc2 D1.2) शैंड्य (for सैन्य ).

8 b) Ś1 K1-3 B4 Dc D1-3. 5 युधिष्ठिरं (for यथा°).
— K3 om. 8<sup>cd</sup>. — c) Ś1 K1. 2 B4 Dc D1-3. 5 [5]थ मुदा (for मुदितो).

9 a) B<sub>2</sub>. s Dc Dn S (except T<sub>1</sub> M<sub>1</sub>) स (for च).

c) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> महाभागां; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M<sub>2</sub> महाराज (for गुडा°).

d) K<sub>3</sub> B<sub>1</sub> Dc<sub>2</sub> G<sub>1</sub> परिसांत्वयत्; B<sub>2</sub>. s D<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub>

M परिसांत्वयन्.

10 °) N फाल्गुनं (K1 फल्गुणं). — K3 om. 10°-11°. — °) D2 G1 परि (for पर्य °). — °) Ś1 K1 एनम्; K2 Dc2 एवम् (for पुनर्). K4 B Dn अरिंदमः; D4. 6 अरिंदम. D6 पुनरेवारिमर्दन.

11 Ks om. 11<sup>abc</sup> (cf. v.l. 10). — a) Dc D1. 2

पाण्डवानां त्रियां भार्यां कृष्णस्य महिषी त्रिया।। ११ ततस्ते पाण्डवाः सर्वे सभार्याः सपुरोहिताः । आनर्चुः पुण्डरीकाक्षं परिवज्जश्च सर्वशः ॥ १२ कृष्णस्त पार्थेन समेत्य विद्वा-न्धनंजयेनासुरतर्जनेन । बभौ यथा भृतपतिर्महात्मा समेत्य साक्षाद्भगवान्गुहेन ॥ १३ ततः समस्तानि किरीटमाली वनेषु वृत्तानि गदाग्रजाय। उक्त्वा यथावत्पुनरन्वपृच्छ-त्कथं सुभद्रा च तथाभिमन्यः ॥ १४ स पूजियत्वा मधुहा यथाव-त्पार्थांश्र कृष्णां च पुरोहितं च। उवाच राजानमभिप्रशंस-न्युधिष्ठिरं तत्र सहोपविक्य ॥ १५ धर्मः परः पाण्डव राज्यलामा-त्तस्यार्थमाहुस्तप एव राजन ।

सत्यार्जवाभ्यां चरता स्वधर्म जितस्तवायं च परश्र लोकः ॥ १६ अधीतमग्रे चरता व्रतानि सम्यग्धनुर्वेदमवाप्य कृत्स्नम्। क्षात्रेण धर्मेण वस्नि लब्बा सर्वे ह्यवाप्ताः क्रतवः पुराणाः ॥ १७ न ग्राम्यधर्मेषु रतिस्तवास्ति कामान्न किंचित्कुरुषे नरेन्द्र। न चार्थलोभात्प्रजहासि धर्म तस्मात्स्वभावादसि धर्मराजः ॥ १८ दानं च सत्यं च तपश्च राज-ञ्श्रद्धा च शान्तिश्र धृतिः क्षमा च। अवाप्य राष्ट्राणि वस्नुनि भोगा-नेषा परा पार्थ सदा रतिस्ते ॥ १९ यदा जनीयः क्रुजाङ्गलानां कृष्णां सभायामवशामपश्यत् । अपेतधर्मव्यवहारवृत्तं

C. 3. 1257 B. 3. 183. K. 3. 185.

M2 च (for [अ]पि). — °) Ś1 K2 प्रिया भार्या.

12 Mom. 12<sup>a</sup>-39<sup>b</sup>. — °) B1 अभ्यच्यं (for आनर्जुः). — <sup>d</sup>) T1 समंततः (for च सर्वशः).

13 Mom. 13 (of. v.l. 12). — b) T G भद्नेन (for "तर्जनेन).

14 Mom. 14 (cf. v.l. 12). — b) K3 गदाधराय. — c) Dn2 T1 G1 अन्वगच्छत्. — d) K3. 4 B D स चा (for तथा). T G तस्मिन्सु(T1 G1 तथ्यं सु)भद्रां च तथाभिमन्युं. — After 14, T G read 22.

15 M om. 15 (cf. v.l. 12). — °) Ś1 K1. 2 Dc सं-(for स). T2 G8. 4 यथैव (for यथावत्). — b) K1. 8. 4 B D (except D2. 8. 5) T1 पार्थ (for पार्थान्). — d) T G तेन (for तम्र).

16 Mom. 16 (cf. v.l. 12). — Before 16, K<sub>1. 2</sub> D<sub>1. 2</sub> ins. श्रीकृष्ण उ°. — °) T<sub>2</sub> G<sub>3. 4</sub> धर्मात् (for धर्मः). K<sub>1</sub> पुनः; D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> परं (for परः). K<sub>3</sub> B<sub>1</sub> D<sub>2</sub> T G<sub>3. 4</sub> राज्यलाभस. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>5</sub> तथार्थ°; D<sub>2</sub> तत्पार्थ°; D<sub>1-3</sub> तद्थे°; T G तस्यादि° (for तस्यार्थ°). D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> तव (for तप). K<sub>1</sub> एष (for एव). — °) K<sub>3</sub> च; B<sub>1</sub> हि; T<sub>2</sub> G<sub>2. 3</sub>

स- (for स्व-). — Ti om. 16d-18d.

17 T1 M om. 17 (cf. v.l. 16, 12). — a) K3 D2 अधीतमार्गे; B2 अतीतमग्रे. T2 G चितितं व्रतं च (for चरता व्रतानि). — b) Ś1 K1. 2 सम्यक्तया वेदम्. — d) K1. 2 सर्वे कृताश्च; D3 सर्वेप्यवाप्ताः; D5 प्राप्ताश्च सर्वे. D1. 2 सुपुण्याः (for पुराणाः).

18 Ti M om. 18 (cf. v.l. 16, 12). — ") Śi Ki-3 ग्रामधर्मेषु; D4. 6 ग्राम्यधर्मे च. — ") Ti G कोपो (Gi. 4 °पे) न कश्चित्पुरुषो नरेंद्र. — ") Ki Bi. 8. 4 Dn D4. 6 प्रभावादु (for स्वभावादु). Ki Dc धर्मराज.

19 Mom. 19 (cf. v.l. 12). — <sup>b</sup>) K4 B<sub>1-8</sub> Dn D4. c প্রস্তা च বুদ্ধিশ্র প্রদা ছবিশ্র; B4 T G প্রদা च (B4 প্রবন্ধ) গাবিশ্র হুদা ছবিশ্র. — After 19<sup>cb</sup>, D<sub>1.2</sub> ins.:

891\* आपत्स्वपि त्वं न जहासि राजन.

— °) B4 चास्राणि (for राष्ट्राणि). — व) T1 G1 येषां (for एषा). D1. 5 T1 G1 transp. सदा and रतिः. T2 G3. 4 एषां भवेत्पार्थं रतिः सदा (G4 स्वभा)रैः; G2 येषां सदा पार्थं रतिः परार्थां.

20 M om. 20 (cf. v.l. 12). - a) Ś1 K1. 2 D1-8

3. 12576 3. 183. 20 3. 185. 21

सहेत तत्पाण्डव कस्त्वदन्यः ॥ २० असंशयं सर्वसमृद्धकामः क्षिप्रं प्रजाः पालयितासि सम्यक् । इसे वयं निग्रहणे करूणां यदि प्रतिज्ञा भवतः समाप्ता ॥ २१ धौम्यं च कृष्णां च युधिष्ठिरं च यमौ च भीमं च दशाईसिंहः। उवाच दिष्टचा भवतां जिवेन प्राप्तः किरीटी मुद्तिः कृतास्तः ॥ २२ प्रोवाच कृष्णामपि याज्ञसेनीं दशाईभर्ता सहितः सुहृद्धिः । कृष्णे धनुर्वेदरतिप्रधानाः सत्यवतास्ते शिशवः सुशीलाः। सद्भिः सदैवाचरितं समाधिं चरन्ति पुत्रास्तव याज्ञसेनि ॥ २३ राज्येन राष्ट्रेश्च निमन्त्र्यमाणाः

पित्रा च कृष्णे तव सोदरेश्व। न यज्ञसेनस्य न मात्रलानां गृहेषु बाला रतिमास्त्रवन्ति ॥ २४ आनर्तमेवाभिमुखाः शिवेन गत्वा धनुर्वेदरतिप्रधानाः । तवात्मजा वृष्णिपुरं प्रविक्य न दैवतेभ्यः स्पृहयन्ति कृष्णे ॥ २५ यथा त्वमेवाईसि तेषु वृत्ति प्रयोक्तमार्या च यथैव कन्ती। तेष्वप्रमादेन सदा करोति तथा च भृयश्च तथा सुभद्रा ॥ २६ यथानिरुद्धस्य यथाभिमन्यो-र्यथा सुनीथस्य यथैव भानोः। तथा विनेता च गतिश्र कृष्णे तवात्मजानामपि रौक्मिणेयः ॥ २७ गदासिचर्मग्रहणेषु शूरा-

यथा;  $T_2$  G राज्ये ( $G_2$  हृतं) (for यदा).  $K_1$  कुरूणां;  $D_2$   $T_1$  जनौधाः;  $T_2$   $G_1$ . 8. 4 निविष्टः;  $G_2$  च देशं(for जनौधः). - b)  $D_2$  च भार्याम् (for सभायाम्).  $G_1$  भगवान् (for अवशाम्).  $G_2$  अवशां च पश्यन्.  $T_2$   $G_3$ . 4 अपश्यन्.

21 Mom. 21 (cf. v.l. 12). — a) Kı वेगं (for काम:). — c) T G अधैव तिम्नग्रहणं कुरूणां.

22 Mom. 22 (cf. v.l. 12). T G read 22 after 14. — ab) K3. 4 B2. 8 D (except D1-8) transp. कुरुणां and भीमं. B1 धीम्यं च भीमं च यमी च कुरुणां युधिष्ठिरं चापि दशाई°. — c) D3 द्वष्ट्वा; D6 शिष्यो (for दिष्ट्या). Ś1 K1 भवता.

23 M om. 23 (cf. v.l. 12). — a)  $D_2$  ततश्च;  $G_4$  ददर्श (for प्रोवाच).  $S_1$  अभि यज्ञसेनी;  $K_1$  अपि यज्ञ;  $K_2$  अतियज्ञ;  $D_5$  अथ याज्ञ°. — b)  $D_1$ . a  $G_1$  दाशाहं°. — After  $23^{ab}$ , N ins.:

892\* दिष्टचा समग्रासि धनंजयेन समागतेत्येवसुवाच कृष्णः ।

[(L. 1) Ś1 K2 समेतासि (for समग्रासि).]
— After 23°, Ds reads 25°d. — d) K4 B Dn D4. 6
तवा(B4°था)त्मजा (for सत्यवता ). Ds यथावतास्ते शिशवः

सुखाहोः. — °) Ś1  $K_{1.2}$  यदि स्म दैवाचरितं.  $K_4$   $B_{1-3}$   $D_{1.6}$  सुहृद्धिश् (for समाधि).

24 Mom. 24 (cf. v.l. 12). — °) Ś1 K1-3 D6 राज्येन पु(K3 मं) त्रेश्च; B1 (mas in text) राज्येन भोगेन; B4 राज्येश्च भोगेश्च; Dc राजन्यपुत्रेश्च; T1 युक्तैर्नियुक्तेश्च; T2 G राज्ञा (G1 °ज्यं) नियुक्तेश्च.

25 Mom. 25 (cf. v.l. 12). — a) D1. 2 आनर्तमेवा-भिरता:; T G आनर्तवासाभिमुखाः.

26 M om. 26 (cf. v.l. 12). — a) T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub>. 4 एषा (for एवा ). K<sub>2</sub> B Dn D<sub>4</sub>. 6 वृत्तं (for वृत्तं). T<sub>1</sub> यथा त्वमेवाभिमतेषु वृत्तं. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> D<sub>2</sub>. 3. 5 G<sub>4</sub> तथैव (for य ). — c) K<sub>3</sub> [अ]अमादेषु; B<sub>1</sub>. 4 अमादेन; G<sub>2</sub>. 4 अमोदेन (for [अ]अमादेन). K<sub>3</sub>. 4 B D (except D<sub>1-3</sub>) तथा; K<sub>1</sub>. 2 मुदा (for सदा). — d) K<sub>1</sub> माता च; K<sub>2</sub> मा तात; K<sub>4</sub> B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 तथैव; B<sub>1</sub>. 8 Dc ततश्च; D<sub>2</sub>. 3 थथा च. K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1-3</sub> Dc D<sub>1-3</sub> सदा; T G ततः (for तथा).

27 Mom. 27 (cf. v.l. 12). — b) Ś1 K1 T2 G1. 8 सुनीतस्य. K1. 3 तथैव (for य°). — c) Ś1 रति (for गति°). — b) B8. 4 D6 तथा (for तवा°). Ś1 K D5 T1

नस्रेषु शिक्षासु रथाश्वयाने ।
सम्यग्विनेता विनयत्यतन्द्रीस्तांश्वाभिमन्युः सततं कुमारः ॥ २८
स चापि सम्यक्प्रणिधाय शिक्षामस्ताणि चैषां गुरुवत्प्रदाय ।
तवात्मजानां च तथाभिमन्योः
पराक्रमैस्तुष्यति रौक्मिणेयः ॥ २९
यदा विहारं प्रसमीक्षमाणाः
प्रयान्ति पुत्रास्तव याज्ञसेनि ।
एकैकमेषामनुयान्ति तत्र
रथाश्व यानानि च दन्तिनश्च ॥ ३०
अथात्रवीद्धर्मराजं तु कृष्णो
दशाईयोधाः कुकुरान्धकाश्व ।
एते निदेशं तव पालयन्ति
तिष्ठन्ति यत्रेच्छसि तत्र राजन् ॥ ३१

आवर्ततां कार्युक्तवेगवाता
हलायुधप्रप्रहणा मध्नाम् ।
सेना तवार्थेषु नरेन्द्र यत्ता
ससादिपत्त्यश्वरथा सनागा ॥ ३२
प्रस्थाप्यतां पाण्डव धार्तराष्ट्रः
सुयोधनः पापकृतां वरिष्ठः ।
स सानुबन्धः ससुहृद्गणश्च
सौभस्य सौभाधिपतेश्च मार्गम् ॥ ३३
कामं तथा तिष्ठ नरेन्द्र तिस्मन्यथा कृतस्ते समयः सभायाम् ।
दाशाईयोधेस्तु ससादियोधं
प्रतीक्षतां नागपुरं भवन्तम् ॥ ३४
व्यपेतमन्युर्व्यपनीतपाप्मा
विहृत्य यत्रेच्छिस तत्र कामम् ।
ततः समृद्धं प्रथमं विशोकः

C. 3. 12592 B. 3. 183. 36 K. 3. 185. 36

रौहिणेय: (cf. v.l. 29).

28 M om. 28 (cf. v.l. 12). — ") Ś1 K1. 2 D1. 2 गदासिचक". D1-3 T2 G2-4 शूरा (for शूरान्). — ") D1-3 शखेषु (for अखेषु). — ") T G विनीतान् (for विनेता). B Dn D4. 6 विनयेदतंद्रीस्; D1-3 विनयस्तंद्रस्. — ") Ś1 K1-3 D1. 2. 5 तांश्राभिमन्युं च सनत्कुमारः; T G तांश्राभिमन्युं च (T G3 "न्युश्र) सदा कुमारान्.

29 Mom. 29 (cf. v.l. 12). — b) K1. 4 B Dc1 Dn D4. 6 शस्त्राणि (for अस्त्राणि). Dc2 शिक्षां; D5 तेषां (for चैषां). K4 B1-3 Dc Dn D4. 6 विधिवत् (for गुरु°). — d) Ś1 K D3 T1 रोहिणेय: (cf. v.l. 27).

30 Mom. 30 (cf. v.l. 12). — a) K4 B2 Dn D4. 6
T1 यथा; Dc सदा (for यदा). Dc विहारान्. Some
MSS. प्रसमीक्ष्य°. — b) K2 अनुयाति; D1. 2 उपयांति.
— d) Ś1 K2. 8 Dc2 T2 G3 रथाश्वयानानि. B2 वाजि°;
B4 हस्ति (for दन्ति°).

31 M om. 31 (cf. v.l. 12). — ") Ś1 K1-3 Dc D1-3. 5 च (for तु). — ") D1. 2. 5 G1. 2 दाशाहे". — ") K3. 4 B Dn D2. 4. 6 T1 पाल्यंतस; Dc "यंतु. — ") K4 B D (except D1-3. 5) तिष्ठंतु. Dc G1 धमेराज; T2 G8 यत्र राजन्. — After 31, K2 ins.:

893\* योधास्तवार्थेषु नरेन्द्रयन्ता

कुर्वन्तु कार्यं सरथाः सनागाः।

32 M<sub>2</sub> om. 32 (cf. v.l. 12). — a) D<sub>1. 2</sub> वेगवाहा. — b) G<sub>1. 4</sub> यदूनां (for मधूनाम्). — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> तवार्थेन; D<sub>5</sub> त्वद्थेषु; T<sub>1</sub> तु पार्थाय; T<sub>2</sub> G तवार्थाय.

33 Mom. 33 (cf. v.l. 12). — c) K<sub>3</sub> D<sub>8</sub>. 5 सहानु (for स सानु ). T G ससुहज्जनश्च. — d) K<sub>4</sub> B Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 भीमस्य; D<sub>5</sub> शास्त्र (for सीभ ). D<sub>5</sub> स मार्गः (for च मार्गम्).

34 M om. 34 (cf. v.l. 12). — °) Śi Ki. 2 तदा (for तथा). Ks. 4 Ds नराधिप त्वं (for नरेन्द्र तिसन्). — °) Śi K4 B Dni Di. 6 Gi. 4 दशाईयोधेस्तु (K4 B4 Gi क्य); Ks दाशाईसेना तु; Dc यथाईयोधेस्तु; Ds दाशाई योधास्तु. Śi Ki. 2 समाधियोगं (Ki क्यं); B Dn D4. 6 हतारि(Bs. 4 क्यं)योधं; Dc हतार्हयोधं; Ds ममानुयात्वा. — °) A few MSS. प्रतीक्ष्यतां. Ks B4 D1. 5. 5 नागपुरे. T G प्रभग्नं (for भवन्तम्).

35 M om. 35 (cf. v.l. 12). — b) T G कालं (for कामम्). — c) K4 B Dn D4. 6 प्रसिद्धं (for समृद्धं). T G समृद्धं (T3 G3 द्धः; G2. 4 द्धे) प्रभवं (for समृद्धं प्रथमं). K1-3 B3. 4 Dc D1. 3 (before corr.). 6 प्रसमं; D2 प्रभवं; D3 (by corr.) सततं (for प्रथमं). — d) B3 संप्राप्यसे; B4 प्रयास्यसे.

C. 3. 12592 B. 3. 183. 36 K. 3. 185. 36

प्रपत्ससे नागपुरं सराष्ट्रम् ॥ ३५
ततस्तदाज्ञाय मतं महात्मा
यथावदुक्तं पुरुषोत्तमेन ।
प्रश्नस्य विप्रेक्ष्य च धर्मराजः
कृताज्ञलिः केशवमित्युवाच ॥ ३६
असंशयं केशव पाण्डवानां
भवान्गतिस्त्वच्छरणा हि पार्थाः ।
कालोद्ये तच्च ततश्च भूयः
कर्ता भवान्कर्म न संश्चयोऽस्ति ॥ ३७
यथाप्रतिज्ञं विहृतश्च कालः
सर्वाः समा द्वादश निर्जनेषु ।
अज्ञातचर्यां विधिवत्समाप्य
भवद्गताः केशव पाण्डवेयाः ॥ ३८
वैश्वांपायन उवाच ।
तथा वदति वार्णोये धर्मराजे च भारत ।

36 Mom. 36 (cf. v.l. 12). — ") D<sub>8</sub> T G आदाय (for आज्ञाय). — ") T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 दक्त:.

37 M om. 37 (cf. v.l. 12); Śi Ki. 2 om. 37°-38°. T G read 37° after 38. — °°) T G कर्ता (for भूय:), and तथा (for कर्ता).

38 Śı Kı. 2 M om. 38 (cf. v.l. 37, 12). — a) Tı स विवृत्य कालं; T2 G च विहत्य कालं (for विहतश्च कालः). — After 38, T G read 37<sup>ab</sup>; while Ks. 4 B D (D4 om. lines 1 and 2; D6 marg.) ins.:

894\* एषैव बुद्धिर्जुषतां सदा त्वां सत्ये स्थिताः केशव पाण्डवेयाः। सदानधर्माः सजनाः सदाराः सवानधवास्त्वच्छरणा हि पार्थाः।

39 Mom. 39<sup>ab</sup> (cf. v.l. 12). — b) T G पार्थिवे (for भारत). — °) Ś1 K1-3 D1-3.5 ततः (for अथ). T1 वयो (for तपो °). — d) Ś1 K1.2 ° धृत; K3.4 B2 Dc D1. 5 S ° दक् (for ° धृक्). — ') Ś1 K1 (as usual) माकांडियो. S धुनिः (for ° तपाः). — After 39, K4 B Dc Dn D4.6 ins.:

895\* अजरश्चामरश्चेव रूपोदार्यगुणान्वितः। ब्यद्दश्यत तथा युक्तो यथा स्यात्पञ्चविदाकः। K4 cont.: प्रत्यदृश्यत धर्मात्मा मार्कण्डेयो महातपाः ॥ ३९ तमागतमृषि वृद्धं बहुवर्षसहस्निणम् । आनर्जुर्बाक्षणाः सर्वे कृष्णश्च सह पाण्डवैः ॥ ४० तमर्चितं सुविश्वस्तमासीनमृषिसत्तमम् । ब्राह्मणानां मतेनाह पाण्डवानां च केशवः ॥ ४१ शुश्रुषवः पाण्डवास्ते ब्राह्मणाश्च समागताः । द्रौपदी सत्यभामा च तथाहं परमं वचः ॥ ४२ पुरावृत्ताः कथाः पुण्याः सदाचाराः सनातनाः । राज्ञां स्त्रीणामृषीणां च मार्कण्डेय विचक्ष्व नः॥ ४३ तेषु तत्रोपविष्टेषु देविषरिप नारदः । आजगाम विशुद्धात्मा पाण्डवानवलोककः ॥ ४४ तमप्यथ महात्मानं सर्वे ते पुरुषर्पभाः । पाद्यार्घ्याभ्यां यथान्यायस्रपतस्थुर्मनीषिणम् ॥ ४५ नारदस्त्वथ देविष्ज्ञीत्वा तांस्तु कृतक्षणान् ।

अथ पश्चात्तपोवृद्धो बहुवर्षसहस्रधृक् ।

896\* महावराहकोट्यां च ब्रह्मणामयुतानि च । व्यचिन्तयन्महात्मा वै तथा रामं सलक्ष्मणम्।

40 b) Dc T<sub>1</sub> °सहिस्तं. — °) B<sub>1</sub> अभ्यर्चन् (for आनर्चुर्). Ś1 K<sub>1-3</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub> 5 पांडवा: (for ब्राह्मणाः). S उपातिष्ठंत ते सर्वे. — d) K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>1-3</sub> D<sub>4</sub> transp. सह and पाण्डवे:. Ś1 K<sub>8</sub> B<sub>4</sub> D<sub>3</sub>. 5 कृष्णश्च ब्राह्मणे: सह; S पांडवा: सहयादवा:.

41  $^a$ )  $T_1$  स तमभ्यर्च्य विश्वस्तम् .  $-^b$ )  $B_1$  ऋषिषुंगवं.  $-^c$ )  $S_1$   $K_{1.2}$   $G_4$  पांडवानां ( for ब्राह्म $^\circ$ ).  $-^d$ )  $S_1$   $K_{1.2}$  यादवानां;  $G_4$  ब्राह्मणानां ( for पाण्ड $^\circ$ ).

42 Before 42, B De Dn D4. 8 ins. कृष्ण उ°. — व०) K4 D6 transp. पाण्डवा: and ब्राह्मणा:. — व) Ś1 K1. 2 तवेदं मधुरं वच:.

43 °) Ś1 कुवैन् (for पुण्या:). —  $^b$ )  $K_4$   $B_{2-4}$  D (except  $D_{1-3}$ .  $_5$ ) सदाचारान्सनातनान् . —  $^d$ )  $B_1$  (m as in text) दिदृक्षवः;  $B_3$ .  $_4$   $D_6$  S प्रचक्षव नः;  $D_6$  वदस्य नः.

44 Before 44, B Dc Dn D4. e ins. वैशं उ. — a) Śi विद्वेषु (for विष्टेषु). — d) Śi K1. 2 M1 अवलोकयन्. 45 a) Śi K1. 2 ते तं चाथ; K4 नमस्कृत्य (for तमप्यथ). K3 D1. 4 महात्मानः. — b) Śi K D1-3 पांडवाः (for सर्वे ते). D6 पांडवास्ते सुरर्षमाः. — c) Śi K2 यथान्याय्यम्. — K1 om. 45 -47 a. — a) B D मनी षिणः; T1 G1 M1 महासुनि.

मार्कण्डेयस्य वदतस्तां कथामन्वमोदत ।। ४६ उवाच चैनं कालज्ञः स्मयन्त्रिव स नारदः । ब्रह्मर्षे कथ्यतां यत्ते पाण्डवेषु विवक्षितम् ।। ४७ एवसुक्तः प्रत्युवाच मार्कण्डेयो महातपाः ।

क्षणं क्ररुघ्वं विपुलमाख्यातच्यं भविष्यति ॥ ४८ एवम्रुक्ताः क्षणं चक्रः पाण्डवाः सह तैद्विंजैः । मध्यंदिने यथादित्यं प्रेक्षन्तस्तं महाम्रुनिम् ॥ ४९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८०॥

## 969

वैशांपायन उवाच ।
तं विवक्षन्तमालक्ष्य क्रुराजो महाम्रुनिम् ।
कथासंजननार्थाय चोदयामास पाण्डवः ॥ १
भवान्दैवतदैत्यानामृषीणां च महात्मनाम् ।
राजर्षीणां च सर्वेषां चिरतज्ञः सनातनः ॥ २
सेव्यश्रोपासितव्यश्र मतो नः काङ्कितश्रिरम् ।
अयं च देवकीपुत्रः प्राप्तोऽस्मानवलोककः ॥ ३

भवत्येव हि मे बुद्धिर्द्धात्मानं सुखाच्च्युतम् । धार्तराष्ट्रांश्च दुर्वृत्तानृध्यतः प्रेक्ष्य सर्वशः ॥ ४ कर्मणः पुरुषः कर्ता श्चभस्याप्यश्चभस्य च । स्वफलं तदुपाश्चाति कथं कर्ता स्विदीश्वरः ॥ ५ अथ वा सुखदुःखेषु नृणां ब्रह्मविदां वर । इह वा कृतमन्वेति परदेहेऽथ वा पुनः ॥ ६ देही च देहं संत्यज्य सृग्यमाणः शुभाशुभैः ।

C. 3. 12615 B. 3. 183. 59 K. 3. 186. 7

G4 उत्पेतुः सुमनीषिणः.

46 K<sub>1</sub> om. 46 (cf. v.l. 45). — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> देवांस्तान् (for देवांष्ट्). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2-4</sub> Dc D<sub>1-3</sub>. 5 च (for तु). B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> ज्ञात्वा तान् (T<sub>1</sub> विज्ञाय) कृतलक्षणान्; T<sub>2</sub> G M तान्विज्ञाय कृत<sup>°</sup>. — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> सोन्वमोदत; B<sub>3</sub> D<sub>6</sub> अन्वमोदयत; B<sub>4</sub> अनुमोदते. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> ताः कथास्त्व(G<sub>1</sub>° था अ)न्वमोदत.

47 K1 om. 47° (cf. v.l. 45). — °) B4 धर्मज्ञः; T1 G1 M2 कालज्ञं. — °) T1 मार्कंडेयं (for स्पयन्निव). K4 B1. 2 D (except D1-8. 5) सनातनः (for स नारदः). — °) Ś1 G2. 4 महर्षे (for ब्रह्मर्षे). T2 G तत् (for ते).

49 b)  $D_2$ . 4  $T_1$   $G_2$  सहितेर् (for सह तेर्). — c)  $S_1$   $K_2$  सूर्य (for [आ]दिंखं). — d)  $B_4$  प्रेक्ष्यमाणा; S पश्यंतस्तं (for प्रेक्षन्तस्तं).  $K_1$ . 8  $B_1$ –3  $D_1$   $D_3$ –6 ते (for तं).

Colophon om. in K<sub>4</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6. — Major parvan: Ś1 K<sub>1</sub>. 2 G<sub>2</sub>. 4 आरण्य. — Adhy. name: B<sub>3</sub> कृष्णपांडवनारदसमागमः; B<sub>4</sub> कृष्णमार्कंडेयनारदपांडवसमागमः; D<sub>1</sub>. 3 वासुदेवाभि(D<sub>3</sub> om. भि)गमनं; D<sub>2</sub> वासुदेवमार्कंडेयाभिगमनं; D<sub>5</sub> M<sub>2</sub> मार्कंडेयसमागमनं (M<sub>2</sub> गमः); G<sub>1</sub> मार्कंडेयाभागमनं. — Adhy. no. (figures, words or both): D<sub>1</sub> 188; S (M<sub>2</sub> inf. lin.) 184 (M<sub>2</sub> orig. 186). — Śloka no.: D<sub>1</sub> 52.

#### 181

K<sub>4</sub> om. 1<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> G<sub>4</sub> विवक्षितम्. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2
 आमं<sup>5</sup>य; T<sub>1</sub> आलोक्य (for आलक्ष्य). — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub> महाद्युति:.
 — <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> नोद° (for चोद°).

2 Before 2, T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> ins. युधिष्ठरः. — ") S (except G<sub>8</sub>; T<sub>2</sub> by corr.) भगवन्देवदैत्यानाम्. — ") S (except T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>) पूर्वेषां (for स<sup>\*</sup>). — ") K<sub>1</sub>. 8. 4 B<sub>1</sub>-3 Dn D<sub>1</sub>. 3-6 पुरातनः (for सना<sup>\*</sup>).

3 °) D6 मेध्यश्चोपास्यबुद्धिश्च. — °) D1. 2 ततो नः; D6 मनोज्ञः; G1 मत्तो नः; G2 त्वन्नो नः.

4 <sup>a</sup>) De D1-3. 5 अमत्येव; G2. 4 भवानेव (for भवत्येव). G2. 4 ब्रूहि (for बुद्धिर्). — <sup>c</sup>) T2 G2-4 तान्सर्वान् (for दुर्वृत्तान्). — <sup>d</sup>) K1 नृत्यतः; K2 दृष्यतः (for ऋध्यतः). De सर्वतः. D5 ऋद्धान्प्रेक्ष्य च सर्वशः.

5 <sup>b</sup>) B1. 3 Dc D4-6 S [জ]থ (for [জ]িए). K3. 4 B D বা (for च). — °) K2 B D (except D1. 5) G1 M स फलं (for स्वफलं).

6 °) Ś1 K1. 2 हटे; K3 भोक्ता; K4 D2 हटो; B Dc Dn D4-6 कुतो (B4 कथं); D1 हटाद्; D3 (m as in text) हत्ती (for अथ). — b) Ś1 K3 D3 नृणां.

7 °) Ba transp. देही and देहं. Si K B. Di. s. s

C. 3. 12616 B. 3. 183. 59 K. 3. 186. 7 कथं संयुज्यते प्रेत्य इह वा द्विजसत्तम ॥ ७ ऐहलौकिकमेवैतदुताहो पारलौकिकम् । क च कर्माणि तिष्ठन्ति जन्तोः प्रेतस्य भार्गव ॥ ८ मार्कण्डेय उवाच ।

त्वद्यक्तोऽयमनुप्रश्नो यथावद्वदतां वर ।
विदितं वेदितव्यं ते स्थित्यर्थमनुपृच्छिसे ॥ ९
अत्र ते वर्तियिष्यामि तदिहैकमनाः शृणु ।
यथेहाग्रुत्र च नरः सुखदुःखग्रुपाश्चते ॥ १०
निर्मलानि श्रुरीराणि विशुद्धानि श्रुरीरिणाम् ।
ससर्ज धर्मतन्त्राणि पूर्वीत्यनः प्रजापितः ॥ ११
अमोधबलसंकल्पाः सुव्रताः सत्यवादिनः ।
ब्रह्मभूता नराः पुण्याः पुराणाः कुरुनन्दन ॥ १२
सर्वे देवैः समायान्ति खच्छन्देन नभस्तलम् ।

 $T_1 G_1 M_1 g (K_4 g) (for <math>\pi$ ). — b)  $\acute{S}_1 K_2 \pi eq^{\circ}$  (for  $\pi eq^{\circ}$ ). — b)  $\acute{S}_1 K_2 \pi eq^{\circ}$  (for  $\pi eq^{\circ}$ ).  $\acute{S}_1 K_{1-3} D_{1-3.5}$  संस्र  $\acute{S}_1 G_2 G_3 G_4$  (for  $\acute{S}_1 G_2 G_4$ )  $\acute{S}_1 G_2 G_4$  (for  $\acute{S}_1 G_2 G_4$ ).  $\acute{S}_1 G_2 G_4$  (for  $\acute{S}_1 G_2 G_4$ ).  $\acute{S}_1 G_2 G_4$  (for  $\acute{S}_1 G_4$ ).  $\acute{S}_1 G_2 G_4$  (for  $\acute{S}_1 G_4$ ).

8 °) K1 D1-3 T2 (after corr.) इह° (for ऐह°). Ś1 K1. 2 D1 एतावद्; K4 B Dc Dn D4. 6 एवेह (for एवेतद्).

- °) S वा (for च). G1. 2 कमिण. D6 कृतकमीणि तिष्ठति. — After 8, G1 ins.:

897\* एतत्सर्वे यथावृत्तं मुने वक्त्मिहाईसि।

- 9  $^{a}$ ) Ś1 K1. 2 यदुक्तो; D6 त्वयोक्तो; T G2-4 त्वदुक्तो; M2 तद्युक्तो.  $^{a}$ ) D6 T1 च (for ते).  $^{a}$ ) T2 G2-4 स्मृत्यर्थम्. K1-8 D6 त्वनु-; B Dn D4. 6 त्वं तु; Dc त्वन्न (for अनु-).
- 10 °) Ś1 K1. 2 अहं; B1 तात; T1 तन्न (for अन्न). Ś1 K1. 2 G2 वर्ण°; K4 B D (except D1-3. 5) कथ° (for वर्त°).
   °) K2 अथे°; De यन्ने° (for यथे°).
- 11 <sup>6b</sup>) S transp. शरीराणि and विशुद्धानि. <sup>c</sup>) Si Ka शशंस (for ससर्ज). Ta Gs. 4 सर्वे (for धर्म).
- 12 °) N °फरु (for °बरु ). b) T1 सहुत्ता:; T2 G2-4 सुबृत्ता: (for सुबता:). B4 सिद्धार्था निरुपद्रवा:. — b) BD (except D1-3.5) कुरुसत्तम; G1 पुरुषर्थम.
- 13 °)  $\dot{S}_1$   $T_1$   $G_1$   $M_2$  सर्वदेवैः.  $\dot{S}_1$   $K_{1-8}$   $D_2$ . 8. 5  $T_1$   $G_1$   $M_1$  समं यांति. °)  $G_1$ . 4 नभस्थलं. °) S सर्वे ( $T_1$   $G_1$   $M_2$  स्वर्गे) छंदविहारिणः.
  - 14 b) Ś1 K1. 2 सर्वे (for नरा:). K4 Dn स्वच्छंदचा-

ततश्च पुनरायान्ति सर्वे खच्छन्दचारिणः ॥ १३ खच्छन्दमरणाश्चासन्नराः खच्छन्दजीविनः । अल्पबाधा निरातङ्का सिद्धार्था निरुपद्रवाः ॥ १४ द्रष्टारो देवसंघानामृपीणां च महात्मनाम् । प्रत्यक्षाः सर्वधर्माणां दान्ता विगतमत्सराः ॥ १५ आसन्वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः । ततः कालान्तरेऽन्यिसमन्पृथिवीतलचारिणः ॥ १६ कामकोधाभिभृतास्ते मायाव्याजोपजीविनः । लोभमोहाभिभृताश्च त्यक्ता देवस्ततो नराः ॥ १७ अशुभैः कर्मभिः पापास्तिर्यङ्करकगामिनः । संसारेषु विचित्रेषु पच्यमानाः पुनः पुनः ॥ १८ मोषेष्टा मोष्ठसंकल्पा मोष्ठज्ञाना विचेतसः । सर्वातिशङ्किनश्चैव संवृत्ताः क्वेश्वभागिनः ।

रिण:. —  $^c$ ) K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> अल्पाबाधा; T<sub>1</sub> स्वल्पायासा; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> निराबाधा; G<sub>1</sub> M स्वल्पा(G<sub>1</sub>  $^\circ$ ev)वाधा. S<sub>1</sub> निरी\*\*; Dec. C<sub>2</sub> (by corr.) G<sub>1</sub> M निरीति(G<sub>1</sub> M<sub>2</sub>  $^\circ$ ती)काः. —  $^a$ ) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> नीरुजा; G<sub>1</sub> स्वल्पार्था (for सिद्धार्था). K<sub>3</sub> निरुपस्कृताः.

15 °) K<sub>1</sub>. 2 स्रष्टारो. — °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M प्रत्यक्ष(G<sub>1</sub> °क्षं)-सर्वधर्माणः; T<sub>2</sub> (by corr.) G<sub>8</sub> प्रत्यक्षं सर्वधर्माणां; G<sub>2</sub>. 4 प्रकृत्या सर्वधर्माणः. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1-3</sub> शांता (for दान्ता).

- 16 a) Ds आयुर् (for आसन्). K4 B1m. 2. 4 Dn D2. 4. 6 सहस्रीया:; M "सहस्रोण. b) K2 वर्ष" (for पुत्र"). c) S (except T2 G8 M1) तस्मिन् (for Sन्यस्मिन्). d) B1 (m as in text) तथा क्षत्रसहस्रिण: (cf. b); B4 पृथिवीतल्खासिनः.
- 17 b) Ds धर्मब्याजोप ; T1 मायाव्यामोह . c) S मोहलोभाभिभूताञ्च. Dc ते (for च). — d) K4 B Dn D4. e त्यक्ता देहैंस (B4 त्यक्तदेहास); Dc त्यक्तदेहैंस. Ś1 K1. 2 Ds सदा; K3. 4 D1-8 तदा (for ततो).
- 18 °)  $K_2$  अशुभिः;  $M_1$  आशुभिः (for अशुभैः).  $K_2$  पापैस (for पापास).  $^b$ )  $K_1$  °निरयभागिनः;  $K_8$ .  $_4$  B D °निरयगामिनः;  $K_2$  °गामिनभागिनः;  $T_2$  (by corr.) G  $M_2$  °नरकभा( $M_2$  °भो)गिनः.  $^c$ )  $K_2$  विचित्रेषु (for विचि °).  $^d$ )  $K_2$   $D_6$  पहर्य °;  $D_{1-8}$  पात्र ° (for पचर °).
- $egin{array}{lll} 19 & ^a) & D_1. & 6. & मोधेच्छा. & --- & b) & = Gītā \\ (Vulg.) & 9. & 12^b. & T_2 G_2-4 विबुद्धयः (for विचे °). K8 \\ D_3 & मोध (D_3 & °ह)ज्ञानविचेतसः; T1 G1 M ° ज्ञानविबुद्धयः. & After <math>19^{ab}$ , T1 G1 M1 read  $20^{ef}$ ;

अशुभैः कर्मभिश्रापि प्रायशः परिचिह्निताः ॥ १९ दौष्कुल्या व्याधिबहुला दुरात्मानोऽप्रतापिनः । भवन्त्यल्पायुषः पापा रौद्रकर्मफलोद्याः । नाथन्तः सर्वकामानां नास्तिका भिन्नसेतवः ॥ २० जन्तोः प्रेतस्य कौन्तेय गतिः स्वैरिह कर्मभिः । प्राज्ञस्य हीनबुद्धेश्च कर्मकोशः क तिष्ठति ॥ २१ कस्थस्तत्सम्रपाशाति सुकृतं यदि वेतरत् । इति ते दर्शनं यच्च तत्राप्यनुनयं शृषु ॥ २२ अयमादिश्वरीरेण देवसृष्टेन मानवः । श्रुमानामश्रुमानां च कुरुते संचयं महत् ॥ २३ आयुषोऽन्ते प्रहायेदं क्षीणप्रायं कलेवरम् ।

संभवत्येव युगपद्योनौ नास्त्यन्तराभवः ॥ २४ तत्रास्य स्वकृतं कर्म छायेवानुगतं सदा । फलत्यथ सुस्वाहों वा दुःखाहों वापि जायते ॥ २५ कृतान्तिविधिसंयुक्तः स जन्तुर्लक्षणैः शुभैः । अशुभैर्वा निरादानो लक्ष्यते ज्ञानदृष्टिभिः ॥ २६ एषा तावद्बुद्धीनां गतिरुक्ता युधिष्ठिर । अतः परं ज्ञानवतां निबोध गतिस्रक्तमाम् ॥ २७ मनुष्यास्त्रप्तसः सर्वागमपरायणाः । स्थिरव्रताः सत्यपरा गुरुशुश्रूषणे रताः ॥ २८ सुशीलाः शुक्कजातीयाः क्षान्ता दान्ताः सुतेजसः । शुभयोन्यन्तरगताः प्रायशः शुभलक्षणाः ॥ २९

C. 3. 12639 B. 3. 183. 82 K. 3. 186. 30

while G2. 4 ins. :

 $898^*$  काङ्क्षिणः सर्वकामानां नास्तिका भिन्नसेतवः। —  $T_2$   $G_8$  om.  $19^b-20^d$ . —  $^c$ )  $K_2$  B D (except  $D_{1-3.5}$ ) सर्वाभि $^\circ$ . —  $^d$ )  $S_1$   $K_1$ .  $_2$  क्केशभाजनाः;  $K_4$   $B_1$ .  $_2$  (m as in text).  $_3$  Dn  $D_4$ .  $_6$   $^\circ$  दायिनः. —  $^c$ )  $D_5$  S ( $T_2$   $G_8$  om.) चैव (for चाप).

20 T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> om. 20<sup>abed</sup> (cf. v.l. 19). — <sup>a</sup>) K<sub>8</sub> D<sub>1-3</sub> दौ:कुला; T<sub>1</sub> दुवंला. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> B<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M ° पता पिनः; K<sub>8</sub> ° पि तापिनः; D<sub>1.2</sub> & T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> ° भिमानिनः; D<sub>3</sub> ° तुतापिनः. — <sup>c</sup>) D<sub>6</sub> एवं तु (for भवन्ति). D<sub>6</sub> पापाद्; T<sub>1</sub> प्राणा — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> ° फलोपगाः. — T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> read 20<sup>ef</sup> after 19<sup>ab</sup>. — <sup>e</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3.5</sub> ईहंतः (K<sub>3</sub> अभाग्याः); T<sub>1</sub> तथातः; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> कांक्षिणः (for नाथन्तः). K<sub>4</sub> सर्वकार्याणां; T G<sub>3</sub> ° भूतानां; G<sub>2.4</sub> ° कामान्वे. M<sub>2</sub> नाथवंतः सर्वकामान्. — <sup>f</sup>) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>5</sub>) G<sub>2.4</sub> भिन्नाचेतसः.

21 M2 om. 21°-23°. — b) T2 G गति (for गति:). Ś1 K D1-8. 6 एव (for इह). — Before 21°°, K2 B1-8 Dc1 D5 ins. युधिष्ठर उ°. — °) S (M2 om.) प्राप्त (for प्राज्ञ°). Ś1 K1. 2 ° बुद्धेषु; D5 ° बुद्धेर्वा. K4 प्रज्ञाविहीन-बुद्धेस्तु.

22 M<sub>2</sub> om. 22 (cf. v.l. 21). — a) M<sub>1</sub> काथ (for कस्थस). Ś1 K<sub>2</sub> च तमुपा°; K<sub>1</sub> तं समुपा°; K<sub>4</sub> तत्तदुपा°; D<sub>5</sub> तु तमुपा°; D<sub>5</sub> सन्समुपा°. — b) K<sub>1</sub>. 3 M<sub>1</sub> वेतरं; D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 वेतरत्. — After 22<sup>ab</sup>, B Dc ins.:

899\* मार्कण्डेय उवाच । त्वद्युक्तोऽयमनुप्रश्नः श्रृणु भारत तत्त्वतः । — B<sub>4</sub> om. 22<sup>cd</sup>. — Before 22<sup>cd</sup>, K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> ins. मार्कडेय ड<sup>°</sup>. — <sup>d</sup>) Dc (sup. lin. as in text) तथा; T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> तस्य; G<sub>2</sub>. 4 तच्च (for तत्र). G<sub>1</sub> [अ]प्यनुनीयं श्रृणुव्व मे.

23 M<sub>2</sub> om. 23<sup>ab</sup> (cf. v.l. 21). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>2. 5</sub> दैवसृष्टेन; K<sub>1. 4</sub> देवै: सृष्टेन; K<sub>3</sub> देवहष्टेन. — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> D<sub>1. 2. 5</sub> मुहु: (for महत्). B<sub>1</sub> कुरुते कोषसंचयं.

24 <sup>a</sup>) M<sub>1</sub> वि<sup>-</sup> (for प्र-). — <sup>b</sup>) G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> क्षीणप्राणं. — <sup>d</sup>) D<sub>8</sub> [अ]त्र संभवं; D<sub>6</sub> [अ]त्र संशयः (for [अ]न्तरा-भवः).

25 °) T1 तस्य (for तन्न). T2 G2-4 [अ]पि (for [अ]स्य). K3 B2-4 सुकृतं; D5 तस्कृतं. — After 25°, D1 ins.;

900\* अनुशेते शयानं च तिष्ठनतं चानुतिष्ठति । अनुधावति धावन्तं पूर्वकर्म कृतं नरम् ।

— °) D<sub>5</sub> भव° (for फल°). Ś1 K1. 2 [अ] त्र (for [अ] थ). Ś1 K1 सुखाहें. — °) Ś1 Dc दु:खाहें. B2. 8 Dn D4. 6 T2 G2-4 अथ; Dc उप; D1. 2. 5 अभि (for अपि).

26 <sup>a</sup>) T1 स्थानदृष्टिभिः; G1. 4 ज्ञानवृष्टिभिः; G2 <sup>°</sup>वृत्तिः भिः. T2 (before corr.) लक्षणैर्ज्ञानवृत्तिभिः.

27 °) Ś1 K G1 M1 अबुद्धानां. — b) D1 नराधिप (for युधि°). — d) Ś1 K1. 2 M1 गतिर्.

28 After 28<sup>ab</sup>, S (except T<sub>1</sub>) reads 30<sup>ab</sup>. — T<sub>1</sub> om. 28<sup>c</sup>-30<sup>b</sup>. — c) K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> स्थित्वता: ; K<sub>3</sub> M<sub>2</sub> स्थितवता: — 28<sup>d</sup>=(var.) 1, 2, 213<sup>d</sup>; 57, 98<sup>d</sup>; 173, 11<sup>d</sup>; etc.

29 T<sub>1</sub> om. 29 (cf. v.l. 28). — b) T<sub>2</sub> (before corr.) कांता; G<sub>2</sub>. 4 क्कांता (for क्षान्ता). B<sub>4</sub> M<sub>2</sub> सुचेतसः. — G<sub>2</sub> om. 29<sup>cd</sup>. — c) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) ग्रुचि°.

C. 3. 12639 B. 3. 183. 83 C. 3. 186. 31 जितेन्द्रियत्वाह्यज्ञीनः ग्रुक्कत्वान्मन्दरोगिणः ।
अल्पबाधपरित्रासाद्भवन्ति निरुपद्रवाः ॥ ३०
च्यवन्तं जायमानं च गर्भस्थं चैव सर्वशः ।
स्वमात्मानं परं चैव बुध्यन्ते ज्ञानचक्षुषः ।
कर्मभूमिमिमां प्राप्य पुनर्यान्ति सुरालयम् ॥ ३१
किंचिदैवाद्धठातिंकचितिंकचिदेव स्वकर्मभिः ।
प्राप्नुवन्ति नरा राजन्मा तेऽस्त्वन्या विचारणा ॥ ३२
इमामत्रोपमां चापि निबोध वदतां वर ।
मनुष्यलोके यच्छ्रेयः परं मन्ये युघिष्ठिर ॥ ३३
इह वैकस्य नामुत्र अमुत्रैकस्य नो इह ।
इह चामुत्र चैकस्य नामुत्रैकस्य नो इह ॥ ३४
धनानि येषां विपुलानि सन्ति
नित्यं रमन्ते सुविभूषिताङ्गाः ।

तेषामयं शत्रुवरप्त लोको

नासौ सदा देहसुखे रतानाम् ॥ ३५
ये योगयुक्तास्तपित प्रसक्ताः
स्वाध्यायशीला जरयन्ति देहान् ।
जितेन्द्रिया भूतिहते निविष्टास्तेषामसौ नायमिरिप्त लोकः ॥ ३६
ये धर्ममेव प्रथमं चरन्ति
धर्मेण लब्ध्वा च धनानि काले ।
दारानवाप्य क्रतुभिर्यजन्ते
तेषामयं चैव परश्च लोकः ॥ ३७
ये नैव विद्यां न तपो न दानं
न चापि मूढाः प्रजने यतन्ते ।
न चाधिगच्छन्ति सुखान्यभाग्या-

30 .T1 om. 30°b. S (except T1) reads 30°b after 28°b. — b) T2 (before corr.) G2. 4 सङ्कल्यान्; T2 (after corr.) G1. 8 शुद्धत्वान्. D1 G1. 2. 4 मंदरागिण:. — c) K1. 4 B1-3 Dn D4. 6 अल्पाबाधपरित्रासाद्; K2 D5 G2. 4 M2 अल्पाबाधपरित्रासा; K3 D1. 2 M1 अल्पाबाधापरित्रासा; B4 Dc अल्पाबाधा निरातंका; D3 T2 G1. 3 अल्पबाधापरित्रासा; T1 अबाधा अपरित्रासा.

31 °)  $K_1$ . 2 श्रयंतं;  $T_2$  (before corr.)  $G_2$ . 4 भवंतं (for च्यवन्तं).  $T_1$  भवंति ज्ञानमानाश्च. —  $^b$ )  $K_2$  गतस्थं चैव;  $D_5$  स्वर्गभस्थं च;  $T_1$  स्वर्गस्थाश्चेव.  $S_1$   $K_1$  सर्वदा;  $K_2$  सर्वथा. —  $^c$ )  $D_3$  स्वमात्मजं. —  $^d$ )  $B_{1-3}$  D (except  $D_{1-3}$ . 5)  $T_2$   $G_3$  चश्चुषा. —  $After\ 31^{cd}$ , N ins.:

901\* ऋषयस्ते महात्मानः प्रत्यक्षागमबुद्ध्यः। [Śi Ki. 2 °दृष्ट्यः (for °बुद्ध्यः).]

f) Śi Ki. 2 प्रयास्यंति पुनिदेवं. — After 31, S ins.:
 902\* कृत्वा ग्रुभानि कर्माणि ज्ञानेन भरतर्षभ ।

32  $32^{ab} = (var.) 3.33.32^{ab}.$  — a) G1 देवात् (for देवात्).  $T_2$   $G_{2-4}$  दें  $(G_2.4$  दें) ववशात् (for देवाद्धटात्).  $K_3$  B1 वधात्;  $B_{2-4}$  Dc1  $D_4$  हतात् (for हशात्). — b)  $D_{1.2}$  स्वभावतः (cf. v.l.  $3.33.32^b$ ). — c) Ś1  $K_{1-3}$   $D_{1.3}$  स्वभावतः (cf. v.l.  $3.43.32^b$ ). — c) Ś1  $K_{1-3}$   $C_1$   $C_2$  सहाराज;  $C_3$  महारमानो (for नरा राजन्). — c0 Ś1 तेस्त्वत्र;  $C_3$  स्वनुः  $C_4$  स्वनुः  $C_5$  (before corr.)  $C_4$  जातेत्यागृढ-वारणा ( $C_4$  वारिणः).

33 °) K<sub>2</sub> अन्योपमां (for अत्रो°). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>1-8.5</sub> चैव (for चापि). — °) T<sub>1</sub> ज्ञेय: (for श्रेय:).

34 a) Śi Ki-8 Ds. 5 Gi. 2. 4 इहेवे(Ki ° व)कस्य; Bs Dc Dni Di. 2. 6 Mi इह चैकस्य. — b) Śi Ki. 2 कस्य (for [ए]कस्य). — Ki. 2 Bs Ds Ti om. (hapl.) 34° d. — c) Bi. 4 D (except Dni D2. 3; Ds om.) वा (for चा °).

35 °) T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2.4</sub> चैषां (for येषां).

- b) D<sub>2.8</sub> सुवि सूषितांगा:; S सु(T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> च)विसूषिताश्च.

- d) S ग्राम्य (for देह°).

36 °) K<sub>8</sub>. 4 B<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 S युक्तयोगास (for योगयुक्तास). K<sub>8</sub> D<sub>1</sub>. 8 G<sub>1</sub> प्रयुक्ताः; G<sub>4</sub> प्रसिक्ताः. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> D<sub>1-8</sub>. 6 स्वाध्यायवंतो. K<sub>2</sub> G<sub>4</sub> जनयंति. K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1-8</sub> D<sub>6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> देहं. — c) B<sub>4</sub> भूतिपथे (for भूतहिते). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 नियुक्तास्. K<sub>4</sub> B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-8</sub>. 5) जितेंद्वियाः प्राणिवधे निवृत्तास्.

37 b) K4 Dei Dn D1. 4. 6 नि- (for च). B4 लोके (for काले). — c) K1. 2 धनानि (for दारान्). D2 यजंति.

38 °) D1. 2 येषां न (for ये नैव). K3 D1. 2 विद्या.

— b) K3 यजंत; B1-3 Dn D6 यतंति; Dc यजस्ते. — c)
B4 Dc1 Dn D1. 2. 4. 6 चानु; Dc2 T2 G M2 चापि; T1
चाभि- (for चाधि-). K4 सुखानि भोगास; B2. 3m. 4
सुखानु(B3m °नि)भोगान्; Dn D1. 4. 6 सुखान्न(D1°न्य)
भोगान्; D2 सुखानुभाग्यास; T1 धनानि भार्यास्; T2 (before corr.) G3. 4 M शुभान्यभागास (M1°ग्यास्); T2 (after

स्तेषामयं चैव परश्व नास्ति ॥ ३८ सर्वे भवन्तस्त्वतिवीर्यसत्त्वा दिव्यौजसः संहननोपपन्नाः । लोकादग्रुष्मादविनं प्रपन्नाः स्वधीतिवद्याः सुरकार्यहेतोः ॥ ३९ कृत्वैव कर्माणि महान्ति शूरा-स्तपोदमाचारविहारशीलाः ।

देवानृषीन्त्रेतगणांश्च सर्वानसंतर्पयित्वा विधिना परेण ॥ ४०
स्वर्ग परं पुण्यकृतां निवासं
क्रमेण संप्राप्स्यथ कर्मभिः स्वैः ।
मा भृद्विशङ्का तव कौरवेन्द्र
दृष्ट्वात्मनः क्केशिममं सुखाई ॥ ४१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८१॥

# 969

वैद्यांपायन उवाच ।
मार्कण्डेयं महात्मानमूचुः पाण्डुसुतास्तदा ।
माहात्म्यं द्विजमुख्यानां श्रोतिमिच्छाम कथ्यताम् ॥१
एवम्रक्तः स भगवान्मार्कण्डेयो महातपाः ।
उवाच सुमहातेजाः सर्वशास्त्रविद्यारदः ॥ २
हैहयानां कुलकरो राजा परपुरंजयः ।

कुमारो रूपसंपन्नो मृगयामचरद्वली ॥ ३ चरमाणस्तु सोऽरण्ये तृणवीरुत्समावृते । कृष्णाजिनोत्तरासङ्गं ददर्श मुनिमन्तिके । स तेन निह्तोऽरण्ये मन्यमानेन वै मृगम् ॥ ४ व्यथितः कर्म तत्कृत्वा शोकोपहतचेतनः । जगाम हैहयानां वै सकाशं प्रथितात्मनाम् ॥ ५

C. 3. 12657 B. 3. 184. 6 K. 3. 187. 6

corr.) G3 ग्रुभान्नभोगान्; G1 धनान्यभाग्यास्. — d) Dc Dn1. n2 D6 न (for च). K4 B D (except D1-8. b) छोक: (for नास्ति).

39 °) B4 °वीर्यवंतो. — °) D8 च दिवं (for अविने). — °) K8 स्वधीतवेदाः; T1 स्वधीत्य विद्याः; G1. 2. 4 M2 स्वा(G1 त्व)धीतविद्याः.

40 °) Ś1 K1-3 D1-3 [इ]ह (for [ए]व). — b) T G °हार° (for °चार°). — c) K2 भूतगणांश्च; S (except T G3) प्रेतगतांश्च. S (except T2 M2) प्र्वांन् (for सर्वांन्).

41 °) Ś1 K1. 2 D1. 3 स्वर्गे. K4 B2-4 Dc1 Dn D4 पुण्यकृतो. — d) T1 द्यारमानं; T2 G द्या महा (G1 मनः). K1 सुखाई:; K3 °ही; K4 B2. 3 Dc Dn D4. 6 °है; B1. 4 D1-3 T1 G1 M2 °हीं:; T2 G2-4 °थै.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K2 T3 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: K4 Dc Dn D4. 6 G1 मार्कडेय-समा(Dn2 D6 G1 °म)स्या; B1. 3 मार्कडेय; D1. 2. 5 मार्कडेयवाक्य. — Adhy. name: Ś1 K1. 2 धर्मनिर्णयः; D1 वासु-देवसमागमः; D2 वासु-देवाभिगमनं. — Adhy. no. (figures,

words or both): Dn 182 (Dns 183); D1 190; S (M2 inf. lin.) 185 (M2 orig. 187). — Śloka no.: Dn 96; D1 44 and 46.

#### 182

1 <sup>ab</sup>) T1 G1 M1 ततो युधिष्ठिरो राजा मार्कंडेयमुवाच ह. — <sup>d</sup>) K1-3 Dn2 D2 T G1. 3 M1 इच्छामि.

 $2^{b}$ )  $D_{b}$  महानृषिः (for  $^{\circ}$ तपाः). —  $^{\circ a}$ )  $K_{b}$ .  $_{b}$   $D_{b}$   $D_{5}$   $D_{5}$   $D_{5}$  कथयामास माहात्म्यं बाह्मणानां महात्मनां;  $D_{5}$   $D_{5}$   $D_{5}$  तथा सुमहात्मानं राजानं सर्वशास्त्रवित्.

3 Before 3, all MSS. except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 ins. मार्क-(Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> °कॉ)डेय उ° (Ś<sub>1</sub> S om. उ°). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> S हेहयानां. Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>-3. 5 कुळे जातो (for कुळ°). — °) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>2</sub>. 3. 5) ब्यचरद् (for अच°).

4 ") Bs. 4 S च (for तु). Ś1 K1. 2 ततो; Ks तदा; B2 तु यो (for तु सो). — b) Ś1 K1. 2 D2 "समाकुले. — d) T1 मुनिसत्तमं. — e) S हिंसितो (for निहतो).

5 °) Śı Kı S हेहयानां. Śı K D2. 8. 5 स (for वै).

2. 3. 12657 3. 3. 184. 6 4. 3. 187. 6 राज्ञां राजीवनेत्रोऽसौ कुमारः पृथिवीपते ।
तेषां च तद्यथावृत्तं कथयामास वै तदा ।। ६
तं चापि हिंसितं तात मुनिं मूलफलाशिनम् ।
श्रुत्वा दृष्ट्वा च ते तत्र बभूवुर्दीनमानसाः ।। ७
कस्यायमिति ते सर्वे मार्गमाणास्ततस्ततः ।
जग्मुश्वारिष्टनेमेस्ते ताक्ष्यस्थाश्रममञ्जसा ।। ८
तेऽभिवाद्य महात्मानं तं मुनिं संशितत्रतम् ।
तस्थुः सर्वे स तु मुनिस्तेषां पूजामथाहरत् ।। ९
ते तमूचुर्महात्मानं न वयं सित्क्रयां मुने ।
त्वचोऽर्हाः कर्मदोषेण ब्राह्मणो हिंसितो हि नः ।। १०
तानब्रवीत्स विप्रिष्टिः कथं वो ब्राह्मणो हतः ।
क चासौ बृत सहिताः पश्चण्वं मे तपोबलम् ।। ११
ते तु तत्सर्वमिखलमाण्यायास्मै यथातथम् ।

नापश्यंस्तमृषिं तत्र गतासुं ते समागताः ।
अन्वेषमाणाः सत्रीडाः स्वमवद्गतमानसाः ॥ १२
तानत्रवीत्तत्र स्रुनिस्ताक्ष्यः परपुरंजयः ।
स्याद्यं त्राह्मणः सोऽथ यो युष्मामिर्विनाशितः ।
पुत्रो ह्ययं मम नृपास्तपोबलसमन्वितः ॥ १३
ते तु दृष्ट्वेव तमृषिं विस्मयं परमं गताः ।
महदाश्चर्यमिति वै विश्ववाणा महीपते ॥ १४
मृतो ह्ययमतो दृष्टः कथं जीवितमाप्तवान् ।
किमेतत्तपसो वीर्यं येनायं जीवितः पुनः ।
श्रोतुमिच्छाम विप्रषे यदि श्रोतव्यमित्युत ॥ १५
स तानुवाच नास्माकं मृत्युः प्रभवते नृपाः ।
कारणं वः प्रवक्ष्यामि हेतुयोगं समासतः ॥ १६
सत्यमेवाभिजानीमो नानृते कुर्महे मनः ।

903\* सुकुमारो महीपालो हेहयानां महीभृताम्।

7 ° D1. 2 ते; M2 तच् (for तं). — °) K3. 4 B4 Dc D2. 3 S (except T2 G3) फलाशनं. — °) Ś1 K1-3 B4 D2. 3 transp. श्रुत्वा and इष्ट्वा. G1 तत्रैव (for ते तन्न).

- 8 °) B4 कासी स; T2 G2-4 क चायम्. °) K4 B D (except D1. 4. e) M2 °नेम्नोथ; T1 °नाशाय; T2 G3 °नेमिश्र; G1 M1 °नेमेस्तु; G2. 4 °नेमेश्र. d) Ś1 K1. 2 उत्तमं (for अञ्जसा).
- 9  $^{b}$ ) T1 G1 ऋषि (for मुनि). Ś1  $K_{2-4}$  D1-8.  $_{6}$  T2 G8 शंसितव्रतं;  $B_{2-4}$  Dc Dn D4.  $_{6}$  नियतव्रतं.  $B_{1}$  मुनि सुनियतव्रतं.  $^{c}$ )  $K_{1}$ .  $_{2}$  च (for  $_{3}$ ).  $^{d}$ )  $K_{4}$  D1-8 अथाकरोत्;  $D_{5}$  समाहरत्;  $M_{1}$  समारभेत्.
- 11 Before 10, Dc ins. मार्कडेय उ°. ") K3 ब्रह्मिंग्: K4 राजिंगः. ") Ś1 K1. 2 केन (for कथं). K2 Dn2. n3 वा; M2 भो (for वो). ") K2 च मां (for चासी). K1 G3 ब्रूहि.
- 12 T1 om. 12ab. a) De ते तन्न; Ds तच्च ते (for ते तु तत्). c) M1 मुनि (for ऋषि). d) M2 गतायुस. Ds वै (for ते). T1 समाहता:; G1. 2 समाहिता:.
   e) B1. 2. 4 अन्विष्य. B1 M2 नीडिता:; D2 सुनीडा:.
   f) B1-3 सुप्तवद्; D1 स्वदु:ख- K4 B2 De Dn D4. 6
  गतचेतना:; B1. 3 गतचेतसः. T2 G2-4 तं विशं दीनमानसाः.

14 a)  $B_{1-3}$  D (except  $D_{1-3.5}$ )  $\exists$  (for  $\exists$ ). — c)  $D_5$  सहसा (for  $\exists$ ).  $T_1$   $G_1$   $M_1$   $\exists$  (for  $\exists$ ). — d)  $K_4$  B D (except  $D_{1-3.5}$ )  $\exists$  (for  $\exists$ -).

15 °) Ś1 K1. 2 D1. 2 [S]पि (for हि). Ś1 K1-8 D1-3. 5 अथो दृष्टः; K4 B Dc Dn D4. 6 उपानीतः; T1 G1. 2 M1 इतो दृष्टः. — b) Ś1 K1. 2 कथं जीवित त्वास्मवान्. — c) K1. 2 ते तत्; D8 तु तत् (for एतत्). Ś1 K1. 2 तपसां. — d) Ś1 K1. 2 [अ]सी (for [अ]यं). — e) K1. 8 B4 D2. 5 S (except G4) इच्छामि. K3. 4 बहावें (for विप्र°). B1-8 Dc Dn D4. 6 श्रोतुमिच्छामहे विप्र.

16 °) K4 S च; D1 तत् (for व:). — °) Ś1 K D1-3. 5 हेतुयुक्तं. Ś1 K1. 2 सनातनं; K3 समागतः. B2. 4 Dc2 Dn D4. 6 हेतुयोगसमासतः. — After 16, D1 reads 19; while T1 G1 M1 ins.:

904\* ग्रुद्धाचारा अनलसाः संध्योपासनतत्पराः । सुग्रुद्धाचाः ग्रुद्धधना ब्रह्मचर्यव्यतान्विताः । ; and finally, T2 G2-4 M2 ins. :

 $905^*$  मृत्युः प्रभवते येन नास्माकं नृपसत्तमाः। 17  $^b$ )  $T_1$   $G_1$  जपयज्ञपरायणाः. —  $^c$ )  $G_1$  कारणं च न तिष्ठामस्. —  $^d$ ) =  $18^d$ ,  $19^d$ . Ś1  $K_2$  मृत्युरयं.

18 Śı Kı. 2 M2 om. (? hapl.) 18. — c) S (M2

<sup>6</sup> b) K<sub>8. 4</sub> B<sub>2</sub> Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>1. 4. 6</sub> M<sub>2</sub> पृथिवीपति:.
— c) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> तथावृत्तं. — d) K<sub>1. 2</sub> कौरव (for वै तदा).
— After 6, S ins.:

<sup>13 °)</sup> T<sub>1.2</sub> (before corr.) G<sub>2.4</sub> सोन्न (for सोऽथ).

— d) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1-3.5</sub>) transp. यो and युष्माभिर्. T<sub>1.2</sub> (after corr.) G<sub>1.3</sub> समाहतः (for विना°).

— Śi K<sub>1.2</sub> om. 13°.

स्वधर्ममनुतिष्ठामस्तस्मान्मृत्युभयं न नः ॥ १७ यद्वाक्षणानां कुशलं तदेषां कथयामहे । नेषां दुश्चरितं ब्रूमस्तस्मान्मृत्युभयं न नः ॥ १८ अतिथीनन्नपानेन भृत्यानत्यश्चनेन च । तेजस्विदेशवासाच्च तस्मान्मृत्युभयं न नः ॥ १९

एतद्वै लेशमात्रं वः समाख्यातं विमत्सराः । गच्छध्वं सहिताः सर्वे न पापाद्भयमस्ति वः ॥ २० एवमस्त्विति ते सर्वे प्रतिपूज्य महाम्रुनिम् । खदेशमगमन्हृष्टा राजानो भरतर्षभ ॥ २१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्वचशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८२॥

# 963

मार्कण्डेय उवाच ।
भूय एव तु माहात्म्यं ब्राह्मणानां निबोध मे ।
वैन्यो नामेह राजर्षिरश्वमेधाय दीक्षितः ।
तमत्रिर्गन्तुमारेभे वित्तार्थमिति नः श्रुतम् ॥ १
भूयोऽथ नानुरुध्यत्स धर्मव्यक्तिनिदर्शनात् ।

संचित्य स महातेजा वनमेवान्वरोचयत् । धर्मपत्नीं समाहूय पुत्रांश्चेदमुवाच ह ॥ २ प्राप्सामः फलमत्यन्तं बहुलं निरुपद्रवम् । अरण्यगमनं क्षिप्रं रोचतां वो गुणाधिकम् ॥ ३ तं भार्या प्रत्युवाचेदं धर्ममेवानुरुध्यती ।

C. 3. 12681 B. 3. 185. 5 K. 3. 188. 5

om.) तेषां हि ( $T_1 G_1$  नेषां वि-) चरितं ब्रूमः. —  $18^d = 17^d$ ,  $19^d$ .

19 D<sub>2</sub> om. (hapl.) 19. D<sub>1</sub> reads 19 after 16.

— a) D<sub>5</sub> आतिथ्येन; S (except M<sub>2</sub>) अतिथिषु (for अतिथीन). D<sub>1</sub> , 5 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> [आन्नदानेन. — b) B<sub>1</sub> G<sub>1</sub> भूत्यानप्य<sup>°</sup>; D<sub>2</sub> °नन्व<sup>°</sup>; T<sub>1</sub> °नत्या<sup>°</sup>; M<sub>1</sub> °न्नाख<sup>°</sup> (for °नत्य<sup>°</sup>). D<sub>1</sub> भृत्यानां भरणेन च; D<sub>5</sub> तथा भृत्यारानेन च; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> भृत्यानामश्चनेन च. — After 19<sup>ab</sup>, K<sub>4</sub> D<sub>21</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4</sub> 6 ins.:

906\* संभोज्य शेषमश्चीमस्तस्मान्मृत्युभयं न नः। क्षान्ता दान्ताः क्षमाशीलास्तीर्थदानपरायणाः। पुण्यदेशनिवासाच तस्मान्मृत्युभयं न नः।

- D<sub>6</sub> om.  $19^{cd}$ . K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub> देशे (B<sub>1</sub> देश-) वासश्च.  $19^d = 17^d$ ,  $18^d$ .
- **20** °) S उद्देशमात्रं (for वै छेश°). Ś1 K1-3 D2. 3. 5 भान्नेण (for भान्नं वः). — B2 om. (hapl.) 20<sup>4</sup>-21°.
- 21 B<sub>2</sub> om. 21° (cf. v.l. 20). °) Ś1 स्वं देशम्; K<sub>1</sub>. 2 स्वां दिशम्; B<sub>1</sub> स्वदेशान् . °) D<sub>2</sub>. 3 भरतर्षभाः; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> राजसत्तम.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: B2. 4 D4 मार्कडेय; Dn2 D6 G1 मार्कडेयसम(Dn2 भा)स्या; D1. 2 मार्कडेयवाक्य. — Adhy. name: K3. 4 Dc D8. 5 ब्राह्मणमाहात्म्य; G1 ब्राह्मणमाहात्म्य- कथनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 183 (Dns 184); D1 190; S (M2 inf. lin.) 186 (M2 orig. 188). — Śloka no.: Dn 24.

### 183

- 1 a) B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>4.6</sub> महाभाग्यं (for तु माहात्स्यं).

   c) B<sub>4</sub> Dc D<sub>6</sub> वैण्यो. T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> [अ]त्र (for [इ]ह).

   d) B<sub>4</sub> अश्वमेधेन. e) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> चात्रिर् (for अत्रिर्).

  T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> अत्रिगैतुं तमारेभे. f) S (except M<sub>1</sub>) धनार्थं (for वित्तार्थं).
- 2 °) B1 Dc Dn D6 भूयोर्थ (Dc °थं). B2 M1 नान्वरुध्यत्. Ś1 K1. 2 भूयो यथा नान्वरुध्यत् ; K3 D5 भूय एवानुरु(D5 °न्वड)ध्यत्स ; K4 D1-3 भूयो धनार्थितां (D1 °मंथिनो) नैच्छद् ; T1 G1 भूयो धनानुरुध्यन्स ; T2 G2-4 भूयो (G4 ध्रुवो)धनानुरोधाच. °) T2 G धर्मव्यय °(G1 वृत्ति °). °) B1-3 Dc Dn D4.6 स वि(B1 सं)चित्य (for संचिन्त्य स). Ś1 K1.2 च ; B4 T1 G1 सु- (for स). °) K2 [अ]न्वरोचयत् ; B1.2 [अ]न्वरोचत ; D1 [अ]न्विचित्त्यन् ; D2 [अ]न्वरोचयेत्. °) B4 स आनास्य (for समा °).
- 3 °) K2 T1 प्राप्साम; T2 G2-4 प्राप्सामि. G1 अलर्थ.
   b) M2 बहु तन् (for बहुलं). d) B3 D6 वै; Dc2 वा (for वो).

3. 3. 12681 3. 3. 185. 5 (. 3. 188. 5 वैन्यं गत्वा महात्मानमर्थयस्व धनं बहु ।
स ते दास्यति राजिर्धयंजमानोऽर्थिने धनम् ॥ ४
तत आदाय विप्रवे प्रतिगृह्य धनं बहु ।
भृत्यानसुतानसंविभज्य ततो ब्रज यथेप्सितम् ।
एष वै परमो धर्मी धर्मविद्धिरुदाहृतः ॥ ५

#### अत्रिख्वाच ।

कथितो मे महाभागे गौतमेन महात्मना। वैन्यो धर्मार्थसंयुक्तः सत्यव्रतसमन्वितः।। ६ किं त्वस्ति तत्र द्वेष्टारो निवसन्ति हि मे द्विजाः। यथा मे गौतमः प्राह ततो न व्यवसाम्यहम्।। ७ तत्र सम वाचं कल्याणीं धर्मकामार्थसंहिताम्। मयोक्तामन्यथा ब्र्युस्ततस्ते वै निरर्थकाम् ॥ ८ गमिष्यामि महाप्राज्ञे रोचते मे वचस्तव । गाश्च मे दास्यते वैन्यः प्रभूतं चार्थसंचयम् ॥ ९ मार्कण्डेय उवाच ।

एवमुक्त्वा जगामाशु वैन्ययज्ञं महातपाः ।
गत्वा च यज्ञायतनमत्रिस्तुष्टाव तं नृपम् ॥ १०
राजन्वेन्य त्वमीश्रश्च भ्रवि त्वं प्रथमो नृपः ।
स्तुवन्ति त्वां मुनिगणास्त्वदन्यो नास्ति धर्मवित् ॥११
तमन्नवीद्दिषस्तत्र वचः क्रुद्धो महातपाः ।
मैवमत्रे पुनर्जूया न ते प्रज्ञा समाहिता ।
अत्र नः प्रथमं स्थाता महेन्द्रो वै प्रजापतिः ॥ १२

- 4 °) M1 ता (for तं). B2-4 D (except D1-3. 5) [अ] थ (for [इ]दं). b) S (except M2) धनम् (for धर्मम्). Ś1 अ] न्वरूथ्यती; K2. 3 [अ] नुरूथ्यते (K3 °तां); B Dc D1. 2. 5 T2 G2-4 [अ] नु (B1-8 ° व ) रुंधती; Dn D4. 6 [अ] नु तन्वती. c) Dc D6 वेण्यं. Ś1 K2-4 D1-3. 5 महाबाहुम्. d) B1 (m as in text) आनयस्व (for अर्थ°). Ś1 Dc2 G1 om. (hapl.) 4°-5°. 1) K1 महा-; K2 B1. 3 Dc1 Dn D1. 2. 4. 6 [S] थितो (D1 °तं). T1 स्वरं (for धनम्).
- 5 Śı Dc<sub>2</sub> Gı om. 5<sup>ab</sup> (cf. v.l. 4). <sup>a</sup>) Bı (m as in text) तचादाय नु विप्रचें. <sup>b</sup>) Kı. 4 Dı-3 प्रतिमहधनं. <sup>c</sup>) Kı. 2 धनान्; K₃. 4 Dı वृत्त्या; D₂. 3 M₂ वृत्त्यान् (for भृत्यान्). Gı इब्धं संपाद्य बहुशस. <sup>c</sup>) Śı Kı. 2 ते (for वै). D₅ प्रथमो (for प्रमो). ¹) S विद्वद्धिः समु(Tı सुह्र)दाहृतः (Gı विचरत्समृगाहृतः).
- 6 °) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 वै (for मे). Ś<sub>1</sub> D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> महाभागो (T<sub>1</sub>°π). °) B<sub>3</sub>. 4 D<sub>6</sub> D<sub>6</sub> वैण्यो. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 धर्मसमा युक्तः. °) B<sub>4</sub> M<sub>2</sub> ° परायणः.
- 7 <sup>ab</sup>) B4 T1 G1 M स्व(B4 त-; T1 चा)त्र संति (for स्वस्ति तत्र). T1 निवस्संति. B1 च; T G2-4 [इ]ह (for हि). Ś1 K D1-8. 5 हेष्टार: किं तुन: संति वसंतस्त्र वे द्विजा:. °) Ś1 K D1-8. 5 स (for मे). d) T1 G1 M2 यतो (for ततो). K4 D2. 8 (before corr.). 5 न ज्यवस्थाम्यहं ततः (D5 पुन:); D8 (after corr.) तथा वक्ष्याम्यहं तव; T2 (before corr.) G2. 4 ततो वर्णामि साध्वहं; T2 (after corr.) ज्यवस्थामि तथा स्वहं.
- 8 °) Ś1 K1. 2 ततः स (Ś1 स); T2 G2-4 तत्रापि (for तत्र सा). K2 कल्याणि. b) K4 D5 धर्मकार्या (D5 °मा)- धर्सयुतां. K2 om. (hapl.) 8°-9°. d) D1. 2 सर्वे

(for ते वै). Śi K (K2 om.) Ds. 5 निरथेंक; Bi Di Ti थेंका:; B2. 5 Dc Dn D4. 6 थेंका; B4 निदर्शका:; M1 निरथेंतां.

- 9  $K_2$  om. 9 (cf. v.l. 8). ")  $K_1$  महाप्रज्ञे;  $B_4$  महाभागे;  $Dc_2$  [अ]थवा भद्रे;  $T_1$  महाप्राज्ञ. ")  $T_2$   $G_{2-4}$  रोचतां.  $K_1$  om.  $9^{cd}$ . ")  $T_2$   $G_{2-4}$  नैव (for गाश्च).  $B_3$ . 4 Dc  $D_6$  वैण्यः. ")  $\dot{S}_1$  च धनं महत्;  $K_8$  चार्थसंहितं;  $K_4$  धनसंचयं.
- 10 °) Dc [अ]थ; D<sub>3</sub> [ए]व (for [आ]ग्रु). <sup>b</sup>) A few MSS. वैण्य°. <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> इति (for अत्रिस्). D<sub>5</sub> सुनि: (for नृपम्). After 10, B D (except D<sub>1-3</sub>. <sub>b</sub>) G<sub>2</sub> M<sub>3</sub> ins.:

907\* वाक्येर्मङ्गलसंयुक्तैः पूजयानोऽव्रवीद्वचः।

- 11 Before 11, B D (except D<sub>1-3. 5</sub>) G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> ins. अत्रिरं. <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2. 8</sub> D<sub>1. 2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> वेन्यस्त्वम्; K<sub>4</sub> B (B<sub>1</sub> m as in text) Dc Dn D<sub>4-6</sub> M<sub>2</sub> धन्यस्त्वम्; G<sub>1</sub> विधिस्त्वम्; M<sub>1</sub> इंद्रस्त्वम्. K<sub>1</sub> राजन्वन्यविश्चिश्च. <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> विभुस्त्वं; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> प्रभुश्च (for भुवि त्वं). <sup>c</sup>) G<sub>2</sub> स्तुवंतु. K<sub>2. 8</sub> M<sub>1</sub> त्वा (for त्वां). <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> transp. त्वदन्यो and न. K<sub>8. 4</sub> D<sub>6</sub> वाग्भिर्मञ्जरायणाः.
- 12 a) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 ततो ; G<sub>4</sub> तत्रा (for तम ). M<sub>2</sub> ऋषि. B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) G<sub>2</sub>. 4 ऋखो (for तत्र).

   b) B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) वचनं वे; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> वचस्तत्र.

   Before 12<sup>cd</sup>, D (except D<sub>1-3</sub>. 5) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 M<sub>2</sub> ins.
  गीतम उ . c) B<sub>1</sub>. 3. 4 नैवम् (for मैवम्). K<sub>2</sub> अन्य;

  B<sub>4</sub> आग्रु; T<sub>1</sub> अत्र (for अत्रे). d) T<sub>1</sub> समन्विता (for समाहिता). e) T<sub>1</sub> अत्रे (for अत्र). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 ते; D<sub>5</sub> वे (for न:). D<sub>5</sub> प्रथम: स्थाता; S प्रथमो धाता.

अथात्रिरिप राजेन्द्र गौतमं प्रत्यभाषत । अयमेव विधाता च यथैवेन्द्रः प्रजापतिः । त्वमेव मुह्यसे मोहान्न प्रज्ञानं तवास्ति ह ॥ १३ गौतम उवाच ।

जानामि नाहं मुह्यामि त्वं विवश्चविंमुह्यसे।
स्तोष्यसेऽभ्युद्यप्रेप्सुस्तस्य दर्शनसंश्रयात्।। १४
न वेत्थ परमं धर्मं न चावैषि प्रयोजनम्।
बालस्त्वमसि मृदश्च वृद्धः केनापि हेतुना।। १५
मार्कण्डेय उवाच।

विवदन्तौ तथा तौ तु म्रुनीनां दर्शने स्थितौ । ये तस्य यज्ञे संवृत्तास्तेऽपृच्छन्त कथं त्विमौ ॥ १६ प्रवेशः केन दत्तोऽयमनयोर्वेन्यसंसदि । उचैः समिभायन्तौ केन कार्येण विष्ठितौ ॥ १७ ततः परमधर्मात्मा काश्यपः सर्वधर्मवित् । विवादिनावनुप्राप्तौ ताबुभौ प्रत्यवेदयत् ॥ १८ अथाव्रवीत्सदस्यांस्तु गौतमो सुनिसत्तमान् । आवयोर्व्याहृतं प्रश्नं शृणुत द्विजपुंगवाः । वैन्यो विधातित्याहात्रिस्त्र नः संश्रयो महान् ॥ १९ श्रुत्वैव तु महात्मानो सुनयोऽभ्यद्रवन्द्वतम् । सनत्कुमारं धर्मञ्चं संश्रयच्छेदनाय वै ॥ २० स च तेषां वचः श्रुत्वा यथातन्त्वं महातपाः । प्रत्युवाचाथ तानेवं धर्मार्थसहितं वचः ॥ २१ सनत्कुमार उवाच ।

सम्बद्धाः अवाच । त्रह्म क्षत्रेण सहितं क्षत्रं च ब्रह्मणा सह ।

C. 3. 12702 B. 3. 185. 25 K. 3. 188. 26

- 13 Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> om. (hapl.) 13°bcd. °) S एष (for अप). °) M<sub>1</sub> अलम् (for अयम्). T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2. 4</sub> एष (for एव). B D (except D<sub>1-8. 5</sub>) हि (for च). °) D<sub>6</sub> यथा चेंद्र:; T<sub>2</sub> G M<sub>2</sub> तथैवेंद्र: (G<sub>4</sub> महेंद्रो वै). ') Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> प्रज्ञा न (for प्रज्ञानं). D<sub>5</sub> न च (for तव). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> B<sub>1</sub> D<sub>3. 5</sub> वै; K<sub>4</sub> मे; S च (for ह). D<sub>1. 2</sub> न प्रज्ञा विद्यते तव.
- 14 °) M1 नैव; M2 त्वां न (for नाहं). Ś1 K D1-3. 5 नावमुद्धोहं (Ś1 K1 °यं; K2 °त). b) K4 विवित्सुस्त्वं; B Dc Dn D4. 6 त्वमेवात्र; D1-3 त्वं विवित्सुर्. Ś1 K1. 3 D5 त्वं विवित्सुर् (D5 किंकथस्त्वं) विमुद्धास; K3 त्वं विकत्थन्न रूजांसे. °) K2. 3 तुष्यते; K4 स्तुष्यास; B1. 2 (both marg.). 8 तुष्यति; Dc2 G1 तुष्यसे; D1-3. 5 तुष्यसि; T1 M इष्यते (for स्तोष्यसे). Ś1 K1 तुष्यतेम्युत्ये प्रेप्सुः; B1. 2. 4 Dc1 Dn D4. 6 स्तोषि त्वं दर्शनप्रेप्सुः. d) B1. 2 (both m as in text). 4 Dc1 Dn D4. 6 राजानं जनसंसदि.
- 15 D<sub>4</sub> om. 15<sup>a</sup>-16<sup>b</sup>. a) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 3 वेस्सि (for वेस्थ). D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3. 4 (sup. lin.) ब्रह्म (for धर्म). b) S<sub>1</sub> चावैमि; K<sub>2</sub> च वे वि-; T G चा(T<sub>1</sub> वा)स्त्यत्र; M<sub>1</sub> तेस्त्यत्र; M<sub>2</sub> वास्त्वृषि (for चावैषि). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3. 4 (inf. lin. as in text) प्रदर्शनं (for प्रयो°). c) T<sub>1</sub> अति (for असि). d) S<sub>1</sub> K<sub>1</sub> B<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>-4 [अ]सि (for [अ]पि).
- 16  $D_4$  om.  $16^{ab}$  (cf. v.l. 15). Most MSS. om. मार्कण्डेय उ°. °)  $D_1$ .  ${}_2$   $M_1$  ये तत्र;  $D_5$  ते तत्र;  $G_2$ .  ${}_4$  एतस्य.  $M_2$  येस्य यज्ञे सुसद्भुतास्.  ${}^d$ )  $B_1$ .  ${}_3$   $D_2$   $D_3$  पुन्छंति;  $M_1$  पुन्छंत:.

17 b) B D (except D<sub>1-3.5</sub>) उभयोर् (for अनयोर्). A few MSS. वैण्य°. — d) Ś1 वष्टिती; K1 वेष्टिती; K2-4 B D (except Dc) धिष्टिती.

18 a) Śi Ki. 2 Di-3 परमधर्मज्ञः. — b) Śi K Di-3. 5 कश्यपः. T2 G2-4 स ह (for सर्व-). — c) S विवदंतावनु. — d) Bim प्रस्तवेधयत्; Mi विधत.

19 a) K4 B1 Ds तान् (for तु). — b) Ś1 K1. 2
मुनिसत्तमः; T2 G2-4 तापसोत्तमान्. — c) K3 T2 (before
corr.) G2. 8 व्यावृतं. T1 पुण्यं (for प्रश्नं). — d) K1
श्रुणुतो; B1. 4 श्रुणुध्वं; B3 श्रुण्वतो; D1 श्रुणु तद्. B D
(except D1. 2) G4 द्विजसत्तमाः. — e) B1. 8 Dn D4. 6
वैन्यं. D8 [अ]त्राह (for [आ]हात्रिर्). — f) D1-3 तत्र.
B1 न चात्र (m अत्र नौ). B2-4 D (except D1-3) नौ
(for नः). — After 19, S ins.:

908\* ततस्तद्गीतमेनोक्तं वाक्यं वैन्यस्य संसदि।

20 <sup>a</sup>) B4 तु ते (for [ए]व तु). — <sup>b</sup>) Ś1 K D1-3. 5 [S]भ्य(Ś1 °प्या'; K1. 2 °भ्या)गमन्; S (except G1) प्राद्व-वन्. B4 सुनयः समभिज्ञवन्. — °) T1 सर्वज्ञं (for धर्मज्ञं). — After 20, S (except M2) ins.:

909\* पत्रच्छुः प्रणताः सर्वे ब्रह्माणमिव सोमपाः ।

21 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> om. 21<sup>ab</sup>. — a) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub> ь तु; B<sub>4</sub> वे (for च). — b) D<sub>1</sub> च; D<sub>2</sub> s स (for [अ]थ). K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>6</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> एव (for एवं).

22 Cf. 1. 76. 18<sup>ab</sup>. — b) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. ह ब्रह्मसंहितं (for ब्रह्मणा सह). — After 22<sup>ab</sup>, N (except B<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6) ins.:

3.12703 3.185.26 3.188.27 राजा वै प्रथमो धर्मः प्रजानां पतिरेव च ।
स एव शक्रः शक्रश्र स धाता स बृहस्पतिः ॥ २२
प्रजापतिर्विराद सम्राट्ट क्षत्रियो भूपतिर्नृपः ।
य एभिः स्तूयते शब्दैः कस्तं नार्चितुमर्हति ॥ २३
पुरायोनिर्युधाजिच अभिया ग्रुदितो भवः ।
स्वर्णेता सहजिद्धश्रुरिति राजाभिधीयते ॥ २४
सत्यमन्युर्युधाजीवः सत्यधर्मप्रवर्तकः ।
अधर्माद्दयो भीता वलं क्षत्रे समाद्धन् ॥ २५
आदित्यो दिवि देवेषु तमो नुदति तेजसा ।
तथैव नृपतिर्भूमावधर्म नुदते भृशम् ॥ २६

अतो राज्ञः प्रधानत्वं शास्त्रप्रामाण्यदर्शनात् । उत्तरः सिध्यते पक्षो येन राजेति भाषितम् ॥ २७ मार्कण्डेय उवाच ।

ततः स राजा संहष्टः सिद्धे पक्षे महामनाः ।
तमित्रमत्रवीत्प्रीतः पूर्वं येनाभिसंस्तुतः ॥ २८
यसात्सर्वमनुष्येषु ज्यायांसं मामिहात्रवीः ।
सर्वदेवैश्व विप्रषे संमितं श्रेष्ठमेव च ।
तस्मानेऽहं प्रदास्यामि विविधं वसु भूरि च ॥ २९
दासीसहस्रं क्यामानां सुवस्त्राणामलंकृतम् ।
दश्च कोट्यो हिरण्यस्य रुक्मभारांस्तथा दश्च ।

910\* संयुक्ती दहतः शत्रून्वनानीवाग्निमारुती।
Thereafter D<sub>1</sub> reads 24-25. — °) B D (except D<sub>1-3. 6</sub>)
T<sub>2</sub> G<sub>3. 4</sub> M<sub>2</sub> प्रथितो (for प्रथमो). — °) B<sub>3</sub> गति° (for प्रति°). — °) D<sub>1. 2</sub> S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) एष (for एव).
K<sub>3. 4</sub> De D<sub>1-3</sub> G<sub>4</sub> transp. शकः and ग्रुकः. T<sub>1</sub> एव शकश्च
ग्रुकश्च. — ') T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> स्विता (for सं धाता). B<sub>1. 2. 4</sub>
Dn D<sub>1. 3. 4. 6</sub> G<sub>1</sub> च (for the second स). K<sub>2</sub> धाता सह-(for सं धाता स).

23 °) K<sub>8</sub> D<sub>8</sub>. 5 राजा भोजो; D<sub>1</sub>. 2 राज्यभाक्स (for प्रजापतिर्). — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> नृपतिर् (for भूपतिर्). B<sub>4</sub> स हि गोसा पतिर्नृपः. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> श्रूयते; G<sub>1</sub> ज्ञा° (for स्तू°).

24 D1 reads 24-25 after 910\*. — b) Ś1 K D1-8 अभियादुदि(D1.8 °चि)तो; G1 M1 सुभिक्षानुचितो; M2 प्रभावाभ्युचितो (for अभिया सुदितो). Ś1 भवेत्; K1.2 [S]भवत् (for भवः). T G2-4 सुभिक्षानुचितोद्भवः. — c) Ś1 K1.2 D5 अन्ने(K1° न्ये)ता; K4 Dc D1 G1 M1 स्वर्नेता; D8m T1 G2 M2 सं(T1 स्वं)नेता (for स्वर्णेता). K1 सत्य°; B1 विश्व° (for सह°). — d) K4 B1 D5 G2 विधी° (for [अ]भिधी°).

25 For D1 cf. v.l. 24. — a) K4 सलमृत्युर्; B1m. 2
Dn D4. 6 सल्यमेनिर्. B1. 8 Dc युघाजिच (cf. 24a);
B2 Dn D4. 6 प्राविच; T G2-4 यथा जीव:. — c) T2
G8. 4 अकर्माद्. — d) Ś1 K D1-8. 8 T1 G1 समाद्यु:.
— D2 ins. after 25: D1 (which reads 24-25 after 910\*) ins. after 23:

911\* पुरा यो ब्रह्मणा सृष्टः प्रजानां परिपालने । दुष्टानां निप्रहं कर्ता स च राजाभिधीयते । सत्यं मन्युर्दया रक्षा धर्माधर्मविलोकनम् । विद्यन्ते यस्य चाराश्च स राजेत्यभिधीयते । On the other hand, S ins. after 25:

912\* असाभिर्बाह्मणैः क्षत्रं क्षत्रेण ब्रह्म चान्ययम्। [ Ti Gi M तसाद्धि ब्रह्मणा क्षत्रं (for the prior half).]

26 d) B D (except D1-3. 5) T2 G3. 4 [अ]धर्मान्. B2 T1 नृपते (for नृदते).

27 a) Ś1 K1. 2 एवं; B D (except D1-3. 5) T1 ततो; G2 अथो (for अतो). T2 G2-4 प्रमाणस्वं (for प्रधान°).

- b) Ś1 K1. 2 शास्त्रे प्रामाण्यदर्शनम् (Ś1 °नात्). — After 27ab, D3 (marg. sec. m.) ins.:

913\* अत्रिणा ब्याहृतं पूर्वं तत्तथैव न चान्यथा। — °) K1. 2 उत्तरं. Ś1 K1. 2 पक्षे. — °) K2 T2 G2-4 भाषितः.

28  $T_2$   $G_{2-4}$  om. the ref. —  $^b$ )  $K_4$   $D_5$   $M_1$  महारमना ( $D_5$   $^\circ$ नः);  $G_4$  महाबलाः. —  $^c$ )  $T_2$   $G_{2-4}$  ब्रह्मवित् (for अववीत्).  $T_1$  तमबवीत्ततः प्रीतः. —  $^d$ )  $G_{2-4}$  यो न (for येन).  $K_1$  [अ]भि मे स्तुतं;  $T_1$  [अ]पि संस्तुतं;  $T_2$   $G_{2-4}$  [अ]भि( $G_2$  हि)सल्कृतः;  $G_1$  [अ]भिसंस्कृतः.

29 °) K4 तसात्; D6 यन्मां. K B4 D1-3. 6 S (except G2) सर्वमनुष्येभ्यो; Dc1 Dn D4. 6 पूर्व मनुष्येषु.

- b) D5 त्वम् (for माम्). K1 B1-3 Dc S (except G2 M1) अव्वतीत्. - c) G4 M1 सर्वेद् (for सर्व-). - d)
K3 संमतं. D5 ज्येष्ठमेव; T1 श्रेय एव. - 1) D1. 2 श्रिशः (for भूरि च).

30 °) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> अश्वानां (for इयामानां). — <sup>b</sup>) B सुरूपाणाम्; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> सुवर्णानाम्. — °) K<sub>4</sub> Dn° D<sub>8-6</sub> दशकोटीर् (Dn<sub>2</sub> D<sub>8</sub> °टी); B<sub>1-8</sub> Dc दशकोटिर्. — <sup>d</sup>) Ś1 K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub>. 5 G<sub>4</sub> रुक्मभा(G<sub>4</sub> °हा)रास्. — °) K<sub>2-4</sub> Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>1-8</sub>. 5. 6 S (except G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub>) ददामि. B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-8</sub>. 5) विप्रवे; M<sub>1</sub> ते वित्तं (for ते विप्र).

एतइदानि ते विप्र सर्वज्ञस्त्वं हि मे मतः ॥ ३० तदत्रिन्यीयतः सर्वं प्रतिगृह्य महामनाः । प्रत्याजगाम तेजस्वी गृहानेव महातपाः ॥ ३१

प्रदाय च धनं प्रीतः पुत्रेभ्यः प्रयतात्मवान् । तपः समभिसंधाय वनमेवान्वपद्यत ॥ ३२

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि ज्यशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८३॥

## 358

मार्कण्डेय उवाच ।
अत्रैव च सरखत्या गीतं परपुरंजय ।
पृष्टया मुनिना वीर शृणु ताक्ष्येण धीमता ॥ १
ताक्ष्ये उवाच ।
किं नु श्रेयः पुरुषस्येह भद्रे
कथं कुर्वन्न च्यवते स्वधर्मात् ।
आचक्ष्य मे चारुसर्वाङ्गि सर्वे
त्वयानुशिष्टो न च्यवेयं स्वधर्मात् ॥ २

कथं चाग्निं जुहुयां पूजये वा कस्मिन्काले केन धर्मो न नश्येत्। एतत्सर्वे सुभगे प्रज्ञवीहि यथा लोकान्विरजाः संचरेयम्॥ ३ मार्कण्डेय उवाच। एवं पृष्टा ग्रीतियुक्तेन तेन गुश्रुषुमीक्ष्योत्तमबुद्धियुक्तम्। ताक्ष्ये विग्नं धर्मयुक्तं हितं च

C. 3. 12718 B. 3. 186. 4 K. 3. 189. 4

- ') B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3.5</sub>) मतो हि मे (for हि मे मतः).
- 31 °) D<sub>5</sub> तज्ञा°; G<sub>2</sub>. 4 ततो° (for तद°). B<sub>3</sub> ऋषिर् (for अत्रिर्). °) Ś1 K1. 2 B<sub>4</sub> G1 महातपाः; B1-3 Dc Dn D4. 6 [अ]भिसत्कृतः. D1 प्रतिसंगृद्धमारमनः. Ś1 K1. 2 om. 31°d. °) Dc1 Dn D4 G2 प्रत्युज्जगाम; T2 G3 प्रीत्या जगाम. d) B4 महामनाः; D5 महायशाः.
- 32 °) B4 आदाय. K1. 2 प्रीति:. b) K2 प्रियतात्मवान्; T2 G2-4 प्रियमाप्तवान्. °) Ś1 K1. 2 B1 (m as in text) G1 तत: (for तप:). T2 G2-4 समनु (for समिभ ). b) K1. 2 [अ]भ्य (for [अ]न्व°).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: B2 G1 मार्कडेयसमा(G1 ° म)-स्या (followed by वैन्योपाख्यान in G1). Ś1 K B1. 3 Dc D1-8. 5 T2 G3 M2 (all om. sub-parvan name) mention only वैन्योपाख्यान. — Adhy. name: B2. 4 ब्राह्मणमाहासाग्यं; Dn D4. 6 G1 ब्राह्मणमाहास्म्यं. — Adhy. no. (figures, words or both).: Dn 184 (Dn3 185); D1 191; S (M2 inf. lin.) 187 (M2 orig. 189). — Śloka no.: Dn 37; D1 39.

### 184

- 1 D1. 2 तु (for च). b) M2 नीतं (for गीतं).
   c) D5 जुष्टया; G2 पृष्टं यन्; G4 पृष्टवान्. T1 तेन; G1. 2
  M1 (sup. lin. as in text) धीर; M2 राजन् (for वीर).
  B4 पृष्टया मुनिवाक्यं हि. d) Ś1 K D3. 5 तदा; D2 यतु
  (for श्र्णु).
- 2 a) Bs ने; Dc1 Dn Ds. 6 T1 नु (for नु). Ks Ds अंद्र (for अंपः). Ś1 K1. 2 देनि; Ks. 4 D1-8. 5 T1 लोके; T2 (before corr.) G1. 2. 4 M शोभने (for भद्रे). b) T2 (before corr.) G2. 4 पूर्व (for कुर्वन्). c) D (except D1-3. 5) कुर्यान् (for सर्व). d) BD (except D1-3. 5) T2 G8 om. [अ]नु:
- 3  $M_2$  om. 3. a)  $B_{2-4}$  Der Dn D4. 6 वामि; D8 विह्न; Tr G4 M1 चामिर्. De2 S ( $M_2$  om.) जुहुयात्. Ś1 K D1-3. 5 पूजयेयं; B1 De S ( $M_2$  om.) पूज( $T_1$ ° र)-येद्वा. b) K3 यस्मिन्.  $D_5$  छोके (for काळे), and धर्मेण (for धर्मो न). a) K3. 4 D1-3 कृत्स्नं; Tr G4 क्षिप्रं (for सर्वं). a) Ś1 विमले; K1. 2 विमलान्; K3 T G2-4 विरजान् ( $K_3$  Tr  $G_1$ ). S ( $M_2$  om.) संप्रपञ्ये ( $K_1$   $G_2$ ) दि  $G_3$  हो (for संचरेयम्).

3. 12718 3. 186. 4 3. 189. 4 सरस्वती वाक्यमिदं बभाषे ॥ ४
सरस्वत्युवाच ।
यो ब्रह्म जानाति यथाप्रदेशं
स्वाध्यायनित्यः ग्रुचिरप्रमत्तः ।
स वे पुरो देवपुरस्य गन्ता
सहामरेः प्रामुयात्प्रीतियोगम् ॥ ५
तत्र स्म रम्या विपुला विश्लोकाः
सुपृष्पिताः पुष्करिण्यः सुपुण्याः ।
अकर्दमा मीनवत्यः सुतीर्था
हिरण्मयैरावृताः पुण्डरीकैः ॥ ६
तासां तीरेष्वासते पुण्यकर्मा
महीयमानः पृथगप्सरोभिः ।

सुपुण्यगन्धामिरलंकृतामिहिरण्यवणिभिरतीव हृष्टः ॥ ७
परं लोकं गोप्रदास्त्वामुवन्ति
दत्त्वानङ्वाहं सूर्यलोकं व्रजन्ति ।
वासो दत्त्वा चन्द्रमसः स लोकं
दत्त्वा हिरण्यममृतत्वमेति ॥ ८
धेतुं दत्त्वा सुव्रतां साधुदोहां
कल्याणवत्सामपलायिनीं च ।
यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्थास्तावद्वर्षाण्यश्चते स्वर्गलोकम् ॥ ९
अनङ्वाहं सुव्रतं यो ददाति
हलस्य वोढारमनन्तवीर्यम् ।

4 b) Ds शुश्रुषुणानुत्तमबुद्धिः S शुश्रुषुणा चोत्तमबुद्धिः युक्ता (T1 कतां; G1 M2 कतं). — c) T2 G2. 8 ऋषि; G4 व्यूषि (for वियं). S1 धमैयुक्तां हितां. — d) S1 K1. 2 वाचिमां (for वाक्यमिदं).

5 Ks D<sub>1-3</sub>. 5 G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> om. the ref. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 यथा प्रदेशे; K<sub>4</sub> यथानिदेशं; B<sub>2</sub> यथोपदेशं. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 स्वाध्या(K<sub>2</sub> स्वन्या)ययुक्तः; T<sub>1</sub> °यत्तः. — °) N पारं (K<sub>2</sub> पारे; D<sub>5</sub> मानं); T<sub>2</sub> (after corr.) G<sub>8</sub> परं (for पुरो). Ś<sub>1</sub> B De Dn D<sub>4</sub>. 6 देव(Ś<sub>1</sub> वेद)लोकस्य (B<sub>4</sub>m परलोकस्य); K<sub>1</sub>. 2 वेदपुरस्य. — °) K<sub>2</sub> प्रीतियोगात्.

6 °) S (except Gs; Ts before corr.) [अ]स्य (for सा). K1. 2 D1-3. 8 S विमला (for विपुत्ता). — b) B1 (m as in text) सुरम्याः; D5 T1 च पुण्याः; T2 Gs. 4 सुपुष्पाः.

7 °) Ds तीथेंडवासते. K4 Ds पुण्यशीला; B Dc Dn D4. 6 T2 (after corr.) Gs पुण्यभाजो. — b) Ś1 K D1-8. 5 प्रगीयमान: (K4 D2. 3. 5 ना:); B Dc Dn D4. 6 T2 (after corr.) Gs महीयमानाः. — d) B1 सुवर्णवर्णाभिर्; D1 विश्वीभिर्; T2 G3 भ्रंगाभिर्; G2 गंधाभिर्. K4 B D S (except G2. 4 M1) हृष्टाः (for हृष्टः).

8 °) Ds चामुवंति. — °) M1 गत्वा (for दस्ता). Dc2 (before corr.) Dn D4. 6 [अ] नजुहं; T1 G2. 4 सुवर्ण; T2 G3 स्वर्ण. B2 D2 स्वर्ग (for सूर्य ). B2 प्रयांति (for मजन्ति). — °) K3 चंद्रमसं; K4 B D चांद्रमसं. Ś1 K2 च; K3. 4 B D तु (for स). K1 वासो दत्वा चंद्रमश्चंद्रलोकं; M1 वासो दत्वा स चंद्रमसः सलोकतां. — °) N अमर(Dc

त्वमर-;  $D_\delta$  च सुर) त्वम् (for अमृतत्वम्).  $T_1$  वर्जित (for एति).

9 a) B1 Dn D4. 6 सुप्रभां; G4 सुव्रतः. Ś1 K B2. 4 D1-3. 6 कांस्यदोहां; Dc Dn D4. 6 सुप्रदोहां; T1 स्वादु स्वादु; G4 साधुदेहं. B3 धेनुं दस्वा सुप्रदोहां सुश्रंगीं. — b) Ś1 T2 G3. 4 अपलायनीं. — a) Ś1 B1 Dc तावंति (for तावद्). Ś1 K1. 2 वर्षान् (for वर्षाणि). B Dc Dn D4. 6 [आ]सते देव(B2 स्वर्ग) छोके.

10 °) Ś1 K1. 2 M1 सुव्रतो; G1 सुमृतो. — °) D8. 6 T1 लोकं (for लोकान्). — After 10, N ins.:

914\* ददाति यो वै कपिलां सचैलां कांस्योपदोहां द्वविणोत्तरीयाम् । तैस्तैर्गुणैः कामद्रहाथ भूत्वा नरं प्रदातारमुपैति सा गौ:। यावन्ति रोमाणि भवन्ति घेन्वा [5] स्तावत्फलं लभते गोप्रदाने। पुत्रांश्च पौत्रांश्च कुलं च सर्व-मासप्तमं तारयते परत्र। सदक्षिणां काञ्चनचारुश्रङ्गी कांस्योपदोहां द्वविणोत्तरीयाम्। [10] धेनुं तिलानां ददतो द्विजाय लोका वसूनां सुलभा भवन्ति। स्वकर्मभिद्गीनवसंनिरुद्धे तीब्रान्धकारे नरके पतन्तम्। महार्णवे नौरिव वात्यका [15]दानं गवां तारयते परत्र।

धुरंधरं बलवन्तं युवानं
प्रामोति लोकान्द्श धेनुद्स्य ॥ १०
यः सप्त वर्षाणि जुहोति तार्ध्य
हव्यं त्वग्रौ सुत्रतः साधुशीलः ।
सप्तावरान्सप्त पूर्वान्पुनाति
पितामहानात्मनः कर्मभिः स्वैः ॥ ११
तार्ध्य उवाच ।
किमग्निहोत्रस्य वतं पुराणमाचक्ष्व मे पृच्छतश्रारुरूपे ।
त्वयानुशिष्टोऽहमिहाद्य विद्यां
यदग्निहोत्रस्य वतं पुराणम् ॥ १२
सरस्वत्युवाच ।
न चाश्चिर्नाप्यनिणिक्तपाणिर्नाब्रक्षविज्ञुहुयान्नाविपश्चित् ।

बुग्धक्षवः ग्रुचिकामा हि देवा
नाश्रह्यानाद्धि हिवर्जुषन्ति ॥ १३
नाश्रोत्रियं देवहच्ये नियुञ्ज्यान्मोधं परा सिश्चिति ताहको हि ।
अपूर्णमश्रोत्रियमाह तार्क्य
न वै ताहग्जुहुयादिमिहोत्रम् ॥ १४
कृशानुं ये जुह्वति श्रद्धधानाः
सत्यव्रता हुतिशृष्टाशिनश्च ।
गवां लोकं प्राप्य ते पुण्यगन्धं
पश्यन्ति देवं परमं चापि सत्यम् ॥ १५
तार्क्य उवाच ।
क्षेत्रज्ञभूतां परलोकभावे
कर्मोदये बुद्धिमतिप्रविष्टाम् ।
प्रज्ञां च देवीं सभगे विमृश्य

C. 3. 12735 B. 3. 186. 21 K. 3. 189. 21

यो ब्रह्मदेयां तु ददाति कन्यां भूमिप्रदानं च करोति विप्रे। ददाति दानं विधिना च यश्च स लोकमामोति पुरंदरस्य।

[20

[(L. 1) Ks. 4 Ds. 5 transp. यः and वै. — (L. 2) B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) द्रविणैरुत्तरीयैः. — (L. 3) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>. s. 5 कामदुघाथ. — (L. 6) B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 भवति (for लभते). — (L. 9) K<sub>1</sub>. 2 गीर° (for °चार°). — (L. 10) B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) द्रविणैरुत्तरीयैः. — (L. 13) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub> मानवसंनिव(Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 रू)द्धं. D<sub>6</sub> स्वकमीनिमीणवद्मान्निरद्धं. — (L. 14) B Dn D<sub>4</sub>. 6 संपतंत (for पतन्त). — (L. 17) B ब्राह्मदेयां. — (L. 19) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 विधिवत् (for विधिना). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 गवां (for च यज्ञ्). — (L. 20) D<sub>6</sub> स योगमायाति पुरंदरस्य.]

- 11 b) B<sub>1</sub> सुहर्ज (for हर्ज). K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> चाझो; B<sub>1</sub> अझो; T<sub>2</sub> G<sub>2.8</sub> तदझो; G<sub>1</sub> त्वाझो; G<sub>4</sub> तदाझो. B<sub>1.2.4</sub> D (except D<sub>1-3.5</sub>) नियत: (for सुवत:). B<sub>2</sub> पुण्यशीलः.

   c) D<sub>5</sub> G<sub>4</sub> सप्तापरान; M<sub>2</sub> सप्तावारान. d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub>
  D<sub>11</sub> D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> आत्मिभः; B<sub>1.8.4</sub> D<sub>12.83</sub> D<sub>4</sub> आत्मना.
- 12 °) K1 फलं (for बतं). Ś1 K1. 2 पुराणे. T1 M2 किमिप्तिहोत्रं प्रवृतं पुराणं. b) Ś1 चारुशीले; K1. 2 साधुशीले; B1-3 D (except Dc2 D1-3) T2 G3 चानुरूपे; M1 चारुनेत्रे. d) S (except G1 M1) यदिमहोत्रं प्रवृतं पुराणं.

13 °) K<sub>3</sub> B<sub>2</sub>. 4 Dc<sub>1</sub> Dn<sub>1</sub> D<sub>3-6</sub> वा° (for चा°). K<sub>1</sub>. 3. 4 D<sub>2</sub>. 3 T<sub>1</sub> G °निर्निक्त (G<sub>1</sub> °निमित्त ) (for °निर्णिक्त ). M<sub>1</sub> न चार्युचि न व्यतिरिक्तपाणि:. — b) M<sub>1</sub> om. (hapl.) from नाविपश्चित् up to जुहुयात् in 14<sup>d</sup>. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 बुसुक्षिता:; B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) बुसुक्सव:. T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 द्युद्धि (for द्युचि°). — d) S °धानस्य (for °धानाद्धि).

14 M1 om. up to जुहुयात् in  $14^d$  (cf. v.l. 13). — ") Ś1 K1. 2. 4 D1. 2. 5 नाओ त्रियो. Ś1 K D1-8. 5 देवहब्यं (K8 रिथे). S (M1 om.) देवहब्यं युंज्यान्. — ") B1. 3. 4 D (except D1) T1 पुरा (for परा). Ś1 ताहशं हि; K1 ताहगेव; K2 ताहशोहं. — ") N अपूर्वमश्रो". — ") Ś1 D8 Dc2 T1 न चैताहग्.

15 °) B Dn D4. 6 कुशाश्च थे; Dc ये ते कुशा; S ये वे कुशान् (T1 M1 कुशानुं; T2 G3 कुशा; M2 विमा) (for कुशानुं ये). S (except T1 G1) जुह्नते. — °) K1 D5 लोके. S1 K D1-2. 5 यांति (for प्राप्य), and 'गंधा: (for 'गन्धं). — d) D3 om. from देवं up to पुच्छामि in 16d. S1 K D1-3. 5 प्रस्थित ते तं प्रमादिदेवं.

16 Ds om. up to पृच्छामि in 16<sup>d</sup> (cf. v.l. 15).

— a) Śi क्षेत्रज्ञलोकं; Ds भूते; Ti भूतं; Ki भावः.

— b) Ks धर्मोदये (for कर्मों). Śi Ki-s बुद्धिमतिप्रदिष्टां;

Dcs Ds. 6 Gs. 4 बुद्धिमि(Dc च) प्रविष्टां, — c) Śi Ks

आप्यायिता रूपवती च वित्र ॥ १९

तेनैव सिद्धिरिति विद्धि विद्यन् ॥ २०

ताक्ष्यं उवाच।

व्यायच्छन्ते म्रनयः संप्रतीताः।

मोक्षं परं यं प्रविश्वन्ति धीराः ॥ २१

सरस्वत्युवाच।

वानस्पत्यमायसं पार्थिवं वा।

यचापि द्रव्यमुपयुज्यते ह

दिव्येन रूपेण च प्रज्ञया च

इदं श्रेयः परमं मन्यमाना

आचक्ष्व मे तं परमं विशोकं

3. 12735 3. 186. 21 3. 189. 21

पृच्छामि त्वां का ह्यासि चारुरूपे ॥ १६ सरस्वत्युवाच ।

अग्निहोत्राद्हमभ्यागतास्मि विप्रर्षभाणां संशयच्छेदनाय । त्वत्संयोगादहमेतदञ्जवं भावे स्थिता तथ्यमर्थं यथावत् ॥ १७ ताक्ष्यं उवाच। न हि त्वया सदृशी काचिदस्ति विभ्राजसे हातिमात्रं यथा श्रीः। रूपं च ते दिव्यमत्यन्तकान्तं प्रज्ञां च देवीं सुभगे विभिष् ॥ १८ सरस्वत्युवाच। श्रेष्ठानि यानि द्विपदां वरिष्ठ यज्ञेषु विद्वसुपपादयन्ति । तैरेवाहं संप्रवृद्धा भवामि

परं परेभ्यः प्रथितं पुराणम् । स्वाध्यायदानव्रतपुण्ययोगै-स्तपोधना वीतशोका विम्रक्ताः ॥ २२

तं वै परं वेदविदः प्रपन्नाः

ते वंशप्रज्ञां;  $K_1$   $D_1$  दैवीं  $(K_1$  तव) च प्रज्ञां;  $T_1$  प्राहा देवीं (for प्रज्ञां च देवीं). De दैवीं. Ś1 K1. 2 B1 Dn3 विसृष्य; D1 G2 बिभिष (for विसृद्य). K3. 4 D2. 8 देवीं च (K4 Ds om. च) प्रज्ञां सुभगे त्वं बिभिष (Ds ब्रवीषि). — d) S (except G1.4) त्वा (for त्वां). T1 G1 M न्वसि (for हासि).

17 °) Ś1 K1-8 D5 अ(K1.2 इहा-; D8 तार्क्या)मिही-त्रादहमागतासिः; M1 (corrupt) अग्निहोत्रादहमभ्ययाद्गतासिः; M2 अभिहोत्रादाहवनीयादभ्यागतास्मि. — b) T2 G8.4 विप्रषींणां (for विप्रषे ). D3 ैच्छेदनार्थ. — °) K3 D1. 2 एवम्; K4 B Dc Dn Ds. 4. 6 G2 M2 एतम्; M1 एवैतद् (for एतद्). M अबवं! — 4) T2 G2-4 भाव- (for भावे). De तथ्यमञ्ज; T2 (by corr.) G1-3 तथ्यमर्थं; M2 सत्यमर्थं. K2 यथार्क (for यथावत्).

18 °) Śı K Dı-3 अत्यर्थकांतं ; B (Bı marg.) De Dn D4. 6 T1 अनंतकांति; D5 अतीवकांतं (for अत्यन्त $^{\circ}$ ). —  $^{d}$ ) Śı देवि स्वप्रज्ञां; Kı दैवीं सुप्रज्ञां; K₂ देवि सप्रज्ञां; K₄ Dı–₃. ₅ दैवीं प्रज्ञां (for प्रज्ञां च देवीं). T1 M2 दैवीं; T2 G देवी (G2°वि). K4 D1-8. 6 T1 त्वं विभिषे (for विभ°).

19 °) \$1 K1. 2. 4 D1-8. 5 द्रव्याणि; K3 ज्येष्टानि. — b) T2 (before corr.) G4 विद्याम् (for विद्वन्). — c) B D (except D<sub>1-8. 5</sub>) चाहं (for [आ]हं). D<sub>2</sub> संप्रह्**ष्टा**; Tı संप्रवृत्ता. — d) To avoid hiatus, B D (except D<sub>1-3. 5</sub>) चाप्या° (for आप्या°).

20 a) S पात्रम् (for द्रव्यम्). T2 G2-1 उपयुज्यति.  $T_1$  वा;  $T_2$   $G_{2-4}$  [इ]ह;  $G_1$  भवान्वा (for ह). — b)  $T_2$ G2-4 यो वानस्पत्यम् (for वानस्पत्यम्). T1 transp. आयसं and पार्थिवं. K1 D8 पायसं; D1. 2 चायसं; G1 वैणवं; M तैजसं (for आयसं). Ś1 K B2 D1-3. 5. 6 च (for वा). — °) G2. 4 M प्रत्ययाच् (for प्रज्ञया). — d) Dc2 Dn  $D_{4.\ 6}\ T_{1}\ n$ वैव;  $D_{8}\ nेनैति;\ M_{1}\ nेनैमि (for तेनैव). <math>K_{2}$ सिद्धेर्; Ks D1 M2 सिद्धिम्; K4 D2. 5 सिद्धाम्; T1 M1 सिद्धम्. Ś1 K1. 2 विहिता; K4 D1. 2 इह मां (for इति). Ks मां च (for विद्धि).

21 Ś1 K1. 2 Ds read the ref. before 21°d. — b) Ta Ga-4 यच्छंदतो (for न्याय°). Ka Bım सुप्रणीताः; Bı सुप्रतीताः; G2. 4 मन्यमानाः (for संप्र°). — °) D1 मे तत्; G1 ते तान् (for मे तं). — d) Ś1 K D1-3 शुभं (for परं). K1. 2 M2 प्रवदंति ; K4 D1. 2 प्रदिशंति. — After 21, N ins. : 915\* सांख्या योगाः परमं यं वदन्ति

परं पुराणं तमहं न वेझि।

[(L. 1) Ś1 K1. 2 सांख्ये योगं (Ś1 °गे); B1 D1.  $\mathfrak b$  सांख्यं योगं. K1 B3. 4 Dc1 Dn D4. 6 निदंति.]

22 a) T2 G2-4 तहे. Ś1 K1 T2 G3 चेदविदं. — b) T1 परमं (for प्रधितं). — °) B Dc2 Dn D4. 6 स्वाध्याय- तस्याथ मध्ये वेतसः पुण्यगन्धः सहस्रशाखो विमलो विभाति । तस्य मूलात्सरितः प्रस्नवन्ति मधूदकप्रस्नवणा रमण्यः ॥ २३

शाखां शाखां महानद्यः संयान्ति सिकतासमाः । धानापूपा मांसशाकाः सदा पायसकर्दमाः ॥ २४ यस्मिन्नग्निम्रखा देवाः सेन्द्राः सह मरुद्वणैः । ईजिरे कतुभिः श्रेष्ठैस्तत्पदं परमं मुने ॥ २५

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८४ ॥

# 964

वैशंपायन उवाच।
ततः स पाण्डवो भूयो मार्कण्डेयम्रवाच ह।
कथयस्वेह चरितं मनोर्वेवस्वतस्य मे।। १
मार्कण्डेय उवाच।
विवस्वतः सुतो राजन्परमर्षिः प्रतापवान्।

बभूव नरशार्द्ल प्रजापतिसमद्युतिः ॥ २ ओजसा तेजसा लक्ष्म्या तपसा च विशेषतः । अतिचक्राम पितरं मन्तः स्वं च पितामहम् ॥ ३ ऊर्ध्वबाहुर्विशालायां बदर्यां स नराधिपः । एकपादस्थितस्तीवं चचार सुमहत्तपः ॥ ४

C. 3. 12749 B. 3. 187. 4 K. 3. 190. 4

वंतो वत°. — व) Ś1 K1. 2 गत° (for वीत°).

23 °) Ś1 K1 मन्ये (for मध्ये). K2 वमंत:; K4 Dn2 चेतस:; T G3 वेधस:. — b) B D (except D1-3. 5) विपुलो (for विमलो). — c) B1 तस्येह; T1 तस्याथ (for तस्य). B1 प्रच्यवंति. — d) K1. 2 D8. 5 मधूदका: प्रस्रवणा. B Dn D4-6 सुपुण्या: (B4 वमन्यः); Dc पुण्यगंधा: (for रमण्यः). K3 मधूदकं प्रस्रवण्यः सुरम्याः.

24 °) G2. 4 शाखाः शाखा. — b) B4 सपैति; D2 स यांति. Ś1 K1. 2 सिकता यथा; K3 D2. 3. 5 सिकताः (D5 °तां) समाः; B De Dn D1. 4. 6 सिकताशयाः (B4 पयसा समाः); M सिकतैः समाः (M1 °मं). — °) T2 G1. 3. 4 पाना(G1 पथा)पूपा. S मांसकूळाः (M °कामाः). Ś1 K1. 2 धाराः प्रपा मामशोकाः; D1. 2 धानापूपारगाः पुण्याः.

25 °) K<sub>8</sub> De G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> तिस्मन् (for यस्मन्). — b)
B D (except D<sub>1-8</sub>) T G<sub>2-4</sub> नस्द्रणाः. — c) Ś<sub>1</sub>
K D<sub>1-3</sub>. s पुण्येस; B<sub>2</sub> मुख्येस (for श्रेष्टेस). — d) K<sub>8</sub>
G<sub>2</sub> परं (for पदं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 सुखं; B (B<sub>3</sub> marg.) D
(except D<sub>1-3</sub>. s) मम; B<sub>3</sub> पदं (for मुने). G<sub>4</sub> तत्परं परमञ्जते.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. — Adhy. name: K8. 4 B Dc Dn1 D1-4. 6 M1 सरस्वतीताक्ष्येसंवादः; Dn8 सरस्वतीताक्ष्येसंवादार्थप्रकाशः; D6 सरस्वतीवाक्ष्यं; G1 ताक्ष्यंसरस्वतीसंवादः. — Adhy. no. (figures, words or both): K<sub>1</sub> 93 (= 193); Dn 185 (Dn<sub>3</sub> 186); D<sub>1</sub> 192; S (M<sub>2</sub> inf. lin.) 188 (M<sub>2</sub> orig. 190). — Śloka no.: Dn D<sub>1</sub> 30.

#### 185

1 a) B<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 2 ततश्च; B<sub>3</sub> तत्र सा (for तत: स). B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) विश्वं (for भूगो). — °) D<sub>01</sub> D<sub>11</sub> D<sub>4</sub>. 6 [इ]ति (for [इ]ह). — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub>. 4 B<sub>2</sub> D<sub>3</sub> ह; K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub>. 3. 4 D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2. 4-6 च (for मे).

2 °) Bi Dc राजा (for राजन्). — b) B1-3 D (except D1-3. b) महर्षिः सु(Dc स; Dn2 च)प्र°. — c) T G2-4 M2 सुनिशार्दूळ:; G1 राजशार्दूळ; M1 नृपशा (for न्रशा).

3 <sup>ab</sup>) T G<sub>2-4</sub> transp. तेजसा and तपसा. — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> सर्व- (m स्वं च as in text). T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2.4</sub> तं (for स्वं).

4 Cf. 3. 13. 12<sup>ab</sup>. — <sup>b</sup>) Ś1 K1. 2 M जनाधिप; K4 B1-8 Dn2 D4 नराधिप. — Ś1 K1. 2 om. (? hapl.) 4<sup>cd</sup>. — <sup>c</sup>) K4 D1 °पादे (for °पाद-). B1 (m as in text) S पूर्व (for तीवं). — <sup>d</sup>) G4 चकार (for चचार). Dc स (for सु-).

5 ") K1. s. 4 De अर्वाक्शिराः; B1 अनाक्शीर्षः (m

C. 3. 12750 B. 3. 187. 5 K. 3. 190. 5

अवाक्शिरास्तथा चापि नेत्रैरनिमिषेर्देढम् ।
सोऽतप्यत तपो घोरं वर्षाणामयुतं तदा ॥ ५
तं कदाचित्तपस्यन्तमार्द्रचीरजटाधरम् ।
वीरिणीतीरमागम्य मत्स्यो वचनमत्रवीत् ॥ ६
भगवन्शुद्रमत्स्योऽस्मि बलवन्न्रो भयं मम ।
मत्स्येभ्यो हि ततो मां त्वं त्रातुमहिस सुत्रत ॥ ७
दुर्बलं बलवन्तो हि मत्स्यं मत्स्या विशेषतः ।
भक्षयन्ति यथा वृत्तिविहिता नः सनातनी ॥ ८
तस्माद्भयौघान्महतो मज्जन्तं मां विशेषतः ।
त्रातुमहिस कर्तास्मि कृते प्रतिकृतं तव ॥ ९
स मत्स्यवचनं श्रुत्वा कृपयाभिपरिष्ठतः ।

मनुर्वेवस्वतोऽगृह्णाचं मत्स्यं पाणिना स्वयम् ॥ १० उदकान्तम्रपानीय मत्स्यं वैवस्वतो मनुः । अिल्झरे प्राक्षिपत्स चन्द्रांग्रुसद्यप्रभम् ॥ ११ स तत्र वृष्ट्ये राजन्मत्स्यः परमसत्कृतः । पुत्रवचाकरोत्तिस्मन्मनुर्भावं विशेषतः ॥ १२ अथ कालेन महता स मत्स्यः सुमहानभूत् । अिल्झरे जले चैव नासौ समभवत्किल ॥ १३ अथ मत्स्यो मनुं दृष्ट्या पुनरेवाभ्यभाषत । भगवन्साधु मेऽद्यान्यत्स्थानं संप्रतिपाद्य ॥ १४ उद्घृत्यालिङ्करात्तस्मात्ततः स भगवानम्रनिः । तं मत्स्यमनयद्वापीं महतीं स मनुस्तदा ॥ १५

- 'निशराः as in text). Ś1 स्थितश्चापि; K1. 2 ततश्चापि; K4 तथा तस्थी; D1. 2 चापि नेत्रैः; D3 त तत्रापि (for तथा चापि). — ³) K2 B2 हडै:; B3 अपि (for हडम्). D1. 2 रुद्धैरुन्निः मिषदेहन्. — °) K3 तपं; Dc2 महाः; D4 ततो (for तपो). — ³) B4 Dc तपः (for तदा).
- 6 D4 om. 6°-7°. °) K3 B (B1m as in text)
  Dn D8 चीरिणी-(B1 orig. चीरणा-); K4 D1. 2 T1 G1. 2. 4
  M1 चीरणी-. B8 -तीर्थम् (for -तीरम्). Ś1 अध्यास्य; K B4
  D1-3. 5 आसाद्य (for आगस्य).
- 7 D4 om. 7 (cf. v.l. 6). °) B2 क्षत्र° (for क्षुद्र°). B1 D5 [S]हं (for Sिस्म). °) T1 स्थलं (for भयं). Dn1 महत् (for मम). °) B4 मत्स्यादेभ्यस् (for मत्स्येभ्यो हि). M1 [S]िप (for हि). Ś1 K1. 2 भयातं मां; K4 D1-8 भयानमां त्वं; T2 G2-4 तथा (G2. 4°तो) भीतं; M तथा मां त्वं.
- 8 °) G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> दुर्लभं (for दुर्बलं). b) B De Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 मत्स्या मत्स्यं (by transp.) D<sub>2</sub> मत्स्यो मत्स्यं; T<sub>1</sub> मत्स्यं मत्स्यो; G<sub>4</sub> मत्स्यान्मत्स्या. S<sub>1</sub> K<sub>1</sub> om. (hapl.) 8°-9b. c) K (K<sub>1</sub> om.) D<sub>3</sub>. 6 खादयंति; B De Dn D<sub>4</sub>. 6 आस्वदंति; D<sub>1</sub>. 2 आददंति (for भक्षयन्ति). B Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 सदा; M<sub>1</sub> तथा (for यथा).
- 9 Ś1 K1 om. 9ab (cf. v.l. 8). a) B1 मयादि;
  B3 मुजीवान्; T1 भयान्मां (for भयीवान्). b) G2 मजमानं (for मजनतं मां). K3. 4 मा; D1. 2 च (for मां).
   d) D6 वचः (for तव). M2 कृतप्रतिकृतस्तव.
- 10 Before 10, Dc ins. मार्कडेय उ°. a) Ś1 K1. 2 G1. 2. 4 मत्स्यस्य वचनं श्रुत्वा; K4 D1-8 स मत्स्यस्य वचः श्रुत्वा.

- °) Ds स्वायंभुवो (for वैवस्वतो). d) B1 मत्स्यं तं (by transp.).
- 11 <sup>a</sup>) G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> उदकात्तम्. G<sub>1</sub> उपादाय. <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> D<sub>8</sub> अरंजिरे; K<sub>8. 4</sub> अलंजिरे; D<sub>c2</sub> D<sub>n2. n3</sub> D<sub>1. 2</sub> अलिंजिरे; S अरआरे. Ś<sub>1</sub> K B<sub>8. 4</sub> D<sub>8. 5</sub> T<sub>1</sub> M च; B<sub>2</sub> D<sub>n</sub> D<sub>1. 2. 4. 6 तं (for स). <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> B<sub>1. 8. 4</sub> D (except D<sub>n2</sub> D<sub>1. 2</sub>) ° प्रभे.</sub>
- 12 <sup>cd</sup>) Dn Ds. 6 स्वीकरोत् (for चाकरोत्). K1 तसान्; K3 BD (except Dc) तसो (for तसान्). Ks transp. तसान् and भावं. T1 अनुभावं (for मनुभावं).
- 13 b) K D<sub>3. 5</sub> मत्स्यः स (by transp.); D<sub>1. 2</sub> संवर्धन्. D<sub>1. 2</sub> स; D<sub>5</sub> तु (for सु-). °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> अरंजिरे; K<sub>3</sub> अलंजर-; K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> अलंजिर-; D<sub>6.2</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4. 6</sub> अलंजिरे; S अरंजरे (T G<sub>3</sub> अरंजरं; G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> अरंजर-) (cf. v.l. 11°). B<sub>1. 3</sub> D<sub>6</sub> यदा; B<sub>2. 4</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4. 6</sub> T<sub>2</sub> (after corr.) G<sub>3</sub> यथा (for जले). D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> नैव (for चैव). d) Ś<sub>1</sub> नायं (for नासौ). K<sub>4</sub> तदा (for किल).
- 14 °) Ś1 K1. 2 तु; K8 D1 वा; Dn2 हि (for Sद्य). Ds रवं (for [अ]=यत्). — व) S वे (for सं-).
- 15 °) Ś1 K1. 2. 4 D8 अरंजिरात्; K3 अलंजिरात्; Dn D2 अलंजिरात्; S अरंजरात् (cf. v.l. 11, 13).  $^{5}$ ) Ś1 K1. 2 ऋषि:; K4 B D (except D5) T1. 2 (after corr.) G3 मनः (for मुनिः).  $^{c}$ ) K1. 2. 4 आनयद् .  $^{d}$ ) T1 G1 M त; T2 (before corr.) G2. 4 तं (for स). T1 ततस (for मनस). D5 स्वयं (for तदा). K4 D1—3 महतीं वारिसंद्धतां.
  - 16 °) B4 संस्कृतं (for तत्र तं). B8 चा° (for प्रा°).

तत्र तं प्राक्षिपचापि मनुः परपुरंजय ।
अथावर्धत मत्स्यः स पुनर्वर्षगणान्बहून् ॥ १६
द्वियोजनायता वापी विस्तृता चापि योजनम् ।
तस्यां नासौ समभवन्मत्स्यो राजीवलोचन ।
विचेष्टितुं वा कौन्तेय मत्स्यो वाप्यां विशां पते ॥ १७
मनुं मत्स्यस्ततो दृष्ट्वा पुनरेवाभ्यभाषत ।
नय मां भगवन्साधो समुद्रमहिषीं प्रभो ।
गङ्गां तत्र निवत्स्यामि यथा वा तात मन्यसे ॥ १८
एवम्रुक्तो मनुर्मत्स्यमनयद्भगवान्वशी ।
नदीं गङ्गां तत्र चैनं स्वयं प्राक्षिपद्च्युतः ॥ १९
स तत्र वृष्ट्ये मत्स्यः किंचित्कालमिरंदम ।

ततः पुनर्मनुं दृष्ट्वा मत्स्यो वचनमत्रवीत् ॥ २०
गङ्गायां हि न शक्रोमि वृहत्त्वाचेष्टितुं प्रभो ।
सम्रद्रं नय मामाश्च प्रसीद भगविनिति ॥ २१
उद्घृत्य गङ्गासिललात्ततो मत्स्यं मनुः खयम् ।
सम्रद्रमनयत्पार्थ तत्र चैनमवासृजत् ॥ २२
समहानिप मत्स्यः सन्स मनोर्मनसस्तदा ।
आसीद्यथेष्टहार्यश्च स्पर्शगन्धसुखश्च वै ॥ २३
यदा सम्रद्रे प्रक्षिप्तः स मत्स्यो मनुना तदा ।
तत एनमिदं वाक्यं स्मयमान इवाबवीत् ॥ २४
मगवन्कृता हि मे रक्षा त्वया सर्वा विशेषतः ।
प्राप्तकालं तु यत्कायं त्वया तच्छूयतां मम ॥ २५

C. 3. 12772 B. 3. 187. 27 K. 3. 190. 27

— b) K3 D6 मुनि: (for मनु:). K4 De Dn3 D1 T2 G1. 3 M1 °जय: (for °जय). M2 मत्स्यं मनुजसत्तम.

17 a) B<sub>2</sub> De त्रि (for द्वि.). K<sub>1.2</sub> aतो वापि; G<sub>2</sub> व्यतश्चापि. — b) G<sub>2</sub> विस्तृतञ्च. K<sub>3</sub> चायुतत्रग्नं; G<sub>4</sub> च द्वियोजनं. — c) B<sub>4</sub> De तस्यां न स्थातुमशकन्; G<sub>2</sub> तस्यां न शेषमभवन्. — d) A few MSS. eोचनः. — e) K<sub>3</sub> D1 विचेष्टितं. K<sub>4</sub> B<sub>1.2</sub> a Dn D<sub>4-6</sub> च (for वा). G<sub>2</sub> यदा तोये (for च कौन्तेय). — f) T<sub>1</sub> अर्दिदम (for विशां पते). 18 a) K<sub>2</sub> छडध्वा (for द्वा). — Before 18<sup>cd</sup>, De ins. मत्स्य उ°. — B<sub>2</sub> om. (hapl.) 18<sup>b</sup>-20<sup>c</sup>. — e) K<sub>2.3</sub> मा (for मां). — d) K<sub>2</sub> प्रमुं; K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> प्रति; B<sub>1</sub>m Dn D<sub>4-6</sub> T<sub>2</sub> (after corr.) G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> प्रयां (for प्रभो). — el) D<sub>5</sub> यथावत् (for यथा वा). S<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> मन्यसे प्रभो (for तात मन्यसे). S गंगां नात्रापि (G<sub>2.4</sub> वि) शक्तोम वस्तुं मितमतां वर. T<sub>2</sub> (after the above) reads 18<sup>el</sup> as intext also. — After 18, N (except B<sub>2</sub>) G<sub>3</sub> ins.:

#### 916\* निदेशे हि मया तुभ्यं स्थातब्यमनसूयता। वृद्धिर्हि परमा प्राप्ता त्वत्कृते हि मयानघ।

[(L. 1) Ks. 4 D1-3. 5 त्विन्निदेशे (D5 शान्) मया नित्यं (D5 तात) (for the prior half). Ś1 K1. 2 सूयया (for सूयता). — (L. 2) Ś1 K D1-3. 5 तेयं (for ते हि).]

19 B<sub>2</sub> om. 19 (cf. v.l. 18); T<sub>2</sub> om. 19-20. — a) Ś1 K<sub>1</sub>. 2 मुनिर् (for मनुर्). — b) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> आनयद्; T<sub>1</sub> गमयद् (for अनयद्). — c) G<sub>1</sub> गंगां नदीं (by transp.). G<sub>2</sub>. 4 नदीं तां तत्र चैवैनं. — d) B<sub>1</sub>. 3 D<sub>4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> अच्युत; D<sub>5</sub> तं; G<sub>2</sub>. 4 एव च (for अच्युत:).

20 B<sub>2</sub> om.  $20^{abc}$  (cf. v.l. 18); T<sub>2</sub> om. 20 (cf. v.l. 19). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> D<sub>2. 3. 5</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M कंचित् (for किंचित्). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3. 5</sub> मस्यो (for पुनर्). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3. 5</sub> पुनरेवाभ्यभाषत (=18<sup>b</sup>).

21 <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. 5 न हि (by transp.). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 महत्वा° (for बृहत्त्वा°). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 M तिभो; T<sub>1</sub> मुने (for प्रभो). — De om. 21°-22°. — <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> मम (for हति).

22 De om. 22<sup>ab</sup> (cf. v.l. 21). — b) Ds तं मत्स्यं च (for ततो मत्स्यं). — c) K4 आनयत्. M1 राजन् (for पार्थ).

23 G4 om. 23. — a) Ś1 T1 M1 स; B Dn D4. 6 तु (B1 [अ]सो); Dc तं; D5 च (for सन्). — b) Ś1 K1. 2 मनो: सु; B3 मनोस्तु; M1 मनोवें (for स मनोर्). B D (except D1-3. 5) नयतस; T2 G3 मुनिनस् (sic) (for मनसस्). — b) Ś1 K1. 2 यथेष्टमार्थः; B3 मखेषु हार्यः; Dc सुखेष्टहार्यः; D4 यथेव हार्यः; T1 G2 यथेष्टमार्थः (for यथेष्ट हार्यः). Ś1 सन्; K1. 2 स; B2 तु (for च). — b) B4 Dn2. n3 D3. 4 सुखस्य; D6 सहश्च (for सुखश्च). T1 सर्वनंधः स तत्र वै.

24 °) K<sub>2</sub> D<sub>4</sub> प्राक्षिस:; D<sub>5</sub> प्राप्तः स (for प्रक्षिस:).

- b) D<sub>5</sub> मत्स्यस्तु; G<sub>4</sub> समुद्दे (for स मत्स्यो). D<sub>5</sub> सह (for तदा). - °) B<sub>4</sub> तत्र (for तत). D<sub>5</sub> पुनर्; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> मनुर् (for एनम्). - °) D<sub>5</sub> त्वथा° (for इवा°).

25 °) Hypermetric! B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 हि कृता; T<sub>1</sub> कृतेव मे (for कृता हि मे). B<sub>4</sub> कृताभिरक्षा भगवन्. — b) B<sub>4</sub> मम; T<sub>1</sub> सर्व- (for सर्वा). — c) K<sub>3</sub> कालेषु (for कालं तु). Śi K<sub>1</sub>. 2 यथा (for तु यत्).

3. 12773 3. 3. 187. 28 3. 190. 28 अचिराद्भगवन्मौमिमदं स्थावरजङ्गमम् ।
सर्वमेव महाभाग प्रलयं वै गमिष्यति ।। २६
संप्रक्षालनकालोऽयं लोकानां समुपिस्थतः ।
तस्मान्तां बोधयाम्यद्य यत्ते हितमनुत्तमम् ।। २७
तस्मानां स्थावराणां च यचेङ्गं यच्च नेङ्गति ।
तस्य सर्वस्य संप्राप्तः कालः परमदारुणः ।। २८
नौश्र कारियतव्या ते दृढा युक्तवटाकरा ।
तत्र सप्तिषिभः सार्धमारुहेथा महामुने ।। २९
बीजानि चैव सर्वाणि यथोक्तानि मया पुरा ।
तस्यामारोहयेनीवि सुसंगुप्तानि भागद्यः ।। ३०
नौस्थश्र मां प्रतिक्षेथास्तदा मनिजनप्रिय ।

आगमिष्याम्यहं शृङ्गी विज्ञेयस्तेन तापस ॥ ३१ एवमेतत्त्वया कार्यमाषृष्टोऽसि व्रजाम्यहम् । नातिशङ्क्यमिदं चापि वचनं ते ममाभिभो ॥ ३२ एवं करिष्य इति तं स मत्स्यं प्रत्यभाषत । जग्मतुश्च यथाकाममनुज्ञाप्य परस्परम् ॥ ३३ ततो मनुर्महाराज यथोक्तं मत्स्यकेन ह । बीजान्यादाय सर्वाणि सागरं पुष्ठुवे तदा । नावा तु शुभया वीर महोमिंणमरिंदम ॥ ३४ चिन्तयामास च मनुस्तं मत्स्यं पृथिवीपते । स च तिच्चिन्तितं ज्ञात्वा मत्स्यः परपुरंजय । शृङ्गी तत्राजगामाश्च तदा भरतसत्तम ॥ ३५

26 a) G1 M1 लोकस् (for भौमस्). — b) Ś1 K1. 2 सर्व; D3 जगत; G1. 2 इमं (for इदं). — d) D5 च (for वै).

27 K1 om. 27°-28°. — °) G4 स (for सं-). — K3 om. from समुप° (in 27°) up to नेङ्गति (in 28°).

28 K<sub>1.8</sub> om.  $28^{ab}$  (cf. v.l. 27). — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>2.4</sub> D<sub>1</sub> M<sub>1</sub> चराणां; T<sub>1</sub> भूतानां; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> त्रासनं; G<sub>1</sub> जंगम (for त्रसानां). D<sub>5</sub> जंगमानां स्थावराणां. — b) =  $49^{d}$ . K<sub>4</sub> यश्चेंगं; D<sub>4</sub> यस्वेंगं; G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> यश्चेंगद्. B<sub>2.8</sub> Dc<sub>2</sub> नेंगते; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> नेंगितं (for नेङ्गति).

29 b) K4 इट-; G1 यथा (for इटा). K3 D3 मुक्त-; K4 D1. 2 युक्ता; D6 रज्जु- (for युक्त-). K4 B Dc1 Dn D1. 2. 4-6 वटारका; T G3. 4 कवाटिका; G2 M प्याकरा (for वटाकरा); cf. v.l. 37. — d) K3. 4 D1. 2 T1 G1 M आरोहेथा; D5 आरहेस्टवं; T2 G2-4 आरोहाथ (for आरहेथा).

30 a) B2 Dc बीजानां. D1 कर्माणि (for सर्वाण).

b) B D (except D1-3. s) द्विजै: पुरा (B4 पुरा मया).

c) Ś1 K1. 2. 4 D1-3. s आरोपयेर् (for इयेर्). — d)
Ś1 K D1-3. s सुगुप्तायां विभागशः (Ś1 विशेषतः; K2 विभावसः).

31 °) Ś1 तस्थुश्च; K D1-3 तत्स्थश्च; D6 तत्रस्थो (for नौस्थश्च). Ś1 तां; G2. 4 मा (for मां). Ś1 उपे (for प्रती °). — b) Dn D4. 6 ततो; D1-3. 6 सदा; T1. 2 (before corr.) G1. 2. 4 तथा (for तदा). K2 Dn1 T1 G4 प्रियः. — b) K3. 4 D3. 6 तेन वै मुने; B1 स्त्रेन तेजसा (m तेन तापस as in text).

32 °) B<sub>1-8</sub> D<sub>2.8</sub> T G<sub>2-4</sub> एव (for एतत्). — <sup>b</sup>) D<sub>6</sub> त्वां पृष्ट्वा हि; G<sub>4</sub> त्वामापृष्टो (for आपृष्टोऽसि). — After

 $32^{ab},\; B_3$  D (except  $D_{1-3.~5})$  ins. :

917\* ता न शक्या महत्यो वे आपस्तर्तुं मया विना। [ Bs न च शक्यमिदं वारि (for the prior half), and त्वया (for आपस्).]

— °) Ś1 B2. 8 Dc Dn D8m. 4. 6 नाभिशंक्यम्; K8 B1 नाति(B1 °भि)क्रम्यम्; B4 D6 न च (D6 वि-) शंक्यम् (for नातिशङ्क्यम्). B4 वारि (for चापि). —  $^a$ ) Ś1 K1. 2 D1—8 ममांतिके; K8 D6 T1 महामुने (for ममाभिभो). K4 वचनं मम चांतिके; B4 त्वया तर्तुं मया विना (cf. 917\*); B1—8 Dc Dn D4. 6 वचनं में त्वया विभो.

33 °)  $B_4$  करिष्यामि (for करिष्ये). Ś1  $K_{1.2}$  च (for तं). —  $^b$ ) Ś1  $B_4$   $T_1$  मत्स्यं स (by transp.). —  $^c$ )  $K_4$   $D_3$  तौ (for च).  $D_c$  ° कालम् (for ° कामम्).

34 b) D6 T1 हि (for ह). — d) D6 transp. सागरं and पुडुवे. T1 G1 समुद्रं (for सागरं). — e) Ś1 K1. 2 B De Dn D4. 6 नौकया; K8 नावाया (sie); K4 ड्रा; D6 थ (for नावा तु). B2 प्रभया (for ड्रा॰). Dc2 धीरो; D1 भावी (for वीर). — l) D3 T1 दमं (for दम).

35 °) T G<sub>2-4</sub> स (for च). T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> मुनिस (for मनुस). — °) =1. 216. 2°: 4. 41. 4°: 5. 41. 8°. D<sub>5</sub> तु (for च). D<sub>5</sub> G<sub>4</sub> तं (for तच्). — °) =38°. K<sub>8. 4</sub> Dc D<sub>2</sub>. 5. 6 T<sub>2</sub> (before corr.) M<sub>1</sub> ° जय:. — T<sub>1</sub> om. (hapl.) 35°-40°. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> Dc तदा°; K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub>. 6 तथा° (for तत्रा°). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 सुमीवस्तं जगामाञु. — ′) D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>1</sub> तथा (for तदा).

36 T<sub>1</sub> om. 36 (cf. v.l. 35). — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> मनुजेंद्रेंद्रो; B Dn D<sub>4</sub>. 6 मनुजन्यात्र (B<sub>1</sub> मनुरन्यग्रो); T<sub>2</sub>

तं दृष्ट्या मनुजेन्द्रेन्द्र मनुर्मत्स्यं जलार्णवे ।
शृङ्गिणं तं यथोक्तेन रूपेणाद्रिमिवोच्छितम् ॥ ३६
वटाकरमयं पाशमथ मत्स्यस्य मूर्धनि ।
मनुर्मनुजशार्द्ल तिसम्ब्श्रङ्गे न्यवेशयत् ॥ ३७
संयतस्तेन पाशेन मत्स्यः परपुरंजय ।
वेगेन महता नावं प्राकर्षछवणाम्मसि ॥ ३८
स ततार तया नावा समुद्रं मनुजेश्वर ।
नृत्यमानिवोर्मीभिर्गर्जमानिवाम्भसा ॥ ३९
क्षोभ्यमाणा महावातः सा नौस्तस्मिन्महोदधौ ।
धूर्णते चपलेव स्त्री मत्ता परपुरंजय ॥ ४०
नैव भूमिन च दिशः प्रदिशो वा चकाशिरे ।

सर्वमाम्भसमेवासीत्खं द्यौश्च नरपुंगव ॥ ४१ एवंभूते तदा लोके संकुले भरतर्षभ । अदृश्यन्त सप्तर्षयो मनुर्मत्स्यः सहैव ह ॥ ४२ एवं बहुन्वर्षगणांस्तां नावं सोऽथ मत्स्यकः । चकर्षातिन्द्रतो राजंस्तस्मिन्सिललसंचये ॥ ४३ ततो हिमवतः शृङ्गं यत्परं पुरुषर्षभ । तत्राकर्षत्ततो नावं स मत्स्यः कुरुनन्दन ॥ ४४ ततोऽत्रवीत्तदा मत्स्यस्तानृषीन्प्रहसञ्शनः । अस्मिन्हिमवतः शृङ्गे नावं बन्नीत माचिरम् ॥ ४५ सा बद्धा तत्र तैस्तूर्णमृषिभिर्भरतर्षभ । नौर्मत्स्यस्य वचः श्चत्वा शृङ्गे हिमवतस्तदा ॥ ४६

C. 3. 12795 B. 3. 187. 50 K. 3. 190. 48

(before corr.) G4 °जेंद्रेण; G2 °जेंद्रोथ. — b) B1 स तु मत्स्यं; B4 मत्स्यं मनुर् (by transp.). Ś1 K1 B2 D1-3. 5 T2 G3 महाणेंवे; Dc M1 जलाशये. — c) K3. 4 D1-3. 5 च; Dc S (T1 om.) तु (for तं). K4 तथोक्तेन. — d) B1 °चयोच्छितं; B3 D1 °मिवोस्थितं; T2 G2-4 °मिवोन्नतं.

37 T<sub>1</sub> om. 37 (cf. v.l. 35). —  $^a$ ) K<sub>1</sub> D<sub>5</sub> वटाकार°; K<sub>4</sub> B De Dn D<sub>1</sub>. 2. 4. 6 वटारक°; T<sub>2</sub> G पटाकार°; M पटाकर° (cf. v.l. 29). K<sub>1</sub>. 2 पाशेर् (for पाशस्). —  $^b$ ) D<sub>1</sub>. 2 अपात्स्यन् (D<sub>1</sub> अपर्यन्) मत्स्यमूर्धनि. —  $^d$ ) De तस्य (for तस्मन्). Š<sub>1</sub> K B<sub>1</sub> (m as in text) Dn D<sub>1-3</sub>. 5 देशे (for श्रङ्गे). K<sub>1</sub> न्यवेशयेत्; M<sub>2</sub> द्यत्.

38 T<sub>1</sub> om. 38 (cf. v.l. 35). — °) K<sub>3</sub> संगत°; K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> D<sub>8</sub>. <sub>6</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> स( B<sub>1</sub> M<sub>2</sub> सं) सित°; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M<sub>1</sub> संसक्त° (for संयत°). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> स शिरस्थेन पाशेन. — <sup>b</sup>) = 35<sup>d</sup>. K<sub>2</sub>. <sub>3</sub> D<sub>12</sub>. n<sub>8</sub> D<sub>2</sub>. <sub>6</sub> °जय:. — D<sub>1</sub> om. (hapl.) 38°-40<sup>d</sup>. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> योगेन (for वे°).

39 T<sub>1</sub> D<sub>1</sub> om. 39 (cf. v.l. 35, 38). — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 स च तान् (K<sub>1</sub>. 2 स तया) तारयञ्जावा (K<sub>3</sub> B<sub>1</sub>. 8 Do<sub>2</sub> व्यामास). — b) K<sub>2</sub>. 3 श्वरं; D<sub>3</sub> श्वरं. — c) = (var.) 3. 102. 21°. B<sub>2</sub> गर्ज (for नृत्यं). D<sub>2</sub> [ऊ]म्यों वै; D<sub>6</sub> [उ]चेश्व (for ऊर्मीभिर्). — d) K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> चलमान ; K<sub>4</sub> वलगमान; B<sub>2</sub> तर्जयान . Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 गच्छिन्न (K<sub>1</sub> ते) व तदांभिस.

40 T<sub>1</sub> D<sub>1</sub> om. 40 (cf. v.l. 35, 38). — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> ° माणं (for ° माणा). — <sup>c</sup>) D<sub>2</sub>. 3 घूणितेश; S (T<sub>1.0m.</sub>) जुमूर्णं (for घूणेते).

41 K<sub>2</sub> om. 41<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) G<sub>2</sub>. 4 न व (for नैव). — <sup>b</sup>) T G च (for वा). — D<sub>5</sub> om. 41<sup>c</sup>-42<sup>d</sup>. — <sup>c</sup>)  $B_3$  सर्वदा (for सर्वम्).  $K_3$  अंभसम्; S सल्लिम् (for आम्भसम्).  $D_1$  सर्वमंभोमयं चासीत्. —  $^d$ )  $T_1$  नद्यश्च (for खं दौश्च).

42 D<sub>5</sub> om. 42 (cf. v.l. 41). G<sub>4</sub> om. 42°-44°.
— °) D<sub>1. 2</sub> काले (for लोके). — °) T<sub>2</sub> G<sub>2. 8</sub>° ले नरपुंगव. — °) Sporadic prior pāda! Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> अहर्यन्सस
ऋषयो; D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> अहर्यज्ञूषयः सप्त; D<sub>1. 2</sub> G<sub>1</sub> अहर्यतर्षयः सप्त;
M<sub>1</sub> सप्तर्षयो मनुर्मत्स्यो. — °) M<sub>1</sub> [S]प्यहर्यत (for मनुर्मत्स्यः).
Ś<sub>1</sub> सदैव; K<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>1-8</sub> स चैव; K<sub>3</sub> B D<sub>2</sub> D<sub>1. 6</sub> तथैव
(for सहैव). K<sub>2</sub> D<sub>1. 2</sub> T<sub>1</sub> हि; K<sub>3</sub> B D<sub>21</sub> D<sub>4</sub> M<sub>2</sub> च
(for ह).

43 G4 om. 43 (cf. v.l. 42). — b) D5 नावं तां (by transp.). K4 स सा; D1. 2 स तु; D3 स च; D6 सा स; T G2. 3 सोपि; M सोस्य (for सोS2).

44 G4 om.  $44^{ab}$  (cf. v.l. 42). — ")  $K_2$  हिमवते शृंगे. — b)  $K_3$  B D (except  $D_{1-3}$ ) भरतर्षभ. —  $B_2$  om. (hapl.)  $44^{c}-47^{d}$ . — ")  $D_6$  G2 "र्षत तां.  $M_1$  "र्षतदा (for "पंत्ततो).  $K_1$  ताम्रं;  $K_3$  नावि (for नावं). — ")  $M_2$  मत्स्यक: (for स मत्स्यः). Ś1 K  $D_{1-3}$ . 5  $M_2$  कुंति" (for कुरुं).  $T_1$  G1. 2. 4  $M_2$  मत्स्यः कीरव (G4  $M_2$  कोंतेय)-नंदन.

45 B<sub>2</sub> om. 45 (cf. v.l. 44). — °) B (B<sub>2</sub> om.) D (except D<sub>1-3</sub>. s) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> अथा°; M<sub>1</sub> तदा° (for ततो°). K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> महा (for तदा). — °) B<sub>1</sub> (m as in text) T<sub>1</sub> हव (for शने:). — °) K<sub>1. 2</sub> T<sub>1</sub> तिसन् (for असिन्).

46 B2 om. 46 (cf. v.l. 44). — a) Ś1 K D2. 3. 5 वे त्र्णम्; T1 तस्थी नाव (for तैस्त्र्णम्). — D1 om. (hapl.)  $46^{c}-47^{d}$ ; G4 M2 om.  $46^{cd}$ . — c) K4 D2 तेर; T1 ते

C. 3. 12795 B. 3. 187. 50 K. 3. 190. 49

तच नौबन्धनं नाम शृङ्गं हिमवतः परम् ।

ख्यातमद्यापि कौन्तेय तद्विद्वि भरतर्षम ॥ ४७

अथात्रवीदिनिमिषस्तानृषीन्सहितांस्तदा ।

अहं प्रजापतिर्व्रक्षा मत्परं नाधिगम्यते ।

मत्स्यरूपेण यूयं च मयास्मान्मोक्षिता भयात् ॥ ४८

मतुना च प्रजाः सर्वाः सदेवासुरमानवाः ।

स्रष्टव्याः सर्वलोकाश्च यचेङ्गं यच नेङ्गति ॥ ४९

तपसा चातितीत्रेण प्रतिभास्य भविष्यति ।

मत्प्रसादात्प्रजासर्गे न च मोहं गमिष्यति ॥ ५०

इत्युक्तवा वचनं मत्स्यः क्षणेनादर्शनं गतः । स्रष्टुकामः प्रजाश्वापि मनुर्वेवस्वतः स्वयम् । प्रमृढोऽभृत्प्रजासर्गे तपस्तेपे महत्ततः ॥ ५१ तपसा महता युक्तः सोऽथ स्रष्टुं प्रचक्रमे । सर्वाः प्रजा मनुः साक्षाद्यथावद्भरतर्षभ ॥ ५२ इत्येतन्मात्स्यकं नाम पुराणं परिकीर्तितम् । आख्यानमिद्माख्यातं सर्वपापहरं मया ॥ ५३ य इदं शृणुयाक्तित्यं मनोश्वरितमादितः । स सुखी सर्वसिद्धार्थः स्वर्गलोकिमियान्नरः ॥ ५४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८५॥

(for नीर्). K<sub>2</sub> मनुर्मत्स्य (for नीर्मत्स्यस्य). K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> Dc D<sub>3</sub> मत्स्यवचनं (for मत्स्यस्य वच:). — K<sub>1</sub> om. (hapl.)  $46^{3}$ – $47^{a}$ .

47 B<sub>2</sub> D<sub>1</sub> om. 47 (cf. v.l. 44, 46); K<sub>1</sub> om. 47<sup>a</sup> (cf. v.l. 46); K<sub>4</sub> om. (hapl.) 47<sup>a</sup>-48<sup>b</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> तेद्य (for तच). — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>4</sub> तद्धि तं (for तद्धित्ते). K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> मनुजर्थभ; B<sub>4</sub> मनुजाधिप; D<sub>8</sub> मनुजेश्वर; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3 पुरुष्थेभ.

48 K4 om. 48ab (cf. v.l. 47). — a) Ds तथा (for अथा). — b) Ś1 BD (except D2. s. s. s. e) सहित: (for सहितान्). Bs तथा (for तदा). — d) Ś1 K1. 2 तत्परं; Ds नापरं (for मत्परं). Ks नाव-; G1 नाभि- (for नाधि-). Ś1 K1. 2 ने (for नाध-). - d) Ś1 K1. 2 ने (for नाध-).

49 b) Ś1 K1. 2 B D (except D1. 3) मानुषाः (for मानवाः). — a) =  $28^b$ . B2 G2. 4 M2 नेंगते; D5 T1 नेंगितं (for नेङ्गति).

50 a) B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> [अ]पि (for [अ]ति-). — b) Ś1 K1 प्रतिभात्र; K2 G1 भास्य; K4 Dc भाष्य; D1 भास्यो; T1 भावं; T2 G2-4 शक्तिश्चास्य. — c) B1 सर्वा (for -सर्गे). — Ś1 K1 M2 om. (hapl.) 50<sup>d</sup>-51°. — a) D3 न स्वं (for न च). B2 D3 T1 गमिष्यसि.

51 Śı Kı M² om. 51°-51° (cf. v.l. 50). — ७)
Bı क्रमेण (m क्षणेन as in text). — °) Tı चैन (for चापि). — °) К² स्वायंभुनः (for चैन°). — °) К² स्व भूयो नै; Кз. 4 Dı-з. 5 संमूढोभूत. — ′) S (except Tı G₄) ततस (for तपस्). Śı K². 4 B² Dı-з. 5 तदा; Кı. 3
Bз. 4 Dnı S तपः (for ततः). Ві महातपाः (for महत्ततः).
52 °) Śı K Dı-з. 6 transp. तपसा and महता.

— b) Ś1 K1. 2. 4 D1-3. 5 तत: (for सोऽथ). T1 M1 transp. सोऽथ and सप्टूं.

53 °) D<sub>5</sub> एतत्ते; T<sub>1</sub> इस्येवं (for इस्येतन्). K Dc D<sub>1</sub>. 4 मत्स्यकं (for मा°). — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> पुराण-; K<sub>4</sub> B<sub>3</sub> D<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> पुराणे; B<sub>1</sub> प्रधाने (m पुराणं as in text). — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> transp. आख्यानं and आख्यातं.

54 a) Ds इदं य: (by transp.); G2 य इमं. — b)
Ds आहत:; M2 आत्मनः (for आदितः). — c) T1 सुखं
(for सुखी). B D (except D1-3.5) सर्वपूर्णार्थः (B3
°युः); S पूर्णकामा(M °सर्वा)र्थः. — d) B1 D (except D1-3.5) G4 सर्वे (for स्वर्गे °). B1 व्रजेन् (for इयान्).
G2 सर्वोन्कामानवामुयात्.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T2 G2-4 आर्ण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. K1. 2 (both om. sub-parvan name) mention only मत्स्य-पुराण (sic); K3. 4 B Dc Dn3 D1-6 M1, likewise, only म(D3 मा)त्स्योपाल्यान. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 186 (Dn3 187); D1 193; S (M2 inf. lin.) 189 (M2 orig. 192). — Śloka no.: Dn 57; D1 54.

### 186

1 °) T1 [आ]ह (for [अ]थ). — )) T G तप° (for यश°).

2 °) T1 एते; M1 नैते (for नैके). — b) K1 भिते (for भैते). — d) Ś1 तब दश्यते; B1 G1 विद्यते तब (by transp.). B2. 8 D (except D1-3. 5) आयुष्मान्दश्यते

# 965

वैद्यांपायन उवाच।
ततः स पुनरेवाथ मार्कण्डेयं यश्चास्वनम्।
पप्रच्छ विनयोपेतो धर्मराजो युधिष्ठिरः॥ १
नैके युगसहस्नान्तास्त्वया दृष्टा महामुने।
न चापीह समः कश्चिदायुषा तव विद्यते।
वर्जयित्वा महात्मानं ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्॥ २
अनन्तरिक्षे लोकेऽस्मिन्देवदानववर्जिते।
त्वमेव प्रलये विप्र ब्रह्माणमुपतिष्ठसि॥ ३
प्रलये चापि निर्वृत्ते प्रबुद्धे च पितामहे।
त्वमेव सुज्यमानानि भूतानीह प्रपञ्यसि॥ ४
चत्रविंधानि विप्रषे यथावत्परमेष्ठिना।

वायुभ्ता दिशः कृत्वा विक्षिप्यापस्ततस्ततः ॥ ५ त्वया लोकगुरुः साक्षात्सर्वलोकपितामहः । आराधितो द्विजश्रेष्ठ तत्परेण समाधिना ॥ ६ तस्मात्सर्वान्तको मृत्युर्जरा वा देहनाशिनी । न त्वा विश्वति विश्वर्षे प्रसादात्परमेष्ठिनः ॥ ७ यदा नैव रिवर्नाग्वर्ने वायुर्ने च चन्द्रमाः । नैवान्तिरिक्षं नैवोवीं शेषं भवति किंचन ॥ ८ तस्मिन्नेकार्णवे लोके नष्टे स्थावरजङ्गमे । नष्टे देवासुरगणे सम्रत्सन्नमहोरगे ॥ ९ श्यानमितात्मानं पद्मे पद्मनिकेतनम् । त्वमेकः सर्वभृतेशं ब्रह्माणम्रपितिष्ठसि ॥ १०

C. 3. 12818 B. 3. 188. 14

(B<sub>5</sub> Dc ° न्विद्यते ) तव; B<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 आयुष्मांस्तात (B<sub>4</sub> ° स्तव) विद्यते. — After 2, B D (except D<sub>1-8</sub>. 5) S ins.:

918\* न तेऽस्ति सदशः कश्चिदायुषा ब्रह्मवित्तम । [ De Ti Gi ब्रह्मसत्तम; M ब्राह्मणोत्तम (for ब्रह्मवित्तम). ]

3 Śı K² Dn³ D⁵ om.  $3^{ab}$ . — a) B1. 3 T G अंतरिशेष (B1. 3 °क्षे च) लोके . — a) T G नित्सं (for विप्र). — a) =  $10^d$ . Śı K1. 2 B2. 3 D (except D1-5) M1 °तिष्ठते; M2 °तिष्ठति.

4 D<sub>4</sub> om. (? hapl.) from  $\overline{\mathbf{v}}$  of चा $\overline{\mathbf{v}}$  (in  $4^a$ ) up to  $\overline{\mathbf{v}}$  of वायुभूता (in  $5^o$ ). — a) B<sub>1</sub> महति (for निर्वृत्ते). D<sub>8</sub>. a निवृत्ते प्रलये चा $\overline{\mathbf{v}}$ . — a) T<sub>1</sub> प्रयुद्धे; G<sub>1</sub> प्रवृद्धे. — a0 K<sub>3</sub> B D (except D<sub>1-8</sub>. a5; D<sub>4</sub> om.) M एक: (for एव). D<sub>5</sub> सर्वभूतानि (for सुज्य°). — a0 K<sub>3</sub> Dc G<sub>4</sub> प्रपश्यति. D<sub>5</sub> सुज्यमानानि पश्यसि.

5 D<sub>4</sub> om. up to वा of वायुभूता (cf. v.l. 4). — b)
Dc प्रसादात्परमेष्ठिन:. — K<sub>4</sub> om. (? hapl.) 5°-6<sup>d</sup>.
— After 5<sup>ab</sup>, D<sub>1</sub>. 2 read 8. — c) T<sub>2</sub> (before corr.)
G1. 4 भूतां दिशं. Ś1 K<sub>1-3</sub> B<sub>2</sub> D<sub>3</sub>. 5 सवों (for कृत्वा).
— d) M<sub>2</sub> निश्चिष्य. T<sub>1</sub> [अ]थ (for [आ]प:).

6 K4 om. 6 (cf. v.l. 5). — After 6, K3 B D (except D1. 2; D3. 5 both marg. sec. m.) ins.:

919\* स्वप्रमाणमधो विप्र त्वया कृतमनेकशः। घोरेणाविश्य तपसा वेधसो निर्जितास्त्वया। नारायणाङ्कप्रख्यस्त्वं सांपरायेऽतिपष्ट्यसे । भगवानेकशः कृत्वा त्वया विष्णोश्च विश्वकृत् । कर्णिकोद्धरणं दिन्यं ब्रह्मणः कामरूपिणः । [5] रत्नालंकारयोगाभ्यां स्वभ्यां स्वष्टस्त्वया पुरा ।

[(L. 1)  $B_2$  इदं (for अथो). — (L. 2)  $B_2$ ° सोंतर्हितास् (for °सो निर्जितास्). — (L. 3)  $D_3$  °णांश° (for °णाङ्क°).  $B_2$  स्म पठ्यसे;  $D_{02}$   $D_{03}$  [5]तिपठ्यते. — (L. 4)  $D_4$  विष्णुश्च. — (L. 5)  $K_3$  कार्णिकोद्धारिणां;  $D_5$  कटकोद्धरणं. — (L. 6)  $D_{03}$   $D_{03}$   $D_{03}$   $D_{04}$  विष्णुश्च.

7 a) Śi देहांतको; K Di-s. s सर्वांतगो; B De Dn Ds. s तवांतको. Śi विष्णुर् (for मृत्युर्). — b) Ks Bs De Da. s देहनाशनी; Bi. s S धातिनी. — c) B D (except Ds. s) त्वां (for त्वा). Ds ब्रह्मचें (for विप्रचें).

8 D1. 2 read 8 after 5<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> G1 यथा (for यदा). S वे न (for नेव). — <sup>c</sup>) K1 न वांतरिक्षं.

9 °) T1 तसाद् (for तस्मिन्). D1 T2 G3 M1 घोरे; D5 काले (for लोके). — b) Ś1 K1. 2 नष्ट-. — G1 om. 9°d. — c) Ś1 K1. 3 D3 G4 M1 नष्ट-. — d) Ś1 G2. 4 समुत्पन्न-; B1 समुत्पन्ने.

10 °) Ś1 संशिता°; K1. 2 संश्रिता°; D5 अपि चा° (for अमिता°). — b) B1. 2 Dn D4 पद्मोत्परु (for पद्मे पद्म-). B4 G1 M2 -निभेक्षणं (for -निकेतनम्). — °) D1 एव (for एक:). — d) = 3d. Ś1 °तिष्ठति; Dc D5 °तिष्ठसे.

11 ") Śı Kı. 4 Dı. 2 एतां; K2 एवं; D4 यत्तत् (for

C. 3. 12819 B. 3. 188. 15 K. 3. 191. 15 एतत्प्रत्यक्षतः सर्वं पूर्ववृत्तं द्विजोत्तम । तस्मादिच्छामहे श्रोतुं सर्वहेत्वात्मिकां कथाम् ॥ ११ अनुभूतं हि बहुशस्त्वयैकेन द्विजोत्तम । न तेऽस्त्यविदितं किंचित्सर्वलोकेषु नित्यदा ॥ १२ मार्कण्डेय उवाच ।

हन्त ते कथयिष्यामि नमस्कृत्वा खयंश्चवे । पुरुषाय पुराणाय शाश्वतायाव्ययाय च ॥ १३ य एष पृथुदीर्घाक्षः पीतवासा जनार्दनः । एष कर्ता विकर्ता च सर्वभावनभूतकृत् ॥ १४ अचिन्त्यं महदाश्चर्यं पवित्रमपि चोत्तमम् । अनादिनिधनं भृतं विश्वमक्षयमव्ययम् ॥ १५ एष कर्ता न क्रियते कारणं चापि पौरुषे ।
यो होनं पुरुषं वेत्ति देवा अपि न तं विदुः ॥ १६
सर्वमाश्चर्यमेवैति किर्नुतं राजसत्तम ।
आदितो मनुजन्याघ्र कृत्स्तस्य जगतः क्षये ॥ १७
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम् ।
तस्य तावच्छती संध्या संध्यां शश्च ततः परम् ॥ १८
त्रीणि वर्षसहस्राणि त्रेतायुगमिहोच्यते ।
तस्य तावच्छती संध्या संध्यां शश्च ततः परम् ॥ १९
तथा वर्षसहस्रे द्वे द्वापरं परिमाणतः ।
तस्यापि द्विश्चती संध्या संध्यां शश्च ततः परम् ॥ २०
सहस्रमेकं वर्षाणां ततः किर्युगं स्मृतम् ।

एतत्).  $D_3$  प्रत्यक्षतां;  $T_2$  G प्रत्यक्षितं.  $\acute{S}_1$  K  $D_{1-3}$  सर्वां ( $K_3$  पूर्वं);  $M_1$  दृष्टं (for सर्वं). —  $^b$ )  $\acute{S}_1$  K<sub>1</sub>. 2. 4  $D_1$ . 3 पूर्वं वृत्तां;  $B_2$ . 4  $D_6$  पूर्वं वृत्तं. —  $\acute{S}_1$  K<sub>1</sub> om. (hapl.)  $11^c-12^b$ . —  $^c$ ) K<sub>3</sub> B D (except  $D_{1-3}$ )  $T_2$  G<sub>3</sub> \*स्यहं (for \*ਸहे). —  $^a$ ) S (except  $T_1$  M<sub>1</sub>) सर्वां (for सर्वं). K<sub>2</sub>. 3  $D_6$  T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 3 -हेत्वात्मकीं ( $K_2$  एवारिम<sup>\*</sup>; K<sub>3</sub> -हेत्वात्म<sup>\*</sup>). G<sub>4</sub> कियां (for कथाम्).

12 Ś1 K1 om.  $12^{ab}$  (cf. v.l. 11). — a) Bs अंतर्भूतं (for अनुभूतं). D2 सु (for हि). — b) K2-4 D1-3. b हवयेतद् (D1 a) द्विजसत्तम. —  $12^{c} = 1$ . 57.  $12^{c}$ : 5. 16. 7°.

13 °) K<sub>8. 4</sub> B<sub>2-4</sub> D वर्त(K<sub>4</sub> °ण) थिष्यामि (Dc संप्रवक्ष्यामि). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> D<sub>1-8. 5</sub> G<sub>2. 4</sub> नमस्कृत्य. — After 13<sup>ab</sup>, K<sub>8. 4</sub> B D ins.:

920\* अन्यक्ताय सुसूक्ष्माय निर्गुणाय गुणात्मने । [ B1 अध्यक्षाय (for अन्यक्ताय). D3 महा° (for गुणा°).]

14 a) B<sub>3</sub>m D<sub>c1</sub> D<sub>n1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>3</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> स एष; D<sub>n2</sub> D<sub>4</sub>. 6 स एव; T<sub>1</sub> य एव (for य एष). K<sub>3</sub> B D (except D<sub>1-8</sub>. 5) पुरुषज्याझ (for पृथु°). — d) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub>. 5 सर्वभावेन; B<sub>4</sub> S (except G<sub>2</sub> M<sub>1</sub>) भूतभावन : B<sub>1-3</sub> D<sub>c</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4</sub>. 6 भूतातमा भूतकृत्यभु:.

15 b) B4 इह; Dc1 Dn D4 इति (for अपि). B D (except D1-3. b) चोच्यते (B4 विद्यते) (for चोत्तमम्). — c) K1 भूत्वा (for भूतं). — d) K4 B1 Dn D2. 4 M2 transp. अक्षयम् and अव्ययम्. T1 रक्षकम्; G4 अक्षरम् (for अक्षयम्).

16 ³) G₄ कारणादिष ; M₂ शरणं चापि ( for कारणं चापि ).

 $K_3$   $D_6$  पौरुषम्. — °) Ś1 K  $D_2$ . 3. 6 य एष; B  $D_1$  यदेष ( $B_1$  यरक्षेत्रं);  $D_c$   $D_4$ . 6 यं होष;  $D_1$  यदेवं;  $T_1$  यो होतं;  $T_2$   $G_{2-4}$  को होनं;  $M_1$  य एनं (for यो होनं). N पुरुषो (for पुरुषं). B D (except  $D_{1-8}$ . 5) वेद (for वेत्ति). — °)  $B_{2-4}$   $D_1$   $D_2$ . 4. 6  $T_1$  वेदा (for देवा). Ś1 K  $B_1$   $D_2$   $D_{1-3}$ . 5 तद् (for तं).

17 °) T1 ° भूतं हि; T2 G2-4 ° मेतस्मिन्; G1 M2 ° मेतिस्; M1 मेतस्मान् (for भेवेतन्). — b) Ś1 K D1-8 S (except G1) निवृत्तं; B2.4 Dn1 निवृतं.

18 b)  $K_{1.2}$  वर्षाण (for °णां). —  $18^{cd} = 19^{cd}$ ; (var.)  $20^{cd}$ ,  $21^{cd}$ . — c)  $K_{1.2}$  अस्य;  $B_4$  कृते;  $T_2$  (before corr.)  $G_2$ . 4 तच्च (for तस्य).  $B_4$  चतुःशती;  $G_4$  ताबद्वती (for ताबच्छती). Ś1  $K_{1.2}$  संख्या (for संध्या). — d) Ś1  $K_{1-8}$   $G_1$  तथापर:;  $K_4$   $B_2$ . 4 Dn  $D_{1-6}$   $T_1$  तथाविध:;  $G_4$  ततः पर:

19 G1 om. (hapl.) 19. — b) K3 D1. 2. 5 अथी (for इहो °). S (G1 om.) त्रेता स्यात्परिमाणतः; cf. 20b. — For 19cd, cf. v.l. 18cd. — c) T1 तस्यास; G2. 4 तच (for तस्य). K1. 2 संख्या (for संध्या). — d) Ś1 ततः परः; K1-3 B4 तथापरः; B2 Dc D1. 2. 5 तथाविधः.

20 T<sub>1</sub> om. (hapl.)  $20^a-21^d$ . — a) B<sub>2</sub> यस्य; B<sub>4</sub> ततो; T<sub>2</sub> G अथ (for तथा). — B<sub>2</sub> om.  $20^{cd}$ . — c) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> तत्रा° (for तस्या°). D<sub>1</sub>. 2 हे (for हि-). K<sub>1</sub>. 2 संख्या (for संध्या). — d) Ś<sub>1</sub> G<sub>4</sub> ततः परः; K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> G<sub>1</sub> तथापरः; D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2. 4. 6 तथाविधः; D<sub>3</sub> ततः परे.

21 T<sub>1</sub> om. 21<sup>abcd</sup> (cf. v.l. 20). — a) D<sub>5</sub> वर्षाणि (for oni). — b) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub> Dc Dn<sub>1</sub>. n<sub>8</sub> D<sub>6</sub> S (T<sub>1</sub> om.) तथा (for तत:). — c) G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> शती (for शतं). Ś<sub>1</sub>

तस्य वर्षशतं संध्या संध्यांशश्च ततः परम्।
संध्यासंध्यांशयोस्तुल्यं प्रमाणम्रपधारय।। २१
श्वीणे कलियुगे चैव प्रवर्तति कृतं युगम्।
एषा द्वादशसाहस्री युगाख्या परिकीर्तिता।। २२
एतत्सहस्रपर्यन्तमहो ब्राह्ममुदाहृतम्।
विश्वं हि ब्रह्मभवने सर्वशः परिवर्तते।
लोकानां मनुजव्याघ्र प्रलयं तं विदुर्वधाः।। २३
अल्पावशिष्टे तु तदा युगान्ते भरतर्षभ।
सहस्रान्ते नराः सर्वे प्रायशोऽनृतवादिनः।। २४
यज्ञप्रतिनिधिः पार्थ दानप्रतिनिधिस्तथा।
व्रतप्रतिनिधिश्चैव तस्मिन्काले प्रवर्तते।। २५

क्षत्रधर्मेण वाप्यत्र वर्तयन्ति गते युगे ॥ २६ निवृत्तयज्ञस्वाध्यायाः पिण्डोदकविवर्जिताः । ब्राह्मणाः सर्वभक्षाश्च भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ २७ अजपा ब्राह्मणास्तात शृद्धा जपपरायणाः । विपरीते तदा लोके पूर्वरूपं क्षयस्य तत् ॥ २८ बहवो म्लेच्छराजानः पृथिव्यां मनुजाधिप । मिथ्यानुशासिनः पाषा मृषावादपरायणाः ॥ २९ आन्ध्राः शकाः पुलिन्दाश्च यवनाश्च नराधिपाः । काम्बोजा और्णिकाः शृद्धास्तथाभीरा नरोत्तम ॥ ३० न तदा ब्राह्मणः कश्चित्स्वधर्मसुपजीवति ।

ब्राह्मणाः शुद्रकर्माणस्तथा शुद्रा धनार्जकाः।

C. 3. 12840 B. 3. 188. 36

 $K_{1-3} \ B \ D \ M_2$  संधि: (B1 विद्धि) (for संध्या). —  $^d$ ) Ś1  $G_1$  तथापर:;  $K_{1.2}$  तथा परं;  $K_4$  ततः परः. —  $^e$ ) Ś1 K  $B_2$ .  $_3$  D (except  $D_1$ ) संधि- (for संध्या-). —  $^I$ )  $T_2$  G अव $^e$ ;  $M_1$  चोप $^e$  (for G0.).

- 22  $^b$ )  $K_{1-3}$   $D_5$  प्रवर्तेत;  $K_4$   $D_{2.3}$   $M_1$  प्रावर्तत;  $D_6$  प्रवर्तेति;  $D_1$  प्रवर्तत.  $K_2$  कृतं युगे;  $B_2$  पुनः कृतं;  $B_4$  कृतं पुनः.  $\acute{S}_1$  कृतं प्रवर्तते युगं.  $^c$ )  $D_{1.2}$   $G_{1.2.4}$  एष;  $T_1$  एवं (for एषा).  $^a$ )  $G_1$  युगसंख्या प्रकीतिता.
- 23 b) Śi अहब्रह्मम्; Ki महद्राह्मम्; Ki Di अहब्रह्मम्; Ki अहः ब्राह्मम्; Ki Di-s अहब्र्गह्मम्; Ti Gi अथो ब्राह्मम्. Ki अहं ब्राह्मम्; Ti Gi अथो ब्राह्मम्. c) Ki भुवने; Di दिवसे; Ti Gi सदने (for भवने). d) Bi. s D (except Di-s. s) Mi सर्वतः; Bi सर्वत्र.
- 24  $^a$ ) Ś1  $K_{1-3}$  अल्पाविश्रष्ट;  $B_1$  पुण्याविश्रष्ट;  $D_5$  अल्पेव  $^{\circ}$ .  $K_4$   $T_2$   $G_{2-4}$  च (for  $\mathfrak{g}$ ). Ś1  $K_{1}$ ,  $_2$   $D_{1-3}$ ,  $_5$   $T_1$   $M_1$  ततो (for  $\mathfrak{q}\mathfrak{q}$ ).
- 25 °) D1 G1. 2. 4 यज्ञ: (for यज्ञ-). B4 प्रतिविधि:. B1 दानं; T2 G8 तात (for पार्थ). b) Ś1 धर्म- (for दान-). B1 T2 G1-8 तदा (for तथा). c) B1 तत्र; B3 ज्ञान- (for तथा-).
- 26 b) K4TG धनार्जनाः. D3 (marg. sec. m.) तथा ग्रद्धान्नभोजिनः. — c) B4 क्षान्न (for क्षन्न ). S1 K2 B4 Dc2 D1. 5 G4 M चा (for वा ). — d) T1 G1 M वर्तेते वे (for वर्तयन्ति). K1. 2 कृते गते; K4 Dc D1-3 युगे युगे; B1 (m as in text). 2 कृते युगे; T1 G1 M कली युगे; T2 G2-4 युगक्षये (for गते युगे).
- 27 T1 om. 27-28; M2 om. (hapl.) 27. b) K3 B4 दंडोदक ; K4 D3. 5 स्थालीपाक ; B2. 3 Dc Dn D4. 6 दंडाजिन . c) A few MSS. "भक्ष्या . d) Ś1 K

 $D_{1-3.5}$   $M_1$  भवंतीह;  $B_4$  भवंति हि (for भविष्यन्ति). Ś1  $K_{1.2}$   $B_4$   $D_{2.3}$  (marg. sec. m. as in text).  $_5$  गते युगे;  $K_4$   $D_1$  युगे युगे;  $G_1$  (sup. lin. as in text) युगक्षये (for कड़ों युगे).

28 T<sub>1</sub> om. 28 (cf. v.l. 27). — a) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8. 5</sub> चापि; G<sub>1</sub> चैव; M<sub>2</sub> तत्र (for तात). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> D<sub>1. 2</sub> M जप्य<sup>°</sup>; K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> जाप्य<sup>°</sup>; G<sub>2. 4</sub> (inf. lin. जप<sup>°</sup> as in text) जीव<sup>°</sup>. G<sub>1</sub> नित्यं शूद्धप<sup>°</sup>. — c) B<sub>4</sub> विपरीत; M रीतस. T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> तथा (for तदा). Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> काले; G<sub>1</sub> रूपे; M लोक: (for लोके). — d) K<sub>4</sub> पूर्व यद्यस्य तस्य तत्; G<sub>1</sub> रूपे क्षये नुप; G<sub>2</sub> रूपं गमिष्यति.

29 b) Śi Ki. 2 भरतर्षभ; Ks. 4 Di-s. 5 मनुजर्षभ.
— c) Bi-s D (except Di-s) मृवा (for मिथ्या ). — d)
Śi मिथ्या ; Ds नृपा (for मृषा ).

30 a) K<sub>1</sub>. 2. 4 B Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 3 M अंधाः. D<sub>5</sub> सुद्धाः (for शकाः). — b) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 धिप (for धिपाः). — G<sub>4</sub> om. 30<sup>cd</sup>. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 कांभोजाः. B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> (after corr.) G<sub>3</sub> बाह्निकाः; D<sub>5</sub> उंध्रकाः; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> कुणिकाः; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub> सिणिकाः; M<sub>1</sub> औदकाः; M<sub>2</sub> दौणिकाः (for औणिकाः). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> गुद्धास; B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) T<sub>2</sub> (after corr.) G<sub>3</sub> गुरास (for गुद्धास). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> चीना; B<sub>2</sub> भुवि; T<sub>1</sub> वीरा; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub> होना (for [आ]भीरा). B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub> नरोत्तमाः; D<sub>5</sub> नराधिप. — After 30, B<sub>3</sub> ins.:

921\* युगान्ते मनुजन्याघ्र तथाकाराश्च भारत।

31 °) G4 दाता (for तदा). — b) K3 सुधर्मम्; D1. 2 स्वधर्मान् (for स्वधर्मम्). Ś1 K1. 2. 4 D1. 3. 5 अनु (for

2. 3. 12841 3. 3. 188. 37 4. 3. 191. 36 श्वित्रया अपि वैद्याश्च विकर्मस्था नराधिप ॥ ३१ अल्पायुषः स्वल्पनला अल्पतेजःपराक्रमाः । अल्पदेहाल्पसाराश्च तथा सत्याल्पभाषिणः ॥ ३२ बहुग्रून्या जनपदा मृगन्यालावृता दिद्यः । युगान्ते समनुप्राप्ते वृथा च ब्रह्मचारिणः । भोवादिनस्तथा शृद्धा ब्राह्मणाश्चार्यवादिनः ॥ ३३ युगान्ते मनुजन्यात्र भवन्ति बहुजन्तवः । न तथा घाणयुक्ताश्च सर्वगन्धा विद्यां पते । रसाश्च मनुजन्यात्र न तथा स्वादुयोगिनः ॥ ३४ बहुप्रजा हस्वदेहाः शीलाचारविवर्जिताः ।

मुखेभगाः स्त्रियो राजनभविष्यन्ति युगक्षये ॥ ३५ अङ्गुला जनपदाः शिवग्रूलाश्रतुष्पथाः । केश्रग्ललाः स्त्रियो राजनभविष्यन्ति युगक्षये ॥ ३६ अल्पक्षीरास्तथा गावो भविष्यन्ति जनाधिप । अल्पपुष्पफलाश्रापि पादपा बहुवायसाः ॥ ३७ ब्रह्मवध्यावलिप्तानां तथा मिध्याभिग्रांसिनाम् । नृपाणां पृथिवीपाल प्रतिगृह्णन्ति वे द्विजाः ॥ ३८ लोभमोहपरीताश्र मिध्याधर्मध्वजावृताः । भिक्षार्थं पृथिवीपाल चश्चर्यन्ते द्विजैदिंशः ॥ ३९ करभारभयात्पुंसो गृहस्थाः परिमोषकाः ।

उप°). — °) G1. 4 क्षत्रियाणि (for क्षत्रियाः). K1. 4 B Dc Dn D1. 2. 4-8 चापि; K3 D3 T G2. 3 M द्यपि (for अपि). T G2-4 सूदा°; G1 सूरा° (for वैश्या°).

32 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> D<sub>2</sub>. 3 G<sub>2</sub>. 4 M त्वल्प° (for स्वल्प°). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> स्वल्पतेजा: प°; K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1-3</sub>. 6 स्वल्पतेजा: प°; B<sub>1-3</sub> De Dn D<sub>4</sub>. 6 स्व(Dc<sub>2</sub> अ)ल्पवीर्यपराक्रमा: (B<sub>3</sub> °यणा:). — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> B Dn D<sub>4</sub>. 6 अल्पसाराल्पदेहाश्च; De °साराश्च देहाश्च. — <sup>d</sup>) De अल्पसत्वाल्प°; G<sub>1</sub> अल्पसत्याल्प°.

33 K<sub>2</sub> om. 33<sup>abcd</sup>. — <sup>a</sup>) G<sub>1.2</sub> M<sub>1</sub> रत्न (for बहु-). B<sub>4</sub> D<sub>4</sub> -मूल्या (for जून्या). — <sup>b</sup>) G<sub>2.4</sub> बहु- (for मृग-). S<sub>1</sub> K (K<sub>2</sub> om.) D<sub>2.3</sub> 'दिता; D<sub>5</sub> 'न्निता (for 'वृता). — T<sub>1</sub> om. 33<sup>cdof</sup>. — <sup>c</sup>) S (T<sub>1</sub> om.) मनुजब्याञ्च (for सम<sup>1</sup>). — <sup>d</sup>) = 41<sup>d</sup>. Dn D<sub>4.6</sub> ब्रह्मवादिन:. — <sup>f</sup>) K<sub>1.2</sub> चौर्य'; D<sub>2</sub> स्वार्थ'; D<sub>3</sub> स्वर्थ'; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> नार्य' (for चार्य').

34 Śi Ki Di om. (hapl.) 34bcde. — c) T2 (after corr.) तदा (for तथा). K4 बाह्मणा युक्ताः (for प्राणयुक्ताश्च). D3 तु (for च). — d) D2 सर्वें; G1 बहु- (for सर्व-). B2 बनस्पतौ (for विशां पते). G4 repeats here 32d (for 34d). — l) Śi Ki. 2 साधु- (for स्वादु-). S बीजं च परिहीयते.

35 <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> तथा लोका:; D<sub>8</sub> M<sub>1</sub> स्त्रहपदेहा: (for हस्त्रदेहा:).

- <sup>c</sup>) K<sub>2</sub>. 8 भगमुख्या:; D<sub>1</sub>. 2 सुखे रता: (for मुखेभगा:).

Śi K<sub>1</sub> भोगमोक्षाप्तयो राजन्; T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> मुखक्षीरास्त्रथा गावो.

- <sup>a</sup>) Śi K<sub>1</sub>. 2 भवंतीह (for भवि<sup>c</sup>). T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> जनाधिप (for युग<sup>c</sup>).

36 = (var.) 3. 188. 51. — T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om. (hapl.) 36°-37°. — °) Ś1 K1 °शीला (for °शूला). — °) Ś1 K1. 2 शि(Ś1 श)वशीला . — °) G1. 2. 4 सर्वा; M2 चैव (for राजन्). Ś1 K Dc2 D1-3. 5 T1 प्रमदा: (T1 योषित:)

केशञ्चलाश्च (Śi °शीलाश्च; Ki. 4 Dī °श्चलिन्यो; Ki °शीलिन्यो). — 4) Gi. 4 कली युगे (for युग °). Śi Ki भवंति युगसंक्षये. — After 36, Gi ins. (the gloss):

922\* अद्दमन्निमिति प्राहुः शूलं विकयमुच्यते। वेदः शिवमिति प्रोक्तं ब्राह्मणाश्च चतुष्पथाः। केशो भग इति प्रोक्तस्तं विक्रीयैव मुक्षते।

These lines occur (with v.l.) in Nīlakaṇṭha's commetary!

37 G<sub>1</sub> om. 37-38; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om. 37<sup>ab</sup> (cf. v.l. 36). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 भवंतीह (for भवि°). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> नराधिप; B<sub>4</sub> युगक्षये (for जना°). — °) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>.  $_{5}$ चैव (for चापि). —  $_{6}$  S (G<sub>1</sub> om.) बहुशाखिन:

38 G1 om. 38 (cf. v.l. 37). — ") K3. 4 D3. 5 हसाव"; B Dc Dn D1. 4. 6 "वध्यानु" (B1 "वध्याभि"); D2 हसाभि"; T1 "वध्योव"; T2 G2-4 "विद्योप"; M2 "हसानु" (for "वध्याव"). — 5) K1. 3 D5 भिशासिना; S (G1 om.) "नुशा(T2 G3 "नुशं)सिनां. — ") M2 नुपशार्दूल (for पृथि"). — 4) K3. 4 D2. 3 M च; T1 ते (for ने).

39 b) T1 ° ध्वजवताः. — c) K2 मह्यार्थः; D3 मिक्षार्थे. K4 पृथिवीं सर्वाः; D4 पृथिवीपालं. — d) B1 चरिष्यंति (m चक्क्यंन्ते as in text). K B1 (m as in text) D1-3 T2 (before corr.) G M द्विजा दिशः; D5 दिशो दशः T1 द्विजातयः.

40 °) G1. 2 °हार- (for °भार-). T2 (before corr.) G2. 4 - भयाः (for - भयात्). K3 D5 पुंभिः; B Dc Dn D1. 4. 6 T2 (after corr.) G3 भीता; D3 पुंसां (for पुंसो). — b) K1-3 D3 गृहस्थ-; D5 M गाईस्थ्य-. Ś1 K1 परिपोषकाः; K3 B3 भोचकाः; K3 भोषकैः; B1 °शोध(m °मोषि)-काः; D5 भोहकैः; D5 'पोषकैः; S 'मोक्षकाः. — °) T2

मुनिच्छबाकृतिच्छना वाणिज्यमुपजीवते ॥ ४० मिथ्या च नखरोमाणि धारयन्ति नरास्तदा । अर्थलोभान्नरच्याघ दृथा च ब्रह्मचारिणः ॥ ४१ आश्रमेषु दृथाचाराः पानपा गुरुतल्पगाः । ऐहलौकिकमीहन्ते मांसशोणितवर्धनम् ॥ ४२ बहुपाषण्डसंकीणीः परान्नगुणवादिनः । आश्रमा मनुजन्याघ न भवन्ति युगक्षये ॥ ४३ यथर्तुवर्षी भगवान्न तथा पाकशासनः । न तदा सर्ववीजानि सम्यग्रोहन्ति भारत । अधर्मफलमत्यर्थं तदा भवति चानव ॥ ४४

तथा च पृथिवीपाल यो भवेद्धर्मसंयुतः ।
अल्पायुः स हि मन्तन्यो न हि धर्मोऽस्ति कश्चन ॥ ४५
भू पिष्ठं क्टमानैश्च पण्यं विक्रीणते जनाः ।
विणिजश्च नरन्यात्र बहुमाया भवन्त्युत ॥ ४६
धर्मिष्ठाः परिहीयन्ते पापीयान्वर्धते जनः ।
धर्मस्य बलहानिः स्यादधर्मश्च बली तथा ॥ ४७
अल्पायुषो दरिद्राश्च धर्मिष्ठा मानवास्तदा ।
दीर्घायुषः समृद्धाश्च विधर्माणो युगक्षये ॥ ४८
अधर्मिष्ठैरुपायेश्च प्रजा न्यवहरन्त्युत ।
संचयेनापि चाल्पेन भवन्त्याद्या मदान्विताः ॥ ४९

C. 3. 12861 B. 3. 188. 57 K. 3. 191. 57

 $G_{2-4}$  मुनिच्छग्नानुसंछन्ना. —  $^d$ )  $K_{1.\ 3}$   $D_5$  °जीव्यते;  $K_4$  (m as in text)  $D_2$ .  $_3$  °सेव्यते; B  $D_2$   $D_1$ .  $_4$ .  $_6$  °जीविन:;  $T_1$   $G_1$  °युज्यते;  $T_2$   $G_{2-4}$  ° भुंजते;  $M_1$  ° सेवते.

41 b) N तदा ( $\acute{S}_1$  K<sub>1</sub>. 2 D<sub>62</sub> D<sub>3</sub>. 5 तथा; D<sub>6</sub> सदा) द्विजा:; T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> नरास्तथा; G<sub>2</sub>. 4 नराः सदा. — c)  $\acute{S}_1$  अव्षरेलामान्; K<sub>8</sub> अर्थलामान्; B<sub>1</sub>. 2m S अञ्चलोमान्. — d) =  $33^d$ .  $\acute{S}_1$  D<sub>5</sub> मिथ्या च; K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub>. 3 D<sub>6</sub> D<sub>7</sub> D<sub>1</sub>. 4. 6 तथा च; B<sub>4</sub> चरंति (for वृथा च).  $\acute{S}_1$  K<sub>1</sub>. 2 ब्रह्मवादिनः.

42 a) K2 बता ; T1 दुरा (for बृथा ). — b) T1 मनसा; T2 G2-4 मानवा; M2 पानगा (for पानपा). — c) K1 B2. 4 D (except D1-3) T2 (after corr.) G3 इह (for ऐह ). B1 ईहंति; D1. 2 कमाते; T1 ईयंते (for ईहन्ते). — d) B2 वर्धनाः. — After 42, D1. 2 S (except G2 M2) ins.:

### 923\* पारलोकिककार्येषु प्रमत्ता भृशनास्तिकाः।

[ D1. 2 प्रसुप्ता (for प्रमत्ता). G4 भृशमास्थिताः.]

43  $^a$ ) Śi Ki. 2 °पाषांड°; G2 °पाषाण°. —  $^b$ ) Ki. 2 परानुगुण°; T2 G2-4 परान्ना (G2 °न-) बहु°. —  $^a$ ) Śi Ki. 2 प्रभवंति; K4 B Dc Dn D1. 2. 4. 6 T2 G3 भविष्यंति (for न भवन्ति). K3 D3. 5 T1 G1 M भवंति युगसंक्षये.

44 a) T1 अकालवर्षी. — b) Ś1 K1-3 D1. 2 T2 G1-3 M तदा (for तथा). — c) K4 T1 M2 तथा; B Dc1 Dn D1. 2. 4. 6 चापि (for तदा). — d) K4 समारोहंति; M संप्रते. — After 44cd, N (except Ś1 K1. 2) ins.:

924\* हिंसाभिरामश्च जनस्तथा संपद्यतेऽशुचि:। [Ks B4 D1-3. ह तदा (Ds मुदा) भवति भारत (for the posterior half).]

— On the other hand S ins. after 14: 925\* फलं धर्मस्य राजेन्द्र सर्वत्र परिहीयते।

[ T1 सफल धर्मराजेंद्र (for the prior half). M2 सर्वतः (for सर्वत्र).]

—  $^e$ )  $K_2$  इत्यर्थं;  $D_5$   $G_1$ .  $_2$  अत्यंतं (for अत्यर्थं). —  $^f$ )  $K_4$   $T_2$   $G_3$ .  $_4$   $M_1$  तथा (for तदा).  $D_1$ .  $_2$  भारत (for चानघ).

45 °) B<sub>1. 3. 4</sub> D (except D<sub>3. 5</sub>) T G<sub>3. 4</sub> M<sub>2</sub> तदा (for तथा). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> °संहित: (for °संयुतः). — °) K<sub>2</sub> G<sub>1</sub> ह; D<sub>6</sub> च; M<sub>2</sub> तु (for हि).

46 a) T<sub>1</sub> गूड° (for कूट°). — D<sub>2</sub> reads 46<sup>b</sup>-47<sup>b</sup> after 50<sup>a</sup>. — b) K<sub>1-3</sub> G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> पुण्यं; D<sub>3</sub> पण्यान्. K<sub>2</sub> D<sub>c</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> विक्रीयते; B<sub>2</sub> विक्रीडते. D<sub>c</sub> D<sub>n</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> जन:; D<sub>1</sub> द्विजाः. — Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> om. (hapl.) 46<sup>c</sup>-47<sup>b</sup>. — a) T<sub>1</sub> छद्म° (for बहु°). K<sub>3</sub> [अ]तः; G<sub>1</sub> च (for [उ]त).

47 Śi Ki om. 47<sup>ab</sup> (cf. v.l. 46). For D<sub>2</sub>, cf. v.l. 46. — <sup>a</sup>) Ti विशिष्टा: (for धर्मिष्टा:). — <sup>b</sup>) D<sub>2</sub> पापिष्टो (for पापीयान्). — <sup>c</sup>) Śi K<sub>2</sub>. 8 Gi M<sub>2</sub> धर्मश्च (for <sup>e</sup>æ). K<sub>1-3</sub> Bi Dc D<sub>3</sub>. 6 S (except Gi M<sub>1</sub>) च (for स्वाद्). — <sup>d</sup>) Śi अधर्मी च; K<sub>1</sub>. 2 [अ]प्यधर्मी च; K<sub>3</sub> Bi D<sub>3</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> [अ]प्यधर्मश्च; Dc G<sub>2</sub>. 4 [अ]प्यधर्मस्व; Ti द्धाधर्मस्य (for अधर्मश्च). B<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 बली तदा; Dc बलीयसा; T G<sub>2-4</sub> बलायति:; Gi M बलायते. B<sub>4</sub> अधर्म: प्रबल्सदा.

48 B4 transp. 48<sup>ab</sup> and 48<sup>cd</sup>. — b) K1. 2 B3 D (except D1-3. 5) T1 तथा (for तदा). — D4 om. 48<sup>cd</sup>. — d) B1 अधर्माणां (for विघ°). D5 दिनक्षये. — After 48, B3 Dn D4. 6 ins. (cf. 51<sup>c</sup>, 48<sup>d</sup>):

926\* नगराणां विहारेषु विधर्माणो युगक्षये।

49 B2. 4 om. (hapl.) 49<sup>a</sup>-51<sup>b</sup>. — a) Dc1 अपाये° (for उपाये°). D2 तु (for च). — b) Dc व्यवहरति; T1 चान्वचरंति (for व्यवहरन्ति). Ś1 M2 च (for [3]त).

C. 3. 12862 B. 3. 188. 57 K. 3. 191. 57 धनं विश्वासतो न्यस्तं मिथो भूयिष्ठशो नराः ।
हर्तुं व्यवसिता राजन्मायाचारसमन्विताः ॥ ५०
प्ररुपादानि सत्त्वानि पक्षिणोऽथ मृगास्तथा ।
नगराणां विहारेषु चैत्येष्विप च शेरते ॥ ५१
सप्तविष्ठवर्षश्च स्त्रियो गर्भधरा नृप ।
दश्चादश्चर्वाणां पुंसां पुत्रः प्रजायते ॥ ५२
भवन्ति षोडशे वर्षे नराः पितिनस्तथा ।
आयुःक्षयो मनुष्याणां श्विप्रमेव प्रपद्यते ॥ ५३
श्वीणे युगे महाराज तरुणा दृद्धशु प्रजायते ॥ ५४
तरुणानां च यच्छीलं तद्वृद्धेषु प्रजायते ॥ ५४

विपरीतास्तदा नार्यो वश्चियत्वा रहः पतीन्।
च्युचरन्त्यिप दुःशीला दासैः पश्चिमरेव च ॥ ५५
तिस्मिन्युगसहस्नान्ते संप्राप्ते चायुषः क्षये।
अनावृष्टिर्महाराज जायते बहुवार्षिकी ॥ ५६
ततस्तान्यलपसाराणि सत्त्वानि श्चिवितानि च।
प्रलयं यान्ति भ्यष्टं पृथिव्यां पृथिवीपते॥ ५७
ततो दिनकरैदीं सैः सप्तभिमनुजाधिप।
पीयते सलिलं सर्वं सम्रद्रेषु सरित्सु च॥ ५८
यच काष्टं तृणं चापि शुष्कं चाईं च भारत।
सर्वं तद्भस्मसाञ्चतं दृश्यते भरतर्षभ॥ ५९

— Ds om.  $49^{c}-50^{b}$ . —  $^{c}$ ) K1. 4 B1. 3 D (except Ds; Ds om.) तथा; G1. 4 [अ]सि च (for [अ]पि च). —  $^{d}$ ) K1. 4 B1. 3 Dn D1. 2. 4. 6 आख्य (for आख्या).

50 B<sub>2</sub>. 4 om. 50; D<sub>5</sub> om. 50° (cf. v.l. 49).
— After 50°, D<sub>2</sub> reads 46°-47°. — °) Ś1 K<sub>1</sub>. 2 हतो;
B1 S मिथ्या (for मिथो). D1 M<sub>2</sub> 'शोभनाः (for 'शो
नराः). — °) Dc1 D<sub>3</sub> हंतुं (for हतुं). Ś1 K<sub>1-3</sub> D<sub>1-3</sub>. 5
व्यवसंति तदा (for व्यवसिता राजन्). — °) Ś1 मायामद-;
K<sub>2</sub>. 4 B<sub>3</sub> D (except D<sub>2</sub>. 3. 5) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> पापाचार (for मायाचार-). D<sub>5</sub> समेधिताः (for -समन्विताः). — After 50,
B<sub>3</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. 5) ins.:

927\* नैतदस्तीति मनुजा वर्तनित निरपन्नपाः।

[  $B_{8}$   $Dn_{1}$  वर्तते (for वर्तन्ति).  $B_{8}$  De निरुपद्रवाः (for निरुप ).]

51 B<sub>2</sub>. 4 om. 51<sup>ab</sup> (cf. v.l. 49). — b) G<sub>2</sub> [S]थ प्रहास; G<sub>4</sub> [S]धग्रहास (for Su मृगास). Ś1 तदा (for तथा). — D<sub>2</sub> om. (? hapl.) from विहारेषु (in 51°) up to °वर्षाणां (in 52°). — d) K<sub>3</sub> न चैत्येष्वपि शेरते.

52 D<sub>2</sub> om. 52<sup>abc</sup> (cf. v.l. 51). — b) B<sub>4</sub> 'धता (for 'धरा). — d) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> प्रस्' (for प्रजा'). Ś1 K B<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub>. 6 पुंसां पुत्रा भवंति च.

53 <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> पुत्राञ्च (for नराः). S च पिलता (for पिलितन ). B<sub>3</sub> नराः पिलतयौवनाः. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 क्षयं; M<sub>1</sub> क्षये. — d) B<sub>2</sub> G<sub>1</sub> प्रजायते; De प्रवर्तते (for प्रप<sup>°</sup>).

54 Śi Ki om. (hapl.) 54. — °) Ki Bi-8 D (except D2. 3. 5) क्षीणायुषो (for क्षीणे युगे). — b) Gi युक्तां — °) Ti तच्छीलं; Gi यद्भुतं. — d) Ki 8 Bi Dc D2. 3 Ti Gi M [उ]प ; Ti G2-4 [अ]पि (for प्र-).

. 55 a) Śi Ka. 8 Dc Da. 8. 5 Gi. 2. 4 Ma तथा; Mi

ततो (for तदा). — Ś1 K1. 2. 4 D1. 2. 5 om. (hapl.) 55<sup>bcd</sup> and the prior half of line 1 of 928\*; D8 reads the same in marg. sec. m. — b) K4 B D (D1. 2. 5 om.) [अ]हेत: (for रह:). G1 परान् (for पतीन्). — c) D3 दुवांचश्च; T1 विचरंति (for द्युचरन्ति). B1 S (except M1) च (for अ]ि). T1 राजेंद्र (for दु:शीला). — After 55, N (Ś1 K1. 2. 4 D1. 2. 5 om. the prior half of line 1; D5 reading the same in marg. sec. m.) ins.:

928\* वीरपन्नयस्तथा नार्यः संश्रयन्ति नरान्नृप । भर्तारमपि जीवन्तमन्यान्व्यभिचरन्त्युत ।

[(L. 1) K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> तदा (for तथा). Ś1 K<sub>2</sub>. 8 D<sub>1</sub>. 2 संगु-क्रंति; K<sub>1</sub> संगुद्धांति; Dc श्रिथेच्यंति (for संश्रयन्ति). Ś1 K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub> (m as above) Dc नराथिप; B<sub>4</sub> तथा नरान् (for नराशृप). — (L. 2) Ś1 K<sub>1</sub>. 2 उप- (for अपि). K<sub>4</sub> अन्यं (for अन्यान्).]

**56** b) K<sub>2</sub> D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> च युग- (for चायुष:). — d) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> शत° (for बहु°).

57 °) Ds तद् (for तानि). — b) Gs क्षुभि° (for क्षुधि°). Ks B Dn2. n3 Ds. 6 G2 M2 वे (for च).

58 d) D2. 5 सर:सु; M नदीषु (for सरित्सु).

59 °) Śi K2. 8 B4 Dc Di. 2. 8. 6 Ti M2 वापि (for वापि). — Śi Ki om. (hapl.) 59°-60°; Gi om. 59°d. — °) G2 तत्सर्व (by transp.). — d) M2 पुरुष्पेम.

3. 186. 60-77, 122<sup>cd</sup>-129<sup>cd</sup>; 187. 1<sup>ab</sup>-47<sup>cd</sup> agree almost verbatim (barring some omissions) with Brahma Purāṇa (Ānandāśrama ed.) 52. 4-8; 53. 1<sup>ab</sup>-14<sup>ab</sup>; 56. 4-57.

60 Śi Ki om.  $60^{ab}$  (cf. v.l. 59). —  $^{ab}$ ) K2. 8  $D_{1-8.5}$  S वायुरिमना (for विद्वर्वायुना). S सहितो भृशं

ततः संवर्तको विद्वर्वायुना सह भारत ।
लोकमाविशते पूर्वमादित्यैरुपशोषितम् ॥ ६०
ततः स पृथिवीं भिन्ता समाविश्य रसातलम् ।
देवदानवयक्षाणां भयं जनयते महत् ॥ ६१
निर्दहन्नागलोकं च यच्च किंचित्क्षिताविह ।
अधस्तात्पृथिवीपाल सर्व नाशयते क्षणात् ॥ ६२
ततो योजनविंशानां सहस्राणि शतानि च ।
निर्दहत्यशिवो वायुः स च संवर्तकोऽनलः ॥ ६३
सदेवासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम् ।
ततो दहति दीप्तः स सर्वमेव जगद्विसः ॥ ६४

ततो गजकुलप्रख्यास्ति हिन्मालाविभू पिताः । उत्तिष्ठन्ति महामेघा नभस्यद्भुतदर्शनाः ॥ ६५ केचित्रीलोत्पलश्यामाः केचित्कु मुद्दसंनिभाः । केचित्कु सुद्दसंनिभाः । केचित्कु सुद्दसंनिभाः ॥ ६६ केचित्रि संकाशाः काकाण्डकिनमास्तथा । केचित्कमलपत्राभाः केचिद्वि जुलकप्रभाः ॥ ६७ केचित्पुरवराकाराः केचिद्वज्ञ लोपमाः । केचिद्वज्ञ नसंकाशाः केचित्मकरसंस्थिताः । विद्यन्मालापिनद्वाङ्गाः सम्रत्तिष्ठन्ति वै घनाः ॥ ६८ घोरक्रपा महाराज घोरस्वनिनादिताः ।

C. 3. 12883 B. 3. 188, 78

(for सह भारत). — °)  $T_1$  वर्षशते (for आविशते). — °)  $S_1$   $K_1$ . 2 भास्करेर् (for आदित्येर्).  $S_1$  K  $B_2$  (m as in text)  $D_{1-3}$  उपतापितं;  $B_3$   $D_6$   $T_1$   $G_2$   $M_2$  उपशोभितं;  $B_4$  उपशोधितं;  $D_6$  परिवारितं.

- 61 <sup>a</sup>)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_{1.2}$   $\equiv$  (for  $\rightleftharpoons$ ).  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_2$   $\not$  =  $\acute{V}_2$  =  $\acute{V}_3$  =  $\acute{V}_4$  = =  $\acute{V}_4$  =  $\acute{V}_4$
- 62 <sup>a</sup>)  $D_5$  यद् (for  $\pi$ ). <sup>b</sup>)  $D_{1.2}$  कृता° (for क्षिता°). <sup>c</sup>)  $D_5$  पृथिवीनाथ; S पृथिवीं राजन्. <sup>a</sup>)  $T_2$   $G_2$  3 सर्वान् (for सर्व). S नाश( $T_1$  राज)यति.
- 63 °)  $K_4$   $D_{1-3}$  °कोटीनां (for °विंशानां). Ś $_1$   $K_{1-3}$   $D_5$  योजनानां ( $K_3$  येन नावां) समंताद्धि. °) T G अशिवेंचोंरै: (for अशिवो वायुः). M निर्दे हं तेशिवेंचोंरै:. °)  $T_1$   $G_1$ . 4 तथा;  $T_2$   $G_2$ . 8 M तदा (for M M ). Ś $_1$  M सांवर्तकोनलः; T G संवर्तकादिभिः ( $G_1$  °कों शुभिः); M °का शिभिः.
- 64 °)  $K_8$   $D_{8.6}$  ° गंधर्व-.  $^b$ )  $D_5$  °मानुषं.  $^c$ )  $D_{1.9}$  गर्जन्;  $M_2$  जगद् (for ततो).  $B_1$   $D_{1.9}$  दीप्तांगुः;  $D_{11}$   $D_{12}$   $D_{13}$   $D_{14}$   $D_{15}$   $D_{$
- 65 b) Ks. 4 D1-8. 5 तिडद्भुण ; T2 G2-4 विद्युज्जवाला (for तिडन्माला ). Si K1. 2 समन्विता:; B2 विभूषणाः (for विभूषिता:). c) Si K1. 2 उत्तिष्ठंते. Si K D2. 3. 5 वना (Si गणा) राजन् (for महामेघा).
  - 66 After 66<sup>ab</sup>, T<sub>2</sub> ins.:

 $929^*$  कारण्डकिनभाः केचित्केचिदिङ्कुलिकप्रभाः। [Cf.  $67^b$  and  $67^d$ .]

— T1 reads 66°d after 68°d. — °) B4 हारिद्र°; T G

कुंजर° (for किञ्चलक°). — Śı K₂ om. (hapl.)  $66^d$ – $67^a$ . —  $^d$ )  $B_{1-3}$   $D_2$  पीना:;  $D_3$  पीत- (for पीता:).  $D_4$  केचि-दिमलवस्प्रभा:;  $M_2$  केचि-मकरसंस्थिता: (= $68^d$ ).

67 T1 reads 66°-67° after 68°°. Ś1 K2 om. 67° (cf. v.l. 66); B1 G4 om. 67° ; D5 om. 67. — °) T2 G2. 3 द्विरदसंकाशाः; M1 हरिदासदृशाः; M2 कुंजरसंकाशाः. — °) T1 om. 67°. — B2 Dc2 D2. 3 T2 G2. 3 कारंडवनिभास. — В4 परे; T2 G3 तदा (for तथा). G1 केचिन्मकरसंनिभाः; M1 केचित्काकनिभास्तथा; M2 केचित्कारंडवप्रभाः. — After 67°, M2 ins.;

 $930^*$  केचिदारिद्यसंकाशाः केचित्पीताः पयोधराः । [ =  $(var.) 66^{od}$ . ]

- °) G1 कुरंदकिन भाः केचित्. <sup>d</sup>) T1 om. 67<sup>d</sup>. K4 Bs. 4 Dc Dn D4. 6 हिंगुलसप्रभाः; B1 किंगुलसप्रभाः; B2 D1 हिंगुलसंनिभाः; T2 G2-4 अंकुरितप्रभाः; G1 M1 हिंगुलिक्प्रभाः; M2 हि स्फटिकप्रभाः.
- 68 B<sub>1</sub> G<sub>4</sub> om. 68<sup>ab</sup> (cf. v.l. 67). a) B<sub>2</sub> केचिकेचित्पुत्रवाकारा:; D<sub>5</sub> केचिच तुहिनाकारा:. b) Ś1 अल्डिकुलो ; K<sub>2</sub> कूलोपमास्तथा; M<sub>2</sub> मरकतप्रभा: (for गजकुलो ).
   M<sub>2</sub> om. 68<sup>cd</sup>. c) B<sub>4</sub> कुंजर (for अक्षन ). d) Ś1
  K D<sub>1-8</sub>. 5 वर्चसः (K<sub>2</sub> धूसरा:); B De Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> (by
  corr.) G<sub>3</sub> संनिभा: (for संस्थिता:). After 68<sup>cd</sup>, T<sub>1</sub>
  reads 66<sup>cd</sup>, followed by 67. G<sub>4</sub> om. 68<sup>cf</sup>. c)
  K<sub>3</sub> निबद्धांगा:; K<sub>4</sub> वदद्धांगा:; D<sub>3</sub> M<sub>1</sub> विन(D<sub>8</sub> विनि)द्धांगा:. f) B<sub>4</sub> तोयदा:; D<sub>6</sub> ते घना:.
- 69 °) Ś1 K1-3 महत्तोयं (for महा°). b) Dc2 D3 S (except T1) °स्वर-; D5 °स्वर- (for °स्वन-), B Dc-निनादिन:; D2. 3 S -विनादिन: (G1 °ता:). Ś1 K1-8 विमुंचित नभोगता:. °) D2 S सव (for सवें). в)

]

C. 3. 12883 B. 3. 188. 78 K. 3. 191. 79 ततो जलधराः सर्वे व्यामुवन्ति नभस्तलम् ॥ ६९ तैरियं पृथिवी सर्वा सपर्वतवनाकरा । आपूर्यते महाराज सिललौघपरिष्ठुता ॥ ७० ततस्ते जलदा घोरा राविणः पुरुषर्घभ । सर्वतः ष्ठावयन्त्याग्र चोदिताः परमेष्ठिना ॥ ७१ वर्षमाणा महत्तोयं पूरयन्तो वसुंधराम् । सुघोरमिशवं रौद्रं नाशयन्ति च पावकम् ॥ ७२ ततो द्वादश वर्षाण पयोदास्त उपष्ठवे । धाराभिः पूरयन्तो वै चोद्यमाना महात्मना ॥ ७३ ततः सम्रद्रः स्वां वेलामितकामित भारत । पर्वताश्च विशीर्यन्ते मही चापि विशीर्यते ॥ ७४ सर्वतः सहसा भ्रान्तास्ते पयोदा नभस्तलम् । संवेष्टियत्वा नश्यन्ति वायुवेगपराहताः ॥ ७५

ततस्तं मारुतं घोरं खयंभूर्मनुजाधिप।
आदिपबालयो देवः पीत्वा खपिति भारत।। ७६
तिसम्नेकार्णवे घोरे नष्टे खावरजङ्गमे।
नष्टे देवासुरगणे यक्षराक्षसवर्जिते।। ७७
निर्मनुष्ये महीपाल निःश्वापदमहीरुहे।
अनन्तिरक्षे लोकेऽस्मिन्श्रमाम्येकोऽहमादतः।। ७८
एकार्णवे जले घोरे विचरन्पार्थिवोत्तम।
अपञ्यन्सर्वभूतानि वैक्चव्यमगमं परम्।। ७९
ततः सुदीर्घं गत्वा तु प्रवमानो नराधिप।
श्रान्तः कचिन्न शरणं लभाम्यहमतिन्द्रतः।। ८०
ततः कदाचित्पश्यामि तिस्मन्सिललसंष्ठवे।
न्यग्रोधं सुमहान्तं वै विशालं पृथिवीपते।। ८१
शाखायां तस्य वृक्षस्य विस्तीर्णायां नराधिप।

Śi Ks Di-s. s प्रयंति; Dns Ds च्यामुंचंति (for न्यामु°). Gs नमस्थलं. — After 69, S ins.:

931\* गर्जन्तः पृथिवीपाल पृथिवीधरसंनिभाः।

70 b) T1 सपत्तन°; G2 °वनांतरा. — °) B1 Dc आपूर्यत.

71  $^{b}$ )  $D_{b}$  भरतर्षभ.  $B_{4}$  घोरारावविराविण:. —  $^{cd}$ )  $T_{2}$  G पर्वतान् (for सर्वतः).  $B_{2}$  द्वावयंतस्तः;  $D_{b}$  प्रचरंताञ्च (for द्वाव $^{\circ}$ ).  $D_{2}$ .  $_{5}$  नोदि $^{\circ}$  (for चोदि $^{\circ}$ ).  $B_{1}$  परुषाः सर्वतस्त्यकाः प्रावयंत्याञ्च चोदिताः (ef. v.l.  $_{7}$ 1 $^{cd}$ ).

72 °) M महातोयं (for महत्तोयं). B1 परमेष्ठिना वर्ष-माणाः (hypermetric!). — °) B1 अद्योरम् (for सु°). De शीवं (for रीवं).

73 b) Ś1 K1. 2 तद्; G2 तु (for ते). M2 उपधुतां. B4 पयोदास्तस्तरुमेहीं. — °) T2 (before corr.) G2. 4 सूद° (for पूर°). —  $^a$ ) D2 नोद्य° (for चोद्य°). Ś1 K1-8 B4 द्योतमाना महास्वनाः.

74 °) Ś1 K1. 2 समुद्रा:. B4 T2 (before corr.) G2. 4 तां (for स्वां). — °) Ś1 K1. 2 अतिकामंति. — °) B D (except D1-8. 5) विदी°; M [अ]पि दी° (for विशी°). — в) К4 चापि विलीयते; B Dc Dn D4. 6 चाप्सु निमज्जति; D1. 2 च प्रतिशीर्थते; D3 चापि व्यलीयत; D5 चापि व्यशीर्यत; G2 M चापि विदीर्थते.

75 °) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) सह संभ्रांतास. — °) D<sub>5</sub> transp. ते and पयोदाः. — °) D<sub>5</sub> संवेष्ट्य सद्यो नक्ष्यंति. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K D (except D<sub>1-8</sub>, <sub>5</sub>) समाह(K<sub>2</sub> समाहि)ताः.

76 a)  $T_2$   $G_{2-4}$  तत्सिल्लं (for तं मारुतं). De तूर्णं (for घोरं). b)  $S_1$  भूयो भूयो नराधिप. c0) B D0 (except  $D_{1-3.6}$ )  $T_2$   $G_{3.4}$  आदि: (for आदि-). c4)  $C_1$  सपदि;  $C_2$   $C_3$   $C_4$  (for स्विपित).

77 Ś1 K1. 2 om. 77<sup>bc</sup>. — c) K3 Dc1 D3 M2 नष्ट- (for नष्ट). K3 D1. 3 T1 G1 ैनरे (for गणे). — d) Ś1 K D1-3. 5 प्रण(K3 D1. 3 न) धोरगराक्षसे.

78 Śi K  $D_{1-3...6}$  Gi महाराज (for मही ). —  $^b$ )  $B_2$  निःस्वाध्याय . —  $^c$ )  $B_1$  Ti अंतरिक्षे च ;  $G_2$  नांतरिक्षे च (for अनन्तरिक्षे). —  $^a$ )  $K_2$  अमाम ;  $K_3$  आम्याम ;  $D_2$  कमामि ;  $T_1$  आम्याम (for अमामि).  $K_3$ . 4  $B_1$   $D_2$   $D_{1-3...6}$  M आदितः ;  $B_2$ . 4  $D_1$   $D_4$ . 6 आहतः ; T G आतुरः (for आहतः).

79 a) D4 T2 G2-4 एकार्णव: T1 महा (for जले). B1 तत एकार्णवजले. — d) B1 वैक्टल्यम् (for वैक्टब्यम्). K4 B D तत: (B1 D2 तदा; D5 as in text) (for परम्).

80 °) B De Dn D4. 6 T G [अ]हं (for तु). — b) B2 नरोत्तम; De2 रसाधिप (for नरा°). — °) T1 शांत:; T2 G2-4 क्टांत: (for आन्त:). — d) B4 अरिंदम (for अतिहतः). S लब्धवानस्म्यनिंदित (T2 [by corr.] G3 तंद्रित:; G1 निंदित:).

81 b) B1-3 D (except D1-3. 5) "संचये; B4 S "संनिधी. — ") T2 G2-4 तु (for सु-). B2 च (for वै).

82 b) T1 विस्तीर्णस्य. — d) K2. 4 संभृते; B1 m as in text) सेविते; B2. 4 D1 G2 M संवृते. Ś1 शयानं दृष्टवा-

पर्यक्के पृथिवीपाल दिन्यास्तरणसंस्तृते ॥ ८२ उपविष्टं महाराज पूर्णेन्दुसहशाननम् । फुछपद्मविशालाक्षं बालं पश्यामि भारत ॥ ८३ ततो मे पृथिवीपाल विस्मयः सुमहानभूत् । कथं त्वयं शिद्धः शेते लोके नाश्रम्पागते ॥ ८४ तपसा चिन्तयंथापि तं शिद्धं नोपलक्षये । भूतं भन्यं भविष्यच जानन्नपि नराधिप ॥ ८५ अतसीपुष्पवर्णाभः श्रीवत्सकृतलक्षणः । साक्षाछ्रकृम्या इवावासः स तदा प्रतिभाति मे ॥ ८६ ततो मामन्नवीद्वालः स पद्मनिभलोचनः । श्रीवत्सधारी द्युतिमान्वाक्यं श्रुतिसुखावहम् ॥ ८७ जानामि त्वा परिश्रान्तं तात विश्रामकाङ्किणम् । मार्कण्डेय इहास्स्व त्वं यावदिच्छिस भार्गव ॥ ८८

अभ्यन्तरं शरीरं मे प्रविश्य मुनिसत्तम ।
आस्ख भो विहितो वासः प्रसादस्ते कृतो मया ॥ ८९
ततो बालेन तेनैवमुक्तस्यासीत्तदा मम ।
निवेदो जीविते दीर्घे मनुष्यत्वे च भारत ॥ ९०
ततो बालेन तेनास्यं सहसा विद्यतं कृतम् ।
तस्याहमवशो वक्त्रं दैवयोगात्प्रवेशितः ॥ ९१
ततः प्रविष्टस्तत्कुक्षिं सहसा मनुजाधिप ।
सराष्ट्रनगराकीर्णां कृत्स्वां पश्यामि मेदिनीम् ॥ ९२
गङ्गां शतद्वं सीतां च यमुनामथ कौशिकीम् ।
चर्मण्वतीं वेत्रवतीं चन्द्रभागां सरस्वतीम् ॥ ९३
सिन्धुं चैव विपाशां च नदीं गोदावरीमिप ।
वस्वोकसारां निलेनीं नर्मदां चैव भारत ॥ ९४
नदीं ताम्रां च वेण्णां च पुण्यतोयां श्रुभावहाम् ।

C. 3. 12909 B. 3. 188. 104 K. 3. 191. 105

न्शिशुं.

83 Ś1 om. 83. — a) B2 महीपाल (for महा°). — b) B D (except D1-3. 5) T2 G3 पद्मेंदु°. — c) B4 - निकाशाक्षं; Dc2 G1 M1 -पलाशाक्षं. K3 प्रफुछपद्मशालाक्षं. — T1 om. 83<sup>d</sup>-86°.

84  $T_1$  om. 84 (cf. v.l. 83). — a)  $\acute{S}_1$  तं दृष्ट्वा मे महाराज. — b)  $B_1$  a: समपद्यत. — b)  $B_1$   $B_2$   $B_3$   $B_4$  चार्य (for  $\vec{ca}$ °). — a)  $D_2$  छोकनाश उपागते.

85 T1 om. 85 (cf. v.l. 83). — a) Ś1 तमसा. D2 चिंतयानोपि; T2 G2-4 चिंतितश्चापि. — c) K3. 4 B D (except D2. 8. 6) T1 भविष्यं च. — d) B4 महामते (for नरा°).

86 T<sub>1</sub> om. 86<sup>a</sup> (cf. v.l. 83). — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> ° वर्णागः; B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3 M<sub>1</sub> ° संकाशः; Dc ° वर्णाभं; D<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> ° संकाशं. — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> Dc D<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> ° रुक्षणं; K<sub>4</sub> B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>1</sub>. 3-6 ° भूषणः. — <sup>c</sup>) D<sub>2</sub> स्वयं (for साक्षाळ्). — <sup>d</sup>) D<sub>2</sub> तदा-प्रभृति भाति मे.

88 Before 88, B2 ins. देवदेव उ°; D1. 2 ins. श्रीभ गवानुवाच. — a) N (except S1 D4) T1 त्वां (for त्वा). — b) B Dn D4. 6 ततो; D1. 2 तथा (for तात). — c) S1 K1. 2 Dc इहास त्वं; T2 G2-4 महासत्व (for इहास्स्व त्वं). — d) S1 हच्छामि (for इच्छिसि).

89  $^a$ )  $K_4$  अनंतरं;  $B_4$  अभ्यंतरे;  $D_c$   $D_4$  अभ्यंतरः  $D_1$   $D_1$   $B_4$   $B_4$   $B_4$   $B_4$   $B_4$   $B_4$   $B_4$   $B_4$   $B_4$   $B_4$  आस्यतां;  $D_2$ 

शाश्वतो ;  $T_2$   $G_{2-4}$  आस्बेह ;  $M_1$  आस्व त्वं ( for आस्स्व भो).  $T_1$   $G_1$   $M_2$  विहितं वासं.

 $90^{\circ}$   $(D_1, 2)$  ततस्तनैव वालेन. —  $(D_1, 2)$  निर्वेदो  $(D_1, 2)$  जीवितादीर्घान्. —  $(D_1, 2)$  मानुष्य च  $(D_1, 2)$ 

91 <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 अथ (for आसं); see below. — <sup>b</sup>) K<sub>8</sub> Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub>. 4 विकृत; B<sub>2</sub> संविदं; Dn<sub>3</sub>m D<sub>4</sub> विस्तृतं (for विवृतं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 महदासं विकासितं (see above). — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> अविशं (for अवशो). B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) वक्त्रे. — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> वायुवेगात् (for देवयोगात्). D<sub>1</sub>. 2 M मायया संप्र<sup>\*</sup>.

92 °) B<sub>2</sub> प्रविष्टे. Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 3. 5 तत्कुक्षी; D<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> तं कुक्षि. — °) K<sub>8</sub> D<sub>1</sub>. 2 सराष्ट्रां (for °ष्ट्र-).

93 °) K4 शतहदां; D2-4 शतद्भुतां (for शतद्भुं); see below. Śi K2 B1 Dc D8-6 शीतां; T2 G8 (see below) असितां (for सीतां). K4 D2-4 T2 G3 om. च. — ³) Śi K1. 2 चाथ (for अथ).

94 b) D1. 2 तथा (for अपि). — c) K2 वशोकसारां; K3 B1 D3 G1 M1 वस्त्रीक ; B3 कांबोजमालां; D1. 2 विश्वीकसारां; M2 वस्त्रेक . — d) G1 कार्वेरीं नर्भदां तथा; M2 नर्भगां सुभगामथ.

95 D<sub>5</sub> om. 95<sup>ab</sup>. — a) M<sub>1</sub> तापी; M<sub>2</sub> वापीं (for ताम्रां). K B<sub>3</sub> D<sub>c</sub> D<sub>n</sub> D<sub>3</sub>. 4. 6 T<sub>2</sub> (by corr.) G<sub>5</sub> वेणां; B<sub>1</sub> मुंडां; B<sub>2</sub>. 4 वेण्यां (for वेण्णां). D<sub>1</sub>. 2 ताम्रांच कृष्णवेणां च; T<sub>1</sub> नदीं वापीं च वण्णां च; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub>. 4

C. 3. 12909 B. 3. 188. 104 K. 3. 191. 105 सुवेणां कृष्णवेणां च इरामां च महानदीम् । शोणं च पुरुषव्यात्र विश्वल्यां कंपुनामि ॥ ९५ एताश्रान्याश्र नद्योऽहं पृथिव्यां या नरोत्तम । परिक्रामन्त्रपश्यामि तस्य कुक्षो महात्मनः ॥ ९६ ततः समुद्रं पश्यामि यादोगणनिषेवितम् । रत्नाकरमित्रन्न निधानं पयसो महत् ॥ ९७ ततः पश्यामि गगनं चन्द्रसूर्यविराजितम् । जाज्वल्यमानं तेजोभिः पावकार्कसमप्रभैः ।

नदीं तां ताम्रपणीं (T2°णां) च; G1 नदीं तापीं च पेण्णां च. — D1.2 om. 95%. — b) S1 K B2.4 Dc D3 वेत्रा(Dc मदा)मिप च भारत; T1 पद्मामिप च पांडच; T2 G M1 प(G1 स)रमामिप (M1°2) पांडच; M2 तुंगां पद्मावतीमिप. — °) S1
तुवेण्णां; K1 तुवेणां; K2 तुिंवेडणां; K3 तुयेणां; B1 कु (m सु)वेणां; B2 सुवेण्वां; B4 सुवर्णां; Dc सुवेमां; D3 सुवेष्णां; D6
भूवेष्णां (for सुवेणां). S1 कृष्णवेणणां च; B1.4° वर्णां च;
B2° वेण्वां च (for वेणां च). T1 तुंगवण्णां कृष्णवण्णां;
T2 G M1 तुंगभदां कृष्णवेणीं (M1°ण्यां); M2 तुंगवेणणां
कृष्णवेणां. — व) S1 K1.2 M2 किय(K2° य)मां च; K3.4
D3 किपशां (K3° सां) च; B2 इरां चैव; D4 T2 (by corr.)
G3 किपछां च; T1 G1 कळ(G1° छि)मां च; T2 (before corr.) G2.4 कमळां च (for इरामां च). M2 शारावतीं (for महा°). D1.2 M1 किपशां (M1कियमा)मथ भारत. — After 95°4, N (except K4 Dc) T2 (marg. sec. m.) M1 ins.:

932\* वितस्तां च महाराज कावेरीं च महानदीम्। [Śi Ki. 2 Ds. 5 Mi नरच्यात्र; Ks D2 महाभाग (for महाराज). Mi om. (hapl.) the posterior half and 95°. T2 सरितां वरां (for च महानदीम्).]

— M1 om. 95° (see above). — °) T1 G1. 2. 4 शोणां च. Dc2 शोणं चैव नरव्याव. — ') K2 D3. 5 विशालां; B1 वैशाल्यां (for विशल्यां). S1 K1. 2 T1 कंपनामिए; K3 T2 G M2 कंबुना (G4 कंबुनी ); K4 B Dc Dn D1. 4. 6 किंपुना ; D2 यसुना ; D5 कर्बुरा .

96 °) Ś1 K D1-3 नद्यो वै; B1 या नद्य:; D5 सरित: (for नद्योऽहं). — b) Ś1 K D1-3. 5 राजसत्तम; B2 मानवोत्तम; B4 Dc2 या नराधिप; T1 G2. 4 वा नरोत्तम. — c) Ś1 परिकाम्यत्; G4 कमान्; M कमन्. — d) Ś1 K D1-3. 5 transp. तस्य and कुक्षी.

97 <sup>ab</sup>) Ś1 K B4 D1-8. 5 समुद्रं पुरुष(Ś1 K1. 2 च नर ; B4 मनुज) व्याघ्र भीमनऋसमाकुळं. — G4 om. 97<sup>cd</sup>. — <sup>d</sup>) Ś1 K1-3 D5 पयसां (for पयसो). B Dc Dn D1. 2. 4. 6 पश्यामि च महीं राजन्काननैरुपशोभिताम् ॥ ९८
यजन्ते हि तदा राजन्त्राक्षणा बहुभिः सवैः ।
क्षत्रियाश्च प्रवर्तन्ते सर्ववर्णानुरञ्जने ॥ ९९
वैश्याः कृषिं यथान्यायं कारयन्ति नराधिप ।
शुश्रृषायां च निरता द्विजानां दृषलास्तथा ॥ १००
ततः परिपतन्त्राजंस्तस्य कुक्षौ महात्मनः ।
हिमवन्तं च पश्यामि हेमक्टं च पर्वतम् ॥ १०१
निषधं चापि पश्यामि श्वेतं च रजताचितम् ।

पयसो (D1. 2 सां) निधिमुत्तमं.

98 a) B<sub>2-4</sub> Dc<sub>1</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub> तत्र (for तत:). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. s नगरं (for गगनं). — b) D<sub>5</sub> transp. चंद्र- and सूर्य- — After 98<sup>ab</sup>, K<sub>5</sub> repeats 96<sup>cd</sup>. — a) B<sub>4</sub> काप्ति- (for कार्क-). B<sub>1-5</sub> D (except D<sub>2</sub>. s. 5) T<sub>2</sub> (by corr.) G<sub>5</sub>. 4 -समप्रभं. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> महा- (for महीं). — ') Ś<sub>1</sub> D<sub>5</sub> शोभितं. — After 98, S ins.:

933\* सपर्वतवनद्वीपां निम्नगाशतसंकुलाम्।

[T1 °वनोद्देशां (for °वनद्दीपां), and °कुल ° (for °शत °).]
99 a) Ds च (for हि). Ś1 K4 D3 T1 महाराज; K1-8
Ds सदा राजन; T2 G3 M1 तथा रा °; G1. 2. 4 ततो रा °. — b)
G1 पशुभिः (for बहु °). BD (except D1-3. 5) M1 मखेः;
G1 सह (for सवैः). — a) G1 M2 सर्वे (for सर्व-). BD (except D1-8. 5) °रंजनैः.

100 <sup>a</sup>) G1 महाराज (for यथा°). — <sup>c</sup>) B4 शुश्रूप णायां; T1 शुश्रूषणे च. — <sup>d</sup>) B2-4 Dn D4. 6 तदा (for तथा).

101 a) K4 परिपतद; B1 स पर्यटन् (m as in text); Dn3m परिश्रमन्. — b) Ś1 K D1-3. 5 transp. तस्य and इक्षी. — c) D3 प्र (for च). — Ś1 B2 om. (hapl.)  $101^d-102^a$ . The sequence in D1. 2 (after  $101^c$ ) is as follows:  $104^d-106^b$ ,  $103^c-104^c$ ,  $101^d-103^b$ ,  $106^{cdef}$ . — d) B4 भारत (for पर्वतम्). T1 विंध्यं च गिरिमुत्तमं.

102 Śi B² om. 102° (cf. v.l. 101); K³ om. (hapl.) 102-103. For the sequence in D1. ² cf. v.l. 101. — °) K1. ² D⁵ महेंद्रं (for निषधं). S चैव (for चापि). — After 102°, D³ ins.:

933a\* पारियात्रं च पर्वतम्।

नैषधं चापि पश्यामि.

— b) Ds विध्यं (for श्वेतं). Ś1 K1. 2 रजतासितं; K4 Dn D1-3 निवतं; B1 (m as in text) रजतं तथा; Ds गिरिसत्तमं.

— Ds om. (hapl.) 102°-104°. — °) B1 तं पश्यामि (for पश्यामि च). Ś1 K1. 2. 4 D1-8 M2 महाराज (for

पश्यामि च महीपाल पर्वतं गन्धमादनम् ॥ १०२ मन्दरं मनुजन्याघ्र नीलं चापि महागिरिम् । पश्यामि च महाराज मेरुं कनकपर्वतम् ॥ १०३ महेन्द्रं चैव पश्यामि विन्ध्यं च गिरिम्रुत्तमम् । मलयं चापि पश्यामि पारियात्रं च पर्वतम् ॥ १०४ एते चान्ये च बहवो यावन्तः पृथिवीधराः । तस्योदरे मया दृष्टाः सर्वरत्नविभूषिताः ॥ १०५ सिंहान्न्याद्यान्वराहांश्च नागांश्च मनुजाधिप । पृथिन्यां यानि चान्यानि सत्त्वानि जगतीपते । तानि सर्वाण्यहं तत्र पश्यन्पर्यचरं तदा ॥ १०६

कुक्षौ तस्य नरच्याघ्र प्रविष्टः संचरन्दिशः। शकादींश्वापि पश्यामि कृत्स्नान्देवगणांस्तथा॥१०७ गन्धर्वाप्सरसो यक्षानृषींश्वेव महीपते। दैत्यदानवसंघांश्व कालेयांश्व नराधिप। सिंहिकातनयांश्वापि ये चान्ये सुरशत्रवः॥१०८ यच किंचिन्मया लोके दृष्टं स्थावरजङ्गमम्। तदपश्यमहं सर्व तस्य कुक्षौ महात्मनः। फलाहारः प्रविचरन्कृत्सं जगदिदं तदा॥१०९ अन्तः शरीरे तस्याहं वर्षाणामधिकं शतम्। न च पश्यामि तस्याहमन्तं देहस्य कुत्रचित्॥११०

C. 3. 12928 B. 3. 188. 123 K. 3. 191. 124

103 K<sub>8</sub> D<sub>5</sub> om. 103; B<sub>2</sub> om.  $103^{abc}$  (cf. v.l. 102). For the sequence in D<sub>1.2</sub> cf. v.l. 101. — ") Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2.4</sub> D<sub>1-3</sub> पुरुष"; S च नर" (for मजुज"). — <sup>b</sup>) S (except M<sub>2</sub>) चैच (for चापि). — ") D<sub>1.2</sub> पृथिड्यां; M<sub>1</sub> अपइयं (for पश्यामि). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> B<sub>4</sub> D<sub>02</sub> D<sub>1-3</sub> महीपाल; M<sub>1</sub> महाशेले; M<sub>2</sub> नर्द्याघ्र (for महा"). — <sup>d</sup>) D<sub>3</sub>m (? gloss) कांचन" (for कनक").

104 D<sub>5</sub> om.  $104^{ab}$  (cf. v.l. 102). For the sequence in D<sub>1.2</sub> cf. v.l. 101. — a) Ś<sub>1</sub> K B<sub>2.4</sub> D<sub>1-3</sub> M चापि (for चैव). — Ś<sub>1</sub> om. (hapl.)  $104^{bc}$ . — b) Dc सह्यं (for विन्ध्यं). K<sub>3.4</sub> D<sub>1-3</sub> गिरिसत्तमं. — c) S मल्यं च महाशेलं. — d) B<sub>1.4</sub> पात्रं (for °यात्रं). Dn<sub>2</sub> D<sub>6</sub> विंध्यं (D<sub>6</sub> सह्यं) च गिरिमुत्तमं (= $104^{b}$ ).

105 For the sequence in D<sub>1</sub>. 2 cf. v.l. 101. — d) B<sub>1</sub>. 3. 4 D (except D<sub>2</sub>. 3. 5) M<sub>1</sub> सर्वे (for सर्व-).

106 For the sequence in D1. 2 cf. v.l. 101. — a) Ś1 K1-3 D2 G4 सिंहडयाझ (K3° झान्). — b) B1. 3 D (except D1-3. 5) पश्यामि (for नागांश्च). Ś1 वसुधाधिप. B4 नानारूपाञ्चराधिप. — cd) Dn2 तीर्थानि (for चान्यानि). T1 transp. चान्यानि and सन्वानि. B1 D1. 2 पृथिवी (for नगती ). — B2 om. 105 -108 . — 1) T1 शश्चत् (for पश्यन्). T G3 M va (for °चरं). B1 तथा (for तदा).

107 B<sub>2</sub> om. 107 (cf. v.l. 106). — b) K<sub>2</sub> प्रविष्टं; D<sub>2</sub> G<sub>1</sub> प्रविद्य. B<sub>1</sub> सर्वतो (for संचरन्). B<sub>4</sub> तदा (for दिश:). — c) G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> चैव; G<sub>2</sub> अपि; G<sub>4</sub> च प्र (for चापि). — d) Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 3 सर्वान्; D<sub>5</sub> सर्व (for कृत्सान्). K<sub>3</sub> M तदा; B<sub>1</sub>. 3. 4 D (except D<sub>2</sub>. 3. 5) अहं (for तथा).

— After 107, N (B<sub>2</sub> om.) ins.:

## 934\* साध्यात्रुद्धांस्तथादित्यान्गुह्यकान्पितरस्तथा । सर्पान्नागान्सुपर्णांश्च वस्नप्यश्चिनावपि ।

[Śi Ki. 2 transp. line 1 and line 2. — (L. 1) Śi K D2. 3 साध्या रहास्तथादित्या (for the prior half). Śi K D1-3 गुह्मका: (for °कान्). Bi. 3 गुह्मकांश्च पितृस्तथा (for the posterior half). — (L. 2) Śi K D2. 3 सपी नागाः सपणींश्च (for the prior half). Śi K D1-3. 5 वसवोथा° (Śi °वो चा°) (for वस्त्रप्य°).]

108 B<sub>2</sub> om.  $108^{abcd}$  (cf. v.l. 106). — <sup>a</sup>) D<sub>1.2</sub> यक्षाः. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>8.5</sub> ऋषयश्च; D<sub>2</sub> किनराश्च (for ऋषींश्चेव). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> देव ; M<sub>1</sub> देत्या (for देत्य ). K<sub>1.8.4</sub> D<sub>2.3</sub> -संघाश्च. — <sup>d</sup>) K<sub>1.8.4</sub> D<sub>1-8.5</sub> कालेयाश्च. Ś<sub>1</sub> महीपते (for नरा°). B Dc Dn D<sub>4.6</sub> नागांश्च मनुजाध्य. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2.4</sub> D<sub>5</sub> तनयश्चापि; K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> तनयाश्चापि; Dc तनयादीश्च; T<sub>1</sub> तनयाश्चेव. — <sup>f</sup>) T<sub>1</sub> [S]सुर-सत्तमाः.

109 a) Śi Ki. 2 यावत् (for यज्ञ). Śi Ki-8 B4 भवेल् ; G2. 4 जना (for मया). — b) Śi Ki-8 De कृत्स्तं ; G1. 2 द्रष्टुं (for दृष्टुं). — cd) N तज्ञ (B De Dn D4. 6 सर्व ; D3 तस्य) पश्याम्यहं राजन् (D1. 2 सर्व) (for c). Śi Ki-8 D6 transp. तस्य and कुक्षो. — c) Śi घारायणो निराधारः ; K B D च (B1 Dn2. n3 त्व)रमाणो फलाहारः (K D1-3 निराहारः ; D6 महाराज). — ') Śi B2. 3 Dc1 Dn D4 विभो ; K B1. 4 D1-8. 6 प्रभो ; Dc2 D6 विभो (for तदा).

110 b) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> वर्षाणामयुतायुतं. — c) T<sub>1</sub> अथ; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. ३ तम्न; G<sub>4</sub> न स (for न च). G<sub>1</sub> तत्र (for तस्य). B<sub>1</sub> अतं (for अहम्). — d) D<sub>1-3</sub>. 5 कहि (for कुत्र). B<sub>1</sub> देहमाद्यं कथंचन; B (B<sub>1</sub> marg.) Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 S देहस्यांतं

सही°). —  $^d$ )  $K_4$  तत्र वै (for पर्वतं). —  $B_2$  om.  $102^d$ – $103^c$ .

C. 3. 12929 B. 3. 188. 124 K. 3. 191. 125 सततं धावमानश्च चिन्तयानो विशां पते।
आसादयामि नैवान्तं तस्य राजन्महात्मनः।। १११
ततस्तमेव शरणं गतोऽस्मि विधिवचदा।
वरेण्यं वरदं देवं मनसा कर्मणैव च।। ११२
ततोऽहं सहसा राजन्वायुवेगेन निःसृतः।
महात्मनो ग्रुखाचस्य विवृतात्पुरुषोच्चम ।। ११३
ततसस्यैव शाखायां न्यग्रोधस्य विशां पते।
आस्ते मनुजशार्द् कृत्स्वमादाय व जगत्॥ ११४
तेनैव बालवेषेण श्रीवत्सकृतलक्षणम्।
आसीनं तं नरव्याघ्र पश्याम्यमिततेजसम्।। ११५
ततो मामब्रवीद्वीर स बालः प्रहसन्निव।
श्रीवत्सधारी द्वितमान्पीतवासा महाद्वितः।। ११६

अपीदानीं शरीरेऽसिन्मामके मुनिसत्तम ।
उषितस्त्वं सुविश्रान्तो मार्कण्डेय त्रवीहि मे ॥ ११

मुद्दूर्ताद्थ मे दृष्टिः प्रादुर्भूता पुनर्नवा ।
यया निर्मुक्तमात्मानमपश्यं लब्धचेतसम् ॥ ११८
तस्य ताम्रतलौ तात चरणौ सुप्रतिष्ठितौ ।
सुजातौ मृदुरक्तामिरज्जलीभिरलंकृतौ ॥ ११९
प्रयतेन मया मूर्भा गृहीत्वा द्यभिवन्दितौ ।
दृष्ट्यापरिमितं तस्य प्रभावमिनतौजसः ॥ १२०
विनयेनाञ्जलिं कृत्वा प्रयत्नेनोपगम्य च ।
दृष्टो मया स भूतात्मा देवः कमललोचनः ॥ १२१
तमहं प्राञ्जलिभूत्वा नमस्कृत्येदमञ्जवम् ।
ज्ञातुमिच्छामि देव त्वां मायां चेमां तवोत्तमाम् ॥ १३

कदाचन (T G2-4 M न कहिंचित्; G1 न कुत्रचित्).

111 <sup>ab</sup>) S सततं (G4 °त:) परिधावंश्च चिंतयंश्च महा द्युते (G4 °मते).. — After 111<sup>ab</sup>, S ins.:

935\* अमंस्तत्र महीपाल यदा वर्षगणान्बहून्।
— °) Ś1 K D1-3. 8 नासादयामि तस्यांतं (Ś1 'स्याहं); M1
नासादयमहं राजन्. — ³) Ś1 अंतं; K D1-3. 8 अहं (for तस्य). T2 G2-4 M1 शिशो: (M1 मार्ग) तस्य महा°.

112 D<sub>1</sub> om. 112<sup>cd</sup>. — c) B<sub>2</sub> शरण्यं (for वरेण्यं). — d) T<sub>1</sub> transp. मनसा and कर्मणा. Ś1 K D<sub>2</sub>. 3. 5 गिरा; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> तथा (for [ए]व च).

113 °) G1 महता (for सहसा). — °) T2 G2-4 मुखांभोजाद् (for मुखात्तस्य). — °) T2 G3 अमरात्; G2. 4 अमलात् (for विद्वतात्). Ś1 पुरुषधभ (for धोत्तम).

114  $^{b}$ ) D<sub>2. 3. 5</sub> S महात्मन: (for विशां पते). —  $^{c}$ ) Si पुरुष°; S स नर° (for मनुज°). —  $^{d}$ ) B<sub>4</sub> आपीय (for आदाय).

115 °) Ś1 बालवेशेन. — °) Ks °लक्षणः; Dc2 °लक्षमणा.

116 a) Śi K² Bi. 3 Di. 3. 5 T² G3 वीर:; B² Dn D4 G4 बाल:; B4 De D6 प्रीत:; M² राजन् (for वीर). — b) B² शरीरं; Dni. n² Di स प्रीत:; Dn3 D4 G4 स वीर (for स बाल:). — d) D8 T² (before corr.) G². 4 M महाद्युते; Ti महामते; Gi जगत्पतिः.

117 b) B4 मामिके; M2 मामिके:. K1 मुनिरव्रवीत् .
— c) B1 अमित (m उषित as in text). B1-8 Dc Dn D1. 4. 6 परि ; D5 M2 स वि ; G1 स्म वि ; G4 हि वि (for

सुवि°). — d) B1-8 Dc Dn D1. 4. 6 नवीमि ते; Ds महा सुने (for नवीहि मे).

118 <sup>a</sup>) Śi K<sub>1. 2</sub> मुहूर्तमिष; B<sub>2</sub> T<sub>1</sub> <sup>a</sup>तीदिव (for (for तिदथ). — b) Śi नृप; K<sub>1. 2</sub> G<sub>1</sub> नर; G<sub>2</sub> नव (for नवा). — After 118<sup>ab</sup>, B<sub>1</sub> ins.:

936\* तं दृष्ट्वा देवदेवेशं मुनिर्वचनमञ्जवम्।

— °) B1 यदा; D1 यथा; G2. 4 M2 माया (for यया). D1. 2 विमुक्तम् (for निर्मुक्तम्). — व) Ś1 K1. 2 लब्ध(Ś1 मूढ) चेतनं.

119 D₁ om. 119. — °) Dn₂ ताम्रोत्पली (for ताम्र तली). K₂ तावच् (for तात). — °) K₃ B₁ D₂. ₃ S सुजात (for °ती). — °) K₁. ₄ अलंकृतं; B₁. ₃ D (except D₂. ₃. ҕ; D₁ om.) विराजिती (for अलंकृती).

120 °) Ś1 प्रणतेन; K4 B2 D (except D5) G2 M1 प्रयत्नेन. — b) T1 [अ]पि; G1 च; T2 G2-4 [अ]स्य (for हि). Ś1 K3 B1 Dc D3-6 °नंदितौ; B2 D2 G1 °वादितौ (for °वंदितौ). — c) K3 °परिमदं तस्य; D2. 3 °परिममं तस्य; D6 °परममेतस्य; T2 G2-4 महात्मनस्तस्य.

121 D1 om. (hapl.) 121<sup>b</sup>-122<sup>c</sup>. — b) Ds प्रश्चा त्तेन (for प्रयत्नेन). M2 [अ]भि° (for [उ]प°). B2 Dn D4. 4 ह (for च). — d) Ś1 मया (for देव:).

122 D<sub>1</sub> om. 122<sup>a</sup> (cf. v.l. 121). — <sup>a</sup>) B<sub>2</sub> तिममं. G<sub>1</sub> प्रांजलीकृत्वा. — <sup>b</sup>) D<sub>c2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1-8</sub> M नमस्कृत्वेदम्. K<sub>1</sub> अववीत्; M अववं. — <sup>c</sup>) D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> देवेश; G<sub>4</sub> देव त्वा. — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 एता; K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1-8</sub>. s) चैतां (for चेमां). D<sub>1</sub>. 2 नरोत्तम; D<sub>8</sub> अनुत्तमां (for तवोत्तमाम्).

आस्येनानुप्रविष्टोऽहं शरीरं भगवंस्तव । दृष्टवानिखलाल्लोकान्समस्ताञ्जठरे तव ॥ १२३ तव देव शरीरस्था देवदानवराक्षसाः। यक्षगन्धर्वनागाश्च जगत्स्थावरजङ्गमम् ॥ १२४ त्वत्प्रसादाच मे देव स्मृतिन परिहीयते। द्भतमन्तः शरीरे ते सततं परिधावतः ॥ १२५ इच्छामि प्रण्डरीकाक्ष ज्ञातुं त्वाहमनिन्दित । इह भूत्वा शिशुः साक्षार्तिक भवानवतिष्ठते ।

पीत्वा जगदिदं विश्वमेतदाख्यातमहिस ॥ १२६ किमर्थं च जगत्सर्वं शरीरस्थं तवानघ। कियन्तं च त्वया कालमिह स्थेयमरिंदम ॥ १२७ एतदिच्छामि देवेश श्रोतं ब्राह्मणकाम्यया। त्वत्तः कमलपत्राक्ष विस्तरेण यथातथम् । महद्धोतद्चिन्त्यं च यदहं दृष्टवान्त्रभो ॥ १२८ इत्युक्तः स मया श्रीमान्देवदेवो महाद्यतिः। सान्त्वयन्मामिदं वाक्यमुवाच वदतां वरः ॥ १२९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षडशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८६ ॥

#### 960

# देव उवाच। कामं देवापि मां वित्र न विजानन्ति तत्त्वतः।

123 °) K1. 2 D5 आस्ये च (for आस्येन). S [अ]हं प्रविष्टोस्मि ( for [अ]नुप्रविष्टोऽहं ). — b) B Dn D4-6 शरीरे ( for शरीरं ). S देहं तव नरो(  $T_1 \ G_1 \ M$  तव सुरो-;  $G_4$  ते पुरुषो )त्तम. — °) Ks. 4 दष्टवान्निखिलान्; T G (by transp.) अखिलान्दृष्टवान्. B2. 3 D (except D1-3. 5) M2 सर्वान्

(for लोकान्). —  $^{d}$ )  $K_{1.2}$  समंताज् (for समस्ताञ्).  $D_{1}$ T2 G2-4 उदरे (for जठरे). B1-3 D (except D1-3.5)

हि ते (for तव).

124 °) Ś1 К1-3 D3. 5 शरीरस्थान्. Т2 G2-4 तव देहे मया दृष्टा. — bc) S1 K1-3 Ds. 5 राक्षसान्, and ना-गांश्र. —  $^d$ )  $\mathrm{K_3}$   $\mathrm{B_4}$   $\mathrm{D_1}$ .  $_2$   $\mathrm{T_1}$   $\mathrm{G_1}$   $\mathrm{M_1}$  जगञ्च स्थाणुजंगमं;  $\mathrm{D_6}$ जगत्स्थावरजंगमान् .

125  $^{b}$ ) Dc2 मतिर् (for स्मृतिर्). —  $^{d}$ ) Ś1 धावता; Ba. 4 D (except D1-3. 5) "वर्तिन:. — After 125, B D (except D1. 2. 5; D3 marg. sec. m.) ins.:

937\* निर्गतोऽहमकामस्तु इच्छ्या ते महाप्रभो।

126 °) T2 G2-4 यतिष्ये (for इच्छामि). — b)  $K_{1.\;2.\;4}\; B\; D_{c}\; D_{n}\; D_{s.\;4.\;6}\;$  अनिंदितं ;  $D_{1}$  अनंदितं ;  $D_{\delta}\;$  अनिं दितः. — °) M2 ग्रुचिः (for शिशुः). — °) Ś1 K D2. 3. 5 को (for किं). Śi Ki. 2 अनुतिष्ठति; S अधि(Gi अव)तिष्ठति (M1 °ते). — °) B D (except D8) T2 G2-4 सवैम् (for विश्वम्). — 1) M1 एतद्याख्यातुमईति.

127 a) T2 G2-4 विश्वं (for सवै). - c) T2 G3. 4

# त्वत्त्रीत्या तु प्रवक्ष्यामि यथेदं विसृजाम्यहम् ॥ १ पितृभक्तोऽसि विप्रर्षे मां चैव शरणं गतः।

महा ; G2 मया (for त्वया). — d) K8 D8 अनिदित (for अरिंदम ).

128 a) D3. 5 T2 G2-4 [अ]हं देव (D3 श्रोतुं) (for देवेश). — b) Ds देवेश द्विजकाम्यया. — d) Ds यथा तथा. — G4 om. 128°. — °) Ś1 K1. 2. 4 D3 T1 M1 °देतद्; T2 G (G4 om.) °ध्येयम् (for °द्धयेतद्). D3 त्वां (for च). — 1) T1 पृष्टवानहं (for दृष्टवानप्रभो).

129 b) Si K2 महाप्रभु:; K1 प्रभो; D3 धुते (for °द्यतिः). — ⁴) K₃ Dc D₄ G₄ M वर.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 T2 G2-4 आर्ण्य. — Sub-parvan: Ks. 4 B2-4 Dc Dn D1-4. 6 G1 मार्कडेयसम (Dc Dn1. n3 D4 मा)स्या; B1 मार्कडेय-वाक्य. — Adhy. name: G1 श्रीमद्भगवन्माहात्म्यकथनं. - Adhy. no. (figures, words or both): Dn 187 (Dns 188); D1 194; S (M2 inf. lin.) 190 (M2 orig. 193). — Śloka no.: Dn1. n2 145; Dn3 146; D<sub>1</sub> 137.

#### 187

 $1^{ab}$   $1^{ab}$  recur almost verbatim in the Brahma Purāṇa (Ānandāśrama ed.), 56. 10-57. Cf. note on 60 ff. of the previous adhy.

C. 3. 12951 B. 3. 189. 2 K. 3. 192. 2 अतो दृष्टोऽसि ते साक्षाद्वस्वचर्यं च ते महत् ॥ २ आपो नारा इति प्रोक्ताः संज्ञानाम कृतं मया । तेन नारायणोऽस्म्युक्तो मम तद्ध्यनं सदा ॥ ३ अहं नारायणो नाम प्रभवः शाश्वतोऽन्ययः । विधाता सर्वभृतानां संहर्ता च द्विजोत्तम ॥ ४ अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शक्रश्चाहं सुराधिपः । अहं विश्वयणो राजा यमः प्रेताधिपस्तथा ॥ ५ अहं शिवश्च सोमश्च कश्चपश्च प्रजापतिः । अहं धाता विधाता च यज्ञश्चाहं द्विजोत्तम ॥ ६ अग्निरासं क्षितिः पादौ चन्द्रादित्यौ च लोचने । सदिशं च नभः कायो वायुर्मनिस मे स्थितः ॥ ७ मया क्रतुश्तैरिष्टं बहुभिः स्वाप्तदक्षिणैः । यजन्ते वेदविदुषो मां देवयजने स्थितम् ॥ ८ पृथिव्यां क्षित्रयेन्द्राश्च पार्थिवाः स्वर्गकाङ्किणः । यजन्ते मां तथा वैश्याः स्वर्गलोकजिगीषवः ॥ ९ चतुःसग्रद्रपर्यन्तां मेरुमन्दरभूषणाम् । शेषो भूत्वाहमेवैतां धारयामि वसुंधराम् ॥ १० वाराहं रूपमास्थाय मयेयं जगती पुरा । मजमाना जले वित्र वीर्येणासीत्सग्रद्धृता ॥ ११ अग्निश्च वडवावक्त्रो भृत्वाहं द्विजसत्तम ।

1 K<sub>1</sub> B<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>1-3</sub> देवदेव उ°; S (except M<sub>1</sub>) श्री-भगवान्. — ") K<sub>1</sub> न; G<sub>1</sub> M च (for [अ] पि). T<sub>1</sub> ब्रह्मा; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M ब्रह्मन्; G<sub>1</sub> नित्यम् (for विप्त). K<sub>4</sub> D<sub>3.5</sub> कामं (D<sub>5</sub> कामाद्) देवा अपि न मां; B<sub>1</sub> न देवा नर्षयश्चैव. — <sup>b</sup>) B<sub>2-4</sub> Dc Dn D<sub>4.6</sub> हि; S (except M<sub>1</sub>) [अ]भि-(for वि<sup>-</sup>). K<sub>4</sub> D<sub>3.5</sub> विप्र जानंति तत्वतः. — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> त्वां (for त्वत्). K<sub>4</sub> प्रतीक्षामि (for प्रव°). — <sup>d</sup>) D<sub>1.2</sub> विचरा° (for विस्जा°). T G<sub>3.4</sub> श्रूयतां वचनं मम.

2 °) Ś1 K1. 2 देवर्षे; K3 मे भक्तो. — b) Ś1 K D1-3. 5 चापि (for चैव). — c) B D (except D1. 2. 5) ततो (for अतो). S तुष्टो (for दृष्टो). K4 तपसा (for ते साक्षाद).

- 3 For 3<sup>ab</sup>, cf. C. 12. 13168; Manu 1. 10. <sup>a</sup>) Śi K<sub>1-3</sub> B<sub>4</sub> Dn D<sub>8</sub>. 4. 6 अ(D<sub>3</sub> आ)पां (for आपो). Śi K<sub>1-3</sub> нया; K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 सदा; B De Dn D<sub>4</sub>. 6 पुरा (for प्रोक्ताः). <sup>b</sup>) Śi K<sub>1-3</sub> नाम पूर्व; K<sub>4</sub> B D संज्ञाकमें (D<sub>5</sub> पूर्व); S (except T<sub>1</sub> M) तासां नाम (for संज्ञानाम). B<sub>1</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 कृता (for कृतं). Śi K<sub>1-3</sub> किल्ल (for मया). <sup>c</sup>) Dn D<sub>4</sub>. 6 [S]पि (for [S]स्मि). S (except M<sub>1</sub>) तेन नारायणेत्युक्तः. <sup>a</sup>) Śi K<sub>1-2</sub> ता ह्ययनं; K<sub>4</sub> ते ह्ययनं; B Dn D<sub>4</sub>. 6 तत्त्वयनं (for तद्ध्ययनं). K<sub>5</sub> B<sub>2</sub> तदा (for सदा).
- 4 °) Śi K Di-s. 5 सोइं (for अहं). Śi Ki. 2 देव: (for नाम). b) Do प्रवर: (for प्रभव:). G4 om. 4 ° d. °) B4 जनिता (for विधाता). d) Śi संहत्या (for संहती).
- 6 G2 om. up to यज्ञ in 6<sup>d</sup>. <sup>a</sup>) T2 G3 विश्व; M2 द्युक (for शिव'). <sup>b</sup>) B1. 3 Dn S काइयप:. BD (except Di-3. 5) [अ]थ (for च). G4 om. 6<sup>cd</sup>.
  - 7 b) Bam स्तनांतरे (for च छोचने). After 7ab,

N ins.:

938\* द्यौर्मूर्घा खं दिशः श्रोत्रे तथापः स्वेदसंभवाः।
[Ś1 K मे; D4 च (for खं). K4 श्रोत्र (for स्वेद ).]
— °) Dn1. ns D4. 6 सदिशशः D2 सदिब्यं; D3 तदिब्यं (for सदिशं). B2 ते; D3 स (for च). Ś1 कर्णो (for कायो).
K4 S नभश्च सकलं कायो (M2 °लः कालो). — 4) K4 B1
Dc D1-3 सं- (for मे). Ś1 K1. 2 D6 M2 वायुमें नासिके स्थितः.

- 8 b) K<sub>3</sub>. 4 B D<sub>1-5</sub> चाप्त°; S (except M<sub>1</sub>) त्वाप्त° (for स्वाप्त°). c) D<sub>5</sub> M<sub>2</sub> यजतो (for यजन्ते). Ś<sub>1</sub> K B<sub>5</sub>. 4 Dc D<sub>1-3</sub>. 5 G<sub>1</sub> वेदविद्वांसो. d) S देव(T<sub>1</sub> वेद) सदने (for °यजने). D<sub>1</sub>. 3 स्थिता:.
- 9 a) D<sub>2</sub> om. from क्षत्रिये in 9a up to 10a. Ś<sub>1</sub> K B<sub>3</sub> D<sub>1-8</sub>. 6 पार्थिवेंद्रा (for क्षत्रि). B<sub>3</sub> ब्राह्मणाः क्षत्रियाः श्चीव. b) Ś<sub>1</sub> K B<sub>2</sub>. 4 D<sub>1-8</sub>. 6 क्षत्रियाः; B<sub>1</sub> ये चान्ये; M<sub>1</sub> यजंते (for पार्थिवाः). c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> अथो; D<sub>1</sub> यथा (for तथा). d) K<sub>2</sub> सर्वलोक°; D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> स्वर्गलोकजिगीषया; D<sub>1</sub>. 6 कं जिगीषया (D<sub>1</sub> a:); M<sub>2</sub> के जिगीषवः.
- 10 Ds om. 10<sup>a</sup> (cf. v.l. 9). <sup>a</sup>) Ds. 5 चतुःसागर<sup>\*</sup>. <sup>b</sup>) B (B<sub>1</sub> marg.) ° भूषिता; Ds T<sub>1</sub> ° भूषितां; G<sub>1</sub> ° भूषिताः. <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 [ए]नां; M [ए]को (for [ए]तां).
- 11 °) K<sub>2</sub> वराहं; G<sub>4</sub> वराह- (for वाराहं). <sup>8</sup>) D<sub>8</sub> पुरेयं (for मयेयं). Ś1 K<sub>1</sub>. 2 पृथिवी (for जगती). D<sub>8</sub> मया (for पुरा). °) Ś1 K B<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 M<sub>2</sub> निमजती (K<sub>1</sub> ° जाते; K<sub>4</sub> ° जांती; M<sub>1</sub> ° जांति) (for मजा °). T1 जल- निधी (for जले विप्र).
  - 12 b) B4 भूत्वा चाहं द्विजोत्तम. c) De शिरसि (for

पिवाम्यपः समाविद्धास्ताश्चेत्र विसृजाम्यहम् ॥ १२ व्रक्ष वक्त्रं भुजौ क्षत्रमूरू में संश्रिता विद्यः । पादौ ग्रुद्धा भजन्ते में विक्रमेण क्रमेण च ॥ १३ क्रग्वेदः सामवेदश्च यज्जवेदोऽप्यथर्नणः । मत्तः प्रादुर्भवन्त्येते मामेव प्रविद्यन्ति च ॥ १४ यतयः शान्तिपरमा यतात्मानो मुमुक्षवः । कामक्रोधद्वेषमुक्ता निःसङ्गा वीतकल्मषाः ॥ १५ सत्त्वस्था निरहंकारा नित्यमध्यात्मकोविदाः । मामेव सततं विप्राश्चिन्तयन्त उपासते ॥ १६ अहं संवर्तको ज्योतिरहं संवर्तको यमः । अहं संवर्तकः स्र्यौ \*अहं संवर्तकोऽनिलः ॥ १७

ताराह्रपाणि दृश्यन्ते यान्येतानि नभस्तले ।

मम ह्रपाण्यथैतानि विद्धि त्वं द्विजसत्तम ॥ १८

रत्नाकराः समुद्राश्च सर्व एव चतुर्दिश्चम् ।

वसनं शयनं चैव निलयं चैव विद्धि मे ॥ १९

कामं क्रोधं च हर्षं च भयं मोहं तथैव च ।

ममैव विद्धि ह्रपाणि सर्वाण्येतानि सत्तम ॥ २०

प्रामुवन्ति नरा विप्र यत्कृत्वा कर्म शोभनम् ।

सत्यं दानं तपश्चोग्रमहिंसा चैव जन्तुषु ॥ २१

मद्धिधानेन विद्धिता मम देहविहारिणः ।

मयाभिभृतविज्ञाना विचेष्टन्ते न कामतः ॥ २२

सम्यग्वेदमधीयाना यजन्तो विविधैर्मखैः ।

C. 3. 12973 B. 3. 189. 24 K. 3. 192. 23

पिबामि). K1. 3. 4 D1. 5 M [आ]प:; B4 [अ]हं (for [अ]प:). Ś1 सदा विद्वान्; K1 समास्थाय; B1 D4 समाविद्वन्; B2 Dn1. n2 D6 सदा विद्वन्; B3 सदा विद्वाः; B4 जलं विद्वन्; Dn3 (marg. sec. m. as in text) सदा विद्वान्; T1 सदा बद्धास् (for समाविद्धाः). -  $^a$ ) K4 Dc D1-3. 5 तथैव (for ताश्चेव). B4 लोकांश्चेव सजाम्यहं.

13  $^{b}$ ) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4.6</sub> M<sub>1</sub> संस्थिता (for संश्रिता). —  $^{c}$ ) B D (except D<sub>1-3.6</sub>) भवंतीमे (for भजन्ते मे). —  $^{d}$ ) D<sub>1-3</sub> G<sub>1</sub> ब्युत्क्रमेण (for विक $^{\circ}$ ).

14 b) Śi K Ds तु; G1. 2 M1 हि (for [अ]पि). K4 अथर्वक:; D1. 2 T1 G1. 2 M1 अथर्व च. Ds यजुर्वेदस्तथैव च. — c) G1 ततः (for मत्तः). — d) T1 G1 M1 [उ]त (for च).

15 °) T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> यांति° (for शान्ति°). — b) K<sub>4</sub> जितास्मानो. Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> विचेतसः; K<sub>3</sub> [S]तिचेतसः; K<sub>4</sub> B D (except D<sub>5</sub>) बुभुत्सवः. — K<sub>3</sub> om. 15°-16b. — c) D<sub>5</sub> कामको धेश्च निर्मुक्ताः; S अकोध(T<sub>2</sub> G<sub>3.4</sub>° कोधा; G<sub>1</sub>° काम) द्वेषसंयुक्ताः — d) Ś<sub>1</sub> B Dn (Dn<sub>3</sub> marg. sec. m. as in text) D<sub>6</sub> निःसंज्ञाः.

16 K<sub>3</sub> Dc om. 16<sup>ab</sup> (for K<sub>3</sub>, cf. v.l. 15). — <sup>a</sup>) G<sub>1</sub> सत्यस्था. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sup>a</sup> D<sub>5</sub> ैत्मचितका:. — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> काममेव स तं विष्रा:. — After 16, Ś<sub>1</sub> K B<sub>1</sub> D<sub>1-3</sub>. <sup>a</sup> read 22 (cf. v.l. 17).

17 Ś1 K D1-3. 5 read 17 after 20. — a) Ś1 सांवर्तको. Dn2. n3 D4. 6 विह्नर् (for ज्योतिर्). — b) Ś1 सांवर्तको. B1. 3 Dn3 D4. 6 [S]नल:; B2 Dc Dn1. n2 T2 G3 [S]निल: (for यम:). — T2 G3. 4 om. 17cd — c) Ś1 सांवर्तकः. — d) To avoid hiatus, Ś1 K1. 2 B2-4 Dn D4. 6 त्वहं; B1 Dc T1 G1 M द्वाहं (for अहं). Ś1 सांवर्तको.

K1-3 Dc Dn2 [S]नलः; B2 यमः (for Sनिलः).

18  $^a$ )  $B_4$  भावारूपाणि (sic). —  $^b$ )  $K_3$  ये चान्येता (for यान्येतानि).  $G_{1..4}$  नभस्थले. —  $^c$ ) B  $D_c$   $D_n$   $D_{4..6}$  मम  $^a$  ( $B_4$   $D_{4..6}$  ममेव) रोमकूपाणि. —  $^a$ )  $T_2$  G मां (for  $\epsilon \dot{a}$ ).

19 G<sub>1</sub> om. (hapl.) 19-20. — b) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 चतुर्दिश:; M दिशो दश. — c) T<sub>1</sub> वसति; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 सवनं (for वसनं). — d) B<sub>2-4</sub> Dc Dn D<sub>6</sub> विलयं; D<sub>1</sub> नियतं (for निलयं). M विद्धि मे ब्राह्मणोत्तम. — After 19, B Dn ins.:

939\* मयैव सुविभक्तास्ते देवकार्यार्थसिद्धये।

20 G1 om. 20 (cf. v.l. 19). — °) D5 कामकोधौ. B1 काम: कोधश्च हर्षश्च; T1 कामकोधौ भयं मोहं. — ³) Ś1 K2 लोभं; T1 हर्ष (for भयं). B1 मोहस्; D1. 2 T1 चैव (for मोहं). T1 वै (for च). — °) Dc1 Dn D4. 6 G2 M2 रोमाणि (for रूपाणि). — After 20, Ś1 K D1-8. 5 read 17.

21  $^{b}$ ) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> कामतः (for शोभनं). — T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om.  $21^{c}-22^{d}$ . —  $^{c}$ ) Do M<sub>2</sub> शौचं (for चोग्रं). —  $^{d}$ ) Ś<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> अहिंसां; G<sub>1</sub> अहिंसाश्च (for अहिंसा). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> सर्व-(for चैव).

22 Śi K Bi Di-3. 5 read 22 after 16 (cf. v.l. 16).
Ta Gs om. 22 (cf. v.l. 21). — a) Bi महता; G4
सहिता (for विहिता). — b) S (Ta Gs om.) ममादेशविहारिण: — c) Ti मयाविभूत : G (Gs om.) मयादृश्

23 b) B D (D<sub>3</sub> by corr.) Tr G/M/ कुतंते (for यजन्तो). Ś1 K<sub>2</sub>. 3 D1. 2. 5 G1 सर्वे: रि1 N बर्वेद (ग्रिंग मखेः).

C. 3. 12973 B. 3. 189, 24 K. 3. 192, 23

शान्तात्मानो जितकोधाः प्रामुवन्ति द्विजातयः ॥२३ प्राप्तुं न शक्यो यो विद्वल्येर्दुष्कृतकर्मभिः । लोभाभिभृतैः कृपणैरनार्थेरकृतात्मभिः ॥ २४ तं मां महाफलं विद्वि पदं सुकृतकर्मणः । दुष्प्रापं विप्रमृद्धानां मार्गं योगैर्निषेवितम् ॥ २५ यदा यदा च धर्मस्य ग्लानिर्भवति सत्तम । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ २६ देत्या हिंसानुरक्ताश्च अवध्याः सुरसत्तमैः । राक्षसाश्चापि लोकेऽस्मिन्यदोत्पत्स्यन्ति दारुणाः ॥ २७ तदाहं संप्रस्थामि गृहेषु शुभकर्मणाम् । प्रविष्टो मानुषं देहं सर्वं प्रश्नमयाम्यहम् ॥ २८

सृष्ट्वा देवमनुष्यांश्च गन्धवीरगराक्षसान् ।
स्थावराणि च भूतानि संहराम्यात्ममायया ॥ २९
कर्मकाले पुनर्देहमनुचिन्त्य सृजाम्यहम् ।
प्रविक्य मानुषं देहं मर्यादाबन्धकारणात् ॥ ३०
श्वेतः कृतयुगे वर्णः पीतस्त्रेतायुगे मम ।
रक्तो द्वापरमासाद्य कृष्णः कलियुगे तथा ॥ ३१
त्रयो भागा ह्यधर्मस्य तिस्मन्काले भवन्त्युत ।
अन्तकाले च संप्राप्ते कालो भूत्वातिदारुणः ।
त्रैलोक्यं नाश्चयाम्येकः कृत्स्रं स्थावरजङ्गमम् ॥ ३२
अहं त्रिवर्त्मा सर्वात्मा सर्वलोकसुखावहः ।
अभिभूः सर्वगोऽनन्तो हृषीकेश उरुक्रमः ॥ ३३

d) T1 द्विजास्ततः; M1 द्विजादयः.

24 G4 om. 24. — d) K3 नरैयेँर् (for अनायेँर्). T1 अजिता (for अकृता ).

25 °) K<sub>3</sub> B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M तस्मान्; B<sub>4</sub> तन्में (for तं मां). Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> महाबलं; G<sub>1. 2. 4</sub> महरफलं.

— <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8. 6</sub> सुकृतकर्मणां. B Dc Dn D<sub>4. 6</sub> नराणां आवितास्मनां. — After 25<sup>ab</sup>, M<sub>1</sub> ins.:

940\* त्वमेवाप्यं विजानीहि नराणां भावितात्मनाम्।
— °) Ś1 K1. 2 सर्वभूतानां; K3. 4 D1-3. 5 सर्वभूढानां.
— °) G4 M योग- (for यौगैर्).

26 = (var.) Gītā (Vulg.) 4. 7. — a) Ś1 B1 T1 M हि (for च). — b) Ś1 D1. 3 भागेंव; K1. 2 वे मुने; K3. 4 B3 Dc D2. 5 भारत (!) (for सत्तम). B2 ग्लानिभेरतसत्तम.

27 G4 om. (hapl.) 27-28. —  $^a$ )  $T_1$  G1 सयक्षमान्तुषै(G1 'नवै)श्चाहं;  $T_2$  G2. 3 सर्वैश्च मनुजैश्चाहं; M सर्वै: समानुषेश्चाहं. —  $^b$ )  $S(G_4$  om.) अवध्यो देवदानवै:. —  $^c$ )  $B_2$  रक्षोभ्य°; T G2. 3 राक्षसे° (for राक्षसा°). —  $^d$ )  $K_3$  [उ]त्पत्त्यंति;  $B_3$  [उ]त्पत्त्यंते;  $D_c$  पद्यंति;  $G_3$  वत्त्यंति (for [उ]त्पत्त्यन्त).  $K_2$  दारुणं.

28 G4 om. 28 (cf. v.l. 27). — a) K8 D5 संप्रस्थे ते; T1 समस्यामि; G1 सुप्रस्थामि. — b) M1 किमिणां. — T2 G3 om. 28°d. — c) Ś1 K1. 8. 4 D1-8. 5 प्रविद्य (for g). — K om. (hapl.) 28°d-30°. — d) Ś1 K2. 4 D8. 5 [उ]त (for [अ]हम्). D1. 2 तत्सवं प्रशामाम्युत.

29 K<sub>1</sub> om. 29 (cf. v.l. 28). — a) D<sub>1. 2</sub> देवान् (for देव-). Ś<sub>1</sub> K (K<sub>1</sub> om.) D<sub>1-8</sub> वै; B<sub>1. 2</sub> De<sub>1</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4. 6</sub> तु (for च). K<sub>8</sub> (corrupt) सञ्चासु च मनुष्यान्वै; Ds सङ्घा देवमनुष्याणां. —  $^{c}$ ) Ks Ds सर्वाणि (for भूतानि). —  $^{d}$ ) Ds  $^{\circ}$ काम्यया (for  $^{\circ}$ मायया).

30 K1 om.  $30^{abc}$  (cf. v.l. 28). — <sup>a</sup>) Ds कामं (for कर्म-). G2. 4 कर्मकालेषु निर्देहम्. — <sup>b</sup>) Ś1 K (K1 om.) D1-3 अनुस्त्य; Dc (corrupt) अचिन्वंत्य; Dn D4. 6 अविचित्य. Ś1 K2. 8 D1-3. 5 वजाम्यहं. — <sup>c</sup>) B1-3 Dc Dn D4. 6 T1 G1 M आविद्य (for  $\mathbf{y}^{\circ}$ ). S लोकं (for देहं).

31 a) B1 ब्रह्मन् (for वर्णः). — b) Ś1 K D1-3. ь रक्तस; B1. з Dc2 D4 इयामस् (for पीतस्). Ś1 K D1-3 तथा; B2 [S]भवत् (for मम). — c) Ś1 K D1-3 पीतो; T1 G1 M1 इयामो; G2. 4 इयामं (for रक्तो). — d) K4 B4 सदा; B2 [S]भवत्; Dc2 हाई; D1-3 मम (for तथा).

32  $^{a}$ )  $K_{2}$  अधर्मस्य;  $B_{2}$   $D_{6}$  च धर्मस्य (for  $\mathfrak{g}^{\circ}$ ). —  $^{b}$ )  $K_{8}$   $D_{5}$  हि;  $B_{2-4}$   $D_{6}$   $D_{1}$   $D_{2}$   $D_{3}$   $D_{4}$  .  $^{a}$   $D_{5}$   $D_{5}$   $D_{5}$   $D_{5}$   $D_{6}$   $D_{7}$   $D_{8}$   $D_{7}$   $D_{8}$   $D_{8}$  D

941\* यदा भवति मे वर्णः कृष्णो वै मुनिसत्तम।

— °) K<sub>8</sub> आप्तकाले. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 तु; D<sub>8</sub> [S]पि (for च). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub> (sup. lin. as in text). 2 भूताति-; D<sub>0</sub> D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> भूत्वा सु. B<sub>1</sub> काले भूते च दा°. — °') B<sub>1</sub> [ए]प; T<sub>1</sub> [ए]तत् (for [ए]कः). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>6</sub> संहरामि जगत्सवँ (K<sub>1</sub> °त्कृत्कं) कल्पादी विस्जाम्यहं.

33 a) K2 त्रिकर्मा; B1 तु धर्म:; M त्रिवर्ष्म:. K3 B Dn D4. 6 विश्वारमा (for सर्वा ). De अहं त्रिवर्गविश्वारमा (- b) S1 सर्वभूत ; B1 ह्रषीकेशस्त्रिविक्रम:; T1 सर्वलोकशु भावहः. — G4 om. 33° d. — c) Dn2 D3. 6 अविभू:; S अजित: (for अभिभू:). — d) K2 उरुकर्म; S नरोत्तमः.

34 °) D3 काले चक्रं; G4 अहं ब्रह्मन्. T1 [ए]तत् (for

कालचक्रं नयाम्येको ब्रह्मसहम्हिप वै। शमनं सर्वभूतानां सर्वलोककृतोद्यमम् ॥ ३४ एवं प्रणिहितः सम्यङ्मयात्मा मुनिसत्तम । सर्वभूतेषु विप्रेन्द्र न च मां वेत्ति कश्चन ॥ ३५ यच किंचिच्वया प्राप्तं मिय क्वेशात्मकं द्विज । सुखोदयाय तत्सर्वं श्रेयसे च तवानघ ॥ ३६ यच किंचिन्वया लोके दृष्टं स्थावरजङ्गमम्। विहितः सर्वथैवासौ ममात्मा म्रुनिसत्तम ॥ ३७ अर्ध मम शरीरस्य सर्वलोकपितामहः। अहं नारायणो नाम ग्रङ्खचक्रगदाधरः ॥ ३८ यावद्यगानां विप्रर्षे सहस्रपरिवर्तनम् ।

तावत्खिपिमि विश्वातमा सर्वलोकिपितामहः ॥ ३९ एवं सर्वमहं कालमिहासे मुनिसत्तम । अशिशुः शिशुरूपेण यावद्वसा न बुध्यते ॥ ४० मया च वित्र दत्तोऽयं वरस्ते ब्रह्मरूपिणा। असकृत्परित्रप्टेन विप्रर्षिगणपूजित ॥ ४१ सर्वमेकार्णवं दृष्ट्वा नष्टं स्थावरजङ्गमम्। विक्कवोऽसि मया ज्ञातस्ततस्ते दर्शितं जगत् ॥ ४२ अभ्यन्तरं शरीरस्य प्रविष्टोऽसि यदा मम । दृष्ट्या लोकं समस्तं च विस्मितो नावबुध्यसे ॥ ४३ ततोऽसि वक्त्राद्विप्रर्षे द्वतं निःसारितो मया। आख्यातस्ते मया चात्मा दुर्ज्ञेयोऽपि सुरासुरै: ॥ ४४ 🖟 🕄 1897 45

[ए]को). — b) Dc2 T1 G1. 2 M अरूपिणं; Dn अरूपकं (for अरूपि वै). B1 ब्रह्मादं बहुरूपपृक्; B4 ब्रह्मजहरहः सदा; G4 कालचक्रमरूपकं. — °) K8 शमनी; D4 समनं; T1 G1 M शयनं. Ś1 K D1-3 सर्वलोकानां. — d) K2 सर्व-लोककृतोद्यमः; K3 भूतकृतो यमः; B1 सर्वकर्मकृतोद्यमं; D1-3 सर्वभूतकः ; S (except T1 G1) सर्वकालकः . — Ś1 K D1-3. 5 ins. after 34: B Dc Dn D4. 6, after 35:

942\* सर्वछोके च मां भक्ताः पूजयन्ति च सर्वशः। [Śi Bi Di-3. 5 °लोकेषु (for °लोके च). Dna. Da भक्ला (for भक्ता:). Si K De D1-3. 5 सनातनं (for च सर्वश:).]

35 a) Ks समं (for सम्बङ्घ). — b) K4 B Dn D4.6 ममात्मा; T G मायया. D₃ द्विजसत्तम. - °) B₄ सर्व-भूतानि. Śi K Di-8. s विप्रधे.

36 a) Ś1 K1-8 D1. 2. 5 इह; T1 त्विय (for स्वया). T1 प्रोक्तं (for प्राप्तं). — b) K3 B1 Dc2 Dn3 T1 अपि (for मिय). Śi क्केशात्मजं; Ks त्मका. Bi सुखं (for द्विज). T2 (before corr.) G2. 4 मिय क्केशा द्विजोत्तम. - G4 om. 36°-37°. — °) Ś1 K1. 2 फਲो° (for सुखो°). — °) D₃ transp. च and तव. Si तथा"; Ti तदा"; Gi यदा" (for **तवा**°).

37 G. om. 37 (cf. v.l. 36). - a) T. G. किचिडि (for च किंचित). — After 37ab, K1. 2 read 42cd. — c) Ds विहितं. Si Ki. 2 सर्व एवासी; Dni. ns D4 सर्वदैवासी; Ds सर्वथा वै ते ; T1 सर्वथैवाहं ; T2 G2. 3 M सर्वथैवात्मा. — d) Ś1 K1. 2 Ds मयात्मा; S (G4 om.) ममासी. K3 कुरुनंदन ; B1. 8 Dc Dn D4. 6 भूतभावनः; B4 D8 द्विजसत्तम. B2 मया भूतभवेन च.

38 °) T2 G2-4 अहं धर्मशरीरश्च (G2 °स्य). — K4 om. (hapl.) 38°-39d. — °) T2 G2-4 देव: (for नाम).

39 K4 om. 39 (cf. v.l. 38). — a) T1 एतद् (for यावद्). G2. 4 युगांतं (for युगानां). — b) Ś1 K1. 2 B D (except D3. s. e) सहस्रपरिवर्तनात्; G1 सहस्रं परिवर्तनं. — °) Ś1 K1. ½ D1-3. ₺ T1 G1 स्विपति; T2 G2-4 स्वपामि. Ds धर्मात्मा (for विश्वा°). — d) B Dc Dn D4. 6 T2 ( by corr.) Gs सर्वभूतानि ( Dn1 °न्वि-) मोहयन्.

40 °) G4 इमं (for अहं). — °) K3 इहासि; K4 M1 इहास्ते; B Dns D4-6 इहास्से (B1 °सं). Ś1 K D1-8. 5 द्विजसत्तम; T2 G मुनिपुंगव.

41 °) Ds ब्रह्म (for विप्र). B De Dn D4. 6 मया च दत्तो विप्राप्रय (B1 Dc °य). — b) B4 ब्रह्मचारिणे; D1. 2 विप्ररूपिणा (Da °णे). — Ga om. 41cd. — c) Da परि-हप्टेन. — d) K2. 4 Dns D1. 2. 5 Gs पूजित:; M1 पूजिते; Ma ब्रह्मिवगणपूजितः.

42 a) D1. 2 लोकार्णवं (for एका'). — b) Ś1 K1. 2 Dc1 D1 M2 नष्टस्थावरजंगमं. — c) B1 विकृतोसि; Dn2 विक्कवोपि. Ma विक्कवो मिय यजात:. — K1. a read 42cd after 37ab.

43 °) K3 दस्वा (for ह्यूर). — d) Ś1 विस्मृतो.

44 ") Ks तेनासि (for ततो ). Gs वर्षाद् (for वक्त्राद्). K4 B4 ततो वक्त्राद्धि (B4 °त्त्) विप्रधे. — Ś1 om. (hapl.) 44b-45c. — b) G: दूरं (for दुतं). — c) Ti च (for ते). M2 मयात्मा च (by transp.). — d) B1. 2 दुर्विज्ञेय:; Ds दुर्विज्ञान: (for दुर्ज्ञेयोऽपि). Bs Dc Dn D4. 6 हि (for Sq). B1 सुरादिभि:; D1 चराचरै:.

C. 3. 12996 B. 3. 189. 47 K. 3. 192. 46 यावत्स भगवान्त्रह्मा न बुध्यति महातपाः । तावन्त्वमिह् विप्रषे विश्रव्धश्वर वै सुखम् ॥ ४५ ततो विबुद्धे तिस्मिन्तु सर्वलोकपितामहे । एकीभूतो हि स्रक्ष्यामि शरीराद्विजसत्तम ॥ ४६ आकाशं पृथिवीं ज्योतिर्वायं सलिलमेव च । लोके यच भवेच्छेषमिह स्थावरजङ्गमम् ॥ ४७ मार्कण्डेय उवाच ।

इत्युक्त्वान्तर्हितस्तात स देवः परमाद्भुतः । प्रजाश्रेमाः प्रपत्रयामि विचित्रा बहुधाकृताः ॥ ४८ एतदृष्टं मया राजंस्तिस्मिन्प्राप्ते युगक्षये । आश्रयं भरतश्रेष्ठ सर्वधर्मभृतां वर ॥ ४९ यः स देवो मया दृष्टः पुरा पद्मनिभेक्षणः । स एष पुरुषच्याघ्र संबन्धी ते जनार्दनः ॥ ५० अस्यैव वरदानाद्धि स्मृतिर्न प्रजहाति माम् । दीर्घमायुश्च कौन्तेय खच्छन्दमरणं तथा ॥ ५१ स एष कृष्णो वार्ष्णयः पुराणपुरुषो विश्वः । आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा क्रीडिन्नव महाश्रुजः ॥ ५२ एष धाता विधाता च संहर्ता चैव सात्वतः । श्रीवत्सवक्षा गोविन्दः प्रजापतिपतिः प्रश्वः ॥ ५३ हष्ट्रेमं वृष्णिशार्द्छं स्मृतिर्मामियमागता । आदिदेवमजं विष्णुं पुरुषं पीतवाससम् ॥ ५४ सर्वेषामेव भूतानां पिता माता च माधवः । गच्छध्वमेनं शरणं शरण्यं कौरवर्षभाः ॥ ५५

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८७॥

45 Śi om.  $45^{abc}$  (cf. v.l. 44). — b) B Dc Dn De न बुध्येत (Bi नाबुध्यत) (for न बुध्येत). Ti पितामहः. — After  $45^{ab}$ , Ti repeats  $40^{ab}$ . — c) Da त्वपि ह; S त्वमपि (for त्विमह). — d) Ki Gi. 4 M विस्तब्धश्चः Ds विश्रब्धं.

46 b) Śi °सुखावहे. — °) Gi एकी भूतं. Śi [S]स्मि सक्ष्यामि; Ki. 2 [S]स्मि द्रक्ष्यामि; Ti. 2 (before corr.) Gi. 2. 4 प्रवे ; T2 (after corr.) विस्त ; G3 विस्त ; M प्रस् (for हि स्त ). — d) B4 G2. 4 शरीरं; D3 शरीरान्. B1-3 Dc Dn D4. 6 T2 Gi. 3 शरीराणि द्विजोत्तम.

47 a) Ś1 K1-3 B1 Dc2 T2 G2-4 पृथिवी. — b) Ś1 K1. 2 B1 D1. 2 T G2-4 वायु:; K3 वपु: (for वायुं). K3 वा; M2 तु (for च). — c) K4 T1 G2 M2 [अ] भवत् (for भवेत्). — d) K4 अहं (for इह).

48 <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> परमोद्भतः. — <sup>d</sup>) B Dn De विविधाः; Ds बहुलाः (for बहुधाः).

49 °) K<sub>3</sub> B<sub>2.3</sub> D (except D<sub>1-3.5</sub>) एवं (for एतद्). G<sub>1</sub> दृष्टो (for दृष्टं). K<sub>3</sub> महाराजन्; S मया तात (for मया राजन्). — °) G<sub>4</sub> पुरुष<sup>\*</sup> (for भरत<sup>°</sup>). — After 49, B<sub>1</sub> ins.:

943\* स्तात्मानं समाहृत चतुर्दशविधानतः। परमात्मानमाविश्य सुपित्यमित्तधी \*\*।

50 Gs om. 50. — a) T1 स च; G1 M यश्च; G2. 4 येन; G3 यो वे (for य: स). — b) B D (except D1-3. s) T1 G1 M पद्मायतेक्षण:. — c) Ś1 K1. 2 D1. 3 G2 एव (for एष). K3 T1 ° 5 याञ्च:

52  $^a$ )  $K_{1.~8}$   $D_{12}$   $D_{1}$  एव (for एष). S एष ऋष्णो हि दाशाई:. -  $^b$ )  $\acute{S}_{1}$  K  $D_{1-8.~8}$  पुराण: ( $\acute{S}_{1}$   $K_{2}$   $^o$ 0-) पुरुषो तमः;  $B_{1.~4}$   $T_{1}$   $G_{1.~2.~4}$  M पुराण: पुरुषो विभुः;  $B_{2.~8}$   $D_{2}$  पुराण: परमो विभुः. -  $^a$ )  $B_{4}$  महाप्रभुः; M नराकृतिः.

53 b) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1</sub>, 2, 6) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>, 3 शाश्वतः (for सा°).

54 °) Ś1 K2 B1. 3 D2. 6 [ए]नं; K8 D1 M1 [ए]नं; B2 D3 G1 [ए]न (for [इ]मं). B2 D1 D4. 6 वृष्टिणप्रवरं; G4 राजप्रवरं. — °) B1 मेथिमह (for मामिथम्). — °) K8 B2. 3 D11. 18 D4. 6 अयं; D3 दिव्यं (for अजं). Ś1 K1-3 D5 नित्यं; K4 D1. 2 दिव्यं; B2-4 D1 D4. 6 जिल्णुं; D3 अजं (for विष्णुं). B1 आदिदेनं सुमितिष्ठं.

55 a) M2 अपि (for एव). — G1 om. 55bc, — b) M1 केशव: (for माधव:). — c) G2 M2 गच्छ त्वम् (for ध्वम्). G4 एव; M1 एतं (for एनं). — d) K4 B4 D1. ह कौरवर्षभ; S पुरुषर्षभ.

Colophon om. in B<sub>1</sub>. B<sub>2-3</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 read it after 3. 188. 2. — Major parvan: Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> आरण्य. — Sub-parvan: K<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2 मार्कडेयसमसा; B<sub>2</sub>. 3 Dn<sub>3</sub> D<sub>3</sub> समास्या (followed by भविष्य in B<sub>2</sub> Dn<sub>3</sub>); T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> समास्या; D<sub>5</sub> मार्कडेय (followed by समास). Dn<sub>1</sub>

<sup>51 °)</sup> Ś1 K1. 2 वरदानेन. — b) G1 हि (for न). — d) Ś1 K च वै; B1-3 D (except D1. 3. 5. 6) T2 (by corr.) G3 मम (for तथा).

### 966

वैशंपायन उवाच।
एवम्रक्तास्त ते पार्था यमौ च पुरुष्षंभौ।
द्रौपद्या कृष्णया सार्धं नमश्रकुर्जनार्दनम्।। १
स चैतान्पुरुषच्यात्र साम्ना परमवल्गुना।
सान्त्वयामास मानार्हान्मन्यमानो यथाविधि।। २
युधिष्ठिरस्तु कौन्तेयो मार्कण्डेयं महाम्रुनिम्।
पुनः पत्रच्छ साम्राज्ये भविष्यां जगतो गतिम्।। ३
आश्रयभूतं भवतः श्रुतं नो वदतां वर।
मुने भागव यद्भृतं युगादौ प्रभवाप्ययौ।। ४
अस्मिन्कलियुगेऽप्यस्ति पुनः कौतुहलं मम।

समाकुलेषु धमेंषु किं नु शेषं भविष्यति ॥ ५ किंवीर्या मानवास्तत्र किमाहारविहारिणः । किमायुषः किंवसना भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ६ कां च काष्ठां समासाद्य पुनः संपत्स्यते कृतम् । विस्तरेण ग्रुने बृहि विचित्राणीह भाषसे ॥ ७ इत्युक्तः स ग्रुनिश्रेष्ठः पुनरेवाभ्यभाषत । रमयन्वृष्णिशार्द्लं पाण्डवांश्र महाग्रुनिः ॥ ८ मार्कण्डेय उवाच । भविष्यं सर्वलोकस्य वृत्तान्तं भरतर्षभ । कळुषं कालमासाद्य कथ्यमानं निवोध मे ॥ ९

C. 3. 13016 B. 3. 190. B K. 3. 193. 8

De (both om. sub-parvan name) mention only भविष्य; and De, likewise, only भविष्यत्. — Adhy. name: G1 भगवदात्ममायाप्रतिपादनं. — Adhy. no. (figures, words or both): K1 96 (= 196); Dn 188 (Dns 189); D1 195; S (M2 inf. lin.) 191 (M2 orig. 194). — Śloka no.: Dn 59; D1 57.

#### 188

- 1 °) B<sub>2</sub>. 8 D (except Dc<sub>1</sub> D<sub>1-8</sub>) च (for तु). K<sub>4</sub> पार्थास्ते (by transp.). °) K<sub>2</sub>. 4 Dn<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 8 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> भरतर्पभी. °) B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1-8</sub>. 5) T G ° द्या सहिता: सर्वे.
- 2 a) Śi K² B₄ Di Ti चैनान्; D₅ चेषां; M च तान्. Śi K B₂-4 Dc₂ D₃ Mi ° ट्याझः; T₂ G₂-4 ° ट्याझान्. — °) B Dc Dn D₄. ६ मानाहों; Di. ₂ दाशाहों. — a) K₂ मन्य-माना; K₃. ₄ Dc₂ D₂ G₄ M मान्यमानो (K₃ ° ना; D₂ ° नो). — B D (except Di-s. ₅) read the colophon after 2, instead of reading it at the end of the preceding adhy.
- 3 Before 3, B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) read वैशं उ. b) Ś1 K1 मार्कांडेयं. T1 तपोनिधि (for महा ). c) K4 D2. 3 धर्मात्मा; T G सामात्यो; M संभाष्य (for साम्राज्ये). d) G2. 4 भविष्यज्.
- 4 Before 4, K2 B D (except D2. 3. 5) T1 G1. 2 M1 ins. ধুষিষ্টিং ড° (resp. ধুষি°). — ") S (except M1)

सुमहत् (for भवत:). —  $^b$ )  $B_4$   $T_2$   $G_{2-4}$  M वद्( $B_4$  गदः;  $G_4$  भव)तस्तव;  $D_8$  भरतर्षभ (for वदतां वर). —  $^c$ ) T  $G_{2-4}$  सुने भगवतो वृत्तं. —  $^d$ )  $S_1$  युगानां (for  $^c$ दौ).  $S_1$  भभ \*\*\*;  $K_{1-3}$   $B_{2\cdot 3}$  M प्रभवाप्ययं (M  $^c$ ये);  $K_4$   $B_1$   $D_c$   $D_1$   $S_1$   $S_2$   $S_3$  M  $S_4$   $S_4$   $S_4$   $S_4$   $S_5$   $S_4$   $S_4$   $S_4$   $S_5$   $S_6$   $S_7$   $S_8$   $S_8$ 

- 5 K4 om. 5. a) Śi K1-8 D1-3. 5 चैव; B Dc Dn D4. 6 त्वस्ति (for [S] प्यस्ति). c) D5 भूतेषु (for धर्मेषु). d) B Dn D4. 6 किं तु (for किं नु). K8 D3 शेषो; T1 G1 शिष्टं (for शेषं).
- 6  $^a$ ) Ks किंकार्यां.  $^b$ ) M1 किमाचार $^c$ .  $^c$ ) M1 किमाहाराः (for  $^a$ युषः). G1 M1 किंवसानाः.  $^a$ ) D5 कली युगे (for युग $^a$ ).
- 7 b) B1 ध्रुवं (for कृतं). Ś1 K1-3 D5 प्रवत्स्यंति (K3 वैक्यामि) कृतं युगं. d) N (except B4 Dn1. n2) हि (for [इ]ह).
- 8 Before 8, Śi Ki. s. 4 Bi Di-s. s S (except G2) वैशं उ (resp. वैशं ). — Di om. 8°-9°. — d) Śi K Bs. 4 Dz. s महर्षिभि:; Bi. 2 Dc Dn D4. s महानृषि:; Ds सहद्विजे:
- 9 Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 4 D<sub>1-3</sub> S (except M<sub>1</sub>) om. the ref. K<sub>2</sub>. 3 B D (except D<sub>1-3</sub>; D<sub>5</sub> marg. sec. m.) ins. after the ref.: T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> (all om. the ref. and line 2) ins. after 8:

944\* श्रृणु राजन्मया दृष्टं यत्पुरा श्रुतमेव च। अनुभूतं च राजेन्द्र देवदेवप्रसादजम्। C. 3. 13<sup>0</sup>17 B. 3. 190. 9 K. 3. 193. 9 कृते चतुष्पात्सकलो निर्व्याजोपाधिवर्जितः ।

बृषः प्रतिष्ठितो धर्मो मनुष्येष्वभवत्पुरा ।। १०
अधर्मपादिवद्धस्तु त्रिभिरंशैः प्रतिष्ठितः ।

त्रेतायां द्वापरेऽर्धेन व्यामिश्रो धर्म उच्यते ।। ११
त्रिभिरंशैरधर्मस्तु लोकानाक्रम्य तिष्ठति ।

चतुर्थाशेन धर्मस्तु मनुष्यानुपतिष्ठति ।। १२
आयुर्वीर्यमथो बुद्धिर्वलं तेजश्र पाण्डव ।

मनुष्याणामनुयुगं इसतीति निवोध मे ।। १३
राजानो ब्राह्मणा वैश्याः श्रद्धाश्रेव युधिष्ठिर ।

व्याजैर्धमं चरिष्यन्ति धर्मवैतंसिका नराः ।। १४
सत्यं संक्षेप्स्यते लोके नरैः पण्डितमानिभिः ।

सत्यहान्या ततस्तेषामायुरल्पं भविष्यति ॥ १५ आयुषः प्रक्षयाद्विद्यां न शक्ष्यन्त्युपिशक्षितुम् । विद्याहीनानविज्ञानाल्लोभोऽप्यभिभविष्यति ॥ १६ लोभक्रोधपरा मृढाः कामसक्ताश्च मानवाः । वैरबद्धा भविष्यन्ति परस्परवधेप्सवः ॥ १७ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः संकीर्यन्तः परस्परम् । श्रद्रतुल्या भविष्यन्ति तपःसत्यविवर्जिताः ॥ १८ अन्त्या मध्या भविष्यन्ति मध्याश्चान्तावसायिनः । ईदृशो भविता लोको युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ १९ वस्त्राणां प्रवरा शाणी धान्यानां कोरदृषकाः । भार्यामित्राश्च पुरुषा भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २०

—  $D_1$  om.  $9^{ab}$  (cf. v.l. 8). — a)  $K_3$  T G भविष्यत्.  $D_6$  सर्वेटोकेषु. — c)  $B_1$  प्रत्यं कालम्;  $T_1$   $G_1$   $M_2$  कालं कछुषम् (by transp.).

10 b) K<sub>2</sub> B<sub>4</sub> D<sub>3</sub> निज्यांजोपधि(B<sub>4</sub> ° रि)वर्जितः. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>, 2, 4 D<sub>1-3</sub>, 5 नृप<sup>-</sup>; T<sub>1</sub> पृष्टः (for वृषः). — d) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> मानुषेषु. G<sub>2</sub>, 4 तदा (for पुरा). Dn D<sub>6</sub> मनुष्ये भरतर्षभ.

11 °) Ś1 Dc Dn3 G4 अधर्मः पादिवद्धस्तु (G4 °ध्वस्तः); K1. 2 स धर्मपादिवद्धस्तु; D1 धर्मः पादिवरुद्धश्च; D2 T2 G2. 8 अधर्मपादिवध्वस्तः (D2 °द्धश्च); T1 G1 धर्मः पादिविहीनस्तु (G1 °श्च). — M2 om. (hapl.)  $11^b-12^c$ . — °) Ś1 द्वापरेणेति; K3 °राधेन; D5 °रे चैव; G1 °रोधेन.

12 M<sub>2</sub> om.  $12^{abc}$  (cf. v.l. 11). — a)  $D_1$  अंगेर् (for अंशेर्). Ś1 मनुष्यान् (for अधमस). — Ś1 K1 om. (hapl.)  $12^{bc}$ . — b)  $D_5$  लोकं (for लोकान्). K2 मनुष्यान् नुपतिष्ठति. — After  $12^{ab}$ , N (except Ś1 K1 D1) ins.:

945\* तामसं युगमासाद्य तदा भरतसत्तम ।

— D<sub>1</sub> om. (hapl.) 12° d. — d) Ś1 अधर्म: (for मनुज्यान्). K4 उपसेवते; B1. 3 उपतिष्ठते.

13 a) Ś1 K D1-3. 5 यशो बु(K1. 3 - वृ) द्विर्; S (except M1) मनो बुद्धिर् (for अथो बुद्धिर्). — c) B1 किल्युगे (for अनुयुगं). K4 G1. 2. 4 हसंतीति; T1 हृष्यतीति. 14 a) S बाह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः. — b) Ś1 ग्रुद्धां (for श्रूद्धां). — c) T1 ज्याजाद् (for ज्याजेर्). — d) K4 B2. 4 D1-3 T G M1 जनाः; D5 नृपाः (for नराः). Ś1 K1-3 धर्मवैतंसिकेर्नृताः; M2 धर्मवीतं सुसंवृताः.

15 15ab = (var.) 38ab. — a) K1. 2 सरा: K4 D1

S संक्षिप्यते. D<sub>1.2</sub> धर्मो (for लोके). — °) B<sub>1</sub> सत्यं इन्यात्; D<sub>1</sub> सत्यहानिस्. — <sup>a</sup>) T G transp. आयुर् and अल्पं. 16 K<sub>4</sub> om. (hapl.) 16. — <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> संक्षयाद्. Ś<sub>1</sub> विद्या. — <sup>b</sup>) D<sub>3</sub> M<sub>2</sub> शिक्षंति. B<sub>2.3</sub> D (except D<sub>1-3.5</sub>)

[उ]पजीवितुं;  $B_4$  [उ]पसेवितुं.  $B_1$  न शक्यमुपजीवित. —  $^{o}$ )  $S_1$  K ( $K_4$  om.)  $B_4$   $D_{1-3}$ .  $_{\delta}$  अबुद्धींस्तान्;  $T_1$  अवज्ञानाल्;  $T_2$   $G_3$  अभिज्ञानाल्र.  $B_1$  विद्याहीनास्थिरज्ञानाल्र;  $G_4$  विद्यानामनभिज्ञानाल्र. —  $^{a}$ )  $T_1$   $M_1$  हि (for Sq).  $B_1$  लोभोन्स

त्पत्तिर्भविष्यति; T2 G2-4 लोभक्रोधौ भविष्यतः.

17 a) Śi K Di-3. 5 को घलो भ (by transp.); Ti Gi लो भमोह . — b) K2. 4 Bi. 3. 4 Dc Dn Di. 2. 4. 6 कामा सक्ता ; Db T G2-4 का भसक्ता . — b) K1. 2 वैरवृद्धा; K4 Di. 3 बुध्या; B4 T G सक्ता. — Di om. (hapl.) 17<sup>d</sup>-18°. — d) Bi-3 D (except D2. 3. 5; Di om.) विषेषिण:.

18 Ks om.  $18^a-19^b$ ; D<sub>1</sub> om.  $18^{abc}$  (cf. v.l. 17). — a) =  $41^a$ . G<sub>4</sub> ब्राह्मणक्षत्रियविश: — b) Dc T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> संकिरत:; D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> संकीर्यंते; M<sub>2</sub> संसरंत:.

19 K<sub>3</sub> om. 19<sup>ab</sup> (cf. v.l. 18). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> अंत मध्या; K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> M<sub>2</sub> अंता मध्या; D<sub>2</sub> आद्या मध्या. — <sup>b</sup>) B Do Dn D<sub>4</sub>. 6 मध्याश्चांत्या न संशयः; D<sub>1</sub>. 2 मध्याश्चांतेवसायिनः — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> G<sub>2</sub> छोके. B<sub>2</sub> ईदशाश्च भविष्यंति. — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>3</sub> अत्युपस्थिते; B<sub>5</sub> ° पर्यव°; B<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 समुप°.

20 <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> S प्रवसा (T ैस:; G<sub>2</sub>. 4 <sup>°</sup>र:) शाटी; B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> प्रवसा शाणा. — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub> वासनां (for धान्यानां). K<sub>1-3</sub> B<sub>1</sub>. 8. 4 Dc<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 5. 6 G<sub>1</sub>. 2 M °द्षक:. — Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> read 20-23 in this sequence: 20, 23, 22, 21.

मत्स्यामिषेण जीवन्तो दुहन्तश्राप्यजैडकम् ।
गोषु नष्टासु पुरुषा भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २१
अन्योन्यं परिम्रुष्णन्तो हिंसयन्तश्र मानवाः ।
अजपा नास्तिकाः स्तेना भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २२
सरित्तीरेषु कुद्दालैर्वापयिष्यन्ति चौषधीः ।
ताश्राप्यलपफलास्तेषां भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २३
श्राद्धे दैवे च पुरुषा ये च नित्यं धृतव्रताः ।
तेऽपि लोभसमायुक्ता भोक्ष्यन्तीह परस्परम् ॥ २४
पिता पुत्रस्य भोक्ता च पितुः पुत्रस्तथैव च ।
अतिक्रान्तानि भोज्यानि भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २५
न व्रतानि चरिष्यन्ति ब्राह्मणा वेदनिन्दकाः ।

21 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> om. (hapl.) 21-23; D<sub>3</sub> om. 21. For Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> cf. v.l. 20. K<sub>1</sub> D<sub>1</sub> read 21<sup>ab</sup> after 22. — a) B<sub>2</sub> जीवंति; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M<sub>2</sub> मंजतो (for जीवन्तो). — b) Dc वहंत (for दुहन्त). Ś<sub>1</sub> [अ]जैडिकं; D<sub>1</sub> [अ]जैडकां; D<sub>5</sub> [अ]जैडकान्; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> [अ]जाविकान्; M [अ]जैळकाः (M<sub>2</sub> कान्). — After 21°, Dc Dn ins.:

946\* येऽपि नित्यं धतवताः। तेऽपि लोभसमायुक्ताः

22 T1 G1 om. 22 (cf. v.l. 21). For Ś1 K2 cf. v.l. 20. — °) Ś1 K1. 2 परिमुख्यंते. — °) T2 G (G1 om.) मानवान्. Ś1 K1. 2 समंताचैव मानवाः. — °) K3. 4 D1-3 सुरापा; D3 (marg. sec. m.) ये नरा (for अजपा). D4 सुरापानरतास्त्वेते. — After 22, K1 D1 read 21°.

23 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 om. 23 (for T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>, cf. v.l. 21). For Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>, cf. v.l. 20. — °) K<sub>1-3</sub> D<sub>3</sub> (marg. sec. m. as in text) सरितीर्थेषु; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> ततस्तीरेषु. — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2 वार ° (for वाप °). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 चोपरि; K<sub>3</sub> B<sub>2</sub> चोषधी:. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 ताश्च (for चापि). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 अफलकास (for अल्पफलास).

24 <sup>6</sup>) Ks देवेषु; Do दैवेषु; D1 दाने च; G2 देव्ये च; M1 देवे च. — <sup>b</sup>) B Do Dn D4. 6 [S]पि; D2 ये (for च). D1. 2 यत<sup>°</sup>; T2 G दढ<sup>°</sup> (for घत<sup>°</sup>). — <sup>c</sup>) Do समाविष्टा. — <sup>d</sup>) Ś1 K1-8 दास्यंतीह; B1. 3 मोझ्यंति हि; T1 भक्षंतीह; T2 G2-4 भक्षयंति; M1 योझ्यंतीह; M2 यझ्यंति ह. B4 भविष्यंति कली युगे.

25 °) T<sub>1</sub> अनिष्टांतानि; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> अनिष्टा(G<sub>2</sub>. 4 °क्का)-नि च; G<sub>1</sub> अनिष्कांतानि; M<sub>2</sub> अनिष्कां . — After 25, D<sub>1</sub>. 2 ins.:

947\* रात्री भोक्ष्यन्ति व्यतिनो गृहिणोऽपि युगक्षये।

न यक्ष्यन्ति न होष्यन्ति हेतुवाद्विलोभिताः ॥ २६ निम्ने कृषिं करिष्यन्ति योक्ष्यन्ति धुरि घेतुकाः । एकहायनवत्सांश्र वाह्यिष्यन्ति मानवाः ॥ २७ पुत्रः पितृवधं कृत्वा पिता पुत्रवधं तथा । निरुद्वेगो बृहद्वादी न निन्दामुपलप्सते ॥ २८ म्लेच्छभूतं जगत्सर्व निष्क्रियं यज्ञवर्जितम् । भविष्यति निरानन्दमनुत्सवमथो तथा ॥ २९ प्रायशः कृपणानां हि तथा बन्धुमतामपि । विधवानां च वित्तानि हरिष्यन्तीह मानवाः ॥ ३० अल्पवीर्यवलाः स्तब्धा लोभमोहपरायणाः । तत्कथादानसंतुष्टा दुष्टानामपि मानवाः ।

C. 3. 13040 B. 3. 190. 31 K. 3. 193. 31

एवंविधं करिष्यन्ति कली शास्त्रविमोहिताः।

 $26^{-a}$ )  $B_{3}$  म्लेच्छभूतं जगत्सवं  $(=29^{a})$ . — °)  $K_{3}$ . 4  $D_{5}$ . 5 यहंयते. — 4) B D (except  $D_{1-3}$ )  $T_{2}$  G विमोहिता: ( $B_{3}$  विलोडिता:);  $T_{1}$   $M_{2}$  विलोपिता:. — After 26,  $B_{3}$   $D_{11}$ .  $n_{2}$   $D_{6}$  ins. :

948\* निम्नेष्वीहां करिष्यन्ति हेतुवादविमोहिताः।

27 G<sub>4</sub> om. 27<sup>ab</sup>. — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>8</sub> D<sub>3</sub> (marg. sec. m. as in text) निम्नेष्टीहां; K<sub>1</sub>. s. 4 B<sub>1</sub>m D<sub>5</sub>m M<sub>2</sub> नि(K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> न) में व्वीहां; B<sub>4</sub> नित्यं कृषि. B<sub>2</sub> निम्ने चापि कृषिव्यंति; S (G<sub>4</sub> om.) न चेष्टि (T<sub>1</sub> श्री:) कारयिष्यंति. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> G<sub>2</sub> धुरि धेनुकां; T<sub>1</sub> M धुरि (T<sub>1</sub> सुर-) धेनवः. — d) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. s) योज (for वाह°).

 ${f 28}$   $^c)\, {f T_1}$  ब्रह्मवादे ;  ${f M_2}$  बृहद्वाची. —  $^d)\, {f D_1}$  उपल्पितते ;  ${f T_1}\,^*$ ल्लिप्सिति ;  ${f T_2}\,\,{f G_2}$ — $^s$  यास्यते.

29 a) Ś1 म्लेशी ; K D2. 3. 5 म्लेस्डी ; Dn2 म्लेंस्ड ; D1 म्लेस्डी ; - b) K3. 4 D1-3. 5 धमें ; T2 G2. 3 जान (for यज्ञ). — c) Dc2 T1 G1 M भविष्यंति. — d) Ś1 K D1-3 निरुत्सवम्; D5 निरुत्साहम् (for अनुस्सवम्). Ś1 K1. 2 अथापि वा; K3. 4 D1-3 T2 G3 अथो तदा; T1 G1 M2 अमंगलं (for अथो तथा). Dc अनुत्सवमसं तदा; G4 अनु-वस्त्वमतो यथा.

30 °) K D1-3 प्रायश्च (for प्रायशः). K1. 2 T2 G2-4 M च; T1 तु (for हि). D5 प्रायश्च कृपणांधानां. — °) Ś1 K1-3 D1-3. 5 विधवानाथः; K4 विविधान्यथः; T1 विधवायाश्च. — °) T1 G4 भवि (for हिं). M हि (for हि]ह).

31 G4 om. (hapl.) 31. — °) K2 Dn D4. 6 स्वल्प (for अल्प ). — °) Ś1 K1. 2 तस्करा दानसंतुष्टाः; Т2 G3 संतुष्टास्तत्कथादानाः. — °) Dc दानवाः; M बांधवाः (for

C. 3. 13040 B. 3. 190. 32 K. 3. 193. 32 परिग्रहं करिष्यन्ति पापाचारपरिग्रहाः ॥ ३१ संघातयन्तः कौन्तेय राजानः पापबुद्धयः । परस्परवधोद्धक्ता मूर्खाः पण्डितमानिनः । भविष्यन्ति युगस्यान्ते क्षत्रिया लोककण्टकाः ॥ ३२ अरिक्षतारो छुब्धाश्च मानाहंकारदिपताः । केवलं दण्डरुचयो भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ३३ आक्रम्याक्रम्य साधूनां दारांश्चेव धनानि च । भोक्ष्यन्ते निरनुक्रोशा रुदतामि भारत ॥ ३४ न कन्यां याचते किश्वन्नापि कन्या प्रदीयते । स्वयंग्राहा भविष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ३५ राजानश्चाप्यसंतृष्टाः परार्थान्मू द्वेतसः । सर्वोपायैर्हरिष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ३६ सर्वोपायैर्हरिष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ३६

म्लेच्छीभृतं जगत्सर्व भविष्यति च भारत।
हस्तो हस्तं परिग्रुपेद्युगान्ते पर्युपिस्थिते ॥ ३७
सत्यं संक्षिप्यते लोकं नरैः पण्डितमानिभिः।
स्थविरा बालमतयो बालाः स्थविरबुद्धयः॥ ३८
भीरवः श्रूरमानीनः श्रूरा भीरुविषादिनः।
न विश्वसन्ति चान्योन्यं युगान्ते पर्युपिस्थिते ॥ ३९
एकाहार्यं जगत्सर्वं लोभमोहच्यवस्थितम्।
अधर्मो वर्धति महान्न च धर्मः प्रवर्तते ॥ ४०
न्नाह्मणाः क्षत्रिया वैश्या न शिष्यन्ति जनाधिप।
एकवर्णस्तदा लोको भविष्यति युगक्षये ॥ ४१
न श्वंस्थति पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं तथा।
भार्या च पतिशुश्रूषां न करिष्यति काचन॥ ४२

32 °) Ś1 K1-8 D5 संपादयंत:; B1 समादाय तु; B1m. 2. 8 Dc Dn D4. 6 समाह्मयंत:; B4 संपात°; T2 G2-4 M2 संघातवंत:. K3. 4 D1-3 तस्मिन्युगे कुरुश्रेष्ठ. — °) K3. 4 Dc D6 M1 °वधे युक्ता. — ¹) B1 पंडिता (for क्षत्रिया). B4 क्षत्रियान्या प्रदीयते.

34 b) B2. 4 Dn D4. 6 G2 चापि (for चैव). — c) K B2 D1-8. 5 T2 G3 भोक्ष्यंति. T2 G2-4 भोशं. — d) T2 (before corr.) G4 इव (for अपि).

35 G4 om. 35. — °) Ś1 K1. 2 G1. 2 M2 स्वयंग्रहा. — d) = 36d, 37d, 39d. Ś1 K D1-8. 5 प्रत्युपस्थिते; B Dn D4. 6 समुप°.

36 D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> om. (hapl.) 36–37. — b) K<sub>1</sub> Dc<sub>2</sub> G<sub>2</sub> M<sub>1</sub> परार्थाः. — G<sub>4</sub> om.  $34^{cd}$ . — d) =  $35^{d}$ , etc. Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub> प्रस्थुपस्थिते; B M<sub>2</sub> समुप्

37 D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> om. 37 (cf. v.l. 36). — ") = (var.) 45°. B<sub>4</sub> चौरभूतं; Dn<sub>2</sub> D<sub>1</sub> म्लेंझी°; S (T<sub>1</sub> om.) चैर°. — b) K<sub>1</sub> जनार्दन; B<sub>2</sub>. 3 Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 न संशय: (for च भारत). — G<sub>4</sub> om. 37°-38b. — °) Ś<sub>1</sub> K B<sub>1-8</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub> हस्ताद्; M<sub>1</sub> हस्ते (for हस्तो). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> B<sub>1</sub> M पर्यमुषद्; B<sub>2</sub> परिमुषन्; G<sub>1</sub> पर्यमुख्णाद्. B<sub>4</sub> न कन्यां याचते कश्चित् (=35°). — °) =35°, etc. Ś<sub>1</sub> K D<sub>8</sub> प्रस्पुपस्थिते; B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn D<sub>1</sub>. 2. 4. 6 M<sub>2</sub> समुप°.

38 G<sub>4</sub> om.  $38^{ab}$  (cf. v.l. 37).  $38^{ab} = (var.) 15^{ab}$ .

39 °) Ś1 K B1 Dc D1-8. b शूरमतय:; T1 शूरवन्मान्य:; M2 शूरमानिन्य: B1m. 2-b Dn D4. b भीरुस्तथा शूरमानी. — b) T1 कूरा (for शूरा). — c) T2 G8 विष्यंति (for विश्वं). — b) =35a, etc. Ś1 K D8. b प्रत्युपस्थित; B ससुपं (B4 पर्यवं).

40 a) Ś1 K1. 2 एककायँ; K3 G1 M2 एकमायँ; B4 एकातापं; D3 M1 एकहायँ; T1 एको नवं; T2 G2-4 नैकमायँ. Dn D4. 6 युगं (for जगत्). — b) Ś1 K D1-3. 5 भविष्यति युगक्षये (cf. 20d, 21d, etc.); T2 G3 लोभमोहविवर्जितं. — c) K3 B Dn D2. 4-6 वर्धते; Dc वर्तते. Ś1 K D1. 8 तदा (K4 नित्यं); B Dc Dn D2. 4. 6 तत्र; D5 तस्मिन् (for महान्). — d) B D (except D1-3. 5) तु; T1 G1.2. 4 [अ]त्र (for च). Ś1 B2 D3 M1 प्रवर्धते; D6 विवर्धते. K4 दानं धर्मश्च हीयते.

41  $^a$ ) =  $18^a$ .  $G_4$  ब्राह्मणक्षत्रियविशः. -  $^b$ )  $K_4$   $D_5$  विनक्ष्यंति;  $D_5$  विनक्ष्यंति (for न शिष्यन्ति).  $S_1$   $K_{1.4}$   $B_2$ .  $_4$  नराधिप;  $B_1$  ( $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$ 

42 G4 om. 42<sup>a</sup>-45<sup>b</sup>. — a) M2 ये (for न). K1. 2 D1 क्षम्यति; T G रक्षति; M2 नंक्ष्यति. — b) T1 प्रति (for तथा). — c) K3. 4 B D M1 भार्योः. B1 न (for च). — d) K3. 4 B4 Dc Dn D1-5 M न करिष्यंति काश्चन (B4

<sup>— °)</sup> Dca Dna संक्षेप्स्यते; Dna Da संक्षिप्स्यते. — °) Ga बालबुद्धशाख्याः

ये यवाना जनपदा गोधूमानास्तथैव च।
तान्देशान्संश्रयिष्यन्ति युगान्ते पूर्यपस्थिते ॥ ४३
स्वैराहाराश्र पुरुषा योषितश्र विशां पते ।
अन्योन्यं न सिह्प्यन्ति युगान्ते पूर्यपस्थिते ॥ ४४
म्लेच्छभ्तं जगत्सर्वं भविष्यति युधिष्ठिर ।
न श्राद्धैहिं पितृंश्रापि तर्पयिष्यन्ति मानवाः ॥ ४५
न कश्चित्कस्यचिच्छ्रोता न कश्चित्कस्यचिद्धुरुः ।
तमोग्रस्तस्तदा लोको भविष्यति नराधिप ॥ ४६
परमायुश्च भविता तदा वर्षाणि षोडश ।
ततः प्राणान्विमोक्ष्यन्ति युगान्ते पूर्यपस्थिते ॥ ४७
पश्चमे वाथ षष्ठे वा वर्षे कन्या प्रस्यते ।
सप्तवर्षाध्वर्षाश्च प्रजास्यन्ति नरास्तदा ॥ ४८

पत्यौ स्त्री तु तदा राजनपुरुषो वा स्त्रियं प्रति ।
युगान्ते राजशार्द् त तोषम्रपयास्यति ॥ ४९
अल्पद्रव्या वृथालिङ्गा हिंसा च प्रमविष्यति ।
न कश्चित्कस्यचिद्दाता भविष्यति युगक्षये ॥ ५०
अद्दश्र्ला जनपदाः शिवश्र्लाश्चतुष्पथाः ।
केशश्र्लाः स्त्रियश्चापि भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ५१
मलेच्छाः क्र्राः सर्वभक्षा दारुणाः सर्वकर्मसु ।
भाविनः पश्चिमे काले मनुष्या नात्र संश्चयः ॥ ५२
क्रयविक्रयकाले च सर्वः सर्वस्य वश्चनम् ।
युगान्ते भरतश्रेष्ठ वृत्तिलोभात्करिष्यति ॥ ५३
ज्ञानानि चाष्यविज्ञाय करिष्यन्ति क्रियास्तथा ।
आत्मच्छन्देन वर्तन्ते युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ५४

C. 3. 13064 B. 3. 190. 55

 $Dc_1\ D_1$  कश्चन;  $Dc_2$  किंश्चन;  $D_n$  संक्षये );  $B_{1-3}\ D_6$  करिष्यंति न काश्चन (  $B_1$   $^{\circ}$ ति कदाचन ).

43  $G_4$  om. 43 (cf. v.l. 42). —  $^a$ ) Dc यवार्था;  $G_{1.2}$   $M_2$  यवानां. —  $^b$ )  $G_{1.2}$  गोधूमानां  $\pi^{\circ}$ . —  $^d$ ) =  $35^d$ , etc.  $\acute{S}_1$   $K_{1.2.4}$   $D_{3.5}$  प्रत्युपस्थिते;  $K_3$   $B_1$   $D_2$   $M_1$  समुप $^{\circ}$ ;  $B_4$  पर्यव $^{\circ}$ .  $D_1$  नीलीन्द्रंग्यश्च सर्वदा.

44 G<sub>2</sub> om. 44 (cf. v.l. 42). — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub>. 4 B D (except Dn<sub>3</sub> D<sub>3</sub>. 5) G<sub>1</sub> M स्वेराचाराः. — T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om.  $44^{cd}$ . — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> नोत क्षंस्यंति; K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 न क्षमिच्यंति; M<sub>2</sub> न च क्षंस्यंति (for न सहिष्यन्ति). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>3</sub>. 5 प्रत्युपस्थिते; B<sub>1</sub>. 3 Dc M<sub>2</sub> समुप°.

45 K<sub>3</sub>. 4 D<sub>3</sub> G<sub>4</sub> om. 45<sup>ab</sup> (for G<sub>4</sub>, cf. v.l. 42).
— ") = (var.) 37°. Śi Ki B<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> Di. 2. 5 म्लेडी-(Dn<sub>2</sub> म्लेडि-)भूतं. — b) B<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 5 युगक्षये;
B<sub>4</sub> च भारत (for युधि°). Di युगांते पर्युपस्थिते (=35°, etc.). — °) K<sub>3</sub> आह्रैश्न; Di. 2 आह्रेन. K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> न आह्रै-देंवताश्चापि; B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 न आह्रैस्तर्पयिष्यंति; T G<sub>2-4</sub> M<sub>2</sub> आह्रेन (Ti M<sub>2</sub> "ह्वेने) देवान पितृन; Gi आह्रेने च पितृन्देवान; M<sub>1</sub> आह्रेदेंवान च पितृन्. — d) B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 देवतानीह (Dc °नि च) मानवा:.

46 °) D1. 2 शिष्यो (for श्रोता). — <sup>cd</sup>) B2. 3 D (except D1-3) जना (for नरा ). S (except T2 G2. 3) तमोश्रस्तास्तदा लोका भविष्यंति नरा .

47 °) S भवति (for भविता). Dc भवितायुश्च परमस्. — b) K4 नव- (for तदा). — c) Ds विमोक्ष्यंते. — d) = 35<sup>d</sup>, etc. Śi K Di. s. s प्रत्युपस्थिते; Bi-s Dn D4. c समुप°; В₄ पर्यव°.

48  $^a$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_{1-3}$   $\acute{D}_{62}$   $\acute{D}_5$  पंचमेप्यथ वा ( $\acute{K}_3$   $\acute{D}_6$  में वाथ वा;  $\acute{D}_{61}$  में वा तथा) षष्टे. —  $^b$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_{1-2}$   $\acute{M}$  प्रजास्पते;  $\acute{K}_3$   $\acute{D}_{8-6}$   $\acute{G}_1$  प्रजायते;  $\acute{K}_4$  प्रयास्पति. —  $^d$ )  $\acute{B}_3$   $\acute{T}_1$   $\acute{M}$  तथा (for तदा).  $\acute{K}_4$   $\acute{D}_1$ . 3. 5 प्रजनि( $\acute{D}_3$   $^a$ 2) ध्यंति वै नराः.

49 4) B4 S पत्यौ (G1 M °तौ) पत्नी (for पत्यौ स्त्री तु). D3 न (for तु). — 6) B4 पुरुषज्याझ; T2 G3. 4 नरशार्द्छ. — 4) D3 सतोषं; T1 न दोषं (for न तोषं). B4 उपगच्छति.

 $50^{-a}$ )  $D_b$  अद्भव्या च (for अल्पद्रन्या). S (except  $M_1$ ) अल्पद्रन्यो नृथालिंगः. —  $^b$ )  $T_1$   $G_1$ .  $_4$   $M_2$  हिसां. S प्रचरिष्यति.

51 = (var.). 3. 186. 36. — Dn3 G4 om. (hapl.) 51. — a) Ś1 K1. 2 अहशीला. — b) Ś1 K1. 2 शवशीलाश्च. K1. 2 चतुष्पदाः. — a) B1 भविष्यंति (for स्नियं). T2 G2. 3 M1 चैव (for चापि). Ś1 योषितः केशशीलाश्च; K D1-3. 5 T1 G1 प्रमदाः केशशूलाश्च (K1. 2 शीलाश्च; K4 D6 श्चूलिन्यः). — a) Dc1 युगे युगे (for युगक्षये). B1 स्निय-श्चानागते युगे.

52 °) B1 G1 म्लेच्छा: शूरा: ; B2. 4 Dn D4. 6 म्ले (Dn2 म्लें)च्छाचारा: ; D1 म्लेंच्छा: कूरा: Dc D1 सर्वभक्ष्या. — °) S1 K1. 2 मानवा (for मनुजा). T1 G1 मनुजा मनुजर्षभ (G1 °जाधिप).

53 b) K4 कांचनं; B3. 4 S वंचनां. — d) B D (except D1-3. 5) वित्तलोभात्. K4 हरिष्यति; G4 भविष्यति. 54 c) Ś1 K2 विज्ञाय (for [अ]विज्ञाय). — b) Ś1 K1. 2 कारयंति; Dc करिष्यति. K4 D3 तदा क्रियाः; S

C. 3. 13064 B. 3. 190. 56 K. 3. 193. 56 स्वभावात्क्र्रकर्माणश्चान्योन्यमिशङ्किनः ।
भवितारो जनाः सर्वे संप्राप्ते युगसंक्षये ॥ ५५
आरामांश्वेव वृक्षांश्व नाश्चिष्यन्ति निर्व्यथाः ।
भविता संक्षयो लोके जीवितस्य च देहिनाम् ॥ ५६
तथा लोभामिभूताश्च चरिष्यन्ति महीमिमाम् ।
ब्राह्मणाश्च भविष्यन्ति ब्रह्मस्वानि च शुक्जते ॥ ५७
हाहाकृता द्विजाश्वेव भयाती वृषलादिताः ।
ब्रातारमलभन्तो वै अमिष्यन्ति महीमिमाम् ॥ ५८
जीवितान्तकरा रौद्राः कृराः प्राणिविहिंसकाः ।
यदा भविष्यन्ति नरास्तदा संक्षेप्सते युगम् ॥ ५९
आश्रयिष्यन्ति च नदीः पर्वतान्विषमाणि च ।

प्रधावमाना वित्रस्ता द्विजाः कुरुकुलोद्वह ॥ ६० दस्युप्रपीडिता राजन्काका इव दिजोत्तमाः । कुराजिभश्च सततं करभारप्रपीडिताः ॥ ६१ धेर्यं त्यक्त्वा महीपाल दारुणे युगसंक्षये । विकर्माणि करिष्यन्ति श्रद्धाणां परिचारकाः ॥ ६२ श्रद्धा धमं प्रवक्ष्यन्ति ब्राह्मणाः पर्युपासकाः । श्रोतारश्च भविष्यन्ति प्रामाण्येन व्यवस्थिताः ॥ ६३ विपरीतश्च लोकोऽयं भविष्यत्यधरोत्तरः । एड्कान्पूजयिष्यन्ति वर्जयिष्यन्ति देवताः । श्रद्धाः परिचरिष्यन्ति न द्विजान्युगसंक्षये ॥ ६४ आश्रमेषु महर्षीणां ब्राह्मणावसथेषु च ।

(except G<sub>1</sub> M<sub>1</sub>; G<sub>2</sub> inf. lin.) क्रियास्तदा. — °) Ś<sub>1</sub> कुर्वेति; K<sub>8</sub>. 4 D<sub>2</sub>. 3 G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> वर्ततो; M<sub>1</sub> वर्धते. — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> पर्यवस्थिते; K<sub>4</sub> D<sub>8</sub>. 4 प्रस्युप<sup>\*</sup>; B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 समुप<sup>\*</sup>.

55 °)  $K_8$  D1. 8.5 स्वभावकूर°. — °)  $K_8$  Dn D4. 6 अभिशंसिन:;  $K_8$  T  $K_8$  अभिशंकिताः. — °)  $K_8$  भावितारो.  $K_8$  नरा राजन् (for जनाः सर्वे). — °)  $K_8$  प्राप्ते च (for संप्राप्ते).  $K_8$  Dn D6 G1 संप्राप्ते नु (D6 वै;  $K_8$  ;  $K_8$  प्राप्ते ने

. 56 °) K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> M<sub>2</sub> आरामाञ्च. K<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub> चैत्य-(for चैव). M<sub>1</sub> चैत्यान् (for चृक्षान्). — b) K<sub>4</sub> नाशियष्यति सर्वथा. — c) B Dn D<sub>4</sub>. 6 संशयो (for संक्षयो). — d) B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 हि (for च).

57 <sup>a</sup>) K. D. यथा (for तथा). — b) T1 भवि<sup>a</sup> (for चिरं). N भविष्यंति नरा नृप (Dc नराधिप). — c) B Dc Dn D. 6 T1 M ब्राह्मणांश्च. B Dc Dn D. 6 G1 हनिष्यंति; Ds क्षयि<sup>a</sup>; T1 M वधि<sup>a</sup>. — d) G1 [अ]पि (for च). B. G. M. भोक्ष्यते (for भुक्षते). S1 K1-3 ब्राह्मणस्त्रो (K2. 3 श्चो)-पजीविन:; K4 B1-3 D ब्राह्मणस्त्रो (Dc D. श्चो)पभोगिन:; T1 ब्राह्मणाञ्चानि भंजते.

58  $^{a}$ )  $K_{3}$   $M_{1}$  हाहाभूता;  $D_{2}$  हाहा कृत्वा. —  $^{a}$ )  $K_{4}$   $T_{1}$  भवि $^{\circ}$  (for भ्रमि $^{\circ}$ ).  $T_{2}$  G विद्वविष्यंति गामिमां ( $G_{1}$  भविष्यंति महीसुराः).

59 ab) B2. 3 Dc Dn D4. 6 S (except G1 M2) transp. रीद्रा: and क्र्रा:. B1 क्षुद्रा: (for क्र्रा:). Ś1 K2 प्राणिविहिंसका:; D1-3 प्राणिविहिंसि(D3 हंस)का:; T2 G2-4 प्राण्युपहिंसका:. B4 प्राणिनां हिंसकास्तथा; D5 प्राणिनां च विहिंसकाः. — After 59ab, K4 reads 63ab. — d) D5 संक्षिप्स्यते; S संप्रस्थते. K3 D4 सुखं; K4 B3 D1-3 कलि:; D5 जगन् (for युगम्).

60 °) S (except G<sub>1</sub>) नदीं. S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 3 आश्रयंति नदीश्चेत. — b) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> विषमानिष (for विषमाणि च). — c) D<sub>1</sub>. 2 प्रवाध्यमाना; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3 वृथा(G<sub>1</sub> प्रिया)वमाना. — d) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> प्रजा: (for द्विजा:).

61 °)  $K_4$   $D_{3.5}$  दस्युप्रपीडनाद्वाजन् ( $D_6$  °द्वाज्ञः); B  $D_6$   $D_1$   $D_4$   $G_5$   $G_7$  दस्युभिः पीडिता ( $B_4$  दंडप्रपीडिता) राजन् . —  $B_7$   $B_7$   $B_7$   $B_8$   $B_8$ 

62 °) T<sub>1</sub> वैरं (for धेर्यं). G1 कृत्वा (for त्यक्त्वा). — °) G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> चरि (for करि °). — °) T<sub>2</sub> G शूदान्न .

63 K4 reads 63ab after 59ab. — a) K4 D8. 8 S (except M1) धर्मान् (for धर्म). D1. 2 करिड्यंति; G4 प्रचक्ष्यन्ति; M1 प्रवक्ष्यंते. — b) S1 K1. 2 ब्राह्मणाः परिचारकाः; Dc on: पर्युपासते; S न द्विजा युगसंक्षये. — G4 om. 63cd. — d) K2 प्रमाणेन.

64 a) Śi Ka Dca Dna कालो (for लोको). — b) Śi Ka Ds Ti Gi Mi [अ]धरोत्तरं; Ta Ga-4 नरोत्तम. — After 64ab, M ins.:

949\* धर्माचारपरिञ्रष्टा लोभमोहसमन्विताः।
[ M2 भ्रष्टो लोभाचारसमन्वितः.]

— °) K1. 2 D1 ऐड्कान्; K8 D4 एड°; K4m गोखलान्; T1 जाल्कान्; T2 G2. 3 M जाळू°; G1 जाळ्य°; G4 जळू (cf. v.l. 66). G2 प्रायिष्यंति. — d) S1 K1-8 D6 नार्च (for वर्ज °). — °) D6 श्रुद्धान्. T1 G1 M श्रुद्धानिसमिव (T1 °विदि)ष्यंति; T2 G2-4 श्रुद्धाश्च प्रस्विष्यंति. — ') D6 ते (for न). Dn8 D6 S (except M2) द्विजाः. K D1 उप (for युग °).

देवस्थानेषु चैत्येषु नागानामालयेषु च ॥ ६५
एड्रकचिह्वा पृथिवी न देवगृहभूषिता ।
भविष्यति युगे श्लीणे तद्युगान्तस्य लक्षणम् ॥ ६६
यदा रौद्रा धर्महीना मांसादाः पानपास्तथा ।
भविष्यन्ति नरा नित्यं तदा संश्लेप्सते युगम् ॥ ६७
पुष्पे पुष्पं यदा राजन्फले फलमुपाश्रितम् ।
प्रजास्यति महाराज तदा संश्लेप्सते युगम् ॥ ६८
अकालवर्षी पर्जन्यो भविष्यति गते युगे ।
अक्रमेण मनुष्याणां भविष्यति तदा क्रिया ।
विरोधमथ यास्यन्ति वृषला ब्राह्मणैः सह ॥ ६९
मही म्लेच्छसमाकीणी भविष्यति ततोऽचिरात् ।
करभारभयाद्विप्रा भजिष्यन्ति दिशो दश्च ॥ ७०

निर्विशेषा जनपदा नरावृष्टिभिरिद्ताः।
आश्रमानिभिपत्स्यन्ति फलमूलोपजीविनः॥ ७१
एवं पर्याकुले लोके मर्यादा न भविष्यति।
न स्थास्यन्त्युपदेशे च शिष्या विश्रियकारिणः॥ ७२
आचार्योपनिधिश्चेव वत्स्यते तदनन्तरम्।
अर्थयुक्त्या प्रवत्स्यन्ति मित्रसंगन्धिवान्धवाः।
अभावः सर्वभृतानां युगान्ते च भविष्यति॥ ७३
दिशः प्रज्वलिताः सर्वा नक्षत्राणि चलानि च।
ज्योतींपि प्रतिकृलानि वाताः पर्याकुलास्तथा।
उल्कापाताश्च बहवो महाभयनिदर्शकाः॥ ७४
षद्भिरन्यैश्च सहितो भास्करः प्रतिपिष्यति।
तम्रलाश्चापि निर्हादा दिग्दाहाश्चापि सर्वशः।

C. 3. 13087 B. 3. 190. 78 K. 3. 193. 78

<sup>65</sup> b) T1 द्विजानामालयेषु च.

**<sup>66</sup>** <sup>a</sup>) K1. 2 ऐड्क ; S जाळूक (cf. v.l. 64). — b) S1 K1. 2 ° भूषणा; D1. 2 ° भूमिका (for भूषिता). — c) Dc1 G1. 2. 4 M1 भविष्यंति.

<sup>67</sup> a) T<sub>2</sub> G<sub>1.8.4</sub> यथा (for यदा). B<sub>2</sub> कर्महीना; T<sub>1</sub> गुणैर्हीना. — b) Dc मत्स्यादा:; T<sub>1</sub> मांसाशाः. T<sub>1</sub> पशव (for पानपा°). — c) S<sub>1</sub> K D<sub>1-8.5</sub> पापास (for नित्यं). — d) S (except G<sub>1</sub>) संपत्स्यते (for संक्षे°). K<sub>3</sub> सुखं; D<sub>3</sub> कल्टि:; D<sub>4</sub> जगत् (for युगम्).

<sup>68</sup> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om. (hapl.) 68. — a) Dn D<sub>4</sub>. 6 transp. पुष्पे and पुष्पं. D<sub>5</sub> महाराज (for यदा राजन्). — b) B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) फले वा फलमाश्रितं. — c) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> जनिष्यते; D<sub>2</sub> जनिष्यते; D<sub>5</sub> जनिष्यति (for प्रजा<sup>2</sup>). G<sub>1</sub> M नरश्रेष्ठ (for महा<sup>2</sup>). G<sub>2</sub>. 4 प्रजायते नरश्रेष्ठ. — d) S (T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om.) संपत्स्यते (for संक्षेप्स्यते). K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 3 कलिः; D<sub>5</sub> जगत; G<sub>1</sub> कृतं (for स्माम).

<sup>69</sup> G4 om. 69abcd. — b) K1. 2 B1 D5 T G (G4 om.) युगक्षये; B2 (by transp.) युगे गते; Dc M2 युगे युगे. — d) K2. 4 B D (except D1. 5) G1 भविष्यंति तदा क्रियाः (G1 क्षयाः). — e) G1 क्रियाविरोधं यास्यंति. — f) T2 G2-4 M1 (sup. lin. as in text) ब्राह्मणा वृष्ठैः सह.

<sup>70 °)</sup> B1-8 Dc Dn Ds. 4. 6 म्ले (Dn. म्लें) छजना कीणां; B4 G2 म्लेंछगणां; T1 G1 M म्लेंछकुलां. — b) B1 T1 तदाचिरात; D1 युगक्षये. — d) Ś1 K1. 2. 4 B1 D2. 8. 5 गिम ं; K3 D1 निशं; Dc2 विसं; T G विजि (G1

द्रवि°) (for भजि°). — After 70, S ins.:

<sup>950\*</sup> अन्यायवर्तिनश्चापि भविष्यन्ति नराधिपाः।

<sup>71</sup>  $^{b}$ ) Śi K3. 4  $^{b}$  D1-6 तदा विष्टि(Śi विद्धि; K3  $^{b}$  D1. 3 वृष्टि)करादिता:; K1. 2  $^{b}$  B Dn तथा वि(B1. 2 वृ)ष्टिकरा ; Dc यदा विष्टिकरा ; T1 G1 M अनावृष्टिभिर(G1 भया)दिता:  $^{c}$   $^{c}$  B2-4 Dn D4. 6 उपलप्संति; Dc D2 अभिपश्यंति; T1 नाभिपत्संति; M2 अभिवत्संति.  $^{d}$  K4 D1. 2 वृषला ब्राह्मणे: सह (=69 $^{f}$ ).

<sup>72</sup> After 72°, S (except G4) ins.:

<sup>951\*</sup> ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः परित्यक्ष्यन्ति सिक्क्याम्।
— °) Śi Ki. 2 देशे तु; K3 T2 G1. 3. 4 देशेन (for देशे च).

<sup>73</sup> a) T<sub>2</sub> G आचार्योपाधिन(G<sub>1</sub> °पचिति)श्चैव. — ³) B<sub>2</sub>. s Dn D<sub>3</sub>. s सत्स्वेते; Dc D<sub>4</sub> वर्त्स्वेते; D1 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. s वत्स्वेते; D<sub>5</sub> विद्यते. — °) K<sub>1</sub>. 4 D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> अर्थयुक्ताः; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> °युक्तान्. K<sub>1</sub> भविष्यंति; S (except T<sub>1</sub> M<sub>1</sub>) प्रपत्स्वंति. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 अभावः सर्वभावानां; Dc स्वभावः सर्वभृतानां. — ¹) B D (except D<sub>1</sub>. 8. 5) सं (for च).

<sup>74</sup> b) B (B<sub>1</sub> marg.) D (except D<sub>1-8</sub>) [अ]प्रभाणि च (B<sub>1</sub> orig. चराणि च); T<sub>1</sub> दिशो दश; T<sub>2</sub> G जलानि च (for चलानि च). — c) S<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. 5 ज्योतींषि प्रतिलोगानि; B<sub>1.3</sub> D<sub>2</sub> S प्रधूपितानि ज्योतींषि. — G<sub>4</sub> om. 74°-75°. — 1) S<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 G<sub>1</sub> निदर्शनाः.

<sup>75</sup> G4 om. 75<sup>abcd</sup> (cf. v.l. 74). — b) Ds अत-पिष्यति भास्कर: (by transp.). — c) B4 उल्काश्चापि सनिद्वादा. — d) K1. 2 निर्दाहा ; G2 दीनाभा (for दिग्दा-

C. 3. 13087 B. 3. 190. 79 K. 3. 193. 78 कबन्धान्तहिंतो भानुरुद्यास्तमये तदा ।। ७५
अकालवर्षी च तदा भविष्यति सहस्रदृक् ।
सस्यानि च न रोक्ष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ।। ७६
अभीक्ष्णं क्र्रवादिन्यः परुषा रुदितिप्रयाः ।
भर्तृणां वचने चैव न स्थास्यन्ति तदा स्त्रियः ॥ ७७
पुत्राश्च मातापितरौ हनिष्यन्ति युगक्षये ।
सद्यिष्यन्ति च पतीन्स्रियः पुत्रानपाश्चिताः ॥ ७८
अपर्वणि महाराज सूर्यं राहुरुपैष्यति ।
युगान्ते हुतश्चक्चापि सर्वतः प्रज्वलिष्यति ॥ ७९
पानीयं भोजनं चैव याचमानास्तदाध्वगाः ।

न लप्सन्ते निवासं च निरस्ताः पथि शेरते ॥ ८० निर्घातवायसा नागाः शकुनाः समृगद्विजाः । रूक्षा वाचो विमोक्ष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ८१ मित्रसंबन्धिनश्चापि संत्यक्ष्यन्ति नरास्तदा । जनं परिजनं चापि युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ८२ अथ देशान्दिशश्चापि पत्तनानि पुराणि च । क्रमशः संश्रयिष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ८३ हा तात हा सुतेत्येवं तदा वाचः सुदारुणाः । विक्रोशमानश्चान्योन्यं जनो गां पर्यटिष्यति ॥ ८४ ततस्तुमुलसंघाते वर्तमाने युगक्षये ।

हा°). —  $T_2$   $G_3$  om.  $75^e$ – $76^d$ . — °)  $K_{8.4}$   $D_{1-3.5}$  कवंधांतरितो. — ') B D (except  $D_{1-3}$ )  $M_2$  °स्तमने; G ( $G_3$  om.) °स्तमयो.  $K_1$  यथा;  $K_2$   $D_5$  G ( $G_4$  om.) तथा;  $G_4$   $G_5$   $G_6$  ( $G_4$  om.)  $G_7$   $G_8$   $G_8$   $G_8$   $G_9$   $G_9$ 

76 T<sub>2</sub> G<sub>3. 4</sub> om. 76 (for T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> cf. v.l. 75). — <sup>a</sup>)
BD (except D<sub>1-3. 5</sub>) भगवान् (B<sub>4</sub> पर्जन्य:) (for च तदा).
— <sup>b</sup>) G<sub>1. 2</sub> युगक्षचे (for सहस्र<sup>a</sup>). — <sup>c</sup>) G<sub>1</sub> रोहंति.
— <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>3. 5</sub> प्रत्यु<sup>a</sup>; T<sub>1</sub> M समु<sup>a</sup> (for पर्यु<sup>a</sup>). G<sub>1</sub> संप्राप्ते च युगक्षचे.

77 a)  $T_1$   $G_4$  अमीक्ष्ण. De कर्म (for क्र्र). b)  $K_1$  B  $D_1$ . a  $G_1$ . a  $G_2$   $G_3$   $G_4$   $G_4$ :  $G_4$ :

78  $G_4$  om.  $78^{ab}$ . —  $^b$ )  $K_1$   $M_1$  हरिष्यंति;  $T_1$  भवि $^\circ$ ;  $T_2$   $G_2$ .  $_3$  न रक्षंति. —  $^c$ )  $T_1$  नादरिष्यंति (for सूद्यि $^\circ$ ).  $G_1$  पश्चन् ;  $M_1$  पति. —  $^d$ )  $S_1$   $K_4$   $D_1$ .  $_2$   $G_1$   $M_1$  उपाश्चिताः;  $T_2$   $G_2$ – $_4$  उपासिताः.

79  $^{b}$ )  $K_{2-4}$   $D_{3..5}$  S उपेष्यति;  $D_{1..2}$  ग्रसि $^{\circ}$ . —  $^{c}$ )  $K_{3..4}$   $B_{4}$   $D_{1-3..5}$   $M_{2}$  क्षयांते (for युगान्ते).  $K_{2..3}$   $D_{12..13}$   $D_{3}$  वापि (for चापि). —  $^{d}$ )  $B_{4}$  प्रभविष्यति.

80 G4 om. 80. — a) BD (except D1-3. 5) चापि (for चैंब). — b) K1. 2 D5 T1 M1 तथा (for तदा). T2 G1-8 नरा: (for [अ]ध्वगा:). K3. 4 D1-3 याचमानस्तथाध्वगः. — c) Ś1 K1. 2 T1 G1 लप्यंति; K3 लप्यति; K4 D1-8 लप्यते. T1 G1 निवासांश्च. — d) K3. 4 D1-8 निरस्तः. K8. 4 D1. 5 शेष्यते.

81 D<sub>3</sub> om. 81°-82°. — °) K<sub>1. 3. 4</sub> Dc Dn<sub>3</sub> D<sub>1. 2. 6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M निर्घाता (for निर्घात-). T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> निरस्ता

वायुना गाव:. — b) K4 D2 शकुंता: (for शकुना:). — d)
K8. 4 D6 प्रत्यु°; B1 समु° (for पर्यु°).

82 D<sub>3</sub> om. 82<sup>ab</sup> (cf. v.l. 81); K<sub>3</sub> M<sub>2</sub> om. (hapl.) 82-83; G<sub>4</sub> om. (hapl.) 82. — a) T<sub>2</sub> G<sub>2.3</sub> मित्रान् (for मित्र). D<sub>1</sub> सर्वान् (for चापि). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2.4</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1.2.5</sub> नरा: संखज्य देरते; S (G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> om.) संखजंति नरास्तथा (G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> °<sub>दा)</sub>. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2.4</sub> D<sub>2.3.5</sub> दारान्; D<sub>1</sub> खेदात्; T<sub>2</sub> G<sub>2.3</sub> जन: (for जनं). Dc T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> परिजनञ्ज. T G (G<sub>4</sub> om.) चैव (for चापि). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>4</sub> D<sub>2.3.5</sub> प्रत्यु°; B<sub>1</sub> D<sub>2</sub> समु (for पर्यु°). T G<sub>2.3</sub> M<sub>1</sub> सत्यं च युग-संक्षये; G<sub>1</sub> संखजंति युगक्षये.

83 Ś1 K<sub>1-8</sub> M<sub>2</sub> om. 83 (Ś1 K<sub>1</sub>. 2 hapl.; for K<sub>8</sub> M<sub>2</sub> cf. v.l. 82). — <sup>a</sup>) T G<sub>2</sub>. 3 देशा. K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 S (M<sub>2</sub> om.) चैव (for चापि). — <sup>b</sup>) B1 वनानि च (for पत्तनानि). T1 वनानि; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> [आ]पणानि (for पुराणि). — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> संरु (for संश्व°). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub>. 5 प्रस्यु ; B1. 4 M<sub>1</sub> ससु (for प्यु °).

84 G4 om. 84-85. — ") Ś1 K2-G1 सुतेस्थेव; B4 आतरिति. — ") K1 D1 G2 M2 विक्रोशमाना". — ") Ś1 K1. 2 Dc2 जनीघ: (for जनो गां). T2 G2. 3 जनोयं प्रविद्यति; G1 परितप्संति भारत. — T G M1 (om. line 2) ins. after 84 (G4, which om. 84, ins. line 2 only after 83):

952\* भोवादिनस्तथा शूद्धा ब्राह्मणाः प्राकृतप्रियाः। पाषण्डजनसंकीणां भविष्यन्ति युगक्षये।

85 G4 om. 85 (cf. v.l. 84); T2 G2.3 om. (hapl.) 85<sup>ab</sup>. — a) M1 लोके (for ततस्). D2.3 तुमल ; T1 तुमलसंयुक्ते. — b) Ś1 K1-8 B1.4 Dc2 D3 T1 M2 जन (for युग°). — c) T1 विज्ञातिपूर्वको लोकं. — d) B1

द्विजातिपूर्वको लोकः क्रमेण प्रभविष्यति ॥ ८५ ततः कालान्तरेऽन्यस्मिन्पुनलींकविद्यद्वये । भविष्यति पुनर्दैवमनुकूलं यद्दव्छया ॥ ८६ यदा चन्द्रश्च स्वर्थश्च तथा तिष्यबृहस्पती । एकराशौ समेष्यन्ति प्रपत्स्यति तदा कृतम् ॥ ८७ कालवर्षी च पर्जन्यो नक्षत्राणि शुभानि च । प्रदक्षिणा ग्रहाश्चापि भविष्यन्त्यनुलोमगाः । क्षेमं सुभिक्षमारोग्यं भविष्यति निरामयम् ॥ ८८ कल्किर्विष्णुयशा नाम द्विजः कालप्रचोदितः । उत्पत्स्यते महावीयी महाबुद्धिपराक्रमः ॥ ८९

संभूतः सम्भलग्रामे ब्राह्मणावसथे शुभे।
मनसा तस्य सर्वाणि वाहनान्यायुधानि च।
उपस्थास्यन्ति योधाश्र शस्त्राणि कवचानि च॥९०
स धर्मविजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति।
स चेमं संकुलं लोकं प्रसादग्रुपनेष्यति॥९१
उत्थितो ब्राह्मणो दीप्तः क्षयान्तकृदुदारधीः।
स संक्षेपो हि सर्वस्य युगस्य परिवर्तकः॥९२
स सर्वत्र गतान्क्षुद्रान्ब्राह्मणेः परिवारितः।
उत्सादयिष्यति तदा सर्वान्मलेच्छमणानिद्वजः॥९३

C. 3. 13106 B. 3. 190. 97 K. 3. 193. 98

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८८॥

ं संभविष्यति ;  $D_2$ . ३ न भवि ;  $T_2$   $G_2$ . ३ प्रपति .  $D_5$  विक्रमेण भविष्यति ;  $G_1$  क्रमशः प्रपतिष्यति.

86 °) Ś1 K1. 2 G1. 4 तिस्मन् (for Sन्यस्मिन्). — b) T2 (before corr.) लोक: प्रसिध्यति; T2 (after corr.) G2-4 लोकप्रसिद्ध्ये. — c) A few MSS. पुनरेवम्. G1 भविष्यंति पुन: सर्वे. — d) G1 नरा दैवं (for अनुकूलं).

87 °) D5 यावच; G4 यथा (for यदा). Dc1 Dn D4. 6 transp. चंद्र: and सूर्यः. — b) B1 तदा; D1 G2 यदा; G4 यथा (for तथा). K2 Dn2 तिष्यं बृहस्पितः; K4 (marg. sec. m.) D1. 5 (marg.) M1 ग्रुक्रबृहस्पती; De तिष्यं बृह°; G1 ग्रुक्रो बृहस्पितः. — c) S1 K1-8 D1 एकरात्रे (K2 D1 °त्रौ); D8 एकरात्रीं. — D2 om. (hapl.) from न्ति up to भविष्य in 88<sup>d</sup>. — d) S1 D8 प्रवस्यंति; K1 Dc2 प्रपत्स्यंति; K3 प्रवत्स्यति; B2 D1 M1 भविष्यति; T G2.3 संपत्स्य(T1 °त्स्यं)ति. G1 M2 तदा संपत्स्यते कृतं.

88 D<sub>3</sub> om. up to भविष्य in 88<sup>d</sup> (cf. v.l. 87).
— cd) Ś1 K D1-3. в चैव (for चापि). Ś1 K1. 2 च
लोमशः; B4 सुखावहाः (for [अ] जुलोमगाः). T2 G दक्षिणानि
भविष्यंति पूज(G1 प्रजा)यंतः परस्परं (see below). — For
88<sup>cd</sup>, T1 M subst.:

953\* दक्षिणानि भविष्यन्ति प्रहाश्चाप्यनुलोमगाः। प्रदक्षिणा भविष्यन्ति पूजयन्तः परस्परम्।

-1)  $D_2$   $M_1$  भविष्यंति.  $B_4$  न संशयः;  $G_1$  तदा कृतं (for निरामयम्).

89 °) B Dn1. n3 D4-6 S (except G1) कल्की. K3 D4 विष्णुयशो. — °) D1 °प्रयो°; D5 °प्रणो° (for °प्रचो°). — °) K4 Dc D3 S (except T1 G1) उत्पत्स्यति. D5 महाबाहुर्. — °) K3 D5 °बल °.

90  $^a$ )  $G_1$  संभ्रतः.  $K_{1.4}$   $D_{1.2}$  शंभलग्रामे;  $K_2$  संवरु°; T  $G_{2-4}$   $M_2$  शंबळ°;  $G_1$  संगळ°;  $M_1$  शंभळ°. — After  $90^{ab}$ , S ins.:

954\* महात्मा वृत्तसंपन्नः प्रजानां हितकृत्रुप्।

— ") T<sub>1</sub> सुबहून्यायुधानि च; G<sub>1</sub>. 2. 4 बहुनानायुधानि च. — G<sub>2</sub> om. (hapl.) 90°'. — ") K<sub>3</sub> सूताश्च; Dc योधांश्च; T<sub>1</sub> योगं च; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>4</sub> योगेश्च; G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> योगाश्च.

91 ") Śi स सर्व'; B2 स्वधमें. Ti Gi Mi राजन् (for राजा). — ") Di. 2 महायशा: (for भवि'). — ") Bi S सकलं (for संकुलं). Śi Ki. 2 स एवेदं कुलं सर्व; Ks. 4 Di-s. 5 स चेदं संकुलं सर्वं.

92 <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> उछितो; G<sub>2</sub> उत्स्थितो. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. s कालांत<sup>°</sup>; G<sub>1</sub> क्षत्रांत<sup>°</sup>; G<sub>2</sub> युगांत<sup>°</sup> (for क्षयान्त<sup>°</sup>). — <sup>c</sup>) B<sub>1</sub>. s Dc D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. s M संक्षेपो (B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> संक्षेपो; B<sub>3</sub> संक्षयो; T<sub>1</sub> संक्षेपा) हि स सर्वस्य; B<sub>2</sub> D<sub>11</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. s संक्षेपको हि सर्वस्य; B<sub>4</sub> समक्षाय हि सर्वस्य; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> संक्षेपे स हि सर्वस्य. — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> परिवर्तते.

93 D<sub>2</sub> om. 93. — <sup>a</sup>) S गतः (T<sub>1</sub> °तै:) श्वदान्. — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 उद्धात<sup>\*</sup>; G<sub>3</sub> उद्भूत<sup>\*</sup> (for उत्साद<sup>\*</sup>). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> B D (except Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. <sub>3</sub>) सर्व<sup>\*</sup> (for सर्वान्).

Colophon om. in Śi Ki-s. — Major parvan: Dn2
T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 M2 मार्कडेयसमास्या.
K4 B2-4 Dc Dn D2. 3 (all om. sub-parvan name)
mention only भविष्य; and D4, likewise, only भविष्यत्.
— Adhy. name: D1 भविष्यकथनं; G1 युगधमैकथनं.
— Adhy. no. (figures, words or both): Dn 189
(Dn3 190); D1 196; S (M2 inf. lin.) 192 (M2

## 969

C. 3. 13107 B. 3. 191. 1 K. 3. 194. 1

### मार्कण्डेय उवाच।

ततश्रोरक्षयं कृत्वा द्विजेभ्यः पृथिवीमिमाम् । वाजिमेघे महायज्ञे विधिवत्कल्पयिष्यति ॥ १ स्थापयित्वा स मर्यादाः स्वयंभ्रविहिताः श्रुभाः । वनं पुण्ययशःकर्मा जरावान्संश्रयिष्यति ॥ २ तच्छीलमनुवत्स्र्यन्ते मनुष्या लोकवासिनः । विप्रश्रोरक्षये चैव कृते क्षेमं भविष्यति ॥ ३ कृष्णाजिनानि शक्तीश्र त्रिशुलान्यायुधानि च । स्थापयन्विप्रशार्द्लो देशेषु विजितेषु च ॥ ४ संस्त्यमानो विश्रेन्द्रैर्मानयानो द्विजोत्तमान् ।
कल्किश्वरिष्यति महीं सदा दस्युवधे रतः ॥ ५
हा तात हा सुतेत्येवं तास्ता वाचः सुदारुणाः ।
विक्रोशमानान्सुभृशं दस्यूत्रेष्यति संक्षयम् ॥ ६
ततोऽधर्मविनाशो वै धर्मवृद्धिश्च भारत ।
भविष्यति कृते प्राप्ते क्रियावांश्च जनस्तथा ॥ ७
आरामाश्चैव चैत्याश्च तटाकान्यवटास्तथा ।
यज्ञक्रियाश्च विविधा भविष्यन्ति कृते युगे ॥ ८
न्नाह्मणाः साधवश्चैव सुनयश्च तपस्वनः ।

ि माकर्ण्डेयसमास्यापर्व

orig. 195). — Śloka no.: Dn<sub>1</sub> 96; Dn<sub>2</sub> 97; Dn<sub>3</sub> D<sub>1</sub> 98.

#### 189

- 1 °) Ś1 K1. 2. 4 D (except D1) चौरक्षयं. °) K1 B2 Dc2 D1 T2 G3 °मेध-; K2 °मेधो; B1 °मेधेर्; G3. 4 °मेधं (for 'मेधे). B1 °यज्ञेर्; T2 G2-4 °यज्ञं (for 'यज्ञे). °) G1 कालयिष्यति.
- 2 Ks om. (hapl.) 2. °) B D (except D<sub>1-3.5</sub>) च (for स). °) A few MSS. स्वयंभू. Ś1 K1. ३ तदा; B4 प्रभु: (for द्युभा:). °) T1 G3 पुन: (for वनं). G1. 2. 4 पुन: (G1 वनं) पुण्ययशः कर्म. °) B4 जरायां; T G1 जरया; M विधिवत् (for जरावान्). B1-3 Dc Dn रमणीयं प्रवेक्ष्यति.
- 3 °) Ś1 K2. 8 M1 अनुवत्संत; K4 Dn2 D2. 3 वत्संति; B2-4 Dn1. ns D4-6 वत्संति; D1 T2 G वर्तते; T1 M2 पत्संते (for वत्सन्ते). b) B1 लोकभाविन:; T2 G लोक(G1 धर्म)चारिण:. c) G1 विप्रा (for विप्रे ). D4 चौरक्षयेश; D6 चौरक्षयं. Ś1 K Dn D1-3. 5 एवं चौ(D1 चो)रक्षये जाते. d) Ś1 K D1. 2. 5 महत्; D3 महा-(for कृते).
- 4 °) G1 शक्ति च; M शक्तश्च (for शक्ती°). °) B D (except D1-8. 8) द्विज (for विप्र°). °) Ś1 [इ]व जितेषु; Dc विहितेषु; D1 विपिनेषु; T2 G2-4 विविधेषु (for विजितेषु).
  - 5 °) De विश्रेंद्रो. °) S मानयंश्च (for 'यानो).

- °) Ś1 K1. 3 कार्किश; K4 B2-4 T G2-4 कल्की (for कल्किश्). B1 (m as in text) चरिष्यति महाबाहु:. -  $^{4}$ ) Ś1 D8 तदा (for सदा).

6 °) = 3. 188. 84°. B<sub>5</sub> [ए]तत् (for [ए]वं). B<sub>1</sub> हा तात हा च पुत्रेति; B<sub>2. 3</sub> D (except D<sub>1-8. 5</sub>) हा मातः स्तात पुत्रेति; B<sub>4</sub> हा तात हा आतिरिति. — b) B<sub>4</sub> तदा (for तास्ता). K<sub>2</sub> सुदारुणं; M<sub>3</sub> च दारुणाः (for सुदा<sup>6</sup>). — c) K<sub>1</sub> M<sub>2</sub> विक्रोशमानाः. Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8. 5</sub> सुबहून् (for सुभूशं). — d) D<sub>1</sub> देशान्; G<sub>2</sub> शत्रून् (for दस्यून्). K<sub>1</sub> स क्षयं; T<sub>1</sub> संयुगे (for संक्षयम्).

7 °) B<sub>2</sub> तदा (for ततो). B<sub>3</sub> °विनाशं. Ś1 K<sub>1</sub>. 2 [S]यं (for वे). — °) G<sub>1</sub> युगे (for कृते). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> B<sub>1</sub>. 2 De D<sub>1</sub>. 2. 4. 6 तदा; B<sub>3</sub> सदा (for तथा). — After 7, M<sub>2</sub> ins. 955\*.

8 °) Ś1 K1. 2 G3 आरामांश्चेव; K3 D1 आश्रमां; De1 आश्रम (for आरामां). K1. 2 G1 चैत्यांश्च. — b) Ś1 तडाकान्यवटस्तथा; K1 तडाकान्यवटांस्तथा; K2 तडाकान्यवटांस्तथा; K4 B1 D1. 3 तडागान्यवटास्तथा; B2-4 D6 तटागावसथा तथा; De Dn D4 तडागावसथास्तथा; D5 तडागाश्च वटास्तथा. — N ins. after 8°b; M2, after 7:

955\* पुष्करिण्यश्च विविधा देवतायतनानि च।
— <sup>a</sup>) G<sub>1</sub> करि<sup>\*</sup> (for भवि<sup>\*</sup>).

9 <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> हतः पाखंडाः; S हत(M<sub>1</sub> सह)पाषंडाः. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>3</sub>. § सत्ये तथा; B D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. § T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> सत्यजनाः; D<sub>2</sub> सत्यप्रियाः; G<sub>1</sub> सत्यवताः; M<sub>1</sub> सत्यरताः (for सत्ये जनाः). D<sub>1</sub> महाप्रजाः D<sub>2</sub> सहप्रजाः (for जनाः प्रजाः). T<sub>1</sub> तथा; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> तदा

आश्रमाः सहपाषण्डाः स्थिताः सत्ये जनाः प्रजाः ॥ ९ जास्यन्ति सर्वबीजानि उप्यमानानि चैव ह । सर्वेष्ट्रतुषु राजेन्द्र सर्व सस्यं भविष्यति ॥ १० नरा दानेषु निरता व्रतेषु नियमेषु च। जपयज्ञपरा विप्रा धर्मकामा ग्रुदा युताः। पालियष्यन्ति राजानो धर्मेणेमां वसुंधराम् ॥ ११ व्यवहाररता वैश्या भविष्यन्ति कृते युगे। षद्कर्मनिरता विप्राः क्षत्रिया रक्षणे रताः ॥ १२ ग्रुश्रूषायां रताः ग्रुद्रास्तथा वर्णत्रयस्य च । एष धर्मः कृतयुगे त्रेतायां द्वापरे तथा। पश्चिमे युगकाले च यः स ते संप्रकीतिंतः ॥ १३ सर्वलोकस्य विदिता युगसंख्या च पाण्डव। एतत्ते सर्वमाख्यातमतीतानागतं मया।

(for प्रजा:).

10 . a) B2. 3 Dn D4. 6 प्रयं(D4. 6 जं)ति; S जायंति (for जास्यन्ति). Ś1 K1-3 चैव बीजानि; T2 G सर्वभूतानि.  $m K_{m s} \ D_{1-m s}$  जनिष्यंते  $(\,D_1\,\,^\circ$ ति $\,)\,$ च बीजानि $\,;\,D_{m s}\,$  जनियष्यंति बीजानि. — b) K1. 2 तस्य° (!); B Dn D4. 6 रोप्यमाणानि ; T2 G शुध्य (G1 वर्ध ) (for उप्य ). Ś1 K भारत; B2 सर्वशः;  $D_{\delta}$  वै तदा;  $T_{1}$  वै सह (for चैव ह). —  $^{d})$   $B_{1}$ Dc2 D2. 8. 5 S सर्व-. G1 सर्वशः संभविष्यति.

11 °) Ds नियता; Ds [अ]भिरता (for निरता). — b) D1. 2 शुभेषु; G1. 2. 4 वृत्तेषु (for ब्रतेषु). — G4 om. 11° ... — °) K1. 8 B2. 4 Dn D3. 4. 8 जप्य°; K2. 4 B3 Dc D1 जाप्य $^{ullet}$  (for जप $^{\circ}$  $). — <math>^d$ )  $\acute{\mathsf{S}}_1$   $^{ullet}$ कामा मुदान्विताः;  $\mathsf{D}_1$   $^{ullet}$ काम-मुदा युताः;  $G_1$  °कामसमायुताः. —  $\overline{\hat{\mathsf{S}}}_1$   $K_1$  om. (hapl.)  $11^{e}-12^{d}$ . —  $^{f}$ )  $B_{1}$  धर्मेण पृथिवीमिमां.

12 Ś1 K1 om. 12 (cf. v.l. 11). — a) T2 G 'परा (for °रता). — d) K2 B2 Dn D4. 6 विक्रमे (for रक्षणे).

13 a) K4 ग्रुश्रूवण- (for ग्रुश्रूवायां). — d) T1 [5]पि च (for तथा). — °) Ś1 K1. 2 तु; S य: (for च). — ') Śı Ka Ba यश्च ते; Kı यञ्च ते; Ka Da. a य(Ka त)था ते; Ds यः सत्ये; T1 G2. 4 M स तेयं; T2 G8 सततं; G1 स च ते (for यः स ते). T1 G2. 4 परिकीर्तितः; G1 सुप्रकीर्तितं.

14 °) K4 सर्वलोकाश्च. D3 G1 विहिता; T G2-4 M2 कथिता (for विदिता). — b) S भारत (for पाण्डव). — d) B D (except Dc Ds) तथा (for मया). — 1) Ds ऋषिसंमतं; T1 °िभ स्तुतं; G1 °संस्कृतं.

वायुत्रोक्तमनुस्मृत्य पुराणमृषिसंस्तुतम् ॥ १४ एवं संसारमार्गा मे बहुशिवरजीविना । दृष्टाश्रेवानुभृताश्र तांस्ते कथितवानहम् ॥ १५ इदं चैवापरं भूयः सह भ्रातृभिरच्युत । धर्मसंशयमोक्षार्थं निबोध वचनं मम ॥ १६ धर्मे त्वयातमा संयोज्यो नित्यं धर्मभृतां वर । धर्मात्मा हि सुखं राजा प्रेत्य चेह च नन्दति॥ १७ निबोध च ग्रुभां वाणीं यां प्रवक्ष्यामि तेऽनघ । न ब्राह्मणे परिभवः कर्तव्यस्ते कदाचन । ब्राह्मणो रुषितो हन्याद्पि लोकान्प्रतिज्ञया ॥ १८ वैशंपायन उवाच।

मार्कण्डेयवचः श्रुत्वा कुरूणां प्रवरो नृपः। उवाच वचनं धीमान्परमं परमद्युतिः ॥ १९

15 °) B1 समागमें चैव; B2 D4. 5 संसारमार्गीयं (D4 °गों मे). — b) Ś1 K1. 3 D1. 2. 5 बहव (for बहुस ). K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> T G<sub>2-4</sub> चिरजीविन:. — °) K<sub>1</sub>. 2 दृष्ट्वा (for दृष्टाञ्च). — d) Śi K B4 D1. 2 यान् (for तान्). S किं भूयः श्रोतुमिच्छसि.

16 For 16ab, S subst.:

956\* सर्वमेतद्यथातस्वं कथितं तव सर्वशः।

— °) Śı Kı-s धर्मसंच(Śı °क्ष-; Ks °श्र)य '; B4 धर्मसंशय-बोधार्थं; D1 धनसंक्षयमोक्षार्थं; S धर्मसंशयहेतोश्र.

17 °) Ś1 K B1. 8. 4 Dc Dn D2. 8 संस्थाप्यो; B2 योक्तन्यो; Ds संस्थेयं (for संयोज्यो). S न तेन्यथात्र (Ti °थाच; G1°थात्मा; M°थास) विज्ञेयो. — °) S धर्मो (for नित्यं). — T1 G1 M om. 17°d. — °) K3 [अ]भि-मुखं (for हि सुखं). K4 नित्यं; B De Dn D4. 6 राजन् (for राजा). Di धर्म्यादनु हि सुखं राज्यात् (sic). — d) Ś1 K Dn1 D1-3. 5 विंदति (for नन्दति).

18 °) D2 निबोधेतां; T1 °धय; G2 °धत (for 'ध च). Ds Gs सुखां (for ग्रुभां). — b) Śi Ki. a Ba प्रवक्ष्यामि च (for यां प्रव°). G1 नृप (for Sनघ). — °) K3 (by transp.) ब्राह्मणे न. — " ) K4 कथं" (for कदा"). — D1 om. 18°1. — °) B1-3 Dc Dn D4-6 कुपितो; D2 [5]पि रुषा (for रुषितो).

19 b) T1 G1 कुरुराजो युधिष्ठिर:. — c) B4 श्रीमान् (for धीमान्). — <sup>d</sup>) K4 परमच्युतं; D8 (marg. sec. m.) द्युतिमाञ्जप. 1

C. 3. 13128 B. 3. 191. 22 K. 3. 194. 23 किस्मन्धर्मे मया स्थेयं प्रजाः संरक्षता मुने । कथं च वर्तमानो वै न च्यवेयं खधर्मतः ॥ २० मार्कण्डेय उवाच ।

दयावान्सर्वभृतेषु हितो रक्तोऽनस्यकः ।
अपत्यानामिव स्वेषां प्रजानां रक्षणे रतः ।
चर धर्म त्यजाधर्म पिदन्देवांश्व पूज्य ॥ २१
प्रमादाद्यत्कृतं तेऽभृत्सम्यग्दानेन तज्जय ।
अलं ते मानमाश्रित्य सततं परवान्भव ॥ २२
विजित्य पृथिवीं सर्वां मोदमानः सुखी भव ।
एष भूतो भविष्यश्व धर्मस्ते समुदीरितः ॥ २३
न तेऽस्त्यविदितं किंचिदतीतानागतं भ्रवि ।

20 <sup>a</sup>) B<sub>8</sub> कथं (for कस्मिन्). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2 प्रजा; B<sub>8</sub> प्रजां (for प्रजा:). K<sub>4</sub> मया (for मुने). D<sub>1</sub>. 2 प्रजानां रक्षणे मुने. — <sup>c</sup>) D<sub>5</sub> [S]हं (for नै). — <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> अच्यवेहं (for न च्यवेयं). — For 20, S subst.:

957\*

युधिष्टिरः ।

एतच्छ्रुःवा मया किं स्यात्कर्तन्यं मुनिसत्तम । कथं चायं जितो लोको रक्षितन्यो भविष्यति ।

21 °) D<sub>5</sub> यदा च (for दयावान्). — b) T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> हिते (for हितो). G<sub>4</sub> युक्तो; M रक्षा (for रक्तो). — c) D<sub>5</sub> सदा; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> स्नेहात् (for स्वेषां). B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 सत्यवादी मृदुर्दात:. — e) T<sub>1</sub> M कुरु (for चर). — 1) K<sub>1.2</sub> पूजयन्. S पितृन्पूर्वाननुस्तर.

22  $D_8$  om.  $22^{ab}$ . — a)  $\acute{S}_1$  प्रमादो यःकृतस्;  $K_2$  प्रमादं यःकृते;  $K_3$  प्रमादा यःकृतं. — b)  $\acute{S}_1$   $D_{c2}$   $D_5$  ते (for तज्.). — a)  $D_1$  तु (for ते).  $D_1$  दानम् (for मानम्). — a)  $D_{12}$  यतवान्; T G प्रियवाग् (for परवान्). M सततं वै पराजय.

23 °) T<sub>1</sub> लोको (for भूतो). K<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> भविष्यञ्च; K<sub>3</sub> भविष्यंश्च. — <sup>d</sup>) De धर्म वै; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> लोकस्ते; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> लोकस्य (for धर्मस्ते). Ś<sub>1</sub> D<sub>3</sub> समुदाहत:.

24 °) = 1. 57. 12°: 5. 16. 7°. S (except G<sub>1. 2</sub>) में (for ते). — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub> विभो; Dn<sub>8</sub> युधि (for भुवि). Ś1 K<sub>1. 2</sub> त्रिषु लोकेषु मानद (Ś1 भारत); G1 M प्रत्यक्षं यच नागतं. — T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M om. 24°<sup>d</sup>. — °) Dn<sub>8</sub> D<sub>2. 8</sub> G<sub>4</sub> इदं (for इमं). Ś1 K<sub>1. 2</sub> इमं च सुपरि°. — <sup>d</sup>) T G (T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> om.) वृथा तं (for त्वं तात). — After 24, B Dc Dn D<sub>4. 6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> ins.:

958\* प्राज्ञास्तात न मुद्धान्ति कालेनाभिप्रपीडिताः।

तस्मादिमं परिक्केशं त्वं तात हृदि मा कृथाः ॥ २४ एष कालो महाबाहो अपि सर्वदिवौकसाम् । मुद्यन्ति हि प्रजास्तात कालेनाभिप्रचोदिताः ॥ २५ मा च तेऽत्र विचारो भूद्यन्मयोक्तं तवानघ । अतिशङ्कच वचो ह्येतद्धर्मलोपो भवेत्तव ॥ २६ जातोऽसि प्रथिते वंशे कुरूणां भरतर्षभ । कर्मणा मनसा वाचा सर्वमेतत्समाचर ॥ २७

युधिष्ठिर उनाच । यक्त्रयोक्तं द्विजश्रेष्ठ वाक्यं श्रुतिमनोहरम् । तथा करिष्ये यत्नेन भवतः शासनं विभो ॥ २८ न मे लोभोऽस्ति विप्रेन्द्र न भयं न च मत्सरः ।

[ De ैनाभिप्रचोदिताः; Dn D4. 6 ैनापि प्रपीडिताः.]

25 a) Ds एक: (for एप). T1 G1 M1 महान्नेता; T2 G3 महान्नाजन्; G2 महातेज (with hiatus); M2 महान्नाहुर्.

- b) B2 अति सर्वं दिवो°; D1 अति सर्वं न्दिवोकसः; T1 G1 सर्वेषां त्रिदिवोकसां. — Dc G4 om. 25°d. — °) Ś1 मुहूते; K1-8 D1 G1. 2 M मुहांते; B3 स्नक्षंति; T1 उद्यंते (for मुद्यन्ति). Ś1 K D1-3 तत्र; D5 सर्वाः (for तात). — d) B1 [अ]भिप्रपीडिताः; B2 Dn D4. 6 [अ]पि प्रचोदिताः; D2. 5 [अ]भिप्रणो°.

26 °)  $D_5$  स (for HI).  $B_1$  ते वै;  $D_1$   $D_4$  6 तन्न (for तेSन्न). Ś1  $K_1$   $D_{1-8}$  5 विचारोस्तु; B  $D_2$   $D_1$  विशंका भूद्.  $C_1$   $C_2$   $C_3$   $D_4$   $C_5$  अशंक्यं मद्;  $C_5$   $D_6$   $D_6$   $D_6$   $D_6$   $D_6$  अशंक्यं मद् (for अतिशङ्क्य).

27 °) S पश्चिमे (for प्रथिते). M1 काले; M2 देशे (for वंशे). — b) T1 G1 कुरुसत्तम (for भरत°).

28 <sup>a</sup>) Ś1 K D1. 8. 8 मुनिश्रेष्ठ. — <sup>d</sup>) K8 D6 तथा; K4 D8 यथा; B2 प्रभो; T1 G1 मुने (for विभो).

29 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> om. (hapl.) 29. — a) B<sub>2</sub> ते (for में). Śi K D<sub>8</sub>. 5 विप्रषें (for विप्रेन्द्र). — b) Śi K D<sub>3</sub>. 5 संभ्रमः (for मत्सरः). — c) Śi K D<sub>3</sub>. 5 [इ]ह; M<sub>2</sub> च (for हि). — d) Śi K<sub>1</sub>. 2 यत्त्वयोक्तं (for उक्तं यत्ते). D<sub>1</sub>. 2 हितं वचः; T<sub>1</sub> प्रियं मुने; M प्रियं प्रभो (M<sub>2</sub> विभो) (for मिय प्रभो).

30 °) G4 च (for तु). — b) B4 D5 भागंवस्य (for पाण्ड°). K3. 4 D3. 5 यशस्त्रिनः (for महा°). Dc Dn D4 मार्केडेयस्य धीमतः; T1 G1 धर्मराजस्य धीमतः. — K4 om. 30°-31b. — °) B2. 4 Dn D4. 6 संहष्टाः (for प्र°).

1

करिष्यामि हि तत्सर्वमुक्तं यत्ते मिय प्रभो ॥ २९ वैशंपायन उवाच । श्रुत्वा तु वचनं तस्य पाण्डवस्य महात्मनः ।

प्रहृष्टाः पाण्डवा राजन्सिहताः शार्क्गधन्वना ॥ ३० तथा कथां शुभां श्रुत्वा मार्कण्डेयस्य घीमतः । विस्मिताः समपद्यन्त पुराणस्य निवेदनात् ॥ ३१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८९ ॥

990

## वैशंपायन उवाच।

भूय एव ब्राह्मणमहाभाग्यं वक्तमईसीत्यब्रवी-त्पाण्डवेयो मार्कण्डेयम् ॥ १ ॥ अथाचष्ट मार्क-ण्डेयः ॥ २ ॥

Ds ब्राह्मणा (for पाण्डवा). B1. 3 Dc संहष्टो हृष्टरोमाभूत.

— d) Śi K B1. 3 Dc सहित: (for an:). D1. 3 धिन्वना.

— After 30, B Dc Dn D4. 6 T2 G2-4 ins.:

959\* विप्रविभाश्च ते सर्वे ये तत्रासन्समागता:।

31 K<sub>4</sub> om. 31<sup>ab</sup> (cf. v.l. 30). — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> transp. कथां and ग्रुमां. T1 प्राज्ञा; G<sub>1</sub> प्रज्ञा; G<sub>2. 4</sub> M प्रज्ञां (for कथां). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> वचः (for ग्रुमां). Dc स तथा तां कथां श्रुत्वा. — b) T<sub>1</sub> संप्रपद्यंत. — d) Dns निबोधनात्; S निबोधने (for निवे°).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K2 T2 G2-4 आरण्य.
— Sub-parvan: B1-3 Dc Dn D4.6 G1 मार्कडेयसमा (Dn3 D4.6 म)स्या (followed by भविष्य in B1.3 Dc Dn D4.6); M1 मार्कडेयसंहिता. Ś1 K B4 D1-3.6 M2 (all om. sub-parvan name) mention only भविष्य (Ś1 K1.2 M2 ध्वत्). То भविष्य от ध्वत्, N (except B2 Dn3) M2 add समाप्त. — Adhy. name: G1 युगधमंकथनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 190 (Dn3 191); D1 197; S (M2 inf. lin.) 193 (M2 orig. 196). — Śloka no.: Dn1. n2 35; D1 33.

#### 190

1 Before 1, B<sub>2-4</sub> D<sub>8</sub> (marg. sec. m.). 6 G<sub>8</sub> ins.: 960\* जनमेजय उवाच।

भूय एव ब्राह्मणानां माहात्म्यं वक्तुमहीस । पाण्डवानां यथाचष्ट मार्कण्डेयो महातपाः ।

— G1 om. भूय and reads एवं (for एव). B2 बाह्मणानां

अयोध्यायामिक्ष्वाकुकुलोत्पनः पार्थिवः परि-क्षिन्नाम मृगयामगमत् ॥ ३ ॥ तमेकाश्वेन मृगमनु-सरन्तं मृगो दूरमपाहरत् ॥ ४ ॥ अथाध्विन जात-श्रमः क्षुनृष्णाभिभृतश्च किसंमिश्चिदुदेशे नीलं वन-

C. 3. 13147 B. 3. 192. 5

माहात्म्यं; B<sub>3</sub> D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> ब्राह्मणमाहाम्यं; Dc ब्राह्मणस्य माहात्म्यं; D<sub>4</sub> महाभाग; T<sub>1</sub> च माहात्म्यं (for ब्राह्मणमहाभाग्यं). Before वक्तुम्, K<sub>1</sub>. 3 B<sub>3</sub> Dc D<sub>2</sub>. 4 T G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> ins. भगवान्; K<sub>2</sub>. 4 D<sub>3</sub> भवान्; B<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 5 G<sub>4</sub> भगवन्; M<sub>2</sub> нн भगवन्. Ś<sub>1</sub> K B<sub>1</sub> Dc D<sub>2</sub>—4 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 M<sub>1</sub> अहंति (for अहंति). B<sub>1</sub> [इ]त्यथ; B<sub>3</sub> [अ]थ (for [इ]ति). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>-3 D<sub>5</sub> [इ]त्येवं ब्रुवतः पांडवान्; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>—3 [इ]त्यञ्चव(K<sub>4</sub> °वद)न्पांडवेयाः; D<sub>4</sub> [ए]वं ब्रुवन्पांडवान्. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> पांडवो (for पाण्डवेयो). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>—5 om. मार्कण्डेयम्.

2 Mom. 2. — D5 om. अथ and मार्कण्डेय:. — After 2, K3 B2. 4 Dn G3 ins.:

961\* अपूर्वमिदं श्र्यतां ब्राह्मणानां चरितम्।; while De Ds (marg. sec. m.). e T2 G2-4 ins.: 962\* श्र्यतां कथयामीदं ब्रह्मर्थीणां पूर्वचरितम्।

[ Dc Ds. e ins. अपूर्व after इदं. Ds. e ब्राह्मणानां (for ब्रह्म°). Dc Ds. e om. पूर्व-.]

3 Before 3, D<sub>6</sub> M read मार्कंडेय उ (M om. उ ).
— G1 अयोध्याधिपतिर् (for अयोध्यायाम्). K1 D<sub>4</sub> कुल उत्पन्न: ; B Dn D<sub>6</sub> G<sub>8</sub> कुलोद्रहः (for कुलोत्पन्न:). K<sub>4</sub> D<sub>4</sub>—6 om. पार्थिव: ; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>—4 om. पार्थिव: परिक्षिन्नाम. A few MSS. परीक्षिन्. G1 पारीक्षिन्नाम पार्थिव: (for पार्थिव: परिक्षिन्नाम).

4 B4 T G1. 2. 4 M स एको (M ° का) श्वेन. T1 मृगयाम् (for मृगम्). T1 अनुसरन्; T2 G1. 4 अन्वसरत्; G2 M अन्वचरत् (for अनुसरन्तं). Before मृगो, G1 ins. स; M2 तं. De M1 दूरतरम् (for दूरम्). Ś1 K3 G2. 4 M1 उपाहरत्; B4 T2 अन्वहरत्; De अथाहरत्; T1 अपासरत्.

5 Ba. 8 Dn D4. 6 G8 om. 3727. Ś1 K D1-8. 8 om.

3. 13147 3. 192. 5 3. 195. 5 षण्डमपश्यत्। तच विवेश ॥ ५ ॥ ततस्तस्य वन-षण्डस्य मध्येऽतीव रमणीयं सरो दृष्ट्वा साश्च एव व्यगाहत ॥ ६ ॥ अथाश्वस्तः स विसम्रणालमश्व-स्याग्रे निश्चिष्य पुष्करिणीतीरे समाविशत् ॥ ७ ॥ ततः शयानो मधुरं गीतशब्दमश्रणोत् ॥ ८ ॥ स श्रुत्वाचिन्तयत् । नेह मनुष्यगतिं पश्यामि । कस्य खल्वयं गीतशब्द इति ॥ ९ ॥

अथापक्यत्कन्यां परमरूपदर्शनीयां पुष्पाण्यव-

च.  $G_4$  om. कस्मिश्चिद् . B D (except  $D_{1-8.5}$ )  $G_8$  एकस्मिन् (for कस्मिश्चिद् ).  $K_{1.2}$   $B_{1-8}$   $D_{02}$   $D_{10}$   $D_{11}$   $G_{11}$   $M_{12}$  देशे;  $G_4$  दूरे (for उद्देशे).  $K_4$   $D_8$  om. नीलं. After नीलं,  $B_{2-4}$   $D_{11}$   $D_{14-6}$   $G_{11.8}$  ins. गहनं. Some MSS. वनखंडम् .  $B_{11}$   $D_{11}$   $B_{11}$   $B_{11$ 

6 T1 om. ततस्. T2 G2. 4 तस्याविशेषतो; G1 स प्रविश्य (for ततस्तस्य). Ś1 K1. 2 om. वनषण्डस्य; some MSS. spell वनस्वण्डस्य. Ś1 K D1. 2. 5 [अ]वगाहत (for डयगा°). De सोश्वादवारोहत (for साश्व एव डयगाहत).

7 G<sub>2</sub>. 4 तथाश्वस्तः. T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> सन् (for स). D<sub>5</sub> अथाश्वं तस्मिन्सरित बध्वा (for अथाश्वस्तः स). M<sub>2</sub> विसमृणालानि (for भणालम्). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> विसमृणालान्यश्वस्याप्रतो. B<sub>1</sub> अश्वायाप्रे; B<sub>2</sub>-4 De Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> अश्वाया(B<sub>4</sub> श्वस्या)प्रतो (for अश्वस्याप्रे). Ś<sub>1</sub> निक्षिसं; T<sub>1</sub> हष्ट्वा. K<sub>3</sub> तीरं. K<sub>3</sub> उपाविशत्; B<sub>1</sub>-3 D (except D<sub>1</sub>-3. 5) G<sub>3</sub> संविवेश; T<sub>1</sub> श्वयनमाविशत्; G<sub>1</sub> श्वयनमभजत (for समाविशत्). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 विसनृणान्यश्वस्य दत्वा स्वयमाविशत्.

8 Si तत्र (for ततः). Before शयानो, G1 M2 ins. स. K2 B Dn D4-6 T G गीतम् (for गीतशब्दम्).

9 After स, D<sub>1</sub> ins. तत्. S श्रुत्वा च (for स श्रुत्वा). — K<sub>8</sub>. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 T<sub>2</sub> मानुवगति; T<sub>1</sub> मनुष्यभूमि. B<sub>1</sub> प्रपच्यामि (for पश्यामि). — After कस्य, Dc ins. तत्; M नु. B<sub>1</sub> Dc om. इति.

10 D1 reads यथा for अथ, and om. कन्यां. Before परमरूप , T2 G2. 4 ins. परां. K3 परमं दर्शनीयां; D1 परमं रूपं दर्शयंतीति; D2 परमरूपं दर्शयंती; G1 परमरूपसंपन्नां दर्शनीयां. S1 K2 विचिन्वं (K2 न्व)तीं; Dc Dn3 [अ]विच्वंतीं; D1. 3 [प]व विचिन्वंतीं; T G1. 3. 4 M [अ]पचिन्व (T2 G3 M2 न्वं)तीं; G2 [अ]पि विचिन्वंतीं. D1. 2 om. गायन्तीं. After

चिन्वतीं गायन्तीं च ॥ १० ॥ अथ सा राज्ञः समीपे पर्यक्रामत् ॥ ११ ॥ तामब्रवीद्राजा । कस्या-सि सुभगे त्विमिति ॥ १२ ॥ सा प्रत्युवाच । कन्या-स्मीति ॥ १३ ॥ तां राजोवाच । अर्थी त्वयाह-मिति ॥ १४ ॥ अथोवाच कन्या । समयेनाहं शक्या त्वया लब्धुम् । नान्यथेति ॥ १५ ॥ तां राजा समयमप्रच्छत् ॥ १६ ॥ ततः कन्येदसुवाच । उद्कं मे न दर्शयितव्यमिति ॥ १७ ॥ स राजा बाढ-

गायन्तीं, G1 ins. नृत्यंतीं. K1 om. च.

11 B<sub>2</sub> T G<sub>4</sub> om. अथ. G<sub>1</sub> सा च; G<sub>2</sub> M (by transp.) साथ. D<sub>1.2</sub> पर्याक्रमत्; G<sub>1.4</sub> पर्यक्रमात्; M<sub>1</sub> पर्याक्रामत्. Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>5</sub> अथ राज्ञः समीपे सापा( K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> सा पर्या)कामत्; K<sub>4</sub> D<sub>8</sub> अथ तस्य राज्ञः समीपे सा पर्याक्रमत्.

12 T G2. 4 अप्रच्छत् (for अन्नवीत्). Before राजा, S (except G3 M1) ins. स. — B4 S (except G3) कालि (for कस्यासि). Dc om. सुभगे. B1-3 Dn D4. 6 G3 भद्रे (for सुभगे). Before त्वम्, K4 D1-3 ins. का; B1-3 Dc Dn D4. 6 G3 का वा; B4 T1 G1 M कस्य. T2 G2. 4 om. त्वम्. T1 सुता (for इति).

13 G1 om. सा. Ś1 K1. 2.4 B4 D1-8. 5 सा तं; K3 तत्तस्तं (for सा). — After इति, G1 ins. राजानं.

14 Śi Ki om. तां. Ds अन्नवीत् (for उवाच). — Ti संबंधी (for अर्थी).

15 D<sub>1</sub> om. from समये up to उवाच (in 17). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>2</sub>. s. s transp. शक्या and त्वया. K<sub>4</sub> (by transp.) त्वया छ**ट्यं** शक्या.

16 Di om. 16. — B Dc Dn D4. 6 transp. तां and राजा. T1 सविस्मयम् (for समयम्). After अपृच्छत्, S (except G3) ins. कः समय इति.

17 D<sub>1</sub> om. up to उवाच. — B<sub>2</sub>. 4 D (except D<sub>2</sub>. 3. 5) G<sub>3</sub> M om. तत:. B D (except D<sub>2</sub>. 3. 5) om. इदम्. D<sub>5</sub> अबवीत् (for उवाच). — B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) G<sub>3</sub> नोदकं मे; M<sub>1</sub> उदकं मा (for उदकं मे न).

18 B2 om. राजा. After राजा, B1. 3. 4 D (except D1-3. 5) G3 ins. तां. After बाढम, Dc ins. इत्युदकं न दर्शयामि. — After तां, K2 D (except D1-3) G3 ins. उपयेमे । कृतोद्वाहश्च परीक्षित्कीडमानो मुदा परमया युक्तस्तूर्णी (Dc om. तूर्णी). Dc om. समागम्य. B Dn D4. 6 G3 संगम्य (for समागम्य). Before तथा सह, M2 ins. तन्नेव. T1 om, तथा सह. S (except G3) तन्न (M2 om. तन्न)

मित्युक्त्वा तां समागम्य तया सहास्ते ॥ १८ ॥ तत्रैवासीने राजिन सेनान्वगच्छत्। पदेनानुपदं दृष्ट्वा राजानं परिवार्यातिष्ठत् ॥ १९ ॥ पर्याश्वस्तश्च राजा तयेव सह शिविकया प्रायादिवधाटितया। स्वनगरमनुप्राप्य रहिस तया सह रमन्नास्ते। नान्य-रिंकचनापद्यत् ॥ २० ॥

अथ प्रधानामात्यस्तस्याभ्याश्चराः स्त्रियोऽ-पृच्छत् । किमत्र प्रयोजनं वर्तत इति ॥ २१ ॥

तस्थौ (for [आ]स्ते).

19 Before तन्न, K<sub>4</sub> B D (except D<sub>5</sub>) G<sub>8</sub> ins. ततस्. S (except G<sub>8</sub>) om. तन्नेव. D<sub>1</sub>. 5 om. [ए]व. After [आ]सीने, K<sub>2</sub>. 8 T<sub>1</sub> M ins. च. After राजनि, T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 ins. सा. T<sub>2</sub> om. from सेना up to अनुप्रा (in 20). Ś<sub>1</sub> अभ्य° (for अन्व°). — Ś<sub>1</sub> K Dn D<sub>8</sub>. 5 सा सेनोपविष्टं; B<sub>1</sub>. 3 De पदेन पदं; B<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> पदं पदेन; D<sub>2</sub> पदेनानुपदं समासेनोपविष्टं (for पदेनानुपदं). Ś<sub>1</sub> K Dn D<sub>8</sub>. 5 om. हृद्धा. Before हृद्धा, D<sub>1</sub> ins. सा. B<sub>1</sub> G<sub>4</sub> गत्वा (for हृद्धा). After हृद्धा, B<sub>2</sub>. 3 De D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> M<sub>2</sub> ins. च. D<sub>5</sub> transp. राजानं and परिवार्थ. K<sub>3</sub> B<sub>2</sub> D<sub>1</sub>-3 अवितष्टत्; K<sub>4</sub> उपितष्टत्; De G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> अतिष्टत; D<sub>5</sub> अवातिष्टत; T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> अवितष्टत; G<sub>1</sub> उपातिष्ठत (for अतिष्टत्).

20 Ta om. up to अनुता (cf. v.l. 19). — Before पर्या°, G2. 4 ins. अथ. T1 om. पर्याश्वस्तश्च. Before राजा, Ks. 4 D1-3 M ins. स. D1 G2.3 तथैव. D1 T1 M2 शिबिकायां. Ks साविघाटितया; B De Dn D1. 3-6 G3 अवघो (B1 Dc D3 वैच्या ; D1. 5 विघ )टि°; T1 G2. 4 M अविषादस्तया (T1 om. तया); G1 हर्षाविष्टस्तया (for अवि-घाटितया). — B1 शश्चन्; B2-4 Dc Dn D2-4. 6 G3 M2 स (D2. 3 om. स) स्वं (for स्व<sup>-</sup>). T1 अभि<sup>\*</sup> (for अनु<sup>\*</sup>). M (by transp.) तथा सह रहिंस. К4 от. सह. В1-3 Dn D4. 6 G3 om. रमन्. K3 D3 रमयन्; K4 B4 T2 G2. 4 M रममाण; De वसन् (for रमन्). D2 [तमन्वा]स्ते (for रमञ्जाखे). — Śi K किंचिट् (for किंचन). B De Dn D4. 6 G3 तत्राभ्याश(Dc D4 स)स्थोपि कश्चि(Dc श्चित्त)-न्नापश्यत्;  $\mathbf{T}_1$  नान्यां कांचनापश्यत्;  $\mathbf{T}_2$ न कदाचिदपश्यत्;  $\mathbf{G}_1$ M स (M om.) नान्यं कंचनापश्यत्; G2. 4 न कांश्चिदपश्यत् (for नान्यिंकचनापश्यत्).

21 Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> D<sub>1</sub>. 3 प्रधानो नामामात्यस्; B<sub>1</sub>. 3 Dc D<sub>2</sub> प्रधानोमात्यस् (D<sub>2</sub> °नो नान्यस्). B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> om. तस्य. B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> transp. तस्य and अभ्याश<sup>°</sup>. Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5

अथाब्रुवंस्ताः स्त्रियः । अपूर्वमिव पश्याम उदकं नात्र नीयत इति ॥ २२ ॥ अथामात्योऽनुदकं वनं कार-यित्वोदारवृक्षं बहुमूलपुष्पफलं रहस्युपगम्य राजा-नमत्रवीत् । वनमिदमुदारमनुदकम् । साध्वत्र रम्य-तामिति ॥ २३ ॥

स तस्य वचनात्त्रयैव सह देव्या तद्वनं प्रावि-शत् । स कदाचित्तस्मिन्वने रम्ये तयैव सह व्यव-हरत् । अथ क्षुत्तृष्णार्दितः श्रान्तोऽतिमात्रमतिम्रक्ता-

C. 3. 13161 B. 3. 192. 19

अभ्यंतरः;  $M_2$  अभ्याशपराः. Ś $_1$  K  $D_{1-3.5}$  [S]न्वपृच्छत् (for Sपृच्छत्).

22 T  $G_{2}$ . 4 om. ता: De स्त्रियम् (De1 om.) अपूर्वामिह पश्यामस्तां च राजा समयो नायं (De1  $^{\circ}$  मयेनो) भुंके यथोदकं न दर्शयितव्यमिति (for अपूर्वमिव—नीयत इति).  $K_{4}$   $B_{1}$   $D_{1-3}$  नात्रानीयत (for नात्र नीयत).  $T_{1}$  om. इति.

23 Si Ki om. अथ. De स तथा वचनं श्रुत्वा (for अथामात्योऽनुदकं). T1 सदनं; M1 नाम (for वनं). T2 om. बहुमूलपुष्वफलं. Si Ki [उ]दारवृक्षबहुमूलपुष्वफलं; Ks D<sub>1-3</sub> वृक्षं (K<sub>3</sub> वृक्ष-) बहुपुष्पमूलफलं; K4 चारुवृक्षं बहुमूल-फलं; B1. 4 De Dn2 वृक्षं बहुपुष्पफलं; B2. 3 Dn1. n3 D4. 6 Gs ैनृक्षं बहुपुष्प(B2 ° ष्पं)फलमूलं; Ds [3]दारपुष्पबहुफलः मूलं; Tı ैवृक्षफलमूलफलं पुष्पं; Mı ैवृक्षबहुमूलफलपुष्पफलं; M2 वृक्षबहुमूलफलं. After फलं (or its. v.l.), K2 ins. तस्य मध्ये मुक्ताजालमयीं पार्श्वे वापीं सुगूढां सुधोपलिप्तांगः; K4 तस्य भुवनमध्ये मुक्तजालमयीं सुधोपलिप्तां वार्षी कारियत्वा; De तस्या मध्येतिमुक्तजालमयीं पार्श्वे वापीं सुगृहां सुधोपलिसां स; Dn D4. 6 तस्य मध्ये मुक्ताजालमधी पार्श्वे वापी गृढां सुधा सिंहल (D4. 8 सुधोप) लिप्तां स; D1 तस्य वनमध्ये मुक्ताकार-मयीं सुधोपलिप्तां वापीं कारियत्वा. S1 सरिस; K1. 8. 4 B1 D1 T1 G1 M शरदि; D2 सपदि; T2 G2. 4 रह (for रहिंस). K2 B2 [उ]पागम्य; B4 S (except G1. 3) उपलभ्य. Before अन्नवीत्, Ds T1 G1 M2 ins. इदम्. — G1 om. इदम्. K. B. om. [उ]दारम्. Ks अचौरम् (for उदारम्). Ś. T. अनुद्कं. — Śi om. साधु. Ki. a त्वया; Ga-4 सह तया (for साध्वत्र). T1 G1 M1 om. [अ]त्र. K4 (sup. lin. as in text) गम्यताम्; T1 G1 M [आ]गम्यताम् ( for रम्यताम्). 24 Dna T1 om. स. T Ga. 4 तस्येव (for तस्य). G4 om. [ए]व. K4 om. तद्. — K3 B2 om. तस्मिन्. K2 B2-4 D (except D1-3. 5) G8 कानने; B1 रम्ये (for वने). K1. 4 om. रम्ये. B1 कानने (for रम्ये). B1. 2 om. सह. K1 B2 D5 T G2. 4 व्यहरत्; K3 विहरन्; B1 G1 M व्यचरत्;

C. 3. 13161 B. 3. 192. 19 K. 3. 195. 19 गारमप्रयत् ॥ २४ ॥ तत्प्रविश्य राजा सह प्रियया सुधातलसुकृतां विमलसिललपूर्णां वापीमप्रयत् ॥ २५ ॥ दृष्ट्वेय च तां तस्या एव तीरे सहैव तया देव्या व्यतिष्ठत् ॥ २६ ॥ अथ तां देवीं स राजा- व्रवीत् । साध्ववतर वापीसिललमिति ॥ २७ ॥ सा तद्वचः श्रुत्वावतीर्य वापीं न्यमज्जत् । न पुनरुदम- जत् ॥ २८ ॥ तां मृगयमाणो राजा नापश्यत् ॥ २९ ॥ वापीमपि निःस्राव्य मण्डकं श्वश्रमुखे दृष्टा

क्रुद्ध आज्ञापयामास । सर्वमण्ड्रकवधः क्रियतामिति । यो मयार्थी स मृतकैर्मण्ड्रकैरुपायनैर्माम्रुपतिष्ठेदिति ॥ ३०॥

अथ मण्डूकवधे घोरे क्रियमाणे दिक्षु सर्वासु मण्डूकान्भयमाविशत् । ते भीता मण्डूकराज्ञे यथा-वृत्तं न्यवेदयन् ॥ ३१ ॥ ततो मण्डूकराट् तापस-वेषधारी राजानमभ्यगच्छत् ॥ ३२ ॥ उपेत्य चैन-मुवाच । मा राजन्क्रोधवशं गमः । प्रसादं कुरु ।

 $B_{3.4}$  व्यवाहरत्;  $D_{1}$  व्यहरन्. —  $K_{2}$   $B_{2-4}$   $D_{1}$   $D_{4-6}$   $T_{2}$   $G_{2.4}$  om. अतिमात्रम्. B  $D_{2}$   $D_{1.6}$   $G_{3}$   $M_{1}$  अतिमुक्तकगृहं);  $D_{2.8}$  मणिमुक्तागारं (for अतिमुक्तागारं).

25 Before तत्, M1 ins. स. B2 Dc T1 G2. 4 तं (for तत्). Ś1 K D1-3 प्रविद्य च (for तत्प्रविद्य). T2 G2. 4 om. राजा. Before राजा, M2 ins. स. G1 om. सह. D1 (by transp.) प्रियमा सह. K2 B2. 3 Dc Dn D4. 6 G3 सुधाकृतां; K4 सुधातलां सुकृतां; D1. 2 वसुधातले सुकृतां; D6 सुधाधविल्तां; T G2. 4 सुसंस्कृतां (T1 cont. वसुधातलक्तां); G1 साधुसरसि. B2-4 Dc Dn D4-6 G3 विमलां सिल्लपूर्णां; D1. 2 T1 G1 विमलसिल्लसंपूर्णां. M सुधातलक्तृतविमलसिल्लस्पूर्णां (M1 विमलसंपूर्णां).

26 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 om. [प्]व. K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> om. च. After तां, Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 ins. वापीं; D<sub>1</sub> g. D<sub>6</sub> om. एव. Dn D<sub>4</sub> G<sub>8</sub> च (for एव). After एव, D<sub>2</sub> ins. तु. S (except G<sub>8</sub>) तथैव सह (for सहैव तथा). K<sub>3</sub> om. देव्या. B<sub>4</sub> चातिष्ठत; D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 व्यतिष्ठत; D<sub>6</sub> [अ]विष्ठत; Dn (Dn<sub>3</sub> marg. sec. m. as in text) D<sub>3</sub>. 4 [अ]विषठ्त; D<sub>6</sub> [अ]वारिष्ठत; G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> [अ]विषठ्ठत; M<sub>1</sub> [अ]तिष्ठत्

27 D<sub>1</sub> कांतां (for तां). K<sub>4</sub> om. देवीं. T<sub>1</sub> स राजा देवीम्; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> स राजा तां देवीम्; M<sub>2</sub> राजा तां देवीम् (for तां देवीं स राजा). G<sub>4</sub> अपृच्छत् (for [अ] ब्रवीत्). — Before साधु, G<sub>1</sub> ins. प्रिये. M<sub>2</sub> साध्यवतर.

28 After सा, D<sub>1.2</sub> ins. च. G<sub>4</sub> तस्य (for तद्-). T G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> वचनं (for वच:). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8.5</sub> वाप्यां (for वापीं). B<sub>1</sub> न्यमज्जत; Dc तां मज्जत् (for न्यमज्जत्). — K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. न पुनस्दमज्जत्. Dc om. न. G<sub>1</sub> सा (for न). After न, K<sub>8</sub> D<sub>1.2</sub> T G<sub>2.4</sub> M<sub>1</sub> ins. च. After पुनर्, T G<sub>2.4</sub> ins. उदकाद्. T<sub>1</sub> उन्मज्जत्; G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> उन्मम्ज (for उदमज्जत्).

29 D<sub>8</sub> T<sub>1</sub> om. πi. After πi, B<sub>1-8</sub> Dc Dn D<sub>4.6</sub>

G<sub>8</sub> ins. स. T G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> om. राजा. G<sub>1</sub> अथ राजा तां देवीं स्गीयमाण: (for तां स्गयमाणो राजा). After न, B<sub>2</sub> ins. ताम; B<sub>4</sub> च.

30 B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-8. 5</sub>) G<sub>8</sub> अथ (for अपि). MSS. (variously) निश्राब्य, निःश्राब्य, निस्नाब्य. T2 मंड्रकाञ्; T1 G1. 2. 4 मंड्रकांश्च; M मंड्रकं च (for मंड्रकं). Śı Kı. 2 अमरमुखं; Ks. 4 M2 अममुखे; Tı अमन्मुखे; Gı सेतुमुखे; G2 अमुखे; G4 भूमदेखे; M1 भूमामुखेन (for श्रश्न )). Before ऋद, B4 T1 G2. 4 ins. अथ; G1 अथ राजा. After कुद्ध[:], Gi ins. परितोवलोक्य परिचरन् . After आज्ञापयाः मास, B Dc Dn D4. 6 T1 G2. 4 M1 ins. स (Dc1 T1 G2. 4 om. स) राजा. — K3 B2 om. सर्व-. K4 B1. 8. 4 D (except D<sub>5</sub>) T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> M सर्वत्र (for सर्व-). G<sub>1</sub> भो वीराः सर्वत्र मंडूकवधं कि . — Śi K ममार्थी. Gi om. [अ]थीं. Śi अ (for स). After स, BD (except D2. 3) Gs ins. मां. T2 G1. 2. 4 om. मृतकेर. D1 om. मण्डकेर. D8 M transp. मण्डूकैर् and उपायनैर्. K1-3 Ds T1 मंडूको पायनेर्; G2. 4 मंडूकवधार्थेरुपायेर् (for मण्डूकैरुपा°). De Dn D4. 6 G3 मृतमंडुकोपायनमादाय (B1 De पायनैर and om. आदाय) (for मृतकैर्म- भाम्).

31 \$\frac{1}{5}\$1 \$K1. 2 एवं (for अथ). \$\frac{5}{5}\$1 \$K\_{1-8}\$ \$B\_{1. 4}\$ \$D\_{6}\$ om. घोरे. After मण्डूकान्, \$G\_{1}\$ ins. वधाद्. \$B\_{2-4}\$ Dn \$D\_{4. 6}\$ \$G\_{8}\$ आविवेश (for आविशत्). \$\leftarrow\$ \$T\_{2}\$ \$G\_{2. 4}\$ अथ (for ते). \$T\$ \$G\_{2. 4}\$ मंडूका: स्व(\$T\_{1}\$ om. स्व)राज्ञे; \$G\_{1}\$ \$M\$ मंडूक राजाय (for मण्डूकराज्ञे). \$T\_{2}\$ om. यथा-; \$G\_{4}\$ om. यथावृत्तं. \$K\_{2}\$ \$T\_{1}\$ \$factarrow\$; \$G\_{4}\$ \$xexxarrow\$? (for न्यवेदयन्).

32 G2 अथ (for ततो). D1. 2 मंडूकराजा. After मण्डूकराद, G1 ins. तेषां वच: श्रुत्वा. B1 अभ्यगच्छत; G3 अध्यगच्छत; M2 अगच्छत्.

33 Gs उत्पत्स (for उपेत्स). B1 चोवाच (for उवाच).

— K3 om. मा. T2 G2. 3 transp. मा after वशं. — B4 S (except G3 M1) ins. न: after प्रसादं. — T G1. 2. 4 M1

नाईसि मण्डूकानामनपराधिनां वधं कर्तिमिति ॥३३॥ श्लोकौ चात्र भवतः।

मा मण्डूकाञ्जिघांस त्वं कोपं संधारयाच्युत । प्रश्लीयते धनोद्रेको जनानामविजानताम् ॥ ३४ प्रतिजानीहि नैतांस्त्वं प्राप्य क्रोधं विमोक्ष्यसे । अलं कृत्वा तवाधर्मं मण्डूकैः किं हतैहिं ते ॥ ३५

तमेवंवादिनमिष्टजनशोकपरीतात्मा राजा श्रो-वाच । न हि क्षम्यते तन्मया । हनिष्याम्येतान् । एतेर्दुरात्मभिः श्रिया मे भक्षिता । सर्वथैव मे वध्या मण्डूकाः । नार्हसि विद्यन्माम्रपरोद्धमिति ॥ ३६ ॥ स तद्वाक्यमुपलभ्य व्यथितेन्द्रियमनाः श्रोवाच । प्रसीद राजन् । अहमायुर्नाम मण्डूकराजः । मम सा दुहिता सुश्रोभना नाम । तस्या दौःशिल्यमेतत् । वहवो हि राजानस्तया विप्रलब्धपूर्वा इति ॥ ३७ ॥ तमन्नवीद्राजा । तयास्म्यर्थी । सा मे दीयतामिति ॥ ३८ ॥ अथैनां राज्ञे पितादात् । अन्नवीचैनाम् । एनं राजानं ग्रुश्रूषस्वेति ॥ ३९ ॥ स उवाच दुहित-रम् । यस्मास्त्रया राजानो विप्रलब्धास्तस्मादन्रद्वण्यानि तवापत्यानि भविष्यन्त्यनृतकत्वात्त्वेति ॥ ४० ॥ स च राजा तामुपलभ्य तस्यां सुरतगुणनिबद्धहृदयो

C. 3. 13177 B. 3. 192. 36 K. 3. 195. 36

read नाई सि after कर्तुं. M2 अईति (for इति).

34  $^a$ )  $G_{1.\ 2.\ 4}$   $M_{1}$  जिघांसीस (for जिघांस). -  $^b$ )  $S_{1}$   $K_{2}$  क्रोधं (for कोपं). -  $^c$ )  $T_{2}$   $G_{1.\ 2}$  प्रक्षीयंति;  $G_{4}$  प्रक्षिपंति; M प्रक्षीयति.  $D_{1}$  च धर्मांग्र्यो; T  $G_{1.\ 2.\ 4}$   $M_{1}$  वधान्नेका ( $T_{1}$   $M_{1}$  °को);  $M_{2}$  धनांग्रेको. -  $^a$ ) T  $G_{1.\ 2.\ 4}$   $V(t^{\circ})$  ( $G_{1}$  प्रति ) (for अवि ).

35 a) T G<sub>2</sub>. 4 नैवांत; G<sub>1</sub> नैनांस्वं. Ś<sub>1</sub> K D<sub>5</sub> तत्वतस्तान्परीक्ष्याथ. — b) Ś<sub>1</sub> K D<sub>5</sub> तत: (for प्राप्य). Ś<sub>1</sub> को थाद; S (except G<sub>3</sub> M<sub>2</sub>) को पं (for को थं). B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> विमोक्ष्यसि. — c) G<sub>2</sub>. 4 [अ]थ वा धमं; M<sub>1</sub> वधं घोरं (for तवाधमं). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> कि हितेर; K<sub>4</sub> हिंसितेर; D<sub>5</sub> कि हता. K<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> हि ते: (for हि ते). — After 35, M<sub>2</sub> ins. इति.

36 D1 om. तमेवं " तात्मा. K B1. 3 De D5 G1. 2. 4 M इष्टजनवियोगशोकपरीता(G2. 4 "तांतरा)त्मा; T "शोकपरी-तांतरात्मा. Before राजा, Ś1 K D2. 3. 5 ins. स. Ś1 K1. 2 M2 प्रत्युवाच; B2 Dn D4. 6 G8 [अ]थोवाच; De D1 [उ]वाच (for प्रोवाच). — D1 न हि क्षाम्ये। न हि क्षाम्ये (for न हि क्षम्यते). K4 B1. 3 De D2. 3 T2 G1. 2. 4 M क्षा(B1. 3 क्ष)म्यमेतन्; T1 क्षाम्यते तन् (for क्षम्यते तन्). Ś1 K1. 2 transp. तत् and मया. — After एतेर्, K3 De D1. 2 G1. 2. 4 M ins. हि. T1 स्त्री (for प्रया मे). After मं, T2 G1. 2. 4 M ins. स्त्री. After मक्षिता, K1. 2 ins. इति. — Before सर्वथेव, G1 ins. अत:. D1 om. [ए]व. M1 वध्या मे (by transp.).

37 Śi प्रत्युवाच (for प्रोवाच). — Ki om. नाम. — Ks सा मम (by transp.). Ds शोभना; Ti साधु शोभना (for सुशो°). — After तस्या, B D (except Di-3.5) Gs ins. हि. After एतत्, Ti ins. महत्. — Bi transp.

हि and तथा (om. राजानस्). G1 [S]प् (for हि). K2.4 B2-4 Dn D1.3-6 G3 om. हि. T G1.2.4 M2 om. राजानस. M1 read राजानः after "पूर्वा. B2-4 Dc Dn D4.6 G3 transp. राजानः and तथा. Ś1 K D1-3 विप्रुट्टिशः पूर्वम् (K3 स्टब्ध्यूर्वा); Dn D4-6 G3 "स्टब्धः पूर्वा (D4 om. पूर्वा); G1 M2 प्रस्टब्ध्यूर्वा.

38 After राजा, T G2. 4 ins. या सा तव दुहिता; G1 सा ते सुता; M या सा. — Dn2 G3 तयास्म्यहमधी; T2 G2 तयाहमधी; G1 तयाप्यथी; G4 तया ममाधी. — T1 प्रदीयताम् (for दीयताम्).

39 De तथा (for अथ). After अथ, G1 ins. राज्ञो वाक्यं मंडूकराजा श्रुत्वा हृष्टोपि. After एनाम्, B1 ins. अथिने. B2 om. राज्ञे. S (except G3) सुताम् (for पिता). Ś1 ह्यदात्; K1. 2 दद्यात्; K3 अदत्; K4 D3. 5 अन्वददा(D3 °द)त्; B1. 2 D6 G3 ददी; Dc2 M1 अददात् (for अदात्). — Before अववीच्, D1. 2 ins. इदं; T2 G2 वाचं. B2 om. चैनाम्. G4 चैताम् (for चैनाम्). — Before एनं, G1 ins. सुशोभने. K3 T1 om. एनं. Ś1 K2 D3 M एतं (for एनं). D6 om. राजानं.

40 After स, K4 D1. 8 ins. ताम्. B1-8 Dc Dn D4. 6 G8 एवमुक्त्वा (for उवाच). B4 T G1. 2. 4 M समन्युश्लोवाच (for स उवाच). After दृहितरं, B1-3 D (except D1-3. 5) G3 ins. कुद्धः शशाप; G1 सुशोभने. — K1. 2 राजानो बहवस्त्वया (for त्वया राजानो). बहवः is ins. in Ś1 M2 after त्वया, and in K3. 4 B D (except D1) G3 after विप्रलब्धाः. D5 om. राजानो. K1. 3 T2 G3. 4 अबाह्यः. After व्यन्ति, Dn G3 ins. इति. Ś1 K4 B D6 D2. 3. 5. 6 M1 [आ](Dc D3 [अ])नृतिकत्वात्; G1 [अ]नृत वादिनस; M2 [आ]नृतः. G1 च (for तव).

C. 3. 13177 B. 3. 192. 36 K. 3. 195. 36 लोकत्रयेश्वर्यमिवोपलभ्य हर्षबाष्पकल्या वाचा प्रणि-पत्याभिपूज्य मण्डूकराजानमब्रवीत् । अनुगृहीतोऽ-स्मीति ॥ ४१ ॥ स च मण्डूकराजो जामातरमनु-ज्ञाप्य यथागतमगच्छत् ॥ ४२ ॥

अथ कस्यचित्कालस्य तस्यां कुमारास्त्रयस्तस्य राज्ञः संबभूवः शलो दलो बलश्रेति । ततस्तेषां ज्येष्ठं शलं समये पिता राज्येऽभिषिच्य तपसि धृतात्मा वनं जगाम ॥ ४३ ॥

अथ कदाचिच्छलो मृगयामचरत्। मृगं चासाद्य

रथेनान्वधावत् ॥ ४४ ॥ स्रतं चोवाच । शीघ्रं मां वहस्वेति ॥ ४५ ॥ स तथोक्तः स्रतो राजानमन्नवीत् । मा क्रियतामनुबन्धः । नैष शक्यस्त्वया सृगो ग्रहीतुं यद्यपि ते रथे युक्तौ वाम्यौ स्यातामिति ॥ ४६ ॥

ततोऽत्रवीद्राजा स्तम् । आचक्ष्व मे वाम्यौ । हिन्म वा त्वामिति ॥ ४७ ॥ स एवसुक्तो राजभय-भीतो वामदेवशापभीतश्र सन्नाचख्यौ राज्ञे । वाम-देवस्याश्चौ वाम्यौ मनोजवाविति ॥ ४८ ॥ अथैन-मेवं खुवाणमत्रवीद्राजा । वामदेवाश्चमं याहीति

41 D<sub>8</sub> G<sub>1</sub> om. च. D<sub>5</sub> om. राजा. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 उपारुम्य. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 om. (hapl.) from तस्यां up to °ङम्य. B<sub>1</sub> तस्याः. G<sub>2</sub> सुतगुणवद्धहृदयः; G<sub>4</sub> सुतगुणनव<sup>\*</sup>; M<sub>1</sub> सुरतन्व<sup>°</sup>. T<sub>1</sub> सा च राजानसुपलभ्य सुतशतनिबद्धहृदया. T G<sub>2</sub>. 4 om. इव. G<sub>1</sub> उपलब्ध इव (for इवोपलभ्य). B<sub>8</sub> om. from हर्षं ° up to °पत्य. Dn D<sub>6</sub> हर्षंण बाष्प<sup>°</sup>; D<sub>1</sub>. 2 हर्षंबाष्पास्तियया. G<sub>4</sub> om. [अ]भिष्ज्य. T<sub>1</sub> [अ]भिसंप्ज्य; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> यथाहं संप्ज्य; G<sub>1</sub> सुप्ज्य च (for [अ]भिप्ज्य). Before मण्डूक<sup>\*</sup>, G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> ins. च. K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub>—4 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>1</sub>. 3 M<sub>1</sub> मंडूकराजम्; Dc तम् (for मण्डूकराजानम्). G<sub>1</sub> ins. इदम् before अववीत्. — G<sub>1</sub> ins. मंडूकराज भवता before अनुगृही °. K<sub>8</sub> B<sub>2</sub> D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> om. इति.

42 D1-8. 6 om. च. Ś1 K1. 2. 4 M1 मंड्कराजा. B Dn D4. 6 T G दुहितरम् (for जामा ). Before अनुजाप्य, G1 ins. राजानं च. G1 अपृच्छत्.

43 De गतस्य (for कालस्य). B1 om. तस्यां. G4 [ए]-तस्यां (for तस्यां). T1 M राज्ञस्यः कुमाराः; T2 G1.2.4 राज्ञः कुमारास्त्रयः (for कुमारास्त्रयस्य राज्ञः). K4 ते; B1 तस्यां (for तस्य). K4 वभृद्धः (for संवभृद्धः). Ś1 K1-3 दलो मल ; G2.4 M1 दलो वल ; M2 लवो दल (for दलो वल ).— D3 श्रेष्ठं (for ज्येष्ठं). B1.2 om. शलं. G4 वलं (for शलं). B2 om. समये. T1 समाहूय (for समये). Ś1 K D1-8 G1 transp. पिता and राज्ये. G4 तदा (for पिता). S (except G3.4) तपसे (for तपिता). G1 यतात्मा (for ए°).

44 K<sub>4</sub> B D G<sub>8</sub> अनुचरन्; M<sub>2</sub> अगमत् (for अचरत्).
— K<sub>4</sub> B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>8</sub> om. च. T G<sub>1.2</sub> M [अ]नासाद्य (for [आ]साद्य). T<sub>1</sub> [अ]धावत् (for [अ]न्वधा<sup>\*</sup>).

45 B1 om. च. D1. 2 प्रोवाच (for चोवाच). — K3

om. from शीवं up to अवनीत् (in 46). De om. शीवं मां वहस्वेति. Śi Ki. 2 Ds. 5 S (except Gs) om. मां. Śi Ki. 2 Ds आवहस्व; Bi Di. 2 T2 Gi. 2. 4 वाहयस्व; Ds संवहस्व; Ti M वाहय (for वहस्व).

46 K<sub>3</sub> om. up to अबवीत; K<sub>2</sub> om. स; T<sub>1</sub> om. स तथोक्तः. After स, G<sub>2</sub> ins. हि. K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> एवं; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2</sub> यथा (for तथा). Before सूतो, Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> ins. स. — B<sub>3. 4</sub> D (except D<sub>1-3</sub>) G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> न (for मा). — Ś<sub>1</sub> स न; K<sub>1. 2</sub> न स (for नेष). K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> M om. मृगो. Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> transp. मृगो and प्रहीतुं. After मृगो, B<sub>1-3</sub> Dn<sub>3</sub> ins. [S]यं. Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> प्रप्रहीतुं (for प्रहीतुं). B<sub>4</sub> om. यदि. B<sub>2</sub> om. [अ]पि. B<sub>4</sub> न (for [अ]पि). K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> G<sub>4</sub> रथ- (for रथे). Before वाम्यो, B<sub>4</sub> ins. शिव्रो. G<sub>1</sub> वेगेन गंतुमशकौ (for स्थातामिति).

47 T1 क; G1 शलः पुनः सृतमुवाच (for ततो ऽब्रवी द्राजा). S (except G3) सृत (for सृतम्). — D5 om. मे. G1 वेगवंती (for मे). T2 G2. 4 वाजिनी (for वास्यी). — B Dn1. n2 च (for वा). T1 हिनम च त्वा पृच्छामीति; T2 G2. 4 त्वा पृच्छामी; G1 किमह पृच्छामीति (for हिनम वा त्वामिति). After इति, B4 ins. कस्य ती वास्यी.

48 Śı Kı Gı. 2 om. स. Dc राज्ञो; Dı. 5 Tı राज्ञा (for राज-). After भीत:, B4 Dn D6 ins. स्तो. Dc Gı. 2. 4 शापभयभीत: (for शापभीत:). Dc Dnı om. च. Śı K Dı. 5 om. सन्. Tı [आ]सज्ञवचख्यो; T2 G2. 4 [अ]स्पोपाचख्यो; Gı [ए]वमज्ञवीत; M2 साचख्यो (for सज्ञाचख्यो). K2 S (except) G3 om. राज्ञे. B4 Dc Dn D2. 3 (marg. sec. m.) G3 ins. after राज्ञे: K2 (which om. राज्ञे) ins. after आचख्यो:

963\* ततः पुनः स राजा खङ्गमुद्यम्य शीघ्रं कथयस्वेति तमाह। हनिष्ये त्वामिति स तदाह राजभयभीतः सूतः.। ॥ ४९ ॥ स गत्वा वामदेवाश्रमं तमृषिमत्रवीत् । भगवन्मृगो मया विद्धः पलायते । तं संभावयेयम् । अर्हसि मे वाम्यौ दातुमिति ॥ ५० ॥ तमत्रवीदृषिः । ददानि ते वाम्यौ । कृतकार्येण भवता ममैव निर्यात्यौ क्षिप्रमिति ॥ ५१ ॥ स च तावश्वौ प्रतिगृद्धान्त्राप्य चिषं प्रायाद्वाम्यसंयुक्तेन रथेन मृगं प्रति । गच्छंश्रात्रवीत्स्तम् । अश्वरत्नाविमावयोग्यौ ब्राह्मणानाम् । नैतौ प्रतिदेयौ वामदेवायेति ॥ ५२ ॥

एवम्रुक्त्वा मृगमवाप्य स्वनगरमेत्याश्वावन्तःपुरे-ऽस्थापयत् ॥ ५३ ॥

अथिधिन्तयामास । तरुणो राजपुत्रः कल्याणं पत्रमासाद्य रमते । न मे प्रतिनिर्यातयति । अहो कष्टमिति ॥ ५४ ॥ मनसा निश्चित्य मासि पूर्णे शिष्यमत्रवीत् । गच्छात्रेय । राजानं ब्रुहि । यदि पर्याप्तं निर्यातयोपाध्यायवाम्याविति ॥ ५५ ॥ स गत्वैवं तं राजानमत्रवीत् ॥ ५६ ॥ तं राजा प्रत्यु-

C. 3. 13185 B. 3. 192. 46

49 G<sub>1</sub> om. from अधैन up to अब्रवीद्. T<sub>1</sub> om. एवं ब्रुवाणम्. D<sub>1</sub> om. अब्रवीद्राजा; K<sub>4</sub> om. राजा. — S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) वामदेवाश्रमाय. B<sub>3.4</sub> D<sub>6</sub> प्रयाहि (for याहि).

50 Śi Ki reads संगतं (for स गरवा), and om. from वामदेवाश्रमं up to पलायते। तं. Di om. वामदेवाश्रमं. Ks. 4 D2. s. 5 T1 om. तम्. T2 G2. 4 transp. तम् and ऋषि. K2 om. तमृषिम्; Dn D4 om. ऋषिम्. — K3 om. मृगो. D1-3 transp. मृगो and मया. K2 B Dc Dn D4. 6 G3 मे (for मया). D5 M2 (by transp.) मया विद्धो मृगः; T1 मृगोयमाविद्धः (for मृगो मया विद्धः). — Śi Ki B4 Dn D4. 6 G3 om. तं. K2 स गतं (for तं). B1. 4 Dn D5 G1 संभावयितुम् (for संभावयेयम्). — Before अर्द्धसि, K3 D3 ins. त्वम्. D1 transp. अर्द्धसि and इति. K4 B4 Dn D4. 6 T2 G2-4 om. मे. D5 वाश्री (for वाम्यो).

51 Śi transp. अब्रवीत् and ऋषि:. — Śi K²-4 B4 Dc² Dn² D1-3 Ti G1. 2 M ददामि (for ददानि). M om. ते. G² में (for ते). — M² om. कृतकार्येण भवता ममैव. Ti कृत्वा (for कृत-). After °कार्येण, T² G². 4 Mi ins. त्वया. Di T² G². 4 Mi gन:; Ti Gi तु पुन: (for भवता). Before निर्यात्यो, K4 B D (except Dc² D٤) ins. वाम्यी. Śi शीझम् (for क्षिप्रम्). K4 Gi निर्यातयितव्याविति (Gi °वश्रो); Ti Mi निर्यातव्याविति; T² G² निर्यातयितव्यो; G4 निर्यातितव्यो; M² निर्यात्याविति (for निर्यात्यो क्षिप्रमिति). В४-पुनिरमो प्रत्यानयितव्याविति (for कृत °—क्षिप्रमिति).

52 G1 तथा (for स च). T2 G2. 4 M om. च. T1 तदा (for च). G1 om. तावश्वी. T1 त्वंश्वी (for तावश्वी), and प्रगृद्धापि (for प्रतिगृद्ध). G4 om. [अ] नुज्ञाप्य चित्रै. B D (except D1-3. 5) T1 G3 om. च. T2 G1. 2 om. [ऋ] पिं. After प्रायाद्, D5 ins. राजा. B वाम्ययुक्तेन (B4 वामीसंयुक्तेन); De Dn D4. 6 G3 वामी (Dc म्य-; D4 मि)-प्रयुक्तेन; D5 T G1. 2. 4 वाजि (T1 वामी-; G1 वामि) युक्तेन.

After रथेन,  $D_5$  ins. इति.  $\acute{S}_1$  K  $D_3$ . 5 यत्र स मृगः (for मृगं प्रति). —  $\acute{S}_1$  K  $D_3$ . 6 तं च ( $K_4$  तत्र) प्राप्य (for गच्छंश्च). T  $G_2$ . 4  $M_2$  स्त (for स्तम्). — S (except  $G_3$ ) अश्वरत्नद्वयमिहावयोर्गेग्यम्। ब्राह्मणाय (for अश्वरत्नां — ब्राह्मणानाम्). After ब्राह्मणानाम्,  $D_3$ . 5 ins. इति. —  $T_2$   $G_1$ . 2. 4 प्रदेयौ (for प्रतिदेयौ).  $\acute{S}_1$  K1. 2  $B_4$  om. [इ]ति.

53 K<sub>3</sub> B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> om. एवम्; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> om. एवमुक्त्वा. Before मृगम्, K<sub>4</sub> Dc D<sub>1-3</sub> S (except G<sub>3</sub>) ins. तं. Śi K<sub>1-3</sub> om. मृगमवाप्य. S (except G<sub>3</sub>) om. स्व. G<sub>1</sub> अभ्येत्य (for एत्य). Śi D<sub>4</sub> om. अश्वी. M<sub>1</sub> स्थापयामास (for ऽस्थाप°).

54 M1 om. अथिश्चिन्तयामास । — D1 स तहणो (for तहणो). D5. 6 राजपुत्रकः. B2 M1 कल्याणं पुत्र ; B4 कल्याणं यान ; D1 कल्याणं वाहन ; T1 G1 कल्याणरखं पुत्र ; T2 G4 कल्याणमश्चरत्त ; M2 कल्याणपात्र . — After न, M2 ins. वाम्यो. Dc D4. 6 M2 om. मे. After मे, T G2. 4 M1 ins. वाम्यो, and G1 ins. वाम्यो दातुमिति। तमझवीदिषदेदामि ते वाम्यो. T2 G1. 2. 4 M om. प्रति . K3 प्रतियातयित; T1 निर्यातयेदिति (for प्रतिनिर्यातयित). After 'यित, K4 D1-3 ins. अश्री.

55 Before मनसा, K<sub>2-4</sub> B<sub>1.3</sub> D (except D<sub>1.2</sub>) G<sub>3</sub> ins. स. B D (except D<sub>1-3.6</sub>) G<sub>3</sub> विचित्य; T<sub>1</sub> M विनिश्चित्य (for निश्चित्य). K<sub>1</sub> S (except G<sub>3</sub>) मासे (for मासि). — T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> पर्याप्तिर्. After पर्याप्तं, D<sub>12</sub> G<sub>3</sub> ins. तदा; G<sub>1</sub> कार्यं तर्हि. T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> निर्यातनीयो (for निर्यातय). S<sub>1</sub> K<sub>2.4</sub> B De G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> [उ]पाध्यायाय नाम्यो (B<sub>4</sub> ° य आचष्ट) (for [उ]पाध्यायायमयो). B<sub>4</sub> om. [इ]ति.

56 D4 om. स. Ś1 K1. 3 D1. 3. 5 G4 [ए]नं; K4 Dc Dn D4 G8 [ए]नं (for [ए]नं). Ś1 K1. 3 D1 T G2. 4 M om. तं. K4 D3. 5 om. तं राजानम्.

57 K1 तं राजानं; K3 स राजा तं (for तं राजा). G4 [उ]वाच (for प्रत्युं). After वाहनम्, G1 M1 ins. अहै.

C. 3. 13185 B. 3. 192. 46 K. 3. 195. 46 वाच । राज्ञामेतद्वाहनम् । अनर्हा ब्राह्मणा रत्नाना-मेवंविधानाम् । किं च ब्राह्मणानामश्चैः कार्यम् । साधु प्रतिगम्यतामिति ॥ ५७ ॥ स गत्वैवग्रुपाध्यायाया-चष्ट ॥ ५८ ॥ तच्छ्रत्वा वचनमप्रियं वामदेवः क्रोध-परीतात्मा स्वयमेव राजानमभिगम्याश्वार्थमभ्यचो-दयत् । न चादाद्वाजा ॥ ५९ ॥

वामदेव उवाच।
प्रयच्छ वाम्यौ मम पार्थिव त्वं
कृतं हि ते कार्यमन्येरशक्यम्।
मा त्वा वधीद्ररुणो घोरपाशैर्व्रह्मक्षत्रस्यान्तरे वर्तमानः॥ ६०
राजोवाच।
अनङ्घाहौ सुव्रतौ साधु दान्तावेतद्विप्राणां वाहनं वामदेव।
ताम्यां याहि त्वं यत्र कामो महर्षे

छन्दांसि वै त्वाहशं संवहन्ति ॥ ६१
वामदेव उवाच ।
छन्दांसि वै माहशं संवहन्ति
छोकेऽग्रुष्मिन्पार्थिव यानि सन्ति ।
अस्मिस्तु छोके मम यानमेतदस्मद्विधानामपरेषां च राजन् ॥ ६२
राजोवाच ।
चत्वारो वा गर्दभास्त्वां वहन्तु
श्रेष्ठाश्वतयों हरयो वा तुरंगाः ।
तैस्त्वं याहि क्षत्रियस्येष वाहो
मम वाम्यौ न तवैतौ हि विद्धि ॥ ६३
वामदेव उवाच ।
घोरं व्रतं ब्राह्मणस्यैतदाहुरेतद्राजन्यदिहाजीवमानः ।
अयस्मया घोरस्या महान्तो

— M2 om. from अनहीं up to राजानम् (in 59). — After विधानाम्, T G1. 2. 4 ins. इति. — K1. 2 किंचन; T G1. 2. 4 न (T1 om. न) किंचिद् (for किंच). B Dc Dn D1. 3-6 om. च. Ds कार्यमधै: (by transp.). — B2-4 Dn D4. 6 T G om. प्रति. B2-4 Dn D4. 6 G3 om. इति. 58 K3. 4 B2-4 D G3 एतद् (for एवम्). Ś1 K

58 Ks. 4 B2-4 D G3 एतद् (for एवम्). Ś1 K D1-3. 5 [आ]चचक्षे (for [आ]चछ).

59 Before तच्छूत्वा, Dc ins. तदा. G1 भूयो (for अप्रियं). Dc वामदेवश्च. Dь कोप<sup>°</sup>; G2 कोधपरीतांतरात्मा. S1 K D1-3. ь read अभिचोदयञ्जवाच (for अभ्यचोदयत्), and om. न चादाद्राजा. B Dc Dn D4. ь G8 अचोदयत् (for अभ्यचो<sup>°</sup>). — The same MSS. [अ]ददद्; G4 M2 अददाद् (for [अ]दाद्).

60 Śi Ki. 8. 4 om. the ref. — b) Śi Ki. 2 कार्य-मनन्यशक्यं; Ks. 4 B2-4 Dn D1-6 Gs कार्यमाभ्यामशक्यं; G4 कार्यमन्येन शक्यं. — c) K4 Dc त्वां; G2 M2 त्वं (for त्वा). T हिंसेद्; G1. 2. 4 M हिंसीद् (for वधीद्). — d) G1 स तु; G2 प्राहु: (for ब्रह्म-). N G2. 3 वर्तमानं.

61 °) G1 सुभृतौ. — b) De तद्; T2 G1. 2. 4 [ए]तौ (for [ए]तद्). — c) G1 ब्राह्मणस (for ताभ्यां याहि). G2. 4 पितृ- (for यत्र).

62 G<sub>1</sub> om. 62°-63°. — °) G<sub>2</sub> M एतम् (for एतद्). — °) S (except G<sub>3</sub>; G<sub>1</sub> om.) अपरेषु (for अपरेषां च).

63 G1 om. 63 (cf. v.l. 62). — a) Ś1 K1 G4 हवा (for हवां). B2-4 Dc Dn D4. 6 G3 चरवारस्त्वां वा (Dc Dn3 om. वा) गर्दभाः संवहंतु. — b) T G2. 4 M om. वा. B वातरहसः; Dc Dn D4. 6 G3 वातरहाः (for वा तुरंगाः). T2 G2. 4 तु मेहाः (for तुरंगाः). — c) D1. 2. 4 [प]व (for [प]ष). K1 D2. 4 वाही. — d) After मम, B D (except D5) G3 ins. [प]व. T2 G2. 4 तावद् (for न तव). Ś1 K1. 2 [अ]श्रो (for [प]तों).

64 °)  $T_1$  नैतद्;  $T_2$   $G_1$ . 2. 4  $M_1$  नैवं;  $M_2$  न वै (for घोरं). - °)  $S_1$   $K_1$ . 2 यदिह संजीवयामि;  $K_8$ . 4  $B_1$   $D_1$ . 2. 8 (marg. sec. m. as in text). 5 यदिहाजीवयामि;  $T_2$   $G_2$ . 4 यद्दभाषे वचो मां. - °)  $D_5$  अयोमया. - After  $64_*^{abc}$ , B D (except  $D_{1-8}$ )  $G_8$  ins.:

964\* चत्वारो वा यातुधानाः सुरौद्धाः। मया प्रयुक्तास्त्वद्वधमीष्समानाः

— d) B4 निमंतु; Dc S (except G3) हरंतु (for वहन्तु). Ś1 K1. 8. 4 D2 M त्वा (for त्वां). K1. 4 शितरूपा ; Dn1 D3 शतशूला ; M2 शरशूला . T1 शितशूलामहस्ताः.

65 a) M1 ते (for ये). After ये, K1. 2 ins. हि.

वहन्तु त्वां शितश्र्लाश्रतुर्धा ॥ ६४
राजोवाच ।

ये त्वा विदुर्जाक्षणं वामदेव
वाचा हन्तुं मनसा कर्मणा वा ।

ते त्वां सिशिष्यमिह पातयन्तु
मद्राक्यनुन्नाः शितश्र्लासिहस्ताः ॥ ६५
वामदेव उवाच ।
नानुयोगा ब्राह्मणानां भवन्ति
वाचा राजन्मनसा कर्मणा वा ।
यस्त्वेवं ब्रह्म तपसान्वेति विद्वांस्तेन श्रेष्ठो भवति हि जीवमानः ॥ ६६
मार्कण्डेय उवाच ।
एवस्रुक्ते वामदेवेन राजनसस्रुक्तस्थू राक्षसा घोररूपाः ।

तैः ग्रूलहस्तैर्वध्यमानः स राजा
प्रोवाचेदं वाक्यमुचैस्तदानीम् ॥ ६७
इक्ष्वाकवो यदि ब्रह्मन्दलो वा
विधेया मे यदि वान्ये विश्वोऽिष ।
नोत्स्रक्ष्येऽहं वामदेवस्य वाम्यौ
नैवंविधा धर्मशीला भवन्ति ॥ ६८
एवं ब्रुवन्नेव स यातुधानैहितो जगामाग्रु महीं क्षितीशः ।
ततो विदित्वा नृपतिं निपातितमिक्ष्वाकवो वै दलमभ्यिश्वन् ॥ ६९
राज्ये तदा तत्र गत्वा स विष्रः
प्रोवाचेदं वचनं वामदेवः ।
दलं राजानं ब्राह्मणानां हि देयमेवं राजनसर्वधमेषु दृष्टम् ॥ ७०

C. 3. 13199 B. 3. 192, 60 K. 3. 195, 60

K2-4 B D (except Dc2) T1 G3 M स्वां (for स्वा). Ś1
K D1-3 विद्युर् (for विदुर्). B T2 G1. 2. 4 M1 ब्राह्मणा
(T2°ण). K3 D5 वामदेवं. — b) G1 M2 हंत; G2. 4 हंत्वा
(sic) (for हन्तुं). — K3 T1 G2 om. (hapl.) 65°-66b.
— c) K1. 2 G1 ते स्वा; T2 G4 स स्वा. T2 G4 सहिष्यामि
ह (for सशिष्यमिह). — d) Ś1 K1. 4 Dc D1-3. 5 M1
शितञ्जलहस्ता:; B4 T2 G1. 4 M2 शितञ्जलामहस्ता:. — After
65, K2 B Dc Dn D3 (marg. sec. m.). 4-6 G3 ins.:

965\* वामदेव उवाच ।

ममैती वाम्यी प्रतिगृद्ध राज
-पुनर्ददानीति प्रपद्य मे त्वम् ।

प्रयच्छ शीघ्रं मम वाम्यी त्वमश्री

यद्यात्मानं जीवितुं ते क्षमं स्यात् ।

राजोवाच ।

न ब्राह्मणेभ्यो मृगया प्रस्ता न त्वानुशास्म्यच प्रभृति द्यसत्मम् । तवैवाज्ञां संप्रणिधाय सर्वा तथा ब्रह्मन्पुण्यलोकं लभेयम् ।

[(L. 2) K<sub>2</sub> B<sub>1</sub> D<sub>11</sub> D<sub>3-5</sub> G<sub>3</sub> ददामीति. K<sub>2</sub> B<sub>1</sub>. 3. 4 Dc प्रपद्यसे (for 'द्य मे). — (L. 4) K<sub>2</sub> D<sub>4-6</sub> यथात्मानं; Dc यद्यात्मनो. K<sub>2</sub> Dc D<sub>3</sub> जीवितं. — (L. 5) D<sub>5</sub> वा प्रशस्ता (for प्रस्ता). — (L. 6) Dc ह्यसंतम् (for ह्यसल्यम्).]
66 K<sub>3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> om. 66<sup>ab</sup> (cf. v.l. 65). — a) D<sub>1</sub>

नानुयोग्या;  $D_5$  नानुद्योगा;  $G_4$  नानुयोगाद् . —  $^b$ )  $D_1$  हंतुं (for राजन्). —  $^c$ )  $\acute{S}_1$  K  $D_{1-8}$ .  $_5$  यस्स्वेष;  $D_1$   $D_4$   $G_8$  यस्स्वेव;  $T_1$   $G_2$  यस्स्वेवं.  $\acute{S}_1$  धर्मे;  $D_2$  ब्रह्मन्;  $D_{1.2}$  ब्राह्मणस्;  $D_4$  ब्राह्म-;  $T_2$   $G_4$  वे (for ब्रह्म).  $K_4$   $D_2$ .  $_3$ .  $_5$  वेति;  $T_1$   $G_1$ .  $_2$  [अ]स्येति;  $M_1$  [अ]भ्येति;  $M_2$  [अ]ध्येति (for [अ]न्वेति). —  $^d$ )  $D_2$   $D_1$  om. हि.  $D_3$   $T_2$   $G_2$ .  $_4$  [इ]ह (for हि).

67 K1. 8. 4 D1-8. 5 G4 om. the ref. Ś1 T G2 वैशं (for मार्क). — ") S (except G3) चोक्ते (for उक्ते).

68 <sup>a</sup>) K<sub>1.2.4</sub> D<sub>1-3.5</sub> प्रह्ला दलो (for ब्रह्मन्दलो). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> इक्ष्वाकवो यदि वा ब्रह्मदग्धा; T<sub>2</sub> G<sub>2.6</sub> ° वो वा यदि वा मां स्वजेयुर्. — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M ते (for मे). B D (except D<sub>1-5.5</sub>) T<sub>1</sub> G<sub>1.8</sub> M चेमे (for वान्ये). T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> ये ते विधेया भुवि चान्ये महीपा:. — <sup>c</sup>) T G<sub>2.4</sub> नोत्स्जेहं; G<sub>1</sub> नैतत्स्वक्ष्ये. S (except G<sub>3</sub>) वामदेवाद्य (for देवस्य). — <sup>d</sup>) B Dn D<sub>4.6</sub> कर्म (for धर्म ).

69 <sup>a</sup>) Śi Ki. 2 तु (for स). — <sup>b</sup>) Di. 2 जगामाथ. Ti Gi Mi महीश: (for क्षितीश:). — <sup>d</sup>) Śi K Di-8. 5 दलमेव (for व दलम्).

70 °) B4 T2 G2. 4 राजन् (for राजानं). — d) Dc जुष्टं; T1 दिष्टं; G4 दश:.

71 °) Dea Ti तु (for त्वम्). — °) Śi Ki. a स चापपाणिः; Ka Di-a मोहान्वितः (for स पार्थिवः). Ka

[5]

C. 3 13200 B. 3 192.61 K. 3 195.61

बिभेषि चेत्त्वमधमित्ररेन्द्र प्रयच्छ मे शीघ्रमेवाद्य वाम्यौ। एतच्छ्रत्वा वामदेवस्य वाक्यं स पार्थिवः स्त्रस्वाच रोषात् ॥ ७१ एकं हि मे सायकं चित्ररूपं दिग्धं विषेणाहर संगृहीतम् । येन विद्धो वामदेवः शयीत संदर्यमानः श्वभिरार्तरूपः ॥ ७२ वामदेव उवाच। जानामि पुत्रं दशवर्षं तवाहं जातं महिष्यां इयेनजितं नरेन्द्र । तं जिह त्वं मद्भचनात्प्रणुन-स्तर्णं व्रियं सायकैघीररूपैः ॥ ७३ मार्कण्डेय उवाच। एवम्रक्तो वामदेवेन राज-न्नन्तःपुरे राजपुत्रं जघान । स सायकस्तिग्मतेजा विसृष्टः

श्रुत्वा दलस्तच वाक्यं बभाषे ॥ ७४ इक्ष्वाकवो हन्त चरामि वः प्रियं निहन्मीमं विश्रमद्य प्रमध्य । आनीयतामपरस्तिगमतेजाः पश्यध्वं मे वीर्यमद्य क्षितीशाः ॥ ७५ वामदेव उवाच। यं त्वमेनं सायकं घोररूपं विषेण दिग्धं मम संदधासि । न त्वमेनं शरवर्यं विमोक्तं संधातुं वा शक्ष्यसि मानवेन्द्र ॥ ७६ राजोबाच। इक्ष्वाकवः पश्यत मां गृहीतं न वै शक्रोम्येष शरं विमोक्तुम्। न चास्य कर्त् नाशमभ्यत्सहामि आयुष्मान्वे जीवत वामदेवः ॥ ७७ वामदेव उवाच। संस्पृशैनां महिषीं सायकेन

D1-8 राजा (for रोषात्).

72 °) G<sub>2</sub>. 4 एनं. Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 घोर° (for चित्र°).

- °) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 येनेष (for येन). — °) D<sub>1</sub>. 2 संभक्ष्य-माणः; T<sub>1</sub> संदद्धा°. — After 72, Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 ins. a colophon.

73 b) T1 G1 M1 शूरं (for जातं). Ś1 K1. 2 सैन्य-(K1° न) जितं; K4 B1. 4 D1-8 G1 सेन°; T1 M1 एव जातं; G2. 4 स्वेन जितं; M2 एव शूरं. K4 Dc2 G2. 4 नरेंद्रं. — c) B8 स तं; D6 T1 G1 M तं वै; T2 G2. 4 एतं (for तं). D8 नरेंद्रं (for प्रणुवस्). — d) Ś1 K1. 2 G1 तूणं प्रियै:; K4 D2. 8 कुलप्रियं; D6 पुत्रं प्रियं.

74  $T_1$   $G_4$   $M_2$  om. the ref. — ") D (except  $D_{D_1}$ ) एवमुक्ते. — ") B D (except  $D_5$ )  $G_3$  तत्र;  $T_2$   $G_2$ . 4 तस्य (for तश्च).

75 Before 75, B D (except D<sub>1-8. 8</sub>) G<sub>8</sub> ins. राजीवाच. — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> [S]हं वितरामि (for इन्त चरामि). G<sub>2. 4</sub> चराम विश्रियं (for चरामि वः प्रियं). — <sup>b</sup>) T G<sub>1. 2. 4</sub> निहन्म्यहं. — <sup>c</sup>) B<sub>4</sub> S (except G<sub>8</sub>) तिरमवेगः.

76 °) K4 B Dc Dn D1. 4-6 G3 यस्त्रमेनं (K4 B4 °वं); D8 T M यं त्वमेकं; G1. 2. 4 यस्त्वमेकं. — b) K1. 2

संददासि. — °) B Dn D4. 6 G8 न त्वेतं त्वं;  $T_2$  G2. 4 स त्वमेनं; M न त्वमेवं.  $\acute{S}_1$  B2. 8 D (except  $D_{1-8}$ )  $T_2$  G8 शरवर्षं. —  $^d$ )  $K_3$ . 4 Dc  $D_1$ . 2. 5 T  $G_1$ . 4 M न संधातुं;  $G_2$  न संद्धातुं (for संधातुं  $a_1$ ).  $K_1$ . 8  $K_2$   $K_3$   $K_4$   $K_5$   $K_6$   $K_7$   $K_8$   $K_8$   $K_1$   $K_1$   $K_1$   $K_1$   $K_1$   $K_1$   $K_1$   $K_1$   $K_2$   $K_3$   $K_4$   $K_5$   $K_6$   $K_1$   $K_2$   $K_3$   $K_4$   $K_1$   $K_1$ 

77 a) D1 परयतां; G2 परयतु; G4 परयतो. Ś1 K1. 8
T1 मा; T2 G1. 2. 4 M मे (for मां). T2 G2. 4 प्रहीतुं.

- b) Ś1 K1. 2 नैनं; Dc D6 T2 G1. 2. 4 M न चैव (G1. 4
°प) (for न वै). Dc om. [ए]प. Ś1 K1. 2 [अ]द्य (for [ए]प).
G1 राशुं (for रारं). G2 प्रमोक्तं. — K3 om. (hapl.)
77°-78b. — c) K4 D3. 6 अभ्युत्सहेहं; T2 G4 अप्युत्सहामि.
G1 M न चास्य नारामहमप्युत्सहामि. — d) G2. 4 जीवितुं.

78 K<sub>3</sub> om. 78<sup>ab</sup> (cf. v.l. 77). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> B Dn D<sub>8-6</sub> G<sub>3</sub> संस्पृद्येनां; T G<sub>1</sub>. 2. 4 M <sup>°</sup>शोमां. — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M तत एतसाद; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 तदेतसाद.

79 All MSS. om. the ref. — ") Ś1 तथा तत:; Т2 G4 ततस्त्रव; G2 ततश्च तत् (for ततस्त्रथा). B2 M2 स (for तु). — Before 79°d, K8. 4 D1-8 ins. राज्युवाच; B Dn

ततस्तसादेनसो मोक्ष्यसे त्वम् ॥ ७८
मार्कण्डेय उवाच ।
ततस्तथा कृतवान्पार्थवस्तु
ततो मुनिं राजपुत्री बभाषे ।
यथा युक्तं वामदेवाहमेनं
दिने दिने संविशन्ती व्यशंसम् ।
ब्राह्मणेभ्यो मृगयन्ती स्रन्तानि
तथा ब्रह्मनपुण्यलोकं लभेयम् ॥ ७९
वामदेव उवाच ।
त्वया त्रातं राजकुलं शुभेक्षणे
वरं वृणीष्वाप्रतिमं ददानि ते ।
प्रशाधीमं स्रजनं राजपृत्रि

इक्ष्वाकुराज्यं सुमहचाप्यनिन्द्ये ॥ ८० राजपुत्र्युवाच ।

वरं वृणे भगवन्नेकमेव
विम्रुच्यतां किल्बिषाद्य भर्ता।
शिवेन चाध्याहि सपुत्रवान्धवं
वरो वृतो होष मया दिजाय्य॥ ८१
मार्कण्डेय उवाच।
श्रुत्वा वचः स मुनी राजपुत्र्यास्तथास्त्विति प्राह कुरुप्रवीर।
ततः स राजा मुदितो बभूव
वाम्यौ चास्मै संप्रददौ प्रणम्य॥ ८२

C. 3. 13211 B. 3. 192. 72 K. 3. 195. 72

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि नवत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १९० ॥

Ds. 6 राजपुञ्युवाच; Dc देव्युवाच. — °) B4 Dn D4. 6 Gs युक्ता. S (except G8) एव (for एनं). — 6) B Dc Dn D1. 4. 6 G8 संदिशंती; D5 वसंती; T M2 विशंति. K1. 2 विशंसम्; B D (except D3. 5) G3 नृशंसम्; T1 G1 M1 द्यशंसम्; T2 प्रशंसम्; G4 प्रवृद्धम्; M2 अभ्याशम्. — °) B Dc मृगयन्; Dn D4. 6 T1 G1 मृगयती; T2 G2. 4 गायंती. — 1) T1 G1 M1 तथा सती; T2 G2. 4 तथा वे ब्रह्मन्; M2 तथाहं वे (for तथा ब्रह्मन्). Ś1 K D1-3 पुण्यलोकान्; T1 G1 M ब्रह्मलोकं. Ś1 K D1-3 पुण्यलोकान्; T1

80 After the ref., Ds ins. 966\*. — °) T1 G1 M त्विदं ग्रुभे (for ग्रुभे°). — °) Ds. 4 वृणीथा°. K4 Dc2 Dn2 D1. 2 T2 G3 ददामि. K4 T2 G4 om. ते. — °) T1 प्रशासि त्वं (for °धीमं). K4 Dc D1. 2. 5 T2 G2 M त्वं जनं; T1 जनकं; G4 च जनं (for स्वजनं). — Ś1 K1-3 subst. for 80: D6 ins. after the ref.:

966\* साध्वि स्थिरं चेयमदुष्टचित्ता धर्मे मतिस्ते सततं प्रयातु । वरं च मत्तः प्रतिकाङ्कस्त्र सुञ्जु व्वया वृषः पालनीयो हि नित्यम् ।

81 Ś1 K D1-3 राज्यवाच; B1-3 राजपत्युवाच. — a)
B2. 8 De D4 G3 एवमेष; Dn D6 त्वेवमेष; G1 एवमेवं (for एकमेव). — b) M2 मेद्य (for अद्य). — After 81ab,
D1. 2 ins.:

967\* वृत्तेन बुद्धचा च विवृद्धिमेतु

जीवेदसी मम पुत्रोऽद्य विप्र।

—  $D_{2..4}$  om.  $81^{cd}$ . — c)  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}_{1..2}$  मां ध्याहि;  $\acute{K}_{3}$  चाः ध्याय;  $\acute{K}_{4}$   $D_{c1}$   $D_{n1}$ .  $n_{2}$   $D_{5}$   $G_{8}$  च ध्याहि;  $T_{2}$   $G_{4}$  जीवामि;  $G_{1}$  चाख्याहि.  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}_{1..2}$   $G_{5}$   $G_{7}$   $G_{2..4}$  ° बांधवा. — d)  $G_{2}$   $G_{3}$   $G_{3}$   $G_{4}$   $G_{5}$   $G_{7}$   $G_{8}$   $G_{8}$ 

82 Śı Kı मार्कांडेय उ° (Śı om. उ°). —  $^{5}$ ) Śı Dı त्वाह; Tı [इ]त्याह (for प्राह). —  $^{d}$ ) T₂ G₂. 4 तस्मै (for चास्मै). Kз. 4 प्रददौ (for संप्र°). B Dn D4. 6 T₂ G प्रददौ संप्रणम्य.

Colophon om. in K2. — Major parvan: Śi T G4 आरण्य; G2 श्रीमदारण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेय-समस्या (followed by मंड्कोपाख्यान). B Dc Dn D4. 6 G3 (all om. sub-parvan name) mention only मंड्कोपाख्यान (followed by समाप्त in B1 Dc); and M2, likewise, only वामदेवोपाख्यान. — Adhy. name: K3. 4 Dc D1-8. 5 बाह्मणमाहात्म्यं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 191 (Dn3 192); D1 198; T G1. 2. 4 M (M2 inf. lin.) 194 (M2 orig. 197). — Śloka no.: Dn2. ns 72; D1 90.

A passage given in App. I (No. 21) is ins. in K<sub>2</sub> B<sub>2-4</sub> De Dn D<sub>4</sub>. a G<sub>8</sub> after adhy. 190, and in K<sub>1</sub>. 4 D<sub>1-3</sub> after adhy. 206 (with some further

## 999

C. 3, 13331 B. 3, 199, 1 K. 3, 202, 1

#### वैशंपायन उवाच।

मार्कण्डेयमृषयः पाण्डवाश्च पर्यपृच्छन् । अस्ति कश्चिद्भवतश्चिरजाततर इति ।। १ ।। स तानुवाच । अस्ति खल्ज राजिपिरेन्द्रद्युम्नो नाम श्वीणपुण्यिन्नि-दिवात्प्रच्युतः । कीर्तिस्ते च्युच्छिन्नेति । स माम्रुपा-तिष्ठत् । अथ प्रत्यभिजानाति मां भवानिति ।। २ ।। तमहमञ्जवम् । न वयं रासायनिकाः शरीरोपता-

internal transposition), in  $D_3$  the first one of the adhy, being written  $sec.\ m.$  on a suppl. fol. and placed after adhy, 190!

#### 191

1 B<sub>2-4</sub> om. ऋषय:. T G<sub>2.4</sub> ऋषि (for ऋषय:). B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>1.4-6</sub> om. च. After च, T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> ins. परिचृत्य इंद्रद्युक्तोपाख्यानं. T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> अपृच्छन् (for पर्यपृ°). — Before अस्ति, G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> ins. किम्. G<sub>2.4</sub> भगवत° (for भवत°). K<sub>1.8.4</sub> B Dn D<sub>3.4.6</sub> चिरजात (for चिरजाततर).

2 G1 om. स तानुवाच, and ins. पुरा कश्चिद् after खलु. Ś1 K2 राजन्; D4 G8 ऋषिर् (for राजिषेर्). — B De Dn D3 (before corr.). 4. 6 G3 मे; T M तस्य; G1. 2. 4 अस्य (for ते). G1 विच्छिन्नेति; T2 G1. 2. 4 विच्छुतेति. — K8 B4 D3 T G1. 2 उपतिष्ठद्; B2 उद<sup>2</sup>. — K4 D1-8 एवं (for अथ). Ś1 om. from अथ प्रस्थिभ up to the end of 2. T1 om. मां भवानिति. T2 G1. 2 मा (for मां).

3 D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> om. अहम्. After अहम्, G<sub>1</sub> ins. एवम्. G<sub>4</sub> अन्नवीत्; M अन्नवं (!). — After अनुवं, Dn D<sub>4.6</sub> ins. कार्यचेष्टाकुल्स्वात्; G<sub>2</sub> नापि जानामि भवंतमिति. — T G<sub>1.4</sub> M om. न. After वयं, G<sub>2</sub> ins. न. B Dc Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> वासा<sup>\*</sup>; T G रसा<sup>\*</sup> (for रासा<sup>\*</sup>). Before शरीरो<sup>\*</sup>, B Dc Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> ins. न. B Dc Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> समारभामो; T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> समारभामहे. Before अर्थानाम्, G<sub>1.2.4</sub> ins. तथा. After अनुष्ठानम्, M<sub>1</sub> ins. अस्ति कश्चिन्तिश्चराततर इति (cf. 1). — After 3, T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> ins.:

968\* एवमुक्तः स राजिषिरिन्द्रद्युन्नः पुनर्मामब्रवीत्। अथास्ति कश्चित्त्वत्तश्चिरजाततर इति । तं पुनः प्रत्यब्रुवम् । पेनात्मनः समारभामहेऽर्थानामनुष्ठानम् ॥ ३ ॥ अस्ति खल्छ हिमवति प्राकारकर्णी नामोल्कः । स भवन्तं यदि जानीयात् । प्रकृष्टे चाध्वनि हिमवान् । तत्रासौ प्रतिवसतीति ॥ ४ ॥

स मामश्रो भृत्वा तत्रावहद्यत्र बभृवोॡकः ॥५॥ अथैनं स राजिं पर्यप्रच्छत् । प्रत्यभिजानाति मां भवानिति ॥ ६ ॥ स मुहूर्तं ध्यात्वात्रवीदेनम् ।

For 3,  $\acute{S}_1$  (om. all words up to मामुवाच) K  $D_{1-3.5}$  subst. :

969\* तमहमञ्जवम् । आकुलस्वात्कार्यचेष्टानां न प्रत्यभिजाने ऽहम् । स मामुवाच । अस्त्यन्यश्चिरजाततर इति । तमञ्जवम् ।

4 B2 om. (hapl.) from अस्ति in 4 up to उल्क्रम-ब्रवीत् in 8. M2 om. खलु. T1 M1 तु (for खलु). B1. 8. 4 D (except D1-3. 6) T1 G1. 8 प्रावारकणों; T2 G2. 4 प्राका After ৰক্ষ:, B D (except Ds. s) T G ins. प्रतिवसति. — After स, B D (except D1-3. 8) Gs ins. मत्तश्चरजातो. T2 G4 transp. स and भवन्तं. G1 (by transp.) भवन्तं यदि स (for स भवन्तं यदि). M om. भवन्तं. Śi Ki. 2 जानाति (for जानीयात्). After जानी-यात्, Bs Dc2 ins. इति. — Before प्रकृष्टे, B1. 8 Dc1 Dn D4. 6 G3 ins. इत:. G2 om. from प्रकृष्ट up to तन्नावहद् (in 5). T2 G4 विप्रकृष्टे (for प्रकृष्टे). After प्रकृष्टे, Śi ins. नाश्वेनानीतो; K2 नाधुनानीतो. Ś1 K2 om. चाध्वति. K1 नाध्व° (for चाध्व°). After चाध्विन, Ks. 4 B1 D1-8. 5 T1 M ins. इतो; T2 G4 यतो; G1 ततो. — Ś1 K2-4 De D1-3. 5 T1 G1. 4 M1 यत्र (for तत्र). Ś1 K2-4 D1-3. 5 om. [इ]ति.

5 B<sub>2</sub> om. 5 (cf. v.l. 4). G<sub>2</sub> om. up to तत्रावहद् (cf. v.l. 4). Before स, B D (except D<sub>1-3.5</sub>) G<sub>3</sub> ins. तत:. T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> समाश्रस्तो; G<sub>1</sub> स माश्रो (for स मामश्रो). Dc om. तत्र. Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> उदवहद्; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> तत्रायाद् (for तत्रावहद्). After यत्र, Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> ins. असी; K<sub>3.4</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>2.3.5</sub> M स. Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> उल्लो बभूव (by transp.). T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> अभूत्स (for वभूव).

6 B<sub>2</sub> om. 6 (cf. v.l. 4). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 om. स; Ś1 K D<sub>1-3</sub>. 5 om. स राजवि:. B<sub>1</sub>. 4 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> स राजा; B<sub>3</sub> राजा स (for स राजवि:). K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2. 5 M<sub>1</sub> अपृच्छत्;

नाभिजाने भवन्तमिति ॥ ७ ॥ स एवम्रको राज-विरिन्द्रद्युम्नः पुनस्तमुळ्कमत्रवीत् । अस्ति कश्चि-द्भवतश्चिरजाततर इति ॥ ८ ॥ स एवम्रक्तोऽत्रवी-देनम् । अस्ति खल्विन्द्रद्युम्नसरो नाम । तस्मिन्ना-डीजङ्को नाम बकः प्रतिवसति । सोऽस्मत्तश्चिरजात-तरः । तं पृच्छेति ॥ ९ ॥

तत इन्द्रद्युम्नो मां चोळ्कं चादाय तत्सरोऽगच्छ-द्यत्रासौ नाडीजङ्घो नाम बको बभूव।। १०॥ सोऽ-

B<sub>1</sub>. 3. 4 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> पप्रच्छ; D<sub>3</sub> अब्रवीत् (for पर्थ-प्रच्छत्). After पर्यप्रच्छत्, K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> ins. स राजा. — Before प्रत्यभि°, K<sub>3</sub> ins. क्रचित्; D<sub>5</sub> कश्चित्. T<sub>2</sub> om. from प्रत्यभि°, up to अब्रवीत् (in 8). B<sub>1</sub> Dc प्रत्यभिजानिते; B<sub>4</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> प्रतिजानाति. T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 मा (for मां). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 अथैनमप्रच्छत्कश्चि (K<sub>1</sub>° हिंकचि)न्मामभिजानाति भवानिति.

7 B<sub>2</sub> T<sub>2</sub> om. 7 (cf. v.l. 4, 6). After सुहूत, B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) G<sub>3</sub> ins. इव. Before अञ्जवीद, D<sub>1</sub>. 2 ins. तम्. K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 2 G<sub>2</sub>. 4 एवं (for एनम्). — B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> नामिजानामि. Dc om. इति. T<sub>1</sub> om. from इति up to पृष्ट: (in 13).

8 T1 om. 8 (cf. v.l. 7). T2 om. up to अजञीत (cf. v.l. 6). Ś1 K1. 2 G4 om. स. B Dn D4. 6 G3 transp. राजिष्ट: after अजञीत. M2 om. (hapl.) from अजञीत up to चोळ्कं (in 10). — Before अस्ति, B Dn D4. 6 S (except T1 M2) ins. अथ. S (except G3; T1 M2 om.) रवत्तर्श (for भवतश्र). — After भवतः, K1. 3 B1. 3. 4 D G3 ins. सकाशाच. K1. 3 B4 Dn D3 चिरजात (for चिरजाततर).

9 T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. 9 (cf. v.l. 7, 8). B De Dn D<sub>4</sub>. 6 Gs om. एनम्, and read इंद्रद्युन्नं नाम सर: (for इन्द्रद्युन्नः सरो नाम). — T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> अस्मिन् (for तस्मिन्). K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> G<sub>2</sub> नाळीजंघो; D<sub>6</sub> नीळ<sup>°</sup>; M<sub>1</sub> नाळीक<sup>°</sup>. Śi K<sub>1</sub>. 2 प्रतिनिवसित; G<sub>1</sub> प्रतिवसितीति. — K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> सोस्मच्; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 स मत्तञ्च (for सोऽस्मत्तञ्च). After 'जाततरः, Śi K<sub>2</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> ins. इति. — D<sub>4</sub> G<sub>3</sub> ins. ततस् before तं. Śi K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 8. 5 प्रच्छस्तेति; G<sub>2</sub> प्रच्छतेति.

10 T1 om. 10; M2 om. up to चोल्हरूं (cf. v.l. 8). K4 D1-8 om. ततः Ś1 K3 ततश्च (for तत). K2 om. (hapl.) from इन्द्रं up to भवान् (in 11). S (except G3; T1 M2 om.) om. the first च. K1. 4 B1. 3. 4 D

स्माभिः पृष्टः। भवानिन्द्रद्युम्नं राजानं प्रत्यभिजाना-तीति ॥ ११ ॥ स एवम्रक्तोऽत्रवीन्मुहूर्तं ध्यात्वा । नाभिजानाम्यहमिन्द्रद्युम्नं राजानमिति ॥ १२ ॥ ततः सोऽस्माभिः पृष्टः । अस्ति कश्चिद्नयो भवतश्चिरजा-ततर इति ॥ १३ ॥ स नोऽत्रवीत् । अस्ति खल्विहैव सरस्यकूपारो नाम कच्छपः प्रतिवसति । स मनश्चिर-जाततर इति । स यदि कथंचिद्मिजानीयादिमं राजानं तमकूपारं पृच्छाम इति ॥ १४ ॥

C. 3. 13338 B. 3. 199. 8 K. 3. 202. 8

(except D<sub>1. 2. 5</sub>) G<sub>3</sub> om. the second च. Ś1 न्यपतद्; K<sub>1. 8</sub> [S]¥यपतद्; K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> [S]गमद्; D<sub>5</sub> [S]¥यगच्छद्. Ś1 K<sub>3</sub> om. नाडीजङ्घो. D<sub>8</sub> नालीजंघो; D<sub>6</sub> ताल°; M नाळीक°. Ś1 K<sub>3</sub> om. नाम. G1 om. वको.

11 T<sub>1</sub> om. 11 (cf. v.l. 7). G<sub>1</sub> परिष्ट :. — Before भवान्, Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> ins. अपि; K<sub>3</sub> B<sub>2</sub> De अस्ति. T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 मास् (for भवान्). Before इन्द्रद्युनं, K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub>. 3. 4 D (except D<sub>1</sub>) G<sub>3</sub> ins. इमस्. K<sub>1</sub> om. राजानं. B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> अभिजानातीति; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 प्रतिजानासि.

12 T<sub>1</sub> om. 12 (cf. v.l. 7). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>1</sub> om. स. Dni. n<sub>8</sub> एव; Dn<sub>2</sub> G<sub>8</sub> एनम् (for एवम्). B<sub>1</sub>. s. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> om. उक्तो. B D (except D<sub>1-3</sub>. 6) S (T<sub>1</sub> om.) सहूतं ध्यात्वात्रवीत् (by transp.). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> om. सहूतं ध्यात्वा. — D<sub>4</sub> om. from नाभि up to Sत्रवीद् (in 14). Dc न हि (for नाभि-). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>5</sub> om. [अ]हमिन्द्रद्युम्नं राजानम्. Before इन्द्रं, D<sub>2</sub>. s ins. इमं; S (except G<sub>3</sub>; T<sub>1</sub> om.) भवंतं. K<sub>3</sub> B<sub>2</sub> D<sub>5</sub> om. इति.

13 D4 om. 13; T1 om. up to पृष्ट: (cf. v.l. 12, 7); Ś1 K1. 3 D5 om. from तत: up to "झवीत्। अस्ति (in 14). D1 om. स: and अन्यो; B3. 4 Dn D6 G3 om. अस्ति. K2 B Dn D6 G3 transp. अन्य: and भवत:. After "जाततरः, Dn D6 G3 ins. अस्ति.

14 D4 G1 om. स नोऽजवीद् (for D4 cf. v.l. 12).

— T2 om. from सरस्य up to तत: स (in 15). Ś1 K1-3
D5 किं त्वसिन्नेव; B Dc Dn D4. 6 G3 सत्वसिन्नेव (for (for स्विवहैव). Ś1 [अ]क्वरो; K2 वारो; M2 वारो. Ś1 प्रतिनिवसति. — K1-3 B1. 4 D (except D1-3) G3 om. इति. — T1 om. स; D6 om. स यि; D1-3 om. यदि. G2. 4 transp. यदि and कथंचिद्. M2 om. कथंचिद्. D3 अजानीयाद्; S (except G3; T2 om.) जानीयाद् (for अभिजा). K4 D1-3 T1 G1 M2 अक्ट्रारसं (for तमक्ट्रारं). Ś1 K2. 3 अक्ट्रारं. G4 M1 om. अक्ट्रारं. B D (except

C. 3. 13339 B. 3. 199. 9 K. 3. 202. 9

ततः स वकस्तमक्र्पारं कच्छपं विज्ञापयामास । अस्त्यस्माकमित्रेतं भवन्तं कंचिदर्थमित्रष्टुम् । सा-ध्वागम्यतां तावदिति ॥ १५ ॥ एतच्छुत्वा स कच्छपस्तस्मात्सरस उत्थायाम्यगच्छद्यत्र तिष्ठामो वयं तस्य सरसस्तीरे ॥ १६ ॥ आगतं चैनं वयमपृच्छाम । भवानिन्द्रद्युम्नं राजानमित्रज्ञानातीति ॥ १७ ॥ स महर्तं ध्वात्वा वाष्पपूर्णनयन उद्विमहृदयो वेपमानो विसंज्ञकल्पः प्राञ्जलिरम्रवीत् । किमहमेनं न प्रत्य-भिजानामि । अहं ह्यनेन सहस्रकृत्वः पूर्वमित्रिचिति-

घूपहितपूर्वः । सरश्चेदमस्य दक्षिणादत्तामिगोंभिरति-क्रममाणाभिः कृतम् । अत्र चाहं प्रतिवसामीति ॥ १८ ॥

अथैतत्कच्छपेनोदाहृतं श्रुत्वा समनन्तरं देवलो-काहेवरथः प्रादुरासीत् ॥१९॥ वाचश्राश्र्यन्तेन्द्रद्युम्नं प्रति । प्रस्तुतस्ते स्वर्गः । यथोचितं स्थानमभिषद्यस्व । कीर्तिमानसि । अव्यग्रो याहीति ॥ २०॥ दिवं स्पृश्नति भूमिं च शब्दः पुण्यस्य कर्मणः । यावत्स शब्दो भवति तावत्पुरुष उच्यते ॥ २१

 $D_{1-8.~6})$   $G_{8}$  पुच्छध्विमिति;  $G_{1}$  पुच्छेति;  $G_{2}$   $M_{1}$  पुच्छामेति;  $G_{4}$  पुच्छामीति.

15 T2 om. ततः स (cf. v.l. 14); D1 om. ततः. After ततः, T1 ins. स उदितः. T2 G2. 4 om. तम्. Ś1 K2. 8 अकूवारं. — T1 om. (hapl.) from अभिप्रेतं up to राजानमभि (in 17). Dc2 om. अभिप्रेतं; D5 om. भवन्तं. G2. 4 भगवंतं (for भवन्तं). Ś1 B2-4 Dn3 D3. 6 G2 M1 किंचिद्; G4 कश्चिद्. K8 अभिप्राप्तं; K4 Dn1 D1. 2 प्रष्टुं; G1. 4 अपि प्रष्टुं. — K4 [अ]भिगम्यतां; D3 [अ]व°.

16 T<sub>1</sub> om. 16 (cf. v.l. 15). K<sub>1</sub> B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. s) G<sub>8</sub> read तत् for एतत्, and om. स. Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> B<sub>1</sub>. s om. तसात्सरस उत्थाय. Ś<sub>1</sub> अभ्यागात्; K<sub>1-3</sub> B<sub>1</sub>. s Dc D<sub>1-4</sub> G M<sub>1</sub> अभ्यागच्छत्. Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> B<sub>1</sub>. s om. यत्र —सरसत्तीरे. T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M तिष्ठाम. K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> M<sub>1</sub> transp. तस्य and सरसस्. Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>6</sub>. 6 M<sub>2</sub> सरस्- (for सरसस्). D<sub>8</sub> G<sub>1</sub>. 4 सरसत्स्य (for तस्य सरसस्).

17 T<sub>1</sub> om. up to राजानमभि (cf. v.l. 15). B<sub>2</sub> अभ्यागतं; M<sub>1</sub> आगच्छंतं (for आगतं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 तं (for चैनं). K<sub>3</sub>. 4 B D<sub>11</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>3</sub>. 6 वयमपुच्छामः; D<sub>1</sub> वयमपुच्छन्; D<sub>4</sub> G वयं पुच्छामो. After अपुच्छाम, Dc ins. इति.

— Before भवान्, Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> ins. अपि; K<sub>3</sub> अस्ति; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> अथ; M<sub>2</sub> कच्चिदथ. After भवान्, Ś<sub>1</sub> ins. तम्; K<sub>2</sub>. 8 Dc D<sub>2</sub>—6 G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> इमम्. T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 इंद्रद्युम्नराजानं जानातीति.

18 Ś1 K D1-3.  $\delta$  G1 बाष्पपूर्णलोचनः (D1. 2 °पूर्णकंटः; G1 °पूर्णवदनः); B De Dn D4.  $\delta$  G3 बाष्पसंपूर्णनयनः (B4 °पूर्णवदनः); T1 G2 बाष्पांखुपूर्ण °; T2 बाष्पपूर्णांखुनयनः . K4 D1-3 om. उद्विसहृदयो. Ś1 K1-3 D5 वेपमान (K2 °ना) उद्विसचेताः (for उद्विस वेप °). — M1 कथम् (for किम्). T2 G2. 4 om. अहम् . T1 एतद् (for एनं), and अहं (for  $\sigma$ ). Ś1 K D1-3.  $\delta$  प्रत्यभिज्ञास्थे; B De Dn

D4. 6 G1. 3 M2 प्रत्यभिज्ञास्यामि; T1 प्रतिज्ञास्यामि. — B4
D5 om. अहं हि. B2. 3 Dc Dn D4. 6 G3 इह (for अहं).
Ś1 K D1-3 om. हि. B1 इंद्रद्युम्नेन; Dc2 (marg. sec. m.)
इह द्युम्नेन (for अहं द्यनेनं). Before सहस्न°, T G2. 4 ins.
असकृत्. M2 पातितपूर्वः (for [उ]पहित°). Ś1 K1. 2 सहस्वशो यज्ञेपूपह् (K2 °ह)तः; K3. 4 D3 सहस्रकृत्वश्चितिषूपहि(K3 °चि)तः; B Dc Dn D4. 6 G3 °कृत्वश्चितिषु यूपा
आहिताः; D1. 2 °कृत्वश्चितिषूपतापितः; D5 °कृत्वो यूपा अभिहिताः; M1 असकृत्वोग्निचितिषु पातितपूर्वः. — Before सरग्र,
Ś1 K D1-3. 5 ins. पूर्वं. K1 Dn D1. 4-6 G3 दक्षिणाभिदंताभिर्; T2 G2. 4 दक्षिणोदकदत्ताभिर्; K4 D5 [अ]भिक्रममाणाभिर्; D1. 2 [अ]तिचंक्रम°; T2 G2 क्रममाणा°; G4 कर्मणाईभिर्.
Dc खुरकृतं (for कृतम्). — G1 M अतोत्र (for अत्र). T2
G2. 4 om. च. Ś1 K1. 2 om. इति.

19 Ś1 K2 इत्येतावत्; K3 अथैतावत्; D1 अथ तत्; D2 अथैव. Before कच्छपेन, K1 B2. 4 Dc Dn D4. 6 G8 ins. सकछं. B1 G2 व्याहृतं (for [उ]दाहृतं). B D (except D1-3. 6) T1 G8 तद° (for सम°). Ś1 K1 देवलोकोद्गीय-मानाः; K2 °लोकाद्गीयमानारथ (sic). Ś1 K1. 2 प्रादुरासन्; D8 प्रादुरसूद्.

20 Śi K<sub>1-8</sub> Ds om. च (after वाच:). Gi बत भो (for वाचश्च). — Ds स्वर्गोयम्. — Ds अथोचितं. Ks B D (except D<sub>1-8</sub>) T Gs प्रतिपद्यस्व; T<sub>2</sub> Gs M1 अभिप्रपद्यस्व. — Śi कीर्तनस्यव्यप्रो (sic); K1. 2 कीर्तनेनाव्यप्रो; S (except Gs) कीर्तिमानव्यप्रो (for कीर्ति । अव्यप्रो).

21 b)  $B_2$   $G_1$  शब्दश्च पुण्यकर्मणः. — c)  $D_c$  गर्भों (for शब्दो). — d) S (except  $G_3$ ) तावरस्वरों महीयते.

22 ab) K3. 4 D3 गीयते; D5 गाय (for की खं). Ś1 K1. 2 D1. 2 यस्य गीयेत (for की खंते यस्य). B Dc Dn D4. 6 G3 transp. यस्य and लोके. — c) K1 B1-8 D अकीर्तिः कीर्त्यते यस्य लोके भृतस्य कस्यचित्। पतत्येवाधमाल्लोकान्यावच्छब्दः स कीर्त्यते॥ २२ तस्मात्कल्याणवृत्तः स्यादत्यन्ताय नरो भ्रुवि। विहाय वृत्तं पापिष्टं धर्ममेवाभिसंश्रयेत्॥ २३

इत्येतच्छ्रुत्वा स राजाब्रवीत् । तिष्ठ तावद्याव-दिदानीमिमौ वृद्धौ यथास्थानं प्रतिपादयामीति ॥ २४॥ स मां प्राकारकर्णं चोल्दकं यथोचिते स्थाने प्रतिपाद्य तेनैव यानेन संसिद्धो यथोचितं स्थानं प्रतिपन्नः ॥ २५ ॥ एतन्मयानुभूतं चिरजीविना दृष्टमिति पाण्डवानुवाच मार्कण्डेयः ॥ २६ ॥

पाण्डवाश्चोचुः श्रीताः। साधु। श्रोभनं कृतं भवता राजानमिन्द्रद्यम्नं स्वर्गलोकाच्च्युतं स्वे स्थाने स्वर्गे पुनः श्रतिपादयतेति ॥ २७॥

अथैनानव्रवीदसौ। नजु देवकीपुत्रेणापि कृष्णेन नरके मञ्जमानो राजिंवर्गुगस्तस्मात्कुच्छ्रात्समुद्धत्य पुनः स्वर्गं प्रतिपादित इति ॥ २८ ॥

C. 3. 13348 B. 3. 199. 18 K. 3. 202. 18

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १९१॥

(except D<sub>1-3. 5</sub>) G<sub>3</sub> स पतित (for पतत्येव). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub> B<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> प्रकी°; D<sub>5</sub> [अ]स्य की°; T G<sub>1. 2. 4</sub> M तु की° (for स की°).

23 <sup>a</sup>) Ś1 K2 कल्याणवृत्तिः; D6 उत्तमवृत्तः; M1 कल्याणयुक्तः. — <sup>b</sup>) K4 B4 D3 अनंताय; D1. 2 आनंत्याय; D5 कल्याणाय; T2 G2. 4 दाता तावन; G1 अत्यर्थं च. K1 B1-3 Dc Dn D4. 6 G3 अनंताय नरः सदा. — <sup>c</sup>) K4 B2 Dc वित्तं; B1 Dn D4 G3 चित्तं (for वृत्तं). — <sup>d</sup>) K3 D5 अमं वृत्तं (for धर्ममेव). Ś1 K1. 2. 4 D1-3 [अ]भिवर्धयेत; K3 D5 सदाश्रयेत; B2 Dn D4. 6 G3 समाश्रयेत; T G2. 4 [अ]नुसंश्रयेत्.

24 S (except G<sub>3</sub>) om. तिष्ठ तावद्; K<sub>1.4</sub> B D (except D<sub>2.8</sub>) G<sub>3</sub> om. इदानीम्; D<sub>5</sub> om. इति.

25 G2 om. स. Śı D2 T2 G2 प्राकारवर्ण; B De Dn D4. 6 G1. 3 प्रावारकर्ण; T1 G4 प्रकारक(G4 ° व)ण; M1 प्रावरकर्ण. After चोळ्कं, M2 ins च. T1 चो (for यथो ). De D6 G4 यथोचितं (D6 G4 ° त-) स्थानं. M2 om. तेनैव. T2 G1. 2. 4 M1 om. [ए]व. T1 वे (for [ए]व). De S (except T1 G3) देवयानेन (for यानेन). T1 M1 om. संसिद्धो. Śı K2 संसिद्धो; K1 Dn D4. 6 G3 संस्थितो; K4 G4 संविद्धो; D6 संसिद्धं; G1 सुसिद्धो. B4 om. यथोचितं स्थानं. B1 यथोपचितं; B3 इति यथोक्तं (for यथोचितं). After प्रतिपन्न:, B4 ins. इति; T2 G2. 4 ins. एव. N (except Śi K2 B4 D1. 2) G3 प्रतिपेदे (for "पन्नः).

26 K1. 2 B D (except D<sub>1-8. 5</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> तन् (for एतन्). K<sub>1. 3. 4</sub> B Dc Dn D<sub>2-4. 6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> M चिरजीविने-हश(Dc <sup>°</sup>हष्ट)म्. B1 G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> मार्कडेयं.

27 Before पाण्डवाञ्च, Ks D6 M1 ins. तसृषय:; T2 G1. 2. 4 तसृषि; M2 ऋषय:. T1 om. च. B2-4 D (except D1-3. 5) G3 M2 om. प्रीता:. — B D (except D1-3)

G<sub>8</sub> (by transp.) भवता कृतं; T<sub>1</sub> यथा. Dc<sub>2</sub> D<sub>5</sub> T स्वर्ग लोकच्युतं. K<sub>4</sub> Dc D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M स्व (for स्वे). Dc om. स्वर्गे; K<sub>1</sub>. 3. 4 B Dn D<sub>4</sub>-6 T<sub>1</sub> G<sub>8</sub> om. स्वर्गे पुन: D<sub>1</sub>-3 G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> (by transp.) पुन: स्वर्गे; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> पुन: स्वर्गेखोके.

28 K<sub>1</sub> B D G<sub>3</sub> अधेतान्. K<sub>3</sub> D<sub>6</sub> S (except G<sub>3</sub>) प्रस्कविद् (for अब.). D<sub>1.2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> om. असी. D<sub>6</sub> अयं (for असी). — Before ननु, D<sub>1.2</sub> ins. अहो; T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> अनेन. Ś<sub>1</sub> K<sub>2-4</sub> D<sub>1-3.5</sub> निमक्त ; T<sub>1</sub> पस्य (for मक्त ). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> उद्ध्य; K<sub>3</sub> B समुद्ध्यः. K<sub>1</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> transp. समुद्ध्य and पुन:; K<sub>1.2.4</sub> D<sub>1-3</sub> transp. पुन: and स्वर्ग. BD (except D<sub>1-3</sub>) G<sub>3</sub> प्रापित (for प्रतिपादित).

Colophon. — Major parvan: Śi Ki. 2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: Gi माकंडेयसमस्या (followed by इंद्र- खुझोपाल्यान). K3. 4 B D G2. 3 M2 (all om. sub-parvan name) mention only इंद्रख्झोपाल्यान. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 198 (Dn2 197); Di 199; T G1. 2. 4 M (M2 inf. lin.) 195 (M2 orig. 197). — Śloka no.: Dni 25; Dn2. ns 18; Di 34.

#### 192

1 After the ref., N ins.:

970\* श्रुत्वा स राजा राजधैरिन्द्रश्चन्नस्य तत्तदा। मार्कण्डेयान्महाभागात्स्वर्गस्य प्रतिपादनम्।

[(L.1) K1. 2 Dn D6 तु (for स). D1. 2 सर्व (for राजा). K4 B1 Dc D5 राजिंद. D5 एतच्छूत्वा स राजिंद् (for the prior half). K1 B1. 4 D (except D1-3. 5) तथा (for तदा). — (L. 2) D5 मार्केडेयं महाभाग:. Ś1 K

## 997

C. 3. 13483 B. 3. 201. 2 K. 3. 204. 2

वैद्यांपायन उवाच ।
युधिष्ठिरो धर्मराजः पप्रच्छ भरतर्षभ ।
मार्कण्डेयं तपोष्टद्धं दीर्घायुषमकल्मषम् ॥ १
विदितास्तव धर्मज्ञ देवदानवराक्षसाः ।
राजवंशाश्र विविधा ऋषिवंशाश्र शाश्रताः ।
न तेऽस्त्यविदितं किंचिदिसिल्लोके द्विजोत्तम ॥ २
कथां वेत्सि मुने दिच्यां मनुष्योरगरक्षसाम् ।
एतदिच्छाम्यहं श्रोतं तत्त्वेन कथितं द्विज ॥ ३
कुवलाश्र इति ख्यात इक्ष्वाकुरपराजितः ।
कथं नाम विपर्यासाद्धुन्धुमारत्वमागतः ॥ ४
एतदिच्छामि तत्त्वेन ज्ञातं भार्गवसत्तम ।

विपर्यस्तं यथा नाम कुवलाश्वस्य धीमतः ॥ ५
मार्कण्डेय उवाच ।
हन्त ते कथियप्यामि शृणु राजन्युधिष्ठिर ।
धर्मिष्ठमिदमाख्यानं धुन्धुमारस्य तच्छृणु ॥ ६
यथा स राजा इक्ष्वाकुः कुवलाश्वो महीपतिः ।
धुन्धुमारत्वमगमत्तच्छृणुष्व महीपते ॥ ७
महिषिविश्वतस्तात उत्तङ्क इति भारत ।
मरुधन्वसु रम्येषु आश्रमस्तस्य कौरव ॥ ८
उत्तङ्कस्तु महाराज तपोऽतप्यत्सुदुश्वरम् ।
आरिराधयिषुविष्णुं बहून्वर्षगणान्विमो ॥ ९
तस्य प्रीतः स भगवानसाक्षाहर्श्वनमेयिवान् ।

Dc D1-3. ६ स्वर्गसंप्रति°.]

— a) N महाराज (B1 \*भागः) (for धर्म \*). — b) B4 T2 G8 भरतर्षभः. Ś1 K2. 8 B1 Dc D1-8. 4 पुनः पप्रच्छ तं मुर्नि. — d) Ś1 K1. 2 शुद्धात्मानमकल्म \*.

2 Before 2, Dc G<sub>1</sub> ins. युधिष्टर उ° (G<sub>1</sub> om. उ°).

— b) G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> °रक्षसां. — cd) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 पिशाचोरगगंधर्वा (for 2c), and राज° (for ऋषि°). — ') S
(except G<sub>3</sub>) द्विजर्षम (for द्विजो°).

3 °) Ś1 K D1-3. 5 तथा; T2 G2. 4 अथ (for कथां). Ś1 K3. 4 D1-3. 5 दिल्या; K1. 2 पुण्या; T2 G2. 4 वंशान् (for दिल्यां). — b) Ś1 K D1-3. 5 कथा: पुण्या महारमनां; B1 मानुषोरगराक्षसां. — After 3ab, B2-4 D (except D1-3. 5) S ins.:

971\* देवगन्धर्वयक्षाणां किनराप्सरसां तथा।

[  $De^{\circ}$ दानव $^{\circ}$  (for  $^{\circ}$ गन्थवे $^{\circ}$ ). S (except  $G_3$ ) सुपर्णिकनराणां च यक्षाणां च महोजलां. ]

- °) B D (except D1-3. 5) G3 इदम्; G4 श्रोतुम् (for एतद्). S (except G3) भगवन् (for [अ]हं श्रोतुं). °) Ś1 B Dc Dn D4. 6 G3 द्विजसत्तम (for कथितं द्विज). D1. 2 तव; T1 त्वया (for द्विज).
  - 4 b) T2 G2. 4 इक्ष्वाकुकुलसंभवः.
- 5 °) Ka [आहं श्रोतुं and तत्वेन also (as in text).
- b) Si भागवनंदन; Bi भरतसत्तम; Ds मार्ग च सत्तम.
- After 5, B D (except D1. 3; D5 marg.) G3 ins.: 972\* वैशंपायन उवाच।

#### युधिष्टिरेणैवमुक्तो मार्कण्डेयो महामुनि: । धीन्धुमारमुपाख्यानं कथयामास भारत । [ Some MSS, om उनाच.]

6 Ds om. 6<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> अधुना; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> अथ ते; M<sub>1</sub> अहं ते (for हन्त ते). — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>6</sub> राजधेंस्तस्य धीमतः. — <sup>d</sup>) Dc घौंधुमारस्य. K<sub>4</sub> तस्य तत् (for तन्छणु).

7 a) K<sub>1-8</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>5</sub> राजा स (by transp.); B<sub>2</sub> चैव स. S ऐ(T<sub>1</sub> चै)क्ष्वाक: (T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> कु:). — K<sub>2</sub> om. (hapl.) 7<sup>cd</sup>. — d) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>5</sub> सुनेस्तस्य प्रसादत: (K<sub>4</sub> प्रभावत:).

- 8 b) Here and below throughout S उदंक (for उत्तक्क). The variant is ignored (mostly) in the sequel. Do नाम (for इति). Ds नामतः (for भारत).

   d) Śi K D1-3. s धीमतः; M1 भारत (for कीरन).
- 9 °) B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> च (for तु). S तेजा (for °राज). b) K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1.8</sub> M<sub>1</sub> [S]तप्यत (for [S]तप्यत्सु-). Ś<sub>1</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1.2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> सुदुष्करं; K<sub>1.2</sub> सुदारुणं; T<sub>1</sub> महानृषिः (for सुदुश्वरम्). T<sub>1</sub> om. from 9° up to 3. 193. 10<sup>b</sup>. °) K<sub>2-4</sub> D<sub>3</sub> आर° (for आरि°). De देवं (for विष्णुं). d) Ś<sub>1</sub> ब्रह्मन् (for बहून्). B<sub>3</sub> धर्मगुणान् (for वर्षगणान्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> विसुं; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> D<sub>1-8.5</sub> विसुः; B<sub>1.2.4</sub> D<sub>4.6</sub> उत; B<sub>3</sub> De सुनिः (for विभो).
- 10 T<sub>1</sub> om. 10 (cf. v.l. 9). °) K<sub>4</sub> च (for स). — °) Śi Ki. 2. 4 B<sub>1</sub>. 2 D<sub>12</sub> ° मीयिवान्; D<sub>3</sub> ° मागतः (for "मेयिवान्). — °) Śi K D<sub>1-3</sub>. 4 च (Śi तु) मुनिः प्रहुः (K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> देवं); B<sub>1</sub> तु स राजर्षिः; B<sub>4</sub> [ऋ]षिस्तु प्रज्ञस्तं; D<sub>6</sub>

दृष्ट्वेव चिषः प्रह्वस्तं तुष्टाव विविधः स्तवैः ॥ १० त्वया देव प्रजाः सर्वाः सदेवासुरमानवाः । स्थावराणि च भूतानि जङ्गमानि तथेव च । श्रक्ष वेदाश्च वेद्यं च त्वया सृष्टं महाद्युते ॥ ११ शिरस्ते गगनं देव नेत्रे शिशादिवाकरौ । निःश्वासः पवनश्चापि तेजोऽग्निश्च तवाच्युत । बाहवस्ते दिशः सर्वाः क्रिश्चश्चापि महार्णवः ॥ १२ ऊरू ते पर्वता देव खं नाभिर्मधुसदन । पादौ ते पृथिवी देवी रोमाण्योषधयस्तथा ॥ १३ इन्द्रसोमाग्निवरुणा देवासुरमहोरगाः । प्रह्वास्त्वासुपतिष्ठन्ति स्तुवन्तो विविधः स्तवैः ॥ १४ त्वया व्याप्तानि सर्वाणि भूतानि स्ववन्थर । योगिनः सुमहावीर्याः स्तुवन्ति त्वां महर्षयः ॥ १५ योगिनः सुमहावीर्याः स्तुवन्ति त्वां महर्षयः ॥ १५

तमृषिः प्रह्वः (for चिषेः प्रह्वस्तं). T2 G1. 3 M दृष्ट्वा महिषेः प्रह्वस्तं (G1 M2 ब्रह्माणं; M1 धीमांश्च); G2. 4 दृष्ट्वा च महिष्केह्य.

11 T1 om. 11 (cf. v.l. 9). Before 11, K<sub>2</sub> B D (except D<sub>1</sub>. 3. 5) ins. उत्तंक उ<sup>°</sup>; S (except G<sub>4</sub>; T1 om.) उदंक: — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 ससुरासुर- (for सदेवासुर-). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 नानुषा: (for नानवा:). — <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> [इ]तराणि च; S (T<sub>1</sub> om.) च सर्वश: (for तथैव च). — <sup>e</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>. 2 G<sub>4</sub> ब्रह्मा (for ब्रह्म). K<sub>1</sub>. 2 वेदश्च; M<sub>2</sub> वेद्याश्च. B<sub>4</sub> विद्याश्च; G<sub>1</sub> वेदं च (for वेद्यं च). — <sup>f</sup>) B<sub>4</sub> सृष्टा (for सृष्टं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 व्यया सृष्टा जगत्यते.

12 T<sub>1</sub> om. 12 (cf. v.l. 9). — b)  $D_4$  नेत्रं;  $G_4$  नेत्री (for नेत्रे).  $D_5$  नेत्रे च शिक्षासास्करी. — c) Some MSS. निश्वासः. — d)  $B_1$   $G_1$  तथाच्युत;  $G_4$  महाद्युते. — c)  $S_1$  च (for ते). — l)  $S_1$   $S_1$   $S_2$   $S_3$  चैव (for चापि).  $S_1$   $S_1$   $S_2$   $S_3$   $S_4$   $S_3$  चैव (for चापि).  $S_1$   $S_1$   $S_2$   $S_3$   $S_4$   $S_4$   $S_4$   $S_5$   $S_6$   $S_6$ 

13 T1 om. 13 (cf. v.l. 9); D5 om. (? hapl.)
13-15. — b) N (D5 om.) खं जंबे (B1 जंबे च) (for खं
नाभिर्). — c) T2 G2-4 चैव (for देवी). — d) K2-4
D1.6 T1 (before corr.) M1 रोमाण्यीषध्यस. S (T1 om.)
तव (for तथा).

14 T1 D5 om. 14 (cf. v.l. 9, 13). — c) K4 ब्रह्मन्; B4 सर्वे (for प्रह्वास्). — d) B4 स्तुत्वा नानाविधै: स्तवै:.

15 T<sub>1</sub> D<sub>5</sub> om. 15 (cf. v.l. 9, 13). — ab) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> सर्वाण भूतानि ज्याप्तानि; K<sub>8</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1-3</sub> G<sub>1</sub> ज्याप्तानि भूतानि

त्विय तुष्टे जगत्ख्यं त्विय क्रुद्धे महद्भयम् ।
भयानामपनेतासि त्वमेकः पुरुषोत्तम ॥ १६
देवानां मानुषाणां च सर्वभृतसुखावहः ।
त्रिमिविक्रमणेदेवं त्रयो लोकास्त्वयाहृताः ।
असुराणां समृद्धानां विनाशश्च त्वया कृतः ॥ १७
तव विक्रमणेदेवा निर्वाणमगमनपरम् ।
पराभवं च दैत्येन्द्रास्त्विय क्रुद्धे महाद्युते ॥ १८
त्वं हि कर्ता विकर्ता च भूतानामिह सर्वशः ।
आराधियत्वा त्वां देवाः सुखमेधन्ति सर्वशः ॥ १९
एवं स्तुतो हृपीकेश उत्तङ्केन महात्मना ।
उत्तङ्कमत्रवीद्धिष्णः प्रीतस्तेऽहं वरं वृण् ॥ २०

## उत्तङ्क उवाच । पर्याप्तो मे वरो ह्येष यदहं दृष्टवान्हरिम् ।

C. 3. 13505 B. 3. 201. 25 K. 3. 204. 25

सर्वाणि. — °) Ś1 K D1-8 योगिनं सु(Ś1 स्वां)महावीर्यं. — °) Ś1 च; K1 G1 M1 स्वा; G2. 4 [इ]स्थं (for स्वां).

16 T1 om. 16 (cf. v.l. 9). a) K1 सर्व; B1 D5 तुष्टं; B2. 3 सुरुवं; B4 Dn1 D6 स्वास्थ्यं; S (T1 om.) शांतं (for स्वरुवं). — b) T2 G3. 4 [अ]तुष्टं (for कुद्धे). K4 B4 G1 जगद्भयं (for मह°). — c) Ś1 °नीता° (for नेता°). — d) K2 एव (for एकः). A few MSS. पुरुषोत्तमः.

17 T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> om. 17 (for T<sub>1</sub> cf. v.l. 9). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. <sub>b</sub> M<sub>1</sub> °लोक- (for भूत-). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> D<sub>2-5</sub> G<sub>1</sub>. <sub>a</sub> M<sub>1</sub> सुखावह. — <sup>d</sup>) D<sub>1</sub>. <sub>a</sub> G<sub>2</sub> जिता:; T<sub>a</sub> (by corr.) G<sub>3</sub> बृता: (for [आ]हता:). D<sub>5</sub> त्वया लोका जिता: प्रभो.

18 T1 om. 18 (cf. v.l. 9). — a) G1. 2. 3 (before corr.). 4 देव (for देवा). — b) K1 corrupt. K3 Dc2 Ds. 6 णमगमन्; B2 णशमनं (for णमगमन्). — K1 om. 18c-19d; G4 om. 18cd. — c) Ś1 K2-4 D1-3. 6 पराजयं; B1. 3 Dc Dn D4. 6 भूताश; B2 भूतश् (for भवं). B2 Dc2 G1 दैत्येंद्रस. — d) G1 प्रजापते (for महा).

19 T<sub>1</sub> K<sub>1</sub> om. 19 (cf. v.l. 9, 18); D<sub>1</sub> om. 19<sup>cd</sup>.

— c) B<sub>1</sub>. 2 Dcs देव (for देवा:). — d) S (T<sub>1</sub> om.)
नित्यशः (for सर्वशः).

20 T1 om. 20 (cf. v.l. 9). Before 20, K2 Dc ins. मार्केडेय उ°. — ") T2 G3 स्तुते "केशे.

21 T1 om. 21 (cf. v.l. 9); D3 om. 21 with the ref. — a) G4 [S]यं (for मे). Dn3 तु (for हि). — c) T2 G2-4 विष्णुं (for दिख्यं). — d) Ś1 K1. 2 जगतां (for

3. 3. 13505 3. 3. 201. 26 4. 3. 204. 25 पुरुषं ग्राश्वतं दिव्यं स्रष्टारं जगतः प्रश्रुम् ॥ २१ विष्णुरुवाच ।

प्रीतस्तेऽहमलौल्येन भक्त्या च द्विजसत्तम ।
अवद्यं हि त्वया ब्रह्मनमत्तो ग्राह्यो वरो द्विज ॥ २२
एवं संछन्द्यमानस्तु वरेण हरिणा तदा ।
उत्तङ्कः प्राङ्गलिर्ववे वरं भरतसत्तम ॥ २३
यदि मे भगवान्त्रीतः पुण्डरीकनिमेक्षणः ।
धर्मे सत्ये दमे चैव बुद्धिभवतु मे सदा ।
अभ्यासश्च भवेद्भक्त्या त्विय नित्यं महेश्वर ॥ २४
विष्णुक्रवाच ।

सर्वमेतद्धि भविता मत्त्रसादात्तव द्विज ।

प्रतिभास्यति योगश्च येन युक्तो दिवौकसाम्। त्रयाणामपि लोकानां महत्कार्यं करिष्यसि ॥ २५ उत्सादनार्थं लोकानां धुन्धुनीम महासुरः। तपस्यति तपो घोरं शृणु यस्तं हनिष्यति ॥ २६ बृहदश्च इति ख्यातो भविष्यति महीपतिः। तस्य पुत्रः शुचिदीन्तः कुवलाश्च इति श्रुतः ॥ २७ स योगबलमास्थाय मामकं पार्थिवोत्तमः। श्वासनात्तव विप्रषे धुन्धुमारो भविष्यति ॥ २८

### मार्कण्डेय उवाच।

उत्तङ्कमेवमुक्त्वा तु विष्णुरन्तरधीयत ॥ २९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९२ ॥

°त:). Ś1 K D1. 2. 5 पति (for प्रभुम्). B2 स्नष्टारमजरं विभुं.

22 T1 om. 22 (cf. v.l. 9). — G1 भगवान्; G4 श्रीभगवान् (for विष्णु ). — b) K4 B2 Dc च तव; B1. 8. 4
Dn D4. 6 तव च; D3 च मुनि- (for च द्विज-). — c) Ś1
K8. 4 D1-3 तु; D5 तत् (for हि). S (T1 om.) विद्वन् (for बह्रान्). — d) D5 वरो आह्रो (by transp.).

23 T<sub>1</sub> om. 23 (cf. v.l. 9). Before 23, B<sub>2</sub> Dc ins. मार्कडेय उ°. — a) Ś<sub>1</sub> B<sub>1</sub>. B Dc Dn स छंदा°; D<sub>2</sub> संख्रिद्य°; D<sub>3</sub> (before corr.) संख्रिद्य°; S (T<sub>1</sub> om.) संचोद्य° (for संछन्द्य°). B<sub>2</sub> छंद्यमानो वरेणवम्; B<sub>4</sub> एवं स उक्तस्तुष्टेन. — b) B<sub>4</sub> उत्तंको (for वरेण). B<sub>4</sub> ततः; D<sub>1</sub> तथा (for तदा). — c) B<sub>4</sub> स पुनः (for उत्तङ्कः). B<sub>1</sub> Dc भूत्वा (for ववे). — d) M वरदसत्तम.

24 T<sub>1</sub> om. 24 (cf. v.l. 9). Before 24, Dc ins. उत्तंक उ°. — °) B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>5</sub>. 6 G<sub>2</sub>. 4 M भगवन्. K<sub>2</sub> श्रीत: (for श्रीत:). — °) Many MSS. 'क्षण (for 'क्षण:). — °) Ś1 K B<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 सत्ये धर्में (by transp.). — °) Ś1 K<sub>2</sub>. 4 D<sub>5</sub> श्रीतिर्; K1 श्रीतो (for बुद्धिर्). — °) D<sub>1</sub> अभ्यासाच; G1 'सं च. — ') B<sub>1-5</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3 ममें °; Dc सुरे (for महें °).

25 T1 om. 25 (cf. v.l. 9). — N G1 भगवान् (K2. 4 B2 D1-8. 5, with prefixed श्री) (for बिच्णुर्). — ") K1. 2 D3 भवतो; G1 भवति; G1 भवतान्; M2 भवता (for भविता). — ") Ś1 K1. 2. 4 B2. 4 D3 G4 द्विजोत्तम (for तव द्विज). — ") Ś1 K D3 ते योगो; B4 योगस्ते (for योगश्च). — ") B1. 3 चापि (for अपि). — ") B2 महाकार्यं. K3. 4 B3 D1

करिष्यति.

26 T<sub>1</sub> om. 26 (cf. v.l. 9). — ") D<sub>6</sub> उत्सादनाय. B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> छोकस्य. — Ś<sub>1</sub> om. (hapl.) 26<sup>b</sup>-28<sup>c</sup>. — b) S (T<sub>1</sub> om.) भविष्यति (for महा"). — c) K<sub>1-8</sub> महा- (for तपो). — After 26, K<sub>2</sub> B<sub>8</sub> D (except D<sub>1</sub>. 8. 6) ins.: 973\* राजा हि वीर्यवांस्तात इक्ष्वाक्ररपराजित: I

27 Śi T<sub>1</sub> om. 27 (cf. v.l. 9, 26). — <sup>c</sup>) G<sub>4</sub> शिग्रुर् (for ग्रुचिर्). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1-3</sub> स्मृतः (for श्रुतः).

28 T1 om. 28; Ś1 om. 28<sup>abc</sup> (cf. v.l. 9, 26). — a) D1 आश्रिस (for आस्थाय).

29 All MSS. (except Dc) om. the ref. — °) Śı K Da स (for तु). B Dc Dn Da. 6 एवसुक्लातु तं विप्रं.

Colophon om. in S. — Major parvan: Ś1 K1. 2 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B D (all om. sub-parvan name) mention only धुंभारोपाख्यान. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1. n3 D1 200; Dn2 199. — Śloka no.: Dn 33; D1 32.

#### 193

A shorter version of the Dhundhumāra episode as narrated in adhy. 193 and 195 occurs in Harivamśa (Calcutta ed.) 1. 11. 667-705; Vāyu Purāṇa 88. 20-60; and Brahmāṇḍa 3. 63. 29-61. Many of the lines agree verbatim with each other.

## 993

# मार्कण्डेय उवाच।

इक्ष्वाकौ संस्थिते राजञ्शशादः पृथिवीमिमाम् । प्राप्तः परमधर्मात्मा सोऽयोध्यायां नृपोऽभवत् ॥ १ शशादस्य तु दायादः ककुत्स्थो नाम वीर्यवान् । अनेनाश्चापि काकुत्स्यः पृथुश्चानेनसः सुतः ॥ २ विष्वगश्चः पृथोः पुत्रस्तस्मादाईस्तु जिज्ञवान् । आईस्य युवनाश्चस्तु श्रावस्तस्य चात्मजः ॥ ३ जज्ञे श्रावस्तको राजा श्रावस्ती येन निर्मिता । श्रावस्तस्य तु दायादो बृहदश्चो महावलः । बृहदश्चसुतश्चापि कुवलाश्च इति स्मृतः ॥ ४ कुवलाश्वस पुत्राणां सहस्राण्येकविंशतिः।
सर्वे विद्यास निष्णाता बलवन्तो दुरासदाः॥ ५
कुवलाश्वस्तु पितृतो गुणैरम्यिकोऽभवत्।
समये तं ततो राज्ये बृहदश्वोऽम्यषेचयत्।
कुवलाश्वं महाराज शूरमुत्तमधार्मिकम्॥ ६
पुत्रसंकामितश्रीस्तु बृहदश्वो महीपतिः।
जगाम तपसे धीमांस्तपोवनमित्रहा॥ ७
अथ शुश्राव राजर्षि तमुत्तङ्को युधिष्ठिर।
वनं संप्रस्थितं राजन्बृहदश्वं द्विजोत्तमः॥ ८
तमुत्तङ्को महातेजाः सर्वास्त्रविदुषां वरम्।

C. 3 13524 B. 3 202. 10 K. 8 205. 10

1 T<sub>1</sub> om. 1-10<sup>ab</sup> (cf. v.l. 3. 192. 9). — a) T<sub>2</sub> (m as in text) G<sub>2</sub> इक्ष्वाकुर्य: स्थितो राजा; G<sub>4</sub> इक्ष्वाकुर्स्तु ततो राजा. — b) K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> (sup. lin. sec. m.) ससाद:; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 शशास (for शशाद:). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 पृथिवीपति:. — d) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. 5 सोयोध्याधिपतिवैभी.

2 T<sub>1</sub> om. 2 (cf. v.l. 1). — ab) D<sub>3</sub> ससादस्य. D<sub>1.2</sub> च (for तु). T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2.4</sub> शशादस्य दायादः (for a). A few MSS. ककुस्थो (for ककुस्थो). B<sub>4</sub> ककुस्थो नाम मेधावी पुत्रोस्य सुमहात्मनः. — c) K<sub>3</sub> G<sub>4</sub> अनेन (for अनेनाश्.). D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> च ककुस्थस्य (for चापि काकुस्थः). A few MSS. काकुस्थः. — d) G<sub>4</sub> च जनितः (for चानेनसः). Dc स्मृतः; M<sub>2</sub> सुसः (inf. lin. सुतः as in text).

3 T<sub>1</sub> om. 3 (cf. v.l. 1). — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> Dc M<sub>2</sub> विश्वमक्षः; B<sub>2</sub> D<sub>4</sub> T<sub>2</sub> (by corr.) G<sub>3</sub> विष्ट्याक्षः; D<sub>3</sub> पृष्टमक्षः; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>4</sub> वाढशक्षः; G<sub>2</sub> वाधशक्ष. B<sub>2</sub> तु तत् (for पृथोः). — b) B<sub>4</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>1</sub> अद्भिः (for आद्भैः). B<sub>1</sub>. s. 4 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> च (for तु). D<sub>6</sub> वीर्यवान् (for जित्त<sup>6</sup>). — c) K<sub>4</sub> B<sub>1</sub>. s. 4 Dc Dn<sub>3</sub> D<sub>2</sub>. 4. 6 M<sub>1</sub> आद्भृतः; Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>1</sub> अद्भेशः; D<sub>6</sub> आंधस्य (for आद्भेस्य). K<sub>1</sub> युवनाश्वस्थः; K<sub>3</sub> चाभवत्पुत्रः; B<sub>2</sub> युवनाश्वोभृतः; D<sub>1</sub>. 2 वाश्वस्थ. — d) D<sub>1</sub> सुश्रावसः; T<sub>2</sub> G श्रावकसः M श्यावस्थस (for श्रावस्तस्). K<sub>3</sub> B<sub>4</sub> श्रावस्तो नाम वीर्यवानः; B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 द्या (B<sub>2</sub> द्या) स्थारमजोभवतः; D<sub>5</sub> द्यो नाम तत्स्ततः.

4 T<sub>1</sub> om. 4 (cf. v.l. 1). — <sup>a</sup>) B Dc Dn<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 तस्य (B<sub>4</sub> ततः) (for जज्ञे). T<sub>2</sub> G श्रावस्ततो; M इयावस्थको. B Dc Dn<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 ज्ञेय: (B<sub>4</sub> जज्ञे) (for राजा). K<sub>5</sub> D<sub>6</sub>

5 T1 om. 5 (cf. v.l. 1). D3 missing (cf. v.l. 4).
— °) Ś1 K1. 8 D1 सर्व- (for सर्वे).

6 T<sub>1</sub> om. 6 (cf. v.l. 1). D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 4).

— ") B<sub>1. 2. 4</sub> Dn D<sub>2. 4</sub> "श्रश्न; D<sub>1. 6</sub> "श्रस्य (for "श्रस्तु).

— G<sub>1</sub> om. (hapl.) 6<sup>cd</sup>. — ") B Dc Dn D<sub>4. 6</sub> T<sub>2</sub> (by corr.) पिता; D<sub>5</sub> तथा; T<sub>2</sub> (before corr.) G (G<sub>1</sub> om.)

M तदा (for ततो). — K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> om. (hapl.) 6<sup>d</sup>-7<sup>c</sup>. — 1)

D<sub>5</sub> "विक्रमं (for "शामिकम्).

7 Ti om. 7; Ks D2 om. 7° (cf. v.l. 1, 6). D8 missing (cf. v.l. 4). — °) T2 G श्रीमान् (for धीमान्).

8 T<sub>1</sub> om. 8 (cf. v.l. 1). D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 4). Before 8, B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 ins. मार्कडेय उ°. — <sup>a</sup>) M<sub>2</sub> अथो (for अथ). — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 नराधिप (B<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub> ° पं) (for युधिष्टिर). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 3. 4 Dc D<sub>4</sub> G<sub>4</sub> द्विजोत्तम; D<sub>5</sub> महायुति.

9 T<sub>1</sub> om. 9 (cf. v.l. 1). D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 4).

- <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> वर: (for वरम्). - <sup>c</sup>) K<sub>2</sub> निवार<sup>\*</sup>; D<sub>5</sub> अवार<sup>\*</sup>
(for न्यवार<sup>\*</sup>). - <sup>d</sup>) K<sub>1-3</sub> B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> S (T<sub>1</sub> om.) पुरोत्तमं
(T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M<sub>2</sub> <sup>°</sup>मे) (for नरो<sup>\*</sup>).

10 T<sub>1</sub> om. 10<sup>ab</sup> (cf. v.l. 1). D<sub>3</sub> missing (cf.

C. 3. 13524 B. 3. 202. 10 K. 3. 205. 10 न्यवारयदमेयात्मा समासाद्य नरोत्तमम् ॥ ९ उत्तङ्क उवाच ।

भवता रक्षणं कार्यं तत्तांवत्कर्तुमहिस ।
निरुद्धिया वयं राजंस्त्वत्यसादाद्वसेमिह ।। १०
त्वया हि पृथिवी राजन्नक्ष्यमाणा महात्मना ।
भविष्यति निरुद्धिया नारण्यं गन्तुमहिसे ।। ११
पालने हि महान्धर्मः प्रजानामिह दृश्यते ।
न तथा दृश्यतेऽरण्ये मा ते भूद्धुद्धिरीदृशी ।। १२
ईदृशो न हि राजेन्द्र धर्मः कचन दृश्यते ।
प्रजानां पालने यो व पुरा राजिपिभः कृतः ।
रिक्षतव्याः प्रजा राज्ञा तास्त्वं रिक्षितुमहिसे ।। १३
निरुद्धियस्तपश्चर्तुं न हि शकोिम पाथिव ।
ममाश्रमसमीपे व समेषु मरुधन्वसु ।। १४

समुद्रो वाळुकापूर्ण उज्जानक इति स्मृतः।
बहुयोजनिवस्तीर्णो बहुयोजनमायतः।। १५
तत्र रौद्रो दानवेन्द्रो महावीर्यपराक्रमः।
मधुकैटमयोः पुत्रो घुन्धुर्नाम सुदारुणः।। १६
अन्तर्भूमिगतो राजन्वसत्यमितविक्रमः।
तं निहत्य महाराज वनं त्वं गन्तुमईसि।। १७
शेते लोकविनाशाय तप आस्थाय दारुणम्।
त्रिदशानां विनाशाय लोकानां चापि पार्थिव।। १८
अवध्यो देवतानां स दैत्यानामथ रक्षसाम्।
नागानामथ यक्षाणां गन्ध्वर्णां च सर्वशः।
अवाप्य स वरं राजन्सर्वलोकिपितामहात्।। १९
तं विनाशय भद्रं ते मा ते बुद्धिरतोऽन्यथा।
प्राप्ससे महतीं कीर्तिं शाश्वतीमच्ययां ध्रुवाम्।। २०

v.l. 4). — b) K<sub>8</sub> तात यत्; T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> तातवत्; G<sub>4</sub> तात तत् (for तत्तावत्). B<sub>4</sub> कियतामिति (for कर्तुम°). — d) B Dn D<sub>4</sub>. 6 भवे° (for वसे°).

11 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 4). — ") D<sub>5</sub> तु (for हि), and नूनं (for राजन्). — ") G<sub>1</sub> रम"; M<sub>1</sub> द्रक्ष्य (for रक्ष्य ). — ") K<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> मारण्यं; B<sub>1</sub> या विभो; G<sub>4</sub> अरण्यं. G<sub>2</sub> कर्तुम् (for गन्तुम्).

12 Ds missing (cf. v.l. 4). — a) G1 महाधर्म:.
— Ś1 K1. 2. 4 om. (hapl.) 12°-13b. — d) B Dc Dn
D4. e transp. ते and भूत.

13 Ds missing (cf. v.l. 4).  $\dot{S}_1$  K<sub>1</sub>. 2. 4 om.  $13^{ab}$  (cf. v.l. 12). —  $\dot{a}$ ) Ds ईस्तो हि महाराज. —  $\dot{c}$ )  $\dot{S}_1$  K<sub>2</sub> पालनेनायं. B2 वै हि; D5 धर्मो; T2 G8 यत्नं; G2. 4 यत्नः (for यो वै). —  $\dot{c}$ ) B<sub>1-3</sub> D5 रक्षितज्या. —  $\dot{f}$ )  $\dot{S}_1$  K<sub>1</sub>. 2 त्त्वं; K4 त्वं च; D1 तांश्च; D2 ताश्च; T1 त्वं हि; T2 G3 तांस्त्वं (for तास्त्वं).

14 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 4). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> समु° (for निरु°). B<sub>1. 3. 4</sub> Dc D<sub>1. 2</sub> S तप्तुं (for चतुं). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> शक्कोसि; K<sub>2</sub> D<sub>1</sub> शक्कोमि (read °स्मि?). K<sub>1</sub> भागंव; K<sub>2</sub> भागंवान् (for पार्थिव). B<sub>2</sub> ममाश्रमसमीपतः. — °) D<sub>1. 2</sub> तु; D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> - पु; T G<sub>2-4</sub> M हि (for वै).

15 Ds missing (cf. v.l. 4). — 15<sup>ab</sup> = 3. 195. 7<sup>ab</sup>. — a) Ś1 K1. 2 T G समुद्र (for समुद्रो). Ś1 Dc2 T1 G1. 2 "पूर्णी (for "पूर्ण). — b) B D (except D1. 5;

 $D_8 ext{ missing}$ ) उज्जालक; M °नुक (for °नक). — °)  $D_8$  योजनायुतिव°.

16 D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 4). — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> ततो (for तत्र). — d) K<sub>1</sub> ° नौमा; G<sub>1</sub> ° मारः (for ° नौम). Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 T<sub>1</sub> महासुरः (for सुदा°).

17 Ds missing (cf. v.l. 4). — d) K4 Ds transp. वनं and रवं; T2 G2. s transp. रवं and गन्तुं.

18 Ds missing (cf. v.l. 4). — a) S स क्रोते (G1 M क्रोते स) लोकनाशाय. — K1 om. (hapl.) 18bc. — b) D6 दुष्करं (for दारूणम्). — d) B1 T1 G1 M1 om. च. T2 G2-4 लोकानां च नराधिप.

19 D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 4). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub>. 4
Dc<sub>1</sub> Dn<sub>8</sub> D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> देवतानां (for दे°). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4
B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> च; B<sub>2</sub>. 4 Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 द्दि (for स). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub>
B<sub>1</sub> अपि; G<sub>1</sub> सह (for अथ). — <sup>c</sup>) B<sub>1</sub> अपि (for अथ).
Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>. 2. 5 सपा(K<sub>1</sub> °वा)णां (for यक्षाणां). — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub>
(before corr.) G<sub>2</sub>. 4 राक्षसानां (for गन्ध°). — <sup>e</sup>) T<sub>1</sub>
M<sub>1</sub> वरान् (for वरं).

20  $D_3$  missing (cf. v.l. 4). — ")  $D_6$   $T_1$  तद् (for तं).  $K_1$   $D_6$   $G_2$  विनाशाय (for "शय).  $T_1$  बुध्यंतां (for भद्गं ते). — ")  $S_1$  K  $D_1$ . 2. 5 मा ते भूद्धुद्धिरन्यथा;  $G_1$  मा च ते बुद्धिरन्यथा. — ")  $S_1$  K  $D_4$   $D_1$ . 2. 5 महतीं प्राप्नुहि ख्याति. — ")  $K_2$ . 3  $D_6$   $D_{12}$   $M_2$   $M_3$  (for  $M_4$ ).  $M_4$   $M_5$   $M_5$   $M_6$   $M_6$ 

क्र्रस्य स्वपतस्तस्य वालुकान्तर्हितस्य वै। संवत्सरस्य पर्यन्ते निःश्वासः संप्रवर्तते। यदा तदा भूश्वलित सशैलवनकानना।। २१ तस्य निःश्वासवातेन रज उद्भयते महत्। आदित्यपथमावृत्य सप्ताहं भूमिकम्पनम्। सविस्फुलिङ्गं सज्वालं सधूमं ह्यतिदारुणम्।। २२ तेन राजन शक्रोमि तस्मिन्स्थातुं स्व आश्रमे। तं विनाशय राजेन्द्र लोकानां हितकाम्यया। लोकाः स्वस्था भवन्त्वद्य तस्मिन्विनहतेऽसुरे॥ २३

त्वं हि तस्य विनाशाय पर्याप्त इति मे मितः।
तेजसा तव तेजश्च विष्णुराप्याययिष्यति ॥ २४
विष्णुना च वरो दत्तो मम पूर्वं ततो वधे ।
यस्तं महासुरं रौद्रं वधिष्यति महीपतिः।
तेजस्तं वैष्णविमिति प्रवेक्ष्यति दुरासदम् ॥ २५
तत्तेजस्त्वं समाधाय राजेन्द्र अवि दुःसहम् ।
तं निष्द्य संदुष्टं दैत्यं रौद्रपराक्रमम् ॥ २६
न हि धुन्धुर्महातेजास्तेजसाल्पेन शक्यते।
निर्दग्धुं पृथिवीपाल स हि वर्षशंतैरिप ॥ २७

C. 3. 13545 B. 3. 202. 31 K. 3. 205. 32

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिनवत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १९३॥

21 Ds om. 21 (cf. v.l. 4). — a) B1-3 Dc Dn D4. 6 तस्य स्वपतः (by transp.). Ś1 K B4 D1. 2. 5 स्वपतः स्वपतः (by transp.). Ś1 K B4 D1. 2. 5 स्वपतः स्वस्य रौद्रस्य. — b) Ś1 B D (except D5; D3 missing) च (for चै). — c) K4 D1. 2 पर्याय; T2 (before corr.) ग्रुध्यंते (for पर्यन्ते). Dn1 संवरसरे तु पर्यंते; D5 स संवरसरपर्यंते. — d) Some MSS. निश्वासः. D6 संप्रवर्धते. D1. 2 स नि:श्वासं प्रमुंचित.

22 D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 4). — a) Some MSS. निश्चास<sup>a</sup>. — c) T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub>. 4 रथम् (for पथम्). B Dn D<sub>4</sub>. 6 S (except M<sub>1</sub>) आश्रियः; Dc आस्थाय (for आवृत्य). — a) T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> भूमिकंपनः. — c) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> सविस्फुलिंगः. Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>. 5 सांगारं; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M सज्वालः. — 1) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M सधूमो. Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>. 2. 5 om. हि. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M विद्युलाः. B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 धूममिश्रं सुदाहणं.

23 Ds missing (cf. v.l. 4). — a) S न तेन राजञ् (by transp.). K<sub>2</sub> Ds शक्तोस्मि (for शक्तोस्मि). — b) K<sub>3</sub> Bs Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 स्वमाश्रमे. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> तद्दिनाशाय (for तं विना<sup>c</sup>). M<sub>2</sub> विनाशयित भद्दं ते. — c) B<sub>2</sub>. 3 सुरक्षा (for स्वरूथा). B D (except D<sub>1</sub>. 2. 5; D<sub>8</sub> missing) भविष्यंति (for भवन्त्वद्य). — f) B<sub>1</sub> त्वया (for तस्मिन्). S युधि (for Sसुरे). — After 23, T<sub>2</sub> G ins.:

974\* धुन्धुर्नामानमत्युग्नं दानवं रोमहर्षणम् । समरे घोरमतुले विनाशय महेषुणा ।

24 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 4). G<sub>1</sub> om. 24°-25°.
— °) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> सर्व (for तस्य). — °) D<sub>5</sub> (?gloss) समर्थ: (for पर्याप्त:). — °) K<sub>4</sub> लोक (for तेज°).

25 Ds missing (cf. v.l. 4). G<sub>1</sub> om. 25<sup>ab</sup> (cf. v.l. 24). — b) В D (except D<sub>1</sub>. 2. 5; D<sub>3</sub> missing) transp. нн and पूर्व. N (D<sub>3</sub> missing) T<sub>2</sub> (by corr.)

Gs महीपते; M1 तवानघ; M2 तु ते मखे (for ततो वधे).
— °) B1 यश्च; D4 यस्त्वं (for यस्तं). G1 समरे घोरतुमुले.
— d) Ś1 हरिष्यति; K D1. 2. 5 हिन (for विधं). — °)
T1. 2 (before corr.) G1. 2. 4 तद् (for तं).

26 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 4). B<sub>2</sub> om. 26<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Ś1 K<sub>1</sub>. 2 Dc समादाय; G<sub>4</sub> \*स्थाय. — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> दु:सहं भुवि भूपते. — <sup>c</sup>) M<sub>2</sub> सं- (for तं). Some MSS. निस्दय. B Dc Dn D<sub>4</sub> राजेंद्र; D<sub>6</sub> वे पुष्टं; S संदिष्टो (G<sub>2</sub> संदष्टो; M<sub>2</sub> तं दुष्टं).

27  $D_8$  missing (cf. v.l. 4).  $K_8$  om. 27. —  $^a$ )  $B_1$ ° राज;  $T_2$   $G_1$ .  $_3$  M° वीर्यस् (for °तेजास्).  $T_1$  नियुध्यस्व महावीर्य;  $G_2$ .  $_4$  न हि युद्धे महावीर्यस्. —  $^b$ )  $D_5$  [अ]न्येन (for [अ]ल्पेन).  $T_1$  धक्ष्यते (for शक्यते). —  $^c$ )  $B_1$  तु मही  $^a$  (for पृथिवी  $^a$ ). —  $^a$ )  $D_1$  न (for स).  $D_5$  पृथ्वीपाल  $^a$ 0 (for स हि वर्ष  $^a$ ).

Colophon om. in B1. 3 Dc. D3 missing. — Major parvan: Ś1 K1. Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1. 2 M2 मार्कडेयसमस्या (G2 समास्या; M2 समास्या) (followed by धुंधुमारोपास्थान in G1 and क्रवस्थाश्चरित in G2). K3. 4 B2. 4 Dn D1. 2. 4-6 (all om. sub-parvan name) mention only धुंधुमारोपास्थान. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1. n3 D1 201; Dn2 200; S (M2 inf. lin.) 196 (M2 orig. 198). — Śloka no.: Dn D1 31.

### 194

1 1°-3° missing in Ds (cf. v.1. 3. 193. 4). — •)

998

C. 3. 13546 B. 3. 203. 1 K. 3. 206. 1

मार्कण्डेय उवाच ।
स एवमुक्ती राजिष्ठतक्केनापराजितः ।
उत्तक्कं कौरवश्रेष्ठ कृताञ्जलिरथात्रवीत् ॥ १
न तेऽिमगमनं त्रक्षन्मोघमेतद्भविष्यति ।
पुत्रो ममायं भगवन्कुवलाश्च इति स्मृतः ॥ २
धृतिमान्श्चित्रकारी च वीर्येणाप्रतिमो भ्रुवि ।
प्रियं वे सर्वमेतत्ते करिष्यति न संज्ञयः ॥ ३
पुत्रैः परिचृतः सर्वैः ग्रूरैः परिघवाहुिमः ।
विसर्जयस्व मां त्रह्मन्नयस्त्रास्त्रोऽस्मि सांप्रतम् ॥ ४
तथास्त्वित च तेनोक्तो मुनिनामिततेजसा ।
स तमादित्रय तनयमुत्रङ्काय महात्मने ।
क्रियतामिति राजिष्जिगाम वनमुत्तमम् ॥ ५

क एष भगवन्दैत्यो महावीर्यस्तपोधन ।
कस्य पुत्रोऽथ नप्ता वा एतिदच्छामि वेदितुम् ॥ ६
एवं महाबलो दैत्यो न श्रुतो मे तपोधन ।
एतिदच्छामि भगवन्याथातथ्येन वेदितुम् ।
सर्वमेव महाप्राज्ञ विस्तरेण तपोधन ॥ ७
मार्कण्डेय उवाच ।
श्रुणु राजित्रदं सर्व यथावृत्तं नराधिप ।
एकार्णवे तदा घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे ।
प्रनष्टेषु च भूतेषु सर्वेषु भरतर्षभ ॥ ८

युधिष्ठिर उवाच।

T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> इति (for स). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> कृत्वांजलिम् (for कृताक्षलिर्). Ś<sub>1</sub> M<sub>1</sub> अभाषत (for अथाबवीत्).

- 2 Ds missing (cf. v.l. 1). Before 2, Dc ins. बृहदश उ°. a) T G<sub>2-4</sub> न हि मे (for न तेऽभि-). b) Ś1 K D1 वृथा होतद्; G1 न मोधं तद् (for मोधमेतद्). K3 om. 2<sup>cd</sup>. c) T2 G3 [अ]पि (for [अ]यं). d) Ś1 K1. 2 B2 T G2. 3 श्रुतः; D5 सम ह (for समृतः).
- 3 Ds missing up to  $3^{ab}$  (cf. v.l. 4). a) K4 T1 स्मृति (for भृति ). a) Ś1 K D1-8. 5 प्रियं च (K1. 2 स प्रियं) सर्वमेतत्ते; B Dc Dn D4. 6 प्रियं च ते सर्वमेतत्त्.
- 4 ab) Bs Ds पुत्र:. B1. s परिवृते:. K4 D1-s transp. सर्वे: and शूरे:. T2 G2-4 M2 पाणिभि: (for बाहुभि:).

   After 4ab, S ins.:

975\* हनिष्यति महाबाहुस्तं वै धुन्धुं महासुरम्।

- 5 °) Ś1 K D1-8 स (for च). D5 तथोक्तेन (for च तेनोक्तो).  $^{b}$ ) Ś1 K D1-8.  $^{b}$  मुनिना सत्यवादिना.  $^{c}$ ) Ś1 आदेश्य; K1.  $^{2}$  आवेद्य (for आदिश्य). Ś1 K1.  $^{2}$  भगवान् (for तनयम्). B3 शतमादिश्यत सुतम्  $^{d}$ ) D5 उत्तंकस्य  $^{c}$ रमनः.
- 6 °) K1. 8 B1. 8 Dc2 भगवान्. b) Ś1 K1. 2 °वने (for °घन). c) G4 वा (for [S]2). D2 वा नक्षा (by transp.). d) To avoid hiatus, Ś1 K1-8 B2. 8 D2-4. 6 ins. अपि; S (except G4) हि before एतद्.

7 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om. (hapl.) 7<sup>abcd</sup>. — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> एवंबलो महादैत्यो; G<sub>2</sub>. 4 एवं महावीर्यबलो. — <sup>b</sup>) B<sub>4</sub> नस् (for मे). — After 7<sup>ab</sup>, S (T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om.) ins.:

976\* यस्य निःश्वासवातेन कम्पते भूः सपर्वता।

प्रभवः सर्वभूतानां ज्ञाश्वतः पुरुषोऽव्ययः।

सुष्वाप भगवान्विष्णुरप्शय्यामेक एव ह।

- G4 om. (hapl.) 7<sup>cdef</sup>. <sup>d</sup>) B3 Dc2 T1 G1 यथा° (for याथा°). Ś1 K1. 2 D1 प्रोच्यमानं तपोधन (D1 द्विजोन्तम); K3 यथातत्वेन वेदितुं. Ś1 K3 D6 om. 7<sup>ef</sup>. <sup>e</sup>) D3 एतन् (for एव). B1 °प्रज्ञ (for °प्राज्ञ). <sup>f</sup>) K1. 2 द्विजोत्तम; T1 G1 M1 महामुने (for तपो°).
- $8^{ab}$ ) Dns transp. इदं सर्वं and यथावृत्तं. D1 विस्तरेण (for यथां°). After  $8^{ab}$ , N (except B1. 3 D1. 4. 6) ins. :

977\* कथ्यमानं महाप्राज्ञ विस्तरेण यथातथम्।

[ K2 प्रज्ञ (for प्राज्ञ). S1 यथावृत्तं (for विस्त°).]

- °) K2 तथा घोरे; B Dc1 Dn D4. 6 तदा लोके; Dc2 D6 G1 महाघोरे; T1 निरालंबे; T2 G8 दुरालोके; G2. 4 निरालोके (for तदा घोरे). °) Ś1 K1. 2 नष्ट (for नष्टे). G4 om. 8°!. °1) B4 G1 M2 प्रविष्टेषु च; T1 प्रतसेषु च; T2 G2. 3 नष्टेषु चैव; some MSS. प्रणष्टेषु च. K3 D6 तु (for च). B4 Dc T1 transp. भूतेषु and सर्वेषु.
- 9 a) N (except K<sub>8</sub>. 4 D<sub>8</sub>. 5) T<sub>2</sub> G<sub>1-8</sub> M प्रभवं लोक कतौरं; T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> प्रभवे (G<sub>4</sub> °aì) लोककर्ता च. — b) S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub>. 2. 5 M<sub>2</sub> शाश्वतं विष्णुमञ्चयं; B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub>

नागस्य भोगे महति शेषस्यामिततेजसः ॥ ९ लोककर्ता महाभाग भगवानच्युतो हरिः । नागभोगेन महता परिरम्य महीमिमाम् ॥ १० स्वपतस्तस्य देवस्य पद्मं स्वर्यसमप्रभम् । नाभ्यां विनिःसृतं तत्र यत्रोत्पन्नः पितामहः । साक्षास्त्रोकगुरुर्ज्ञसा पद्मे स्वर्येन्दुसप्रभे ॥ ११ चतुर्वेदश्रतुर्मृतिस्तथैव च चतुर्मुखः । स्वप्रभावादुराधर्षो महाबलपराक्रमः ॥ १२ कस्यचित्त्वथ कालस्य दानवौ वीर्यवत्तरौ । मधुश्च कैटभश्चैव दृष्टवन्तौ हरिं प्रश्चम् ॥ १३ श्रयानं शयने दिव्ये नागभोगे महाद्युतिम् । बहुयोजनविस्तीर्णे बहुयोजनमायते ॥ १४

 $G_{1-8}$   $M_1$  विष्णुं शाश्वतमञ्चयं;  $T_1$  विष्णुः शाश्वत अञ्चयः;  $G_4$  स विष्णुः शाश्वतोञ्चयः. — After  $9^{ab}$ , N (except  $K_3$ ) ins.:

978\* यमाहुर्मुनयः सिद्धाः सर्वेलोकमहेश्वरम् ।; while T2 G2. 3 ins. :

979\* चतुर्भुजसुदाराङ्गं दृष्टवानस्मि भारत। — °)  $B_2$ . 4 भगवन् (for °वान्). —  $^d$ )  $M_2$  च (for g). Ś1  $K_1$ . 2 अप्रस्थ्यागत एव g;  $K_3$  B De Dn D2—4. 6 अप्सुयोगत एव सः ( $K_3$  D8 g);  $K_4$  अपराय्यागतो विभुः;  $D_1$ . 6 अप्सु शस्याततो ( $D_5$  योगेश्वरो) हिरिः;  $T_1$   $G_4$  शस्यायामेक एव g ( $G_4$  g);  $T_2$   $G_2$ . 8 अपि शस्यां स एव g.

10 a) K<sub>8</sub> D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1-3</sub> °बाहो; K<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub> G<sub>4</sub> °बाहुर्; B<sub>2</sub> De T<sub>1</sub> M ° भागो (for ° भाग). — e) T<sub>1</sub> भोगि (for नाग°). — d) K<sub>8</sub> D<sub>1.2</sub> S परि(K<sub>5</sub> प्रति)गृह्य; B<sub>4</sub> °वार्थ (for °रभ्य). T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> च मेदिनीं (for महीमिमाम्).

11 °) Ś1 K1. 2 Dn2 नाभ्या (for नाभ्यां). Some MSS. विनिस्तं. Ś1 K2 तत्तु; K1 यत्तु; B D (except D1. 8. 5) T2 (by corr.) G3 दिव्यं (for तत्र). — d) K3 B Dc Dn1. n3 D2. 6 T2 G2-4 तत्रो ; Dn2 D4 ततो (for पत्रो ). D6 G1. 2 प्रजापति: (for पिता ). — G4 om. 11 ef. — f) K3 B1 D3 M2 पद्म (for पद्मे). B1-3 D (except D1. 8. 8) G2 स्पर्यसमप्रभः

12  $^a$ )  $K_3$  ° बांहुस;  $D_3$  ° मूंछस (for ° मूंतिस). —  $^b$ )  $T_1$  चतुर्वर्णस् ;  $T_2$   $G_2$ —4 चतुर्वर्गस् (for तथैव च). —  $^c$ )  $T_1$   $G_1$  दुनिरीक्ष्यो (for दुरा°). —  $^d$ )  $K_1$  महाबुद्धिप°;  $T_1$   $G_1$  दुराधर्षो महाबलः.

किरीटकौस्तुभधरं पीतकौशेयवाससम्।
दीप्यमानं श्रिया राजंस्तेजसा वपुषा तथा।
सहस्रस्वर्यप्रतिममद्भुतोपमदर्शनम् ॥ १५
विस्मयः सुमहानासीन्मधुकैटभयोस्तदा।
हृष्ट्वा पितामहं चैव पद्मे पद्मनिमेश्वणम् ॥ १६
वित्रासयेतामथ तौ ब्रह्माणमितौजसम्।
वित्रास्यमानो बहुशो ब्रह्मा ताभ्यां महायशाः।
अकम्पयत्पद्मनालं ततोऽचुध्यत केशवः॥ १७
अथापश्यत गोविन्दो दानवौ वीर्यवत्तरौ।
हृष्ट्वा तावब्रवीहेवः स्वागतं वां महाबलौ।
ददानि वां वरं श्रेष्ठं प्रीतिर्हि मम जायते॥ १८
तौ प्रहस्य हृषीकेशं महावीर्यो महासुरौ।

C. 3. 13569 B. 3. 203. 24 K. 3. 206. 25

13 b) = (var.) 18b. B2-4 D (except D1-8. s) वत्तमी; T G1. s सत्तमी (for वत्तरी). — After 13ab, D1 ins.:

980\* विष्णुकर्णमलोज्ज्तौ योजनानां शतोच्छितौ।

15 G4 om. 15<sup>cdef</sup>. — c) B4 दीसं (for राजन्). — d) B1 सदा; D5 श्रिया; T1 G1 M1 तदा (for तथा). — ') T2 G3 अद्भुताकारदर्शनं.

16 b) B4 Dc2 Dn D4. 6 T1 G2 तथा (for तदा).

- c) Ś1 K1. 2 D6 देवं; B Dc Dn D6 चापि; D4 वापि
(for चैव). — d) T1 G2. 4 M2 पद्मपत्रनिभे.

17 G<sub>1</sub> om. 17°-18°. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 3. 4 D<sub>3</sub>. 5 T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub>. 4 व्यत्रासयेतां; B<sub>4</sub> वित्रासयंतां. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 °तौजसां (for °तौजसम्). — °) Dn Ds वित्रस्यमानो. S बहुधा (for °त्तो). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 3 B<sub>2</sub> पद्मनामं (B<sub>2</sub>m °नाळं as in text). — ') K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 3. 3 (before corr.) तेन (for ततो).

18 G1 om. 18<sup>ab</sup> (cf. v.l. 17). — a) Dc ततो ; Ds यथा ; G4 तथा (for अथा). — After 18<sup>a</sup>, K1. 2 ins.:

981\* ब्रह्माणमितौजसम्। तौ च वीर्यमदोन्मत्तौ.

— b) = 13b. K<sub>8</sub> D<sub>8</sub> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> सत्तमी; K<sub>4</sub> D<sub>1.2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> वत्तमी (for वत्तरी). — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> वीर: (for देव:). — d) Ś<sub>1</sub> वो (for ai). — e) K<sub>4</sub> B<sub>1.3.4</sub> D<sub>1</sub> D<sub>1-3</sub> T<sub>1.2</sub> (before corr.) G<sub>2.4</sub> ददामि. — d) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> transp. हि and मम.

C. 3. 13569 B. 3. 203. 24 K. 3. 206. 25 प्रत्यब्र्तां महाराज सिंहतौ मधुस्रदनम् ॥ १९ आवां वरय देव त्वं वरदौ स्वः सुरोत्तम । दातारौ स्वो वरं तुभ्यं तद्भवीद्यविचारयन् ॥ २० भगवानुवाच ।

प्रतिगृह्णे वरं वीरावीप्सितश्च वरो मम । युवां हि वीर्यसंपन्नौ न वामस्ति समः पुमान् ॥ २१ वध्यत्वग्रुपगच्छेतां मम सत्यपराक्रमौ । एतदिच्छाम्यहं कामं प्राप्तुं लोकहिताय वै ॥ २२

मधुकैट भावूचतुः। अनृतं नोक्तपूर्वं नौ स्वैरेष्विप क्रतोऽन्यथा। सत्ये धर्मे च निरतौ विद्धावां पुरुषोत्तम॥ २३ बले रूपे च वीर्ये च शमे च न समोऽस्ति नौ। धर्मे तपिस दाने च शीलसत्त्वदमेषु च ॥ २४ उपष्ठवो महानस्मानुपावर्तत केशव । उक्तं प्रतिक्ररूष्व त्वं कालो हि दुरितक्रमः ॥ २५ आवामिच्छावहे देव कृतमेकं त्वया विभो । अनावृतेऽसिन्नाकाशे वधं सुरवरोत्तम ॥ २६ पुत्रत्वमिगच्छाव तव चैव सुलोचन । वर एष वृतो देव तद्विद्धि सुरसत्तम ॥ २७

भगवानुवाच ।
बाढमेवं करिष्यामि सर्वमेतद्भविष्यति ॥ २८
मार्कण्डेय उवाच ।
विचिन्त्य त्वथ गोविन्दो नापश्यद्यद्नावृतम् ।
अवकाशं पृथिच्यां वा दिवि वा मधुस्रदनः ॥ २९

19 a) B<sub>8</sub> प्रहृष्य (for प्रहस्य). — K<sub>8</sub> om. 19 and 19 d. — b) K<sub>1</sub>. 2 G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> वीर्य; B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) विपों (for वीर्यों). B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>1</sub>. 2. 4 वली (for सुरों). — c) K<sub>3</sub> वचस्तदा for महा'). — d) K<sub>3</sub> om. 19 d. B<sub>2</sub> मोहिती. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>. 8. 6 केटमी (for सुदनम्).

20 °) Śi Ki. 2 वरं (for आवां). — °) Ki. 2 Ds Ti स्वी; Ks G2. 4 स्व (for स्वो). — °) Ds तत्त्वं ब्रूहि; Ti G2. 4 तत्प्र (Ti  $^{\circ}$ त्र)ब्रूहि (for तह्नवीहि).

21 b) T1 G1. 2. 4 ईप्सितं. K4 D3 चेद्; D5 यो (for च). T1. 2 (before corr.) G1. 2. 4 वरोत्तमं (for वरो मम).

— After 21<sup>ab</sup>, D3 (marg. sec. m.) ins.:

982\* विधारयन्वरं वीरौ प्रतिगृह्णामि कामतः।

- °) Śi वे; Ki.2 वा (for हि). Ti युवां वीर्येण लोकेस्मिन्.

  22 a) Śi K B2 Dc2 D1-3. 5 मम (K2 सम-) गच्छेतां (K1.2 D2.5 थां). b) Śi K D1.2.5 मुशं; B2 युवां; D3 मुशं युवां (sic) (for सम). cd) Śi K D1-3.5 transp. कामं and प्राप्तं. Dc G1 श्रोतुं (for कामं). B1 सन्व (for लोक).
- 23 G4 असुरी (for मधुकैटभी), om. ऊचतु: a) Si K1. 2 Dn2 वै; K4 मे (for नी). b) Do धर्मे सत्ये च; G1 सत्ये च धर्मे (by transp.). a) T2 G3 पुरुषोत्तमी; G1 मधुसूदन (sup. lin. as in text).
- 24 °) Śi K Di-s. s transp. रूपे and नीयें. B Dc Dn Ds. s Ti शीयें (for नीयें). b) K2 समे; Dc कामे (for शमे). Śi B Dc Dn T2 G3 न च; Ds नैव (for च न).

K<sub>1</sub> 2 B<sub>1</sub> वै (for नौ). T<sub>1</sub> शमे चाथ समे स्थिरौ. — <sup>d</sup>)
D<sub>1</sub> शीले. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> °सत्य- (for °सत्त्व-). D<sub>2</sub> -समेपु; D<sub>1</sub> T<sub>2</sub>
G<sub>3</sub> -मदेषु (for -दमेषु).

25 d) G1 [s]ति- (for हि).

26 a) T G<sub>2-4</sub> युद्धम् (for आवाम्). Ś1 K<sub>1-8</sub> Dn D<sub>1. 5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2. 4</sub> M ° महे (for ° वहे). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> एव; K<sub>4</sub> D<sub>8</sub> एतत्; B<sub>2</sub> एवं (for एकं). — c) T G<sub>1. 8</sub> M ख (G<sub>1</sub> त्वा)माकाशे; G<sub>2. 4</sub> [S]वकाशे त्वं (for Sस्मन्नाकाशे). — d) S जह्यावां सुरसत्तम. — After 26, B<sub>2</sub> ins.:

983\* विनाशे तेजसा युक्ता \* \* पुरुषसत्तम ।

- 27 °) Ś1 अभिगम्येव; K1. 2 अभिगत्वेव; K4 D1 T1 G1 अभिगन्छावस; B1. 4 D2 अधिगन्छव; B2 De Dn D4. 6 अधिगन्छाव; B3 अधिगन्छेत्त्वं; D3. 5 अधिगन्छावस; T2 G3 अद्य गन्छेतां; G2. 4 उपगन्छावस (G4 ° व); M3 अभिगन्छेव. b) B De Dn D4. 6 T2 G2-4 M2 चापि; D1. 2 [ए]व च (for चैव). Ś1 K1. 2 सुरोत्तम (for सुलो °).
- Ś1 om. (hapl.) 27°d. °) Ds क्रतो (for वृतो).
- d) G1 पुरुषोत्तम (for सुर°). K4 तव विद्धि सुरोत्तम.
- After 27, K<sub>2</sub> B D (except D1-3. 5) ins.: 984\* अनुतं मा भवेदेव यद्धि नौ संश्रुतं तदा।

28 °) Śi Ti एतत् (for एवं). Ds गिम ° (for करि°).

- °) Śi एव (for एतद).

29 All MSS. om. मार्क उ. — ") B4 Dn D5 स विचित्याथ; S चितयन्नथ (for विचिन्त्य त्वथ). — ") S तद् (for यद्). — ") Ś1 K1. 2 वै (for वा).

30 े ") Ś1 K1. 2 स्वकायसंवृता"; Ks. 4 D1. 8 वसंवृता";

खकावनावृतावृरू दृष्ट्वा देववरस्तदा । मधुकैटभयो राजञ्ज्ञिरसी मधुसूद्नः ।

चक्रेण शितधारेण न्यक्रन्तत महायशाः ॥ ३०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुर्नवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९४॥

## 994

मार्कण्डेय उवाच ।
धुन्धुर्नाम महातेजास्तयोः पुत्रो महाद्युतिः ।
स तपोऽतप्यत महन्महावीर्यपराक्रमः ॥ १
अतिष्ठदेकपादेन कृशो धमनिसंततः ।
तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतो वरं ववे स च प्रभो ॥ २
देवदानवयक्षाणां सपंगन्धर्वरक्षसाम् ।
अवध्योऽहं भवेयं वै वर एष वृतो मया ॥ ३
एवं भवतु गच्छेति तम्रवाच पितामहः ।

Ds ° में संवृता. — b)  $T_1$  देव: पुरस् (for देववरस्). —  $K_2$  om.  $30^{cd}$ . — °) A few MSS. सित° (for शित°).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या (followed by धुंधुमारोपाख्यान); G2 \*समाख्या (followed by कुवल्रयाश्वचरित). K3. 4 B2-4 D (all om. sub-parvan name) mention only धुंधुमारोपाख्यान. — Adhy.name: K1. 2 De G1 मधुकेटभवधः; B1 मधुकेटभोपाख्यानं; G2 मधुकेटभवधानुकथनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (sup. lin.). ns D1 202; Dn2 201; S 197 (M2 orig. 199; and inf. lin. 207). — Śloka no.: Dn 35; D1 34.

### 195

1 °) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4.6</sub> °राज (for °तेजास). — b) D<sub>3</sub> ° धुते; D<sub>5</sub> ° बल: (for ° धुति:). — B<sub>3</sub> om. 1<sup>cd</sup>. — c) D<sub>1</sub> нहान् (for महन्). B<sub>4</sub> स तपोतप्यत्सुमहन्. — 1<sup>d</sup>=5<sup>b</sup>.

2 b) K<sub>3</sub> D<sub>1-3.5</sub> G<sub>2.4</sub> वर्षणामयुतं नृप (D<sub>5</sub> पुरा). — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> वरं प्रादाद्; T<sub>1</sub> [अ]ददस्रीतो; G<sub>2.4</sub> सहाप्रीतो. — d) D<sub>1.2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> transp. स and च. Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>1</sub> प्रभो:; K<sub>3</sub> B Dc Dn D<sub>4.6</sub> T<sub>2</sub> (by corr.) G<sub>1.8</sub> M प्रभुं; D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> प्रभु:. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M वरं प्रोवाच (T<sub>1</sub> प्राह च) स प्रभु:.

स एवग्रक्तस्तत्पादौ मूर्झा स्पृत्य जगाम ह ॥ ४ स त धुन्धुर्वरं लब्ध्वा महावीर्यपराक्रमः । अनुस्मरिन्पत्वधं ततो विष्णुग्नुपाद्रवत् ॥ ५ स त देवान्सगन्धर्वाञ्चित्वा धुन्धुरमर्षणः । बबाध सर्वानसक्तदेवान्विष्णुं च वै भृशम् ॥ ६ समुद्रो वालुकापूर्ण उज्जानक इति स्मृतः । आगम्य च स दुष्टात्मा तं देशं भरतर्षभ । बाधते स्म परं शक्त्या तम्रुक्तञ्जाश्रमं श्रभो ॥ ७

C. 3. 13589 B. 3. 204. 8 K. 3. 207. 7

- 3 Before 3, De ins. धुंधुरुवाच. ") Ds T1 "सर्पाणां (for "यक्षाणां). ") Ds T1 यक्ष"; M2 सर्व- (for सर्प-). Ś1 K1. 2 T2 G1-s गंधर्वोरगरक्षसां.
- 4 Der Ds om. 4<sup>cd</sup>. Before 4<sup>cd</sup>, Deins. मार्कडेय उ°. — °) Ds एवमुक्तः स (by transp.). — <sup>d</sup>) S स्पृङ्घा (for स्प्रथ्य).
- 6 °) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> , ब ; G<sub>1</sub> हि (for तु). B<sub>3</sub> om. 6<sup>cd</sup>. °) B<sub>1</sub> देवांश्च (for असकूद्). <sup>d</sup>) K<sub>3</sub>, 4 B<sub>2</sub>, 4 D<sub>6</sub> Dn D<sub>1</sub>—4. 6 G<sub>4</sub> विष्णुं देवांश्च (by transp.); B<sub>1</sub> गंघवांश्चेव; D<sub>6</sub> विष्णुं सर्वांश्च. G<sub>4</sub> सर्वतः (for वे भूशम्).
- 7 7ab=3. 193. 15ab. a) K2 B D (except D1-3. 5) T1 M समुद्रे वालुकापूणें (M 'णं:); T2 G समुद्र वालुकापूणें (T2 G1. 3 'पूणे). b) K1. 2 तजानक; B Dn D4. 6 उजालक; T2 G3 M उजानुक (for उजानक). B Dc Dn D4. 6 T1 G1 M समृते; D1. 2 श्रुत:; T2 G3 समृति: (for समृतः). c) D5 T1 आगला. Ś1 K D1-3. 5 G4 दुरातमा के; Dc T2 G1. 3 सुदुष्टातमा. c) B1. 2. 4 Dn D4. 6 वाधित. B3. 4 पुरा (for परं). D5 वाधित सर्वभूतानि. 1) B1-8 D (except D1-3. 5) G4 विभो; G1 M प्रति (for प्रभो).

C. 3. 13589 B. 3. 204. 8 K. 3. 207. 8 अन्तर्भूमिगतस्तत्र वालुकान्तर्हितस्तदा ।

मधुकैटभयोः पुत्रो धुन्धुर्भीमपराक्रमः ॥ ८

शेते लोकविनाशाय तपोबलसमाश्रितः ।

उत्तङ्कस्याश्रमाभ्याशे निःश्वसन्पावकार्चिषः ॥ ९

एतसिन्नेव काले तु सभुत्यबलवाहनः ।

कुवलाश्रो नरपतिरन्वितो बलशालिनाम् ॥ १०

सहस्रेरेकविंशत्या पुत्राणामरिमर्दनः ।

प्रायादुत्तङ्कसहितो धुन्धोस्तस्य निवेशनम् ॥ ११

तमाविश्वत्ततो विष्णुर्भगवांस्तेजसा प्रभुः ।

उत्तङ्कस्य नियोगेन लोकानां हितकाम्यया ॥ १२

तिस्मन्प्रयाते दुर्धवे दिवि शब्दो महानभूत ।

एष श्रीमान्नृपसुतो धुन्धुमारो भविष्यति ॥ १३ दिन्यैश्व पुष्पेस्तं देवाः समन्तात्पर्यवाकिरन् । देवदुन्दुभयश्चैव नेदुः स्वयसुदीरिताः ॥ १४ श्चीतश्च वासुः प्रववौ प्रयाणे तस्य धीमतः । विपांसुलां महीं कुर्वन्ववर्ष च सुरेश्वरः ॥ १५ अन्तरिक्षे विमानानि देवतानां युधिष्ठिर । तत्रैव समद्दयन्त धुन्धुर्यत्र महासुरः ॥ १६ कुवलाश्वस्य धुन्धोश्च युद्धकौत्हलान्विताः । देवगन्धर्वसहिताः समवैश्वन्महर्षयः ॥ १७ नारायणेन कौरन्य तेजसाप्यायितस्तदा । स गतो नृपतिः श्विप्रं पुत्रैस्तैः सर्वतोदिशम् ॥ १८

985\* उत्तङ्कविप्रसहितः कुवलाश्वो महीपतिः। पुत्रैः सह महीपालः प्रययौ भरतर्षभ।;

while G4 ins.:

986\* कुवलाश्चो नरपति: पुत्रेश्च सहित: प्रभु:।

— K<sub>3</sub> D<sub>6</sub> G<sub>4</sub> om. 10°-11<sup>b</sup>. B<sub>1-8</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 transp. 10°d and 11°d. — °) T G<sub>1. 3</sub> M क्षिति° (for नर°).

11 Ks Ds Gs om. 11<sup>ab</sup>. B<sub>1-8</sub> De Dn Ds. 6 transp. 10<sup>cd</sup> and 11<sup>ab</sup> (cf. v.l. 10). — a) S (except G<sub>1</sub>; Gs om.) 'विंशद्भि: (for 'विंशत्पा). — b) B<sub>2</sub> 'सूदन: (for 'मर्दन:). — K<sub>3</sub> B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-3</sub>) om. 11<sup>cd</sup>. — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub> निवेशने; K<sub>1</sub>. 2 विनाशन:; B<sub>4</sub> G<sub>1</sub> M वधाय वै.

12 <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> समा (for तमा ). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> सहसा; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> तेजसां (for तेजसा). G<sub>4</sub> स्वयं (for प्रभु:). — <sup>d</sup>) S (except G<sub>1.4</sub>) च हितेष्सया (for हितका ).

13 ) K2 दिन्य- (for दिवि). B3 हर्षो (for शब्दो).

14 Before 14, G<sub>2</sub>. 4 ins. वैशं°. — ") Bi G<sub>4</sub> पुष्पेश्व (by transp.). D<sub>5</sub> तान् (for तं). Gi दिन्येश्व पुष्पवर्षेसं. — ") Dn "वारयन् (for "वाकिरन्)! — ") Bi-8 D (except Di-3. 5) Ti G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> चापि; Gi नेदुर् (for चैव). — ") Gi दिवि (for नेदुः). B D (except Di-3. 5) M अनीरि(B<sub>2</sub> "षि)ताः; T Gi-8 अताहिताः (for उदीरिताः).

15 °) Śi Ki. 4 Dc Di-3. 5 Ti G (except G3) शिव ; K2 दिव (for शीत ). — °) Many N MSS. विपांशुला; M2 निष्पांशुलां. D3 ब्रह्मन् (sup. lin. sec. m. as in text); D5 सर्वा (for कुर्वन्). — °) Di. 2 प्रवर्ष (for वर्ष च). — After 15, Gi. 2. 4 M ins.:

987\* प्रदक्षिणाश्चाप्यभवन्वन्यास्तस्य मृगद्विजाः।

16 Ds om. (hapl.) 16. — a) B अंतरीक्षे! — b) G1 M देवानां च (for देवतानां). — c) K1 तत्रैवं; Ks. s D1-s T1 Gs तत्र वे. — d) Bs [अ]सुरेश्वरः; D6 महारथः; T2 G3 महासुराः.

17 b) K<sub>2</sub> युध:; Dc D<sub>3</sub> युद्धं; D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> M युद्धे (for युद्धः). — c) D<sub>8</sub> देवदानवगंधर्वाः. — d) Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>1</sub> समवेक्षन्; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M चाभ्याजग्मुर्; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> समपश्यन्.

18 S (except G<sub>2</sub>. 4) read 18<sup>ab</sup> after 19<sup>ab</sup>. — b)
B<sub>3</sub> तथा (for तदा). — After 18<sup>ab</sup>, S ins.:

988\* हितार्थं सर्वेछोकानामुदङ्कस्य वशे स्थितः।

— Ks Ds om. 18<sup>cd</sup>. — c) S (except Gs) गत्वा (for गतो). — d) Dnı पुत्रास (for पुत्रेस). Dnı Gı ते; Ms

<sup>8</sup> b) Bs Dn D4-6 तथा; M1 स च (for तदा). — G4 om. 8<sup>cd</sup>. — c) K4 तत्र (for पुत्रो). — d) K4 पुत्रो धुंधु-रिति श्रुतः.

<sup>9</sup> a) D<sub>5</sub> ततो (for शेते). — b) Ś1 K2 तपोबलसम-निवत:; B1. 3 तपोवनसमाश्रित:; Dn D4. 6 M बलमुपा°. — c) K3. 4 B1-3 Dc D2-6 भ्यासे (for भ्याशे). — d) Some MSS. निश्वसन्.

<sup>10 °)</sup> M<sub>2</sub> अथ (for एव). — b) K<sub>2.8</sub> B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1.8</sub> राजा स ; D<sub>4.6</sub> स राजा (for सभूत्य). — After 10°b, K<sub>5</sub> B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-3</sub>) ins.:

<sup>— °)</sup> K1 वृषपतिर्; K2 नृपपते; B1 T2 G1. 8 M नृपो ह्यद्य; B2-4 Dc Dn D4. 6 अवध्योद्य (Dn1 °यं); D5 नृपवरो (for नृपस्तो).

अर्णवं खानयामास कुवलाश्वो महीपतिः।
कुवलाश्वस्य पुत्रैस्त तस्मिन्वै वालुकार्णवे।। १९
सप्तिभिदिवसैः खात्वा दृष्टो धुन्धुर्महाबलः।
आसीद्धोरं वपुस्तस्य वालुकान्तिहैतं महत्।
दीप्यमानं यथा सूर्यस्तेजसा भरतर्षभ।। २०
ततो धुन्धुर्महाराज दिश्रमाश्रित्य पश्चिमाम्।
सुप्तोऽभूद्राजशार्द्ल कालानलसमद्यतिः।। २१
कुवलाश्वस्य पुत्रैस्त सर्वतः परिवारितः।
अभिद्धतः शरैस्तीक्ष्णैर्गदाभिर्मुसलैरि।
पद्दिशैः परिवैः प्रासैः खङ्गैश्व विमलैः शितैः॥ २२
स वध्यमानः संकुद्धः सम्रत्तस्थौ महाबलः।
कुद्धश्वाभक्षयत्तेषां शस्ताणि विविधानि च॥ २३

आस्याद्रमन्पावकं स संवर्तकसमं तदा।
तान्सर्वान्नृपतेः पुत्रानदहत्स्वेन तेजसा।। २४
स्रखजेनाग्निना कुद्धो लोकानुद्धर्तयन्त्रिव।
क्षणेन राजधार्व्ल पुरेव किपलः प्रभुः।
सगरस्यात्मजान्कुद्धस्तदद्धुतिमवाभवत्।। २५
तेषु क्रोधाग्निदग्धेषु तदा भरतसत्तम।
तं प्रबुद्धं महात्मानं कुम्भकर्णमिवापरम्।
आससाद महातेजाः कुवलाश्चो महीपतिः।। २६
तस्य वारि महाराज सुस्नाव बहु देहतः।
तदापीयत तत्तेजो राजा वारिमयं नृप।
योगी योगेन विह्वं च शमयामास वारिणा।। २७
व्रह्मास्नेण तदा राजा दैत्यं क्रूरपराक्रमम्।

C. 3. 13612 B. 3. 204. 31

तं (for तै:). Bi Dc दिश: (for दिशम्).

19 a) Śi Ki खनयामास. — After 19ab, S (except G2. 4) reads 18ab. — c) B2 Dn D4. 6 च (for तु). S (except G4) तस्य पुत्रैः खनद्भिस्तु. — d) K3 D1. 2 सर्वतो (for तस्मिन्वे).

20 b) G1 M2 "सुर: (for "बल:). — c) G4 तत्र (for तस्य). — d) D1 तदा (for महत्). Ks D2. s हिंतस्य वे (D2 च) (for हिंतं महत्). — After 20<sup>cd</sup>, K3. 4 D3. s ins.:

989\* युगान्ते सर्वभूतानि पावकस्येव धक्ष्यतः।

[K<sub>8</sub> पावकस्य दिभक्षतः (for the posterior half).]

— K<sub>8</sub>. 4 D<sub>5</sub> om. 20°′. — °) Ś1 K<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M<sub>2</sub>
° मानो (for ° मानं). B<sub>4</sub> D<sub>1</sub> G<sub>1</sub> स्यं; T<sub>1</sub> [आ]दित्यं (for स्यंस्). — ′) D<sub>1</sub>. 2 युगांते (for तेजसा). B<sub>2</sub> तेजस्यंतर्हितं महत्. — After 20, D<sub>2</sub> ins.:

990\* दीप्यमानस्ततो धुन्धुस्तेजसा च नरेश्वर।

21 <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> धुंधुनीम महातेजा. — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> B D (except D<sub>1-3. b</sub>) S (except G<sub>4</sub>) आनुत्य (for आश्रिय). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> कालांतक (for कालानल). D<sub>2</sub> महाद्युति:; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> समप्रभः (for समद्युति:).

22 <sup>a</sup>) B<sub>4</sub> च; M<sub>2</sub> स (for तु). — <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> समंतात; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> परित: (for सर्वत:). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> D<sub>3</sub> अभिद्धते:. — <sup>d</sup>) G<sub>3</sub>. 4 गदासि- (for गदाभिर्). A few MSS. मुसुलैर्; मुशलैर्, मुशलैर्. K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> तथा (for अपि). — G<sub>4</sub> om. 22<sup>c</sup>/. — <sup>c</sup>) S (G<sub>4</sub> om.) पहसै:. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 विविधे: (for परिचै:). K<sub>2</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2. 5 पाशै:; K<sub>3</sub> पाशै:; B<sub>4</sub> शूलै:

(for प्रासै:). — 1) Ś1 K B4 D1-8. 5 G2 विमलैश्च प्रश्व-(K D1-3. 5 °स्व)धै:.

23 <sup>a</sup>) K4 वध्यमानः स (by transp.); B1 विवाद्य-मानः; B8 M1 अवध्य°. Ś1 K D1-8. 5 T1 G1. 2. 4 संग्रामे (for संकुद्धः). — <sup>b</sup>) K1 G1 समुत्तस्थुर्. — <sup>c</sup>) D1. 2 चापि; T1 G4 चैषां (for तेषां). — <sup>d</sup>) Ś1 K1. 4 B1 Dc1 D8 T1 स: (for च).

24 °) B1 तु; T1 च (for स). — °) K4 संमर्दक (m as in text); G2. 4 संवर्ताझ . — °) K4 स्पते:; T1 आपतत्; T2 G3 अदहत् (for नृपते:). — °) B1 T2 G3 नृपते: (for अदहत्). Ś1 K1. 2 तेन (for स्वेन). B3 कर्मणा (for तेजसा).

25 °) Ś1 K Dn8 D1-3. 6 G4 कोधाल (for कुद्धो).

- b) K1 लोभाद (for लोकान्). - °) B1 G4 नर° (for राज°).

26 °) K1-8 D3. ६ तं प्रवृद्धं; M1 सुप्रबुद्धं. Ś1 K B4 D1-8. ६ G2. 4 महाबाहुं (for रसानं).

27 °) M1 °तेजा: (for °राज). — °) Ś1 तदाण्यायत तत्तेजो; K2 B Dc D1-3. 5 G1 तदाणीय ततस्तेजो; T G2-4 तत्तदा पी(T1 ही)यते तेजो. — °) T1 G2. 4 राजा (for राजा). T1 वारि वमन् (for वारिमयं). K2. 4 B3 D1 M1 नृप:. — °) K1. 3 योगे (for योगी). B4 विद्वं तं; T1 तद्धिं; T2 G2-4 वृष्टिं स; G1 M विद्वं स (for विद्वं च). — ¹) T G M2 श(G2. 4 ग)मियत्वा च वारिणा (G2. 4 विचारिणा).

28  $^{a}$ )  $B_{1-3}$  D (except  $D_{1-3}$ .  $_{s}$ ) च राजेंद्र; S ततो

C. 3. 13613 B. 3. 204. 32 K. 3. 207. 30 ददाह भरतश्रेष्ठ सर्वलोकाभयाय वै ॥ २८ सोऽस्त्रेण दग्ध्वा राजिषः कुवलाश्चो महासुरम् । सुरश्चमित्रप्तस्त्रिलोकेश इवापरः । धुन्धुमार इति ख्यातो नाम्ना समभवत्ततः ॥ २९ प्रीतेश्च त्रिदशैः सर्वैर्महिषेसिहितैस्तदा । वरं वृणीष्वेत्युक्तः स प्राञ्जलिः प्रणतस्तदा । अतीव सुदितो राजिन्नदं वचनमन्नवीत् ॥ ३० दद्यां वित्तं दिजाग्येभ्यः शत्रूणां चापि दुर्जयः । सख्यं च विष्णुना मे स्याद्भतेष्वद्रोह एव च । धर्मे रतिश्च सततं स्वर्भे वासस्तथाक्षयः ॥ ३१ तथास्त्वित ततो देवैः प्रीतेरुक्तः स पार्थिवः ।

ऋषिभिश्र सगन्धर्वेरुतक्केन च धीमता ॥ ३२ सभाज्य चैनं विविधेराशीर्वादेस्ततो नृपम् । देवा महर्षयश्चैव खानि स्थानानि भेजिरे ॥ ३३ तस्य पुत्रास्त्रयः शिष्टा युधिष्ठिर तदाभवन् । दृदाश्चः किपलाश्चश्च चन्द्राश्चश्चैव भारत । तेभ्यः परंपरा राजिनक्ष्वाक्रणां महात्मनाम् ॥ ३४ एवं स निहतस्तेन कुवलाश्चेन सत्तम । धुन्धुर्देत्यो महावीर्यो मधुकेटभयोः सुतः ॥ ३५ कुवलाश्चस्त नृपतिर्धुन्धुमार इति स्मृतः । नाम्ना च गुणसंयुक्तस्तदा प्रभृति सोऽभवत् ॥ ३६ एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिषृच्छिस ।

राजा. — °) G2. 4 पुरुषश्रेष्ठ. — °) Ś1 K B3 D1-3. 5 सर्वलोकहिताय : B2. 4 Dc Dn D4. 6 °लोकभवाय.

29 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> साम्रोण; D<sub>5</sub> शाम्तैः स (for सोऽग्रेण). K<sub>1.2</sub> Dc दग्धा; K<sub>3</sub> दग्धो (for दग्ध्या). — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> Dc<sub>2</sub> महीपतिः; M<sub>2</sub> महासुरः. — <sup>c</sup>) B D (except D<sub>1-3</sub>. <sub>b</sub>) T G<sub>3</sub> अमित्रम्ं. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> त्रिदिवेश; B Dc Dn D<sub>4</sub>. <sub>6</sub> T<sub>2</sub> (after corr.) G<sub>3</sub> त्रैलोक्येश; D<sub>1</sub> स्वर्गलोकेश (sic); M<sub>1</sub> त्रिदरेश (for त्रिलो<sup>\*</sup>). — After 29<sup>cd</sup>, B D (except D<sub>1-3</sub>. <sub>b</sub>) T<sub>2</sub> (marg. sec. m.) G<sub>3</sub> ins.:

991\* धुन्धोर्वधात्तदा राजा कुवलाश्चो महामनाः।
[B1 महाराज (for तदा राजा). B3 महीपतिः (for महा°).]
On the other hand, G1 ins. after 29<sup>cd</sup>:

992\* कुवलाश्वो महाबाहुर्धुन्धुं हत्वा जहर्षे च।
—1) T1 G1. 4 M2 तदा (for ततः). N नाम्नाप्रतिरथोभवत्
(Dn2 D3 रथो महान्).

30 °) G2. 4 त्रिदिवै: (for त्रिदशै:). — K3 om. (hapl.) 30°d. — °) G2 [ए]वमुक्तः (for [इ]त्युक्तः स). T2 G3. 4 सन् (for स). — °) G2 स्थितः (for तदा).

31 °) G1 विद्यां; G4 दत्तं (for द्यां). Some MSS. द्विजाग्रेम्यः. D5 द्यां च वित्तं विग्रेभ्यः. — b) B2 अपि; Dc2 D1. 2 स्यां च; S चैव (for चापि). S1 K D8. 5 स्यां शत्रूणां च दुर्जयः. — ') K1 D8 T1 G2. 4 M1 स्वर्गवासस्. D5 तथैव च; G4 तदाक्षयः.

32 ab) Ś1 K1. 2 तदस्तिवति. Ś1 K1. 2. 4 D1-8 तदा (for ततो). K3 Ds देवैस्तथास्त्वत्युक्ते च स राजा पृथिवीपते. Ds (after corr. marg. sec. m.) प्रीत्युक्तः स च पार्थिवः (for b). — d) K3 Ds तुष्टैः संपूजितस्तथा.

33 Ks om. 33. — a) B Dei Dni. n2 D4. 8 संभाष्य; Dc2 Dns Ds संभाष्य; T2 Gs प्रपूज्य (for सभाज्य). T1 सभाज्यमानो विविधेर्. — b) Śi K2 तदा; Ds तथा (for ततो). Bi. 8 Dei Dn D4 M2 नृप; B2 T1 नृप:; Dc2 नृप:. — c) Śi K1. 2. 4 Di-3. 5 देवर्षय (for महर्षय). B2. 8 D (except Di-3. 5) चापि (for चैव). — d) M2 जिमिरे (for भेजिरे).

34 °) Śা तदा (for त्रयः). Ds चैन (for शिष्टा).

— b) Śা त्रयो° (for तदा°). — c) Śi Ki कुनला°; Ks कल्लिला° (for कपिला°). — d) S (except T2 G3) भद्रा° (for चन्द्रा°). — s) Śi Ki परस्परं (Ki °रो) (for परंपरा).

— After 34, B D (except D1-3. s) ins.:

993\* वंशस्य सुमहाभाग राज्ञाममिततेजसाम्।

35 ") Ds Gs संनिहतस्. — ") Śi Ki. अ भारत; Ds Gs धीमता (for सत्तम). — ") B D (except Di-s. s) नाम (for दैत्यो). Śi 'राज; B D (except Di-s. s) 'दैत्यो (for 'वीर्यो).

36 °) Ś1 B1. 2 Dc1 Dn D2. 4-6 G2 M2 च (for तु).

- b) B3 Dc2 S (except T1) श्रुतः (for स्मृतः). - c)
Ś1 K1. 2 B1. 8 Dc2 D3 G1 M2 [अ]थ; T G2-4 M1 स
(for च). K4 गुरुणा युक्तः; B1 गुणयुक्तश्च; B4 गुणसंपन्नः
(for गुणसंयुक्तः). K3 D1. 2 नाम तद्वणसंयुक्तं. - d) K4
D3 ततः प्रसृति. K3 D1. 2 तस्य राज्ञो महात्मनः

37 b) B1. 2 Dc2 D4. 6 S (except T1 M1) यनमां पृच्छिस सत्तम (T2 G2. 8 भारत; G1. 4 M2 पार्थिव). — c) Ś1 K1. 2. 4 B1 Dn1. ns D1-8. 5. 6 G1 धुंधु (for धौन्धु) — d) K4 B4 D2. 8 तस्य (for यस्य).

धौन्धुमारमुपाख्यानं प्रथितं यस्य कर्मणा ।। ३७ इदं तु पुण्यमाख्यानं विष्णोः समनुकीर्तनम् । शृणुयाद्यः स धर्मात्मा पुत्रवांश्च भवेत्ररः ।। ३८

आयुष्मान्धृतिमांश्चैव श्चत्वा भवति पर्वसु । न च व्याधिभयं किंचित्प्रामोति विगतज्वरः ॥ ३९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९५ ॥

## 998

वैशंपायन उवाच।
ततो युधिष्ठिरो राजा मार्कण्डेयं महाद्युतिम्।
पप्रच्छ भरतश्रेष्ठो धर्मप्रश्नं सुदुर्वचम्।। १
श्रोतुमिच्छामि भगवन्स्रीणां माहात्म्यम्रुत्तमम्।
कथ्यमानं त्वया विष्र स्कृषं धर्मं च तत्त्वतः।। २
प्रत्यक्षेण हि विष्रर्षे देवा दृश्यन्ति सत्तम।

38 a) K<sub>1</sub>. 2 वे (for तु). — b) K<sub>1</sub>. 2 विष्णु: (for विष्णोः). K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> की तितं; D<sub>11</sub> वर्तनं (for की तिनम्). — c) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M च (for स). — d) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) स (for च). S<sub>1</sub> T<sub>2</sub> (before corr.) नृप (for नरः).

39 °) B<sub>1.2</sub> Dn D<sub>4.6</sub> भूति°; B<sub>4</sub> कीर्ति°; T G<sub>2-4</sub> प्रीति° (for एति°). G1 M<sub>2</sub> चापि (for चैव). — b) G<sub>4</sub> सर्वशः (for पर्वसु). — c) M<sub>1</sub> न ज्याधिनों भयं; M<sub>2</sub> न च ख्यातिभयं. — d) G<sub>1</sub> भरतर्षभ (for विगत°).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 T1 G2. 4 आरण्य; D6 वन (!). — Sub-parvan: G1 M2 मार्कडेयसम-(M2 भा)स्या (followed by धुंधुमारोपाख्यान). K3. 4 B Dc Dn1. ns D1-6 M1 (all om. sub-parvan name) mention only धुंधुमारोपाख्यान (followed by समाप्त in K3. 4 D1. 2 M1). — Adhy. name: T2 G3 धुंधुनधं; G2 धुंधुमारकथाकथनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1. ns D1 203; Dn2 202; S (M2 inf. lin.) 198 (M2 orig. 200). — Śloka no.: Dn1 46; Dn2. ns 45; D1 44.

### 196

1 °) K<sub>2</sub> B<sub>1. 2. 4</sub> D (except D<sub>1-3. 5</sub>) T<sub>1</sub> °àng (for °àngì). — <sup>d</sup>) B<sub>2</sub> Dc T<sub>1</sub> G<sub>2. 4</sub> M<sub>2</sub> धर्म्यं प्रश्नं. Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 3. 4</sub> B<sub>1. 2</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>1-3. 5</sub> सुदुविदं; K<sub>2</sub> Dn<sub>1. ns</sub> स दुविदं; Dc

सूर्याचन्द्रमसौ वायुः पृथिवी विह्नरेव च ॥ ३ पिता माता च भगवन्गाव एव च सत्तम । यच्चान्यदेव विहितं तच्चापि भृगुनन्दन ॥ ४ मन्येऽहं गुरुवत्सर्वमेकपत्न्यस्तथा स्त्रियः । पतिव्रतानां ग्रुश्रूषा दुष्करा प्रतिभाति मे ॥ ५ पतिव्रतानां माहात्म्यं वक्तमर्हसि नः प्रभो ।

C. 3. 13633 B. 3. 205. 6

सुदुर्रुभं; D4 स दुर्वचं; T2 G8 सुदुस्तरं.

2 Before 2, M<sub>2</sub> ins. युधिष्ठिरः. — °) B<sub>4</sub> D<sub>1</sub> मया (for स्वया). — в) K<sub>4</sub> B<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 सूक्ष्मधर्मः B<sub>1</sub> धर्मसूक्ष्मः B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> सूक्ष्मं धर्म्य. T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> धर्मस्य (for धर्म च). D<sub>5</sub> ततस्ततः (for च तस्वतः).

3 °) B De Dn Ds. 6 प्रत्यक्षमिह (B1° व). Ks च; Ds [इ]ह (for हि). Śi K इर्यते; Ds दृष्टा हि (for विप्रपे). — b) Ks विप्रपि-; Ds ब्रह्मपि- (for दृश्यन्ति). De सर्वशः (for सत्तम). Ks D1-s इर्यते देवसत्तमाः (Ks ° म). — Śi Ki om. (hapl.) 3°-4°.

4 Śı Kı om. 4<sup>ab</sup> (cf. v.l. 3). — <sup>a</sup>) B₂ ततो माता; B₄ Dn₃ माता पिता (by transp.). K₂. ₄ Bı Dc₂ Dn D₄ Gı भगवान्. — <sup>b</sup>) K₂ B Dc Dn D₄. ₆ T₂ (by corr.) G₃ गुरुख; Dı भाव एव (for गाव एव). Tı Gı Mı गावश्च द्विजसत्तमाः. — <sup>c</sup>) Kı. з. ₄ Dnı D₄-₆ देव ; Dı. ₂ वेद ; D₃ देव-; Tı Gı Mı एवं (for एव). Tı अभितः; Gı Mı महितं; M₂ महति (for विहितं). T₂ G₂-₄ यचापि विहितं तासां. — <sup>d</sup>) K₂-₄ Bı यचापि. Śı गुरु° (for भृगु°).

5 °) B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) मान्या हि; T<sub>1</sub> मन्ये च (for मन्येऽहं). S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>. 5 गुणतः सर्वा (K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 5 °वं); K<sub>3</sub> D<sub>2</sub>. 3 गुणवत्सर्वं; B De Dn D<sub>4</sub>. 6 गुरवः सर्वे; T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> गुरवः (M<sub>2</sub> गुरुवत्) सर्वान् . — b) D<sub>2</sub> तथा श्रियः; D<sub>5</sub> तथेकतः. — T<sub>2</sub> G<sub>5</sub> om. 5<sup>cd</sup>.

6 Ks om. 6. — °) Ś1 महात्म्यं; G4 ग्रुश्र्यां. — °) Ds मे प्रभो; M2 सत्तम. — After 6°, Ś1 K1. 2 ins.: C. 3. 13633 B. 3. 205. 6 K. 3. 208. 6 निरुध्य चेन्द्रियग्रामं मनः संरुध्य चानघ ।
पति दैवतवचापि चिन्तयन्त्यः स्थिता हि याः ॥ ६
भगवन्दुष्करं होतत्प्रतिभाति मम प्रभो ।
मातापितृषु ग्रुश्रूषा स्त्रीणां भर्तृषु च द्विज ॥ ७
स्त्रीणां धर्मात्सुघोराद्वि नान्यं पश्यामि दुष्करम् ।
साध्वाचाराः स्त्रियो ब्रह्मन्यत्कुवन्ति सदादताः ।
दुष्करं बत कुवन्ति पितरो मातरश्च वै ॥ ८
एकपल्यश्च या नार्यो याश्च सत्यं वदन्त्युत ।
कुक्षिणा दश्च मासांश्च गर्भं संधारयन्ति याः ।
नार्यः कालेन संभूय किमद्भुततरं ततः ॥ ९
संश्चयं परमं प्राप्य वेदनामतलामपि ।

पुष्णिन्त चापि महता स्नेहेन द्विजसत्तम ॥ १० ये च क्रूरेषु सर्वेषु वर्तमाना जुगुप्सिताः । स्वकर्म कुर्वन्ति सदा दुष्करं तच्च मे मतम् ॥ ११ क्षत्रधर्मसमाचारं तथ्यं चाख्याहि मे द्विज । धर्मः सुदुर्लभो विप्र नृशंसेन दुरात्मना ॥ १२ एतदिच्छामि भगवन्प्रश्नं प्रश्नविदां वर । श्रोतुं भृगुकुलश्रेष्ठ ग्रुश्र्षे तव सुव्रत ॥ १३ मार्कण्डेय उचाच । हन्त ते सर्वमाख्यास्ये प्रश्नमेतं सुदुर्वचम् । तत्त्वेन भरतश्रेष्ठ गदतस्तिश्चोध मे ॥ १४

प्रजायन्ते सुतानायीं दुःखेन महता विभो।

994\* नान्य हैवतिमिस्थेव खीणां भर्तुद्विजोत्तम ।
— D5 om. (hapl.) 6°-7°. — °) G2. 4 संनिरुध्य (for निरुध्य च). — T1 om. 6°-8°. — °) Ś1 K1. 2
D1. 2 संयम्य; T2 G3 पूज्य (for °रुध्य). — ') Ś1 K1. 2
B1. 2 T2 G3 चिंतयंति; G1 °यंतः. Ś1 K1. 2 G1 तथा; B2 हिताः; T2 G3. 4 स्थिराः (for स्थिताः). Ś1 K4 T2 G2-4 स्थियः (for हि याः).

7 Ds om. 7<sup>ab</sup>; T1 om. 7 (cf. v.l. 6). — <sup>a</sup>) K B D (Ds om.) त्वेतत् (K4 चापि) (for द्येतत्). — <sup>c</sup>) B D (except D1-3. 5) T2 (by corr.) Gs पित्रोक्ष; G1. 2. 4 ° पितृणां (for पितृषु). — <sup>a</sup>) Ś1 K1. 2. 4 B D (except D1. 2. 5) T2 (by corr.) G3 भर्तरि (for भर्तृषु).

8 T<sub>1</sub> om. 8<sup>abc</sup> (cf. v.l. 6). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2. 6 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 8 M नान्यत् (for नान्यं). — c) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 8 सदाचाराः. Ś<sub>1</sub> K B<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-8</sub>. 6 विप्र; B<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> राजन्; G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> धमँ (for ब्रह्मन्). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 याः कुर्वंति; D<sub>3</sub> यं कु<sup>2</sup>; T<sub>1</sub> M कुर्वंतीह; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub>. 4 कुर्वंति हि; G<sub>1</sub> कुर्वंति ह (for यत्कुर्वन्ति). Ś<sub>1</sub> बत; K<sub>1</sub>. 2 रताः (for [आ]हताः). — e) B<sub>1-8</sub> Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 खलु; D<sub>5</sub> कमँ (for बत). — f) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>. 3. 5 मातरः पितरञ्च; B<sub>1</sub> Dc<sub>2</sub> पितरो मातरञ्च; Dn D<sub>4</sub> पितरं मातरञ्च;

9 °) K<sub>2</sub> एकपित्रश्च; K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> °पलश्च. Ś<sub>1</sub> नार्यो या (by transp.). — b) K<sub>4</sub> ब्रुवंति (for वदन्ति). K<sub>1</sub> दुःखेन महता वृताः (cf. 10<sup>d</sup>). — °) Ś<sub>1</sub> दक्षिणा; K<sub>5</sub> D<sub>2</sub> कुक्षिणां; K<sub>4</sub> कुक्षिषु. Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub>. s तु (for च). — d) Ś<sub>1</sub> वै (for याः). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> संभूताः (for °य).

10 a) G4 संयमं (for संशयं). — b) K1. a परमां वेद-

नामिष. — °) K<sub>1-8</sub> D<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> सुता नार्यो. — <sup>4</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub>, 4 D<sub>1-3.5</sub> बृताः (for विभो). — <sup>6</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> पर्यंति; B<sub>2</sub> पुष्यंति; M<sub>2</sub> पोषंति (for पुष्णन्ति). T<sub>2</sub> G<sub>1.5</sub> M चैव; G<sub>2</sub> वाषि (for चाषि). — <sup>7</sup>) B<sub>4</sub> क्रेशेन (for क्षेद्देन). B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-3.5</sub>) 'पुंगव (for 'सत्तम). — After 10, S ins.:

#### 995\* चिन्तयन्ति ततश्चापि किंशीलोऽयं भविष्यति। [Cf. 17<sup>cd</sup> and v.l.]

11 °) Śi येषु; Gi. 2 याश्च (for ये च). Śi Ki. 2. 4 B4 De Di-s. 5 सत्वेषु; Gi. 2. 4 धमें (for सर्वे ). — b) Ti जुगण्सया. — c) Ki. 2. 4 Dn2 Ti तदा (for सदा). Śi कमें कुर्वेति च तदा. — d) Ts Gs त्विति (for तच्च).

12 a) Ś1 K1 न त्वधर्म-; K2 तत्वधर्म-; B1 क्षात्रधर्म-.

- b) Ś1 K1. 2 B4 Dn D4. 6 G1 तत्वं (for तथ्यं). Ś1 K1. 2. 4 Dn2. n3 D1-3 आख्याहि; T1 M1 त्वाख्याहि. — d) Dn D6 महात्मना (Dn1 D6 नां).

13 °) M1 एतम् (for एतद्). — °) D6 ° कुले श्रेष्ठ. — °) В6 ° कुले श्रेष्ठ. — °) В4 बुवतस्; В3. 4 D2. 8 श्रुश्रुपुस्; Т1 इच्छामि (for अञ्जूषे). В2 सप्रभ (for सज्जूत).

14 °) G4 एतत् (for इन्त). B D (except D1-3.6) [S] हं समाख्यास्ये; T1 कथ्यिष्यामि (for सर्वमा°). — b) K1.3 D6 एतत्; D1 T2 G8 एनं (for एतं). Ś1 K1.2.4 D2 सुदुर्लभं; K8 D6 सुदुर्विदं; T1 सुदुर्वचः; T2 G8 सुसर्वशः (cf. v.l. 1). — c) D1 तथ्येन (for तस्वेन). — d) Dc2 G1 तु (for तन्).

15 °) K3 पितरं; B4 गौरवात्; D6 महतीं; T G श्रेयसीं (for सदशीं). K1. 2 D6 अन्ये; K3. 4 D1 मन्ये; T2 G3 तातात् (for तात). B1-3 De Dn D4. 6 मातृस्तु (B2 मातरं)

मातरं सद्दशीं तात पिद्दनन्ये च मन्यते।
दुष्करं कुरुते माता विवर्धयति या प्रजाः ॥ १५
तपसा देवतेज्याभिर्वन्दनेन तितिक्षया।
अभिचारेरुपायैश्च ईहन्ते पितरः सुतान् ॥ १६
एवं कुच्छ्रेण महता पुत्रं प्राप्य सुदुर्रुभम्।
चिन्तयन्ति सदा वीर कीद्दशोऽयं भविष्यति॥ १७
आशंसते च पुत्रेषु पिता माता च भारत।
यशः कीर्तिमथैश्वर्यं प्रजा धर्मं तथैव च ॥ १८

तयोराशां तु सफलां यः करोति स धर्मवित् । पिता माता च राजेन्द्र तुष्यतो यस्य नित्यदा । इह प्रेत्य च तस्याथ कीर्तिर्धर्मश्च शाश्वतः ॥ १९ नैव यज्ञः स्त्रियः कश्चिन्न श्राद्धं नोपवासकम् । या तु भर्तिरि शुश्रुषा तया स्वर्गम्रपाश्चते ॥ २० एतत्प्रकरणं राजन्नधिकृत्य युधिष्ठिर । पतिव्रतानां नियतं धर्मं चावहितः शृषु ॥ २१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १९६॥

# 990

# मार्कण्डेय उवाच । कश्चिद्विजातिप्रवरो वेदाध्यायी तपोधनः ।

गौरवादन्थे. —  $^b$ )  $B_{1-3}$  Dc  $D_1$  D4. 6  $T_2$  G3 तु मेनिरे;  $T_1$  G1. 2  $M_1$  च मन्वते (for च मन्यते). Ś1 K B4  $D_{1-3}$  8 मन्यते चापरे पितृन्. —  $^c$ )  $B_4$  दुष्करं कुर्वते तात. —  $^d$ ) Ś1  $K_1$  निवर्तयित;  $T_1$  संवर्ध (for विवर्ध ).  $K_1$  S  $H_1$ ;  $B_1$  8  $H_2$ : (for  $H_3$ ).  $H_4$   $H_4$ :  $H_5$ :  $H_6$ :  $H_6$ :  $H_7$ :  $H_8$ :  $H_6$ :  $H_7$ :  $H_8$ :  $H_$ 

16 °)  $B_2$  De  $D_5$   $M_1$  दैनते° (for देनते°). —  $^5$ )  $D_5$  वचनेन (for वन्दनेन). —  $^o$ )  $D_5$  अभिप्रायैर्; T G H0 ( $T_1$  सं)प्रशस्तैर् (for अभिचारैर्). —  $^d$ ) N [अ]पीहंते ( $B_4$  लभंते) (for ईहन्ते).  $D_5$  मातरः (for पितरः).  $D_1$  सुतं (for स्तान्).

17 Ś1 om. 17<sup>ab</sup>. — b) K2 [अ]पत्यं; G2. 4 सुतं (for पुत्रं). — c) Ś1 K1. 2 चिंतयंत:. — d) M1 किंशीलो (for कींदशो). — After 17, T1 ins.:

996\* ये चक्ररेषु सर्वेषु वर्तमानजुगुप्सया।

18 °) Ś1 आशंसंते च; K1 ° संतेषु; K3 ° से तेषु; B3 G2 ° साते च; D1 ° से ते च (for ° सते च). B1-3 Dc Dn D4. 8 हि (for च). Dc पुत्रस; T1 पुत्रे च (for पुत्रेषु). — °) D5 अथो; G4 उत (for अथ). D5 धेर्यं (for पिटेश्वर्य). — ³) D5 प्रजां; S (except G3; T2 before corr.) तेजो (for प्रजा). B4 धर्मस; T2 (before corr.) G1. 2. 4 M2 धर्मान् (for धर्मे). — After 18, S ins.:

997\* मातुः पितुश्च राजेन्द्र सततं हितकारिणः।

## तपस्वी धर्मशीलश्च कौशिको नाम भारत ॥ १ साङ्गोपनिषदान्वेदानधीते द्विजसत्तमः।

C. 3. 13653 B. 3. 206.2 K. 3. 209.2

19 a) T G1. 3. 4 आशास (for आशां). D3. 5 च (for तु). T G1. 3. 4 सफला. — a) Ś1 K1. 2 यत्र तुष्यति; K3 D1. 2 G2. 4 तुष्यते यस्य; B1 Dc तुष्यते यस्य. B1—3 D (except D1—3. 5) नित्यशः (for eq.). — e) B3 तस्यार्थ (for तस्याथ). — f) K1. 3. 4 D1 कीर्तिधर्मश्च. B2 भारत (for शाश्वतः).

20 <sup>a</sup>) Ś1 K<sub>8</sub> B<sub>4</sub> M<sub>2</sub> यज्ञस्त्रिय:; B1. 2 Dn D1. 2. 4-6 T1 G1 M1 यज्ञित्रया:; Dc D<sub>8</sub> T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> यज्ञ: स्त्रिया:; G<sub>4</sub> यज्ञं स्त्रिय:. B1. 2 Dn D<sub>4</sub>. 6 T1 G1 M1 काश्चिन्. — <sup>b</sup>) Ś1 D<sub>8</sub> नोपवासकं; G1 नोपि पावकं; M2 नोपवासकः. — <sup>d</sup>) B1 तेन (for तथा). D<sub>6</sub> धर्मम् (for स्वर्गम्). K<sub>8</sub>. 4 B1-3 D(except D<sub>6</sub>) जय(B<sub>8</sub> Dn<sub>2</sub> <sup>2</sup> यं)त्युत; B<sub>4</sub> उपासते (for उपाश्चते).

21 °) T1 एतं (for एतत्). — °) Ś1 K1. 3 T2 G2. 3 नियमं (for °तं). — °) B2 धम्यं; B4 धमान् (for धमं). B4 om. च. T1 धमं ऋणु युधिष्टिर.

Colophon. — Major parvan: Śi Ki. 2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या (followed by पतिन्तिपाख्यान). K3. 4 B Dn D1-6 M (all om. sub-parvan name) mention only पतिन्तिपाख्यान; and Dc1, likewise, only पतिन्तामाहास्य. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1. na D1 204; Dn2 203; S (M2 sup. lin.) 199 (M2 orig. 201). — Śloka no.: Dn 23.

C. 3. 13653 B. 3. 206. 2 K. 3. 209. 2 स बृक्षमूले कसिंश्रिदेदानुचारयन्थितः ॥ २ उपरिष्टाच बृक्षस्य बलाका संन्यलीयत । तया पुरीषम्रुत्सृष्टं ब्राह्मणस्य तदोपरि ॥ ३ तामवेक्ष्य ततः क्रुद्धः समपध्यायत द्विजः । भृशं क्रोधाभिभूतेन बलाका सा निरीक्षिता ॥ ४ अपध्याता च वित्रेण न्यपतद्वसुधातले । बलाकां पतितां दृष्ट्वा गतसत्त्वामचेतनाम् । कारुण्यादिमसंतप्तः पर्यशोचत तां द्विजः ॥ ५ अकार्यं कृतवानस्मि रागदेषबलात्कृतः । इत्युक्तवा बहुशो विद्वान्यामं भैक्षाय संश्रितः ॥ ६ ग्रामे ग्रुचीनि प्रचरन्कुलानि भरतर्षभ ।
प्रविष्टसत्कुलं यत्र पूर्व चरितवांस्तु सः ॥ ७
देहीति याचमानो वै तिष्ठेत्युक्तः स्त्रिया ततः ।
ग्रौचं तु यावत्कुरुते भाजनस्य कुडुम्बिनी ॥ ८
एतस्मिन्नन्तरे राजन्क्षुधासंपीडितो भृशम् ।
भर्ता प्रविष्टः सहसा तस्या भरतसत्तम ॥ ९
सा तु दृष्ट्वा पतिं साध्वी ब्राह्मणं व्यपहाय तम् ।
पाद्यमाचमनीयं च द्दौ भर्त्रे तथासनम् ॥ १०
प्रह्वा पर्यचरचापि भर्तारमसितेक्षणा ।
आहारेणाथ भक्ष्यैश्व वाक्यैः सुमधुरैस्तथा ॥ ११

#### 197

- $1^{-b}$ )  $K_2$  द्विजोत्तमः;  $K_4$  तपोनिधिः (for  $^{\circ}$ धनः).  $K_1$  वेदाख्यायी द्विजोत्तमः.  $^{c}$ )  $T_2$   $G_8$  धर्मशीलात्मा.  $^{d}$ )  $D_{1.2}$  नामतः (for भारत).  $T_2$   $G_8$  शांतोपि विनयोज्वलः.
- 2 °) K4 (m as in text) B2-4 D (except D1.2.5) G1 °निषदो (for 'निषदान्). K1.2 D5 सर्वान् (for वेदान्).

   b) B2 स द्विजोत्तमः. °) G1 वृक्षमुळे तु (for स वृक्षम्ळे). D1 कस्मिस्तु (for 'श्चिद्). d) B3 T2 (before corr.) G2.4 द्विजः (for स्थितः).
- 3 °) G2 विप्रस्य (for बृक्षस्य). B4 तस्य बृक्षस्योपरि-ष्टाद्. — °) T1 M1 तदोरसि; G1. 3. 4 ततोपरि (for तदोपरि).
- 4 G<sub>1</sub> om. 4. <sup>a</sup>) B<sub>4</sub> तां नु वीक्ष्य; G<sub>2</sub>. 4 M समवेक्ष्य (for ताम°). Ś1 तदा (for तत:). <sup>b</sup>) Ś1 समध्यापयत; K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub> समपाध्यायत; Dc D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> (by corr.) समपध्याय स; D<sub>5</sub> समप्रथ्यत वै; T<sub>1</sub>. 2 (before corr.) G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> समवध्यायत. After 4<sup>ab</sup>, S (except G<sub>1</sub>. 3. 4) ins.:

998\* तां बलाकां महाराज विल्लीनां नगमूर्धनि । [ M2 तरु ( for नग ° ). ]

- °) T2 (inf. lin. as in text) G2-4 M1 कोपा° (for कोघा°). <sup>a</sup>) De संनिरीक्षता; Dn2 सा निरीक्षता.
- 5 °) D1 (? gloss) अपश्वासा; T1 G1. 2 M2 अवध्याता; G4 अवध्यत (for अपध्याता). M1 हि (for च). b) D6 पपात (for न्यपतद्). B D (except D1-8) धरणीतले. d) T1 अचेतसं; T2 G2. 4 विचेतनां. °) K B2 D1-8 G2. 4 कार्पण्याद्; T1 कार्पण्यम् (for कारुण्याद्). K2 अधि ; K3 B1 G4 अपि संतप्तः; T1 अभिसंतप्तां; G1 M अथ संतप्तः. 1) K8 पर्यशोचत्रतो; K4 D1. 3 देवत तां; D6 शोचदथ; T G शो(T1 वो)चत्तदा.

- 6 b) K1. 3. 4 B4 रागदोष ; B1 Dc Dn D1. 4. 6 रोष-राग ; B2 रोषवेग . — G1 om. (hapl.) 6°-8b. — Before 6°d, Dc Dn D4. 6 ins. मार्कंडेय उ°. — °) B1 D1. 2 राजन् (for विद्वान्). — a) K1. 2 B D (except D5) T1 मैक्श्याय. K3. 4 D1. 2. 4 संस्थित:; D5 संस्रतः.
- 7 G<sub>1</sub> om. 7 (cf. v.l. 6). ") K<sub>1</sub> मामी (for मामे). M<sub>1</sub> वि (for म'). K<sub>8</sub>. 4 D<sub>1-8</sub> कुळानि भरतश्रेष्ठ. ") K<sub>8</sub>. 4 D<sub>1-8</sub> कुळानि भरतश्रेष्ठ. ") K<sub>8</sub>. 4 D<sub>1-8</sub> कुळानि भरतश्रेष्ठ. ") B<sub>2</sub> तज्जळं; T<sub>1</sub> स कुळं (for तत्कुळं). B<sub>4</sub> D<sub>6</sub> तज्ञ. ") S<sub>1</sub> द्विज:; K<sub>8</sub> D<sub>1</sub>. 2 प्रभो; D<sub>6</sub> D<sub>8</sub> ततः; T<sub>1</sub> तुतं (for तु सः).
- 8 G1 om. 8<sup>ab</sup> (cf. v.l. 6). <sup>a</sup>) Ś1 देहीहि; K1 देहेति (for देहीति). M1 याचमाने. B1-3 Dc Dn D4. 6 T2 (by corr.) [S]सौ (for नै). <sup>b</sup>) Ś1 K D1-3. 5 (by transp.) ततः (K4 तदा) खिया; B2. 4 खिया च (B4 तु) सः; T1 तथा तु सः. <sup>c</sup>) B1 (by transp.) कुरुते यावद्; M2 तावत्कुरुते. <sup>d</sup>) D1. 8 भोजनस्य; T2 G2 भोजनानां (for भाज°).
- 10 a) K4 transp. तु and ह्या. b) Ś1 K1. 4. 4 B Dn1. n2 D1. 4. 6 G1 व्यव (for व्यप ). c) K4 तु; B D (except D1-3. 5) वे (for च). d) B D (except D1-3. 5) T2 G3. 4 भर्तुस (for भन्ने). K4 B1. 8 D3 S (except T1) तदा (for तथा).
- 11 a) B<sub>2</sub> श्रद्धा; T G<sub>2-4</sub> M<sub>2</sub> श्रीत्या (for प्रह्ला). G<sub>1</sub> चाथ (for चापि). c) K<sub>4</sub> [अ]पि; B<sub>4</sub> च (for [अ]थ). K<sub>2</sub> 4 भक्षेश्र; B<sub>1</sub> भक्त्या च; G<sub>1</sub> भक्ष्येण. d) B<sub>2</sub> 8 D (except D<sub>1-8</sub>. 8) G<sub>3</sub> भोज्यै: (for वाक्यै:). K<sub>1</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2 स-; K<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 च (for स-). B<sub>1</sub> मधुरै: पायसैस्तथा.
  - 12 a) Ś1 K1, 2.4 B Dc Dn D8. 4.6 T2 (by corr.)

उच्छिष्टं भुञ्जते भर्तुः सा तु नित्यं युधिष्ठिर । दैवतं च पतिं मेने भर्तिश्वित्तानुसारिणी ॥ १२ न कर्मणा न मनसा नात्यश्वान्तापि चापिवत् । तं सर्वभावोपगता पतिशुश्रुषणे रता ॥ १३ साध्वाचारा ग्रुचिर्दक्षा कुटुम्बस्य हितैषिणी । भर्तश्रापि हितं यत्तत्सततं सानुवर्तते ॥ १४ देवतातिथिभृत्यानां श्वश्रृश्वग्रुरयोक्तथा। ग्रुश्र्षणपरा नित्यं सततं संयतेन्द्रिया ॥ १५ सा ब्राह्मणं तदा दृष्ट्वा संस्थितं भैक्षकाङ्क्षिणम् । कुर्वती पतिशुश्रुषां सस्माराथ शुभेक्षणा ॥ १६ वीडिता साभवत्साध्वी तदा भरतसत्तम । भिक्षामादाय विद्राय निर्जगाम यशस्विनी ॥ १७

## ब्राह्मण उवाच। किमिदं भवति त्वं मां तिष्ठेत्युक्त्वा वराङ्गने ।

Gs भाविता; Ks. 4m D1. 2. 5 सततं (for भुक्षते). Śi Ki. 2 तत्र (for भर्तु:). — b) B3 नित्यं; D (except D1-3. 5) भुंके; G1 सा च; G4 साधु ( for सा तु). Ś1 K B1-8 D1-8. 5 भंके (for निखं).

- 13 °) B Dc Dn D4. 6 G1 कर्मणा मनसा वाचा; D2. 3 सा कर्मणा वा मनसा. — b) K1. 2 नाभ्यश्वाचापि सापिबत्; Ks नात्यशात्यति चापिबेत्; B Dc Dn Ds. 6 नान्यचित्ताभ्य-गात्पति; D1 नात्यश्चात्यति न चापिबत्; D2 3 G1 नात्यश्चाञ्चाति चा(Ds वा)पिबत्; Ds नातिकामति वा गिरा; T1 नात्यक्षात्य पि चापिबत्. - °) G4 तत् (for तं). D2 सर्व (for सर्व-).
- 14 °) Ds प्रियं; G2. 4 हिते (for हितं). G2 यत्ता; G4 युक्ता (for यत्तत्). K3 भर्तुश्च विहितं यद्यत्. — d) K3 B2 साधु वर्तते; K4 D1. 8 M2 चानु ; G1 सान्ववर्तत; G4 सा तु वर्तते.
- 15 b) B4 अपि (for तथा). c) S (except G3) ग्रुश्रूषणे रता नित्यं. — d) K₄ संजितेंद्रिया.
- 16 °) Ds तथा; G1. 2. 4 ततो (for तदा). K3. 4 D1-3 द्वारि (for द्युा). — b) Ś1 K1. 2 D6 सततं (for संस्थितं). Śi Ki. 8 B Dei Dn Di. 2. 4. 6 Ti Gs 弟窦4°. — °) De D1. 5 G2. 4 कुर्वती. - d) Dn3 Ds. 4. 6 G1. 2 संस्थाराथ. Ba ग्रुचिस्मिता (for श्रभे ).
- 17 4) Ś1 K1-8 D1-8 चाभवत्; Dc सा भवेत्; Ds चापि सा; T2 सा तदा (for साभवत्). — d) Ś1 K D1-8. 5 मनस्बिनी.

उपरोधं कृतवती न विसर्जितवत्यसि ॥ १८ मार्कण्डेय उवाच।

ब्राह्मणं क्रोधसंतप्तं ज्वलन्तमिव तेजसा । दृष्ट्वा साध्वी मनुष्येन्द्र सान्त्वपूर्वं वचोऽब्रवीत्।। १९ क्षन्तुमहिसि मे वित्र भर्ता मे दैवतं महत्। स चापि क्षुधितः श्रान्तः प्राप्तः ग्रुश्रुषितो मया ॥ २०

ब्राह्मण उवाच।

ब्राह्मणा न गरीयांसो गरीयांस्ते पतिः कृतः। गृहस्थधर्मे वर्तन्ती ब्राह्मणानवमन्यसे ॥ २१ इन्द्रोऽप्येषां प्रणमते किं पुनर्मानुषा भुवि । अवलिप्ते न जानीषे बृद्धानां न श्रुतं त्वया। ब्राह्मणा ह्यग्रिसदृशा दहेयुः पृथिवीमपि ॥ २२

स्त्र्यवाच । नावजानाम्यहं विप्रान्देवैस्तुल्यान्मनस्विनः।

- 18 °) Кз Dc2 М2 ні (for ні). °) В2. з М1 वरानने. - d) Bs T1 Gs [अ]पि (for [अ]सि).
- 19 T1 G4 om. the ref. a) B1 क्रोधसंदीसं; T1 कोपसंतमं. — °) B D4 T G8 M सा स्त्री (for साध्वी). Ds मानुषेद्धः G1 मानुषेद्धः — d) Ś1 K D1-8. s ततो (for वचो ). - After 19, Ga. 4 ins.:

999\* क्षमस्व विप्रप्रवर क्षमस्व स्त्रीजडत्वताम्। प्रसीद भगवन्मह्यं कृपां कुरु मयि द्विज ।; while Bs ins. 1001\*.

- 20 Before 20, N (except B₄) G₁ M₂ ins. ₹33 वाच (resp. स्त्री). — ") K2 B2. 3 Dc Dn D4-6 में विद्वन्; Ks G1 M1 विप्रेंद्र; B1 में ब्रह्मन् (for में विप्र). — b) G1 परं (for महत्). — °) G1. 2. 4 श्रुचित (for श्रुचितः). T1 transp. आंत: and प्राप्त:
- 21 a) Bs transp. बाह्मणा and न. Ks. 4 De Di-3 ब्राह्मणो न गरीयांस्ते. — b) Ds T2 गरीयांस्तु; G1 तथैव च. — °) Śi Ki गृहस्थधर्मी.
- 22 °) D1. ३ एतान् (for एवां). K4 D1-8. ६ प्रणमती. — b) Ś1 K1. 2 B4 D5 मानुषो; B1. 8 Dc Dn D4. 6 Gs मानवो; Ta G1. 4 मानवा (for मानुषा). — d) De विशाणां (for बृद्धानां). — °) S (except Ga. 3) चाझि (for हाझि ). — ') Śi Ki. a दहंति (for दहेयु:). Ka Ba De Da S इसां (for early). — After 22, S (except T2) ins.:

1000\* सपर्वतवनद्वीपां श्चिप्रमेवावमानिताः।

C. 3. 13676 B. 3. 206. 25 K. 3. 209. 26 अपराधिममं विप्र क्षन्तुमहिस मेऽनध ॥ २३ जानामि तेजो विप्राणां महाभाग्यं च धीमताम् । अपेयः सागरः क्रोधात्कृतो हि लवणोदकः ॥ २४ तथैव दीप्ततपसां ग्रुनीनां भावितात्मनाम् । येषां क्रोधाग्निरद्यापि दण्डके नोपशाम्यति ॥ २५ ब्राह्मणानां परिभवाद्वातापिश्च दुरात्मवान् । अगस्त्यमृषिमासाद्य जीर्णः क्रूरो महासुरः ॥ २६ प्रभावा बहवश्चापि श्रूयन्ते ब्रह्मवादिनाम् । क्रोधः सुविपुलो ब्रह्मन्प्रसादश्च महात्मनाम् ॥ २७ अस्मिस्त्वतिक्रमे ब्रह्मन्थन्तमहिस मेऽनध ।

पतिशुश्र्वया धर्मी यः स मे रोचते द्विज ॥ २८ दैवतेष्विप सर्वेषु भर्ता मे दैवतं परम् । अविशेषेण तस्याहं कुर्यां धर्म द्विजोत्तम ॥ २९ शुश्र्वायाः फलं पश्य पत्युर्वाक्षण यादृशम् । बलाका हि त्वया दग्धा रोषात्तद्विदितं मम ॥ ३० क्रोधः शत्रुः शरीरस्थो मनुष्याणां द्विजोत्तम । यः क्रोधमोहौ त्यजति तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३१ यो वदेदिह सत्यानि गुरुं संतोषयेत च । हिंसितश्च न हिंसेत तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३२ जितेन्द्रियो धर्मपरः स्वाध्यायनिरतः शुचिः ।

23 De पतिव्रतोवाच; M ब्राह्मणी (for स्त्र्युवाच). — B De Dn D2. 4. 6 ins. after the ref. (B3, after 999\*): 1001\* नाइं बलाका विभेन्द्र त्या कोधं त्रोधन।

अनया कुडया दृष्ट्या कुद्धः किं मां करिष्यसि ।

— ") Ś1 K1-3 नावमन्यामि; K4m D1. 2. 5 "मन्ये हि (for "जानामि). D5 विप्रं; G1 विप्र (for विप्रान्). — ") Ś1 K

D1-3. 5 G2 देव- (for देवैस्). B4 महामते; D5 मनस्विनं.

— "") G4 ते (for मे).

24 b) T<sub>1</sub> माहात्म्यं चैव धी°. — d) Ś1 K D<sub>1-3</sub> येर् (K3 वै) (for हि).

25 T<sub>1</sub> M om. 25<sup>ab</sup>. — °) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 एवां (for येवां). Ś1 K D<sub>1-8</sub>. 5 शापाग्निर् (for कोधाग्निर्). — <sup>d</sup>) G<sub>2</sub> समुद्रे (for दण्डके). T<sub>1</sub> न प्रशा<sup>°</sup> (for नोपशा<sup>°</sup>). — After 25, D<sub>6</sub> (sec. m.) S<sub>ins.</sub>:

1002\* कसात्परिभवेनमुढो ब्राह्मणानिमतौजसः।

26 b) B2. 3 Dc2 Dn2 D4. 6 G3 सु-; Dc1 Dn1. n3 D1. 2 स (for च). — c) D1. 2. 5 अगस्तिम्. Dc मुनिम् (for ऋषिम्). — d) B3 कुद्दो (for कूरो). D1. 2 वलः (for स्परः).

27 ab) K4 (m as in text) B Dc Dn D4. 6 G8 बहुप्रभावाः श्रूयंते ब्राह्मणानां महात्मनां. — B2 om. 27° a. — °) K3 D1. 2 T2 G1. 2. 4 M1 कोधाः; M2 कोधात्. K2 B1 स; D1. 3. 5 च (for सु-). K3 D1. 2 T2 G1. 2. 4 M विपुला. — d) K8 D1. 2 T2 G2. 4 प्रसादाश्च. G1 देव-मानुषसंश्चिताः.

28 a) K. D1. 2 om. तु. B. D3 व्यति ; D5 स्वस्तिकरं (for त्वति ). G1 पश्य (for ब्रह्मन्). — G1 om. (hapl.) 28<sup>5</sup>-30<sup>a</sup>. — b) K3. 4m D5 श्रोतुम् (for क्षन्तुम्). — d) B4 यथा (for यः स). Ś1 K1. 2 [S]नघ; B2 Dc द्विजः.

29 G<sub>1</sub> om. 29 (cf. v.l. 28). — °) G<sub>4</sub> धर्मेषु (for सर्वेषु). — °) Ś<sub>1</sub> महत् (for परम्). — °) Т<sub>1</sub> अतिदेशेन (for अविशेषेण). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> मक्ति; B<sub>3</sub> कुर्याद् (for कर्या).

30 G<sub>1</sub> om. 30° (cf. v.l. 28). — °) K<sub>1</sub>. 2 G<sub>4</sub> शुश्रूषया; D<sub>1</sub>. 2. 5 T<sub>2</sub> शुश्रूषायां. D<sub>3</sub> तस्य (for पश्य). — °<sup>d</sup>) T<sub>1</sub> बलाको हि. Ś<sub>1</sub> (by transp.) रोषाहग्या; T<sub>1</sub> दग्धो रोषात; G<sub>1</sub> दग्धाहोषात्. G<sub>3</sub> तु (for तद्). K<sub>2</sub> B<sub>1-3</sub> D<sub>1</sub> D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> मया (for मम).

31 °) G2. 4 कोधः सुदुर्जयः शत्रुर्. — b) D8. 5 G1 मानुषाणां. — After 31°b, G4 ins.:

1003\* मा सा कुद्धो बलाकेव न वध्यासि पतिव्रता।
— °) K3 यत् (for यः). Ś1 K1. 2. 4 B4 D1-8. 5 G2
°लोभी; G4°मोहान् (for भोही). Ś1 K1. 2. 4 D2. 3 जयित;
D1 जयते (for ल्वजित). — d) = 32d, 33d, 34d, 35d, 36d.
B3 तान् (for तं). B3 देवान्; D1 देवं (for देवा). D1 बाह्मणा; D4 स्थविरं (for ब्राह्मणं). D3 (before corr.)
द्विजः (for विदुः).

32 Śı Da. s om. (hapl.) 32; G4 om. (hapl.) 32-33. — a) Kı चदेत हि; Gı चै ददाति (for चदेदिह). — b) Ks. 4 Dı. 4 T2 G2 M गुरून (for गुरूं). Bı Tı M2 संतोषधीत च; Dc Mı 'यति च; D₃ 'येदिप; T₂ Gı. 2 'यि ध्यति. — c) Ks. 4 Dı M₂ हिंसीत (for हिंसेत). Kı. 2 हिंसा च हिंसिता येन. — d) = 31d, etc. Bs देवान; Dı देवं (for देवा). Kı. 2 स्थविरं; Dı ब्राह्मणा (for ब्राह्मणं).

33 G<sub>1</sub> om. (hapl.) 33-35; G<sub>4</sub> om. 33 (cf. v.l. 32). — a) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8.5</sub> धर्मरतः; B<sub>2</sub> नित्यः (for परः).

कामक्रोधौ वशे यस्य तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३३ यस्य चात्मसमो लोको धर्मज्ञस्य मनस्विनः । सर्वधर्मेषु च रतस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३४ योऽध्यापयेदधीयीत यजेद्वा याजयीत वा । दद्याद्वापि यथाशक्ति तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३५ ब्रह्मचारी च वेदान्यो अधीयीत द्विजोत्तमः । स्वाध्याये चाप्रमत्तो वै तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३६ यह्राह्मणानां कुशलं तदेषां परिकीर्तयेत् । सत्यं तथा व्याहरतां नानृते रमते मनः ॥ ३७ धनं तु ब्राह्मणसाहुः स्वाध्यायं दममार्जवम् ।

इन्द्रियाणां निग्रहं च शाश्वतं द्विजसत्तम ।
सत्यार्जवे धर्ममाहुः परं धर्मविदो जनाः ॥ ३८
दुर्ज्ञेयः शाश्वतो धर्मः स तु सत्ये प्रतिष्ठितः ।
श्रुतिप्रमाणो धर्मः स्यादिति दृद्धानुशासनम् ॥ ३९
बहुधा दृश्यते धर्मः स्वस्म एव द्विजोत्तम ।
भवानिप च धर्मज्ञः स्वाध्यायनिरतः श्रुचिः ।
न तु तत्त्वेन भगवन्धर्मान्वेत्सीति मे मितः ॥ ४०
मातापितृभ्यां शुश्रुषुः सत्यवादी जितेन्द्रियः ।
मिथिलायां वसन्व्याधः स ते धर्मान्प्रवक्ष्यति ।
तत्र गच्छस्य मदं ते यथाकामं द्विजोत्तम ॥ ४१

C. 3. 13697 B. 3. 206, 45 K. 8. 209, 47

34 D<sub>3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1.2</sub> om. (hapl.) 34 (for G<sub>1</sub>, cf. v.l. 33); M<sub>1</sub> om. (hapl.) 34-35. — a) K<sub>1.2</sub> G<sub>4</sub> चात्मा समो; D<sub>2</sub> चात्मसमा. K<sub>2</sub> Dc<sub>2</sub> G<sub>4</sub> लोके. — b) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1.2</sub> ह ब्राह्मणस्य. K D<sub>1.2</sub> ह M<sub>2</sub> यशस्विनः; B<sub>2</sub> मनीषिणः. — c) T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> सर्वधर्मेण. K<sub>1.2</sub> D<sub>5</sub> निरतस; M<sub>2</sub> च रतिस. — d) = 31<sup>d</sup>, etc. D<sub>5</sub> स्थ्रविरं (for ब्राह्मणं).

35 Ś1 G4 om. (hapl.) 35-36; K1. 2 T1 G1 M1 om. 35 (K1. 2 T1 hapl.; for G1 M1 cf. v.l. 33, 34).

— a) T2 om. यः. M2 अधीयेद्वा (for अधीयीत). — b)

K3 याजतेपि; D2. 3. 5 G2 याजयेत. — c) D5 अपि; G2. 3

चापि (for वापि). — 35<sup>d</sup>=31<sup>d</sup>, etc.

36 Śı Ga om. 36 (cf. v.l. 35). — a) Ka धर्मचारी. Kı वेदान्यो हि; Ka Dnı. na वदान्यो यो; Ka Dı वदान्यो हि; Da. s. s भवेदांतो; Tı तु यो वेदान्; Gı Ma च यो वेदान्. — b) Kı. 2 अधीयाद् द्विजसत्तमः; Ka सर्वभूतेषु चात्मवत्; Bı—a Dc Dn Da. s Ga Mı [s] प्य (Mı द्य)धीयाद् द्विजप्ताः; Ba Dı. 2 द्याधीयाद् द्विजसत्तम; Ds द्याधीयेत द्विजोत्तम; T2 Gı. 2 द्याधीयानो द्विजोत्तम. — K2 om. (hapl.) 36°-38°. — c) T2 Gı. 2 यस् (for व). Ka B2-4 Dn Da. s Ga स्वाध्यायानमत्तो वै; Bı Dc "यवानप्रमत्तस्.

37 K<sub>2</sub> om. 37 (cf. v.l. 36). — b) D<sub>5</sub> तदेव; T<sub>1</sub> = तेषां (for तदेषां). Sí K<sub>1</sub> ° कीर्तथन्. — c) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 पथ्यं तथ्यं (for सत्यं तथा). D<sub>5</sub> व्यवहरन्; T<sub>2</sub> व्याहरंतं; M<sub>2</sub> = याहरते. — d) Sí K<sub>1</sub> G<sub>2</sub> कुरुते; K<sub>4</sub> D<sub>8</sub>. 5 योजयेन्; G<sub>4</sub> रमतां (for रमते). B<sub>2</sub> मितः (for मनः).

38 K<sub>2</sub> om. 38<sup>abcd</sup> (cf. v.l. 36). — <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> D<sub>2</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> धर्म; D<sub>5</sub> स्वयं (for धनं). B<sub>1</sub> स्वात् (for [आ]हु:). — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> स्वाध्यायो; B<sub>1</sub> <sup>a</sup> (for <sup>a</sup> i). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> तप; K<sub>3</sub> D<sub>n2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> दम (for दमम्). G<sub>3</sub> आर्जवः. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> निम

हश्च; Ks निरोधश्च; T1 निग्रहणं. — <sup>d</sup>) K1 शाश्वतो. Ks द्विजलक्षणं. — B4 om. 38°'; G4 om. (hapl.) 38°-40°. — °) Ś1 सत्यमार्जवं; K1. 2 D5 सत्यार्जवं; T1 ैश्रयं.

39 G4 om. 39 (cf. v.l. 38). — °) B1 विज्ञेय: (for दुर्जेय:). — °) B Dc Dn D4. 6 स च (B1 सत्यं) (for स तु). — °) T1 श्रुतिः प्रमाणों; G1 श्रुतिः प्रमाणं; G2 °प्रमाणे; M1 प्रमाणं. T1 G1 M1 धर्माणां (for धर्मः स्थाद्). — °) G2 वेदानुं; M2 सिद्धानुं.

40 G4 om.  $40^{ab}$  (cf. v.l. 38). — b) Śi K2 T3 G2 M1 एष (for एव). — c) B D (except D3. 5) T2 G3 M भगवानिए (for भवानिए च). — d) S (except G3) स्वाध्यायाभिरतः. — e) Śi सत्वेन (for तत्त्वेन). D1. 2. 6 भगवान्; T2 विभवन्. — ') Śi K1. 2 वेदान्; K4 B D (except D1. 2) T2 G3 धम (for धमान्). K4 D1. 2 वेत्तित. — After 40, B D (except D1-3. 5) G2-4 ins.:  $1004^*$  यदि विप्र न जानीषे धम एरमकं द्विज ।

धर्मव्याधं ततः पुच्छ गत्वा तु मिथिलां पुरीम्।

[(L. 1) B<sub>1. 3</sub> धर्म (for विप्र). G<sub>2. 4</sub> परं धर्म सनातनं (for the posterior half),]

41 °) Ś1 K1. 2 स्थितो; K4 स ते; B Dei Dn D4. 6 Gs वसेद् (for वसन्). — °) K4 [S]स्विलान्; T1 स तु (for स ते). Ś1 प्रवेक्ष्यित; B4 विद्याति. — °) G1 गच्छ सु (for गच्छस्व). — ') K3 G1 यथाकालं. — After 41, S (except G3) ins.:

1005\* ज्याधः परमधर्मात्मा स ते छेत्स्यति संशयान्।

42 <sup>a</sup>) K<sub>8</sub>. <sup>a</sup> B<sub>1</sub>. <sup>a</sup> T<sub>2</sub> इत्युक्तम्; T<sub>1</sub> दुरुक्तम् (for अस्युक्तम्). D<sub>5</sub> इति (for अपि). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> तत् (for मे). — <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> मानद; D<sub>5</sub> भो द्विज; T<sub>1</sub> [अ]रिंदम (for [अ]नि-विदत्त). — K<sub>4</sub> D<sub>4</sub> om. 42<sup>cd</sup>. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>, <sup>s. 4</sup> D<sub>1-5</sub>, <sup>s</sup>

C. 3. 13697 B. 3. 206. 46 K. 3. 209. 48 अत्युक्तमि मे सर्वे क्षन्तुमईस्यनिन्दित । स्त्रियो द्यवध्याः सर्वेषां ये धर्मविदुषो जनाः ॥ ४२ ब्राह्मण उवाच । प्रीतोऽस्मि तव भद्रं ते गतः क्रोधश्व शोभने । उपालम्भस्त्वया द्यक्तो मम निःश्रेयसं परम् ।

खिरत तेऽस्तु गमिष्यामि साधियष्यामि शोभने।।४३ मार्कण्डेय उवाच । तया विसृष्टो निर्गम्य खमेव भवनं ययौ । विनिन्दन्स द्विजोऽऽत्मानं कौशिको नुरसत्तम।। ४४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तनवत्यधिकद्याततमोऽध्यायः॥ १९७॥

## 996

# मार्कण्डेय उवाच । चिन्तयित्वा तदाश्चर्यं स्त्रिया प्रोक्तमशेषतः । विनिन्दन्स द्विजोऽऽत्मानमागस्कृत इवाबभौ ॥ १ चिन्तयानः स धर्मस्य स्रक्षमां गतिमथात्रवीत् ।

धर्मकुशला (for 'विदुषो). Ś1  $K_4$  नराः (for जनाः). B Dc Dn  $D_6$   $G_3$  ये धर्ममिनिविदते ( $B_1$  'विदिति;  $B_2$  'नंदिति);  $T_1$  स्वधर्मविदुषो जनाः;  $T_2$   $G_1$ . 2. 4 ये च धर्मविदो जनाः.

43 b) D1. 2 सु- (for च). — c) K1 D5 उपलंभस. K1. 2 प्रोक्तो; B5 Dc2 G1. 2 M [अ] प्युक्तो; B4 Dc1 Dn D5. 4 G3 M1 [अ] स्युक्तो; T2 G4 [अ] भ्युक्तो. — d) B1 स में (for मम). K5. 4 B4 D1-3 नैश्रेयसं; some MSS. निश्रेयसं. B4 पदं; D1 पर:; T1 G1 प्रति (for परम्). — ') K4 D3 क्षमं भवतु; Dn यत्रादिशसि (!) (for साध°). Ś1 K1. 2 भामिन; B4 यक्षमं (for शोभने).

44 D<sub>1</sub> om. 44. — After the ref., S ins.: 1006\* धन्या त्वमिस कल्याणि यस्याः स्याद्वृत्तमीदशम्। [G<sub>1</sub> M ते (for स्याद्व).]

— ") T<sub>2</sub> तथा (for तथा). K<sub>3</sub>. 4 D<sub>2</sub>. 3. 5 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> निस्छो (for वि°). Ś1 K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>3</sub>. 5 T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>—4 M<sub>2</sub> निगंता.
— <sup>5</sup>) G तमेव (for स्व°). T1 G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> [आ]वसथं (for भवनं). T<sub>2</sub> स्वयमेव वनं यथी. — K<sub>3</sub> om. 44<sup>cd</sup>. — °)=3. 198. 1°. Ś1 K<sub>4</sub> B Dc Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 T<sub>1</sub> स स्वमात्मानं; K<sub>1</sub> स्वसमा<sup>°</sup>; K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 5 स्वयमा<sup>°</sup> (for स द्विजो°). — <sup>d</sup>) N G<sub>3</sub> द्विजसत्तमः (D<sub>3</sub>. 4° म); G<sub>1</sub> मुनिसत्तम. G<sub>3</sub> (before corr.) आगस्कृत इवाबभौ (cf. 3. 198. 1<sup>d</sup>).

Colophon om. in D1. — Major parvan: Ś1 K1. 2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कंडेयसमस्या (followed by पतिव्रतोपाख्यान); G2 मार्कंडेयसमाख्यान. श्रद्दधानेन भाव्यं वै गच्छामि मिथिलामहम् ॥ २ कृतात्मा धर्मिवित्तस्यां व्याधो निवसते किल । तं गच्छाम्यहमद्येव धर्म प्रष्टुं तपोधनम् ॥ ३ इति संचिन्त्य मनसा श्रद्दधानः स्त्रिया वचः ।

K B Dc Dn1. ns D2-6 Gs M2 (all om. sub-parvan name) mention only पतिव्रतोपाख्यान (followed by समाप्त in K1. 2 D6). — Adhy. name: M1 कौशिकेक पत्तीसंवाद: — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 205 (Dn2 204); T G1. 2. 4 M 200. — Śloka no.: Dn1. n2 47; Dn3 48.

#### 198

1 <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> <sup>c</sup>त्वा तदा प्रोक्तं. — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> चोक्तम् (for प्रोक्तम्). T<sub>1</sub> तदाश्चर्यं विशेषतः. — <sup>c</sup>) = 3. 197. 44°. Śi K<sub>1-8</sub> B<sub>2.8</sub> De Dn D<sub>8-6</sub> G<sub>3</sub> स स्व(B<sub>2</sub> त्व)मात्मानं; K<sub>4</sub> D<sub>1.2</sub> स्वयमा (for स द्विजो ). — <sup>d</sup>) K<sub>2</sub> आगस्कृत्यम्; D<sub>6</sub> <sup>c</sup>स्कृतम्. Śi K D<sub>3.6</sub> स्थितः (for [आ]बभौ). D<sub>1.2</sub> असकृत्तवर्वितकः; G<sub>1</sub> मनस्कृत इवाभवत्.

2 <sup>a</sup>) Śi K Bs. 4 Dc<sub>2</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 च; B<sub>1</sub> Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> स्व (for स). — <sup>b</sup>) Dn<sub>2</sub> अवामुयात्; Dn<sub>3</sub> D<sub>5</sub>. 6 अवामवान् (for अथाव्रवीत्). — <sup>c</sup>) Śi K D<sub>8</sub>. 5 भाव्यं हि (Ks भावेन); B Dc Dn G<sub>3</sub> (by transp.) वे भाव्यं; D<sub>1.2</sub> से भाव्यं. — <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> मिथिलान्. D<sub>1</sub> हाई (for अहम्).

3 °) Śi K Di. 8. 5 सर्ववित्तस्या; D2. 4 सर्ववित्तस्या.

- °) B2. 4 निविशते; Gi वै वसते. — °) B4 तद्; Ti तां (for तं).

4 °) De तपसा; Ds वचनं (for मनसा). Bs इति संचितयामास. — b) Ks संद्धान:. Ś1 K1. 2 D1 M स्त्रियो (for स्त्रिया). — e) T1 सौम्ये (for धर्म्ये ). — e) T1 बलाकाप्रत्ययेनासौ धम्येश्व वचनैः शुभैः । संप्रतस्थे स मिथिलां कौत्हलसमन्वितः ॥ ४ अतिक्रामकरण्यानि ग्रामांश्व नगराणि च । ततो जगाम मिथिलां जनकेन सुरक्षिताम् ॥ ५ धमसेतुसमाकीणां यज्ञोत्सववतीं शुभाम् । गोपुराङ्चालकवतीं गृहप्राकारशोभिताम् ॥ ६ प्रविक्य स पुरीं रम्यां विमानैर्वहुभिर्नृताम् । पण्येश्व बहुभिर्युक्तां सुविभक्तमहापथाम् ॥ ७ अश्व रथैस्तथा नागैर्यानैश्व बहुभिर्नृताम् । हृष्टपुष्टजनाकीणां नित्योत्सवसमाञ्चलाम् ॥ ८ सोऽपक्ष्यद्वहुन्तान्तां न्नाह्मणः समतिक्रमन् । धर्मव्याधमप्रच्छच स चास्य कथितो द्विजैः ॥ ९ अपक्ष्यत्तत्र गत्वा तं सुनामध्ये व्यवस्थितम् ।

मार्गमाहिषमांसानि विक्रीणन्तं तपस्विनम् । आकुलत्वात्त केवणामेकान्ते संस्थितो द्विजः ॥ १० स तु ज्ञात्वा द्विजं प्राप्तं सहसा संभ्रमोत्थितः । आजगाम यतो विष्रः स्थित एकान्त आसने ॥ ११

#### व्याध उवाच।

अभिवादये त्वा भगवन्खागतं ते द्विजोत्तम । अहं व्याधस्तु भद्रं ते किं करोमि प्रशाधि माम् ॥ १२ एकपत्न्या यदुक्तोऽसि गच्छ त्वं मिथिलामिति । जानाम्येतदहं सर्वं यदर्थं त्वमिहागतः ॥ १३ मार्कण्डेय उवाच ।

श्चत्वा तु तस्य तद्वाक्यं स विग्रो भृग्रहिषंतः। द्वितीयमिदमाश्चर्यमित्यचिन्तयत द्विजः॥ १४ अदेशस्यं हि ते स्थानमिति व्याधोऽत्रवीद्विजम्।

C. 3. 13716 B. 3. 207. 16

G2. 4 (by transp.) स संप्रतस्थे; G1 M2 स तु प्रतस्थे; M1 ततः प्रतस्थे. — After 4°, K1. 2 ins.:

1007\* जनकेनाभिपालिताम्। पथि पश्यक्षदी रस्याः

- 5 °) Ks Dn D4. 6 M2 अतिक्रमञ्ज<sup>°</sup>. °) Ś1 K1. 2. 4 D1-8. 8 [अ]भिपालितां; K3 [अ]भिरक्षितां.
- 6  $^a$ ) Ś1 K B1. 4 Dc2 D1-8 T1 G1. 2 धर्मकेतु ; D5 धर्मजैस्तु ; T2 धर्मस्तुति B1 om.  $6^{cd}$ .  $^d$ ) B2. 4 हम्यंप्राकार ; B3 हम्यंप्राकारतोरणां ; Dn D4. 6 G3 हम्यंप्राकार शोभनां ; D1. 2 बृहत्प्राकारशोभितां ; D5 गृहप्राकारशोभिनीं ; G1 M1 गृहप्रासादशोभितां.
- 7 G4 om.  $7^a-8^b$ . a) B Dc Dn D4. 6 G3 नगरीं (for स पुरीं). b) Ś1 B2. 8 Dn D4. 6 G3 युतां (for चृताम्). B2 om.  $7^{cd}$ ; G2 om. (hapl.)  $7^c-8^b$ . c)  $K_{1-8}$  B1. 8 Dc T M पुण्ये (for पण्ये ). Ś1 K D1-3. 5 T1 विविधेर (for बहिभर).
- 8 G2. 4 om. 8<sup>ab</sup> (cf. v.l. 7). b) B Dc Dn D4. 6 Gs योधे (for याने ). B2. 8 D1. 2 बहुधा (for भिर्). Dn D4. 6 G1. 8 M युतां (for वृताम्). — d) Ks उद्यानशत-संक्रलां; D6 नित्योदसविभिषतां.
- 9 °) K1. 2 सोपश्यन्; G2. 4 स पश्यन् (for सोऽपश्यद्). G4 बहुवृत्तानां. b) K2 कमान्; B1 कमं; Dns D6 T1 G2—4 M1 कमन्. c) K1 अपृच्छंत; K2 D6 अपृच्छंश्च; Dc2 D8 G2 अपृच्छंत्स. d) T2 G2. 4 [अ]पि (for [अ]स्य).
  - 10 °)  ${
    m T}_1$  सोपश्यत् (for अपश्यत्).  $^b$ )  ${
    m K}_8$  (by

corr.) सूनां मध्ये;  $B_2$ . a  $D_2$   $D_1$   $T_1$   $g_2(B_2$ . a  $g_2)$ नां मध्ये (for सूना°). — °)  $K_4$   $D_1$  मृग-;  $D_{02}$  मार्गे (for मार्ग-).  $S_1$   $K_1$ . a  $D_2$  मार्हिषं मार्गमासं च. — a  $B_1$   $B_2$   $B_3$   $B_4$   $B_5$   $B_6$   $B_6$ 

- 11 a) Śi K² श्रुत्वा; Gi दृष्ट्वा (for ज्ञात्वा). b) K³ 4 D³ 5 संभ्रमान्वित: Śi Kı 2 अकस्मात्संभ्रमान्वित: (Śi °कुल:). c) T² ततो (for यतो). Śi K D³ 5 6 अभ्याजगाम तं विशं. d) Śi K D¹-3 5 T² स्थितम्. Śi K¹-3 D¹-3 एकान्तमानसं (K³ D¹ °से); B Dn D6 G³ एकांतदर्शने (B¹ °मासने); D₅ एकाग्रमानसं.
- 12 T1 om. the ref. Ś1 K1. 2 धमैन्याधः (for न्याध उ°). °) Hypermetric! K3. 4 B D (except Dc2) G3 त्वां (for त्वा). °) B Dc Dn D4. 6 हि (for तु). K1 भगवन् (for भद्रं ते).
- 13 °) Ks पतिव्रता यदु°. b) Ds प्रति (for इति). d) Ks आगते (for आगतः).
- 14 °) K<sub>3</sub> B<sub>2-4</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 T G<sub>3</sub> M च तस्य; D<sub>5</sub> (by transp.) तस्य तु. <sup>5</sup>) B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> भृश्वि-स्मित:; D<sub>1</sub> हर्षप्रित:. <sup>4</sup>) T<sub>1</sub> [अ]मंत्रयत (for [अ]चिन्त<sup>\*</sup>).
- 15 °) Dım अयुक्तं तु; Tı Ga आदेशस्थं; Ma अदेशस्थो. Da च; Ma न (for हि). Dna मे (for ते). — b) Ba च तं; Dn इदम् (!) (for द्विजम्). — Da om. 15°-16b.

C. 3. 13716 B. 3. 207. 16 K. 3. 210. 16 गृहं गच्छाव भगवन्यदि रोचयसेऽनघ ॥ १५ बाढिमित्येव संहृष्टो विप्रो वचनमत्रवीत् । अग्रतस्तु द्विजं कृत्वा स जगाम गृहानप्रति ॥ १६ प्रविक्य च गृहं रम्यमासनेनाभिपूजितः । पाद्यमाचमनीयं च प्रतिगृह्य द्विजोत्तमः ॥ १७ ततः सुखोपविष्टस्तं च्याधं वचनमत्रवीत् । कर्मैतद्वे न सदृशं भवतः प्रतिभाति मे । अनुतप्ये भृशं तात तव घोरेण कर्मणा ॥ १८

व्याघ उवाच । कुलोचितमिदं कर्म पितृपैतामहं मम । वर्तमानस्य मे धर्मे स्वे मन्युं मा कृथा द्विज ॥ १९ धात्रा त विहितं पूर्वं कर्म स्वं पालयाम्यहम् । प्रयत्नाच गुरू वृद्धौ शुश्र्षेऽहं द्विजोत्तम ॥ २० सत्यं वदे नाभ्यस्ये यथाशक्ति ददामि च । देवतातिथिभृत्यानामविशिष्टेन वर्तये ॥ २१ न कुत्सयाम्यहं किंचिन्न गर्हे बलवत्तरम् । कृतमन्वेति कर्तारं पुराकर्म द्विजोत्तम ॥ २२ कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यमिह लोकस्य जीवनम् । दण्डनीतिस्त्रयी विद्या तेन लोका भवन्त्युत ॥ २३ कर्म शुद्रे कृषिवैंक्ये संग्रामः क्षत्रिये स्मृतः । ब्रह्मचर्यं तपो मन्त्राः सत्यं च ब्राह्मणे सदा ॥ २४ राजा प्रशास्ति धर्मण स्वकर्मनिरताः प्रजाः । विकर्माणश्च ये केचित्तान्युनिक्त स्वकर्मसु ॥ २५ मेतव्यं हि सदा राज्ञां प्रजानामधिषा हि ते ।

— °) G<sub>1</sub> गृहान् (for गृहं). Śi K D<sub>1-8</sub>. ь आगच्छ (for गच्छाव). — в) De Dn D<sub>1</sub>. ь. ь G<sub>8</sub> ते रोचते (for रोचयसे).

16 D<sub>3</sub> om. 16<sup>ab</sup> (cf. v.l. 15). — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> T G<sub>3</sub>, 4 M तं हृष्टो; B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> तं विप्रो; D<sub>1</sub> संतुष्टो (for संहृष्टो). — <sup>b</sup>) B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> हृष्टो (for विप्रो). — <sup>c</sup>) D<sub>5</sub> अग्रस्थं (for अग्रतस्). Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> Dc D<sub>1</sub>. 3 M<sub>2</sub> तं; D<sub>5</sub> च (for तु). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 transp. स and जगाम. B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> गृहं (for गृहान्). D<sub>5</sub> जगाम स्वगृहं प्रति.

17 °) D<sub>6</sub> स्व-; T<sub>1</sub> तद्-(for च). — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> [अ]भ्य-प्र्य तं; B<sub>1</sub> च पूजित: (for [अ]भिपूजित:). — After 17<sup>ab</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1008\* अध्येण च स वै तेन ब्याधेन द्विजसत्तमः।
[T1 अध्येण पाथेन च वै (for prior half).]
— G4 om. 17<sup>c4</sup>. — c) Dc2 वै (for च). Ś1 K1. 2 D5 भनीयाध्ये. — d) G1 परि (for प्रति ).

18 °) G2. 4 सुखोपविष्टस्तं व्याधं. — °) G2 वचनं चेद-मज्ञवीत्; G4 इदं वचनमज्ञवीत्. — G4 om. 18<sup>cd</sup>. — °) K3 G1 कर्म तद्वै; G2 किमेतद्वै.

19 Ś1 मृगन्याधः; K1. 2 धर्मन्याधः (for न्याध उ°).

— °) G2. 4 transp. कुलोचितं and इदं. — °) Dn1 प्रं;
Dn2. n8 पदं (!); T2 G2 महत् (for मम). — °) De स्वे धर्मे वर्तमानस्य. — °) B3 मा मन्युं; De मन्युं में (for स्वे मन्युं).

20 °) Ś1 K D8. 5 धात्रा हि; B Dc Dn D4. 6 G8 विधात्रा; D1. 2 धात्रा वै (for धात्रा तु). B1 D5 कर्म (for

पूर्व ). — b)  $D_5$  पूर्व (for कर्म). B  $D_{c1}$   $D_{n}$   $D_{4.6}$  कर्म स्व ( $B_1$  स धर्म) मनुपाल थे ( $D_{n}$   $D_{4.6}$  थन्). — c)  $S_1$   $K_{1.2}$  हि;  $D_{c}$  g (for g). — d)  $S_1$   $S_1$   $S_1$   $S_2$  (except  $G_3$ ) 'पामि;  $D_{c}$  'पेंच (for 'पेंSहं).  $S_1$   $V_{c1}$   $V_{c2}$   $V_{c3}$   $V_{c4}$   $V_{c4}$  V

21 °)  $G_8$ . 4 सतां हि नाभ्यसूयेहं. — b)  $S_1$   $K_1$ . 2  $B_{2-4}$  D (except  $D_{1-4}$ ) M ददानि (for °H).  $T_1$  [अ]हं (for  $\exists$ ). — c)  $K_2$  देवतानितिथिभृत्यों (sic). — d)  $S_1$   $K_{1-8}$   $D_{1-8}$ . 5 अविशेषेण (for अविशेष्ट्रेन).  $S_1$   $K_1$ . 2 वर्तयन् (for °u).

22 °) Śi K Ds. 5 भर्सं ; Di कोप (for कुरस ). Śi Ki. 2 कंचिन्. — b) Di दुर्बलं (for न गहें). Śi बलवत्तरान्.

23 a) = Gītā (Vulg.) 18. 44a. K1 B2. 4 Dc2
Dn D1. 6 S °गोरक्षवाणिज्यं. — b) K4 एतल्,; T1 बहु;
G1 आहुर् (for इह). B4 Dc2 जीवितं (for जीवनम्).
— d) M ताभ्यां (for तेन). B1. 8 Dc Dn D4. 6 लोको भवल्युत.

24 °) T<sub>2</sub> कर्मणां तु (for कर्म शूद्रे). — b) K<sub>2</sub> B<sub>4</sub> G<sub>2</sub> क्षत्रियः. B<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 2 मतः (for स्मृतः). — c) G<sub>1</sub>. 2. 4 M ° चर्यन् (for ° चर्य). S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> D<sub>6</sub> मंत्रः. — d) S<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 8 सत्यं चैव द्विजे तथा; G<sub>4</sub> सत्यं च ब्राह्मणैः सह.

25 °) Śi K Di-s. s transp. राजा and प्रशास्ति. Bs S (except Gs M2) [अ] जु (for प्र °). — b) Śi Ki. 2 Bi. s Dc2 Gi M स्वधर्मे निरता: (Ki. 2 °त:). — °) Ks Ds विकर्मणद्दा; Ks °मिणद्दा; Gi °मेणा (for °मिणद्दा). Ki कश्चित् (for केचित्).

मारयन्ति विकर्मस्थं छुब्धा मृगमिवेषुभिः ॥ २६ जनकस्येह विप्रर्षे विकर्मस्थो न विद्यते । स्वकर्मनिरता वर्णाश्चत्वारोऽपि द्विजोत्तम ॥ २७ स एष जनको राजा दुईत्तमपि चेत्सुतम् । दण्ड्यं दण्डे निश्चिपति तथा न ग्लाति धार्मिकम् ॥ २८ सुयुक्तचारो नृपतिः सर्वं धर्मेण पश्चित । श्रीश्च राज्यं च दण्डश्च क्षत्रियाणां द्विजोत्तम ॥ २९ राजानो हि स्वधर्मेण श्रियमिच्छन्ति भ्यसीम् । सर्वेषामेव वर्णानां त्राता राजा भवत्युत ॥ ३० परेण हि हतान्त्रह्मन्वराहमहिषानहम् ।

न ख्यं हिन्म विप्रधे विक्रीणामि सदा त्वहम् ॥ ३१ न भक्षयामि मांसानि ऋतुगामी तथा छहम् । सदोपवासी च तथा नक्तभोजी तथा छिज ॥ ३२ अशीलश्चापि पुरुषो भृत्वा भवति शीलवान् । प्राणिहिंसारतश्चापि भवते धार्मिकः पुनः ॥ ३३ व्यभिचारान्नरेन्द्राणां धर्मः संकीर्यते महान् । अधर्मो वर्धते चापि संकीर्यन्ते तथा प्रजाः ॥ ३४ उरुण्डा वामनाः कुब्जाः स्थूलशीर्षास्तथैव च । ऋीबाश्चान्धाश्च जायन्ते बिधरा लम्बच्चुकाः । पार्थिवानामधर्मत्वात्प्रजानामभवः सदा ॥ ३५

C. 3. 13737 B. 3. 207. 37

26 <sup>a</sup>) K4 भवितन्यं; T2 G2 हंतन्यं हि; M3 जेतन्यं हि (for भेतन्यं हि). D5 M2 तदा. Ś1 D1 राज्ञ:; K4 D5 T2 G2 M2 ज्ञा (for ज्ञां). — <sup>b</sup>) G2 M2 अभिपालने (for अधिपा हि ते). D3 (sec. m.) प्रजापालनकर्मणि. — <sup>c</sup>) Ś1 K1-3 B1. 3. 4 Dc Dn D4. 6 M1 वारयंति; K4 B2 D1-3 वात°; T1 पात°. S (except G3) विकर्मस्थान्. — <sup>d</sup>) K3 Dc Dn D4. 6 नृपा; D1 T1 छुन्धो (for छुन्धा). B1 छुन्धामिव मृगेषुभि:.

27  $^a$ )  $K_2$   $T_1$  जनकस्य हि;  $D_{1..2}$  °श्चेह (for °स्थेह).  $\acute{S}_1$  K  $D_{1-3..5}$  राजधें ( $D_{1..2}$  °धिंर्). —  $^b$ )  $M_2$  दश्यते (for विद्यते). —  $^a$ )  $D_{02}$   $D_5$  चत्वारो द्विजसत्तम.

28 a) G4 एव (for एव). — b) Ś1 K1-3 D1. 5 दुर्बुद्धि (for दुर्वृत्त ). B2 तत् (for चेत्). T1 G4 स्वयं (for सुतम्). — c) Ś1 K1. 2 दंडेन दंड्यान्क्षिपति; K3. 4 D1-3. 5 दंडेन दंड्यं (D1 °डं) क्षि ; B1. 3 दंड्यं दंडं निक्षि ; T G1. 2. 4 M2 दंडं (G1. 2 M2 °ड्यं) दंड्येषु निक्षिप्य. — d) Ś1 K1. 2 तथा नष्टानधार्मिकान्; K3 B2 तथा न ग्लांति धार्मिकाः; K4 D1-3 तथा पुष्णाति धार्मिकान् (D1 °कं). B1 S (except G3) न ग्लापयित धार्मिकं (T1 G4 °कः; G1 M °कान्).

29  $^{a}$ )  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}_{1}$ .  $_{2}$ .  $_{4}$  संयुक्त  $^{a}$  ( $\acute{K}_{4}$ m प्रयुक्त  $^{a}$ );  $\acute{D}_{12}$   $\acute{D}_{1}$  स ( $\acute{D}_{12}$  सु  $^{a}$ ) युक्ता  $^{a}$ ;  $\acute{D}_{3}$  स युक्त  $^{a}$ ;  $\acute{T}_{1}$   $\acute{G}$   $\acute{M}$  युक्ताचारोपि ( $\acute{G}_{1}$   $\acute{M}_{1}$   $^{a}$ रो  $\acute{E}$ );  $\acute{T}_{2}$  युक्तदारोपि.  $\acute{T}_{3}$   $\acute{D}_{3}$  सर्वकर्माणि.  $\acute{T}_{4}$   $\acute{T}_{5}$   $\acute{T$ 

30 °) D1 [5]पि (for हि). K3 च (for स्व-). — °) M अपि (for एव). K1 धर्माणां (for वर्णानां).

31 °) Ś1 [अ]पि;  $K_{1.2}$   $D_{5}$  [अ]भि-; S (except  $T_{2}$   $G_{3}$ ) नि- (for हि).  $K_{4}$  राजन् (for ब्रह्मन्). — °)  $T_{2}$   $G_{1.2.4}$   $M_{2}$  वराहान् (for वराह-). — °)  $B_{2}$  transp. न

and स्वयं.  $G_4$  विप्रेंद्र (for विप्रवें). — a)  $S_1$   $K_1$ . a स्वयं स्वहं;  $D_6$  च तानहं (for सदा स्वहम्).

32 a) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 अक्षयामि च मांसानि. — b) G<sub>4</sub> (corrupt) जंतुकामी (for ऋतु°). B<sub>1</sub> Dc D<sub>2</sub> सदा (for तथा). B<sub>1</sub> तु; Dc नु; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> [अ]पि (for हि). — c) D<sub>5</sub> ज्ञतोपवासी; G<sub>4</sub> सदोपवासञ्च. B<sub>4</sub> M<sub>2</sub> तदा (for तथा). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub>. 4 D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> नक्तं (for नक्तः). K<sub>2</sub> B<sub>1</sub>. 4 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> सदा; D<sub>5</sub> (before corr.) तदा (for तथा).

33  $^a$ ) Ś1 K D3. 3 दु:शील  $^\circ$ ; De सुशील  $^\circ$  (for अशील  $^\circ$ ).  $-^c$ ) Ś1  $G_2$  प्राणिहिंसापरश्च; K3 प्राणिहिंसापरश्च; B De Dn D4. 6  $G_3$  हें हिंसारितश्च. Ś1 K D1-3. 5 चैव; De चासि (for चापि).  $-^d$ ) D1-3 जायते; M2 भिवता (for भवते).  $G_1$  M1 पुनर्भवित धार्मिक:.

34 a) B<sub>3</sub> Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> अभि° (for ज्यभि°).

— b) M<sub>1</sub> संक्षीयते (for संकी°). B<sub>2</sub> तत: (for महान्).

— Ś<sub>1</sub> B<sub>2</sub> om. 34<sup>ed</sup>. — c) K<sub>1</sub> B<sub>1</sub>. 5. 4 De Dn D<sub>4</sub>. 6

T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> वर्ते (for वर्ध°). — d) Dc<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 संकीयति (Dc<sub>2</sub>°त). B Dc Dn D<sub>6</sub> G<sub>3</sub> तत: (for तथा).

35 °) K₂ तहंडा; K₃ वहंडा; B₁. 4 T₁ कुहंडा; B₂ Dc Dn D4 मेहंडा; B₃ कुमोंडा; Dc पंगवो (for उहण्डा). Dь मुंडा वामनका: कुडजा:. — ³) B₄ द्विज (for [ए]व च). — °¹) G₂. 4क्षीबा° (for क्वीबा°). B₂ Dn D₄. 6 G₂ transp. जायन्ते and बिधरा. Ś₁ K₁. 8. 4 D₂ लुडधचचूचुपा: (K₄ sec. m. मंदचूचुका:); K₂ लुडधरूचुया:; B1. 3 Dc D₃ लुडधलोलुपा:; B₂ Dn₁. n₃m G₃ स्तडधलोचना:; B₄ अर्थलोलुपा:; Dn₂. n₃ D₄. 6 [अ]लुचलोचना:; D₁ लुडधपिंगला:; D₅ लुसचूचुका: (for लम्बचूचुका:). — °) Ś₁ K₁-3 B₂. 4 Dc₁ Dn₂ D₂. 3 अधिमत्वात्; G₁ अधर्मेण. — ¹) K₁. ₂ B₁ अभवन्; K₃. 4

C. 3. 13738 B. 3. 207. 37 K. 3. 210. 38 स एष राजा जनकः सर्वं धर्मेण पश्यति ।
अनुगृह्णन्यजाः सर्वाः खधर्मनिरताः सदा ॥ ३६
ये चैव मां प्रशंसन्ति ये च निन्दन्ति मानवाः ।
सर्वान्सुपरिणीतेन कर्मणा तोष्याम्यहम् ॥ ३७
ये जीवन्ति स्वधर्मेण संशुक्जन्ते च पार्थिवाः ।
न किंचिदुपजीवन्ति दक्षा उत्थानशीलिनः ॥ ३८
शक्त्यान्नदानं सततं तितिक्षा धर्मनित्यता ।
यथाई प्रतिपूजा च सर्वभूतेषु वै दया ।
त्यागान्नान्यत्र मर्त्यानां गुणास्तिष्ठन्ति प्रुषे ॥ ३९
मृषावादं परिहरेतक्र्यातिप्रयमयाचितः ।

न च कामान्न संरम्भान्न द्वेषाद्धर्मग्रुत्स्युजेत् ॥ ४० प्रिये नातिभृशं हृष्येदिष्रये न च संज्वरेत् । न ग्रुश्चेदर्थकुच्छ्रेषु न च धर्म परित्यजेत् ॥ ४१ कर्म चेतिंकचिदन्यत्स्यादितरन्न समाचरेत् । यत्कल्याणमिष्ध्यायेत्तत्रात्मानं नियोजयेत् ॥ ४२ न पापं प्रति पापः स्यात्साधुरेव सदा भदेत् । आत्मनेव हतः पापो यः पापं कर्तुमिच्छति ॥ ४३ कर्म चैतदसाधूनां वृजिनानामसाध्वत् । न धर्मोऽस्तीति मन्वानाः श्रुचीनवहसन्ति ये । अश्रद्धाना धर्मस्य ते नश्यन्ति न संश्चयः ॥ ४४

B<sub>4</sub> Dc D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> अभवत् (for अभव:). D<sub>3</sub> किल (for सदा).

36 °) K<sub>2</sub> एव (for एए). G<sub>1</sub> transp. राजा and जनक:. — b) = 29b. B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> प्रजा; G<sub>1</sub>. 4 सर्वान् (for सर्व). Dc पश्यते. — c) D<sub>1</sub> अनुगृह्णान्; D<sub>5</sub> °गृह्ण. — d) K<sub>1</sub> सद्धमे °; D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> स्वधमेनिरतः. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> तदा (for सदा). — After 36, S (except G<sub>5</sub>) ins.: 1009\* पार्लेष राजा जनकः पिनृबद् द्विजसत्तम।

[T1 सदा पालेष (for पालेष राजा).]

37 °) K2 प्रपश्यंति (for प्रशं°). — b) Ds केचिन् (for ये च). Bs पार्थिवा:; Gs वा नराः (for मानवाः). — c) T1 सर्वान्स्वयं परीतेन. — d) S (except Gs) योज (for तोष°). D1 तान् (for [अ]हम्).

38 °) D1 transp. जीवन्ति and स्वधमेंण. — °) K2 संभुंजेते; K4 D3 ° भुंजंति; B1. 8. 4 Dc Dn D4. 6 G3 ° युंजंति; D1 ° यजंति; D5 ° भजंते; T1 G4 ° भुज्यंते; T2 G2 ° पूज्यंते; G1 ° भूयंते. B2 ह (for च). D3 मानवा: (for पार्थिवा:). D2 तान्संभुंजति पार्थिवान्. — °) K1. 2. 4 D1. 2 कंचिद्. — °) B Dc Dn D4. 6 G3 दांता (for दक्षा). Dn3 D1 शालिनः; T1 ° जीविनः; M2 ° शायिनः. G2. 4 सुशीला यांति ते दिवं. — After 38, D3 ins.:

1010\* न किंचित्फलमाप्तोति स्वधर्मस्य च लोपनात् ।

39 °) K<sub>8</sub> भक्तया<sup>°</sup>; D<sub>2</sub> दया दानं च; D<sub>3</sub> शक्तया तु दानं; G<sub>4</sub> शक्तया च दानं. — b) K<sub>3</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> धर्मनित्यदा. — Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> om. 39°<sup>d</sup>. — °) B<sub>2-4</sub> De D<sub>1</sub> यथाई-; D<sub>12</sub> यथाई. B<sub>3</sub> 'गृह्या (for 'पूजा). — d) G<sub>4</sub> कार्या भूतेषु. B<sub>1-2</sub> De D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 सदा; B<sub>3</sub> तदा (for दया). K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> सर्वभूतेषु नित्यदा; D<sub>1-3</sub>. 5 धर्मनित्येषु धर्मिता (D<sub>1</sub> धर्मतः; D<sub>5</sub> नित्यदा). — °) B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> योगान् (for त्यागान्). K<sub>3</sub>

अत्यंत- (for अन्यन्न). —  $^{\prime}$ )  $K_4$   $B_8$   $D_{1-3}$  T  $G_4$  M पौरुं (for  $\mathbf{v}_{\!\!\!\!\!2}^{\circ}$ ).

**40** <sup>a</sup>) Ds परिहरन् . — <sup>b</sup>) K4 अथाचते; B4 अथोचितं T G1. 2. 4 अनिदित:; M अतंदित: (for अथाचित:).

41 T1 om. 41; D3 om. 41<sup>ab</sup>. — a) Ś1 K1.4 प्रियेण; K4 प्रिये तु (for प्रिये न). K2 हि मृशं; K4 नामृशं B2 [अ]पि मृशं; G4 [अ]तिशयं (for [अ]तिमृशं). K2 हषेंद् (for हृद्येद्). — b) Ś1 K1.2 D1 अप्रियेण (for अप्रिये न). G1 [अ]ति; G2.4 तु (for च). — c) G1 मुझाद्. D1 संक्रक्रे (for कृष्क्षेपु). — d) M2 धर्मान्. K3.4 D1-3 न च रोदं समाचरेत.

42 K<sub>2</sub> om.  $42^{ab}$ . — <sup>a</sup>) Dc1 कर्मकृत; D<sub>5</sub> कर्म यत (for कर्म चेत्). K<sub>4</sub> अस्यापि (for अन्यत्स्याद्). — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> इतरन्यत्; K<sub>4</sub> तरसा न (for इतरन्न). B Dc Dn D<sub>4-6</sub> T G तदा° (for समा°). — <sup>c</sup>) D<sub>1</sub> M<sub>2</sub> य:; T<sub>2</sub> स (for यत्). B<sub>1</sub> इह (for अभि-). — D<sub>4</sub> om.  $42^{c}-43^{d}$ . — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-5</sub>. <sub>5</sub> निवेश°; T<sub>1</sub> निवोध° (for नियोज°).

43 D4 om. 43 (cf. v.l. 42). — ") K8 B De Dn De पापे (for पापं). G2. 8 पापी; M2 पापं (for पापः). — ") T1 स्वादुर् (for साधुर्). D1 T तदा (for सदा). — ") M1 गतः (for हतः). — ") B4 स्वः (for यः). T1 पापो भवति निस्पदा.

44 T<sub>1</sub> om.  $44^a-45^b$ . — <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> धर्म्य (for कर्म). Dc<sub>1</sub> D<sub>4</sub> वे तद्; T<sub>2</sub> चेत्तद् (for चेतद्). — <sup>b</sup>)Ś<sub>1</sub> K<sub>1.8</sub> B<sub>1.8</sub> Dc D<sub>2.8</sub>. 5 चृजिनं (K<sub>1</sub> °नі) नाम साधुवत्; D<sub>1</sub> चृजिनं तच साधुवत्; T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> चृजिनानां हि (G<sub>2</sub> द्ध-) साधकं. — <sup>d</sup>) S अपहसंति. G<sub>4</sub> वे (for ये). — <sup>e</sup>)Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2.4</sub> D<sub>1-8.5</sub> न अद्धाना; K<sub>8</sub> D<sub>5</sub> M न अद्धंतो. G<sub>1.2.4</sub> धर्मज्ञास (for °स्य). — <sup>f</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> M<sub>2</sub> तेन (G<sub>1</sub> ते तु; G<sub>2</sub> ते च) नइयं

महादितिरिवाध्मातः पापो भवति नित्यदा ।
मृदानामवित्रानामसारं भाषितं भवेत् ।
दर्शयत्यन्तरात्मानं दिवा रूपिमवांग्रमान् ॥ ४५ न लोके राजते मूर्णः केवलात्मप्रशंसया ।
अपि चेह मृजा हीनः कृतिवद्यः प्रकाशते ॥ ४६ अञ्चवन्कस्यचिन्निन्दामात्मपूजामवर्णयन् ।
न कश्चिद्धणसंपन्नः प्रकाशो भ्रुवि दश्यते ॥ ४७ विकर्मणा तप्यमानः पापाद्विपरिमुच्यते ।
नैतत्कुर्यां पुनरिति द्वितीयात्परिमुच्यते ॥ ४८ कर्मणा येन तेनेह पापाद्विजवरोत्तम ।
एवं श्रुतिरियं ब्रह्मन्धर्मेषु परिदृश्यते ॥ ४९

त्यसंशयं.

**45** T<sub>1</sub> om.  $45^{ab}$  (cf. v.l. 44). — After  $45^{ab}$ , S (except  $G_3$ ) ins. :

1011.\* साधुसन्नीतिमानेव सर्वत्र द्विजसत्तम।

— <sup>d</sup>) Śi न सारं (for असारं). Dn D4. 6 भावितं; Gs जीवितं (for भाषितं). Ds (by corr.) Gi बहु (for भवेत्). — °) Ks Di. 2. 5 Gi. 2 M2 दर्शयंति; Bi. 3 Dc Ti "यन्; Gs "यामि (for "यति). Dn [अं]तरात्मा तं (Dn2 "तमत्वं)! — f) Ds दिव्यं (for दिवा).

46 °) Śī लोक:; T2 मूढं (for मूखं:). — b) K2 केव-लात्मा प्रशंसक:. — G4 om. 46°-47b. — c) T1 चेन्न (for चेह). Dn1 n3 D8 Cnp श्रिया; D8 मुषा (for मुजा). K1 Dc अपि देहम्(K1 °प्र)जा हीन:.

47 G4 om. 47ab (cf. v.l. 46). — a) K1 अख्रवः; D5 विषवतः; T2 अभवतः; M2 अव्रवतः (for अख्रुवन्). K2 कस्य च (for कस्यचिन्). — b) G2 च निंदयन् (for अवर्णं). — c) T2 G4 किंचिद् (for कश्चिद्). K4 D1. 2 गुणहीनस्तुः; D5 कुछसंपन्नः. — a) D5 प्रायशो (for प्रकाशो). S (except G3) न च (for भ्रवि). Ś1 K B4 D1-8. 5 विद्यं (for दश्यं).

48 b) Ś1 K1. 2 D1-3 पापार्धास्त्रति ; K4 Dc2 धांत्परि ;
B1 ैस्स परि ; D5 प्रथमात्परि ; T2 G1. 2. 4 M1 दि परि
(for दिपरि ). — °) B Dc1 Dn D4. 6 तत् (for प्रित्).
B1. 3 Dc D2. 3 G2. 4 द्वर्यात् (for कुर्यो). B4 न कुर्यो पुनरेवित. — d) T G1. 2. 4 द्वितीयं. Ś1 अपि ; K2 प्रति (for परि ). — After 48, M2 ins. :

1012\* करिष्ये धर्ममेवेति तृतीयात्परिमुच्यते । 49 a) S (except Gs) केन (for तेन). Ts Ms [अ]हं; पापान्यबुद्धेह पुरा कृतानि
प्राग्धर्मशीलो निनिहन्ति पश्चात्।
धर्मी ब्रह्मबुद्देते पूरुषाणां
यत्कुर्वते पापिमह प्रमादात्॥ ५०
पापं कृत्वा हि मन्येत नाहमसीति पूरुषः।
चिकीर्षेदेव कल्याणं श्रद्धानोऽनस्यकः॥ ५१
वसनस्येव छिद्राणि साधूनां विवृणोति यः।
पापं चेत्पुरुषः कृत्वा कल्याणमिपद्यते।
सुच्यते सर्वपापेभ्यो महाश्चेरिव चन्द्रमाः॥ ५२
यथादित्यः समुद्यन्वै तमः सर्वे व्यपोहति।
एवं कल्याणमातिष्ठन्सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ५३

C. 3. 13757 B. 3. 207. 57 K. 3. 210. 60

 $G_2$ . 4 [अ]पि (for [इ]ह). —  $^b$ ) S (except  $G_3$ ) पापातमा द्विजसत्तम. —  $^c$ )  $G_2$  श्रुतिमदं (for श्रुति $^o$ ).  $S_1$   $K_1$ . 2 विद्वन् (for ब्रह्मन्). —  $^d$ )  $K_1$  परिपृच्छति;  $B_2$   $D_2$   $D_3$  प्रतिदृश्यते;  $D_4$  परिदृश्यते.

50 °) Ś1 K1. ३ [अ]कृत्वेह; K2. 4 D1-3. ६ G1 कृत्वेह; B4 [अ]बुध्वा च; T2 G2. 4 M बुध्वेह (for [अ]बुद्धेह). — ७) B4 T1 स धर्मशीलो; D6 M सद्धर्म °; G2. 4 स्वधर्म °. K2 [5]पि निहंति; B1. 2. 4 D (except D1-3. 6) G8 [5]पि विहंति; T1 M1 हि विहंति; M2 [5]भिवहंति (for विनि °). K2 M2 पश्यन् (for पश्चात्). — °) Ś1 ब्रह्मो; D1 धर्मे (for धर्मो). Ś1 धर्मन्; Dc1 Dn D6 राजन् (for ब्रह्मन्)! S (except G3) अदित (for नुदते). K3 S (except G3) ब्रह्मणां. D6 धर्मान्नुदंते पौरुषाणां समस्तं. — <sup>4</sup>) K3 धर्मेन पापं न विचार्यमस्ति.

51 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> [अ]भिमन्येत; K<sub>4</sub> (hypermetric) योभिमन्येत (for हि मन्येत). — After 51<sup>ab</sup>, B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> ins.:

1013\* तं तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्यैवान्तरपूरुषः।
— d) Ś1 K1 [S]नस्यया.

52 b) Ś1 K D1. 2 संबु (for विवृ ). Ś1 K1. 2. 4 B1. 3 D1. 2 स: (for य:). — After 52ab, S (except G3)

 $1014^*$  अपस्यन्नात्मनो दोषान्स पापः प्रेत्य नक्स्यति । —  $^d$ )  $\acute{\rm S}_1$  उपपद्यते. —  $^\prime$ )  $\acute{\rm B}_{1-3}$  D (except  ${\rm D}_{1-8.~5}$ )  $\acute{\rm G}_3$  ेश्रेणैव;  ${\rm T}_1$  ेश्रादिव (for  $^{\circ}$ श्लेरिव).

53 a) T1 स उद्यन् (for समुद्यन्). — b) Ś1 Dei Dn D4. e G3 पूर्व (for सर्व). — d) Ś1 K1. 2 सर्व पापं व्यपोहति. 54 b) B1m मोहमेव; B4 लोभमेष; S (except G8) C. 3. 13758 B. 3. 207. 58 K. 3. 210. 61 पापानां विद्धिधिष्ठानं लोभमेव द्विजोत्तम ।
लुब्धाः पापं व्यवस्यन्ति नरा नातिबहुश्रुताः ।
अधर्मा धर्मरूपेण तृणैः कूपा इवावृताः ॥ ५४
तेषां दमः पवित्राणि प्रलापा धर्मसंश्रिताः ।
सर्वे हि विद्यते तेषु शिष्टाचारः सुदुर्लभः ॥ ५५
मार्कण्डेय उवाच ।

स तु वियो महाप्राज्ञो धर्मव्याधमपृच्छत । शिष्टाचारं कथमहं विद्यामिति नरोत्तम । एतन्महामते व्याध प्रज्ञवीहि यथातथम् ॥ ५६ व्याध उवाच ।

यज्ञो दानं तपो वेदाः सत्यं च द्विजसत्तम । पञ्जैतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥ ५७ कामक्रोधौ वशे कृत्वा दम्भं लोभमनार्जवम् । धर्म इत्येव संतुष्टास्ते शिष्टाः शिष्टसंमताः ॥ ५८ न तेषां विद्यतेऽवृत्तं यज्ञस्वाध्यायशीलिनाम् । आचारपालनं चैव द्वितीयं शिष्टलक्षणम् ॥ ५९ गुरुशुश्रुषणं सत्यमक्रोधो दानमेव च । एतचतुष्टयं ब्रह्माञ्चिष्टाचारेषु नित्यदा ॥ ६० शिष्टाचारे मनः कृत्वा प्रतिष्ठाप्य च सर्वशः । यामयं लभते तुष्टिं सा न शक्या द्यतोऽन्यथा ॥ ६१ वेदस्योपनिषत्सत्यं सत्यस्योपनिषद्दमः । दमस्योपनिषत्यागः शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥ ६२ ये तु धर्ममद्धयन्ते बुद्धिमोहान्विता नराः । अपथा गच्छतां तेषामनुयातापि पीड्यते ॥ ६३

लोसमोही (for "मेव). — After  $54^{ab}$ ,  $T_2$   $G_{1.2.4}$  M ins.:  $1015^*$  तस्मात्ती विदुषां विप्र वर्जनीयी प्रधानतः । —  $T_1$  om.  $54^{c}-57^{b}$ . — °)  $T_2$   $G_{2.4}$  पापान् .  $K_2$  विपञ्चित (for द्यव°). —  $B_3$  om.  $54^{cf}$ . — °)  $S_1$   $K_{1.2}$   $T_2$   $G_2$   $M_1$  अध्मया;  $K_3$  "धर्म";  $K_4$  "धर्मो (for 'धर्मा).

- 1) Si पापा; Ks. 4 कूप (for कूपा). Ks. 4 आवृत:

55 T1 om. 55 (cf. v.l. 54). — a) D1 T2 G2. 4 एषा; G3 M1 येषां (for तेषां). D1 धर्माः; T2 G1. 2. 4 M पंच (for दमः). — b) K3 धर्मसंस्ताः; B4 संस्थिताः; D5 संयुताः. G2 शिष्टाचारेषु नित्यदा. — c) D5 G4 सर्वो; G1 वें (for °वं). — d) G4 शिष्टाचाराः. K1 G1. 4 M1 सुदुर्लभाः. — After 55, B1. 3 Dc Dn2 D2. 3 G2. 4 add a colophon (adh. no. G2. 4 201).

56 T1 om. 56 (cf. v.l. 54). — a) G1 M2 च (for तु). K1 M2 महाप्राज्ञ; K3 प्रज्ञो; K4 Dc D1 T2 G2. 4 प्राज्ञ; M1 राज. — c) M2 शिष्ठाचार:. B1 इह (for अहं). — d) D1 G1. 2 M1 विद्यामीति. — After 56 cd, N (except \$1) G3 ins.:

1016\* एतदिच्छामि भद्गं ते श्रोतुं धर्मभृतां वर ।; while T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M ins. (a v.l. of 57<sup>cd</sup>):

1017\* पञ्च कानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु नित्यदा।
— Ś1 om. 56°, — M2 reads 56°, 57° after 64° (cf. 1018\*). — °) N (Ś1 om.) त्वत्तो (for एतन्).
— 1) K1. 2 तद्भवीषि; Ks. 4 B Dc Dn D2-6 तद्भवीहि; D1 तन्मे बूहि.

57 T<sub>2</sub> om. 57; T<sub>1</sub> om. 57<sup>ab</sup> (cf. v.l. 54). For

M<sub>2</sub> cf. v.l. 56. — Ś1 K1. 2 धर्मन्याध: (for न्याध उ°). — Ś1 om. 57. — <sup>αδ</sup>) G<sub>4</sub> transp. वेदा: and सत्यं. D<sub>δ</sub> वा (for च). B<sub>2</sub> °ÿगव (for °सत्तम).

58 °) T<sub>2</sub> च मोहं च (for वशे कृत्वा). — b) K<sub>8.4</sub> D<sub>1-3</sub> मोहम् (for लोभम्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>5</sub> दंभमोहमना(Ś<sub>1</sub> °दा)जेंवं. — c) K<sub>2</sub> Do1 Dn D<sub>4.6</sub> धर्मम् (for धर्म). D<sub>1.2</sub> संहष्टास (for संतुष्टास). — d) B<sub>1</sub> D<sub>3</sub> transp. ते and शिष्टाः. G<sub>1</sub> °सत्तमाः (for 'संमताः).

59 °)  $D_2$  यद् (for न).  $D_{1..2..5}$  थेषां (for तेषां).  $D_1$   $T_1$   $G_{1..2..4}$   $M_1$  भिद्यते (for विद्यते).  $S_1$  K वित्तं;  $D_5$  पापं (for  $S_{\overline{2}}$ तं). - °)  $B_1$  धर्मस्वाध्याय ·  $S_1$  ° द्यूलिनां;  $K_2$  ° शिल्पनां;  $K_3$   $D_5$  ° शीलतां;  $K_4$  ° वर्तिनां. - °)  $S_1$   $K_{1..2}$  आचाराचरणं.  $D_5$  चापि (for चैव).

60 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-3</sub> घेर्यम्; B<sub>3</sub> नित्यम् (for सत्यम्). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 8. 6 नित्यशः (for नित्यदा).

61 ") D1 मर्ति (for मनः). — b) Dc2 प्रतिश्रुत्य. B3 च नित्यशः. — c) G2 यामया; G4 "तं; M "छं (for 'यं). M2 भजते (for रुभते). Dn D4. 6 वृत्ति (for तुष्टि). — d) Ś1 शक्याप्तुम्; K1 शक्त्यामतो; K4 D2. 3. 5 शक्या ततो; D1 शक्या त्वतो; T G1. 2. 4 M2 शक्यमतो (for शक्या हातो).

63 G4 om. 63ab. — a) B2 च (for तु). Ś1 K D1-3. 6 धर्ममसूर्यति (K3. 4 °तं); B1. 2. 4 Dc Dn D4. 6 G1. 8 धर्मानसुर्यते. — b) K4 अपथे; G4 अन्यथा (for अपथा). G4 चरतां (for गच्छतां). — b) K1. 2 अनुतापोपि; K4 B1. 2 धरातो ; D2 गंता (for चरातापि). Dn D4. 6 च (for आपि). D6 नइयति (for पीड्यते).

ये तु शिष्टाः सुनियताः श्रुतित्यागपरायणाः । धम्यं पन्थानमारूढाः सत्यधर्मपरायणाः ॥ ६४ नियच्छन्ति परां बुद्धं शिष्टाचारान्विता नराः । उपाध्यायमते युक्ताः स्थित्या धर्मार्थदर्शिनः ॥ ६५ नास्तिकान्भिन्नमर्यादान्क्ररान्पापमतौ स्थितान् । त्यज ताञ्ज्ञानमाश्रित्य धार्मिकानुपसेच्य च ॥ ६६ कामलोभग्रहाकीणाँ पश्चेन्द्रियजलां नदीम् । नावं धतिमयीं कृत्वा जन्मदुर्गाणि संतर ॥ ६७ क्रमेण संचितो धर्मो बुद्धियोगमयो महान् । शिष्टाचारे भवेत्साधू रागः शुक्केव वासिस ॥ ६८ अहिंसा सत्यवचनं सर्वभृतहितं परम् । अहिंसा परमो धर्मः स च सत्ये प्रतिष्ठितः ।

सत्ये कृत्वा प्रतिष्ठां तु प्रवर्तन्ते प्रवृत्तयः ॥ ६९ सत्यमेव गरीयस्तु शिष्टाचारिनषेवितम् । आचारश्च सतां धर्मः सन्तश्चाचारलक्षणाः ॥ ७० यो यथाप्रकृतिर्जन्तुः खां खां प्रकृतिमश्चते । पापात्मा क्रोधकामादीन्दोषानामोत्यनात्मवान् ॥ ७१ आरम्भो न्याययुक्तो यः स हि धर्म इति स्मृतः । अनाचारस्त्वधर्मेति एतच्छिष्टानुशासनम् ॥ ७२ अक्रुध्यन्तोऽनस्ययन्तो निरहंकारमत्सराः । ऋजवः शमसंपन्नाः शिष्टाचारा भवन्ति ते ॥ ७३ त्रैविद्यवृद्धाः श्चचयो वृत्तवन्तो मनस्विनः । गुरुशुश्रूषवो दान्ताः शिष्टाचारा भवन्त्युत ॥ ७४ तेषामदीनसत्त्वानां दुष्कराचारकर्मणाम् ।

C. 3. 13780 B. 3. 207. 80

64 T1 om.  $64^a-65^b$ . Before 64,  $M_2$  ins. कौशिक:

— a) Ś1 तु (for सु.). — b)  $K_2$  श्रुतत्यागः;  $K_4$  श्रुत्यायासः;

B1 श्रुतियोगः;  $D_3$  श्रुचित्यागः. — After  $64^{ab}$ ,  $M_2$  reads  $56^{ef}-57^{cd}$ ; viz.:

1018\* एतन्महामते ब्याध प्रब्रवीहि यथातथम्। ब्याधः।

> यज्ञो दानं तपो वेदाः सत्यं च द्विजसत्तम । पञ्चैतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु नित्यदा ।

—  $G_4$  om.  $64^{cd}$ . —  $^c$ ) B D (except  $D_2$ )  $T_2$  धर्म ;  $G_3$  धर्म (for धर्म्य).  $B_1$  आश्रित्य (for आरूढा:). —  $^d$ )  $\acute{S}_1$  K  $D_{1-3}$ .  $_5$  सत्यवत ;  $M_2$  सत्यान्धर्म .  $B_1$  स्वधर्म परमेषिण:.

- 65 T<sub>1</sub> om. 65<sup>ab</sup> (cf. v.l. 64). <sup>a</sup>) G<sub>4</sub> प्रयच्छंति. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 तु यां; D<sub>5</sub> तु ये (for परां). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 G<sub>2</sub>. 4 °चाररता; K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub>-3. 5 T<sub>2</sub> °चारतया. B<sub>2</sub>. 4 D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 जनाः; T<sub>2</sub> तु मे (for नराः). — <sup>d</sup>) K<sub>2</sub> स्थिता; K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> स्थित्यां; G<sub>1</sub> सत्य (for स्थित्या).
- 66  $^a$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_{1-8}$  नास्तिका भिन्नमर्यादा.  $^b$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_{1\cdot 2}$  नराः;  $\acute{K}_8$   $\acute{D}_{1-8\cdot 6}$  नरान्;  $\acute{B}_2$  पापान्;  $\acute{T}_1$  घोरान् (for क्रूरान्).  $\acute{K}_2$ .  $_8$  पापमतः;  $\acute{K}_4$  न्यायमते;  $\acute{B}_2$ .  $_4$   $\acute{D}_6$ .  $_6$   $\acute{G}_1$ .  $_2$ .  $_4$  पापमते.  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$ .  $_2$  स्थिताः;  $\acute{B}_1$  नरान्;  $\acute{B}_8$  स्मृतान् (for स्थितान्).  $^a$ )  $\acute{K}_3$   $\acute{B}_2$   $\acute{G}_4$   $\acute{M}_2$  उपसेव च;  $\acute{K}_4$   $\acute{D}_1$  उपसेवया.
- 67 <sup>a</sup>) Śi K<sub>1</sub>. <sup>a</sup> B<sub>4</sub> कामकोध<sup>-</sup>. K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. <sup>a</sup> ग्राहवर्ती. <sup>c</sup>) B<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. <sup>a</sup>. <sup>a</sup> छितमर्ती (B<sub>2</sub> <sup>a</sup>ति). <sup>d</sup>) B<sub>2</sub> जन्म-दुःखानि; S (except G<sub>2</sub>. <sup>a</sup>) तानि दुर्गाणि.
- 68  $^{a}$ )  $B_{4}$  चरतो (for संचितो).  $^{c}$ )  $K_{1}$   $G_{1}$  M शिष्टाचारो.  $^{d}$ )  $K_{4}$   $D_{8}$ .  $_{5}$   $G_{2}$  रागः ग्रुङ्क इवांबरे.

69  $B_8$  om.  $69^{ab}$ . —  $^b$ ) Ś1  $K_1$  दम:;  $K_3$   $D_{1.2}$   $T_1$  M पदं (for परम्).  $K_2$  'स्थितं दम:;  $T_2$  'हित्तुत:. —  $K_8$  M om. (hapl.)  $69^d$ – $70^c$ . —  $^d$ )  $D_1$  धमें (for सत्ये). —  $^c$ )  $K_{1.2}$  T  $G_{1.2.4}$  सत्यं (for सत्ये). Ś1  $K_1$   $T_1$   $G_4$  प्रतिष्ठानं;  $K_2$  प्रतिष्ठानि;  $T_2$   $G_{1.2}$  प्रतिष्ठां तं.

70 K<sub>3</sub> M om. 70<sup>abc</sup> (cf. v.l. 69). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>. 2 <sup>°</sup>निषेवणं; D<sub>3</sub> (marg. sec. m. as in text) <sup>°</sup>निषेविणं. — <sup>a</sup>) S (except G<sub>3</sub>) संतो ह्या(T<sub>2</sub> <sup>°</sup>प्या)-चार<sup>°</sup>.

71 b) K4 B1. 2 Dc Dn D3. 4. 6 G3 स स्वां; B3 स तां; B4 स तत्; T2 तां स्वां (for स्वां स्वां). — °) T1 ° मोहा दीन् (for ° कामादीन्). — d) K3 D1. 3. 5 S (except G3 M1) प्राप्तोति. K2 नात्मवान्; D1 [अ]नुत्तमान् (for [अ]नात्म°).

72 <sup>a</sup>) D1 अदंभो (for आरम्भो). Ś1 K D2. 8. 5 साग्युक्तो. — <sup>b</sup>) K4 D2. 8 स तु; T G4 M सर्वो; G1 सर्वः; G2 स वै (for स हि). Ś1 B1 स्थितः; D3 स्मृतं; D4 श्रुतः (for स्मृतः). — <sup>c</sup>) K1 अनाचारास. K4 B2. 4 D2. 8. 5 स्वर्धमः स्थातः; Dc त्वधमें पु; T1 त्वधमेश्र (for त्वधमें ति). — <sup>d</sup>) Ś1 K B4 D1-8. 5 इति (for एतत्).

73 a)  $B_1$  न मृष्यंते (for Sनसू ). — c)  $T_1$  जंतव:;  $G_1$  आर्जव: (for ऋजवः).  $B_1$  काम ;  $D_2$  शिष्ट ;  $D_4$  शम-मापञ्चाः;  $T_1$  सर्वसंपञ्जाः;  $G_2$  साधु . — a)  $K_4$  प्रशास्तारो;  $D_4$  शिष्टाचारे.  $K_8$ . A  $D_5$  [उ]त;  $D_1$ . a हि (for ते).

74 K<sub>3</sub> om. 74. — <sup>b</sup>) B<sub>4</sub> शुचिमंतो. S (except T<sub>2</sub> M<sub>1</sub>) यशस्विन:. — <sup>c</sup>) K<sub>2</sub> शुश्रुषवे; T<sub>3</sub> शुश्रुषया.

13781 207.80 211.21 स्वैः कर्मिः सत्कृतानां घोरत्वं संप्रणश्यति ॥ ७५ तं सदाचारमाश्चर्यं पुराणं शाश्चतं ध्रुवम् । धर्मं धर्मेण पश्यन्तः स्वर्भं यान्ति मनीषिणः ॥ ७६ आस्तिका मानहीनाश्च द्विजातिजनपूजकाः । श्रुतवृत्तोपसंपन्नाः ते सन्तः स्वर्गगामिनः ॥ ७७ वेदोक्तः परमो धर्मो धर्मशास्त्रेषु चापरः । शिष्टाचीर्णश्च शिष्टानां त्रिविधं धर्मलक्षणम् ॥ ७८ पारणं चापि विद्यानां तीर्थानामवगाहनम् । क्षमा सत्यार्जवं शौचं शिष्टाचारनिदर्शनम् ॥ ७९ सर्वभृतदयावन्तो अहिंसानिरताः सदा । परुषं न प्रभाषन्ते सदा सन्तो द्विजप्रियाः ॥ ८०

शुभानामशुभानां च कर्मणां फलसंचये।
विपाकमिभजानन्ति ते शिष्टाः शिष्टसंमताः ॥ ८१
न्यायोपेता गुणोपेताः सर्वलोकहितैषिणः।
सन्तः स्वर्गजितः शुक्काः संनिविष्टाश्च सत्पथे॥ ८२
दातारः संविभक्तारो दीनानुग्रहकारिणः।
सर्वभूतद्यावन्तस्ते शिष्टाः शिष्टसंमताः॥ ८३
सर्वभूज्याः श्रुतधनास्तथैव च तपस्विनः।
दाननित्याः सुखाँललोकानामुवन्तीह च श्रियम्॥ ८४
पीडया च कलत्रस्य भृत्यानां च समाहिताः।
अतिशक्त्या प्रयच्छन्ति सन्तः सद्भिः समागताः॥ ८५
लोकयात्रां च पश्यन्तो धर्ममात्महितानि च।

— d) B2 T1 ते; D2. 8 ये; B4 [अ]ति (for [उ]त).

75 B<sub>2</sub> om. 75<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) B<sub>3</sub>. 4 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> अहीनसरवानां. — <sup>b</sup>) G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> °धर्मिणां. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. 5 संदृ ; T G<sub>1</sub>. 2 M<sub>1</sub> संस्कृ ° (for सरकृ °). — <sup>d</sup>) B<sub>4</sub>m त्रिविधं कर्मलक्षणं (cf. 78<sup>d</sup>).

76 °) D<sub>1</sub> तत्; D<sub>5</sub> ते (for तं). K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> समाचारम्; T<sub>1</sub> सदापरम्; G<sub>2</sub> सदाचार्यम्. S<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1. 2</sub> आचार्य; K<sub>2</sub> आश्रित्य; D<sub>5</sub> अत्यर्थं (for आश्रर्यं). B<sub>4</sub> सदाचारं समास्थाय. — °) S<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> G<sub>2</sub> धार्यं.

77 °) G1 काम°; G2 नाम° (for मान°). — °) B1 श्रुतवंतो जितकोधाः; D5 श्रुतिविन्तोपसंपन्नाः; G1 श्रुतित्यागोप°. — °) S1 D1 ते नराः; B4m ते वृद्धाः; Dc ते सर्वे; D5 संतो वै (for ते सन्तः). S1 K1. 2 B2. 4 (m as in text) Dc1 स्वर्गवासिनः. Dn D4. 6 G8 संतः स्वर्गनिवासिनः.

78 °) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) प्रथमो (for प्रमो). — b) Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub>. ь धर्मशास्त्रगतोप्रः. — c) Ś<sub>1</sub> शिष्टाशीलाश्च; K<sub>2</sub> B D (except D<sub>1-3</sub>) G<sub>3</sub> शिष्टाचारश्च; T<sub>1</sub> चीण च; T<sub>2</sub> शीलं चीण च.

79 a)  $B_1$   $D_6$  S (except  $M_2$ ) धारणं;  $B_4$   $D_{c1}$  पारगं. S (except  $G_3$ ) वेदानां (for विद्या $^{\circ}$ ). -  $^{b}$ )  $S_1$  तीर्थानां चाव $^{\circ}$ . -  $^{a}$ )  $B_1$  सदाचारस्य दर्शनं;  $B_8$   $D_c$   $D_n$   $D_4$ .  $_6$   $G_8$  सतामाचारदर्शनं ( $D_c$   $_{ex}$   $_{e$ 

80 b) To avoid hiatus, Ś1 K D1-8. b S (except G3 M1) हाहिंसा (for अहिंसा). — c) B1. s Dc न प्रभापंति; B2 Dn D4. b G3 च न भाषंति. Db पुरुषाश्च प्रभावंतः. — d) B4 जनप्रियाः; Dc द्विजप्रियः; T G1 द्विजातयः.

81 ) K3 B Dc D6 G8 फलसंचयं; T G2. 4 M2 सफ

लाश्रयं;  $G_1$  फलसंश्रयं;  $M_1$  फलसंगिनां. — °)  $K_3$  अवजानं तस्. —  $^d$ ) =  $83^d$ .  $M_2$  ये (for ते).

82 M2 om. 82°-84°; T1 G1 om. (hapl.) 82-83; G4 om. 82° .— °) M1 सागो° (for न्यायो°). — °) B1 D4 सर्वभूत°; T2 G2 सर्वछोकहिते रताः; M1 स्वर्गमार्गाभिकांक्षिणः. — K3 om. (hapl.) 82°-83°. — °) Ś1 K1° जिताः. B3 गुकाः; Dc गुद्धाः; T2 G4 शक्तयाः; G2 शक्याः (for गुद्धाः). M1 संतः सर्वजिताकांक्षाः. — °) G2 संनिकृष्टा°.

83 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. 83; K<sub>3</sub> om. 83<sup>ab</sup> (cf. v.l. 82). — <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> दातार: संग्रहीतारो. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> कांक्षिण:. — B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> transp. 83<sup>cd</sup> and 84<sup>ab</sup>. — 83<sup>d</sup>=81<sup>d</sup>.

84 G4 M2 om. 84° (for M2 cf. v.l. 82). B Dn D4. 6 G8 transp. 83° and 84° b. — °) Ś1 K1. 2 सर्वे प्रज्ञाः शास्त्रवंतस; K8. 4 Dc2 D2 M1 सर्वे प्रज्ञाः श्वतवंतस; D1. 6 श्वतवंतः सर्वप्रज्यास; T G1. 2 संतः (T2 G2 सिद्धः) प्रज्याः श्रद्धानास. — °) B Dc Dn D4. 6 G8 दाननिष्ठाः (B2 Dn1. n2 D6 शिष्टाः). B2 G1 ग्रुऑिं होकान्; T2 स्वकाँ हो कान्; G2. 4 ग्रुआन्याग्रु. — °) K4 D5 G2. 4 M2 प्राप्तुं (for आप्तुं). Dc च प्रियं; T1 शाश्वतं; T2 चाश्रयान्.

85 °) Ś1 K D1-8 T2 G2 [अ]पि (for च). — b) M1 मृत्यानर्थसमा°. — K8 om. 85°d. — °) G2. 4 अपि (for अति-). — d) Ś1 K1. 2. 4 D1-8. 5 transp. सन्तः and सन्तः

86 M2 om. 86-90; G4 om. 86<sup>ab</sup>. — a) Ś1 K1. 2 प्र-; G8 न (for च). — b) T1 धर्माधर्म ; G1 धर्मात्मात्म. एवं सन्तो वर्तमाना एघन्ते शाश्वतीः समाः ॥ ८६ अहिंसा सत्यवचनमानृशंस्यमथार्जवम् । अद्रोहो नातिमानश्च हीस्तितिश्वा दमः श्वमः ॥ ८७ धीमन्तो धृतिमन्तश्च भूतानामनुकम्पकाः । अकामद्रेषसंयुक्तास्ते सन्तो लोकसत्कृताः ॥ ८८ त्रीण्येव तु पदान्याहुः सतां वृत्तमनुत्तमम् । न दुह्येचैव दद्याच सत्यं चैव सदा वदेत् ॥ ८९ सर्वत्र च द्यावन्तः सन्तः करुणवेदिनः । गच्छन्तीह सुसंतुष्टा धर्म्यं पन्थानसृत्तमम् । शिष्टाचारा महात्मानो येषां धर्मः सुनिश्चितः ॥ ९०

अनस्या क्षमा शान्तिः संतोषः प्रियवादिता।
कामक्रोधपरित्यागः शिष्टाचारनिषेवणम् ॥ ९१
कर्मणा श्रुतसंपन्नं सतां मार्गमनुत्तमम् ।
शिष्टाचारं निषेवन्ते नित्यं धर्मेष्वतिन्द्रताः ॥ ९२
प्रज्ञाप्रासादमारुद्य मुद्यतो महतो जनान् ।
प्रेक्षन्तो लोकवृत्तानि विविधानि द्विजोत्तम ।
अतिपुण्यानि पापानि तानि द्विजवरोत्तम् ॥ ९३
एतत्ते सर्वमाख्यातं यथाप्रज्ञं यथाश्रुतम् ।
शिष्टाचारगुणान्ब्रह्मन्पुरस्कृत्य द्विजर्षम् ॥ ९४

C. 3. 13801 B. 3. 207. 99 K. 3. 211. 40

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टनवत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १९८॥

— d) K<sub>3</sub>. 4 B D (except D<sub>5</sub>) G<sub>3</sub> त्वेधंते (for ए°). **87** K<sub>3</sub> D<sub>8</sub> M<sub>2</sub> om. 87 (for M<sub>2</sub> cf. v.l. 86). — b)
B<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 5 T M<sub>1</sub> तथा° (for अथा°). — cd) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 Dc<sub>1</sub>
D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> [S]निभमानश्च; B Dc<sub>2</sub> Dn नाभिमानश्च. T<sub>2</sub>
अद्रोहो गुरुभूतेषु तितिक्षा च दमः शमः.

88 M<sub>2</sub> om. 88 (cf. v.l. 86). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K B<sub>2</sub> D<sub>1-3</sub> T<sub>2</sub> हीमंतो (for धी°). B<sub>2</sub> बुद्धि (for धति°). — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 अकामदोष . — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1</sub> लोकसंमता:; B<sub>2</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> साक्षिण:.

89 M<sub>2</sub> om. 89 (cf. v.l. 86). — °) Ś1 K1. 2 D5 हि; T1 च; T2 G2. 4 [अ] अ (for तु). B1-3 Dc Dn D4. 6 G3 सतामाहु:; G2. 4 पराण्याहु:. — <sup>b</sup>) K3. 4 B4 D1-3. 5 सतां अतम्; B1-3 Dc Dn D4. 6 G3 संतः पदम्. T2 G1. 4 अनुस्मरन् (for अनुत्तमम्). — °) B1-3 D (except D1-3. 5) G3 transp. दुझेत् and चैव.

90 M<sub>2</sub> om. 90 (cf. v.l. 86). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub> हि (for च). — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> करुणावेदिनस्तथा. — <sup>c</sup>) Dc हि (for [इ]ह). K<sub>4</sub> Dc<sub>1</sub> D<sub>1</sub> ससंतुष्टा; T सुखं तुष्टा. — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> B<sub>1</sub>. 2. 4 Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>2</sub>. 4-8 धर्म-; T<sub>1</sub> सस्यं (for धर्म्यं). — G<sub>4</sub> om. 90<sup>e</sup>-91<sup>a</sup>; D<sub>3</sub> om. (hapl.) 90<sup>e</sup>-92<sup>b</sup>. — <sup>f</sup>) K<sub>2</sub> सुनिश्चितं; K<sub>4</sub> सनातनः; B<sub>1</sub> Dc सुनिष्टितः. Ś<sub>1</sub> येषां धर्माः सुनिश्चिताः.

91 D<sub>8</sub> G<sub>4</sub> om. 91 (cf. v.l. 90). — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> 'निषे-विण: ; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> 'निषेवित: ; M 'निषेवितं.

92 ·Ds om. 92° (cf. v.l. 90). — °) K1 T G1. 2. 4 M1 किमण: (K1 M1 °मणा; T2 °मण्या:) श्रुतसंपन्ना:; K4 B2-4 Dc Dn D1. 4. 6 G8 कमें च (K4 B2. 3 वा; D4. 6 चा) श्रुतसंपन्नं. %  $C_n$ : कर्मणेति गौडपाठे कर्मणा श्रुतेन च संपन्न-मित्यर्थः । % —  $^b$ )  $\acute{S}_1$  K  $D_2$ .  $_5$  धर्मम् (for मार्गम्).  $D_5$ अनुव्रतं (for अनुत्तमम्). S (except  $G_3$ ) सतां मार्गगता-स्तथा. —  $^c$ )  $K_4$   $B_2$   $D_3$   $G_4$  निषेवंतो. —  $^d$ )  $B_{1-3}$  D(except  $D_{1-3, 5}$ )  $G_3$  नित्यं धर्ममनुव्रताः.

93 °) Śi K<sub>2-4</sub> Di. 4 G<sub>3</sub> प्रज्ञाप्रसादम्. Śi आश्रित्य (for आरुद्धा). — ³) Śi Ki. 2 शोभंते; B De Dn D4. 6 G<sub>3</sub> मुच्यंते; Di-3. 5 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> मुद्धंतो (for मुद्धतो). Bi De M<sub>2</sub> जना:; B<sub>2-4</sub> Dn D4. 6 G<sub>3</sub> भयात्. — °) Śi K<sub>3</sub> Dei D<sub>2</sub> T G<sub>2. 4</sub> प्रेक्षंते; K<sub>1</sub> De<sub>2</sub> Di. 5 प्रेक्ष्यंते (Ki °ति); K<sub>2. 4</sub> प्रेक्षंति. — а) K<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3. 4</sub> M<sub>2</sub> द्विजोत्तमाः. — B G<sub>4</sub> om. (hapl.) 93°!. — °) T G<sub>1. 2</sub> M दानानि (for पापानि). — ¹) S (except G<sub>3</sub>; G<sub>4</sub> om.) द्विजवरात्मज्ञ. — After 93, K<sub>4</sub> repeats 77°-78°.

94 b) Ś1 K D1-3. 5 यथाश्चिति. — c) B1. 2. 4 Dc Dn D4. 6 G3 °चारगुणं; D5 °चारं महद्; T2 °चारक्रमान्. — d) Ś1 K1. 2 B1. 4 द्विजोत्तम.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K2 Dn2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या; G2 समाख्या. K3. 4 B D G3 M2 (all om. sub-parvan name) mention only पतिव्रतो(D5 धर्मड्याधो)पाख्यान. — Adhy. name: G1 धर्मड्याधकोशिकसंवाद:; G2 कौशिकड्याधसंवादो शिष्टाचारङक्षणकथनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1. n3 D1 206; Dn2 205; T G1 M (M2 sup. lin.) 201 (M2 orig. 203); G2. 4 202. — Śloka no.: Dn 99; D1 41.

### 999

C. 3. 13802 B. 3. 208. 1 K. 3. 212. 1

## मार्कण्डेय उवाच।

स तु विप्रमथोवाच धर्मव्याधो युधिष्ठिर ।
यद्हं ह्याचरे कर्म घोरमेतदसंश्चयम् ॥ १
विधिस्तु बलवान्ब्रह्मन्दुस्तरं हि पुराकृतम् ।
पुराकृतस्य पापस्य कर्मदोषो भवत्ययम् ।
दोषस्यैतस्य वै ब्रह्मन्विघाते यत्नवानहम् ॥ २
विधिना विहिते पूर्वं निमित्तं घातको भवेत् ।
निमित्तभूता हि वयं कर्मणोऽस्य द्विजोत्तम ॥ ३
येषां हतानां मांसानि विक्रीणामो वयं द्विज ।
तेषामि भवेद्धर्म उपभोगेन भक्षणात् ।
देवतातिथिभृत्यानां पिद्णां प्रतिपूजनात् ॥ ४

ओषध्यो वीरुधश्चापि पश्चवो मृगपक्षिणः।
अन्नाद्यभूता लोकस्य इत्यपि श्रूयते श्रुतिः॥ ५
आत्ममांसप्रदानेन शिबिरौशीनरो नृपः।
स्वर्ग सुदुर्लभं प्राप्तः क्षमावान्द्रिजसत्तम॥ ६
राज्ञो महानसे पूर्वं रन्तिदेवस्य वै द्विज।
दे सहस्रे तु वध्येते पश्चनामन्वहं तदा॥ ७
समांसं ददतो ह्यनं रन्तिदेवस्य नित्यशः।
अतुला कीर्तिरभवन्नुपस्य द्विजसत्तम।
चातुर्मास्येषु पश्चवो वध्यन्त इति नित्यशः॥ ८
अग्नयो मांसकामाश्च इत्यपि श्रूयते श्रुतिः।
यज्ञेषु पश्चवो ब्रह्मन्वध्यन्ते सततं द्विजैः।

#### 199

1 °) K2 यद्यहं ह्या°; K4 D1. 2 अहं यदा° (for यदहं ह्या°). Ś1 K1 B4 ह्याचरं; K8 Dc समाचरे (hypermetric); K4 D1. 2. 5 [आ]चरं; B1-8 Dn D8. 4. 6 G3 आचरे; G1 ह्यचरं (for ह्याचरे). — <sup>d</sup>) D1 घोररूपम् (for °मेतद्). D6 (m as in text) अनावृतं (for असंशयम्).

2 °) K<sub>4</sub> B<sub>2.4</sub> विष्ठ (for ब्रह्मन्). — D<sub>4</sub> om. (hapl.) 2<sup>b</sup>-2<sup>c</sup>. — b) S (except G<sub>8</sub> M<sub>2</sub>) पुरातनं (for पुरा कृतम्). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>5</sub> दोषस्य (for पापस्य). — °) B<sub>2</sub> शिरसा (for दोषस्य). B<sub>1-3</sub> Dc D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> तस्य (for [ए]तस्य). Ś<sub>1</sub> K<sub>2.4</sub> D<sub>1-3.5</sub> वा; B<sub>4</sub> च (for वै). — ¹) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2.4</sub> D<sub>2.8</sub> (before corr.) निर्घाते; K<sub>5</sub> D<sub>8</sub> (after corr.) T<sub>2</sub> निघाते; B<sub>1</sub> विदित्वा; T<sub>1</sub> निपाते; G<sub>2.4</sub> निष्कृतौ (for विघाते). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>3.5</sub> भवेत् (for अहम्).

3 a) Ś1 K B1. 8 Dc Dn D2-4. 6 G8 हि हते; B2 D5 [अ]भिहते; B4 T1 M2 विहितं. — b) B1. 8 पातको. B4 महान् (for भवेत्).

4 °) D<sub>5</sub> तेषां; G<sub>1.4</sub> M<sub>1</sub> एषां. T<sub>1</sub> मांसानां. — <sup>b</sup>) K<sub>2-4</sub> D<sub>2</sub> M<sub>1</sub> विक्रीणीमो; B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> °णीम; M<sub>2</sub> °णाम. B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>8</sub> विक्रीणामीह वै द्विज; D<sub>5</sub> विक्रीणीमो द्विजोत्तम. — °) B<sub>1.3.4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M कर्म (for धर्म). — <sup>d</sup>) B<sub>1.2.4</sub> Dn D<sub>5.6</sub> T<sub>1</sub> उपयोगेन. K<sub>4</sub> G<sub>4</sub> रक्षणात्; B<sub>1.3</sub> Dc D<sub>6</sub> भक्षणम्; Dn D<sub>4</sub> G<sub>3</sub> भक्षणे; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> कर्मणा. — <sup>e</sup>)

 $G_4$  °भूतानां. —  $^f$ ) B  $D_6$   $D_n$   $D_4$ .  $_6$   $G_3$  चापि पूजनम् ( $B_4$  °नात्);  $D_6$   $G_1$  प्रतिपूजनम् ( $G_1$  °ने).

5 °) B<sub>1. 8</sub> D (except D<sub>1-8. 6</sub>) G<sub>3</sub> चैव (for चापि). — °) K<sub>1. 2</sub> अनादिभूता. Ś<sub>1</sub> भूतस्य; B<sub>2</sub> भूतानाम् (for स्रोकस्य). —  $5^d=9^b$ .

6 °) B<sub>1-8</sub> Dn<sub>3</sub> G<sub>3</sub> °प्रसादेन. — °) B<sub>1.2.4</sub> Dc<sub>1</sub> Dn D4. 6 Gs सुदुर्गमं; Bs दुर्गमनं.

7 a) Ds महाध्वरे. — S (except Gs) om. 7cd. — c)
K1. 2 द्वि (for द्वे). Ś1 K2. 3 D1. 5 वध्यंते. — d) Ś1 K
B1. 3 De D1-3. 5 प्रत्यहं (for अन्वहं). K4 De1 D1-3 सदा
(for तदा). — B De Dn D4. 6 Gs ins. after 7: T
G1. 2. 4 M (which all om. 7cd) ins. after 7ab:

1019\* अहन्यहिन वध्येते द्वे सहस्रे गवां तथा।
[T1 वध्येते; T2 पच्येते; G2. 4 पच्येते; M2 वर्धेते. G1. 2. 4
सहस्रे द्वे (by transp.). B1. 3 Dc गवां तदा; TG1. 2. 5 M
त वै गवां.]

8 b) Śi वे तदा; Ki. 2 Bi नित्यदा; Di धीमत: (for नित्यदा:). — °) Ti M प्रीतिर् (for कीर्तिर्). — d) Bi मृगस्य; De नृपतेर् (for नृपस्य). — e) B2-4 Dn D4.6 Gs स्थे च (for स्थेषु). — Ks om. (hapl.) 8'-9°. — f) Śi \*श्रुति:; Ki. 2 Ds चोच्यते (for नित्यदा:).

9 K<sub>3</sub> om.  $9^{abc}$  (cf. v.l. 8). —  $^{b}$ ) =  $5^{d}$ . Ś1 K<sub>2</sub> इति च (for इस्पि). —  $^{d}$ ) D<sub>5</sub> वध्यंते श्रूयते श्रुतिः; T1  $^{\circ}$ ते द्विजसत्तम. —  $^{e}$ ) K<sub>4</sub> संस्कृताः. Ś1 विष्ठे  $^{\circ}$  (for मन्त्रे  $^{\circ}$ ).

संस्कृताः किल मन्त्रेश्च तेऽपि स्वर्गमवामुवन् ॥ ९ यदि नैवाप्रयो ब्रह्मन्मांसकामाभवन्पुरा । भक्ष्यं नैव भवेन्मांसं कस्यचिद्विजसत्तम् ॥ १० अत्रापि विधिरुक्तश्च मुनिभिर्मांसमक्षणे । देवतानां पितृणां च भुङ्के दत्त्वा तु यः सदा । यथाविधि यथाश्रद्धं न स दुष्यित भक्षणात् ॥ ११ अमांसाशी भवत्येवमित्यपि श्रूयते श्रुतिः । भार्यां गच्छन्ब्रह्मचारी ऋतौ भवति ब्राह्मणः ॥ १२ सत्यानृते विनिश्चित्य अत्रापि विधिरुच्यते । सौदासेन पुरा राज्ञा मानुषा भिन्नता द्विज । श्वापामिभूतेन भृशमत्र किं प्रतिभाति ते ॥ १३ स्वधमे इति कृत्वा तु न त्यजामि द्विजोत्तम ।

पुराकृतिमिति ज्ञात्वा जीवाम्येतेन कर्मणा ॥ १४ स्वकर्म त्यजतो ब्रह्मन्नधर्म इह दृक्यते । स्वकर्मनिरतो यस्तु स धर्म इति निश्चयः ॥ १५ पूर्व हि विहितं कर्म देहिनं न विग्चश्चति । धात्रा विधिरयं दृष्टो बहुधा कर्मनिर्णये ॥ १६ द्रष्टव्यं तु भवेत्प्राज्ञ क्रूरे कर्मणि वर्तता । कथं कर्म शुमं कुर्या कथं ग्रुच्ये पराभवात् । कर्मणस्तस्य घोरस्य बहुधा निर्णयो भवेत् ॥ १७ दाने च सत्यवाक्ये च गुरुशुश्रूषणे तथा । द्रिजातिपूजने चाहं धर्मे च निरतः सदा । अतिवादातिमानाभ्यां निष्ट्यतोऽस्मि द्विजोत्तम ॥ १८ कृषिं साध्विति मन्यन्ते तत्र हिंसा परा स्मृता ।

C. 3. 13824 B. 3. 208. 23 K. 3. 212. 22

<sup>— 1)</sup> G1 आमुयुः; G4 आमुयात्.

<sup>10</sup> D<sub>8</sub> om. 10. — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> T G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> वै ना<sup>°</sup>; Dc चैवा<sup>°</sup> (for नैवा<sup>°</sup>). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>2</sub>. 5 मांसकामा नाभविष्यन्. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> lacuna; K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>2</sub>. 5 ब्रह्मन्यसप्रयः पुरा; D<sub>1</sub> T मांसकामा: पुराभवन्. — K<sub>4</sub> om. 10°-11<sup>b</sup>. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> न वै (for नैव). B Dc<sub>1</sub> Dn<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> [अ]भवन् (for भवेन्).

<sup>11</sup> K<sub>4</sub> om. 11<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) D<sub>2</sub>. 3 अथा (for अता).
K<sub>5</sub> स; S (except G<sub>8</sub>) तु (for च). — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M मुने
मांसस्य भक्षणे. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub>. 3. 4 च; D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub>
[अ]पि (for तु). — <sup>e</sup>) Ś<sub>1</sub> K B<sub>3</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 यथाशास्त्रं; B<sub>4</sub>
D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 यथाश्राद्धं. — <sup>f</sup>) B<sub>2-4</sub> D<sub>C1</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> प्र(for स). G<sub>2</sub>. 4 दूष्येत (for दुष्यित).

<sup>12</sup> a) K4 भवेदेवम्. — b) B2 इत्येषा वैदिकी श्रुतिः.

<sup>13</sup> b) S (except G<sub>8</sub> M<sub>1</sub>) तन्नापि (for अ°). — c)
B D (except D<sub>1-8</sub>. 5) G<sub>8</sub> तदा (for पुरा). — d) Ś<sub>1</sub> K
B<sub>2</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 ब्राह्मणा (for मानुषा). — f) = (var.) 19f,
etc. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 इति (for अन्न). Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub> D<sub>n2</sub> D<sub>6</sub>
M<sub>2</sub> मे (for ते).

<sup>14</sup> T<sub>1</sub> om. 14-19; M<sub>2</sub> om. 14-17. — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> B Do D<sub>3</sub>. 5 स्वकर्म. Si K<sub>1</sub>. 2 स्वकर्म इति (Si भेंति च) तत्कृत्वा. — <sup>b</sup>) Si K<sub>1</sub> नित्यदापि (for न त्यजामि).

<sup>15</sup> T1 M2 om. 15 (cf. v.l. 14); Dn om. 15<sup>ab</sup> (!).

— a) Ks. 4 B1 अधर्मस; B2-4 T2 G1. 2. 4 M1 स्वधर्म.

— D2 om. 15<sup>bc</sup>. — b) Ks. 4 स्वधर्मम; B1 स्वकर्म (for अधर्म). Ś1 K1. 2 B2. 3 D4-6 G1. 3 इति (for इह). K1 चोच्यते; D5 विश्वतः (for इस्यते). — B3 om. 15<sup>cd</sup>. — c)

 $K_3$   $B_4$   $T_2$   $G_1$ . 2. 4  $M_1$  स्वधमीनिरतो.  $\acute{S}_1$   $K_{1-3}$   $B_4$   $D_1$ . 5 च (for तु).  $K_4$   $D_8$  स्वक्रमेणि रितयों च. —  $^d$ )  $K_4$   $D_8$  स्वधमें;  $B_1$ . 2  $D_1$   $D_4$ . 6  $G_3$  (by transp.) धमें: स.

<sup>16</sup> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. 16 (cf. v.l. 14). — <sup>a</sup>) D<sub>6</sub> यल्पूर्व; G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> कुछे हि (for पूर्व हि). — <sup>b</sup>) G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> देही तन् (for देहिनं). B<sub>1</sub> नावमुंचित; Dc<sub>2</sub> न विमुच्यते. — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> चायं विधिर् (for विधिरयं). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>2</sub>. 3 कमैसिद्धये; K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 5 °निश्चये.

<sup>17</sup> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. 17 (cf. v.l. 14); G<sub>1</sub> om. 17<sup>ab</sup>.
— a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 प्रष्टव्यं; K<sub>3</sub> B<sub>1</sub>. 3 D (except D<sub>1-3</sub>) T<sub>2</sub>
G<sub>3</sub> द्रष्टव्या; G<sub>2</sub> द्रष्टव्यस्. B<sub>1</sub>. 3 D (except D<sub>1-3</sub>) G<sub>3</sub>
प्रज्ञा; B<sub>2</sub>. 4 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> ब्रह्मन्. — b) K<sub>2</sub> T<sub>2</sub> वर्तते; D<sub>5</sub>
वर्ततां. G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> घर्मो धर्मविनिश्च(M<sub>1</sub>° ण)ये. — c) G<sub>1</sub>. 2
कुर्यात्. — d) G<sub>1</sub>. 2 मुच्येत्. Dc कथं मुक्तिः परा स्मृता.
— e) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 हास्य (for तस्य).

<sup>18</sup> T<sub>1</sub> om. 18 (cf. v.l. 14). — ab) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3. b</sub> दोनेन ° वाक्येन ° पया तथा (D<sub>5</sub> ° पणेन च). — c) K<sub>4</sub> ° पूजानाचाहं; B<sub>2</sub> ° पूजा लभते; D<sub>1. 3. b</sub> ° पूजानेनाहं. — d) B<sub>2</sub> चात्र रत: (for च निरतः). — e) Ś<sub>1</sub> अभिवादाति ; K<sub>1</sub> अतिवाचभि ; K<sub>2</sub> अतिवाचत ; B<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> अभिमानातिवादाभ्यां; B<sub>3</sub> अतिवादाभिमानाभ्यां. — f) G<sub>1</sub> निवृत्तो द्विजसत्तम.

<sup>19</sup> T<sub>1</sub> om. 19 (cf. v.l. 14); D<sub>5</sub> om. 19<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) B M<sub>2</sub> साध्वीति. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2 कृष्यंतो. B<sub>1</sub> मर्स्या; G<sub>2</sub>. 4 उर्वी; M<sub>2</sub> विम्न (for पुंसो). K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> कृषंतो लांगलैर्मर्स्या (T<sub>2</sub> केर्र्वी; G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> कैविंम्). — <sup>c</sup>)

C. 3. 13825 B. 3. 208. 23 K. 3. 212. 23 कर्षन्तो लाङ्गलैः पुंसो झन्ति भूमिशयान्बहून् । जीवानन्यांश्र बहुशस्तत्र किं प्रतिभाति ते ॥ १९ धान्यबीजानि यान्याहुर्त्रीद्यादीनि द्विजोत्तम । सर्वाण्येतानि जीवानि तत्र किं प्रतिभाति ते ॥ २० अध्याक्रम्य पश्चंश्रापि झन्ति वै भक्षयन्ति च । द्वश्वानथौषधीश्रेव छिन्दन्ति पुरुषा द्विज ॥ २१ जीवा हि बहवो ब्रह्मन्वृक्षेषु च फलेषु च । उदके बहवश्रापि तत्र किं प्रतिभाति ते ॥ २२ सर्वे व्याप्तमिदं ब्रह्मन्प्राणिभिः प्राणिजीवनैः । मत्स्या ग्रसन्ते मत्स्यांश्र तत्र किं प्रतिभाति ते ॥ २३ सत्त्वैः सत्त्वानि जीवन्ति बहुधा द्विजसत्तम ।

K<sub>3. 4</sub> D<sub>1-3. 5</sub> S (except G<sub>3</sub>; T<sub>1</sub> om.) सु- (for च). Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> बीजान्यन्यानि ब°. — K<sub>1</sub> om. 19<sup>f</sup>-20<sup>a</sup>. — <sup>f</sup>) = (var.) 13<sup>f</sup>; = 20<sup>d</sup> etc. K<sub>2</sub> B Dc D<sub>3</sub> M<sub>2</sub> मे (as in old printed ed.!) (for ते). — After 19, B<sub>2</sub> reads 24, repeating it in its proper place.

20 K<sub>1</sub> om. 20<sup>a</sup> (cf. v.l. 19); K<sub>3</sub> om. (hapl.) 20.
— <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> G<sub>1.2</sub> घान्यजीवानि. — <sup>b</sup>) G<sub>2.4</sub> तृणा<sup>°</sup> (for बीह्या<sup>°</sup>). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> भूतानि; G<sub>2.4</sub> जीवा हि; M<sub>2</sub> बीजानि (for जीवानि). — <sup>d</sup>) = (var.) 13<sup>f</sup>; = 19<sup>d</sup> etc. B Dc मे (as in old printed ed.!) (for ते).

21 <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 अपाक्रम्य ; K<sub>8</sub> G<sub>2</sub>. 4 अप्या<sup>°</sup> ; K<sub>4</sub> अथ वान्य ; D<sub>2</sub> D<sub>1</sub> D<sub>18</sub> D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> आध्याक्रम्य ; D<sub>2</sub> अध्याक्**द्धा** ; D<sub>3</sub> अभ्याक्तम्य ; T<sub>1</sub> बुध्या<sup>°</sup>. Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub>. 6 चैव (for चापि). — D<sub>5</sub> om. (hapl.) 21<sup>bc</sup>. — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2 वे (for च). — <sup>c</sup>) B D<sub>c</sub> D<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 4. 6 G<sub>8</sub> वृक्षांस्तथौषधीश्चापि (B<sub>4</sub> °श्चेव) ; D<sub>3</sub> (marg. sec. m.) वृक्षान्महौषधीश्चेव. — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> गच्छंति (for छिन्दन्ति). G<sub>4</sub> छिंदंतो भक्षयंति च (cf. 21<sup>b</sup>).

22 a) T1 जीवाश्च; T2 M2 ° पि; G2. 4 ° नि (for जीवा हि). T2 G2. 4 बहुशो (for बहुवो). D1 राजन; T1 विप्र (for बहुन्). — D2 om. (hapl.) 22<sup>b</sup>-23<sup>a</sup>; G4 om. 22<sup>cd</sup>. — d) B2-4 Dc2 मे (as in old printed ed.!) (for ते).

23 D<sub>2</sub> om. 23° (cf. v.l. 22); T<sub>1</sub> M om. (hapl.) 23-24. — °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 जगदिदं (for इदं ब्रह्मन्). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> B<sub>1</sub>. 2 D<sub>4</sub>. 6 G<sub>2</sub>. 3 प्राणजीवनै:. — °) B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. 5) G<sub>3</sub> transp. मत्स्या: and मत्स्यान्. Ś<sub>1</sub> K असंति. — °) B<sub>3</sub>. 3 Dc में (for ते).

24 K2 D2 T G1. 4 M om. 24 (for T1 M ef. v.l. 23). — 4) G2 जीवैर्जीवा हि जीवंति. — d) B2-4 Dn1

प्राणिनोऽन्योन्यभक्षाश्च तत्र किं प्रतिभाति ते ॥ २४ चङ्क्रम्यमाणा जीवांश्च घरणीसंश्रितान्बहून् । पद्मां झन्ति नरा विप्र तत्र किं प्रतिभाति ते ॥ २५ उपविष्टाः शयानाश्च झन्ति जीवाननेकशः । ज्ञानविज्ञानवन्तश्च तत्र किं प्रतिभाति ते ॥ २६ जीवेर्प्रस्तमिदं सर्वमाकाशं पृथिवी तथा । अविज्ञानाच हिंसन्ति तत्र किं प्रतिभाति ते ॥ २७ अहिंसेति यदुक्तं हि पुरुषैविंस्मितैः पुरा । के न हिंसन्ति जीवान्वे लोकेऽस्मिन्द्रजसत्तम । बहु संचिन्त्य इह वै नास्ति कश्चिदहिंसकः ॥ २८ अहिंसायां तु निरता यतयो द्विजसत्तम ।

में (for ते).

25 a) Dn2 D6 G3 चंक्रस्यमाणाञ् . Ś1 K1. 2 जीवाश्च. b T धरणीं. D5 अपि (for बहून्). Ś1 K1 धरणीं संश्रिता द्विज; K3 धरणीं संश्रिता द्विज; K3 धरणीं संश्रिता न्विज . b S (except G3) ब्रह्मन् (for निप्र). b B2-4 Dc में (for ते).

26 D<sub>8</sub> om. 26-27; D<sub>2</sub> om. 26. — <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> G<sub>1</sub> उपित विद्याञ्छयानांश्च. — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> चैतान् (for जीवान्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> अशेषतः; K<sub>3.4</sub> D<sub>5</sub> अचेतसः; D<sub>1</sub> असंशयं (for अनेकशः). — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> विज्ञानतस्तथाज्ञानं; T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> अज्ञानादथ वा ज्ञानात्; M विज्ञानंतस्तथाज्ञानात्. — <sup>d</sup>) B<sub>2-4</sub> Dc Dn<sub>2</sub> में (for ते).

27 D<sub>8</sub>. 6 T<sub>1</sub> om. 27 (for D<sub>8</sub> cf. v.l. 26); G<sub>4</sub> om.  $27^a-28^b$ . — a) Śi K<sub>1</sub>. 2 जनेर् (for जीवेर्). Śi K D<sub>1</sub>. 2. 5 व्यासम् (for प्रस्तम्). — T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> om.  $27^{cd}$ . — a) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> जानाश्च. M<sub>1</sub> एकैकं च विहिंसंति. — a) B<sub>2-4</sub> D<sub>2</sub> मे (for ते).

28 G4 om. 28<sup>ab</sup> (cf. v.l. 27). — a) G1 हिंसंतीति (for अहिंसेति). — b) T1 च स्मृतै:; G1 विस्तृतै:; M2 विस्मृतै: (for विस्मितै:). — c) S1 K1-3 D1-3. 5 को; G1 ते (for के). K2 नु (for न). S1 K1-3 D1-3. 5 हिंसति. S (except G3) जीवांश्र. — e) K D2. 3 इह; D1 इति (for बहु). T1 G2 M संचित्यम्. K1. 2 B Dc Dn D4. 6 G3 इति; K3. 4 D1-3 बहु (for इह). S1 इह संचित्यमानोप.

29 °)  $G_{1.2.4}$  अहंसाधर्मनिरता. — °)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$  कुर्वतेव;  $\acute{K}_2$  °ते न (for °न्त्येव).  $\acute{T}_1$   $\acute{M}$  कुर्वतामिप हिंसा च;  $\acute{G}_{2.4}$  तेषामिप हि सा बहान्. —  $\acute{a}$ )  $\acute{T}_1$  अल्पतरो;  $\acute{M}_2$  °परा.  $\acute{G}_2$  [अ]भवत् (for भवेत्).

कुर्वन्त्येव हि हिंसां ते यत्नादरपतरा भवेत् ॥ २९ आलक्ष्याश्वेव पुरुषाः कुले जाता महागुणाः । महाघोराणि कर्माणि कृत्वा लज्जन्ति वे न च ॥ ३० सहदः सहदोऽन्यांश्च दुईदश्चापि दुईदः । सम्यक्प्रवृत्तान्पुरुषान्न सम्यगनुपत्रयतः ॥ ३१ समृद्धैश्च न नन्दन्ति बान्धवा बान्धवेरपि ।

गुरूंश्रेव विनिन्दन्ति मूढाः पण्डितमानिनः ॥ ३२ बहु लोके विपर्यस्तं दृश्यते द्विजसत्तम । धर्मयुक्तमधर्मे च तत्र किं प्रतिभाति ते ॥ ३३ वक्तं बहुविधं शक्यं धर्माधर्मेषु कर्मसु । स्वकर्मनिरतो यो हि स यशः प्रामुयान्महत् ॥ ३४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनद्विशततमोऽध्यायः॥ १९९॥

### 200

# मार्कण्डेय उवाच । धर्मव्याधस्तु निपुणं पुनरेव युधिष्ठिर ।

30 a) Ś1 आलक्षाश्चैव; K2 अलक्ष्मया°; K3 B3 Dc2 D1. 8. 5 अलक्ष्मा (D1°क्षा°); B4 आलक्ष्मश्रापि; T1 G4 अलक्ष्मितोपि (G4°ता हि); T2 G1. 2 M आलक्ष्मिता हि (M2°तापि). T1 पुरुष:. — b) T1 कुले जातो °गुण:. — M om. 30°-31d. — c) K4 (m as in text) कार्याणि; D2 सर्वा (for कर्मा ). — d) K1. 2 D3 T G3 (after corr.). 4 नैव च; B1 चैव ह; B2 Dn2. n3 (marg. sec. m. as in text) वे द्विज; Dc वे नृपा:; D4 G3 (before corr.) वे नृप (for वे न च).

31 Mom. 31 (cf. v.l. 30). — ") D<sub>5</sub> दुईदो (for सुहृदो). B<sub>2</sub> सुहृदोसुहृदोन्यांश्च. — ") K<sub>2</sub> B<sub>2</sub> D<sub>5</sub> T G<sub>2.4</sub> सुहृदश्चापि (for दुईद'). — ") K<sub>3</sub> सम्यक्प्रवृत्ताः पुरुषा. — ") Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> D<sub>2.4</sub> अनुपर्यत (D<sub>2</sub> 'ते). K<sub>5</sub> D<sub>1.5</sub> G<sub>1</sub> असम्यगनुपर्यतः (D<sub>1</sub> 'रुय च; G<sub>1</sub> 'रुयति); K<sub>4</sub> स सम्यगनुद्य च; Dc सम्यगर्थं न पर्यतः; T<sub>1</sub> सम्यगेवानुपर्यतः; T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> सम्यगेव न पर्यति.

32 °) Śi K D1-8 सु(D1 अ)समृद्धेनं; M2 स समृद्धेश्व. Śi K1 निदंति; B2 निदांते. T2 सम्यश्वेश्व (sic) न लजंति; G1 खस्थानात्प्रच्याविताः स्युर्. — Śi K1 om. (hapl.) 32bc. — °) B4 अपि; T G1. 2 चापि (for चैव). Dc गुरूंश्वेव विनिन्नंति; G4 श्व नापि नंदंति; M श्वेवाभिनंदंति. — d) B4 श्रीनं; D6 मूर्जाः. S (except G8) मूढा निश्चितमानिनः (T1 निनं; M1 नसाः).

33 °) G4 M लोकं. B2. 4[S]पि (for वि-). — b) Ś1 D5 चेह; K1. 2 चैव (for द्विज-). — c) D1 अयुक्तं; D2 M1 अधर्म्थं; G1 अधर्मश्च. — d) B2. 4 मे (for ते).

# विप्रर्षभम्रवाचेदं सर्वधर्मभृतां वरः ॥ १ श्रुतिप्रमाणो धर्मो हि बृद्धानामिति भाषितम् ।

C. 3. 13843 B. 3. 209. 2 K. 3. 213. 2

34 a) Ś1 K D1-8. 5 transp. वक्तुं and शक्यं. — b) Ś1 K1. 2 D1. 3 M1 धम्योधम्यें(  $K_2$ ° में) षु. — After  $34^{ab}$ ,  $G_1$  ins. :

1020\* वेदधर्माविरुद्धं यद्ममाणैः प्रतितं शुभम्।
— G1 om. 34°d. — °) K4 D2 G4 स्वधर्म°. — d) M2 संशमं (for स यशः). G4 नरः (for महत्).

Colophon. — Major parvan: K2 T2 G2. 4 आरण्य; Dc2 वन (!). — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. Ś1 K1. 2 D6 (all om. sub-parvan name) mention only धर्मव्याधो (K1 D6 व्याधो )पाल्यान; K3. 4 B Dc Dn D1-4.6 G3 M2, likewise, only पतिव्रतोपाल्यान. — Adhy. name: Ś1 हिंसानिणिय:; G1 धर्मव्याधकोशिकसंवाद:. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (sup. lin.). n3 D1 207; Dn2 206; T1 G1 M (M2 sup. lin.) 202 (M2 orig. 204); T2 201; G2. 4 203. — Śloka no.: Dn 39.

### 200

1 a) K4 B D4. 6 G8 निपुण:. — d) Ś1 B3 सर्वधर्म-विदां; D2 सर्वे धर्मभृतां; D5 धर्म्ये धर्मे. K2-4 B1-8 D4. 5 वर. B4 सर्वभूतहिते रतः.

2 Before 2, Śi K2 G1 ins. धर्मन्याधः; K1. 8. 4 B D T G2. 8 M न्याध उ° (resp. न्याधः). — ") B1-8 Dc Dn D4. 6 T2 G3 [5]यं; G4 च (for हि). Śi K D1-8. 6

C. 3. 13843 B. B. 209. 2 K. 3. 213. 2 सक्ष्मा गतिर्हि धर्मस्य बहुशाखा ह्यनन्तिका ॥ २ प्राणात्यये विवाहे च वक्तव्यमनृतं भवेत् ॥ ३ अनृतं च भवेत्सत्यं सत्यं चैवानृतं भवेत् ॥ ३ यद्भृतहितमत्यन्तं तत्सत्यिमिति धारणा । विपर्ययक्वतोऽधर्मः पश्य धर्मस्य सक्ष्मताम् ॥ ४ यत्करोत्यशुभं कर्म शुभं वा द्विजसत्तम । अवश्यं तत्समामोति पुरुषो नात्र संशयः ॥ ५ विषमां च दशां प्राप्य देवान्गहिति वै भृशम् । आत्मनः कर्मदोषाणि न विजानात्यपण्डितः ॥ ६ मृदो नैकृतिकथापि चपलश्च द्विजोत्तम । सुखदुःखिवपर्यासो यदा सम्रुपपद्यते।
नैनं प्रज्ञा सुनीतं वा त्रायते नैव पौरुषम्।। ७
यो यमिच्छेद्यथा कामं तं तं कामं समश्चयात्।
यदि स्यादपराधीनं पुरुषस्य क्रियाफलम्।। ८
संयताश्चापि दक्षाश्च मितमन्तश्च मानवाः।
दश्यन्ते निष्फलाः सन्तः प्रहीणाः सर्वकर्मभिः॥ ९
भूतानामपरः कश्चिद्धिंसायां सततोत्थितः।
वश्चनायां च लोकस्य स सुखेनेह जीवति।। १०
अचेष्टमानमासीनं श्रीः कंचिदुपतिष्ठति।
कश्चित्कर्माणि कुर्वन्हि न प्राप्यमिष्टेगच्छिति।।

श्रुति: प्रमाणं धर्मस्य. —  $^b$ )  $T_1$   $M_2$  इह ;  $T_2$   $G_2$ . 4 अभि- (for इति).  $D_5$  शासनं (for भाषितम्).  $S_1$   $K_1$ . 2  $B_{1-3}$   $D_5$   $D_1$   $D_4$ . 6  $G_3$  इति वृद्धानुशासनं. —  $^d$ )  $G_4$  ह्यानंत्रका ;  $G_5$   $G_6$   $G_7$   $G_8$   $G_8$  ह्यानंत्रका ( $G_8$   $G_8$ )  $G_8$   $G_8$   $G_8$  ह्यानंत्रका ( $G_8$   $G_8$ )  $G_8$   $G_$ 

3 a) K3 B D (except D<sub>1-8. b</sub>) T<sub>1</sub> G<sub>8. 4</sub> M<sub>2</sub> प्राणां तिके; K<sub>4</sub> प्राणव्यये. B<sub>1</sub> विवादे. — b) Ś<sub>1</sub> कर्तव्यम् (for वक्तव्यम्). D<sub>2</sub> चरेत् (for भवेत्). — K<sub>1</sub> om. (hapl.) 3<sup>cd</sup>. — c) K<sub>4</sub> B Dc Dn D<sub>4. 6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1. 8</sub> M अनृतेन; D<sub>6</sub> अनृतं वै. G<sub>1</sub> M वदेत् (for भवेत्). — d) K<sub>8. 4</sub> B<sub>2. 4</sub> D<sub>1</sub> सत्ये चैव; B<sub>1. 8</sub> Dc Dn D<sub>4. 6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1. 8</sub> M सत्येनैव (for सत्यं चैव). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M वदेत् (for भवेत्).

4 °) De अत्यर्थं. — °) B. धर्मिणां; D. T. M. धार-णात्; D. सत्तम. — °) G. विषयांस . — After 4, G. ins.: 1021\* यत्करोत्यञ्जभं कर्म पश्य धर्मस्य सुक्षमताम्।

5 °) Śi K Di-3. ह यः (for यत्). Ti [अ] शुर्च (for [अ] शुभं). — b) Dn G3 यदि (for द्विज). T G1. 2. 4 M शुभं वापि द्विजोत्तम. — After 5°b, Ti ins.:

1022\* अस्य कर्तुर्गति सर्वा वक्ष्यामि द्विजसत्तम ।
— °) Т1 भक्षयन् (for अवस्यं). Ś1 K D1-8. ь फलमा-मोति; G4 तमवा°.

6 G<sub>2</sub> om. 6°-7°. — °) B<sub>1</sub> हि; T G<sub>1.4</sub> M<sub>2</sub> तु (for च). B<sub>1</sub> Dn प्राप्तो (for प्राप्य). — °) B<sub>1.4</sub> देवं; G<sub>1</sub> देशान्. K<sub>1-8</sub> D<sub>2</sub> M<sub>1</sub> गहुँति वै; B<sub>4</sub> गहुँयते; D<sub>1.8</sub> अहँति वै. — °) T<sub>1</sub> कर्मणः (for आत्मनः). Sí K<sub>2</sub> °दोषेहि; K<sub>1</sub> °दोषं हि; K<sub>4</sub> D<sub>2.8</sub> °दोषान्वै; B<sub>2.8</sub> °दोषांश्च; B<sub>4</sub> °दोषं तु; D<sub>1</sub> °दोषं वै; D<sub>8</sub> °दोषत्वं; T G<sub>1.2</sub> M °दोषण; G<sub>4</sub> °दोषाणां. — °) Dc च जानाति (for विजा°). Sí K B<sub>2</sub> D<sub>1.2.8</sub> न वि(D<sub>1</sub> नैव)जानंत्यपंडिताः.

7 G2 om. 7<sup>ab</sup> (cf. v.l. 6). — a) Dn2. n3 D1

नैष्कृतिक°. Ś1 K2 D6 मूढा नैकृतिकाश्चापि (D6 श्रैव).

— b) Ś1 K2 D6 चपलाश्च. K2 Dc2 D2.4 °तम:. K1

चपला द्विजसत्तम. — T G1.4 M ins. after 7: G2 (which om. 6<sup>a</sup>-7<sup>b</sup>) ins. after 5:

1023\* द्युमं ब्रह्माति वै कर्म पुरुषः पापनिश्चयः।

 $[T_1 ext{ अञ्च (for <math>\mathfrak{F}_1$ मं). M अञ्च मं कर्म वै कर्म ( $M_1$  ° मं ब्राति).]

— 7<sup>cdef</sup> = (var.) B. 12. 331. 1. — °) K<sub>8</sub>. 4 ° विपर्यायेर्; B<sub>1</sub> D<sub>8</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M ° सेर्; B<sub>2-4</sub> D<sub>2</sub> D<sub>2</sub> ° से; D<sub>1</sub> ° सान् (!); D<sub>1</sub> ° सं; D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> ° साद्. — d) B<sub>4</sub> D<sub>1</sub> सदा (for यदा). G<sub>4</sub> समभिपद्यते. — °) T<sub>1</sub> दैवं; G<sub>1</sub> नैतं; G<sub>2</sub> एनं. D<sub>11</sub> M<sub>2</sub> प्रजा. T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 सुनीतिर्. — f) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. 6 न च (for नैव). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M ज्ञाति नैव च पौरुषं.

8 a) K<sub>8</sub>. 4 D<sub>2</sub>. 8 यं (for यो). — b) K<sub>2</sub> तं ते; T<sub>1</sub> तत:; G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> तथा; G<sub>2</sub>. 4 स तं (for तं तं). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. 8 D<sub>2</sub> उपाश्चयात; K<sub>1</sub>. 4 B<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 8 अवाप्त्रयात; B<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> स आप्त्रयात; D<sub>2</sub> M<sub>1</sub> समाप्त्र°; D<sub>5</sub> उपाश्चते; G<sub>1</sub> समश्चते (for °यात्). — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 G<sub>2</sub>. 4 यदि स्थाञ्च (G<sub>4</sub> ° ज्ञा-) परा°. — d) B<sub>2</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> पौरुष°.

9 °) T2 निष्कुला:; some MSS. निःफलाः. — <sup>a</sup>) Śi Ki. 2 प्रहीनाः. Ks. 4 Di. 5 °कर्मसु.

10 b) Ś1 K2 सततोद्यत:; K1 अपरोद्यत:. — b) K4 D6 T G1. 1. 4 M1 सुखेनैव (D6 f हि). T G4 M2 जीयंते; G1. 2 युज्यते (for जीवति). B Dc Dn D4. 6 G8 स सुखी जीवते सदा (B4 सुखेनैवेह जीवति).

11 °) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-5.5</sub>) G<sub>3</sub> अचेष्टमि चासीनं.

- b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> B<sub>2</sub> D<sub>5</sub> °तिष्ठते; B<sub>1</sub> °स्पैति; B<sub>3</sub> Dc °गच्छति.

- °) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3.5</sub> कुर्वाणो; B<sub>3</sub> गच्छंति (for कुर्वन्हि).

B<sub>4</sub> कस्यचित्कुर्वतः कर्म. — °) K<sub>3</sub> G<sub>2</sub> M न प्राइयम्; K<sub>4</sub> B<sub>1.2</sub>

देवानिष्ट्रा तपस्तस्वा कृपणैः पुत्रगृद्धिभिः। दश्मासष्ट्रता गर्भे जायन्ते कुलपांसनाः॥ १२ अपरे धनधान्येश्व भोगेश्व पितृसंचितैः। विपुलैरिमजायन्ते लब्धास्तैरेव मङ्गलैः॥ १३ कर्मजा हि मनुष्याणां रोगा नास्त्यत्र संशयः। आधिभिश्वेव बाध्यन्ते व्याधैः क्षुद्रमृगा इव ॥ १४ ते चापि कुशलैर्वेद्यौर्निपुणैः संभृतौषधैः। व्याधयो विनिवार्यन्ते मृगा व्याधैरिव द्विज ॥ १५ येषामस्ति च भोक्तव्यं ग्रहणीदोषपीडिताः। न शक्नुवन्ति ते भोक्तं प्रय धर्मभृतां वर ॥ १६ अपरे बाहुबलिनः क्षित्रयन्ते बह्वो जनाः। दुःखेन चाधिगच्छन्ति भोजनं द्विजसत्तम ॥ १७

इति लोकमनाक्रन्दं मोहशोकपरिष्ठुतम् । स्रोतसासकृदाश्चिप्तं हियमाणं बलीयसा ॥ १८ न म्रियेयुर्न जीयेंयुः सर्वे स्युः सार्वकामिकाः । नाप्रियं प्रतिपश्येयुर्वशित्वं यदि वै भवेत् ॥ १९ उपर्युपरि लोकस्य सर्वो गन्तुं समीहते । यतते च यथाशक्ति न च तद्वर्तते तथा ॥ २० बहवः संप्रदृश्यन्ते तुल्यनक्षत्रमङ्गलाः । महच फलवेषम्यं दृश्यते कर्मसंधिष्ठ ॥ २१ न कश्चिदीशते ब्रह्मन्ख्यंग्राहस्य सत्तम । कर्मणां प्राकृतानां वै इह सिद्धिः प्रदृश्यते ॥ २२ यथा श्रुतिरियं ब्रह्मञ्जीवः किल सनातनः । श्रुरीरमध्रवं लोके सर्वेषां प्राणिनामिह ॥ २३

C. 3. 13865 B. 3. 209. 23 K. 3. 213. 24

De Di नाप्राप्यम्; Bi न चार्थम् (for न प्राप्यम्).

12 b) K1 ° कर्मभि:; K2 D5 ° गृद्धिः; K4 T2 G1. 2. 4 M1 ° गृह्यभि:. — c) Ś1 K1. 2. 4 B4 D1-8 दश मासान्; B2. 3 ° मासं (for ° मास-). S (except G3) गर्भो.

13 Dc2 om. 13<sup>ab</sup>. — b) B4 कोपेश्च; G2 भोग्येश्च. — c) K3 G4 अप; D3 चापि; D1 अधि-; T1 अथ (for अभि-). — d) Ś1 K1. 2 छडधा; T1 G4 बद्धास्. T1 G4 इद (for एव). — After 13, S (except G3) ins.:

1024\* न देहजा मनुष्याणां न्याधयो द्विजसत्तम।

14 °) D<sub>5</sub>. 6 G<sub>3</sub> कर्मजो; T<sub>2</sub> कर्मात्मा. — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> Dc भोगा; D<sub>5</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> रोगो (for रोगा). — T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. 14<sup>c</sup>-15<sup>d</sup>. — <sup>c</sup>) G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> ज्याधिभिद्य. The old printed ed. read ज्याध्यो विनिवायते, which was not found in any MS. — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> ज्याले:.

15 T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. 15 (cf. v.l. 14). —  $^a$ ) K<sub>1</sub> वैद्ये; K<sub>2</sub> D<sub>18</sub> वेद्येर्; G<sub>2</sub> वंद्येर्. —  $^b$ ) Ś<sub>1</sub> विषुलै: (for निषुणै:). —  $^c$ ) K<sub>3</sub> विनिवर्तते. —  $^a$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 3. 4 Dc D<sub>2</sub>. 3 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> मृगच्याधेर् (T<sub>2</sub> °हेर्). K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 द्विपा: (for द्विज).

16 °)  $K_2$   $G_4$  एषाम्;  $T_1$  तेषाम्. —  $^b$ ) S (except  $G_3$ ) °रोग° (for °दोष°). —  $^c$ )  $D_c$  ते दोषं;  $D_1$  भोक्तब्यं;  $T_1$  भोक्तुं च (for ते भोक्तुं). —  $^a$ ) S (except  $G_3$ ) चेष्टितुं पूर्वकर्मणा (T °तुं पुण्यकर्मणः; M °तं पश्य कर्मणः).

17 T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. 17. — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 वर्ह्वि (for बाहु°). — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> B<sub>2</sub>. 3 Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> क्किइयंति; K<sub>4</sub> दश्यंते; B<sub>1</sub> तुष्यंति.

18 a) B<sub>4</sub> T<sub>2</sub> °क्कांतं (for °क्कन्दं). — b) B<sub>1</sub> मोहशोक-परायणं; B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M देह (B<sub>4</sub> मोह-; T<sub>1</sub> देव)शंकापरि-धुतं. — c) K<sub>3</sub> कालेन; K<sub>4</sub> B<sub>2</sub> Dc D<sub>1-3</sub> श्लोतसा. K<sub>3</sub> आसक्तं; K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> आक्कष्टं. — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 3 हियमानं; T<sub>1</sub> श्रीयमाणं. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 विलोक्य (for बली.).

19 a) Śi Ks. 4 Bs D1-8 5 G4 M1 जीवेयुर. — G4 om. (hapl.) 19bc. — b) K2. 4 Bs Dn D3-6 Gs सर्व-कामिका:; T1 स्वर्ग . — d) T1 वहरं च; G1 स्वयशो; G2. 4 विधिश्च; M1 स्ववशो; M2 वशं च (for विशत्वं). G2. 4 नो (for वे).

**20**  $^{a}$ )  $M_{1}$  लोकोयं (for लोकस्य). —  $^{b}$ )  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}$   $B_{4}$   $D_{1-8}$ .  $_{5}$  अभीष्सते (for समीहते). —  $^{d}$ )  $K_{4}$   $D_{5}$ .  $_{5}$  यथा.  $T_{1}$  न तथा वर्तते च तत्.

21 <sup>a</sup>) G1 वस्तवः (for बहवः). — <sup>c</sup>) B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> तु (for च). Ś1 फलवैफल्यं. — <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> सर्वकर्मसु; D<sub>5</sub> S (except G<sub>3</sub>) कर्मसिद्धिष्ठ. — After 21, D1-s ins.:

1025\* वहन्ति शिबिकामन्ये यान्त्यन्ये शिबिकागताः।

22 a) Ks Bs. s D (except Ds) Gs केचिद् (for कश्चिद्). Śi Ki. s. 4 Ds Gs. 4 हर्यते; Bi गीयते; T Gi Mi ईहते (for ईशते). — b) K4 B2 Dci Dni. ns. ns (before corr.) Ds-6 M2 आहस्य; Gi. 2 आहन्न. G4 संग्रहे (for सत्तम). — c) Ks Dci Dni. ns D4 T Gs. 4 कर्मणा. B4 Di T2 Gs. 4 M2 प्रकृ. Śi Ki. s. 4 Di. s. 5 हि (for वे). — d) Dc देहसिद्धि:; Ti इह संधि:.

23 °) T G2. 4 तथा.

C. 3. 13865 B. 3. 209. 24 K. 3. 213. 25 वध्यमाने शरीरे तु देहनाशो भवत्युत ।
जीवः संक्रमतेऽन्यत्र कर्मबन्धनिबन्धनः ॥ २४
ब्राह्मण उवाच ।
कथं धर्मभृतां श्रेष्ठ जीवो भवति शाश्वतः ।
एतदिच्छाम्यहं ज्ञातुं तत्त्वेन वदतां वर ॥ २५
व्याध उवाच ।
न जीवनाशोऽस्ति हि देहभेदे
मिथ्यैतदाहुर्क्रियतेति मृढाः ।
जीवस्तु देहान्तरितः प्रयाति
दशार्धतैवास्य शरीरभेदः ॥ २६
अन्यो हि नाश्चाति कृतं हि कर्म
स एव कर्ता सुखदःखभागी ।

तदश्चते नास्ति कृतस्य नाशः ॥ २७

24 °) B₂ G₁ वर्षं (for वध्य°). T₁ च देहे (for शरीरे). Ś₁ K D₂. з. в च (K₄ वै) (for तु). — °) K₂ नित्यं (for ऽन्यत्र). — ³) = (var.) 3⁴². Ś₁ K₁-з В₁ D₅ कर्मवंधन(D₅ धानु)वंधनः; D₃ कर्मसंघिन°; Т₁ वइयश्च शाश्वतः; G₁ M वंधनवंधितः. — After 2⁴, K₁. ₂ ins. an

यत्तेन किंचिद्धि कृतं हि कर्म

addl. colophon.

25 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> कौशिक: (for ब्राह्मण उ°). — <sup>a</sup>) B<sub>1-3</sub> D<sub>6</sub> धर्म(B<sub>1</sub> ब्रह्म)विदां; Dc Dn D<sub>3</sub>. 4 कर्मविदां (D<sub>3</sub> भृतां). — <sup>c</sup>) B<sub>1</sub> Dc D<sub>2</sub> S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) श्रोतुं (for ज्ञातुं). — <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> तत्वतो. B<sub>2</sub>m वरदां (for वदतां).

26 Ś1 K1. 2 B2 धर्में ज्याधः (for ज्याधः). — ")  $T_2$  देहनाशो.  $D_5$  तिवह (for [अ]स्ति हि).  $D_1$  शरीरभेदे (for हि देह"). — b) Ś1 K1. 2. 4  $D_2$ . 3 म्रियते प्रमूढाः;  $K_8$   $D_{c1}$   $D_1$   $D_4$   $G_4$  M म्रियतीति मूढाः;  $D_{1.5}$  म्रियते किलेति;  $T_1$  प्रवदंत्यमूढाः. — d)  $K_4$ m  $B_4$   $T_2$   $G_2$ . 4 दशार्धता तस्य;  $D_6$  आहरुयते वापि;  $T_1$  दशापरस्तस्य (for दशार्धतेवास्य).

27 °) Ś1 K1. 4 D1 अन्यञ्च; K2. 3 D2. 3 G4 M1 अन्यश्च; D6 T G1. 2 अन्यस्य (T1 न्न°); M2 अन्येश्च. — °) G4 चैव (for एव), and °मोगी (for भागी). B1-3 D (except D1-8. 8) G3 मनुष्यलोके मनुजस्य कश्चित् ; T G1. 2 M स वै कर्ता सुखदु:खस्य (G2 दु:खसुखस्य) भा(T1 M2 भो)गी. — °) T2 G2. 4 M2 यत्नेन (for यत्तेन). Ś1 K D1-3. 5 सुकृतं; M1 च कृतं (for हि कृतं), K3 D1 कृतं च (for हि

अपुण्यशीलाश्च भवन्ति पुण्या
नरोत्तमाः पापकृतो भवन्ति ।
नरोऽनुयातस्त्विह कर्मभिः स्वैस्ततः सम्रत्पद्यति भावितस्तैः ॥ २८
ब्राह्मण उवाच ।
कथं संभवते योनौ कथं वा पुण्यपापयोः ।
जातीः पुण्या द्यपुण्याश्च कथं गच्छति सत्तम ॥ २९
व्याघ उवाच ।
गर्भाधानसमायुक्तं कर्मेदं संप्रदृक्यते ।

गर्भाधानसमायुक्तं कर्मेदं संप्रदृश्यते । समासेन तु ते क्षिप्रं प्रवक्ष्यामि द्विजोत्तम ॥ ३० यथा संभृतसंभारः पुनरेव प्रजायते । शुभकुच्छुभयोनीषु पापकृत्पापयोनिषु ॥ ३१ शुभैः प्रयोगैर्देवत्वं व्यामिश्रमीनुषो भवेत् । मोहनीयैर्वियोनीषु त्वधोगामी च किल्बिषः ॥ ३२

कर्म ). — d) G1 M2 नात्र (for नास्ति).

28 °) Ś1 K1. 2 B2. 3 D (except D1-3. 5) G3 सुपुण्य° (for अपुण्य°). B Dn D4. 6 G3 हि (B4 तु) (for च). M1 [अ]पुण्या (for पुण्या). — b) N T1 G3 M नरा धमाः (for नरो°). K3. 4 D1-3. 5 पुण्यकृतो; G1. 4 पापकृता. — °) D5 नरस्तु जातस्त्विह; T1 G1 M2 नरास्तु (G1° रा हि; M2 °राथ) गच्छंति हि; G2. 4 नरोनुगम्येत हि; M1 अधो नरो गच्छति. — d) T2 वृतैः; G2. 4 कृतैः (for ततः). Ś1 K B1 D1-3. 5 T2 समुत्पत्स्यति. Ś1 K1. 2 M भावितेस्. — After 28, G2. 4 ins. an addl. colophon (adhy. no.: 204).

29 G<sub>1</sub> को शिक: (for ब्राह्मण:). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> Dc<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub> D<sub>5</sub>. 6 स (for सं-). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2. 4 Dc<sub>2</sub> D<sub>4</sub> जाती; Dc<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 8 M<sub>1</sub> जाति:; G<sub>2</sub>. 4 जाता:; M<sub>2</sub> जात्या. B<sub>2</sub> Dn तु (for हि). T<sub>1</sub> जात्या पुण्यामपुण्यां च. — <sup>d</sup>) G<sub>2</sub>. 4 गर्भ (for कथं). K<sub>4</sub> B<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub>. 5 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M गच्छंति. D<sub>5</sub> जंतव: (for सत्तम).

30 Ś1 K2 धर्मन्याधः (for न्याध उ°). — Ś1 om. 30. — °) K1. 2 गर्भाधाने. — °) K1. 2. 4 D2. 3. 5 संप्रपद्यते; K3 D1 °वर्तते; Dc2 °पद्यते. — °) K B4 D1-3 तत्सर्वे; D5 तान्सर्वान् (for ते क्षिपं). — °) T1 प्रवक्ष्येहं (for °क्ष्यामि). T2 G1. 2. 4 M वक्ष्यामि द्विजसत्तम.

31 °) T1 शुभमामोति; T2 G1. 2. 4 शुभयोनी तु (for 'योनीषु!).

32 °) Ś1 वियोनी च; T1 विमोहत्वं; T2 G2 च तिर्यक्तं;

जातिमृत्युजरादुःखैः सततं समिमद्वतः ।
संसारे पच्यमानश्च दोषेरात्मकृतैर्नरः ॥ ३३
तिर्यग्योनिसहस्राणि गत्वा नरकमेव च ।
जीवाः संपरिवर्तन्ते कर्मबन्धनिबन्धनाः ॥ ३४
जन्तुस्तु कर्मभिस्तैस्तैः खकृतैः ग्रेत्य दुःखितः ।
तदुःखप्रतिघातार्थमपुण्यां योनिमश्चते ॥ ३५
ततः कर्म समादत्ते पुनरन्यन्नवं बहु ।
पच्यते तु पुनस्तेन भ्रुक्त्वापथ्यमिवातुरः ॥ ३६
अजस्रमेव दुःखार्तीऽदुःखितः सुखसंज्ञितः ।
ततोऽनिष्ट्चवन्धत्वात्कर्मणासुद्याद्पि ।

 $G_1$  अमानीषु  $(\text{for faul}^\circ)$ . —  $^d$ )  $T_1$  यथाकामी च;  $T_2$   $G_2$  अधेमेरेति;  $G_4$  अधोगामी च;  $M_2$  अधोगामिषु.  $\acute{S}_1$   $K_{1-3}$  Dn  $D_1$ .  $_3$  किल्बिषी.

33 a) D<sub>1</sub> जनम<sup>°</sup>; S (except G<sub>8</sub>) ज्याधि<sup>°</sup>. — b) Śi K<sub>1</sub> D<sub>1-8</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> <sup>°</sup> द्भुता:; K<sub>2</sub> Dc G<sub>4</sub> <sup>°</sup> द्भुतं. — T<sub>1</sub> om. 33°-35<sup>d</sup>. — c) The reading संचरे or संचारे (for संसार) of some old printed ed. is not found in any MS.! Śi K<sub>1</sub>. 4 D<sub>1-2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 M<sub>2</sub> पच्यमाना (M<sub>2</sub> ° ने) आ. — d) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> नरा:.

34 T<sub>1</sub> om. 34 (cf. v.l. 33). — °) D<sub>5</sub> संप्रतिवर्तते. — °) = (var.) 24°. Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 3</sub> B<sub>3</sub> G<sub>1. 2</sub> M<sub>1</sub> कर्मबंधन-बंधना: (G<sub>1. 2</sub> °संयुता:; M<sub>1</sub> 'बंधिता:); T<sub>2</sub> M<sub>2</sub> कामबंधन-संयता:.

35 T1 om. 35 (cf. v.l. 33). — a) Ś1 K1. 2 जंतव:; B2 T2 जंतु: स्व:; B4 G1 M2 जंतुश्च; Dc जंतुषु. G1 (before corr.). 2 स्व: स्व: (for तेस्ते:). — b) K1. 2 Dc D4. 6 G3 सु- (for स्व-). Ś1 K1 दु: खिता:. — d) Ś1 K1. 2 अश्चयु:; B2 Dn D4. 6 G3 आमुते; B4 ऋच्छति. B3 पुण्यां योनिम-वामुते; D5 G2. 4 पुण्यां योनि समश्चते; G1 M अपुण्या याति योनयः.

36 °) Ś1 K1. 2 समाधत्ते. — °) De न तु (for बहु). D1 पुनरन्यत्र यद्धहु. — °) K1. 2 पश्यते; K3 B1 मुच्यते; De पच्यंते. — °) T1 G1. 4 [अ]भक्ष्यम् (for [अ]पथ्यम्). De इवात्मनः.

37 °) Ś1 इव; K D1-3. 5 इह (for एव). — b) Dn D4. 6 G3 सुखसंज्ञक:; T1 सुखसंज्ञितं. Dc अमत्यसुखपीडितः; G2. 4 दु:खितोदु:खसंज्ञितः. — °) Ś1 K1. 2 अतो. Bs °निमित्तवंध°; D5 °निर्वृत्तवंध°; M °निवृत्तवंध°. — °) Ś1 K B4 D1-8. 5 परिअमति. T1 G1 M1 संसारं; G3 संचारे.

परिक्रामित संसारे चक्रवद्वहुवेदनः ॥ ३७ स चेन्निवृत्तवन्धस्तु विशुद्धश्वापि कर्मिनः । प्रामोति सुकृताल्लोकान्यत्र गत्वा न शोचिति ॥ ३८ पापं कुर्वन्पापवृत्तः पापस्थान्तं न गच्छिति । तस्मात्पुण्यं यतेत्कर्तुं वर्जयेत च पातकम् ॥ ३९ अनस्युः कृतज्ञश्च कल्याणान्येव सेवते । सुखानि धर्ममर्थं च स्वर्गं च लभते नरः ॥ ४० संस्कृतस्य हि दान्तस्य नियतस्य यतात्मनः । प्राज्ञस्थानन्तरा वृत्तिरिह लोके परत्र च ॥ ४१ सतां धर्मेण वर्तेत क्रियां शिष्टवदाचरेत् ।

C. 3. 13884 B. 3. 209. 44 K. 3. 213. 45

— 1) Ś1 K B4 D1-3. 5 T G2. 4 M1 बहुवेदने (T1 M1 नं); G1 परिवेष्टनं.

38 °) T1 ते (for चेन्). — °) D1 निवृत्त (for विशुद्ध °). — After 38°, all MSS. (except D1. 3. 5 T1 G1; K1. 2 om. line 2) ins.:

1026\* तपोयोगसमारम्भं कुरुते द्विजसत्तम । कर्मभिर्बहुभिश्चापि छोकानश्चाति मानवः ।,

which in Ks. 4 B De Dn D2. 4. 6 T2 G2-4 M2 is followed by a repetition of 38ab. — c) Ś1 K1. 2 प्राप्तते. — d) Ś1 शोचते.

39 °) D1 पापवृत्तिः. T2 पापात्मा पापवृत्तिक्ष; G1 सततं पापवृत्तत्त्वः. — b) B Dc नियच्छति (for न ग°). — After 39ab, G2. 4 ins.:

1027\* पुण्यं कुर्वन्पुण्यवृत्तः पुण्यस्थान्तं न गच्छति।
— d) K4 D2. 3. 5 वर्जयेत्तचः; B Dc Dn D4. 6 T1 G3 M
वर्जयीत च; T2 G1. 2. 4 वर्जयित्वा तु. K8 B2-4 Dn1. n2
D4. 6 T1 G3 M पापकम्.

40 <sup>a</sup>) K<sub>8</sub> B<sub>8</sub> Dc D<sub>8</sub> T<sub>2</sub> अनस्य:. Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. इ क्तप्रज्ञ:. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. s D<sub>5</sub> कल्याणानेव; B<sub>1</sub>. s Dc Dn D<sub>4</sub>. s T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> °णानि च; B<sub>3</sub> कइमलानि च. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>. s. इ सुकृतैर्लभते महत्.

41 °) K4 D2. 3 संस्कृतस्य. B1-3 D (except D1-3) G3 M1 च; G1 तु; M2 [इ]ह (for हि). K2 om. (hapl.) 41<sup>5</sup>-42°. — b) Dn3 D2 जितात्मनः. — c) T2 G2. 4 वत्मा (for निन्तरा).

42 Ks om. 42<sup>abc</sup> (cf. v.l. 41). — b) B2. 4 D5 S (except T<sub>1</sub> G<sub>3</sub>) किया:. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. s. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 घर्म (for लोक). — d) Ks Ds लप्स्वेत. Some MSS. दिज:,

C. 3. 13885 B. 3. 209. 44 K. 3. 213. 45 असंक्रेशेन लोकस्य वृत्तिं लिप्सेत वै द्विज ॥ ४२ सिन्ति ह्वागतिवज्ञानाः शिष्टाः शास्त्रविचक्षणाः । स्वधर्मेण क्रिया लोके कर्मणः सोऽप्यसंकरः ॥ ४३ प्राज्ञो धर्मेण रमते धर्म चैवोपजीवति । तस्य धर्मादवाप्तेषु धनेषु द्विजसत्तम । तस्यैव सिश्चते मूलं गुणान्पञ्यति यत्र वै ॥ ४४ धर्मात्मा भवति ह्येवं चित्तं चास्य प्रसीदिति । स मैत्रजनसंतुष्ट इह प्रत्य च नन्दिति ॥ ४५ शब्दं स्पर्शं तथा रूपं गन्धानिष्टांश्च सत्तम । प्रभुत्वं लभते चापि धर्मस्यैतत्फलं विदुः ॥ ४६ धर्मस्य च फलं लब्ध्वा न तृप्यति महाद्विज ।

अतृप्यमाणो निर्वेदमादत्ते ज्ञानचक्षुषा ॥ ४७
प्रज्ञाचक्षुर्नर इह दोषं नैवानुरुध्यते ।
विरज्यित यथाकामं न च धर्म विम्रञ्जति ॥ ४८
सर्वत्यागे च यतते दृष्ट्वा लोकं क्ष्यात्मकम् ।
ततो मोक्षे प्रयतते नानुपायादुपायतः ॥ ४९
एवं निर्वेदमादत्ते पापं कर्म जहाति च ।
धार्मिकश्चापि भवति मोक्षं च लभते परम् ॥ ५०
तपो निःश्रेयसं जन्तोस्तस्य मूलं श्रमो दमः ।
तेन सर्वानवामोति कामान्यान्मनसेच्छति ॥ ५१
इन्द्रियाणां निरोधेन सत्येन च दमेन च ।
ब्रह्मणः पदमामोति यत्परं द्विजसत्तम ॥ ५२

43 B<sub>2</sub> om.  $43^{ab}$ . — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> B<sub>1. 3. 4</sub> Dc Dn D<sub>4. 6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> द्धागम (for द्धागत ). D<sub>1</sub> आगतागमविज्ञानाः. — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> शास्त्रे (for शास्त्र ). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> कमण सोस्य संकरः; K<sub>2</sub> कमनाशोसि सं ; T<sub>1</sub> कुर्वाणः सो द्धसं ; T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> कुर्वाणास्त्रे द्धसंकरः (G<sub>2</sub> राः); G<sub>1</sub> कुर्वाणा ये द्धसंकरः; M कमणः स द्धसंकरः

44 <sup>a</sup>) Ś1 K<sub>2-4</sub> D<sub>1-3</sub> ਸਗ; D<sub>5</sub> राज- (for प्राज्ञो). T1 G1 M ਬਜੌ ਚ (for ਬਜੌਂਗ). K<sub>4</sub> G1 (before corr.) ਲਮ° (for रम°). — <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> ਸਗ ਜੈ°; T1 ਬਜੌਂਗੈ° (for ਬਜੰਂ ਜੈ°). — After 44<sup>ab</sup>, M ins.:

1028\* धर्मेण वृत्ति कुरुते धर्मे चैव प्रशंसति।

— Ks om. 44°-45<sup>a</sup>. — °) Ks Dn D1-6 ततो ध(Dn D4. 6 'साद)मांदवासेन; M स तु धर्मादवासेहि. — <sup>a</sup>) Ks Dn D1-6 धर्नेन; B1 धर्मेषु; T2 नष्टेषु. M धर्नेन्नांक्षणसत्तम.

— °) T1 मुंचते; T2 G2-4 M1 [आ]सिंचते. — <sup>f</sup>) S (except G3) गुणं. B3 T1 G4 पर्श्यांत.

45 K<sub>8</sub> om. 45 (cf. v.l. 44). —  $^a$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 भवते; G<sub>4</sub> वदति. — G<sub>2</sub> om. 45 $^{cd}$ . —  $^c$ ) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>5</sub>) G<sub>8</sub> स मित्र°. —  $^d$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 परत्रेह (for इह प्रेत्य). D<sub>5</sub> विंदति; G<sub>1</sub> नश्यति (for नन्दति).

46 °) De Ti M शब्दस्पर्श. Bi गंधं (for रूपं). Śi Ki. 2. 4 Di. 3. 5 शब्दे (Ki. 2 °ब्द-) स्पर्शे तथा रूपे. - b) Śi Ki. 2. 4 Di. 3 रसे (Ki. 2 °स-) गंधे च; Bi रूपिमष्टं च; D2 रसं गंधं च; Ds गंधेभीष्टे च (for गन्धानिष्टांख). B4 भारत; Gi सर्वशः (for सत्तम).

47 <sup>a</sup>) T1 अधर्मस्य (for धर्मस्य च). — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub> Dn D1. 4. 6 G8 M1 तुष्यति; G2 त्रप्स्यति. K2 D1 M2 महान्;

 $K_4$  Dc सदा (for महा-). — °) Ś1  $K_{1-8}$  Dc D1  $T_2$  G2. 4  $M_2$  अनुष्यमानो;  $B_1$  नृष्यमाणोपि;  $B_2$  अनुष्यमाणो;  $B_4$  न नृष्यमाणो. —  $^d$ ) B D (except  $D_{1-3}$ . 5)  $G_8$  आपेदे;  $T_1$  नादत्ते (for आदत्ते).

48 °) Ś1 K D1-8 ज्ञान° (for प्रज्ञा°). Ś1 K1. 2 इति; Dc इव (for इह). — b) K3 B1. 4 Dc1 D2. 8. 6 चैव; T1 G1 एव (for नैव). D1 [अ]नुरुध्यति; G1 M2 वुध्यते. T2 G2. 4 दोवेनैवावरुध्यते. — °) K4 विरज्यतः; B Dc Dn D2-6 T1 G1. 8 विरज्यते; D1 विरति च; T2 M2 विराजति; M1 विरज्येति. B1. 8. 4 Dc T1 G1 M तथा कामानु.

49 °) G2. 4 फर्ड (for सर्व °). T1 M2 न (for च). — b) D1 क्षयान्वितं; D5 जयारमकं; S (except G3) क्रियारमकं. — c) K1. 2 चिरं; K3. 4 D5 मोक्षं; Ś1 lacuna. — d) K1. 2 T2 नानुपायान्; G1 यतते तान्. D5 M2 अपायतः.

50 °) B<sub>2</sub> आदाय; T<sub>1</sub> आसक्ते. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> पापकर्म. — c) S (except G<sub>3</sub>) चैव (for चापि). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 नरः; G<sub>4</sub> वरं (for परम्).

51 <sup>a</sup>) S (mostly) निश्रेयसं. — <sup>b</sup>) B4 S (except G5) तपो मूछं (T M रूपं) तपो दम:. — D1 om. (hapl.) 51<sup>d</sup>-52<sup>c</sup>. — <sup>d</sup>) G2. 4 मनसेप्स्तिन्

52 D<sub>1</sub> om.  $52^{abc}$  (cf. v.l. 51). — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub> शमेन (for सत्येन). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2 ब्रह्मणा; B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 M ब्राह्मणः T<sub>1</sub> समवा<sup>°</sup>; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M सर्वमा<sup>°</sup> (for पदमा<sup>°</sup>). — T<sub>1</sub> om. (hapl.)  $52^d-54^a$ .

53 T1 om. 53 (cf. v.l. 52). — a) K1. 4 Ds [अ] 引; S (except G3) [袁] 依 (for 引). — b) G4 和同 和同;

ब्राह्मण उवाच । इन्द्रियाणि तु यान्याहुः कानि तानि यतव्रत । निग्रहश्च कथं कार्यो निग्रहस्य च किं फलम् ॥ ५३ कथं च फलमामोति तेषां धर्मभृतां वर । एतदिच्छामि तत्त्वेन धर्म ज्ञातुं सुधार्मिक ॥ ५४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विशततमोऽध्यायः॥ २००॥

# 209

मार्कण्डेय उवाच ।
एवम्रक्तस्तु विप्रेण धर्मव्याधो युघिष्ठिर ।
प्रत्युवाच यथा विप्रं तच्छृणुष्व नराधिप ॥ १
व्याध उवाच ।
विज्ञानार्थं मनुष्याणां मनः पूर्वं प्रवर्तते ।
तत्प्राप्य कामं भजते क्रोधं च द्विजसत्तम ॥ २
ततस्तदर्थं यतते कर्म चारभते महत् ।

इष्टानां रूपगन्धानामभ्यासं च निषेवते ॥ ३ ततो रागः प्रभवति द्वेषश्च तदनन्तरम् ॥ ४ ततो लोभः प्रभवति मोहश्च तदनन्तरम् ॥ ४ तस्य लोभाभिभृतस्य रागद्वेषहतस्य च ॥ न धर्मे जायते बुद्धिन्यांजाद्धर्मं करोति च ॥ ५ न्याजेन चरते धर्ममर्थं न्याजेन रोचते ॥ न्याजेन सिध्यमानेषु धनेषु द्विजसत्तम ॥

C. 3. 13903 B. 3. 210. 6 K. 3. 214. 6

 $M_2$  तानि तानि. —  $^{cd}$ )  $B_4$  यथा (for कथं), and यत् (for किं).

54  $T_1$  om.  $54^a$  (cf. v.l. 52). — a)  $\acute{S}_1$   $K_{1.2}$   $D_{1.2}$  कथं फलमवाप्तोति;  $G_1$  आप्तोति तेषां धर्मात्मन्. — b)  $G_1$  कथं (for तेषां). — c)  $B_4$  [अ]हं ज्ञातुं (for तत्त्वेन). — d)  $\acute{S}_1$  K  $D_{1-3.5}$   $T_2$  सर्वं (for धर्मं).  $D_1$  निबोध में (for ध्रुपार्मिक)  $B_4$  धर्मतत्त्वेन सुवत!

Colophon om. in K<sub>8</sub> D<sub>1</sub>. — Major parvan: Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>12</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 आरण्य; B<sub>2</sub> आदि (!). — Sub-parvan: G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> मार्केडेयसम (M<sub>2</sub> मा)स्या (followed by पतिव्रतोपाख्यान in M<sub>2</sub>). K<sub>8</sub> B Dc D<sub>11</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>2-6</sub> G<sub>8</sub> (all om. sub-parvan name) mention only पतिव्रतो (D<sub>6</sub> व्याघो)पाख्यान. — Adhy. name: G<sub>1</sub> धमंद्याधको शिकसंवाद:; G<sub>2</sub> को शिकद्याधसंवाद: — Adhy. no. (figures, words or both): Dn (D<sub>11</sub> sup. lin.) 208 (D<sub>12</sub> 207); T G<sub>1</sub> M (M<sub>2</sub> sup. lin.) 203; G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> (orig.) 205. — Śloka no.: D<sub>11</sub>. n<sub>2</sub> 56; D<sub>18</sub> 57.

#### 201

1 °) B1. 2 च (for तु). — °) B1 वृत्तं; S प्रश्नं (for विप्रं). S1 K D1-3. 5 प्रत्युवाचाथ यहूनं. — °) B4 युधिष्ठिर

( for नरा° ).

2 a) Śi Ki. s हि विषये (for मनु'). — b) Bi-8 Dc S (except Gs) मितः (for मनः). Di प्रपद्यते (for प्रवर्तः'). — c) Bi. s Dc S तां; Ds तं (for तत्). Śi Ki. s मजित; Bi. s Dc S (except Gs) जयित (for भजते). Bi ततः प्रजायते कामो; Di ततः कामं च भजते. — d) Bi. s D (except Di-s. s) S रोषं; Bi रोषश् (for कोधं).

3 °)  $B_4$  स्वमर्थं (for तदर्थं).  $T_1$  महते (for बतते). - °)  $K_8$  कर्ममारभते. - °)  $K_1$  M चेन् (for च).

4 Ks. 4 om. (hapl.) 4bc. — b) B2 मोहश्च; D2 विद्रेषस; S (except G1. 3) रोषश्च (for द्रेष°). — Ś1 K1. 2 B2 D5 om. (hapl.) 4cd. — c) M2 रोष: (for लोम:). — d) T G1 द्रोह (for मोह°).

5 a) B D (except D<sub>1-3.5</sub>) Gs ततो (for तस्य). — a) Kı धर्म (for धर्म). Tı वे (for च).

6 °) K1. 2 चिरतो; K3. 4 (after corr.) B1. 2 Dc2
D1. 2. 4. 6 S चरतो (G1 च ततो; M2 रोचते) (for चरते).
— b) B3 सत्यं (for अर्थ). B2 चेच्छति (for रोचते). Ś1
K1. 3. 4 D1. 2. 5 अर्थं (D5 °थें) इयाजोपि रोचते (Ś1 K1 वर्तते);
K2 अर्थं ज्याजे प्रवर्तते; T G1 ज्याजेन च न रो °; G2. 4 ज्याजोपि
न च रो °; M अज्याजेन च रो °. — °) K3 B2 ज्याजेषु; T1
कामेन (for ज्याजेन). B4 S (except G3) सेज्य °; D3 रोच °
(for सिध्य °). — d) D1 धर्मेषु; S (except G3) एते ° (for

1. 3. 13904 1. 3. 210. 7 1. 3. 214. 7 तत्रैव रमते बुद्धिस्ततः पापं चिकीर्षति ॥ ६
सहिद्भिर्वार्यमाणश्च पण्डितैश्च द्विजोत्तम ।
उत्तरं श्रुतिसंबद्धं त्रवीति श्रुतियोजितम् ॥ ७
अधमिस्निविधस्तस्य वर्धते रागदोषतः ।
पापं चिन्तयते चापि त्रवीति च करोति च ॥ ८
तस्याधमित्रवृत्तस्य गुणा नश्यन्ति साधवः ।
एकज्ञीलाश्च मित्रत्वं भजन्ते पापकर्मिणः ॥ ९
स तेनासुखमामोति परत्र च विहन्यते ।
पापात्मा भवति ह्येवं धर्मलामं तु मे शृणु ॥ १०
यस्त्वेतान्त्रज्ञया दोषान्पूर्वमेवानुपश्यति ।
कुश्चलः सुखदुःखेषु साधृंश्चाप्युपसेवते ।
तस्य साधुसमारम्भाद्गद्विर्धमेषु जायते ॥ ११

दिव्यप्रभावः सुमहानृषिरेव मतोऽसि मे ॥ १२ व्याघ उवाच । ब्राह्मणा वै महाभागाः पितरोऽग्रभुजः सदा । तेषां सर्वात्मना कार्यं प्रियं लोके मनीषिणा ॥ १३

ब्रवीषि सन्तं धर्मं यस्य वक्ता न विद्यते।

यत्तेषां च प्रियं तत्ते वक्ष्यामि द्विजसत्तम ।
नमस्कृत्वा ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मीं विद्यां निबोध मे ।। १४
इदं विश्वं जगत्सर्वमजय्यं चापि सर्वद्यः ।
महाभूतात्मकं ब्रह्मन्नातः परतरं भवेत् ।। १५
महाभृतानि खं वायुरियरापस्तथा च भूः ।

ब्राह्मण उवाच।

शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च तद्धुणाः ॥ १६

धने°). — °) T G1 M अत्रैव (for त°).

<sup>7</sup> a) De वर्षमाण °. Di तु (for च). — b) K Bi. 4
De 2 D2. 3. 4 द्विजोत्तमे:; Di द्विजातिभिः. — °) Ks उत्तरे:;
S (except Ga) उत्तमं (for उत्तरं). Śi K B2 D2. 3. 4
प्रति ; G4 द्विज (for श्रुति ). T2 M संबंधं (for संबद्धं).
— d) Śi K Di-3. 4 प्रतियोजितं; B De Di D4. 6 [अ]श्रुतियो °; T2 G2. 4 M1 श्रुतिचोदितं.

<sup>8 °)</sup> D5 विविधस; G1 तु विधिस (for त्रिविधस्). T1 G1 तत्र (for तस्य). — °) B1 जायते; B2-4 Dc1 Dn D4.6 S (except M1) वर्त (for वर्ध °). K4 B1-3 D (except D4) G3 रागदोषजः; T1 तव भेदतः. — °) B1-3 D (except D1-3.5) G3 चैव (for चापि). — °) K4 प्र- (for the first च).

<sup>9 °)</sup> De D1 तथा°; T1 यसा° (for तसा°). B1 [अ] धर्मप्रयुक्तस्य; Dn2 [अ]धर्मे प्रवृत्तस्य. — °) Dn श्री छै°; D4. 6 श्री छ ° (for शीला°). B1 हि (for च). S1 K1 मित्रझं; G1 मित्रार्थ (for मित्रत्वं). — °)  $K_{1-8}$  D3. 6 G1. 2 भजते; B3 वजंतं; B4 भजंति. S1 सहकर्मिणः; K1 पापकर्मभिः; K8 B3 D5  $T_1$  G2. 4 °कर्मणः;  $K_4$  D1-3 °कारिणः.

<sup>10 °)</sup> Ś1 K1. 2 D5 स नेह; B2 सत्येन; G4 एतेन (for स तेन). Ś1 K1-3 D5 T1 सुखम; K4 B Dc Dn D1-4. 6 G5 दु:खम (for [अ]सुखम्). — b) K3 परत्रं तु. B D (except D1-3.5) G5 विपद्यते (B4 निहन्यते). — °) K1 भवते. G4 M होव. — °) B1. 3 Dc ° छोकं (for ° छाभं). Ś1 K1. 2 B2 D5 T1 G1 च (for तु).

<sup>11 °)</sup> Ds प्राप्तुयाद् (for प्रजया). — b) Ś1 K1-8 B4

 $D_{1-3}$ .  $\mathfrak{s}$  सर्वानेव;  $T_1$  गुणान्वाचा (for पूर्वमेव). Ś1  $K_1$ .  $\mathfrak{s}$   $D_6$  [अ]  $\mathfrak{q}$ ;  $K_3$   $\mathfrak{q}$ - (for [अ]  $\mathfrak{q}$ -).  $K_4$  सर्वा  $\mathfrak{q}$  पर्यति. - °)  $B_4$  सुखदु:खेन;  $D_5$  सर्व  $\mathfrak{q}$ :खेपु. - °)  $D_5$  साधुं (for साधू $\mathfrak{q}$ ).  $K_8$  [अ]  $\mathfrak{q}$   $\mathfrak{q}$   $\mathfrak{q}$   $\mathfrak{q}$  ° (for [अ]  $\mathfrak{q}$   $\mathfrak{q}$   $\mathfrak{q}$   $\mathfrak{q}$  °). - °)  $\mathfrak{s}$   $\mathfrak{q}$   $\mathfrak{q}$ 

<sup>12 °)</sup>  $D_{13}$ .  $n_3$  धर्म्य (for धर्म). — °)  $S_1$   $K_1$  वार्ता (for वक्ता). — °)  $K_4$   $D_6$  °स्वभावः;  $D_1$  °स्वभावाद् (for प्रभावः).  $D_1$  भगवन्;  $D_6$  तु महान् (for सुमहान्). — °)  $B_1$  विभासि मे;  $D_6$  मतो हि नः.

<sup>13 &</sup>lt;sup>a</sup>) G<sub>4</sub> महाभाग. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> [S]न्न भुजः. K<sub>1</sub> मुदा; T G<sub>1.2.4</sub> तथा; M<sub>2</sub> तदा (for सदा). — <sup>a</sup>) Dc<sub>2</sub> D<sub>5</sub> लोकेंद् (for लोके). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> Dc T G<sub>1</sub> M मनीविणां.

<sup>14 °)</sup> G, M2 तु (for च). Ś1 K D1-3. 5 लोके (see below); Dc तं ते; M2 धते (for तते). — b) Ś1 K D1-3. 6 तते वक्ष्यामि सत्तम (see above). — c) K B1 D1-3. 6 नमस्कृत्य. Dc ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य. — d) K3. 4 D1-3 ब्रह्मविद्या; G1 ब्राह्मीं वृत्ति.

<sup>15 °)</sup> T<sub>2</sub> इह (for इदं). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 विद्वज् (for विश्वं).

— b) D<sub>5</sub> मायया; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> अजगच् (for अजर्यं).

T<sub>1</sub> जगचापि च सर्वेश:. — D<sub>1</sub> om. 15<sup>cd</sup>. — c) B<sub>1</sub>. 2. 4

D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> ब्रह्म (for ब्रह्मन्). — d) B<sub>1</sub>–3 तत: (for नात:). Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 8. 5 महत् (for भवेत्).

<sup>16 °)</sup> G2. 4 यान्याहुर् (for खं वायुर्). — b) Ś1 K D1-8. 5 मही तथा; B2 T G1. 2 M तथेव च; G4 तथा विभु:

तेषामि गुणाः सर्वे गुणवृत्तिः परस्परम् ।
पूर्वपूर्वगुणाः सर्वे क्रमशो गुणिषु त्रिषु ॥ १७
षष्ठस्तु चेतना नाम मन इत्यभिधीयते ।
सप्तमी तु भवेद्घद्धिरहंकारस्ततः परम् ॥ १८
इन्द्रियाणि च पश्चैव रजः सत्त्वं तमस्तथा ।

इत्येष सप्तदशको राशिरव्यक्तसंज्ञकः ॥ १९ सर्वेरिहेन्द्रियार्थेस्तु व्यक्ताव्यक्तेः सुसंवृतः । चतुर्विशक इत्येष व्यक्ताव्यक्तमयो गुणः । एतत्ते सर्वमाख्यातं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ २०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २०१॥

# २०२

# मार्कण्डेय उवाच। एवम्रुक्तः स विप्रस्तु धर्मव्याधेन भारत। कथामकथयद्भूयो मनसः प्रीतिवर्धनीम्।। १

(for तथा च भू:). — After 16<sup>ab</sup>, G<sub>2</sub>. 4 ins.: 1029\* वायुराकाशसंयुक्तः सर्वभूतेषु वर्तते । — <sup>a</sup>) De ते (for तद-).

17 a)  $D_5$  अर्थ- (for अपि). —  $\acute{S}_1$   $K_1$ . 2 om. (hapl.)  $17^{bc}$ . — b)  $K_8$   $B_4$   $D_1$ —3. 5  $T_1$   $G_1$  M ° वृद्धिः;  $K_4$  ° वृध्धाः;  $T_2$   $G_2$  ° वृद्धाः (for ° वृत्तिः).  $D_2$ . 3 परे परे;  $G_1$ . 2. 4 M परे परा ( $G_1$  परस्परं as in text also). — c)  $K_3$ . 4  $B_1$ . 3. 4  $D_1$ —3 पूर्वं पूर्वं;  $D_5$  पूर्वं पूर्वं (for पूर्वंपूर्व-). — d)  $B_4$  गुणितास्त्रिष्ठः;  $D_5$  गुणवृत्तिषु;  $T_1$   $G_2$ . 4  $M_1$  गुणितास्त्रिष्ठः;  $G_1$  गुणता द्विज.

- 18 a) Dn<sub>2</sub> T<sub>1</sub> षष्ठं; D<sub>6</sub> षष्ठी (for षष्ठस्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 च (for तु). K<sub>8</sub>. 4 D<sub>1-8</sub> G<sub>4</sub> M धातुर्; T या तु; G<sub>1</sub> यातुर्; G<sub>2</sub> यां तु (for नाम). b) B<sub>8</sub> अपि (for अभि-). c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> सप्तमा. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 [अ]भवद् (for भवेद्). d) K<sub>1</sub>. 2 M<sub>1</sub> स्वतः; B<sub>4</sub> तथा; D<sub>1</sub> च तत् (for ततः). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 8 B<sub>4</sub> D<sub>21</sub> D<sub>1-8</sub> परः (for एरम्).
- 19 a) B1. 2. 4 S (except G3) तु (for च). Dn D2-4. 6 पंचातमा (for पञ्चेव). K1 om. 19b-20c. b) M1 transp. रजः and तमः. c) T2 इत्येतो; G2 इत्येवं; G4 इत्येषु. S1 भूतदशको; T2 सप्तदशतो; M1 साप्तदशिको. d) K3. 4 B1 D4. 3 S (except G3) सिज्ञतः.
- 20 K<sub>1</sub> om. 20<sup>abc</sup> (cf. v.l. 19). a) B<sub>1</sub> तै: सर्वेर्; De सर्वेश्व (with hiatus); M<sub>1</sub> सर्वेरेव (for सर्वेरिह). D<sub>5</sub> [इं]दियार्थश्च; T<sub>1</sub> [इं]दियेर्थेर्. S<sub>1</sub> K<sub>2-4</sub> B<sub>2. 4</sub> D<sub>1-3</sub> च (for तु). b) B<sub>4</sub> डयक्ताडयक्तः. K<sub>2. 3</sub> G<sub>2. 4</sub> च; K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1. 3. 5</sub> T G<sub>1</sub> M तु (for सु-). B<sub>1-3</sub>

# त्राह्मण उवाच । महाभृतानि यान्याहुः पश्च धर्मविदां वर । एकैकस्य गुणान्सम्यक्पश्चानामपि मे वद ॥ २

C. 3. 13921 B. 3. 211. 2 K. 3. 215. 2

D (except  $D_{1-3. \ 6}$ ) -संवृतै:;  $G_8$  -संस्कृतै:;  $M_1$  -संज्ञित: (for संवृतै:). —  $B_4$  om.  $20^{ed}$ . —  $^d$ )  $K_8$   $B_2$   $D_1$ . 2. 5. 6 गण: (for गुण:). —  $T_2$  om.  $20^{ef}$ . —  $^e$ )  $B_4$  इत्येतत् (for एतत्ते). —  $^f$ )  $D_6$  भूय: कि (by transp.).

Colophon om. in T2. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. K3. 4 B Dc Dn1. n3 D1-6 G3 (all om. sub-parvan name) mention only पतिव्रतो(D5 ज्याधो)पाख्यान. — Adhy. name: G1 धर्मज्याधकोशिकसंवादः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1. n3 209; Dn2 D1 208; T1 G1 M (M2 sup. lin.) 204; G2. 4 M2 (orig.) 206. — Śloka no.: Dn1. n2 21; Dn3 22; D1 76.

#### 202

1 T2 om. 1. — ") B3 तु विप्रषे; D5 G2 (by transp.) तु विप्र: स (G2 तु). — ") Ś1 K1-3 G1 अचोदयद्; D5 अनोदयद् (for अकथयद्). M2 प्रीतो (for भूयो). K4 D1-3 कथां पप्रच्छ भूयोपि. — ") Ś1 K4 D1. 2. 5 प्रीति-विधिनीं; B1 स्नेहवर्धनीं; B2 परिव". K1. 2 मनःप्रीतिविविधि-(K3 "धें)नीं.

2 b) Śi K Di-3. 5 धर्मविदो जनाः; B De Dn D4. 6 Ti Gi. 3. 6 भृतां वर. — c) Ds गुणं (for गुणान्). Śi सर्वान् (for सम्यक्).

3 ab) B2 विह्नर् (for ज्योतिर्). Dn2 transp. ज्योतिर्

723

C. 3. 13922 B. 3. 211. 3 K. 3, 215. 3 व्याध उवाच।

भूमिरापस्तथा ज्योतिर्वायुराकाशमेव च।
गुणोत्तराणि सर्वाणि तेषां वक्ष्यामि ते गुणान् ॥ ३
भूमिः पश्चगुणा ब्रह्मनुदकं च चतुर्गुणम् ।
गुणास्त्रयस्तेजसि च त्रयश्चाकाशवातयोः ॥ ४
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पश्चमः ।
एते गुणाः पश्च भूमेः सर्वेभ्यो गुणवत्तराः ॥ ५
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसश्चापि द्विजोत्तम ।
अपामेते गुणा ब्रह्मन्कीर्तितास्तव सुव्रत ॥ ६
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च तेजसोऽथ गुणास्त्रयः ।
शब्दः स्पर्शश्च वायौ त शब्द आकाश एव च ॥ ७

एते पश्चद्श ब्रह्मन्गुणा भूतेषु पश्चसु ।
वर्तन्ते सर्वभूतेषु येषु लोकाः प्रतिष्ठिताः ।
अन्योन्यं नातिवर्तन्ते संपच भवति द्विज ।। ८
यदा तु विषमीभावमाचरन्ति चराचराः ।
तदा देही देहमन्यं व्यतिरोहिति कालतः ॥ ९
आनुपूर्व्या विनश्यन्ति जायन्ते चानुपूर्वशः ।
तत्र तत्र हि दृश्यन्ते धातवः पाश्चभौतिकाः ।
यैराष्ट्रतमिदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् ॥ १०
इन्द्रियः सुज्यते यद्यत्तत्त्वक्तिमिति स्मृतम् ।
अव्यक्तमिति विज्ञेयं लिङ्गग्राह्यमतीन्द्रियम् ॥ ११
यथास्वं ग्राहकान्येषां शब्दादीनामिमानि तु ।

and वायुर्. K1. 2 D2 T1 G1 आकाश एव. — d) K1. 2 तथा (for तेषां). B1 वक्ष्यंति (for वक्ष्यामि).

4 °) G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> भूमे: (for भूमि:). — <sup>b</sup>) De M तु (for च). — °) G<sub>2</sub>. 4 तेजसस् (for तेजसि). Si K<sub>1</sub>. 2 वै; K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> तु (for च). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> तु (for च).

5 M<sub>2</sub> om. 5<sup>a</sup>-7<sup>b</sup>. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> चापि (for गन्धञ्च). K<sub>4</sub> द्विजोत्तम; T<sub>1</sub> च पंचधा; M<sub>1</sub> तथैव च (for च पञ्चमः). — T<sub>1</sub> om. 5<sup>a</sup>-7<sup>b</sup>. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 transp. गुणा: and पञ्च. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 <sup>\*</sup>त्तमाः (for <sup>\*</sup>त्तराः).

6 D<sub>2</sub> (hapl.) T1 M<sub>2</sub> (cf. v.l. 5) om. 6. — b) Ś<sub>1</sub> रसश्च द्विजसत्तम; G<sub>2</sub>. 4 रसश्चेत्र तथैन च. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> चैते (for एते). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> निप्र (for ब्रह्मन्). — D<sub>3</sub> om. (hapl.) 6<sup>d</sup>-8<sup>a</sup>. — d) G<sub>1</sub> चत्वार: कीर्तितास्तन; M<sub>1</sub> कीर्तितास्ते द्विजोत्तम.

7 T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. 7<sup>ab</sup>; D<sub>3</sub> om. 7 (cf. v.l. 5, 6). — <sup>b</sup>) S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> च (for [अ]थ). — <sup>c</sup>) B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> शब्दस्पशों तु. K<sub>4</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 वायो: (for वायो). K<sub>2</sub> तौ; B<sub>1</sub>. 4 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 च (for तु). — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub>. 4 B D G<sub>3</sub> M चाकाश (for आकाश). K<sub>4</sub> B Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> M तु (B<sub>2</sub> हि) (for च).

8 Ds om. 8° (cf. v.l. 6). — °) T G1. 2. 4 उक्ता वे (for वर्तन्ते). T1 M ° लोकेषु (for भूतेषु). — °) Ś1 थेषां; K2 एषां; G4 एषु (for थेषु). Ś1 B2 प्रकीतिताः (for प्रति°). — °) K1. 2 B1. 3. 4 Dc ना(B1 चा)भिव°; D3 तानि व° (for नातिव°). — ′) K4 D3 संपत्तिर्; B1. 2 Dn D1. 4. 6 G3 सम्यक्च (for संपच्च). B1 भवतो (for °ति). Ś1 K1. 2 सम्यक्तेषां भवेद् द्विज; B3 सम्यक्तेति च द्विज; B4

De D2 सम्यग् (D2 संपद्) भवति वै तदा (De द्विज); D5 साम्यं तेषु भवेद् द्विज;  $T_1$  समवचाभवद् द्विज.  $\mathscr{E}$  Cn: सम्यक् च भवति एकीभावेन प्रकाशन्ते। एकस्वमार्षं।  $\mathscr{E}$ 

9 a) K<sub>3</sub> B<sub>1.4</sub> D<sub>2.3.5</sub> T G<sub>2.4</sub> M<sub>2</sub> Cnp विषमं भावम्; B<sub>2.8</sub> Dc<sub>1</sub> Dn G<sub>3</sub> विषयी (Dn<sub>3</sub>m ° मं)भावम्. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> आविशंति (for आचरन्ति). D<sub>5</sub> चराचरं; T<sub>2</sub> परावराः. — c) M<sub>2</sub> अन्यद् (for अन्यं). — d) D<sub>1</sub> अधि°; G<sub>1</sub> अति° (for इयति°). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>5</sub> चा(Ś<sub>1</sub> ना)नघ; T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> कायतः (for कालतः).

10 Before 10, T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> ins. च्याधः. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> T G<sub>1.4</sub> आनुपूर्व्यात्; B<sub>1</sub> °पूर्व्या; G<sub>1</sub> (also). 2 प्रातिलोम्यात्. G<sub>1</sub> च (for वि-). — °) B<sub>1</sub> °पृष्ठशः (for °पूर्वशः). — °) D<sub>1</sub> यत्र यत्र. B<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> च (for हि). — °) K D<sub>1.4</sub> T G<sub>2.4</sub> पंचभौ (K<sub>4</sub> °भू)तिकाः; B<sub>1</sub> सार्वभौ °; G<sub>1</sub> च प्रंतप. — °) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> आततम् (for आवृतम्). G<sub>4</sub> एतरापादितं सर्वं.

11 = (var.) B. 12. 189. 15; 329. 49. — °) K4 T G1. 2. 4 M गृ(T2 प्रा) हाते; B1 सज्ज ; B2 सूर्य ; D1 शक्य ; D5 व्यज्य (for सज्य ). — b) K3 D2 सूर्तम् (for व्यक्तम्). B4 इदं (for इति). K3 स्थितं; D6 श्रुतिः (for स्मृतम्). Dn2. n3 तद्यक्तमिति संस्मृतं. — °) K2 D5 तज्ज्ञेयं. Ś1 K1 B1-3 Dc Dn D4. 6 G3 त(Dc1 य)दव्यक्तमिति ज्ञेयं. — d) D1 M2 श्रामम् (for श्राह्मम्).

12 °) G1. 2. 4 यदा; M2 तथा (for यथा -). K2 स्वां; K3 D8 G1. 2 M स्व ; D5 सु -; G4 हा (for स्वं). Some MSS. प्राहकाण्येषां. — b) K3 °नि च; D4 °निति (for °नि तु). — c) K3 तथा; B4 Dc T यथा; D1 G1. 2. 4 M1 तदा; D2 तु यं (for यदा). K1 देहे. — d) B1. 8 D

इन्द्रियाणि यदा देही धारयिन्नह तप्यते ॥ १२ लोके विततमात्मानं लोकं चात्मिन पश्यित । परावरज्ञः सक्तः सन्सर्वभूतानि पश्यित ॥ १३ पश्यतः सर्वभूतानि सर्वावस्थासु सर्वदा । ब्रह्मभूतस्य संयोगो नाश्चभेनोपपद्यते ॥ १४ ज्ञानम्लात्मकं क्केशमितवृत्तस्य मोहजम् । लोको बुद्धिप्रकाशेन ज्ञेयमार्गेण दृश्यते ॥ १५ अनादिनिधनं जन्तुमात्मयोनिं सदाव्ययम् । अनौपम्यमम्तं च भगवानाह बुद्धिमान् । तपोम्लिमदं सर्वं यन्मां विप्रानुप्रच्छिस ॥ १६ इन्द्रियाण्येव तत्सर्वं यत्स्वर्गनरकावुभौ ।

निगृहीतिवसृष्टानि स्वर्गाय नरकाय च ॥ १७ एष योगविधिः कृत्स्नो यावदिन्द्रियधारणम् । एतन्म्लं हि तपसः कृत्स्नस्य नरकस्य च ॥ १८ इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंश्चयम् । संनियम्य त तान्येव ततः सिद्धिमवामुते ॥ १९ षण्णामात्मनि नित्यानामैश्चर्यं योऽधिगच्छति । न स पापैः कुतोऽनर्थेर्युज्यते विजितेन्द्रियः ॥ २० रथः शरीरं प्रस्थस्य हष्ट-

रथः शरीरं पुरुषस्य दृष्ट-मात्मा नियन्तेन्द्रियाण्याहुरश्चान् । तैरप्रमत्तः कुशली सद्श्वै-दन्तिः सुखं याति रथीव धीरः ॥ २१

C. 3. 13942 B. 3. 211. 23 K. 3. 215. 23

(except  $D_{1-3.5}$ )  $G_3$  इव;  $T_2$  न हि (for इह).  $\acute{S}_1$  K  $B_{1m}$   $D_{1-3.5}$  इश्यते (for तस्यते).

13 a) B4 सततम्; G2 विदितम् (for विततम्). — K4 om. (hapl.) 13°d. — c) B2-4 Dc Dn D4.6 T2 G8 M1 परापरज्ञः; D2 वरेशः. K1 D4 G2 M2 शक्तः सन्; Dc D1.6 स(D1 श)क्तः स; T G1 यः शक्तः; G4 शक्तिः सन् (for सक्तः सन्). — d) Ś1 K1.2 D1-8 भूतानि प्रति-; B2 Dn D4.6 G8 स तु भूतानि; T1 M स भूतानि प्र-.

14 °)  $T_1$  पश्यंतं (for पश्यतः). — °)  $D_1$  सद्यो° (for सर्वा°). — °)  $D_1$  °भूतश्च;  $T_1$   $G_{1,2}$  M °भूतेन. — d)  $K_2$  नाशुभो नोप°;  $D_1$  नाशुसे नोप°.

15 Śı Kı. 2 om. 15. — a) K3 Dn3 D2. 4. 5 T2 G8 Cnp 'प्रांत्म(T2 'दि)कं; B1 'म्लार्थकं; T1 G4 'भ्ता दिकं. K4 D1. 8 अज्ञानमूलं तं क्रेशम्. — b) K4 T1 अनिच्तस्य; Dc2 D3. 6 G3 M1 इतिवृ ; D6 अतिवृद्धस्य. K4 B4 D2 मोहनं (K4 'जं also as in text); B1 लक्षणं; B2. 8 Dc Dn D4. 6 G3 पौरुषं; D1 मोहदं. — c) K8. 4 G1 लोकः; B1-3 D2. 8. 5 G4 लोकं; B4 अहं ; Dc D1 G2 लोकं (for लोको). Dn D4. 6 G3 लोकवृत्तिप्रकाशेन. — d) K8. 4 D2 ज्ञेयं; B1-3 Dc Dn D4. 6 T2 G3 ज्ञानः; D1 जानन् (for ज्ञेयः). B1. 8 D (except D1-8. 6) G3 गम्यते; B2 पर्यति; G1 M1 इह्यते; M2 रिस्यते (for हर्यते).

16 b) B1 सदासुखं. — °) K4 अपूर्वं; B1 अमर्स्यं; T2 G2.4 M अमूर्ति (for अमूर्तं). — d) B1 वृद्धि (for बुद्धिः). D6 भगविन्नह विद्धि मां. — e) K8 ततो मूलम्; G2 तपोक्ल्स्य; G4 तपोवलम्. — f) T1 G2.4 M2 मा (for मां). D1.6 पद्यसि (for geograph). — After 16, S ins.:

1030\* तपसा हि समामोति यद्यदेवाभिवाञ्छितम्।
[M1 तदा°; M2 तमा° (for समा°). T2 G3 °वांछति.]
T2 G1. 2. 4 M2 cont.: Ś1 K1. 2 Dn D5 ins. after 16:
1031\* तदिन्द्रियाणि संयम्य तपो भवति नान्यथा।
[Dn G1 M2 इंद्रियाण्येव (for तदिन्द्रियाणि). T2 तपोवन-मनास्तथा (for the posterior half).]

17 B<sub>4</sub> om. 17<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Do इंद्रियाणां च (for <sup>\*</sup>ण्येव). T1 तत्स्वर्ग. — <sup>b</sup>) Ś1 K1. 2 यौ (for यत्).

18 d) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 स्वर्ग (for कृत्स्व). B<sub>4</sub> ते (for च).
19 D<sub>2</sub> om. 19<sup>b</sup>-20<sup>a</sup>. — b) Ś1 D<sub>5</sub> यच्छति; K<sub>8</sub> B<sub>2</sub>
Dn D<sub>4</sub>. 6 अर्छ ; B<sub>8</sub> इच्छ ; Dc अर्ह ; G<sub>8</sub> अभ्यति (sic) (for ऋच्छति). — c) Ś1 तु तानेव; K<sub>4</sub> च तान्येव; G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> कृतान्येव. — d) B<sub>1</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> समामुयात; B<sub>2</sub>. 8 G<sub>1</sub> अवामुयात; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> उपाश्चते (for अवामुते).

20 D2 om. 20° (cf. v.l. 19). — °) = 22°. K2 निंद्यानाम्; T1 G1. 3. 4 M योज्यानाम्; T2 योग्यानाम् (for नित्यानाम्). — Ś1 D5 om. (hapl.) 20°-22°. — °) D2 अधिगच्छति (om. यः); S(except G5) योधि(G1° व)-तिष्ठति. — °) T G1 च (for स). S (except G3) न चा° (for कुतो°). — व) B4 युज्यते द्विजसत्तम; S (except G3) संयुज्येत जितेंद्वियः.

21 Śı Ds om. 21 (cf. v.l. 20). — °) K D<sub>1-3</sub> स्ट्रम्; T G<sub>2</sub>. 4 दृष्टो (for दृष्टम्). — °) T G<sub>3</sub>. 4 द्यातमा (for आत्मा). Bı च यंतें °; G<sub>3</sub> यंतें ° (for नियन्ते °). K<sub>1</sub>. 2 पद च तानि (for [इ]न्द्रियाणि). K D<sub>1-3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M [अ]स्य चाश्वाः (for [आ]हुरश्चान्). — °) B<sub>1</sub> D<sub>3</sub> T G<sub>1</sub>. 4 M<sub>3</sub> अप्रमत्तेः, K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 3 कुशलें: B<sub>1</sub> S (except G<sub>3</sub>) कुशलों. S

C. 3. 13943 B. 3. 211. 24 K. 3. 215. 24 षण्णामात्मिन नित्यानामिन्द्रियाणां प्रमाथिनाम् । यो धीरो धारयेद्रश्मीन्स स्यात्परमसारथिः ॥ २२ इन्द्रियाणां प्रसृष्टानां हयानामिन वर्त्मसु । धृतिं क्वर्चीत सारध्ये धृत्या तानि जयेद् ध्रुवम् ॥ २३ इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । तदस्य हरते बुद्धिं नावं वायुरिवाम्भसि ॥ २४ येषु विप्रतिपद्यन्ते षट्सु मोहात्फलागमे । तेष्वध्यवसिताध्यायी विन्दते ध्यानजं फलम् ॥ २५

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्वचिषकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २०२ ॥

# २०३

# मार्कण्डेय उवाच । एवं तु सक्ष्मे कथिते धर्मव्याधेन भारत । ब्राह्मणः स पुनः सक्ष्मं पप्रच्छ सुसमाहितः ॥ १ ब्राह्मण उवाच । सन्त्रस्य रजसबैव तमसश्च यथातथम् ।

(except  $G_2$ . 8) यथाश्वेर्. —  $^d$ )  $K_1$ . 3 D1. 2 M पथीव;  $T_1$   $G_1$  सदैव;  $T_2$  वक्तीव (for रथीव).

22 Ś<sub>1</sub> D<sub>5</sub> om. 22° (cf. v.l. 20). — °) =  $20^{\circ}$ . B<sub>1-8</sub> D<sub>C</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> युक्ता°; G<sub>1</sub> स्पृष्ठा° (for नित्या°). — °) K<sub>4</sub> D<sub>C2</sub> T<sub>1</sub> वीरो (for घीरो).

23 a) T2 G2 प्रहष्टानां. — b) B1 वस्मैनि (for धु). — e) B2 वृत्ति (for धृति). — d) K4 D1 बुध: (for ध्रुवम्). Dn3 धृत्या विजयते ध्रुवं; G1 धृत्वैतानि ध्रुवो जयः.

24 = (var.) Gītā (Vulg.) 2. 67. — ") Ks B4 D1. 5  $\mathfrak{F}$ ; B1-s Dn D4. 6 Gs  $\mathfrak{F}$  (for  $\mathfrak{F}$ ). — ") B1 [S] $\mathfrak{F}$  (for  $\mathfrak{F}$ ). — ") Ś1 D1. 5 T1 G1  $\mathfrak{F}$   $\mathfrak{F}$ 

25 °) Ś1 Ks तेषां; K1. 2. 4 Ds. 5 येषां; T1 ये तु; G1 यो हि; G2. 4 एषु. G1. 2. 4 °पशेत (for 'पद्यन्ते). D1 ये धुवं प्रतिपद्यंते. — b) Ś1 षट्सु लोकात्; K1. 2 षट्सु लोभात्; K4 D1. 2 षट्सु षोढा; Dsm षडुणोढा; Ds षट्सु लोभाः; T2 G2. 4 M षट्स्ममोहात्. — °) G2. 4 ज्ञाता (for तेषु). Ś1 B4 D02 व्यवसितो (D02 °ता); K1 वे विस्तो ; K2 विवस्सिता ; K3 D6 व्यवस्थिता ; K4 D1-3 [अ]ध्यवसितो ; D1 T G1 M2 [अ]ध्यावसिता (D1 °तो ; T1 °ते) (for [अ]ध्यवसितो ). — d) K1 विदीत; K2 T1 विदेत (for विन्दते). K1. 2 बलं (for फल्म्).

Colophon. - Major parvan : Si Ki. 2 Ga. 4 Aftua.

गुणांस्तत्त्वेन मे ब्रृहि यथावदिह पृच्छतः ॥ २ व्याघ उवाच । हन्त ते कथयिष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छिस । एषां गुणानपृथक्त्वेन निबोध गदतो मम ॥ ३ मोहात्मकं तमस्तेषां रज एषां प्रवर्तकम् ।

— Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. Ks. 4 B Dc Dn. ns D1-6 Gs M2 (all om. sub-parvan name) mention only पतिवतो (D6 धर्मव्याधो)पाख्यान. — Adhy. name: D6 महाभूतिनर्णयः; G1 धर्मव्याधको शिकसंवादः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 210; Dn2 D1 209; T1 G1 M (M2 inf. lin.) 205; T2 204; G2. 4 M2 (orig.) 207. — Śloka no.: Dn1 28; Dn2. ns 27; D1 26 (followed by 27).

#### 203

- 1 b) D1 धर्में (for धर्म-). °) M2 परम: (for स पुन:). N (except B1-3 D1-3. 5) पुन: सूक्ष्मतरं विप्र:. — a) T2 तु (for सु-).
- $2^{a}$  )  $K_{4}$   $D_{1-3}$   $T_{1}$  चापि (for चैंव).  $^{c}$  )  $K_{8}$  गुणं;  $D_{c_{1}}$   $D_{4}$  गुणास् (for गुणान्).  $^{d}$  )  $S_{1}$  यथाप्रज्ञं हि  $p^{\circ}$ ;  $K_{1.2}$  यथावत्परिप् $p^{\circ}$ ..
- 3 3<sup>a</sup>=1. 48. 4<sup>a</sup>; 53. 35<sup>a</sup>; 59. 9<sup>a</sup>; etc., etc. <sup>b</sup>) =1. 27. 4<sup>b</sup>; 89. 4<sup>b</sup>; etc. B<sub>8</sub> M मा (for मां). <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> M<sub>2</sub> येषां; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 एतान् (for एषां). K<sub>3</sub> गुणाः; D<sub>5</sub> गुण (for गुणान्). <sup>d</sup>) G<sub>1</sub> वदतो (for ग°).
- 4 °) D<sub>5</sub> मोहमेकं (for मोहात्मकं). K<sub>2</sub> तपस् (for तमस्). Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>5</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> त्वेषां (for तेषां). b) K<sub>1</sub>. 2 तेषां; T<sub>1</sub> एव (for एषां). D<sub>1</sub> प्रवर्तते. c) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>: 5 तु (for च). d) T<sub>2</sub> जातिर् (for ज्याय). Ś<sub>1</sub>

प्रकाशबहुलत्वाच सत्त्वं ज्याय इहोच्यते ॥ ४ अविद्याबहुलो मृढः खमशीलो विचेतनः । दुर्दशीकस्तमोध्वस्तः सक्रोधस्तामसोऽलसः ॥ ५ प्रवृत्तवाक्यो मन्त्री च "योऽनुराग्यभ्यस्यकः । विवित्समानो विप्रषे स्तब्धो मानी स राजसः ॥ ६ प्रकाशबहुलो धीरो निर्विवित्सोऽनस्यकः । अक्रोधनो नरो धीमान्दान्तश्चैव स सान्त्रिकः ॥ ७ सान्त्रिकस्त्वथ संबुद्धो लोकवृत्ते क्किश्यते । यदा बुध्यति बोद्धव्यं लोकवृत्तं जुगुप्सते ॥ ८ वैराग्यस्य हि रूपं तु पूर्वमेव प्रवर्तते । मृदुर्भवत्यहंकारः प्रसीदत्यार्जवं च यत ॥ ९

ततोऽस्य सर्वद्वंद्वानि प्रशाम्यन्ति परस्परम् ।
न चास्य संयमो नाम कचिद्भवति कश्चन ॥ १०
श्रद्रयोनौ हि जातस्य सद्गुणानुपतिष्ठतः ।
वैश्यत्वं भवति ब्रह्मन्थत्रियत्वं तथैव च ॥ ११
आर्जवे वर्तमानस्य ब्राह्मण्यमभिजायते ।
गुणास्ते कीर्तिताः सर्वे किं भ्यः श्रोतुमिच्छसि ॥ १२
ब्राह्मण उवाच ।

पार्थिवं धातुमासाद्य शारीरोऽग्निः कथं भवेत् । अवकाशविशेषेण कथं वर्तयतेऽनिलः ॥ १३ मार्कण्डेय उवाच । प्रश्नमेतं सम्रुद्धिं ब्राह्मणेन युधिष्ठिर ।

C. 3. 13960 B. 3. 213. 2 K. 3. 216. 14

K1 इवो° (for इहो°).

5 b) Ks °शोक- (for °शीलो). Dc2 विलोचन: (for विचेतन:). — °) K1. 2 B Dn D4. 6 G3 दुईषीकस् (B8 दुर्धर्षणस्); K4 D1 दुःखशीलस्; D2. 3. 5 T दुर्दर्शनस्; G1. 2. 4 M1 दुर्दर्शि (G2. 4 °शं)कस् . S1 तमोग्रस्तः; D6 तपोध्यसः. — d) S1 K D1-3. 5 कोधन ° (for सकोध °). B2 (m as in text) स्मृतः; D3 (by corr.) मतः; D6 जनः; T2 नरः (for [अ]लसः).

6 °) Ś1 K4m (orig. corrupt) प्रवृत्तरागो; B4 स वृत्त- वाक्यो; T2 G2. 4 M सुवृत्त °; G1 संवृत्त °. T2 तंद्री (for मन्त्री). — b) Ś1 K1. 2. 4 T2 योजुरागाभ्यस् °; K8 B Dc Dn D3. 4. 6 T1 G1. 3 M यो नराइयोनस् °(D3m प्रारंभायासशीलवान्); D1 योजुराग्योभ्यस् °; D2 योजुवाग्यस्य स् °; D6 योगवाच्यभ्यस् °; G2 योजुराग्यनस् °; G4 यो निराग्यजुस् °. — K1 om. (hapl.)  $6^{c}-7^{b}$ ; K3 om.  $6^{c}-7^{d}$ . — °) Ś1 K2 विविक्तमानो; K4 D1 T1 G2. 4 विवस्स °; B Dc Dn D3. 4. 6 G3 M विधिस्स °; D2 विविद्य °. — K2 राजर्षे (for विप्र °). — d) G2 तस्थी (for स्तब्धो). K4 B4 D2. 3. 5 च (for स).

7 K<sub>1</sub> D<sub>6</sub> om. 7<sup>ab</sup>; K<sub>8</sub> om. 7 (cf. v.l. 6). — b) B Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 Gs निर्विधित्सो; G<sub>1</sub>. 2. 4 निर्विवत्सो. — c) B<sub>4</sub> अक्रोधनो मृदुर्; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 <sup>°</sup>नपरो; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M <sup>°</sup>परमो. S<sub>1</sub> धीरो; G<sub>2</sub> श्रीमान् (for धीमान्). — d) K<sub>1</sub>. 2 शांत<sup>°</sup> (for दान्त<sup>°</sup>).

8 Ś1 K1. 2 om. 8<sup>ab</sup>. — <sup>ab</sup>) T2 तत्र; M2 तस्य (for त्वथ). D6 संवृत्तो; T2 संबंधो (for संबुद्धो). T2 G2. 4 वृत्तेन (for वृत्तेन). T1 लुप्यते; T2 G1. 2. 4 लिप्य ; M लिख्य (for क्किइय). K2. 4 D1-3. 5 क्किइयते लोकवृत्तेन

संबुद्धस्त्वथ सात्विक: (by transp.). — °)  $K_{1.2}$  बोध्यति;  $M_{1}$  बुध्येत (for बुध्यति).  $D_{1}$  यदा बुध्या विबोद्धन्यं. —  $^{d}$ )  $\acute{S}_{1}$   $K_{1.4}$   $D_{18}$   $D_{2.3.8}$  जुगुष्सति;  $K_{2}$  °िएसते;  $K_{3}$  °िएसतं.

9 °) B<sub>3</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> विरागस्य (for वैराग्य°). Ś<sub>1</sub>
K<sub>1-3</sub> B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> च; K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 8. 5 [अ]तु-;
B<sub>4</sub> G<sub>1</sub> तु (for हि). B<sub>4</sub> वै; D<sub>1</sub> च (for तु). — °) Ś<sub>1</sub>
K<sub>1</sub>. 2 [अ]हंकारे (for कार:). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 [आ]जेंवे (for °वं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 य:; T<sub>2</sub> तत् (for यत्).

10 °) Śı K Bs Dı-s. ь °दु:लानि (for °द्वंद्वानि). Tı ततो निवृत्तद्वंद्वश्च. — °) Tı M लोकवृत्तं जुगुप्सते (=8d). — °) Śı Kı. 2 Dь तदास्य; Ks औदास्यं; Mı न चापि (for न चास्य). Ks Bı-s Dn Dı-s. ь Gs संशयो; Ta Gs [अ]पगमो; Gı Mı [अ]संयमो; Ga [अ]संगमो (for संयमो).

11 <sup>a</sup>) T G<sub>1</sub> M ° भावेषि (for ° योनौ हि). — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> M<sub>2</sub> तहुणान्; Dc<sub>2</sub> G<sub>1</sub> पङ्खणान्. T G<sub>1</sub>. 4 M अधि ; G<sub>2</sub> अति ° (for उप °). — <sup>c</sup>) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. 5) G<sub>3</sub> लभते (for भवति). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> हि (for च).

12 b) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 अपि (for अभि-). — c) B<sub>1</sub> ब्रह्मन् (for सर्वे). — d) B<sub>1</sub> कि भूषः कथयामि ते. — After 12, K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub>-3 D G<sub>3</sub> ins. an addl. colophon (adhy. no.: D<sub>11</sub>. n<sub>3</sub> 211; D<sub>12</sub> D<sub>1</sub> 210).

13 °) Gs वायवं (for पार्थिवं). B2 आश्रिस (for आसाद्य). — b) Dns D1. 6 G2. 4 शरीरे (for शारीरो). T1 G4 M2 कथं विभो; T2 प्रकंपते (for कथं भवेत्). — c) B1 विशोकेन (m विशेषण as in text). — d) K4 [S]नलः (for [S]नलः).

14 °) एकं; Ds एतत्; Gs. 4 Ms एवं (for एतं). - °)

C. 3. 13960 B. 3. 213. 2 K. 3. 216. 14 व्याधः स कथयामास ब्राह्मणाय महात्मने ॥ १४ व्याध उवाच ।

मूर्धानमाश्रितो विद्धः श्ररीरं परिपालयन् ।
प्राणो मूर्धिन चाग्नौ च वर्तमानो विचेष्टते ।
भूतं भव्यं भविष्यच सर्वं प्राणे प्रतिष्ठितम् ॥ १५
श्रेष्ठं तदेव भूतानां ब्रह्मज्योतिरुपास्महे ।
स जन्तुः सर्वभूतात्मा पुरुषः स सनातनः ।
मनो बुद्धिरहंकारो भूतानां विषयश्च सः ॥ १६
एवं त्विह स सर्वत्र प्राणेन परिपाल्यते ।
पृष्ठतस्तु समानेन स्वां स्वां गतिग्रुपाश्रितः ॥ १७

बस्तिमूले गुदे चैव पावकः समुपाश्रितः।
वहन्मूत्रं पुरीषं चाप्यपानः परिवर्तते ॥ १८
प्रयत्ने कर्मणि बले य एकि स्त्रिष्ठ वर्तते ।
उदान इति तं प्राहुरध्यात्मिविद्धषो जनाः ॥ १९
संघो संघो संनिविष्टः सर्वेष्वपि तथानिलः ।
श्ररीरेष्ठ मनुष्याणां व्यान इत्युपदिश्यते ॥ २०
धातुष्विप्रस्तु विततः स तु वायुसमीरितः ।
रसान्धात्र्य दोषांश्र वर्तयन्परिधावति ॥ २१
प्राणानां संनिपातात्तु संनिपातः प्रजायते ।
ऊष्मा चाग्निरिति ब्रेयो योऽनं पचित देहिनाम् ॥ २२

B D (except D<sub>1-3. 5</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> ਰ (for स).

15 °) B1 आस्थितो; D2 आहि° (for आश्रि°). — b) S1 K1. 2 अनु°; B4 प्रति° (for परि°). — c) B1 तु (for the second च). — d) K1. 3 विचेष्टिते (K3 °तं); Dc [S]वचेष्टते (for विचेष्टते). — e) K3 B1. 3. 4 D (except D1) G3 भविष्यं च.

16 °) K4 D8 तं (D8 तद्) देवदेवानां; G2 तं सर्वभूतानां. — b) B2 Dc1 Dn D2. 4. 6 G3 'योनिम् (D2 'योनिर्) (for 'ज्योतिर्). B2. 4 उपासते (for 'प्सहे). — D8 om. (hapl.) from न्मा (in 16°) up to भूता (in 16'). — c) D5 T1 G2 M2 'भूतानां (for 'भूतानां). — e) B1. 2 (m as in text). 4 Dc Dn D4. 6 G8 महान् (for मनो). — After 16, T1 M1 ins.:

1032\* शरीरमध्ये नाभिः स्यान्नाभ्यामिः प्रतिष्ठितः । [ T1 \*मध्ये नाभ्यां तु जठरेग्निः प्रति\*.]

On the other hand, T2 G1. 2. 4 ins. after 16:

1033\* अन्यक्तं सस्वसंज्ञं च जीवः कालः स चैव हि।

प्रकृतिः पुरुषश्चैव प्राण एव द्विजोत्तम।

जागर्ति स्वप्तकाले च स्वमे स्वप्तायते च सः।

जाग्रत्सु बलमाधत्ते चेष्टःसु चेष्टयत्यि।

तस्मिन्नरुद्धे विभेन्द्र मृत इत्यमिधीयते। [5]

त्यक्तवा शरीरं भूतात्मा पुनरन्यत्थपद्यते।,

which is followed by 1032\*.

[(L. 4) G1 चेष्टयेच् (for चेष्टत्सु). — (L. 6) G1 प्रवर्तते (for प्रवचते).]

17 °) K4 सर्व; M2 एतत् (for एवं). D2 द्विज (for खिंह). Ś1 K1. 2 च (for स). B4 सर्वात्मा (for सर्वत्र). T G2. 4 एष त्विम्नरपानेन. — b) B4 प्रति (for परि ). — c) Ś1 K1-3 D2 च (for तु). K1 समासीनं; K4 B2

M2 °सेन (for °नेन). — d) B3 यां यां (for स्वां स्वां). B2 योनिम् (for गतिम्). B1. 3 Dn1. n2 अपा (for उपा ).

18 D5 G1 om. (hapl.) 18ab. — b) K4 B2. 3 Dn D1-8. 6 T2 G2. 4 M1 पावकं. B4 समुपस्थितः. — c) K4 T G1. 2. 4 मूत्रपुरीषं. K1. 4 B2 D G3 वा (for चा ).
— d) B4 हि (for [अ]पि). G1 om. अपि. T2 प्रति (for पिं).

19 Ś1 K1. 2 om. (hapl.) 19ab. — a) D1 यते च (for प्रयत्ते). — b) B1. 2 Dc Dn (Dns before corr.) D2. 4. 6 G1. 3 स (for य). D1. 2 M2 एव (for एकस). G2. 4 संक्षित: (for वर्तते). — b) B D (except D2. 3. 5. 6) T2 G3 उदानम् (for न). — d) Ś1 K B4 D1-3. 5 कुशला (for विदुषो). Ś1 K1. 2 D5 नरा: (for जना:).

20 °)  $D_2$  G4 स (G4 च) निर्विष्ट: (for संनिविष्ट:).  $T_1$  स संधी संनिविष्ट: सन्. — b)  $\dot{S}_1$  गतो ; G2. 4 यथा (for तथा °).  $T_1$  संधी-सर्वान्सदानिलः;  $T_2$  G1 M संधि पर्वण्यथानिलः ( $T_2$  °पि यः). — d)  $D_5$  [अ] भिधीयते (for  $\boxed{3}$  पदिश्यते). — After 20, Dc ins. (a definition of धातु, extracted from some medical treatise):

1034\* त्वद्धांसमेदोमजास्थिरसरकाश्च धातवः।

21 °)  $K_4$  विचितः (for विततः). — °)  $\acute{S}_1$   $K_{1.2}$  च (for तु).  $M_2$  समानोग्निसमीरकः. — °)  $K_3$   $G_1$  रस- (for रसान्).  $D_5$  बहून् (for धात्न्).  $\acute{S}_1$  K  $D_{1-3.5}$   $\acute{A}_2$  तानां ( $K_4$  °िन); M दोषाणां (for दोषांश्च). — °)  $G_2$  वर्धं (for वर्तं°).

22 °) Dc2 'पातस्त्र ; D5 'पाते तु ; G2. 4 'पातस्तु (for 'पातात्तु). — b) T G2 संसर्गाद्यः (for संनि ). Dc स जायते ; M प्रमी (for प्रजा ). — c) S1 K D1-3. 5 जन्मा प्रितिति विज्ञेयो ; B2 तसाचामिरिति ज्ञातो ; S (except G8)

अपानोदानयोर्मध्ये प्राणव्यानौ समाहितौ।
समन्वितस्त्विधिष्ठानं सम्यक्पचित पावकः ॥ २३
तस्यापि पायुपर्यन्तस्तथा स्याद्भुद्संज्ञितः ।
स्रोतांसि तस्माज्ञायन्ते सर्वप्राणेषु देहिनाम् ॥ २४
अग्निवेगवहः प्राणो गुदान्ते प्रतिहन्यते ।
स ऊर्ध्वमागम्य पुनः सम्रत्थिपति पावकम् ॥ २५
पक्काश्चयस्त्वधो नाभ्या ऊर्ध्वमामाञ्चयः स्थितः ।
नाभिमध्ये शरीरस्य प्राणाः सर्वे प्रतिष्ठिताः ॥ २६
प्रवृत्ता हृद्यात्सर्वास्तिर्यगूर्ध्वमधस्तथा ।
वहन्त्यन्नरसान्नाङ्यो दश प्राणप्रचोदिताः ॥ २७

योगिनामेष मार्गस्तु येन गच्छन्ति तत्परम् । जितक्कमासना धीरा मूर्धन्यात्मानमाद्धुः । एवं सर्वेषु विततौ प्राणापानौ हि देहिषु ॥ २८ एकादश्विकारात्मा कलासंभारसंभृतः । मूर्तिमन्तं हि तं विद्धि नित्यं कर्मजितात्मकम् ॥ २९ तस्मिन्यः संस्थितो ह्यागिनित्यं स्थाल्यामिवाहितः । आत्मानं तं विजानीहि नित्यं योगजितात्मकम् ॥ ३० देवो यः संस्थितस्तसिन्नब्बिन्दुरिव पुष्करे । क्षेत्रज्ञं तं विजानीहि नित्यं त्यागजितात्मकम् ॥ ३१ जीवात्मकानि जानीहि रजः सत्त्वं तमस्तथा ।

C. 3. 13979 B. 3. 213. 21 K. 3. 216. 37

सोध्मा सोझिरिति ज्ञेयो. — व) B1 ह्यन्नं (for योऽन्नं).

23 T<sub>1</sub> om. (hapl.) 23-24. — a) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>5</sub>) G<sub>5</sub> समानो ; M<sub>2</sub> अपानप्राणयोर्. — b) K<sub>4</sub> B D G<sub>5</sub> प्राणापानो ; M<sub>2</sub> व्यानोदानो ; (for प्राणव्यानो ). — c) B<sub>1</sub> D<sub>12</sub> G<sub>5</sub> समर्थितस्; T<sub>2</sub> समिधितस् (for समन्वितस्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> स्विधिष्ठाने ; K<sub>5</sub> D<sub>6</sub> D<sub>4</sub> स्वा(K<sub>5</sub> स्व)धिष्ठाने ; M समानेन (for स्विधिष्ठाने ). — d) Ś<sub>1</sub> ह्यन्नं (for सम्यक्).

24 T1 om. 24 (cf. v.l. 23). — a) B1. 8 G3 अस्यापि; G2 आस्यादि- (for तस्यापि). Ś1 K D1. 8 G1 M2 वायु:; B1. 8 Dc G4 वायु- (for पायु-). K4 D1 पर्यंतं; D2 पर्यंते; D3 पर्यंति (for पर्यंन्तस). D5 आस्यादपानं पर्यंति. — b) B1 तस्य (for तथा). B2-4 Dc D2 T2 G4 M गुण- (for गुद-). B1 D1 T2 संज्ञकः; D5 संज्ञकं (for संज्ञितः). Ś1 K1. 2 तथास्य स्वेदसंज्ञि (K2 ° ज्ञ)तः. — c) K5. 4 D1-5 श्रोतांसि. Ś1 K1. 2. 4 यसाज्. S (except G3) स्रोतसोस्मास्प्रजायंते. — d) G1 M स्रोतांसि (for प्राणेषु). Dc G2 देहिनः.

25 °)  $T_1$  अस्ति;  $G_1$  अग्निर् (for अग्निः).  $T_2$  सहः (for चहः).  $K_4$   $D_{1-3}$  अपानेन स हि ( $K_4$  तु स;  $D_3$  सह) प्राणो. — °)  $B_4$  यद् (for स).  $T_1$  आगत्य (for आगम्य).  $S_1$   $K_{1.2}$  तथा;  $B_4$  मनः (for पुनः). — °)  $D_1$  पावकः (for °कम्).

26 a) T G2. 4 ततो (for स्वधो). N (except Ś1) T G3 M नाभ्याम्; G1 नाभेर् (for नाभ्या). — b) Ś1 धामाशयः; K1-3 D1. 2 चामा (for आमा ). B4 T G1. 2. 4 स्मृतः (for स्थितः). — c) K3 नाति ; K4 D1. 5 नाभी ; D1 नाभिर् (for नाभि ). — d) B2m नास्यः सर्वाः (for प्राणाः सर्वे). Ś1 K1. 2 D5 सुसंस्थिताः (for प्रतिष्ठिताः).

27 a) Ś1 K1. 2 Dc D12. 13 T2 G सर्वे (for सर्वास्).

— °)  $T_2$  °मया (for °रसान्). —  $^d$ )  $D_0$  प्राणाः (for प्राण-).  $\acute{S}_1$  °समीरिताः;  $D_5$  °प्रणोदिताः;  $T_2$  °प्रयोजिताः.

28 a) D<sub>2</sub> वे (for तु). — b) K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>3</sub>. 4 D<sub>3</sub>. 5 तत्वदं; G<sub>1</sub> तत्युरं (for तत्वरम्). — c) K<sub>3</sub> B<sub>2</sub>. 4 भाशना; K<sub>4</sub> भासतो; B<sub>1</sub>. 3 De Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> भाः समा; T<sub>1</sub> भाः श्रमा; T<sub>2</sub> भां नरा; G<sub>1</sub> भश्रमा (for भासना). G<sub>2</sub>. 4 इमासनो धीरो. — d) B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M आदधन्; G<sub>2</sub>. 4 आदध्त (for आदधः). — f) S<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub> सा; B<sub>1</sub> तु (for हि). B<sub>2</sub> शरीरिषु; B<sub>4</sub> हि देहिना; T<sub>2</sub> हि जंतुषु (for हि देहिषु). — After 28, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1035\* तावग्निसहितौ ब्रह्मन्विद्धि वै प्राणमात्मिन ।

 $[T_2 \ \text{वन्हि}^\circ \ (\text{for [अ]} \mathbf{\hat{H}}^\circ)$ .  $G_2$ . 4 तौ तावदिमसिहतौ (for the prior half).]

29 b) T<sub>1</sub> कर्ता (for कला). K<sub>2</sub> M<sub>2</sub> °संभृतं; D<sub>2.5</sub> 'संवृतः (for 'संभृतः). — c) D<sub>2</sub> मूर्प्ति भृतं (for मूर्तिमन्तं). T<sub>1</sub> स्थितं; T<sub>2</sub> स्तुतं; G<sub>1.2.4</sub> M<sub>1</sub> स्म तं (for हि तं). — d) K<sub>3.4</sub> D<sub>3</sub> T नित्स (for नित्सं). B D<sub>12</sub> D<sub>2</sub> योग (for कर्म ).

30 °) K<sub>8</sub> Dc G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> विह्नर्; K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> नित्यं (D<sub>3</sub> °त्यो); B<sub>1</sub>. 8 [S]ग्निस्तु (for द्याग्नर्). — °) K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> विन्हः (for नित्यं). B<sub>2</sub>. 4 इव स्थितः; D<sub>2</sub> समाहितः; T<sub>2</sub> इवास्थितः (for इवाहितः). — °) G<sub>2</sub> जीवात्मानं (for आत्मानं तं). — °) B<sub>1</sub> योगे; D<sub>2</sub> कर्म-; T<sub>2</sub> ज्ञान- (for योग-).

31 Śi Ks D2 T2 om. (hapl.) 31. — 4) De संश्चित्तस. Ki Di ह्यस्मिन्; K4 यस्मिन्; Ds स्वस्मिन् (for तस्मिन्). — 6) M1 आत्मानं (for क्षेत्रज्ञं). — 6) K1. 2. 4 G1. 2. 4 M त्यांगं; (as in text); De T1 ज्ञानं; the rest योगं).

32 °) T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> 'त्मकं वि (for 'त्मकानि). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>5. 6</sub> यानीह; G<sub>1</sub> च तथा (for जानीहि). — <sup>b</sup>) K B<sub>4</sub> D<sub>1-3. 5</sub> transp. रजः and तमः. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> 'समं (for

C. 3. 13980 B. 3. 213. 21 K. 3. 216. 37 जीवमात्मगुणं विद्धि तथात्मानं परात्मकम् ॥ ३२
सचेतनं जीवगुणं वदन्ति
स चेष्टते चेष्टयते च सर्वम् ।
ततः परं क्षेत्रविदो वदन्ति
प्राकलपयद्यो अवनानि सप्त ॥ ३३
एवं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा न प्रकाशते ।
इश्यते त्वय्यया बुद्धा सक्ष्मया ज्ञानवेदिभिः ॥ ३४
चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म ग्रुभाग्रुभम् ।
प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमानन्त्यमश्चते ॥ ३५
लक्षणं तु प्रसादस्य यथा तृप्तः सुखं खपेत् ।
निवाते वा यथा दीपो दीप्येत्क्रशलदीपितः ॥ ३६

प्र्वरात्रे परे चैव युद्धानः सततं मनः ।
लघ्वाहारो विश्चद्धात्मा पश्यन्नात्मानमात्मिन ॥ ३७
प्रदीप्तेनेव दीपेन मनोदीपेन पश्यति ।
हघ्वात्मानं निरात्मानं तदा स तु विश्वच्यते ॥ ३८
सर्वीपायेस्तु लोभस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः ।
एतत्पवित्रं यज्ञानां तपो वै संक्रमो मतः ॥ ३९
नित्यं क्रोधात्तपो रक्षेच्छ्रयं रक्षेत मत्सरात् ।
विद्यां मानापमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥ ४०
आनृशंस्यं परो धर्मः क्षमा च परमं बलम् ।
आत्मज्ञानं परं ज्ञानं परं सत्यव्रतं व्रतम् ॥ ४१
सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यं ज्ञानं हितं भवेत् ।

°गुणं). G1 जीवात्मगुणकं विद्धि. — d) Ś1 K1. 2 यथा° (for तथा°). K1. 2 परार्थकं (for परात्मकम्).

33 °) B<sub>1</sub>. 2. 4 Dc Dn<sub>3</sub>m S (except G<sub>3</sub>) अचे °(for सचे °). — °) Śi Ki. 2 स्पर्श °; B<sub>1</sub> Dc चेत °(for चेष्टयते). K<sub>4</sub> विश्वं (for सवेस्). — The portion of the text from 33° up to st. 20 of the next adhy. is lost in D<sub>3</sub> on a missing fol. (279). — °) Śi अत: (for तत:). Ti M<sub>2</sub> क्षेत्रमिति चुवंति. — °) Śi K B<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2. 5. 6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> प्राव(B<sub>3</sub> ° 4व)ते °(for प्राकट्प °).

34 Ds missing (cf. v.l. 33). — °) Ś1 K1. 2 D1. 2 G2 M2 एषु; B1. 4 D5 T1 G4 एष (for एवं). B1 भूतार्थों (for भूतेषु). — °) B1 महासमा (for भूता°). B2. 4 Dn1. ns D4. 6 G3 सं; D2 तु; T2 नु; G1 य: (for न). — °) Ś1 K1. 2 ज्ञानबुद्धिभि:; B2 सूक्ष्मवेदिभि:; G1 सूक्ष्मदिशिभ:.

35 Ds missing (cf. v.l. 33). — a) D1 च; D5 [अ]पि; S (except Gs) तु (for हि). — c) Ś1 K1. 2 प्रसन्नात्मिन सं(Ś1 सु)स्थित्वा; Dc प्रसन्न आत्मिन स्थित्वा. — d) B4 D5 अत्यंतम् (for आनन्त्यम्).

36 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 33). G<sub>1</sub> om. 36-37. — a) T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> प्रसन्नस्य (for प्रसा°). — b) T<sub>1</sub> भनेत् (for स्वपेत्). — After 36<sup>ab</sup>, T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 ins.:

1036\* मुखदु: से हि संत्यज्य निर्देहो निष्परिग्रह:।

— °) Bs. 4 D2 निर्वाते. D1 च; G4 हि (for वा). — d)

K2 D2 दीपेत्; T2 वसेत्; G1 तिष्ठेत् (for दीप्येत्). T2
कौशरुं (for कुशरुं). K4 दीप्यतेवायुनोदित:.

37 D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 33). G<sub>1</sub> om. 37 (cf. v.l. 36). — <sup>4</sup>) K<sub>8</sub> पूर्वरात्रपरात्रे च (hypermetric);

D<sub>2</sub> पूर्वरात्रापरात्रे च. — <sup>b</sup>) B<sub>4</sub> युंजीयात् (for युञ्जानः). — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> वारवा<sup>°</sup> (for लघ्वा<sup>°</sup>). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 युंजला<sup>°</sup>; K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 M पश्यला<sup>°</sup>; T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> पश्येता<sup>°</sup> (for पश्यला<sup>°</sup>).

38 D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 33). — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> B<sub>1</sub> D<sub>11</sub> G<sub>1</sub> प्रदीपेन. B<sub>2</sub>. s Dc T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 M [ए]व (for [इ]व). B<sub>1</sub> D<sub>11</sub> दीसेन (for दीपेन). K<sub>4</sub> दीसेनेव तु दीपेन. — <sup>b</sup>) S (except G<sub>3</sub>) प्रयत्यात्मानमात्मना (cf. 37<sup>d</sup>). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> लड्घा°; D<sub>2</sub> वृथा° (for दृष्ट्वा°). M<sub>2</sub> तदा° (for निरा°). G<sub>1</sub> दृष्ट्वनमंतरात्मानं. — <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> स तदा (by transp.). B<sub>1</sub>-s Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> स तदा विप्रमुच्यते.

39 = (var.) B. 12. 189. 9. — D<sub>3</sub> missing (cf v.l. 33). — c) Śi K D<sub>1</sub>. 2. 5 ज्ञानानां; B<sub>1-8</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> लोकानां (Dn<sub>2</sub> कस्य); T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> विज्ञानं (for यज्ञानां). T<sub>2</sub> एतस्प्रवृत्तं यज्ज्ञानात्. — d) D<sub>1</sub>. 2 संयमो; D<sub>5</sub> सत्तमं (for संक्रमो). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> मतं (for मतः).

40 = (var.) B. 12. 189. 10°def. — D3 missing (cf. v.l. 33). — b) Ś1 B Dc Dn D4. 6 G3 घमै; K3 प्रियं; D2 श्रियो (for श्रियं). Ś1 K1. 2. 4 B Dn D1. 2. 4-6 T2 G1-3 रक्षेत् (for रक्षेत). Ś1 K1. 2. 4 B2. 3 D4. 6 अमस्सरात्; B1. 4 Dn D1. 5 G3 च मस्स°; D2 विमस्स°; T2 G1. 2 तु मस्स° (for मस्स°). — °) Ś1 K1-3 D1 T2 G1. 2. 4 मानाव° (for मानाप°). — d) K4 च (for तु). G1 ज्ञानं रक्षेत्रमादतः.

41 Ds missing (cf. v.l. 33). — ")  $K_2$  Dc<sub>2</sub> D<sub>4</sub> अनु "(for आनु"). — ") Ś1  $K_1$ . 2 हि;  $K_3$ . 4 D<sub>2</sub>. 5 तु (for च). — ") Ś1  $K_1$ . 2 आस्मानं (Ś1 "त्मा तु) परमं ज्ञानं. — ") Ś1 K D<sub>1</sub>–3. 5 सत्यं नतपरिग्रहः; E Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 E3 सत्यं नतं (B1–3 ब्रह्मः; E4 Dn नतः) परं नतं; E5 परं सत्यनतस्थितं.

यद्भृतहितमत्यन्तं तद्वै सत्यं परं मतम् ॥ ४२ यस सर्वे समारम्भाः निराशीर्वन्धनाः सदा । त्यागे यस हुतं सर्वे स त्यागी स च बुद्धिमान् ॥ ४३ यतो न गुरुरप्येनं च्यावयेदुपपाद्यन् । तं विद्याह्रह्मणो योगं वियोगं योगसंज्ञितम् ॥ ४४ न हिंस्यात्सर्वभृतानि मैत्रायणगतश्चरेत् । नेदं जीवितमासाद्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥ ४५ आकिंचन्यं सुसंतोषो निराशित्वमचापलम् ।

एतदेव परं ज्ञानं सदात्मज्ञानमुत्तमम् ॥ ४६ परिग्रहं परित्यज्य भव बुद्धा यतव्रतः । अशोकं स्थानमातिष्ठेनिश्वलं प्रेत्य चेह च ॥ ४७ तपोनित्येन दान्तेन मुनिना संयतात्मना । अजितं जेतुकामेन भाव्यं सङ्गेष्वसङ्गिना ॥ ४८ गुणागुणमनासङ्गमेककार्यमनन्तरम् । एतद्वाह्मण ते बृत्तमाहुरेकपदं सुखम् ॥ ४९ परित्यजति यो दुःखं सुखं चाप्युभयं नरः ।

C. 3. 13998 B. 3. 213. 39

42 Ds missing (cf. v.l. 33). — a) G4 सेवनं (for वचनं). D5 श्रेष्ठं (for श्रेय:). — b) B1 सत्याद्षि; Dc2 D1 T2 सत्यज्ञानं (for सत्यं ज्ञानं). K1. 8. 4 D2 G1. 2. 4 M ज्ञानहितं (for ज्ञानं हितं). B1 वदेत् (for भवेत्). — a) B2 तच्च (for तद्दे). K1. 2 T1 हितं; K3. 4 B2 Dc2 D1. 2. 5 स्मृतं; B4 वतं (for मतम्). G1 तत्तत्सत्यं हितं परं; G4 तद्दे सत्यसमं मतं.

43 = B. 12. 189. 12. Cf. Gītā (Vulg.) 4. 19. — Ds missing (cf. v.l. 33). —  $43^a = Gītā$  (Vulg.) 4.  $19^a$ . — b) T G1 निराशाबंधनाः. M2 निराबाधाः सदैव तु. — c) B4 योगे (for लागे). D5 हितं; T क् c (for हुc). T1 सत्यं (for स्व.). — d) B4 योगी (for लागी). B3 च स; T1 कृत ; T2 स तु (for स च).

44 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 33). — a) T<sub>2</sub> वा हि (for अपि). De एवं; D<sub>5</sub> एतं (for एनं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> B<sub>2. 4</sub> यतो गुरुतं चाप्येनं; T<sub>1</sub> G<sub>1. 2</sub> M<sub>1</sub> यतो न गुरुता ह्येवं (T<sub>1</sub> -प्येवं; G<sub>2</sub> चैनं); G<sub>4</sub> यदा न कुरुतां चैनं. — b) B De Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>5</sub> आवयेद्; T<sub>2</sub> यापयेद् (for च्यावयेद्). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1. 2. 5</sub> आपदागमः; B De Dn D<sub>4. 6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1. 3</sub> उपपादयेत् (for "यन्). — 44<sup>cd</sup> = (var.) Gītā (Vulg.) 6. 23<sup>ab</sup>. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>2-4</sub> De<sup>2</sup> D<sub>1. 2. 5</sub> G<sub>2. 4</sub> M ब्राह्मणो; B<sub>2</sub>m आस्मनो (for ब्रह्मणो). — d) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) अयोगं (for वि<sup>°</sup>). D<sub>1</sub> योगसंजकं.

45 = B. 12. 278. 5; = (var.) B. 12. 329. 18. Cf. B. 12. 189. 13° b. — Ds missing (cf. v.l. 33). — b) Śī K² मैत्रायणमनज्ञ; K¹ व्यणमतज्ञ; K₄ Bs. ₄ D (except Dø; Ds missing) Gī. s व्यणगतिज्ञ; Tī मैत्रेयगुणतज्ञ; T² G₄ मैत्राय सुगति; G² व्यणगति (for व्यणगतज्ञ). K₄ Dī चरन्. — c) M² आद्यं वे (for आसाद्य). — Gī om. 45°-47°. — d) K² Ds कुवैति; D² कुवैति; D² कुवैति.)

46 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 33). G<sub>1</sub> om. 46 (cf. v.l. 45). — <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> अकिंचन:. T G<sub>3</sub>. 4 M अकिंचनत्वं संतोषो.

— b) Ś1 K4 D1 M2 निराशस्त्रम्; Dc शिस्त्रम्; T2 G2. 4 M1 शिस्त्रम्. — °) Ś1 K B4 D1. 2. 5 तदेव परमं ज्ञानं. — d) K4 D1. 2 तदारम (for सदारम). D5 उत्तमं परिकीतितं. 47 = (var.) 12. 189. 13°def. — D3 missing (cf. v.l. 33). G1 om. 47°dbc (cf. v.l. 45). — b) Ś1 K1. 2. 4 B Dn D1. 2 T2 G2. 3 भवेद्; D5 स चेद् (for भव). Ś1 K D1. 2. 5 जितेद्विय: (for यत). — °) B1 अशोच्यं (for अशोकं). K3 B4 D1 T1 M2 आतिष्ठ; B1. 2 Dc Dn1 D4. 6 G3 आश्रिस्: B3 Dn2. n3 आसाद्य; G2 M1 आतिष्ठन् (for आतिष्ठेन्). — d) Ś1 K Dc3 D1. 2. 5 निर्मलं; G4 निष्कलं (for निश्चलं). G1 चैव हि (for चेह च). — After 47, K4 ins.;

#### 1037\* बाह्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्। तद्रह्मयोगयुक्ता[त्मा] सुखम[क्षस्यम]क्षुते।

[ = (var.) Gītā (Vulg.) 5. 21]

48 = B. 12. 189. 14. — D3 missing (cf. v.l. 33). — b) K3 संजिता ; D5 संवृता (for संयता ). — c) G1 जित (for जेतु ).

49 Ds missing (cf. v.l. 33). — a) Ds गुणानां तु (for गुणागुणम्). Dn1. n2 अनारंभम् (for "सङ्गम्). — b) Ś1 K Bs D1. 2. 5 "चर्यम् (for कार्यम्). — c) Ks एकं (for एतद्). D1 ब्राह्मण तद्; M ब्राह्मणतो (M2 को) (for ब्राह्मण ते). B Dc Dn D4. 6 G1. 8 एतत्तद् (B1 G1 है) ब्र(Bs ब्रा)ह्मणो वृत्तं; T1 G4 एतद्रह्मांडवृत्तांतं; G2 एतद्रे कथितं ब्रह्मन्. — d) K3 एकं; B2. 4 D6 एकं; T2 एतत् (for एकः). Ś1 K1. 2 आहरेके परं पदं; T1 आहरेतत्स्स्वप्रदं.

50 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 33). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> वा (for चा ). T<sub>1</sub> [अ]म्युदयं (for [अ]म्युभयं). — c) Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> 1, (by transp.) प्राप्तोति ब्रह्म (Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> दाम ; K<sub>1</sub> मोक्षं). T<sub>1</sub> चा (for सो ). D<sub>5</sub> प्राप्तोति ब्राह्मणो नित्यं. — d) B<sub>2</sub> अशक्तेन; B<sub>4</sub> असंगे स (for असङ्गेन). T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> M आ(G<sub>1.2</sub> अ)संगे चन गच्छति; T<sub>2</sub> आधि गच्छन्न गच्छति.

C. 3. 13998 B. 3. 213. 39 K. 3. 216. 55 ब्रह्म ब्रामोति सोऽत्यन्तमसङ्गेन च गच्छति ॥ ५० यथाश्चतमिदं सर्वं समासेन द्विजोत्तम । एतत्ते सर्वमाख्यातं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ५१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि ज्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २०३॥

# 508

मार्कण्डेय उवाच ।
एवं संकथिते कृत्स्ने मोक्षधमें युधिष्ठिर ।
इढं प्रीतमना विप्रो धर्मव्याधग्रवाच ह ॥ १
न्याययुक्तमिदं सर्वे भवता परिकीर्तितम् ।
न तेऽस्त्यविदितं किंचिद्धमें ब्विह हि इक्यते ॥ २

व्याघ उवाच । प्रत्यक्षं मम यो धर्मस्तं पश्य द्विजसत्तम । येन सिद्धिरियं प्राप्ता मया ब्राह्मणपुंगव ॥ ३ उत्तिष्ठ भगविन्क्ष्यं प्रविश्याभ्यन्तरं गृहम् । द्रष्टुमहिसि धर्मज्ञ मातरं पितरं च मे ॥ ४ मार्कण्डेय उवाच । इत्युक्तः स प्रविश्याथ दद्शे परमार्चितम् । सौधं हृद्यं चतुःशालमतीव च मनोहरम् ॥ ५ देवतागृहसंकाशं दैवतैश्र सुपूजितम् । श्रयनासनसंवाधं गन्धेश्र परमैर्युतम् ॥ ६ तत्र शुक्काम्बरधरौ पितरावस्य पूजितौ ।

Colophon om. in B4. D3 missing. — Major parvan: Ś1 K2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेय-समस्ता. K3. 4 B1-3 Dc Dn D1. 4-6 G3 (all om. sub-parvan name) mention only पतिवतो (D5 धर्मन्याधो)-पाल्यान. — Adhy. name: G1 धर्मन्याधकोशिकसंवाद:; G2 कोशिकन्याधसंवाद:. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). ns 212; Dn2 D1 211; T G1 M (M2 inf. lin.) 206; G2. 4 M2 (orig.) 208. — Śloka no.: Dn 40; D141.

#### 204

Stanzas 1-20 are lost in D<sub>3</sub> on a missing fol. (279); cf. v.l. 3. 203. 33. The MS. is ignored up to st. 20.

1 °) Śi Ki. 2. 4 च; T2 M स; G1 सु-(for सं-). — °) G1 तेन धर्मों (for मोक्षधमें). — °) Dc D2. 4. 5 दढ-; T2 गृढं (for दहं).

2 Before 2, K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> ins. ब्राह्मण उ°. — a) D<sub>2</sub> व्याध युक्तम्; T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> मम धर्म्यम् (for न्याययुक्तम्).

—  $2^{c} = 1.57.12^{c}: 5.16.7^{c}.$  —  $^{d}$ ) K<sub>8</sub> B<sub>1-8</sub> D<sub>0</sub> D<sub>4-6</sub> G<sub>8</sub> धर्मेभ्य इह ह°; K<sub>4</sub> स्वधर्मेष्विह ह°; T G<sub>1.2.4</sub> M धर्मेष्वभिसमीक्ष्यते.

3 <sup>a</sup>) T1 प्रत्यक्षं मम धर्मस्तं. — <sup>b</sup>) B Dn D4. 6 G3 तं (D4 स्वं) च पश्य द्विजोत्तम; T1 स्वं पश्य द्विजसत्तम. — <sup>d</sup>) D1 स्तम (for 'पुंगव).

4 a) Ds [आ]गच्छ च (for भगवन्). Dc S (except Gs) विप्र (for क्षिप्रं). — b) Dc प्रविद्या (for प्रविद्या ). Ds [अ]नंतरं (for [आ]भ्यन्तरं). — c) K2 [अ]धर्मज्ञ; K3 मे धर्म (for धर्मज्ञ). — d) T2 पितरं मातरं (by transp.). D1 मम (for च मे).

5 B<sub>3</sub> G<sub>2</sub>. 4 om. the ref. — ab) T G<sub>2</sub> सं (for स). Ś1 K1. 2 transp. प्रविद्य and ददर्श. — K1 om. (hapl.) 5<sup>c</sup>-6<sup>d</sup>. — c) B<sub>4</sub> इत्युक्तां हि (for सीधं हवं). — d) M1 सु (for च). B<sub>1</sub>. 3. 4 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>1</sub>. 3 M मनोरमं.

6 K<sub>1</sub> om. 6 (cf. v.l. 5). — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> संवाधं; cf. 6<sup>c</sup>. — K<sub>2</sub> om. (hapl.) 6<sup>bc</sup>. — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. 4 B<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 5 श्च परमाचितं.

7 °) B1 सूक्ष्मा ° (for गुक्का °). — °) Ś1 K1. 8. 4 Dc D1. 2 T1 G1 सुपृष्टी ती; K2 सुसंपृष्टी; B1. 2. 4 Dn D4. 6 सु(B2 D6 तु)संतृष्टी; B3 सुतृष्टी च; G3 सुसंहृष्टी (for सुतृष्टी ती). D5 कृती सुपृष्टी हृद्यी तु. — °) D5 ज्ञुप ° (for उप ° — After 70°, S (except G3) ins.:

कृताहारौ सुतुष्टौ तानुपिनष्टौ वरासने । धर्मव्याधस्तु तौ दृष्ट्वा पादेषु शिरसापतत् ॥ ७ वृद्धावूचतुः ।

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ धर्मज्ञ धर्मस्त्वामभिरक्षतः ।
प्रीतौ खस्तव शौचेन दीर्घमायुरवामुहि ।
सत्पुत्रेण त्वया पुत्र नित्यकालं सुपूजितौ ॥ ८
न तेऽन्यद्दैवतं किंचिद्दैवतेष्विप वर्तते ।
प्रयतत्वाद्विजातीनां दमेनासि समन्वितः ॥ ९
पितुः पितामहा ये च तथैव प्रिपतामहाः ।
प्रीतास्ते सततं पुत्र दमेनावां च पूज्या ॥ १०
मनसा कर्मणा वाचा ग्रुश्र्षा नैव हीयते ।
न चान्या वितथा बुद्धिद्देश्यते सांप्रतं तव ॥ ११
जामदृश्येन रामेण यथा वृद्धौ सुपूजितौ ।
तथा त्वया कृतं सर्व तिद्विशिष्टं च पुत्रक ॥ १२

मार्कण्डेय उवाच। ततस्तं ब्राह्मणं ताभ्यां धर्मव्याधो न्यवेदयत्।

तौ स्वागतेन तं विश्रमर्चयामासतुस्तदा ॥ १३ प्रतिगृह्य च तां पूजां द्विजः पप्रच्छ तानुभौ । सपुत्राभ्यां सभृत्याभ्यां किचदां कुशलं गृहे ।

अनामयं च वां कचित्सदैवेह शरीरयोः ॥ १४

वृद्धावूचतुः।

कुशलं नो गृहे विष्र भृत्यवर्गे च सर्वशः। कचित्त्वमप्यविद्येन संप्राप्तो भगवित्तह ॥ १५ मार्कण्डेय उवाच ।

बाढिमित्येव तौ विष्रः प्रत्युवाच मुदान्वितः। धर्मव्याधस्तु तं विष्रमर्थवद्वाक्यमत्रवीत्॥ १६ पिता माता च भगवन्नेतौ मे दैवतं परम्। यदैवतेभ्यः कर्तव्यं तदेताभ्यां करोम्यहम्॥ १७

C. 3. 14018 B. 3. 214. 18 K. 3. 217. 19

1038\* तस्य ज्याधस्य पितरी ब्राह्मणः संददर्श ह।
— 1) T1 G1 पादयोः (for पादेख).

8 G1. 4 पितरों (for बृद्धों), om. ऊचतु:. — °) Dc धर्मेण (for शोचेन). — After 8<sup>cd</sup>, N (except B<sub>2-4</sub> D<sub>4</sub>. 6; B<sub>1</sub> marg.) ins.:

1039\* गतिमिष्टां तथा ज्ञानमेवं च परवान्भव।

[ Dn तपो (for तथा). Dn Ds मेघां (for एवं). B1 परमं तव; Dc परमस्तु ते; Dn Ds परमां गतः (for परवान्मव). ]
— Ds om. 8°-9°. — °) Ks. 4 D2 सुपुत्रेण. — ¹) Ś1
K De D1. 2 दीर्घकालं; B Dn D4. 6 Gs नित्यं काले; T2
नित्यं कालं. — After 8, S (except Gs) ins.:

1040\* सुखमावां वसावोऽत्र देवलोकगताविव।

- 9 Ds om. 9 (cf. v.l. 8). a) K2 तेन (for तेडन्यद्). b) Ś1 K B3 Dc D1. 2 G1 विद्यते (for वर्त ). a) Ś1 धर्मेणापि; K1. 2 Bs दमेनापि; K4 दमेनाभि (for नासि).
  - 10 d) K3 B3 D1. 2. 5 T1 G1 पूजितौ (for पूजया).
- 11 b) G1 ते न (for नैव). c) B Dn D4. 6 G3 हि तथा; Dc D1. 2. 5 T G1. 2. 4 M [अ]पि तथा (for वितथा). d) Ś1 K Dc D1. 2 वर्तते (for इइय°).
- 12 b) D1 तथा वृद्धी प्रपूजिती. c) Ś1 K1. s. 4 Dc2 D1. 2 transp. त्वया and कतं.
- 13 N G1-3 om. the ref. d) T2 अईया° (for अर्चया°). K3 B3 D5 तथा (for तदा).

14 °) B1.8 Dc1 Dn D4.8 G8 °पूज्य (for °गृह्य). Ś1 K1.2 T1 G1 M2 तु; M1 स (for च). — °) Dc2 सवृ-द्धाभ्यां; T1 समातृभ्यां; G1 सुमृत्याभ्यां; G4 सञ्चातृभ्यां; M1 सुपुत्राभ्यां (for सभू °). — °) G1 वा; M1 त्वं; M2 व: (for वां). — °) A few MSS. कश्चित् (for कच्चित्). — ¹) G2.4 सुखं वेह (for सदैवेह). T1 हि (for [इ]ह).

15 a) Śi Ki B De Dn D2 Ti Gi. 3. 4 नौ (for नो).

b) Ti G2. 4 M ° वर्गेंच (for ° वर्गें च). Śi Ki. 2 Di
तथानामयमेव च. - °) T2 G2. 4 असि (for अपि). - d)
Dci Dni. n2 इति (for इह).

16 °) T1 G M [आ]ह (for [ए]व). K2 D1 तं (for तौ). — b) S (except G3) कौत्हलसमन्वितः. — c) B Dn D4. 6 G3 निरीक्ष्याथ (for तु तं विप्रम्). — d) B Dn D4. 6 G3 ततस्तं (for अर्थवद्). Ś1 K De D1. 2. 5 अभ्यर्च्यं वचोब्रवीत्.

17 Before 17, all MSS. except Ś1 K1. 2 ins. ज्याघ उ (resp. ज्याघ:). — a) Ś1 K1. 2 माता पिता (by transp.). — b) B1 उमी; D1 इदं (for एती). B2. 4 मद् (for मे). K1 एनं मे भगवन्परं. — c) K2. 3 G2 यदैव तेभ्य:; G1. 4 यदेवतेभ्य:. — d) T1 G1. 2. 4 M2 तदे नाभ्या; T2 तदानाभ्यां.

18 d) Ba अपि (for सम).

19 a) Dns. ns Ts Gs उपाहारान्. — )) K1. s Dcs

C. 3. 14019 B. 3. 214. 19 K. 3. 217. 20 त्रयिह्मंश्रद्यथा देवाः सर्वे शक्रपुरोगमाः ।
संपूज्याः सर्वलोकस्य तथा दृद्धाविमौ मम ।। १८
उपहारानाहरन्तो देवतानां यथा द्विजाः ।
कुर्वते तद्वदेताभ्यां करोम्यहमतिन्द्रतः ।। १९
एतौ मे परमं ब्रह्मन्पिता माता च दैवतम् ।
एतौ पुष्पैः फलै रत्नैस्तोषयामि सदा द्विज ।। २०
एतावेवाययो महां यान्वदन्ति मनीषिणः ।
यज्ञा वेदाश्च चत्वारः सर्वमेतौ मम द्विज ।। २१
एतदर्थं मम प्राणा भार्या पुत्राः सुहुजनाः ।
सपुत्रदारः शुश्रुषां नित्यमेव करोम्यहम् ।। २२
स्वयं च स्नापयाम्येतौ तथा पादौ प्रधावये ।

आहारं संप्रयच्छामि खयं च द्विजसत्तम ॥ २३
अनुक्रलाः कथा विच्न विप्रियं परिवर्जयन् ।
अधर्मेणापि संयुक्तं प्रियमाभ्यां करोम्यहम् ॥ २४
धर्ममेव गुरुं ज्ञात्वा करोमि द्विजसत्तम ।
अतिद्रतः सदा विप्र शुश्रूषां वै करोम्यहम् ॥ २५
पश्चैव गुरवो ब्रह्मन्पुरुषस्य बुभूषतः ।
पिता माताग्निरात्मा च गुरुश्र द्विजसत्तम ॥ २६
एतेषु यस्तु वर्तेत सम्यगेव द्विजोत्तम ।
भवेगुरग्नयस्तस्य परिचीर्णास्तु नित्यशः ।
गार्हस्थ्ये वर्तमानस्य धर्म एष सनातनः ॥ २७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुरिधकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०४ ॥

D6 दैवतानां. Dn1. n2 तथा (for यथा). — °) B Dn D4. 6 Gs कुर्वेति (for कुर्वते). D5 तावद् (for तद्वद्). G2. 4 एवाभ्यां (for एताभ्यां).

20 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> om. 20<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 एवं (for एती). G<sub>1</sub> परमी (for °मं). D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> बहा. B<sub>2</sub> एती हि मे परं बहा. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2 एते: (for एती). Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 एवंप् (K<sub>4</sub> रख)फले:. K<sub>2</sub> B<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 अन्यै:; K<sub>4</sub> पुष्पै:; B<sub>3</sub> अश्वै:; D<sub>5</sub> G<sub>2</sub> M अङ्गे: (for रखे:). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 G<sub>1</sub> दिजोत्तम (for सदा द्विज).

21 Ds resumes! — ") Śi K De Di-3. 5 निसं; Dns ब्रह्मन् ( for महां). — ") Ti यं; T2 सद्; Gi यद् ( for यान्). — ") Gi द्विजोत्तम ( for मम द्विज).

22 <sup>a</sup>) K1 <sup>a</sup>शों मम प्राणी. — <sup>b</sup>) K1. a D6 भार्या:; B2 दारा: (for भार्या). B1. 4 D4 G4 पुत्र:; B3 Dc Dn D6 पुत्र:. B1. 3. 4 De Dn D3-6 G3 सुहज्जन:; B2 तथैव च. — <sup>d</sup>) D4. 6 G3 एवं (for एव).

23 Ś1 K1. 2 om. 23; M2 om. 23-24. — ") D3
T2 स्वाप (for स्वाप). — ") B4 तदा; T1 G1. 2. 4 सदा
(for तथा). K3 D3 पादान् (for पादी). G2. 4 च (for प्र-).
T2 यदा पादी च तपेंथे. — ") B1. 4 D4 च (for सं-).
— ") K3. 4 B3. 4 Dc D1. 2. 5 T G1. 2. 4 M1 स्वयं चेव दिजोत्तम (B3. 4 दिज्ञिषेभ).

24 M<sub>2</sub> om. 24 (cf. v.l. 23); T<sub>2</sub> om. (hapl.) 24<sup>a</sup>-25<sup>b</sup>.
— <sup>a</sup>) B<sub>1</sub>. 3 De कूलां कथां; B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 कूलं तथा.
G<sub>1</sub> ज्यां; M<sub>1</sub> दिश्च (for विन्म). T<sub>1</sub> अनुरूपकथावादी. — <sup>b</sup>)
Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 च विवर्जयन्; K<sub>8</sub> B Dn D<sub>8</sub>. 4. 6 G<sub>8</sub> परिवर्जय

( K3 ° येत्). — °) K1. 2 संयुक्तः ( for °क्तं).

25 T<sub>2</sub> om. 25° (cf. v.1. 24); Śi G<sub>4</sub> om. (hapl.) 25. — °) B<sub>1</sub>. 4 Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> एवं (for एव). K<sub>2</sub> M गुरू (for गुरूं). K B<sub>1</sub>. 4 D<sub>1-8</sub>. 5 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 M मस्वा (for ज्ञास्वा). — °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 M साक्षादेती द्विजोत्तम. — K<sub>1</sub> om. (hapl.) 25°-26<sup>d</sup>. — °) K<sub>2-4</sub> D<sub>2</sub>. 8. 5 स्वयं विप्र; T G<sub>1</sub>. 2 M तु सततं (for सदा विप्र).

26 K<sub>1</sub> om. 26 (cf. v.l. 25). — a) B<sub>2</sub> राजन् (for ब्रह्मन्). — a) T<sub>1</sub> गुरवश्च द्विजोत्तम.

27 G<sub>1</sub> om. (hapl.) 27<sup>ab</sup>. — a) G<sub>4</sub> एषु यस्य प्रवर्तेत.
— b) K<sub>3</sub> T<sub>1</sub> एतद्; K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> Dc D<sub>1-8</sub>. b एवं (for एव).
— c) S (except G<sub>1</sub>. 3) तेन (for तस्य). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2
T<sub>2</sub> परिपूर्णास्तु. K<sub>4</sub> सर्वश: (for नित्य°). — c) K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>
गाहेस्थे. — l) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1-8</sub>. b) T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> एष धर्मः
(by transp.); T<sub>2</sub> धर्म एव. — After 27, M ins.:

1041\* कथितस्ते मया विष्र किं भूयः श्रोतुमिच्छसि।

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1-3 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. K3. 4 B Dc Dn1. n3 D1-6 G3 (all om. sub-parvan name) mention only पतिव्रतो (D6 धर्मड्याधो)पाङ्यान. — Adhy. name: G1 धर्मड्याधकोशिकसंवाद:; G2 कोशिकड्याधसंवाद:. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n3 213; Dn2 D1 212; T G1 M (M2 inf. lin.) 207; G2. 4 M2 (orig.) 209. — Śloka no.: Dn1 30; Dn2. n3 D1 29.

# 204

मार्कण्डेय उवाच। गुरू निवेद्य विष्राय तौ मातापितरावुभौ। पुनरेव स धर्मात्मा व्याधो ब्राह्मणमब्रवीत् ॥ १ प्रवृत्तचक्षुर्जातोऽस्मि संपद्य तपसो बलम्। यदर्थमुक्तोऽसि तया गच्छख मिथिलामिति ॥ २ पतिशुश्रुषपरया दान्तया सत्यशीलया। मिथिलायां वसन्व्याधः स ते धर्मान्प्रवक्ष्यति ॥ ३

व्याध उवाच।

ब्राह्मण उवाच। पतित्रतायाः सत्यायाः शीलाढ्याया यतवत । संस्मृत्य वाक्यं धर्मज्ञ गुणवानिस मे मतः ॥ ४ यत्तदा त्वं द्विजश्रेष्ठ तयोक्तो मां प्रति प्रभो।

दृष्टमेतत्त्रया सम्यगेकपल्या न संज्ञयः॥ ५ त्वद्नुग्रहबुद्धा तु विप्रैतहर्शितं मया। वाक्यं च शृणु मे तात यत्ते वक्ष्ये हितं द्विज ॥ ६ त्वया विनिकृता माता पिता च द्विजसत्तम । अनिसृष्टोऽसि निष्कान्तो गृहात्ताभ्यामनिन्दित । वेदोचारणकार्यार्थमयुक्तं तत्त्वया कृतम् ॥ ७ तव शोकेन बृद्धौ तावन्धौ जातौ तपस्विनौ। तौ प्रसादियतुं गच्छ मा त्वा धर्मोऽत्यगान्महान् ॥ ८ तपस्वी त्वं महात्मा च धर्मे च निरतः सदा। सर्वमेतदपार्थं ते क्षिप्रं तौ संप्रसादय ॥ ९ श्रद्धस्य मम ब्रह्मनान्यथा कर्तमहीस । गम्यतामद्य विप्रर्षे श्रेयस्ते कथयाम्यहम् ॥ १०

#### 205

1 a) K3 D1 页载; K4 औ (for 表). — c) Ś1 K1-3 Dc2 D5 M1 豆 (for 码). — d) Ś1 K Dc Dn1. n2 D1-8. 5 वचनम् (for ब्राह्मणम्).

2 a) T1 प्रवृद्ध (for प्रवृत्त ). S1 K1. 2 [S]सि (for Sिस्स ). — b) G1 तत्परय; M1 परय में (for संपर्य). K3 Ds च तपोबलं (for तपसो बलम्). Śi प्रणष्टं च तमो महतः K1. 2 सांप्रतं च तपो महत्; D1 M2 सं(M2 तं)पश्यत तपोबलं. — °) S (except G<sub>8</sub>) भगव(G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> ° वा)न् (for Sसि तया). K4 तथा (m तया as in text). — d) K4 B1. 2 D1-8 S गच्छ त्वं (T1 गच्छध्वं) (for ैस्त्र). M1 प्रति (for इति). De मिथिलां गम्यतामिति.

3 M2 om. 3. — ") G1 M1 गुरु (for पति-). K8. 4 D1-3. 5 T G1. 2. 4 M1 -रतया (for -परया). De पतिशुश्रू-षणतया. — c) B Dn D4. 6 G8 वसेंद्र (for वसन). — d) Dc धर्म (for धर्मान).

4 °) Ta सानार्या (sic); Ma सुपुत्रायाः (hypermetric) (for सत्याया:). — b) A few N MSS. शीलाद्याया; T2 ैत्साया. D1 जितज्ञत; G2. 4 च सुज्ञत. — °) T1 स्मृतवा-निस धर्मज्ञ. — d) D2 मित: (for मत:).

5 °) Si Ki. 2 यदा तु; S (except G3) यत्त( M3 रेव)-या (for यत्तदा). - b) Bs. 4 तयोक्तं; S (except Gs) नि- (T2 प्र)युक्तो. B4 द्विज (for प्रभो). - °) Dn एव (for एतत्). K4 (marg. sec. m.) मया; Dc2 Dn2 D1. 5 S (except Ta) त्वया (for तया).

6 a) Ka. s De Ds तदनु (for त्वदनु ). — c) Śi K Dc D1-3. s तु (for च). Ś1 K Dc2 D1-3. 5 T2 G2 तावद् (for तात). — d) K1 De G1 यत्ते वक्ष्यामि तद् (K1 ते) द्विज; D1 यावद्वक्ष्ये हि ते द्विज.

7 °) Si विनिहता; Ti [अ]पि निकृता; G2. 4 न पूजिता. — °) Śı Kı. 2 Tı Ga अविस्ं; Ks Dı T2 Gs अतिस्; K4 अनुशि° (for अनिसृ°). B1 [S]पि; G [S]ति- (for Sसि). — d) G1 अतंद्रित (for अनिन्दित). — 1) K3 तु त्वया; Gs तद्विधा (for तत्त्वया). Gs अर्थयुक्तं त्वया कृतं.

8 Ks om. from 8" up to unf. - ") \$1 K1. 3 तेन; T1 G1 M तत: (for तव). Bs Ds. s ती ब्रुडी (by transp.). — b) B D (except D1-s) G s [अं] धीभूती; T G1. 2. 4 [अं] थी स्वातां (for [अ]नधी जाती). — 4) Śi Ki. 2 स (for मा). K. D2. s ते; B Dc Dn D1. 4-6 T2 G8 M2 हवां (for हवा). B1. 3. 4 [S]भय°; G4 [S]ति° (for Sत्य°). Bs Dn1. ns Ds. e Gs अयं (for महान्).

9 Т2 om. 9°-10°. — °) Ś1 К D1-3 жакні (for महा°). - 3) K1 धर्मी (for धर्मे). Ds धर्मो वै चरितः सदा-— d) Ka संप्रदाय च; G1 संप्रपूजय (for 'सादय). — After 9, S (except Gs; Ts om.) ins.:

C. 3, 14040 B. 3, 215, 11 K. 3, 218, 12 ब्राह्मण उवाच ।

यदेतदुक्तं भवता सर्वं सत्यमसंशयम् । प्रीतोऽस्मि तव धर्मज्ञ साध्वाचारगुणान्वित ॥ ११

#### व्याध उवाच।

दैवतप्रतिमो हि त्वं यस्त्वं धर्ममनुव्रतः । पुराणं शाश्वतं दिव्यं दुष्प्रापमकृतात्मभिः ॥ १२ अतन्द्रितः क्रुरु श्विप्रं मातापित्रोहिं पूजनम् । अतः परमहं धर्मं नान्यं पश्यामि कंचन ॥ १३

#### ब्राह्मण उवाच।

इहाहमागतो दिष्ट्या दिष्ट्या मे संगतं त्वया । ईदृशा दुर्लभा लोके नरा धर्मप्रदर्शकाः ॥ १४ एको नरसहस्रेषु धर्मविद्विद्यते न वा ।

1042\* तौ प्रसाद्य द्विजश्रेष्ठ यच्छेयस्तदवाप्स्यसि ।

10 T<sub>2</sub> om.  $10^{ab}$  (cf. v.l. 9). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2. 4 Dc Dn<sub>3</sub> D<sub>2</sub>. 3. 5 च मे; K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> वचो; G<sub>2</sub>. 4 तथा (for मम). Ś1 श्रद्धस्व चैव मे ब्रह्मन्; B<sub>2</sub> श्रद्धस्व मे वचो ब°. — <sup>b</sup>) D<sub>1</sub> नान्यस्वं (for °था). — Ś1 K<sub>1</sub>. 2 om.  $10^{cd}$ . — <sup>c</sup>) T G<sub>1</sub>. 2. 4 इति (for श्रद्ध). — <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> तु (for ते).

11 b) Ks सत्यमेतद् (for सर्व सत्यम्). Ks Bs T2 M2 न संशय: (for असंशयम्). — c) B Dn1. n2 D4. 6 Gs भद्रं ते (for धर्मज्ञ). — d) B Dn1. n2 D4. 6 Gs धर्माचार (for साध्वाचार). Ś1 K2. 3 B1. 3 Dc D3 गुणान्वित:; D4. 6 Gs गुणान्वित; T G1. 2 M समन्वित; G4 समन्वित:

12 a) Bs T2 देवता (for देवत ). Ś1 K Dc Dns D1-s. s [S]सि (for हि). — b) B1 यस्वं; S (except T2 Gs) यसाद् (for यस्वं). — d) B2. 4 Dn2 Gs दुष्पाप्यम्. — After 12, K2 B D (except D1-s. s) S ins.:

1043\* मातापित्रोः सकाशं हि गत्वा त्वं द्विजसत्तम ।

[Before the above, T G1. 2. 4 ins. =414:.]

13 b) D2 तु (for हि). — c) K4 तत: (for अत:). G2 महद् (for अहं). K3. 4 De Dn3 D1-3. 6 ब्रह्मन् (for धर्म). — d) K4 De Dn3 D1-3 नान्यत्; T2 नानु (for नान्यं). G1 वक्ष्यामि (for पश्यामि). K1. 8. 4 B1-3 De Dn3 D1-3 G1. 2 M2 किंचन (for कं°). — After 13, Ś1 K1. 2 ins. an addl. colophon.

14 4) Bs दिस्य (for दिष्ट्या). — b) M2 संशयं (for संगमं). K3 च तत् (for त्वया). T2 मे समं संगतिस्त्वया.

प्रीतोऽस्मि तव सत्येन भद्रं ते पुरुषोत्तम ॥ १५ पतमानो हि नरके भवतासि सम्रद्धतः । भवितव्यमथैवं च यदृष्टोऽसि मयानव ॥ १६ राजा ययातिदींहित्रैः पतितस्तारितो यथा । सद्भिः पुरुषशार्द्छ तथाहं भवता त्विह ॥ १७ मातापित्तभ्यां शुश्रुषां करिष्ये वचनात्तव । नाकृतात्मा वेदयति धर्माधर्मिविनिश्चयम् ॥ १८ दुर्ज्ञेयः शाश्वतो धर्मः शुद्धयोनौ हि वर्तता । न त्वां शुद्धमहं मन्ये भवितव्यं हि कारणम् । येन कर्मविपाकेन प्राप्तेयं शुद्धता त्वया ॥ १९ एतदिच्छामि विज्ञातुं तत्त्वेन हि महामते । कामया ब्रुहि में तथ्यं सर्वं त्वं प्रयतात्मवान् ॥ २०

— °) Ś1 K1. 2 त्वाहशा (for ईहशा).

15 °) Dni. n2 D4. 6 Gi. 8 नर: (for नर-). — b) G2. 4 धमेवान् (for विद्). D6 वर्तते (for विद्यते). G4 [S]नघ (for न वा). — G4 om. (hapl.) 15°-16<sup>d</sup>. — c) B1-8 Dc2 Dn8 D4 G8 सख्येन (for सस्येन). — d) Śi K1. 2 B Dn D2. 4. 6 G3 प्रस्थंभ (for भोतम).

16 G4 om. 16 (cf. v.l. 15). — a) K4 D1-3 G वर्त (for पत). Ś1 K1. 2 [S]सि; B Dn D4. 6 G3 [S]स (for हि). — b) Ś1 K1. 2 हि (for [अ]सि). — c) K4 D1. 2 अथैतच; Dc Dns अथैकं च; G2 तथैव दवं (for अथैवं च).

18 b) S (except G<sub>3</sub>) करोमि (for करिस्वे). — After 18, D<sub>1</sub> reads 20°, omitting it in its proper place.

19 b) B4 Dn1. n2 D1. 3. 5 T2 हि चत्ते ; D4 T1 G1 M2 हि चत्ते ता; G4 प्रवर्ततः. — c) Ś1 K1. 2 G2. 4 M2 त्वा (for त्वां). — d) K3 भिवता ब्रूहि कारणं. — e) Ś1 K1. 4 D2 केन (for येन). Ś1 T1 धर्म-; G4 [अ]धर्म- (for कर्म-). B1. 3 Dn1. n2 D4. 6 T1 G3. 4 M - विशेषण (for विपाकेन). — f) T2 G2. 4 तव (for त्वया). T1 M1 तव धर्मभृतां वर; G1 संवृत्ता तव श्रद्धता.

20 °) D4 यत्तद्; G1. 2. 4 M एतां (for एतद्). M2 दिवच्छामि. G1 transp. इच्छामि and विज्ञातुं. Ś1 K Dc Dns D1-8. 5 [अ]हं श्रोतुं (for विज्ञातुं). — b) Ś1 K Dc Dns D1-8. 5 [इ]ह (for हि). Dc Dns ° द्युते (for ° मते).

व्याध उवाच।

अनितक्रमणीया हि ब्राह्मणा वै द्विजोत्तम । शृणु सर्वमिदं वृत्तं पूर्वदेहे ममानव ॥ २१ अहं हि ब्राह्मणः पूर्वमासं द्विजवरात्मज । वेदाध्यायी सुकुशलो वेदाङ्गानां च पारगः । आत्मदोषकृतैर्वह्मन्त्रवस्थां प्राप्तवानिमाम् ॥ २२ कश्चिद्राजा मम सखा धनुर्वेदपरायणः । संसर्गाद्वनुषि श्रेष्ठस्ततोऽहमभवं द्विज ॥ २३ एतस्मिन्नेव काले तु मृगयां निर्गतो नृपः । सहितो योधमुख्येश्व मन्त्रिभिश्च सुसंवृतः । ततोऽभ्यहन्मृगांसत्र सुबहूनाश्रमं प्रति ॥ २४
अथ क्षिप्तः शरो घोरो मयापि द्विजसत्तम ।
ताडितश्र मुनिस्तेन शरेणानतपर्वणा ॥ २५
भूमौ निपतितो ब्रह्मन्तुवाच प्रतिनादयन् ।
नापराध्याम्यहं किंचित्केन पापमिदं कृतम् ॥ २६
मन्वानस्तं मृगं चाहं संप्राप्तः सहसा मुनिम् ।
अपस्यं तमृषिं विद्वं शरेणानतपर्वणा ।
तम्रुप्रतपसं विग्नं निष्टनन्तं महीतले ॥ २७
अकार्यकरणाचापि भृशं मे व्यथितं मनः ।
अजानता कृतिमदं मयेत्यथ तमन्तुवम् ।

C. 3. 14060 B. 3. 215, 30

S (except G<sub>8</sub>) तत्वेन तव शूद्भतां. —  $D_1$  reads  $20^c$  after 18. — c) Ś1 K1 Dc Dn<sub>8</sub> D1. b काम्यया ब्र्हि; D<sub>8</sub> कामं प्रबृहि. B Dn<sub>1</sub>.  $n_2$  D<sub>4</sub>. b G<sub>8</sub> सर्वं; M सत्यं (for तथ्यं). T G<sub>1</sub>. a कामयानस्य मे शंस (T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> ब्र्हि). — a) B Dn<sub>1</sub>. n D<sub>4</sub>. b G<sub>8</sub> सत्येन (for सर्वं त्वं). Ś1 संशयात्मवान्; K1. a संयता<sup>2</sup>; Dn<sub>1</sub>. n D<sub>4</sub> G<sub>8</sub> प्रयतात्मना; D<sub>1</sub> नियतात्मवान्.

21 a) Bs कमशीला. B1. 8. 4 Dn1. n2 D4. 6 T1 G3 वै (for हि). — b) B Dn2 D4. 6 G3 मे (for वै). — c) S (except G3) यथा- (for इदं). B3 वाक्यं; Dc Dn3 सत्यं (for वृत्तं). — d) Dc D6 T1 मया (for मम).

22 b) Ś1 K1. 8. 4 De Dn3 D1-3. 6 G2. 4 द्विजवरोत्तम (G2° म:); K2 वरद्विजोत्तमः; B3 द्विज परात्मकः; B4 Dn1 T1 वरात्मजः. — c) K1 मुक्तरालो; K2 D1 सकुरालो; M2 कुरालवो (for सुकु°). — d) Ś1 K1-8 B2 De Dn3 D5 M2 वेदवेदांगपारगः. — e) Ś1 K1. 2 दोषैः कृतैर्; K3. 4 B3. 4 D1. 2. 8 M दोषकृते; D3 दोषकृतां. — f) K2 B1. 3. 4 De1 Dn1. n2 D4. 6 G3 अवस्थामास.

23 b) S (except G<sub>8</sub> M<sub>1</sub>) 'परोभवत् (for 'परायण:).

- b) G<sub>2</sub>. 4 transp. अहं and अभवं.

24 b) Śi Ki-8 B2 D4 T M2 मृगयानिर्गतो. — c)
T2 नृप°; G1 M यौध° (for योध°). — d) B3 चैव सं ; T1
G1 चाभिसं (for च सुसं ). — e) D4 न्यहन्; T1 द्यान्नं;
T2 G1. 2.4 M [5]स्यझन् (for ऽस्यहन्). — l) G1 स (for सु.). Śi T2 आश्रमान्यति; G1 राजसत्तमः.

25 °) B<sub>2</sub> D<sub>1</sub> अथाक्षिसः; M<sub>2</sub> ततः क्षिसः. D<sub>3</sub> अति-क्षिप्ताः शरा घोराः. — After 25<sup>ab</sup>, D<sub>3</sub> (marg. sec. m.) ins.: 1044\* ततो मृगान्वराहांश्च महिषांश्च महीपतिः।

जवान पुरुषव्याघ्रः स राजा ब्राह्मणोत्तम।

ततोऽहमपि क्रीडार्थं राज्ञः प्रियहिते रतः।
वराज्ञिन्नन्वराहांश्च शरैः संनतपर्वभिः।
वनदुर्गेषु धर्मज्ञ समं राज्ञा महात्मना। [5]
ब्यचरं धनुरादाय सृगहा लुब्धको यथा।
तत्राश्रमसमभ्याशे मया धर्मविदां वर।
सृगस्य वज्रसंकाशः शरः क्षिप्तस्तदा द्विज।

- °) Ś1 K1. 2 तु (for च). B1-3 Dn1. n2 D4. 6 G3 ऋषि (for मुनि ). -  $^d$ ) = 27 $^d$ . K1. 2 D1-3. 5 S (except G3) नत (for [आ]नत ).

26 b) K4 प्रतिवादयन्; M1 [अ]भिनिनाद . — c) T1 नापराधा . D1. 2. 5 M1 कंचित्.

27 b) K<sub>1. 4</sub> M<sub>1</sub> संप्राप्त. B<sub>1. 8</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> प्रभो; Dn<sub>1</sub> विभो; Dn<sub>3</sub> सुने: (for सुनिम्). — °) Ś<sub>1</sub> K B<sub>3</sub> Dc Dn<sub>3</sub> D<sub>1-8</sub>. 6 अहं (for ऋषि). D<sub>1</sub> विद्वन् (for विद्धं). — d) = 25d. S (except G<sub>1. 8</sub>) नत (for [आ]नत ). Ś<sub>1</sub> K Dc Dn<sub>3</sub> D<sub>1-8</sub>. 6 द्वारेण निश्चितन वे. — B<sub>2</sub> om. 27cf. B<sub>1. 8</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> transp. 27cf and 28ab, — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>1-8</sub> वृद्धं; K<sub>8</sub> B<sub>4</sub> Dc Dn<sub>3</sub> विद्धं; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2</sub> दीसं (for विभं). — f) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> D<sub>1</sub> विचेष्टंतं; K<sub>4</sub> Dn<sub>3</sub> D<sub>2</sub> विष्ठंतं तं (D<sub>2</sub> नु); B<sub>1</sub> D<sub>3</sub> निश्चसंतं; D<sub>6</sub> T<sub>1</sub> निपतंतं; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> वेष्टमानं (for निष्टनन्तं).

28 B<sub>1</sub>. 3 Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> transp. 27°<sup>d</sup> and 28°<sup>b</sup>.

— °) Dc<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> M<sub>1</sub> कारणाचापि; G<sub>4</sub> कारिणश्चापि. T<sub>1</sub>
चैव (for चापि). — °) B<sub>3</sub> प्र (for मे). — °) Dc Dn<sub>3</sub>

मयात्यर्थं; Dn<sub>2</sub> उपेत्याहम् (for मयेत्यथ). B<sub>1</sub> [ए]वम्; B<sub>2</sub>. 3

Dn<sub>1</sub> D<sub>4</sub>—6 G<sub>3</sub> [अ]हम् (for [अ]थ). B<sub>1</sub>—3 Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>4</sub>—6

G<sub>3</sub> अथ (for तम्). M<sub>1</sub> अकार्यं च मयाद्य वै. — °) Ś<sub>1</sub>

K<sub>1</sub>. 2 विप्र; B<sub>1</sub>. 3 Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> सर्वम् (for ब्रह्मन्).

C. 3. 14061 B. 3. 215. 30 K. 3. 218. 30 क्षन्तुमईसि मे ब्रह्मिति चोक्तो मया मुनिः ॥ २८ ततः प्रत्यव्रवीद्वाक्यमृषिमाँ क्रोधमृर्छितः । व्याधस्त्वं भविता क्रूर श्रूद्रयोनाविति द्विज ॥ २९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चाधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २०५ ॥

# २०६

व्याघ उवाच ।

एवं श्रप्तोऽहमृषिणा तदा द्विजवरोत्तम ।

अभिप्रसादयमृषिं गिरा वाक्यविशारदम् ॥ १

अजानता म्याकार्यमिदमद्य कृतं ग्रुने ।

क्षन्तुमर्हसि तत्सर्वं प्रसीद भगवित्रति ॥ २

ऋषिरुवाच ।

नान्यथा भविता शाप एवमेतदसंशयम् ।

आनृशंस्यादहं किंचित्कर्तानुग्रहमद्य ते ॥ ३

श्रूद्रयोनौ वर्तमानो धर्मज्ञो भविता ह्यसि । मातापित्रोश्च श्रुश्रूषां करिष्यसि न संश्चयः ॥ ४ तया श्रुश्रूषया सिद्धिं महतीं समवाप्स्यसि । जातिस्मरश्च भविता स्वर्गं चैव गमिष्यसि । शापक्षयान्ते निर्वृत्ते भवितासि पुनर्द्विजः ॥ ५ व्याध उवाच ।

एवं शप्तः पुरा तेन ऋषिणास्म्युग्रतेजसा । प्रसादश्च कृतस्तेन ममैवं द्विपदां वर ॥ ६

— 1) K4 प्रोक्तो (for चो°). G1 महासुनिः.

29 <sup>a</sup>) G<sub>1</sub> स ततः प्रज्ञवीद्वाक्यम्. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> मुनि<sup>°</sup> (for ऋषि<sup>°</sup>). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> B<sub>2</sub> D<sub>1-8</sub> T<sub>2</sub> M<sub>1</sub> कूरः. — <sup>d</sup>) K<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> [इ]ति द्विजः; K<sub>3</sub> द्विजाधम (for [इ]ति द्विज).

Colophon om. in Śi Ki-8 Ds. — Major parvan: T2 G2.4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. N (Śi Ki-3 Ds om.) G8 M2 (all om. sub-parvan name) mention only पतिव्रतोपाख्यान. — Adhy. name: G1 धर्मच्याधकीशिकसंवादः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dni 214; Dn2 D1 213; T G1 M (M2 inf. lin.) 208; G2.4 M2 (orig.) 210. — Śloka no.: Dni. n2 31; D1 32.

#### 206

1 °) K2 Dc2 हि ऋषिणा; T2 महर्षिणा (for Sहम्मृ-षिणा). — b) Ś1 K1. 2 ततो; D3 तथा (for तदा). B4 S (except G3. 4) द्विजवरात्मज. — °) Dc अतिप्र'; Dn3 अत्यप्र'; D1 M2 अभ्यप्र'; T1 G2 अथ प्र'; T2 G2. 4 अहं प्र' (for अभिप्र'). — d) Ś1 K1. 2 वाचा (for गिरा). Ś1 K1. 4 B4 Dc D1-8 G4 'रदः; K2. 3 D4 'रद (for 'रदम्).

B1-8 Dn D4. 6 G8 गिरा ब्राहीति मां तदा.

- 2 °) S (except G<sub>8</sub>) क्रुतिमिदम् (for मयाकार्थम्).

   <sup>b</sup>) Śi Ki. 2 क्रुतम् (for इदम्). Śi मया; Ki. 2 महा(for क्रुतं). B4 पुनः (for मुने). S (except G<sub>8</sub>) अकार्यं
  तु मयाद्य नै. °) Śi K De Dn<sub>8</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 [अ]तस्तन्मे;
  B4 S (except G<sub>8</sub>) में ब्रह्मन् (for तत्सर्ने). <sup>d</sup>) K4
  D2. 3 इह (for इति).
- 3 b) To avoid hiatus, G2.4 होवम् (for एवम्). T1 G4 M2 न संशय: (for असंशयम्). c) B2-4 Dn1. n2 D4. 6 त्वहं (for अहं). Ś1 K1. 2 B3 D1. 5 M1 कंचित्; B2 जूयात् (for किं). d) Ś1 K1-3 D5 दाता (for कर्ता). Ś1 K De Dn3 D1-3. 5 एव (for अहा). B4 T G1. 2. 4 वे (for ते).
- 4 °) N (except Si Ki. 2 B2 D1) G3 °योन्यां (for (for 'योनो). b) Si K Dc Dn3 D1-3. 5 भवितासि वै; B1-3 Dn1. n2 D4. 6 G3 हि भविष्यसि (for भविता द्यास) c) B3 हि (for च).
- 5 a) G1 तथा; G3. 4 M1 तयो: (for तया). b) Dn1. n3 G3 महत्वं (for °तीं). B1. 3 त्वमवाष्यसि; B3 त्वं गमिष्यसि; D4. 6 त्वं समाष्यसि (for समवा°). After 5°d, S (except G3) ins.:

1045\* भूत्वा च धार्मिको ब्याधः पित्रोः ग्रुश्रूषणे रतः। — °) Śı Ka Do Dna D1. 2. a T2 G2 °क्षयेथ; K1. 2. 4 Da शरं चोद्धतवानिसम् तस्य वै द्विजसत्तम् । आश्रमं च मया नीतो न च प्राणैर्व्ययुज्यत् ॥ ७ एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा मम पुराभवत् । अभितश्चापि गन्तव्यं मया खर्गं द्विजोत्तम् ॥ ८ ब्राह्मण उवाच ।

एवमेतानि पुरुषा दुःखानि च सुखानि च । प्रामुवन्ति महाबुद्धे नोत्कण्ठां कर्तुमहिस । दुष्करं हि कृतं तात जानता जातिमात्मनः ॥ ९ कर्मदोषश्च वै विद्वनात्मजातिकृतेन वै । कंचित्कालं मृष्यतां वै ततोऽसि भविता द्विजः । सांप्रतं च मतो मेऽसि ब्राह्मणो नात्र संश्यः ॥ १० ब्राह्मणः पतनीयेषु वर्तमानो विकर्मसु । दाम्भिको दुष्कृतप्रायः श्रुद्रेण सद्दशो भवेत् ॥ ११ यस्तु श्रुद्रो दमे सत्ये धमें च सततोत्थितः । तं ब्राह्मणमहं मन्ये वृत्तेन हि भवेद्विजः ॥ १२ कर्मदोषेण विषमां गतिमामोति दारुणाम् । श्रीणदोषमहं मन्ये चाभितस्त्वां नरोत्तम ॥ १३ कर्त्तमर्हसि नोत्कण्ठां त्वद्विधा ह्यविषादिनः । लोकवृत्तान्तवृत्तज्ञा नित्यं धर्मपरायणाः ॥ १४ व्याध जवाच ।

प्रज्ञया मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमौपधैः। एतद्विज्ञानसामध्यं न बालैः समतां व्रजेत्॥ १५

C. 3. 14079 B. 3. 216. 17 K. 3. 219 18

°क्षये च; Dn1. n2 D4. 6 G3 °क्षये तु (for °क्षयान्ते). — 1) B1. 8 भविष्यसि; D2 भविता च (for °तासि). — After 5, B3 ins. an addl. colophon.

6 All MSS. except B<sub>3</sub> om. ज्याध उ°. — b) T G<sub>1.2.4</sub> द्विजेन; M मुनिना (for ऋषिणा). K<sub>2</sub> [अ]भ्युअ°; B<sub>1.4</sub> D<sub>2</sub> [अ]त्युअ°; T<sub>2</sub> त्वक्रय°; G<sub>2.4</sub> [आ]दित्य° (for [अ]त्स्युअ°). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> T<sub>2</sub> ममेष; B<sub>2.4</sub> D<sub>C1</sub> D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2.3</sub>° a (for °a'). B<sub>1.3</sub> S (except G<sub>3</sub>) वदतां (for द्विपदां). K<sub>2</sub> D<sub>4</sub> वर:.

7 b) Gs वे (for [ए]व). G1 शरं चैव द्विजोत्तम. — Ś1 K1 (which om. 7°-8°) ins. an addl. colophon after 7°b. — °) T1 G1 मम (for न च). K2 वियुज्यतः; K5 व्यजद्यतः; K4 D1 T1 वियुज्यते; B1 D5 व्यमुच्य (B1m °द्य)-त. Dc न प्राणैव्यवयुज्यत.

8 Ś1 K1 om. 8 (cf. v.l. 7). — b) B4 पुरातनं (for पुराभवत्). — c) K3 अमितं हापि; T1 अहितेनापि; T2 G4 अहितश्रापि. K4 D2. 8 S (except G3) गंतन्यो. — d) K3. 4 D2. 8 S (except G3) मया (K3. 4 D2. 3 यथा) स्वर्गो; D1 यथा स्वर्गे. K4 न संशय: (for द्विजो ). — After 8, K2 ins. an addl. colophon.

9 b) Bs धर्माण (for दु:खानि). — °) B4 Dni. n2
D4. 6 G2 आग्नु (for प्राप्तु ). K4 यथाबुद्धे:; G4 महायुद्धे.
— d) Śi गंतुम् (for कर्तुम्). — T2 om. 91-10°. — °)
K2. 5 Dc2 T1 G1. 2 M दुब्हतं; B3 दुष्टतं (for दुब्करं).
B D (except D1-3. 5) G2 कर्म (for तात). — 1) G1
गंता जानाति यन्मम. — After 9, B (B1 marg.) D
(except D1. 5) G3 ins.:

1046\* लोकवृत्तान्ततत्त्वज्ञ नित्यं धर्मपरायण।

[Cf. 14<sup>cd</sup>. Dc Dns 'धर्मज्ञ (for तत्त्वज्ञ). Dc2 D2. 6 परायण:. ]

10 T2 om. 10<sup>abcde</sup> (cf. v.l. 9). — ) Ś1 M कर्म-

10 12 om. 10 over (cf. v.l. 9). — °) Si M कर्म दोषेश्च; Dc2 धर्मदोषश्च; D2. 3 कर्मदोषण; G2. 4 दोषाच. Si K B2 D1-3. 5 ब्रह्मन् (for विद्वन्). — °) M2 नाम्ना (for आतम-). Si K1. 2 कृतानि च (for कृतेन वे). Dc Dn3 D6 ते (for वे). — °) K3 क्रचित्कालं; B4 Dc2 D2. 3. 6 किंचित्कालं; G1 M किंशित्कालो. K2 ऋषे तात; K3 D5 उपेतं वे; B1 Dn1. n2 D4. 6 G2-4 उच्यतां वे. Si ते; K1 च; K4 हि (for वे). — °) Si गोत्रो (for ततो °). K3 D2. 5 द्विज. — °) Si K3 D5 त्वं; K1 न; K4 हि (for च).

11 °) Some S MSS. डांभिको. K3 दुष्कृतः पापः; B1 Dn1. n3 °तः प्राज्ञः.

12 ab) Śi K B4 Dc Dn3 Di. 2. 5 transp. सत्ये and धर्में. Śi Ki. 2 समवस्थितः (for सततो°). — °) G2. 4 अहं ब्राह्मणं (by transp.). — d) Śi वृत्तिनै; Ki. 2 जात्या न (for वृत्तेन). B4 च (for हि). S (except G2) भविता (for हि भवेद्).

13 °) Ta धर्म ° (for कर्म °). — b) Da. s S (except Ta Ga) प्रामोति (for आमोति). — d) G1 चादित °; G4 चाहित ° (for °भित °). De Dna G1 त्वं (for त्वां).

14 b) B1 चा (for द्वा ). T1 'जातिन: (for 'पादिन:).

- ') Ś1 K B4 D1-3. 5 G2 'वृत्तांततत्वज्ञा; B1-8 Dc Dn

D4. 6 G3 'वृत्तानुवृत्तज्ञा; T1 G4 'वृत्तांतवृत्तज्ञो; G1 'वृत्तांतविज्ञानी. - ') K1. 2 Dn2 नित्य: T1 G1. 4 'परायण:

15 Śi Ki. s. 4 Di-s. 5 T Gi om. the ref. — 4) De Dns चान्यै:; D1 बाल ; T1 बाल: (for बाले:). T1 C. 3. 14080 B. 3. 216. 18 K. 3. 219. 19 अनिष्टसंप्रयोगाच विप्रयोगातिष्रयस्य च ।
मानुषा मानसैर्दुः खेर्युज्यन्ते \*अल्पचुद्धयः ॥ १६
गुणैर्भूतानि युज्यन्ते वियुज्यन्ते तथैव च ।
सर्वाणि नैतदेकस्य शोकस्थानं हि विद्यते ॥ १७
अनिष्टेनान्वितं पश्यंस्तथा क्षिप्रं विरज्यते ।
ततश्च प्रतिक्चर्वन्ति यदि पश्यन्त्युपक्रमम् ।
शोचतो न भवेतिंकचित्केवलं परितप्यते ॥ १८
परित्यजन्ति ये दुःखं सुखं वाप्युभयं नराः ।
त एव सुखमेधन्ते ज्ञानतृप्ता मनीषिणः ॥ १९
असंतोषपरा मृदाः संतोषं यान्ति पण्डिताः ।
असंतोषस्य नास्त्यन्तस्तुष्टिस्तु परमं सुखम् ।
न शोचन्ति गताध्वानः पश्यन्तः परमां गतिम् ॥ २०

न विषादे मनः कार्यं विषादो विषग्रुत्तमम् ।

मारयत्यकृतप्रज्ञं बाठं कुद्ध इवोरगः ॥ २१

यं विषादोऽभिभवति विषमे सम्रुपस्थिते ।

तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थो न विद्यते ॥ २२

अवश्यं क्रियमाणस्य कर्मणो दृश्यते फलम् ।

न हि निर्वेदमागम्य किंचित्प्रामोति शोभनम् ॥ २३

अथाप्युपायं पश्येत दुःखस्य परिमोक्षणे ।

अशोचन्नारभेतेव युक्तश्राव्यसनी भवेत् ॥ २४

भूतेष्वभावं संचिन्त्य ये तु बुद्धेः परं गताः ।

न शोचन्ति कृतप्रज्ञाः पश्यन्तः परमां गतिम् ॥ २५

न शोचामि च वै विद्वन्कालाकाङ्क्षी स्थितोऽस्म्यहम्।

एतैर्निदर्शनैर्बक्षन्नावसीदामि सत्तम ॥ २६

सततं (for समतां). B Dn1. n2 D4. 6 G3 इयात् (for व्यजेत).

16 °) N (except Śi Ki. 2) Gi. 3 मनुष्या (for मानुषा). Bi. 3 Ti मानुषे (for मानसे ). — d) De Dns मुद्यंते (for युज्यन्ते). To avoid hiatus, Śi Ki. 2. 4 De Dns Di-3 येलप ; Ks Ds हालप ; B Dni. n2 D4. 6 Gs चालप ; Ti Gi. 2. 4 M स्वलप ; T2 बहु (for \*अल्प ).

17  $M_2$  om.  $17^a-18^b$ . — a)  $K_1$  गुणे;  $D_1$  गणेर् (for गुणेर्). — c)  $D_1$  सर्वेषां (for सर्वाण).  $D_1$  चैतदे ;  $T_2G_2$  सर्वेदे (for नैतदे ).  $G_4$  एवास्य (for एकस्य). — a)  $S_1$   $K_1$ . a भविष्यति;  $K_4$   $B_1$   $D_5$  न विद्यते (for हि विa).

18 M<sub>2</sub> om. 18<sup>ab</sup> (cf. v.l. 17). — <sup>a</sup>) N (except Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>1-3</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> अनिष्टं चान्वितं. T<sub>1</sub> पुण्यं; M<sub>1</sub> पस्य (for पस्यन्). — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> विराजते; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>विमृज्य<sup>e</sup> (for विर<sup>°</sup>). — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> ° कर्षति (for ° कुर्वन्ति). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> त(D<sub>1</sub> य) था कुर्वति (for यदि पस्यन्ति). B<sub>1</sub>. 3 D<sub>11</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> [उ]पक्रमात् (D<sub>6</sub> ° न्); D<sub>2</sub>. 3 M<sub>2</sub> [अ]नुक्रमं (for उ]पक्रमम्). — Before 18<sup>ef</sup>, Dc D<sub>13</sub> ins. ब्राह्मण उ°! — <sup>e</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> D<sub>13</sub> न शोचते; K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>4</sub> Dc D<sub>1-3</sub>. 5 G<sub>3</sub> न शोचतो (by transp.); T G<sub>1</sub>. 2. 4 M शोकेन न. — T<sub>2</sub> om. 18<sup>f</sup>-19<sup>e</sup>. — <sup>f</sup>) K<sub>1</sub> प्रतितप्यते; D<sub>2</sub> परितप्यसे.

19 T<sub>2</sub> om. 19<sup>a</sup> (cf. v.l. 18). — <sup>a</sup>) Dc मे (for ये). — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> वाप्युभये; B<sub>3</sub> चाप्युभयं; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M वानंतरं. — T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M om. 19<sup>cd</sup>; B<sub>1</sub> reads it in marg. — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> त एवं दु:समेधंते.

20 K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> read 20° before 20° , — °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>

[अं]तं (for [अ]न्तस्). —  $^d$ )  $B_2$  तुष्टे (for तुष्टि). Ś1  $K_{1.2}$  हि;  $B_3$  च (for तु). —  $^e$ )  $K_2$   $T_1$  गताध्वानं;  $D_2$  (? gloss) ज्ञानवृद्धाः. —  $^I$ ) =  $25^d$ .  $K_4$  पश्यंते;  $D_3$  पश्यतः;  $T_2$   $G_{1.2}$  पश्यंति.

22 °) T<sub>1</sub> यद् (for यं). B<sub>1</sub> [S]ति-; D<sub>11</sub> T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> हि (for Sिभ-). — b) B D<sub>11</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 8 G<sub>1</sub>. 8 विक्रमे; T<sub>1</sub> दु:खे तु; M क्रमे तु (for विषमे).

23 °) K1 अवशं. — °) T1 विद्य° (for दश्य°). — °) B1 आपन्न: ; T1 आगत्य ; M2 आपन्नं (for आगस्य).

24 a) D<sub>2.8</sub> यथा (for अथ). Ś1 K Dc D<sub>1-8.6</sub> [अ]भ्यु° (for [अ]प्यु°). — b) Ks दु:खेन परिमोध्यते. — c) Ś1 K1.2.4 भेत्तं वै; B1 Dn1 G3 भेतेवं; B2.4 D5 भेवव (B2°वं); Dn2 भेतेनं (for भेतेव). — d) B D (except D1-8.6) T1 G8 M मुक्त (for युक्त ).

25 °)  $B_8$   $D_{c_2}$   $D_{n_3}$   $D_8$   $T_1$  भूतेषु भावं (  $D_{n_3}$  m भूते स्वभावं);  $G_1$  भूतेष्टभावं. —  $25^d = 20^f$ .

26 M1 om. 26-27. Before 26, Ś1 K Dc Dn3 D1-3. 5 T G1 M2 ins. ज्याघ उ° (resp. ज्याघ:). — a) K3. 4 D2. 8. 5 T1 G1. 2 M2 रमे; B1 T2 G4 न मे (for च वै). B4 विप्र (for विद्वन्). Ś1 K1 न च शोच्याम्यहं (K1 भिवै) विद्वन्. — b) K1 D3 T G1. 2. 4 कालकांक्षी. Ś1 K1. 2 T G1. 2. 4 [अ]स्मि (for हि). — a) B4 Dc D2. 4 om. न. T1 न सीदामि द्विजोत्तम.

27 M<sub>1</sub> om. 27 (cf. v.l. 26). — ") Ś1 K<sub>1</sub>. 2 कृत प्रज्ञस्य; K<sub>4</sub> Dc Dn<sub>8</sub> D<sub>2</sub>. 8 प्रज्ञश्च. Ś1 T मेधाविन्. — ") B<sub>1</sub>. 2 Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> हि (for च). — ") K<sub>8</sub> जानामि (for

#### ब्राह्मण उवाच।

कृतप्रज्ञोऽसि मेधावी बुद्धिश्च विपुला तव। नाहं भवन्तं शोचामि ज्ञानतृप्तोऽसि धर्मवित्॥ २७ आपृच्छे त्वां स्वस्ति तेऽस्तु धर्मस्त्वा परिरक्षतु। अप्रमादस्तु कर्तव्यो धर्मे धर्मभृतां वर ॥ २८

मार्कण्डेय उवाच।

बाढिमित्येव तं व्याधः कृताञ्जलिरुवाच ह । प्रदक्षिणमथो कृत्वा प्रस्थितो द्विजसत्तमः ॥ २९ स तु गत्वा द्विजः सर्वा ग्रुश्रूषां कृतवांस्तदा । मातापित्रभ्यां वृद्धाभ्यां यथान्यायं सुसंशितः ॥ ३० एतत्ते सर्वभाख्यातं निखिलेन युधिष्ठिर । पृष्टवानिस यं तात धर्मं धर्मभृतां वर ॥ ३१ पतिव्रताया माहात्म्यं ब्राह्मणस्य च सत्तम । मातापित्रोश्च ग्रुश्रूषा व्याधे धर्मश्च कीर्तितः ॥ ३२

### युधिष्ठिर उवाच।

अत्यद्भुतिमदं ब्रह्मन्धर्माख्यानमनुत्तमम् । सर्वधर्ममृतां श्रेष्ठ कथितं द्विजसत्तम ॥ ३३ सुखश्रव्यतया विद्वन्सुहूर्तिमिव मे गतम् । न हि तृप्तोऽस्मि भगवञ्शुण्वानो धर्मसुत्तमम् ॥ ३४

C. 3. 14099 B. 3. 216. 37 K. 3. 219. 38

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षडधिकद्विदाततमोऽध्यायः॥ २०६॥

शोचामि).  $T_2$   $G_1$ . 2. 4  $M_2$  पापान्निवृत्तश्च सदा. — a)  $K_3$  ज्ञानतुष्टो $^\circ$ ;  $B_3$   $^\circ$ दष्टो $^\circ$ ;  $T_2$   $G_2$ . 4  $^\circ$ वृद्धो $^\circ$ ;  $G_1$  अज्ञानाप्तो $^\circ$ .  $\acute{S}_1$   $K_1$ . 4  $D_2$  धर्मतः (for  $^\circ$ वित्).

28 °) Ś1 आप्रच्छेद्वा. K1.2 G4 M त्वा (for त्वां).
— b) B Dn D1.4.6 G1.3 त्वां (for त्वा). Ś1 K Dc
Dn3 D1-3.5 अभि° (for परि°). — °) K3m न प्रमाद°.
Ś1 K1.2.4 Dc Dn3 D1-3 च (for तु).

29 <sup>a</sup>) K<sub>8</sub> D<sub>1.8</sub> विप्रं (for ज्याध:). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>1-8.6</sub> अभाषत (for उवाच ह). — <sup>c</sup>) M<sub>1</sub> तु तं (for अथो). K<sub>4</sub> D<sub>2.8</sub> प्रदक्षिणीकृतस्तेन. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> प्रस्थितं. Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>4.6</sub> द्विजसत्तमं; K<sub>8</sub> D<sub>1</sub>° म.

30 °) K<sub>8</sub> D<sub>2</sub> सर्व ; B<sub>1-8</sub> Dc Dn<sub>8</sub> सर्वा:; D<sub>8</sub> तेषां; D<sub>6</sub> सर्व (for सर्वा). G<sub>1</sub> गत्वा गृहं द्विजश्रेष्ठः. — b) B<sub>2</sub>. 3 Dc Dn<sub>3</sub> ग्रुश्र्षाः. D<sub>1</sub>. 8. 6 सदा; G<sub>1</sub> तु सः (for तदा). — °) T G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> अंधाभ्यां; G<sub>1</sub> धर्माभ्यां; M<sub>1</sub> धर्मास्मा (for वृद्धा°). — d) K<sub>1</sub> यथान्याय्यं. S1 K<sub>1</sub>. 2 महामितः; K<sub>8</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>8</sub> (after corr.) D<sub>2</sub>. 6 सुशंसितः; K<sub>4</sub> B<sub>8</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>8</sub> सुसंयतः; B<sub>4</sub> G<sub>1</sub> (before corr.) °स्थितः; T 'श्रितः; G<sub>2</sub> 'हितः; M<sub>1</sub> समाहितः. D<sub>1</sub> सर्वेरण्यभिनंदितः.

31 G<sub>1</sub> om. 31-32. — °) Śi K<sub>1-8</sub> B<sub>8. 4</sub> De Dn<sub>3</sub> D<sub>1-8. 5</sub> T G<sub>2. 4</sub> यत् (for यं). Bi तावद् (for तात). — <sup>d</sup>) M सर्व (for धर्म). De D4 वर: (for वर).

32 G1 om. 32 (cf. v.l. 31). — °) T1 ° पितृभ्यां (for ° पित्रोश्च). Dc Dns तु (for च). — <sup>d</sup>) N Gs धर्म-च्याधेन (B1. 4 ° धस्य) कीर्तिता.

33 b) T2 धर्मज्ञानम् (for धर्माख्यानम्). Ś1 K1. 2 धर्मव्याधेन भागव; B8 G1 धर्ममाख्यानमुत्तमं. — c) B D

(except D<sub>1-8. 8</sub>) G<sub>3</sub> विदां (for "मृतां). — व) K<sub>3. 4</sub> B D (except D<sub>1. 3</sub>) G<sub>3</sub> सुनिसत्तम; M ते दिजोत्तम.

34 K2 om. 34. — °) K4 Dn2 D1. 5 T G1. 2. 4 M सुख(B4 ° खं) श्राब्यतया (T2 ° व्यं त्वया). Ś1 K1. 3. 4 B1. 2 Dc D1-3. 6 G1 ब्रह्मन्; B4 विप्न (for विद्वन्). — b) B Dn1. n2 D4. 6 G8 M सहूर्त इव में गतः.

Colophon. — Major parvan: K2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कंडेयसमस्या. N T1 G8 M (all om. sub-parvan name) mention only पतिवतो(D5 धर्मंच्याधो)पाख्यान; to it K B4 D T1 G8 M add समाप्त. — Adhy. name: G1 धर्मंच्याधकोशिकसंवाद:; G2 कोशिकच्याधसंवादे पतिवतामाहात्म्यकथनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 215; Dn2 D1 214; T G1 M (M2 inf. lin.) 209: G2. 4 M2 (orig.) 211. — Śloka no.: Dn1 n2 37; D1 36.

After adhy. 206, K<sub>1</sub>. 4 D<sub>1-8</sub> ins. (with transposition) a passage given in App. I (No. 21), which is ins. in some other MSS. after adhy. 190 (q. v.).

#### 207

1 M om. 1. — b) Da शुभां कथां (by transp.). — d) Śi K Di-s. 5 Gs यशस्त्रिनं; Bi-s Dni. na D4. 6 इदं तदा (for तपस्त्रिनम्).

२०७

C. 3. 14100 B. 3. 217. 1

#### वैशंपायन उवाच।

श्रुत्वेमां धर्मसंयुक्तां धर्मराजः कथां श्रुभाम् । पुनः पप्रच्छ तमृषिं मार्कण्डेयं तपस्विनम् ॥ १ युधिष्ठिर उवाच ।

कथमित्रवनं यातः कथं चाप्यिङ्गराः पुरा ।
नष्टेऽग्नौ हव्यमवहदिग्नभूत्वा महानृषिः ॥ २
अग्निर्यदा त्वेक एव बहुत्वं चास्य कमीस ।
हक्ष्यते भगवन्सर्वमैतिदिच्छामि वेदितुम् ॥ ३
कुमारश्च यथोत्पन्नो यथा चाग्नेः सुतोऽभवत् ।
यथा रुद्राच संभूतो गङ्गायां कृत्तिकास च ॥ ४
एतदिच्छाम्यहं त्वत्तः श्रोतं भार्गवनन्दन ।
कौतृहलसमाविष्टो यथातथ्यं महामुने ॥ ५
मार्कण्डेय उवाच ।

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् ।

यथा कुद्धो हुतवहस्तपस्तमुं वनं गतः ॥ ६
यथा च भगवानिमः स्वयमेवाङ्गिराभवत् ।
संतापयन्स्वप्रभया नाश्यंस्तिमिराणि च ॥ ७
आश्रमस्थो महाभागो हव्यवाहं विशेषयन् ।
तथा स भूत्वा तु तदा जगत्सर्वं प्रकाशयन् ॥ ८
तपश्रांश्र हुतश्चक्संतप्तस्तस्य तेजसा ।
भृशं ग्लानश्च तेजस्वी न स किंचित्प्रजिज्ञवान् ॥ ९
अथ संचिन्तयामास भगवान्हव्यवाहनः ।
अन्योऽग्निरेह लोकानां ब्रह्मणा संप्रवर्तितः ।
अग्नित्वं विप्रनष्टं हि तप्यमानस्य मे तपः ॥ १०
कथमिनः पुनरहं भवेयमिति चिन्त्य सः ।
अपञ्यदिग्विञ्छोकांस्तापयन्तं महाश्चिन्म् ॥ ११
सोपासर्पच्छनैभीतस्तसुवाच तदाङ्गिराः ।
शीघ्रमेव भवस्वाग्निस्त्वं पुनर्लोकभावनः ।

1047\* वक्तुमईसि मे ब्रह्मन्नितिहासिममं ग्रुभम्।

<sup>• 2 &</sup>lt;sup>b</sup>) Śi K2 om. च. K3 De D5 G1 वा° (for चा°). Śi तथा (for पुरा). — <sup>d</sup>) B1-3 Dni. n2 D4. 6 G3 ° धुति:; B4 T G1. 2. 4 M ° सुनि: (for °नृषि:).

<sup>3 °)</sup> S (except T<sub>1</sub> G<sub>3</sub>) यथा (for यदा). B<sub>4</sub> G<sub>1</sub> एक; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M चैक (for त्वेक). T<sub>1</sub> अग्निर्यदा हि चैवेको.

— °) G<sub>4</sub> त्वत्त (for सर्वम्).

<sup>4</sup> b) D2 वा° (for चा°). — c) D2 तथा (for यथा). — d) Dc कृत्तिकासुत: (for भू च).

<sup>5 °</sup> b) Śi K Dc Dns D1-3. s transp. त्वत्तः and श्रोतुं. B Dn1. n2 D4. 6 Gs ° सत्तम (for ° नन्दन). — °) Śi K1. 2 कौत्हरू संप्रविष्टो. — °) K1. 2 या(K2 य)धात-ध्यान्; K4 B1. 2. 4 Dc1 Dn1. n3 D2-4. 6 T1 G3 M2 याधा-तथ्यं; T2 G1. 2. 4 य(G1 या)धातत्वं. — After 5, B2 Dc Dn3 ins.:

<sup>7 °)</sup> K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> तथा च; B<sub>3</sub> यथोक्तो; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> यथा हि (for यथा च). — °) B Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> च (for स्व<sup>-</sup>). — <sup>a</sup>) G<sub>2</sub>. 4 तिमिरावर्डि (for °राणि च). — After 7, N (except B<sub>3</sub>. 3) G<sub>3</sub> ins.:

<sup>1048\*</sup> पुराङ्गिरा महाबाही चचार तप उत्तमम्।

<sup>[</sup> Ks Ds नतम् (for तप). ]

<sup>8 °)</sup> S (except G<sub>3</sub>) आश्रमस्थं. Ś1 K<sub>2</sub> Dc ° बाहो (for ° भागो). — b) Dc<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>6</sub> G<sub>1</sub>. s विशेषयत् (for ° यन्). — c) B<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> यथा; D<sub>3</sub> तदा; G<sub>4</sub> यदा (for तथा). K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> भूत्वा तु स; G<sub>1</sub> तु भूत्वा स; G<sub>2</sub>. 4 [अ] ग्निः भूत्वा तु (for स भूत्वा तु). T1 तथा भूत्वा तथा चाग्निर्. — d) B Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> व्यकाशयत् (Dn<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 6 ° यन्) (for प्रका°).

<sup>9</sup> a) K<sub>3</sub>. 4 B<sub>3</sub>. 4 Dn D<sub>1</sub>. 3-6 G<sub>3</sub> तु; D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> स (for च). Dc तपश्चरन्हृतवह:. — b) T<sub>1</sub> सप्ताचिश्च (for संतप्तस्). T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> च सु-; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> च स्व- (for तस्य). — c) S<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-3</sub>. 5 कृशो (for भृशं). K<sub>3</sub> लीनस्तु; K<sub>4</sub> सानश्च (for ग्लान<sup>°</sup>). — d) K<sub>4</sub> B<sub>2</sub> Dn D<sub>1-4</sub>. 6 G<sub>3</sub> च (for स). T G<sub>1</sub>. 2. 4 M न किंचित्प्रतिज्ञित्वान् .

<sup>10 °)</sup> Ś1 K D2. ३ कोन्यो (for अन्यो). G1. 2. 4 इव (for इह). — d) T G2. 4 ब्राह्मणः. B1. 2. 4 Dn1. n2 D4. 6 G3 संप्रकल्पित:; Dc Dn3 °कीर्तितः. — e) D2. 3 प्रविनष्टं; a few MSS. विप्रणष्टं. — /) K3 T1 ते (for मे). D3 तेजसा (for मे तपः).

<sup>11</sup> b) Ks. 4 Dc Dns D2. s. 5 चिंतयन् (for चिन्ल

विज्ञातश्रासि लोकेषु त्रिषु संस्थानचारिषु ॥ १२ त्वमग्ने प्रथमः सृष्टो ब्रह्मणा तिमिरापहः । स्वस्थानं प्रतिपद्यस्व शीघ्रमेव तमोनुद ॥ १३ अग्निरुवाच ।

नष्टकीर्तिरहं लोके भवाञ्चातो हुताश्चनः । भवन्तमेव ज्ञास्यन्ति पावकं न तु मां जनाः ॥ १४ निक्षिपाम्यहमग्नित्वं त्वमग्निः प्रथमो भव । भविष्यामि द्वितीयोऽहं प्राजापत्यक एव च ॥ १५

आङ्गिरा उवाच । कुरु पुण्यं प्रजाखर्ग्यं भवाग्निस्तिमिरापहः । मां च देव कुरुष्वामे प्रथमं पुत्रमञ्जसा ॥ १६ मार्कण्डेय उवाच ।

तच्छुत्वाङ्गिरसो वाक्यं जातवेदास्तथाकरोत् । राजन्बृहस्पतिर्नाम तस्याप्यङ्गिरसः सुतः ॥ १७ ज्ञात्वा प्रथमजं तं तु बह्वेराङ्गिरसं सुतम् । उपेत्य देवाः पप्रच्छुः कारणं तत्र भारत ॥ १८ स तु पृष्टस्तदा देवस्ततः कारणमत्रवीत् । प्रत्यगृह्णंस्तु देवाश्च तद्वचोऽङ्गिरसस्तदा ॥ १९ अत्र नानाविधानग्रीन्प्रवक्ष्यामि महाप्रभान् । कर्मभिर्वहुभिः ख्यातान्नानात्वं ब्राह्मणेष्विह ॥ २०

C. 3. 14121 B. 3. 217. 21 K. 3. 220. 21

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्ताधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०७ ॥

सः). — °) Кз Dc Ds सोपइय° (for अपइय°).

12 a) De T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> सोपसर्पत्; T<sub>1</sub> सोपश्यत. Ś<sub>1</sub> ततो; K<sub>2</sub> तु तं; K<sub>3</sub> क्षणे (for शनेर्). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> ततो (for तदा ). — d) K<sub>2</sub> D<sub>2.4</sub> भावन. — e) K<sub>1.2</sub> D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> [अ]पि (for [अ]सि). — f)=1.179.11<sup>d</sup>. K<sub>1.2</sub> स( K<sub>2</sub> सं)स्थानुचारिषु; K<sub>3</sub> corrupt; K<sub>4</sub> M<sub>2</sub> सस्थाणु; D<sub>2.3.6</sub> संस्थाणु; G<sub>2.4</sub> स्थावर ; M<sub>1</sub> सस्थासु . G<sub>1</sub> त्रिसंस्थानअचारिषु. Cf. B. 7.10.68; and P W s.v. संस्थानचारिन्.

13 ab) B Dn1. n2 D4-6 G8 अप्ति: (for अप्ते). Ś1 transp. प्रथम: and ब्रह्मणा. K4 B Dn D4.6 G1.8 M1 प्रथमं (for भा:). K2 D4 तिमिरापह. — After 13ab, Dc reads 16cd, repeating it in its proper place. — c) K1.2 D5 T M स्वं स्थानं; K3. 4 Dn2 D2 संस्थानं. — d) K2 T2 तमोनुदः.

15 °)  $K_{1.2}$  विक्षेप्या° (for निश्चिपा°). — °)  $\acute{S}_{1}$   $K_{1.2}$  °पत्याम्निरेव च;  $B_{2}$  °पत्यस्वथैव च;  $B_{4}$  T  $G_{1.2.4}$  M °पत्यस् ( $B_{4}$   $T_{2}$  °पत्यं) तथैकतः.

16 K<sub>3</sub> om. 16<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>1.2</sub> D<sub>6</sub> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> प्रजास्त्रप्रयं; K<sub>4</sub> D<sub>1.5</sub> 'सर्गं; D<sub>3</sub> 'स्वगं; T<sub>2</sub> 'सु त्वं; G<sub>1.2</sub> व्रजस्ताप्रयं. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> अम्ने (for अम्निस्). A few MSS. 'पह. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> देहं; B<sub>3</sub> Dc देवं (for देव). — <sup>d</sup>) B<sub>2</sub> ओजसा (for अञ्चसा).

17 b) Dni. na D4-6 Gs तदा (for तथा). — d)
Ks तथा (for तस्या).

18 °) M<sub>1</sub> श्रुखा (for ज्ञाखा). D<sub>2</sub> तु प्रथमं (for प्रथमजं). Śi K<sub>1</sub> पुत्रं (for तंतु). — b) Śi G<sub>1</sub> वहिम

(for बह्नेर्). Śi K3 B1. 3 D1. 2. 6 T1 G1. 2 M2 अंगिरसः (for आङ्गरसं). — B2 om.  $18^{cd}$ ; D2 om. (hapl.)  $18^{c}-19^{d}$ .

19 D<sub>2</sub> om. 19 (cf. v.l. 18). — a) G<sub>1</sub> ततो; G<sub>4</sub> तथा (for तदा). — b) G<sub>1</sub> तं तं (for तदा). — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 प्रतिगृद्धा तु; K<sub>3</sub> D<sub>3</sub>. 5 S (except G<sub>3</sub>) प्रत्यगृद्धंत. — d) Ś<sub>1</sub> तद्दिधा; B<sub>3</sub> तद्दाचा (m तद्दचो as in text). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 गता:; K<sub>3</sub> तथा (for तदा). K<sub>4</sub>m सुतमंगिरसं तदा. 20 a) B Dn (Dn<sub>3</sub> marg.) D<sub>1</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> तम्न (for अत्र). — d) K<sub>1</sub> B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) G<sub>3</sub> नानाथान् (for नानावं). K<sub>3</sub>. 4 Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 [इ]ति; S (except G<sub>3</sub>) [अ]पि (for [इ]ह).

Colophon. — Major parvan: Śi K² T² G₁. 2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G₁ माकंडेयसमस्या (followed by आंगिरस). Śi K B²-4 D M² (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस. — Adhy. name: Bi अंगिरसोद्याद्या: G² अंगिरसप्रजाकथनं. — Adhy. no. (figures, words or both); Dnı (sup. lin.) 216; Dn² 215; Dı 219; T Gı M (M² inf. lin.) 210; G². 4 M² (orig.) 212. — Śloka no.: Dnı. n² 22; Dı 21.

#### 208

1 °) Ś1 Ks. 3 Ds Ts G1. 3 ब्राह्मणो (for ब्र°). — °) Ś1 Ks. 3 B1. 4 Dn1. ns D4. 6 G3 तस्याभवत् शुभा (Ś1 Ks. 3 सुता) भार्यो; Bs. 3 T1 तस्यापि च शुभा भार्यो; Ds Ts

206

C. 3. 14122 B. 3. 218. 1 K. 3. 221. 1

#### मार्कण्डेय उवाच।

त्रक्षणो यस्तृतीयस्तु पुत्रः कुरुकुलोद्वह । तस्यापवसुता भार्या प्रजास्तस्यापि मे शृणु ॥ १ च्रहज्ज्योतिर्चृहत्कीर्तिर्चृहह्रुद्धा च्रहन्मनाः । च्रहन्मन्त्रो च्रहुद्धासस्तथा राजन्च्रहस्पतिः ॥ २ प्रजासु तासु सर्वासु रूपेणाप्रतिमाभवत् । देवी भाजुमती नाम प्रथमाङ्गिरसः सुता ॥ ३ भूतानामेव सर्वेषां यस्यां रागस्तदाभवत् । रागाद्रागेति यामाहुद्धितीयाङ्गिरसः सुता ॥ ४ यां कपर्दिसुतामाहुर्देश्यादृश्येति देहिनः।
तनुत्वात्सा सिनीवाली तृतीयाङ्गिरसः सुता।। ५
पृश्यत्यचिष्मती भाभिईविभिश्र हविष्मती।
पृश्चीमङ्गिरसः कन्यां पुण्यामाहुईविष्मतीम्।। ६
महामखेष्वाङ्गिरसी दीप्तिमत्सु महामती।
महामतीति विख्याता सप्तमी कथ्यते सुता।। ७
यां तु दृष्ट्वा भगवतीं जनः कुहुकुहायते।
एकानंशेति यामाहुः कुहुमङ्गिरसः सुताम्।। ८

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २०८॥

G2. 4 तस्यापि वसुदा (D3 'जा; D3m sec. m. 'भा; G4 'घा) भार्या; D5 तस्यवाथाभवन्भार्याः; G1 तस्याभूद्रसुधा भार्याः % Cn: सुष्टु.....भातीति सुभा । ग्रुभा इति पाठेऽपि सैव प्राद्धा । % —  $^d$ ) B1–3 Dn D4–6 G3 तस्यां च मे; Dc तस्यामिमे (for तस्यापि मे).

2 °) Ś1 K D2. 8. 5 प्रारज्योतिर्वे (for बृहज्ज्योतिर्). B1-3 Dc Dn D4. 6 G3 transp. °ज्ज्योतिर् and °त्कीतिर्. — T1 om. 2<sup>b</sup>-4°. — b) G2. 4 बृहत्तेजा; M2 ब्रह्मन्ब्रह्मा (for बृहब्रह्मा). — °) Ś1 K1. 2. 4 D1-3 °त्युत्रो (for °न्मन्त्रो). D2 °द्मानुस; M1 °द्मासा (for °द्मासस्).

3 T<sub>1</sub> om. 3 (cf. v.l. 2). — b) D<sub>3</sub>. 4 °प्रतिमो°; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 °चुपमो° (for 'प्रतिमा°). — T<sub>2</sub> om. 3°-5<sup>b</sup>.

4 T1 om. 4°; T2 om. 4 (cf. v.l. 2, 3). — °) M2 इह (for एव). — °) Ś1 Dc1 यस्या; T1 येषां (for यस्यां). G2. 4 तथाभवत्; M1 प्रवर्तते; M2 सदाभवत्. — °) Ś1 K1. 2 रागो(Ś1 °को)देकेति; D2. 3 G4 M रागादाकेति. T1 G1. 2 M2 प्राहुर् (for आहुर्). — °) K4 B4 Dn1. n2 D1. 3. 4. 6 सुतां (for सता).

5 T<sub>1</sub> om. 5<sup>ab</sup> (cf. v.l. 3); D<sub>2</sub> om. (hapl.) 5.
— a) K<sub>3</sub> कामंदि; K<sub>4</sub> कामधि; D<sub>1</sub> कामं हि; D<sub>5</sub> कामदा;
M कपर्दी. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 यां कर्दमीति वै प्राहुर. — c) B<sub>1</sub> तन्न
त्वसौ; G<sub>4</sub> तनुत्वात्तां. B<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 5 शिनीवाली. — After 5,
S reads 8.

6 G<sub>1</sub> om. 6<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> पश्यंती; B<sub>1</sub>. s D<sub>c</sub> D<sub>ns</sub> D<sub>1</sub> चतुर्थी; S (G<sub>1</sub> om.) पंचमी (for पश्यती). Śi K<sub>3-4</sub>

B<sub>1. 2</sub> D<sub>2. 8</sub> T M भाति; B<sub>3. 4</sub> ताभिर्; G<sub>2. 4</sub> नाम्ना (for भाभिर्). — D<sub>4</sub> om. (hapl.) from भाभि: (in a) up to sund (in b). — b) S<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> तु (for च). K<sub>3. 4</sub> D<sub>1-3</sub> हिवस्मित्र्र् (for हिविभिश्च). K<sub>2. 3</sub> हिवस्मित्र्रं (B<sub>1. 8</sub> De D<sub>1. 8</sub> दीसादीसिश्च पंचमी. — c) T G<sub>2. 4</sub> M चांगि (for अक्ति). G<sub>1</sub> पंचांगिरसकन्यासु. — d) K<sub>3. 4</sub> B<sub>2</sub> D<sub>1. 5</sub> M महि (for हिवि).

7 °) Ś1 आविरासीद्; K1. 2 अरमत (for आङ्गरसी).

- b) K3. 4 Dn D2. 4. 6 T2 G1. 3 महामते (G1 °ते:); D5

महीपते; G2 महाद्युति:; G4 महायति (for °मती). — c)

T1 तु (for [इ]ति). K3 विज्ञेया (for विख्याता). — d)

D1 तु सा (for सुता).

8 S reads 8 after 5. — b)  $K_{2.3}$   $D_{c2}$   $D_{n3}$   $D_{2.8}$   $T_{2}$  कुहकुहा°. — c)  $\dot{S}_{1}$   $K_{1.2}$  एकेनांशेन;  $D_{1}$  T  $G_{1.3}$  M एका $(T_{2}$ °ता)नंगे $(D_{1}$ °ते)ति;  $D_{6}$  एकदैवेति;  $G_{2}$  एकायनेति;  $G_{4}$  एकानेकेति (for एकानंशेति).  $B_{1-3}$   $D_{1}$   $D_{2}$   $G_{3}$  ताम् (for याम्). — d) T  $G_{1}$   $M_{2}$  चतुर्थीमंगिरः सुतां;  $G_{2.4}$   $M_{1}$  चतुर्थिगिरसः सुता.

Colophon om. in S (except G3). — Major parvan: Ś1 K2 Dn2 आर्प्य. — Sub-parvan: K1. 3. 4 B D G3 (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 217; Dn2 216; D1 220. — Śloka no.: Dn1. n2 D1 8.

# 209

मार्कण्डेय उवाच।
चहस्पतेश्चान्द्रमसी भार्याभूद्या यश्चास्तिनी।
अग्नीन्साजनयत्पुण्यान्षडेकां चापि पुत्रिकाम्॥ १
आहुतिष्वेव यस्याग्नेहीविषाज्यं विधीयते।
सोऽग्निर्चहस्पतेः पुत्रः शंयुनीम महाप्रभः॥ २
चातुर्मास्येषु यस्येष्ट्यामश्चमेथेऽग्रजः पश्चः।
दीप्तो ज्वालैरनेकाभैरग्निरेकोऽथ वीर्यवान्॥ ३
शंयोरप्रतिमा भार्या सत्या सत्या च धर्मजा।
अग्निस्तस्य सुतो दीप्तस्तिस्नः कन्याश्च सुत्रताः॥ ४

प्रथमेनाज्यभागेन पूज्यते योऽग्निरध्वरे ।
अग्निस्तस्य भरद्वाजः प्रथमः पुत्र उच्यते ॥ ५
पौर्णमास्येषु सर्वेषु हिवषाज्यं सुवोद्यतम् ।
भरतो नामतः सोऽग्निर्द्वितीयः शंयुतः सुतः ॥ ६
तिस्नः कन्या भवन्त्यन्या यासां स भरतः पितः ।
भरतस्तु सुतस्तस्य भरत्येका च पुत्रिका ॥ ७
भरतो भरतस्याग्नेः पावकस्तु प्रजापतेः ।
महानत्यर्थमहितस्तथा भरतस्तम् ॥ ८
भरद्वाजस्य भार्यो तु वीरा वीरश्च पिण्डदः ।

C. 3. 14138 B. 3. 219. 9 K. 3. 221 17

#### 209

1 T G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> om. the ref. — °) G<sub>1</sub> बह्मसोत्र्र् ; M महीपतेश् (for बृहस्पतेश्). M चंद्रमसो (for चान्द्रमसी). — °) Dc<sub>2</sub> या बभूव (for भार्याभूद्या). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 Dc<sub>1</sub> D<sub>1</sub> [आ]सीद्या; K<sub>3</sub> Dn<sub>3</sub> D<sub>2</sub>. 5 M<sub>1</sub> याभूद् ; B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 भूत्वा ; B<sub>4</sub> चाभूद् (for [अ]भूद्या). — °) Dc Dn<sub>3</sub> अजन °; G<sub>4</sub> चाजन ° (for साजन °). Ś<sub>1</sub> K Dc Dn<sub>3</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 पुत्रान् (for पुण्यान्).

2 °) Ś1 K1-3 D3 आहुतेषु; K4 D1 सुहुतेषु; D2 अहुतेषु; T1 M अतिथिषु. M [इ]व (for [ए]व). B1 S (except G3) यसाग्रे. — °) Ś1 K D1. 2 हविष्वाज्यं; B2 Dn1. n2 D3. 4 ° षाद्यं; Dc Dn3 T2 G2. 4 M ° राज्यं; G1 ° ष्याज्यं (for ° षाज्यं). — °) B4 अग्निर् (for सोऽग्निर्). — °) T1 M2 शस्युर् (for शंयुर्). K4 D5 ° प्रभु:; B1 ° यशाः; B3 Dn1. n2 D4. 6 G3 ° वतः (for ° प्रभः).

3 °) Śi Ki. 2 Ti इष्टिर्; G2. 4 इष्टम् (for इष्ट्याम्).

— b) Śi Ki. 2 [S] प्यजः (for Sप्रजः). K3 Dn2 प्रभुः (for प्रग्नः). T2 अश्वमेधेषु यः पश्चः; G1 भेध इति श्रुतः; G2. 4 भेधाप्रमागसूत्. — °) Śi Ki. 2. 4 Dc Dn3 D2. 3. 5 दीसा (D2. 3 मो) चिभिर्; K3 दीसरग्निर्; B2 G1. 4 M1 दीसिज्ञा (G1 M1 जा) छैर्; B3 दीसो ज्ञानेर् (m as in text); D1 T G2 M2 दीसज्वा हैर्. Śi अनीकाभैर्; K1. 2 अनेकारेंर्; Dc Dn3 D2. 3 अनेकाभिर्; T1 G1. 4 अनेकाप्रेर्; G2 अनेकारेंर्. — d) Śi Ki. 2 अग्निरोशेथ; K3 B3 Dc Dn3 D1. 3. 6 G3 रेषोथ; B1 रोषोथ; B4 वेधोथ; T1 रोषोथ; T2 G1. 2. 4 M अग्नीषोमोथ.

4 b) Ś1 K3. 4 B2. 3 (m as in text) D1. 3 सत्या स-; B1 Dc Dn3 (sup. lin.) T1 सत्याय; Dn1. n2 D4. 6 G3 सत्याथ; D5 सत्यांश (for सत्याच). G1. 2. 4 धर्मज. — c) Ś1 K2 Dc D2. 5. 5 तत्थाः (for तत्थ). — d) B4 तत्थाः (for तिस्तः). Ś1 K1-8 D5 सुप्रभाः (for "इताः).

5 b) T G2. 4 सोझिर् (for योडझिर्). — c) D2. 8 अमे (for अमि ).

6 °) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub>. 4 De Dn D4 पौर्णमासेषु. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>—3. 5 हविष्वाज्यं; S (except G<sub>8</sub>) हविराज्यं. Ś<sub>1</sub> सुवोद्यतां; K<sub>1</sub> सुवोच्यतां; K<sub>2</sub> श्रुवच्युतां; K<sub>8</sub> B D<sub>8</sub> श्रुवोद्यतं; K<sub>4</sub> श्रुचो°; D<sub>1</sub> प्रचोदितं; T<sub>2</sub> सुचोद्यहं. D<sub>5</sub> हविष्वाज्येषु चोद्यतं. — °) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>. 5 M<sub>1</sub> °तो नाम तस्याग्नेर् (K<sub>1</sub>. 8 D<sub>1</sub>. 5 M<sub>1</sub> ° भिर्, . — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 शंयवः; K<sub>8</sub>. 4 B<sub>8</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 8 संयुतः; B<sub>1</sub> संयतः; S (except G<sub>1</sub>. 8) शंयुजः.

7 °) Ś1 K1. 2 D5 [अ] भवन; K4 (m as in text) M भरंति (for भवन्ति). — °) D2. 3 T2 G1. 2. 4 भारतस्तु; M भारति (for भरत °). — °) K3. 4 D1-3. 5 भवत्येका; B2 S (except G3) भारत्येका. B2 D5 कन्यका (for प्रतिका).

8 °) Ś1 K1. 2 अद्भुतो; D1-8 भारती; S (except G3) भारतो (M2 तिर्) (for भरतो). K3 D2. 8 भारतस्य. K2. 8 B Dc अग्नि: (B2 अपि); D4. 6 अग्ने (for अग्ने:). — b) K3 प्रजायत; B3 D1 T G1. 2. 4 थते; D2. 8 पते (for पते:). Ś1 K1 पावकश्चाप्यजायत; K2 पावकस्यापि जायतः; Dc Dn3 D6 पावकः समजायत. — c) K3 सिहतस्; Dn1. n2 T2 G1-3 मिततस् (for महितस्). Ś1 K1. 2 महानऋश्चमहिषस्.

9 °) Ś1 T भारद्वाजस्य. M2 भार्यायां. — b) K2 पुत्रा (for वीरा). K1. 3. 4 B D T2 (by corr.) G2 वीरस्य.

C. 3. 14138 B. 3. 219. 9 K. 3. 221. 17 प्राहुराज्येन तस्येज्यां सोमस्येव द्विजाः श्रनैः ॥ ९ हिविपा यो द्वितीयेन सोमेन सह युज्यते । रथप्रभू रथध्वानः कुम्भरेताः स उच्यते ॥ १० सरय्वां जनयित्सिद्धिं भानुं भाभिः समावृणोत् । आग्नेयमानयित्रत्यमाह्वानेष्वेष कथ्यते ॥ ११ यस्तु न च्यवते नित्यं यश्चसा वर्चसा श्रिया । अग्निर्निश्च्यवनो नाम पृथिवीं स्तौति केवलम् ॥ १२ विपाप्मा कलुपैर्युक्तो विशुद्धश्चार्चिषा ज्वलन् । विपापोऽग्निः सुतस्तस्य सत्यः समयकर्मसु ॥ १३ आक्रोशतां हि भूतानां यः करोति हि निष्कृतिम् ।

अग्निः स निष्कृतिर्नाम श्रोभयत्यभिसेवितः ॥ १४ अनुक्जिन्त येनेह वेदनार्ताः स्वयं जनाः । तस्य पुत्रः स्वनो नाम पावकः स रुजस्करः ॥ १५ यस्तु विश्वस्य जगतो बुद्धिमाक्रम्य तिष्ठति । तं प्राहुरध्यात्मविदो विश्वजिन्नाम पावकम् ॥ १६ अन्तराग्निः श्रितो यो हि अक्तं पचित देहिनाम् । स यज्ञे विश्वभुङ् नाम सर्वलोकेषु भारत ॥ १७ ब्रह्मचारी यतात्मा च सततं विपुलवतः । ब्राह्मणाः पूजयन्त्येनं पाकयज्ञेषु पावकम् ॥ १८ प्रथितो गोपतिर्नाम नदी यस्याभवित्रया ।

Ks. 4 B D (except Ds) Gs पिंडदा. — °) Ks. 4 D2. 8 यसेष्ट्यां; B Dc Dns T1 त(T1 य)स्याज्यं; Ds यसेष्ट्वा; T2 G1 M यसेज्यां.

10 °) Śi Ki. 2 रथप्रोमो; De Dns Gi. 4 प्रमु (for प्रमू). K4 D Ti Gi. 8 M रथाध्वानः (D4 रयाध्वानः). K4 रथभूतरवाध्वानः. — d) Śi Ki. 2 रुक्मरेताः; M2 कुंभरेकाः. Śi Ki. 2 रुक्परेताः,

11 a) Some MSS. श्रास्वां. Ś1 K2. 4 B2. 3 D3. 5 G2 जनयन्. — b) Ś1 K1-3 D1-3. 5 सोमं (for मानुं). — c) Ś1 K1. 2 अज्ञेय-(for आग्नेयम्). Ś1 K1. 2 मानसं; K3 D1 आनयेन्; G2. 4 अनयन् (for आनयन्). G2. 4 मिथ्यम्; M मध्यम् (for नित्यम्). — d) Ś1 K1-3 Dn3 D1. 2. 5 T1 G1 आह्मानेष्वेव; K4 B1. 3 Dc1 Dn1. n2 D4. 6 G3 ने होष; Dc2 नेष्वेषु; D3 ने होष; T2 नेष्प; G2. 4 मिथ्यो नामेष. Ś1 K1-3 B Dc Dn3 D1. 3. 5 श्रूयते; K4 Dn1. n2 D2. 4. 6 T2 G3 स्य (for कथ्य).

12  $^b$ )  $B_2$  तेजसा (for वर्चसा). —  $^c$ )  $M_1$  सोझिर् (for अग्निर्).  $S_1$  निच्यावनो;  $K_2$  निस्ववनो;  $B_1$  विश्वच्यवो;  $T_1$  दुश्च्यवनो;  $G_1$  न च्यवनो;  $G_2$ .  $_4$  निच्यवनो. —  $_4$ )  $S_1$  पृथिव्यां.  $S_3$  सोभवत्यभिसेवित: (cf.  $14^4$ ).

13 °)  $T_2$   $G_{1..2}$  पापात्मा;  $G_4$  विषाप: (for विषाप्मा).  $D_{02}$   $G_1$   $M_1$  करमपें (for कळुपें) — °)  $S_1$  विवाप्यों;  $K_1$  निवापों;  $K_2$  विषाप्यों;  $K_3$ . 4  $D_2$ . 3 निवापां;  $B_2$  विषापमां;  $G_4$  विषाकों (for विषापों). —  $G_2$ . 4  $G_3$  योज्य:.  $G_4$   $G_4$   $G_5$   $G_4$   $G_5$   $G_6$   $G_7$   $G_8$   $G_8$  G

14 °) K4 B2-4 Dc2 Dn1. n3 T G3 अक्रोशतां. Ś1 K B Dc D2. 3. 4 तु भूतानां; S (except G3) नराणां हि. — b) Ś1 K2. 4 B1. 3. 4 Dc D1-8. 4 T1 M [इ]ह; K8 [इ]ति; G1 न (for हि). — 'd) Ś1 K2 B1 G2. 4 शोध' (for शोभ'). K8 D3 [अ]ति (for [अ]भि-). K2° सेंड्यता; K4 B Dc Dn3 D1. 6 'षेचित:; Dn1. n2 G3 'सेंविते; D3 M2 'सेंवितं; D4 'षेचिते.

15 b) K1 वेदनार्था:; G4 नार्थ. — c) B1-3 D6 T1 G3 सत्यपुत्र:. K1. 2 स्वरो; B1 सुरो; B2. 4 सुनो; D6 सुभो (for स्वनो). — d) Ś1 K D1-3. 6 समजायत; T2 (corrupt) सुरुचिभास्कर: (for स रूज°).

16 G1 reads 16-21 after 3. 211. 7; M reads them after 3. 211. 6. — a) Ś1 K1 निष्कम्य (for विश्वस्य). — c) G1 प्राहुरध्यात्मविदुषो. — d) Ś1 K D1. 5 विश्वजं (for जिन्).

17 °) Bs Dc Dn1. n2 D4. 6 Gs M अंतरश्निः. K3. 4 B1. 8. 4 Dn D1. 4. 6 Gs स्मृतो (for श्रितो). K4 B Dn D1. 4. 6 G3 तु; G1 वै (for हि). — °) K1 B1-8 Dc2 D2. 8 T G1. 2. 4 M स (T सं ; G1 यं) जज्ञे. B3 ° भुंजानः; B4 ° जिन्नाम (for ° भुङ्ग नाम). — व) G1 M सर्वछोकेश्वरेश्वरः.

18 °) B4 D2 जितातमा (for य°). Ś1 K2. 3 D1. 5 तु (for च). — b) T G2. 4 ° प्रभ: (for ° वतः). — °) G1 पूजयंतो वै; M ° यंते यं. — d) Ś1 K2. 3 D5 ° यज्ञेन (for ° यज्ञेषु).

19 a) Śi Ki Mi प्रथिता; K2 प्राथिता; K3 Di. 2 M2 पिततो; K4 पितता; B De Dn D3. 4. 6 T2 (by corr.) G3 पितता; D5 पावको (for प्रथितो). Śi K1-3 B D (except D1. 2. 5) T2 (by corr.) G1. 3 M1 गोमती (for गोपितर्).

b) M भार्या (for यसा). — ) Śi K2. 4 G1. 2. 4 transp. सर्वाणि and कर्माणि. — B1. 2m. 3 D4. 6 G8 धर्मकर्मभि: (B2 orig. सर्वकर्मभि:); Dn1 धर्मकर्तृभि:; T G1. 2. 4 कर्मभि: सदा; M धर्मसेतवः.

तिस्मन्सर्वाणि कर्माणि क्रियन्ते कर्मकर्तृभिः ॥ १९ वडवाग्रुखः पिबत्यम्भो योऽसौ परमदारुणः । ऊर्ध्वभाग्रुर्ध्वभाङ् नाम कविः प्राणाश्रितस्तु सः ॥ २० उदग्द्वारं हिवर्यस्य गृहे नित्यं प्रदीयते । ततः स्विष्टं भवेदाज्यं स्विष्टकृत्परमः स्मृतः ॥ २१ यः प्रशान्तेषु भूतेषु मन्युर्भवति पावकः । क्रोधस्य तु रसो जज्ञे मन्यती चाथ पुत्रिका ।

स्वाहेति दारुणा कृरा सर्वभृतेषु तिष्ठति ॥ २२ त्रिदिवे यस सहशो नास्ति रूपेण कश्चन । अतुल्यत्वात्कृतो देवैर्नाम्ना कामस्तु पावकः ॥ २३ संहर्षाद्धारयन्क्रोधं धन्वी स्वग्वी रथे स्थितः । समरे नाशयेच्छत्रूनमोघो नाम पावकः ॥ २४ उक्थो नाम महाभाग त्रिभिरुक्थैरिमष्टुतः । महावाचं त्वजनयत्सकामाश्चं हि यं विदुः ॥ २५

C. 3. 14155 B. 3. 219. 28 K. 3. 221. 33

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि नवाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २०९॥

20 a) Hypermetric! Śi Di वडवास्य:; B (Bi m as in text) Dn D4. 6 G3 वाग्नि:; Dc वाग्ने: (for भुसः). S (except G3) [आ]पो (for [अ]म्भो). — c) K4 उपवेशुग; G1 वाहु (for भाग). K4 M1 भुङ्गाम; D1 हिष्टिश्च (for भाङ्गाम). — d) M2 किलः (for किवः). Dn D4. 6 G3 य: (for स:).

21 Śi Ki. 2 om. (? hapl.) 21. — a) Bi. 3 M उदग्धारं. Ks. 4 Di-3 अवीर्; M भवीर् (for हविर्). — 21°d=3. 211. 17°f. — °) Ti स्विष्टो; T2 G2. 4 तुष्टो; Gi स्विष्टो (for स्विष्टं). T2 Gi [S]भवद् (for भवेद्). Ks. 4 Di-3. 5 M आहां; T Gi. 2. 4 बहा। (for आज्यं). — a) Ks. 4 Dc Di-3. 5 तुसः; T2 G2. 4 ततः (for स्मृतः). 22 22°b=(var.) 3. 211. 11°b. — a) D5 प्रयातेषु (for प्रशान्ते°). — b) T Gi. 2. 4 M2 आवि°; M1 प्रादु° (for मन्यु°). — After 22°b, K4 Di-3 ins.:

1049\* मन्युमान्नाम भगवानन्निरेव महाबल: । आरण्यानि तथा ग्राम्यान्यो दहन्संप्रकाशते । स्वयमुत्पतित: श्रीमान्वृद्धिमान्नाम पावक: ।; while S (except G<sub>8</sub>) ins.:

1050\* कोधः स तु महातेजा विज्ञेयः सर्वदेहिषु।
— T1 om. from 22° up to 23<sup>d</sup>. — °) N G3 कुद्धस्य
(for कोध°). B1 च (for तु). Ś1 K1. 2 रथो; B4 D2. 3
(sup. lin. as in text). 6 M र(M2 रु)जो; T2 G2. 4
रणे (for रसो). — d) Ś1 K1. 2 मन्युतीवा च (for मन्यती
चाथ). K3. 4 B Dc Dn D2—6 T2 मन्यंती (Dn3 मन्येता);
G8 मन्यंते (for मन्यती). K4 वाणि ; B4 T2 नाम; D1
वापि; D2. 3 चापि; D4 बाष्प ; G2. 4 चास्य (for चाथ).
G1 मती चापि सुपुत्रिका; Cnp मन्यन्ती चाथ पुत्रिका. — °)
T2 G2. 4 M हाहेति (for स्वा°). S (except G3; T1 om.)
कुद्धा (for कूरा). — 1) D8 देहेषु (for भूतेषु). K3

गच्छ° (for तिष्ठ°).

23  $T_1$  om. 23 (cf. v.l. 22). — °)  $K_1$  Dn  $D_3$ . 4  $G_3$  अतुल्लवात्. —  $^d$ )  $T_2$  नाम देवैस्तु;  $G_1$  नाम्ना वेदस्तु (for नाम्ना कामस्तु).

24 °) Ś1 K1. 2 D1. 5 संघर्षाद्;  $D_2$  M2 संकर्षाद्;  $G_2$ . 4 सर्वेषां (for संहर्षाद्). Ś1 K2 D6 वारयन्; K4 D2. 5 वारयेन्; D3 धारयेन् (for धारयन्).  $G_3$  क्रोधान्. b)  $B_3$  सुश्री (m as in text);  $B_4$  खड़ी (for स्वर्गी). D1 रथस्थित:. b0 Dn1. n2 D5 समये (for b7). Ś1 K1. 3 b8 Dc2 D1-3 S (except b3) नाशयन्.

25 °) Ś1 K3 उक्तो; K2 D4 उत्थो; Dn2 D2 S (except T1 G3) उक्थ्यो; D1 उक्थेर; D3 उंछो (for उक्थो). K4 G1 नामा. D2. 3. 5 T2 G1. 2. 4 महाभागस. — b) Ś1 K2 उक्तर; Dc D3. 4 उत्थेर; T2 G2. 4 M उक्थ्येर. D5 पिर (for अभि ). — c) Ś1 K1. 2 भागं; B4 राजन; D6 वातं; T1 पाषं; T2 वर्षे; G1. 2. 4 M वर्ष (for वाचं). K2 तु जन ; G1 M1 च जन (for त्वजन ). — d) Ś1 K1. 2 साकमश्रं; K3 सकामास्वं; K4 सकामस्वं; Dc Dn D4. 8 समाश्रासं; D1. 5 सकामत्वं; D2. 3 सकामं तं; G3 समावासं. Ś1 K D1. 2. 5 G1 हि तं (K3 तद्); D3 हतं (for हि यं).

Colophon om. in Dc2. — Major parvan: Ś1 K2
Dn2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 M2 मार्कडेयसम(M2 मा)स्या (followed in M2 by आंगिरस). Ś1
K1. 3. 4 B D (all om. sub-parvan name) mention
only आंगिरस. — Adhy. name: T2 G2. 3 आं(G2 अं)गिरसप्रजाकथनं. — Adhy. no. (figures, words or both):
Dn1 (sup. lin.) 218; Dn2 217; D1 221; T G1. 3
M (M2 inf. lin.) 211; G2. 4 M2 (orig.) 213. — Śloka
no.: Dn1. n2 25; D1 27.

290

C. 3. 14156 B. 3. 220. 1 K. 3. 222. 1

#### मार्कण्डेय उवाच।

काइयपो द्यथ वासिष्ठः प्राणश्च प्राणपुत्रकः ।
अग्निराङ्गिरसश्चैव च्यवनिस्तिषुवर्चकः ॥ १
अचरन्त तपस्तीत्रं पुत्रार्थे बहुवार्षिकम् ।
पुत्रं लभेम धर्मिष्ठं यशसा ब्रह्मणा समम् ॥ २
महाव्याहृतिभिध्यातः पश्चिभिस्तैस्तदा त्वथ ।
जज्ञे तेजोमयोऽचिष्मान्पश्चवर्णः प्रभावनः ॥ ३
समिद्धोऽग्निः शिरस्तस्य बाह् स्र्यनिभौ तथा ।
त्वङ्नेत्रे च सुवर्णामे कृष्णे जङ्गे च भारत ॥ ४

पश्चवर्णः स तपसा कृतस्तैः पश्चिमिर्जनैः ।
पाश्चजन्यः श्रुतो वेदे पश्चवंशकरस्तु सः ॥ ५
दश वर्षसहस्राणि तपस्तस्वा महातपाः ।
जनयत्पावकं घोरं पितृणां स प्रजाः सृजन् ॥ ६
बृहद्रथंतरं मृश्नो वक्त्राच तरसाहरौ ।
शिवं नाभ्यां बलादिन्द्रं वाय्वग्नी प्राणतोऽसृजत् ॥ ७
बाहुभ्यामनुदात्तौ च विश्वे भूतानि चैव ह ।
एतान्सृष्ट्वा ततः पश्च पितृणामसृजत्सुतान् ॥ ८
बृहदूर्जस्य प्रणिधिः काञ्यपस्य बृहत्तरः ।

#### 210

1 °) Ś1 कह्यपोप्यथ; K1. 2 क(K1 का)ह्यपाख्योथ; K3. 4 कह्यपोज्यो(K4° जों)थ; B4 D1 का(D1 क)ह्यपो योथ; D4. 6 काह्यपोस्यथ. K2. 3 B3 वाशिष्टः. T1 काह्यपोथ विसष्टश्च. — °) G1. 2. 4 ° पुत्रजः (for ° पुत्रकः). — °) Ś1 D (except D3. 5) अंगिरा ° (for अग्निरा °). — d) Ś1 K1. 2 D5 च स(D5 सु)वर्चकः; K3. 4 D1-3 स्त्रीसमर्चकः; B2 m. 3 त्रिषुवर्चसः; B4 त्रिष्ववर्चकः; Dc Dn D4. 6 G3 त्रिसुवर्चकः (Dn2 °सः); T1 M स्त्रीरवर्चकः; T2 G1 त्रिप्रवर्षकः; G2. 4 तीव्रवर्चकः.

2 °) Śi K B4 D1-3. 5 अचरंस्ते; B1-3 De Dn D4. 6 G3 रत्स (for रेन्त). Śi K1. 2 कूरं (for तीवं). — b) Śi K D1-3. 5 G1 पुत्रार्थं. — °) Śi K1. 4 लेभे स; B De Dn D1. 4. 6 T2 G3 लभेयं; D5 लेभेथ (for लभेस). B3 धर्मचं. — d) B1 तपसा (for यशसा). B4 ब्रह्मसंमितं; S (except G1. 3) ब्रह्मण: समं.

3 °) Śi Ki M2 ध्याते; K2 ब्याप्तः; K4 M1 ध्यातै:; D1. 2 ध्याते:; T1 साधै; Gi. 2. 4 ध्याते: (for ध्यातः). — °) D2 T1 ते (for तैस्). Śi तथा; D2 सदा (for तदा). — °) Śi देव-महो°; K1. 2 D2. 3 चैव महो° (D2. 3 महा°); K4 B1-3 Dc Dn D4. 6 G3 तेजो महा°; T2 तेजोमयाच्छिष्टान्. — d) B1 प्रतापवान्; B4 प्रभास्तरः; S (except G3) प्रभाकरः (for °वनः).

4 °) Bs G1 समृद्धों (for समिद्धों). — °) Ds T तन्; G1 ते (for स्वरू). T G1. 2 [S]थ (for च). — °) T1 कृष्ण-; T2 कृष्क्रे (for कृष्णे). Ds. 6 Gs [S]थ (for च).

5 °) Ga. 4 ° वर्ष: (for 'वर्ण:). Bs स्व ; Dc2 Dn3 G3

सु (for स). — °) Ś1 K D1-3 पंच (for पाञ्च ). Ś1 K1-8 B1 D5 इतो; D2 स्तुतो (for अतो). K3. 4 देवै:; B D (except D2. 5) G3 देव: (for वेदे). — d) D2 विंश ; M1 वर्ण (for वंश ). D3 सुत: (for तु स:). T1 पंच वस्तकविंशक:

6 b) K1 समातप:; K3 B2 महायशा:; D3 महावत: (sup. lin. sec. m. °तपा: as in text). — °) K2. 3 B3. 4 Dc2 T G1. 2. 4 जनयन्; K4 D2. 3 अस्जत्. S (except G3) पावकान्योरान्. — d) Ś1 K1-3 B4 Dc Dn3 स पितृणां (by transp.). K4 D1-3 च (for स). Ś1 K1-3 D1 G1. 4 प्रजास्जं (K3 D1 °जत्; G1 °जन्). K4 D2. 3 अस्ज्वप्रजा:; B1-3 Dc M1 प्रजा: स्जत्.

7 °) T<sub>2</sub> G<sub>1.2</sub> M<sub>2</sub> रथंतरी; G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> °तरो. B<sub>4</sub> मूर्झि; D<sub>4</sub> °झे; T G<sub>1.2</sub> °झी (for °झों). — b) K<sub>1</sub> B Dc Dn D<sub>1.4.6</sub> G<sub>3</sub> वा (for च). K<sub>1-3</sub> D<sub>5</sub> भ(D<sub>5</sub> त)रसाहसी; K<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> तपसा हिर्रः; D<sub>1-3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M तरसा हिर्रः. — c) S<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> दिवं (for शिवं). D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> नाभ्या. — d) S<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> °सता; K<sub>3.4</sub> B<sub>1.8</sub> Dc D<sub>1.2</sub> ° दमजी (for °स्जत्). S (except G<sub>3</sub>) प्राणाहायं च भारत.

8 °) K2 अनुदातुं च; K4 D1-3 °दात्तश्च; B1 °दांती च; D6 °दांतस्य; T2 G1 °दंती च; G2. 4 M °दत्ती च. — b) Ś1 K1. 2 M1 विश्व:; K4 विश्वे (m as in text); D5 विश्वा (for विश्वे). Ś1 K1. 2 D1. 8 G2. 4 हि (for ह). — e) Ś1 K1. 3 Dn3 D5 T1 दृष्ट्वा (for सृष्ट्वा). G2. 4 पुन: (for ततः).

9 °) Dni. na बृहद्गथस्य; D4. 6 G8 °द्गपस्य; T2 ब्रह्मा समजस्य; G1 बृहत्तरस्य. S (except T1 G8) प्रणिधाः. — b) S1 K B8 Dc Dns D1. 4. 5 कश्यप(K1. 2 पो)स्य. K1. 2

भानुरङ्गिरसो वीरः पुत्रो वर्चस्य सौभरः ॥ ९ प्राणस्य चानुदात्तश्च व्याख्याताः पञ्च वंश्वजाः । देवान्यज्ञसुषश्चान्यान्सृजन्पञ्चद्शोत्तरान् ॥ १० अभीममितभीमं च भीमं भीमबलावलम् । एतान्यज्ञसुषः पञ्च देवानभ्यसृजत्तपः ॥ ११ सुमित्रं मित्रवन्तं च मित्रज्ञं मित्रवर्धनम् । मित्रधर्माणमित्येतान्देवानभ्यसृजत्तपः ॥ १२ सुरप्रवीरं वीरं च सुकेशं च सुवर्चसम् ।

सुराणामि हन्तारं पञ्जैतानसृजत्तपः ॥ १३
त्रिविधं संस्थिता ह्येते पश्च पश्च पृथकपृथक् ।
सुष्णन्त्यत्र स्थिता ह्येते स्वर्गतो यज्ञयाजिनः ॥ १४
तेषामिष्टं हरन्त्येते निम्नन्ति च महद्भुवि ।
स्पर्धया हन्यवाहानां निमन्त्येते हरन्ति च ॥ १५
हविवेंद्यां तदादानं कुञ्चलैः संप्रवर्तितम् ।
तदेते नोपसर्पन्ति यत्र चाण्निः स्थितो भवेत् ॥ १६
चितोऽग्निरुद्वहन्यज्ञं पक्षाभ्यां तान्प्रवाधते ।

C. 3. 14172 B. 3. 220. 17

बृहत्तनुः; Dc1 Dn D4. 8 G3 महत्तरः. — °) Ś1  $K_1$ . 2 भानोर्;  $T_1$  अनुर् (for भानुर्). Dc आंगिरसो.  $B_{2-4}$  Dn1. n2 D4. 6 G3 धीरः (for बीरः). —  $^d$ ) Ś1 बर्ग °; D5 वर्ष ° (for बर्च °). Ś1  $K_1$ . 2 सोभवत्;  $B_1$ . 2. 4 Dc Dn3 D3 S (except G3) सौरभः;  $D_2$  सौभगः (for सौभरः).

10 a) K2. 3 Dc1 प्राणश्च (for °स्य). K3. 4 D5 om. the first च. Ś1 K1 मनुदात्ताश्च; B2. 4 अञ्चदातुश्च; T M1 चानुद(T2 °दा)त्तस्य; G3 चारुदंतस्तु. B3 Dn1. n3 D4. 6 तु; M2 स (for च). — b) K1. 4 व्याख्यातः; G1 व्याघाताः; G2. 4 व्याख्ताः. K2 Dn1. n2 D4. 6 G3 विंशतिः; B2-4 Dc2 D1 G2. 4 विंशजाः (for वंशजाः). — c) Ś1 वेदान्; K3 Dc1 T2 दैवान् (for देवान्). K2 भुषाश्च; K3 B2m D6 भुजश्च; K4 भुषाश्च; Dc2 Dn3 भुषाश्च (for भुषश्च). K3 [अ]पि (for [अ]न्यान्). — d) B2. 8 Dc2 D6 T1 स्जत् (for स्जन्). G1 अस्जरपंच सोत्तरान्.

11 a) B<sub>2-4</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. s. s. s. G<sub>3</sub> सुभीमम् (for अभीमम्). B<sub>1</sub> अभीमसम(m मित)भीमं च; G<sub>4</sub> अभीषमितभीषं च. — b) S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 पंच (for भीमं). S<sub>1</sub> K<sub>1</sub> भीमं बळा ; K<sub>2</sub> भीममहाबळ:; B<sub>4</sub> भीमपराक्रमं; D<sub>2</sub>. 5 भीम बळा बळो; M भीमबळं बळं. — c) K<sub>2</sub> Dn<sub>3</sub> यज्ञमुखः; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 5 मुखान्; B<sub>2</sub> रसः; B<sub>3</sub> स्तुषः; D<sub>4</sub> मुखाः (for मुखः). — d) K<sub>3</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 ततः (for तपः); cf. v.l. 13. K<sub>1</sub> B<sub>1</sub>. 3. 4 Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> देवानां हा(B<sub>3</sub> नत्य)सुजत्तपः; B<sub>2</sub> देवानामसुजत्ततः.

12 Ś1 K1 om. (hapl.) 12. — ") K3 सुमित्र; Dn3 अमित्रं (for सुमित्रं). B2 सुमित्रमतिमित्रं च. — ") K3. 4 D1-3. 5 वत्सलं; B2 "वांधवं (for "वर्धनम्). — ") K3 T1 G1. 2. 4 M मित्रवर्माणम्; T2 मित्रावरुणम् (for "धर्माणम्). — ") B3 एत्य"; Dc अत्य"; G1 अभ्या (for अभ्य"). K2. 3 तम:; B2 T2 G1. 2. 4 तत: (for तप:).

13 K4 om. (hapl.) 13. — a) K1. 2 सुरं (for सूर-).

T<sub>1</sub> सुप्रवीरं प्रवीरं च. — <sup>b</sup>) B D (except D<sub>1-3. 5</sub>) T<sub>1</sub>
G<sub>3</sub> सुरेशं (for सुकेशं). K<sub>8</sub> Dc<sub>1</sub> D<sub>4</sub> सुस्ववर्चसं; Dc<sub>2</sub> Dn<sub>3</sub>
D<sub>1-3. 5. 6</sub> सुरव<sup>°</sup> (for च सुव<sup>°</sup>). — <sup>c</sup>) S (except G<sub>3</sub>)
भतीरं (for ह=तारं). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K पंच तान्. K<sub>8</sub> B<sub>2</sub>m T<sub>2</sub>
G<sub>2. 4</sub> ततः (cf. v.l. 11); Dc तमः (for तपः).

14 °) G1. 2. 4 त्रिविधाः. K1 संश्रिताः; K2 संस्ताः; T1 संविधाः; T2 सविताः; G1. 2. 4 सहिताः; M2 सहितान्. T2 [अ] प्येते (for द्येते). — °) K4 मुण्यस्य (m °ते)त्रः; B4 D5 मुद्यं (B4 °णं)तोत्रः; T2 मुणंस्तत्रः. — в) K2 D1. 2 स्वर्गतोः; D5 मुणंतोः; S (except G3) स्वर्गतान्. S1 K1. 2 यज्ञयाजिनौः; K4 °नाः; T2 G4 °नं.

15 °) Ks इष्ट्या (for इष्ट्रं). — b) Ś1 K1.2.4 विनिन्नंति; D2 G4 विन्नंति च. B D (except D1.2) G1.3 महद्धवि:; G4 महान्भुव:; M2 मखं भुवि (for महद्भवि). — d) K1.2 निन्नंते ते; Ks G4 विन्नंत्येते; G1 निन्नंति च (for निन्नन्त्येते).

16 a) Ś1 K1-8 Dc Dn Ds (marg. sec. m.). s G3 विहर् (for हविर्). Ś1 K2 M1 तथा ; B2 यदा (for तदा ).

- b) K2 कुचैले: (for कुशले:). B4 S (except G3 M1) संप्रकीतितं. — c) K4 (m as in text) तदन्य; B1 तत्र ते; B3 तद्देतो; T2 G2. 4 M तत्रेते; G1 अत्रेते (for तदेते). D2 नोपा ; G4 नाप (for नोप ). — d) T G2 M चितो; G1 % (for स्थ ). K3 B3 Dc Dns D3 (by corr.). 4. 6 G2. 4 [5] भवत् (for भवेत्).

17 °) Śi चित्ताग्निर्; Ki. 8 Dc Di. 2. 5 चिताग्निर्; K² वित्ताग्निर्; K³ B². 4 Dn D³. 4. 6 G³ चिताग्नेर्; K⁴ चितानि; Bi चित्राग्नेर्; T² चितोग्नेर् (for चितोऽग्निर्). B Dn D². 4. 6 G³ आज्यं (for यज्ञं). — b) Śi Ki. 2 परोक्षं (for पक्षाभ्यां). K⁴ D³ तान्प्रवोधते; B¹ तात वर्तिते; B²-⁴ Dc Dn D₄. 6 G³ तत्प्रवर्ति (B³ Dc² Dn³ °ते)ते. — c) K³ मित्रै: (for मन्त्रै:). B² संप्रमिता; Dc² प्रशामिता. S

3.3.14172 B.3.220.17 4.3.222.17 मन्त्रैः प्रशमिता होते नेष्टं मुज्णन्ति यज्ञियम् ॥ १७ वृहदुक्थतपस्यैव पुत्रो भूमिम्रपाश्रितः । अग्निहोत्रे हृयमाने पृथिव्यां सद्भिरिज्यते ॥ १८

रथंतरश्च तपसः पुत्रोऽग्निः परिपठ्यते । मित्रविन्दाय वै तस्य हविरध्वर्यवो विदुः । मुमुदे परमग्रीतः सह पुत्रैर्महायज्ञाः ॥ १९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१० ॥

# 599

मार्कण्डेय उवाच ।
गुरुमिर्नियमैर्युक्तो भरतो नाम पावकः ।
अग्निः पुष्टिमतिनीम तुष्टः पुष्टिं प्रयच्छति ।
भरत्येष प्रजाः सर्वास्ततो भरत उच्यते ॥ १
अग्निर्यस्त शिवो नाम शक्तिपूजापरश्च सः ।

दुःखार्तानां स सर्वेषां शिवकृत्सततं शिवः ॥ २ तपसस्तु फलं दृष्ट्वा संप्रदृद्धं तपो महत् । उद्धर्तुकामो मतिमान्पुत्रो जज्ञे पुरंदरः ॥ ३ ऊष्मा चैवोष्मणो जज्ञे सोऽग्निर्भृतेषु लक्ष्यते । अग्निश्वापि मनुर्नाम प्राजापत्यमकारयत् ॥ ४

(except G<sub>3</sub>) त्वेते (for होते). — <sup>d</sup>) D<sub>4</sub> नेष्टे. B<sub>1</sub> मुंचंति; D<sub>4</sub> मुष्टंति. S (except G<sub>3</sub>) याज्ञियं.

18 °) De D4 बृहदुत्थस; D1 G3 दुन्थ्यस् (for °दुन्थ-). K3 D2 G3 [इ]व (for [ए]व). T G2.4 M तपस्थे (T G2 °स्थे)व बृहदुन्थः (T1 °त्थः; M °न्थ्यः). G1 तस्येव ब्रह्मदुन्थः स. — b) B2.4 पुत्री. Ś1 B1-3 De D1.4.6 अपा ; K3 इवा °(for उपा °). — d) M1 सोझिर्; M2 योझिर् (for सिझर्). Ś1 T1 इध्यते; K1.2 D3 इष्य °; De Dn3 उच्य °; G1.2.4 ईस्ब °(for इप्य °).

19 D<sub>5</sub> om.  $19^{ab}$ . — b) B<sub>2</sub>.  $_3$  ° प्रच्य°;  $T_2$  ° ह्इय° (for ° प्रच्य°). — c) B<sub>1</sub> D<sub>11</sub>.  $_{12}$  तस्मे; B<sub>4</sub> प्रस्य (for तस्य). S1 K<sub>1</sub>.  $_2$  मित्रविंदादयस्तस्य; K<sub>3</sub> B<sub>2</sub> Dc D<sub>13</sub> D<sub>2</sub>.  $_5$  T<sub>2</sub> M ° विंदाय चैतस्य; G<sub>1</sub>.  $_2$ .  $_4$  ° विंदा तथा भार्या. —  $_4$  B<sub>4</sub> विभु:; G<sub>2</sub>.  $_4$  M<sub>2</sub> दृदु: (for विदु:). — After  $_19^{cd}$ , S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1051\* एतैः सह महाभाग तपस्तेजस्विभिर्नृप ।
— 1) B1 सपुत्रेण (for सह पुत्रेर्). D3 °तपाः (for °यशाः).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K2 Dn2 D3 T2 G2-4 आर्थ्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमसा. Ś1 K1. 3. 4 B D (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 219; Dn2 218; D1 222; T G1. 3 M (M2 inf. lin.) 212; G2. 4 M2 (orig.) 214. — Śloka no.: Dn1. n2 19.

#### 211

1 °) Ś1 K1. 2 यंता; K3 B Dn1. n2 D4. 6 G3 जातो; K4 D1-3 यज्ञैर; Dc Dn3 D5 यत्तो (for युक्तो). — b) S (except G3) पार्थिव (for पावकः). — c) Ś1 K1. 2 Dc2 D1. 5 पृष्टिपति°; B1 तुष्टिमति° (for पृष्टिमति°). — d) K2. 3 तुष्टिपृष्टि; D5 पृष्टः पुष्टि. — After 1, S (except G3) ins.: 1052\* सततं भरतश्रेष्ट पावको वै महाप्रभः।

2 °) K4 B1-3 D (except D1-3. 5) T2 G3 च (for तु). — b) Ś1 K1. 3. 4 B1 D1. 2 शक्तिपूजायनश्च यः (Ś1 सः); T G1. 2. 4 M शक्तिः (M2 क्तः) पूजा च (T1 पूजाय; T2 पूजय) नित्यशः (M निश्चयः). — c) B D (except D2. 3) G3 च (for स). — d) Ś1 transp. शिवकृत् and सततं. D6 विदुः (for शिवः).

3 °) Śi K D<sub>1-3</sub>. 5 तपसश्च; B<sub>2</sub> उपसद्ध. D1 परं; M बलं (for फलं). — b) Dn1. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> संप्रवृत्तं; D1 प्रवृद्धं च (for संप्रवृद्धं). Śi K<sub>2-4</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 ततो (for तपो). K<sub>3</sub> [S]भवत् (for महत्). S (except G<sub>3</sub>) तपो-मयं (for तपो महत्). — °) K<sub>3</sub> तद्धंतुकामो; B<sub>1</sub> उद्धर्तुमानो; B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> तत्कर्तुकामो; Dn<sub>3</sub> S (except G<sub>3</sub>) तद्धर्तुकामो. B<sub>3</sub> बलवान् (for मितमान्). — d) Śi K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub> G<sub>4</sub> पुत्रं (for पुत्रो). K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> (before corr.). 6 यज्ञे; D<sub>4</sub> याज्ञे (for जज्ञे).

4 °) K<sub>1. 2.4</sub> Dn<sub>1. n2</sub> D<sub>1.4-6</sub> Gs उदमा; Dc Dn<sub>3</sub> तस्माच् (for ऊद्मा). K<sub>2</sub> Dc<sub>1</sub> Dn<sub>3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1. 2.4</sub> चैवोदमणा; D<sub>1</sub> °दमवाज्. — °) B<sub>1</sub> हि (for [अ]िप). D<sub>5</sub> मतिर् (for

शंश्वमित्रभय प्राहुर्जाक्षणा वेदपारगाः।
आवसथ्यं द्विजाः प्राहुर्दीप्तमिनंन महाप्रभम्।। ५
ऊर्जस्करान्हव्यवाहान्सुवर्णसद्दश्यभान्।
अग्निस्तपो ह्यजनयत्पश्च यज्ञसुतानिह।। ६
प्रश्चान्तेऽग्निर्महाभाग परिश्चान्तो गवांपतिः।
असुराञ्चनयन्वोरान्मर्त्याश्चेव पृथग्विधान्।। ७
तपसथ मनुं पुत्रं भानुं चाप्यिङ्गरासृजत्।
बृहद्भानुं तु तं प्राहुर्जाक्षणा वेदपारगाः।। ८
भानोर्भार्या सुप्रजा तु बृहद्भासा तु सोमजा।

अस्जेतां तु षर् पुत्राञ्शृणु तासां प्रजाविधिम् ॥ ९ दुर्बलानां तु भूतानां तनुं यः संप्रयच्छिति । तमिष्रं बलदं प्राहुः प्रथमं भानुतः सुतम् ॥ १० यः प्रज्ञानतेषु भूतेषु मन्युर्भवित दारुणः । अग्निः स मन्युमान्नाम द्वितीयो भानुतः सुतः ॥ ११ दर्शे च पौर्णमासे च यस्येह हिवरुच्यते । विष्णुर्नामेह योऽग्निस्तु धृतिमान्नाम सोऽङ्गिराः ॥ १२ इन्द्रेण सिहतं यस्य हिवराग्रयणं स्मृतम् । अग्निराग्रयणो नाम भानोरेवान्वयस्तु सः ॥ १३

C. 3. 14189 B. 3. 221. 13 K. 3. 223, 13

मनुर्). —  $^d$ )  $K_3$  अकल्पयत्;  $B_1$  स कामयेत् (m as in text); S (except  $G_3$ ) स( $G_1$  सु)कारणं (for अकारयत्).

5 °)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_3$  आवसक्थ्यं ( $\acute{K}_3$  °क्थं);  $\acute{B}_4$  °सल्यं;  $\acute{T}_1$  आहु: स्तुत्यं;  $\acute{G}_1$  आवस्य स्वं (for आवसथ्यं).

6 G1 om. 6° b. — °) Ś1 K2 T1 ऊर्जस्कारान्; K4 °स्वरान्; B2 °च्चरान्; B3 (m as in text) ऊर्ध्वकरान्. — b) Ś1 °रजत ° (for °सहर्श °). — °) Ś1 K D1. 2 वह्वीन्; B1-8 Dn1. n2 D4. 6 T2 G3 ततस्; B4 Dc Dn3 D3. 5 विह्नस् (for अनिनस्). Ś1 K B4 Dc Dn3 D1-3. 6 ततो; G4 तप्यो (for तपो). Ś1 K1. 2 [5]न्यां जनयेत्; K3. 4 D1-3. 6 व्यजनयत्; B4 [5]प्य °; D4 [5]भ्य ° (for हा °). — °) K4 D2. 3 यज्ञ:; M2 जज्ञे (for यज्ञ-). B3 D2 इव (for इह).

7 Mom. 7. — ") K B1. 3 Dc D2. 3. 5 प्रशांतो (K2 "भांतो); T1 G1. 2. 4 "ततो (for "शान्ते). Ś1 K1. 2. 4 B2 D2 T2 "भागः; Dc D1 "राज (for "भाग). — ") Т1 प्रति" (for परि"). K3 गतागति; D2 गवां गतिः (for गवां पतिः). — K2 om. 7°-8". — ") B3 T1 G2. 4 जनयद्; Dc D2. 3. 5 अस्जद् (for जनयन्). — ") K3. 4 D3. 5 मत्यान् (for मर्त्यान्). G1. 2. 4 च स (for चैव). — G1 reads 3. 209. 16-21 after 7; M (which om. 7) reads them after 6.

8 K<sub>2</sub> om. 8 (cf. v.l. 7). — ab) D<sub>5</sub> भानुं पुत्रं (by transp.). Tı पूर्वं (for पुत्रं). Śı K<sub>8</sub> B Dnı. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> चाप्यंगिराः सजत; K<sub>4</sub> Dc Dn<sub>5</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 चास्जदं (D<sub>5</sub> ° तां)गिराः. — °) K<sub>5</sub> Dc D<sub>5</sub> ततः; T G<sub>2</sub>. 4 च तं (for तु तं). — D<sub>5</sub> om. (hapl.) 8<sup>3</sup>-10°.

9 D<sub>5</sub> om. 9 (cf. v.l. 8). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K B<sub>1</sub> (m as in text) D<sub>1-3</sub> सूर्यजा तु; S (except G<sub>8</sub>) महाराज (for सुप्रजा तु). — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> दानुद्द; B<sub>2</sub> होषा (for दासा). K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> S (except G<sub>8</sub>) च (for तु). B (B<sub>8</sub> marg.) D<sub>6</sub>

Dn D4. 6 G3 सूर्यजा; B3 शाम° (for सोम°). — °) Ś1 K2. 8 B1 अयाचेतां; B2. 4 अस्जत्तान् (B4°त्सा); D1-8 अजायेतां; G2. 4 अजायत (for अस्जेतां). G2. 4 हि (for तु). Ś1 K2. 4 D2. 8 ते; K3 B1 तान् (for षद). T1 G1 षद पुत्राञ्जनयामास; T2 सा षद पुत्रानजायंत; M षद पुत्रान्तायंत — After 9°, G1 ins.:

1053\* तदा सा कन्यया सह।

भानोरङ्गिरसस्याथ.

— <sup>d</sup>) Ś1 K1-3 ताभ्यां; D1. 3 G2. 4 तेषां; D2 M1 तस्या:; G1 तस्य; M2 तस्यां (for तासां). Ś1 D1 °विधि: (for विधिम्). T2 हर्षपुत्रांस्तदा श्रृणु.

10 Ds om. 10<sup>abo</sup> (cf. v.l. 8). — b) Śi K Di तन्र; Bi. s De Dn Ds. e Gs अस्न; Bs Ds. s बरुं (for तन्रं). Bs अस्जन्यः प्रयच्छति. — <sup>ed</sup>) Śi transp. बरुदं and प्रथमं. Bs भानुजः; S (except Gs) °जं (for °तः).

11 11<sup>ab</sup> = (var.) 3. 209. 22<sup>ab</sup>. — a) K<sub>8</sub> तु शाँ (for प्रशाँ). G<sub>1</sub> लोके (for भूते ). T<sub>1</sub> भूतेषु यः प्रशांतेषु. — e) G<sub>4</sub> अग्निः सुमन्युनामा वै. — d) S (except G<sub>3</sub>) भानुजः (for त:). Si K<sub>2</sub> स्वयं (for सुतः).

12 °) Ś1 K3 D6 M पौर्णमास्य; T1 G1 पूर्णमासे; T2 G2. 4 पौर्णमास्यं. — °) Ś1 ° रुड्यते; K1. 2 'रिड्यते (for 'रुड्यते). D1 हविर्यस्थेह चोच्यते. — °) K8 D1-5. 6 T1 M विष्णुना सह (for विष्णुनामेह). Ś1 K1 [इ]ति; K4 T2 ह (for [इ]ह). Ś1 K2 T1 सोधि; M1 विह्न (for योऽनिन ). — °) Ś1 K1. 2 G1 नामतोंगिराः; K4 नामतोचिरातः; D1. 3 नामतो विराद. B2 धृतिनामापि सोंगिराः.

13 °) Ś1 K1. 2 तस्य; G4 यस्तु (for यस्य). — °) Ś1 K2 आश्रयणं; K8 B3 Dc2 अग्रयणं; K4 D3 आग्रयणं; B1 अग्रहणं; B2 अग्रयहरं; D2 आग्रायणं. Ś1 K1. 2 विदु: (for

C. 3. 14189 B. 3. 221. 14 K. 3. 223. 14 चातुर्मास्येषु नित्यानां हिवषां यो निरग्रहः ।
चतुर्भिः सिहतः पुत्रैर्मानोरेवान्त्रयस्तु सः ॥ १४
निशां त्वजनयत्कन्यामग्नीषोमानुभौ तथा ।
मनोरेवाभवद्भार्या सुषुवे पश्च पावकान् ॥ १५
पूज्यते हिवषात्र्येण चातुर्मास्येषु पावकः ।
पर्जन्यसिहतः श्रीमानग्निवैश्वानरस्तु सः ॥ १६
अस्य लोकस्य सर्वस्य यः पतिः परिपठ्यते ।
सोऽग्निविश्वपतिनीम द्वितीयो वै मनोः सुतः ।
ततः स्विष्टं भवेदाज्यं स्विष्टकृत्परमः स्मृतः ॥ १७
कन्या सा रोहिणी नाम हिरण्यकिश्वपोः सुता ।

कर्मणासौ बसौ भार्या स विह्वः स प्रजापितः ॥ १८ प्राणमाश्रित्य यो देहं प्रवर्तयित देहिनाम् । तस्य संनिहितो नाम शब्दरूपस्य साधनः ॥ १९ श्रुक्ककृष्णगतिर्देवो यो विभितं हुताश्चनम् । अकल्मषः कल्मषाणां कर्ता क्रोधाश्रितस्तु सः ॥ २० किपलं परमिषं च यं प्राहुर्यतयः सदा । अग्निः स किपलो नाम सांख्ययोगप्रवर्तकः ॥ २१ अग्निर्यच्छित भूतानि येन भूतानि नित्यदा । कर्मस्विह विचित्रेषु सोऽग्रणीविह्वरुच्यते ॥ २२ इमानन्यान्समस्रुजत्पावकान्प्रथितान्भुवि ।

स्मृतम्). — °) Ś1 K1. 2 आश्रयणो; K3 अग्रह्मणो; K4 D2. 3 आश्रयणो; B1 अग्रह्मणो; B2 अश्रयं यशो; B3 Dc Dn3 D5 अग्रयणो. —  $^d$ ) = 14 $^d$ . B1. 4 [आ]ःमज ° (for [अ]=वय°). K3 तु यः; S (except G3) स्मृतः (for तु सः).

14 Śi Ki. 2 Di om. (hapl.) 14. — b) Ki Bi. 3. 4
De Dus Di (sup. lin.) Ti Gi. 4 M निरम्रजः; K4 Di. 3
(orig.) निरम्रजः; Bi निरुचते; Di Ti Gi [S]रिनरम्रतः (Ti जः; Gi हः). — Mi om. (hapl.) from पुत्रेर् (in 14°)
up to सहितः (in 16°). — c) Gi. 2. 4 सहितेः (for तः).
— d) = 13d. Gi अंगिरस° (for एवान्वय°). T स्मृतः (for नु सः).

15 M2 om. 15 (cf. v.l. 14); G1 om. (hapl.) 15-16. — c) B2. 4 Dc2 Dn1. n2 D3 T2 निशा (for निशा). B1 Dn3 M1 च (for तु). — b) Ś1 K1. 2 सुतौ; G2 अपि (for तथा). — c) Dn1 भागोर् (for मनोर्). D5 या चा°; T1 M1 एषा° (for एवा°). — d) T2 °वे पावकान्बहन्.

16 M<sub>2</sub> om. up to सहित: (in 16°); G1 om. 16 (cf. v.l. 14, 15). — °) K<sub>4</sub> पूज्यंते; B<sub>2</sub> युज्यंते. K<sub>2</sub>. 4 Dn<sub>3</sub> D<sub>1</sub> हविषाग्रेग; T G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> हविषा (T<sub>1</sub> °षां) योग्रे. — °) B<sub>2</sub> चातुर्मास्येन; D<sub>6</sub> °स्थे ह. — °) Ś<sub>1</sub> पंचान्यस°; K<sub>1</sub> पचन्या स°; B<sub>2</sub>. 4 पर्जन्य: स°. — d) Dc Dn<sub>3</sub> च स:; T<sub>2</sub> तत: (for त स:).

17 °) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub>. 3 D<sub>2</sub> M<sub>1</sub> transp. लोक and सर्व .

- b) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) G<sub>8</sub> प्रमु: (for पति:).

K<sub>5</sub> B D<sub>11</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>1-4</sub>. 6 G<sub>3</sub> परिपच्यते; D<sub>2</sub> D<sub>18</sub> M<sub>1</sub>

पद्यते. - d) B<sub>1</sub> यो (for चै). S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>)

द्वितीयस्त(G<sub>2</sub>. 4 स्ता)पसः मुतः. - After 17<sup>cd</sup>, T G<sub>1</sub>. 4

M repeat 3, 209. 16-21. - G<sub>2</sub> M om. 17<sup>cf</sup>. - 17<sup>cf</sup> =

3. 209. 21<sup>ed</sup>. — e) Ś1 K2. 3 D2. 3. 5 G4 दिवष्टं; K1 दिवष्टं; K4 स्पृष्टं; B8 Dc2 शि° (for स्वि°). Ś1 K1. 2 गुद्धं; K8. 4 D1-3. 5 T G1. 4 ब्राह्यं; B1 गृद्धं (for आउपं). — ') B2 शिष्ट°; D8 स्थिष्ट°; G1 मिष्ट° (for स्विष्ट°). K8 B D (except D2. 8) G3 परमस्तु स:; G1. 4 परसंमत:

18 a) D<sub>2</sub>. s कन्यका; G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> कन्या या (for कन्या सा). S (except G<sub>3</sub>) हरिणी (for रोहिणी). — b) K<sub>1</sub> °कश्यपो:. K<sub>2</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 4 सुता:. — c) K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> कर्द- मस्य; B<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> कर्मणोसी. K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> M<sub>1</sub> सा; B<sub>4</sub> वा (for [अ]सी). K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> भवद्; T<sub>1</sub> वही (for बभी).

19 a) Ś1 K B1 D2. 3. 5 T G1. 2. 4 M1 प्राणम् (as in text); the rest प्राणान्. — Dn2 om. 19°d. — c) K2 D3 यस्य (for तस्य). — d) M2 तस्य (for शब्द-). Ś1 K D1-3. 5 साधकः (for ैन:).

20 <sup>a</sup>) G1 गुक्कं कृष्णं (for गुक्ककृष्ण-). D2 गती; B4 S (except T2 G3) वपुर् (for गतिर्). S1 देहो; K2 देहे (for देवो). — b) D1 विश्वतं यो (for यो बिभर्ति). B1 Dc2 D2 T1 G2. 4 M1 हताशन:

21 <sup>ab</sup>) Ś1 K D1-3. ь परमर्षि च यं प्राहु: कपिलं यतयः (Ś1 K1. 2 सुनयः) सदा. — °) Ds S (except G3) तु (for स).

22 a)  $K_{3.4}$  अग्ने  $(K_{4} \hat{n})$  यच्छित भूतानां;  $B D G_{3}$  अग्नं  $(D_{2})$  अग्नं  $(D_{3})$  यच्छित भूतानां;  $T_{1} G_{1.2.4} M$  योंतर्  $(T_{1})$  यो नियच्छित भूतानि.  $a_{1} = b$ )  $B_{1}$  गच्छित;  $T_{1} G_{1.2.4} M_{1}$  चेष्टं (for) भूतानि).

23 °)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_2$  8 अवस्जत्;  $\acute{B}_1$  अप्यस्जत्;  $\acute{B}_2$   $\acute{D}_4$  6  $\acute{M}_2$  अस्जत;  $\acute{T}_1$  अस्जन्य:;  $\acute{T}_2$   $\acute{G}_{1,2}$  चा( $\acute{G}_1$  च)सृजतान्;  $\acute{G}_4$  च सस्जे;  $\acute{M}_1$  अभ्यस्जत् (for समस्जत्). —  $^b$ )  $\acute{K}_8$   $\acute{T}_1$ 

अग्निहोत्रस्य दुष्टस्य प्रायश्चित्तार्थमुल्वणान् ॥ २३ संस्पृशेयुर्यदान्योन्यं कथंचिद्वायुनाग्नयः । इष्टिरष्टाकपालेन कार्या वै ग्रुचयेऽग्नये ॥ २४ दक्षिणाग्निर्यदा द्वाभ्यां संसुजेत तदा किल । इष्टिरष्टाकपालेन कार्या वै वीतयेऽग्नये ॥ २५ यद्यग्नयो हि स्पृश्येयुनिवेशस्था द्वाग्निना । इष्टिरष्टाकपालेन कार्या तु ग्रुचयेऽग्नये ॥ २६

अग्निं रजखला चेत्स्वी संस्पृशेदग्निहोत्रिकम् । इप्टिरप्टाकपालेन कार्या दस्युमतेऽग्नये ॥ २७ मृतः श्र्येत यो जीवनपरेयुः पश्चवो यथा । इप्टिरप्टाकपालेन कर्तव्याभिमतेऽग्नये ॥ २८ आर्तो न जुहुयादग्निं त्रिरात्रं यस्तु ब्राह्मणः । इप्टिरप्टाकपालेन कार्या स्यादुत्तराग्नये ॥ २९ दर्शे च पौर्णमासं च यस्य तिष्ठेत्त्रतिष्ठितम् ।

C. 3. 14206 B. 3. 221. 30

 $M_2$  नव;  $M_1$  नृप (for भुवि).  $T_2$   $G_{1.\ 2.\ 4}$  पावकान्प्रथिती जसः. —  $^d$ )  $\acute{S}_1$   $K_{1.\ 2}$  उल्बणं;  $K_3$   $D_{1.\ 5}$  उद्दहन्;  $T_1$   $G_1$  उद्दहेत्;  $G_2$ . 4 उद्दलान् (for उल्बणान्).

24 24°=25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°. — <sup>d</sup>)
= (var.) 26<sup>d</sup>. K4 वै विधये; B1 दस्युमते; Dn1. n2
D2. s M वै (M Dn1 वि-) विचये; D1 विविधये; D3 सुमतये;
T1 तंतुमते; T2 [अ]पि प्रचये; G1 [अ] अपतये; G2. 4 तु शुचये.
— After 24, T1 reads 30.

25 Śı Kı. 2. 4 om. (hapl.) 25; D2 om.  $25^{c}-28^{b}$ ; D5 Tı om. (hapl.) 25-26. — b) K3 संस्ङ्येत; B2 संश्र्येत; T2 संस्पृशेत. M1 संस्पृशेदानिहोन्निकं. —  $25^{c}=24^{c}$ , etc. — K3 om.  $25^{d}-26^{d}$ . — d) Gı तु शुचये; G2 विविचये; G4 [अ] ज्ञपतये; M स्याद्वीतये (for वै वीतये). B1 कर्तन्याभिमतेग्नये.

26  $K_3 D_2$ .  $_5 T_1 om. 26 (cf. v.l. <math>25)$ . —  $_a) K_{1.2}$   $B_4 G_4 यद (for यद्य)$ .  $S_1 K_{1.2}$ .  $_4$  विमृत्ये  $(K_4 )^c$   $H श्रे) - युर्; <math>D_1 D_4$ .  $_6$   $G_3$  E स्पृशेयुर्  $(D_{13}$  स्पृशेयुश्च);  $D_1 [S]$  भिम्शें  $U_1 (S_1)$   $U_2 (S_2)$   $U_3 (S_3)$   $U_4 (S_3)$   $U_4 (S_3)$   $U_5 (S_4)$   $U_5 (S_4)$   $U_6 (S_4)$   $U_6 (S_4)$   $U_7 (S_4)$   $U_8 (S_4$ 

27 D2 om. 27 (cf. v.l. 25); K1 om. (hapl.) 27-29. M2 transp. 27 and 28; T1 reads 27 after 30. — ") K4 Dc1 D1. 5. 5 अपनीन् (for अपिन). Ś1 K2. 4 D1. 3 या (K4 च also); K3 B2 Dc1 Dn1. n3 D4. 6 वै; Dn3 D5 च (for चेत्). — ") Ś1 अपिनहोत्रिणं; K2 "णा; K3. 4 D1. 3. 5 "कान्; B1. 4 Dc2 Dn1 "होत्रकं; T2 G2. 4 M2 आपिनहोत्रिकं. — 27°=24°, etc. — Dc1 om. 27°. — ") Dn1 कुर्याद् (for कार्या). K4 B1 चापिनमते; B2 पिट्ट"; Dn1 अप्सु ; Dn2 D4 वसु ; T1 G1 तंतु ; T2 G4 त्वस्य चये; G2 M2 तु (M2 त्वा-) ग्रुचये; M1 तुष्टिमते (for दस्यु ).

28 D<sub>2</sub> om. 28<sup>ab</sup>; K<sub>1</sub> om. 28 (cf. v.l. 25, 27); T<sub>1</sub> om. (hapl.) 28-29. M<sub>2</sub> transp. 27 and 28. — a) G<sub>2</sub>. 4 मृते (for मृत:). D<sub>5</sub> स्पेत; T<sub>2</sub> नु नु (for श्रूपेत). B Dc Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 G<sub>8</sub> जीव: (for जीवन्). — b) S (except G<sub>3</sub>; T<sub>1</sub> om.) परासु: (for परेयु:). G<sub>1</sub>. 2. 4 अग्रुचिर् (for परावो). B<sub>2</sub>. 3 D (except D<sub>5</sub>; D<sub>2</sub> om.) G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> यदा; B<sub>4</sub> यदि (for यथा). — 28<sup>c</sup> = 24<sup>c</sup>, etc. — D<sub>5</sub> om. (hapl.) from सुरिंग up to कार्या (in 29<sup>d</sup>). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> कार्या चारिनमते; K<sub>4</sub> कार्या स्यादुत्तरा (=29<sup>d</sup>); B<sub>1</sub>. 4 कार्यो वे वीतये (B<sub>4</sub> ग्रुचये); D<sub>1</sub>1. n<sub>2</sub> कार्या सुरिंग मते (hypermetric!); T<sub>2</sub> कार्या द्यारिन ; G<sub>1</sub>. 2. 4 कार्या वसु (cf. v.l. 30<sup>d</sup>).

29 K<sub>1</sub> T<sub>1</sub> om. 29; D<sub>5</sub> om. from 29° up to कार्या (cf. v.l. 25, 28); Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. 4 om. (hapl.) 29. — b) B<sub>4</sub> S (except G<sub>3</sub>; T<sub>1</sub> om.) वे द्विज्ञ: (for ब्राह्मण:). K<sub>3</sub> संस्पृशेदिग्नहोत्रिकं (=27<sup>b</sup>). — 29°=24°, etc. — D<sub>6</sub> om. 29°-30°. — d) K<sub>3</sub> चाग्निसते°; B<sub>1</sub> M<sub>2</sub> तु शुचरे°; D<sub>3</sub> दस्युमते°; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> तंतुमते° (for स्यादुत्तरा°). M<sub>1</sub> कर्तन्याप्सुमतेग्नरे.

30 D6 om. 30 (cf. v.l. 29). K4 D1. 5 transp. 30 and 31; T1 reads 30 after 24. — ") Ś1 दाइयें; K1 T2 G1. 2. 4 दशें; T1 दशेश्च (for दशें). Ś1 मास्थे; K2 भासे; K3 B1. 3 M मास्थं; T1 मासश; T2 G1. 2. 4 भासों (for मासं). D1 दशीयां पीर्णमास्यां वा. — ") Ś1 K1. 2 यस तिष्ठति प्र(Ś1 सु)स्थितं; K3. 4 B1 D1-3 यस्य तिष्ठेत प्रस्थितं; T2 G1. 2. 4 यस्य तिष्ठेत प्रस्थितं; T2 G1. 2. 4 यस्य तिष्ठेत प्रस्थितं; T2 G1. 2. 4 यस्य तिष्ठेत प्रतिष्ठितः. — ") Ś1 K D1 पथि( K4 चारिन) म( K3 "1) तेरनये; T1 सुमतये (for पथिकृते"). D2. 3 कर्तेंडयाभिमतेरनये (= 28"). — After 30, T1 reads 27.

31 Ś1 K1-3 D2. 3 T1 M2 om. (hapl.) 31. T2 G1. 2. 4 M1 read 31 after 26; K4 D1. 5 transp. 30 and 31. — ") K4 T2 G1. 2. 4 स्तकाग्निर. G1. 2. 4 तु (for च). D5 चान्यं; T2 चाग्नि: (for चाग्नि). — ") G2. 4 M1

C. 3. 14205 B. 3. 221. 30 K. 3. 223. 30 इष्टिरष्टाकपालेन कार्या पथिकृतेऽयये ॥ ३० स्रतिकाग्निर्यदा चाग्निं संस्पृशेदग्निहोत्रिकम् ।

इष्टिरष्टाकपालेन कार्या चामिमतेऽमये ॥ ३१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकाद्द्याधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २११ ॥

# 292

मार्कण्डेय उवाच ।
आपस्य ग्रुदिता भार्या सहस्य परमा प्रिया ।
भूपतिर्भुवभर्ता च जनयत्पावकं परम् ॥ १
भूतानां चापि सर्वेषां यं प्राहुः पावकं पतिम् ।
आत्मा भ्रुवनभर्तेति सान्वयेषु द्विजातिषु ॥ २
महतां चैव भृतानां सर्वेषामिह यः पतिः ।

आग्निहोत्रिकं. — 31°=24°, etc. — °) Та Са. 4 हाप्सु मते; G1 सुमतये; M1 तंतुमते (for चाग्निमते).

Colophon. — Major parvan: Śi K² Dn² G². 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 M² माकेडेयसम(M² मा)-स्या (followed in M² by आंगिरस). K1. 3. 4 B D G³ (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 220; Dn² 219; D1 223; T G1 M (M² inf. lin.) 213; G². 4 M² (orig.) 215. — Śloka no.: Dn1. n² 32; D1 31.

#### 212

1 °) K<sub>2</sub> Dc Dn1. n<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 6 Gs Cnp आपस्य दुहिता; K<sub>4</sub> आपद्य दुहिता (m as in text); D1 आपवस्य सुता (for आपस्य सुतिता). — b) S (except G<sub>8</sub>) सा चास्य (for सहस्य). Si K<sub>2</sub> D1-3 T<sub>2</sub> G1. 2. 4 M<sub>2</sub> परमप्रिया. — c) = 5°. D<sub>2</sub>. 5 T G<sub>2</sub>. 4 भूपति (for भूपतिर्). K1 B1 D1 भव-; T G1. 2. 4 भूत- (for भुव-). B1 T G1. 2. 4 भूतां ; B<sub>3</sub> भार्यां च; B<sub>4</sub> कर्तां च (for भतां च). — Si K1. 3 om. (hapl.) 1<sup>d</sup>-5°. — d) D<sub>1</sub>. 2. 5 अस्जत् (for जनयत्). T G1. 2. 4 जतयामास पावकं.

2 Ś1 K1. s om. 2 (cf. v.l. 1); D3 om. 2<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>)
K2. 4 D2. 8 T1 चैव; B2 Dc1 Dn1. n3 D1 T2 G3 सापि;
B4 अपि (for चापि). — <sup>b</sup>) K4 D1. 2. 8 परं; B1 प्रति (for

भगवान्स महातेजा नित्यं चरित पावकः ॥ ३ अग्निर्गृहपितर्नाम नित्यं यज्ञेषु पूज्यते । हुतं वहित यो हव्यमस्य लोकस्य पावकः ॥ ४ अपां गर्भो महाभागः सहपुत्रो महाद्भुतः । भूपितर्भुवभर्ता च महतः पितरुच्यते ॥ ५ दहन्मृतानि भूतानि तस्याग्निर्भरतोऽभवत् ।

पतिम्). — °)  $B_4$  M ° भर्ता च;  $D_2$  ° कर्तेति; T  $G_{1.2.4}$  ° कर्ता च (T g) (for ° भर्तेति). — °)  $B_4$  योन्वयेषु;  $D_{22}$   $D_{23}$   $T_{13}$  M सोन्वयेषु;  $T_{23}$   $G_{1.2.4}$  सोध्वरेषु.  $B_{23}$   $D_{1.2.5}$   $S_{24}$  (except  $G_{23}$ ) द्विजातिभिः.  $K_4$  सान्वये बुद्धिजातिभिः (m as in text).

3 Śi Ki. s om. 3 (cf. v.l. 1). — ab) Bi अन्येषां (for महतां). Bs Gi चापि (for चैव). Mi transp. भूतानां and सर्वेषां. Ks Di-s. s अपि; Bi. s T2 M चैव; Ti Gi एव; G2 चापि (for इह). Gs च यथा (for इह यः).

4 Śi Ki. 3 om. 4 (cf. v.l. 1); M2 om. 4-5. — c)
K2 दुतं; K4 Di-8. 5 अयं; Bi T Gi. 2.4 M1 आज्यं (for दुतं). M1 हब्यं स (for यो हब्यम्). — d) B2 तस्य; T2 Gi. 2.4 M1 सर्व- (for अस्य).

5 \$\text{S}\_1\$ K1. 3 om. 5 abc; M2 om. 5 (cf. v.l. 1, 4).

— a) B2 अयमेव (for अपां गर्मो). K2 B4 Dn1 D6 G1

महाभाग; G4 गा:. — b) K2 B4 Dn D4. 6 G3 सत्वभुग्यो

(for सहपुत्रो). T2 G2 महान्य(G2 प्र)भु: (for महाद्भुतः).

— c) = 1c. K2 D1 भव-; T1 G1 भूत- (for भुव-). T

G1. 2 कर्ता (for भुत्रो). G4 भुवनार्तश्च (for भुवभर्गा च).

6 °) B4 D6 भूतानि (for मृ°). T G1. 2. 4 मृ(T1 भू) ता वहंतो हब्यानि; M मृतिं वह (M2 °हं) ति भूतानां. — °) D6 तथा °; M1 तत्रा ° (for तस्या °). T G2. 4 [अ] मेरमजो (for [अ] निर्मरतो). K4 भव एव तु; M1 विद्वतो °; M2 वहना ° (for भरतोऽभवत्). — °) K2. 8 B4 D2 M अग्निष्टोमे तु; B1-8 ° ष्टोमेन; D3. 5 ° ष्टोमेति; T G1. 2. 4 ° ष्टोमस्तु. D6 नियम

अग्निष्टोमे च नियतः क्रतुश्रेष्ठो भरस्य तु ॥ ६ आयान्तं नियतं दृष्टा प्रिववेशार्णवं भयात् । देवास्तं नाधिगच्छन्ति मार्गमाणा यथादिशम् ॥ ७ दृष्टा त्विग्निरथर्थाणं ततो वचनमत्रवीत् । देवानां वह हव्यं त्वमहं वीर सुदुर्वलः । अथर्वन्गच्छ मध्वक्षं प्रियमेतत्कुरुष्व मे ॥ ८ प्रेष्य चाग्निरथर्वाणमन्यं देशं ततोऽगमत् । मत्स्यास्तस्य समाचख्युः क्रुद्धस्तानिग्नरत्रवीत् ॥ ९ भक्ष्या वै विविधैर्भावैभीविष्यथ शरीरिणाम् । अथर्वाणं तथा चापि हव्यवाहोऽत्रवीद्वः ॥ १०

अनुनीयमानोऽपि भृशं देववाक्याद्वि तेन सः।
नैच्छद्वोद्धं हविः सर्वं शरीरं च समत्यजत् ॥ ११
स तच्छरीरं संत्यज्य प्रविवेश धरां तदा।
भूमिं स्पृष्ट्वासृजद्धातून्पृथकपृथगतीव हि ॥ १२
आस्यात्सुगन्धि तेजश्च अस्थिभ्यो देवदारु च ।
श्लेष्मणः स्फटिकं तस्य पित्तान्मरकतं तथा ॥ १३
यक्तत्कृष्णायसं तस्य त्रिमिरेव बश्चः प्रजाः।
नखास्तस्याभ्रपटलं शिराजालानि विद्वमम्।
शरीराद्विविधाश्चान्ये धातवोऽस्याभवन्नृप ॥ १४
एवं त्यक्त्वा शरीरं तु परमे तपसि स्थितः।

C. 3. 14223 B. 3. 222. 16 K. 3. 224. 16

(for °त:). —  $^d$ )  $K_4$   $D_5$  M °श्लेष्ठे (for °श्लेष्ठो). Ś1  $K_{1..2..4}$   $D_{1-3}$  भवस्य तु;  $B_4$  S (except  $G_3$ ) भवत्युत;  $D_5$  भविष्यति (for भरस्य तु). — After 6,  $D_5$   $D_5$   $D_5$   $D_5$ :

1054\* स विहः प्रथमो नित्यं देवैरन्विष्यते प्रभुः।

7  $^a$ )  $D_{2...3}$  आयातं;  $T_1$  आयाद्यो (for आयान्तं). —  $^c$ )  $K_4$  Dn  $D_{4...6}$   $G_3$  देवास्तत्रापि (  $Dn_1$   $D_{4...6}$   $^{\circ}$  धि ) गच्छंति. —  $^d$ )  $T_1$   $^{\circ}$  दिशः;  $T_2$  तथा;  $G_{1...2..4}$   $M_2$   $^{\circ}$  तथं (for  $^{\circ}$  दिशम्).

8 °)  $D_2$  च त्वं (sic);  $T_2$  च (for त्वस्). - ³)  $B_1$  महावीर (for अहं वीर). T  $G_1$ . 2. 4 M अहं ( $T_2$  महान्) देवेषु दुर्बल: ( $G_1$  दुर्लभ:). - °)  $K_1$  B D (except  $D_{1-3...6}$ )  $G_3$   $M_2$  अथ त्वं ( $M_2$  तान्) (for अथर्वन्).  $S_1$   $K_2$   $D_{2...6}$   $D_2$ . 3. 5  $T_1$  M मध्व( $D_5$  ध्वा)क्ष;  $B_1$  मा सल्ल्यं;  $T_2$   $G_{1...2...4}$  मा देषं (for मध्वक्षं). - ')  $B_1$  क्षिप्रम् (for प्रियम्).  $D_5$  एव (for एतत्).

9 °) K4 D3 T G1. 4 प्रेक्ष्य (for प्रेष्य). — °) K1. 2 Dc अन्यदेशं. S1 K1. 2 ततो गतः; T2 अथागमत्. — °) K3 D2 तस्य समाचक्षुः; T2 G2 समस्तमाचल्युः.

10 <sup>a</sup>) B<sub>3</sub> भोगैर् (m भावैर् as in text). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> भविष्यत; K<sub>2</sub> <sup>e</sup>ष्यंति (for <sup>e</sup>ष्यथ). B<sub>1</sub> शरीरिण:. — <sup>c</sup>) D<sub>5</sub> तथा प्राह; T<sub>1</sub> तथोवाच; G<sub>1</sub> तथा चार्चिर् (for तथा चापि). — <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> महामित:; T<sub>1</sub> तदा वच: (for Saalgच:).

11 a) Hypermetric! Śi अनुपीय ; Bi अन्वीय (for अनुनीय). Śi Ki. 2. 4 Dn Ds. 4. 6 Gs हि; Ti [S]ति-(for Sप). Т2 अनुनीयमानेन भृशं. — b) Śi ब तेन सः; K4 D2. 3 द द्विजोत्तम; Dns द द्विजेन सः; Di. 5 द्विचेतनः; S (except G3 M2) निवतेन सः (for द्वि तेन सः). — c) Ks पूर्व; Dns सोढुं; Di शर्वः (for सर्व). — d) Bi-s D (except D1-3. 5) G3 चापि सोत्यजत्; Ti च तथात्य ; T2 G1. 2. 4 M च परित्यज(T3 G1 कोत् (for च समत्यजत्).

12  $^a$ )  $B_1$  तच्छरीरं च;  $T_1$  ततः शरीरं (for स तच्छरीरं). De संन्यस्य (for "ट्राज्य). —  $^b$ )  $S_1$   $K_1$  2 घरां तथा;  $M_1$  घरातछं. —  $^c$ )  $B_2$  भूमिष्टश्चाजहाद्धात्न् (m as in text); T  $G_1$  भूमिं स्पृष्ट्वा ततस्तेन ( $T_2$  पृथरधात्न्;  $G_1$  जडीकुर्वन्). —  $^d$ )  $T_1$  धात्नस्जताथ वै.

13 °) Ś1 प्राय:; K B1. 8 Dn T2 G3 M प्(K2 प्रि)यात्; B2 पूर्य; B4 यूपान्; T1 आयात् (for आस्यात्). Ś1
K1 सगंधि; K2 स्वगंधि; K3 B2 D2 T2 सुगंधं; K4 B1. 4 Dc
Dn D4-6 G3 सगंधं (for सुगन्धि). — b) T1 अचिभ्यो
(for अस्थि°). — c) B1 श्रेडमाणं; G1. 2. 4 ° दमणा. K1 B
Dn D4. 6 T G3 M स्फाटिकं. Ś1 K B4 D2. 3. 5 चापि (for
तस्य). — d) T1 पीतान्; T2 पीतं (for पितान्). Dn1 G3
मारकतं; M1 मरकतस्. D3 यथा (marg. sec. m. तथा as
in text).

14 a) B2 यत् ; B3 जगत् ; D2 यत्तत् ; T1 पादान् ; M शकृत् ; G1. 2. 4 वातात् (for यकृत्). T1 काष्णायसं ; G2. 4 कृष्णायसस् ; M कृष्णाभवत्. S1 K1. 2 चापि (for तस्य). T2 शकृत्कृष्णाश्रमभवत्. — b) S1 K1. 2 transp. त्रिभिः and वशुः. S1 K1-3 B1. 4 D2. 3. 4 एभिर् (D2 एव also); Dn1 एष ; S (except G3) एतर् (for एव). Dn1 प्रभुः; D2. 5 S (except G1. 3) वहु- (for बभुः). T1 M प्रभा (for प्रजाः). — c) S (except G3) त्वचस् (for नखास्). — d) S1 K1-3 मुषाजालानि ; B3. 4 D2. 3 M स्नायुजा ; T G1. 2. 4 स्नायुजं चापि. G1 विश्रमं (for विद्रमम्). — c) B Dc Dn3 D4. 6 T G3 M2 शरीरं (for शरीराद्).

15 a) B<sub>1</sub> मुत्तवा; D<sub>5</sub> त्यज्य; G<sub>2</sub> कृत्वा (for त्यक्तवा). Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 3. 5 तत्; B<sub>2-4</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> च (for तु). — d) B<sub>1</sub> साच्छादित:; D<sub>5</sub> साप्यायित: (for सोत्थापित:). B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> पुरा; G<sub>4</sub> तथा (for तदा). C. 3. 14224 B. 3. 222. 17 K. 3. 224. 17 भृग्वङ्गिरादिभिर्भूयस्तपसोत्थापितस्तदा ॥ १५ भृगं जन्ताल तेजस्वी तपसाप्यायितः शिखी । दृष्ट्या ऋषीन्भयाचापि प्रविवेश महार्णवम् ॥ १६ तसिन्नष्टे जगद्भीतमथर्वाणमथाश्रितम् । अर्चयामासुरेवैनमथर्वाणं सुर्षयः ॥ १७ अथर्वा त्वसृजल्लोकानात्मनालोक्य पात्रकम् । मिषतां सर्वभृतानामुन्ममाथ महार्णवम् ॥ १८ एवमग्निभगवता नष्टः पूर्वमथर्वणा । आहृतः सर्वभृतानां हृच्यं वहति सर्वदा ॥ १९ एवं त्वजनयद्धिष्ण्यान्वेदोक्तान्विबुधान्बहृन् । विचरन्विधान्देशान्श्रममाणस्तु तत्र वै ॥ २० सिन्धुवर्ज पश्च नद्यो देविकाथ सरस्रती । गङ्गा च शतकुम्भा च शरयूर्गण्डसाह्वया ॥ २१ चर्मण्वती मही चैव मेध्या मेधातिथिस्तथा । ताम्रावती वेत्रवती नद्यस्तिस्रोऽथ कौशिकी ॥ २२ तमसा नर्मदा चैव नदी गोदावरी तथा । वेण्णा प्रवेणी भीमा च मेद्रथा चैव भारत ॥ २३ भारती सुप्रयोगा च कावेरी सुर्भुरा तथा । कृष्णा च कृष्णवेण्णा च कपिला शोण एव च । एता नद्यस्तु थिष्ण्यानां मातरो याः प्रकीर्तिताः ॥ २४

16 °) T1 तप्त्वा च (for जज्वाल). — °) B2 तेजसा (for तपसा). K1 [अ]प्यायतः; K2 [अ]प्यजितः (for [आ]प्यायतः). T2 शिखं. — °) K1 B1-3 Dc Dn D4-6 T1 G3 ऋषि; K8 मुनि; K4 B4 D1-3 मुनीन; M1 [अ]थर्षीन् (for ऋषीन्). Ś1 K2 दृष्ट्वा च निर्भयश्चापि.

17 b) Ś1 K4 D6 उपाश्चित; K2. 8 B1-8 Dc D2-4. 6 G2 अपा (for अथा). — c) S (except T1 G3) एनं च (for एवेनम्). — d) K1 अपाश्चित; B Dc Dn D4. 6 G1. 8 सरादय: (B4 महर्षय:; Dn3 उपाश्चितं) (for सुर्षय:).

18 °) Ś1 K1. 2 [अ]थ स्ं; K8 विस्ं; B3 [अ]त्र स्ं; D4 न्यस्ं; D5 संस्ं; D6 [अ]नुस्ं; G3 [अ]न्वस्ं (for त्वस्ं). Ś1 K2 B4 लोकम् (for लोकान्). B1 D2 T G1. 2. 4 M अथवीणं श्रितान् (B1 स्जन्; D2 श्रतान्; G4 श्रुतान्) लोकान्. — ³) Т1 आत्मनि. Ś1 K1. 2 D3. 5 T2 लोकः; G1. 2. 4 [आ]लोच्य (for [आ]लोक्य). K1. 2 पावनं; D2 S (except T1 G3) पावकः; D3 पाशकः (for पावकम्). — °) Ś1 K2. 8 B1 Dc D2. 3. 5 T1 सर्वलोकानाम्. — d) T1 G1. 2. 4 M1 उन्ममज महाणेवात्.

19 b) B<sub>2</sub> पुनर् (for पूर्वम्). — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> आहत: (for हतः).

20 °) K<sub>8</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1.6</sub> T G<sub>1.4</sub> M एष (for एवं). Ś1 K<sub>2</sub> तु जनयन्; B<sub>2</sub> ते जनयद्; Dc D<sub>5</sub> स्वजनयन् (for स्वजन°). — °) K<sub>2</sub> B<sub>1-8</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>5.6</sub> S (except T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>) विविधान् (for विद्यान्). — °) K<sub>3</sub> विचिन्वन्; B<sub>4</sub> संचरन्; G<sub>2</sub> विचरद् (for विचरन्). — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> आस्य° (for अम°). D<sub>5</sub> च (for तु).

21 °) K1 सिंधुवर्जे; K2 नवें; B De Dn D1. 3. 4. 6 Gs सिंधुं (De Dn1 धु-) नदं (B2 संज्ञं); D2 वैयं; D6 राचाः; T1 G2 विज्याः (G2 वर्जाः); T2 विल्याः; G1. 4 विवा;

M ° वर्याः (for ° वर्जं). K2 B D (except D2. 5) G8 - नर्ट (for नद्यो). —  $^{b}$ ) T1 देविकां च; T2 देवित्राथ. T1 सरस्वतीं —  $^{c}$ ) T1 गंगां च. T2 शतकुंभां; G2 शातकुंभा. —  $^{a}$ ? Many MSS. सरयूर् or शरयुर्. Dc कुंडसा ; K4m Bsn D8 (sup. lin.). 5 गंडका ; T2 गंधसा (for गण्डसा ).

22 b) B4 S (except T1 G3) मेधा समृति (for मेधा तिथि). Dn तदा (for तथा). — c) T1 G1. 2. 4 इरा T2 M होरा (for ताम्रा). — d) Ś1 K D1. 3. 5 गौतर्म (for कौशिकी).

23 °) De Dn3 विपाशा (for तमसा). — b) T आदि (for नदी). — Ś1 om. (hapl.) 23°-24b. — c K3. 4m D1. 2 वेण्योपवेण्यो; B1. 3 De Dn D3. 4. 6 G वेणोपवेणा; B3. 4 वेण्वापवेण्या; D5 वेणावेण्यो च; T2 घंट प्रवेणी; G1 पेण्णा प्र'; G2. 4 वण्णा प्र' (for वेण्णा प्र'). T विण्णा च मणिभिन्ना च. — d) K D1-3. 5 मद्रगा; B D Dn D4. 6 G3 वडवा; T1 महता; T2 भद्रथा; G1. 4 मेंद्रथा G2 मेंद्रथा (for मेद्रथा).

24 Ś1 om. 24ab (cf. v.l. 23). — a) K1. 2.

D1-3. 8 M भरता (for भारती). T1 भरतस्याप्रयोगा च

T2 G1. 2. 4 सुप्रयोगा च कावेरी. — b) K1 सखरा; K2 सुस्ररा

K3 D6 सुपुरा; K4 D2. 3 सुरसा; B4m Dc2 Dn3 सुप्रभ

(B4 orig. घर्चरा); Dc1 सुप्रजा; D1 सुरता; T1 सुहुरा (fo

सुर्मुरा). T2 G1. 2. 4 सा नदी मञ्जुरा (T2 दुमैदा; G

चार्जुन) तथा. — c) Ś1 K4 सुवेणा (Ś1 oणा); K1.

भूवेण्णा; K3 दुवेणा; D1. 2 त्रिवेणा (for कृष्णा च). K2
D1. 2 वेणा; T2 वर्णा; G1 पेण्णा; G2. 4 वण्णा (fo

वेण्णा). B Dc Dn D3-6 G3 तुंगवेणा (B oवा) कृष्ण

वेणा (B oवा); T1 तुंगबिण्णा कृष्णविण्णा. — d) Ś1 K

D1-3 क्पिशा; K1. 2 क्थिता; K8 कटमा; T1 G2. 4 N

अद्भुतस्य प्रिया भार्या तस्याः पुत्रो विद्भूत्थः । यावन्तः पावकाः प्रोक्ताः सोमास्तावन्त एव च ॥ २५ अत्रेथाप्यन्वये जाता ब्रह्मणो मानसाः प्रजाः । अत्रिः पुत्रान्स्रष्टुकामस्तानेवात्मन्यधारयत् । तस्य तद्भ्रह्मणः कायान्त्रिर्हरन्ति हुताञ्चनाः ॥ २६ एवमेते महात्मानः कीर्तितास्तेऽग्नयो मया । अप्रमेया यथोत्पन्नाः श्रीमन्तस्तिमिरापहाः ॥ २७

अद्भुतस्य तु माहात्म्यं यथा वेदेषु कीर्तितम् । तादृशं विद्धि सर्वेषामेको ह्येष हुताश्चनः ॥ २८ एक एवेष भगवान्विज्ञेयः प्रथमोऽङ्गिताः । बहुधा निःसृतः कायाज्ज्योतिष्टोमः क्रतुर्यथा ॥ २९ इत्येष वंशः सुमहानग्नीनां कीर्तितो मया । पावितो विविधैर्मन्त्रैईव्यं वहति देहिनाम् ॥ ३०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्वादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१२ ॥

## २१३

# मार्कण्डेय उवाच । अग्रीनां विविधो वंदाः कीर्तितस्ते मयानघ ।

काळिमा;  $T_2$  कलमा;  $G_1$  काशिका;  $M_2$  कथिमा (for कपिला). —  $K_3$  om. (? hapl.)  $24^g-25^d$ . —  $^g$ )  $B_3$  नित्या: (m नद्यः as in text).  $B_1$  दिष्टयानां;  $B_3$   $D_2$  घिष्टयां;  $G_2$  एष्ण्यां (for घिष्ण्यां). —  $^f$ )  $G_1$  प्रतिष्ठिताः (also प्रकीर्तिताः as in text).

25 Ks om. 25 (cf. v.l. 24). — a) Ś1 K1. 2 अथ तस्य; T2 अहुतस्य (for अद्भुतस्य). — b) K1 BD (except D2. 3. 6) T1 G3 तस्य; G1 मम (for तस्याः). Ś1 K1. 2. 4 D2. 3. 6 विभूरिति; B Dc Dn D1. 4. 6 G3 विभू (Dc दू)रिसः; T1 विह्रथः; T2 वध्रथः. — d) D2 प्रहास (for सोमास). B2 हि; Dn D1. 4. 6 G तु (for च).

26 °) Ś1 K D1-3. ६ चैव (for चापि). — ७) K4 ब्रह्मणा; Dc ब्राह्मणो. Ś1 K B Dc D2-6 मानसी (Dc2 D5. ६ °सी:) (for °सा:). Ś1 K1. 2 B2-4 D3. 4 प्रजा (for प्रजा:). — °) Ś1 K1 B1 अत्रे:; S (except G3) अग्नि: (for अत्रि:). Ś1 K3 B1. 4 Dc D4. 6 स्रष्टुकामान् (K3 Dc1 कामाः); K1 D2 द्रष्टुकामाः (D2 कामः); Dn1 सुष्टुकामान्; T1 सुष्टुवे तान् (for स्रष्टुकामाः). — ढ) K2 [अ]वार °; G1. 4 [अ]थार °; M1 [अ]कार ° (for [अ]धार °). — °) T1 ततस् (for तस्य). Ś1 K2. 3 B1 D1. 5 T M तान्; B4 D2. 3 ते; G1. 2. 4 च (for तद्). Dc2 D5 कार्योन् (for कायान्). — ¹) B1 निर्देहंति; B4 निवेहंति; D2. 3 निरहंति; T1 निर्हरेतु; G2 निर्हरंत. K1. 3 Dc2 D1 हुताश (D1 °शि)नः; Dn3 T M हुताशनान् (T1 °त्).

27 K<sub>1. 2</sub> om. (hapl.) 27-28. — <sup>a</sup>) Ś1 महाकाया:;

### शृणु जन्म तु कौरव्य कार्तिकेयस्य धीमतः ॥ १ अद्भुतस्याद्भृतं पुत्रं प्रवक्ष्याम्यमितौजसम् ।

C. 3. 14242 B. 3. 223. 2 K. 3. 225. 2

Dc2 <sup>°</sup>त्मानं (for <sup>°</sup>त्मानः). — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> तु (for ते). D<sub>1</sub> महानघ (for Sरनयो मया). D<sub>2</sub> मताः; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 यथा; G<sub>4</sub> तथा (for मया). — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> <sup>°</sup>मेयवलो <sup>°</sup> (for भेया यथो <sup>°</sup>).

28 K<sub>1</sub>. 2 om. 28 (cf. v.l. 27). — ")  $D_5$  G<sub>4</sub> अत्य-द्धतस्य (for अद्भुतस्य तु). M<sub>1</sub> च (for तु). — <sup>b</sup>) K<sub>8</sub> T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> देवे (for वेदे ). — °) D<sub>3</sub> तद्देशं (for तादशं). T<sub>1</sub> सर्व त्वम् (for स्वेषाम्). — ") Ś<sub>1</sub> G<sub>3</sub> ह्येषु; D<sub>1</sub> ह्येव; D<sub>5</sub> ह्येको (for ह्येष्).

29 <sup>a</sup>) K1 एकम्; K2 एष; D3 एवम् (for एक). — <sup>b</sup>) Ś1 K1. 2 G2 M परमोंगिरा:; T2 परमां ; D1 G1. 4 प्रथमां (for प्रथमोऽङ्गिरा:). — <sup>c</sup>) B4 निर्जित:; T1 विस्तृता:; G2 निस्ता: (for नि:स्तः). Dc2 कार्योज; T1 कार्यो (for कायाज्). — <sup>d</sup>) T1 'ष्टोमे; M 'ष्टोमात् (for 'ष्टोमः). D6 तथा (for यथा).

30 °) Ks Ds याचितो; B Dc Dn D4-6 Gs योचितो; D1 एधितो; G1. s. 4 M पावको (for पावितो).

Colophon. — Major parvan: Śi Ks Dn2 T2 G2. 4
आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. K1. 3 B
D G3 M1 (all om. sub-parvan name) mention only
आंगिरस (followed in M1 by समाप्त). — Adhy. name:
Dn1. n2 D4 G3 अग्निसमुद्धवः. — Adhy. no. (figures,
words or both): Dn1 221; Dn2 220; D1 224; T
G1. 3 M (M2 inf. lin.) 214; G2. 4 M2 (orig.) 216.
— Śloka no.: Dn1. n2 D1. 6 32.

C. 3. 14242 B. 3. 223. 2 K. 3. 225. 2

जातं सप्तिषिभार्याभिर्न्रह्मण्यं कीर्तिवर्धनम् ॥ २ देवासुराः पुरा यत्ता विनिन्नन्तः परस्परम् । तत्राजयन्सदा देवान्दानवा घोररूपिणः ॥ ३ वध्यमानं वलं दृष्ट्वा बहुशस्तैः पुरंदरः । स्वसैन्यनायकार्थाय चिन्तामाप भृशं तदा ॥ ४ देवसेनां दानवैर्यो भग्नां दृष्ट्वा महाबलः । पालयेद्वीर्यमाश्रित्य स ज्ञेयः पुरुषो मया ॥ ५ स शैलं मानसं गत्वा ध्यायन्नर्थमिमं भृशम् । शुश्रावार्तस्वरं घोरमथ सुक्तं स्विया तदा ॥ ६ अभिधावतु मा कश्चित्पुरुषस्नातु चैव ह । पतिं च मे प्रदिशतु स्वयं वा पतिरस्तु मे ॥ ७

213

1 Before the ref., T G1. 2. 4 ins.: 1055\* वैशंपायनः।

श्रुत्वेमां धर्मसंयुक्तां धर्मराजः कथां ग्रुभाम्। पुनः पत्रच्छ तमृषिं मार्कण्डेयं तपस्विनम्। युधिष्ठिरः।

कुमारस्तु यथा जातो यथा चाग्नेः सुतोऽभवत् । यथा रुद्राच संभूतो गङ्गायां कृत्तिकासु च । एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं कौत्हरूमतीव मे ।

— M<sub>1</sub> om. the ref. — <sup>ab</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>1-3</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> विविधा वंशाः कीर्तितास्ते. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> Dc D<sub>1-3</sub>. 6 T<sub>1</sub> च (for तु). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 जनम त्वं श्रुणु कौरव्य.

2 °) T<sub>1</sub> कर्म; M<sub>2</sub> परय (for पुत्रं). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>4</sub> B<sub>1.2</sub> D<sub>1-3</sub> G<sub>8</sub> [ज]मितौजसः; K<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> M महौ (K<sub>2</sub> °तौ)जसः. — °) K<sub>1</sub> B D (except D<sub>1-3.5</sub>) G<sub>8</sub> ब्रह्मर्षि- (for सप्तर्षि-). K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> -भार्यासु; T<sub>1</sub> -भार्यायां (for -भार्याभिर्).

3 a) B1 यलाद् (for यत्ता). — b) B3 D1 T1 विनिः झंति; M1 व्यनिझंत. — c) D3 यत्रा° (for तत्रा°). K2 सर्व-; D3 तदा (for सदा). — d) D5 दिश्तिः (for क्लिपणः).

 $m{4}$   $^a$ )  $K_2$  लडध्वा (for द्यू  $^a$ ). -  $^b$ )  $B_4$  बहु भिस्तै:;  $D_6$  बहु सक्षै:;  $T_2$  भीषणास्त्रै: (for बहु सक्तै:). -  $T_2$  om.  $4^c-5^d$ . -  $^c$ ) B Dn  $D_4$ .  $_6$   $G_3$  स (for स्व-). -  $^d$ )  $G_1$ .  $_2$ .  $_4$  M चिंतां स मनसा( $G_1$  समनुसं-) बहुत्.

5 T<sub>2</sub> om. 5 (cf. v.l. 4). — a) B<sub>1. 4</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> हि; B<sub>2</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> येर् (for यो). — b) G<sub>1. 2. 4</sub> हतां (for भग्नां). — d) T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> संज्ञेयः (for स ज्ञेयः). B<sub>2</sub> पुरुषोत्तमः.

6 a) Śi सशैलमानसं; D2 सशैलं कांचनं. — b) K3

पुरंदरस्तु तामाह मा भैर्नास्ति भयं तव।
एवम्रुक्त्वा ततोऽपश्यत्केशिनं स्थितमग्रतः ॥ ८
किरीटिनं गदापाणि धातुमन्तमिवाचलम् ।
हस्ते गृहीत्वा तां कन्यामथैनं वासवोऽन्नवीत् ॥ ९
अनार्यकर्मन्कस्मान्त्वमिमां कन्यां जिहीर्षसि ।
विज्ञानीहि विरमास्याः प्रबाधनात् ॥ १०
केश्युवाच ।

विसृजस्व त्वमेवैनां शक्रेषा प्रार्थिता मया। क्षमं ते जीवतो गन्तुं स्वपुरं पाकशासन।। ११ मार्कण्डेय उवाच।

एवम्रुक्त्वा गदां केशी चिक्षेपेन्द्रवधाय वै।

मृशं; Dn D4. 6 T2 G8 इदं; D1-3 अमुं (for इमं). Ś1 K1-3 तदा (for मृशम्). — <sup>d</sup>) K1 मया सूक्तं; B2-4 अर्थ- युक्तं; G1. 2. 4 अथो मुक्तं. Ś1 तदा स्त्रिया (by transp.); K1 स्त्रिया मुदा.

7 °) K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> अभिधावत; T<sub>2</sub> अभिभूयास्तु. N (except Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2) T<sub>1</sub> G<sub>3</sub>. 4 M<sub>1</sub> मां (for मा). — b) D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> त्रातुमेव ह (T<sub>1</sub> हि); D<sub>5</sub> त्रातुमहैति. K<sub>2</sub>. 4 G<sub>1</sub>. 2. 4 हि; B<sub>3</sub> च (for ह). — c) D<sub>2</sub> प्रदश्यंतु; D<sub>3</sub> प्रादिशतु. — d) T<sub>1</sub> श्रियं (for स्वयं). Ś<sub>1</sub> D<sub>6</sub> ते (for मे).

9 b) S (except T1 G3) "नद्धम् (for "मन्तम्). — c) B1. 3. 4 Dn D4. 6 G3 कन्यां तां (by transp.). — d) K4 B2 T1 G1 [ए]नां (for [ए]नं). — After 9, K1. 2 ins.:

1056\* केशिन्निनच्छतीं कन्यां विजने वरयस्व माम्। मिथ शास्तरि दुष्टानां वज्रहस्ते मदोदिते।

10 Ś1 K1 om. 10. — a) K2. 8 B4 कर्म; T2 G1 M2 कर्मा (for कर्मान्). K2 कृत्वा त्वं; G2 अस्माकं (for कस्मान्वं). — b) T2 G1 M1 मा (for मां). T2 [अ] भिजानीहि. — d) T1 अस्यां; T2 G1. 2. 4 अस्मात् (for अस्याः). T1 G1. 2. 4 M प्रमाथनात्; T2 भाथिन: (for बाधनात्).

11 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> om. the ref. — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> केशिजाग्रु (sic) (for विस्जस्त्र). K<sub>2</sub> T G<sub>1</sub>. 4 [ए]तां (for [ए]नां). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> अथेनं वासवोन्नवीत्. — <sup>c</sup>) B<sub>1</sub> क्षेमं ते; B<sub>2</sub> प्रेक्षंते (for क्षमं ते). K<sub>1</sub> जीविता; D<sub>6</sub> G<sub>1</sub>. 4 जीवता; G<sub>2</sub> °नो (for °तो). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 स्तुपुरे.

12 Bs. 4 Dn D4. 6 S om. the ref. — b) D1. 8. 6 च (for वै). T2 G1. 2. 4 चिक्षेपेंद्राय वै तदा.

13 b) Śi कुद्ध: केशी (by transp.). D2 ह्यवास्जत्; Ti अपास्. — After 13ab, S (except Gs M2) ins.:

तामापतन्तीं चिच्छेद मध्ये वज्रेण वासवः ॥ १२ अथास्य शैलशिखरं केशी क़ुद्धो व्यवासृजत्। तदापतन्तं संप्रेक्ष्य शैलशृङ्गं शतकतुः। विभेद राजन्वज्रेण भ्रुवि तन्निपपात ह ॥ १३ पतता तु तदा केशी तेन शृङ्गेण ताडितः। हित्वा कन्यां महाभागां प्राद्रवद्भवपीडितः ॥ १४ अपयातेऽसुरे तिसंस्तां कन्यां वासवोऽत्रवीत् । कासि कस्यासि किं चेह कुरुषे त्वं शुभानने ॥ १५

कन्योवाच।

अहं प्रजापतेः कन्या देवसेनेति विश्रुता। भगिनी दैत्यसेना मे सा पूर्व केशिना हुता ॥ १६ सहैवावां भगिन्यौ तु सखीिभः सह मानसम्। आगच्छावेह रत्यर्थमनुज्ञाप्य प्रजापतिम् ॥ १७ नित्यं चावां प्रार्थयते हर्तुं केशी महासुरः। इच्छत्येनं दैत्यसेना न त्वहं पाकशासन ॥ १८

सा हता तेन भगवन्युक्ताहं त्वद्वलेन तु। त्वया देवेन्द्र निर्दिष्टं पतिमिच्छामि दुर्जयम् ॥ १९ इन्द्र उवाच।

मम मातृष्वसेया त्वं माता दाक्षायणी मम । आख्यातं त्वहमिच्छामि खयमात्मबलं त्वया॥२०

कन्योवाच।

अबलाहं महाबाहो पतिस्तु बलवान्मम। वरदानात्पितुर्भावी सुरासुरनमस्कृतः ॥ २१

इन्द्र उवाच।

कीदृशं वै बलं देवि पत्युस्तव भविष्यति। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तव वाक्यमनिन्दिते ॥ २२

कन्योवाच।

देवदानवयक्षाणां किंनरोरगरक्षसाम् । जेता स दृष्टो दुष्टानां महावीर्यो महाबलः ॥ २३ यस्तु सर्वाणि भृतानि त्वया सह विजेष्यति ।

1057\* महामेघप्रतीकाशं चलत्पावकसंकुलम्। — °) Ś1 K3. 4 B1-8 Dc D2-4 M1 तम् (for तद्). K1 चिच्छेद; Ta वेगेन; G1. a. 4 M वज्रेण (for संप्रेक्ष्य). — °) S (except G<sub>3</sub>) वेगेन (for वज्रेण). — 1) K<sub>3. 4</sub> B<sub>1. 3</sub> Ds. s. s S (except Gs) च (for 동).

14 ab) B1 पपाताशु (for पतता तु). Ś1 K1. 2 तेन केशी (  $\mathrm{by\ transp.}$  ). —  $^{d}$  )  $\mathrm{K}_{8}$  मृशताडितः;  $\mathrm{T}_{1}$  भयपीडितः.

15 °) T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> किं त्वेह. — <sup>d</sup>) G<sub>2</sub> वरा° (for शुभा°). — After 15, all MSS. (except \$1 K1-3 Ds G3) ins. an addl. colophon (adhy. no.: Dn1 222; Dn2 221; D1 225; T G1 M [M3 inf. lin.] 215; G2. 4 M2 [orig.] 217).

16 °) T1 अवाँ (for प्रजा°). — °) K1 B Dn1. n2 D4. 6 G3. 4 में देखसेना (by transp.). — a) B4 या (for सा). K4 (sup. lin. as in text) Dc1 हता (for हता).

17 °) N G1. 8 M2 सदेवावां. — b) K4 Dc Dn3 T G1. 3. 4 सखिभि:. Ś1 K1. 2 मानद; D8 से; G4 स: (for  $^\circ$ सम्). —  $^o$ )  $\mathrm{T_1}$   $\mathrm{G_{1.~2.~4}}$  आगच्छाव ( $\mathrm{T_1}$   $^\circ$ त्येच्छा) विहा

18 °) Ś1 K2 चैनां; D6 वाचा; T1 त्वावां (for चावां). — b) S1 K2 देशे देशे; K4 केशी हतुँ (by transp.); G1 गंतुं केशी. Ks De Dns Ds बल:; D1. 2. 4 धुर (for धुर:).

— °) M ऐच्छदे(M2 °ते)नं (for इच्छल्पेनं). — व) K2 B1-3 Dn D4. 6 Gs चाहं (for त्वहं).

19 °) B1-8 Dc1 Dn1. n3 D4. 6 T1 G3 [अ]नेन (for तेन). — °) G1 पुरा (for त्वया). — °) S (except G3) दुर्लभं (for दुर्जयम्).

20 G. om. the ref. — a) Ds सेव (for सेया). — b) Śı Kı. ₂ तथा; B₄ च मे (for मम). — c) K D (except D1-3. 5) T1 G1-3 आख्यातुं.

21 a) T2 अलभ्या° (for अवला°). D8 भाग (for °बाहो).

22 D<sub>4</sub> transp. 22 and 23. — a) K<sub>4</sub> B<sub>I-3</sub> Dn D1. 4-6 Gs तु; Ds च (for वै). - d) M1 वाक्याद् (for वाक्यम्).

23 D4 transp. 22 and 23. - b) Ś1 K2. 3 B2 D1-3. 5 गंघर्वों (for किंनरों), - 0) B1-3 Dc Dn D4. 6 Gs यो (for स). Ks D1-3 देवो दुष्टानां; B1-3 Dc Dn Ds. 6 Gs दुष्टदैत्यानां (B1. s 'इसानां; Bsm 'दैत्यानां) (for दृष्टो दुष्टानां). Ds जेता सदैव दुष्टानां.

24 D4 om. 24ab. - a) Ś1 K1-8 B1. 8 D1. 2. 8 (before corr.). s यः सः; T1 स तु (for यस्तु). Dc यः सर्वभूतभूतानि ; D3 ( by corr. sec. m. ) यः सर्वाणि च भूतानि. — ) S (except Gs) सार्ध (for सह). Ds विजेच्यते.

C. 3. 14265 B. 3. 224. 9 K. 3. 226. 9 स हि मे भविता भर्ता ब्रह्मण्यः कीर्तिवर्धनः ॥ २४ मार्कण्डेय उवाच ।

इन्द्रस्तस्या वचः श्रुत्वा दुःखितोऽचिन्तयद्भृशम् । अस्या देव्याः पितनीस्ति याद्यं संप्रभाषते ॥ २५ अथापस्यत्स उदये भास्करं भास्करद्युतिः । सोमं चैव महाभागं विश्वमानं दिवाकरम् ॥ २६ अमावास्यां संप्रवृत्तं सुहूर्तं रौद्रमेव च । देवासुरं च संग्रामं सोऽपस्यदुदये गिरौ ॥ २७ लोहितैश्र घनैर्युक्तां पूर्वां संघ्यां शतक्रतः । अपस्यल्लोहितोदं च भगवान्वरुणालयम् ॥ २८ भृगुमिश्राङ्गिरोभिश्र हुतं मन्त्रेः पृथिवधैः । हृव्यं गृहीत्वा वहिं च प्रविश्वन्तं दिवाकरम् ॥ २९

पर्व चैव चतुर्विशं तदा स्र्येग्रपस्थितम् ।
तथा धर्मगतं रौद्रं सोमं स्र्यगतं च तम् ॥ ३०
समालोक्यैकतामेव श्रश्चिनो भास्करस्य च ।
समवायं तु तं रौद्रं दृष्ट्वा शको व्यचिन्तयत् ॥ ३१
एष रौद्रश्च संघातो महान्युक्तश्च तेजसा ।
सोमस्य विह्वस्याभ्यामद्भुतोऽयं समागमः ।
जनयद्यं सुतं सोमः सोऽस्या देव्याः पतिभवत् ॥ ३२
अग्निश्चेतर्गुणेर्युक्तः सर्वेरिग्नश्च देवता ।
एष चेजनयद्गभं सोऽस्या देव्याः पतिभवत् ॥ ३३
एवं संचिन्त्य भगवान्त्रह्मलोकं तदा गतः ।
गृहीत्वा देवसेनां तामवन्दत्स पितामहम् ।
उवाच चास्या देव्यास्त्वं साधु शूरं पतिं दिश् ॥ ३४

<sup>25</sup> T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> M<sub>1</sub> om. the ref. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> ततः (for मुशम्). — <sup>d</sup>) D<sub>3</sub> सा प्रभा<sup>°</sup>; G<sub>4</sub> समभा<sup>°</sup> (for संप्रभा<sup>°</sup>). K<sub>2</sub> यादशेमं प्रभा<sup>°</sup>; T<sub>1</sub> यादशः संभविष्यति.

<sup>26</sup>  $^{a}$ )  $G_{1}$  मतये (for उदये). —  $^{c}$ )  $B_{2}$   $D_{5}$  महाभाग;  $D_{2}$  S (except  $G_{1}$ . 3) महास्मानं. —  $^{d}$ )  $G_{1}$ . 2. 4 प्रविशंतं (for विश<sup>o</sup>).

<sup>27 °)</sup> Ś1 K1. 2 अमावस्यां. Ś1 K1-3 D1-3. 5 च संवृत्तां (D1 °त्तं); K4 B Dc Dn D4. 6 G3 प्रवृत्तायां (for संप्रवृत्तं). — b) K4 B Dc Dn D4. 6 G3 °तें रीड़ एव तु (B1. 3. 4 D6 च). — °) B1 तु (for च). K1 संप्रामे

<sup>28 °)</sup> T1 लोहितां च. Ks गुणै ; B1 परे (for घनै °).

— b) T1 G1 M2 पूर्वसंघ्यां. — d) S (except T1 G3)

मध (for भग°). D1 वरुणोदयं; G1 °णालयात्.

<sup>29</sup> S (except G<sub>8</sub>) transp.  $29^{ab}$  and  $29^{cd}$ . B<sub>4</sub> om.  $29^{cd}$ . — c) D<sub>2</sub>. 3 हविर् (for हच्यं). M<sub>2</sub> गृहाय हच्यं (for हच्यं गृहीस्वा). K<sub>3</sub> हच्यं (for बह्वं). — d) K<sub>2</sub> प्रविशंति; B<sub>3</sub> प्रविशञ्ज (m  $^{\circ}$ शन्तं as in text).

<sup>30 °)</sup> Śi सर्व चैव; Ki सर्वदैवं; K2 सर्वदैव; K3 पर्वतैव; G3 पर्व चैवं. S (except Ti G3) चतुर्विशत्. — °) Śi Ki. 2 B3 Dc Di. 5 ततो; T2 G4 तदा (for तथा). Śi Ki. 2 धर्मफल्डं रौद्रं (K2 रात्रो); Dc2 D2. 3. 5 M धर्मबल्डं रौद्रं; T G सूर्यं विद्वगतं (G3 धर्मं गतं रौद्रं). — °) Śi K B3 Dc Dn2. n3 Di—4 सोम- (for सोमं). Śi Ki. 2 Di तत्; Dc Dn3 स:; D2. 3. 5 यत् (for तम्).

<sup>31</sup> D2 om. (hapl.) 31 (cf. v.l. 30). — a) Ś1 Ks. 4 B4 Dc Ds. 5 G1. 2. 4 M1 एवं; T1 एकं (for एव).

<sup>— °)</sup> K2 तं रात्री; D3 रोहं तद् (for तं रोहं). — d) K B D (D2 om.) G3 [आन्व(K2 वि)चित°; T1 M2 [अप्य-चित° (for व्यचिन्त°). — After 31, K2 B D (except D2.3) G3 ins.:

<sup>1057\*</sup> सूर्याचन्द्रमसोघीरं दृश्यते परिवेषणम् । एतस्मिन्नेव राज्यन्ते महद्युद्धं तु शंसति । सरित्सिन्धुरपीयं तु प्रत्यसुग्वाहिनी सृशम् । श्रुगालिन्यग्निवक्त्रा च प्रत्यादित्यं विराविणी ।

<sup>32</sup> b) K3 उक्त°; D6 मुक्त° (for युक्त°). — °) Ś1 K1. 2 transp. सोम- and सूर्य-; T1 transp. बिह्न- and सूर्य-; — d) Dc Dn3 अद्भुतोपि; T2 °तस्तु (for °तोऽयं). — °) K1 य:; B2 स्वं (for यं). — f) = 33d. G1-4 [5]सी (for Sस्पा).

<sup>33</sup> Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> om. (hapl.) 33. — ") K<sub>3</sub> अनिवश्च तैर्; B<sub>4</sub> D<sub>2</sub> T G<sub>2</sub> M अग्निश्चेभिर्; G<sub>1.4</sub> अथानेकैर्. T M<sub>2</sub> गुणै: सर्वै:; G<sub>1</sub> गुणैरिनः; G<sub>4</sub> गुणानिनः (for गुणैर्युक्तः). — ") K<sub>3.4</sub> D<sub>1.5</sub> सर्वैरेताश्च देवताः; B<sub>4</sub> D<sub>2.5</sub> S (except G<sub>3</sub>) अ(D<sub>2.5</sub> M<sub>1</sub> द्य)ग्निः सर्वाश्च (B<sub>4</sub> च सर्व-) देवताः. — ") D<sub>1.3</sub> G<sub>1.2.4</sub> वै; D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> यं (for चेज्).

<sup>34 °)</sup> G2 मघ° (for भग'). — b) Ś1 K De Dns D1-8. ь गतः प्रभु:; B2 गतस्तदा (for तदा गतः). — d) K1. 4 B1m Dc1 Dn2. n3 D3. 4 अवदस्स (D3°तं); B1. 2. 4 अविंदस्स; Dc2 D1. 2. ь अवंदत; S (except G3) वंदे स (T2 च). — e) Dc वं साधु; S (except G3) देव वं (for देडयास्तं). — f) Dc देडया: (for साधु).

<sup>35</sup> a) K4 B1, 2. 4 मये ; T1 यदे (for यथे ). — )

#### ब्रह्मोवाच ।

यथैतचिन्तितं कार्यं त्वया दानवसद्त । तथा स भविता गर्भी बलवानुरुविक्रमः ॥ ३५ स भविष्यति सेनानीस्त्वया सह शतक्रतो । अस्या देव्याः पतिश्चैव स भविष्यति वीर्यवान् ॥ ३६ मार्कण्डेय उवाच।

एतच्छ्रत्वा नमस्तस्मै क्रत्वासौ सह कन्यया। तत्राभ्यगच्छद्देवेन्द्रो यत्र देवर्षयोऽभवन् । वसिष्ठप्रमुखा मुख्या विप्रेन्द्राः सुमहात्रताः ॥ ३७ भागार्थं तपसोपात्तं तेषां सोमं तथाध्वरे । पिपासवो ययुर्देवाः शतक्रतुपुरोगमाः ॥ ३८ इष्टिं कृत्वा यथान्यायं सुसमिद्धे हुताशने ।

जुहुबुस्ते महात्मानो हव्यं सर्वदिवौकसाम् ॥ ३९ समाहृतो हुतवहः सोऽद्भृतः सूर्यमण्डलात् । विनिःस्त्याययौ विह्वर्गग्यतो विधिवत्त्रभ्रः। आगम्याहवनीयं वै तैर्द्विजैर्मन्त्रतो हुतम् ॥ ४० स तत्र विविधं हव्यं प्रतिगृह्य हुताश्चनः। ऋषिभ्यो भरतश्रेष्ठ प्रायच्छत दिवौकसाम् ॥ ४१ निष्क्रामंश्राप्यपत्रयत्स पत्नीस्तेषां महात्मनाम् । स्वेष्वाश्रमेषुपविष्टाः स्नायन्तीश्च यथासुखम् ॥ ४२ रुक्मवेदिनिभास्तास्तु चन्द्रलेखा इवामलाः। हुताशनार्चिप्रतिमाः सर्वास्तारा इवाद्भुताः ॥ ४३ स तद्भतेन मनसा बभूव क्षुमितेन्द्रियः। पत्नीर्देष्ट्वा द्विजेन्द्राणां विह्नः कामवर्श्व ययौ ॥ ४४

D2. 3 संभ° (for स भ°). Dc Dn3 मर्ता (for गर्भो). — d) B4 इंद्र°; Dc2 Dn3 D1 गुरु°; S (except T1 G3) उम्र<sup>°</sup> (for उरु<sup>°</sup>).

36 °) De Dns भिवष्यति च (for स भिव°). — °) T1 चाई: (for चैव). —  $^d$ ) Dc2 D3 भविष्यति स (by transp.); G1 संभविष्यति.

37 All MSS. om. the ref.! -b)  $\dot{S}_1 \leftrightarrow (for$ [अ]सी). Śi  $K_1$ . 2 सहकन्यक:. —  $^d$ )  $K_4$   $D_{1-8}$  ब्रह्म ;  $T_1$ G1. 2. 4 M1 सप्त (for देव ). — ) A few MSS. वशिष्ठ.  $B_1$  सर्वें;  $D_2$  वित्रा (for मुख्या). — 1)  $D_{02}$   $D_2$  तु;  $M_1$ स-(for सु-). B Dei Dni. na D4. 6 Gs महाबला: (B4 -महौजस:); T G1. 2. 4 प्रभा: (for वता:).

38 °) K2 भगार्थ; Dc2 D3 भो° (for भा°). K1 तपसोपार्थं ;  $K_2$   $B_{1m}$  ंपातुं ;  $B_{2-4}$  D (except  $D_{1-3.5}$ )  $G_3$ तपसोधातुं (Bsm धानतं) (for पात्तं). — ) Ks Bs (m as in text) सोमस. G1. 2. 4 तदा (for तथा). K B<sub>1</sub>. s (m as in text) D<sub>1</sub>. s. s (sup. lin. as in text). sT2 [अ]परे (for [अ]ध्वरे). — °) K4 पिपासया. K1. 2. 4 De D2 T G2 M [अ] अय( Dc2 ° प्य )युर् ( for ययुर्).

39 °) K2 इष्टं (for इष्टिं), and °न्याखं (for °न्यायं). — b) Ks B2 सुसमृद्धे; Dc2 °मिद्धः. — d) Dc2 G1 सर्वे; G2. 4 M1 सर्व (for सर्व-). Dc -दिवीकसः.

40 °) Ś1 K2 सोपाहूतो; B3 समाहतो (m ° हूतो as in text); T2 'हितो. — ") K2 Dc2 D4. 6 सोद्भृत: (for सोऽद्भत:). — °) K1. 4 B1. 2. 4 D (for D2 see below) G2. 3 यथी (for [आ]यथी). — D2 om. (hapl.) from

ैसृत्य up to विवि $\cdot$  (in  $41^{\mathfrak o}$ ). -  $^{\mathfrak o}$ )  $\mathrm{B}_{f a}$  संश्रितों ;  $\mathrm{T}_1$ पार्श्व ; T2 पश्य ; G1. 1. 4 सूर्य ; M1 शाश्व (for वाग्य ). — °) Dn3 D1. 6 अगम्य- (for आगम्य). D4 [आ]हवनीये स्ते. — 1) B1 द्विजैमैत्रहुतो हुतं; B4 तै: समसं हुतं हिन:.

41 D<sub>2</sub> om. स तत्र विवि (cf. v.l. 40). — a) T<sub>2</sub> सततं; G1. 2. 4 स तु तं (for स तत्र). Ds विहितं; G1 विधिवत् (for विविधं). De दृश्यं (for हृश्यं). — °) B4 मुनि° (for ऋषि°). — व) ई। प्रायात्स्थानाद्; В। प्रादित्सत; Ba प्रयच्छति ( for प्रायच्छत ).

42 a) Śi [अ]भ्यगच्छत्स; Ki. 2 [अ]भ्यगच्छंत; K3 D1. 6 G1. 2 M2 [अ]भ्यपश्यत्स; T1 तास्तु गच्छंती: (for [अ]प्यपञ्चरस). -  $^{b}$ )  $\acute{\mathsf{S}}_{1}$  द्विजा $^{\circ}$  (sic) (for महा $^{\circ}$ ). -  $^{c}$ ) K2 B4 De Dn D4. 6 G3 स्वेष्वासनेषु; K3 श्रेष्ठाश्रमे ; B2 श्रेष्ठासने ; T2 G2 द्रष्ट्वाश्रमे . T1 वसती: (for [3]पविष्टाः). Śı खखाश्रमोपविष्टास्ताः. — d) Ka पतिभिश्च; Ka Da. s. s स्नाताश्चेव; B Dn D1, 4, 6 G3 स्वप(D1, 4, 6 पं)तीश्च; Dc स्नातीश्चेव. Śा सुखासुखं; B2. 4 Dn D1. 4. 6 G2 तथा सुखं; Dca सुखावहं : Ta Ga पतिवता:.

43 °) T<sub>2</sub> कुश (for रुक्म-). A few MSS. °वेदी° (for "वेदि"). G1 तत्र (for तास्तु). — b) B1 "रेखा (for ° हेखा). — Т₃ от. 43° . — °) В1-3 D6 ° चि:प्रतिमा:. — d) B4 [3]द्रताः (for [अ]द्भुताः).

44 K1 om. from 44 up to 3, 214, 21. — a) Ś1  $K_2$  सततोद्भतेन म $^{\circ}$  ( hypermetric ! ) ;  $B_2$  Dn1.  $n_2$  D1. 4. 6 Gs स तत्र तेन म°. — °) D4 शक्या मया द्रष्टुं स्प्रष्टुं (cf. 46ab). — a) Śi K2 B4 वशं गतः; M वशातुरः.

C. 3. 14290 B. 3. 224. 34 K. 3. 226. 34 स भ्यश्विन्तयामास न न्याय्यं श्लाभितोऽसि यत् । साध्वीः पत्नीर्द्विजेन्द्राणामकामाः कामयाम्यहम् ॥ ४५ नैताः शक्या मया द्रष्टुं स्प्रष्टुं वाप्यनिमित्ततः । गार्हपत्यं समाविश्य तस्मात्पश्याम्यभीक्ष्णशः ॥ ४६ संस्पृशक्तिव सर्वास्ताः शिखाभिः काश्वनप्रभाः । पश्यमानश्र सुसुदे गार्हपत्यं समाश्रितः ॥ ४७ निरुष्य तत्र सुचिरमेवं विद्ववेशं गतः । मनस्तासु विनिश्विप्य कामयानो वराङ्गनाः ॥ ४८ कामसंतप्तहृद्यो देहत्यागे सुनिश्वितः । अलाभे ब्राह्मणस्त्रीणामित्रर्वनमुपागतः ॥ ४९ स्वाहा तं दक्षदुहिता प्रथमं कामयत्तदा । सा तस्य छिद्रमन्वैच्छचिरात्प्रभृति भामिनी । अप्रमत्तस्य देवस्य न चापश्यदिनिन्दिता ॥ ५० सा तं ज्ञात्वा यथावत्तु विह्नं वनमुपागतम् । तत्त्वतः कामसंतमं चिन्तयामास भामिनी ॥ ५१ अहं सप्तिषिपत्नीनां कृत्वा रूपाणि पावकम् । कामयिष्यामि कामार्तं तासां रूपेण मोहितम् । एवं कृते प्रीतिरस्य कामावाप्तिश्च मे भवेत् ॥ ५२

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रयोदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१३ ॥

45 K<sub>1</sub> om. 45 (cf. v.l. 44). — <sup>a</sup>) B<sub>1-3</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> भूयः सं( D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> स) चिंत°. — <sup>b</sup>) B Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> °तो हाहं; Dc Dn<sub>3</sub> D<sub>6</sub> °तस्य मे (for °तोऽस्मि यत्). — Ś<sub>1</sub> om. from 45° up to 3. 214. 21. — <sup>c</sup>) K<sub>2</sub> B Dc Dn D<sub>1. 4-6</sub> G<sub>3</sub> साध्व्यः (Dc Dn<sub>3</sub> सत्यः) प्रवयो. — <sup>d</sup>) B<sub>1. 3</sub> Dc Dn<sub>3</sub> D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> अकास्याः (for °माः).

46 Śi Ki om. 46 (cf. v.l. 45, 44). — °) D3 (by corr.) न ता: (for नैता:). — b) K4 चा° (for वा°). G1 निमि° (for [अ]निमि°). — °) B3 ैस्टा; K4 Dc D1-3. s M श्रिटा (for विद्य).

47 Śi Ki om. 47 (cf. v.l. 45, 44). Before 47, Ki B D (except Di-3. 5) Gi ins. मार्केडेय उ. — b) Bi भा: (for भा:). — c) Bi स (for च).

48 Śi Ki om. 48 (cf. v.l. 45, 44). — b) B4 S (except G3) ततो (for एवं). K3. 4 Dc D2. 3. 5 T G1. 2. 4 वनं (for वशं). — M2 om. (hapl.) 48°-49°. — c) K4 D2. 3 विनिःक्षिप्य; T1 विनिष्कस्य.

49 Ś1 K1 M2 om. 49 (cf. v.l. 45, 44, 48). — b) K2 B Dn D3. 4. 6 G3 ैत्यागः; K3 Dc D1. 2. 5 ैन्यासे; K4 न्यास (for ैत्यागे). K2 B Dc Dn D4. 6 G3 विनिश्चितः; D2 सुनिश्चलः. — d) K2 B1. 3 Dn1. n2 D4. 6 G3 ैगमत्; D3 फ्रितः (for गतः).

50 Ś1 K1 om. 50 (cf. v.l. 45, 44). — b) T1 G1. 2. 4 M2 प्रथमा; M1 भाषों सा (for प्रथमं). K3. 4 Dc1 D1-3 कामयत्यकं; Dc2 "यत्फलं; D5 "येत्फलं (for "यत्तदा). — c) B2. 4 T G1. 2. 4 तत्र (for तस्य). B1. 4 T G1. 2. 4 अन्वि (for अन्वे ). — d) K2 B Dn1. n3 D4. 6 G3 भाविनी; K3. 4 Dc D1-3. 5 भारत (for भाभिनी). — M om. (hapl.) 50°-51°. — f) K2 B Dn1. n2 D4-6 G3 न च

( Dn2 Ds चा-) पर्यत्य°; K4 Dc1 न च पर्यद°.

51 Śi Ki M om. 51 (cf. v.l. 45, 44, 50). — <sup>a</sup>)
B2 यथा वक्तुं; D1 तथा सुभूर्; T G1. 2. 4 यथावृत्तं (for <sup>a</sup>वृत्तु).
— <sup>c</sup>) B4 यत्नतः; D1 सा ततः (for तस्व<sup>a</sup>). — <sup>d</sup>) K2 B
Dc1 Dn D4. 6 G3 भाविनी (for <sup>a</sup>h<sup>a</sup>).

52 Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> om. 52 (cf. v.l. 45, 44). — °) B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> रम<sup>•</sup> (for 新म<sup>•</sup>). K<sub>2</sub>. 4 B<sub>1</sub>. 3 D (except D<sub>1-3</sub>. 5) G<sub>3</sub> कामार्ता. — ') G<sub>1</sub>. 4 कामस्याप्ति (for कामावाप्ति ).

Colophon om. in Śi Ki. — Major parvan: Ka Dna Ta Ga. 4 आरण्य. — Sub-parvan: Gi मार्कडेयस-मसा. Ks. 4 Bi-3 D Ga (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस (Di आंगिरसोपाच्यान). — Adhy. name: Ba. 4 स्कंदोरपत्ति:; Dc Dna Ma कुमारोरपत्तिः; Ta कुमारोरपत्तिकथनं; Gi कुमारसंभवः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dni 223; Dna 222; Di 226; T Gi M (Ma inf. lin.) 216; Ga. 4 Ma (orig.) 218. — Śloka no.: Dni. na Di. 6 42.

#### 214

\$\hat{\mathbf{S}}\_1 \text{ K}\_1 \text{ om. 3. 214. 1-21 (cf. v.l. 3. 213. 45, 44). The MSS. are ignored up to st. 21.

1 G<sub>2</sub> om. the ref. — b) K<sub>2</sub> लोल-; T<sub>1</sub> शिव- (for शील-). De Dn<sub>3</sub> -समन्विता (for -गुणान्विता). — e) G<sub>1.4</sub> तत् (for सा). B<sub>4</sub> [अ]प्रतिमं; G<sub>4</sub> प्रतिमं (for प्रथमं). D<sub>5</sub> transp. रूपं and कृत्वा (in d). — e) Many N MSS. भ्यासं (for भ्याशं). — !) De तं प्रोवाच; S (except G<sub>3</sub>) उवाच च (for तं चोवाच).

### 238

## मार्कण्डेय उवाच।

शिवा भार्या त्विङ्गरसः शीलरूपगुणान्विता।
तस्याः सा प्रथमं रूपं कृत्वा देवी जनाधिए।
जगाम पावकाभ्याशं तं चोवाच वराङ्गना।। १
मामग्ने कामसंतप्तां त्वं कामियतुमहिसि।
करिष्यसि न चेदेवं मृतां माम्रुपधारय।। २
अहमङ्गिरसो भार्या शिवा नाम हुताशन।
सस्वीभिः सहिता प्राप्ता मन्त्रियत्वा विनिश्चयम्।। ३

#### अग्निरुवाच।

कथं मां त्वं विजानीषे कामार्तमितराः कथम् । यास्त्वया कीर्तिताः सर्वाः सप्तर्धीणां प्रियाः स्त्रियः ॥ ४

# अस्माकं त्वं प्रियो नित्यं विभीमस्तु वयं तव ।

2 °) S (except T1 G3) कामसंपन्नां. — °) K3 Dn3 D1 न करिष्यसि (by transp.); B3 करिष्यामि न; Dc D5 न करिष्यामि. K4 B4 D2. 3 न चेत्करिष्यसे देव. — °) D5 मां मृताम् (by transp.). — After 2, S (except G3) ins.:

1059\* तवाप्यधर्मः सुमहान्भविता वै हुताशन ।

- 3 G1. 4 om. (hapl.) 3ab. c) K2 श्रिष्टाभि:; K3. 4 Dc Dn3 D1-3. 5 सर्वा ; B1. 3 ज्ञाति ; B1m. 2. 4 Dn1. n2 D4. 6 G3 शिष्टा (for सबी ). K2 B1m. 2. 3 Dn1. n2 D4. 6 G3 शहिता (for सं ).
- 4 ") De Da त्वं मां (by transp.). S (except Gs) विजानास (for नीषे). ") Ba वशाः (for प्रियाः).
- 5 T1 om. the ref. b) K3 बिभेम; T M बिभ्यामस् (for बिभीमस्). c) Dc Dns D1-3. 5 त्विंगितै (for इङ्गितै).
- 6 °) T1 [ए]व (for [इ]ह). Ks Dn1 Ds. 5 T G1. 2. 4 M सं(T1 सु)प्राप्ता; B1 (m as in text) ैतृष्टा; B4 °तमा.

   b) De Dns D1. 3 कामात् (for कामं). D2. 3 वर (for चर). T G1. 2. 4 M कामाचैव दुतं (T2 °चोपदुतां) च मां (T1 क्विमां). After 6ab, S (except Gs) ins.:

1060\* उपयन्तुं महावीर्यं पूर्वमेव त्वमहेसि ।

- Ks. 4 S (except Gs) om. 6<sup>cd</sup>. - c) B2. 4 D2

त्वचित्तमिङ्गितैर्ज्ञात्वा प्रेषितासि तवान्तिकम् ॥ ५ मैथुनायेह संप्राप्ता कामं प्राप्तं द्धतं चर । मातरो मां प्रतीक्षन्ते गमिष्यामि हुताश्चन ॥ ६ मार्कण्डेय उवाच ।

ततोऽग्निरुपयेमे तां शिवां प्रीतिम्रदायुतः।
प्रीत्या देवी च संयुक्ता ग्रुकं जग्नाह पाणिना।। ७
अचिन्तयन्ममेदं ये रूपं द्रक्ष्यन्ति कानने।
ते त्राह्मणीनामनृतं दोषं वक्ष्यन्ति पावके।। ८
तस्मादेतद्रक्ष्यमाणा गरुडी संभवाम्यहम्।
वनान्निर्गमनं चैव सुखं मम भविष्यति।। ९
सुपर्णी सा तदा भूत्वा निर्जगाम महावनात्।
अपञ्यत्पर्वतं श्वेतं शरस्तम्बैः सुसंवृतम्।। १०
दृष्टीविषैः सप्तशीर्षेर्युपं भोगिभिरद्भुतैः।

3. 3. 14309 3. 3. 225. 11

यातरो; Dn Ds जामयो; D1 यात्स्वन्या (for मातरो).

7 B<sub>2</sub> om. (? hapl.) 7-9 with the ref. — b) K<sub>3</sub> प्रति; K<sub>4</sub> प्रीतो; Dc Dns D<sub>2</sub>. s. s प्रीतो (for प्रीति-). B<sub>4</sub> 'सुदान्वित:. T G<sub>1</sub>. s. 4 M शिवां प्रीत उ(T<sub>1</sub> M प्रीतिसु)-दावहत् (T<sub>2</sub> 'हरत्). — c) K<sub>2</sub> B Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. s G<sub>5</sub> समासुका (for च सं<sup>°</sup>). K<sub>3</sub>. 4 Dc Dn<sub>3</sub> D<sub>1-3</sub>. s प्रीत्या (K<sub>4</sub> Dc Ds 'ता) च देवी संयुक्ता. — d) K<sub>4</sub> युक्तं (m as in text); S (except G<sub>3</sub> M<sub>2</sub>) शुक्तं (for शुक्तं); cf. v.l. 12<sup>d</sup>.

8 B<sub>2</sub> om. 8 (cf. v.l. 7). — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> निचरंत्या; B (B<sub>3</sub> om.) Dc Dn<sub>3</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 व्यक्तियम्; S (except G<sub>3</sub>) साचित (for अचिन्त). Dc Dn<sub>3</sub> मामकं; T<sub>1</sub> मदीयं (for ममेदं). T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> वे (for ये). — <sup>b</sup>) M पश्यंति (for इश्यन्ति). Dc Dn<sub>3</sub> केचन (for कानने). — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> अहिता; G<sub>2</sub> अहितं; G<sub>4</sub> प्रकृतं (for अनृतं). — <sup>d</sup>) D<sub>1</sub> दृश्यंति (for व°). K<sub>3</sub>. 3 B<sub>1</sub> Dc D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3 M पावकं (K<sub>2</sub> °क्:; B<sub>1</sub> Dc D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> °क); D<sub>1-3</sub>. 5 °कात्.

9 B<sub>2</sub> om. 9 (cf. v.l. 7). — <sup>6</sup>) M<sub>2</sub> त्वेतद् (for एतद्). K<sub>3</sub> रक्षणाय; G<sub>2</sub> M रक्षमाणा. — <sup>6</sup>) T<sub>2</sub> चैव (for मम).

10 °) T2 G1. 2. 4 M2 ततो (for तदा). — °) G1. 4 ततो (for सहा). Т G2 M निर्गत्य (M म्य) महतो बनात् (T1 बनतो महत्). — °) G1 सर्वतः (for प्रवेतं).

C 3. 14310 B 3. 225. 11 K. 3. 227. 12 रक्षोभिश्र पिशाचेश्र रौद्रैभृतगणैस्तथा।
राश्वसीभिश्र संपूर्णमनेकेश्र मृगद्विजैः ।। ११
सा तत्र सहसा गत्वा शैलपृष्ठं सुदुर्गमम्।
प्राक्षिपत्काश्चने कुण्डे शुक्रं सा त्वरिता सती।। १२
शिष्टानामपि सा देवी सप्तर्धीणां महात्मनाम्।
पत्नीसरूपतां कृत्वा कामयामास पावकम्।। १३
दिव्यरूपमरुन्धत्याः कर्तुं न शिक्तं तया।
तस्यास्तपःप्रभावेण भर्तृशुश्रूषणेन च।। १४
पद्कृत्वस्तत्तु निश्चिप्तमग्ने रेतः कुरूत्तम ।
तिसन्कुण्डे प्रतिपदि कामिन्या स्वाह्या तदा।। १५
तत्स्कन्नं तेजसा तत्र संभृतं जनयत्सुतम्।
ऋषिभिः पूजितं स्कन्नमनयत्स्कन्दतां ततः।। १६

षट्शिरा द्विगुणश्रोत्रो द्वादशाक्षिश्चजकमः ।
एकग्रीवस्त्वेककायः कुमारः समपद्यत ॥ १७
द्वितीयायामभिन्यक्तस्तृतीयायां शिशुर्वभौ ।
अङ्गप्रत्यङ्गसंभृतश्चतुर्ध्यामभवद्भुदः ॥ १८
लोहिताश्रेण महता संवृतः सह विद्युता ।
लोहिताश्रे सुमहति भाति द्वर्य इवोदितः ॥ १९
गृहीतं तु धनुस्तेन विपुलं लोमहर्षणम् ।
न्यस्तं यत्त्रिपुरभ्नेन सुरारिविनिक्रन्तनम् ॥ २०
तद्गृहीत्वा धनुःश्रेष्ठं ननाद बलवांस्तदा ।
संमोहयन्निवेमान्स त्रील्लोकान्सचराचरान् ॥ २१
तस्य तं निनदं श्चत्वा महामेघौधनिस्ननम् ।
उत्पेततुर्महानागौ चित्रश्चैरावतश्च ह ॥ २२

11 °) K<sub>2</sub> दंष्ट्राविषे:. B<sub>2</sub> सप्तशीषेंदृष्टिविषेर् (by transp.). — b) K<sub>3</sub> T<sub>1</sub> अद्भुतं; D<sub>3</sub> उद्धते: (for अद्भुते:). — d) B<sub>4</sub> गुप्तं; S (except G<sub>3</sub>) दुष्टेर् (for रोद्देर्). — e) G<sub>2</sub> संकीणेम् (for संपूणंम्). — After 11, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1061\* नदीप्रस्रवणोपेतं नानातरूलताचितम्।

- 12 b) B4 D1 ° शृंगं (for ° पृष्ठं). °) B2 कुंजे; D8 भांडे (for कुण्डे). d) S (except G3) गुक्कं (for गुकं); cf. v.l. 7d. T2 G2 सत्विरता; G4 संत्व ; M सुत्व . K2 B1-3 Dn1. n2 D4. 6 G3 गुभा (for सती).
- 13 °) K<sub>2</sub> B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4</sub>. e G<sub>3</sub> सप्ता° (for शिष्टा°). K<sub>3</sub>. 4 De D<sub>1-3</sub>. s देवीनां (for सा देवी). — °) B<sub>4</sub> पत्नीनां रूपकं कृत्वा. — <sup>d</sup>) G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> रम° (for काम°).
- 14 °) Ks. 4 Bs Dc Dns D1-s G2 M दिन्यं (for दिन्य-). °) K2 शक्यते; B1. 3 Ds शक्तितुं (for शक्तिं). °) Dc Dns अस्या° (for तस्या°). Some MSS. प्रभावेन. °) D1 T2 G1. 4 M भर्तुः (for भर्तुः).
- 15 °) Dc1 Dn3 D2 T2 G1. 2. 4 तत्र (for तत्त्). Some MSS. निःक्षिसम्. b) K3 B3 Dc D1-3. 5 T2 G1 M अग्नि- (for अग्ने). K3. 4 B3. 4 Dc Dn3 D1-3. 5 M इह (for "त्तम). c) T1 प्रक्षिपंत्याः (for प्रतिपदि). d) B2 कृतं; D1. 2 तथा; D5 तथा; M सह (for तदा).
- 16 °) T2 रेतसां; G1. 2 तेजसां (for तेजसा). Dc तस्य (for तत्र). b) K2-4 B D G3 संवृतं; T M2 भूतं (for भृतं). K4 Dc D1-3. 5 त्वस्जत् (for जनयत्). c) B1. 8 G1. 4 M1 स्कंदम् (for स्कज्ञम्). d) B1 S (except

G<sub>8</sub>) जनयत्; D<sub>2</sub>. 8 अगमत्; D<sub>5</sub> मनसा (for अनयत्). K<sub>8</sub>. 4 B<sub>8</sub> D<sub>5</sub> D<sub>13</sub> D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> M तु (D<sub>5</sub> नु) तत्; B<sub>2</sub> D<sub>5</sub> गतं; D<sub>1</sub> सुतं; D<sub>2</sub> नु यत् (for ततः).

17 °) K4 D2. 3 च (for तु). K2 B1-3 Dn1. n2 D4. 6 G8 एकग्रीवैकजठरः.

- 18 <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> अपि व्यक्तस्; D<sub>2</sub>. 3 अभिव्यक्तिस्. <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> अथ (for अङ्ग-). S (except G<sub>3</sub>) °संपूर्णः (for °संभूतः). <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> गुरुः (for गुरुः).
- 19 D<sub>2</sub> om. 19<sup>ab</sup>. <sup>b</sup>) K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> स सिव द्युता. G<sub>2</sub>. 4 स विदिद्युते (for सह वि°). K<sub>2</sub> विद्युता सह संवृत:. — °) K<sub>4</sub> लोहिताओं. De D<sub>4</sub>. 6 अेषु महित; T<sub>1</sub> "अेण सुमहान्.
- 20  $^{b}$ )  $B_{2}$  बहुछं (for विपुछं).  $S(\text{except }G_{8})$  रोम° (for छोम°).  $-^{d}$ )  $D_{c_{2}}$   $D_{2-4}$  पुरारि- (for सुरारि-).  $K_{2}$   $T_{2}$   $G_{1-2-4}$  सु( $K_{2}$   $T_{2}$  पु)रारातिनिक्तं°;  $B_{4}$  सुरारिविनिवर्तनं;  $T_{1}$  तत्सुरात्रिनिक्तं°.
- 21 b) K3 ननंद; K4 B4 Dc Dn8 D1-8 T M ननर्द (for ननाद). K4 बलवत्तरं; B3 भगवांस्तदा; D5 बलवत्तदा. — c) D2. 3 G1 स मोह . T M इमान्सवांन्; G1. 2. 4 इमाल्लोकान् (for इवेमान्स). — d) K3 B4 Dc D2. 3 T1 लोकांस्त्रीन् (by transp.); G1. 2. 4 गुहस्त्रीन्.
- 22 Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> resume! °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>1. 2. 8</sub> तस्य सं-; D<sub>2</sub> स तस्य (for तस्य तं). <sup>b</sup>) B<sub>4</sub> S (except G<sub>3</sub>) महामेघोदधिप्रभं (M<sub>1</sub> \*स्वनं).
- 23 a) D<sub>2</sub> तौ चापतंतौ. b) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. s B<sub>2</sub>. s D<sub>11</sub> D<sub>4-6</sub> G<sub>8</sub> स बालोर्कसम<sup>°</sup>; K<sub>4</sub> बालार्कसदद्दा°. K<sub>3</sub> om.

तावापतन्तौ संप्रेक्ष्य स बालार्कसमद्युतिः । द्वाभ्यां गृहीत्वा पाणिभ्यां शक्तिं चान्येन पाणिना । अपरेणाग्निदायादस्ताम्रचूडं भ्रुजेन सः ॥ २३ महाकायम्रपश्चिष्टं कुकुटं बलिनां वरम् । गृहीत्वा व्यनदद्भीमं चिक्रीड च महाबलः ॥ २४ द्वाभ्यां भ्रुजाभ्यां बलवान्गृहीत्वा शङ्कमुत्तमम् । प्राध्मापयत भूतानां त्रासनं बलिनामपि ॥ २५ द्वाभ्यां भ्रुजाभ्यामाकाशं बहुशो निजधान सः । क्रीडनभाति महासेनस्त्रील्लोकान्वदनैः पिवन् । पर्वताग्रेऽप्रमेयात्मा रिश्ममानुदये यथा ॥ २६ स तस्य पर्वतस्याग्रे निषण्णोऽद्भुतविक्रमः । व्यलोकयदमेयात्मा मुखैर्नानाविधैर्दिशः ।

स पश्यन्विविधानभावांश्रकार निनदं पुनः ॥ २७ तस्य तं निनदं श्रुत्वा न्यपतन्बहुधा जनाः । भीताश्रोद्विग्नमनसक्तमेव श्ररणं ययुः ॥ २८ ये तु तं संश्रिता देवं नानावर्णास्तदा जनाः । तानप्याहुः पारिपदान्त्राह्मणाः सुमहाबलान् ॥ २९ स त्र्थाय महाबाहुरूपसान्त्व्य च ताज्जनान् । धनुविकृष्य व्यसृजद्धाणाञ्थेते महागिरौ ॥ ३० विभेद स शरैः शैलं क्रौश्रं हिमवतः सुतम् । तेन हंसाश्र गृश्राश्र मेरुं गच्छन्ति पर्वतम् ॥ ३१ स विश्रीणींऽपतच्छैलो भृशमार्तस्वराञ्चवन् । तिस्मिन्निपतिते त्वन्ये नेदुः शैला भृशं भयात् ॥ ३२ स तं नादं भृशार्तानां श्रुत्वापि बलिनां वरः ।

C. 3. 14333 B. 3. 225. 35 K. 3. 227. 36

(hapl.)  $23^c-25^d$ . — °)  $D_1$  सपों (for द्वाभ्यां). — °)  $D_6$  अपरं च (for ैरेण). Ś1  $K_1$ . 4  $D_3$  ैदायादं;  $B_2$ . 3  $D_2$  ैदायादं. — f) Ś1  $K_1$ . 2. 4  $D_2$ . 3 महाभयं (for सुजेन सः).

24 Ks om. 24 (cf. v.l. 23). — ") Ks  $G_1$ . 4  $M_1$  उपाह्मिष्टं;  $T_1$  उपाह्मिष्टं;  $T_2$  उपादिष्टं. — ")  $D_{1-3}$ . 5 T  $G_2$ . 4  $M_1$  वर: (for वरम्). — ")  $K_2$  विनदं;  $B_1$  व्यानदन् (for व्यानद्द्).  $G_1$ . 2. 4 भीमज्ञ. — ") B  $D_{11}$   $D_4$ . 6  $G_3$  " भुजः;  $D_{12}$  " सुर: (for "बलः).

25 K<sub>3</sub> om. 25 (cf. v.l. 23). —  $^a$ ) T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> बलवद् (for °वान्). —  $^b$ ) B<sub>4</sub> बलम् (for शङ्खम्). —  $^c$ ) D<sub>3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> प्रध्मापयत. —  $^d$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> वरं; K<sub>3</sub> वरः (for अपि).

26 b) B1-3 Dn1. n2 D4. 6 [S] भिजधान; T1 [S] पि जै; T2 [S] प्याजै; G1. 2. 4 व्याजै; M [S] स्य (M2 ैस्या) हनच (for निजधान). B2. 4 Dn D1. 3-6 G3 ह (for स:).

- d) K1 D3 (sup. lin. sec. m. as in text) कारान्; K3. 4 M करान् (for लोकान्). — D2 G1 om. (hapl.) 26 - 27°. — 1) Ś1 K2. 3 Dc D3 रशिमवान्.

27  $D_2$  G1 om.  $27^{abc}$  (cf. v.l. 26). — ")  $D_3$  श्चेतस्य (for स तस्य). — ")  $K_1$  "दर्शनः (for "विक्रमः). — ")  $K_3$  "दिशै" (for "विधै"). — ")  $K_3$  अपस्यद् (for स पश्यन्).  $T_1$  पापान् (for भावान्). — ")  $D_1$  निनदत्स्वनः (for निनदं पुनः).

28 ° ) Ś1 K1-3 D5  $\dot{\pi}$  · (for  $\dot{\pi}$ ) — Ś1 om. (hapl.) 28°-29<sup>b</sup>. — °) G1. 2. 4  $\dot{\pi}$  (for  $\bar{\pi}$ ). — °) S (except

G3) गताः (for ययु:).

29 Śı om. 29<sup>ab</sup> (cf. v.l. 28). — a) Kı यत्ते (for ये तु). Kı संश्रित; K₃ संस्ता (for संश्रिता). Dc देवा. — K₅ om. 29<sup>cd</sup>. — c) K₂ B₂ Dcı Dn₃ D₂. 4 अस्य; B₄ Tı Gı. 2 M तस्य; Dnı. n₂ अथ; D₃ अभि· (for अपि). Śı K₂ पाषदान्व; Kı M पाषदान् (catalectic); Dnı D₄ Gı परिषदान्. T₂ G₄ तांस्तदा तुष्टुतुः सवें. — d) Śı Kı Bı. 2. 4 Dn₂ D₂-4. 6 Tı Gı. 3 बाह्मणान्; K₄ ब्रह्मण्यात् (for ब्राह्मणाः). B₅ बाह्मणानं सहावलान्; M₂ ब्राह्मणाः सुमहावलाः.

30 °) Ś1 सत्याय; K1 संत्णाय; K2 संत्स्याय (sic) (for स त्थाय). — b) K3 उपशांत्या च; D02 उपसांत्वत; T2 अवसांत्वय च (for उपसान्त्वय च). K1 उपसंध्यं गताञ्जनान्. — c) Ś1 D6 व्यक्तव्य. Dc [अ]भ्यस्जद्; D2. 3 T2 G1 M [अ]वस् (for व्यस्). — d) D3 M बाणं (for बाणाज्). D4. 6 श्वेत- (for श्वेत).

31 ") Śi Ka च (for स). D2. s Gi Mi शर: (for शरे:). — b) Śi परं (for सुतम्).

32 °) K4 D2. 5 स विस्ती (K4m 'शी)णों; Dc स वि (Dc2 च)कीणों; T2 स तु शीणों. — b) K1. 2 'स्वान्; B4 T1 G1. 4 'स्वरं; D5 T2 G2 'स्वरो (for 'स्वरान्). S1 K1-8 D1-3 T1 ब्रुवन्; B4 T2 G2 M1 नदन्; G1. 4 M2 रवन् (for स्वन्). — b) B4 T1 तु (for नि-). S1 K1. 2 शैले (for त्वन्ये). — b) B Dn1. n2 D3. 6 G3 तदा; T2 बलात् (for भयात्). — After 32, S (except G3) ins.:

1062\* घोरमार्तस्वरं सर्वे दृष्ट्वा क्रींबं विदारितम्। 33 °) Śi Ki S (except Ti Gs) भयार्तानां (for C. 3. 14334 B. 3. 225. 35 K. 3. 227. 36 न प्राव्यथदमेयात्मा शक्तिमुद्यम्य चानदत् ॥ ३३ सा तदा विपुला शक्तिः क्षिप्ता तेन महात्मना । विभेद शिखरं घोरं श्वेतस्य तरसा गिरेः ॥ ३४ स तेनाभिहतो दीनो गिरिः श्वेतोऽचलैः सह । उत्पपात महीं त्यक्त्वा भीतस्तस्मान्महात्मनः ॥ ३५ ततः प्रव्यथिता भूमिव्येशीर्यत समन्ततः । आर्ता स्कन्दं समासाद्य पुनर्बलवती बमौ ॥ ३६ पर्वताश्च नमस्कृत्य तमेव पृथिवीं गताः । अथायमभजल्लोकः स्कन्दं शुक्कस्य पश्चमीम् ॥ ३७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुर्दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१४ ॥

## २१५

# मार्कण्डेय उवाच । ऋषयस्तु महाघोरान्दट्घोत्पातान्पृथग्विधान् ।

भृशा°). —  $^{b}$ )  $D_{2}$  जियनां (for बल्हि°). —  $^{c}$ )  $K_{4}$   $B_{1}$   $D_{D_{1}}$ .  $n_{2}$   $G_{3}$  प्राच्यव°;  $D_{1}$  [अ]प्रहृष्य° (for प्राच्यथ°). —  $^{d}$ )  $K_{3}$  नानदत्;  $K_{4}$   $D_{1}$ .  $_{5}$  संनदन्;  $D_{2}$ .  $_{3}$  नादयन् (for चानदत्).

34 °) T M नदता; G1. 2. 4 न तदा (for सा तदा). K1. 8. 4 B D G8 विमला (for विपुला). — b) Ś1 K D1-8. 5 T G1. 2 [अ]मितास्मना (for महा°). — c) T1 G1. 2. 4 M क्रोधात; T2 रोषात् (for घोरं). — d) M2 क्रोंच° (for श्रेत°). T1 शक्तिः श्रेतस्य सा गिरेः.

35 °) Śī Kī. 2 पपाता° (for स तेना°). BD (except D2. 5) G दीणों (Bī वीरो) (for दीनो). — b) Gī. 4 श्रेतोपछै: (for श्रेतोऽचछै:). — °) Tī Gī. 2. 4 पछायत; M अपछायन् (for उत्पपात). Gī. 2. 4 जहीत्युक्तवा (for महीं त्यक्तवा). T² पाछयन्प्रजहीत्युक्तवा. — d) Śī K Bī. 8 Dc Dīs Dī-3 G4 तस्य; B² च स; Dīī. 12 D4. 6 G8 स सु(for तस्मान).

36 °) D1 प्रचलिता (for प्रवय°). — b) G1 विशी° (for व्यशी°). — K3 om. (hapl.) from समा° (in 36°) up to स्कन्दं (in 37°). — °) Ś1 अपाश्रिख; K1. 2 उपा॰ श्रिख; K4 B4 Dc Dn3 D1-3 समाश्रिख; S (except G3) नमस्कृत्य (for समासाद्य).

37 Ks om. up to स्कन्दं (cf. v.l. 36); T1 om. 37° b.
— °) Ś1 नदीश्चेव; K2 नदीस्त्र; Dc2 नमस्तुभ्यं (for नमस्क्र्य). — °) Ś1 K2 M2 तामेव (for तमेव). — °) K4
B2 s Dn D4-6 Gs [प्]नम्; D1 ताम् (for [अ]यम्). Ś1
K1.2 B4 अभवछोके (for अभजछोकः). — °) Dc2 D2 ग्रुकः (for ग्रुकः). 'Ś1 K2 Dc2 M2 पंचमी; B1 सप्तमी.

Colophon. - Major parvan: Ś1 K2 Dn2 T2 G2. 4

### अकुर्वञ्शान्तिमुद्धिग्ना लोकानां लोकभावनाः ॥ १ निवसन्ति वने ये त तस्मिश्रेत्ररथे जनाः ।

आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. K3. 4 B1-8 Dc1 Dn D1. 8-6 M (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस. — Adhy. name: B4 Dc1 Dn2. n3 D4. 6 G2. 3 कुमारोत्पत्तिः; Dn1 कुमारोपाख्यानं; T2 G1 M कुमारसंभवः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 224; Dn2 223; D1 227; T G1 M (M2 inf. lin.) 217; G2. 4 M2 (orig.) 219. — Śloka no.: Dn1. n2 39; D1. 6 40.

### 215

1 After the ref., B Dc Dn Ds (marg. sec m.). 4.6

1063\* तस्मिक्षाते महासत्त्वे महासेने महाबले। समुत्तस्थुर्महोत्पाता घोररूपाः पृथग्विधाः। स्त्रीपुंसोविपरीतं च तथा द्वंद्वानि यानि च। ग्रहा दीप्ता दिशः खं च ररास च मही भूशम्।

[(L. 1) B<sub>1-8</sub> महात्मानि (for °सेने). — (L. 4) B<sub>1.8</sub> ननाम (for ररास).]

- T1 G1. 2 ins. after the ref.: T2 G4 before the ref.:

  1064\* इत्येतद्विविधाकारं वृत्तं गुक्कस्य पञ्चमीम् ।

  ततो युद्धं महद्वीरं षष्ट्यां वृत्तं जनाधिप ।
- 'a') Ś1 K De D1-8. ह सु-; B Dn D4. ह G8 च; M तान् (for तु). Ś1 K1. 2 B2-4 'भागा (for 'घोरान्). — b) K4 B1-3 Dn D1. 4. ह G8 समंततः (for पृथविवधान्). — d) Ś1 K De Dn3 D1-8. ह शांति (for लोक').
- 2 ") Ś1 K1-3 Dc Dn3 D1-3. 5 निवासस्तु वने येषां.
   ") Ś1 K2 " बुवन्नेष. K3 नो अर्थ:; B3 नो लब्ध: (for नो

तेऽज्ञवन्नेष नोऽनर्थः पावकेनाहृतो महान्।
संगम्य षड्भिः पत्नीभिः सप्तर्पीणामिति स्म ह ।। २
अपरे गरुडीमाहुस्त्वयानथोंऽयमाहृतः।
यैर्दृष्टा सा तदा देवी तस्या रूपेण गच्छती।
न तु तत्स्वाह्या कर्म कृतं जानाति वै जनः ।। ३
सुपर्णी तु वचः श्रुत्वा ममायं तनयस्त्वित।
उपगम्य शनैः स्कन्दमाहाहं जननी तव।। ४
अथ सप्तर्पयः श्रुत्वा जातं पुत्रं महौजसम्।
तत्यज्ञः षट् तदा पत्नीविना देवीमरुन्धतीम्।। ५
षड्भिरेव तदा जातमाहुस्तद्वनवासिनः।
सप्तर्षीनाह च स्वाहा मम पुत्रोऽयमित्युत।
अहं जाने नैतदेविमिति राजन्युनः पुनः।। ६
विश्वामित्रस्तु कृत्वेष्टिं सप्तर्पीणां महाम्रनिः।

पावकं कामसंतप्तमदृष्टः पृष्ठतोऽन्वगात्।
तत्तेन निस्तिलं सर्वमवदुद्धं यथातथम्।। ७
विश्वामित्रस्तु प्रथमं कुमारं शरणं गतः।
स्तवं दिन्यं संप्रचक्रे महासेनस्य चापि सः।। ८
मङ्गलानि च सर्वाणि कौमाराणि त्रयोदशः।
जातकर्मादिकास्तस्य क्रियाश्रके महाम्रुनिः।। ९
पद्वक्त्रस्य तु माहात्म्यं कुकुटस्य च साधनम्।
शक्त्या देन्याः साधनं च तथा पारिषदामपि।। १०
विश्वामित्रश्रकारैतत्कर्म लोकहिताय वै।
तस्माद्दपिः कुमारस्य विश्वामित्रोऽभवत्त्रियः।। ११
अन्वजानाच स्वाहाया रूपान्यत्वं महाम्रुनिः।
अत्रवीच मुनीन्सर्वान्नापराध्यन्ति वै स्त्रियः।
श्रुत्वा तु तत्त्वतस्तस्माचे पत्नीः सर्वतोऽत्यजन्।। १२

C. 3. 14355 B. 3. 226, 17 K. 3. 228, 15

Sनर्थ:). — <sup>d</sup>) Ś1 K1-3 कृतो; K4 D5 हतो; B Dc Dn D4. 6 G8 M2 [आ]हितो (B1 हितो) (for [आ]हतो). — <sup>e</sup>) B2 षड्भि: पत्नीभि: संगम्य (by transp.).

3 b) Dn1. n2 S (except G3 M2) तया; D2 तथा (for त्वया). — d) Dn2 T2 G2. 4 गच्छति (for ती). — l) T1 कोयं (for कृतं). K1. 3 वै जना:; D5 तत्वत:; G4 वै द्विजा: (for वै जनः).

4 Des om. 4<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Śi Ki-3 Dei Di-3. 5 तद् (for तु). B4 S (except G3) ततः (for वचः). — <sup>b</sup>) Śi K Dei Di. 5 [इ]ह (for [इ]ति). — <sup>d</sup>) D5 अहोहं (for आहा°).

5 °) K4 ज्ञात्वा (for श्रुत्वा). — °) K3 भूतं (for जातं). — °) D2 स्वास्तदा; D4 स्वस्वकाः (for षद तदा). — °) K3 चैकाम् (for देवीम्).

6 °) T1 एवं. G4 ततो (for तदा). — °) Ś1 K2 महर्षीन्; K1 महर्षिम् (for सप्तर्षीन्). K4 D2 वे (for च). — °) S (except G3) हेतुर् (for जाने). — ¹) Ś1 K1. 2. 4 D2. 3. 5 [अ]जल्पत् (for राजन्).

7 <sup>a</sup>) T G<sub>1</sub> स (for तु). — <sup>b</sup>) Dc <sup>a</sup> मितः (for <sup>a</sup>मुनिः). — <sup>c</sup>) B<sub>3</sub> <sup>a</sup> संमत्तम् (for <sup>a</sup> संतप्तम्). — <sup>d</sup>) K<sub>2</sub> आदृष्टुं (for अदृष्टः), and अनुगात् (for अन्व<sup>a</sup>). — <sup>e</sup>) G<sub>2</sub>. 4 तत्वेन (for तत्तेन). B<sub>4</sub> तेन कर्माखिल सर्वे. — <sup>f</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 अवबुध्य. B<sub>1</sub> यथा तथा; B<sub>2</sub> यथायथं.

8 ab) Śi Ka. 4 transp. प्रथमं and शरणं. Ti प्रथमः;

 $G_{1.\ 2.\ 4}$  भ्रमाँत्मा (for प्रथमं). — °)  $B_{2}$  नित्सं;  $T_{2}$  देवं (for दिव्यं).  $D_{3}$  स प्रचक्रे;  $G_{1}$  प्रचक्रेथ. —  $^{d}$ ) Ś1  $K_{2}$  देवस्य (for °सेनस्य).  $B_{1}$  चाशिषः;  $T_{1}$  चाह सः (for चापि सः).

9 °) Ś1 K1. 3. 4 B1. 3m D2. 3 M2 मंडलानि च; D1 आगमोक्तानि. T1 G1 वि(T1 च)चित्राणि (for च सर्वाणि).

- °) T1 G1. 2. 4 M1 दिकान् (for दिकाः). Ś1 K Dc D1-3. 5 तत्र; T1 G1. 2. 4 M चापि; T2 चैव (for तस्य).

- d) S (except G3) तस्य (for कियाश्र).

10 Śı om. (hapl.) 10°-12°. — °) Tı Gı घण्यु-खस्य च; T₂ G₂. 4 М घण्यूईसतस्य (for षङ्वक्त्रस्य तु). В च (for तु). — °) Dc₂ कुसुद° (for कुक्कुट°). Śɪ K₂. 4 Вı. 2 Dcı Dn D₃-6 Gı. 3 तु (for च). — °) Dı भक्त्या (for शक्त्या). В₄ शक्त्यादिसाधनं चैव. — °) Кı D₂ तदा (for तथा). К₄ В₂. 3 Dc₂ Dn₃ Dı-3 G₂. 4 М परिषदाम्; В₄ वै पर्षदाम्. Gı पार्षतानां तथैव च.

11 Śi om. 11 (cf. v.l. 10). — b) T2 सर्व; G2. 4 सर्व (for कर्म). — b) S (except T2 G3) इटं (for Sमवत्).

12 Śi Ks om. 12<sup>ab</sup> (for Śi cf. v.l. 10). — ")

Ki M अजानंसत्; K4 अज्ञानात्तत्; Bi Dc Di—3 अजानात्तत्
(for अन्वजानात्). Ti Gi च तत्स्वाहा; T2 G2.4 तदा
स्वाहा (for च स्वाहाया). Ds स्वाहातत्त्वमजानन्स. — b)

K2 रूपाणि त्वं; Ds रूपाणि तु; G1.4 रूपादुत्थं (for रूपान्यत्वं). — °)

B4 S (except G3) अथा(B4 स चा)ववी-

C. 3. 14355 B. 3. 226. 17 K. 3. 228. 16 स्कन्दं श्रुत्वा ततो देवा वासवं सहिताञ्चवन् । अविषद्यवलं स्कन्दं जिह शकाशु माचिरम् ॥ १३ यदि वा न निहंस्येनमद्येन्द्रोऽयं भविष्यति । त्रेलोक्यं संनिगृह्यास्मांस्त्वां च शक महाबलः ॥ १४ स तानुवाच व्यथितो वालोऽयं सुमहाबलः । सृष्टारमि लोकानां युघि विक्रम्य नाश्येत् ॥ १५ सर्वास्त्वद्यामिगच्छन्तु स्कन्दं लोकस्य मातरः । कामवीर्या झन्तु चैनं तथेत्युक्त्वा च ता ययुः ॥ १६ तमप्रतिबलं दृष्ट्या विषण्णवदनास्तु ताः ।

अश्वक्योऽयं विचिन्त्यैवं तमेव शरणं ययुः ॥ १७ ज्जुश्चापि त्वमस्माकं पुत्रोऽस्माभिर्धृतं जगत् । अमिनन्दस्व नः सर्वाः प्रस्तुताः स्नेहविक्कवाः ॥ १८ ताः संपूज्य महासेनः कामांश्चासां प्रदाय सः । अपश्यदिमायान्तं पितरं बिलनां बली ॥ १९ स तु संपूजितस्तेन सह मातृगणेन ह । परिवार्य महासेनं रक्षमाणः स्थितः स्थिरम् ॥ २० सर्वासां या तु मातृणां नारी क्रोधससुद्भवा । धात्री सा पुत्रवत्स्कन्दं शूलहस्ताभ्यरक्षत ॥ २१

त्तान्सप्तर्षीन् . —  $^d$ ) S (except  $G_3$ ) युष्मत्पत्नीष्वयं शिद्धाः. —  $^{e\prime}$ )  $K_3$ . 4  $D_{1-3}$ . 6 [अ]पि (for तु).  $K_3$  B1  $D_4$  तत्वं तसात्ते;  $B_2$   $D_6$  तद्व चस्तस्मात् (for तत्त्वतस्तस्मात्). S (except  $G_3$ ) षद्भु जातो हुतवहात् ते चाग्ने ( $T_1$  तेन ता-;  $T_2$   $G_4$  तेजोग्ने-;  $M_1$  तास्तेग्ने-;  $M_2$  ताश्चाग्ने )स्वग्नतोत्स्जन्.

13 Before 13, K<sub>2</sub> B D (except D<sub>2.8</sub>) S ins. मार्कंडेय उ<sup>°</sup> (resp. मार्कंडेय:). — <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> स्तुत्वा (for श्रुत्वा). K<sub>1.4</sub> B<sub>4</sub> Dn D<sub>1.4-6</sub> G<sub>5</sub> तदा (for ततो). — <sup>b</sup>) Śi सहसा ; B<sub>1</sub> सर्वतो ; D<sub>5</sub> ते सहा (for सहिता). S (except G<sub>5</sub>) सहिता: शक्रमञ्जवन्. — <sup>d</sup>) G<sub>1</sub> जिह शकाशुभं चिरात्.

14 °) Ś1 K1. 2 विहिस्ये°; T1 G1. 4 निहि° (for निहं°).

— b) K8 D1 महेंद्रो; B Dn D4. 6 G3 देवेंद्रो; T2 अन्येंद्रो
(for अद्येन्द्रो). Ś1 K1. 2. 4 न; B2 वे (for Sयं). Ś1 K2
भविष्यसि. — D2 om. 14 ° d. — °) K2. 3 B1. 3. 4 Dc
D4—6 G3 त्रेलोक्ये (for ° क्यं). T G1. 2. 4 च (for सं-). M
त्रैलोक्यस्य निगृह्यास्मान्. — d) K4 Dn1. n3 D1. 4. 6 T2
G8 ° बल (for ° बल:).

15 T<sub>1</sub> om. (hapl.) 15<sup>ab</sup>. — After 15<sup>ab</sup>, B<sub>3</sub> ins. 1065\*. — °) B<sub>1</sub> भूतानां; G<sub>2</sub> छोकस्य (for छोकानां). — K<sub>2</sub> B<sub>2</sub>. 4 D (except D<sub>1-3</sub>. 5) G<sub>3</sub> ins. after 15: B<sub>3</sub>, after 15<sup>ab</sup>:

1065\* न बालमुत्सहे हन्तुमिति शक्तः प्रभाषते। तेऽबुवन्नास्ति ते वीर्यं यत एवं प्रभाषसे।

16 °) K<sub>8</sub> D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> [अ]पि; D<sub>2</sub> नि; D<sub>5</sub> [आ] ग्रु; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> [अ]प (for [अ]भि). — <sup>5</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> सर्व (for स्कन्दं). D<sub>5</sub> स्कंदस्य लोकमातरः. — °) T<sub>1</sub> ° वीर्याद्; G<sub>4</sub> ° वीर्य (for वीर्या). De झत; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> यांतु (for झन्तु). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> शरैस्स (for चैनं). — <sup>6</sup>) K<sub>5</sub> M तु (for च). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> यथा ययु:; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 यथातथं (for च ता ययु:).

17 Śi Ki Da om. (hapl.) 17. - b) Ka-4 De

D1. 3 G2. 4 तदा; T2 तत: (for तुता:). — °) K3 D3 T G1 [ए]व; Dc [इ]दं; D5 [ए]तत्; G4 [ए]नं (for ए]वं). — T1 G1 गता: (for ययु:). — After 17, T1 G1 read 3. 216. 1<sup>a</sup>-3<sup>d</sup> (omitting them in their proper place).

18 a) K4 B1-3 Dn D1. 4. 6 G3 चैनं (for चापि). Ś1 K1. 2 असाभि: (for असाकं). — b) K1 वीर:; K2 B D (except D1-8. 5) G3 भव (for ऽसाभिर्). Ś1 K1. 4 D1-3 कृतो बली; K2 B Dc Dn D4. 6 G3 महाबल:; K3 D5 कृतां (D5 तों)जिल: (for एतं जगत्). — D1 om. (hapl.) 18c-19d. — c) K1 नंदत (for नन्दस्व). T G1. 2. 4 अभिनंद्य ततः (T1 G1 नंदत ताः; T2 नंद्य ताः) सवीः. — d) K3 D2 प्रस्तुताः; K4 (m as in text) प्रजासु; G1 स तु ताः; G2-4 प्रस्तुताः- G2. 4 M स्तेहविक्कवाः. — After 18, B1. 3 (both marg.) Dn D4. 6 G3 ins.:

1066\* तासां तद्वचनं श्रुत्वा पातुकामः स्तनान्प्रभुः।

19 Di om. 19 (cf. v.l 18). — b) Dc काम: (for कामान्). Śi Ki. 2 Dc वै; Ki D2. 3 च (for स:). — d) Ti G2. 4 Mi बल्जिनं (for नां). Di वरं (for बल्जी). Bi पुरत: पितरं बली.

20 b) K<sub>8</sub>. 4 D<sub>1-8</sub>. 5 तु; B<sub>4</sub> Dc च; S (except G<sub>8</sub>) तं (for ह). — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> ° ब्वज्य (for ° वार्य). D<sup>1</sup> ° स्मानं (for ° सेनं). — d) G<sub>1</sub> ततः; G<sub>2</sub> तथा; G<sub>4</sub> स्थिरः (for स्थितः). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 चिरं; K<sub>8</sub>. 4 D<sub>8</sub>. 5 T<sub>1</sub> M स्थिरः; B<sub>1</sub>. 3 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> शिवः; D<sub>2</sub> [अ]भितः (for स्थिरम्). B<sub>2</sub>. 4 रक्षमाणास्तु तत् (B<sub>4</sub> ° णास्ततः) स्थिताः; D<sub>1</sub> पुत्रवत्पर्यन्स्थत (= 22<sup>d</sup>); T<sub>2</sub> रक्षमाणा व्यतस्थिरे.

21 °) D1 तत्तु; D2 चैव (for या तु). — °) B Dn D4. 6 G3 स्व (for सा). — °) K2 [अ] भिरक्षतः; T G1. 4 इस्तत (for [अ]भ्यरक्षत).

लोहितस्योदघेः कन्या क्र्रा लोहितमोजना । परिष्वज्य महासेनं पुत्रवत्पर्यरक्षत ॥ २२

अग्निर्भृत्वा नैगमेयञ्छागवक्त्रो बहुप्रजः। रमयामास शैलस्थं बालं क्रीडनकैरिव ॥ २३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २१५॥

# २१६

मार्कण्डेय उवाच।

ग्रहाः सोपग्रहाश्चेव ऋषयो मातरस्तथा।

हुताश्चनग्रुखाश्चापि दीप्ताः पारिषदां गणाः॥ १

एते चान्ये च बहवो घोरास्त्रिदिववासिनः।

परिवार्य महासेनं स्थिता मातृगणैः सह॥ २

संदिग्धं विजयं दृष्ट्वा विजयेप्सुः सुरेश्वरः।

आरुह्यैरावतस्कन्धं प्रययौ दैवतैः सह।

विजिघांसुर्महासेनिमन्द्रस्तूर्णतरं ययौ ॥ ३ उग्रं तच महावेगं देवानीकं महाप्रभम् । विचित्रध्वजसंनाहं नानावाहनकार्म्यकम् । प्रवराम्बरसंवीतं श्रिया जुष्टमलंकृतम् ॥ ४ विजिघांसुं तदायान्तं कुमारः शक्रमभ्ययात् । विनदन्पथि शक्रस्तु द्वृतं याति महाबलः । संहर्षयन्देवसेनां जिघांसुः पावकात्मजम् ॥ ५

C. 3. 14374 B. 3. 227. 7 K. 3. 228. 35

22 b) Ś1 K Dc D1. 8. 5 सह मातृगणेन तु (Ś1 K1. 2 ह). — c) D1 रमानं (for सेनं). — d) K3 D2 M2 परि-रक्षत; T2 समभाषत (for पर्यं).

23 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 read 23 after 3. 217. 8 (cf. v.l. 17).
— °) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. 3 D<sub>1-3</sub> T<sub>1</sub> M नैगमेश: (Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> ° प:;
M<sub>1</sub> 'पु:); T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 ततश्चेनं (for नैगमेय:). — °) Ś<sub>1</sub>
महाप्रजः; K<sub>2</sub> बहुस्रजः; K<sub>4</sub> बहुद्रजः (for ° प्रजः). — °)
B<sub>1</sub> शैलस्तं; T<sub>2</sub> °स्य (for °स्थं). — °) = (var.) 3. 31.
36°. K<sub>3</sub> T<sub>2</sub> वाल- (for वालं).

Colophon om. in T G<sub>1</sub>. 2. 4. — Major parvan: Ś1 K<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> आरण्य. — Sub-parvan: K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub>-3 Dc1 Dn D<sub>2</sub>-6 G<sub>3</sub> (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस. — Adhy. name: B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> स्कंदोल्पात्ति:; B<sub>3</sub>. 4 Dc1 कुमारोल्पात्ति:. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1. ns 225; Dn<sub>2</sub> 224; D1 228; M (M<sub>2</sub> inf. lin.) 218 (M<sub>2</sub> orig. 220). — Śloka no.: Dn1. ns D<sub>6</sub> 29; Dn<sub>3</sub> 28; D1 24.

#### 216

1 T G1. 2. 4 om. the ref. T1 G1 read 1°-3° after 3. 215. 17. T2 om. 1°-3°. — °) K1. 2 D1. 2. 5 चोप°; G2 M सोम° (for सोप°). — °) B1 मातरश्चर्यसन्था. — °) B Dn D4. 6 G3 चैव (for चापि). — °) K4 B1. 2 Dn

 $D_{1.\ 4.\ 6}\ G_{3}\ \epsilon R_{1}$ :.  $D_{1.\ 2.\ 4.\ 6}\ T_{1}\ G_{1.\ 2.\ 4}\$ पारिषदा.  $D_{0}$  गणे:.  $S_{1}\ K_{1.\ 2}\ \epsilon R_{1}$  दीप्ताक्षाः  $(K_{2}\ \epsilon z_{1})$  पार्षदां गणाः;  $B_{4}$  दीप्ताः सर्वे सपार्षदाः.

2 For T G<sub>1</sub> cf. v.l. 1. — b) K<sub>1-3</sub> °नादिन: (for °वासिन:). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 सूत (for मातृ °).

- 3 For T G1 cf. v.l. 1. G2 M om. (hapl.) 3abcd.
   a) T1 विषयं (for विजयं). b) B2 विजयेच्छु:. B4
  T1 G1. 4 पुरंदर: (for सुरे). b) Ś1 K D1. 3 [ऐ]रावण.
   After 3cd, K2 B D (except D1. 2; D3 marg.) G3 ins.:
  1067\* आदाय वज्रं बळवान्सवेंदेंवगणैर्वृत:।
- ') Ś1 K B1. 8. 4 Dc D1-3. 5 तदा (Ks तथा) (for यथी).
- 4 °) B<sub>3-4</sub> Dn T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 तंच; B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> तस्य (for तच). B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> 'नादं; T<sub>1</sub> 'देवं (for वेगं). — ') B<sub>1</sub>. 3 भुज (for 'प्रसम्). — Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 20m. 4<sup>cd</sup>.
- 5 a) Ba विजयेप्सुं. K1. 4 B1-3 D (except D1. 2. 8) G3 तमायांत. b) K3. 4 B D (except D1-3) G3 अन्व-यात्; T3 अन्वियात् (for अभ्य'). c) K4 B4 D1-3. 5 M1 विनर्दन् B1-3 Dn D4. 6 G3 पार्थ; T1 G1 परि- (for पथि). B1-3 Dn D4. 6 G3 देवेशो (for शकस्तु). T2 स वियत्पथि शकस्तु; G3. 4 वियत्पतिः स शकस्तु. d) D3 हंतुं; T1 G1 रौदं; T2 अतं (for हुतं). G3. 4 आयान् (for याति). T M3 विखं (for विखः). d) Ś1 Dc1 D3 स हर्षयन्. T2 गणाञ्च (for सेनां).
  - 6 °) B Dn D4. 6 T1 G8 अथ; M1 असि ; M2 अपि

C. 3. 14375 B. 3. 227. 8 K. 3. 228. 36 संपूज्यमानिह्नदशैस्तथैव परमिषिभिः ।
समीपग्रुपसंप्राप्तः कार्तिकेयस्य वासवः ॥ ६
सिंहनादं ततश्रके देवेशः सिंहतः सुरैः ।
गुहोऽपि शब्दं तं श्रुत्वा व्यनदत्सागरो यथा ॥ ७
तस्य शब्देन महता सम्रद्धृतोदिधिप्रभम् ।
बभ्राम तत्र तत्रैव देवसैन्यमचेतनम् ॥ ८
जिघांस्रनुपसंप्राप्तान्देवान्दष्ट्वा स पाविकः ।
विससर्ज ग्रुखात्कुद्धः प्रवृद्धाः पावकार्विषः ।
ता देवसैन्यान्यदहन्वेष्टमानानि भूतले ॥ ९
ते प्रदीप्तशिरोदेहाः प्रदीप्तायुधवाहनाः ।
प्रच्युताः सहसा भान्ति चित्रास्तारागणा इव ॥ १०
दद्यमानाः प्रपन्नास्ते शरणं पावकात्मजम् ।

देवा वज्रधरं त्यक्तवा ततः शान्तिम्रुपागताः ॥ ११ त्यक्तो देवेस्ततः स्कन्दे वज्रं शक्रोऽभ्यवासृजत् । तिद्वसृष्टं जघानाश्च पार्श्वं स्कन्दस्य दक्षिणम् । विभेद च महाराज पार्श्वं तस्य महात्मनः ॥ १२ वज्रप्रहारात्स्कन्दस्य संजातः पुरुषोऽपरः । युवा काश्चनसंनाहः शक्तिष्टुण्दिच्यकुण्डलः । यद्वज्रविश्वनाज्ञातो विशाखस्तेन सोऽभवत् ॥ १३ तं जातमपरं दृष्टा कालानलसमद्युतिम् । भयादिन्द्रस्ततः स्कन्दं प्राञ्जलिः शरणं गतः ॥ १४ तस्याभयं ददौ स्कन्दः सहसैन्यस्य सत्तम । ततः प्रहृष्टास्त्रदशा वादित्राण्यभ्यवादयन् ॥ १५

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षोडशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१६ ॥

(for उप-). B4 संप्राप्य. — d) T G1. 2. 4 M वह्नि(T1 G1. 2. 4 है;:)पुत्रस्य वा. — After 6, D6 ins.:

1068\* अथ दृष्टा स्थितं स्कन्दं श्वेतस्याग्रे महागिरेः।

- 7 b) B1. 4 Dn T2 G1. 8. 4 सहितै:; T1 त्रिदशै: (for सहित:). c) T1 G1 तत् (for तं). d) D3 ब्यानदत्; T1 स नदत्.
- 8 °) K4 तेन; S (except G8 M1) अस्य (for तस्य).

   b) K2. 8 B8. 4 Dn D1. 2. 4. 6 "जूतो" (for "जूतो").

   °) T1 प्रभूतं (for बञ्जाम). d) S (except G8)
  समंततः (for अचेतनम्).
- 9 °) K4 B4 अथ; D2 अनु ; M2 इह (for उप-). b)
  Ds द्या देवान् (by transp.). d) Ś1 K1. 2 सहसा (for प्रवृद्धाः). e) Dc1 D2. 4 तदैव; T1 तदैव- (for ता देव-).
  B4 T1 G1 [अ]दहद्; T2 [अ]पतन् (for [अ]दहन्). Ś1 K
  Dn D1. 3. 6 अदहहेवसैन्यानि. G2 सा देवसेना न्यपतत्.
   ') Ś1 K1. 2. 4 Dn D1. 2 वेप°; K2 B Dc D3-6 G3 चेप्ट°
  (for वेप्ट°). G2 वेप्टमाना महीतले.
- 10 G1 om. 10<sup>ab</sup>. <sup>a</sup>) M2 प्रदीसशिरसो देहा:. <sup>c</sup>) K2 यांति; Dc आंता: (for भान्ति). <sup>d</sup>) K4 D2. 8 दिव<sup>°</sup>; B Dc Dn D1. 4. 6 G8 इयसा (for चित्रा).
- 11 <sup>6</sup>) K4 ययुक्तं; D2 प्रदीसास (for प्रपन्नास्). <sup>c</sup>) D1 देवं (for देवा).
- 12 a) Da. 3 तदा (for तत:). S (except G3) शको (for स्कन्दे). b) T1 G1. 3. 4 M स्कंदे; T2 तसे (for

- शको). B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> न्यपातयत्; De [S]भ्यपातयत्; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> त्ववास्<sup>°</sup>; T<sub>2</sub> द्यवास्<sup>°</sup>; M<sub>1</sub> ड्यवास्<sup>°</sup> (for [अ]भ्यवास्<sup>°</sup>). Ti om. 12°-13'; T<sub>2</sub> om. 12°'.
- 13 T<sub>1</sub> om. 13 (cf. v.l. 12). <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> जज्ञेथ; D<sub>4</sub>. 6 स जात: (for सं°). K<sub>4</sub> पर: (for [अ]पर:). <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. 3 D<sub>5</sub> M °मृद्; K<sub>1</sub> D<sub>4</sub> G<sub>4</sub> °घृद् (for °घृग्). M<sub>2</sub> वज्ज °(for दिड्य°). °) D<sub>1</sub> °ड्यसना°; D<sub>2</sub>. 3 (sup. lin. sec. m.) G<sub>3</sub> °विशिखा° (for °विशना°). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> यः स्वबंधु (G<sub>1</sub> सवज्ज) विनाशात्तु.
- 14 °) K4 B2 Dn D1. 4. 6 G1. 8 सं (for तं). T1 परमं; G1 पुरुषं (for अपरं). b) T1 G1 विशाखं च (for कालानल). B1 महाप्रभं; G1 महाद्युति (for समद्युतिम्). c) Dn तु तं (for तत:)!
- 15 b) Ks. 4 Dn D1. 5. 6 Gs सत्तमः. M ससैन्यस्य समंततः. d) Śi Ki. 8 [अ]भिवादयन्.

Colophon om. in T G1. 2. 4. — Major parvan: Śi K1. 2 Dn2 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B1-3 De Dn D1. 2. 4-6 G3 M2 (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस. — Adhy. name: B2 स्कंदोस्पत्ति:; B4 De कुमारोस्पत्ति:; M2 विशाखोस्पत्ति:. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1. n3 226; Dn2 225; D1 229; M (M2 inf. lin.) 219 (M2 orig. 221). — Śloka no.: Dn1. n3 D1 18; Dn3. 19.

## 290

मार्कण्डेय उवाच।
स्कन्दस्य पार्षदान्घोराञ्श्रणुष्वाद्धतदर्शनान्।
वज्रप्रहारात्स्कन्दस्य जज्ञस्तत्र कुमारकाः।
ये हरन्ति शिश्रुञ्जातान्गर्भस्यांश्रेव दारुणाः॥ १
वज्रप्रहारात्कन्याश्र जित्ररेऽस्य महावलाः।
कुमाराश्र विशाखं तं पितृत्वे समकल्पयन्॥ २
स भूत्वा भगवान्संख्ये रक्षंश्र्ञागमुखस्तदा।
वृतः कन्यागणैः सर्वेरात्मनीनैश्र पुत्रकः॥ ३
मातृणां प्रेक्षतीनां च भद्रशाख्रश्र कौशलः।
ततः कुमारपितरं स्कन्दमाहुर्जना मुवि॥ ४

रुद्रमिनसुमां खाहां प्रदेशेषु महाबलाम् । यजन्ति पुत्रकामाश्च पुत्रिणश्च सदा जनाः ॥ ५ यास्तास्त्वजनयत्कन्यास्तपो नाम हुताश्चनः । किं करोमीति ताः स्कन्दं संप्राप्ताः समभाषत ॥ ६ मातर जन्नः ।

भवेम सर्वलोकस्य वयं मातर उत्तमाः । प्रसादात्तव पूज्याश्च प्रियमेतत्कुरुष्व नः ॥ ७ मार्कण्डेय उवाच । सोऽब्रवीद्वाढमित्येवं भविष्यच्वं पृथग्विधाः । अशिवाश्च शिवाश्चेव पुनः पुनरुदारधीः ॥ ८

C. 3. 14395 B. 3. 228. 9 K. 3. 228. 57

#### 217

1 T G1. 2. 4 om. the ref. — ")  $K_4$  B D G3  $M_2$  स्कंदपारिषदान् (for 'स्य पार्षदाञ् ). Ś1  $K_1$ . 2 देवाञ् (for घोराञ्). — ")  $T_2$  G2. 4 द्या च (for श्रृणुष्व). M "विकःमान् (for 'दर्शनान्). — ") S (except  $G_3$ ) देवस्य (for स्कन्द"). — ")  $K_3$  जजुस्तस्य;  $K_4$  हरंते.  $K_4$  हरंते.  $K_4$  हरंते.  $K_4$  हरंते.  $K_4$   $K_5$   $K_6$   $K_6$   $K_7$   $K_8$   $K_9$   $K_$ 

2 a) T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M अन्यां(M<sub>2</sub> न्या)श्च (for कन्याश्च).

— b) M जज्ञु: कन्या (for जज्ञिरेऽस्य). — c) K<sub>4</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> कुमारास्ते; T G<sub>1</sub> M रस्य; G<sub>2</sub>. 4 र: स. Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>2</sub> विशाखश्च (for "सं तं). B ते; Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> च; T G<sub>1</sub>. 2. 4 M तु (for तं). — d) S (except G<sub>3</sub>) पुत्रत्वे (for पितृ). B Dc M पर्य°; G<sub>2</sub>. 4 समकल्पयत्. Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> तं पितृत्वेभ्यकल्प"; K<sub>3</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 पितृ(D<sub>2</sub>. 3 [before corr.] पुत्र)त्वेनाभ्यकल्पयन् (K<sub>3</sub> D<sub>2</sub>. 3 °यत्).

3 °) Ś1 K D1-8. 5 तं (D2. 3 तत्) श्रुत्वा (for स भूत्वा). K3 सांख्ये; Dc शाखो; T1 G2. 4 M संखे (for संख्ये). — b) K1 ° मुखा:; D4. 6 G3 ° मुखं; T1 " मुखान् (for " मुखः). D3 (m as in text) T G2. 4 तथा (for तदा). — d) K3 आत्म-वीयेश्व; K4 B2. 4 Dc Dn D4. 6 T2 G3 M आत्मीयेः सह (T2 चैव; M च स-); B1. 3 आत्मकीयेः स-; D5 T1 G2. 4 आत्मनीयेश्व; G1 "कीयेश्व.

4 °) De D1-3. 5 प्रेक्षमाणानां; T G1. 2. 4 प्रेषितानां च;

M प्रेक्षतां चैव (for °तीनां च). — ³) D<sub>1-3</sub> रुद्द ° (for भद्र °). В Т₁ G₁. 2. 4 М तु; Т₂ सा (for च). В Dc कौ (Dc को)शलं; Т₁ G₁. 2. 4 М कोमलें:; Т₂ G₂ कोमलः (for कौशलः). — °) Ś₁ K₂ Dn₁. n₂ T G₁. 2. 4 कुमारं; В₁ कुमारी (for कुमार-). Т G₁. 2. 4 संजातं (for -िपतरं).

5 °) Ś1 K1 अग्निमुखा; B2. 4 Dn1 M2 °मुखां (for अग्निमुमां). T2 स्कंदं (for स्वाहां). — ³) Ś1 K2 °बलात; K1 B Dc Dn D1. 4. 6 G3 °बलं; K3 D2. 3 °बलान; K4 °बल; T G2 °बला:; G1 °बल:. — °) D2. 3 यजंते (for यजन्ति). — व) Ś1 K2 महाबला:; K1 महाजना:; D1 तदा जना:; T1 सभाजना: (for सदा जना:).

6 °) Ks B<sub>1</sub> De T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> एतास; T<sub>2</sub> यस्तास; M<sub>1</sub> यास्त्वां (for यास्तास). — °) K<sub>1</sub>. 2 तमो (for तपो). — °) T<sub>1</sub> कुमेंति च (for करोमीति). Ks De D<sub>1-3</sub>. 5 स्कंदः (for सकन्दं). G<sub>1</sub> किं कुमेंति द्विजाः स्कंदं; G<sub>2</sub> किंकराः स्मेति ताः स्कंदं. — °) D<sub>5</sub> ताः (for सं). S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 संबभाषिरे; T<sub>2</sub> [अ]थैमभाषत (for समभाषत). The reading समभाषयन् of some old printed ed. was not found in any of the MSS. collated!

7 D (except D1-3. 5) G3 कुमार्थ: (for मोतर:). — b) Dn D4. 6 G3 मातरो वयमुत्तमाः.

8 All MSS. om. मार्कण्डेय उ°! — a) Śi Ki S (except Gi) [ए]व (for [ए]वं). — b) Ki. 2 भविष्यथ (for 'ध्वं). — T2 (which om. 8<sup>cd</sup>) reads 3. 215. 18-23 (with colophon) after 8<sup>ab</sup>. — c) M चेति (for चैव). Ki Dn Di. 6 Gi शिवाश्चेवाशिवाश्चेव. — After 8, Ti Gi. 2. 4

C. 3. 14395 B. 3. 228. 9 K. 3. 229. 1 ततः संकल्प्य पुत्रत्वे स्कन्दं मातृगणोऽगमत् । काकी च हलिमा चैव रुद्राथ बृहली तथा । आर्या पलाला वै मित्रा सप्तेताः शिशुमातरः ॥ ९ एतासां वीर्यसंपन्नः शिशुर्नामातिदारुणः । स्कन्दत्रसादजः पुत्रो लोहिताक्षो भयंकरः ॥ १० एप वीराष्टकः प्रोक्तः स्कन्दमातृगणोद्भवः । छागवक्त्रेण सहितो नवकः परिकीर्त्यते ॥ ११ षष्ठं छागमयं वक्त्रं स्कन्दस्यैवेति विद्धि तत् । षद्धिरोभ्यन्तरं राजिन्नत्यं मातृगणार्चितम् ॥ १२ षण्णां तु प्रवरं तस्य शीर्षाणामिह शब्द्यते । शक्तिं येनासृजिद्व्यां भद्रशाख इति सम ह ॥ १३ इत्येतद्विविधाकारं वृत्तं शुक्कस्य पश्चमीम् । तत्र युद्धं महावोरं वृत्तं षष्ठ्यां जनाधिष ॥ १४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१७ ॥

## 296

# मार्कण्डेय उवाच । उपविष्टं ततः स्कन्दं हिरण्यकवचस्रजम् ।

read 3. 215. 23, followed by a colophon (adhy. no.: Ti Gi 218; G2. 4 220) and by the ref. मार्कडेंग:.

9 °) G1 मातः (for ततः). K2. ३ संकल्पः; S (except G3) प्रकल्प्य (for सं°). — b) T2 गणागमन् (for गणो-ऽगमत्). Ś1 K D2. ३. ६ तदा (for [अ]गमत्). — c) M काची (for काकी). Ś1 हिमिला; K1 मिहिला; K2 मिहला; K3 D1-3. ६ हिलिमा; B1 हिलना. — d) K1. 4 D1-3. ६ मदा च (K1 D6 [अ]थ); K3 रुद्रा च; B De Dn D4. ६ G3 मालिनी; M रुचाथ (for रुद्राथ). Ś1 पृथला; K1. 4 D1-3. ६ वृषला; K2 प्रखला; K3 पृथता; B De Dn D4. ६ G3 बृहिना (Dc1 Dn D6 ता; Dc2 मा; D4 G3 ला) (for बृहली). T G1. 2. 4 माता चैव (T2 G2. 4 चाथ) हली तथा. — e) Ś1 K1. 2 आर्या पलोला. T आर्यांवला चा (T2 या) वै धात्री (T2 उया); G1 आर्यांबला तथा धात्री; G2. 4 आर्यां बाला च धात्री च. — f) M1 शिव (for शिशु).

10 Ś1 D2 om. 10. — °) K3 Dc G1. 4 स्कंदः प्रसा-दज:. — °) M1 महाप्रभ: (for भयं°).

11 °) D<sub>2</sub> एकवीरो° (for एष वीरा°). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> वीरों (Gr °रो)ष्ट्रमः; T<sub>2</sub> वीराष्ट्रके. — ³) G<sub>2</sub> स्कंदो (for स्कन्द). Śi K D<sub>1-8</sub>. 5° गणोद्धतः; M °गणोद्धहः (for °गणोद्भवः). — °) T<sub>2</sub> एक° (for छाग°). — ³) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M नवमः (for °कः). K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> °कीर्तितः (for °कीर्त्यते). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 महासेनः प्रकीर्त्यते.

12 ") Śi इष्टं; Ti षष्ट्यां (for षष्टं). Ti च गमयद्; Mi जगाम यं (for छागमयं). — b) Śi Dei Gi [इ]व (for

### हिरण्यचूडमुकुटं हिरण्याक्षं महाप्रभम् ॥ १ लोहिताम्बरसंवीतं तीक्ष्णदंष्ट्रं मनोरमम् ।

[ए]व).  $B_{8m}$   $T_{2}$   $G_{1.2.4}$  विद्धि तं;  $T_{1}$   $G_{1}$  विधितं. — °)  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}_{2}$  °शिरोभ्यंतरा;  $D_{c}$  °शिराभ्यंतरं;  $T_{1}$   $G_{1.2.4}$  षणणामभ्यंतरं  $(T_{2}$  °रा);  $M_{2}$  षड्भिराभ्यंतरं. —  $^{d}$ )  $T_{1}$   $G_{1.2.4}$   $M_{2}$  यत्तन्  $(T_{1}$   $G_{1}$  °तं);  $T_{2}$  यत्तु.  $K_{4}$   $B_{1}$  °न्वितं;  $S_{1}$  (except  $G_{3}$ ) °श्चितं (for °चितम्).

13 b) M शिरसाम् (for शीर्षाणाम्). Ś1  $K_{1-3}$  Dc  $D_{1-3}$ .  $\delta$  इश्यते;  $T_2$   $G_2$ .  $\delta$  शस्य (for शब्द ). —  $\delta$ )  $D_\delta$  °शीर्ष; S (except  $G_3$ ) 'शाखाम् (for शाख).

14 °) K1. 4 Dns D1 इसेते; B1 इसेवं; Dc इसेतं.
— b) K2 Dc Ds. 4 पंचमी (for "मीम्). — c) Ś1 K2. 8
Ds तत्तु (for तत्र). T G1. 2. 4 M घोरं महद्यु (M1 महायु) द्धं.
— d) G1 तत:; M2 वृद्धं (for वृत्तं). Ś1 K1-8 Dc D1-8. 6
नरा (for जना ).

Colophon om. in T1 G1. 2. 4. — Major parvan: Ś1 K2 Dn2 T2 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B Dc Dn1. n3 D1-6 G3 (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस. — Adhy. name: Dn D4. 6 G3 M2 कुमार रोज्यन्ति: — Adhy. no. (figures, words, or both): Dn1 (marg.). n3 227; Dn2 226; D1 230; T2 218; M (M2 inf. lin.) 220 (M2 orig. 222). — Śloka no.: Dn1. n2 14; Dn3 D1 15.

### 218

1 a) B<sub>1. 2</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>8</sub> तु तं (for तत:). — b) B<sub>4</sub>

सर्वलक्षणसंपनं त्रैलोक्यस्यापि सुप्रियम् ॥ २ ततस्तं वरदं शूरं युवानं मृष्टकुण्डलम् । अभजत्पब्ररूपा श्रीः स्वयमेव शरीरिणी ॥ ३ श्रिया जुष्टः पृथुयशाः स कुमारवरस्तदा । निषण्णो दश्यते भूतैः पौर्णमास्यां यथा शशी ॥ ४ अपूजयन्महात्मानो ब्राह्मणास्तं महावलम् । इदमाहुस्तदा चैव स्कन्दं तत्र महर्षयः ॥ ५ हिरण्यवर्ण भद्रं ते लोकानां शंकरो भव । त्वया षड्रात्रजातेन सर्वे लोका वशीकृताः ॥ ६ अभयं च पुनर्दत्तं त्वयैवैषां सुरोत्तम । तस्मादिन्द्रो भवानस्तु त्रैलोक्यस्याभयंकरः ॥ ७

स्कन्द उवाच । किमिन्द्रः सर्वलोकानां करोतीह तपोधनाः ।

सुवर्ण-; S (except  $G_8$ ) आसुक्त (for हिरण्य-).  $B_8$  °कव-चावृतं (for °कवचस्रज्ञम्). —  $K_8$  om.  $1^{cd}$ . —  $^c$ )  $D_8$   $M_1$ °चूडा (for °चूड-).  $\acute{S}_1$  K ( $K_8$  om.)  $D_{1-8.5}$  चलयं; S (except  $G_8$ ) मकुटं (for मुकुटं). —  $^d$ )  $K_4$  हिरण्याख्यं;  $D_6$  लोहिताक्षं.  $\acute{S}_1$  K ( $K_8$  om.)  $D_2$   $D_{1-8.5}$  महावलं;  $G_1$  ° द्युति.

- 2 b) B4 D1 G2. 4 हरं (for रमम्). c) B2. 3 संपूर्ण. d) K2 सुप्रमं (for प्रियम्).
- 3 °) Ś1 K1-8 B1m Dc D1-3.5 M1 पद्महस्ता श्री:; T2 °िनलया.
- 4 a) Ś1 पृथुवक्षाः; K1. 2 पृथ्वाजुष्टः; T2 श्रिया स्पृष्टः (for श्रिया जुष्टः). b) Ś1 K1. 2 B1. 3 Dc D2. 4. 6 G1 M सु- (for स). Ś1 K2 तरस; T1 G1 M1 वपुस (for वरस). Ś1 K1. 2 B2 T1 तथा (for तदा). B4 G2. 4 कुमारो वरदस्तदा. c) T G2. 4 M दहशे (for हर्यते). d) K4 D2. 3 पूर्ण (for पौर्ण). K8 B3. 4 D2. 5 T G1. 2. 4 M1 शशी यथा (by transp.); M2 ह्वोडुराह.
- 5 °) K2 G2. 4 "तमानं (for "तमानो). d) B3 D3 चैव (for तत्र).
- 6 Before 6, N (except Śi Ki; Bi. 3 marg.) G3 ins. ऋषय ऊचु: (resp. ऋषय:). a) K4 Bi-3 D (except Di-3. 5) G3 गमें; Ti Gi ह्प (for वर्ण). b) Śi K2 पतात (for षड्ग्र-). d) Ki. 2 Bi. 8. 4 Dc Dn2. n3 D3. 5. 6 Ti सर्व- (for सर्वे). D2 G2. 4 सर्वलोको कृतः; T2 सर्व लोकं कृतं.

कथं देवगणांश्रेव पाति नित्यं सुरेश्वरः ॥ ८ ऋषय ऊचुः ।

इन्द्रो दिश्चित भूतानां बलं तेजः प्रजाः सुखम् । तुष्टः प्रयच्छिति तथा सर्वान्दायान्सुरेश्वरः ॥ ९ दुर्वेत्तानां संहरित वृत्तस्थानां प्रयच्छिति । अनुशास्ति च भूतानि कार्येषु बलसदनः ॥ १० असर्ये च भवेतस्यिस्तथाचन्द्रे च चन्द्रमाः । भवत्यिप्रश्च वायुश्च पृथिव्यापश्च कारणैः ॥ ११ एतदिन्द्रेण कर्तव्यमिन्द्रे हि विपुलं बलम् । त्वं च वीर बलश्रेष्ठस्तस्मादिन्द्रो भवस्व नः ॥ १२

राक्र उवाच।

भवस्वेन्द्रो महाबाहो सर्वेषां नः सुखावहः । अभिषिच्यस्व चैवाद्य प्राप्तरूपोऽसि सत्तम ॥ १३

C. 3. 14414 B. 3. 229. 13 K. 3. 229. 20

- 7 °) B1 वै; M1 तु (for च). Ds पुरा (for पुनर्). T1 G1 दस्वा (for दस्ते). °) D3 स्वया चैषां; T1 एतेरेषां; G1 स्वमेवैषां (for स्वये °). Ś1 K2 सुरेश्वर (for सुरो °). °) Ś1 K2-4 Dc D1-3. 5 तत (for तसाद्). °) Ś1 K D1-8. 5 हिताय वै (for [अ] भयंकरः).
- 8 ") G4 "भूतानां (for "लोकानां). ") S (except G3) सर्वान् (for नित्यं).
- 9 °) B1-8 D (except D1-8. 5) G3 दधाति (for दिश्त°). b) K1. 2. 4 B1. 2. 4 Dc Dn D4-6 G8 प्रजा; D1 प्रजा; T1 प्रियं (for प्रजा:). °) Ś1 K1-8 D1-8. 5 प्रजा; T1 G1. 2 इष्टं (for तुष्टः). B2 यथा; D1. 5 G2. 4 तदा; T G1 सदा (for तथा). B4 तुष्टः प्रजां धतिश्चेत. °) Ś1 K1. 2 सर्वा मायाः; B Dc Dn D4-6 G3 M सर्वान्कामान्; D2 सर्वदा च; D3 सर्वथायं; T1 सर्वदायान्; T2 सर्वन्देवान्; G2 सर्वान्देयान्. Ś1 K1 सरेश्वर; B4 सरोत्तम.

10 b) B<sub>2</sub> G<sub>3</sub> वत<sup>°</sup>; B<sub>4</sub> वृत्ति<sup>°</sup> (for वृत्त<sup>°</sup>). — °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 हि (for च). Do भूतात्मा (for नि). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 4 कालेषु.

- 11 °) Ś1 K De Dns Ds. 4. 6 Gs [अ] भवत् (for भवेत्). Ds स्पेंच स भवत्स्पें: b) De चेंद्रेण; M1 °चंद्रेषु (for 'चंद्रेच). d) K4 च कारणे; T1 G1. 2. 4 M च सं तथा; T2 चकार वै.
- 12 °) T2 इंद्रो हि (for इन्द्रेण). D5 वर्तन्थं (for क°).
   °) G1 M1 इंद्रो (for इन्द्रे). D5 च (for हि). B5 Dc परमं (for विपुलं). °) K3 G2 M1 वीर्य (for वीर)

C. 3. 14415 B. 3. 229. 14 K. 3. 229. 21

#### म्कन्द उवाच।

शाधि त्वमेव त्रैलोक्यमव्यग्रो विजये रतः । अहं ते किंकरः शक्र न ममेन्द्रत्वमीप्सितम् ॥ १४

बलं तवाद्धुतं वीर त्वं देवानामरीञ्जिहि । अवज्ञास्यन्ति मां लोका वीर्येण तव विसिताः ॥ १५ इन्द्रत्वेऽिप स्थितं वीर बलहीनं पराजितम् । आवयोश्व मिथो भेदे प्रयतिष्यन्त्यतिन्द्रताः ॥ १६ भेदिते च त्विय विभो लोको द्वैधमुपेष्यति । द्विधाभृतेषु लोकेषु निश्चितेष्वावयोस्तथा । विग्रहः संप्रवर्तेत भूतभेदान्महाबल ॥ १७ तत्र त्वं मां रणे तात यथाश्रद्धं विजेष्यसि । तस्मादिन्द्रो भवानद्य भविता मा विचारय ।। १८
स्कन्द उवाच ।
त्वमेव राजा भद्रं ते त्रैलोक्यस्य ममैव च ।
करोमि किं च तें शक्र शासनं तद्ववीहि मे ।। १९

शक उवाच।

यदि सत्यिमदं वाक्यं निश्चयाद्भाषितं त्वया । यदि वा शासनं स्कन्द कर्तुमिच्छिस मे शृणु ॥ २० अभिषिच्यस्व देवानां सेनापत्ये महाबल । अहमिन्द्रो भविष्यामि तव वाक्यान्महाबल ॥ २१

स्कन्द उवाच।

दानवानां विनाशाय देवानामर्थसिद्धये । गोबाह्मणस्य त्राणार्थं सेनापत्येऽभिषिश्च मामु ॥ २२

14 <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> न मे शकत्वम्; G<sub>4</sub> न मे इंद्रत्वम्; M<sub>2</sub> न ममेंद्रत्वम्. D<sub>1</sub> ईक्षितं (for ईप्सितम्).

15 Ś1 K D1-8. 5 T G1. 2. 4 इंद्र: (for शक:). — a) T G1. 2. 4 [अ] तुछं (for [अ] दुवं). — b) K4 देवतानाम्; D5 तदेवानाम् (for स्वं देवानाम्). T1 G1. 2. 4 अर्रि. — c) Dc अवज्ञास्यसि. Dc1 G2 मा (for मां). — a) B1 तव वीर्येण (by transp.). B1 संवता:.

16 °) K4 B1. 2. 4 Dn D4. 6 G3 页; B3 T1 G1 [S] 平; M1 履 (for Sfq). T2 corrupt. — After 16°2, S (except G3) ins.:

1069\* त्वत्तेजसावमंस्यन्ति लोका मां सुरसत्तम । — °) Dc भेदैः (for भेदे).

17 °) Та तथा (for विभो). — °) Ś1 К1. 2 В3 ° मुपैष्यति; К3 D3 ° त्वमेष्यति; Т G1. 2. 4 М को हैं घ(Т1 G1 वे स)मपनेष्यति. — °) Ś1 К В4 Dc D2. 3. 5 हैं घी° (for हिंघा°). D6 दैवे° (for लोके°). — °) Ś1 К3 В1 D1. 2. 5 М तदा; К4 यथा (for तथा). — °) Ś1 К2 संप्रपद्येत (for ° वर्तेत). Т G1. 2. 4 विम्रहा: ° वर्तेते. — 1) К2. 3 Dc3 D1. 8 ° बल:; В8 С4 ° बला:

18 a) Ba अत्र. Śi Ka. s Da. s त्वं सा; Ka मां त्वं (by transp.). Ta तत्र (for तात). — b) Ks Dca विजे ष्यति;  $D_3$  °ते. — °)  $S(\text{except }G_3)$  त्वमेव (for भवान्).  $K_1$ . 4 B  $D_1$ . 4. 6  $G_3$  एव (for अद्य). —  $^d$ )  $K_3$  भवतां;  $B_1$  विधाता (for भविता).  $S(\text{except }G_3)$  भव मा च वि°.

19 b) Śi Da [अ]पि; Da [इ]ति (for [प्]व). — c) Śi किं करोमि (by transp.). Śi किं च तं; Ka किं च मे; Ti किंकर:; Ta तदहं; Gi. a. 4 M किमहं. Bi तात (for शक). — d) Ga. 4 शासनात्. Bi च (for तद्). T M मां (for मे). K4 De Di-3. 5 शासनं ब्रह्म तन्मम.

20 K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub>. 8. 4 D (except D<sub>2</sub>. 8. 5) S इंद्र: (for शकः). — After the ref., B Dn D<sub>1</sub>. 4-6 G<sub>3</sub> read 21<sup>cd</sup>. — a) K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> शक्यम् (for सत्यम्). — b) K<sub>3</sub> G<sub>4</sub> निश्चितं; Dc<sub>2</sub> निश्चयं (for निश्चयाद्). T<sub>2</sub> कांक्षितं (for भाषितं). — d) K<sub>4</sub> B<sub>1</sub>. 4 D<sub>1</sub> अहंसि (for इच्छसि). D<sub>3</sub> प्रियः (marg. sec. m. कुरु) (for शृण्).

21 a) Śi Ki. 2 Ds Ts Gi. 2 अभिषिचस्त. — b) Ki. 3
B2-4 Dci Dni Di. 4-6 Ti Gs सेना°. Kz. 3 B Dc Dni
Di-4. 6 Tz Gs. 4 वलः. — B Dn Di. 4-6 Gs read 21°d
after the ref. in 20. — d) Śi K Dc Di महायशाः; Dz
"भभो; Ds Gs Mi "भभ (for बल). — After 21, Śi ins.
an addl. colophon.

22 °) D<sub>2. 3</sub> T G<sub>1. 2</sub> M<sub>1</sub> गोज्ञाह्मणानां. K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> त्राणार्थे; K<sub>4</sub> D<sub>2. 3</sub> चार्थाय; T<sub>2</sub> रक्षार्थं. B<sub>1-8</sub> Dc Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>8</sub> गोज्ञाह्मणहितार्थाय. — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> B Dc<sub>1</sub> Dn<sub>1. n2</sub> D<sub>4. 6</sub> सेना<sup>\*</sup>. B<sub>2</sub> [S]भिषच्यतां.

23 Ks D2. som. the ref. — After the ref., G1 ins.: 1070\* तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्दस्य बळवृत्रहा।

D (except D<sub>2-4</sub>. 6) G<sub>8</sub> বস্তা (for বস্ত-).

<sup>13</sup> Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> S (except G<sub>5</sub>) इंद्र: (for शक:).

— °) G<sub>2</sub> भव इंद्रो. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 अभिषिचस्व; G<sub>4</sub> अभ्यषिच्यस्त्वम्. Ś<sub>1</sub> वै चाद्य; D<sub>1</sub> वै राज्ये; T G<sub>1</sub>. 2. 4 M चा(G<sub>4</sub> अ)द्येव. — °) Ś<sub>1</sub> प्रासरूपेपि. Some MSS. सत्तमः.

मार्कण्डेय उवाच।
सोऽभिषिक्तो मघवता सर्वेद्वंगणैः सह।
अतीव शुग्रुमे तत्र पूज्यमानी महर्षिभिः ॥ २३
तस्य तत्काञ्चनं छत्रं घ्रियमाणं व्यरोचत।
यथैव सुसमिद्धस्य पावकस्थात्ममण्डलम् ॥ २४
विश्वकर्मकृता चास्य दिव्या माला हिरण्मयी।
आबद्धा त्रिपुरभेन स्वयमेव यग्नस्विना॥ २५
आगम्य मनुजव्याघ्र सह देव्या परंतप।
अर्चयामास सुन्नीतो भगवान्गोष्टपष्वजः ॥ २६
रुद्रमग्निं द्विजाः प्राह् रुद्रस्नुस्ततस्तु सः।
रुद्रेण शुक्रमुत्सृष्टं तच्छ्वेतः पर्वतोऽभवत्।
पावकस्येन्द्रियं श्वेते कृत्तिकाभिः कृतं नगे॥ २७

प्ज्यमानं तु रुद्रेण दृष्ट्वा सर्वे दिनौकसः।
रुद्रस्तुं ततः प्राहुर्गुहं गुणनतां वरम्।। २८
अनुप्रविश्य रुद्रेण विह्नं जातो ह्ययं शिशुः।
तत्र जातस्ततः स्कन्दो रुद्रस्तुस्ततोऽभनत्।। २९
रुद्रस्य वहः स्वाहायाः पण्णां स्त्रीणां च तेजसा।
जातः स्कन्दः सुरश्रेष्ठो रुद्रस्तुस्ततोऽभनत्।। ३०
अरजे वाससी रक्ते वसानः पानकात्मजः।
भाति दीप्तवपुः श्रीमात्रक्ताश्राभ्यामिनांशुमान्।। ३१
कुकुटशामिना दत्तस्तस्य केतुरलंकृतः।
रथे सम्रच्छितो भाति कालामिरिन लोहितः।। ३२
विवेश कवचं चास्य शरीरं सहजं ततः।
युध्यमानस्य देवस्य प्रादुर्भनिति तत्सदा।। ३३

C. 3. 14436 B. 3. 229. 35

ऋषिभिस्तं महासेनं हृष्टो देवगणैः सह । सौवर्णे रत्नखचिते तरुणारुणभास्तरे । दिञ्यासने समास्थाप्य विमलैः पुण्यवारिभिः । महासेनं तदा शकः सेनापत्येऽभिषिक्तवान् ।

— b) T G1 M2 सर्व- (for सर्वेर्). — c) G2. 4 तेन; M2 स्कंद: (for तत्र).

24 °) K4 B2 Dn D4. 6 G3 तत्र (for तस्य). — b) T G1 M ज्यराजत; G2. 4 विराजते (for ज्यरो °).

25 °) T1 रम्या; T2 चैव; G1 दिन्या (for चास्य). — b) T G2. 4 दिन्य; G1 रम्या (for दिस्या). — d) D2 रुद्गेण च (for स्वयमेव).

26 °) Т2 °श्रेष्ठ (for °ड्याझ). — °) Ś1 K D2. 5 मात्रा (K1 sup. lin. पढ़या) (for देड्या). — °) M2 तनयं लालयामास. — <sup>d</sup>) K2 बूषभ° (for गोवूष°).

27 b) Śi 'सूर्यसनुस (for 'स्नुसतस). De च (for नु). — After 27ab, S (except G<sub>8</sub>) ins.:

1071\* कीर्त्यते सुमहातेजाः कुमारोऽद्धतदर्शनः।
— D<sub>1</sub> om. 27°-28<sup>d</sup>. — °) S (except G<sub>8</sub>) गुक्कम् (for गुक्रम्). — <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> S (except G<sub>8</sub>) तेन (T<sub>2</sub> येन) श्वेतो-भवद्गिरः. — After 27°<sup>d</sup>, T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> ins.:

1072\* तच्छुकं भक्षयामास विद्वस्तसाद्धहोऽभवत्।
— G1 om. 27°-29°. — °) Ś1 K2 D5 प्रियं (for [इ]न्द्रियं).
— ') B1 De कृते; T2 G2 एतं (for कृतं). B1 युगे (for नगे).

28 D1 G1 om. 28 (cf. v.l. 27). — °) T1 गुहं (for ततः).

Dc2 स रुद्रस्नुस्तस्याद्धः. — °) T1 ततो (for गुहं).

29 G1 om. 29 (cf. v.l. 27). — °) D1. 3. 5 T2 G2

विह्न ;  $T_1$  सद्द ;  $M_1$  विह्नेर् (for विह्ने).  $B_2$  यत: ;  $T_2$  [S] ज्ययं (for ह्ययं).  $S_1$   $K_2$  शुचिः (for शिशुः). - °)  $S_1$   $K_2$  ततो (for तत्र). - 29 $^d$ = 30 $^d$ .

30 Śi Ks om. (hapl.) 30; Di. s read it in marg.
— a) T Gi. 4 स्वाहायां. — b) Ki. 2 तु (for च). K4
Bi-s Dn Di. 4. 6 Gs भारत (for तेजसा). — c) Ki ततः
(for जातः).

31 °) Dos Ts अजरे; Ti Gi. s. s M विरजे (for अरजे).
— °) Ks Ds अति-; Ti अहो; Ts Gs. s M बभौ (for भाति).
Ki-s Bs Do Ds. s. s Gs Ms धीमान् (for श्रीमान्). Gi
अतीव शुशुभे श्रीमान्. — °) Śi मध्याह्व इव भास्करः; Ks
आजमान इवांशुमान्; Ti Gi अनुरक्तो यथांशु ; Ts मुक्तोश्रेषु
यथांशु ; Mi रक्ताश्रीरव चांशु .

32 ab) D2. 3 transp. इत्तः and तस्य. — After 32, N G3 ins.:

#### 1073\* या चेष्टा सर्वभूतानां प्रभा शान्तिर्वेलं तथा। अग्रतस्तस्य सा शक्तिर्देवानां जयवर्धिनी।

[(L. 1) K<sub>1</sub> D<sub>1</sub> ° छोकानां (for ° भूतानां). Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> D<sub>3</sub> शक्तर् (for श्रान्तिर्). — (L. 2) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>2. 3</sub> भय-नाशिनी (K<sub>4</sub> m as in text); B<sub>1</sub> प्रीतिवर्धिनी (for जय°).]

33 b) Ś1 K2-4 Dn D1. 4. 8 T1 G1 श्रारीरे (for रं). K4 Dn D4. 8 T2 तथा; G4 M2 तदा (for ततः). — c) Ś1 K1-8 Dc D1. 8 तस्येव (for देवस्थ). — d) D1 T2 सर्वदा; D3 नान्यदा (for तत्सदा).

34 °) K4 B1+8 Dn D1. 8-6 धर्मों; Dc मेधा; T1 G1 वर्ष्म; T2 G2. 4 वीर्थ (for वर्ष). — b) Dc D2 T2 G2 M

C. 3. 14437 B. 3. 229. 36 K. 3. 229. 44 शक्तिर्वर्म बलं तेजः कान्तत्वं सत्यमश्वतिः । ब्रह्मण्यत्वमसंमोहो भक्तानां परिरक्षणम् ॥ ३४ निकृन्तनं च शत्रूणां लोकानां चाभिरक्षणम् । स्कन्देन सह जातानि सर्वाण्येव जनाधिप ॥ ३५ एवं देवगणैः सर्वैः सोऽभिषिक्तः खलंकृतः । बभौ प्रतीतः सुमनाः परिपूर्णेन्दुदर्शनः ॥ ३६ इष्टैः खाध्यायघोषेश्च देवतूर्यरवैरपि । देवगन्धर्वगीतेश्च सर्वेरप्सरसां गणैः ॥ ३७ एतेश्चान्येश्च विविधेईष्टतुष्टैरलंकृतेः । क्रीडिंबव तदा देवैरभिषिक्तः स पाविकः ॥ ३८ अभिषक्तं महासेनमण्ययन्त दिवौकसः ।

विनिहत्य तमः सूर्यं यथेहाभ्युदितं तथा ॥ ३९ अथैनमभ्ययुः सर्वा देवसेनाः सहस्रशः । अस्माकं त्वं पतिरिति झुवाणाः सर्वतोदिशम् ॥ ४० ताः समासाद्य भगवान्सर्वभूतगणैर्वतः । अर्चितश्च स्तुतश्चेव सान्त्वयामास ता अपि ॥ ४१ शतक्रतुश्चाभिषिच्य स्कन्दं सेनापतिं तदा । सस्मार तां देवसेनां या सा तेन विमोश्चिता ॥ ४२ अयं तस्याः पतिर्नृनं विहितो ब्रह्मणा स्वयम् । इति चिन्त्यानयामास देवसेनां खलंकृताम् ॥ ४३ स्कन्दं चोवाच बलभिदियं कन्या सुरोत्तम । अजाते त्विये निर्दिष्टा तव पत्नी स्वयंभुवा ॥ ४४

कांतित्वं; T1 G1. 4 क्षांति(G4 °त)त्वं. B1 आकृतिः; B2. 8 De D4. 6 G3 अस्युतिः; Dn उन्नतिः (for अक्षतिः).

35 G4 om. (hapl.) 35° b. — °) Ś1 विकर्तनं; K1.2 निकर्तनं. M2 तु (for च). B1 शक्तानां; B3 शकाणां (for शत्रू°). — b) Ś1 K1.2 अपि; K3 D3.8 चापि (for चाभि.). — G1 om. (? hapl.) from 35° up to रवै: (in 37°). — °) Ś1 नराधिप; K2.3 जनाधिप:; D2 जनादैन: (for धिप). T1 सर्वाण्येतानि पार्थिव.

36 G1 om. 36 (cf. v.l. 35). — b) T1 महाबल: (for स्वलं). — c) B2m अतीव; B4 चातीव; G2 प्रदीप्तः (for प्रतीतः). T2 सुमहान्. — d) T G2. 4 M2 प्रति (for परि-). Ś1 K B Dc D1-8. 5 'संनिभः (B4 'लक्षणः); Dn D4. 6 G3 'मंडलः (for 'दर्शनः).

37 G1 om. up to रवै: (in 37<sup>b</sup>). — <sup>a</sup>) Ś1 K2-4
Dc D1-8 शुभै: (for इष्टे:). — <sup>b</sup>) Ś1 K Dc D1-8. 5 वेणु
(for देव-). B Dns D4 °वरेर् (for 'रवैर्). Ś1 K Dc
D1-8. 5 तथा (for अपि). — <sup>d</sup>) M1 गुन्तै: (for सर्वे:).
Ś1 K1-3 B4 Dc D1-8. 5 M चाप्सरसां (for अप्सरसां).

38 a) B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 Gs बहु भिर् (for विविधेर्).

— b) K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> Dc D<sub>2</sub> हृष्टपुष्टे:; B<sub>2</sub>. 8 Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 Gs M
पुष्टेहंष्टे:; B<sub>4</sub> T G<sub>1</sub> तुष्टेरिष्टे:; G<sub>2</sub>. 4 मृष्टेस्तुष्टे: (for हृष्टतुष्टे:).
K<sub>5</sub> B<sub>1</sub>. 8. 4 D (except D<sub>2</sub>. 3) G<sub>3</sub> M स्वलंकृते:; K<sub>4</sub> G<sub>2</sub>. 4
अलंकृत: (for अलंकृते:). — After 38<sup>ab</sup>, B D (except D<sub>1-8</sub>. 6) G<sub>3</sub> ins.:

1074\* सुसंबृतः पिशाचानां गणैर्देवगणैस्तथा।
— °) B1-8 Dn D4. 6 G8 भाति (for इव). — 4) Ś1 B2
Dn D4. 6 G8 च; B1. 3 तु (for स).

39 <sup>a</sup>) Śi <sup>°</sup>देवम् (for <sup>°</sup>सेनम्). — <sup>c</sup>) K<sub>2</sub> विनिहन्य; Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> <sup>°</sup>हत्य. — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. <sub>3</sub> S (except G<sub>3</sub>) यथैव (for यथेह). Śi K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> [अ]भ्युदये (for <sup>°</sup>दितं). K<sub>1</sub> तदा; K<sub>3</sub> यथा (for तथा).

40 °) Śi Ks. 4 D1-8. 5 T G4 M1 तथैनम्; G1 तदैनम् (for अथैनम्). T1 सेना (for सर्वा). — °) T2 G2. 4 बुवंत्य: (for बुवाणाः). B Dn D1. 4. 6 G3 सर्वतो दिशः; T1 G1 सर्वदेवताः.

41 b) K2. 3 B1 D1. 5 सवेंर् (for सर्व-). B1 G2. 4 देव (for मृत-). Ś1 K1-3 D1. 5 विभु: (for वृत:). — c) K4 Dn D1. 4. 6 G3 तु (for च). Dc Dn2 तत (for स्तुत). T1 G1 चापि (for चैव). — d) K3 तास्त्विय; Dc तानिप; T2 G2. 4 तास्त्वा (for ता अपि).

42 b) Ks D2 तथा (for तदा). — c) Dc2 देवसेनां तां (by transp.). — d) T1 G1 पूर्व; G4 [अ]नेन (for तेन). K1. 4 विमोचिता (for किता).

43 °) M2 अस्या: (for तस्या:). T2 दत्तो (for नृतं).

— b) K3 पुरा (for स्वयम्). — T2 om. 43°-44°. — c)

K1. 4 D1-3. 5 विचित्येत्या(D1 °त्येवा)नयामास (D5 °द्वयामासुर्); K3 इति तामानयामासुर्; T1 G1. 2. 4 M संचित्य चा(G2. 4 °त्य त्वा ; M °त्येत्या)नयामास. — d) K1. 4 B2

Dn D4-6 G3 ह्यलं; B1 D1 अलं (for स्वलं).

44 T<sub>2</sub> om. 44 (cf. v.l. 43). — ") K<sub>1</sub>. 4 B<sub>1</sub> Dn D<sub>1</sub>. 6 प्रोवाच (for चो°). B<sub>4</sub> नृपते; M वर्ल (for बल°). G<sub>2</sub>. 4 स्कंदायोवाच वलभिद्. — ") S<sub>1</sub> भार्या (for पत्नी).

45 °) T1 G1 तस्यास (for तस्मात्). T2 त्वमस्या विधि-वत्पाणि. — °) T2 होम- (for पाणि). — °) B1 Dn G2

तसात्त्वमस्या विधिवत्पाणिं मन्त्रपुरस्कृतम् । गृहाण दक्षिणं देव्याः पाणिना पद्मवर्चसम् ॥ ४५ एवमुक्तः स जग्राह तस्याः पाणि यथाविधि । बृहस्पतिर्मन्त्रविधिं जजाप च जुहाव च ॥ ४६ एवं स्कन्दस्य महिपीं देवसेनां विदुर्वधाः। षष्टीं यां त्राह्मणाः प्राहुर्लक्ष्मीमाशां सुखप्रदाम् ।

सिनीवालीं कुहूं चैव सद्धृत्तिमपराजिताम् ॥ ४७ यदा स्कन्दः पतिर्लब्धः शाश्वतो देवसेनया । तदा तमाश्रयछक्ष्मीः स्वयं देवी शरीरिणी ॥ ४८ श्रीजुष्टः पञ्चमीं स्कन्दस्तसमाच्छ्रीपञ्चमी स्मृता । पष्ट्यां कृतार्थोऽभृद्यसात्तसात्पष्टी महातिथिः॥ ४९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१८ ॥

## 299

## मार्कण्डेय उवाच। श्रिया जुष्टं महासेनं देवसेनापतिं कृतम् । सप्तर्षिपल्यः षड् देव्यस्तत्सकाशमथागमन् ॥ १

ऋषिभिः संपरित्यक्ता धर्मयुक्ता महावताः। द्वतमागम्य चोचुस्ता देवसेनापतिं प्रश्चम् ॥ २ वयं प्रत्र परित्यक्ता भर्तृभिर्देवसंमितैः ।

T2 पाणिना वर्चसा श्रियाः. — After 45, G1

1075\* एवसुक्तो भगवता महासेनो महाबलः। दृष्ट्वा कमलपत्राक्षीं तनुमध्यां यशस्त्रिनीम् । अतीव रूपसंपन्नां सर्वाभरणभूषिताम्। सर्वेलक्षणसंपन्नां देवसेनां ग्रुचिस्मिताम्।

46 °) G1 प्रीत्या परमया युक्तस . — °) D3 पाणि तस्या (by transp.). — After 46°, G1 ins.:

1076\* जम्राह भरतश्रेष्ठ देवसेनापतिस्ततः।

— c) Dni. na मंत्रविद्धि (for मन्त्रविधि).

47 b) B1. s Dn D4. 6 T2 G3 M जना: (for बुधा:). — c) Ś1 K2 पष्टी. — d) Ś1 K2. 8 B Dn D2-5 आसां (for आशां). D4.6 G8 "प्रभां (for पदाम्). — /) T1 G1. 4 M सुत्रृत्तिम् (for सद्गृत्तिम्). — After 47, S (except G3) ins.:

1077\* इत्येवमादिभिर्देवी नामभिः परिकीर्त्यते।

48 °) G4 यथा (for यदा). K3 प्रतिलब्धः; T1 प्रीति-लब्धः. — °) Ś1 K1-3 D1-3 समाश्रयल् (K1. 2 श्रया); D. [प]नमाश्रयल् ; M1 तमाश्रया. — D4 reads 48d-49d after the ref. in 3. 219. 7. — d) M2 एव (for देवी).

49 For D4 of. v.l. 48. — ") K3 "age: (for 'sge:). T G1. 2 श्रिया जुष्टः स पंचम्यां. — b) Ks तदा (for तस्मात्). Śı Ka S (except Gs. a) श्री: पंचमी. — c) Śı D1-3. s यच ; K G2. 4 M2 यश्च (for यसात्).

Colophon. — Major parvan: Śi K. Dn. T. G. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. K4 B1-8 Dc Dn1. n3 D1. 2. 4-6 G8 M2 (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस. — Adhy. name: B2 स्कंदाभिषेकः ; B4 कुमारोत्पत्तिः ; G1 स्कंदचरित्रे स्कंदपट्टाभिषेकः महोत्सवदेवसेनाविवाहः ; M2 सुब्रह्मण्यविवाहः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1. n3 228; Dn2 227;

D<sub>1</sub> 231; T G<sub>1</sub> 219; G<sub>2.4</sub> M (M<sub>2</sub> inf. lin.) 221; M2 (orig.) 223. - \$loka no.: Dn 51; D1 49; De 52.

#### 219

1 b) Ga. 4 पती- (for पति). Ba प्रभुं (for कृतम्). — d) B2 तत्समीपम् (for तत्सकाशम्). B1 उपा (for अथा°).

2 °) D2. 3 °ताः परित्यक्ता; D5 परिसंत्यका. — b) T2 पति (for महा°). — G2 om. 2°-3°. — °) Ś1 K1. 2 Do आगत्य (for आगम्य). Ti ते; Gi तं (for ता).

3 G2 om. 3 (cf. v.l. 2). — After 3a, K1. 2 ins.: 1078\* धर्मयुक्ता महावताः। भवदीयैकशरणाः.

[Line  $1 = 2^b$ .]

— b) Śi Da 3 'संमतै:; Di 'संनिमै: (for 'संमितै:).

98

C. 3. 14456 B. 3. 230, 3 K. 3. 230, 3 अकारणाद्धपा तात पुण्यस्थानात्परिच्युताः ॥ ३ असाभिः किल जातस्त्वमिति केनाप्युदाहृतम् । असत्यमेतत्संश्रुत्य तस्मान्नस्नातुमर्हसि ॥ ४ अक्षयश्च भवेत्स्वर्गस्त्वत्प्रसादाद्धि नः प्रभो । त्वां पुत्रं चाप्यभीप्सामः कृत्वैतदनृणो भव ॥ ५

मातरो हि भवत्यो मे सुतो वोऽहमनिन्दिताः। यचाभीप्सथ तत्सर्वं संभविष्यति वस्तथा।। ६ मार्कण्डेय उवाच।

एवम्रक्ते ततः शक्तं किं कार्यमिति सोऽत्रवीत् । उक्तः स्कन्देन ब्रुहीति सोऽत्रवीद्वासवस्ततः ॥ ७ अभिजित्स्पर्धमाना तु रोहिण्या कन्यसी स्वसा । इच्छन्ती ज्येष्ठतां देवी तपस्तप्तुं वनं गता ॥ ८ तत्र मृढोऽसि भद्रं ते नक्षत्रं गगनाच्च्युतम् । कालं त्विमं परं स्कन्द ब्रह्मणा सह चिन्तय ॥ ९ धनिष्ठादिस्तदा कालो ब्रह्मणा परिनिर्मितः । रोहिण्याद्योऽभवत्पूर्वमेवं संख्या समाभवत् ॥ १० एवम्रक्ते तु शकेण त्रिदिवं कृत्तिका गताः । नक्षत्रं शकटाकारं भाति तद्विह्वदैवतम् ॥ ११ विनता चाब्रवीत्स्कन्दं मम त्वं पिण्डदः सुतः । इच्छामि नित्यमेवाहं त्वया पुत्र सहासितुम् ॥ १२ स्कन्द उवाच ।

एवमस्तु नमस्तेऽस्तु पुत्रस्नेहात्प्रशाधि माम् । स्नुषया पूज्यमाना वै देवि वत्स्यसि नित्यदा ॥ १३

7 M om. the ref. — After the ref., D4 reads 3. 218.  $48^d-49^d$ . — a) K3 D1. 5 एवसुक्तवा; B Dc Dn D4. 6 T2 G2. 3 विवक्षं (T2 कि) तं; G1. 4 एवसुक्तस. Ś1 K2 G4 M शकः (for शकं). T1 विवक्षितं ते शकश्च. — b) Ś1 K1. 2. 4 Dc D3 चा (for सो ). — c) K4 उक्तं; Dc ततः; D2 उक्ते (for उक्तः). K3 देहीति (for बू ). S (except G3) स्कन्देनोक्तः प्रववीहि. — d) D1. 2 G4 तदा (for ततः

8 °) Ds सर्वनामा; G1 स्पर्धमानं. Ds च (for तु).
— °) Ś1 K1. ३ अनुजा; K4 चानुजा; D2. 3 द्वानुजा (for कन्यसी). T1 G1 रोहिण्या कनकाद्ध्या; T2 G2-4 रोहिण्यास्तु

 $(T_2 G_3$  °ण्या तु) कनीयसी. — °)  $\acute{S}_1 K_{1-3} D_2$ . 8. 6. 6  $T_1$   $M_1$  इच्छती.  $K_3$  श्रेष्ठतां. —  $^d$ )  $K_3 D_5$  वने (for वनं).

9 °) K<sub>4</sub> Dc<sub>1</sub> D<sub>1</sub> अत्र (for तत्र). — °) G<sub>2</sub>. 4 त्वमपरं (for त्विमं परं). Ś₁ प्रति (for परं). K<sub>2</sub>. 8 स्कंदं (for स्कन्द). — °) Ś₁ स हि चिंतय; K<sub>3</sub> D₁ पर्यचिंतयत् (D₁ °यं); D<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M सह चिंतया; D<sub>3</sub> T₁ G₁ सह चिंतयन् (G₁ °त्).

10 T<sub>2</sub> om. 10<sup>ab</sup>. — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>4</sub> D<sub>8</sub> (sup. lin. sec. m. as in text) G<sub>1</sub>. 2. 4 M तथा (for तदा). — b) Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> Dc D<sub>1</sub>—3. 5 परिकीर्तितः; B<sub>1</sub>—3 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> केल्पितः. — c) K<sub>3</sub> रोहिण्या योभवत्; B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> रोहिणी ह्यभवत्; D<sub>1</sub>. 5 रोहिण्याद्यभवत्; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> रोहिण्याद्यभवत्; T<sub>2</sub> घाता प्रजापतिः. — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. 3 D<sub>3</sub>. 5 एवा; K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> एषां (for एवं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 सदा°; T G<sub>1</sub>. 4 समो° (for समा°). В<sub>1</sub> De M भवेत्.

11 °) Dc2 उक्ते च; Ds उक्तेन (for उक्ते तु). — b) K1. 4 B1. 8 Dc Dn2 T2 M1 गता (for गता:). — °) K4 D3 सपैशीषोभं; B Dc Dn D1. 2. 4. 6 G3 सप्तशीषोभं for शकटा°). — d) T1 G1 नित्याप्ति°; T2 तध्यप्ति (for तद्वद्धिः).

12 b) Ś1 K D2. 8. 8 दियत: (for पिण्डद:). T2 सदा (for सुत:). — D2 om. (hapl.) 12°-15°. — °) T G1 M नित्यं सहिता; G4 नित्यं भवता (for नित्यमेवाहं).

13 D2 om. 13 (cf. v.l. 12). — b) K4 पुत्रं (for पुत्र-). — d) K3. 4 Dc D1. 3. 5 दिवि; Dn D4. 6 T G1. 3 देवी (for देवि). D3 वै सदा (for निस्पदा).

<sup>— °)</sup> T1 G1 अकारणरुवा; M °रणं रुवा. G4 दूष्य (for रुवा). B1 तैश्च; D (except D2.3.5) G3 तैस्तु (for तात). — °) K1. 2.4 D5 T G1 M पुण्यात् (for पुण्य-).

<sup>4</sup> b) K3 अथ (for इति). D1 [उ]पा° (for [उ]दा°).

- c) K4 B D (except D2. 3. 5) G3 तत्स्त्यम्; T2 G1. 2. 4
अपत्यम् (for असत्यम्). S (except G3) संस्मृत्य (for संश्रुत्य).

<sup>5 °)</sup> G2. 4 तु (for च). — °) S (except G3) पुत्रं च त्वामभीष्सामः (T2 °मवाष्स्यामः).

<sup>6</sup> K1 om. 6 (with the ref.). — °) Ś1 K3. 4 Dn D1. 8. 5 G4 भवंस्पो (for °स्पो). — °) B1-3 Dn (Dn1m as in text) D4. 6 G3 M यहा(M2 ° चा)पीच्छत (M ° थ); T3 यदवाष्स्यथ (for यचाभीष्सथ). — °) Ś1 K (K1 om.) Dc D2. 3. 5 सदा; D1 T2 तदा (for तथा). B4 भविष्यति वरस्तथा; G2. 4 भविष्यति च सर्वदा.

# मार्कण्डेय उवाच।

अथ मातृगणः सर्वः स्कन्दं वचनमत्रवीत् । वयं सर्वस्य लोकस्य मातरः कविभिः स्तुताः । इच्छामो मातरस्तुभ्यं भवितुं पूजयस्व नः ॥ १४

#### स्कन्द उवाच।

मातरस्तु भवत्यो मे भवतीनामहं सुतः । उच्यतां यन्मया कार्यं भवतीनामथेप्सितम् ॥ १५ मातर ऊचुः ।

यास्तु ता मातरः पूर्वं लोकस्यास्य प्रकल्पिताः । अस्माकं तद्भवेत्स्थानं तासां चैव न तद्भवेत् ॥ १६ भवेम पूज्या लोकस्य न ताः पूज्याः सुरर्षभ । प्रजास्माकं हृतास्ताभिस्त्वत्कृते ताः प्रयच्छ नः ॥ १७

14 D2 om. 14 (cf. v.l. 12). — a) Ś1 K1 गणं सर्व; Dn1 G1 गणाः सर्व; T गणाः सर्वाः. — b) Ś1 K1.2 स्कंदो (for स्कन्दं). Dn1 T1 अञ्चवन् (for अञ्चवीत्). — K1 om. 14°-14¹. — a) B4 एवं (for वयं). — a) D3 T G1. 2. 4 स्मृताः (for स्तुताः). — Ś1 K2 om. 14°¹. — a) K3 D5 T1 G1. 4 M इच्छाम (for भो). — After 14, K3. 4 Dc D1. 3. 5 S (except G3) ins.:

1079\* स तासां वचनं श्रुत्वा स्कन्दो वचनमबवीत्।

[S (except G3) तासां तु (for स तासां). T G1 M भाषितं (for the first वचनं).]

- 15 Ds om. 15<sup>ab</sup> (cf. v.l. 12). Ś1 K1. 3 Ds. 5 S (except Gs) om. the ref. a) Bs Dn D1. 4. 6 Gs हि (for तु). c) Ks D5 तन् (for यन्). d) Ś1 Ks यथे; Ks. 4 Dc D2. 8. 5 S (except Gs) हहे; B4 अभी (for अथे).
- 16 °) D3 यथा सु (for यास्तु ता). °) K3 D1. 5 प्रवर्तिता:; K4 D3 S (except G3) प्रकीर्तिता:; B2 प्रकाशिता:; Dc प्रवर्तकाः. °) K1. 2 D1-3. 5 आसासु (for °ई). K4 B1. 3 Dn2. n3 तु; B2 Dn1 D4. 6 T2 G3 च (for तद्). G4 स्थानात् (for स्थानं).
- 17 °) Ś1 K Dc D1-3. ६ सर्व- (for पूज्या). °) Ś1 K Dc D1-3. ६ नित्यं (Ś1 K1. 2° त्य-) (for न ताः). T G1. 2. 4 ° पिंभः (for ° पंभ). °) Ś1 K1. 2 हिताः; K8 D8 T G1. 2. 4 हताः (for हताः). T2 G2. 4 [अ]साभिस (for ताभिस). °) K3. 4 D2. ६ T2 G2. 4 तां; M1 तत् (for ताः).

#### स्कन्द उवाच।

दत्ताः प्रजा न ताः शक्या भवतीभिनिषेवितुम् । अन्यां वः कां प्रयच्छामि प्रजां यां मनसेच्छथ ॥ १८

मातर जचुः।

इच्छाम तासां मादृणां प्रजा भोक्तुं प्रयच्छ नः।
त्वया सह पृथग्भृता ये च तासामथेश्वराः॥ १९

स्कन्द उवाच।

प्रजा वो दिश्व कष्टं तु भवतीभिरुदाहृतम् । परिरक्षत भद्रं वः प्रजाः साधु नमस्कृताः ॥ २० मातर ऊचुः ।

परिरक्षाम भद्रं ते प्रजाः स्कन्द यथेच्छिस । त्वया नो रोचते स्कन्द सहवासिथरं प्रभो ॥ २१

C. 3. 14475 B. 3. 230. 21 K. 3. 230. 21

- 18 Ś1 K1. 2 D2 om. (hapl.) 18<sup>a</sup>-19<sup>b</sup>; G1 om. 18-21. <sup>a</sup>) B1 Dn वृत्ता: (Dn1 हता:); D1 न ता: (for दत्ता:). K4 D1. 3. 5 दत्ता प्रजा न सा शक्या; G2. 4 दत्ता न ता: प्रजा: शक्या. <sup>b</sup>) K4 निषेधितुं; T1 निषीदितुं. <sup>c</sup>) B3. 4 अन्या व: का:; T1 अन्यां कां व:; G1 कन्यां कामं; G2. 4 अन्यं कामं (for अन्यां व: कां). <sup>d</sup>) K4 B3. 4 प्रजा या; Dn2. n3 D1. 6 प्रजा या; T M पूजां यां. T1 मम मातर: (for मनसेच्छथ).
- 19 Ś1 K1.2 D1 om. 19ab; G1 om. 19 (cf. v.l. 18); K4 om. (hapl.) 19-20. a) B1 इच्छामि; T2 ब्रह्मा तु (for इच्छाम). G2 भोक्तं (for तासां). G4 परिरक्षाम भोक्तं स्वं. b) B D3. 5 T1 प्रजां (for प्रजा). G2.4 स्कंद (for भोक्तं). G4 ह (for न:). d) D5 महे (for अथे).
- 20 K4 G1 om. 20 (cf. v.l. 19, 18). ") M2 पूजां (for प्रजा). T1 च (for तु). ") D1 T2 परिरक्षंतु; D1 रक्षतु; T1 रक्षय.
- 21 G1 om. 21 (cf. v.l. 18). ) Ś1 K Dc D2. 3. 5 साधु; T2 देहि (for स्कन्द). G4 प्रयच्छ ह (for यथे°). °) G2. 4 न (for नो). द) Ś1 K D2. 3. 5 T2 विभो (for प्रभो).
- 22 b) B1. 3 भवेद्धि; D1 भवित्री (for भवन्ति). Ś1 K1. 2. 4 B1. 3 D1. 3 तरुणी (Ś1 K2 णीः). B1. 3 प्रजा. °) Ś1 K3 प्रधावत; K2 धावति; K4 D1. 3 बाधनं; T1 G1 M1 बाधध्वं; M3 बाध त्वं. ²) K4 तावद्धतै:; B1 G1 ताद्द्रपूष:; T2 G2 तत्तद्वपै:.

C. 3. 14475 B. 3. 230, 22 K. 3. 230, 22

#### स्कन्द उवाच।

यावत्षोडश वर्षाणि भवन्ति तरुणाः प्रजाः । प्रवाधत मनुष्याणां तावद्वृषैः पृथग्विधैः ॥ २२ अहं च वः प्रदास्थामि रौद्रमात्मानमन्ययम् । परमं तेन सहिता सुखं वत्स्यथ पूजिताः ॥ २३ मार्कण्डेय उवाच ।

ततः शरीरात्स्कन्दस्य पुरुषः काश्वनप्रभः ।
भोक्तं प्रजाः स मर्त्यानां निष्पपात महावलः ॥ २४
अपतत्स तदा भूमौ विसंज्ञोऽथ क्षुधान्वितः ।
स्कन्देन सोऽभ्यजुज्ञातो रौद्ररूपोऽभवद्भृहः ।
स्कन्दापस्मारमित्याहुर्ग्रहं तं द्विजसत्तमाः ॥ २५
विनता तु महारौद्रा कथ्यते शकुनिग्रहः ।
पूतनां राक्षसीं प्राहुस्तं विद्यात्पूतनाग्रहम् ॥ २६
कष्टा दारुणरूपेण घोररूपा निशाचरी ।

पिशाची दारुणाकारा कथ्यते शीतपूतना।
गर्भान्सा मानुषीणां तु हरते घोरदर्शना।। २७
अदितिं रेवतीं प्राहुर्ग्रहस्तस्यास्तु रैवतः।
सोऽपि बालाञ्शिश्चन्घोरो बाधते वै महाग्रहः।। २८
दैत्यानां या दितिर्माता तामाहुर्मुखमण्डिकाम्।
अत्यर्थं शिशुमांसेन संप्रहृष्टा दुरासदा।। २९
कुमाराश्च कुमार्यश्च ये प्रोक्ताः स्कन्दसंभवाः।
तेऽपि गर्भभुजः सर्वे कौरव्य सुमहाग्रहाः।। ३०
तासामेव कुमारीणां पतयस्ते प्रकीर्तिताः।
अज्ञायमाना गृह्णन्ति बालकात्रौद्रकर्मिणः।। ३१
गवां माता तु या प्राज्ञैः कथ्यते सुर्भिर्नृप।
शक्कित्तामथारुद्ध सह भुङ्के शिशुन्भवि।। ३२
सरमा नाम या माता श्चनां देवी जनाधिप।
सापि गर्भान्समादत्ते मानुषीणां सदैव हि।। ३३

<sup>23 °)</sup> G4 चेमं (for च व:). — b) G1 वरम् (for रीद्रम्). — c) Ś1 परमेतेन (for परमं तेन). — d) G2.4 निसदा (for प्जिता:).

<sup>24</sup> Śi K Bi. s. 4 De Di-s. 5 S (except G3) om. the ref. — a) B4 ततः स्कंदस्य पुरुषः. — b) B4 शरीरात् (for पुरुषः). Śi Ki. 2 शाक्षतः प्रभुः (Ki °भः); Bi-s D (except Di-s. 5) G3 पावकप्रभः (for काञ्चन°). — c) D4 सा; T2 तु (for स). — d) K4 D3 निपपात. Śi K B4 Dc D2. s. 5 महाग्रहः; Dn Di °प्रभः.

<sup>25 °)</sup> B D (except D<sub>2</sub>. s. s) G<sub>3</sub> सहसा; T<sub>2</sub> स ततो (for स तदा). — b) D<sub>4</sub>. s G<sub>3</sub> संविद्यो° (for विसंज्ञो°). B<sub>2</sub>. s D (except D<sub>1-3</sub>. s) G<sub>3</sub> °दिंत: (for °न्वितः). — °) K<sub>3</sub>. s D<sub>5</sub> D<sub>2</sub>. s T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. s M<sub>1</sub> ° पसार (for ° पसारम्). — ¹) B<sub>4</sub> तु; T G<sub>1</sub>. s. s M<sub>1</sub> तद् (for तं).

<sup>26 °)</sup> Ś1 K2-4 B1. 3 Dc D4-6 G8 M 'रोद्र: (for रोद्रा). — b) Ś1 K1. 2 T G1 शजुनिप्रहः; B4 G1 शकुनिप्रहः — c) T G1. 2. 4 मार्गा; M पितृणां (for प्तनां). M रक्षसां (for सक्षसीं). B3 D1 आहुस; Dc त्वाहुस (for प्रहुस). Dc T2 G1. 2. 4 तां (for तं).

<sup>27 °)</sup> Śi नष्टा (for कष्टा). Śi चनक°; K Da. & Ti M दारक° (for दारुण°), — °) M दारुणाचारा. — <sup>d</sup>) Da सा तु पूतना; Ga. 4 शीव्रसूदना (for शीत°).

<sup>28 °)</sup> K2 Dc D4 M2 आहर् (for प्राहर). — °) Ś1

बाल: (for बालाञ्). Ś1  $K_{1-3}$  Dc Ds शिशुर्भूत्वा;  $B_{1-3}$  Dn D4. 6 महाघोरो (for शिशू-घोरो).  $K_4$  D2 T2 घोरान् (for घोरो). —  $^6$ ) D1 हि; D5 स (for  $^3$ ).

<sup>29</sup> b) T<sub>1</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M<sub>2</sub> सुखमंडितां. — d) K<sub>3</sub> संप्रतुष्टा; B<sub>2</sub> सा प्रहृष्टा; D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> संप्रदुष्टा; D<sub>2. 3</sub> 'पुष्टा; T<sub>2</sub> 'हृष्टा (for 'हृष्टा). G<sub>2. 4</sub> M संप्रहृष्टां 'सदां.

<sup>30 °)</sup> K B1. 8 Dc D1-8. 5 T G1 M कुमार्यश्च कुमाराश्च. — b) Ś1 K2 या: (for ये).

<sup>31 °)</sup> Ś1 K1-8 B4 Dc D1-3. 6 च (K3 B4 D1 तु) नारीणां; B1-8 Dn D4. 6 G3 तु पत्नीनां (for कुमा°). K4 तानेव चैव नारीणां. — °) B1. 2 Dn1. n2 T1 आजायमानान् (T1 °माना); B3. 4 D1. 3 आजायमाना; Dn3 अजायमानान्. G4 प्राहंति (for गृह्णन्ति). — °) Ś1 K Dc D2. 3. 5 दास्का° (for बालका°). D2. 8 T G1. 2. 4 °कर्मणः (for °कर्मिणः).

32 °) K3 च (for तु). — °) T2 नव (for नृष्). — °) M1 शकुनि तु समारुद्धा. — °) Ś1 K1. 2 D5 शिशुं.

De प्रति (for भुवि).

33 ab) Ś1 K De D2. 8. 5 transp. माता and देवी.
B2 या देवी; B4 माता या (by transp.); T1 G1 या तात.
B1 गुणान; B2 गुनो (for गुनो). T G1. 2. 4 तेषां (for देवी). — c) T2 तु; G2. 4 हि (for [अ]षि). D2. 8. 5 गर्भ (for गर्भोन्). K4 समाधत्ते. — d) K1 De1 मानुषाणां; D8 मनुष्याणां. K4 हिताय (for सदैव). Ś1 B1 ह; K4 वै;

पादपानां च या माता करज्ञनिलया हि सा। करज्ञे तां नमस्यन्ति तस्मात्पुत्रार्थिनो नराः ॥ ३४ इमे त्वष्टादशान्ये वै ग्रहा मांसमधुप्रियाः । द्विपश्चरात्रं तिष्ठन्ति सततं स्वतिकागृहे ॥ ३५ कद्भः सक्ष्मवपुर्भृत्वा गर्भिणीं प्रविशेद्यदा । अङ्के सा तत्र तं गर्भं सा तु नागं प्रस्यते ॥ ३६ गन्धर्वाणां तु या माता सा गर्भं गृह्य गच्छति । ततो विलीनगर्भा सा मानुषी अवि दृश्यते ॥ ३७ या जनित्री त्वप्सरसां गर्भमास्ते प्रगृह्य सा । उपविष्टं ततो गर्भं कथयन्ति मनीषिणः ॥ ३८

लोहितस्योदघेः कन्या धात्री स्कन्दस्य सा स्मृता। लोहितायनिरित्येवं कदम्बे सा हि पूज्यते।। ३९ पुरुषेषु यथा रुद्रस्तथार्या प्रमदाखिप। आर्या माता कुमारस्य पृथकामार्थमिज्यते।। ४० एवमेते कुमाराणां मया प्रोक्ता महाग्रहाः। यावत्योडश वर्पाणि अशिवास्ते शिवास्ततः॥ ४१ ये च मातृगणाः प्रोक्ताः पुरुषाश्चेव ये ग्रहाः। सर्वे स्कन्दग्रहा नाम क्षेया नित्यं शरीरिभिः॥ ४२ तेषां प्रश्नमनं कार्यं स्नानं धूपमथाञ्जनम्। बलिकमीपहारश्च स्कन्दस्येज्या विशेषतः॥ ४३

C. 3. 14498 B. 3. 230. 44 K. 3. 230. 44

Bs. 4 तु (for हि).

34 Śi Ki. s om.  $34^{ab}$ . — a) Ki Ds. s हि; S (except Gs) तु (for च). — b) Ti Gi °या शुभा; Gi °याभिघा (for °या हि सा). — After  $34^{ab}$ , BD (except Di-3. s) Gs ins.:

1080\* वरदा सा हि सौम्या च नित्यं भूतानुकम्पिनी। [Bi दंतुरा (for वरदा).]

- $^{c}$ ) K1. 2 करंजेस. K1. 2 De D4 T1 तान् (for तां). Ś1 करांश्चेतान्त्रयच्छंति.  $^{d}$ ) Ś1 K1. 2. 4 जनाः; T2 पराः (for नराः).
- 35 °) T1 °दश होवं; T2 G1. 2. 4 °दश होते (for °दशा-न्ये वै). Ś1 K1. 2. 4 च (for वै). — °) T1 G1 दिवं च रात्रि; T2 G2. 4 M दिवारात्रं च (T2 तु) (for द्विपञ्चरात्रं). — °) Ś1 सतता:.
- 36 °) D6 G3 रुद्र: (for कद्र:). K3 Dc D1. 5 सूक्ष्मं (Dc D1 °क्ष्म ) वपुः कृत्वा. b) T1 G1 गर्भान्सं (for गिभिणीं). B2. 4 Dn D4. 6 G3 प्रविश्वाति (for शिद्). B1. 8 सुदा; B2 [उ]त; B4 [अ]पि; Dn [अ]थ; D1 यदि; D4. 6 G3 [अ]यं (for यदा). c) D1 सा भुंके (by transp.). D4. 6 G3 स (for सा). B1 तद्वतं; B4 तत्र तद् (for तत्र तं). d) Ś1 K1. 2. 4 D2. 3 कथयंति मनीषिण: (=38d).
- 37 T<sub>2</sub> om. 37. °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> G<sub>2</sub> च (for तु). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 M सुजाता हरिणी या तु. °) K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 गृद्ध तिष्ठति; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 M पिवति प्रभो (for गृद्ध गच्छति). °) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-3</sub>. 5 तु (for सा).
- 38 °) Ds जनियत्री (for या जिनत्री). b) G1 प्रसद्धा (for प्रगृ°). Ds च (for सा). c) Ś1 K1. 2 Dn D1. 5 ° नष्टं (for ° विष्टं). d) Ś1 K1. 2. 4 D2 सा (K1 स; D2 या) तु नागं प्रसूथते (=36d).

- 39 b) B2 या; T2 सं-; M च (for सा). °) K4 लोहितायिति; D6 यति; T2 ता धान्नि; G8 येति (for यनिन्). S (except G8) [ए]च (for [ए]चं). d) Ś1 K1 कदंभे. B4 T G1 M तु; D6 [अ]भि-; G2. 4 प्र- (for हि). B1 गृह्य (for पूज्य).
- 40 <sup>a</sup>) B<sub>2</sub> G<sub>2</sub> यदा (for यथा). K<sub>1</sub>. ३ रुद्रास; G<sub>4</sub> रीद्रस (for रुद्रस). <sup>b</sup>) Dc प्रमदा अपि (for रुद्रप). <sup>d</sup>) S<sub>1</sub> कार्यार्थम्; D<sub>2</sub> मासार्थम् (for कामार्थम्). K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> इष्यते; B<sub>1</sub> ईक्ष्यते (for इज्यते).
- 41 °) B4 कुमारीणां. b) Ś1 K1. 2 तु वे; D6 परि-(for महा-). — d) To avoid hiatus, Ś1 K B1. 8. 4 Dc D1-6 T M द्धारावा° (for अशिवा°). Ś1 शिवास्तथा; B1 शिवास्तुतः; D1 तथा शिवाः; T1 G1 शिवा ग्रहाः; T2 G2. 4 M शिवाः स्मृताः. B2 Dn G3 शिशुनां द्धशिवास्ततः.
- 42 °) S (except Gs) एवं (for ये च). G4 °गण: श्रोक्तः. °) K3 वै ग्रहा:; B3 विग्रहा: (for ये ग्रहा:). °) S1 K1. 3 राजञ् (for नाम). °) K4 मनीविभि: (for नारी°).
- 43 °) S (except Gs M1) कुर्यात् (for कार्य). °) Dc Ds स्थानं (for सानं). Ds भूपस् (for भूपं). K B4 Dc D1-3. 5 T G1. 2. 4 तथा (for अथ). K4 B1 D1-3 [अ]र्चनं; T1 G1 जपं (for [अ]क्षनम्). M स्नानभूपांज (M1 'पास)नादिभि:. °) Ś1 K1 (m as in text). 2 बल्युद्धतेनमभ्यंगः; K3 B2 Dn D1. 5 बलिकमीपहाराश्च; B1 T1 G1 M 'हारेश्च; T2 G2. 4 'हारं च. d) D1. 3 [इ]हा; T2 G2. 4 M1 [इ]ज्यां (for [इ]ज्या).
- 44 D<sub>2</sub> om. 44. °) B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 Gs अभ्यचिता:; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> एवा° (for एते°). D<sub>1</sub> सम्यक् (for सर्वे). — °) K<sub>2</sub> D<sub>2</sub> D<sub>5</sub> शुभां; T<sub>1</sub> °भान् (for °भं). — °) T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub>

C. 3. 14499 B. 3. 230. 45 K. 3. 230. 45 एवमेतेऽचिंताः सर्वे प्रयच्छन्ति शुभं नृणाम् ।
आयुर्वीर्यं च राजेन्द्र सम्यक्पूजानमस्कृताः ॥ ४४
जध्वं तु षोडशाद्वर्षाद्ये भवन्ति ग्रहा नृणाम् ।
तानहं संप्रवक्ष्यामि नमस्कृत्य महेश्वरम् ॥ ४५
यः पश्यति नरो देवाञ्जाग्रद्वा श्वियतोऽपि वा ।
उन्माद्यति स तु क्षिप्रं तं तु देवग्रहं विदुः ॥ ४६
आसीनश्च श्यानश्च यः पश्यति नरः पितृन् ।
उन्माद्यति स तु क्षिप्रं स ज्ञेयस्तु पितृग्रहः ॥ ४७
अवमन्यति यः सिद्धानकुद्धाश्वापि श्वपन्ति यम् ।
उन्माद्यति स तु क्षिप्रं ज्ञेयः सिद्धग्रहस्तु सः ॥ ४८
उपाद्याति च यो गन्धात्रसांश्वापि प्रथग्विधान ।

उन्माद्यति स तु क्षिप्रं स ज्ञेयो राक्षसो ग्रहः ॥ ४९ गन्धर्वाश्वापि यं दिन्याः संस्पृशन्ति नरं श्रुवि । उन्माद्यति स तु क्षिप्रं ग्रहो गान्धर्व एव सः ॥ ५० आविशन्ति च यं यक्षाः पुरुषं कालपर्यये । उन्माद्यति स तु क्षिप्रं ज्ञेयो यक्षग्रहस्तु सः ॥ ५१ अधिरोहन्ति यं नित्यं पिशाचाः पुरुषं कचित् । उन्माद्यति स तु क्षिप्रं पैशाचं तं ग्रहं विदुः ॥ ५२ यस्य दोषेः प्रकुपितं चित्तं ग्रह्यति देहिनः । उन्माद्यति स तु क्षिप्रं साधनं तस्य शास्त्रतः ॥ ५३ वैक्षन्याच भयाचैव घोराणां चापि दर्शनात् । उन्माद्यति स तु क्षिप्रं सस्वं तस्य तु साधनम् ॥ ५४

M दीर्घ;  $T_2$  दिङ्यं (for वीर्यं).  $T_1$  G राज्यं च (for राजेन्द्र). -d)  $B_4$  कुर्यात् (for सम्यक्).  $S_1$   $K_1$ . 2. 4  $D_3$ . 5 पूज्य (for पूजा-).  $T_2$   $G_1$ . 2. 4 -नमस्कृतोः (for नमस्कृताः).

45 °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> षोडशकाद् (for तु षोडशाद्). — b) T<sub>1</sub> न (for ये). T<sub>2</sub> महंति (for भवन्ति). — c) B<sub>2</sub> अनहं (for तानहं). — d) K<sub>1</sub> महेश्वरी; K<sub>2</sub> ैरी: (for रम्).

46 a) K4 M2 देवं (for देवाज्). — b) T G2. 4 जा-प्रन्वा. — K3 om. 46°-47b. — c) = 47°, 48°, etc., etc. G2. 4 उन्माद्य तु (for उन्माद्यति). T1 उन्मादि तु क्षिप्रमेव. — d) Dn देव° (for देव°)!

47 Ks om. 47<sup>ab</sup> (cf. v.l. 46). The sequence of Ks is extremely confused; it is ignored here. — b) S (except Gs) transp. यः and नरः. — c) D<sub>2. 3</sub> च (for तु). — d) B transp. 47<sup>d</sup> and 48<sup>d</sup>. Ś<sub>1</sub> K<sub>2. 3</sub> D<sub>1-8</sub> विज्ञेयः (for स ज्ञेयः). Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> च; T<sub>1</sub> हि (for तु).

48 G<sub>2</sub>. 4 om. 48; K<sub>3</sub> om. 48<sup>ab</sup>. — a) Ś<sub>1</sub> K (K<sub>3</sub> om.) D<sub>1</sub>. 2 अवस्थित हि. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> "मन्येत; T<sub>2</sub> अवस्थित हि. Ś<sub>1</sub> K (K<sub>3</sub> om.) D<sub>1</sub>—3 यं; D<sub>6</sub> व: (for यः). Ś<sub>1</sub> कुद्धाः; K (K<sub>3</sub> om.) D<sub>1</sub>—3. 5 सिद्धाः; D<sub>6</sub> कुद्धान्; T<sub>2</sub> सिद्धः (for सिद्धान्). — b) D<sub>6</sub> कुराशः; M कुद्धश् (for कुद्धाञ्च). M<sub>1</sub> चाभि- (for चापि). D<sub>6</sub> विशंति यं; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M शपत्थिप (for शपन्ति यम्). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>—3 च (for यम्). Ś<sub>1</sub> सिद्धाश्च शमयंति यं; T<sub>2</sub> सिद्धान्पश्यत्युपेत्य च. — K<sub>1</sub> (hapl.) om. 48<sup>d</sup>—49°. — d) B transp. 47<sup>d</sup> and 48<sup>d</sup>. D<sub>4</sub>. 6 "गण" (for "प्रह"). — After 48, G<sub>2</sub>. 4 read 52.

49 K1 om. 49abs (cf. v.l. 48); G1 om. 49-50.

- a) K2 D1. 5 उपन्नाति तु (D1 च); B1 T2 G4 M उपा(G4 प) न्नायति; B4 उपनिन्नति. K4 D2. 3 तु (for च).

 $D_5$  यं गत्वा (for यो गन्धान्). —  $^b$ )  $D_6$  तासां;  $T_2$  नृणां (for रसान्). T  $G_4$  M चापि (for चैत्र).  $K_5$  विशेषतः;  $D_6$  पृथग्विधं. —  $K_8$  om. (hapl.)  $49^a$ – $50^c$ . —  $^a$ ) Ś1  $K_2$   $D_2$ . 3 वि-(for स).  $B_2$ . 4  $D_6$   $T_1$   $M_1$  राक्षसग्रहः.

50 G1 om. 50; K3 om. 50° (cf. v.l. 49). — °) B4 या; D2 ये; T1 यद् (for यं). — °) B1-3 D (except D2. 3) G3 संविशंति (for °स्प्रान्ति). B1 वनं; T2 M2 नरा (for नरं). — °) Ś1 B1 D2 गंधर्व. S (except G3; G1 om.) उच्यते (for एव स:).

51 B1. 3 D (except D1-3. 5) transp. 51 and 52.
— ") Ś1 K1-8 B1 T1 G1 M तु; T2 G4 [अ]पि (for च).
Ś1 तं; K1 यां; G2 कं (for यं). K1 यक्षः; T1 वृक्षः; T2 कामाः; G2. 4 कामात् (for यक्षाः). — ") K1 G4 पुरुषः; K4 पौरुषं; T2 G2 पुरुषान्. — K3 lacuna for 51°d. — ") B2 प्रहो गंधवे एव सः (cf. 50°d); B4 साधनं तत्र संस्तुतः; G2. 4 पैशाचं तं ग्रहं विदुः (=52°d).

52 G2. 4 read 52 after 48. B1. 8 D (except D1-3. 5) transp. 51 and 52. T2 om. 52. — a) B4 अभि (for अधि). K1. 2. 4 ये (for यं). D3 क्षिप्रं (for नित्यं). — b) B1-8 Dn D1. 4. 6 G3 प्रति (for क्रचित्). — d) B Dn D4. 6 G3 प्रहः पैशाच एव सः; G2. 4 ज्ञेयः सिद्धा्यहस्तु सः (=48d).

53 ") Ś1 पर; K1. 2 सर्व ; D4 G8 तस्य (for यस्य). T1 G1 M प्रकुपितेश. — ") Ś1 K2 D2. 4 M2 मुद्धांति; Dc माद्यति (for मुद्धाति). — ") G2 ततः (for स तु). — ") M2 विधानं (for साधनं).

54 <sup>a</sup>) Ś1 K1-3 Dc D2. 3 चापि (for चैव). — <sup>b</sup>) T1 G1 M1 चैव (for चापि). — <sup>d</sup>) Ś1 B Dn D2. 5 सांत्वं (B1

कश्चित्क्रीडितुकामो वै भोक्तुकामस्तथापरः । अभिकामस्तथैवान्य इत्येष त्रिविधो ग्रहः ॥ ५५ यावत्सप्ततिवर्षाणि भवन्त्येते ग्रहा नृणाम् । अतः परं देहिनां तु ग्रहतुल्यो भवेज्ज्वरः ॥ ५६

अप्रकीर्णेन्द्रियं दान्तं श्चि नित्यमतिन्द्रतम् । आस्तिकं श्रद्द्धानं च वर्जयिन्त सदा ग्रहाः ॥ ५७ इत्येष ते ग्रहोदेशो मानुषाणां प्रकीर्तितः । न स्प्रशन्ति ग्रहा भक्तान्नरान्देवं महेश्वरम् ॥ ५८

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २१९॥

## 220

मार्कण्डेय उवाच ।
यदा स्कन्देन मातृणामेवमेतित्त्रयं कृतम् ।
अथैनमत्रवीत्स्वाहा मम पुत्रस्त्वमीरसः ॥ १
इच्छाम्यहं त्वया दत्तां प्रीतिं परमदुर्लभाम् ।
तामत्रवीत्ततः स्कन्दः प्रीतिमिच्छिस कीहशीम् ॥ २
स्वाहोवाच ।

दक्षस्याहं प्रिया कन्या खाहा नाम महाभूज।

शास्त्र) (for सत्त्व). Si Ki. 2 प्र-; D2 हि (for तु). Mi साध्येत् (for साधनम्). Dc सत्वं साधनशास्त्रतः.

55 °) K3 क्रचित्; Ti किंचित्; G2 कच्चित् (for कश्चित्).

55 °) K<sub>3</sub> कचित्; T<sub>1</sub> किचित्; G<sub>2</sub> कचित् (for कश्चित्).
K<sub>1</sub>. 4 Dc क्रीडित कामो; K<sub>3</sub> क्रीडितुकामो; D<sub>1</sub> क्रीडिन्सकामो;
T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> क्रीडिनकामो. K<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>1-3</sub>. 6 M वा; B<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2
हि (for वै). — b) T<sub>1</sub> हातु (for भोकु ). B<sub>4</sub> [अ]परे;
D<sub>1</sub> [अ]पि वा; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 प्रहः; T<sub>2</sub> [अ]प्रतः (for [अ]परः).
— T<sub>2</sub> om. 55<sup>cd</sup>. — c) S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> अतिकामंस; D<sub>5</sub> रितिकामस (for अभिकामस). — d) B<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> [ए]वं (for [ए]प). M<sub>2</sub> त्रिविधा प्रहाः.

56 a) Śi Ki. 3 Di-3. 5 यावतु सप्त वर्षाण. — b) Bi तावंत्रेते (for भवन्त्रेते). Di भृशं (for नृणाम्). — c) S (except Gs) तु मत्यांनां (for देहिनां तु). — d) S (except Ti Gs) तुल्या (for तुल्यो). Ds उनरो भवेत् (by transp.). Ks नरः; S (except Gs) जरा (for उनरः).

57 °) Ś1 K1. 2 'यद्मामं (for 'यं दान्तं). — °) D4. 6 G8 शुद्धाचारं च; M1 दैवतपरं (for श्रद्धानं च).

58 b) S (except G<sub>1</sub>. s) मनुष्याणां. — c) K<sub>3</sub>. 4
D<sub>1-3</sub>. 5 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> नरान्; G<sub>2</sub> सदा (for महा). — d) K<sub>3</sub> G<sub>1</sub>
प्रहो; K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. s. 5 T<sub>1</sub> प्रहा; D<sub>1</sub> देव (for नरान्). K<sub>2</sub> देवो
महेश्वरः; S (except G<sub>3</sub> M<sub>1</sub>) देवे महेश्वरे.

Colophon. - Major parvan: Ś1 K1. 2 T2 G2. 4

बाल्यात्प्रभृति नित्यं च जातकामा हुताशने ॥ ३ न च मां कामिनीं पुत्र सम्यग्जानाति पावकः । इच्छामि शाश्वतं वासं वस्तुं पुत्र सहाग्निना ॥ ४ स्कन्द उवाच ।

हव्यं कव्यं च यत्किचिद्विजा मन्त्रपुरस्कृतम् । होष्यन्त्यमौ सदा देवि खाहेत्युक्त्वा समुद्यतम् ॥ ५ अद्य प्रभृति दास्यन्ति सुवृत्ताः सत्पथे स्थिताः ।

C. 3. 14519 B. 3. 231. 6 K. 3. 231. 6

आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. B1-8 D G3 (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस (De °रसोपाख्यान). — Adhy. name: B2.4 Dn1. n3 D4.6 T2 G3 कुमारोत्पत्तिः; G1 कुमारचरित्रे प्रहानुकथनं; G2 प्रहादेशः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1. n3 229; Dn2 228; D1 232; T1 221; T2 G1. 2.4 M (M2 inf. lin.) 220 (M2 orig. 224). — Śloka no.: Dn1 55; Dn2. n3 59; D1.6 60.

#### 220

- 1 <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> तत्तत् (for एतत्). B<sub>4</sub> कृतं प्रियं (by transp.); S (except G<sub>3</sub>) प्रकीतिंतं.
  - 2 °) Ś1 K1. 2 तदा (for तत:).
  - 3 °) Ds ज्ञानात् (for बाल्यात्).
- 4 °) K<sub>1</sub> B Dn D<sub>4</sub>. 6 Gs स (for च). b) T<sub>2</sub> पुत्रक (for पावकः). — °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M वस्तुं (for वासं). — d) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> बाढं; M वासं (for वस्तुं).
- 5 °) B4 पवित्रं हि (for च यर्त्किचिद्). b) B1.4 G1 द्विज (for द्विजा). K4 B3 Dn D4.6 G3 द्विजानां मंत्रसंस्तु (D4.6 G3 'स्कृ)तं. c) B1 होमस्त्वज्ञी (for होध्यन्त्यज्ञी). D6 तदा (for सदा). T1 सर्वे (for देवि). d) K1 सम- द्युति; B3 (m as in text) सदा हुतं; B4 Dn D4.6 G3

C. 3. 14519 B. 3. 231. 6 K. 3. 231. 6 एवमग्निस्त्वया सार्धं सदा वत्स्यति शोभने ॥ ६ मार्कण्डेय उवाच।

एवग्रुक्ता ततः खाहा तृष्टा स्कन्देन पूजिता।
पावकेन समायुक्ता भर्त्रा स्कन्दमपूजयत्।। ७
ततो ब्रह्मा महासेनं प्रजापितरथाब्रवीत्।
अभिगच्छ महादेवं पितरं त्रिपुरार्दनम्।। ८
रुद्रेणाग्रिं समाविश्य खाहामाविश्य चोमया।
हितार्थं सर्वलोकानां जातस्त्वमपराजितः।। ९
उमायोन्यां च रुद्रेण शुक्रं सिक्तं महात्मना।
आस्ते गिरौ निपतितं मिञ्जिकामिञ्जिकं यतः।। १०
संभृतं लोहितोदे तु शुक्रशेषमवापतत्।

स्वरिक्षिषु चाप्यन्यदन्यचैवापतद्भुवि ।
आसक्तमन्यद्वृक्षेषु तदेवं पश्चधापतत् ।। ११
त एते विविधाकारा गणा ज्ञेया मनीषिभिः ।
तव पारिषदा घोरा य एते पिश्चिताश्चनाः ।। १२
एवमस्त्विति चाप्युक्त्वा महासेनो महेश्वरम् ।
अपूजयदमेयात्मा पितरं पितृवत्सलः ।। १३
अर्कपुष्पेस्तु ते पश्च गणाः पूज्या धनार्थिभिः ।
व्याधिप्रश्चमनार्थं च तेषां पूजां समाचरेत् ।। १४
मिज्जिकामिज्जिकं चैव मिथुनं रुद्रसंभवम् ।
नमस्कार्यं सदैवेह बालानां हितमिच्छता ।। १५
स्वियो मानुषमांसादा वृद्धिका नाम नामतः ।

समुद्धृतं.

6 °) B<sub>2</sub> होष्यंति (for दास्यन्ति). — b) D<sub>5</sub> संवृताः; T<sub>2</sub> सुवताः. K<sub>3</sub> B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> सत्पिथ; G<sub>2</sub>. 4 °थ- (for °थे).

7 °) K1. 3 Dc2 D3. 6 M2 एवमुक्त्वा. K1. 2 तदा (for ततः). — b) T1 G1 स्कंदेन तु सुपूजिता. — d) Ś1 K1. 2 भक्ता; B4 तत्र; T1 G1 ततः (for भर्ता).

8 °) G4 अतो (for ततो). — b) S (except G3) अभाषत (for अथाबवीत्). — d) Ś1 K1. 2 G1 त्रिपुरांतक; M1 ते महेश्वरं.

9 °) B4 पुत्रेण (for रुद्रेण). — °) D1 G1 अपराजित.
10 °) Ś1 K1.2 तु (for च). — D2 om. (hapl.) from सिक्तं (in 10°) up to गुक्र (in 11°). — °) S (except G3) गुक्रं (for गुक्रं). — °) Ś1 K1-3 D3 (before corr.). 6 अस्ते; K4 B2-4 Dc Dn D3 (by corr.). 4. 6 G3 अस्मिन् (for आस्ते). — °) Cf. 15°. Ś1 K1.2 मिजिका( K2 °कां)-मिजिको (Ś1 °के); K4 मिजिकामिजिकं; B4 मिजिकामिजितं; D3 मिजिकामिजिकं; T1 G1 M1 मुंजको मुंज( M1 °जि) का; T2 मिजिको मिजिका; G2.4 मुंजि( G4 मुष्टि)को मुष्टिका; M2

मंजिको मंजिका. K4 B1. 8 T G1. 2. 4 M1 तत: ; De च यत् ;

Ma तथा (for यत:). — After 10, S (except Ga) ins.: 1081\* मिथुनं वे महाभाग तत्र तद्भद्रसंभवम्।

11 D<sub>2</sub> om. 11° (cf. v.l. 10). — °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> संभृतं. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> छोहितोदेति; K<sub>4</sub> °ताहे तु; D<sub>5</sub> °तं हेतु; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> °तं देशे; G<sub>2</sub>. 4 M °तोहेशे (for °तोदे तु). T<sub>2</sub> दुतं छोकहितो हेशे. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-5</sub> D<sub>1</sub>. 8. 5 शुक्रं; T<sub>1</sub> शुद्धं; T<sub>2</sub> M<sub>1</sub> शुङ्खः; G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> शुङ्खं (for शुक्रः). K<sub>1</sub> इवापतत्; K<sub>4</sub> अवास वान्; B<sub>4</sub> समापतत्; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 M अपातयत् (for अवापतत्). B<sub>2</sub> शुक्राशयमवाप्य तत्. — °) G<sub>4</sub> [अ]माव् (for [अ]-यद्). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> चापि (for चैंव). — ') Ś<sub>1</sub> K B<sub>2. 8</sub> Dc D<sub>1-8. 8</sub> एतत् (for एवं). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> [अ]भवत् (for [अ]-पतत्).

12 °) Śi Ki. 2. 4 तदेते; B D (except D2. 8) तत्र ते (Bi एते हि); T2 एतेषु; G2. 4 एते तु (for त एते). — b) G4 गुह (for गणा). Śi मनीषिणा; B2 महिषिभिः. — Ti Gi om. (hapl.) 12°-14b. — °) Bi एवं (for तव). Śi Ki-8 Dc Di. 5 T2 G4 M त एव (Śi भवंति; Ki भवते; K2 ततस्ते; K8 तव थे; Dc तवैव; Di न चैते; D5 तवैते) पार्षदा घोरा. — d) Śi T2 एतेपि (for थ एते). Śi B1-8 Dni. n2 Di. 4. 6 पिशिताशिन:

14 Before 14, K2 BD (except D1. 2. 5; D3 marg. sec. m.) S (T1 G1 om.) ins. मार्कंडेय उ° (resp. मार्कंडेय:).

— T1 G1 om. 14<sup>ab</sup> (cf. v.l. 12). — a) K4 अर्घ° (for अर्क°). B1 D2 च (for तु). T2 मे (for ते). — c) S (except G3) डयाधे: (for डयाधि-). D2° थाँय (for थैं च). B3 तु (for च). — d) Ś1 K Dc D1-3. 5 T2 प्जा. Ś1 K D1-3. 5 समंतत:; T1 G1. 2. 4 M अथारभेत; T2 यथा- थैत: (for समा°).

15 a) Cf. 10d. Śi Ki मिजिकामिजिकश् (Ki का); Ks मिजित; K4 D3 मिजिकामिजिक; D2 मेजिकामेजिक; Ti Gi मुंजको मुंजका; T2 मंजको मंजका; G2. 4 M मुंजि(G4 मुष्टि; M2 मुंज)को मुष्टि(M मुंजि)का. — d) K3 Dc D1. 5 लोकानां (for बाला). D5 शमम् (for हितम्).

16 b) K<sub>8</sub> D<sub>2</sub> विद्धिका; T G<sub>1.2.4</sub> वृक्ष(T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> °िक्ष)का (for वृद्धिका). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> Dc D<sub>2.8.5</sub> नार्यो (for

वृक्षेषु जातास्ता देव्यो नमस्कार्याः प्रजार्थिभिः ॥ १६ एवमेते पिशाचानामसंख्येया गणाः स्मृताः । घण्टायाः सपताकायाः शृणु मे संभवं नृप ॥ १७ ऐरावतस्य घण्टे दे वैजयन्त्याविति श्रुते । गुहस्य ते स्वयं दत्ते शक्रेणानाय्य धीमता ॥ १८ एका तत्र विशाखस्य घण्टा स्कन्दस्य चापरा । पताका कार्तिकेयस्य विशाखस्य च लोहिता ॥ १९ यानि क्रीडनकान्यस्य देवैर्दत्तानि वै तदा । तैरेव रमते देवो महासेनो महाबलः ॥ २० स संवृतः पिशाचानां गणैर्देवगणैस्तथा । शुग्रुमे काञ्चने शैले दीण्यमानः श्रिया वृतः ॥ २१ तेन वीरेण शुग्रुमे स शैलः शुमकाननः ।

आदित्येनेवांग्रुमता मन्दरश्वारुकन्दरः ॥ २२ संतानकवनैः फुक्टैः करवीरवनैरिप । पारिजातवनैश्वेव जपाशोकवनैस्तथा ॥ २३ कदम्बतरुपण्डैश्व दिव्यैर्मृगगणैरिप । दिव्यैः पक्षिगणैश्वेव ग्रुग्रुमे श्वेतपर्वतः ॥ २४ तत्र देवगणाः सर्वे सर्वे चैव महर्षयः । मेघतूर्यरवाश्वेव श्रुब्धोद्धिसमस्वनाः ॥ २५ तत्र दिव्याश्व गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसस्तथा । हृष्टानां तत्र भूतानां श्रुयते निनदो महान् ॥ २६ एवं सेन्द्रं जगत्सर्वं श्वेतपर्वतसंस्थितम् । प्रहृष्टं प्रेक्षते स्कन्दं न च ग्लायित दर्शनात् ॥ २७

C. 3. 14541 B. 3. 231. 27 K. 3. 231. 28

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि विंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २२०॥

देव्यो).

17 °) B1. 3 De D4. 6 G3 M एवमेव; T G1. 2. 4 ए(T2 ते) पामेव (for एवमेते). — b) Dn1. n3 D1. 4. 6 G3 असंख्येय-. T1 G1. 2. 4 गुणा: (for गणा:). — K3 om. (? hapl.) 17°-18°.

18 K<sub>3</sub> om. 18 (cf. v.l. 17). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K (K<sub>3</sub> om.)
D<sub>2</sub>. s. s ऐरावणस्य; G<sub>2</sub> एतावतस्य. — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> स्मृते (for श्रुते). K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> वैजयंत्या विनिःस्ते; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 वैजयंत्या विभूष्विते. — <sup>c</sup>) S (except G<sub>8</sub>) गुहाय (for गुहस्य). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 ह्यं (for स्वयं). — <sup>d</sup>) Dns D<sub>1</sub>. 6 क्रमेणा° (for शक्रेणा°).
B<sub>1</sub> [अ]प्यति-; B<sub>4</sub> [ए]वास्य; Dn<sub>2</sub> [अ]प्यथ; D<sub>6</sub> [आ]नम्य (for [आ]नारय).

19 °) D₂ T₁ G₁ तस्य (for तत्र). — °) Ś₁ शक (for स्कन्द°). — °) D₁ श्वेता तु (for पताका). — °) K₃ Do D₂. ₃. ₅ तु (for च).

20 b) K4 वै सदा; D5 वै पुरा; G2. 4 तानि वै (for वै तदा). — c) Ś1 K D2. 8. 5 सार्ध (for देवो).

21 °) Ś1 K8 D2. 5 सुसंवृतः; K1 स संवृत्तः; K2 D3 सुसंवृतः; B3 स संभृतः. — b) B4 भृत्य (for देव ). K4 सह; G1 तदा (for तथा). — d) T2 G1. 2 मानिश्र(G1 हिन्न) या वृतः.

22 b) K4 काल:; M2 गिरि: (for शैल:). — b) Dc आदिलम् (for लेखन). Dc G4 M1 [ए]व (for [इ]व).

23 Śi om. (hapl.) 23°-24°. — °) Mi चापि (for चैव). — Di om. (hapl.) 23°-24°. — d) Bs. 4 जवा°

(for जपा°). De जराशोकबलैस्तथा.

24 Śı om. 24<sup>ab</sup>; Dı om. 24<sup>abc</sup> (cf. v.l. 23).
— a) Ks. 4 Dc2 Dn1. n2 D3—6 °खंडे (for °पण्डे °). — b)
Dc तथा (for अपि). — T2 om. 24<sup>c</sup>-25<sup>d</sup>. — c) K4
पितृ (for पक्षि °). T1 G1 M चापि (for चैव). B4 दिच्य-पुष्पफलेश्चैव.

25 T<sub>2</sub> om. 25 (cf. v.l. 24). — <sup>a</sup>) M<sub>2</sub> चापि (for सर्वे). — <sup>b</sup>) B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> सर्वे देवर्षयस्तथा. — <sup>c</sup>) S<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 5 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> 'रवे°; D<sub>3</sub> 'निभे° (for 'रवा°). G<sub>2</sub>. 4 चापि (for चैव). — <sup>d</sup>) S<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 3. 5 'निभस्वनै:; D<sub>1</sub> 'समस्वनै:

26 °) Śi Ki. 2 Di-3 G2. 4 Mi देवा: (for दिब्या:). Śi Ki. 2 Dc Di-3. 6 स-; Ks सा (for च). — °) B Dn D4. 6 G3 नृत्यंते; Dc नृत्यंत (for नृत्यन्ति). Ti Gi [अप्सिरसां गणा:; Dc [अप्सिरसस्तदा. — °) D3 सर्व- (for तत्र). — °) S (except G3) शुश्चे (for श्रुवते).

27 b) Ds 'संश्रितं; S (except Gs) 'मास्थितं. — c) Ś1 K1. 2 प्रेक्ष्य च; K4 D2. 3. 6 प्रेक्ष्य तं; B2. 3 S (except G3) वीक्षते (for प्रे ). — d) T1 G1. 3 M न च (M1 चा-) ग्लायत दर्शनात्.

Colophon om. in B2 Dn D4. 6 G3. — Major parvan: Ś1 K2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B1. 3 Dc D1-3. 5 M2 (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस. — Adhy. name: T2 कुमारोस्पत्ति:; G1

### २२१

C. 3. 14541 B. 3. 231. 28 K. 3. 232. 1 मार्कण्डेय उवाच।

यदाभिषिक्तो भगवान्सेनापत्येन पाविकः ।
तदा संप्रस्थितः श्रीमान्हृष्टो भद्रवटं हरः ।
रथेनादित्यवर्णेन पार्वत्या सहितः प्रभुः ॥ १
सहस्रं तस्य सिंहानां तिसन्युक्तं रथोत्तमे ।
उत्पपात दिवं ग्रुश्रं कालेनाभिप्रचोदितः ॥ २
ते पिवन्त इवाकाशं त्रासयन्तश्रराचरान् ।
सिंहा नभस्यगच्छन्त नदन्तश्रारुकेसराः ॥ ३
तिसन्नश्रे पशुपतिः स्थितो भात्युमया सह ।
विद्यता सहितः सर्यः सेन्द्रचापे घने यथा ॥ १

अग्रतस्तस्य भगवान्धनेशो गुह्नकैः सह ।
आस्थाय रुचिरं याति पुष्पकं नरवाहनः ॥ ५
ऐरावतं समास्थाय शक्रश्चापि सुरैः सह ।
पृष्ठतोऽनुययौ यान्तं वरदं वृषभध्वजम् ॥ ६
जम्भकैर्यक्षरक्षोभिः स्नाग्विभिः समलंकृतः ।
यात्यमोघो महायक्षो दक्षिणं पक्षमास्थितः ॥ ७
तस्य दक्षिणतो देवा मरुतश्चित्रयोधिनः ।
गच्छन्ति वसुभिः सार्धं रुद्रैश्च सह संगताः ॥ ८
यमश्च मृत्युना सार्धं सर्वतः परिवारितः ।
घोरैंव्यीधिशतैर्याति घोररूपवपुस्तथा ॥ ९

कुमारचरित्रं. — Adhy. no. (figures, words or both): D<sub>1</sub> 233; T G<sub>1</sub> 221; G<sub>2</sub>. 4 M (M<sub>2</sub> inf. lin.) 223 (M<sub>2</sub> orig. 225). — Śloka no.: D<sub>1</sub> 27.

#### 221

1 °) B4 यथा (for यदा). M2 बल ° (for भग °).

- °) B Dc D4.6 M1 सैनापत्येन; G2.4 सेनापत्ये तु. — °)

Ś1 T2 स (for सं). — °) S (except G3) ततो (for हृष्टो). K4 D1-3 रुद्ध °; B1 तत्र (for भड़ °). K4 नरः (m as in text); B3 तव (for हरः). — ') T2 पार्वतीः.

- After 1, S (except G3) ins.:

1082\* अनुयातः सुरैः सर्वैः सहस्राक्षपुरोगमैः।

- 2 °) Bs Dei T2 तत्र (for तस्य). b) Bi युक्ते (for युक्तं). °) Ti Gi ततो दिब्यः; T2 रथो दिब्यः; G2 रथो दिब्यः; G4 रथः ग्रुतं (for दिवं ग्रुतं). d) Śi K Di-8 स्तेन; B4 जवेन; M1 कशया (for कालेन). K2 B4 [अ]ति (for [अ]भि-). Śi K1. 2 Bi Dn3 D2. 5 M प्रचोदितं; Di. 3 प्रणोदितं.
- 3 b) Ś1 K B1 Dc D1-3. 5 °श्चराचरं. °) T1 G1 सिंहा रथं वहंतश्च. d) K4 D2. 3 नदंत (for नदन्त ). D5 च सु- (for चारु). K2. 3 B2-4 Dc D3 केशराः.
- 4 °) Ds नाण (for पशु °). b) Ś1 K1. 2 यात्यु ° (for भात्यु °). K4 om. (hapl.) 4°-5b. °) Ś1 K1-8 D2. 3. 5 मंडिते; D1 मंडित: (for सहित:). Ś1 K1-8 सूर्ये.

— <sup>d</sup>) D<sub>1</sub> °चापघने; G<sub>1</sub>. 2. 4 °चापो घनो (for °चापे घने). B<sub>3</sub> तथा (for यथा). T<sub>2</sub> सेंद्रचापयुतो यथा.

5 K4 om. 5<sup>ab</sup> (cf. v.l. 4). — b) Ś1 विमानं; B1 वनेसी (for धनेशो). — G4 om. (hapl.) 5<sup>c</sup>-6<sup>b</sup>. — c) K4 B4 Dn D4 तु चिरं (for रु°). D4. 6 G3 यानं; T G1. 2 M2 माति (for याति). — d) M2 नाम (for नर-).

6 G4 om. 6<sup>ab</sup> (cf. v.l. 5). — a) Ś1 K1. 8. 4 Dc D2. 5 ऐरावणं. B4 ह्या (for स्थाय). — b) K4 स्वामिसुरै:; Dc देवगणै: (for चापि सुरै:). D1 सुरेश्वर: (for सुरै: सह).

- 7 <sup>a</sup>) Śi जंबुकै°; K<sub>4</sub> B<sub>2.4</sub> Dn जंभकै°; T G<sub>1.2.4</sub> भास्करे° (for जम्भके°). <sup>b</sup>) Śi K<sub>1</sub> M °कृतै:; K<sub>8</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>1.5</sub> °कृतं (for °कृतः). <sup>c</sup>) B<sub>1</sub> [अ]मेयो (for [अ]मोघो). <sup>d</sup>) Śi K Dc D<sub>1-3.5</sub> पार्श्वम् (for पक्षम्). B<sub>1</sub> D<sub>4.6</sub> S आश्रितः.
- 8 b) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3.6</sub>) G<sub>3</sub> बहव° (for मरुत°).
   °) B<sub>2</sub> Dc D<sub>4.6</sub> बहु° (for वसु°). d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> Dc D<sub>5</sub> सिद्धैः (K<sub>3</sub> Dc D<sub>5</sub> रुद्दैः) साध्येश्व (for रुद्देश सह).
  G<sub>2.4</sub> संवृताः (for गताः).
- 9 °) Ś1 K1-3 D1. 5 S (except T2 G3) तु (for च).

   °) B2 बहुभि: (for सर्वतः). °) Ś1 K1. 2 चापि; T2

  युक्तो (for याति). °) K3. 4 D1-3 T1 G1 M तदा
  (for तथा).
- 10 °) Ś1 K2-4 D2. 8. 5 चापि; B2 याति (for चैव).

   °) T शिरसः (for शिखरः). K3. 4 सितः; D1 T1 तत

786

यमस्य पृष्ठतश्चेव घोरिस्रिशिखरः शितः ।
विजयो नाम रुद्रस्य याति शूलः स्वलंकृतः ॥ १०
तम्रुप्रपाशो वरुणो भगवान्सिललेश्वरः ।
परिवार्य शनैर्याति यादोभिविविधैर्नृतः ॥ ११
पृष्ठतो विजयस्यापि याति रुद्रस्य पृष्ट्यिः ।
गदामुसलशक्त्याद्येर्नृतः प्रहरणोत्तमैः ॥ १२
पृष्टिशं त्वन्वगाद्राजंश्व्यतं रौदं महाप्रभम् ।
कमण्डलुश्वाप्यनु तं महर्पिगणसंत्रतः ॥ १३
तस्य दक्षिणतो भाति दण्डो गच्छिन्श्रिया दृतः ।
भृग्विङ्गरोभिः सहितो देवश्वाप्यभिप् जितः ॥ १४
एषां तु पृष्ठतो रुद्रो विमले स्वन्दने स्थितः ।
याति संहर्षयन्सर्वांस्तेजसा त्रिदिवौकसः ॥ १५

ऋषयश्चैव देवाश्च गन्धर्वा भ्रजगास्तथा।
नद्यो नदा द्वमाश्चैव तथ्वैवाप्सरसां गणाः॥ १६
नश्चत्राणि ग्रहाश्चैव देवानां शिश्चवश्च ये।
स्वियश्च विविधाकारा यान्ति रुद्रस्य पृष्ठतः।
स्जन्त्यः पृष्पवर्षाणि चारुरूपा वराङ्गनाः॥ १७
पर्जन्यश्चाप्यतुययौ नमस्कृत्य पिनाकिनम्।
छत्रं तु पाण्डुरं सोमस्तस्य मूर्थन्यधारयत्।
चामरे चापि वायुश्च गृहीत्वाग्निश्च विष्ठितौ॥ १८
शक्तश्च पृष्ठतस्तस्य याति राजिञ्श्यया वृतः।
सह राजिषिभः सर्वैः स्तुवानो वृषकेतनम्॥ १९
गौरी विद्याथ गान्धारी केशिनी मित्रसाह्वया।
साविज्या सह सर्वीस्ताः पार्वत्या यान्ति पृष्ठतः॥ २०

C. 3. 14562 B. 3. 231, 49 K. 3. 232, 22

(for शित:).  $B_2$  घोरस्त्रिशिरसंस्थित:;  $B_4$   $G_2$ . 4 सुघोरस्त्रिशिराः स्थि( $G_2$ . 4 शि)त:;  $G_1$  सुस्त्रेशिप्तत्रियरातत: (sic). —  $^4$ )  $\acute{S}_1$   $K_2$ . 3  $D_5$  शरो याति;  $T_1$   $G_1$  यस्त्रिग्रूङ: (for याति ग्रूङ:).

11 ab) G2. 4 उम्रपाशीथ (for तमुम्रपाशी). K3. 4 Dc D1-3 S (except G3) transp. वरुण: and भगवान्. — c) T1 G1 शते (for शने ). — d) B2 Dc2 बहु भि (for विविधे ).

12 a) Ś1 K1-3 Dc D1-3. 5 [अ]थ (for [अ]पि). — b) S (except G3) पट्टस: (for पट्टिश:). — c) MSS. भुसुल, भुशल also. — d) Ś1 K1. 2 ontप; K3 Dc D1. 5 ontric; K4 D2 ontric; (for ontric). B1 वृतः सह रथोत्तमै:.

13 °) S (except G3) पदसं (for पहिशं). Ś1 K2 G2.4 च (for तु). B1 [अ]गमद् (for [अ]=वगाद्). — b) K2 D1.2 T1 G1.2.4 शस्त्रं; T2 वज्रं (for छत्रं). B3 रोक्सं; T G1 घोरं (for रोहं). — °) K4 चाप्यनुगतो; T2 G1.2.4 चानुययौ (for चाप्यनु तं). B1.3m Dn D3.4.6 G3 ° सेवित:; B2 ° सेवितं (for ° संवृत:).

14 Śı om. (hapl.) 14<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) S (except T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>) याति (for भाति). — <sup>b</sup>) M [S]प्यत्र (for गच्छञ् ). — B<sub>1</sub> om. (? hapl.) 14<sup>c</sup>-17<sup>d</sup>. — <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> om. च. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> ° संवृत: (for ° पूजित:). B<sub>2.8</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>8</sub> दैवतेश्चानु (B<sub>2.8</sub> ° भि) पूजित:.

15 B<sub>1</sub> om. 15 (cf. v.l. 14). — a) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-3. 5</sub> तेषां (for एषां). G<sub>1. 2. 4</sub> मध्य (for एष्ड). — c) T<sub>1</sub> देवान्; G<sub>1</sub> देव: (for सर्वान्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> सर्वे महर्षयो यांति. — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> च; B<sub>4</sub> हि (for न्नि-).

16 B1 om. 16 (cf. v.l. 14). — ") Ś1 K1-3 च हि; K4 B (B1 om.) Dn D1-6 G3 चापि (for चैव). — b) T2 गंधवीनुगतास्तरा. — °) Ś1 K B4 D2. 3. 5 T2 हुमा:; B3 Dc Dn D1. 4. 6 G3 हदा: (for नदा:). Ś1 K1. 2 च नागाश्च; K3 B4 D5 T2 नगाश्चेव; K4 B1-3 Dc Dn D1-4.6 G3 समुद्राश्च (for द्रमाश्चेव).

17 B<sub>1</sub> om. 17° bcd (cf. v.l. 14). D<sub>5</sub> transp. 17 and 18. — °) B<sub>1</sub> S (except G<sub>3</sub>) नक्षत्राणां गणाश्चेव. — °) B<sub>4</sub> तथा (for च थे). — °) S (except G<sub>5</sub>) श्च सर्व(M° वां)देवानां. — °) D<sub>4</sub> T<sub>2</sub> स्जंतः; G<sub>2. 4</sub> स्जंति. — ') K<sub>1</sub> दिख्य (for चारु). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> वेगा (for रूपा).

18 Ds transp. 17 and 18. — b) K4 D2. 3 T G1. 2. 4 पितामहं; M महेश्वरं (for पिना°). — c) Ś1 B1-3 D (except D2. 3. 5) G1. 3 च (for तु). T G1. 2. 4 पांडरं. — d) M2 [अ]पात° (for [अ]धार°). — 1) K5 समवर्तत (for [अ]धिश्व विष्ठितौ). K1m. 4 B2. 4 Dn D1-3. 5 धिष्ठितौ; K2 विष्ठते (for विष्ठितौ).

19 Ks om. 19<sup>ab</sup>. — <sup>ab</sup>) K2 Dc2 T2 शकस्य; B4 G2. 4 शकस्त; M शुकश्च (for शकश्च). B1 चैव; B2 चास्य (for तस्य). D2 transp. तस्य and याति. — <sup>d</sup>) Ś1 K D1-3 संस्तुवन्; Dc T1 G4 स्तुन्वानो; D5 अस्तुवन् (for स्तुवानो). Ś1 K Dc D1-3. 5 वाहनं (for केतनम्).

20 °) K<sub>1. 2</sub> विशाखा; De D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> विद्या च (for °थ).

- b) K<sub>2</sub> चित्रसा ; D<sub>5</sub> तिवसा ; M<sub>1</sub> मिश्रसा (for मित्रसा ).

- °) B<sub>2</sub> M<sub>1</sub> साविज्या (M<sub>1</sub> °त्री ) सहिताः सर्वाः.

21 b) T1 G1 ब्ता:; T2 G2. 4 स्मृ ; M स्त (for क्र ).

C. 3. 14563 B. 3. 231. 49 K. 3. 232, 23 तत्र विद्यागणाः सर्वे ये केचित्कविभिः कृताः ।
यस्य कुर्वन्ति वचनं सेन्द्रा देवाश्रम् मुखे ।। २१
स गृहीत्वा पताकां तु यात्यग्रे राक्षसो ग्रहः ।
च्यापृतस्तु इमञ्चाने यो नित्यं रुद्रस्य वै सखा ।
पिङ्गलो नाम यक्षेन्द्रो लोकस्यानन्ददायकः ।। २२
एभिः स सहितस्तत्र ययौ देवो यथासुखम् ।
अग्रतः पृष्ठतश्चैव न हि तस्य गतिर्ध्रुवा ।। २३
रुद्रं सत्कर्मभिर्मर्त्याः पूजयन्तीह दैवतम् ।
शिवमित्येव यं प्राहुरीशं रुद्रं पिनाकिनम् ।
भावस्तु विविधाकारैः पूजयन्ति महेश्वरम् ।। २४
देवसेनापतिस्त्वेवं देवसेनाभिरावृतः ।
अनुगच्छति देवेशं ब्रह्मण्यः कृत्तिकासुतः ।। २५
अथाव्रवीन्महासेनं महादेवो ब्रह्मचः ।

सप्तमं मारुतस्कन्धं रक्ष नित्यमतन्द्रितः ॥ २६ स्कन्द उवाच । सप्तमं मारुतस्कन्धं पालयिष्याम्यहं प्रभो । यदन्यदिष मे कार्यं देव तद्वद माचिरम् ॥ २७ रुद्र उवाच ।

कार्येष्वहं त्वया पुत्र संद्रष्टव्यः सदैव हि । दर्शनान्मम भक्त्या च श्रेयः परमवाप्स्यसि ॥ २८ मार्कण्डेय जवाच ।

काकण्डय उवाचा इत्युक्तवा विससर्जैनं परिष्वज्य महेश्वरः । विसर्जिते ततः स्कन्दे बभूवौत्पातिकं महत् । सहसैव महाराज देवान्सर्वान्त्रमोहयत् ॥ २९ जज्वाल खं सनक्षत्रं प्रमूढं भ्रवनं सृशम् । चचाल व्यनद्चोवीं तमोभृतं जगत्प्रभो ॥ ३०

— G<sub>1</sub> om. 21°-22'. — °) K<sub>1</sub> B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> तस्य (for यस्य). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub> देडय° (for देवा°). B<sub>4</sub> च संमुखे (for चमू°).

22 G<sub>1</sub> om. 22 (cf. v.l. 21). — <sup>a</sup>) B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> गृहीत्वा तु (B<sub>1</sub> च) (for स गृहीत्वा). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> पताकायां (for °कां तु). B<sub>2</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> वे (for तु). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> यात्यंभो (for यात्यंभे). T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> M यात्यसौ राक्षसोग्रतः. — K<sub>3</sub> om. 22<sup>cdef</sup>. — <sup>c</sup>) D<sub>1</sub> व्याहतञ्च; D<sub>2</sub> आमृतञ्च; D<sub>3</sub> आवृत्तञ्च; D<sub>5</sub> व्यावृतस; T G<sub>2.4</sub> क्रीडितस (for व्याप्तस). D<sub>1-8</sub> च (for तु). — <sup>e</sup>) T<sub>2</sub> M<sub>1</sub> रक्षेंद्रो (for य°).

23 a) G1 स एभि: (by transp.). B1. 2 Dn D4. 6 G3 च; B4 Dc तु (for स). B2 Dn D4. 6 G3 देव: (for तत्र). — b) Ś1 K1. 2 B याति देवो; Dn D4. 6 G3 तत्र याति (for ययौ देवो).

24 °) G2. 4 नित्यं (for हदं). Ś1 K Dc D1-8. 5 हदं स्व(D1 सत्)कर्मभिविप्राः. — b) M1 सनातनं (for [इ]ह दैवतम्). — c) K4 D2. 3 शिव (for शिवम्). D1 अस्त्विति (for इत्येव). — d) T1 G1 अत्र हदं; T2 G2. 4 हदं चैव; M अग्निरूपं (for ईशं हदं). B2 Dn1. n3 D4. 6 G3 पितामहं (for पिना ). — After 24 cd, S (except G3) ins.:

1084\* एवं सर्वे सुरगणास्तदा वै प्रीतमानसाः।

25 °) Śi चैव; T₂ G₄ त्वेव (for त्वेवं). — ³) B₄ रिक्षतः (for आवृतः). — ³) Do T₁ ब्राह्मणाः (T₁ ब्रह्मण्यं)

कृत्तिकासुतं.

26 ab) Ś1 K1. 2 T1 G1. 2. 4 transp. "सेनं and 'देवो. K2 [अ]अवीहचः; B1 बृहद्धनुः; D1 बृतो गणैः; T1 G1. 2. 4 महद्रचः (for बृहद्धचः). T2 महातेजा वृषध्वजः (for b). — c) =  $27^a$ . K1 महतं; K3 Dc2 माहतं; K4 महतः; G4 महतः (for माहत-). — Dc om. (hapl.)  $26^d-27^a$ . — d) D1 G4 रक्षजित्मम्. Ś1 अरिंदम; M2 अतंद्रितं.

27 Dc om.  $27^a$  with the ref. (cf. v.l. 26). — a) =  $26^c$ . K<sub>1</sub> महत; K<sub>4</sub> माहत; G<sub>4</sub> महत (for माहत). K<sub>2</sub> B<sub>2</sub>. a -हर्हदं. — a) B<sub>4</sub> D<sub>2</sub> विभो (for प्रभो).

28 Ś1 K1. 3. 4 D2. 5 महेश्वर:; K2 D1. 3 T2 M महादेव:; T1 G1 देव: (for रुद्र:). — <sup>a</sup>) B4 कार्ये त्वहं. — <sup>b</sup>) Ś1 K D2. 3 M2 संप्रष्टव्य:; D5 संप्रहृष्ट:; G4 संदिष्टव्य:. — <sup>c</sup>) G2. 4 मद्भक्त्या (for भक्त्या च). — After 28, Dc ins. an addl. colophon.

29 After 29<sup>ab</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1085\* स्कन्दं सहोमया प्रीतो ज्वलन्तमिव तेजसा।

— °)  $K_1$  तदा (for तत:). — °)  $K_3$  D1. 2 G बभूबोत्पा°;  $T_2$  बहु चोत्पा° (for बभूबोत्पा°). — ')  $\acute{S}_1$   $K_3$ . 4 D0 D1. 3. 5 देवान्सेंद्रान्;  $K_1$ . 2 देवा: सेंद्रा:;  $B_4$  सर्वान्देवान् (by transp.);  $D_2$  सेंद्रान्देवान्.  $\acute{S}_1$   $K_1$ . 2 अमोह°;  $B_4$  विमोह°;  $D_2$  ज्यमोह° (for प्रमोह°).

30 b) G2. 4 M2 संमूहं (for प्र°). — °) B4 चान°; G2 विन° (for इयन°). — d) B Dn D4. 6 G3 M2 बभी

<sup>-</sup> After 21ab, M ins.:

<sup>1083\*</sup> स्वेन स्वेनानुयोगेन सर्वे तेऽनुययुईरम्।

ततस्तहारुणं दृष्ट्वा क्षुभितः शंकरस्तदा ।
उमा चैव महाभागा देवाश्र समहर्षयः ॥ ३१
ततस्तेषु प्रमृदेषु पर्वताम्बुद्संनिभम् ।
नानाप्रहरणं घोरमदृश्यत महद्भलम् ॥ ३२
तिद्धि घोरमसंख्येयं गर्जच विविधा गिरः ।
अभ्यद्रवद्रणे देवान्भगवन्तं च शंकरम् ॥ ३३
तैर्विसृष्टान्यनीकेषु बाणजालान्यनेकशः ।
पर्वताश्र शतदृन्यश्र प्रासाश्र परिघा गदाः ॥ ३४
निपतद्भिश्र तैर्घो रेदेवानीकं महायुधेः ।
क्षणेन व्यद्भवत्सर्वं विसुखं चाप्यदृश्यत ॥ ३५
निकृत्तयोधनागाश्रं कृत्तायुधमहारथम् ।
दानवैरिदिंतं सैन्यं देवानां विसुखं बभौ ॥ ३६

असुरैर्वध्यमानं तत्पावकैरिव काननम् ।
अपतद्दग्धभृयिष्ठं महाद्वमवनं यथा ॥ ३७
ते विभिन्नशिरोदेहाः प्रच्यवन्ते दिवौकसः ।
न नाथमध्यगच्छन्त वध्यमाना महारणे ॥ ३८
अथ तिद्वद्वतं सैन्यं दृष्ट्वा देवः पुरंदरः ।
आश्वासयनुवाचेदं बलवद्दानवार्दितम् ॥ ३९
भयं त्यजत भद्रं वः श्रूराः श्रह्माणि गृह्णत ।
कुरुध्वं विक्रमे बुद्धं मा वः काचिद्यथा भवेत् ॥ ४०
जयतैनान्सुदुर्वृत्तान्दानवान्घोरदर्शनान् ।
अभिद्रवत भद्रं वो मया सह महासुरान् ॥ ४१
शकस्य वचनं श्रुत्वा समाश्वस्ता दिवौकसः ।
दानवान्प्रत्ययुध्यन्त शक्रं कृत्वा व्यपाश्रयम् ॥ ४२

3. 3. 14586 3. 3. 231. 72

(for प्रभो).

31 °) De T<sub>1</sub> तं; D<sub>6</sub> च (for तद्). T<sub>2</sub> स्कंदाननं (for तद्रुणं). — °) T G<sub>2</sub>. 4 M चापि; G<sub>1</sub> चाथ (for चैव). D<sub>2</sub> G<sub>2</sub> ° भाग (for ° भागा). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> चैव (for च स-). S (except G<sub>3</sub>) देवाश्चर्षिगणैः सह.

32 °) T<sub>1</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> रीड्रम् (for घोरम्). — <sup>d</sup>) D<sub>2</sub> बृह° (for मह°).

33 °) K<sub>1</sub> B<sub>4</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> वै (for हि). Ś1 घोरतरं संख्ये (for ° मसंख्येयं). — b) B<sub>1</sub> जगर्ज; T G<sub>1</sub>. 2. 4 गर्जंतं (for गर्जंच). — c) D<sub>2</sub> परे (for रणे). — d) D<sub>3</sub> महेश्वरं (for च शं°).

34 °) = 44°. K2 ते; D5 तद् (for तर्). T2 [अ]नेकानि. — °) G1. 4 शतशिश्व. — °) B3 D6 पाशाः (for शासाः). K B4 De D2. 3. 5 स-; Dn D1. 4. 6 G3 [अ]सि-(for च). Ś1 K4 तथा (for गदाः).

35 °) Śi K D1-3. ६ विनदद्भिः; B1 निपतंति (for निपतिद्भः). Śi महा ; K1. 2 सदा; K3 De D1. 3. ६ तथा; K4 D2 तदा; B1 सम तैर्; B4 ततो; S (except G3) तु तैर् (for च तैर्). — b) Śi महा ; K1 देव्या ; K2 सहा (for देवा ). K3 अथा ; B1 महामुधे; D5 तथायुधेः. — c) K2 क्षीणेन. Śi K2 तद्धलं; B4 T [अ] स्यद्भवत्; D3 व्यधमत् (for व्यद्भवत्). — d) B2 T1 G1. 2. 4 M2 वि- (for [अ] पि). T2 ° स्वं चैव दश्यते.

36 D<sub>5</sub> om. 36-38. — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> नियंथी; T<sub>2</sub> M<sub>1</sub> निवृत्तः; G<sub>4</sub> विक्कतः (for निकृतः). De T<sub>2</sub> <sup>a</sup>नागाश्च; G<sub>2</sub>. 4 <sup>a</sup>नागं च (for <sup>a</sup>नागाश्च). — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> कृतवर्मायुधं महत्.

(for अदितं).
 (for अदितं).
 (for अपितं)
 (for

37 Ds om. 37 (cf. v.l. 36). — °) K1. 2 बाध्य°; B4 भक्ष्यमाणं; D2 विध्य°; S (except T2 G3) धक्ष्यमाणं (for वध्य°). D2. 3 S (except G3) तु (for तत्). — °) T G1. 2. 4 अभव° (for अपत°).

38 Ds om. 38 (cf. v.l. 36). — a) Ks तेन भिन्न ; Ks तेस्थिभिन्न ; K4 D1-3 ते भिन्नास्थि; Dc ते छिन्नास्थि (for ते विभिन्न ). — b) Ś1 K2 प्रच्यवंति; K1. 3. 4 Dc D1-3 T2 प्राद्धवंत; B1-3 Dn प्राद्धवंतो; B4 D4. 6 G8 M प्रच्यवंतो. — c) K3 B Dn D3. 4. 6 G3 अधिगच्छंति; T1 G1. 2. 4 M2 अभ्यगच्छंत. — d) M2 वैल्डः (for vेंग).

39 ab) Da अनयद्; Da असकृद्; Ti Gi अथ तं (for अथ तद्). S (except Gs) transp. सैन्यं and हृष्टा. Da [ए]व च (for देव:). — a) Bi-s De Di Di. 4. 6 Gs वलिंद; Ba Da. 3 Ta Ga M बलं तद् (for बलवद्).

40 b) Ś1 K2 D1 शराज्; Dc सुरा:; T1 G1 स्थिरा: (for शूरा:). D1 विश्वत (for गृह्धत). — d) D5 om. 40d. Ś1 K D1. 2 मा च; Dc नात्र (for मा व:). Ś1 K2-4 Dc D3 (before corr.) इयथास्तु व:; D2 इयथां कुरू (for इयथा भवेत्).

41 °) Dc D1-3. 5 [ए]तान् (for [ए]नान्). D5 om. from सुदुर्वृत्तान् up to मया सह. S (except G3) दुराधर्षान् (for सुदुर्वृत्तान्).

42 Before 42, T G1. 3. 4 ins. मार्कडेय:. — °) De विध्यंत (for वध्यन्त). T2 प्रत्ययुध्यंत देवा वै.

1

C. 3. 14586 B. 3. 231. 72 K 3. 232. 47 ततस्ते त्रिद्शाः सर्वे मरुतश्च महाबलाः ।
प्रत्युद्ययुर्महावेगाः साध्याश्च वसुभिः सह ॥ ४३
तैर्विसृष्टान्यनीकेषु कुद्धैः श्रस्ताणि संयुगे ।
शराश्च दैत्यकायेषु पिबन्ति स्मासृगुल्बणम् ॥ ४४
तेषां देहान्विनिर्भिद्य शरास्ते निशितास्तदा ।
निष्पतन्तो "अदृश्यन्त नगेभ्य इव पन्नगाः ॥ ४५
तानि दैत्यशरीराणि निर्भिन्नानि स्म सायकैः ।
अपतन्भूतले राजंश्चिन्नाभ्राणीव सर्वशः ॥ ४६
ततस्तद्दानवं सैन्यं सर्वेदविगणेर्युधि ।
त्रासितं विविधैर्बाणैः कृतं चैव पराज्ञुखम् ॥ ४७
अथोत्कृष्टं तदा हृष्टैः सर्वेदविग्रयुधैः ।

संहतानि च तूर्याणि तदा सर्वाण्यनेकशः ॥ ४८ एवमन्योन्यसंयुक्तं युद्धमासीत्सुदारुणम् । देवानां दानवानां च मांसशोणितकर्दमम् ॥ ४९ अनयो देवलोकस्य सहसैव व्यद्दश्यत । तथा हि दानवा घोरा विनिन्नान्ति दिवौकसः ॥ ५० ततस्तूर्यप्रणादाश्च भेरीणां च महास्वनाः । बभूवुर्दानवेन्द्राणां सिंहनादाश्च दारुणाः ॥ ५१ अथ दैत्यबलाद्धोरानिष्पपात महाबलः । दानवो महिषो नाम प्रगृद्ध विपुलं गिरिम् ॥ ५२ ते तं घनैरिवादित्यं दृष्ट्वा संपरिवारितम् । समुद्यतगिरिं राजन्व्यद्रवन्त दिवौकसः ॥ ५३

43 D<sub>5</sub> om. 43. — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> ते ततस् (by transp.). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 तु; M<sub>1</sub> तान्; M<sub>2</sub> तत् (for ते). — <sup>b</sup>) D<sub>2</sub> रथा: (for <sup>a</sup>aला:). — <sup>c</sup>) B D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> <sup>a</sup> भागाः; T<sub>2</sub> <sup>a</sup> सेनाः (for <sup>a</sup>वगाः).

44 °) = 34°. Ś1 [अ]नेकानि (for [अ]नीकेषु). — b)  $K_4$  कुद्धाः शक्षेण सं . — °)  $B_{1-3}$   $D_4$ . 6  $G_3$  गजा (for शरा ). Ś1 K  $B_1$  De  $D_{1-3}$ . 5 कायेभ्यः (for कायेषु).  $B_4$  दैत्याश्च नागकायेभ्यः;  $T_1$   $G_1$ . 2. 4 M तदा दैतेयकायेषु;  $T_2$  देतेयगजकायेषु. — a) Ś1  $K_1$  (sup. lin. as in text). 2 स्रवंति (for पिबन्ति). B Dn  $D_4$ . 6  $G_8$  रुधिरं बहु (for स्मास्गुल्बणम्).  $D_5$  पिवंतस्वस्गू .

45 <sup>a</sup>) Ks देहाद; B2-4 Dn2 D4. 6 G8 देहं (for देहान्). G4 तु (for वि-). — b) B4 विविद्ध (for निश्चिता). — c) B1. 2 Dn D4-6 T2 G3 निए (for निश्च्व). To avoid hiatus, S1 K1. 2 B1. 3. 4 हाट ; B2 Dn D4. 5 T G8 M1 [S]स्यह ; D6 G2. 4 ज्यह ; G1 M2 [S]स्यह (for \*अह). K3. 4 Dc D1-3 निष्प (K3 निप)तंत: प्रह . — d) S1 नागेस्य; Dc नगेंद्र (for नगेस्य).

46 b) Bs विभिन्नानि (for निर्मि°). Ś1 K2 विनिर्मिन्नानि सायकै: — °) K3 B1. 4 Dc D1. 5 S (except G3) न्यप° (for अप°). — d) Ś1 भिन्ना° (for छिन्ना°). Ś1 K1 M2 सर्वेतः (for °शः).

47 4) Ma तु (for तद्). — b) Da सुवि (for युधि).
48 4) Da Ga तथा; G4 तत्र (for अथ). B1 [आ]कुष्टं;
G2. 4 M1 [उ]द्धृष्टं (for [उ]त्कृष्टं). B1 तथा (for तदा).
Ba कुष्टै:; Dc Da कृष्टै:; T1 G1..2. 4 देवै: (for हुष्टै:). Ś1
अथोत्कृष्टतमा हृष्टाः. — b) T1 G1. 2. 4 हृष्टै: सर्वेंद् (for सर्वे-

देंवैर्). K D<sub>1-3</sub>. 5 मुदा युतै: (for उदायुषे:). Ś1 सर्वे देवा मुदा युता:; B4 सर्वदेवगणैर्युधि. — °) Ś1 K1. 2 Dc1 संहितानि; B1 संम्द्रे ; Dc2 सहस्राणि (for संहतानि). Ś1 K Dc D1. 2. 5 सर्वा (for तूर्यां). — d) B4 G4 [अ]शेषतः (for [अ]नेकशः). Ś1 K Dc D1-3. 5 तदा (Ś1 K1. 2 ततस्) तूर्या (D3 सर्वा)ण्यवादयन्; B1-3 Dn D4. 6 G8 प्रावाद्यंत द्यानेकशः.

49 °) Ś1 K8 B8 Dc Dn1. n2 D8. 4. 6 G3 °संसक्तं; B1. 2 °सक्तं तद् (for °संयुक्तं). — d) K1 °कर्दमी (sup. lin. as in text); D1 °कर्दमै:; T2 °द्धितं.

50 °) Śi सर्वस्य; K2 B D2 G1. 4 M अनयोर; K4 अजयो; D1 अजेयो; G2 अग्नयो (for अनयो). — b) B Dn D4. 6 G3 [अ]भ्यद (for डयद ). — D1 om. 50°d. — c) K4 D2. 3 तथैव; T2 तदापि; G1 तदा हि; M ततोथ (for तथा हि). B2 दानवान्वोरान्. — d) Dn1. n2 T2 G1. 2. 4 M1 वि(G2. 4 M1 व्य)निर्मस्त्रिदिवोकसः.

51 T<sub>2</sub> om. (hapl.) 51-53. — <sup>a</sup>) Dc<sub>2</sub> तत्र; D<sub>1</sub> तथा (for ततस्). — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> वीराणां (for भेरीणां). K<sub>1</sub> °स्वनः (for 'स्वनाः). — <sup>d</sup>) G<sub>2</sub>. 4 °नादश्च दारुणः.

52 T2 om. 52 (cf. v.l. 51). — b) K3. 4 निपपात.

53 T<sub>2</sub> om. 53 (cf. v.l. 51). — a) B<sub>4</sub> वृतं; Dc तं ते (by transp.); D<sub>2</sub> ततो. Ś1 गणे (for घने ). — b) K<sub>1. 2</sub> वितितं (for वारितम्). — c) Ś1 समुद्धत ; K<sub>4</sub> समुच्यम्य गिरीन्; Dn D<sub>5</sub> तमुद्यतगिरिं. — d) K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> प्राह्नवंत; T<sub>1</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> विद्ववंति. B<sub>2</sub> M<sub>2</sub> दिशो दश (for दिवो ).

**54** <sup>a</sup>) M तदा° (for अथा°). — After 54<sup>ab</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

अथाभिद्धत्य महिषो देवांश्रिक्षेप तं गिरिम् ।
पतता तेन गिरिणा देवसैन्यस्य पार्थिव ।
भीमरूपेण निहतमग्रुतं प्रापतद्भुवि ॥ ५४
अथ तैदीनवैः सार्थं महिषस्त्रासयन्सुरान् ।
अभ्यद्भवद्रणे तूर्णं सिंहः क्षुद्रमृगानिव ॥ ५५
तमापतन्तं महिषं दृष्ट्वा सेन्द्रा दिवौकसः ।
व्यद्रवन्त रणे भीता विज्ञीणीग्रुधकेतनाः ॥ ५६
ततः स महिषः क्रुद्धस्तूणं रुद्ररथं ययौ ।
अभिद्धत्य च जग्राह रुद्धस्य रथक्क्वरम् ॥ ५७
यदा रुद्ररथं क्रुद्धो महिषः सहसा गतः ।
रेसत् रोदसी गाढं ग्रुग्रुहुश्च महर्षयः ॥ ५८
व्यनदंश्च महाकाया दैत्या जलधरोपमाः ।

आसीच निश्चितं तेषां जितमसाभिरित्युत ॥ ५९
तथाभृते तु भगवान्नावधीनमिहषं रणे ।
सस्मार च तदा स्कन्दं मृत्युं तस्य दुरात्मनः ॥ ६०
महिषोऽपि रथं दृष्ट्वा रौद्रं रुद्रस्य नानदत् ।
देवानसंत्रासयंश्चापि दैत्यांश्चापि प्रहर्षयन् ॥ ६१
ततस्तिस्मन्भये घोरे देवानां सम्रुपस्थिते ।
आजगाम महासेनः क्रोधातसूर्य इव ज्वलन् ॥ ६२
लोहिताम्बरसंवीतो लोहितस्रिग्वभूषणः ।
लोहितास्यो महाबाहुर्हिरण्यकवचः प्रभुः ॥ ६३
रथमादित्यसंकाशमास्थितः कनकप्रमम् ।
तं दृष्ट्वा दैत्यसेना सा व्यद्रवत्सहसा रणे ॥ ६४
स चापि तां प्रज्वितां महिषस्य विदारिणीम् ।

C. 3. 14609 B. 3. 231. 95 K. 3. 232. 71

1086\* महाकायं महाराज सतीयमिव तीयदम्।

— °) Ś1 K3 पपाता (sic); K2 पतिता (for पतता). B4 गिरिणा तेन (by transp.). — d) Ś1 K1. 2 देवसैन्यानि; Dc2 °सैन्यं च. Ś1 K B2 Dc D1-3. 5 भारत (for पार्थिव). — 1) G2 पातयद् (for प्रापतद्). S (except G3) युधि (for भुवि).

**56** °) T1 G1 सहसा (for महिषं). — <sup>d</sup>) K4 B Dn D4. 6 T1 G1. 3 M1 विकीर्णा°.

57 °) K3 娱兵电 (for 秀豆电). — b) K1 भ兵° (m 丧兵° as in text). — c) K2. 3 Dc D1. 2. 5 T2 G1. 4 M °电视 (for ° 灵祀). Ś1 K2. 3 Dc D1-3. 5 M2 电 (for 电). — d) S (except G3) 电 表示 (for 表示电).

58 °) D2 क्षुद्रो (for कुद्धो). — b) Ś1 स तथा; T1 G1. 4 स तदा; G2 तरसा (for सहसा). — c) K2. 4 D6 नेसत्; B2 रेजत्; D1. 2 ररास; T1 G1 रसेते; T2 G2. 4 M2 रसतो; M1 न्नसतो (for रेसत्). Ś1 K De D1-3. 5 त्णै (for गाढं). — d) De D6 तदर्षयः; T2 M [न्होषयस्तदा (M2 श्या) (for मह°).

59 °) K<sub>3</sub> विनदंश्च; K<sub>4</sub> B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> अन°; Dc व्यनदञ्च. — °) T<sub>1</sub> निश्चयं; G<sub>1</sub>. 2. 4 निश्चयस् (for निश्चितं). — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> जयमस्माकमित्युत.

60 °) Ś1 K1. 2 त( K2 य) था भूतं च; K3 Dc D1. 8 (before corr.) T2 तथा भूतेषु; B4 °तेपि; T1 °तेन; G1 °ते च; M2 °तेथ (for °ते तु). — After 60°, T1 G1 M ins.: 1087\*

उवाच सस्मितं देवो विवित्सुः पुत्रविक्रमम्।

दौरात्म्यं पश्य पुत्र त्वं दानवस्य दुरात्मनः। जिह शीव्रं दुराचारं द्रष्टुमिच्छामि ते बलम्। इत्युक्त्वा भगवान्स्कन्दं परिष्वज्य महेश्वरः। [5] अयोजयन्निब्रहार्थं महिषस्य गतायुषः। तथाभृते तु भगवान्।

[T<sub>1</sub> om. lines 4-7; G<sub>1</sub> om. posterior half of line 3.]
— T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> om.  $60^{bcd}$ ; G<sub>1</sub> om.  $60^{bc}$ . — <sup>b</sup>) B Dn D<sub>4</sub>. 6
अहनन; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 आगतं; M<sub>2</sub> आहतं (for नावधीन्). — <sup>c</sup>)
Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. 4 स (for च). B<sub>2</sub> रणे (for तदा). — <sup>d</sup>) G<sub>1</sub>
दानवस्थ (for मृत्युं तस्य). D<sub>1</sub> "सदं (for "रमनः).

61 °) T<sub>1</sub> [S]भि ; G<sub>1</sub> वि ; G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> हि (for Sq). D<sub>6</sub> स्ट्वा; M<sub>1</sub> स्पू ° (for ह°). — b) K<sub>3</sub> B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> रीद्रो (for रीद्रं). B Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> M चानदत् (for ना°). Si K<sub>1</sub>. 2 रीद्रं सोप्यन्वनादयत्; Dc रीद्रं रुद्रमचोदयत्. — c) D<sub>6</sub> च त्रास<sup>°</sup>; M<sub>2</sub> संताप<sup>°</sup> (for संत्रास<sup>°</sup>). — d) K<sub>3</sub> [अ]ति (for [अ]पि). Si K<sub>2</sub> देखांश्च प्रत्य(Si °ित)हर्षयन्; S (except G<sub>3</sub>) दानवांश्च प्रह<sup>°</sup>.

62 °) D1 त्रसिस्तदा (for ततस्त्रसिन्). D2 रथे; T2 क्षये (for भये). — °) T1 G1 °तेजा: (for °सेनः). — d) K4 कद्ध: (for क्रोधात्). G2.4 इवोजवलन् (for इव जवलन्).

63 °) = (var.) 3. 218. 2°. Ks 'संभूतो (for 'संवीतो). — °) Śi K De Ds लोहिताक्षो; B Dn Di. 4. 6 Gs 'श्रो (for 'स्पो). — °) Ks Bs Di. 5 Ts Gs. 4 'कवच सज:; Bs 'कवचावृत:; Ti Gi 'कवचोज्वल:; M 'कवचायुष:

64 b) B<sub>1.2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> 'प्रभः (for 'प्रभम्). — ') M<sub>2</sub> देव' (for दैस्य'). — ') Ś<sub>1</sub> सहसा ज्यद्गवद् (by transp.).

C. 3. 14609 B. 3. 231. 95 K. 3. 232. 71 म्रामेच शक्ति राजेन्द्र महासेनो महाबलः ॥ ६५ सा मुक्ताभ्यहनच्छक्तिर्मिहेषस्य शिरो महत् । पपात भिन्ने शिरसि महिषस्त्यक्तजीवितः ॥ ६६ क्षिप्ताक्षिप्ता तु सा शक्तिर्हत्वा शत्रून्सहस्रशः । स्कन्दहस्तमनुप्राप्ता दृश्यते देवदानवैः ॥ ६७ प्रायः शरैविनिहता महासेनेन धीमता । शेषा देत्यगणा घोरा मीतास्रस्ता दुरासदैः । स्कन्दस्य पाषदिहत्वा भक्षिताः शतसंघशः ॥ ६८ दानवानभक्षयन्तस्ते प्रपिबन्तश्च शोणितम् । क्षणान्निर्दानवं सर्वमकार्ष्रभृश्चहिताः ॥ ६९ तमांसीव यथा सर्यो वृक्षानिश्चर्धनान्स्वगः ।

तथा स्कन्दोऽजयच्छत्रून्स्वेन वीर्येण कीर्तिमान् ॥ ७० संपूज्यमानिस्तद्यौरिभवाद्य महेश्वरम् ।

ग्रुग्रुमे कृत्तिकापुत्रः प्रकीर्णांग्रुरिवांग्रुमान् ॥ ७१ नष्टशत्रुर्यदा स्कन्दः प्रयातश्च महेश्वरम् ।

अथात्रवीन्महासेनं परिष्वज्य पुरंदरः ॥ ७२ त्रह्मदत्तवरः स्कन्द त्वयायं महिषो हतः ।

देवास्तृणमया यस्य बभृवुर्जयतां वर ।

सोऽयं त्वया महाबाहो शिमतो देवकण्टकः ॥ ७३ शतं महिषतुल्यानां दानवानां त्वया रणे ।

निहतं देवशत्रूणां यैर्वयं पूर्वतापिताः ॥ ७४ तावकैर्भक्षिताश्चान्ये दानवाः शतसंघ्यः ।

65 °) K4 चामितां; T1 चान्वितां (for चापि तां).
— b) K3 B1. 2. 4 De Dn D4. 6 G2 विदारणीं; K4 D2. 3
T1 G1 विदारणे.

66 °) K<sub>2</sub> [अ]भिहनत्; K<sub>8</sub> D<sub>1. 5</sub> व्यहरत्; B<sub>2</sub> [अ] भ्य-द्रवत्; B<sub>4</sub> चाभिहनत्; Dn D<sub>2-4</sub>. 6 G<sub>8</sub> [अ] भ्यहरत्; T<sub>1</sub> द्यहनत्; G<sub>2</sub> द्याञ्चनत्; G<sub>4</sub> द्याभिनत्; M<sub>2</sub> द्यहरत् (for [अ] भ्य-हनत्). B<sub>2</sub>. 8 Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> तस्य (for शक्तिर्). — <sup>b</sup>) Dc [S]हरत् (for महत्). — <sup>c</sup>) D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> भिन्न: (for भिन्ने). — After 66, K<sub>2</sub> B D (except D<sub>1-3</sub>) G<sub>3</sub> ins.:

1088\* पतता शिरसा तेन द्वारं षोडशयोजनम् । पर्वताभेन पिहितं तदगम्यं ततोऽभवत् ।

उत्तराः कुरवस्तेन गच्छन्त्यद्य यथासुखम्।

[(L. 1) Bs पपात (for पतता). Ds तइश (for पोडश). — (L. 2) Bs पतता तेन (for पर्वताभेन). Dc महत् (for Sभवत्). — (L. 3) Ds [इ]ति (for [अ] छ).]

67 °) G1 क्षिप्ता तेन ( for क्षिप्ताक्षिप्ता). Dc च ( for तु).

68 a) Śi K2. 8 Bi Dc D2. 3. 5 सूरेर् (for शरेर्). Śi K Bi Dc D3 हैतेर् (for हता). S (except G3) प्रायो हतेषु सूरेषु. — After 68ab, S (except G3) ins.:

1089\* दानवेषु महाराज तिसान्देवासुरे युधि।

— °) Ś1 K1. 2 T G1. 2. 4 M तेषां (M1 येन्ये) (for शेषा).

— в ) Т1 G1 जितास (for भीतास). Ś1 D5 तत्र (for अस्ता). Ś1 K1-3 D1-3. 6 "सदा: (for "सदै:). — °) K4 B D (except D2. 3) T1 G3 स्कंदपारिषदेर. S (except G3) घोरेर् (for हत्वा). — ') B1-3 Dn D4. 6 G3 च सहस्रशः (for शत°),

69 G1 om. 698-71a, — 8) B1 T1 पिबंतश्चेव; De

पिवंतश्चापि :  $D_3$   $M_2$  प्रपिवंति स्म (for प्रपिवन्तश्च). — °)  $K_4$   $D_2$ .  $_3$  सैन्यम् (for सर्वम्).  $B_1$  °द्गीनवान्सर्वान् . — °)  $K_5$   $B_2$   $D_2$  °दुःखिता: (for °दृषिता:).

70 G1 om. 70 (cf. v.l. 69). — b) K1 गणान्;  $D_b$  घनं (for घनान्). Ś1 वृक्षसंघान्हुताशनः. — c)  $D_2$  सैन्यं (for शत्रून्). — d) B1 तेन (for स्त्रेन).  $G_4$  सैन्येन (for वीर्येण).  $D_{C_2}$  वीर्यवान्;  $T_1 G_2$ . 4 शक्तिमान् (for कीर्ति°).  $B_4$  स्त्रेनानीकेन वीर्यवान्.

71 G1 om. 71<sup>a</sup> (cf. v.l. 69). — b) S (except G3) अभिपूज्य (for °वादा). T1 G1 च शंकरं (for महे°). — Ś1 K1. 2 om. (hapl.) 71°-72<sup>b</sup>.

72 Ś1 K1. 2 om. 72<sup>ab</sup> (cf. v.l. 71). — b) B2 Dn D1. 4. 6 G3 द् (for च). B1. 3. 4 D6 T1 M1 °श्वर: (for श्वरम्). — c) K1 B1-3 Dn D4. 6 G3 तदा (for श्वरम्). — d) D5 °पूज्य (for "वज्य).

73 a) Ks. 4 Bs D1 T2 G1. 2. 4 M °वर (for °वर:).

— After 73<sup>ab</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1090\* अजय्यो युधि देवानां दानवः सुमहाबलः।
— °) B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> °समा (for °मया). — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub>
बिभीयुर् (for बभू बुर्). K<sub>2</sub>. 8 B<sub>2. 4</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>3</sub> T<sub>2</sub> वरः (for वर). — <sup>f</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> समितौ (for शमितो).

74 b) K4 T M महा (for स्वया). — d) T1 G1 कंपिता: (for तापिता:).

75 °) De चान्येर् (for चान्ये). — After 75°, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1091\* भवतोऽनुचरैर्वीर गणैः परमभीषणैः।
— °) B1. 4 T G1. 2 M अजस्य (for अजेय )

अजेयस्त्वं रणेऽरीणामुमापितिरेव प्रभुः ॥ ७५ एतत्ते प्रथमं देव ख्यातं कर्म भविष्यति । त्रिषु लोकेषु कीर्तिश्च तवाक्षय्या भविष्यति । वश्चगाश्च भविष्यन्ति सुरास्तव सुरात्मज ॥ ७६ महासेनेत्येवमुक्तवा निवृत्तः सह दैवतैः । अज्ञज्ञातो भगवता त्र्यम्बकेन शचीपितः ॥ ७७ गतो भद्रवटं रुद्रो निष्टताश्च दिवौकसः।
उक्ताश्च देवा रुद्रेण स्कन्दं पश्यत मामिव।। ७८
स हत्वा दानवगणान्पूज्यमानो महिपिभिः।
एकाह्ववाजयत्सर्वं त्रैलोक्यं विह्वनन्दनः।। ७९
स्कन्दस्य य इदं जन्म पठते सुसमाहितः।
स पुष्टिमिह संप्राप्य स्कन्दसालोक्यतामियात्।। ८०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२१ ॥ समाप्तं मार्कण्डेयसमास्यापर्व ॥

# 222

# वैद्यांपायन उवाच । उपासीनेषु विशेषु पाण्डवेषु महात्मसु ।

76 °) Ś1 K1. 2 B1 परमं (for प्रथमं). Ds S (except G3) कमें (for देव). — b) T2 M देव ख्यातं (for ख्यातं कमें). T1 G1. 2. 4 देव ख्याति गमिष्यति. — D2 om. (hapl.) 76°°; G4 om. 76°°. — ¹) B2. 3 Dn D4. 6 G3 महाभुज (for सुरा°). D5 सुराश्च तव सत्तम.

77 °)  $K_1$   $G_2$  °सेनं त्वेवम्;  $B_2$ . 4 D (except  $D_{1-3$ . 5) °सेनमेवम् (for 'सेनेत्येवम्).  $G_3$  एवमुक्त्वा महासेनं;  $G_4$  सुरात्मजं त्वेवमुक्त्वा. —  $^5$ )  $B_4$  सर्वदैवतैः.

78 °) Ś1 om. 78°. De G2. 4 गते; T ततो (for गतो). K4 D1 रुद्रवटं; T1 भद्रवटाद्. De G2. 4 रुद्रे (for रुद्रो). — b) K2 विनिवृत्ता (for निवृत्ताश्च). — c) G2 उक्तं च.

79 b) De महाबल: (for महर्षिभि:). — c) De Ds M एकाहेन (for एकाहेन). G1 [अ] भजत् (for [अ] जयत्).

80 °) K<sub>8</sub> य इमं; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> यो जनो (for य इदं). K<sub>1. 3. 4</sub> B D G<sub>3</sub> विप्र: (for जन्म). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> परेद्धे (for परुते). K<sub>1. 3. 4</sub> B D G<sub>3</sub> परेजन्म समाहितः. — After 80°, G<sub>2. 4</sub> ins. lines 61–62 only of a passage given in App. I (No. 22). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K Dn<sub>3</sub> D<sub>1. 3. 5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1. 3</sub> M<sub>1</sub> ° माप्रयात् (for ° तामियात्).

Colophon om. in K2. — Major parvan: Ś1 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 M2 मार्कडेयसम (M2 मा)-खा (followed by आंगिरस in M2, which adds समाप्त to both); G4 समाख्या (followed by समाप्त). Ś1 K (K2 om.) B Dc D1-3. 5 (all om. sub-parvan name)

100

## द्रौपदी सत्यभामा च विविशाते तदा समम् । जाहस्यमाने सुप्रीते सुखं तत्र निषीदतुः ॥ १

C. 3. 14650 B. 3. 233. 2 K. 3. 234. 2

mention only आंगिरस (D1 आंगिरसोपाल्यान); to it Śi K (K2 om.) B1 D1. 3 add समाप्त. — Adhy. name: B2 Dc Dn D4. 6 G3 स्कंदोलपत्ति:; B4 M1 कुमारोल्पत्ति:; G1 स्कंदचरितसमाप्ति:; M2 देवासुरयुद्धं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn (Dn1 marg.) 230 (Dn2 229); D1 234; T G1 222; G2. 4 M (M2 inf. lin.) 224 (M orig. 226). — Śloka no.: Dn 113; D1 84.

After adhy. 221, K<sub>2</sub> B Dc Dn D<sub>3-6</sub> ins. a passage given in App. I (No. 22), of which lines 61-62 are ins. in G<sub>2</sub>. 4 after line 80<sup>ab</sup> of that adhy.

## 222

1 °) Śi K Di-3 तान्विप्रान्; Ti Gi सर्वेषु (for विप्रेषु).

- °) Ti Gi. 4 M च भारत (for महा°).
- विवेशाते. Ki Bi-4 Dni Di. 4-6 S (except Gi) तदा(Bi भा)अमं (for तदा समम्).
- After 1°d, S (except Gi) ins.:

1092\* प्रविद्य चाश्रमं पुण्यमुभे ते परमस्त्रियौ ।

- °) Ś1 K1. 2 B1 Dsm प्रहस्यमाने; Ks सहर्षयुक्ते; T1 G1 M हसमानेथ; T2 G3 ते भासमाने; G2. 4 भासमाने तु. ') Ś1 K1. 2. 4 B1. 3 Dc D1. 5 (before corr.) निषेदतु:; S (except T2 G3) न्यषीदतां.
- 2 <sup>b</sup>) T1 G1 तेन्योन्यं वै; G4 अन्योन्यस्य (om. ते); M तेन्योन्यं च; M2 ते अन्योन्यं. — <sup>cd</sup>) B1. 3 Dc D4. 6 T2

मूलप्रवादेिहें विषं प्रयच्छन्ति जिघांसवः ॥ १३ जिह्वया यानि पुरुषस्त्वचा वाप्युपसेवते । तत्र चूर्णानि दत्तानि हन्युः क्षिप्रमसंशयम् ॥ १४ जलोदरसमायुक्ताः श्वित्रिणः पलितास्तथा । अपुमांसः कृताः स्त्रीभिर्जडान्धवधिरास्तथा ॥ १५ पापानुगास्तु पापास्ताः पतीनुपसृजन्त्युत । न जातु विप्रियं भर्तुः स्त्रिया कार्यं कथंचन ॥ १६ वर्ताम्यहं तु यां वृत्तिं पाण्डवेषु महात्मसु । तां सर्वौ शृणु मे सत्यां सत्यभामे यशस्त्रिनि ॥ १७ अहंकारं विहायाहं कामकोधौ च सर्वदा ।

सदारान्पाण्डवानित्यं प्रयतोपचराम्यहम् ॥ १८
प्रणयं प्रतिसंगृद्य निधायात्मानमात्मनि ।
ग्रुश्रृषुनिरमीमाना पतीनां चित्तरक्षिणी ॥ १९
दुर्व्याहृताच्छङ्कमाना दुःस्थितादुरवेक्षितात् ।
दुरासितादुर्वजितादिङ्गिताध्यासितादपि ॥ २०
स्र्यवैश्वानरिनभान्सोमकल्पान्महारथान् ।
सेवे चक्षुर्हणः पार्थानुग्रतेजः प्रतापिनः ॥ २१
देवो मनुष्यो गन्धर्वो युवा चापि खलंकृतः ।
द्रव्यवानभिरूपो वा न मेऽन्यः पुरुषो मतः ॥ २२
नाभ्रक्तवति नास्नाते नासंविष्टे च भर्तरि ।

C. 3. 14672 B. 3. 233. 24

(for प्रय°).

14 °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> [अ]क्षाति (for यानि). — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub>. 2. 4 [अ]पि च (for [अ]प्युप-). — °) Ś<sub>1</sub> यत्र; T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M तानि; T<sub>2</sub> तत्रा; G<sub>2</sub> हन्युश् (for तत्र). Ś<sub>1</sub> मूलानि (for चूर्णानि). G<sub>4</sub> चाहन्यु: (for दत्तानि). — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> क्षिप्रं हन्युर् (by transp.). Do असंशय: G<sub>2</sub>. 4 क्षिप्रमेव न संशयं.

15 ") Ś1 K1 बको"; K2. 3 B1 (m as in text) Cnp वृको"; K4 महो" (for जलो"). K3 -युक्तं (for -युक्ताः).

— b) K2. 3 Dc D2 G1. 3. 4 चित्रिणः (for श्वि").

16 a) Ś1 K1. 2 वृगास्ताः; K4 D2. 3 (before corr.) वृशास्ताः; B4 वृशिष्टाः; D3 (by corr. sec. m.) वृशासाः; T2 G2 वृशंगाः; M1 वृशिष्टाः; M2 वृशस्ताः (for वृगास्तु). Ś1 K1. 2 पापिष्टाः; Dc पापस्थाः. K8 बाधासुशास्ताः पाशास्ताः (sic); T1 G1. 4 पापानुशासिनः (T1 सिताः; G4 सनाः) पापाः. — b) T2 पत्यूरप (for पतीनुप ). D5 वरंति (for स्जन्ति). T1 G1. 4 ताः; G2 च (for [उ]त). — cd) Ś1 K Dc D1-3. 5 transp. भतुः and कार्य. B1 कर्तुः (for भर्तुः). K3. 4 D1-3. 5 कदा (for कथं).

17 G<sub>1</sub> om. 17-18. — <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> वर्तास्म्यहं; B<sub>2</sub> कर्तास्म्यहं. K<sub>2</sub> D<sub>2</sub> वृत्तं; B<sub>2</sub> प्रीति (for वृत्ति). T<sub>1</sub> अहं तु वर्ते यां वृत्ति. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> D<sub>5</sub> तां सत्यां; D<sub>2</sub> सवां तां (by transp.). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> सत्यो; T<sub>2</sub> सत्यां; M<sub>1</sub> वृत्ति (for सत्यां). Dc सर्वां श्र्णु हि मे सत्यां.

18 G<sub>1</sub> om. 18 (of. v.l. 17). — a) M<sub>2</sub> [अ] थ (for [अ] हं). — b) G<sub>2</sub>. 4 कामं कोषं (for कामकोषो). Si K Dc D<sub>1-8</sub>. 5 सर्वशः (for °दा). — c) D<sub>3</sub>. 5. 6 सादरा (for सदारान्). T<sub>2</sub> पार्थिवान् (for पाण्डवान्). — d) D<sub>2</sub> प्रयत्यो (for प्रयत्तो ).

19 °) T1 G1 भर्तारं (for प्रणयं). K8 B Dn D2. 4-6

Gs प्रतिसंहत्य; Dc °संस्कृत्य; Gs °संप्राह्य. —  $^b$ ) Ks आत्मना (for आत्मिन). —  $^c$ ) Dc निरहंमाना; some MSS. निरिभाना. —  $^d$ ) Ds यतंती (for पतीनां). Ks चाति- (for चित्त-). Ks Dcs Ds T1 Gs -रक्षणी; Dn1 -चारिणी; Ds -रक्षणे.

20 °) K1 °हत्या (for °हतात्). T1 G2 शंकमानात्; T2 चकमाच (for शङ्कमाना). — b) K3 उत्थिता (for दु:स्थिताद्). K2. 3 दुरवेक्ष्य तान्; B1 त्वनवेक्षितान्; Dc दुरवेक्षिताः; D1 तदनुष्टितात्; D3 (before corr.) दुरविस्थितात्. — c) K1 दुरासकाद्; K2 °शिकाद्; B1-3 Dc T1 G1. 2. 4 ° सीनाद्; T2 \*सदाद् (for °सिताद्). Ś1 °दुर्व्यजिताद्; T दुर्विनीताद्; G1 दुर्विदरधाद्; G2. 4 दुर्वजिनाद्. — d) S (except G3) \*ध्यायितादिप.

21 °) B Dn D4.6 G3 'समान् (for 'निभान्).
— °) Ś1 सर्वे; B2 लोक; D2.3 सा वै (for सेवे). B1
दुर्भहणान्; T1 G1.2.4 शत्रुहणान्; T2 मित्रगुणान्; M चक्षुर्हणान्. Ś1 K1 पादान्; T1 G1 नाथान् (for पार्थान्). — °)
B Dn D4.6 G3 'वीर्य' (for 'तेजः').

22 °) B<sub>1</sub> न यक्षो (for मनुष्यो). — ³) Ś1 K1. 2 B<sub>1</sub> वायु: (for युवा). K1-3 B<sub>1</sub> De D<sub>1</sub>. 3. 5 T<sub>1</sub> वापि (for चापि). — °) K<sub>1</sub> T<sub>1</sub> अति-; B<sub>1</sub> अपि (for अभि-). G<sub>1</sub> इञ्चवान्वा रूपवान्वा. — ³) Dc2 D2 T2 ° घोत्तमः (for ° घो मतः)

23 °) T G1. 3. 4 M2 न (T2 ना) भुक्तवित न (G1 स-) खाते. — b) S (except G3 M1) न संविष्टे. D4. 6 न (for च). — K3 om. 23°-24°. — °) Ś1 K (K3 om.) De D1. 3. 5 संविशामि न चाश्चामि. — d) Ś1 K (K3 om.) D1-5. 5 दास- (for सदा). S (except G3) न खाये कमें कुर्वती.

C. 3. 14672 B. 3. 233. 24 K. 3. 234. 25

न संविज्ञामि नाश्चामि सदा कर्मकरेष्विप ॥ २३ क्षेत्राद्वनाद्वा ग्रामाद्वा भर्तारं गृहमागतम् । प्रत्युत्थायाभिनन्दामि आसनेनोदकेन च ॥ २४ प्रमृष्टभाण्डा मृष्टान्ना काले भोजनदायिनी । संयता गुप्तधान्या च सुसंमृष्टिनिवेज्ञना ॥ २५ अतिरस्कृतसंभाषा दुःस्त्रियो नानुसेवती । अनुक्लवती नित्यं भवाम्यनलसा सदा ॥ २६ अनर्भे चापि हसनं द्वारि स्थानमभीक्ष्णज्ञः । अवस्करे चिरस्थानं निष्कृटेषु च वर्जये ॥ २७ अतिहासातिरोषौ च क्रोधस्थानं च वर्जये । निरताहं सदा सत्ये भर्तृणाम्रपसेवने । सर्वथा भर्तरहितं न ममेष्टं कथंचन ॥ २८
यदा प्रवसते भर्ता कुटुम्बार्थेन केनचित् ।
सुमनोवर्णकापेता भवामि व्रतचारिणी ॥ २९
यच भर्ता न पिबति यच भर्ता न खादति ।
यच नाश्चाति मे भर्ता सर्वं तद्वर्जयाम्यहम् ॥ ३०
यथोपदेशं नियता वर्तमाना वराङ्गने ।
स्वलंकृता सुप्रयता भर्तुः प्रियहिते रता ॥ ३१
ये च धर्माः कुटुम्बेषु श्वश्चा मे कथिताः पुरा ।
मिश्चाबलिश्राद्धमिति स्थालीपाकाश्च पर्वसु ।
मान्यानां मानसत्कारा ये चान्ये विदिता मया ॥ ३२
तान्सर्वाननुवर्तामि दिवारात्रमतन्द्रिता ।

24 Ks om. 24 (cf. v.l. 23). — b) T G<sub>1. 2. 4</sub> गृहं भर्तारम् (by transp.). — c) B<sub>4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> अभ्यु° (for प्रत्यु°). D<sub>1</sub> °वंदामि (for °नन्दामि).

25 <sup>a</sup>) K<sub>8</sub> D<sub>1</sub> अमृष्टभांडा; K<sub>4</sub> आमृष्ट<sup>°</sup>; D<sub>4.6</sub> G<sub>8</sub> प्रमृज्य<sup>°</sup>; T G<sub>1.2.4</sub> M प्रसन्न<sup>°</sup>. K<sub>1.2</sub> B<sub>8</sub> Dn<sub>1. n2</sub> D<sub>8.4.6</sub> मिष्टान्ना; K<sub>8</sub> मुष्टान्ना. — <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> आसनेनोट्केन च (= 24<sup>a</sup>).

26 °) T<sub>2</sub> °संभारा (for °संभाषा). — b) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> दुःख्रीणां. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> 2.4 M<sub>1</sub> नानुसेविनी. T<sub>2</sub> दुःख्रीसेवन-विज्ञता. — d) M<sub>1</sub> तदा (for सदा).

27 a) Ks. 4 D1-s. 5 अस्थाने; B1 अधर्मे; B2 Dc1 Dn D4. 6 G8 अनमे; B3 अनमो; Dc2 अनम्र; G2. 4 अनहें. B1 T2 G1. 2. 4 वापि; M2 ना (for चा ). B2 सहितं; B3 Dn D4. 6 T G हसितं; M2 हसती. — b) K3 D5 द्वार (for हारि). — c) K1. 2. 4 B2. 3 Dc Dn1 D2. 4. 5 G3 M चिरं; T G1. 2. 4 [S]पि च (for चिर-). — d) Ś1 K B2 Dc2 D2 T1 च वर्जयेत. D1 G4 निष्कुटे च वि(G4 चापि)वर्जये; T3 निष्कुटे च विसर्जये. — After 27, G1 (which om. 28abcd) repeats 17-18, followed by:

1094\* निरताहं सदा सत्ये पापानां च विसर्जने। [Prior half = 28°.]

G1 cont.: T G2. 4 M ins. after 27:

1095\* अलालापमसंतोषं परव्यापारसंकथाः।

28 G<sub>1</sub> om. 28<sup>abcd</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 3 'रोषा; D<sub>1</sub> 'रात्री; T<sub>2</sub> 'रोषं, — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 'मानौ; G<sub>4</sub> 'स्थानौ (for 'स्थानं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> च (D<sub>2</sub> वि-) वर्जयेत; D<sub>1</sub> विवर्जये. G<sub>4</sub> कोधनस्थानवर्जये. — After 28<sup>ab</sup>, T<sub>1</sub> repeats 17-18. — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> प्रणयं निरताहं सा. — <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> T G<sub>2. 4</sub> पापानां

च विव $(B_4$  ° स) जैने. - ° )  $K_3$   $M_1$  सर्वदा.  $\acute{S}_1$  K  $B_3$   $D_{1-3}$ .  $_5$   $G_1$  M भर्तुरहितं. - ' )  $D_{C_2}$  मामिष्टं न (for न ममेष्टं).  $\acute{S}_1$   $K_1$ .  $_2$  कदा  $\acute{C}_1$  (for कथं  $\acute{C}_2$ ).

29  $^{a}$ )  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}_{1.2}$  यथा (for यदा).  $T_{1}$  येनाप्रयतते भर्ता. —  $^{c}$ )  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}_{1.2}$   $\acute{D}_{2}$   $\acute{D}_{1.2}$   $\acute{S}$   $^{a}$  वर्णकोपेता. —  $^{d}$ )  $T_{1}$   $\acute{G}_{1}$  तदा च;  $T_{2}$  वसामि (for भवामि).  $T_{2}$   $\acute{G}_{2.4}$   $\acute{M}$  व्रतधारिणी.

30 b) Ś1  $K_{1-3}$   $B_{1.2.4}$  D (except  $D_{2-4.6}$ ) सेवते (for खादति). — c) Ś1 भर्ता मे (by transp.).  $T_1$  G1 यच भर्ता न चाश्चाति. — d) Ś1  $K_{1.2.4}$   $B_2$   $D_{2.3.5}$  तत्सर्व (by transp.).

31 °) K2 यथोपजोषं; D3 G1. 2. 4 °पदेश-; M2 यथा-प्रदेश-. G4 निरता. — b) G1 वरानने. — c) Dc T1 G1 अलंकृता. T2 स्ववहिता.

32 a) T G1. 2. 4 M यश्च (T1 यथा) धर्मः. K4 गुरु-हिते (marg. sec m. as in text); T1 G1 कुटुंबाथें. — b) T G1. 4 M कथित: (T2 तं) पुरा. — After 32ab, S (except G3) ins.:

1026\* अनुतिष्ठामि तं सत्ये नित्यकालमतिन्द्रता।
— °) Ks. 4 Dc D1-3 भिक्षा बलि:; B2 भिक्षां बलि; B4
भिक्षाबली. G2. 4 -श्राद्धविधि: — °) Ks. 4 B1 D1-8 T
G1 M स्थालीपाकश्च; B4 °पाकं च. S (except G3) सर्वशः
(for पर्वसु). — ') B1-3 D (except D1-8. 5) G3 मम
(for मया).

33 °) D<sub>2</sub> सर्वास्तान् (by transp.). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub> उपवर्तामि; S (except G<sub>8</sub>) अनुवर्तेहं. — <sup>b</sup>) G<sub>4</sub> अनिंदिते (for अतन्द्रिता). — °) B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1-8</sub>. <sub>5</sub>) G<sub>3</sub>

विनयानियमांश्रापि सदा सर्वात्मना श्रिता ॥ ३३
मृद्नसतः सत्यशीलान्सत्यधर्मानुपालिनः ।
आशीविषानिव क्रुद्धान्पतीन्परिचराम्यहम् ॥ ३४
पत्याश्रयो हि मे धर्मी मतः स्त्रीणां सनातनः ।
स देवः सा गतिर्नान्या तस्य का विशियं चरेत् ॥ ३५
अहं पतीन्नातिशये नात्यश्ले नातिभूषये ।
नापि परिवदे श्लश्लं सर्वदा परियन्त्रिता ॥ ३६
अवधानेन सुभगे नित्योत्थानतयैव च ।
भर्तारो वश्लगा मह्यं गुरुशुश्लूष्णेन च ॥ ३७
नित्यमार्यामहं कुन्तीं वीरसं सत्यवादिनीम् ।
स्वयं परिचराम्येका स्नानाच्छादनभोजनैः ॥ ३८

नैतामितशये जातु वस्तभूषणभोजनैः।
नापि परिवदे चाहं तां पृथां पृथिवीसमाम्।। ३९
अष्टावग्रे ब्राह्मणानां सहस्राणि स्म नित्यदा।
भुञ्जते रुक्मपात्रीषु युघिष्ठिरनिवेशने।। ४०
अष्टाशीतिसहस्राणि स्नातका गृहमेधिनः।
विश्वदासीक एकैको यान्विभित्तं युघिष्ठिरः।। ४१
दशान्यानि सहस्राणि येपामत्रं सुसंस्कृतम्।
हियते रुक्मपात्रीभिर्यतीनाम्ध्वरेतसाम्।। ४२
तान्सर्वानग्रहारेण ब्राह्मणान्ब्रह्मवादिनः।
यथार्ह पूजयामि स्म पानाच्छादनभोजनैः।। ४३
शतं दासीसहस्राणि कौन्तेयस्य महात्मनः।

C. 3. 14694 B. 3. 283. 46 K. 3. 234. 48

चैव (for चापि). T2 विनयाचारसंयुक्ता. — d) B2 सर्वा-नुपा-(for सर्वोत्मना). B2 D2. 6 G3 सर्वोत्मना सदा श्रिता.

34 b) T1 G1 M2 सर्व- (for सत्य-). Ś1 K2 पातिनः; Dc D8 -यायिनः; T1 G1 M1 -वर्तिनः (for -पालिनः). — d) Ś1 K1. 2 मर्तृन्; T1 G1 भीता (for पतीन्).

35 °) De धर्मों में (by transp.); D1 यो धर्मो. — °)
K2. 3 सदेव (for स देव:). K2. 3 S (except G3) स (for सा). K1. 2 नान्यस; D3 T2 G2. 4 नार्यास (for नान्या).
— °) Ś1 तस्याः. B1 द्याप्रियं; T2 न प्रियं (for विप्रियं).

36 B<sub>2</sub> om. 36<sup>ab</sup>. — b) K<sub>2</sub> भूषणे; B<sub>4</sub> दूषये; G<sub>4</sub> भूषये (for भूषये). D<sub>1</sub> नात्यक्षीयां न भूषये; D<sub>5</sub> नात्यक्षामि न भू . — c) S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 च; K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub>-8. 5 T<sub>2</sub> M [अ]ति ; B<sub>2</sub> वा (for [अ]पि). S<sub>1</sub> K B<sub>1</sub> D<sub>1</sub>-3. 5 पर्यवदे (K<sub>3</sub>. 4 चरे; D<sub>2</sub> वदेत्). B<sub>4</sub> S (except G<sub>3</sub>) अश्रं परिवदे (by transp.). — d) B<sub>4</sub> तयाहं; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 सदाहं; T<sub>2</sub> M जास्वहं (for सर्वदा). S (except G<sub>3</sub> M<sub>1</sub>) पति (for परि ).

37 <sup>a</sup>) K1 अवदानेन; K3 अवमा ; T1 G1 अम्युत्था (for अवधा ). — <sup>b</sup>) K2-4 <sup>\*</sup>त्थानतथैंव; B Dn D4. 6 G8 <sup>\*</sup>त्थितत्त्रयेंव; T1 G1 <sup>\*</sup>त्थानावगामि; T2 G2 <sup>\*</sup>त्थाना भवामि; G4 <sup>\*</sup>त्थानानिवामि (sic); M1 <sup>\*</sup>त्थानेन चैंव. M1 ह (for च). — <sup>c</sup>) G4 भर्तृणां वशमागम्य. — <sup>d</sup>) N (except Ś1) G8 <sup>\*</sup>ग्रुश्रूवयेव च.

38 °) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. s) G<sub>8</sub> [ए]तां (for [ए]का). — <sup>d</sup>) = (var.) 43<sup>d</sup>. B<sub>2-4</sub> Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. s G<sub>1</sub>. s पाना<sup>°</sup> (for स्नाना<sup>°</sup>).

39 Śi om. (hapl.) 39-43; Ki. 2 Dni om. (hapl.) 39ab. — a) Ks. 4 B4 Dc Di-s. 5 नैनाम्; S (except

 $G_8$ ) न चापि (for नेताम्). —  $^{b}$ )  $B_4$  वस्त्रभूषणसेवनै:;  $D_6$   $G_8$  M °भोजनभूषणे:;  $T_1$  वस्त्राभरणभोजनै:. —  $K_8$  om. (hapl.)  $39^{c}-43^{d}$ ;  $D_8$  om. (? hapl.)  $39^{c}-40^{d}$ . —  $^{c}$ )  $K_4$  नाति:;  $B_{1-3}$   $D_{02}$   $D_{13}$   $D_{6}$   $G_{8}$  नाहं (for नापि).  $K_{1.2.4}$   $B_{1.4}$   $D_{1.2.5}$   $G_{1.2.4}$   $D_{1.5}$   $G_{1.2.4}$   $G_{1.2.4}$ 

40 Śi Kz. s Ds om. 40 (for Śi Ks Ds cf. v.l. 39).
— ab) Bi Ds M अष्टाशीति ; Gi. s. 4 अष्टादश (for अष्टाचमे). Ki सहस्राणि (for ब्राह्म ). — Ki om. (hapl.)
40b-41a. Ki Bi. i Dc Di. s. s S (except Gs) transp.
ब्राह्म and सह . Bi तु; T Gi. s च (for स्म). — c) Bi
Ti Gi. i पात्रेषु; Dc पात्रीभिर्. — After 40c, Gi reads
41bcd, 42abc, 40d, 41a, 42d. — d) Ti याज्ञिका गृहमेधिनः
(cf. 41b).

41 Śı Ks om. 41 (cf. v.l. 39); Kı om. 41° (cf. v.l. 40); Tı om. 41° (... — For Gı cf. v.l. 40. — b) Kı Dı. s M ब्राह्मणा; Gı याज्ञिका (for स्नातका). — c) Kı Dc Dı दासीकमेकैकं; Kı दासीक एकेकं.

42 Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> om. 42 (cf. v.l. 39). — For G<sub>1</sub> cf. v.l. 40. — b) K<sub>2</sub> एषा<sup>°</sup>; T G<sub>1</sub>. 4 M तेषा<sup>°</sup> (for येषा<sup>°</sup>). T<sub>1</sub> सुसत्कृतं. — c) Do D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> क्रियते; T G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> भंजते; M<sub>1</sub> दीयते. B<sub>4</sub> रुक्मपात्रीषु; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 °पात्रेषु.

43 Ś1 K3 om. 43 (cf. v.l. 39). — b) Dn D4. 8 G3 बेद (for ब्रह्म). — c) T2 G2 पूजयामः स्म (G2 तान्); G4 पूजयामास. — d) = (var.) 38d. D6 T1 G1. 4 M1 स्नाना ; T2 M2 याना ; G2 धना . C. 3. 14694 B. 3. 233. 46 K. 3. 234. 48

कम्बुकेयूरधारिण्यो निष्ककण्ट्यः खलंकुताः ॥ ४४
महाईमाल्याभरणाः सुवर्णाश्चन्दनोक्षिताः ।
मणीन्हेम च विश्रत्यो नृत्यगीतविशारदाः ॥ ४५
तासां नाम च रूपं च भोजनाच्छादनानि च ।
सर्वासामेव वेदाहं कर्म चैव कृताकृतम् ॥ ४६
शतं दासीसहस्राणि कुन्तीपुत्रस्य धीमतः ।
पात्रीहस्ता दिवारात्रमतिथीनभोजयन्त्युत ॥ ४७
शतमश्वसहस्राणि दश नागायुतानि च ।
युधिष्ठिरस्यानुयात्रमिन्द्रप्रस्थनिवासिनः ॥ ४८
एतदासीचदा राज्ञो यन्महीं पर्यपालयत् ।
येषां संख्याविधि चैव प्रदिशामि शृणोमि च ॥ ४९
अन्तःपुराणां सर्वेषां भृत्यानां चैव सर्वशः ।

आ गोपालाविपालेभ्यः सर्वं वेद कुताकृतम् ॥ ५० सर्वं राज्ञः समुद्यमायं च व्ययमेव च ।
एकाहं वेश्वि कल्याणि पाण्डवानां यशस्विनाम् ॥ ५१ मिय सर्वं समासज्य कुटुम्बं भरतर्षभाः ।
उपासनरताः सर्वे घटन्ते स्म शुभानने ॥ ५२ तमहं भारमासक्तमनाधृष्यं दुरात्मिभः ।
सुखं सर्वं परित्यज्य राज्यहानि घटामि वे ॥ ५३ अधृष्यं वरुणस्येव निधिपूर्णमिवोदधिम् ।
एकाहं वेश्वि कोशं वे पतीनां धर्मचारिणाम् ॥ ५४ अनिशायां निशायां च सहायाः श्वित्पिपासयोः ।
आराधयन्त्याः कौरव्यांस्तुल्या रात्रिरहश्च मे ॥ ५५ प्रथमं प्रतिबुध्यामि चरमं संविशामि च ।

53 G<sub>1</sub> om. 53<sup>ab</sup> (cf. v.l. 51). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 भरम् (for भारम्). B<sub>1</sub> अनिशम् (for आसक्तम्). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> ° कृष्यं; D<sub>2</sub> ° हष्टं (for ° घृष्यं). T<sub>2</sub> महा ° (for दुरा°). — <sup>c</sup>) D<sub>2</sub> सर्वं सुखं (by transp.). — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> वदामि; T<sub>2</sub> वहामि. K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> च (for वै).

54 °) D<sub>2</sub> अहइयं (for अष्ट्रह्यं). Śī धनदस्येव; Kī. 2 निधन°. — ³) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> Gī. 2. 4 M<sub>1</sub> निधि (for निधि-). Śī Kī. 2 D<sub>3</sub> पूर्व (for पूर्णम्). Śī K B<sub>1</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 महो° (for इवो°). — °) D<sub>1</sub> वेद (for वेद्यि). B<sub>1-3</sub> De D<sub>4</sub>. 6 कोषं (for कोशं). — ³) B<sub>2</sub> धर्मचारिणी.

55 °)  $T_1$  अनिद्या;  $G_1$  दाया (for शायां). - °)  $S_1$   $K_1$  B  $D_{D1}$   $D_2$   $B_3$   $G_4$  सहाया;  $E_4$  सहाया;  $E_5$  सहाया;  $E_7$  सहायां;  $E_7$  सहायां;  $E_7$  सहायां;  $E_8$  श्रुत्पिपासयाः  $E_8$   $E_8$   $E_8$  श्रुत्पिपासयाः  $E_8$   $E_8$   $E_8$  श्रात्पियाः  $E_8$   $E_8$  श्रात्पियाः  $E_8$  कत्याण्याः;  $E_8$  कत्याण्याः;  $E_8$  कत्याण्याः;  $E_8$  कत्याण्याः;  $E_8$  कत्याण्याः;  $E_8$  कत्याण्याः;  $E_8$  कत्याण्याः

 $<sup>{\</sup>bf 44}~{\rm G_2~om,~44^{ab}.~-~^a})~{\rm T_1~G_{1..4}~M_2}$  दास्यः;  ${\rm T_2}$  दश<sup>-</sup> (for दासी-).  ${\rm T_2~G_4~M_2}$  सहस्राणां.  ${\rm D_5~sem}$ शशीति-सहस्राणि.

<sup>45</sup> b) K1-3 B1. 3 Dc D1. 5 S (except T2 G3) सुवस्ता ; K4 D2. 3 सुवक्ता (for सुवर्णा ). — c) K2 मणिहें म; M मणिहें म. B2 विश्रांता; Dn1 D1. 3 S (except T2 G3) विश्रंत्यो. — d) Dc गीतनृत्य (by transp.); S नृत्त (G3 नित्य)गीत .

<sup>46 &</sup>lt;sup>a</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M<sub>2</sub> नामानि (for नाम च). B<sub>4</sub> रूपाणि (for रूपं च). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-3. 5</sub> भोजनाच्छादनं तथा. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> सर्वमेव च; T<sub>2</sub> तासामेव च (for सर्वा ). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> चापि (for चैव).

<sup>47</sup>  $K_4$  om. 47. —  $^a$ )  $D_2$ .  $_5$  शत- (for शतं).  $\acute{S}_1$   $K_3$  दाससहस्राणां;  $K_1$ .  $_2$  दासीसहस्राणां;  $D_1$ .  $_5$  दाससहस्राणि. —  $^b$ )  $T_2$   $G_2$ .  $_4$  M कौतियस्य महात्मनः (=  $44^b$ ). —  $^c$ ) T  $G_1$   $M_2$  पात्र $^\circ$ ;  $M_1$  पत्र $^\circ$ .  $G_4$  दिवारात्रिम्. —  $^d$ )  $B_1$  पूज<sup> $\circ$ </sup> (for भोज $^\circ$ ).

<sup>48</sup> b) T1 G1. 4 M1 'नागशतानि. — c) G2 'ययुर् (for 'यात्रम्).

<sup>49</sup> b) T G1. 2 यदोवीं (for यन्महीं). Ś1 परिपालयत्.

°) K1. 2 D1. 6 S (except G3) तेषां; B2. 3 एषां. K3
B Dn1. n3 M1 संख्यां (for सख्यां-). T G1. 2. 4 M2 विधां;
M1 - भूति (for -विधि). B3 विधायैवं (for -विधि चैव).

— d) T1 G1 M1 वि(G1 च)जानती (for श्रुणोमि च).

<sup>50</sup> ab) K4 मृत्यानां सर्वेषां (by transp.). — a) Ś1 K De D1-8. 5 जाने (for वेद).

<sup>51</sup> a) K2 समुत्थायम्; D5 समुदये (leaving hiatus!).
— G1 lacuna for 51b-53b. — c) D3 एकाहे. K3 कल्याणं.
— d) B1. 2 Dn1 D4. 6 T2 G3 यशस्विनि; B8 ैनीं; Dn2. n3 ैनी.

<sup>52</sup> G1 om. 52 (cf. v.l. 51). —  $^a$ ) K3. 4 B1 D1. 5 ° साद्य (for ° सज्य).  $T_2$  कि सर्वं स ममासाद्य. —  $^b$ ) D1 परमर्षभा:; D5 कृष्णवल्लभे (for भरत°). —  $^c$ ) Ś1 K1. 2 उपासने; K3 ° सना- (° सन-). B4 T G2. 4 M परा: (for रता:). —  $^a$ ) K3 B1. 3 D2-4. 6 G3 घटंति सा; B2 Dn D5 घटयंति;  $T_1$  M2 घटंतेर्थान्;  $T_2$  G4 द्यां यांति; G2 यदा यांति. B1-3 Dn D4. 6 G3 वरानने; M2 यथार्थता.

नित्यकालमहं सत्ये एतत्संवननं मम ॥ ५६ एतज्ञानाम्यहं कर्तुं भूर्तृसंवननं महत् । असत्स्त्रीणां समाचारं नाहं कुर्यां न कामये ॥ ५७ तच्छ्रत्वा धर्मसहितं व्याहृतं कृष्णया तदा । उवाच सत्या सत्कृत्य पाश्चालीं धर्मचारिणीम् ॥ ५८ अभिपन्नास्मि पाश्चालि याज्ञसेनि क्षमस्व मे । कामकारः सस्तीनां हि सोपहासं प्रभाषितुम् ॥ ५९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्वार्विशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२२ ॥

# २२३

द्रौपद्यवाच ।
इमं तु ते मार्गमपेतदोषं
वक्ष्यामि चित्तग्रहणाय भर्तः ।
यसिन्यथावत्सिख वर्तमाना
भर्तारमाच्छेत्स्यसि कामिनीभ्यः ॥ १
नैताद्द्यं दैवतमस्ति सत्ये

सर्वेषु लोकेषु सदैवतेषु ।
यथा पतिस्तस्य हि सर्वकामा
लभ्याः प्रसादे कुपितश्र हन्यात् ॥ २
तस्मादपत्यं विविधाश्र भोगाः
शय्यासनान्यद्भुतदर्शनानि ।
वस्नाणि माल्यानि तथैव गन्धाः

C. 3. 14712 B. 3. 234. 3 K. 3. 235. 3

(for कौरब्यान्). -  $^d$ )  $T_2$  तुल्यं (for तुल्या).

56 Da om. 56 ab (cf. v.l. 55). — a) G4 परि (for प्रति ). T1 पतिधम प्रबुध्यामि. — b) T2 कार्यम् (for कालम्). Bam T2 G2 मन्ये (for सत्ये). T1 G1 M नित्यं (M ल्य-) कालं परिचरे. — b) T1 G1 चैतत्; G4 एतं; M2 होतत्. B Dc D4 संवदनं; D2 सर्वं मतं; D5 संवलनं; T2 संवतनं. T3 G2. 4 महत् (for मम).

57 b) B<sub>5.4</sub> S (except G<sub>5</sub>) भर्तुः (for भर्तृ-). B Do D<sub>4</sub> संवदनं ; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> प्रियहितं ; T<sub>2</sub> संवहनं .— d) Do D<sub>1</sub> कारये ; S (except G<sub>5</sub>) रोच (for काम ).

58 Before 58, B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>2</sub>) G<sub>3</sub> ins. वैशं° उ°. — ") K<sub>1</sub> धर्मचरितं; K<sub>3</sub> "वचनं. — ") Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-3</sub>. 5 transp. डयाहृतं and कृष्णया.

59 Before 59, S (except G<sub>8</sub> M<sub>2</sub>) ins. सत्या. — <sup>ab</sup>)
D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> [अ]सि (for [अ]स्मि). — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> कामाकारः; D<sub>2</sub>
कामकारं. G<sub>2</sub>. 4 वै (for हि). G<sub>1</sub> न मा कुरु सखित्वाच.
— <sup>d</sup>) M सापहासं. K<sub>1</sub> प्रहासितुं; B<sub>1</sub> प्रकीर्तितं; D<sub>1</sub> D<sub>3</sub>
(by corr.). 4-6 T<sub>1</sub> G<sub>1-8</sub> प्रभाषितं.

Colophon. — Major parvan: K1.2 G1.2.4 आरण्य (G1 preceded by श्रीमद्). — Sub-parvan: Ś1 K B1.4 Dc Dn D1-3 G1 M2 द्रीपदीसत्यभामासंवाद; B2 सत्यभामासं<sup>2</sup>; B3 D4.6 G8 सत्यभामाद्रीपदीसं<sup>3</sup>; D5 द्रीपदीसत्यासं<sup>3</sup>. Adhy. no. (figures, words or both): Dn 232
(Dn<sub>2</sub> 231); D<sub>1</sub> 235; T G<sub>1</sub> 223; G<sub>2.4</sub> M<sub>2</sub> (inf. lin.)
225 (M<sub>2</sub> orig. 227); M<sub>1</sub> (erroneously) 125.
Sloka no.: Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> 60; D<sub>1.6</sub> 61.

## 223

1 °) K<sub>2</sub> B<sub>1.8</sub> T G<sub>1</sub> इदं (for इमं). K<sub>4</sub> उपेल्स (for अपेत-). B<sub>2.4</sub> D (except D<sub>1-3.5</sub>) G<sub>3</sub> -मोहं (for दोषं).

- °) B<sub>1-3</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4.6</sub> G<sub>1.3</sub> अस्मिन्; D<sub>2</sub> D<sub>1.5</sub> तस्मिन् (for यस्मिन्). D<sub>5</sub> पथि; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> सह (for सिल्ल). — °) Š<sub>1</sub> उद्देल्स्यसि; K<sub>1.2</sub> इच्छेल्स्य ; B<sub>1</sub> आकिंष्य ; D<sub>1</sub> आलेल्स्य ; G<sub>1.3.4</sub> आकर्ष (for आच्छेल्स्य ).

2 °) B1 मन्ये; S (except Gs) किंचित् (for सखे).
— b) B1 च देवकेषु; B2. 5 Dn D4. 6 G3 सदेवकेषु. — °)
K1 देवतं; B3m Dn2. n3 D4-6 G3 तुष्यति; B4 Dn1 तस्य
तु (for तस्य हि). K1 तस्य कामा; K2 सर्वकामो; K4 सर्वछोका; B1 D5 सर्वकामान्. — °) B1 D5 दद्यात् (for लक्ष्याः).
B D (except D1-3. 5) G3 प्रसादात्. Ś1 K1. 2 G1 कुपिते
च (for °तश्र).

3 b) B Dn D4. 6 G1. 3 [उ] तम (for [अ] द्धुत).
- c) Ś1 सुस्तं तथैव; B2 तथैव गंधः. - d) K2. 4 स्वर्गस्य;
T1 स्वर्गे च. K1 B1-3 Dc T1 G2. 4 लोके. K1 (by

C. 3. 14712 B. 3. 234. 3 K. 3. 235. 3 स्वर्गश्च लोको विषमा च कीतिः ॥ ३
सुखं सुखेनेह न जातु लभ्यं
दुःखेन साध्वी लभते सुखानि ।
सा कृष्णमाराध्य सौहदेन
प्रेमणा च नित्यं प्रतिकर्मणा च ॥ ४
तथाश्चनैश्चारुभिरय्यमाल्यैद्रिश्च्ययोगैविविधेश्च गन्धेः ।
अस्याः प्रियोऽस्मीति यथा विदित्वा
त्वामेव संश्चिष्यति सर्वभावैः ॥ ५
श्चत्वा स्वरं द्वारगतस्य भर्तः
प्रत्युत्थिता तिष्ठ गृहस्य मध्ये ।
दृष्ट्वा प्रविष्टं त्वरितासनेन
पाद्येन चैव प्रतिपूज्य त्वम् ॥ ६
संप्रेषितायामथ चैव दास्था-

म्रत्थाय सर्वं स्वयमेव क्रुयाः ।
जानातु कृष्णस्तव भावमेतं
सर्वात्मना मां भजतीति सत्ये ॥ ७
त्वत्संनिधौ यत्कथयेत्पतिस्ते
यद्यप्यगुद्धं परिरक्षितव्यम् ।
काचित्सपत्नी तव वासुदेवं
प्रत्यादिशेत्तेन भवेद्विरागः ॥ ८
प्रियांश्च रक्तांश्च हितांश्च भर्तुस्तान्भोजयेथा विविधैरुपायैः ।
देष्यरपक्षेरहितेश्च तस्य
भिद्यस्व नित्यं कुहकोद्धतेश्च ॥ ९
मदं प्रमादं पुरुषेषु हित्वा
संयच्छ भावं प्रतिगृद्ध मौनम् ।
प्रद्युम्नसाम्बावपि ते कुमारौ

corr.). 2. 4 De D2. 3. 5 विमला; B Dn D1. 4. 6 G3 विपुला; T G1. 2. 4 M विविधा (for विषमा). T2 G1 हि (for च).

4 °)  $D_{\delta}$  कुडणं त्वम् (for सा कुडणम्). —  $^{d}$ )  $K_{\delta}$  परिकर्मणा;  $B_{\delta}$   $T_{1}$  पति  $^{\circ}$  (for प्रति  $^{\circ}$ ).

5 °) Śi Bi. 2 Gs. 4 तथासनैश; Ti स्नानासनैश (for तथाशनैश). Ki B Dc Dns Di Ti Gi. 3 चारुभिरग्र°; K4 D2. 3 चारुहिरण्य°. — b) Ks मंत्रै:; Ti हासै:; Ti मावै:; Gi गाढै: (for गन्धै:). — c) Śi Ki यस्या: (for अस्या:). Śi Ki. 2. 4 सदा; B4 Dc S (except G3) तथा (for यथा). — d) Ki Di तामेव. B Dn D4. 6 Gs तद्विधत्स्व (for सर्वभावै:).

6 °) K<sub>8</sub> स्वयं; Dc D<sub>1. b</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub>° नं (for 'i).

— b) D<sub>8</sub> G<sub>1</sub> तस्य; G<sub>4</sub> [3]तिष्ठ (for तिष्ठ). — c) G<sub>1</sub>
तरसासनेन. — d) B D (except D<sub>1. 3. b</sub>) G<sub>2-4</sub> चैनं (for चैव). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> प्रतिपूजयेच्च; K<sub>2</sub> 'येश्च; K<sub>8. 4</sub> D<sub>1-8. 5</sub> 'येस्त्वं; B Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> 'यस्व; G<sub>1</sub> 'यित्वा; M प्रतिपादयेस्त्वं.

7 °) K4 D1-3 त्वं (for सं-). S (except G3) अपि (for अथ). — b) B4 काम्यं; S (except G3) चैव (for सर्व). S (except G3) प्रतिकर्म (for स्वयमेव). B Dn D4. 6 G3 कार्य (B4 सर्व); Dc कुर्यात् (for कुर्याः). — c) S1 S (except G3 M2) जानाति; K1 न जातु (for जानातु). T2 चैव भावं (for भावमेतं). K1 D2 एवं; B3 एनं; T1 एतत; G2. 4 एवं (for एतं). — d) S1 K1. 2 D3 मा

(for **Hi**).

8 a)  $T_2$  वचनं (for कथयेत्). a0)  $B_2$   $T_2$  परिरक्षणीयं. a6)  $B_2$   $D_4$ 6  $G_3$  कचित् (for काचित्). a7)  $G_3$ 0  $G_4$ 0  $G_5$ 1  $G_5$ 2  $G_7$ 3  $G_8$ 4  $G_8$ 5  $G_8$ 6  $G_8$ 6  $G_8$ 7  $G_9$ 8  $G_9$ 9  $G_9$ 

9 ") Ś1 K2 मान्यांश्च; K1 [अ]मात्यां ; K3. 4 Dc D1-8. 6 पथ्यां ; S (except G8) रम्यां (for रक्तां ). — b) Ś1 K1. 2 टवं (for तान्). T2 G2 मोजयेस्टवं; G1 मावयेस्टवं; M1 पूज्येथा (for भोज ). — c) Ś1 K1. 2 Dc D1-8. 5 अपथ्येर; K2 च पथ्येर; K4 अपेट्येर; B1. 4 Dn1 T2 G2. 4 उपेट्टयेर; E2. 3 Dn3 अपेट्टयेर; G1 अवेट्टयेर; M अमब्येर (for अपक्षेर). K1 Dn3m विविध: (for अहिते:). Ś1 K2 च मर्तुर; K1 उपायेर; T1 च सत्ये (for च तस्य). — d) Ś1 K2 विभेटव; K1 बिभेषि; K3 D5 बिभीटव; K4 Dc D8 विभयस्व; D2 विभास्व; T1 नित्यस्य; T2 भिदस्य (for भिद्यस्य). K3 इतें ; B Dc Dn2. n3 D3. 4. 6 G3 "सतें ; T1 G1 "हिथतें" (for इतें ).

10 <sup>a</sup>) K4 Dn3 D1 मंदं; D3 मद- (for मदं). T G1 M तदशमादं (T2 G1 इदं प्रमाणं) पुरुषेषु कृत्वा; G2. 4 नैवं प्रमाणं कुहकेषु कुयोः. — <sup>b</sup>) K4 D2. 3 T M मानं; Dc भागं; G1 माना; G2. 4 मानां (for भावं). K1. 2 B D2. 3 परि (for प्रति°). D2 M1 मानं; T माण; G1. 4 माणा; G2 वाचं (for मौनम्). — °) K3 B3 Dn1 D3-6 ° शांबा ° (for

नोपासितव्यौ रहिते कदाचित् ॥ १० महाकुलीनाभिरपापिकाभिः स्त्रीभिः सतीभिस्तव सख्यमस्तु । चण्डाश्च शौण्डाश्च महाश्चनाश्च चौराश्च दुष्टाश्चपलाश्च वर्ज्याः ॥ ११

एतद्यशस्यं भगवेदनं च स्वर्गं तथा शत्रुनिवर्हणं च । महार्हमाल्याभरणाङ्गरागा भर्तारमाराधय पुण्यगन्धा ॥ १२

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रयोविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २२३॥

# 258

सत्यभामा ततस्तत्र स्वजित्वा द्वपदात्मजाम् । उवाच वचनं हृद्यं यथाभावसमाहितम् ॥ ३ कृष्णे मा भूत्तवोत्कण्ठा मा व्यथा मा प्रजागरः । भर्त्तभिर्देवसंकाशैर्जितां प्राप्स्यसि मेदिनीम् ॥ ४ न ह्येवं शीलसंपन्ना नैवं पूजितलक्षणाः ।

C. 3. 14726 B. 3. 235. 5 K 3. 236. 5

ताम्बा°). — d) Śi Ki (m as in text). 2 न हि ते for रहिते).

11 °) Та महात्म्यलीलाभिर् (for °कुलीनाभिर्). Da पापकाभिः; Ma अपालिकाभिः. — b) Ś1 K1. 4 B4 D1 before corr.). a. s. 5 T G2. 4 सखीभिः (for सतीभिः). 1 K D1-3 सह (for तव). — °) K4 चंड्यश्च शौंड्यश्च; 1 चंडप्रचंडाश्च. G1 M शौंड्य (for शौण्डा ). — d) K4 विश्व; B1 D1-3 M1 चौर्या ; T1 G3. 4 चोरा ; T2 G1 घोरा for चौरा ).

12 °) T1 G2. 4 रहस्यं (for यशस्यं). B D (except 15) G3 भगदैवतं; T1 G1. 2. 4 M °वेतनं. — b) Dn2 तदा; 3 यथा (for तथा). — c) T1 G1 °मालाभरणांग (for गल्याभरणाङ्ग-). T1 नाला; T2 G1. 2. 4 नागर् (for नागा). — d) Ś1 K1. 2 Dc पुण्यगंधे; K3 गंधपुण्ये; B1 पुण्यगंधि; 4 S (except G3) °गंधेः.

Colophon. — Major parvan: K1. 2 G2. 4 M2 आरण्य.

- Sub-parvan: K B Dc Dn1. n3 D1-6 G1. 3 द्वी-दी(B4 कृष्णा)सत्यभामासंवाद (K4 सत्यभामाद्वीपदीसंं).

- Adhy. no. (figures, words or both): Dn (Dn1 1arg.) 233 (Dn2 232); D1 236; T G1 224; G2. 4 [(M2 inf. lin.) 226 (M2 orig. 228). — Śloka no.: n D1 12 (in D1 this figure is followed by 16).

101

224

- 1 b) B1. 2. 8 (m as in text) ब्राह्मणै (for पाण्डवै).
   c) G1 equih:; M1 exeuih: (for æ्छामि:). d)
  B Dn D4. 6 G3 सह स्थित्वा (for सहासित्वा).
- 2 Ks om. (hapl.)  $2^{ab}$ . a) Śi Ki तां; Ks स (for ते:). b) Gz पांडवेर् (for यथावन्). d) S (except Gs) भारत (for केशवः).
- 3 °) B2 तां तु (for तत्र). b) K3 जित्वा च; Dc1 पूजित्वा; D1 अर्चित्वा; T1 रंजित्वा; G1 सस्त्रजे (for स्वजित्वा). c) B2 सत्यं (for हृद्यं). d) Ś1 K1-3 B4 Dn D1. 2. 5 M1 ° भावं (for ° भाव-). Ś1 K D1-5. 5 समाहिता; T1 G1. 2. 4 समन्वितं.
- 4 °) Ks ततोत्कंडा. In Ds, the portion of the text from °गर: (in b) up to 3. 225. 11° is lost on a missing fol. (343). °) T1 (? gloss) 'सहरोद् (for 'संकाशेर्).
- 5 D<sub>4</sub> missing (cf. v.l. 4). b) D<sub>8</sub> नैव; G<sub>4</sub> एवं; M<sub>1</sub> स्त्रिय: (for नैवं). K<sub>2</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 5 G<sub>4</sub> \*लक्षणा. c) B<sub>1</sub> आप्तु (for प्राप्तु ). K<sub>2</sub> Dc D<sub>6</sub> क्रेशान्; T<sub>2</sub> कार्ल (for क्रेशं). d) D<sub>1</sub> तथा (for यथा). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> D<sub>2</sub> असितेक्षणा.
  - 6 D4 missing (cf. v.l. 4). a) Dc 頁; Ds 텮

C. 3. 14726 B. 3. 235. 5 K. 3. 236. 5 प्रामुवन्ति चिरं क्केशं यथा त्वमसितेक्षणे ॥ ५ अवश्यं च त्वया भूमिरियं निहतकण्टका । भर्तृभिः सह भोक्तव्या निर्द्धेति श्चतं मया ॥ ६ धार्तराष्ट्रवधं कृत्वा वैराणि प्रतियात्य च । युधिष्ठिरस्थां पृथिवीं द्रष्टासि द्वपदात्मजे ॥ ७ यास्ताः प्रवाजमानां त्वां प्राहसन्दर्पमोहिताः । ताः क्षिप्रं हतसंकल्पा द्रक्ष्यसि त्वं कुरुक्षियः ॥ ८ तव दुःखोपपन्नाया यैराचरितमप्रियम् । विद्धि संप्रस्थितान्सर्वास्तान्कृष्णे यमसादनम् ॥ ९ पुत्रस्ते प्रतिविन्ध्यश्च सुतसोमस्तथा विश्वः । श्वतकर्मार्जुनिश्चेव श्वतानीकश्च नाकुलिः । सहदेवाच यो जातः श्वतसेनस्तवात्मजः ॥ १०

सर्वे कुश्लिनो वीराः कृतास्त्राश्च सुतास्तव ।
अभिमन्युरिव प्रीता द्वारवत्यां रता भृशम् ॥ ११
त्विमविषां सुभद्रा च प्रीत्या सर्वात्मना स्थिता ।
प्रीयते भावनिर्द्धा तेभ्यश्च विगतज्वरा ॥ १२
भेजे सर्वात्मना चैव प्रद्युम्नजननी तथा ।
भानुप्रभृतिभिश्चेनान्विश्चिनष्टि च केशवः ॥ १३
भोजनाच्छादने चैषां नित्यं मे श्वशुरः स्थितः ।
रामप्रभृतयः सर्वे भजन्त्यन्धकवृष्णयः ।
तुल्यो हि प्रणयस्तेषां प्रद्युम्नस्य च भामिनि ॥ १४
एवमादि प्रियं प्रीत्या ह्द्यसुक्त्वा मनोनुगम् ।
गमनाय मनश्वके वासुदेवरथं प्रति ॥ १५
तां कृष्णां कृष्णमहिषी चकाराभिप्रदक्षिणम् ।

(for च). B4 कृष्णे (for भूमिर्). — b) B4 भूमिर् (for इयं). T1 नि:सत (for निहत).

7 D<sub>4</sub> missing (cf. v.l. 4). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> श्चुत्वा (for कृत्वा). — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub> प्रतिपत्य; G<sub>3</sub> °पात्य (for °यात्य). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> द्रक्ष्यसि; B<sub>1</sub> वीक्ष्यसे; B<sub>2</sub>, 3 D<sub>6</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4</sub>, 6 G<sub>3</sub> द्रक्ष्यसे.

8 D4 missing (cf. v.l. 4). D2 om. (hapl.) up to दृश्चित. — ") T1 स्वां (for ता:). K4 B1. 3 Dc D1. 3 T2 G3 प्रवर्ज ; T1 G2 प्रवर्ज (for प्रवाज ). Ś1 तां (for स्वां). — ") Ś1 K D1. 3. 5 गत" (for हत"). — ") B1 दृश्चित : B2 कुरुस्त्रियं; T2 कुरुस्त्रियः.

9 D4 missing (cf. v.l. 4). — °) T2 G1. 2 तान् (for सं-). — d) T2 त्वत्कृते; G1 कुछो त्वं (for तान्कृष्णे). — After 9, Ś1 K1. 2. 4 D1-3 ins.:

1097\* ये च तत्र स्थिता राज्ञि तत्पक्षीयाः क्षितीश्वराः। तेषां कालः क्षितीशानां प्राप्तः कृष्णे दरासदः।

10 D4 missing (cf. v.l. 4). — a) Ś1 K1-8 D5 transp. ते and च. D1 तु (for ते). K4 B1 D2. 3 तु; D1 ते (for च). — b) K3 Dc D3 T1 श्रुत (for सुत ). Ś1 K D1. 3 तथा शिद्ध:; B1 Dn D2. 6 G3 तथाविध:; T1 तथा भिम्:; T1 G1 च वर्धन: (for तथा विभ:). — d) D1. 6 G3 तु (for च). — ') Ś1 K1. 2 श्रु(K1 सु)तसोम (for श्रुतसेन).

11 D4 missing (cf. v.l. 4). — b) K4 कृताथाँ (for कृतासाँ). — c) K1m G1 प्रीत्मा (for प्रीता). — d) K1m सुभद्रायां (for द्वारवत्यां). T1 सुता (for तता).

12 D<sub>4</sub> missing (cf. v.l. 4). — a) G<sub>1</sub> [3] fq (for

च). — <sup>b</sup>) D<sub>6</sub> T<sub>1</sub> प्रीता (for प्रीत्या). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> प्रीतये (for प्रीयते). Ś<sub>1</sub> B De Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>8</sub> तव; D<sub>1</sub> चैव (for भाव-). D<sub>5</sub> 'निर्बद्धा (for 'निर्हेद्धा). — After 12, B (B<sub>1</sub> marg.) De Dn D<sub>3</sub> (marg. sec. m.). 5. 6 G<sub>3</sub> ins.: 1098\* दु:खिता तेन दु:खेन सुखेन सुखिता तथा।

13 D4 missing (cf. v.l. 4). — a) K3 भोजा; K4 भजे; B Dc Dn D1. 6 G8 भजेत् (for भेजे). K4 D1 T G2. 4 चैतान्; D8 G1 M1 चैनान् (for चैव). D2 भजेत भोजं सर्वात्मानं (sic). — b) K1. 4 B2 Dc D2. 8. 5 चैतान् (for चैनान्). — d) Ś1 K2 T1 M न (for च).

14 D<sub>4</sub> missing (cf. v.l. 4). — ") Ś<sub>1</sub> चैनान्; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> तेषां (for चैषां). — D<sub>2</sub> om. (hapl.) 14<sup>bcde</sup>. — b) A few MSS. स्वसुर: (for श्रद्धार:). — ") K<sub>1</sub> प्रत्यय" (for प्रणय"). — 1) B D (except D<sub>1-8</sub>; D<sub>4</sub> missing) भाविति; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> भामिनी.

15 Before 15, Bs. 4 (both marg.) D1 T1 G1 M ins. वैशं उ (resp. वैशं). D4 missing (cf. v.l. 4).

— a) Ś1 K1. 2. 4 B4 D1-8. 5 सांस्वं; K3 Dn D4. 6 सत्यं; B1-3 Dc G3 सर्वं; T2 प्रीता (for प्रीत्या). — b) Ś1 K1. 2
B1 रमं; Dc T2 G1 गतं (for जुगम्). — c) Ś1 K2-4
B1 Dc D1. 3. 5 G1. 2. 4 मित (for मनश्र).

16 D<sub>4</sub> missing (cf. v.l. 4). — ") Śi K<sub>1</sub>. 2. 4
D<sub>1</sub>. 5 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 तां कुष्णा "महिषीं. — ") K<sub>4</sub> (by corr.)
D<sub>5</sub> "प्रदक्षिणां. — ") B<sub>1</sub> Dc शौरि: (for शौरे:). — ")
K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>2</sub>—4 D (except D<sub>6</sub>; D<sub>4</sub> missing) [अ]थ (for च). B<sub>2</sub>—4 Dn D<sub>5</sub>. 6 भाविनी (for भामिनी). B<sub>1</sub> सख-

आरुरोह रथं शौरेः सत्यभामा च भामिनी ॥ १६ स्मियत्वा तु यदुश्रेष्ठो द्रौपदीं परिसान्त्व्य च ।

उपावर्त्य ततः शीघेईयैः प्रायात्परंतपः ॥ १७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुर्विंक्षत्यधिकद्विद्याततमोऽध्यायः॥ २२४॥ समाप्तं द्रौपदीसत्यभामासंवादपर्व॥

# २२५

जनमेजय उवाच ।

एवं वने वर्तमाना नराय्याः

शीतोष्णवातातपक्षश्चिताङ्गाः ।

सरस्तदासाद्य वनं च पुण्यं

ततः परं किमकुर्वन्त पार्थाः ॥ १
वैद्यापायन उवाच ।

सरस्तदासाद्य तु पाण्डपुत्रा

जनं सम्रत्सुज्य विधाय चैषाम् ।

वनानि रम्याण्यथ पर्वतांश्व

नदीप्रदेशांश्व तदा विचेरुः ॥ २

तथा वने तान्वसतः प्रवीरा-

न्खाध्यायवन्तश्च तपोधनांश्च ।
अभ्याययुर्वेद्विदः पुराणास्तान्पूज्ञयामासुरथो नराग्न्याः ॥ ३
ततः कदाचित्कुश्चलः कथासु
विप्रोऽभ्यगच्छद्भवि कौरवेयान् ।
स तैः समेत्याथ यद्दच्छयेव
वैचित्रवीर्यं नृपमभ्यगच्छत् ॥ ४
अथोपविष्टः प्रतिसत्कृतश्च
बृद्धेन राज्ञा कुरुसत्तमेन ।
प्रचोदितः सन्कथयांवभ्व
धर्मानिलेन्द्रप्रभवान्यमौ च ॥ ५

C. 3. 14745 B. 3. 236. 5 K. 3. 237. 5

## भामासहायवान्; T1 M1 कृष्णयानुगता शुभा.

17 D4 missing (cf. v.l. 4); D1 om. 17. — a) Dc D5 स्मितं कृतवा; T1 G1 स स्मियत्वा; G2. 4 सांत्वयित्वा (for स्मियत्वा तु). D3 च; T2 स (for तु). — b) B3 वंशास च; D2 सांत्वयन् (for सान्त्वय च). — c) K1 B4 D2. 3 T1 G1. 3. 4 वृत्य (for वर्स). K3. 4 D2. 3 रथं (for ततः). Ś1 K D2. 3. 5 शीशं; B4 शीशो. — d) K3 Dc T1 G4 M प्रंतप; B पुरं तदा; Dn D6 G8 पुरं स्वकं; T2 G1 नराधिप.

Colophon om. in Śi Ki. 2. D4 missing. — Major parvan: G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K4 B Dc Dn D2. 3. 6 G3 द्वीपदीसत्यभामासंत्राद: to it K4 Dc Dni. n2 D2. 3 add समाप्त. — Adhy. name: K3 D5 वासुदेवाभिगमने; D1 वासुदेवाभिगमनोपाल्यानसमाप्ति:; G1 कृष्ण-द्वारकाप्रवेश:. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 306; Dn 234 (Dn2 233); D1 M2 (inf. lin.) 237 (M2 orig. 229); T G1 225; G2.4 M1 227. — Śloka no.: Dn D1 18.

## 225

1 In D4, 1-11° is lost on a missing fol. (cf. v.l. 3. 224. 4). — b) S1 K2 B2. 3 Dn1. n3 D6 G3 किषि तांगा:; D1 °किषिताश्च. — c) G1 समा (for तदा ). — d) K3. 4 D2 किमकुर्वन्स (for कुर्वन्त).

2 D4 missing (cf. v.l. 1). — 6) Śi Ki. 2 Dc च (for तु). — b) Ti Mi सतां च; Ti Gi. 3. 4 Mi निहाय (for निधाय). Śi Ki चैन; Ki Gs रक्षां; Dn Di. 3. 4 नेशं (Di. 3 फं); Ti Mi तेषां; Ti Gi. 2. 4 नेशं (for चैपाम्). — c) Gi च (for [आ]u). — d) Ki Di S (except Gs Mi) तथा (for तदा).

3 D4 missing (cf. v.l. 1). — a) Ś1 K1. 2. 4 D1-3 तिसान; T2 G1. 2. 4 श्रुत्वा (for तथा). T1 G2. 4 च (for प्र-).

4 D<sub>4</sub> missing (cf. v.I. 1). — °) D<sub>1</sub> कुशली. G<sub>1</sub> कथाविद्. — G<sub>1</sub> om. 4°-6°. — °) B<sub>2</sub> सर्वे:; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 स वे (for स ते:). — °) D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> अन्व (for अभ्य °).

5 D4 missing (cf. v.l. 1). G1 om. 5 (cf. v.l. 4).

[ 803 ]

C. 3. 14746 B. 3. 236. 6 K. 3. 237. 6

कृशांश्र वातातपकश्चिताङ्गानदुःखस्य चोग्रस्य मुखे प्रपन्नान् ।
तां चाप्यनाथामिव वीरनाथां
कृष्णां परिक्केशगुणेन युक्ताम् ॥ ६
ततः कथां तस्य निशम्य राजा
वैचित्रवीर्यः कृपयामितसः ।
वने स्थितान्पार्थिवपुत्रपौत्राङश्चत्वा तदा दुःखनदीं प्रपन्नान् ॥ ७
प्रोवाच दैन्यामिहतान्तरात्मा
निःश्वासवाष्पोपहतः स पार्थान् ।
वाचं कथंचित्स्थरताम्रपेत्य
तत्सर्वमात्मप्रभवं विचिन्त्य ॥ ८
कथं न सत्यः शुचिरार्यवृत्तो
ङयेष्ठः सतानां मम धर्मराजः ।

अजातशत्रुः पृथिवीतलस्थः

शेते पुरा राङ्कवक्रदशायी ॥ ९
प्रबोध्यते मागधस्तप्गै
र्नित्यं स्तुवद्भिः स्वयमिन्द्रकल्पः ।
पतित्रसंघैः स जघन्यरात्रे

प्रबोध्यते नृनमिडातलस्थः ॥ १०
कथं नु वातातपकिशताङ्गो

वकोदरः कोपपरिष्ठुताङ्गः ।
शेते पृथिव्यामतथोचिताङ्गः
कृष्णासमक्षं वसुधातलस्थः ॥ ११
तथार्जुनः सुकुमारो मनस्वी

वशे स्थितो धर्मसुतस्य राज्ञः ।
विद्यमानैरिव सर्वगात्रै
ध्रुवं न शेते वसतीरमर्थात् ॥ १२

— b) D1 'पुंगवेन (for 'सत्तमेन). — c) D1 प्रणोदित: (for प्रचो'). K4 B Dn D2. 3. 6 G3 M2 संकथ'; Dc D6 सत्कथ'; T2 [अ]यं कथ' (for सन्कथ').

6 D<sub>4</sub> missing (cf. v.l. 1). G<sub>1</sub> om. 6<sup>a</sup> (cf. v.l. 4).
— a) Ś<sub>1</sub> B<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub>. ns °क्षितांगान्; T<sub>2</sub> °क्षितांश्र and
 किशितांगान् also. — b) K<sub>3</sub> दुःखग्रहोग्रस्थ (for दुःखस्य चोग्रस्थ). K<sub>2</sub> सुखः; Dc सुखे; M<sub>1</sub> सुखं (for सुखे). — a)
T<sub>1</sub> 'त्याग (for 'क्रेश-). D<sub>2</sub> गणानु ; D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> गणेन (for गुणेन).

7 D<sub>4</sub> missing (cf. v.l. 1). D<sub>1</sub> om. 7. G<sub>2.4</sub> transp. 7<sup>ab</sup> and 7<sup>cd</sup>. — <sup>a</sup>) B Dn D<sub>6</sub> T<sub>1</sub> G कथास (for कथां). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> B<sub>2</sub> Dc D<sub>2.8</sub> तदा; K<sub>4</sub> B<sub>1.3.4</sub> Dn D<sub>5.6</sub> G<sub>3</sub> तथा (for स्थितान्). T<sub>2</sub> पांडव (for पार्थिव ). — <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> कृष्णां (for श्वता). K<sub>4</sub> D<sub>2.3</sub> [अ]थ (D<sub>5</sub> तु) तान्; B Dn D<sub>5.6</sub> T G<sub>5.4</sub> M<sub>1</sub> तथा (for तदा). K<sub>2.3</sub> °नदी (for °नदीं).

8 D4 missing (cf. v.l. 1). K3 om.  $8^{ab}$ . — a) B4 देंब्याभिह°; D5 देंन्याभिहि°; T2 G1 चैनान्विहि° (for देन्याभिह°). — b) B Dc Dn D6 G3 ° aातोप°; D1-3 ° कंठोप°; D5 ° गर्भोप° (for ° बाब्पोप°). B Dc Dn D6 G3 M तदानीं; D1-3 च राजा; D5 ग्रुभार्थी; T2 G4 सम पार्थान्; G2 च पार्थान् (for स पार्थान्). S1 K4 ° कंठोपहतस्वरातां (K4 ° थां); K1. 2 ° कंठापहतस्वरातं (K2 ° स्वरांतां). — a) B3

प्रचिख (for विचिन्त्य).

9  $D_4$  missing (cf. v.l. 1). — a)  $D_6$   $G_3$  तु (for तु). Ś1  $K_1$ . 2 आत्मवान्वे (for आर्यवृत्तो). — b)  $B_2$   $G_4$  श्रेष्ठ: (for ज्येष्ट:). — c)  $B_4$   $D_1$   $D_6$   $G_3$  पृथिवीतले सा;  $T_1$   $G_2$ . 4 श्( $G_4$  ज्य)थित: सा शेते;  $T_2$   $G_1$  वसुधातलेषु. — a)  $T_1$   $G_2$ . 4 शूमों (for शेते).  $K_4$   $D_{1-3}$  शोभनतल्पशायी;  $B_4$  बांधवकूटशायी.

10 D4 missing (cf. v.l. 1). — °) Ś1 K1. 2 'संवैर्; B2 'वृंदैर्; B3m T G2. 4 'पुत्रैर् (for 'पूगैर्). — °) T1 यज्ञं; M1 यस्तं (for नित्यं). — °) D1 अपन्नि (for पतन्नि ). T2 G1. 2. 4 नुपोद्य (for जवन्य-). B4 T G1. 2. 4 न्रानी; Dc न्काले (for न्राने). — °) Dc प्रबुध्यते. K4 D2. 3 S इला (G1 हा)तलस्थः; B Dc D1 इहा (B2 D1 वा)चलस्थः (for इडा°).

11 D4 missing up to 11° (cf. v.l. 1). G2 om. (hapl.) 11. — °) Ś1 B Dn D6. 6 G3° किंपितांगो. — Ś1 om. (hapl.) 11° . — °) T2 G1. 4 M1 °परिष्ठताक्षः. — B2 transp. 11° and 11°. — °) T G1. 4 M ° चितः स (M1 सन्) (for °चिताङ्कः).

12 b) B4 °राजस्य (for °सुतस्य). — °) Ś1 K1. 2 T2 G2. 4 विधूयमाने °. — 12<sup>d</sup> = 13<sup>d</sup>.

13 K4 D3 om. (hapl.) 13. — b) Ś1 K1. 2 द्या च भीम: (for भीमं च द्या). K3. 4 B Dn D4-6 G3 विप्र- यमौ च हुष्या सुखिष्ठिरं च
भीमं च हृष्या सुखिष्ठिरं च
विनिःश्वसन्सर्प इवोग्रतेजा
ध्रवं न शेते वसतीरमर्धात् ॥ १३
तथा यमौ चाप्यसुखौ सुखाहीं
समृद्धरूपावमरौ दिवीव ।
प्रजागरस्थौ ध्रवमप्रशान्तौ
धर्मेण सत्येन च वार्यमाणौ ॥ १४
समीरणेनापि समो बलेन
समीरणस्यैव सुतो बलीयान् ।
स धर्मपाशेन सितोग्रतेजा
ध्रवं विनिःश्वस्य सहत्यमर्थम् ॥ १५
स चापि भूमौ परिवर्तमानो
वधं सुतानां मम काङ्क्ष-माणः ।
सत्येन धर्मेण च वार्यमाणः

कालं प्रतीक्षत्यिको रणेऽन्यैः ॥ १६
अजातश्रत्रौ तु जिते निकृत्या
दुःशासनो यत्परुषाण्यवोचत् ।
तानि प्रविष्टानि वृकोदराङ्गं
दहन्ति मर्माग्निरिवेन्धनानि ॥ १७
न पापकं ध्यास्यति धर्मपुत्रो
धनंजयश्राप्यनुवर्तते तम् ।
अरण्यवासेन विवर्धते तु
भीमस्य कोपोऽग्निरिवानिलेन ॥ १८
स तेन कोपेन विदीर्यमाणः
करं करेणाभिनिपीड्य वीरः ।
विनिःश्वसत्युष्णमतीव घोरं
दहिनवेमान्मम पुत्रपौत्रान् ॥ १९
गाण्डीवधन्वा च वृकोदरश्र
संरम्भिणावन्तककालकरूपौ ।

C. 3. 14760 B. 3. 236. 20 K. 3. 237. 20

युक्तं; D1. 2 ° वित्रमुक्तं; T2 G1 ° संवियुक्तं. — 13<sup>d</sup> = 12<sup>d</sup>.

14 °) K2 चापि सुली; K3 चाम्यमुली (for चाप्य°).

K3 सुलाउयौ (for °हों). — °) Ś1 समिद्द°; K4 समृद्ध°;

B3 समूर्ध° (for समृद्ध°). K3 Dc यथैव; T1 अतीव (for दिवीव). — °) = (var.) 16°. K4 D2. 3 (before corr.) S (except G3) कोधेन सत्येन; D1 सत्येन धर्मेण (by transp.). M तु (for च). Ś1 K1 B1 Dc1 D2 धार्य°;

Ds वर्ध (for वार्य ).

15 °) Ds समीरणस्य (for °णेन). Ks Dc2 D4-6 Gs [अ] स; B Dc1 Dn D1 [अ] स; T G1. 2. 4 [इ] ह; M [ए] व (for [अ] पे). — °) B4 [अ] ध; T1 G1. 2 [इ] व; T2 [अ] पि (for [ए] व). G2 समो (for सुतो). — °) T1 यतो °; T2 G1 वृतो °; G2. 4 ततो ° (for सितो °). Ks B1-3 D (except D2. 3) Gs ° अजेन (for ° अतेजा). — °) Ś1 K1. 2. 4 D6 विनिश्चिस्त ; 2 few MSS. विनिश्चस्त. B4 D1 [अ] मर्षात्; D8 [अ] मर्षी; T1 [अ] मर्ष: (for [अ] मर्षम्).

16 °) De परिधार्यमाणो. — °) = (var.) 14°. Di धर्मेण सत्येन (by transp.). Ts Gi नि (for च). — °) Кз कामं (for कालं). De [अ]थ कीरवेंद्र:; Ds. 6 [अ]धिको स्सोन्यै:.

17 °) T1 °शत्रुं (for °शत्रौ). K4 नि (for तु). T1 ग्रुहे (for जिते). D1 निकृत्यां; G1. 2 निकृत्य. — °) G1

वृकोदरांगे. —  $^{d}$ )  $K_{2}$   $D_{2}$  दहित.  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}$   $D_{1-3}$   $\acute{\pi}$ (  $\acute{K}_{1}$ .  $_{2}$  [अ] $\acute{\pi}$ ) दाग्निर्; B De  $D_{1}$   $D_{4}$ .  $_{6}$   $G_{3}$  कक्षाग्निर्;  $G_{1}$   $\acute{\pi}$   $\acute{\pi}$ 

18 K<sub>3</sub> om. (hapl.) from 18° up to कोपोऽझिर् (in 18°). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 पातक; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 पापके; G<sub>4</sub> पातके; M<sub>1</sub> पातक. B<sub>1</sub> पश्यित; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 स्थास्थ°; M<sub>1</sub> धास्थ°; M<sub>2</sub> धास्थ°; M<sub>3</sub> धास्थ° (for ध्यास्थ°). Ś<sub>1</sub> धर्मराजो; K<sub>2</sub> ब्रह्मपुत्रो. — b) D<sub>1</sub> वा (for च). B Dc Dn D<sub>4</sub>—6 G<sub>3</sub>° वत्स्येते; D1° वत्स्यते (for ° वत्तेते). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 स; K<sub>4</sub> B<sub>2</sub> [S]स्थ (for तु). — °) K<sub>1</sub> (by corr.). 4m D<sub>1</sub>. 3 G<sub>1</sub> कोपाझिर्. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>—3 [हूं]धनेन (K<sub>4</sub>m [हूं]धनानि); K<sub>3</sub> M<sub>2</sub> [अ]नलेन (for [अ]निलेन).

19 °) Ks. 4 B D Gs विद्रह्मानः (Ks Dc D1 °दार्थ-माणः); M2 निवार्थमाणः. — b) T2 G1 [अ]पि (for [अ]भि-). K3 Dc मानी (for वीरः). — °) K4 D2 T °निश्वसन्. Ś1 K1. 2 G1 [उ]प्रम् (for [उ]ण्णम्). K3 Dc D1. 5 वीरो (for घोरं). — d) T1 G1. 2. 4 M2 [इ]मां; T2 [ए]नं (for [इ]मान्). Ś1 K4 चेळान्; K1. 2 °शेळान्; D1-3. 5 T1 G1. 2. 4 M °सेनां; T2 °मास्ते (for °पौत्रान्).

20 °) D<sub>2</sub> गांजीवधन्वा. Śi Ki. 2 स (for च). — b) K<sub>2</sub> संरंभणाव्. T<sub>2</sub> Gi पन्नग (for [अ]न्तक). Do कालतुत्यौ C. 3. 14760 B. 3. 236. 20 K. 3. 237. 20 न शेषयेतां युधि शत्रुसेनां
शरान्किरन्तावशनिप्रकाशान् ॥ २०
दुर्योधनः शक्रुनिः स्तपुत्रो
दुःशासनश्रापि सुमन्दचेताः ।
मधु प्रपश्यन्ति न तु प्रपातं
वृकोदरं चैव धनंजयं च ॥ २१
शुभाशुमं पुरुषः कर्म कृत्वा
प्रतिक्षते तस्य फलं सम कर्ता ।
स तेन युज्यत्यवशः फलेन
मोक्षः कथं स्यात्पुरुषस्य तस्मात् ॥ २२
क्षेत्रे सुकृष्टे द्युपिते च बीजे
देवे च वर्षत्यृतुकालयुक्तम् ।
न स्यात्फलं तस्य कृतः प्रसिद्धि-

(for -कालकल्पी). — °) D<sub>1</sub>. 3 G<sub>2</sub>. 4 निःशेषयेतां; D<sub>5</sub> सुयोध्येतां. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>2</sub> शेषं (for °सेनां). — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 5 सृजंता°; K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 3 क्षिपंता° (for किरन्ता°).

21 a) K1 सूर्य (for सूत ). — b) G4 धनंजय (for दु:शासन ). Ś1 K1 (sup. lin.) समर्थ ; K1 (orig.). 2 समर्थ ; T G1. 2. 4 सुमंदतेजा:. — c) Ś1 K1 साधु (for मधु). Ś1 K1. 2 च (for तु). — d) BD (except D1-3) G3 यद् यूतमालंब्य (Dc ल्क्ष्य) हरन्ति राज्यं.

22 a) B Dn D4. 6 G3 कम नरो हि (for पुरुष: कम).

- b) D1 तत्स्व; S (except G3) चेत्स (for तस्य). Ś1
K1. 2 Dc D5 त; B2 हि (for सा). K4 B4 D2 S (except G3) विपांक (for सा कर्ता). — c) D1 सत्येन; T2 एतेन (for स तेन). B Dn D4 मुद्य (for युज्य ). — d) K3
B1 Dc तस्य (for तस्यात्).

23 a) D2 क्षुद्रे (for क्षेत्रे). Ś1 K1 सुपिष्टे; Dc प्रकृष्टे (for सु°). Ś1 K1. 2 [S]प्युपिते; D1. 2 [S]प्युदि°; T1 M1 रिस°; T2 विहि°; G1 रिह°; G2. 4 विप°; M2 रिसके (for सुपिते). B4 D1 [S]पि (for च). Ś1 K1. 3. 4 D1. 2. 3 (sup. lin. as in text) काले; B4 T2 M सम्यग; T1 देवे (for बीजे). — b) T1 बीजे; G1 देवे (for देवे). D1 तु (for च). K4 B Dc D1-4. 6 T2 G1 [अ]नु; T1 [अ]थ; G2. 4 [उ]त (for [ऋ]नु.). — c) Ś1 वस्तु:; K1. 2 वसु: (for न स्यात्). T2 G1. 2 M2 तु साप्य (M2 °प्र)-सिद्धिर; T1 तु साथु साध्वी; M1 तु संप्रसिद्धिर (for कुत: प्रसिद्धिर). — d) D1 वितनीयं; S (except G3) नास्ति हेतु:

रन्यत्र दैवादिति चिन्तयामि ॥ २३
कृतं मताक्षेण यथा न साधु
साधुप्रवृत्तेन च पाण्डवेन ।
मया च दुष्पुत्रवशानुगेन
यथा कुरूणामयमन्तकालः ॥ २४
ध्रुवं प्रवास्यत्यसमीरितोऽपि
ध्रुवं प्रजास्यत्यत गर्भिणी या ।
ध्रुवं दिनादौ रजनीप्रणाशस्तथा क्षपादौ च दिनप्रणाशः ॥ २५
क्रियेत कस्मान परे च कुर्युवित्तं न दद्यः पुरुषाः कथंचित् ।
प्राप्यार्थकालं च भवेदनर्थः
कथं नु तत्स्यादिति तत्कुतः स्यात् ॥ २६

(for चिन्तयामि).

24 °) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> अनार्थेण; D<sub>1</sub> कृताक्षेण (for मताक्षेण). K<sub>3</sub> कृतं ममापेक्षणया न साधु. — b) S<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 ° प्रवृत्तेषु च पांडवेषु. — c) T<sub>1</sub> न; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> नु (for च). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> नु (सुत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रकष्

25 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M प्रशास्यति (for प्रवास्यति), and [S]मिर् (for Sपि). T<sub>1</sub> ध्रुवं पिवत्यस्य समीरणोमिर्. — <sup>b</sup>) S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 प्रवास्यति; D<sub>1</sub> प्रस् ; G<sub>1</sub> प्रया (for प्रजा ). S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 [अ]पि (for [उ]त). — <sup>c</sup>) S<sub>1</sub> दिवादी; K<sub>1</sub> प्रणा (for दिना ). — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> ऋण (for दिन ).

26 a) Śi K D1-3 G3 कियां च; B4 क्षीयेत; D6 कियां ज; T1 G2 कृते च (for कियंत). B1 T तस्मात; B4 दर्गत्; Dc कर्मात् (for कस्मात्). K3. 4 D1-3 न नरा:; B1-3 Dc Dn अपरे; D6 त्वपरे (for न परे). Śi K D1-3 G3 वि- (K8 [S]प); B4 [S]प; D4 तु (for च). T2 कुर्याद् (for कुर्युर्) — b) Śi चित्तं न; B2. 4 M Cnp वित्तेन; Dc वृत्तं च; T1 वित्तानि; G1. 4 दत्तं च; G2 दत्ते च (for वित्तं न). & Cn वित्तेनित गौडपाटे तु वित्तेन हेतुना। & Śi K1-3 D1. 6 M2 दयात; Dc जहात् (for दयुः). Śi K1 पुरुषं; K2. 3 B2 Dc D1. 3. 6 M2 पुरुष:. S (except T2 G3) कथंस्वत्. — c) B2. 3 [अ]थ (for [अ]थे-). Dc कामं (for कालं). — d) Śi K1. 2 Dc D1 G2. 4 M2 च; D5 T1 तु; T2 G1 न (for नु). G2. 4 M न (for तत्). B1 Dc T1 कृतं; B4 गतं (for कुतः). D6 कृताथै:; T2 कथं नु (for कुतः स्थात्).

कथं न भिद्येत न च स्रवेत
न च प्रसिच्येदिति रक्षितच्यम् ।
अरक्ष्यमाणः शतधा विशीयेद्
ध्रुवं न नाशोऽस्ति कृतस्य लोके ॥ २७
गतो ह्यरण्यादिष शक्रलोकं
धनंजयः पश्यत वीर्यमस्य ।
अस्त्राणि दिच्यानि चतुर्विधानि
ज्ञात्वा पुनर्लोकिमिमं प्रपन्नः ॥ २८
स्वर्गे हि गत्वा सशरीर एव
को मानुषः पुनरागन्तुमिच्छेत् ।

अन्यत्र कालोपहताननेकानसमीक्षमाणस्तु कुरून्ग्रमूर्ष्न् ॥ २९
धनुर्प्राहश्रार्जुनः सन्यसाची
धनुश्र तद्वाण्डिनं लोकसारम् ।
अस्नाणि दिन्यानि च तानि तस्य
त्रयस्य तेजः प्रसहेत को नु ॥ ३०
निशम्य तद्वचनं पार्थितस्य
दुर्योधनो रहिते सौनलश्र ।
अनोध्यत्कर्णमुपेत्य सर्वे
स चाप्यहृष्टोऽभनदल्पचेताः ॥ ३१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२५ ॥

# २२६

# वैद्यांपायन उवाच । धृतराष्ट्रस तद्वाक्यं निशम्य सहसौबलः ।

# दुर्योधनमिदं काले कर्णो वचनमत्रवीत् ॥ १ प्रत्राज्य पाण्डवान्वीरान्स्वेन वीर्येण भारत ।

C. 3. 14773 B. 3. 237. 2 K. 3. 238. 2

27 °) Ś1 M2 च; B2-4 Dn D1-6 T1 G3 जु (for न). B4 भिद्येच. B4 [आ]स्रवेच; D5 श्रयेत; T1 [आ]श्रुवेत; T2 मृथेत; G3 स्तुवेत; M2 [आ]स्रवेत (for स्रवेत). — ³) Ś1 K1. 2 B1. 2 Dc D5 T1 प्रसिध्ये ; K4 B4 प्रसिचे ; T2 G1 [अ]वसीदे ; G2 [अ]वसज्ये ; G4 [अ]वसिच्ये (for प्रसिच्ये ). — °) K4 B4 Dn D1. 6 T1 G3 अरक्ष्यमाणं; T2 G1. 2. 4 M अवेक्षमाणः (G1 °णं) (for अरक्ष्यमाणः). Ś1 K1. 2 च तथा (for शतधा). B1. 2. 4 Dn D4. 6 G1. 3 प्र(G1 वि)कीयेंद्; T1 प्रकुर्युद्; G4 प्रशीयेंद् (for विशीयेंद्).

29 °) Ś1 K2 च (for हि). Ś1 K2 हिस्वा; T1 G4 या° (for ग°). K3. 4 D3 एवं; T1 G4 एक: (for एव). — ³) G1 प्रतिगंतुम् (for पुनरागन्तुम्). K2 ईक्षेत् (for इच्छेत्). — °) D3 अत्रेव; T2 अनेन; G1 अनुक्तः (for अन्यत्र). T2 °पहितान् (for °पहतान्). B4 अलोकान् (for अनेकान्). — ³) B1 D5 °माणश्च; T G1. 4 °माणः स; G2 °माणाद्ध; M °माणाच्च (for °माणस्तु). D4. 8 T2 मुमुक्षून्; G1 मुहूर्तं (for मुमुक्षुन्).

30 °) K4 De T G2. 4 M धनुप्रेंह°. — b) K2 B3 तं (for तद्). B1-3 Dn D2. 4. 6 G3 भी मवेगं (for लोक°). — c) Ś1 K1. 2 तानि तानि ; Dn2 M1 तानि यस्य (for तानि

तस्य). — 4) Ś1 तस्याख्र-; K1. 2 तस्यात्र; B2 एतस्य; T1 G4 M1 तत्त ; G2 जय ; M2 स य (for त्रय). K1 प्रसहेश्व; T2 G2 विषहेत. B2. 3 Dn D5. 6 G8 [5]त्र; B4 [5]स्य; Dc [5]पि (for नु). G1 तेजो न सेहेत ततो नुको नु.

31 b) Ks. 4 B D (except Ds) Gs M1 दुर्योधनं. B1 T2 G1 रहित:; Ds. 5 सहित:. Ś1 K1. 2 सौबलस्य; Ks B D Gs लोध (D2. 3 लेन); K4 लेय:. — c) B1 उवाच यत्; Ds प्राबोधयत्; S (except G3) अवोचतां (for अबोधयत्). — d) K D2. 3. 5 चाप्रहृष्टो; B1 Dc2 S (except T1 G3) चापि हृष्टो; D1 Cnp चाथ हृष्टो (!). T G1. 4 तेजाः (T2 चिता: also as in text).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B De Dn1. n2 D2-4. 6 G3. 4 घोषयात्रा; Dn3 पार्थिव[घो]षयात्रा. — Adhy. name: K1. 2 छतराष्ट्रवाक्यं; D1 छतराष्ट्रविवेदितं; G1 छतराष्ट्रप्रछापः. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 307; Dn 235 (Dn2 234); D1 238; T G1 226; G2. 4 M1 228; M2 (orig.) 230 (inf. lin. 208). — Śloka no.: Dn 32; D1 29.

C. 3. 14773 B. 3. 237. 2 K. 3. 238. 2 भुङ्क्ष्वेमां पृथिवीमेको दिवं शम्बरहा यथा ॥ २ प्राच्याश्र दाक्षिणात्याश्र प्रतीच्योदीच्यवासिनः । कृताः करप्रदाः सर्वे राजानस्ते नराधिप ॥ ३ या हि सा दीप्यमानेव पाण्डवान्भजते पुरा । साद्य लक्ष्मीस्त्वया राजन्नवाप्ता श्रातृभिः सह ॥ ४ इन्द्रप्रस्थगते यां तां दीप्यमानां युधिष्ठिरे । अपञ्याम श्रियं राजन्नचिरं शोककिशताः ॥ ५ सा तु बुद्धिबलेनेयं राज्ञस्तसाद्युधिष्ठिरात् । त्वयाक्षिप्ता महाबाहो दीप्यमानेव दृश्यते ॥ ६ तथैव तव राजेन्द्र राजानः परवीरहन । श्चासनेऽधिष्ठिताः सर्वे किं कुर्म इति वादिनः ॥ ७ तवाद्य पृथिवी राजिनिखिला सागराम्बरा । सपर्वतवना देवी सग्रामनगराकरा । नानावनोद्देशवती पत्तनैरुपशोभिता ॥ ८ वन्द्यमानो द्विजे राजन्यूज्यमानश्च राजिभः । पौरुषाद्दिवि देवेषु श्चाजसे रिक्मवानिव ॥ ९ रुद्रैरिव यमो राजा मरुद्धिरिव वासवः । कुरुभिस्त्वं वृतो राजन्भासि नक्षत्रराडिव ॥ १० ये सम ते नाद्वियन्तेऽऽज्ञा नोद्विजन्ते कदा च न । पश्यामस्ताञ्श्रिया हीनान्पाण्डवान्वनवासिनः ॥ ११

## 226

1 b) N G3 शकुनिस्तदा (for सहसौबल:). — c) K4 B1 D2. 3 G2. 4 वाक्यं; T1 राजन् (for काले). — d) N G3 कर्णेन सहितोब्रवीत्.

2 Before 2, G<sub>1</sub> ins. कर्ण:. — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> सर्वान् (for वीरान्). — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> [प्]तां (for [इ]मां). D<sub>3</sub> सर्वां (for एको). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>1</sub>. 4 D<sub>11</sub>. n<sub>2</sub> M<sub>2</sub> दिवि (for दिवं). D<sub>1</sub> सुर-पतिर् (for राम्बरहा). — After 2, T G<sub>1</sub>. 2. 4 ins.;

1099\* तवाद्य पृथिवी राजन्निखिला सागराम्बरा। सपर्वतवनाकारा सहस्थावरजङ्गमा।

[(L. 1)= $8^{ab}$ . — (L. 2) Prior half = (var.)  $8^{c}$ .]

- 3 °) Śi दक्षिणात्याश्च. °) Ва दिव्यमानवाः (for -[उ]दीच्यवासिनः). °) Ті आत्मन ° (for राजान °). Ка а Di-3 जना ° (for नरा °).
- 4 °) Ds या पुरा; T2 सा हि सा (for या हि सा). K4 D2. 8 प्र (for सा). b) B4 Dc Dn अभजत् (for भजते). c) D1 सा हि; G1 सम्यग् (for साद्य). D5 स्वयं (for स्वया). Dc प्राप्ता (for राजन्). d) Dc दुराप्ता (for अवाप्ता).
- 5 °) Ś1 °प्रस्थं; K1. 2 °प्रस्थे (for °प्रस्थ-). K3 D1. 5 °गतां (for °गते). Ś1 K2 यात्रां; B1 रात्रां; D2 यां यां; D4 याता; T1 यातां; T2 यातं (for यां तां). b) B1 दीप्यमाने; D4 °माना. c) K2. 4 अपश्यामि. B1 ततो राजन्; B2. 3 Dc D4. 6 G3 महाराज; B4 महीपाल (for श्रियं राजन्). After 5°, B4 D (except D1-3. 6) G8 ins.;

1100\* दृश्यते सा तवाद्य वै।

शत्रवस्तव राजेन्द्र.

— d) T2 G1 अचिरात; G2. 4 सुचिरं. Ś1 K1 Dn1. n8

D1. 4. 6 शोककर्षिता:; Ds त्वां समागता.

6 °) Ś1 K1. 2 T1 साधु-; K8 D1. 6 T2 G1 साद्य; B4 सा श्रीर् (for सा तु). K1 [ए]व; B4 [इ]षुम् (for [इ]यं).

- °) T राजन्; G1 राजात् (for राज्ञः). T2 तस्य (for तस्याद्). S (except G3) तथाविधात् (for युधिष्ठिरात्).

B4 अपहाय युधिष्ठरं. — °) B4 स्विध श्रिता (for स्वयाक्षिता).

7 °)  $\dot{S}_1$   $K_1$ . 2 तदेव (for तथेव). — °)  $K_4$  °नेषु स्थिता: ;  $B_4$  °ने विष्ठिता: ; S °नेवस्थिता: ( $G_3$  °ने युधिता:).

8 °) B<sub>4</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 ते वयं; Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> तवेयं (for तवाद्य). — G<sub>1</sub> om. (hapl.) 8<sup>b</sup>-9<sup>a</sup>. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> अखिला; D<sub>1</sub> सकला (for निखिला). — °) T<sub>1</sub> °वना चेयं; T<sub>2</sub> °वना देव; G<sub>4</sub> °वनाकारा (for °वना देवी). — d) T<sub>2</sub> नगराकरप्रिता; G<sub>4</sub> सहस्थावरजंगमा. — °) D<sub>1</sub> °विधो °(for °वनो °). — f) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> प्वेते °(for पत्तने °). — After 8, T G<sub>2</sub>. 4 M ins.:

1101\* नानाजनपदाकीर्णा स्फीतराष्ट्रा महाबला।

9 G<sub>1</sub> om. 9<sup>a</sup> (cf. v.l. 8). — <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> स्तूय<sup>°</sup>; D<sub>8</sub> T G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> नंद्य<sup>°</sup> (for वन्द्य<sup>°</sup>). D<sub>5</sub> नृपे (for द्विजे). — <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> तथा द्विजे: (for च राजिभः). G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> भासि नक्षत्र राडिव (=  $10^d$ ). — <sup>d</sup>) B<sub>2</sub> मघवानिव; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 M<sub>1</sub> रिझमा<sup>°</sup>.

10 °) G2 राजन् (for राजा). — °) Ś1 K4 T2 G2. 4 सं-; T1 तु (for रवं).

11 a) B2-4 Dc Dn D4. 6 T1 G3 यै: (for ये). Ś1 K1. 2 न ब्रियंते; B2-4 Dc Dn D6 G8 नादियंत (for यम्ते). Ś1 K1. 2 B1 त्वां; T1 M [S]सान्; G4 [S]स्मन् (for SSज्ञा). K3 ये पुरा दीव्यमानाश्च; K4 येस्मान्पुरा नादियंते; D2. 8 येस्मांस्तु नादियंते नु; T2 G1. 2 ये नादियंतेज्ञानात्त्वां (G2 द्वा).

b) Ś1 K1. 2 D2. 8. 5 उद्विजंत:; D1 नोद्विजंत; T G1. 2

श्र्यन्ते हि महाराज सरो द्वैतवनं प्रति ।

वसन्तः पाण्डवाः सार्थं श्राह्मणैर्वनवासिभिः ॥ १२

स प्रयाहि महाराज श्रिया परमया युतः ।

प्रतपन्पाण्डुपुत्रांस्त्वं रिव्मवानिव तेजसा ॥ १३

स्थितो राज्ये च्युतान्नाज्याच्छ्रिया हीनाञ्श्रिया वृतः ।

असमृद्धान्समृद्धार्थः पश्य पाण्डुसुतान्नृप ॥ १४

महाभिजनसंपन्नं भद्रे महति संस्थितम् ।

पाण्डवास्त्वाभिवीक्षन्तां ययातिमिव नाहुपम् ॥ १५

यां श्रियं सुहृदश्चैव दुर्हृदश्च विद्यां पते ।

पश्यन्ति पुरुषे दीप्तां सा समर्था भवत्युत ॥ १६

समस्थो विषमस्थान्ह दुर्हृदो योऽभिवीक्षते ।

जगतीस्थानिवाद्रिस्थः किं ततः परमं सुखम् ॥ १७

न पुत्रधनलामेन न राज्येनापि विन्दति ।
प्रीतिं नृपतिशार्ट्ल यामित्राघदर्शनात् ॥ १८
किं नु तस्य सुखं न स्यादाश्रमे यो धनंजयम् ।
अभिवीक्षेत सिद्धार्थो वल्कलाजिनवाससम् ॥ १९
सुवाससो हि ते भार्या वल्कलाजिनवाससम् ।
पश्यन्त्वसुखितां कृष्णां सा च निर्विद्यतां पुनः ।
विनिन्दतां तथात्मानं जीवितं च धनच्युता ॥ २०
न तथा हि सभामध्ये तस्या भिवतुमईति ।
वैमनस्यं यथा दृष्टा तव भार्याः खलंकृताः ॥ २१
एवसुक्त्वा तु राजानं कर्णः शकुनिना सह ।
तृष्णीं वभृवतुरुभौ वाक्यान्ते जनमेजय ॥ २२

C. 3. 14795 B. 3. 237. 23 K. 3. 238. 25

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षड्विंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२६॥

न प्रीयंते (for नोद्विजन्ते). Ks श्रिया परमया युताः; B De Dn D4. 6 G3 न च (B1 तु) ते (B4 Dn2. n3 G3 ये) शासने स्थिताः.

12 °) K<sub>8</sub> B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn D<sub>8</sub>. 5 T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> श्रूयते. T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> च (for हि). — °) D<sub>5</sub> सर्वे (for साधै).

13 °) B1. s. 4 D3 T1 M सं-; D1 स्वं (for स). T2 प्रियाभिर् (for प्रयाहि). T1 बाहो; M2 राजन् (for राज). — °) B Dn D4-6 G3 तापयन् (for प्रतपन्). D1 च; D5 तान् (for स्वं). — °) B2. 3 T2 G1. 2. 4 M1 रहिममान् (for वान्).

14 °) T1 G2. 4 M स्थानात् (for राज्यात्). — b) B1 हि ते भार्यां (for श्रिया हीनाञ्च). Ś1 K1. 2 G1 युत: (for ह्त:). — c) D1 समृद्धः सन् (for समृद्धार्थः). — d) Ś1 K1. 2 वने (for नृप).

15 °) Т अनेकवलसंपन्नं. — b) K पदे (for भद्रे). B S (except G s) च स्थितं (for सं°). — °) B 1 D o 1 D s Г 2 G 1 स्वभि (for स्वाभि). Ś 1 K D c D s पश्यंतु; B 2 D n D 1-s -वीक्षंतु (for -वीक्षन्तां). — °) K 2 ° तिमिह (for तिमिव).

16 ° ) \$1 K1. 2 transp. सुहृदश् and दुर्हृदश्. — °) 32. 4 पौरुषेर् (for पुरुषे). — °) De D1 स समर्थो; T1 तामर्षाश्च; G1 सा समग्रा (for सा समर्था). T2 सामद्र्या च वेशां पते.

17 °) B1 Dc समर्थो (for °स्थो). — b) Some N MSS. °वीक्ष्यते. — c) G2. 4 M जगतिस्थान्. T1 विषम-

स्थांश्र यानस्थः; Ts G1 भूमिस्थांश्रेव यानस्थः. — d) B Dn D1. 4. 5 T1 G1. 4 अतः (for ततः). D5 शुभं (for सुखम्).

18 °)  $D_5$  यत्र;  $T_2$   $G_1$  पुनर् (for पुत्र-).  $K_4$  ° लोपेन;  $D_3$  ° लोभेन (for ° लाभेन). — °)  $K_4$   $B_{1-3}$   $D_5$   $T_1$  [अ]भि(for [अ]पि).  $K_4$   $D_5$  -नंदति (for विन्दति).  $T_2$  राज्यलाभेन विंदति;  $G_2$ . 4 राज्येनापि च विं. — °)  $G_1$  प्रियं (for प्रीति). — °)  $K_4$   $T_1$   $G_1$ . 3 M अमित्राय;  $D_1$  ° त्राच;  $T_2$   $G_4$  ° त्रस्य;  $G_3$  ° त्राधि- (for ° त्राध-).

19 d) =  $20^{b}$ . B<sub>4</sub> ° संवृतं (cf. v.l. 20).

20 T<sub>2</sub> G<sub>1.4</sub> om. (hapl.) 20<sup>ab</sup>. — a) Ś<sub>1</sub> हि तज्ञार्था; B<sub>1</sub> भीमनिभां (for हि ते भार्या). — b) = 19<sup>d</sup>. K<sub>3.4</sub> B<sub>1-3</sub> D G<sub>8</sub> °संवृतां. — c) B<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> [अ]सुलिनीं; De Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>2-4</sub> दुःखितां (for [अ]सुलितां). — d) T<sub>2</sub> तु (for च). B<sub>1</sub> निर्विण्णतां; S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) निर्वेखतां. — e) B<sub>1</sub> विनिद्य च; D<sub>3</sub> °निदती; T<sub>1</sub> 'निदंती (for 'निन्दतां). S<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> विनिद्द (K<sub>2</sub> °च)माना चात्मानं; K<sub>3.4</sub> D<sub>1.2</sub> 5 G<sub>2.4</sub> M विनिद्द (K<sub>3.4</sub> D<sub>1.2</sub> °दतां; D<sub>5</sub> ° सतां) चाप्पात्मानं; T<sub>3</sub> दीनतां च स्वभर्तुणां; G<sub>1</sub> जितानां च स्वभर्तुणां. — f) K<sub>3</sub> जीवंतं; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> जीवतां (for जीवितं). K<sub>1</sub> B<sub>3.4</sub> Dn G<sub>3.4</sub> धनच्युतं; B<sub>3</sub> D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> °च्युत; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> °च्युतिं; G<sub>3</sub> °च्युतां. — After 20, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1102\* दाराणां ते श्रियं दृष्ट्वा दीप्तामद्य जनाधिप।

1

21 b) Śi Ki-3 Ds तस्यामृद्दुःखमुत्तमं. — d) Ti तव भार्यों स्वलंकृतां.

22 Before 22, B D (except D1. s. s) Gs ins. वैशं

# २२७

C. 3. 14796 B. 3. 238. 1 K. 3. 239. 1

वैशंपायन उवाच।
कर्णस्य वचनं श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्तदा।
हृष्टो भृत्वा पुनर्दीन इदं वचनमत्रवीत्।। १
त्रवीषि यदिदं कर्ण सर्व मे मनिस स्थितम्।
न त्वभ्यनुज्ञां लप्सामि गमने यत्र पाण्डवाः।। २
परिदेवति तान्वीरान्ध्रतराष्ट्रो महीपितः।
मन्यतेऽभ्यिकांश्रापि तपोयोगेन पाण्डवान्।। ३
अथ वाप्यनुबुध्येत नृपोऽस्माकं चिकीर्षितम्।
एवमप्यायितं रक्षन्नाभ्यनुज्ञातुमर्हति।। ४
न हि द्वैतवने किंचिद्विद्यतेऽन्यत्प्रयोजनम्।

उ° (resp. वैशं°). — a)  $K_3$  D<sub>1</sub>, 2, 5 [अ]n;  $K_4$  च (for n). — n) Ś1  $K_1$ , 2, 4 D<sub>2</sub>, 3, 5 शकुनिरेव च (for n) ना सह).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B D G2. 3 M2 घोषयात्रा. — Adhy. name: M2 कर्णवाक्यं. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 308; Dn (Dn1 marg.) 236 (Dn2 235); D1 239; T G1 227; G2. 4 M 229. — Śloka no.: Dn1. n2 D1 23; Dn3 24.

## 227

- 1 °) T<sub>1</sub> M तु वच: (for वचनं). b) K<sub>2</sub> T<sub>1</sub> तथा; B D (except D<sub>1</sub>) G<sub>3</sub> तत: (for तदा). — c) B<sub>1</sub> तूर्णी (for हृष्टो). T<sub>1</sub> पुनर्थो (for पुनर्दीन). — d) S (except G<sub>3</sub>) राधेयमिदमञ्जवीत्.
- 2 b) B1 च मनिस ; B2-4 Dn D4.6 G3 मनिस में (by transp.); G2.4 M तद्भृदये. T1 तत्सर्व हृदि संस्थितं. c) B1 च (for तु). T1 हि (for [अ]भि-). K2.4 D1 लिप्सामि; T G2.4 M लप्सेहं (for लप्सामि). G1 तस्य त्वनुज्ञां लप्सेहं.
- 3 °) Ś1 K1. 2. 4 D1. 3 °देवते हि तान् (hypermetric); B4 D5 °देवयते (for °देवति तान्). b) D5 ° छ्रो हि पांड-वान्; T2 G1 ° छ्रोंबिकासुतः. °) T1 हि (for [S] भि.).
- 4 °) T1 तु (for [अ]पि). °) Dc चिकीषितुं. °) S (except G3) एताम् (for एवम्). Ś1 अप्यायतीन्; G1 M1 अन्यायतीं. Ś1 रक्षेन् (for रक्षन्). — °) K3 D1.8 (m

उत्सादनमृते तेषां वनस्थानां मम द्विषाम् ॥ ५ जानासि हि यथा क्षत्ता द्यूतकाल उपस्थिते । अत्रवीद्यच्च मां त्वां च सौवलं च वचस्तदा ॥ ६ तानि पूर्वाणि वाक्यानि यच्चान्यत्परिदेवितम् । विचिन्त्य नाधिगच्छामि गमनायेतराय वा ॥ ७ ममापि हि महान्हर्षो यदहं भीमफल्गुनौ । क्षिष्टावरण्ये पश्येयं कृष्णया सहिताविति ॥ ८ न तथा प्रामुयां प्रीतिमवाप्य वसुधामपि । दृष्ट्वा यथा पाण्डुसुतान्वल्कलाजिनवाससः ॥ ९ किं नु स्थादिषकं तस्माद्यदहं द्वपदात्मजाम् ।

as in text). 5 T2 अहंसि (for अहंति).

- 5 °)  $K_{2.8}$  उन्मादनमृते; De उत्पाटनमृते;  $T_{1}$   $G_{2.4}$  M उन्मादनाहते;  $T_{2}$   $G_{1}$  उन्मादनमि( $T_{2}$  ° मृ)दं.  $^{d}$ )  $B_{3}$   $D_{4.6}$   $G_{3}$  ° स्थाने (for ° स्थानां). Ś 1  $K_{1.2}$  B  $D_{1.6}$   $D_{4.6}$   $G_{3}$   $C_{2.4}$   $C_{3}$   $C_{4.6}$   $C_{4.6}$
- 6 °) Bs. 4 D2. 5 जानामि; G4 °ति (for °सि). D2. 3 [ए]व (for हि). K4 जानास्येव तथा क्षत्ता (m as in text). °) K4 D2. 3 यतु (for यञ्च). S (except G3) अज्ञवीत्वां च मां चैव. °) Dn वचनं (for च वचस्)! D5 तथा (for तदा).
- 7 a) De यानि; T2 G1 ततः (for तानि). B Dn D2. 4. 6 T G1-8 सर्वाणि (for पू°). b) T1 [अ]न्यं (for [अ]न्यत्). D2 अपि (for परि-). c) B1 आचित्य (for वि°), and मा (for न). T1 निश्चितं गच्छेद्; T2 निश्चयो राज्ञो; G1. 2. 4 M निश्चयं गच्छेर् (G1 राजा; G4 गच्छेद्) (for नाधिगच्छामि). d)=14b. B4 विजयाय (for गमनाय). D1 च (for वा).
- 8 °) Śı Kı. 2 च; T Gı. 2 सु- (for हि). K4 Ds महाहर्षो. °) N (except Śı K2) Gs "फाल्गुनौ. °) K3 कृष्टा" (for क्रिष्टा"). d) Dı [अ]पि (for [इ]ति).
- 9 The sequence in K<sub>8</sub>. 4 De D<sub>1-8</sub> is: 8, 11, 10, 9, 12. <sup>a</sup>) B<sub>1</sub>. 2. 4 [अ] वामुया; B<sub>8</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>2</sub>. 3 M द्या (for आ). <sup>b</sup>) B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> इमां (for अपि). <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 ° वासिन:; T<sub>1</sub> ° वाससान्.
- 10 For sequence in Ks. 4 Dc D1-3 cf. v.l. 9.

   a) K4 Dn1. n3 तु; D3 तत् (for तु). T2 वाभ्यधिकं

द्रौपदीं कर्ण पश्येयं काषायवसनां वने ॥ १०
यदि मां धर्मराज्ञश्व भीमसेनश्च पाण्डवः ।
युक्तं परमया लक्ष्म्या पश्येतां जीवितं भवेत् ॥ ११
उपायं न तु पश्यामि येन गच्छेम तद्वनम् ।
यथा चाभ्यनुजानीयाद्वच्छन्तं मां महीपितः ॥ १२
स सौबलेन सिहतस्तथा दुःशासनेन च ।
उपायं पश्य निपुणं येन गच्छेम तद्वनम् ॥ १३
अहमप्यद्य निश्चित्य गमनायेतराय वा ।
काल्यमेव गमिष्यामि समीपं पार्थिवस्य ह ॥ १४
मयि तत्रोपविष्टे तु भीष्मे च कुरुसत्तमे ।
उपायो यो भवेदृष्टस्तं ब्र्याः सहसौबलः ॥ १५
ततो भीष्मस्य राज्ञश्च निश्चम्य गमनं प्रति ।

व्यवसायं करिष्येऽहमनुनीय पितामहम् ॥ १६ तथेत्युक्तवा तु ते सर्वे जग्धुरावसथानप्रति । व्युपितायां रजन्यां तु कर्णो राजानमभ्ययात् ॥ १७ ततो दुर्योधनं कर्णः प्रहसिन्नदमन्नवीत् । उपायः परिदृष्टोऽयं तं निनोध जनेश्वर ॥ १८ घोषा द्वैतवने सर्वे त्वत्प्रतीक्षा नराधिप । घोषयात्रापदेशेन गिम्ध्यामो न संश्चयः ॥ १९ उचितं हि सदा गन्तुं घोषयात्रां विश्वां पते । एवं च त्वां पिता राजनसमनुज्ञातुमर्हति ॥ २० तथा कथयमानौ तौ घोषयात्राविनिश्चयम् । गान्धारराजः शक्कनिः प्रत्युवाच हसन्निव ॥ २१ उपायोऽयं मया दृष्टो गमनाय निरामयः ।

C. 3. 14817 B. 3. 238. 22

(for स्वाद°). —  $^{b}$ )  $T_{2}$  यहूने (for यदहं). —  $^{c}$ )  $T_{1}$  पद्मामि (for पद्मयं). —  $^{d}$ )  $K_{4}$   $D_{2}$ . 8. 5 कषाय-;  $B_{2}$ . 4 काशाय-.  $K_{3}$  °नांबरां;  $T_{2}$   $G_{1}$  °नामपि (for °नां वने).

11 For sequence in Ks. 4 Dc D1-3 cf. v.l. 9.

- a) Ks यदि मा; T1 यदिदं. - b) B4 भीमसेनेन. K4
पांडवा: - c) D2 उक्तं परमया भक्तया.

12 a) Śi Ki. 2 B4 Dc तुन (by transp.); S (except Ti Gs) नातु. Ks पश्यामो; Ti गच्छामि (for पश्यामि).

— b) = 13d. Di. 5 गच्छामि (for गच्छेम). — After 12ab, T2 Gs read 14, repeating it in its proper place.

— Śi Ki. 3. 4 om. (hapl.) 12c-13d. — c) T Gi M यथा त्रा; G2. 4 स यथा (for यथा च). D2 [अप्यतु ; Ti G2. 4 M हातु ; Gi नाभ्यतु (for [अभ्यतु ). — d) K2 मां वर्जतं; B4 S (except Gs) वर्जतं मां; D5 इच्छतोस्मान् (for गच्छन्तं मां).

13 Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. s. 4 om. 13 (cf. v.l. 12). — <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> सौबलेयेन(for स सौबलेन). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> सर्वेश्च (for सहितस्). — <sup>a</sup>) = 12<sup>b</sup>. K<sub>2</sub> गच्छाम; D<sub>5</sub> गच्छाम (for गच्छेम).

14 For T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> cf. v.l. 12. — Before 14, D<sub>2</sub> ins. कर्ण उ°. — °) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-3</sub>. 5 अहमद्य विनिश्चित्य; G<sub>2</sub>. 4 अहं चाप्य(G<sub>4</sub> अहमप्य)नुगच्छामि. — b) = 7<sup>d</sup>. Dn D<sub>4</sub> G<sub>1</sub>. 3 (second time) च (for वा). — °) K<sub>1</sub>. 2 B D G<sub>3</sub> (second time) कर्यम् (for कार्यम्). — d) T<sub>2</sub> (first time) om. 14<sup>d</sup>. K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> ह (for हि).

15 °) Ś1 K1. 2. 4 De D2. 3 T2 G1. 2 M2 च (for ज़). — b) D1 तु (for च). D1 M1 °सत्तम. — c) B1

मे (for बो). — <sup>d</sup>) Śi K2 तद् (for तं). Śi K2 Dc2 Dn2 व्यात् (for व्याः). Śi K1. 2 तव (for सह.).

16 °) K<sub>3</sub> B D (except D<sub>2</sub>. 3) G<sub>2</sub>. 3 M<sub>2</sub> वचो (for ततो). — b) K<sub>1</sub>. 2 निशाम्य. T<sub>1</sub> वचनं प्रति. — d) Ś<sub>1</sub> °याख्य (for °नीय).

17 B4 om. (hapl.) 17<sup>b</sup>-19<sup>a</sup>. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K3. 4 Dc D3. 5 अभ्यगात; K1. 2 D2 अन्नवीत (for अभ्ययात).

18 B4 om. 18 (cf. v.l. 17); K1. 2 D2 om. (hapl.) 18<sup>ab</sup>. — <sup>b</sup>) K3. 4 Dc D1. 3 वाक्यम् (for इदम्). — <sup>c</sup>) Dc M1 यस; T1 नस् (for Sयं). — <sup>d</sup>) K4 Dc T1 G1. 2. 4 M जनाधिप; B2 नरेश्वर; T2 नराधिप.

19 = 23. B<sub>4</sub> om. 19<sup>a</sup> (cf. v.l. 17). — b) Dc<sub>2</sub> D<sub>5</sub> G<sub>2. 4</sub> स्वस्प्रतीक्ष्या. T G<sub>1. 2. 4</sub> M महा(G<sub>1</sub>° ही) भुज (for नरा\*). — b) B<sub>4</sub> वनं प्रति (for न संशयः).

20 T<sub>2</sub> om. 20<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) G<sub>4</sub> उचितां. B<sub>4</sub> तु; T<sub>1</sub> ते (for द्वि). — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub>. 4 M घोषयात्रा. G<sub>1</sub>. 2. 4 न संशयः (for विशां पते). — <sup>c</sup>) B<sub>4</sub> त्वां च (by transp.); Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> M च त्वा; T<sub>2</sub> चोक्ते; G<sub>2</sub> चेत्त्वां. K<sub>4</sub> त्वत्पिता; G<sub>1</sub> स्विता (for त्वां पिता). — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> त्वामचु (for समचु ).

21 a) K<sub>1. 4</sub> B<sub>4</sub> D (except D<sub>2. 8. 5</sub>) G<sub>2. 8</sub> M<sub>2</sub> तु (for तौ). — b) K<sub>3</sub> श्रितौ; B<sub>1</sub> श्रियो. — c) K<sub>2</sub> D<sub>2</sub> गंघार-राजः. B<sub>1</sub> सुबलः (for शकुनिः). — d) S (except G<sub>3</sub>) इत्यु (for प्रत्यु ). B<sub>1</sub> शकुनिः प्रत्यु वाच ह.

22 °) G1 [S]थ (for Sa). K4 D2. 3 महान् (for मया). — K4 om. (? hapl.) 22°-23d. — °) Ś1 K2 D5 वो; T2 G1 वै (for नो). — d) B4 Dn D3 बोध; D1

c. 3. 14817 B. 3. 238, 22 K. 3. 239, 22 अनुज्ञास्यति नो राजा चोदयिष्यति चाप्युत ॥ २२ घोषा द्वैतवने सर्वे त्वत्प्रतीक्षा नराधिप । घोषयात्रापदेशेन गमिष्यामो न संग्रयः ॥ २३

ततः प्रहसिताः सर्वे तेऽन्योन्यस्य तलान्ददुः। तदेव च विनिश्चित्य दद्युः कुरुसत्तमम्।। २४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२७ ॥

# 296

वैशंपायन उवाच।
धतराष्ट्रं ततः सर्वे ददशुर्जनमेजय।
पृष्ट्वा सुखमथो राज्ञः पृष्टा राज्ञा च भारत।। १
ततस्तैर्विहितः पूर्वे समङ्गो नाम बस्लवः।
समीपस्थास्तदा गावो धतराष्ट्रे न्यवेदयत्।। २

नोद°; D2 मोद° (for चोद°). K1. 3 D1 वा (for च). D1 पुनः; G1 [अ]च्युत (for [अ]च्युत).

23 = 19. K<sub>8. 4</sub> D<sub>1</sub> om. 23 (for K<sub>4</sub> cf. v.l. 22); Dc om. 23<sup>ab</sup>. — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> D<sub>6</sub> G<sub>4</sub> त्वस्रतीक्ष्या. T G<sub>2. 4</sub> M जनाधिप; G<sub>1</sub> महीसुज. — <sup>d</sup>) G<sub>1. 4</sub> गमिष्याम; G<sub>3</sub> भि. S (except G<sub>3</sub>) सरः प्रति (for न संशयः).

24  $^b$ )  $K_4$   $T_1$  ह्यन्यो°;  $B_4$  अन्यो° (for तेSन्यो°).  $K_{1-9}$   $T_1$  बलान्;  $K_{1m}$   $T_2$   $G_2$ .  $_4$  तलं (for तलान्). — °)  $K_3$   $D_2$ .  $_3$  तहैंब;  $D_5$  तदेवं.  $K_3$ .  $_4$   $D_{1-3}$ .  $_5$   $_7$  (for =).  $T_1$  स (for =).

Colophon. Bs reads it in marg. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: Ks. 4 B Dc Dns D1-8. 5 M2 घोषयात्रा. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 309; Dn (Dn1 marg.) 237 (Dn2 236); D1 240; TG1 228; G2. 4 M 230 (M2 232). — Śloka no.: Dn 24; D1 23.

## 228

1 b) M1 हड्डा ते (for दहगुर्). T1 पृथिवीपति (for जनमे°). — c) S1 K1.2 B1.8m.4 Dc2 D1.2 T1 G3 हड्डा; K4 D8 पृष्टः; M स्पृष्ट्वा (for पृष्ट्वा). K1 G1 राजा; K4 D2.8 जा (for °ज्ञः). — d) B2 D5 पृष्टो; B8 (m as in text).4 G1 पृष्ट्वा.

2 °) Ds सर्व ; Ma पूर्व ( for पूर्व ). - b) K1. 4 संगमो ;

अनन्तरं च राघेयः शकुनिश्च विशां पते । आहतुः पार्थिवश्रेष्ठं धृतराष्ट्रं जनाधिपम् ॥ ३ रमणीयेषु देशेषु घोषाः संप्रति कौरव । स्मारणासमयः प्राप्तो वत्सानामपि चाङ्कनम् ॥ ४ मृगया चोचिता राजन्नस्मिन्काले सुतस्य ते ।

 $G_2$ . 4 संगवो (for समङ्गो).  $K_1$  वहुभः;  $M_2$  पहुवः (for बहुवः). —  $T_2$  om.  $2^c-4^b$ . — c)  $D_2$   $G_4$  तथा (for तदा).  $S_1$   $K_2$   $D_5$  गा वै;  $T_1$  गोपं (for गावो).

3  $T_2$  om. 3 (cf. v.l. 2). — b)  $T_1$   $G_4$  M महारथ:;  $G_{1.2}$  महाबल: (for विशां पते). — c)  $K_3$   $D_1$  पांडव° (for पार्थिव°). — d)  $S_1$   $K_1$ . 2 नराधिपं;  $D_2$   $T_1$  जनेश्वरं (for जना°).

4 T2 om. 4° (cf. v.l. 2). — b) K1 (marg. sec. m.) घोषान्; M2 घोराः (for घोषाः). M1 पार्थिव (for कौरव). — c) Ś1 K1. 2 Dn D4. 6 स्मारणे; B1 T1 G1. 2 M2 स्मरणा-; D1 स्मरणो (for स्मारणा-). Ś1 संशयः (for न्समयः). % Cn: स्मारणे स्मरणहेतौ कर्मणि। गवां संख्यापूर्वकं वयोवर्ण- जातिनाम्नां छेखने। स्मारणासमय इति गौडाः पठन्ति। % — d) K3. 4 (m as in text) D1 कांचनं; B4 चांकने; T2 G2. 4 चांकितं; G1 चांकितं (for चाङ्कनम्).

5 °) Ś1 K2. 4 (m as in text) Dn1 D6. 6 T1 M2 चोदिता (for चोचिता). — b) D1. 4. 6 G1. 2 तिसन् (for असिन्). G2 लोके (for काले). K4 तु तस्य (for सु°). Ś1 ह (for ते). — °) Ś1 K1. 2 गमने. — d) B1-8 Dn D4. 6 G3 समनु°; T1 तदनु° (for त्वमनु°).

6 °) K1 शोभनं (for °ना). — °) B Dn D4.6 Gs. 8 हि (for च). K1.2 परिरक्षणं (for समवे°). D2 गवां चैवमवेक्षणं; G1 गवानां च समीक्षणं. — °) K2 Bs D4 M विस्नंभस्तु; T2 G1 सविश्रंभे (G1 °भो); G2.4 सु(G4 स)-विस्नंभ. Ś1 K1.2.4 D8.5 च (for तु). K1 Dc D1.2 कर्तंड्यो; G4 क्रंवंड्यं (for गन्तड्यो). — °) Ś1 K1 व्हाभानां;

# दुर्योधनस्य गमनं त्वमनुज्ञातुमहिसि ॥ ५ धृतराष्ट्र उवाच ।

मृगया शोभना तात गवां च समवेक्षणम् ।
विश्रम्भस्तु न गन्तव्यो बछ्ठवानामिति सारे ॥ ६
ते तु तत्र नरव्याघाः समीप इति नः श्रुतम् ।
अतो नाभ्यनुजानामि गमनं तत्र वः स्वयम् ॥ ७
छद्मना निर्जितास्ते हि कर्शिताश्च महावने ।
तपोनित्याश्च राघेय समर्थाश्च महारथाः ॥ ८
धर्मराजो न संकुष्येद्भीमसेनस्त्वमर्पणः ।
यज्ञसेनस्य दुहिता तेज एव तु केवलम् ॥ ९
यूयं चाप्यपराष्येयुर्दर्पमोहसमन्विताः ।
ततो विनिर्दहेयुस्ते तपसा हि समन्विताः ॥ १०

अथ वा सायुघा वीरा मन्युनाभिपरिष्ठुताः।
सिंहता बद्धनिस्त्रिंशा दहेयुः शस्त्रतेजसा ।। ११
अथ यूयं बहुत्वात्तानारभध्वं कथंचन।
अनार्यं परमं तत्स्यादशक्यं तच्च मे मतम् ।। १२
उपितो हि महाबाहुरिन्द्रलोके धनंजयः।
दिव्यान्यस्त्राण्यवाप्याथ ततः प्रत्यागतो वनम् ।। १३
अकृतास्त्रेण पृथिवी जिता वीभत्सुना पुरा।
किं पुनः स कृतास्त्रोऽद्य न हन्याद्वो महारथः।। १४
अथ वा मद्दचः श्रुत्वा तत्र यत्ता भविष्यथ।
उद्विग्नवासो विश्रम्भाद्दुःखं तत्र भविष्यति।। १५
अथ वा सैनिकाः केचिदपकुर्युर्युधिष्ठिरे।
तद्बुद्विकृतं कर्म दोषग्रुत्पादयेच्च वः।। १६

C. 3. 14835 B. 3. 239. 16 K. 3. 240. 16

T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> पांडवानाम् (for बळवानाम्). Śi K<sub>1</sub>. 2 स्मरन्; B<sub>4</sub> श्रुतं; S (except G<sub>3</sub>) सा ह (for स्मरे).

7 °) K3. 4m D1 T1 M2 हि; G1. 2. 4 M1 [S]पि (for जु). — °) B2. 4 T2 G1. 2 ततो (for अतो). T2 हि (for आिभ-). — °) T2 G1 यत् (for व:).

8 °) T1 आत्मना; G4 जिह्मिता (for छन्नना). B1. 8 Dn D4. 8 T1 G1 ते तु; B2 तत्र; B4 सर्वे; M1 तेपि (for ते हि). — b) Ś1 B1. 2 क्षिताश्च; D1 गताश्चेन. T1 तु (for च). B4 तथा वने. — cd) T1 नीतिज्ञाश्चेव राधेय समर्थाश्चेव भारत.

9 Ks om. 9. — ") T1 [अ]पि; T2 G1 M1 तु (for न). K2. 4 D2. 5. 5 संकुप्येद् (for संकुध्येद्). — b) Dc [अ]म- धिंतः (for [अ]मर्षणः). T1 भीमो नित्यममर्षणः. — d) T2 तेजसा सा (for तेज एव).

10 Ks transp. 10<sup>ab</sup> and 10<sup>ed</sup>. — <sup>a</sup>) K1. 2 एवं (for यूयं). Śi K1. 2. 4 D4. 6 [अ]पराधेयुर्; Ks हि राधेय; B1 [अ]पराधेयुर् (for [अ]पराध्येयुर्). T2 यूयं च पुनराधेय. — <sup>b</sup>) D1 अर्थ (for दर्प ). — T1 om. (hapl.) 10<sup>ed</sup>; B1 reads it in marg. — <sup>d</sup>) B4 M [अ]भि-; G1 च (for हि).

11 b) Śi Ki. 2. 4 Dż. 5 eमोरिताः (for eपरिश्वताः).
— c) Mi वर्मिणो (for सहिता). — d) Ki तत्र (for सञ्ज-).

12  $^{ab}$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$  2 तानालभेयु:  $(\acute{K}_2$   $^{\circ}$ यं);  $\acute{K}_3$  ताज्ञारभेधवं;  $\acute{K}_4$  च नाक्षिपध्वं;  $\acute{B}_1$  तानाकृतधवं;  $\acute{B}_2$  तु ताल्लभधवं;  $\acute{B}_3$  Do D4. 6 ताज्ञा $(\acute{B}_3$   $\acute{D}_4$   $^{\circ}$ ना)रभेरन्;  $\acute{D}_1$  ताना $(\acute{D}_{12}$   $^{\circ}$ ज्ञा)-क्षिपंत: (!);  $\acute{D}_{1-8}$  ताज्ञाक्षिपधवं;  $\acute{D}_5$  ताज्ञाक्षिपेयु:;  $\acute{T}_1$  ताज्ञापराध्यन्;  $\acute{T}_2$  ताज्ञालंबधवं;  $\acute{G}_1$  न नापराक्षं;  $\acute{G}_2$ 4 ताज्ञारभ- $(\acute{G}_4$   $^{\circ}$ a)धवं;  $\acute{M}_1$  तानपराध्यान्; some printed ed. तानभि-

यात; only  $M_2$  तानारभध्वं (as in text)!  $B_4$  अथ यूयं बहून्बाहूनारभेरन्कथंचन. —  $^c$ )  $T_2$   $G_1$ . 2.4 अन्यायं;  $M_2$  अनार्थं (for अनार्थं).  $T_2$   $G_2$  M च परं;  $G_4$  च वनं (for परमं).  $K_4$  De  $D_5$   $T_1$   $G_2$ . 4 तस्मात् (for तत्स्यात्). —  $^d$ )  $T_1$  तज्ञ शक्यं;  $T_2$   $G_1$  क्षमं शक्यं;  $G_2$ . 4 M तदशक्यं (for अशक्यं तच्). Dn  $D_4$ . 6  $G_3$  a (for a).

13 °) B1 उषित्वा. — °) K4 B1 इंद्रलोकं; T1 स्वर्गलोकं (for इन्द्रलोकं). — °) Ś1 K1. 2. 4 D2 सर्वाणि (for दिन्यानि). K2 D1 चावाप्य; T1 [अ]धावाप्य; T2 G1 संप्राप्य (for [अ]वाप्याथ).

14 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> भीताः सा (for पृथिवी). — °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> वयं (for जिता). Ś1 K<sub>1-8</sub> तदा (for पुरा). — °) K<sub>2</sub> सुकृतोस्त्रो (for सकृतास्त्रो). G<sub>4</sub> हि (for S<sub>2</sub>). — <sup>d</sup>) T G<sub>1.2.4</sub> नि (for न). G<sub>1</sub> व (for वो). M<sub>2</sub> न तु हन्यो महारथः

15 °) D1 G2. 4 यहचः (for म°). Ś1 K1. 2 अथ महचनं श्रुत्वा. — b) T1 यह; G3 यंता; G4 यात्वा (for यत्ता). — T2 G1 om. (? hapl.) 15cd. — c) B3 D0 D4. 6 G3 वासे; D5 वाचो; T1 वासा (for वासो). Ś1 K1. 2 T1 G2. 4 विस्त(Ś1 °श्र) इथाद्; B1-3 D0 D4. 6 G3 विश्रं (D4. 6 °सं)भो; M1 विसंभाद्. G2. 4 उद्विमा वासविस्त इथाद्. — d) Ś1 दु:खात्; M1 वासं; M2 वासास (for दु:खं). T1 G2. 4 गमिष्यथ (for भवि°).

16 b) K3 उप'; Dc अपा' (for अप'). K4 B D (except D1-3.5) G3 युधिष्ठिरं; T1 महात्मसु. — ') T1 G1.4 तदा' (for तद'). — ') Ś1 K1.2 येदि; B2 D4.6

3. 3. 14836 3. 3. 239. 17 4. 3. 240. 17 तस्माद्गच्छन्तु पुरुषाः स्मारणायाप्तकारिणः । न ख्यं तत्र गमनं रोचये तव भारत ॥ १७ शक्कानिरुवाच ।

धर्मज्ञः पाण्डवो ज्येष्ठः प्रतिज्ञातं च संसदि ।
तेन द्वादश वर्षाणि वस्तव्यानीति भारत ।। १८
अनुवृत्ताश्च ते सर्वे पाण्डवा धर्मचारिणः ।
युधिष्ठिरश्च कौन्तेयो न नः कोपं करिष्यति ।। १९
मृगयां चैव नो गन्तुमिच्छा संवर्धते भृशम् ।
सारणं च चिकीर्षामो न तु पाण्डवदर्शनम् ।। २०
न चानार्यसमाचारः कश्चित्तत्र भविष्यति ।
न च तत्र गमिष्यामो यत्र तेषां प्रतिश्रयः ।। २१

वैशांपायन उवाच।

एवम्रक्तः शकुनिना धृतराष्ट्रो जनेश्वरः।
दुर्योधनं सहामात्यमनुजज्ञे न कामतः॥ २२
अनुज्ञातस्तु गान्धारिः कर्णेन सहितस्तदा।
निर्ययौ भरतश्रेष्ठो बलेन महता दृतः॥ २३
दुःशासनेन च तथा सौबलेन च देविना।
संदृतो श्रातृभिश्चान्यैः स्त्रीभिश्चापि सहस्रशः॥ २४
तं निर्यान्तं महाबाहुं द्रष्टुं द्वैतवनं सरः।
पौराश्चानुययुः सर्वे सहदारा वनं च तत्॥ २५
अष्टौ रथसहस्राणि त्रीणि नागायुतानि च।
पत्तयो बहुसाहस्रा द्याश्च नवतिः शताः॥ २६

Gs 'येत; B4 'येतु; T G1. 2. 4 M 'येत् (for 'येच). T1 G1. 2. 4 M तव; T2 तदा (for वः).

17 °) T1 G1. 2. 4 M तस्मादन्ये (G2 °न्य-) नरा यांतु; T2 तस्मादन्यो नरो यातु. — b) Ś1 K2. 3 D4. 6 T G4 स्मरणाय. D6 सकारणा:; T2 [आ]त्तकारणात्; G1 [अ]धिकारिण:; G4 [आ]त्तकारिण:. — c) G2. 4 स्वयं न (by transp.). — d) Ś1 B4 Dc T2 रोचते. Dc D1 तत्र (for तव).

18 Dc2 om. 18 (with the ref.). — a) S (except G3) पांडवश्रेष्टः. — b) K2 प्रतिज्ञाते ; T1 G2. 4 जातश्र; T2 G1 परिज्ञातश्र. — c) T1 ततो (for तेन).

19 °) Ś1 K2 T2 G2 ° वता ° (for ° वृत्ता °). K4 D3 T1 G2. 4 M तं (for ते). — b) Ś1 K1-3 De D1. 2. 5 पांड वं ° चारिणं. — °) K1 B1-3 Dn D1. 4-6 G तु (for च). — d) Ś1 नर:; T1 न व: (for न नः).

20 K<sub>8</sub> om. (hapl.) 20°-21°. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> एव; K<sub>4</sub> अपि; B<sub>4</sub> D<sub>1-8.5</sub> S (except G<sub>3</sub>) चापि (for चैव). — °) B<sub>1.8</sub> Dn D<sub>1.4.6</sub> G<sub>8</sub> संवर्तते. B<sub>2</sub> इच्छा संप्रति वर्तते. — °) B<sub>2.8</sub> M<sub>2</sub> स्मारणां; D<sub>1</sub> T G<sub>4</sub> स्मरणं. B<sub>1.8.4</sub> D (except D<sub>2.8.5</sub>) G<sub>3</sub> तु (for च). B<sub>2</sub> D<sub>2</sub> करिष्यामो (for चिकीषांमो). G<sub>1</sub> स्मरणाच विकर्षामो. — °) T<sub>2</sub> न न: (for न तु). G<sub>1</sub> वयं पांडवनंदनं.

21 Ks om. 21<sup>ab</sup> (cf. v.l. 20); D<sub>1</sub> om. 21<sup>abc</sup>. — b) De कचित् (for कश्चित्). T<sub>1</sub> अत्र. G<sub>4</sub> गिमि (for भिन् ). — °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> न च तत्र (G<sub>1</sub> °त्रा) समाचारो. — d) D<sub>2</sub> तत्र (for यत्र). D<sub>1</sub> समा ; D<sub>5</sub> परि (for प्रति°).

22 b) T G1. 4 जनाधिप: (T1 ° प) (for जनेश्वर:).
— cd) T1 दुर्योधनः सहामात्यः (sic) अनुज्ञेयोथ कामतः.

24 °) K1. 2 B D6 T G1 तदा (for तथा). — b) B2 सौबलेयेन (for लेल च). B1-3 Dn D4. 6 G8 धीमता (for देविना). — °) Dc2 आवृतो; T G1. 2. 4 M2 सबैंश्च; M1 सबैशो (for संवृतो). S (except G8 M2) सार्ध (for चान्यै:). — d) T G1. 2. 4 चैव (for चापि).

25 T2 om. 25°b. — °) Ś1 K4 D8 तं निर्यात; D1 निर्यातं तं. — b) D1 G2 दृष्ट्वा (for दृष्टुं). K2 शरं; D6 प्रति (for सर:). — °) T2 G1 निर्ययु: (for [अ]नुययु:). — °) G2 दार (for दारा). S (except G8 M1) बलं (for वनं). Ś1 K1. 2 गता:; K4 D8 गतं; Dc हि तत्; D1 यत: (for च तत्).

26 b) Bs M नागशतानि (for नागायु°). — °) B4 पत्तिनो; T1 पत्त्यक्ष; G1. 2. 4 M2 पत्तिक्ष; M1 पत्तीनां (for पत्त्यो). Ś1 K2 T1 G2. 4 शत (for बहु°). T2 पत्तिः शतः सहस्राणि. — d) Ś1 हयाक्षा; T1 यानं च; T2 G1 हयानां. K4 D1. 2 T1 G4 नवति; T2 तावितः; M2 तावती (for नवितः). S (except G3) शतं.

27 °) = 3. 231. 10°. Śi °वंशा°; Ki. 2 B Dc Dn D4. 6 T2 G1-3 M2 °वेशा° (Ki [sup. lin. sec. m.] Dc °वेषा°); K4 D3 °वेश्या° (for °वेश्या°). — b) Śi वाणिजो.

28 a) Bs Dc S (except Gs M1) प्रयाते (for o). S (except Gs M1) नृपती (for ते:). — b) Ś1 K1. s transp. सुमहान् and अभवत्. — c) T1 बाहोर् (for वायोर्). — d) Ś1 K Ds. 5 उद्भृतस्य; T G1. 4 M1 उत्थि;

<sup>23 °)</sup> K<sub>3</sub>. 4 च (for तु). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> गांधारः. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 ततः (for तदा). — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> Dc<sub>2</sub> °श्लेष्ठ (for °श्लेष्ठो). — d) T<sub>2</sub> सौबल्लेन समावृतः.

शकटापणवेश्याश्च विणजो बन्दिनस्तथा । नराश्च मृगयाशीलाः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २७ ततः प्रयाणे नृपतेः सुमहानभवत्स्वनः । प्रावृषीव महावायोरुद्धतस्य विश्वां पते ॥ २८ गच्यृतिमात्रे न्यवसद्राजा दुर्योधनस्तदा । प्रयातो वाहनैः सर्वेस्ततो द्वैतवनं सरः ॥ २९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टाविंशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २२८ ॥

# 223

# वैशंपायन उवाच । अथ दुर्योधनो राजा तत्र तत्र वने वसन् । जगाम घोषानभितस्तत्र चक्रे निवेशनम् ॥ १ रमणीये समाज्ञाते सोदके समहीरुहे । देशे सर्वगुणोपेते चक्रुरावसथं नराः ॥ २

तथैव तत्समीपस्थानपृथगावसथान्बहृन् ।

कर्णस्य शकुनेश्वेव भ्रात्णां चैव सर्वशः ॥ ३ द्दर्श स तदा गावः श्वतशोऽथ सहस्रशः । अङ्केलक्षेश्व ताः सर्वा लक्षयामास पार्थिवः ॥ ४ अङ्करामास वत्सांश्व जज्ञे चोपसृतास्त्विप । बालवत्साश्व या गावः कालयामास ता अपि ॥ ५ अथ स स्मारणं कृत्वा लक्षयित्वा त्रिहायनान ।

C. 3. 14854 B. 3. 240. 6 K. 3. 241. 6

G2 M2 रूक्षि° (for उद्ध°).

29 °) K<sub>4</sub> [S] भ्यवसद्; D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> निवसन् (for न्यवसद्).

- b) K<sub>1</sub> G<sub>4</sub> तथा (for तदा). - c) D<sub>5</sub> सार्ध (for सर्वेंस). - d) D<sub>5</sub> यतो; M<sub>2</sub> तदा (for ततो).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K B D G8 M2 घोषयात्रा. — Adhy. name: G1 घोषयात्राप्रयाणं; M2 दुर्योधननिर्याणं. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 310; Dn (Dn1 marg.) 238 (Dn2 237); D1 241; T G1 229; G2. 4 M 231. — Śloka no.: Dn 29; D1 28.

## 229

- 1 °) Ś1 जघान (for जगाम). <sup>d</sup>) Ds प्रतिश्रयं (for निवेशनम्).
- 2 °) K4 D3 समे जाते. T G1. 2. 4 M देशेभि(T1 हि; G1. 2. 4 च)रमणीये च. b) T2 G1. 2 सोदके समभूतले. c) T1 G4 M तस्य; T2 तथा; G1 अत्र; G2 तत्र (for देशे). Ś1 T G1. 2 M1 'पेतं (for 'पेते). d) Dn आवस्थान् (!).
- 3 T<sub>2</sub> om. 3<sup>ab</sup>. <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> D<sub>1</sub> तत्रैव तत्; B<sub>1</sub> तत्र तत्र; M<sub>2</sub> तथापि तत् (for तथैव तत्). B D<sub>4</sub>, 6 S (T<sub>2</sub> om.) °पेन्यान् (for °पस्थान्). — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub> प्रधाना (for पृथगा ).

- c) K<sub>3</sub> D<sub>1.2</sub> कर्णश्च शकुनिश्चेव; T<sub>2</sub> बहूंस्तथेव कर्णस्य.
   d) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-3.5</sub> अपि; G<sub>2.4</sub> M चास्य (for चैव).
   Ś<sub>1</sub> संघशः; T<sub>2</sub> सर्वथा (for सर्वशः).
- 4 a) K<sub>5</sub> D<sub>1</sub> दहरो स; B<sub>4</sub> स ददर्श (by transp.); S (except G<sub>5</sub>) पश्यंतस्ते. Ś1 K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 5 ततो (for तदा). Ś1 K<sub>1</sub> (before corr.). 2. 5 De D<sub>5</sub> मा तै; D<sub>1</sub> G<sub>5</sub> माश्च (for गावः). M<sub>2</sub> om. (hapl.) 4<sup>c</sup>-7<sup>b</sup>. c) K<sub>1-3</sub> D<sub>5</sub> छक्ष्येश्च; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> अक्षेश्च; G<sub>2</sub> वक्षसि (for लक्षेश्च). T<sub>1</sub> तान्सर्वाञ् (for ताः सर्वा). d) T<sub>1</sub> शतशोध सहस्रशः (= 4<sup>b</sup>).
- 5 M<sub>2</sub> om. 5 (cf. v.l. 4). ") G<sub>2</sub>. 4 अंकयाताः सवत्साश्च. b) K<sub>4</sub> D<sub>4</sub> यज्ञे; G<sub>2</sub> राज्ञा; G<sub>4</sub> राज्ञे (for जज्ञे). S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 8 D<sub>1</sub>. 2. 8 (sup. lin.). 6 G<sub>8</sub> चोपहृतानि (K<sub>1</sub>. 8 ° तांस्विप); K<sub>2</sub>. 4 ° मृ(K<sub>4</sub> ° पृ)तांस्विप; B<sub>1</sub>. 8 Dn D<sub>4</sub>. 6 ° स्तांस्विप; B<sub>2</sub>. 4 ° स्तांस्विस (B<sub>4</sub> ° यि); D<sub>8</sub> (orig.) 'हृतामिप; T G<sub>1</sub>. 2. 4 चोपा(T<sub>1</sub> चैवा ; G<sub>2</sub>. 4 चापा)स्थतास्विप; M<sub>1</sub> चोपस्ता अपि; only De as in text! D<sub>1</sub> om. (hapl.) 5<sup>cd</sup>. °) K<sub>1</sub>. 2 गावश्च; D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> या गाश्च (for या गावः). d) S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>3</sub>. 4. 6 कल्यामास; T<sub>1</sub> दश्चेया ; G<sub>1</sub> दमया ; G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> गणया .
- 6 M<sub>2</sub> om. 6 (cf. v.l. 4). °) Ś1 K<sub>1</sub>. 2 D<sub>8</sub>. 8 G<sub>1</sub>. 2. 4 सं- (for स). K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 स्मरणं; B<sub>2</sub> D<sub>2</sub> M<sub>1</sub> स्मारणां. °) G<sub>1</sub> सर्वस्थापि (for लक्षयित्वा). D<sub>5</sub> त्रिहायनं. T<sub>2</sub> (corrupt) तपांस्थायाति भानवान्. °) B<sub>1</sub> ततो (for वृतो). °) B<sub>1</sub> D<sub>13</sub> G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> ड्याह (B<sub>1</sub>° च)रत

3. 3. 14854 3. 3. 240. 6 (. 3. 241. 6 वृतो गोपालकैः प्रीतो व्यहरत्कुरुनन्दनः ॥ ६ स च पौरजनः सर्वः सैनिकाश्र सहस्रशः । यथोपजोषं चिक्रीडुर्वने तस्मिन्यथामराः ॥ ७ ततो गोपाः प्रगातारः कुशला नृत्तवादिते । धार्तराष्ट्रसुपातिष्ठन्कन्याश्रेव खलंकृताः ॥ ८ स स्त्रीगणवृतो राजा प्रहृष्टः प्रददौ वसु । तेभ्यो यथाईमन्नानि पानानि विविधानि च ॥ ९ ततस्ते सहिताः सर्वे तरश्चन्महिषान्मृगान् । गवयर्श्ववराहांश्र समन्तात्पर्यकालयन् ॥ १० स ताञ्शरेविनिर्मिन्दन्गजान्बध्नन्महावने । रमणीयेषु देशेषु ग्राह्यामास वै मृगान् ॥ ११ गोरसानुपयुक्तान उपभोगांश्र भारत । पश्यन्सुरमणीयानि पुष्पितानि वनानि च ॥ १२ मत्तभ्रमरज्ञष्टानि बर्हिणाभिरुतानि च ॥ अगच्छदानुपूर्व्येण पुण्यं द्वैतवनं सरः ॥ ऋद्या परमया युक्तो महेन्द्र इव वज्रभृत् ॥ १३ यहच्छया च तदहो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ईजे राजर्षियज्ञेन सद्यस्केन विशां पते ॥ दिव्येन विधिना राजा वन्येन कुरुसत्तमः ॥ १४ कृत्वा निवेशमभितः सरसस्तस्य कौरवः ॥ द्रौपद्या सहितो धीमान्धर्मपत्त्या नराधिपः ॥ १५ ततो दुर्योधनः ग्रेष्यानादिदेश सहानुजः ॥ आक्रीडावसथाः क्षिप्रं क्रियन्तामिति भारत ॥ १६ ते तथेत्येव कौरव्यमुक्त्वा वचनकारिणः ॥

(for ब्यहरत्).

7 M<sub>2</sub> om. 7<sup>ab</sup> (ef. v.l. 4). — <sup>a</sup>) G<sub>4</sub> °जनाः सर्वे. — <sup>b</sup>) G<sub>4</sub> चैच सर्वेशः (for च सह°). — <sup>c</sup>) K<sub>8</sub>. 4 D<sub>2</sub> °योगं (for °जोषं). — <sup>d</sup>) Dc<sub>1</sub> M<sub>2</sub> नराः (for [अ]मराः).

8 °)  $B_1$  प्रणेतारः;  $M_2$  प्रशास्तारः (for प्रगा°).  $T_2$   $G_1$ . 2. 4 ततोध्व( $T_2$ °ध्वं)गमनात् ( $G_1$ °न-) श्रांतं. — b)  $K_1$  Dn  $D_1$ . 5. 6 नृत्यवादने;  $K_2$  नृत्तवादने;  $K_4$  B Do  $D_{2-4}$  नृत्यवादिते;  $T_1$  नृत्यवादिनः;  $G_3$ . 4 नृत्य( $G_4$ °त्त)वादितेः. — a)  $B_4$  सहस्रशः (for स्वलं°).

9 °) Śi K Di-8. 5 स्त्रीपरिवृतो; Bi. 2. 4 Do2 Dn G3 स्त्रीगणा. — b) T2 वसुधायां तदा ददी. — °) Di यथार्थम् (for °ईम्). G4 इष्टानि (for अन्नानि). — d) Bi पेयानि; De दानानि (for पा.). K4 D2. 3 विविधानि बहूनि च.

10 b) B1 वने (for मृगान्). — °) T1 गवयाश्व°. — d) K1. 4 B4 D2 G2. 4 वारयन् (for कालयन्).

11 a) K2 De शताज्; T1 शतं; G2 त्रसाज्; G4 स्रसाज् (for स ताज्). K1. 2 विभिन्नांगान्; B De Dn D4. 6 G8 विनिभिद्य (for भिन्दन्). — b) K2 निम्नन्; D3 तत्र; D6 वद्धान्; T2 G1 वद्धा (for बम्नन्). B De Dn D4. 6 G8 गजांश्च सुबहून्वने. — d) T G1. 2.4 M प्राहयञ्श (T1 G1 च्छ)तशो मृगान्.

12 °) Ś1 K2 B4 D6 G1 उपभुंजान; K8 अपि युंजान.
— °) K1 B Dn D4. 6 स; T2 च (for सु.). G1. 2. 4 अप स्यद्रमणी°. — °) B Dn D4. 6 G3 वनान्युप (B4 तानि तानि); T1 सरांसि च (for पुष्टिपतानि).

13 Dc2 T1 M2 om. (hapl.) 13ab. - a) K1. 2 D1

ैधुष्टानि. — b) K4 D1 बईणाभिरु°; B2 वनान्युपवनानि च (cf. v.l. 12). — c) B2. 3 आगच्छद्. K3. 4 Dc2 D1-3 G3 आ(D2. 3 अ)नुपूर्वेण. — d) Ś1 रम्यं (for पुण्यं). — After 13<sup>cd</sup>, B2. 3 (om. line 2) Dn D4. 6 G3 ins.: 1103\* मत्तअमरसंजुष्टं नीलकण्ठरवाकुलम्।

सप्तच्छदसमाकीर्णं पुंनागबकुलैर्थुतम्।

— \*) B4 सर्ग्या (for ऋद्ध्या). — ') \$1 K1 (marg. sec. m. as in text) चापभृत; G2. 4 वज्रधक् (for वज्रभृत्).

14 °) B D (except D<sub>1-8.5</sub>) G<sub>3</sub> तत्रस्थो (for तदहो). — °) S (except G<sub>3</sub>) °राजो (for °पुत्रो). — °) G<sub>1</sub> इच्चा (for ईजे). Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-3.6</sub> °सत्रेण (for °पञ्जेन). — <sup>d</sup>) B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-3.6</sub>) G<sub>2.8</sub> साग्यस्केन; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> स्वकाम्येन; B<sub>4</sub> M सद्यस्तेन. — °) K<sub>4</sub> D<sub>2.8</sub> M<sub>1</sub> राजन; B Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> चैव (for राजा). — <sup>f</sup>) K<sub>8.4</sub> B<sub>1.8.4</sub> D (except D<sub>5</sub>) G<sub>8</sub> M<sub>2</sub> कुरुसत्तम. — After 14, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1104\* विद्वद्भिः सहितो धीमान्त्राह्मणैर्वनवासिभिः।

15 b) Ks सरसस्तत्र; D1 तत्सरस्तत्र. B2 भारतः; B4 केशव; Dn D6 G3 कीरव. — c) G2 श्रीमान् (for धीमान्). — d) Dn Ds नराधिप; S (except G3) महामनाः (T1 वैपाः). — After 15, G1 ins.:

1105\* भीमार्जुनयमैः साधै सराभ्याशे तदावसत्।

16 °)  $K_4$   $D_4$  प्रेक्षा( $D_4$  °क्ष्या)न्;  $B_2$  प्रैच्यान्. —  $^b$ )  $B_8$  सहानुगः;  $D_1$  सहस्रशः (!);  $T_1$   $G_4$  सहानुजैः;  $G_1$  विशां पते; M सहानुगैः. —  $^c$ )  $B_2$  शीधं (for क्षिप्रं).  $T_1$   $G_2$ .  $^4$  M आक्रीडावसथाञ्शीधं. —  $^d$ )  $K_3$ .  $^4$   $D_{1-8}$  क्रियताम्.  $T_1$ 

चिकीर्षन्तस्तदाक्रीडाञ्जग्रुर्द्वेतवनं सरः ॥ १७ सेनाग्रं धार्तराष्ट्रस्य प्राप्तं द्वैतवनं सरः ॥ प्रविश्चन्तं वनद्वारि गन्धर्वाः समवारयन् ॥ १८ तत्र गन्धर्वराजो वै पूर्वमेव विशां पते ॥ कुवेरभवनाद्राजन्नाजगाम गणावृतः ॥ १९ गणेरप्सरसां चैव त्रिद्यानां तथात्मजैः ॥ विहारशीलः क्रीडार्थं तेन तत्संवृतं सरः ॥ २० तेन तत्संवृतं दृष्ट्वा ते राजपरिचारकाः ॥ प्रतिजग्रुस्ततो राजन्यत्र दुर्योधनो नृपः ॥ २१ स तु तेषां वचः श्रुत्वा सैनिकान्युद्धदुर्मदान् ॥ प्रथमामास कौरव्य उत्सारयत तानिति ॥ २२

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राज्ञः सेनाग्रयायिनः ।
सरो दैतवनं गत्वा गन्धर्वानिदमञ्जवन् ॥ २३
राजा दुर्योधनो नाम धृतराष्ट्रसुतो बली ।
विजिहीर्षुरिहायाति तद्र्थमपस्पत्त ॥ २४
एवस्रक्तास्तु गन्धर्वाः प्रहसन्तो विशां पतें ।
प्रत्यञ्जवंस्तानपुरुपानिदं सुपरुषं वचः ॥ २५
न चेतयति वो राजा मन्द्रजुद्धिः सुयोधनः ।
योऽस्मानाज्ञापयत्येवं वश्यानिव दिवौकसः ॥ २६
यूयं सुमूर्षवश्चापि मन्द्रप्रज्ञा न संश्चयः ।
ये तस्य वचनादेवमसान्त्र्त विचेतसः ॥ २७
गच्छत त्वरिताः सर्वे यत्र राजा स कौरवः ।

C. 3. 14879 B. 3. 240. 30

G1. 2. 4 M कुरुध्वं सरसोभित:.

17 °) T<sub>2</sub> तत्; M<sub>1</sub> तं (for ते). B<sub>4</sub> तथोवाच (for तथेत्येव). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 तथेत्युक्तेति (K<sub>1</sub> °क्ते तु) वचनं. — °) K<sub>3</sub> G<sub>1</sub> तथा (for तदा). K<sub>2-4</sub> B<sub>1</sub>. 4 Dc D<sub>1-6</sub> G<sub>1</sub> क्रीडां (for [आ]क्रीडाञ्).

18 Ś1 K1. 2 om. 18<sup>ab</sup>. B Dn D<sub>4-6</sub> transp. 18<sup>ab</sup> and 18<sup>cd</sup>. — <sup>a</sup>) B<sub>4</sub> सोपश्यद्; T<sub>2</sub> सनागं (for सेनाग्रं). — <sup>b</sup>) K3 पुर:; Dc D<sub>1-8</sub>. 5 तदा (for सर:). — <sup>c</sup>) Ś1 K1. 2 प्रविशंतो; K3 D<sub>2</sub> शासद्; K<sub>4</sub> शञ्जु. Ś1 नवद्वारि; K<sub>2</sub> G1. 3 वनं द्वारि; B<sub>1-8</sub> Dc वनद्वारं; T<sub>2</sub> वनं राजन्. — <sup>d</sup>) K4 B2 समवाकिरन्; Dc प्रस्थवारयन्.

19 <sup>a</sup>) D1 अन्न, and <sup>°</sup>राजा (for तन्न, and <sup>°</sup>राजो).

— <sup>c</sup>) K<sub>8</sub> D1 <sup>°</sup>भुवना <sup>°</sup> (for <sup>°</sup>भवना <sup>°</sup>). — <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> [अं]गनावृत:; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 जना <sup>°</sup>; M गणान्वित: (for गणावृत:).

20 b) Śi महात्मजै:; Ki तथैव च; Bi तथानुजै: (for तथातमजै:). — c) Śi विहारशैल:; Ba त्रिहायनीनां; Ta विहारशिलं; Ga शैलै:; Ga शीलै: S (except Ga) क्रीडार्थे.

21 °) Ś1 K D1-8. 5 ततस्; T G1. 2 तैश्च (for तेन). D2 ते संवृते (for तत्संवृतं). — °) Ś1 K D1-8. 5 प्रतिषिद्धा गता राजन्. — <sup>d</sup>) T1 M यतो (for यत्र). T1 [5]भवत् (for नृप:). — After 21, K4 D1-8 ins.:

1106\* ते समेत्य तदा प्रोचुर्गन्तुं नैवोपलभ्यते । रक्षितं बहुभिः शूरे राजन्हैतवनं सरः । ;

while B1. 3 ins.:

1107\* न्यवेदयंसतो राज्ञे गन्धर्वास्तत्र भारत। 22 °) Śi ते (for स). — Śi om. (hapl.) 226-23°.

-  $^{b}$ )  $\mathbf{T_{2}}$   $\mathbf{G_{1}}$  सामर्थो वाहिनीं तदा.

23 Śı om.  $23^a$  (cf. v.l. 22). — ") De Ds ततस् (for तस्य). Kı. 2 ते तु तस्य वचः श्रुत्वा. — ") =  $29^b$ . Śɪ सेनानुयायिनः; Bs "प्रगामिनः; Mı "प्रयोधिनः. — ") Kı स च (for सरो). — ") K2 Dc2 D5 अव्ववीत् (for अञ्चवन्).

24  $^{b}$ )  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}_{1}$ .  $_{2}$  धार्तराष्ट्रो महाबल:. -  $^{c}$ )  $\acute{K}_{1}$   $\acute{D}_{5}$   $\acute{T}_{1}$   $\acute{M}$  विजिगीपुर्;  $\emph{T}_{2}$   $\acute{G}_{1}$ .  $_{2}$ .  $_{4}$  चिक्रीडिपुर् (for विजिहीपुर्).  $\acute{B}_{4}$  जिहीपुर्रीहयामास. -  $^{d}$ )  $\acute{B}_{1}$ . 3  $\acute{D}_{1}$   $\acute{D}_{4-6}$   $\acute{S}$  (except  $\acute{M}_{1}$ ) उपसर्पत ( $\acute{B}_{1}$   $^{\circ}$ 2);  $\acute{B}_{4}$  इह स $^{\circ}$  (for अपस $^{\circ}$ ).

25 <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. s Dc<sub>2</sub> उक्त्वा (for उक्तास्). D<sub>1</sub> च (for तु). — <sup>b</sup>) B<sub>4</sub> प्रहसंति. T<sub>1</sub> पुनः पुनः (for विशां पते). — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub>. s. 4 Dn D<sub>4</sub>. s G<sub>5</sub> हि; Dc D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> स; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> ते (for सु<sup>-</sup>).

26 T<sub>2</sub> om. 26<sup>ab</sup>. Before 26, B<sub>2-4</sub> D<sub>5</sub> ins. गंधर्वा ऊच्च: — <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> न वेदयति; D<sub>5</sub> न चिंतयति; D<sub>5</sub> न च जानाति (for न चेत<sup>a</sup>). B<sub>2</sub> ते; M<sub>2</sub> वे (for वो). — <sup>b</sup>) G<sub>5</sub> मंदचुद्धे. T<sub>1</sub> स बालिश: (for सुयो<sup>a</sup>). — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> T<sub>2</sub> सो; D<sub>6</sub> ये (for यो). K<sub>4</sub> विज्ञापयति; D<sub>6</sub> आज्ञापयंति. K<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> [ए]व; D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> [ए]ष (for [ए]वं). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> वन्यानिव; B<sub>5</sub> D<sub>11</sub>. n<sub>5</sub> G<sub>5</sub> वैद्या.

27 °) T<sub>3</sub> G<sub>1.2</sub> चैन (for चापि). — °) Ś1 विचेतसः (for न संशयः). — °) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> ते तस्य; Dc यत्तस्य; G<sub>2.4</sub> एतस्य. Ś1 K<sub>1.2</sub> मृढा (for एवम्). — °) Ś1 K<sub>1.2</sub> त्वस्मान् (for अस्मान्). K<sub>5</sub> Dc D<sub>5</sub> G<sub>5.4</sub> ब्रूथ; B<sub>5</sub> (m as in text) आत्थ; D<sub>5</sub> फूर (for ब्रूत). B<sub>5</sub> विशेषतः (m विचेतसः as in text).

28 °) K2 B Dn D4. 6 G3 गच्छध्वं. — b) Ś1 K1. 2

C. 3. 14879 B. 3. 240. 30 K. 3. 241. 30 द्वेष्यं माद्येव गच्छध्वं धर्मराजनिवेशनम् ॥ २८ एवसक्तास्तु गन्धर्वे राज्ञः सेनाग्रयायिनः ।

# संप्राद्रवन्यतो राजा धृतराष्ट्रसुतोऽभवत् ॥ २९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोन्तिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२९ ॥

# २३०

वैद्यांपायन उवच ।
ततस्ते सहिताः सर्वे दुर्योधनमुपागमन् ।
अञ्चवंश्व महाराज यद्चुः कौरवं प्रति ॥ १
गन्धर्वैर्वारिते सैन्ये धार्तराष्ट्रः प्रतापवान् ।

अमर्षपूर्णः सैन्यानि प्रत्यभाषत भारत ॥ २ शासतैनानधर्मज्ञान्मम विप्रियकारिणः । यदि प्रक्रीडितो देवैः सर्वैः सह शतकतः ॥ ३ दुर्योधनवचः श्रुत्वा धार्तराष्ट्रा महाबलाः । सर्व एवाभिसंनद्धा योधाश्रापि सहस्रशः ॥ ४ ततः प्रमध्य गन्धर्वास्तद्धनं विविशुर्बलात् । सिंहनादेन महता पूरयन्तो दिशो दश्च ॥ ५ ततोऽपरेरवार्यन्त गन्धर्वैः कुरुसैनिकाः । ते वार्यमाणा गन्धर्वैः साम्नेव वसुधाधिप । ताननादत्य गन्धर्वास्तद्धनं विविशुर्महत् ॥ ६

सुयोधनः (for सकी °). — °) Śı शीघ्रमद्यैव; Kı द्वेषसत्यैव;  $K_2$ .  $_4$   $T_1$  द्वेष्यम( $T_1$  °मा)द्यैव;  $_5$   $D_6$   $D_1$   $D_4$ .  $_6$   $G_8$   $_7$  ( $B_4$  स) चेद °;  $D_2$  द्वेषाद्या °;  $D_3$  द्वेषान्मा °.  $T_2$   $G_1$ .  $_2$ .  $_4$  यथा ना गच्छताद्यैव ( $G_2$ .  $_4$  °त द्वेतं). —  $_6$  )  $B_2$  °निकेतनं.

29 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> ते सर्वे (for गन्धर्वे). — b) = 23b.

D<sub>2</sub>. s राज (for राज्ञ:). K<sub>2</sub> सेनानुयायिन:; M<sub>1</sub> सेनाग्रयोधिन:. — c) K<sub>4</sub> ततो (sup. lin. यतो as in text). — d)

Dc धार्तराष्ट्रस्ततोभवत्.

Colophon. Dn1 reads it in marg. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य; D1 वन (!). — Sub-parvan: K3. 4 B D G1. 3 M2 घोषयात्रा. — Adhy. name: T2 द्वेतवनयात्रा. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 311; Dn 239 (Dn2 238); D1 242; T1 G1 231; T2 G2 230; G4 M 232. — Śloka no.: Dn D1. 6 31.

## 230

- 1 °) Ds च; G2 तै: (for ते). °) Dc2 D8 अञ्चवंश्च. B1 महाराजं. — °) K4 B4 कीरवान्त्रति.
- 2 b) T1 [अ]त्यमर्षणः (for प्रतापवान्). °) K1 °पूर्वः (m पूर्णः as in text). Ś1 K1. 2 सैन्यानां (for °नि). D1 अमर्षवशमापञ्चः.

3 °) K<sub>8</sub>. 4 B<sub>1</sub> [ए]तान् (for [ए]नान्). — <sup>cd</sup>) Ś1
यद्यपि क्रीडतो; K<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 यदि विक्रीडते (K<sub>1</sub> 'डतो;
G<sub>1</sub>. 2. 4 'डिते); B Dc Dn D<sub>1</sub>. 2. 5. 6 T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> यदि प्रक्रीडते
(B<sub>1</sub>. 2 Dc<sub>1</sub> D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> 'डत:; Dn 'डिते); D<sub>3</sub> यदत्र क्रीडिते; D<sub>4</sub>
यदि प्रक्रीडने. B D (except D<sub>1</sub>-8. 8) G<sub>3</sub> transp. देवै:
and सर्वे:. S (except G<sub>3</sub>) श्राचीपतिः (for शतकतुः).
— After 3, G<sub>2</sub>. 4 ins.:

1108\* वयमत्र यथाशीताः क्रीडिप्यामो निरन्तरम्।

- 4 °) K3 M2 एवाति ; T2 -भावेन ; G1 एवापि ; G2. 4 एव हि ( for एवाभि ). Ś1 K1 (marg. sec. m. as in text). 2 °संपन्ना ( for °संनद्धा ). d) M1 यौधा ( for योधा ).
- 5 °) Śi Ki. 2 तत्र (for ततः).  $B_{1-3}$  Dn D4. 6 G3 सर्वास्तान् (for गन्धर्वान्).  $^b$ ) Gi बळं प्रवि (for तहनं वि°).  $D_3$  महत् (for बळात्).  $^d$ )  $D_3$  प्रयंति.
- 6 ") Śi Ki (before corr.). 2 परम्; Ti परेर् (for [अ]परेर्). b) Śi "नंदनाः; K2 "संगकाः; D2 "सत्तमाः (for "सैनिकाः). After 6ab, S (except G3) ins.:

1109\* साम्नेव तत्र विकान्ता मा साहसमिति प्रभो।
— Śi Ki om. 6°-7°; Ba om. 6<sup>d</sup>-7° and reads instead
9<sup>d</sup>-10<sup>d</sup> (for the first time), repeating the lines in their proper place. — ') Ka Di-a बलात् (for महत्).

7 Ś1 K1 B2 om.  $7^{ab}$  (cf. v.l. 6). — a) K3. 4 D1. 2. 5 न बाचा (by transp.); D3 न चाव. — b) S (except T2 G3) वार्यमाणा: (for धाते°). — c) K3 T1

यदा वाचा न तिष्ठन्ति धार्तराष्ट्राः सराजकाः ।
ततस्ते खेचराः सर्वे चित्रसेने न्यवेदयन् ॥ ७
गन्धर्वराजस्तान्सर्वानत्रवीत्कौरवानप्रति ।
अनार्याञ्जासतेत्येवं चित्रसेनोऽत्यमर्षणः ॥ ८
अजुज्ञातास्तु गन्धर्वाश्चित्रसेनेन भारत ।
प्रगृहींतायुधाः सर्वे धार्तराष्ट्रानिमद्रवन् ॥ ९
तान्दृष्ट्वा पततः शीघ्रान्गन्धर्वानुद्यतायुधान् ।
सर्वे ते प्राद्रवन्संख्ये धार्तराष्ट्रस्य पञ्चतः ॥ १०
तान्दृष्ट्वा द्रवतः सर्वान्धार्तराष्ट्रस्य पञ्चतः ॥ १०
तान्दृष्ट्वा द्रवतः सर्वान्धार्तराष्ट्रान्पराञ्चखान् ।
वैकर्तनस्तदा वीरो नासीत्तत्र पराञ्चखः ॥ ११
आपतन्तीं तु संप्रेक्ष्य गन्धर्वाणां महाचम्म् ।
महता शरवर्षण राधेयः प्रत्यवारयत् ॥ १२

क्षुरप्रेविंशिखेर्महोर्वत्सदन्तैस्तथायसैः ।
गन्धर्वाञ्चतशोऽभ्यञ्गलॅलघुत्वात्स्तनन्दनः ॥ १३
पातयन्नुत्तमाङ्गानि गन्धर्वाणां महारथः ।
क्षणेन व्यधमत्सर्वा चित्रसेनस्य वाहिनीम् ॥ १४
ते वध्यमाना गन्धर्वाः स्तपुत्रेण धीमता ।
भूय एवाभ्यवर्तन्त शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १५
गन्धर्वभृता पृथिवी क्षणेन समपद्यत ।
आपतद्भिमहावेगैश्रित्रसेनस्य सैनिकेः ॥ १६
अथ दुर्योधनो राजा शकुनिश्रापि सौबलः ।
दुःशासनो विकर्णश्र ये चान्ये धृतराष्ट्रजाः ।
न्यहनंस्तत्तदा सैन्यं रथेर्गरुडनिस्वनः ॥ १७
भूयश्र योधयामासुः कृत्वा कर्णमथायतः ।

C. 3. 14898 B. 3. 241, 19 K. 3. 242, 19

खचरा: (खे°). — d) M1 सेनं (for सेने).

8 b) G<sub>1</sub> कौरवं (for °वान्). — G<sub>1</sub> om. 8°-10b. — °) K<sub>3</sub> Dn D<sub>1-4</sub>. 6 G<sub>3</sub> [ए]तान्; B<sub>1</sub>. 4 [ए]नान्; B<sub>2</sub> [ए]ति (for [ए]वं). — °) K<sub>1</sub> [ऽ]स्यम°; Dn<sub>1</sub> ह्यम° (for [ऽ]त्यम°).

9 G1 om. 9 (cf. v.l. 8). — a) G4 चित्रसेन° (for अनुज्ञाता°); see below. Ks. 4 B Dn D1. 3-6 G3 च (for तु). G4 गंधर्व. — K1. 2 om. 9bc. — b) G4 अनुज्ञानेन (for चित्रसे°). — a) Ś1 K B4 Dc D1. 2. 5 उपा°; T G2. 4 M समा° (for अभि°).

10 G<sub>1</sub> om. 10° b (cf. v.l. 8). For B<sub>2</sub> cf. v.l. 6. — °) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-3</sub>. 5 द्ववतः (for पततः); cf. v.l. 11. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> सर्वान्; K<sub>2</sub>. 3 Dc D<sub>1-3</sub>. 5 शूरान्; B<sub>4</sub> संख्ये; T M<sub>1</sub> शीघं (for शीघान्). — D<sub>2</sub> om. 10<sup>5</sup>-11°. — °) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> संखे (for संख्ये). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> B<sub>4</sub> Dc D<sub>1</sub>. 3. 5 संप्रद्वत् (B<sub>4</sub> प्राद्ववच्च) चमूः सर्वा; K<sub>4</sub> B<sub>1</sub>. 2 (both times). 5 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> प्राद्ववंसे (K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> ते प्राद्ववन्) दिशः सर्वे. — °) = 3. 231. 1°. Dc धीमतः (for प्रयतः).

11 D<sub>2</sub> om. 11<sup>a</sup> (cf. v.l. 10). — 11<sup>ab</sup>=3. 231. 2<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> ह्या तान् (by transp.). G1 M<sub>2</sub> पतत: (for द्वत:); cf. v.l. 10. Dc D<sub>1</sub>. s श्रूपन; G<sub>1</sub> शीघ्रं (for सर्वान्). — G<sub>1</sub> om. (hapl.) 11<sup>cd</sup>. — <sup>c</sup>) B<sub>2</sub>. s Dn D<sub>6</sub> G<sub>8</sub> राधेयस्तु (for वैकर्तनस्). — 11<sup>d</sup>=3. 231. 2<sup>d</sup>.

12 <sup>a</sup>) Śi Ki. ३ च (for तु). Ki. ३ तत्रैव; Dc संवेक्ष्य; S (except G<sub>3</sub>) तां प्रेक्ष्य. — <sup>d</sup>) Śi K<sub>2</sub> समवाकिरत्; Ki. 3. 4 Dc Di-3. 5 समवारयत्.

13 D6 om. 13°-14°. — ") Ś1 K1-8 D1. 2 निश्तिर्; K4 Dc D3. 5 S (except G3) विविधेर् (for विश्तिष्र्). Ś1 बहुर; K3 क्षुद्रेर; G1 M2 फहुर (for भहुर). B2 क्षुर: क्षुरमिविशिषेर्. — ") Ś1 K Dc D1-8. 5 दहायुध: (Dc D1 "धै:); M2 तथायुधे: (for तथायसै:). — ") Ś1 K2. 4 B1 [S]भ्याहन्; K1 [S]भ्यहनत्; K3 B4 D1. 5 निश्नन्; Dc चाझन्; Dn1 [S]भिश्नन्; D2 [S]भ्यस्यन्; T1 इश्लन्; G4 न्यञ्जन् (for [S]भ्यञ्जन्).

14 D6 om. 14°bc (cf. v.l. 13). — c) K2 विधिमत्; D6 [अ]ज्यथयत् (for ज्यधमत्). G2. 4 सेनां (for सर्वां). — d) K3 D1. 2 सैनिकान्; G2. 4 संयुगे (for वाहिनीम्).

15 G1 transp. 15<sup>ab</sup> and 15<sup>cd</sup>. — ab) D3 युध्य (for वध्य ). B4 समरे (for गन्धर्वाः). D2 ते वध्यमानाः कर्णेन गंधर्वा युद्धकोविदाः; G1 गंधर्वाः सूतपुत्रेण धीमता भूय एव तु. — c) K2 [अ]भि ; T1 [अ]न्व (for [अ]भ्य ). G1 वध्यमाना न्यवर्तेत.

16 b) B. प्रत्यहर्यत (for समप°).

17 °) T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> ततो (for अथ). — °) S (except G<sub>3</sub>) शकुनिश्च महारथ:. — °) K<sub>8</sub> B<sub>2</sub>. 4 D<sub>3</sub>. 5 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> न्यहनंत (for ° नंस्तत्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub>. 2 ते (for तत्). D<sub>5</sub> तथा; G<sub>1</sub> महा (for तत्). — ') B<sub>3</sub> D<sub>6</sub> D<sub>6</sub> G<sub>1</sub> शरे ° (for रथे °).

18  $^{ab}$ ) S (except  $G_{8}$   $M_{1}$ ) सैन्यमायो( $G_{1}$  °न्यं तं जा)धितं दृष्ट्वा कर्णो राजज्ञमिषितः. —  $^{c}$ )  $B_{1-8}$  D (except  $D_{1-8}$ .  $_{5}$ )  $G_{8}$  रथसंघेन;  $G_{1}$  शरवर्षेण (for रथघोषेण). —  $^{d}$ )  $S_{1}$   $K_{1}$ .  $_{2}$  इय( $S_{1}$  °या)रावेण;  $D_{1}$   $D_{2}$ .  $_{5}$  रथचारेण;  $S_{1}$  (except  $G_{1}$ ) योधयामास (for इयचारेण).  $B_{2}$  वाप्यथ;  $D_{1}$ 

.3.14898 .3.241.19 .3.242.20 महता रथघोषेण हयचारेण चाप्युत ।
वैकर्तनं परीप्सन्तो गन्धर्वान्सम्वारयन् ॥ १८
ततः संन्यपतन्सर्वे गन्धर्वाः कौरवैः सह ।
तदा सुतुम्रुलं युद्धमभवछोमहर्षणम् ॥ १९
ततस्ते मृद्वोऽभूवन्गन्धर्वाः शरपीडिताः ।
उच्कुशुश्च कौरच्या गन्धर्वान्प्रेक्ष्य पीडितान् ॥ २०
गन्धर्वास्त्रासितान्द्षष्ट्वा चित्रसेनोऽत्यमर्षणः ।
उत्पपातासनात्कुद्धो वधे तेषां समाहितः ॥ २१
ततो मायास्त्रमास्थाय युयुधे चित्रमार्गवित् ।
तयामुद्धन्त कौरच्याश्चित्रसेनस्य मायया ॥ २२
एकैको हि तदा योधो धार्तराष्ट्रस्य भारत ।

पर्यवर्तत गन्धवैर्दशिमर्दशिमः सह ॥ २३
ततः संपीड्यमानास्ते बलेन महता तदा ।
प्राद्रवन्त रणे भीता यत्र राजा युघिष्ठिरः ॥ २४
भज्यमानेष्वनीकेषु धार्तराष्ट्रेषु सर्वशः ।
कणी वैकर्तनो राजंस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ २५
दुर्योधनश्र कर्णश्र शकुनिश्रापि सौबलः ।
गन्धर्वान्योधयांचक्रः समरे भृश्वविश्वताः ॥ २६
सर्व एव तु गन्धर्वाः शतशोऽथ सहस्रशः ।
जिघांसमानाः सहिताः कर्णमभ्यद्रवत्रणे ॥ २७
असिभिः पिट्टशैः शुलैर्गदामिश्र महावलाः ।
स्रतपुत्रं जिघांसन्तः समनतात्पर्यवारयन् ॥ २८

 $G_1$ . 2. 4  $M_2$  चाच्युत: (for चाप्युत). — f)  $K_1$ . 2  $B_1$   $D_1$   $D_2$ . 4. 6  $G_3$  समवाकिरन् (for समवारयन्). S (except  $G_3$ ) गंधवी: प्रस्( $G_1$  पर्य) वारयन् .

19 °) K<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>, 2, 4 ते न्यप°; D<sub>1</sub> सैन्येप° (for संन्यप°). — b) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>, 2, 4 कौरवं प्रति (for °वै: सह). — °) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1</sub>-3, 5 ततः सु-; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>, 4 M अथासीत; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> तदा सा (for तदा सु-). Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> नुमलं. — d) T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M उभयो: (for अभवत्). T G<sub>1</sub>, 2, 4 रोम° (for लोम°).

20 °) Śi Ki. इ तु (for ते). Ki Di भूत्वा; Ds भूता (for ऽभूवन्). — °) Bi राजगुप्ता (for उच्चुकुछु°). Ki (marg. sec. m.) वा सर्वे (for कीरन्या). — °) B2 वीक्ष्य (for प्रेक्ष्य).

21 °) G4 ताडिता (for त्रासिता ). — °) K1 [5] स्य ; B Dn द्ध ; G4 [5] प्य (for Sत्य ). — °) Ś1 महाकुद्धो ; K1. 2 तदा कुद्धो (for [आ]सनात्कुद्धो). — व) Т1 समुद्यतः (for समा ).

22 °) Ś1 K1. 2 आसाद्य; K4 D3 T1 G2. 4 M आदाय; D5 आच्छाद्य; G1 आश्रिस (for आस्थाय). T2 ततो माया: समाहत्य. — After 22°, T2 G1. 2. 4 ins.:

1110\* तेन मुक्ताः शरा घोराः सूर्यरश्मिसमग्रभाः। वियत्संछादयामासुर्न ववी तत्र मास्तः। इस्त्यारोहा हताः पेतुईस्तिभः सह भारत। हयारोहाश्च सहये रथेश्च रथिनस्तथा। पत्तयश्च यथा पेतुर्विशस्ताः शरवृष्टिभिः।

- °) K3 D1. 3 ततो °; D02 तथा °; M1 तदा ° (for तया °).
K2 T2 G1 मुझंति (for [अ] मुझन्त). K1 की रव्य ; B1 ते सर्वे.
23 °) Dn एकेकश्च (!); D4. 6 °कस्य; T2 G1 °कं हि

(for °को हि). K2 G1. 4 तथा; Dc2 महा ; D2 यदा; T1 समं (for तदा). B1 Dc युद्धे; D1 नीरो; D2. 8. 6 G1. 2. 4 योधा; T2 M2 योधा (for योधो). — b) प्रा M1 दुर्मते: (for भारत). — c) K8 D3. 6 G3 ° नर्तत; T G1. 2. 4 M ° नार्य- (T2° नार्य)त (for ° नर्तत). Dc गंधर्वा. — d) S (except G3) युधि (for सह).

24 a) Śi Ki. 2 तत्र (for तत:). B4 [आ]नु- (for सं-).

— b) Śi Ki. 2 D5 युद्धे तस्मिन्महाबल्धेः. — T2 om. 24°d.
— c) Gi प्राद्धवंश्चः M2 व्यद्धवंत. Śi Ki. 2 रणे वीरा; B4 वने वीरा; D2 रणे नीता. — d) Śi Ki. 2 B Dc D5 येन (for यत्र). Dn D4. 6 G3 ये न (Dn1 च) राजिश्चगीषवः (Dn°जीषवः!).

25 °)  $G_{2.4}$  धक्ष्यमाणे (for भज्ये).  $\acute{S}_{1}$   $K_{1.2}$  सैन्येषु;  $T_{2}$  सर्वेषु;  $G_{1}$  [अ]नेकेषु (for [अ]नीकेषु). —  $^{b}$ )  $B_{4}$  धार्तराष्ट्रस्य.  $K_{4}$  सर्वतः;  $B_{2}$  भारत. —  $^{c}$ )  $T_{1}$   $M_{2}$  वीरः (for राजन्).  $G_{2.4}$  वैकर्तनो महाराज.

26 °) T1 [अ]पि (for the first च). T1 M2 कौरव्यः; T2 G1. 2. 4 तेजस्वी (for कर्णश्च). — °) B Dn D4. 6 T2 G1-3 °न्योधयामासुः. — °) T1 सर्वे च (for समरे). K1. 3 B1 मृशविक्षिताः; Dc2 °विकृताः; D1 °मीक्षिताः; D2. 3 °वीक्षिताः; S (except G3) शरविक्षताः.

27 °)  $D_3$  च (for तु). — °) S (except  $G_3$ ) सं रङ्घाः (for सहिताः). — °)  $Some\ MSS$ . अभ्यद्भवद् .  $M_1$  कर्णमेवामिदुदुवुः.

28 °) T G1. 4 M1 पहसै:. T G1 खड़ैर् (for ग्रूलैर्).

- b) K2 महाबल; K3 D6 वल:; B1 T2 रथा: (for बला:).
B4 गदामुषलकंपनै:; D2 गदाभि: परिवैस्तथा. - c) K4 D8

अन्येऽस्य युगमन्छिन्दनध्वजमन्ये न्यपातयन् । ईषामन्ये हयानन्ये स्तमन्ये न्यपातयन् ॥ २९ अन्ये छत्रं वरूथं च बन्धुरं च तथापरे । गन्धर्वा बहुसाहस्नाः खण्डशोऽभ्यहनत्रथम् ॥ ३० ततो रथादवण्छत्य स्तपुत्रोऽसिचर्मभृत् । विकर्णरथमास्थाय मोक्षायाश्वानचोदयत् ॥ ३१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३० ॥

# २३१

वैशंपायन उवाच ।
गन्धर्वेस्तु महाराज भग्ने कर्णे महारथे ।
संप्राद्रवचम् सर्वा धार्तराष्ट्रस्य पश्यतः ॥ १
तान्द्रष्ट्वा द्रवतः सर्वान्धार्तराष्ट्रान्पराञ्जसान् ।
दुर्योधनो महाराज नासीत्तत्र पराञ्जसः ॥ २

तामापतन्तीं संग्रेक्ष्य गन्धर्वाणां महाचमूम् । महता शरवर्षेण सोऽभ्यवर्षद्रिंदमः ॥ ३ अचिन्त्य शरवर्षे तु गन्धर्वास्तस्य तं रथम् । दुर्योधनं जिधांसन्तः समन्तात्पर्यवारयन् ॥ ४ युगमीषां वरूथं च तथैव ध्वजसारथी ।

C. 3. 14917 B. 3. 242. 5 K. 3. 243. 5

सूर्यं° (for सूत°). —  $^d$ )  $B_{1-3}$   $D_n$   $D_{4.6}$   $G_3$  °वाकिरन् (for °वारयन्).

29 K<sub>3</sub> om. (hapl.) 29. — °) Ś1 K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> [आ]युधम्; M<sub>2</sub> ध्वजम् (for युगम्). Ś1 आछिद्य; K (K<sub>3</sub> om.)
D<sub>5</sub> आछिदन्. D<sub>2</sub> अन्ये युगं समाछिदन्; G<sub>2</sub>. 4 अन्ये स्यंदनमाछिदन्. — <sup>b</sup>) G<sub>2</sub>. 4 रव° (for न्य°). Ś1 ध्वजमन्येन
पातयन्; B<sub>4</sub> ध्वजमागत्य पात°. — D<sub>2</sub> G<sub>1</sub> om. 29°<sup>d</sup>. — Ś1
K<sub>1</sub>. 2 read 29°<sup>d</sup> after 30. — °) Ś1 येवाम्; B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>
M<sub>1</sub> ह्वान्; B<sub>2</sub>. 3 ह्वान् (for ह्वाम्). — <sup>d</sup>) D<sub>1</sub> न्यवारयन्;
G<sub>2</sub> न्यपाट° (for न्यपात°).

30 °) D<sub>6</sub> अन्ये यंत्रं; T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> छन्नमन्ये (by transp.).

— b) Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub> D<sub>1-3</sub>. <sub>5</sub> कवचं च; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> बभंजुश्च (for बन्धुरं च). — B D<sub>2</sub> ins. after 30° : S (except G<sub>3</sub>), after 30:

1111\* प्रगृहीतायुधा वीराश्चित्रसेनपुरोगमाः। T G1. 2. 4 ins. after 30° :

 $1112^*$  अन्ये संपूर्णयामासुश्चके चाक्षी तथापरे। -a = (var.) 3. 231.  $5^d$ . N Gs तिलक्षो (for खण्डको). (5) K1. 2 व्या(5) व्याहनन्; K3 G1 [S]स्यहरन्; K4 D2. 8 T2 न्यहनन्; B Dn D4. 6 Gs व्यथमन् (for Sस्यहनन्). T2 धनुः; G1. 4 M1 रणे (for रथम्). After 30, (5) K1. 2 read  $(29^{cd})$ ; while S (except G3) ins.  $(1111^*)$ .

31 <sup>a</sup>) G1 अवस्कंद्य (for 'प्रुत्). — <sup>b</sup>) Ś1 K1. 2 'धृत्; D<sub>6</sub> 'धृक् (for 'भृत्). T<sub>2</sub> G1. 2. 4 [S]पि भारत (for Sसिचर्मभृत्). — After 31<sup>ab</sup>, T G1. 2. 4 ins.:

1113\* अंसावलम्बितधनुर्धावमानो महाबलः।

[ T  $G_1$  अथोव (for अंसाव ).  $T_3$  रथः (for ° बलः).] — °)  $\acute{S}_1$  K  $D_2$   $D_{1-3}$ . 5 आरुह्म (for आस्थाय). —  $^4$ )  $K_1$  स रथाश्वान्;  $D_5$  दिच्यानश्वान् (for मोक्षायाश्वान्).  $K_4$   $D_2$ . 5 अनोदयत् (for अचोदयत्).  $K_5$  आत्ममोक्षाय नोदयत्.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K2 Dn2 D6 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B D G1. 3 M2 घोषयात्रा. — Adhy. name: G1 कर्णपलायनं; M2 कर्णपलाजयः. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 312; Dn1 (marg.). ns 240; Dn2 239; D1 243; T1 232; T2 G1 231; G2 230 (as in text); G4 M1 233; M2 135 (sie). — Śloka no.: Dn1. ns 31; Dn2 32.

## 231

- 1 °) D<sub>2</sub> प्रदुतेश्व (for गन्धवेंस्तु). ³) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> transp. भन्ने and कर्णे. °) K<sub>1</sub>. ३ संप्राद्ववन्; K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 8 प्राद्ववन् (D<sub>2</sub> 'स्सा) (for संप्राद्ववन्). 1<sup>d</sup>=3. 230. 10<sup>d</sup>.
- 2  $2^{ab}=3.230.11^{ab}$ . °)  $G_4$  विद्वतः (for द्वतः).  $D_2$  शूरान् (for सर्वान्). °)  $T_1$  M योधमुख्यान्पराजितान्. °)  $B_1$ . 4  $D_4$ . 6  $G_4$  महाराजो. °)  $= 3.230.11^d$ .  $B_1$  तव (for तत्र).  $G_4$  पराङ्मुखी.
  - 3 d) Det D1. 2. 4 अरिंदम; T2 अमर्षण: (for अरिंदम:).
- 4 °) \$1 ते; K1. 2. 4 D3. 5 तं; K3 D1. 2 T G3. 4 तद् (for तु). °) D5 जिघांसंतं.

C. 3. 14917 B. 3. 242. 5 K. 3. 243. 5 अश्वांस्त्रिवेणुं तल्पं च तिल्ञ्योऽम्यहनत्रथम् ॥ ५ दुर्योधनं चित्रसेनो विरथं पतितं श्ववि । अभिद्धत्य महाबाहुर्जीवग्राहमथाग्रहीत् ॥ ६ तिस्मन्गृहीते राजेन्द्र स्थितं दुःशासनं रथे । पर्यगृह्वन्त गन्धर्वाः परिवार्य समन्ततः ॥ ७ विविंश्वतिं चित्रसेनमादायान्ये प्रदुद्ववुः । विन्दानुविन्दावपरे राजदारांश्च सर्वशः ॥ ८ सैन्यास्तु धार्तराष्ट्रस्य गन्धर्वैः समिमद्धताः । ५ पूर्वे प्रभग्नैः सहिताः पाण्डवानभ्ययुस्तदा ॥ ९

शकटापणवेश्याश्च यानयुग्यं च सर्वशः। शरणं पाण्डवाञ्चग्रुहिंयमाणे महीपतौ ॥ १० प्रियदर्शनो महाबाहुर्धात्राष्ट्रो महाबलः। गन्धर्वेहिंयते राजा पार्थास्तमनुधावत ॥ ११ दुःशासनो दुर्विषहो दुर्गुखो दुर्जयस्तथा। बद्धा हियन्ते गन्धर्वे राजदाराश्च सर्वशः॥ १२ इति दुर्योधनामात्याः क्रोशन्तो राजगृद्धिनः। आर्ता दीनस्वराः सर्वे युधिष्ठिरसुपागमन्॥ १३ तांस्तथा व्यथितान्दीनान्मिक्षमाणान्युधिष्ठिरम्।

- 5 ° D3 च बाहुं (for वरूथं).  $^b$ ) K4 D1. 3 G1. 2. 4 ° सारिथम्; D5 ° सारिथान्.  $^c$ ) D5 अश्वं; G1 नहवं (for अश्वान्). K2 D1 ° वेणु- (for ° वेणुं). S (except G3) अश्वं (for तहवं).  $^d$ )=(var.) 3. 230.  $30^d$ . B4 S (except G3) शतको (for तिलक्षो). Ś1 ह्यहनद्; K1 ह्यहर्ग्; K2 विहनन्; K3 [S]भ्यहर्ग्; K4 B Dn D2 ज्यधमद्; D1. 3 T2 G1. 2 M2 [S]भ्यहर्ग्ः; T1 ह्याह्न्ग् (for Sभ्यह्न्ग्). Ś1 K D1 रथात्; B Dc Dn D4. 6 शरें: (for रथम्).
- 6  $^a$ )  $G_4$  आरोप्य स महाबाहुर् (cf. 1114\*).  $^b$ )  $D_1$  पातितं.  $^c$ )  $K_1$  Do महाबाहु;  $M_2$  ° बाहुं (for ° बाहुर्).  $^a$ ) T  $G_{1,2}$  केशपक्षे तथा (for जीवग्राहमथ).  $G_4$  M अगृह्यत (for अथाग्रहीत्). After 6, S (except  $G_3$ ) ins.:

## 1114\* तस्य बाहू महाराज बद्ध्वा रज्ज्वा महारथम्। आरोप्य स्वं महाराज चित्रक्षेनो ननाद ह।

[(L. 1) T<sub>2</sub> transp. बाहू and बद्ध्वा; G<sub>1</sub> transp. बद्ध्वा, and रज्ज्वा. — (L. 2) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> आरोप्य तं महाबाहुञ्.]

- 7 °) Ks. 4 B1. 8 Dc2 Dn3 D2. 4 T2 G8 राजेंद्रे; T1 M1 कौरब्ये (for राजेन्द्र). °) B2 दुर्योधनं (for दुःशा°). K2 रथं; K8 रणं; B8 D1. 2 M2 रणे (for रथे). °) B4 पर्यगृद्धंत; D1 प्रत्यगृद्धंत. °) T1 सहस्रशः (for समन्ततः).
- 8 ° ) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> T G<sub>4</sub> विविश्वतिश; B<sub>1-3</sub> D<sub>n</sub> D<sub>6</sub> G<sub>8</sub> M<sub>2</sub> ° शिति. K<sub>1</sub> चित्रसेन; B<sub>1.2</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4.6</sub> G<sub>8</sub> ° सेनाव्. <sup>b</sup>) S<sub>1</sub> चाचायाग्ने (sic); D<sub>62</sub> चादायान्ये (for आदायान्ये). K<sub>3</sub> B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>8.6</sub>) G<sub>8</sub> वि° (for प्र°). °) B<sub>1</sub> [अ]परी (for [अ]परे).
- 9 °) Ks Dc D1. 5 योधा:; B Dn D4 G3 सैन्यं; T1 G2. 4 M सेना: (for सैन्या:). B Dn D4 G3 तद्; D5 च (for नु). b) B Dn D4. 6 G3 ° द्वतं (for ° द्वता:). c) K1-8 Dc Dn1. ns D1. 4. 5 G2. 4 पूर्व- (for पूर्व). B1 Dn

 $D_6$  प्रभन्नाः.  $K_1$   $D_2$   $D_4$  सहिताः.  $K_4$  पूर्वभन्नैः प्रसहिताः;  $D_2$  पूर्वभन्नैस्तु सहिताः. -  $^d$ )  $T_1$  M पांडवाञ्छरणं ययुः.

- $10^{-a}$ ) = 3. 228. 27<sup>a</sup>. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> (marg. sec. m.). 3 B<sub>2-4</sub> Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>1-3</sub> शकटा(B<sub>3</sub> ° टाः)पणवेशाश्च; D<sub>3</sub> शकटीपणवेश्या च. b) D<sub>2</sub> ° युग्यान् (for ° युग्यं). c) M<sub>1</sub> शरण्यं (for शरणं). T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M शरणं; T<sub>2</sub> पांडवं (for पाण्डवाञ्. d) G<sub>1</sub> परंतपे (for महीपते). T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> धर्मराजं युधिष्ठिरं.
- 11 Before 11, N G3 ins. सैनिका ऊचु: -a)
  Hypermetric! B1.4 T G2.4 M1 प्रियदर्शो; Dc Dn D4-6
  G3 दर्शी; D1.2 दर्शन् (sic); D3 दुर्योघनो; G1 सुरोधनो;
  M2 दर्शित यो. Dn महाबाहो (!); D2 राज. -b) D2
  गंधवैंनों जितं बछं. -a0 D2 बद्ध श्र (for गन्धवैंर्). T2
  राजन्. -a0 K4 D3 तद् (for तम्). K3 D1 अभि°; B4
  अन्व (for अनु ). T1 M1 तं मोक्षयत पांडवाः; G1 पार्थोस्तानुपधावत.
- 12 <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> transp. दुर्मुख: and दुर्जय:. M<sub>2</sub> दु:सह° (for दुर्जय°). <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> °पह्य° (for °दारा°). Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> सहस्रश: (for च सर्वश:).
- 13 b) D4 T1 क्रोशंत. B4 जयगृद्धिन:; Dc2 ैगृद्धिन:; Dn8 D1 राजगद्धिन:; D6 ैगृद्धिण:; G4 ैग्धिन:. °) K2 दानसुता:; K8 B2-4 Dn D4.6 दीनास्तत: (for दीनस्वरा:). d) Dc अथागमन् (for उपा°). T1 M1 धर्मराजमिन्द्रवन्.
- 14 a)  $G_4$  तथाप्यवस्थितान्दीनान्. b) S (except  $G_8$ ) वीक्ष<sup>\*</sup> (for भिक्ष<sup>\*</sup>).  $b_4$   $b_5$   $b_6$   $b_7$   $b_8$   $b_7$   $b_8$   $b_8$  b

1115\* प्रगृहीतायुधान्वीरांश्चित्रसेनपुरोगमान्।

वृद्धान्दुर्योधनामात्यान्भीमसेनोऽभ्यभाषत ॥ १४ अन्यथा वर्तमानानामर्थो जातोऽयमन्यथा । अस्माभिर्यदनुष्ठेयं गन्धर्वेस्तदनुष्ठितम् ॥ १५ दुर्मन्त्रितमिदं तात राज्ञो दुर्वृतदेविनः । देष्टारमन्ये क्वीबस्य पातयन्तीति नः श्रुतम् ॥ १६ तदिदं कृतं नः प्रत्यक्षं गन्धर्वेरतिमानुषम् । दिष्टचा लोके पुमानस्ति कश्चिदस्मत्त्रिये स्थितः । येनास्माकं हृतो भार आसीनानां सुखावहः ॥ १७ शीतवातातपसहांस्तपसा चैव किश्तान्।
समस्थो विषमस्थान्हि द्रष्टुमिच्छति दुर्मतिः ॥ १८
अधर्मचारिणस्तस्य कौरव्यस्य दुरात्मनः।
ये शीलमनुवर्तन्ते ते पश्यन्ति पराभवम् ॥ १९
अधर्मो हि कृतस्तेन येनैतदुपशिक्षितम्।
अनृशंसास्तु कौन्तेयास्तस्थाध्यक्षान्त्रवीमि वः ॥ २०
एवं बुवाणं कौन्तेयं भीमसेनममर्पणम्।
न कालः परुषस्थायमिति राजाभ्यभाषत ॥ २१

C. 3. 14934 B. 3. 242, 22 K. 3. 243, 24

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकत्रिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३१ ॥

— D<sub>5</sub> cont.: B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 ins. after  $14: K_4 D_1$ . 8, after  $16^{ab}: D_2$ , after  $15^{ab}:$ 

1116\* महता हि प्रयत्नेन संनद्ध गजवाजिभिः।

[ K4 D8 सु-; Dc [अ]पि (for हि). Dc D1 संनद्ध(D1 संनद्ध) रथवाजिन:.]

15 B Dc Dn D4-6 S transp. 15<sup>ab</sup> and 15<sup>cd</sup>. — <sup>b</sup>)
S (except G3) भूतो (for जातो). — After 15<sup>ab</sup>, D<sub>2</sub>
ins. 1116\*; while K4 D<sub>1-3</sub> read 16<sup>ab</sup>. K<sub>1-3</sub> om. 15<sup>cd</sup>.
— <sup>c</sup>) K4 D<sub>1-3</sub>. 5 transp. असाभिर् and यद्. — After
15, K4 D<sub>1-3</sub> read 16<sup>cd</sup>.

16 K4 D<sub>1-8</sub> read 16<sup>ab</sup> after 15<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) B<sub>2-4</sub> Dn D4.6 ताबद् (for तात). T<sub>2</sub> दुमैंत्रिता तु राज्ञश्चेद्; M<sub>1</sub> दुमैंत्रितं पश्यताद्य. — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub> राज्ञो वे द्युतचोदितं. — After 16<sup>ab</sup>, K4 D<sub>1</sub>. 3 ins. 1116\*; while S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1117\* दीनान्दुर्योधनस्यास्मान्द्रष्टुकामस्य दुर्मतेः।
[G1. 4 M सुयोधनस्य. G4 M [आ]सन् (for [अ]सान्).]
— K4 D1-8 read 16° after 15. — 4) Ś1 K1. 2. 4 D1
G1 M यात° (K4 marg. sec. m. योज°); K8 D2. 8 T1 G4

घात ; B4 ताप ; T2 G2 धार (for पात ).

17 °) Hypermetric! K2. 4 (marg. sec. m.) B Dn D1. 4 Gs इदं (for तदिदं). De तदिदं कम प्रत्यक्षं; T G1. 2. 4 M कृतं तदेव प्रत्यक्षं. — b) Ds G4 मानुषै:. — d) De कचिद् (for कश्चिद्). K2 T1 G1 अस्मिन् (for अस्मत्). K2 कृत- (for प्रिये). Ś1 रत:; Ds G1 स्थितं (for स्थितः). — e) Ś1 तेना (for येना). — f) T1 आसीनानां यथासुखं.

18 °) Śi K °तपसहास. — °) Śi Ki. 2 Dn3 Ds किषिता:; Bi. 2. 4 किषितान्. — °) Śi Ki. 2. 4 D2. 3 स; Di S (except G3) च; Ds सा (for हि).

19 <sup>a</sup>) B<sub>4</sub> अधर्मा°. — <sup>b</sup>) K<sub>8</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 3 G<sub>1</sub>. 2. 4 कौरवस्य. — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> ते (for ये). B<sub>1-3</sub> D<sub>12</sub>. ns D<sub>4</sub>. 6 अनुवर्तंति. — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> T<sub>1</sub> M पश्यंतु.

 $20^{-b}$ )  $G_1$  [इ]दम् (for [ए]तद्).  $K_1$  उपशिक्षिताः;  $K_3$  उपतिष्ठितं;  $D_1$  उपमंत्रितं;  $G_1$ . 3. 4 उपलक्षितं. —  $^c$ )  $\acute{S}_1$   $K_1$ . 3  $D_5$   $T_1$  अनुशंसस.  $\acute{S}_1$   $D_5$  कौतेयस.  $D_2$  अनुशंस तु कौतेये. —  $^d$ )  $K_2$  तस्याधिक्ष्यान्; B  $D_c$   $D_1$   $D_4$ . 6  $T_2$  G तस्यस्थक्षं;  $D_2$ . 3. 5  $T_1$   $M_1$  सेनाध्यक्षान्;  $M_2$  तस्याद्यकं.

21 °)  $D_5$  कौतियो;  $T_1$   $M_1$  संस्क्धं (for कौन्तेयं). — °) B  $D_1$   $D_4$  6  $T_2$   $G_5$  अपस्व( $B_2$  °5q) $\dot{t}$ ;  $G_2$  6 अपस्वनं (for अमर्षणम्). — °)  $K_2$  राजाभिभाषितः;  $T_1$  राजा न्यवारयत् .

Colpohon. — Major parvan: Śi Ki. 2 Dna Ga. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K B D Gi. 3 M घोषयात्रा. — Adhy. name: Di दुर्योधनादीनां गंधवंग्रहणं; Mi दुर्योधनादिनां गंधवंग्रहणं; Mi दुर्योधनादिनां गंधवंग्रहणं; Mi दुर्योधनग्रहणं. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 313; Dni (marg.). na 241; Dna 240; Di 244; Ti 233; Ta Gi 232; Ga. 4 M 234. — Śloka no.: Dn Di 22.

## 232

1 °) M2 अधि° (for अभि°). — °) T1 पांडवान् (for कौरवान्). D3 S विषमं (T1 शरणं) (for विषम-). — After 1. D2 ins.:

1118\* रक्षणीया महाबाहो मैवं वद महामते।

2 T<sub>2</sub> om. 2-3. — ") G<sub>1</sub> लोके (for भेदा). — ") M<sub>1</sub> महामते (for बृको"). — ") D<sub>1</sub> धर्माणि (for बैराणि).

# २३२

C. 3. 14935 B. 3. 243. 1 K. 3. 244. 1

युधिष्ठिर उवाच ।

अस्मानिमगतांस्तात भयार्ताञ्चरणैषिणः । कौरवान्विषमप्राप्तान्कथं ब्र्यास्त्वमीद्द्यम् ॥ १ भवन्ति भेदा ज्ञातीनां कलहाश्व वृकोदर । प्रसक्तानि च वैराणि ज्ञातिधर्मो न नक्यिति ॥ २ यदा तु कश्विज्ज्ञातीनां बाह्यः प्रार्थयते कुलम् । न मर्षयन्ति तत्सन्तो बाह्येनाभिप्रमर्षणम् ॥ ३ जानाति ह्येष दुर्ज्वेद्विरस्मानिह चिरोषितान् । स एष परिभ्र्यास्मानकाषींदिदमप्रियम् ॥ ४ दुर्योधनस्य ग्रहणाद्गन्थवेण बलाद्रणे । स्त्रीणां बाह्याभिमर्शाच हतं भवति नः कुलम् ॥ ५ शरणं च प्रपन्नानां त्राणार्थं च कुलस्य नः ।
उत्तिष्ठध्वं नरच्याघाः सज्जीभवत माचिरम् ॥ ६
अर्जुनश्च यमौ चैव त्वं च भीमापराजितः ।
मोक्षयध्वं धार्तराष्ट्रं हियमाणं सुयोधनम् ॥ ७
एते रथा नरच्याघाः सर्वशस्त्रसमन्विताः ।
इन्द्रसेनादिभिः स्तैः संयताः कनकध्वजाः ॥ ८
एतानास्थाय वै तात गन्धर्वान्योद्धमाहवे ।
सुयोधनस्य मोक्षाय प्रयतध्वमतन्द्रिताः ॥ ९
य एव कश्चिद्राजन्यः शरणार्थमिहागतम् ।
परं शक्त्याभिरक्षेत किं पुनस्त्वं वृकोदर ॥ १०
क इहान्यो भवेत्त्राणमभिधावेति चोदितः ।

— d) K3 B Dc Dn D1. 4. 6 कुछधमों. D5 वि (for न).

3 T2 om. 3 (cf. v.l. 2). — a) G1 हि (for नु).

K2 कस्य (for कश्चिज्). — b) K1. 2 वाह्यं. K4 पोथ (for प्रार्थ). — c) G1 मर्षयेरन् (for "यन्ति). S (except T2 G3) ते (for तत्). — d) K3 D5 [अ]पि प्रमर्शनं; K4 G4 [अ]भिप्रदर्शनं; B2 [अ]भिप्रधर्षणं; B4 [अ]पि समर्षणं; D5 [अ]पि प्रदर्षणं. — Dn2 ins. after 3: T2, after 9ab: G2, after 9:

1119\* परैः परिभवे प्राप्ते वयं पञ्चोत्तरं शतम्।

परस्परविरोधे तु वयं पञ्च शतं तु ते।

[Cf. 1121\*, 1122\*. (L. 1) Dn2 अन्यै: सह विरोधे दु (for the prior half).]

- 4 °) K4 कुशातिर; G1 जन्मतो (for जानाति). B2. 3 Dn D4. 6 G3 transp. हि and एष. M1 दुर्मेधा (for दुर्बुद्धिर). T2 जन्मप्रभृति दुर्बुद्धिर्. °) B1-3 Dn D4. 6 एवं (for एष).
- 5 °) K4 M1 सुयोधनस्य. D1. 5 ग्रहणं. b) Ś1 K De Dn D1—4. 6 G8 प्रभो (K3 किल) (for रणे). c) Ś1 K2. 3 B2 Dc भर्षाच.
- 6 °) T<sub>1</sub> श्ररण्यं. D<sub>2</sub>. 4 व: (for च). b) D<sub>2</sub> आणार्थे. B<sub>1</sub>. 3 Dn D<sub>4</sub>. 6 च (for न:). c) K<sub>3</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2 G<sub>2</sub>. 4 उत्तिष्ठत; T<sub>2</sub> ° ष्टंतु; G<sub>1</sub> ° ष्ट त्वं. G<sub>1</sub> नरज्याञ्च. d) G<sub>1</sub> ° भव च (for ° भवत).
- 7 °) Ś1 K B1 Dc D1-3. s चापि (for चैव). b) K4 भीमोपराजित:; B1-s Dn D4. s Gs वीरापराजित:; T1

 $G_1$   $M_2$  भीमापराजित. — °) B Dn  $D_4$ .  $_6$   $G_3$  नरज्यान्ना (for धार्त °). —  $^d$ )  $D_2$  महाबलें: (for सुयो °).

8 °) Ś1 K2 B2 रथान्. — °) Ś1 °विदां वरा:; K1. 2 °विदां वरा:; K BDc Dn D4. 6 G3 ins.:

1120\* धतराष्ट्रस्य पुत्राणां विमलाः काञ्चनध्वजाः । सस्वनान्धिरोहध्यं नित्यसज्जानिमात्रथान् ।

 $[(L,1)\ B_2\ पुत्रस्य.\ Dc\ ^{\circ}$ प्रमाः (for  $^{\bullet}$ ध्वजाः).  $B_2$  विम्यलन्दाचनध्वजान्.]

- 4) K3 संजाताः; D1 संयाताः; T1 संहताः; T2 सायुधाः; G2 संवृताः; M2 सयज्ञाः. G1. 4 कनकध्वजैः. Ś1 K1. 2 संयतान्कनकध्वजान्.
- 9 °) Śi Ki. 2 Dn Di. 2 G3 वै यत्ता (K2 °तान्); B2-4 वै ततो; D5 वै यताद्; M1 शञ्जाता. b) K3 अर्हथ; M आशु वै (for आहवे). T2 ins. 1119\* after 9°6, G2 after 9. A passage given in App. I (No. 23) is ins. in G1 after 9, in T2 G2-4 M after 10.
- 10 °) G1 transp. एव and कश्चिद्. B4 एवं; D1 एको; G3 एप (for कश्चिद्). K1. 2 G1 राजन्यं. b) B1 M2 इहागत:; B2 उपागतं (for इहागतम्). K2. 8 D1. 2 शरणार्थिनमागतं. After 10, T2 G2-4 M ins. a passage given in App. I (No. 23); cf. v.l. 9.
- 11 ") K4 इहार्थे; B Dn D3-6 इहार्यो; G2 इवान्यो; G4 इवार्यो (for इहान्यो). K4 Dc D1. 8 वदेत; D5 धरेत्; G2. 4 नयेत्; M दयेत् (for भवेत्). Dc D1. 3. 5 G2. 4 M

प्राञ्जिलं शरणापनं दृष्ट्वा श्रत्रमि ध्रुवम् ॥ ११ वरप्रदानं राज्यं च पुत्रजन्म च पाण्डव । श्रत्रोश्च मोक्षणं क्वेशात्त्रीणि चैकं च तत्समम् ॥ १२ किं ह्यभ्यधिकमेतस्माद्यदापनः सुयोधनः । त्वद्वाहुबलमाश्रित्य जीवितं परिमार्गति ॥ १३ स्वयमेव प्रधावेयं यदि न स्याहुकोदर । विततोऽयं क्रतुर्वीर न हि मेऽत्र विचारणा ॥ १४ साम्नेव तु यथा भीम मोक्षयेथाः सुयोधनम् । तथा सर्वेरुपायस्त्वं यतेथाः कुरुनन्दन ॥ १५ न साम्ना प्रतिपद्येत यदि गन्धवराडसौ । पराक्रमेण मृदुना मोक्षयेथाः सुयोधनम् ॥ १६ अथासौ मृदुयुद्धेन न मुश्चेद्भीम कौरवान् ।

सर्वोपायेर्विमोच्यास्ते निगृद्य परिपन्थिनः ॥ १७ एतावद्धि मया शक्यं संदेष्टुं वै वृकोद्र । वैताने कर्मणि तते वर्तमाने च भारत ॥ १८ वैद्यांपायन उवाच ।

अजातशत्रोर्वचनं तच्छुत्वा तु धनंजयः । प्रतिजञ्जे गुरोर्वाक्यं कौरवाणां विमोक्षणम् ॥ १९

अर्जुन उवाच।

यदि साम्ना न मोक्ष्यन्ति गन्धर्वा धृतराष्ट्रजान् । अद्य गन्धर्वराजस्य भूमिः पास्यति शोणितम् ॥ २०

वैशंपायन उवाच।

अर्जुनस्य तु तां श्रुत्वा प्रतिज्ञां सत्यवादिनः । कौरवाणां तदा राजन्युनः प्रत्यागतं मनः ॥ २१

C. 3. 14956 B. 3. 243. 22 K. 3. 244. 38

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्वात्रिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २३२॥

प्राणान्;  $D_2$  इह को यो धरेत्प्राणान्; T कदर्योपि ( $T_2$   $^{\circ}$ नु-) नयेत्प्राणान्. —  $^b$ )  $G_{2-4}$  अनुधावेति. De  $D_{1..2}$  नोदितः. —  $^d$ )  $K_3$   $D_{2..5}$  अभिद्भतं (for अपि ध्रुवम्).

12 b) B1. 8 Dn D4. 6 G3 पांडवाः. — °) Ś1 K2 शौंडा° (for शत्रो°). G1 रक्षणं (for मो°). — d) Ś1 K1.2 तीमं चैकत्र (for त्रीणि चैकं च). — After 12, D1 (marg.)

## 1121\* एते शतं वयं पञ्च यावद्वयं परस्परम् । परैस्तु परिभूतानां वयं पञ्च शतोत्तरम् । [ Cf. 1119\*, 1122\*.]

13 °) K<sub>8</sub> कि द्धान्याधिकम्; B Dn कि चाप्यधिकम्; Dc D<sub>4</sub> कि चाभ्यधिकम्; T G<sub>1</sub>. 2. 4 M न द्धाभ्य(G<sub>2</sub>. 4 °त्य)-धिकम्. D<sub>2</sub> किंचिदन्यधिकं चैव. — d) B<sub>1</sub>. 3. 4 Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 T G<sub>1</sub>. 8 परिमार्गते; D<sub>5</sub> परमां गति.

14 After 14<sup>ab</sup>, K<sub>1</sub> reads 18<sup>c</sup>-19<sup>b</sup>. — <sup>c</sup>) B Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> में (for Sqi). — D<sub>2</sub> om. 14<sup>d</sup>-15<sup>d</sup>. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 न द्यमित्र(Ś<sub>1</sub> °सुत्र)विचारणा. — After 14, M<sub>1</sub> ins. (a v.l. of 1119\*):

## 1122\* परै: परिभवे प्राप्ते वयं पञ्चोत्तरं शतम्। परस्परविरोधे तु वयं पञ्चेव ते शतम्। [ Cf. 1121\*.]

15 D<sub>2</sub> om. 15 (cf. v.l. 14). — °) K1. 2 साञ्चेवी; Dc सांत्वेव (for साञ्चेव). K4 च (for तु). B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> यथा वीर; M यदानेन (for यथा भीम). — After 15°, G<sub>1</sub> ins.:

1123\* यथासौ मृदुयुक्तेन मुख्ने भीम सकौरवान्। — G1 om. 15<sup>cd</sup>. — <sup>c</sup>) M तदा (for तथा).

16 °) De (by transp.) साम्ना न; T1 साम्ना तु; M2 न साम. — b) B1 तदा; T2 इह (for असी).

17 °) T1 तथासौ; T2 यदासौ. Ś1 K1. 2 T2 G2 मृदु-यक्षेन; T1 ° युक्तेन. G1 पराक्रमेण मृदुना. — b) Ś1 कौरवं. — °) B1 D1 G1. 4 विमुच्या °; Dc विमोक्षा ° (for विमोच्या °).

18 b) Śi Ki. a संदेशं (for gi). Mi पुरुष्पेम (for वे वृकोदर). Da कौरवाणां विमोक्षणे. — Ki reads 18°-19b after 14ab. — 18°=1. 57. 91°. — After 18, Ga. 4 ins.:

### 1124\* वरप्रदानं सुमहद्याचकस्य प्रकीर्तितम्।

19 Ś1 K D1-3. 5 T2 G2-4 M om. the ref. For K1 cf. v.l. 18. — ") M1 वचनात्. — ") B2. 4 च; T G1 M1 [अ]थ (for तु). D2 श्रुत्वा पार्थो धनंजयः. — ") K1-8 B4 De D1 T G1. 2 M वाक्यात् (for वाक्यं). — ") Dn1 D2. 3 विमोक्षणे.

20 T G<sub>2</sub> M om. the ref. G<sub>4</sub> धनंजय: (for अर्जुन उ°). — °) A few MSS. मोक्षंति. — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> धतराष्ट्रजं.

21 °) D<sub>2</sub> तदा; D<sub>3</sub> च तां (for तु तां). G<sub>1</sub> सत्यां (for श्रुत्वा). — °) B<sub>1</sub> D<sub>11</sub> तथा राजन्; D<sub>5</sub> महाराज (for तदा राजन्). — °) T<sub>2</sub> प्रत्यागमन्.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K B D G1. 3 M2 घोषयात्रा. — Adhy.

# २३३

C. 3. 14957 B. 3. 244. 1 K. 3. 245. 1

वैद्यांपायन उवाच ।
युविष्ठिरवचः श्रुत्वा भीमसेनपुरोगमाः ।
प्रहृष्टवदनाः सर्वे सम्रुत्तस्थुर्नरर्षभाः ॥ १
अभेद्यानि ततः सर्वे समनद्यन्त भारत ।
जाम्बृनद्विचित्राणि कवचानि महारथाः ॥ २
ते दंशिता रथैः सर्वे ध्वजिनः सग्ररासनाः ।
पाण्डवाः प्रत्यदृश्यन्त ज्वलिता इव पावकाः ॥ ३
तान्त्रथान्साधु संपन्नान्संयुक्ताञ्चवनैर्द्येः ।
आस्थाय रथशाद्र्लाः शीव्रमेव ययुक्ततः ॥ ४
ततः कौरवसैन्यानां प्रादुरासीन्महास्वनः ।
प्रयातान्सहितान्दृष्टा पाण्डुपुत्रान्महारथान् ॥ ५

जितकाशिनश्च खचरास्त्वरिताश्च महारथाः । श्वणेनैव वने तिस्मिन्समाजग्मुरभीतवत् ॥ ६ न्यवर्तन्त ततः सर्वे गन्धर्वा जितकाशिनः । हृष्ट्वा रथगतान्वीरान्पांडवांश्चतुरो रणे ॥ ७ तांस्तु विश्राजतो हृष्ट्वा लोकपालानिवोद्यतान् । व्यूढानीका व्यतिष्ठन्त गन्धमादनवासिनः ॥ ८ राज्ञस्तु वचनं श्चत्वा धर्मराजस्य धीमतः । क्रमेण मृदुना युद्धमुपक्रामन्त भारत ॥ ९ न तु गन्धर्वराजस्य सैनिका मन्द्चेतसः । शक्यन्ते मृदुना श्रेयः प्रतिपादियतुं तदा ॥ १० ततस्तान्युधि दुर्धर्षः सव्यसाची परंतपः ।

name: M2 अर्जुनप्रतिज्ञा. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 314; Dni (erroneously) 142; Dn2 241; Dn3 242; D1 245; T1 G2. 4 M1 235; T2 G1 233; M2 सप्त(inf. lin. पंच) द्विशततमो (sic). — Śloka no.: Dn 22; D1 21.

## 233

 $\mathbf{1}$   $^{a}$ )  $G_{2}$  अर्जुनस्य वचः श्रुत्वा;  $M_{1}$  राज्ञस्तद्वचनं श्रु $^{\circ}$ . —  $^{d}$ )  $B_{2}$  नराधिपाः;  $M_{1}$  महारथाः (for नर्र्षभाः).

2 <sup>d</sup>) M<sub>1</sub> °ৰতা: (for °ৰ্থা:). — After 2, B D (except D<sub>1-3</sub>) ins.:

1125\* आयुधानि च दिन्यानि विविधानि समादधुः। [ B1. 4 De दीप्तानि (for दिन्यानि). De समाददुः.]

3 °) K<sub>1. 2</sub> दंशितरथाः. G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> सर्वेर्. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> प्रतिदृश्यंत. — °) K<sub>1. 4</sub> B<sub>2</sub> D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> ज्वलंत (for ज्वलिता).

4 a) B1 ते रथान्; Dc2 तत्रस्थान्; D3 (sup. lin. as in text) तांस्तथा. K1. 2 तान्सर्वान्सहसंपन्नान्. — b) K1. 2 D1-8. 5 T1 G2 M सुयुक्ताञ् ; Dc प्रसु (Dc2 थु)काञ् . K1-8 B8 यवनेर् (for जवनेर्). — c) K3 D3 T1 G1. 2 M1 नर (for रथ°). — d) T G1. 2 तदा (for तत:).

5 b) T1 आविरा° (for प्रादुरा°). — G2 om. 5°-7b. — °) G4 M2 प्रयतान्. — d) M1 पांडवांश्चंडविक्रमान्.

6 G2 om. 6 (cf. v.l. 5). — a) Hypermetric!

T2 जितारयश्च; G4 काशिन: (om. च). D1. 2 G1.4

खचरान् (for खचराः). — b) T2 त्वरिताश्वा; G4 °ताश्च. — c) K4 [ए]वं (for [ए]व). G4 चास्मिन् (for तस्मिन्). — d) T1 अभि° (for समा°). D2 गंधवनिप्रतिपेदिरे.

7 G2 om. 7° (cf. v.l. 5); K3 om. 7° 8°. — °) K2 निवर्तत; Dc व्यव °; D2 प्रतिजग्मुस; T1 न्यवर्तत. — ° D1. 2 रथागतान्. — °) T2 G1 च ततो (for चतुरो).

8 K<sub>3</sub> om. 8<sup>ab</sup> (cf. v.l. 7). — <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> ततो (for तांस्तु). Ś1 K1 B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> विभ्राजितान्; D<sub>1-3</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> °जितो. — °) K<sub>3</sub> G<sub>1</sub>. 2 द्वाति ° (for ज्यति °). T1 °नीकानतिष्ठंत. — <sup>a</sup>) D<sub>1</sub>. 3m गंधर्वा वनचारिणः (D<sub>3</sub>m वासिनः).

9 °) D1 च (for तु). G1 वचनाद्. Ś1 K1. 2 M स्मृत्वा; G1 एव (for श्रुत्वा). — b) K3. 4 B D (except D1. 5) T1 G8 M2 धर्मपुत्रस्य धी°; M1 धर्मस्नोमेहात्मनः. — °) G1. 3 युक्ता (for युद्धम्). — d) K1. 3. 4 D6 उपाकामंत; K2 उपाकामंतु; B Dn D4. 6 G8 उपकांतं च; Dc अपाकामंत; T2 G1 समुपाकांत. T1 M1 भारताः.

10 b) B4 G3. 4 मंदतेजस:; T2 मूढचेतस:. T1 युक्तं कर्म जुगुरिसतं (= 12b). — c) K1 श्रेष्ट:; K2 श्रेष्ट (for श्रेय:). Ś1 शक्यंते मृदुयक्षेत. — d) K3 यथा; K4 B2 Dc Dn1. n3 D3. 4. 6 यदा (for तदा).

11 °) K4 B1 D3 T1 युद्धदुर्धर्षान्; B2-4 Dn D4. 6 T2 G1. 8 M2 युधि दुर्धर्षान्. — °) T1 धनंजय: (for परं°). — °) G1 मृदु° (for सान्त्व°). — °) T2 G1 वने (for रणे).

सान्त्वपूर्विमिदं वाक्यमुवाच खचरात्रणे ॥ ११ नैतद्गन्धर्वराजस्य युक्तं कर्म जुगुप्सितम् । परदाराभिमर्श्वश्र मानुषेश्र समागमः ॥ १२ उत्सृजध्वं महावीर्यान्धतराष्ट्रसुतानिमान् । दारांश्रेषां विम्रश्चध्वं धर्मराजस्य शासनात् ॥ १३ एवमुक्तास्तु गन्धर्वाः पाण्डवेन यशस्त्रिना । उत्स्मयन्तस्तदा पार्थिमिदं वचनमञ्जवन् ॥ १४ एकस्यैव वयं तात कुर्याम वचनं भ्रुवि । यस्य शासनमाज्ञाय चराम विगतज्वराः ॥ १५ तेनैकेन यथादिष्टं तथा वर्ताम भारत । न शास्ता विद्यतेऽस्माकमन्यस्तस्मात्सुरेश्वरात् ॥ १६

एवम्रक्तस्तु गन्धर्वैः कुन्तीपुत्रो धनंजयः ।
गन्धर्वान्पुनरेवेदं वचनं प्रत्यभाषत ॥ १७
यदि साम्ना न मोक्षध्वं गन्धर्वा धृतराष्ट्रजम् ।
मोक्षयिष्यामि विक्रम्य स्वयमेव सुयोधनम् ॥ १८
एवम्रक्त्वा ततः पार्थः सन्यसाची धनंजयः ।
सम्ज निशितान्वाणान्खचरान्खचरान्प्रति ॥ १९
तथैव शरवर्षेण गन्धर्वास्ते वलोत्कटाः ।
पाण्डवानम्यवर्तन्त पाण्डवाश्व दिवौकसः ॥ २०
ततः सुतुमुलं युद्धं गन्धर्वाणां तरस्विनाम् ।
वभूव भीमवेगानां पाण्डवानां च भारत ॥ २१

C. 3. 14978 B. 3. 244. 22 K. 3. 245. 21

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रयस्त्रिशाद्धिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २३३॥

- After 11, B De Dn D4. 6 G8 ins.:
   1126\* विसर्जयत राजानं श्रातरं मे सुयोधनम् ।
- 12 B Dc Dn D4. 6 Gs read 12-13 after 15. a) Dn2 ते (for [ए]तद्). e) Śi Ki. 2 B4 Dn2. ns D3. 6 भर्षश्च. d) D1 मनुष्येश्च. G1 समागत:
- 13 For B De Dn Ds. 6 Gs cf. v.l. 12. a) B Dn2 Ds Gs M2 उत्सुज्यध्वं. Ks De Dn Ds Gs M1 महावीर्या. b) Gs दासान् (for दारान्). G1 [ए]वां (sic) (for [ए]यां). Ks विसुंचंतु. b) D2 विधमै: सुमहानयं.
  - 14 °) B1-3 Dn D4. 6 त एवमुक्ता (for एवमुक्तास्तु).
- 15 °) B1 एकैकस्य. °) B1 Dc विभो; M सदा (for भुवि). °) B1 आस्थाय (for आज्ञाय). °) B Dn D1. 2. 4. 6 चरामो. After 15, B Dc Dn D4. 6 G3 read 12-13.
- 16 °) Śi K Bi Di-s यथोहिष्टं; Bs (m as in text) यथान्यायं; Gi समादिष्टं. °) Ds यथा (for तथा). T Gi. 2. 4 कर्तासा (T2 °स्मि); M कुर्म सा (for वर्ताम).
- 17 °) B1. s Dn D4. e G3. 4 तु (for स). b) M2 युधिहिर: (for धनं°). M2 om. (hapl.) 17°-19b. c) G2. 4 [ए]तान् (for [इ]दं).
- 18 M2 om. 18 (cf. v.l. 17). a) B1-3 Dn D5.6 T1 G3 यदा. B1 न साझा (by transp.). K2 B2-4 Dn D4.6 G3 मुंच (for मोक्ष ). b) K3 B2-4 Dc Dn D4.6 धतराष्ट्रजान्. B1 धर्मराजस्य शासनात्.

- 19 M2 om. 19<sup>ab</sup> (cf. v.l. 17). a) D5 तु गंधर्वान् (for तत: पार्थ:). — b) D5 कुंतीपुत्रो (for सब्य°). K4 T2 G1 प्रंतप: (for धनं°). — c) M घोरान् (for बाणान्). — d) Ś1 K1-3 D1 G1. 2. 4 खेचरान्खेचरान्प्रति.
- 20 °) Śi Dc Dn D2. 3. 5 Ti शरवर्षाण. b) Ti च (for ते). S (except G3 M2) मदोत्कटाः. c) Śi K Dc D1-3. 5 अभ्य (K2 °भि)वर्षत; Ti अभिवर्तत.
- 21 <sup>a</sup>) Dc<sub>2</sub> सतुमळं; D<sub>2</sub> तु तुमलं; S (except G<sub>3</sub>) समभवद्. <sup>c</sup>) S (except G<sub>3</sub>) तत्र तद् (for बभूव). <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> तरस्वनः; G<sub>1</sub> महात्मनां (for च भारत).

Colophon om. in D2. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K B D (D2 om.) G1. 3 घोषयात्रा. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 315; Dn1 (marg.). n3 243; Dn2 242; D1 246; T1 G2. 4 M 236; T2 G1 234. — Śloka no.: Dn D1 21.

## 234

1 T<sub>2</sub> om. 1; T<sub>1</sub> om. the ref. — c) K<sub>3</sub> विस्जता:; D<sub>3</sub> इयस्जंता (for जन्त:). K<sub>3</sub> दीप्तं; B<sub>4</sub> दिव्यान् (for दीप्तान्). — d) = (var.) 11<sup>d</sup>. T<sub>2</sub> गंधर्वा: (for समन्तात्). K<sub>1</sub>. 4 D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M अभ्य°; K<sub>2</sub> अभि°; K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> परि° (for पर्य°).

# २३४

C. 3. 14979 B. 3. 245. 1 K. 3. 246. 1 वैद्यांपायन उवाच ।
ततो दिव्यास्रसंपन्ना गन्धर्वा हेममालिनः ।
विस्वजन्तः शरान्दीप्तान्समन्तात्पर्यवारयन् ॥ १
चत्वारः पाण्डवा वीरा गन्धर्वाश्च सहस्रशः ।
रणे संन्यपतन्नाजंस्तद्द्भुतिमवाभवत् ॥ २
यथा कर्णस्य च रथो धार्तराष्ट्रस्य चोभयोः ।
गन्धर्वैः शतशिष्ठनौ तथा तेषां प्रचिक्ररे ॥ ३
तान्समापततो राजन्गन्धर्वाञ्चतशो रणे ।
प्रत्यगृह्णचरव्याद्याः शरवर्षैरनेकशः ॥ ४
अवकीर्यमाणाः खगमाः शरवर्षैः समन्ततः ।
न शेकुः पाण्डपुत्राणां समीपे परिवर्तितुम् ॥ ५
अभिकुद्धानिभप्रेक्ष्य गन्धर्वानर्जनस्तदा ।

लक्षयित्वाथ दिव्यानि महास्नाण्युपचक्रमे ।। ६
सहस्राणां सहस्रं स प्राहिणोद्यमसादनम् ।
आग्नेयेनार्जनः संख्ये गन्धर्वाणां बलोत्कटः ॥ ७
तथा भीमो महेष्वासः संयुगे बिलनां वरः ।
गन्धर्वाञ्चतको राजञ्ज्ञवान निश्चितैः चरैः ॥ ८
माद्रीपुत्राविप तथा युध्यमानौ बलोत्कटौ ।
परिगृह्याग्रतो राजञ्जञ्ञतः चत्राः परान् ॥ ९
ते वध्यमाना गन्धर्वा दिव्यैरस्निर्महात्मभिः ।
उत्पेतुः खम्रपादाय धृतराष्ट्रसुतांस्ततः ॥ १०
ताजुत्पतिष्णून्खुद्धा तु कुन्तीपुत्रो धनंजयः ।
महता चरजालेन समन्तात्पर्यवारयत् ॥ ११
ते बद्धाः चरजालेन शक्कन्ता इव पञ्जरे ।

- 2 °)  $B_1$  चापि (for वीरा).  $K_1$  पांडवाश्च महात्मानो ;  $T_2$   $G_{1. 2. 4}$  चतुरः पांडवान्वीरान् .  $^d$ ) = 1. 1.  $77^d$ ; 201.  $9^d$ ; etc., etc. De शरवर्षेरनेकशः.
- 3 °) K4 शतथा छिन्नस ; D1 शरसंछन्नस ; D8 G1. 2. 4 शतशहिछन्नस . ") G1 चैषां (for तेषां).
- 4 °)  $M_1$  समाधावतो.  $B_2$  दृष्ट्वा (for राजन्). °)  $K_2$  प्रतिगृह्ध<sup>\*</sup>;  $D_1$  अभ्यगृह्ध<sup>\*</sup>.
- 5 °) Hypermetric! K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> T G<sub>1</sub>. 2.4 M आकीयं°; B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> ते कीयं° (for अवकीयं°). K<sub>2</sub> शुगमाः; K<sub>3</sub> श्वगमाः; B<sub>4</sub> सुखगाः; S (except G<sub>3</sub>) खचराः (for खगमाः). b) D<sub>2</sub> पांडुपुत्राः (for शर्°). B<sub>2</sub>. 4 G<sub>4</sub> अनेकशः; D<sub>2</sub> महौजसः (for सम°). D<sub>2</sub> om. 5<sup>cd</sup>. d) K<sub>4</sub> समीपं.
- 6 °) K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>2</sub>. 4 D<sub>2</sub> अतिकुद्धान्. B<sub>2</sub> अतिकुद्धो; B<sub>3</sub> D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> अभिकुद्धो; G<sub>2</sub>. 4 M अभिप्रायाद् (for अभिप्रेक्ष्य). b) G<sub>2</sub>. 4 तथा (for तदा). c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 च; B<sub>2</sub> तु (for [अ]थ). d) B<sub>4</sub> [उ]पचिक्रिर; D<sub>3</sub> प्रचक्रमे (for [उ]पचक्रमे). After 6, K<sub>1</sub>. 2 ins.:

1127\* तान्समापततो राजन्दिब्याख्रेरभिवर्षयन् ।

[Prior half = 4ª.]

7 ° )  $K_4$  सहस्रज्ञ:;  $B_1$  ° सं तु;  $B_{2-4}$  De Dn D4. 6 Tl  $G_{3..5}$  ° स्त्राणि;  $D_5$  ° सं स ;  $G_4$  M ° सं हि (for ° सं स). — °)  $K_2$  आफ्नेयो नार्जुनं;  $T_2$  अजितानार्जुनः (sic);  $G_{1..2..4}$  अजे

यानर्जुनः. T2 M संखे; G1 संघे (for संख्ये). — d) S (except G3) गंधर्वान्स्यैवर्चसः.

- 8 °) S (except T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>) महाबाहु: (for महे°). °) Sí K<sub>1</sub>. 2 संग्रामे; M<sub>1</sub> °रङ्घो (for °युगे). °) S (except G<sub>3</sub>) तत्र (for राजञ्र). B<sub>1</sub> गंधर्वाञ्यतसाहस्राञ्
- 9 °) T1 माद्रीपुत्रानिष. B4 S (except G2. 3) ततो (for तथा). b) S (except G3) द्रव (G1 अस)माणान्पराद्धुलान्. °) D4 परिपृच्छ्य (for °गृद्धा). T1 द्युतिं (for [अ]यतो). d) Ś1 K2 D5 T2 G1 शतशोपरान्; K1 शतशोपमान्; M2 ते महारथान्.
- $10^{-b}$ )  $\acute{S}_1$  D1 महाबला:;  $K_{1-8}$  Dc D2. 3. 5 ° बलै:;  $B_{1.8}$  Dn D4. 6 G8 ° रथे:;  $B_4$  ° रथा: (for ° तमि:).  $^c$ )  $K_1$  उपाधाय;  $B_4$  समादाय.  $^d$ )  $K_1$  धार्तराष्ट्रसुतान्.  $B_2$  D3 तदा (for ततः).
- 11 °) K4 उत्पतिष्यन्. B Dn D4. 6 G8 स तानुत्पति-तान्दञ्चा. — °) K1. 2 B1. 4 D1 M1 °वर्षेण (for °जालेन). — 11<sup>d</sup>=(var.) 1<sup>d</sup>. — K4 om. (hapl.) 11<sup>d</sup>-12<sup>a</sup>.
- 12 K<sub>4</sub> om. 12<sup>a</sup> (cf. v.l. 11). <sup>a</sup>) K<sub>8</sub> D<sub>5</sub> नद्धाः; M रुद्धाः (for बद्धाः). <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> शकुंत इव पंजिरे (sic). <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 फल्गुनं; K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>8</sub> फल्गुने; K<sub>8</sub> फाल्गुनं; G<sub>2</sub> M अर्जुने (for अर्जुनं). M कुद्धा. <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 <sup>°</sup>शक्त्य-सिवृष्ट्यः; K<sub>8</sub> <sup>°</sup>शकृसिवृष्टिभिः; K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 3. 5 T<sub>1</sub> M <sup>°</sup>शक्त्य-सिवृष्टिभिः.

]

वर्वपुरर्जुनं कोधाद्भदाशक्त्यृष्टिवृष्टिभिः ॥ १२
गदाशक्त्यसिवृष्टीस्ता निहत्य स महास्त्रवित् ।
गात्राणि चाहनद्भक्षेर्गन्धर्वाणां धनंजयः ॥ १३
शिरोभिः प्रपतद्भिश्च चरणैर्बाहुभिस्तथा ।
अक्षमवृष्टिरिवाभाति परेषामभवद्भयम् ॥ १४
ते वध्यमाना गन्धर्वाः पाण्डवेन महात्मना ।
भृमिष्ठमन्तरिक्षस्थाः शरवर्षेरवाकिरन् ॥ १५
तेषां तु शरवर्षाणि सव्यमाची परंतपः ।
अस्त्रैः संवार्य तेजस्वी गन्धर्वान्प्रत्यविध्यत ॥ १६
स्थूणाकर्णेन्द्रजालं च सौरं चापि तथार्जुनः ।
आग्रेयं चापि सौम्यं च ससर्ज कुरुनन्दनः ॥ १७
ते दह्यमाना गन्धर्वाः कुन्तीपुत्रस्य सायकैः ।
देतेया इव शकेण विषादमगमन्परम् ॥ १८

उद्यमिकममाणाश्च शरजालेन वारिताः ।
विसर्पमाणा भक्षेश्च वार्यन्ते सन्यसाचिना ॥ १९
गन्धर्वास्त्रासितान्दृष्ट्वा कुन्तीपुत्रेण धीमता ।
चित्रसेनो गदां गृद्ध सन्यसाचिनमाद्रवत् ॥ २०
तस्याभिपततस्तुणं गदाहस्तस्य संयुगे ।
गदां सर्वायसीं पार्थः शरैश्विच्छेद सप्तधा ॥ २१
स गदां बहुधा दृष्ट्वा कृत्तां वाणैस्तरिक्वना ।
संवृत्य विद्ययात्मानं योधयामास पाण्डवम् ।
अस्त्राणि तस्य दिन्यानि योधयामास खे स्थितः ॥ २२
गन्धर्वराजो बलवान्माययान्तिर्हेतस्तदा ।
अन्तिर्हितं समालक्ष्य प्रहरन्तमथार्जुनः ।
ताडयामास खचरैर्दिन्यास्त्रप्रतिमन्त्रितैः ॥ २३
अन्तर्धानवधं चास्य चक्रे क्रुद्धोऽर्जुनस्तदा ।

C. 3. 15004 B. 3. 245. 26

- 13 °) K3 ° वृष्टा स; B Dc Dn D1. 3. 4. 6 T2 G2 ° शक्लृष्ट्विष्टीसा; T1 G1 ° शक्लृष्ट्विष्टी तां. b) Ś1 K D1-3. 6 T निपाल्य; M ° वार्य (for ° हत्य). B Dc Dn D4. 6 G1. 3 परमास्त्रवित्; M सुमहास्त्र . c) Dc शस्त्राणि (for गात्राणि). Ś1 K B4 D6 व्यहनत्; B1 D1-3 व्यहरत्; S (except G3) प्राहरत् (for चाहनत्). G1. 2 M2 फल्लेर् (for मल्लेर्).
- 14 b) Bs transp. चरणै: and बाहुभि:. d) Śi Ki. 2. 4 चादध(K2 द)द; Ks अदधद्; Da चादधद् (for अभवद).
- 15 b) Śi K B2 Dc D1-3. इ यशस्त्रिना (for महा°).
   c) Śi K1. 2 Dc भूयिष्ठम्; K3. 4 D1-3 T1 G1 M2 भूमिस्थम्; D4 G3 भूमिष्ठान्.
- 16 ") D2 तच्छस्त्रजालं संभिद्य. ") D2 पांडुपुत्रः (for सड्य"). ") K2 संतार्थ; K3 B1 D5 संघार्थ. ") B3 प्रत्ययध्यत.
- 17 °) Śi Ki. 2 Bi Di. 2 ° कण च जालं च; Dc ° कणे (Dc2 ° ण) च याम्यं च; T₂ Gi ° कणीखजालं च; Gs. 4 M ° कणींद्रजाले च. b) Bs. 4 शीरं; Di स्रोतं; Ds शीणं; T Gi. 2. 4 M₂ स्रोतश् (for सीरं). Mi वायल्यं च (for सीरं चापि). Śi Ki. 2 धनंजयः; Gs धनंजयं (for तथार्जुनः). c) Gi सीस्ल्यं (for सीम्यं च).
- 18 °) Ś1 K2 G1 वध्य°; K3 नाह्य° (for दह्य°). °) K1. 2 चकेण (for क्रकेण).
  - 19 ") K B<sub>2</sub> D<sub>1-3. 8</sub> अर्ध्वमुत्क्रम"; B<sub>1</sub> अर्ध्वमुत्क्रम्य".

- b) S (except Gs. 4) शरवर्षेण. Ti पातिताः. c) Gs फहें (for महें). d) Śi Ks Ds धायैते; Ki. 2 दायैते (for वार्यन्ते).
- 20 °) T1 ताडि° (for त्रासि°). b) M2 पांडुपुत्रेण. B Dc Dn D1. 4 T2 G2. 3 भारत; T1 ताडित: (for धीमता).
- 21 a)  $\acute{S}_1$  तस्याज  $\ddot{S}_1$  तस्याप्या  $\ddot{S}_1$  तस्याभिद्रवत  $\ddot{S}_2$ .
- 22 °) Śi Ki. s. s Ds. s तां (for स). M2 कृतां (for हृद्धा). Gs गदां बहुविधां दृष्ट्वा. b) M2 दृष्ट्वा (for कृतां). c) Gi. s. s संहत्य (for वृत्या). Di संवृत्य माययात्मानं. d) Ti क्रोधयामास. Ds तत्रश्चांतर्दधे मृधे. Ds om. 22°1. c) Ki सर्व (for तस्य). Bs संप्रयुक्तानि (for तस्य दिव्यानि). l) Ks रोध ; Gs पोथ ; Mi चोद (for योध ). Ds संस्थित:; Gi वै स्थितं; Gs से स्थितं. B De Dn Ds Gs संप्रयुक्तानि (Bs गंधवेंण च) सर्वशः. After 22, B Dc Dn Ds. 6 Gs ins.:

## 1128\* दिञ्चैरस्त्रेस्तरा वीरः पर्यवारयदर्जुनः । स वार्यमाणस्तरस्त्रेरजुनेन महात्मना ।

- 23 b) K<sub>1</sub>. ३ स्थितः (for तदा). °) Ś<sub>1</sub> B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> तमा(B<sub>2</sub>°दा)लक्ष्य; D<sub>1</sub> समासाद्य; T<sub>1</sub> समाज्ञाय. 6) Ś<sub>1</sub> K Dc<sub>1</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 T<sub>1</sub> तथा° (for अथा°). f) T<sub>1</sub> दिन्याक्षेः.
- 24 °) Bs G1 तस्य; T1 चक्रे (for चास्य). b) T1 तथा (for चक्रे). Ś1 तत:; K2 G2 तथा (for तदा). c) Ś1 शब्दवेद्य; K1-s Dn D1-s. s G4 वेधं; B1 सप्तचित्रं; B2

C. 3. 15004 B. 3. 245. 26 K. 3. 246. 26 शब्दवेध्यमुपाश्रित्य बहुरूपो धनंजयः ॥ २४ स वध्यमानस्तैरस्त्रैरर्जुनेन महात्मना । अथास्य दर्शयामास तदात्मानं श्रियः सखा ॥ २५ चित्रसेनमथालक्ष्य सखायं युघि दुर्बलम् । संजहारास्त्रमथ तत्यसृष्टं पाण्डवर्षभः ॥ २६ दृष्ट्वा तु पाण्डवाः सर्वे संह्तास्त्रं धनंजयम् । संजहुः प्रद्धतानश्वाञ्चरवेगान्धन्त्वे च ॥ २७ चित्रसेनश्च भीमश्च सव्यसाची यमावि । पृष्ट्वा कौशलमन्योन्यं रथेष्वेवावतस्थिरे ॥ २८

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुर्स्त्रिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २३४॥

# २३५

# वैद्यांपायन उवाच । ततोऽर्जुनश्चित्रसेनं प्रहसन्निद्मन्नवीत् । मध्ये गन्धर्वसैन्यानां महेष्वासो महाद्युतिः ॥ १ किं ते व्यवसितं वीर कौरवाणां विनिग्रहे । किमर्थं च सदारोऽयं निगृहीतः सुयोधनः ॥ २

चित्रसेन उवाच।
विदितोऽयमभिप्रायस्तत्रस्थेन महात्मना।
दुर्योधनस्य पापस्य कर्णस्य च धनंजय।। ३
वनस्थान्भवतो ज्ञात्वा क्किश्यमानाननर्हवत्।
इमेऽवहसितुं प्राप्ता द्रौपदीं च यशस्वनीम्।। ४

°भिन्नं; Bs. 4 Dc D4. 6 Gs 'विद्धं (for 'वेध्यं). K1. 3. 4 Dc Ds. 5 अपाश्रित्य; B Dn D4. 6 Gs समाश्रित्य; D2 उपा-इत्य; T2 G1 अथालक्ष्य. — <sup>d</sup>) Ks °रूप-; D1-3. 5 °रूपं.

25 °) K<sub>1. 2</sub> ते वध्यमाना°. — °) D<sub>2</sub> चित्रसेनो (for अर्जु°). D<sub>1</sub> महाबल:; M<sub>1</sub> [अ]मितीजसा (for महा°). — °) B<sub>1-3</sub> D<sub>4. 6</sub> अन्यथा; B<sub>4</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1</sub> ततोस्य (for अथास्य). — After 25, B Dc D<sub>2</sub> D<sub>4. 6</sub> ins.:

1129\* चित्रसेनस्तथोवाच सखायं युधि विद्धि माम्।

26 °) B<sub>1</sub>. 4 समालक्ष्य; T<sub>1</sub> तथालक्ष्य; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 अथासाइ. — b) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> सहायं (for सखायं). B<sub>4</sub> transp. युधि and दुवलम्. T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 इति (for युधि). K<sub>1</sub>. 2 विह्वल:; K<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>1-3</sub>. 5 T<sub>1</sub> M विह्वलं; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> विसितं; G<sub>2</sub>. 4 विस्मितः (for दुवलम्). — d) K<sub>3</sub> प्रसृष्टः; B D<sub>3</sub>. 6 S (except T<sub>2</sub>) प्रहृष्टः (for प्रसृष्टं). K<sub>1</sub>. 3. 4 D<sub>1-8</sub>. 5 भरतर्षभ; T<sub>1</sub> पांडवस्तदा.

27 °) D1 पांडवं. — °) B3m संक्रुद्धः; S (except G3) जगृहुः (for संज्रहुः). G4 तत्र तान् (for प्रद्धतान्). Dc पार्थाच्; D1 अस्राच् (for अश्वाच्). — °) Dc1 शरवंगः; T1 शरवर्षः; T4 G1 शरवर्षः; G2. 4 शरवंगं.

28 °) M2 संप्रेक्ष्य (for भीमश्र). — °) G4 [3]भी (for [अ]पि). — °) Ś1 K1.2.4 B4 D1.3 कृत्वा; Dc2 T2 G4 दृष्ट्वा (for पृष्ट्वा). K1.2.4 B1.2 De Dn D1.4 कीशल्यम्; T2 तत्र स्वम्; G1.2.4 M1 कुशलम् (for कीशलम्). — °) T2

रथेष्वेवोप"; G2. 4 रथे चैवाव".

Colophon om. in Ś1 K1-3 D1. 2. 5. — Major parvan: Dn2 T2 G3. 4 आरण्य; G2 अरण्य. — Subparvan: K4 B Dc Dn D3. 4. 6 T1 G1. 3 M2 घोषयात्रा. — Adhy. name: G1 पांडवगंधर्वयुद्धं. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 316; Dn (Dn2 in figures) 244 (Dn2 in words 240); T1 G2. 4 M (M2 inf. lin.) 237 (M2 orig. 239); T2 G1 235. — Śloka no.: Dn1. n2 30; Dn3 31.

#### 235

1 D1 om. the ref. — a) Ś1 K Dc D1-3. 5 अथा (for ततो ). — b) D3 वाक्यम् (for इदम्). — c) T1 T1 गंधवेंसेनानां. — d) K1-3 D1. 5 महाद्यतिं.

**2** Before 2, D1. 3 ins. **अর্जুন उ°.** — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> च (for वि<sup>-</sup>).

3 b) Ks Ds महात्मनः; Dn दुरात्मनः (!). — c) S (except Gs Ms) इंद्रेण धार्तराष्ट्रस्य. — d) Gs स कर्णस्य (for कर्णस्य च). Si Ki. s ससीबलेः (for धनं°).

4 b) B Dc Dn D4. 6 अनाथवत्; D1 T2 M अनहित:;T1 G1 अहर्निशं (for अनहिवत्). — After 4, B2 Dn D4. 6ins.: 1130\* समस्थो विषमस्थांस्तान्द्रक्ष्यामीत्यनवस्थितान्।

— °) K4 [S]पहासितं; D1. 2 च हसितुं; D3 [S]वहिंसितुं;

ज्ञात्वा चिकीर्पितं चैपां माम्रुवाच सुरेश्वरः। गच्छ दुर्योधनं बद्धा सामात्यं त्वमिहानय ॥ ५ धनंजयश्च ते रक्ष्यः सह भ्रातृभिराहवे । स हि प्रियः सखा तुभ्यं शिष्यश्च तव पाण्डवः ॥ ६ वचनादेवराजस्य ततोऽस्मीहागतो द्वतम् । अयं दुरात्मा बद्धश्च गमिष्यामि सुरालयम्।। ७

अर्जुन उवाच।

उत्सृज्यतां चित्रसैन भ्रातासाकं सयोधनः। धर्मराजस्य संदेशान्मम चेदिच्छिस प्रियम् ॥ ८ चित्रसेन उवाच।

पापोऽयं नित्यसंदुष्टो न विमोक्षणमहिति । प्रलब्धा धर्मराजस्य कृष्णायाश्च धनंजय ॥ ९ नेदं चिकीर्षितं तस्य कुन्तीपुत्रो महाव्रतः।

T1 G4 M2 [S]पहसितुं; T2 G1. 2 वंचयितुं (for Sag सितुं).

- 5 °) Ś1 त्वेषां ; K B1. 3. 4 Dc D1-3. 5 T2 G1. 4 तेषां ; T1 M होषां (for चैषां). — b) K8. 4 D1-3. 5 पुरंदर:; S (except G<sub>8</sub> M<sub>1</sub>) सुराधिप: (for सुरे°). — °) Ś<sub>1</sub> B<sub>2</sub> गत्वा (for बद्ध्वा). — d) Ks G4 सामात्यं तम् ; B1-3 Dn D4. 6 G3 सहामात्मम् (for सामात्यं त्वम्).
- **б** ) M₁ अच्युतः; M₂ अच्युत (for आहवे). °) B Dn Da. 6 Gs स च; G1 तव (for स हि). K1. 2 प्रियसखा; G2. 4 M प्रियसखस (for प्रिय: सखा). T1 महां (for त्रभ्यं). — d) Bs. 4 Dn D4. 6 Gs पांडव (!).
- 7 °) K1. 2 देवदेवस्य. b) De Gi Mi भ्रुवं (for द्रुतम्). Ks ततो मही गतो द्रुती (sic); Ds ततो साहि गतो दुतं; T1 G2 ततोसि ह्यागतो दुतं; T2 ततो ह्यभ्यागतो दुतं; G1 ततोहं द्यागतो ध्रवं दुतं (sic). — After 7, B Dc Dn D4.8

1131\* नेष्याम्येनं दुरात्मानं पाकशासनशासनात्। [ B<sub>1</sub> De [अ]हं (for [ए]नं).]

- 8 Si धनंजयः (for अर्जुनः). b) G4 धार्तराष्ट्रः (for आता°). K2. 4 सुयोधनं.
- 9 K3 वैशं (for चित्रं). ") B1. 1 De Dn D1 नित्यसंतुष्टो; Ds संद्रष्टो; M पापसेवी च. Ta G1. 2. 4 पाप-योनिरयं दुष्टो. — d) K1. s परंतप (for धनं ).
- 10 Before 10, S (except T2 G3) ins. अर्जुन:. 4) Si K De Di-3. 5 हास्य; Gi M2 त्वस्य (for तस्य). — b) B1. s धनंजय:; B2. sm. 4 Dc Dn D4. e T2 G1. 3 युधिष्ठिर:

## जानाति धर्मराजो हि श्रुत्वा कुरु यथेच्छिस ॥ १० वैशंपायन उवाच।

ते सर्व एव राजानमभिजग्मुर्यृधिष्ठिरम् । अभिगम्य च तत्सर्वे शशंसुस्तस्य दुष्कृतम् ॥ ११ अजातशत्रुस्तच्छ्रत्वा गन्धर्वस्य वचस्तदा । मोक्षयामास तान्सर्वान्गन्धर्वान्प्रश्चरंस च ॥ १२ दिष्टचा भवद्भिर्बलिमिः शक्तैः सर्वेर्न हिंसितः। दुर्श्वेतो धार्तराष्ट्रोऽयं सामात्यज्ञातिबान्धवः ॥ १३ उपकारो महांस्तात कृतोऽयं मम खेचराः। कुलं न परिभृतं मे मोक्षेणास्य दुरात्मनः ॥ १४ आज्ञापयध्वमिष्टानि श्रीयामो दर्शनेन वः। प्राप्य सर्वानभिप्रायांस्ततो व्रजत माचिरम् ॥ १५ अनुज्ञातास्तु गन्धर्वाः पाण्डुपुत्रेण धीमता ।

- (for महा°). °) B2 [S] प् (for हि). d) K3 Dc D2. s. s कुर्याद् (for कुरु). Dc Ds. s [इ]च्छति. B2 श्रुत्वा वाक्यं यथेप्सितं.
- 11 T2 om. the ref. ") K3 G2. 4 सर्वे. D2 एव राजानः; G2. 4 धर्मराजानम् (for एव राजानम्). — °) G1 ततः (for च तत्). — d) B Dn D4. e चेष्टितं; D2 दुष्करं (for दुष्कृतम्).
- 12 b)  $T_1$  च तद्भवः (for वचस्तदा).  $K_3$  om. 12<sup>cd</sup>. - c) K₄ ਸੀਚ (for ਸੀਖ਼°). - d) B₄ D₅ G₁ ਛ
- 13 Before 13, Bs. 4 ins. युधिष्टिर उ°. ") Ks द्युा (for दिष्ट्या). — b) Ti transp. शक्तैः and सर्वैः. Śi K1. 2 सद्भिर् (for सर्वेर्). K2. 4 T1 नि- (for न). — °) K4 Ds. 5 transp. धार्तराष्ट्र: and Sa.
- 14 ") K1. : तावत (for तात). ") T: धर्म च (for Sयं मम). B Dn Ds. 6 Gs खेचरै:; D1-8 T G1. 2. 4 M1 °र. — °) Ks बलं नः; S (except Gs) न कुलं (by transp.). Ka च परिभूतो; Da त्वपरिभूतं (for न परि ). D1 च; D2 नो (for मे). - d) B2-4 Dn D3. 4. 6 G3 मोक्षणे (for मोक्षेण).
- 15 °) K, इष्टानां; Ds इच्छामि (for इष्टानि). b) Ka Da-6 Gs M1 प्रियामो; T1 प्रियं मे; Ta प्रीतिर्मंदु-; Ga प्रीतिमान्; G4 प्रीतं मां. K1. 2. 4 च (for व:). — °) K1. 2 प्राप्त एवोपकारोयं; Bam अक्षताः सन्निरामर्पास . — d) Ta G1 गच्छ<sup>°</sup> (for वज<sup>°</sup>).

C. 3. 15026 B. 3. 246. 17 K. 3. 247. 21 8. 235, 16 7

सहाप्सरोभिः संहृष्टाश्चित्रसेनमुखा ययुः ॥ १६ देवराडिप गन्धर्वान्मृतांस्तान्समजीवयत् । दिव्येनामृतवर्षेण ये हताः कौरवैर्युघि ॥ १७ ज्ञातींस्तानवमुच्याथ राजदारांश्च सर्वद्यः । कृत्वा च दुष्करं कर्म ग्रीतियुक्ताश्च पाण्डवाः ॥ १८ सस्त्रीकुमारेः कुरुभिः पूज्यमाना महारथाः । बन्नाजिरे महात्मानः कुरुमध्ये यथाग्नयः ॥ १९ ततो दुर्योधनं मुच्य श्रातृभिः सिहतं तदा । युधिष्ठिरः सप्रणयमिदं वचनमन्नवीत् ॥ २० मा सम तात पुनः कार्षीरीद्दशं साहसं क्रचित् । न हि साहसकर्तारः सुखमेधन्ति भारत ॥ २१ स्विस्तमान्सिहतः सर्वेश्चीतृभिः कुरुनन्दन । गृहान्त्रज यथाकामं वैमनस्यं च मा कृथाः ॥ २२ पाण्डवेनाभ्यनुज्ञातो राजा दुर्योधनस्तदा । विदीर्यमाणो त्रीडेन जगाम नगरं प्रति ॥ २३ तिस्मन्गते कौरवेये कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । भ्रातृभिः सिहतो वीरः पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥ २४ तपोधनेश्च तैः सर्वेर्वृतः शक्र इवामरैः । वने द्वैतवने तस्मिन्वजहार सुदा युतः ॥ २५

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चित्रिश्चादिधकद्विशततमोऽध्यायः॥ २३५॥

16 D6 om. 16. — a) B3 च (for নু). — After 16, S (except G3 M2) ins.:

1132\* देवलोकं ततो गत्वा गन्धवैः सहितस्तदा। न्यवेदयच्च तत्सर्वं चित्रसेनः शतक्रतोः।

17 <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> देवराजश्च; D<sub>8</sub>. <sub>5</sub> G<sub>1</sub>. <sub>2</sub> °राजोपि. — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. <sub>2</sub> इतांस्तान्. K<sub>8</sub> अपि जीवयन्. — <sup>d</sup>) K<sub>2</sub> कौरवा; K<sub>8</sub> Dc D<sub>2</sub> पांडवेर्; D<sub>1</sub> पांडवा (for कौरवेर्). — After 17, D<sub>2</sub> ins.:

1133\* चित्रसेनस्तदा वाक्यमुवाच प्रौढया गिरा।
मुज्जध्वं सानुजामात्यं सदारं च सुयोधनम्।
गन्धर्वास्तु वचः श्रुत्वा चित्रसेनस्य वै द्वुतम्।
राजानं मोक्षयामासुर्वेद्धं निगडवन्धनैः।
सदारं सानुगामात्यं बाणजालमये वने। [5]
छुठन्तश्चापि ते सर्वे युधिष्ठिरसमीपतः।
पतिता लज्जिताश्चेव तस्शुश्चाधोमुखास्तदा।
युधिष्ठिरोऽपि दयया तानसमीक्ष्य तथागतान्।

18 °) K3 D3 ज्ञातीस . K3 Dc D1. 5 G1 ° मोच्या°; K4 D2. 3 ° मोक्ष्या°; B1 ° जित्वा°; T2 G2 ° जित्या° (for भुच्या°). — °) K1. 2 दृष्ट्वा (for कृत्वा). K Dc D1-3. 5 S (except G3) तद् (for च). — d) Ś1 K2. 3 Dc D2. 3 M2 सा; B4 D5 तु (for च).

19 °) K<sub>1</sub> आस्त्री ; K<sub>2</sub> आस्त्रै: (for सस्त्री ·). — °) D<sub>3</sub> विभ्राजिरे. — °) K<sub>5</sub> B De Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 T<sub>2</sub> G<sub>5</sub> कतु ° (for कुरु °).

20 °) K3. 4 B D G3 मुक्तं; T1 G1. 2. 4 मोच्य; T2 मध्ये (for मुख्य). M2 ततो युधिष्ठिरो राजा. — b) B1. 8. 4 Dn D4. 6 T2 G8 M सहितः. M2 प्रभुः (for तदा). — cd)

 $B_{1-3}$   $D_{1}$   $D_{4}$   $G_{3}$  तु प्रणयाद् ( for सप्रणयम्).  $M_{2}$  ससां-त्वमञ्जवीच्छीमानवमुच्य सुयोधनं.

21 b)  $D_3$  सहसा (for साहसं). — c)  $M_2$  साहसानां (for हि साहस-). — d)  $K_2$  सुखमेधं न (for 'मेधनित).  $K_{1.2}$  किंचित् (for भारत).

22 °)  $T_2$   $G_1$  स्वस्तीत्युक्त्वाथ ( $T_2$  तु) तान्सर्वान्. — °)  $G_2$  यज (for ब्रज).

23 Before 23, B Dc Dn D4. 6 ins. वैशं उ°. — a) K1. 2 [अ]भिनुज्ञातो. — b) Ś1 ततः (for तदा). — After 23ab, B2-4 Dc Dn D4-6 G8 ins.:

1134\* अभिवाद्य धर्मपुत्रं गतेन्द्रिय इवातुरः।

[ Gs प्रणम्य धर्मपुत्रं तु (for the prior half).]

— °) Ks T2 विदार्थ °. Ks B D G3 बीडावान् (for बीडेन). — d) G2. 4 तदा (for प्रति).

24 °) M2 घातराष्ट्र (for कीर°). — °) K4 T2 G2 वीरै:. — <sup>d</sup>) T1 महात्म°; G1 महर्षि° (for द्विजाति°).

25 K3 om. 25<sup>ab</sup>. — a) M2 महिषिभ (for तपोधन ). — b) B Dn D4. 6 तथा (for वने). — a) Ś1 K D5 T G2 मुदान्वित:.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K1. 3. 4 B D G3 बोष्- यात्रा; to it these MSS. (except K1. 3 B2. 3) add समाप्त. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 317; Dn1 (sup. lin.). n3 245; Dn2 244; D1 247; T1 G2. 4 M (M2 inf. lin.) 238 (M2 orig. 240); T2 G1 236. — Śloka no.: D4 27; D1 54.

जनमेजय उवाच ।

शत्रुभिर्जितबद्ध्य पाण्डवेश्र महात्मिभः ।

मोक्षितस्य युधा पश्चान्मानस्थस्य दुरात्मनः ॥ १
कत्थनस्याविष्ठप्तस्य गर्वितस्य च नित्यशः ।
सदा च पौरुपौदार्थः पाण्डवानवमन्यतः ॥ २
दुर्योधनस्य पापस्य नित्याहंकारवादिनः ।
प्रवेशो हास्तिनपुरे दुष्करः प्रतिभाति मे ॥ ३
तस्य लज्जान्वितस्यैव शोकव्याकुलचेतसः ।
प्रवेशं विस्तरेण त्वं वैशंपायन कीर्तय ॥ ४
वैशंपायन उवाच ।

धर्मराजनिसृष्टस्तु धार्तराष्ट्रः सुयोधनः । लज्जयाधोम्रुखः सीदनुपासर्पत्सुदुःखितः ॥ ५ खपुरं प्रययौ राजा चतुरङ्गवलानुगः । शोकोपहतया बुद्धा चिन्तयानः पराभवम् ॥ ६ विम्रच्य पथि यानानि देशे सुयवसोदके । संनिविष्टः शुभे रम्ये भूमिभागे यथेप्सितम् । हस्त्यश्वरथपादातं यथास्थानं न्यवेशयत् ॥ ७ अथोपविष्टं राजानं पर्यङ्के ज्वलनप्रभे । उपभुतं यथा सोमं राहुणा रात्रिसंक्षये । उपगम्यात्रवीत्कर्णो दुर्योधनिमदं तदा ॥ ८ दिष्ट्या जीविस गान्धारे दिष्ट्या नः संगमः पुनः । दिष्ट्या त्वया जिताश्वेव गन्धर्वाः कामरूपिणः ॥ ९ दिष्ट्या समग्रान्पश्यामि श्रादंस्ते कुरुनन्दन । विजिगीपृत्रणानमुक्तानिर्जितारीन्महारथान् ॥ १० अहं त्विभिद्धतः सर्वैर्गन्धर्वैः पश्यतस्तव । नाशक्रवं स्थापयितं दीर्यमाणां स्ववाहिनीम् ॥ ११

C. 3. 15048 B. 3. 247. 12 K. 3. 248. 11

#### 236

- $1^{a}$ )  $T_{2}$   $G_{1.2.4}$  शत्रुभिवैध्यमानस्य.  $-^{b}$ )  $D_{c2}$  महर्षिभ: (for महात्मभः).  $-^{c}$ )  $K_{4}$   $D_{1.2}$  मोक्षितश्च;  $D_{c2}$  मोहितस्य;  $G_{1}$  श्लोभि $^{a}$ . T  $G_{1}$  कथं;  $G_{2.4}$  भयात् (for युधा).  $B_{1}$  जित्वा; T  $G_{1}$  त्वा( $T_{2}$  चा)सीन्;  $G_{2.4}$   $M_{1}$  तस्मान् (for पश्चान्).  $-^{d}$ )  $K_{2-4}$   $D_{2.8}$  मानितस्य;  $B_{1.2.4}$   $D_{1.5}$  मानिनश्च;  $B_{3}$   $D_{c}$   $D_{n}$   $D_{4.6}$   $G_{3}$  मानिनः सु- (for मानस्थस्य).  $D_{1}$  दुरात्मभिः;  $T_{1}$  महात्मनः.
- 2 °) K4 B1 D1. 8 S (except Gs) कथं तस्य (for कत्थनस्य). °) Ś1 K2. 4 गहितस्य; G1 गजितस्य. B4 दुरात्मनः (for च नित्यशः). °) K3. 4 Dc2 T1 °मन्यत; D1. 2 °जानतः; D3 °मन्यते (for °मन्यतः).
- 3 b) Śi K B4 D1-8 नित्याहंकारमानिन:; De साहंकारस्य मानिन:. — K1 om. 3<sup>d</sup>-4<sup>e</sup>. — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G1 दुष्करं.
- 4 K<sub>1</sub> om. 4<sup>abc</sup> (cf. v.l. 3). <sup>a</sup>) K<sub>2-4</sub> D<sub>3</sub>. 5 T<sub>1</sub> M [ए]वं; B<sub>1</sub> [इ]ह (for [ए]व). <sup>b</sup>) D<sub>2</sub> शोकेनाकुळ°. <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> हस्तिनपुरे (for विस्तरेण स्वं).
- 5 D<sub>2</sub> om. 5. °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 धर्मराज्ञा वि(Ś<sub>1</sub> नि)-सृष्टश्च; K<sub>3</sub> B<sub>1</sub> Dc D<sub>1</sub>. 5 °राजविस्पृष्टस्तु (D<sub>1</sub> °स्य). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 [अ]भिसुखः. D<sub>1</sub> चासीद्; Dc श्रीमान् (for सीदन्).

- <sup>4</sup>) K4 D1. 3 अवासर्पन् (for उपासर्पन्). B1 S (except G3) अपासर्पत दु:खितः.
- 6 K3 om. 6<sup>ab</sup>. <sup>a</sup>) D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> M स पुरं. <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K (K3 om.) B<sub>3</sub> D<sub>1</sub>, 2 G<sub>1</sub> °बस्त्रान्वित:.
- 7 ") B2. 4 पार्थ (for पथि). b) S (except T2 G3) स° (for सु°). c) T2 सुनिविष्टे; G1 संनिविष्टे. d) S1 K1.2 यथोचिते; K3.4 Dc D1-3 यथेप्सिते. 1) K2 निवेशयत्.
- 8 °) B2 ° प्रवं; T1 ° स्थितं; M2 ° क्छप्तं (for ° प्रुतं). T1 कामं (for सोमं). °) Ś1 K2. 3 B Dn D3. 5 उपागम्या . — ') Ś1 K1. 2 D5 वच:; G4 तथा (for तदा).
- 9 Before 9, G1 ins. कर्ण:. ") K2 जयस्य; T जयसि (for जीवसि). ") T2 संगतं; G1 "त: (for "म:). ") B1 M2 transp. त्वया and जिताः. T2 संख्ये; G1 संघे (for चैव). ") Ś1 K De D1-3. इ कामचारिण:.
- 10 b) B1 जनमेजय (for कुरु°). °) Ś1 K1. 2. 4 B D1 G3 रणे (for रणान्). K4 B G3 युक्तान् (for मुक्तान्). — d) B2 महाबलान् (for °रथान्).
- 11 °) K<sub>2</sub> त्वति ; G<sub>4</sub> चाति ° (for त्वभि °). b) K<sub>4</sub> तस्य प्रयतः; K<sub>4</sub>m D<sub>1</sub> तव प्रयतः (by transp.). T<sub>1</sub> प्रयतस्तव चाप्रतः. °) S (except G<sub>1</sub>, 3) धारियतुं (for

C. 3. 15049 B. 3. 247. 13 K. 3. 248. 11

श्चरक्षताङ्गश्च भृशं व्यपयातोऽभिपीडितः । इदं त्वत्यद्भुतं मन्ये यद्युष्मानिह भारत ॥ १२ अरिष्टानक्षतांश्चापि सदारधनवाहनान् । विग्रक्तान्संप्रपत्रयामि तस्माद्यद्वादमानुषात् ॥ १३ नैतस्य कर्ता लोकेऽस्मिन्पुमान्विद्येत भारत। यत्कृतं ते महाराज सह भ्रातृभिराहवे।। १४ एवमुक्तस्तु कर्णेन राजा दुर्योधनस्तदा। उवाचावाक्शिरा राजन्बाष्पगद्गदया गिरा।। १५

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षद्त्रिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २३६॥

# २३७

दुर्योधन उवाच।
अजानतस्ते राधेय नाभ्यस्याम्यहं वचः।
जानासि त्वं जिताञ्शत्रून्गन्धवास्तेजसा मया॥१
आयोधितास्तु गन्धर्वाः सुचिरं सोदरैर्मम।
मया सह महाबाहो कृतश्रोभयतः क्षयः॥ २

मायाधिकास्त्वयुध्यन्त यदा शूरा वियद्गताः । तदा नो नसमं युद्धमभवत्सह खेचरैः ॥ ३ पराजयं च प्राप्ताः सम रणे बन्धनमेव च । सभृत्यामात्यपुत्राश्च सदारधनवाहनाः । उचैराकाशमार्गेण हियामस्तैः सुदुःखिताः ॥ ४

स्थाप°). — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> पीड्यमानां (for दीर्य°). K<sub>4</sub> B Dn D<sub>4</sub>. 6 च; G<sub>2</sub>. 4 तु (for स्व-).

12 °) D<sub>2</sub> सिविक्षितांगञ्च; T G<sub>1.2</sub> शरक्षतोहं (for क्षताङ्गञ्च). — b) G<sub>2.4</sub> अपयातो (for क्यप°). K<sub>1-8</sub> D<sub>1.2</sub> M [S]ति-; K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> G<sub>2.4</sub> [S]स्मि; T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> नि(for Sh-). — c) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> अप्यद्धतं (for स्वस्य°). — d) K<sub>2</sub> असान् (for युष्मान्). G<sub>2</sub> इति (for इह).

13 °) G4 अश्विष्टान् (for अरिष्टान्). M1 अञ्चयान् (for अञ्चतान्). Ś1 K1. 2 वैव (for चापि). — b) K1. 2 वाहनं; B Dn D4. 6 सदारवलवाहनान्; T1 G1. 2 सदाररथ°. — c) B1 संप्रपश्यामि युष्मांस्तु. — d) B1-3 Dn D4. 6 transp. तस्मात् and युद्धात्. D2 युष्मान्; G1 सर्वान् (for तस्माद्).

14 °) D<sub>2</sub> transp. कर्ता and छोके. D<sub>1</sub> नैतस्य छोके कस्तस्मिन्. — b) K<sub>4</sub> Dc D<sub>1-8</sub>. s भारत विद्यते; B<sub>1</sub>. s D<sub>n</sub> D<sub>4</sub>. s विद्यति भारत. — c) D<sub>3</sub> हि (for ते).

15 Before 15, B Dc Dn D4. 6 Gs ins. वैशं उ (resp. वैशं). — °) D2 [अ]धोमुखो; T2 [अ]वाङ्मुखो (for [अ]वाक्शिरा). K3. 4 Dc D1-3 वाक्यं (for राजन्). K2 B Dn D4-6 G8 उवाच चां(K2 वां; D5 वं)गराजानं.

Colophon om. in Śi Ki. 2 Di. 2. — Major parvan: Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B De Dn D8. 4. 6 G3 M2 दुर्योधनप्रायोपवेश (Dn2 'धनप्रवेश); D5 प्रायोपवेशन. — Adhy. no. (figures, words or both):

B4 318; Dn<sub>1</sub> (marg.). n<sub>3</sub> 246; Dn<sub>2</sub> 245; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M (M<sub>2</sub> inf. lin.) 239 (M<sub>2</sub> orig. 241); T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> 237. — Śloka no.: Dn 16.

#### 237

lacktriangledown This adhy. is om. in  $B_1$ ; the MS. is mostly ignored here.

- 1 Śi Ki. 2 om. the ref. a) S (except G3) तु (for ते). b) Do S (except G3) ते (for [अ]हं). Śim यह्मोक्तोहं त्वया वच:.
- 2 °) K<sub>2.8</sub> D<sub>1.4.6</sub> G<sub>1</sub> अ(D<sub>5</sub> सु)योधिताः. K<sub>8.4</sub> Dc D<sub>5</sub> च (for तु). <sup>5</sup>) Dc ते चिरं; D<sub>5</sub> सुदीर्घं (for सुचिरं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> सह (for मम). <sup>4</sup>) D<sub>2</sub> तैः संघतः (for चोभयतः).
- 3 a) K1. s D2 T1 मया(K3 मा)धिकास. K1. 2 तु युध्यंत; G1 त्वबुध्यंत. — b) K3 यथा (for यदा). K4 D2. s दिवं गता: (for विय°). — a) B Dn D4. e G3 transp. सह and खेचरैं:. — After 3, M ins.:

1135\* असमर्थास्ततस्तांस्तु प्रतियोद्धं वियद्गतान्।

4 °) B<sub>2. 3</sub> Dc Dn D<sub>6</sub> G<sub>8</sub> प्राप्ताः स्मो ; B<sub>4</sub> G<sub>1</sub> संप्राप्ताः (for प्राप्ताः स्म). — °) B<sub>4</sub> ° मात्यसुताश्च ; T<sub>1</sub> सञ्चातृमातृ- पुत्राश्च ; G<sub>2. 4</sub> संहत्यामात्य°. — °) B<sub>2. 3</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> ° बल्ड- वाहनाः ; T G<sub>1. 2. 4</sub> M ° धन(G<sub>2. 4</sub> ° सुत) बांधवाः. — °) Ś<sub>1</sub>

अथ नः सैनिकाः केचिद्मात्याश्च महारथान् । उपगम्याञ्चवन्दीनाः पाण्डवाञ्चरणप्रदान् ॥ ५ एष दुर्योधनो राजा धार्तराष्ट्रः सहानुजः । सामात्यदारो हियते गन्धवैदिवमास्थितैः ॥ ६ तं मोक्षयत भद्रं वः सहदारं नराधिपम् । परामर्शो मा भविष्यत्कुरुदारेषु सर्वद्यः ॥ ७ एवस्रके तु धर्मात्मा ज्येष्ठः पाण्डसुतस्तदा । प्रसाद्य सोद्रान्सर्वानाज्ञापयत मोक्षणे ॥ ८ अथागम्य तस्रुदेशं पाण्डवाः पुरुपर्वभाः । सान्त्वपूर्वमयाचन्त क्षक्ताः सन्तो महारथाः ॥ ९ यदा चास्मान्न सुसुचुर्गन्धर्वाः सान्त्विता अपि । ततोऽर्जुनश्च भीमश्च यमजौ च बलोत्कटौ ।

मुमुद्धः शरवर्षाणि गन्धर्वान्प्रत्यनेकशः ॥ १० अथ सर्वे रणं मुक्त्वा प्रयाताः खचरा दिवम् । अस्मानेवामिकर्षन्तो दीनान्मुदितमानसाः ॥ ११ ततः समन्तात्पश्यामि शरजालेन वेष्टितम् । अमानुपाणि चास्त्राणि प्रयुद्धानं धनंजयम् ॥ १२ समावृता दिशो दृष्ट्या पाण्डवेन शितैः शरैः । धनंजयसखात्मानं दर्शयामास वै तदा ॥ १३ चित्रसेनः पाण्डवेन समाश्चिष्य परंतपः । इशलं परिपप्रच्छ तैः पृष्टश्चाप्यनामयम् ॥ १४ ते समेत्य तथान्योन्यं संनाहान्विप्रमुच्य च । एकीभृतास्ततो वीरा गन्धर्वाः सह पाण्डवैः । अपूजयेतामन्योन्यं चित्रसेनधनंजयौ ॥ १५

C. 3. 15069 B. 3. 248. 16 K. 3. 249. 17

#### इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तित्रंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३७ ॥

 $K_1$ . 3. 4  $D_2$  हतास्तेः सा;  $D_3$  हत्वास्तेसान् (sic);  $D_4$  हताः सास्तेः; T  $G_1$  प्रणितास्तेः;  $G_2$ . 4 हियमाणाः (for हियामस्तेः).  $D_3$  सुदुःखितान्.  $D_1$  हतास्त्रेबंहुदुःखिताः.

5 °) D<sub>2</sub> G<sub>1</sub> [अ]त: (for न:). — b) G<sub>4</sub> अमालांश्र (for अमालां°). D<sub>8</sub> तान् (for च). K<sub>4</sub> B (B<sub>1</sub> om.) D (except D<sub>2</sub>. s) G<sub>1</sub>. з महारथा:. — c) Ś1 K<sub>2</sub> M<sub>2</sub> उपागम्य. K<sub>3</sub> G<sub>1</sub>. 2 [अ]ब्रवीद्; K<sub>4</sub> [अ]ब्रवन् (for [अ]ब्रुवन्). — d) K<sub>1</sub> D<sub>2</sub> D<sub>5</sub>. 6 च रणप्रदान्; G<sub>1</sub> शरणेषिण: (for शरणे).

6 b) Bs सुयोधनः (for सहा°). — b) B (B<sub>1</sub> om.) D (except D<sub>1-8</sub>, s) Gs आश्रितैः (for आस्थितैः).

7 °) D2 विमोक्षय (for मोक्षयत). D2 ते (for व:).

— b) Ś1 जनाधिपं; D5 महारथं; G2. 4 M सुयोधनं (for नराधिपम्). — °) Ś1 B2 G2 पराभवो; K1. 2 B3. 4 Dc Dn3 D6 परामधों. K3 T G2 M1 नाभविष्यत् (for मा भं).

— d) Ś1 K Dc D1-3 पांडवा:; T2 G1 सर्वथा (for सर्वशः).

— After 7, T1 G2. 4 ins.:

1136\* इत्यबुवन्नणान्मुक्ता धर्मराजमुपागताः।

- 8 a) B4 T1 G1. 2 उक्तः स; D8 उक्तेषु (for उक्ते तु).
- °) B (B1 om.) Dn D4. 6 G3 पांडवान् (for सोदरान्).
- d) Ks मोक्षणं; Ts रक्षणे (for मोक्षणे).
- 9 °) Ś1 यदा° (for अथा°). G4 [आ]गत्य (for [आ]गम्य). G1 तद् (for तम्). b) K8. 4 भरतर्षभाः. c) T2 G1 साम्ना (for सान्त्व-). D6 अवोचंत (for अयाचन्त). d) T2 मुक्ति (for शक्ताः).
  - 10 b) Ks सांत्वतापि तै:; D1 सांत्वितास्तु तै:; T G1. 2.4

 $M_1$  सांस्वितापि ( $\mathbf{T}$  °ताश्च;  $G_4$  °ता स्म ) ते. — After  $10^{ab}$ , S (except  $G_3$ ) ins.:

 $1137^*$  आकाशचारिणो वीरा नदन्तो जलदा इव । —  $^c$ ) S तदा $^*$  (for ततो $^*$ ). —  $^d$ )  $T_1$  यमी चैव मदोस्कटी;  $T_2$  यमी द्वी च बलो $^*$ ;  $G_2$ . 4 यमी च प्रवलो $^*$ .

11 °) Śi Ki. 2 De D2 त्यक्तवा (for मुक्तवा). — b)
B3. 4 De2 Dn Di. 3. 4. 6 G3 M2 सेचरा. S (except G3)
दिश: (for दिवम्). — °) Śi मर्पतो; K2→ °वर्षतो; Ti
\*कांक्षतो; T2 G1 °वीक्षतो (for °क्षन्तो). — d) T1 G1
दीना (for दीनान).

12 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 समस्तं (for समन्तात्). B<sub>2</sub>. 3 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 M पश्यामः (for <sup>°</sup>H). — <sup>b</sup>) M शरजालविवेष्टितं. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>3</sub>. 5 प्रदिशंतं; B<sub>3</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> <sup>°</sup>मुंचंतं; B<sub>4</sub> <sup>°</sup>मुंचंतं; B<sub>5</sub> <sup>°</sup>मुंचंतं; Cfor <sup>°</sup>युक्षानं).

13 °) Ds धनंजयं स चारमानं.

14 °) G2. 4 पांडवेयै: (for ° न). — °) T2 G1. 4 समाश्चिष्ट:; G2 समाविष्ट:. B (B1 om.) Dc Dn D4. 6 परस्परं (for परंतप:). — °) Ś1 कुशलैं:. G1 परिषृष्टस्तै: (for ° पप्रच्छ). — °) G1 स (for तै:).

15 °) Śi K De Di-3. 5 तदा; Ts Gi. 2. 4 Ma यथा (for तथा). Ts Gi. 2. 4 न्यायं (for [अ]न्योन्यं). Ti ते वे समेत्य चान्योन्यं. — b) Gs संनाहं (for हान्). Śi Ki. 2 Bs प्रविमुख्य च; De वे प्रमुख्य च; Dns Di विप्रमुख्यत; Mi विप्रमुख्य वे. Ti संनाहानि विमुख्य च. — c) Śi Ki. 2 Di तदा (for ततो). Ts Gi. 2. 4 सवें (for वीसा). — d) De

C. 3. 15070 B. 3. 249. 1 K. 3. 250. 1

दुर्योधन उवाच।
चित्रसेनं समागम्य प्रहसक्तर्जनसदा।
इदं वचनमक्कीवमव्रवीत्परवीरहा।। १
आत्नर्हिस नो वीर मोक्तं गन्धर्वसत्तम।
अनही धर्षणं हीमे जीवमानेषु पाण्डुषु।। २
एवम्रक्तस्तु गन्धर्वः पाण्डवेन महात्मना।
उवाच यत्कर्ण वयं मन्त्रयन्तो विनिर्गताः।
द्रष्टारः सम सुखाद्वीनान्सदारान्पाण्डवानिति।। ३
तिसिनुचार्यमाणे तु गन्धर्वेण वचस्यथ।

T G<sub>1</sub> M transp. सह and पांडवै:. G<sub>2</sub>. 4 गंधवैं: पांडवा: सह. — After 15<sup>cd</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins. :

1138\* परस्परं समागम्य प्रीत्या परमया युताः। [G2 M युतौ (for युताः). G4 प्रहसन्नर्जुनस्तदा (for the posterior half); cf. 3. 238. 1<sup>ab</sup>.]

Colophon om. in Ś1 B1. — Major parvan: K1. 2
Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3 D3 M2 प्रायो
पवेश; K4 B (B1 om.) Dc Dn D1. 2. 4-6 G3 दुर्योधनप्रायोपवेश (Dn1 D1 वेशन); M1 दुर्योधनधोषयात्रा.
— Adhy. name: M1 दुर्योधनपराजयः; M2 corrupt.
— Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.).
ns 247; Dn2 246; D1 248; T1 G2. 4 M (M2 inf.
lin.) 240 (M2 orig. 242); T2 G1 238. — Śloka no.:
Dn1. n2 16; Dn3 17.

#### 238

1 D2. 3 वैशं (for दुर्यो°). — b) M2 प्रहर्ष (for प्रहर्स°). — d) B2 पांडवस्तदा (for प्रवीरहा).

2 °) K4 असि हि (for अहंसि). B2-4 Dn D1. 4-6 G1. 3 मे (for नो). — °) Ś1 T1 अनह (T1 ° हं-) धर्षणं; K1 अनाहंधर्षणं; K2 अनहाँ च क्षणं; K8 D1. 6 अनहां (D1 ° हाँ) धर्षणां; B Dn2. n3 D4. 6 T2 G2-4 M1 अनहं(Dn2 ° हाँ; G4 M1 ° हो) धर्षणा; D2 (corrupt) अवह धिर्षणां. Dn1 अप्यनहां घर्षणां मे.

3 °) B4 उक्तास्. B2 च (for तु). K1. 2 B4 गंधर्वाः. - ° ) T1 मंत्रियत्वा. - After 3, S (except G3) ins.:

भूमेर्विवरमन्वैच्छं प्रवेष्टुं ब्रीडयान्वितः ॥ ४ युघिष्ठिरमथागम्य गन्धर्वाः सह पाण्डवैः । असादुर्मन्त्रितं तस्मै बद्धांश्रासाद्व्यवेदयन् ॥ ५ स्त्रीसमक्षमहं दीनो बद्धः शत्रुवशं गतः । युघिष्ठिरस्योपहतः किं नु दुःखमतः परम् ॥ ६ ये मे निराकृता नित्यं रिपुर्येषामहं सदा । तैमोक्षितोऽहं दुर्बुद्धिर्दत्तं तैर्जीवितं च मे ॥ ७ प्राप्तः स्यां यद्यहं वीर वधं तस्मिन्महारणे । श्रेयस्तद्भविता मह्यमेवंभृतं न जीवितम् ॥ ८

1139\* स्थितो राज्ये च्युतान्स्थानाच्छ्रिया हीनाञ्ज्रियावृताः । [  $T_1$   $M_1$  स्थिता (for स्थितो).]

4 °)  $K_3$   $B_{1.3}$   $D_{1.2}$  S अस्मिन् (for तस्मिन्). —  $^b$ )  $K_3$  वचस्य तु;  $K_4$   $D_1$   $D_6$  'स्तथा;  $D_1$  'स्थधः;  $D_2$  'स्तदा (for 'स्थथ). —  $^c$ )  $K_4$   $D_3$   $T_2$   $M_2$  अन्विच्छं;  $B_2$  अन्येहं;  $D_0$   $T_1$   $G_1$  अन्विच्छन्;  $G_2$ . 4 अन्विच्छं (for अन्वैच्छं).

5 a) Śi Ki. 2 Bi Ds T2 Gi उपागम्य (for अथा°). Ks गंधनें:; Ks Dc Di-3 T2 Gs °र्बः (for °र्बाः). Bi M2 transp. सह and पांडनें: — °) D2 अस्मिन् (for अस्मद्-). Śi Ki. 2 चासे (for तसें). — d) Ks D3 Gi Mi बद्धाः; T2 Gs बध्वा (for बद्धान्). D8 (sup. lin.) स्वा° (for चा°). D1 समस्तं प्रस्थवेदयत.

6 °) K<sub>1.2</sub> D<sub>4</sub> [उ]पकृतः; B<sub>1</sub> 'हितः; D<sub>c</sub> 'कृतं; G<sub>4</sub> 'स्तं (for 'हृतः). — <sup>d</sup>) = 1.9.3<sup>d</sup>: 4.18.36<sup>d</sup>. D<sub>2</sub> में (for जु). G<sub>1</sub> इतः (for अतः).

7 °) T1 ते (for मे). B1 M2 प्वं; T1 तेषां (for नित्यं).

- b) Ś1 K1. 2 थे (K2 ए) षां रिपुर् (by transp.). Dc तदा; T2 गतः (for सदा). — d) Ś1 K B4 D1-3. 5 transp. दत्तं and तेर्. K4 D1 जीवितं हि (D1 तु) मे; B2. 3 Dn D4. 6 G3 एव जीवितं.

8 °)  $T_1$  प्राप्तब्यं;  $T_2$  प्राप्तोस्मि.  $K_{1.2}$  यद् (for यदि). -  $^b$ )  $B_1$  तस्मान् (for तस्मिन्).  $S_1$   $K_2$  ° मृधे;  $K_1$  ° वने;  $B_2$  ° हवे (for  $^{\circ}$ रणे). -  $^c$ )  $B_1$  तु (for तद्). -  $^d$ )  $D_1$ 

भवेद्यशः पृथिव्यां मे ख्यातं गन्धर्वतो वधात् ।
प्राप्ताश्च लोकाः पुण्याः स्युर्महेन्द्रसदनेऽक्षयाः ॥ ९
यत्त्वद्य मे व्यवसितं तच्छृणुध्वं नर्र्षभाः ।
इह प्रायम्रपासिष्ये य्यं व्रजत वै गृहान् ।
श्रातरश्चेव मे सर्वे प्रयान्त्वद्य पुरं प्रति ॥ १०
कर्णप्रभृतयश्चेव सुहृदो बान्धवाश्च ये ।
दुःशासनं पुरस्कृत्य प्रयान्त्वद्य पुरं प्रति ॥ ११
न ह्यहं प्रतियास्यामि पुरं शत्रुनिराकृतः ।
शत्रुमानापहो भृत्वा सुहृदां मानकृत्तथा ॥ १२
स सुहृच्छोकदो भृत्वा शत्रूणां हर्षवर्धनः ।
वारणाह्वयमासाद्य किं वक्ष्यामि जनाधिपम् ॥ १३

भीष्मो द्रोणः कृपो द्रौणिर्विदुरः संजयस्तथा।
बाह्रीकः सोमदत्तश्च ये चान्ये वृद्धसंमताः ॥ १४
ब्राह्मणाः श्रेणिमुख्याश्च तथोदासीनवृत्तयः।
किं मां वश्यन्ति किं चापि प्रतिवश्चामि तानहम् ॥ १५
रिप्णां शिरसि स्थित्वा तथा विक्रम्य चोरसि ।
आत्मदोपात्परिश्रष्टः कथं वश्चामि तानहम् ॥ १६
दुर्विनीताः श्रियं प्राप्य विद्यामैश्चर्यमेव च ।
तिष्ठन्ति न चिरं भद्रे यथाहं मदगर्वितः ॥ १७
अहो बत यथेदं मे कष्टं दुश्चरितं कृतम् ।
स्वयं दुर्वुद्धिना मोहाद्येन प्राप्तोऽस्मि संश्चयम् ॥ १८
तस्मात्प्रायमुपासिष्ये न हि श्वश्चामि जीवितुम् ।

C. 3. 15089 B. 3. 249. 20

निंदा ; D<sub>2</sub> नैवं (for एवं ). K<sub>8</sub> D<sub>2</sub> हि (for न). D<sub>8</sub> जीवनं (for जीवितम्). B D<sub>2</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. <sub>6</sub> नैवंभूतस्य जीवितं.

- 9 °) B Dn Ds. 6 T1 अभूद्; M1 भूयाद् (for भवेद्). K2 यथा (for यश:). b) B1 ख्यातिर्; T1 ख्यातो. K1.2 Ds वधं; T1 वधः (for वधात्). c) Ś1 K1.2 Ds प्राप्तस्य (for प्राप्तास्थ). Ś1 K1.2 Ds लोकान्पुण्यान्; B1-s Dc1 Dn Ds. 6 T1 पुण्यलोकाः (for लोकाः पुण्याः). Ś1 K1-s Ds च; T2 G1 मे (for स्युर्). Bs प्राप्ताः स्युश्चैव मे लोकाः. d) T1 महेंद्रभवने. Ś1 K1.2 क्षयः; Ds क्षयान्.
- 10 °)  $B_1$  यत्त्वदं;  $D_1$  यदद्य;  $D_2$  यद्याद्य (for यत्त्वद्य).  $K_4$   $G_2$ . 4 [S] ध्यवसितं (for ब्यव°).  $G_1$  यन्मे ब्यवसितं (किंचित्.  $^b$ )  $T_1$   $G_{2-4}$   $M_1$  नराधिपाः;  $T_2$   $G_1$  नराधिप (for नर°).  $^c$ )  $K_{2-4}$  D (except  $D_{18}$   $D_4$ )  $T_2$   $G_8$  उपाशिष्ये;  $T_1$  समासिष्ये (for उपासिष्ये).  $^d$ )  $K_3$  गृहं.  $^e$ )  $\acute{S}_1$   $K_{1.2}$  [अ]  $\equiv$  (for [v]  $\equiv$  ).  $^f$ ) =  $11^d$ .  $D_3$  पुरीं;  $G_1$  गृहं (for g  $\equiv$  ).  $\acute{S}_1$   $\acute{S}_1$   $\acute{S}_1$   $\acute{S}_2$   $\acute{S}_3$   $\acute{S}_4$   $\acute{S}_4$   $\acute{S}_4$   $\acute{S}_5$   $\acute{S}_5$   $\acute{S}_6$   $\acute{S}_7$   $\acute{S}_8$   $\acute{S}_8$
- 11 °) G4 सवें (for चैव). b) Ś1 K1. 2 B1 T1 G1 च मे; T2 G2. 4 M तथा (for च ये). — d) = 10'. K4 D3 T2 G1 प्रयांतु नगरं प्रति. — After 11, K1 reads 13°d.
- 12 a) B<sub>2</sub> स्वहं (for ह्यहं). Ś1 K<sub>1</sub>. 2 सं(K<sub>2</sub> मां)प्रवेक्ष्यामि; B Dn D<sub>1</sub>-4. 6 संप्रयासामि; Dc1 संप्रपश्यामि; Dc2 संप्रयच्छामि (for प्रतियां). G<sub>2</sub> न ह्यप्यहं प्रयास्थामि. b) Ś1 (sup. lin.) K<sub>1</sub> D<sub>3</sub>. 5 शत्रुविमानितः; K<sub>3</sub> तिरस्कृतः. c) K<sub>1</sub>. 2 मानापही; G<sub>2</sub> मानासहो. d) Ś1 K<sub>1</sub>. 2 बळकृत्तदा (K<sub>1</sub> 'था); T<sub>1</sub> शोकहृत्तथा; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 मानवर्धनः; G<sub>4</sub> मानकृतदा. After 12, T G<sub>2</sub>. 4 ins.:

1140\* कामं रणशिरस्यद्य शत्रुभिवै विमानितः।

[T2 कारणै: सम्यगभित: (for the prior half).] On the other hand, G1 ins. after 12:

- 1141\* कारणेरस्म्यभिहितः शत्रुभिवै विमानितः। अकारणेऽस्म्यभिजितः शत्रुभिवै विमानितः।
- 13 °) B Dn Da. e Gs जात:; De भुवं (sic) (for भूत्वा). Ks. a D1-s सुहृच्छोकप्रदो भूत्वा (D1 दोद्याहं; D2 दो नित्यं); G2 स सुहृच्छोकसंतप्तः. K1 reads 13<sup>cd</sup> after 11. d) Ś1 K1. 2 नराधिपं (K1 प); B2 त्रिपिष्टपं (for जना°).
- 14 °) B1-3 Dn D3-6 G3 भीष्मद्रोणी; G1 भीष्मी द्रीणि: B2.3 Dn D3.4.6 G3 कृपद्रीणी (D3 °णिर्). b) K1 T1 G4 तदा (for तथा). c) N (except B1.3.4; Ś1 damaged) G3 बाह्विक: B1.3.4 Dn D4.6 G3 सीम-दत्ति . d) K2 वृत्तसंमतः; D2 इडसंमताः; G4 M भृशः.
- 16 Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>4</sub> om. 16. M<sub>1</sub> transp. 16 and 17. <sup>5</sup>) K<sub>4</sub> चारिमि:; B<sub>8</sub> D<sub>6</sub> G<sub>8</sub> चोपरि (for चोरिस). <sup>6</sup>) D<sub>1</sub>. 2. 5 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3. 4 द्रक्ष्यामि (for व<sup>°</sup>).
- 17 M<sub>1</sub> transp. 16 and 17. <sup>6</sup>) De प्रियं; D<sub>2</sub> स्वयं (for श्रियं). <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>2</sub>. 4 G<sub>2-4</sub> M वा (for च). <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>3</sub>. 5 transp. तिष्ठन्ति and न. <sup>d</sup>) De महगवितं; T<sub>1</sub> मितगवितः; G<sub>2</sub> अति .
- 18 °) T<sub>2</sub>G<sub>4</sub> यदेतन्; G<sub>1</sub> यथैतन् (for यथेदं). B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> अहोनई (B<sub>1</sub> °नय-; B<sub>2-4</sub> नाई) मिदं कर्म. b) D<sub>5</sub> हष्टं (for कष्टं).
- 19 °) K<sub>2. 4</sub> Dui. ns (before corr.) D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> उपा-शिच्ये. Cf. 10°. — b) B<sub>1. 3</sub> Dn<sub>2</sub>. ns D<sub>4—6</sub> G<sub>3</sub> न हि

C. 3. 15089 B. 3. 249. 20 K. 3. 250. 20 चेतयानो हि को जीवेत्क्रच्छाच्छत्रुभिरुद्धृतः ॥ १९ शत्रुभिश्रावहसितो मानी पौरुषवार्जितः । पाण्डवैर्विक्रमाळ्येश्र सावमानमवेश्वितः ॥ २० वैद्यांपायन उवाच ।

एवं चिन्तापरिगतो दुःश्वासनमथात्रवीत् । दुःश्वासन निगेधेदं वचनं मम भारत ॥ २१ प्रतीच्छ त्वं मया दत्तमभिषेकं नृपो भव । प्रश्वाधि पृथिवीं स्फीतां कर्णसौनलपालिताम् ॥ २२ भ्रादन्पालय विस्रब्धं मरुतो दृत्रहा यथा । बान्धवास्त्वोपजीवन्तु देवा इव शतकतुम् ॥ २३ ब्राह्मणेषु सदा दृत्तिं कुर्वीथाश्वाप्रमादतः । बन्धुनां सुहृदां चैव भवेथास्त्वं गतिः सदा ॥ २४ ज्ञातींश्वाप्यनुपश्येथा विष्णुर्देवगणानिव ।

शक्यामि;  $D_2$  (by transp.) शक्ष्यामि न हि;  $G_2$ . 4 न हि शक्कोमि.  $D_1$  सह्यं मे नेह जीवितं. —  $^{\circ}$ )  $K_4$   $D_1$   $T_2$   $G_1$  चिंतयानो;  $B_1$  चेतनावान्;  $T_1$  वेदयानो.

20 °) S (except  $G_3$ ) [अ] पह° (for [अ] वह°). —  $^b$ )  $B_4$  पौरुषगिवितः. —  $^c$ ) K De  $D_{12}$ .  $n_3$   $D_{1-4}$ . e  $G_3$  विक्रमाद्येश्च ( $K_3$  विषमस्थेश्च);  $B_1$  विक्रमारूहैः. —  $^d$ )  $K_2$  सावसानम्;  $D_1$  स सावज्ञम् (for सावमानम्).

21 a) D1. 2 एवं चिंतागतो राजा.

22 <sup>a</sup>) B1 प्रतीहासं (for प्रतीच्छ त्वं). — b) M नृपो त्तम (for नृपो भव). — c) Ś1 K2 Dn3 G1 कृत्स्नां; K1. 3 Do Ds. 5 सवाँ (for स्कीतां). — d) K2 कर्णसीवस्य ; B2 'पावित:; D2 M 'पाछित:.

23 °) Ś1 K4 B3. 4 D1-3 विश्रद्ध; K3 Dc D5 T1 विश्रद्ध:. -  $^{b}$ ) K3 महतां; T1 प्रभूतो (for महतो). - K3 om.  $23^{c}-25^{b}$ . - °) B Dn D4. 6 चोप° (for त्वोप°). -  $^{d}$ ) S (except G3) सहस्राक्षमिवामराः.

24 K3 om. 24 (cf. v.l. 23). — a) T1 G1 M2 यथा (for सदा). K2 G1 वृत्तं; B1 बुद्धं; Dc D1-3 वृत्ति:; T2 दांतं (for वृत्ति). — b) D6 तु (for च). D2 प्रसादयन् (for अ) प्रमादतः). B4 कुवीथा रोषमुत्सुज; T2 कुरु वीरा-प्रमादतः.

25 . K<sub>8</sub> om.  $25^{ab}$  (cf. v.l. 23). — a) K<sub>2</sub> D<sub>1. 3</sub> ज्ञातीश्च (for ज्ञातीश्च). K<sub>2. 4</sub> Dc D<sub>1-3. 5</sub> मन्येथा (for प्रयथा). — b) B<sub>2. 8</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>8</sub> यथा (for इव). — c) D<sub>2</sub> कुरवः (for गुरवः). K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> मान (for पाल).

गुरवः पालनीयास्ते गच्छ पालय मेदिनीम् ॥ २५ नन्दयन्सहृदः सर्वाञ्जात्रवांश्रावमर्त्तयन् । कण्ठे चैनं परिष्वज्य गम्यतामित्युवाच ह ॥ २६ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दीनो दुःज्ञासनोऽत्रवीत् । अश्रुकण्ठः सुदुःखार्तः प्राञ्जलिः प्रणिपत्य च । सगद्भदमिदं वाक्यं श्रातरं ज्येष्ठमात्मनः ॥ २७ प्रसीदेत्यपतन्द्वमौ द्यमानेन चेतसा । दुःखितः पादयोक्तस्य नेत्रजं जलग्रुत्सृजन् ॥ २८ उक्तवांश्र नरव्याच्रो नैतदेवं भविष्यति । विदीर्येत्सनगा भूमिद्यौंश्रापि ज्ञकलीभवेत् । रिवरात्मप्रभां जह्यात्सोमः ज्ञीतांञ्चतां त्यजेत् ॥ २९ वायुः शैष्टयमथो जह्याद्विमवांश्र परिव्रजेत् । शुष्येनोयं समुद्रेषु विद्वरप्युष्णतां त्यजेत् ॥ ३०

D1 T2 G1 च (for ते).

26 G<sub>1</sub> om.  $26^{ab}$ . — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> चैन (for सर्वाञ्च). — b) D<sub>5</sub> शत्रुंश्चेन (for शात्रवांश्च). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> Dc D<sub>1-3.5</sub> [अ]नसादयन्; K<sub>3.4</sub> [अ]नसादय; T<sub>1</sub> [अ]ननादयन्; T<sub>2</sub> [आ]ह्मय स्वयं. — c) T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> कर्णं (for कण्ठे). — a) B<sub>1</sub>  $\vec{\pi}$  (for  $\vec{\epsilon}$ ).

27 °) Ś1 K1. 2 बाब्पकंट: (K1 °टा:); G2 अश्चपूर्णा:; M2 उत्कंटश (for अश्चकण्ट:). — d) B2. 4 ह (for च). — D2 om. 27<sup>ef</sup>. — f) B2 एव च (for आसनः).

28 <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> ° भ्यपतद्; M<sub>2</sub> 'स्येव तद् (for ° स्वपतद्).

— <sup>b</sup>) D<sub>3</sub>. ६ दीर्थमाणेन (for दूय°). De तेजसा (for चेतसा).

— <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> ससेदं (for दु:खित:).

— <sup>a</sup>) G<sub>2</sub>
नेत्राभ्यां (for नेत्रजं).

29 °) D3 तु (for च). K4 D1. 3 T2 G1. 2. 4 नर-व्याझ. — °) B1 दीर्थेत (for विदीर्थेत्). K3 सा नगाद्; B Dn D2. 4. 6 सकला (for सनगा). — °) T2 मंदर: (for दीश्चापि). — °) G2 आतपतां (for आत्मप्रभां). — G1 om. (hapl.) 29'-30°. — ') K1 शीतांशुतस; B1 तीक्ष्णांशुतां. B1 वजेत् (for स्वजेत्).

30 G1 om. 30<sup>a</sup> (cf. v.l. 29); K4 D1 om. 30. — a) Ś1 K1. 2 शैल्यम्; D2 शीव्रम् (for शैंड्यम्). T2 पाशं जलेशो जझाचद्. — b) K3 Dc परिल्यजेत्; D5 [अ]पि संचलेत्; T1 G1 हिमं वं; T2 लतां वं; G2. 4 परिष्ठवेत्. — c) Dc T2 G3 समुद्रस्य; D5 दोपि. — d) Dc अग्निर् (for विह्न्र). K1 Dc अति- (for अपि). S (except G3) भविष्यति शतं न चाहं त्वहते राजन्प्रशासेयं वसुंधराम् । पुनः पुनः प्रसीदेति वाक्यं चेदमुवाच ह । त्वमेव नः कुले राजा भविष्यसि शतं समाः ॥ ३१ एवमुक्त्वा स राजेन्द्र सस्वनं प्रकरोद ह । पादौ संगृह्य मानाहीं भ्रातुज्येष्टस्य भारत ॥ ३२ तथा तौ दुःखितौ हष्ट्वा दुःशासनसुयोधनौ । अभिगम्य व्यथाविष्टः कर्णस्तौ प्रत्यभाषत ॥ ३३ विपीदथः किं कौरव्यौ बालिक्यात्प्राकृताविव । न शोकः शोचमानस्य विनिवर्तेत कस्यचित् ॥ ३४ यदा च शोचतः शोको व्यसनं नापकर्षति ।

सामर्थ्यं किं त्वतः शोके शोचमानौ प्रपश्यथः।

धृतिं गृह्णीत मा शत्रृञ्शोचन्तौ नन्द्यिष्यथः।। ३५

कर्तव्यं हि कृतं राजन्याण्डवस्तव मोक्षणम्।

नित्यमेव प्रियं कार्यं राज्ञो विषयवासिभिः।

पाल्यमानास्त्वया ते हि निवसन्ति गतज्वराः।। ३६

नाईस्येवंगते मन्युं कर्तुं प्राकृतवद्यथा।

विषण्णास्तव सोदर्यास्त्विय प्रायं समास्थिते।

उत्तिष्ठ व्रज भद्रं ते समाश्वासय सोदरान्।। ३७

राजन्नद्यावगच्छामि तवेह लघुसन्त्वताम्।

किमत्र चित्रं यद्वीर मोक्षितः पाण्डवेरसि।

C. 3. 15111 B. 3. 250. 1 K. 3. 251. 2

समाः (cf. 31ef).

31 a)  $B_4$  तु (for च).  $S_1$  स्वस्कृते;  $D_6$  स्वासृते (for स्वहते). b)  $S_1$   $K_8$   $D_{1.2}$  प्रशासिप्ये;  $B_{2.4}$  शासयेयं (for प्रशासेयं). b0  $T_1$  [b0]  $T_2$ 0]  $T_3$ 0 (for [b1]  $T_3$ 1  $T_4$ 2.  $T_4$ 3  $T_5$ 4  $T_6$ 5 (except  $T_6$ 3) ins.:

1142\* शत्रूणां शोककृदाजन्सुहृदां शोकनाशनः।

[G<sub>1</sub> मानवर्धनः; M हर्षवर्धनः (for शोक<sup>°</sup>).]
— °) B<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 जातो; D<sub>2</sub> राजन् (for राजा). — ') K<sub>4</sub>
Dc D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> भविष्यति. T G<sub>1</sub> न संशयः (for शतं समाः).

32 Before 32, D1 ins. वैशं उ°. — ") K4 B1. 4 D5 T2 G4 राजेंद्र; B2. 3 Dn D4. 6 राजानं. — b) K3 B1. 2. 4 Dn D3. 6 सुस्वरं; B3 Dc D4 सस्वरं (for सस्वनं). M2 च (for ह). — ") K3. 4 Dc2 स गृद्धा; B2 संस्पर्श-; B3. 4 Dn D4. 6 T2 G3 "स्पृश्य ; G4 "हृत्य (for "गृद्धा). K4 D3 शिरसा; B1. 2. 4 D1 मानाहों. — d) Ś1 मानद (for भारत).

33 °) K₂ T1 तदा; K₄ D₃ अथ (for तथा). K₁ हो; D₁ सु•; G₁ तु (for तो). D₁ भूत्वा (for हड्डा). — °) B Dn अधिगम्य. Ś₁ महाबाहुः; K₁. ₂ महाराज; D₁ सुदुःखार्ता (for इथथा°).

34 °) D<sub>2</sub> transp. विधीदथः and किं. S<sub>1</sub> B<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> विधीदतः. T<sub>1</sub> कीरवेंद्रौ (for किं कौरव्यौ). — b) K<sub>4</sub> D<sub>1.2</sub> बालिशो; T<sub>1</sub> किं युवां (for बालिश्यात्). K<sub>5</sub> प्राकृतानि च; G<sub>4</sub> प्राकृता इव. — °) G<sub>1.4</sub> शोक (for शोच°). — d) K<sub>5</sub> वर्तति; B<sub>4</sub> वर्तेत्तु (for वर्तेत). B Dn D<sub>1.4.6</sub> G<sub>5</sub> किं (for कस्य°).

 K<sub>1</sub> B<sub>8</sub>. 4 Dc D<sub>8</sub>. 6 G<sub>1</sub>. 2. 4 तत: (for स्वत:). Ś<sub>1</sub> T<sub>2</sub> शोकं; K<sub>3</sub> शोको. — <sup>4</sup>) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-3</sub>. 5. 6 शोचमान:. Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-3</sub>. 5 प्रपश्यित; B<sub>4</sub> °त:; T<sub>1</sub> G<sub>4</sub>°थ. — <sup>e</sup>) B<sub>2</sub> Dn D<sub>6</sub> गृह्णीतं; B<sub>3</sub>. 4 T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> गृहीत. T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> पृतिमंतौ थ्रियं चेमां. — <sup>f</sup>) B<sub>3</sub> G<sub>2</sub>. 4 शोचतो (for °न्तौ). Ś<sub>1</sub> Dc T<sub>1</sub> ° प्यत; K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> ° प्यथ (for ° प्यथ:). T<sub>2</sub> शत्रूञ्शोकिममं जिह; G<sub>1</sub> शोचंतौ मा जहास्यथः. — After 35, G<sub>1</sub> ins.:

1143\* धृतिमन्तो जयं शत्रूक्शोचन्तौ नाभविष्यथ।

36 °) G2 एवं (for एवं). T2 G1 हितं (for प्रियं).

— d) =46°. K4 राज्ञां. — °) K3 [S]पि (for हि).

37 °) Tı नाहित (for नाहिस). Bı [ए]वं कृतं; Tı [ए]वं कृते (for [ए]वंगते). Bı मन्ये; Ds शोकं; T Gı. 2 मृत्युं (for मन्युं). — °) De सवं (for कतुं). K4 Ds M2 प्रभो; Tı भवान्; Gı. 2. 4 स्वयं; Mı विभो (for यथा). — °) K4 त्वयि (for तव). De Dı. 3 सौदर्यास. — दं) B2 Tı समाश्रिते; Ds उपासिते. — After 37° , S (except Tı G3) ins.:

1144\* तदलं दु: खितानेतान्कर्तं सर्वाञ्चराधिप।
— °) Tı तदलं दु: खितान्सर्वान् (cf. 1144\*). — After 37,
B D (except D1-3. 5) S (except T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>) ins. an addl.
colophon, followed in most MSS. by कणं उ° (resp.
कणी:) (adhy. no.: Dni. na 248; Dna 247).

38 °) B Dc Dn D4 G4 M1 नाह्याव ; D6 न ह्याव (for अहाव ). — b) K3 D1. 2 T2 G1 [इ]मां; T1 G2. 4 [ए]व (for[इ]ह). — After 38°b, S (except G3) ins.:

1145\* अल्पत्वं च तथा बुद्धेः कार्याणामविवेकिताम्।

[G1 आलस्यं (for अल्पत्वं). T अविवेकतां.]
— °) Do तद्वीर; G2. 4 धर्मज्ञ (for यद्वीर). — °) G1
सञ्चस्त्वं वशमापद्यः. — ′) Ś1 K1. 2 B D2 कर्षण; K3

C. 3. 15112 B. 3. 250. 2 K. 3. 251. 2 सद्यो वशं समापनः शत्रूणां शत्रुकर्शन ॥ ३८
सेनाजीवेश्व कौरव्य तथा विषयवासिभिः ।
अज्ञातैर्यदि वा ज्ञातैः कर्तव्यं नृपतेः प्रियम् ॥ ३९
प्रायः प्रधानाः पुरुषाः क्षोभयन्त्यरिवाहिनीम् ।
निगृह्यन्ते च युद्धेषु मोक्ष्यन्ते च खसैनिकैः ॥ ४०
सेनाजीवाश्व ये राज्ञां विषये सन्ति मानवाः ।
तैः संगम्य नृपार्थाय यतितव्यं यथातथम् ॥ ४१
यद्येवं पाण्डवे राजन्भवद्विषयवासिभिः ।
यद्यव्या मोक्षितोऽद्य तत्र का परिदेवना ॥ ४२
न चैतत्साधु यद्राजन्पाण्डवास्त्वां नृपोत्तम ।
स्वसेनया संप्रयान्तं नानुयान्ति स्म पृष्ठतः ॥ ४३
श्रूराश्व बलवन्तश्च संयुगेष्वपलायिनः ।
भवतस्ते सभायां वे प्रेष्यतां पूर्वमागताः ॥ ४४

पाण्डवेयानि रत्नानि त्वमद्याप्युपश्च स्थास्यान्पाण्डवान्पश्य न ते प्रायम्रपाविश्वन् । उत्तिष्ठ राजन्मद्रं ते न चिन्तां कर्तुमईसि ॥ ४५ अवश्यमेव नृपते राज्ञो विषयवासिभिः । प्रियाण्याचरितव्यानि तत्र का परिदेवना ॥ ४६ मद्राक्यमेतद्राजेन्द्र यद्येवं न करिष्यसि । स्थास्यामीह भवत्पादौ शुश्रुषत्रिर्मर्दन ॥ ४७ नोत्सहे जीवितुमहं त्वद्विहीनो नर्षभ । प्रायोपविष्टस्तु नृप राज्ञां हास्यो भविष्यसि ॥ ४८

#### वैशंपायन उवाच।

एवम्रुक्तस्तु कर्णेन राजा दुर्योधनस्तदा । नैवोत्थातुं मनश्रक्रे खर्गाय कृतनिश्रयः ॥ ४९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टात्रिंशाद्धिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २३८ ॥

Ds. 5. 6 Gs 'कर्षन: ; D1 'कर्षण:.

39 °) Śi Bi °जीब्येश्च; K2 °जीवस्य. — M2 om. (hapl.) 39°-42°. — °) Bi. 8 De G3 ह्यथ; T2 G2 अथ (for यदि).

40 M<sub>2</sub> om. 40 (cf. v.l. 39). — <sup>a</sup>) K<sub>1. 2. 4</sub> T M<sub>1</sub> प्रधान:; Dc प्रवीणाः (for प्रधानाः). — <sup>b</sup>) Ś1 क्षोभयंतु; D<sub>3</sub> काल्यंति; S (except G<sub>3</sub>) क्षोभयंत्वा. — <sup>c</sup>) K<sub>1. 2</sub> सु:; Dc - पु; D<sub>2</sub> [S]न्न (for च). — <sup>d</sup>) Ś1 स्वसेवकैः; K<sub>2</sub> 'सैन्यकैः; B<sub>2</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> [प]व सैनिकैः.

41 M<sub>2</sub> om. 41 (cf. v.l. 39). Cf. 39<sup>ab</sup>. — a) Ś1 'जीड्या'; K2 'जेड्या' (for 'जीवा'). De G1 राज्ञो; D2 T1 राजन् (for राज्ञो). — b) Ś1 विजये (for विषये).

42 M<sub>2</sub> om.  $42^{ab}$  (cf. v.l. 39). — a) K<sub>2</sub> यद्; D<sub>3</sub> यदा; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> इति (for यदि). Ś1 K<sub>1-2</sub> राजा (for राजन्). — b) Ś1 K<sub>1-3</sub> D<sub>1. 2</sub> G<sub>4</sub> भवान् (for भवद्). — c) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1. 2. 5</sub>) G<sub>2-4</sub> [S]सि (for S<sub>21</sub>). — a) =  $46^a$ ; Gītā (Vulg.) 2. 28. G1 transp. तत्र and का. K<sub>4</sub> D<sub>1. 3</sub> G<sub>1</sub> परिवेदना.

43 °) B1 तवै°; G4 न वै° (for न चै°). — b) B1 पांडवानां; B2 वेया (for वास्त्वां). B1 Dn D4 नृपोत्तमं. — °) Ś1 K1. 2. 4 Dn2. n3 D1-3 G2 संप्रयातं; B1 थाते; Dc प्रयातं च; T1 समं सर्वे. M1 सेनया संप्रयांतं वै.

44 b) Ś1 K1. 2 D1 संज्ञामेषु (for संयुगेषु). Ś1 [अ]प-लायनः; T2 G1 [अ]पराजिताः. — °) K4 (before corr.) B D (except D1-8. 5) T2 G8 सहाया (for सभायां).

45 °)  $K_1$  पूर्वाणि (for रत्नानि). — b)  $K_4$  एतानि (for अद्यापि). Śі  $K_1$ . 2 [अ]नुयुज्यसे;  $K_3$  [उ]पयुंजते;  $D_1$  ° युंजसे;  $G_1$  ° सुंक्ष्वसे. — °)  $T_2$   $G_1$  सत्वस्थाः पांडवाश्चापि. — After  $45^{cd}$ , S (except  $G_3$ ) ins.:

1146\* तदछं ते महाबाहो बुद्धिः प्रायोपवेशने।

 $[T_2\ G_1.\ 2$  विषादं  $(T_2\ ^\circ$ मषे) कर्तुमीदृशं; M विशादेन महाक्ल (for the posterior half).]

— 1) B1. 3. 5 Dn D4. 6 G3 चिरं (for चिन्तां).

46 G<sub>2</sub> om. 46. — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> M<sub>2</sub> अपश्यम् (for अवश्यम्). — <sup>b</sup>) =  $36^d$ . T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> राज्ञां. — <sup>a</sup>) =  $42^d$ ; Gītā (Vulg.) 2. 28. G<sub>1</sub> transp. तत्र and का. K<sub>3</sub> परिदेविना; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 36 G<sub>1</sub> °वेदना.

47 b) G1 अद्य (for यदि).  $T_2$  G2 त्वं; G1 [ए]तन् (for ए]वं). - d)  $K_4$  B1 D1. 3 T1 G2. 4 गुश्रूषुर्; G1 गुश्रूषाम् (for गुश्रूषन्). T1 भरतर्षभ (for गरि°).

48 a) De जीवितम् (for 'तुम्). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> सत्यं; G<sub>2</sub> शक्यं (for अहं). — b) Ś<sub>1</sub> यद्-; D<sub>2</sub> त्वां (for त्वद्-). — After 48ab, T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> repeat 45<sup>cf</sup>. — T<sub>2</sub> om. 48<sup>cd</sup>. — c) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> च (for तु). K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M तथा (for तुप). T<sub>1</sub> प्रायोपविष्टं राजानं. — d) K<sub>3</sub> Dc D<sub>1-3</sub> हासो. K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> भविष्यति. T<sub>1</sub> दुर्योधनममर्षणं (=3. 239. 1<sup>d</sup>).

49 T<sub>1</sub> om. 49; K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> om. the ref. — b) G<sub>2.4</sub> तथा (for तदा). T<sub>2</sub> यह्छ्तं (sic) कौरवं त्वया. — T<sub>2</sub>

वैशंपायन उवाच ।

प्रायोपविष्टं राजानं दुर्योधनममर्पणम् ।

उवाच सान्त्वयन्नाजञ्ज्ञक्तनिः सौवलस्तदा ।। १

सम्यगुक्तं हि कर्णेन तच्छ्रतं कौरव त्वया ।

मयाहतां श्रियं स्फीतां मोहात्समपहाय किम् ।

त्वमबुद्धा नृपवर प्राणानुत्स्रष्टुमिच्छसि ।। २

अद्य चाप्यवगच्छामि न बुद्धाः सेवितास्त्वया ।

यः सम्रुत्पतितं हर्षं दैन्यं वा न नियच्छति ।

स नश्यति श्रियं प्राप्य पात्रमामिवामभित्ता । ३

अतिभीरुमतिक्कीवं दीर्घस्त्रं प्रमादिनम् । व्यसनाद्विषयाकान्तं न भजन्ति नृपं श्रियः ॥ १ सत्कृतस्य हि ते शोको विपरीते कथं भवेत् । मा कृतं शोभनं पार्थैः शोकमालम्ब्य नाशय ॥ ५ यत्र हर्षस्त्वया कार्यः सत्कर्तव्याश्च पाण्डवाः । तत्र शोचिस राजेन्द्र विपरीतिमदं तत्र ॥ ६ प्रसीद मा त्यजात्मानं तृष्टश्च सुकृतं स्मर । प्रयच्छ राज्यं पार्थानां यशो धर्ममवामुहि ॥ ७ कियामेतां समाज्ञाय कृतिशो न भविष्यसि ।

C. 3. 15132 B. 3. 251. 9

om. 49°d. — °) G4 स नो° (for नैवो°). — d) D3° °मानसः (for °निश्चयः).

Colophon om. in D3 T. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K8. 4 B1-8 Dc Dn1 D4-6 G4 दुर्योधननायोपनेश; B4 D2 प्रायोपनेश; Dn3 दुर्योधननेश; D1 दुर्योधनप्रायोपनेशन. — Adhy. name: M2 कर्णहितोपदेशकथनं. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 320; Dn1 (marg.). n3 249; Dn2 248; D1 250; G2 241; G4 M (M2 inf. lin.) 242 (M2 orig. 244). — Śloka no.: Dn 13; D1 33.

#### 239

1 T<sub>2</sub> om. 1<sup>a</sup>-2<sup>b</sup>; D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> om. the ref. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 G<sub>4</sub> राजा (for राजञ्). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> सौबल्सि. T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> तथा (for तदा).

2 T<sub>2</sub> om. 2<sup>ab</sup> (cf. v.l. 1). — Before 2, K<sub>3</sub> B D (except D<sub>3</sub>. 5) G<sub>3</sub> ins. शकुनिस्वाच (resp. शकुनिः). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> g (for हि). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> न; T<sub>1</sub> यत् (for तत्). — K<sub>3</sub> om. (hapl.) 2<sup>c</sup>-3<sup>b</sup>. — <sup>c</sup>) S (except G<sub>3</sub>) दीसां (for स्कीतां). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> स्त्रेहात् (for मोहात्). K (K<sub>3</sub> om.) D<sub>1</sub>. 2. 5 समवहाय; B<sub>4</sub> त्वमपहाय; D<sub>3</sub> सवां विहाय. K<sub>4</sub> तां (for कि). Si B<sub>2</sub> Dc Dn D<sub>1</sub>. 3. 4. 6 तां मोहादप (Si 'त्सम:; D<sub>1</sub>. 3 'दुप)हाय कि (Dc वे). — <sup>c</sup>/) B<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 [अ]द्य नृपते; B<sub>2</sub>. 3 च नृपते; D<sub>3</sub> भूय एव (for तृपवर). B<sub>3</sub> D (except D<sub>1</sub>. 5) अहंसि (for इच्छिस).

106

Ta त्वं बुध्वा नृवर प्राणानुत्स्नष्ट्रमिह चेष्टसि.

3 Ks om. 3<sup>ab</sup> (cf. v.l. 2). — <sup>a</sup>) B<sub>4</sub> Dn D<sub>6</sub> अथ (for अद्य). Dn D<sub>2</sub>. 6 G<sub>1</sub> वा (for च). G<sub>1</sub> तु (for [अ]पि). — <sup>c</sup>) Cf. 1. 7½. 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>. G<sub>1</sub>. 2 M यत् (for य:). T1 घोरं; G<sub>1</sub> कोपं; G<sub>2</sub>. 4 M क्रोधं (for हुएँ). — <sup>d</sup>) Dc Dn<sub>3</sub> (by corr.) D<sub>5</sub> G<sub>4</sub> नियच्छसि. — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M नक्स्यते हि (for स नक्स्यति). — <sup>f</sup>) D<sub>2</sub> आमकुंभ°; T<sub>1</sub> प्राप्तनाव°; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> छिद्धां नाव° (for पात्रमाम°). — After 3, K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> ins.:

1147\* यः शोकं समनुप्राप्तं न नियच्छति भारत । तमीदशं नरं न श्रीः कदाचिदपि सेवते ।

4 °) K1 °भीम °; K3 D3 °भीत °(for °भीर °). B4 S (except G3) मृदुं (for अति-). — °) K3 विषयकांत; T2 G2. 4 विषमं तात. — °) Ś1 K1. 2 नृप; T2 नरं; G1 पर-(for नृपं). K3 B1-3 D प्रजा:; B4 बुधा: (for श्रियः).

5 4) T2 तै: (for ते). T2 लोके; G4 शोके (for शोको).

- b) K4 T G1. 2. 4 M विपरीतः. - c) K3 यत्; D1 तै: (for मा). Ś1 K1. 2 पूजनं; B2 शोभनै: (for शोभनं).

- d) D1. 3 (marg. sec. m.) शोकमेतं (D1 काळं) विनाशय.

6 °) T2 G2 अत्र (for तन्न).

7 °) G<sub>1. 2. 4</sub> M न (for मा). B<sub>4</sub> प्रसीद चात्म-नात्मानं; D<sub>5</sub> प्रसीद सत्यमात्मानं; T<sub>1</sub> प्रसादं न त्यजास्माकं; T<sub>2</sub> प्रसीद कृतसन्मानं. — b) K<sub>5</sub> तुष्टस्व; D<sub>2</sub> सुष्टु त्वं; G<sub>1</sub> संतुष्टः (for तुष्टश्च). B<sub>2</sub> D<sub>5</sub> स्व (for सु-). — c) T<sub>2</sub> G<sub>1. 2</sub> पांडूनां (for पार्थानां). K<sub>5</sub> D<sub>2</sub> तेषां प्रतिकृतं कृत्वा (D<sub>2</sub> कार्ये). — d) Ś1 राज्ये (for धर्मे ).

8 Ś1 K1 om. (hapl.) 8. — ") B2. 3 'स्थाय; T1 M 'ज्ञाप्य (for 'ज्ञाय). — ") K2 B Dn D4. 6 G3 कृतज्ञस्वं

C. 3. 15132 B. 3. 251, 9 K. 3. 252, 9

सौश्रात्रं पाण्डवैः कृत्वा समवस्थाप्य चैव तान् ।
पित्र्यं राज्यं प्रयच्छैपां ततः सुखमवामुहि ॥ ८
शकुनेस्तु वचः श्रुत्वा दुःशासनमवेक्ष्य च ।
पादयोः पतितं वीरं विक्कवं श्राहसौहदात् ॥ ९
बाहुभ्यां साधुजाताभ्यां दुःशासनमिरदमम् ।
उत्थाप्य संपरिष्वज्य प्रीत्याजिघत मूर्धनि ॥ १०
कर्णसौबलयोश्रापि संस्मृत्य वचनान्यसौ ।
निवेंदं परमं गत्वा राजा दुर्योधनस्तदा ।
व्रीडयाभिपरीतात्मा नैराक्यमममत्परम् ॥ ११
सहदां चैव तच्छुत्वा समन्युरिदमन्नवीत् ।
न धर्मधनसौख्येन नैश्वर्येण न चाज्ञया ।
नैव भोगैश्व मे कार्यं मा विहन्यत गच्छत ॥ १२
निश्चितेयं मम मितः स्थिता प्रायोपवेशने ।

 (for °शो न). — 4) Ks हि (for तान्). — 6) Ks Dc
 उक्ते (f

 D1. 2. 4 प्रदायैषां (for प्रयच्छै°). — 7) K2 B Dn D4. 6
 च; T2

Gs अवाष्स्यसि (for मृहि).

9 Before 9, all MSS. ins. वैशं उ (resp. वैशं).

- a) B1 T1 च वच:; T2 वचनं; M1 तह्नचः (for तु वचः).

- b) B1. 4 अवेक्ष्य ह; M2 अवेक्षत (for अवेक्ष्य च).

- c)

Ś1 K2 T2 G1. 2 दीनं (for वीरं).

- d) B Dn D4. 6 G3

विकृतं; T G1. 2. 4 M कुंबं (for कुंवं).

10 °) B4 साधुवृत्ताभ्यां. — °) K3 Dc D1. 3 T1 M अरिंदम:; G2. 4 अरिंदम. — °) M2 प्रति (for प्रीत्या). B4 जिन्नति; T1 M1 जिन्नाय; T2 G1. 2. 4 चान्नाय (for [अ]जिन्नत).

11 ") T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> [ए]च (for [अ]िए). — b) B De Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> संश्रुत्य (for संस्मृत्य). B<sub>2</sub> [अ]थ (for [अ]िसे). — °) T<sub>1</sub> कृत्वा (for गत्वा). — °) K ब्रीडेन (for ब्रीडया). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> G<sub>1</sub> [अ]िए परीतात्मा; D<sub>2</sub> च परीतांगः; D<sub>6</sub> [अ]िभ-परीतः सन्.

12  $^a$ ) B2. 8 Dn D4. 6 G3 तच्छ्रत्वा सुहृदश्चेव. —  $^c$ ) G1 धर्में  $\mathbf{\zeta}$  (for धर्म-). —  $^a$ ) B1 वा $^\circ$  (for चा $^\circ$ ). —  $^c$ ) K4  $\mathbf{z}$  (for  $[\mathbf{v}]\mathbf{a}$ ). D1 कामे $^\circ$  (for भोगे $^\circ$ ). B1 transp. मे and कार्य. —  $^f$ ) K1 मा विगच्छत कश्चन; K2-4 मां विहाय  $\mathbf{z}$  गच्छत;  $\mathbf{T}_1$  G1 मा न विञ्चत गच्छत;  $\mathbf{T}_2$  मा न विञ्चन गच्छत.

13 °) Т2 मति: सिद्धा (for मम मति:). — °) D2 स्थित:; Т2 मम; G1 स्थिता (for स्थिता). — °) Т2 G1 सहिता: (for नगरं).

14 °) K1 तम्; S (except G3) इति (for त). G4

गच्छध्वं नगरं सर्वे पूज्याश्च गुरवो मम ॥ १३ त एवम्रक्ताः प्रत्यूचू राजानमरिमर्दनम् । या गतिस्तव राजेन्द्र सास्माकमि भारत । कथं वा संप्रवेक्ष्यामस्त्विद्धिनाः पुरं वयम् ॥ १४ स सुहुद्धिरमात्येश्च श्चातृभिः स्वजनेन च । बहुप्रकारमप्युक्तो निश्चयान्न व्यचाल्यत ॥ १५ दर्भप्रस्तरमास्तीर्य निश्चयान्नृतराष्ट्रजः । संस्पृत्रयापः श्चिर्भृत्वा भूतलं सम्रुपाश्चितः ॥ १६ क्राचीराम्बरधरः परं नियममास्थितः । वाग्यतो राजशार्द्लः स स्वर्गगतिकाङ्क्षया । मनसोपचितिं कृत्वा निरस्य च बहिष्क्रियाः ॥ १७ अथ तं निश्चयं तस्य बुद्धा दैतेयदानवाः । पातालवासिनो रौद्राः पूर्व देवैविनिर्जिताः ॥ १८

उक्ते (for उक्ताः). —  $^d$ )  $D_{\delta}$  सा गतिनं च भारत. —  $^e$ )  $D_{1}$  च;  $T_{2}$  हि;  $G_{1}$  जु (for  $a_{1}$ ). —  $^f$ )  $S_{1}$  स्विय हीनाः (for  $a_{1}$ ).  $M_{1}$  transp.  $\mathbf{y}_{1}$  and  $a_{2}$ .

15 D<sub>2</sub> om. 15. — Before 15, K<sub>1</sub>. 2. 4 B Dc Dn D<sub>4</sub>-6 G<sub>2-4</sub> ins. वैशं उ (resp. वैशं). — a) B<sub>4</sub> सह-पुत्रेर् (for स सुहन्निर्). — b) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 5 इति (for अपि). — b) K<sub>5</sub> च चाल्यते; B Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 M विचाल्यते; G<sub>1</sub> [अ]प्यचाल्यत.

16 Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> Dc D<sub>1</sub> read 16<sup>ab</sup> after 17<sup>cd</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> D<sub>8</sub>. <sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. <sub>2</sub>. <sub>4</sub> M दर्भसंस्तर°; B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4</sub>. <sub>6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> दर्भास्तरण°. — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> निश्चयं (for निश्चयाद्). — <sup>a</sup>) K<sub>8</sub>. <sub>4</sub> B Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> M भूतले. B<sub>2</sub> निषसाद ह; B<sub>3</sub> Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> समुपस्थितः; T<sub>2</sub> समुपाहितः.

17 b) K4 निश्चय° (for नियम°). B4 परं नित्यमभीपित्ततः. — °) K4 Dsm वाग्जितो; D1 वाक्यं ते (for वाग्यतो).
Dc2 D2 राजशार्द्छ. — d) Ś1 सुदुर्गतिः. K2 B2. 8 Dn
D4. 6 काम्यया. — After 17°d, Ś1 K1-8 Dc D1 read
16°d. — °) K2 मनसोपतितं; G1 °स्सोमचितं; M1 °सोपहितं; M2 °स्सोविजितं. K4 ज्ञात्वा. — 1) K2 बहिःकृताः;
B1 Dc G1. 2. 4 M बहिष्क्रियां. — After 17, S (except
G3) ins.:

 $1148^*$  तस्थी प्रायोपवेशेऽथ मर्ति कृत्वा सुनिश्चयाम् ।  $[{
m T_2~G_1}^\circ$ निश्चलां.]

18 ") K1 निश्चितं (for निश्चयं). — ") D1. 2 ज्ञात्वा; T1 श्चत्वा (for बुद्ध्वा). K3 D2 दैत्थेय".

ते खपक्षक्षयं तं तु ज्ञात्वा दुर्योधनस्य वै।
आह्वानाय तदा चकुः कर्म वैतानसंभवम् ॥ १९
ग्रहस्पत्युशनोक्तेश्व मन्त्रैर्मन्त्रविशारदाः ।
अथर्ववेदग्रोक्तेश्व याश्रोपनिषदि क्रियाः ।
मन्त्रजप्यसमायुक्तास्तास्तदा समवर्तयन् ॥ २०
ज्ञह्वत्यग्रौ हविः क्षीरं मन्त्रवत्सुसमाहिताः ।
बाह्मणा वेदवेदाङ्गपारगाः सुदृद्वताः ॥ २१
कर्मसिद्धौ तदा तत्र जृम्भमाणा महाद्भुता ।
कृत्या सम्रत्थिता राजनिंक करोमीति चाववीत ॥ २२

आहुर्देत्याश्च तां तत्र सुप्रीतेनान्तरात्मना ।
प्रायोपविष्टं राजानं धार्तराष्ट्रमिहानय ॥ २३
तथेति च प्रतिश्चत्य सा कृत्या प्रययौ तदा ।
निमेपादगमचापि यत्र राजा सुयोधनः ॥ २४
समादाय च राजानं प्रविवेश रसातलम् ।
दानवानां सुहूर्ताच तमानीतं न्यवेदयत् ॥ २५
तमानीतं नृपं दृष्ट्वा रात्रौ संहत्य दानवाः ।
प्रहृष्टमनसः सर्वे किंचिदुत्फुल्ललोचनाः ।
सामिमानमिदं वाक्यं दुर्योधनमथाञ्चवन् ॥ २६

C. 3. 15154 B. 3. 251. 30 K. 3. 252. 31

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनचत्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३९ ॥

19 °) Ś1 K2 तु; B1 पु (for स्व ). Ś1 K2 तं वै; G2.4 M ज्ञात्वा (for तं तु). — °) Ś1 श्रुत्वा; T1 राज्ञो; G2.4 M मतं (for ज्ञात्वा). Ś1 K1.2 ह; T1 च (for वै). — °) T2 G1 आनयार्थ (for आह्वानाय). S (except G3) ततः (for तदा). Dem आश्वलायनतश्चकः.

20 °) Ś1 K1. 2. 4 B4 D1-3. 5 बृहस्पत्युशनःश्रोक्तेर्.
— °) K1 °वेदशेक्ताश्च; M1 °वेदमंत्रेषु. — °) Ś1 K1. 2. 4
B1 D8. 5 याश्चेवोपनिषत्क्रियाः; K3 B3. 4 Dc D1 T G1. 2. 4
M2 याश्चोपनिषद( B4 T1 G1. 2. 4 M2 °दाः; Dc °दः; T2 °दां)िक्रियाः; M1 पारगाः सुदृढनताः. — °) K1. 3. 4 मंत्रः जाप्य°. — ¹) Ś1 K1. 2 B2 Dn2. n3 D4. 6 G3 संप्रवर्तयन्; K3. 4 समवर्तयन्. M2 तदा सम्यगवर्तयन्.

21 °) Ds जुहूंत्यग्नी; S (except Gs) जुहूंतो°. K1-s
D1. 2. 5 तत: (for हवि:). — b) Ds. 5 हित: (for हिता:).
— c) K3 D1 वेदांगा:; B1 वेदांगं (for वेदाङ्ग-). — d)
S (except Gs) सुप्रतवता:. — After 21, S (except Gs) ins.:

1149\* अध्वर्यवो दानवानां कर्म प्रावर्तयंस्ततः।

[M2 ° यंत तत् (for ° यंस्ततः). Т2 आसन्कमेप्रवर्तकाः (for the posterior half).]

22 °) K1 ततस् (for तदा). — b) Ś1 K1. 2. 4 D1. 3 G1 महाद्भुता:; K3 महद्भुतं; Dc2 T1 महाभुजा:; G4 तदद्भुतं. — After 22<sup>ab</sup>, G1 ins.:

1150\* तस्मिन्यज्ञे दानवानां वर्तमाने नराधिप।

— °) K3 घोरा (for राजन्). — °) T2 सा° (for चा°).

23 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> दैत्यांश्च (for देत्या<sup>a</sup>). K<sub>3</sub> तान् (for तां). D<sub>1</sub> राजन् (for तत्र). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 3 आहुश्च तां तदा तत्र. — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub> घोरस्वपां भयावहां. — After 23<sup>ab</sup>, G<sub>1</sub> ins.:

1151\* कृत्यां सुतीक्ष्णदन्तायां दीप्ता \* \* [शि]रोरहाम्।

— Ks om. (hapl.) 23d-25a. — d) Ds दुर्योधनमिहा.

24 Ks om. 24 (cf. v.l. 23). — b) Dc [आध (for प्र-). B<sub>2</sub> नृप (for तदा). — c) Ś1 K (Ks om.) Dc D1. 3. 5 [प्रव (for [आपि).

25 Ks om. 25° (cf. v.l. 23). — °) B<sub>1</sub> T G<sub>1</sub>. 4 M सा त(B<sub>1</sub> स)मादाय (for समादाय च). — °) Т<sub>2</sub> M सुहूर्त (for सुहूर्ताच्). — °) Т<sub>1</sub> अप्यानीतं; Т<sub>2</sub> पुरस्तात्तं (for तमानीतं). G<sub>2</sub> पुरतस्तं निवे°; G<sub>4</sub> आनीतं तत्र वेद<sup>\*</sup>.

26 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> ततो (for नृपं). — b) T<sub>2</sub> सर्वे (for राज़ो). B<sub>1</sub>. 3 D (except D<sub>1-3</sub>. 5) G<sub>3</sub> संगत्य; B<sub>2</sub> °गम्य (for °हत्य). — M<sub>2</sub> om. 26<sup>cd</sup>. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> °मानसाः; K<sub>2</sub> °मानवाः. — d) K<sub>1</sub> °लोचनः; G<sub>3</sub> °चेतनाः. — After 26<sup>cd</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1152\* इंडमेनं परिष्वज्य पृष्ट्वा च कुशलं तदा।
— 1) Ks [अ]ब्रवीत् (for [अ]ब्रवन्).

Colophon om. in Ds. G1 partly broken. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K1 घोषयात्रा; K3 B1-3 De Dn1. n3 D1. 4-6 G3 दुर्योधन-प्रायोपवेश (D1 वेशन); K4 B4 D2 M2 प्रायोपवेश. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 321; Dn 250 (Dn2 249); D1 251; T1 G4 M (M2 inf. lin.) 243 (M2 orig. 245); T2 240; G2 242. — Śloka no.: Dn 29.

#### **240**

1 °) K<sub>8</sub> D<sub>12</sub> D<sub>1-4</sub> भो. B<sub>4</sub> दुर्योधन. — b) Dc G<sub>1.4</sub> भारतानां. — c) B<sub>1</sub> राजा (for नित्यं). — d) D<sub>3</sub>

C. 3. 15155 B. 3. 252. 1 K. 3. 252. 1

#### दानवा जचुः।

भोः सुयोधन राजेन्द्र भरतानां कुलोद्वह ।

श्रूरैः परिवृतो नित्यं तथैव च महात्मभिः ॥ १
अकार्षीः साहसमिदं कस्मात्प्रायोपवेशनम् ।
आत्मत्यागी ह्यवाग्याति वाच्यतां चायशस्करीम् ॥ २
न हि कार्यविरुद्धेषु बह्वपायेषु कर्मसु ।
मूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ ३
नियच्छैतां मितं राजन्धमीर्थसुखनाशिनीम् ।
यशःप्रतापधैर्यन्नीं शत्रूणां हर्षवर्धनीम् ॥ ४
श्रूयतां च प्रभो तत्त्वं दिव्यतां चात्मनो नृप ।
निर्माणं च शरीरस्थ ततो धैर्यमवामुहि ॥ ५

पुरा त्वं तपसासमाभिर्लब्धो देवान्महेश्वरात् । पूर्वकायश्च सर्वस्ते निर्मितो वज्रसंचयैः ॥ ६ अक्षेरभेद्यः शक्षेश्वाप्यधःकायश्च तेऽनद्य । कृतः पुष्पमयो देव्या रूपतः स्त्रीमनोहरः ॥ ७ एवमीश्वरसंयुक्तस्तव देहो नृपोत्तम । देव्या च राजशार्द्ल दिव्यस्त्वं हि न मानुषः ॥ ८ श्वत्रियाश्च महावीर्या भगदत्तपुरोगमाः । दिव्यास्तविदुषः श्चराः श्वपयिष्यन्ति ते रिपून् ॥ ९ तदलं ते विषादेन भयं तव न विद्यते । साद्यार्थं च हि ते वीराः संभूता श्चिव दानवाः ॥ १० भीष्मद्रोणकृपादींश्च प्रवेक्ष्यन्त्यपरेऽसुराः ।

सु- (for च).

2 °)  $T_2$   $G_1$  मा कार्षी:. — b)  $K_3$  कथं;  $G_1$  यसात् (for कसात्). — c)  $K_4$  B D  $G_3$ . 4 द्धांधो याति;  $T_1$  द्धावगिति;  $T_2$   $G_1$  समा( $G_1$  द्धावा)मोति (for द्धावाग्याति). — c)  $D_2$  वा° (for चा°).  $C_2$  पापानां चाप्यथो गति;  $C_1$  पापमानस्यशस्करं.

3 = (var.) 3. 2. 16; = (var.) Rām. (ed. N. S. P.) 5. 51. 18. — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> कार्यंविरोधेषु; B1 कार्यानिरुद्धेषु (sic); D1 ज्ञानविरुद्धेषु. — <sup>b</sup>) B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> बहुपापेषु (B<sub>4</sub> Dc1 बहूपायेषु).

4 a) B<sub>2.3</sub> (m as in text) Dn<sub>2</sub> [ए]नां; S (except G<sub>8</sub> M<sub>1</sub>) तां (for [ए]तां). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> महाराज (for मित राजन्). — b) K<sub>8</sub> 'सुयशस्त्रिनीं; B D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> 'सुखनाशनीं; T<sub>1</sub> 'किशिनीं. — c) B<sub>1.2.4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>8</sub> वीयेशीं; T<sub>2</sub> 'धर्मशीं. — d) Ś<sub>1</sub> B<sub>3</sub> D<sub>C2</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>1.5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> 'विभिनीं. — 5) K<sub>2</sub> B<sub>3.4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3.7</sub> (for 7) Reserved.

5 °) K<sub>2</sub> B<sub>8</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> तु (for च). B<sub>4</sub> प्रभो वाक्यं; D<sub>2</sub> परं तत्वं; T G<sub>2</sub>. 4 प्रभूतिं (T<sub>1</sub> °तं) च; M<sub>2</sub> प्रभूतत्वं (for प्रभो तत्त्वं). G<sub>1</sub> श्रूयतां भवभूतिं च. — <sup>b</sup>) M<sub>2</sub> om. च. T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> [S]नघ (for नृप). — G<sub>1</sub> reads 5°d after 9°d. — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> धर्मम् (for धेर्यम्).

6 °) Dc त्वं तपसो ; T2 द्वैतवने (for त्वं तपसा ).

- b) K3 B2-4 D (except D2. 3) G3 राजन् (for देवान्).

- °) S transp. सर्व: and ते. B2-4 Dn D4 पूर्व (for सवं ).

7 ") T1 विभेद्य:. B1 S (except G1. 8) वा (for च).

- b) T1 न च; G2 ह्यध: (for [अ] प्यध: ). B1 G2 कार्य:
(for काय:). K1 तव; K8. 4 Dc D2. 8 T1 G2. 4 M तु ते
(for च ते). S (except G3) नुप (for Sनघ). - c) Ś1
देव; B4 दैड्या; T2 G1 दिड्यो (for देड्या). - d) Dc ते
(for स्त्री-).

8 ") G1 "संयुक्तया. — b) Ś1 K1. 2 नरेश्वर (for नृपो"). — d) B4 देव" (for दिडय"). Ś1 K1. 2. 4 D2. 3 न हि (by transp.); D4 सुवि. D1 मानवः (for मानुषः). T1 दिड्यं रूपं हि मानुषं.

9 After 9ab, G<sub>1</sub> reads 5cd; while T<sub>2</sub> ins.:

 $1153^*$  यै: सुरापि घृणां त्यक्त्वा योत्स्यन्ते सह वैरिभि:। —  $T_2$  om.  $9^c-11^d$ . —  $^c$ )  $5_1$   $K_2$   $D_2$ .  $_8$  ° वेदिन: ( $K_2$  ° नं);  $K_1$  दिञ्यास्त्रे विदित:;  $K_8$   $D_2$   $D_1$  ° निपुणा: (for विदुष:). —  $^d$ ) D क्षयथिष्यंति.

10 T<sub>2</sub> om. 10 (cf. v.l. 9). —  $^a$ ) K<sub>3</sub> परितापेन (for ते विषादेन). —  $^b$ ) Dc तत्र (for तव). K<sub>4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>.  $^4$  M न भयं तव विद्यते (T<sub>1</sub> by transp. विद्यते तव). —  $^c$ ) K B D G<sub>3</sub> सहायार्थं (D<sub>3</sub> ° $\dot{v}$ ) च ते वीराः (D<sub>5</sub> साह्यार्थं चेह ते वीराः); T<sub>1</sub> सर्वमर्थं च वीरास्ते; G<sub>2</sub>.  $^4$  M<sub>2</sub> साहास्यार्थं हि ते वीर; M<sub>1</sub> साह्यार्थं चैव ते वीर. —  $^d$ ) M दिवि (for भुवि). B<sub>5</sub> मानवाः (for दानवाः).

11 T2 om. 11 (cf. v.l. 9). — ) K3 [अ] प्यवेक्ष्यंति (for प्रवेक्ष्यन्ति). T1 G1 परे (for sqरे). — °) T1 वैरा

यैराविष्टा घृणां त्यक्त्वा योत्सन्ते तव वैरिभिः॥११
नैव पुत्राक च आद्रुक पिद्रुक च बान्धवान् ।
नैव शिष्याक च ज्ञातीक बालान्स्यविराक च ॥१२
युधि संप्रहरिष्यन्तो मोक्ष्यन्ति कुरुसत्तम ।
निःस्रहा दानवाविष्टाः समाक्रान्तेऽन्तरात्मिन ॥१३
प्रहरिष्यन्ति बन्धुभ्यः स्रेहमुत्सृज्य द्रुतः ।
हृष्टाः पुरुषशार्द्लाः कलुपीकृतमानसाः ।
अविज्ञानविमृदाश्च दैवाच विधिनिर्मितात् ॥१४
व्याभाषमाणाश्चान्योन्यं न मे जीवन्विमोक्ष्यसे ।
सर्वशस्त्रास्त्रमोक्षेण पौरुषे समवस्थिताः ।
श्राघमानाः कुरुश्रेष्ट करिष्यन्ति जनक्षयम् ॥१५

तेऽपि शक्त्या महात्मानः प्रतियोत्स्यन्ति पाण्डवाः । वधं चेषां करिष्यन्ति देवयुक्ता महावलाः ॥ १६ देत्यरक्षोगणाश्वापि संभृताः क्षत्रयोनिषु । योत्स्यन्ति युघि विक्रम्य शत्रुभिस्तव पार्थिव । गदाभिर्मुसलैः खङ्गैः शस्त्रेरुचावचैस्तथा ॥ १७ यच तेऽन्तर्गतं वीर भयमर्जनसंभवम् । तत्रापि विहितोऽस्माभिर्वधोपायोऽर्जनस्य वै ॥ १८ हतस्य नरकस्यात्मा कर्णमृतिम्रुपाश्रितः । तद्वैरं संसरन्त्रीर योत्स्यते केशवार्जनौ ॥ १९ स ते विक्रमशौण्डीरो रणे पार्थं विजेष्यति । कर्णः प्रहरतां श्रेष्ठः सर्वांश्वारीन्महारथः ॥ २०

C. 3. 15176 B. 3. 252. 21

(for यैरा°). Ś1 K1. 2 कृषां (for घृणां). De त्यक्ता (for त्यक्ता). —  $^{d}$ ) Ś1 K1. 2 तव शत्रुभिः;  $T_1$  वैरिभिः सह (for त्व वैरिभिः).

12 °) K<sub>2</sub> वै; B<sub>2</sub> च; D<sub>1</sub> [इ]ष्टान् (for [ए]व). T<sub>2</sub> नैव आतृत्व च सुतान्. — b) K<sub>4</sub> पुत्रान् (for पितृन्). D<sub>3</sub> पितृत्वेव च बांधवान्. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> न वै (for नैव). S (except G<sub>3</sub>) न शिष्याञ्चेव च ज्ञातीन्. — d) D<sub>1</sub> बाल- (for बालान्).

13 °) B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> युद्धे (for युधि). — <sup>5</sup>) B<sub>5</sub> D<sub>5</sub> मोझ्यंते; B<sub>5</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> योत्स्यंते (for मोझ्यन्ति). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> D<sub>5</sub> T<sub>5</sub> करसत्तमा:; K<sub>1</sub> ° म:. — <sup>6</sup>) K<sub>1</sub> D<sub>5</sub> पराक्रांते.

14 °) B<sub>2.8</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> विवशा: (for बन्धुभ्य:).

— b) K<sub>4</sub> भारत (for दूरत:). — °) D<sub>2</sub> दुष्टा: (for हृष्टा:).

— After 14<sup>cd</sup>, D<sub>1</sub> reads 16<sup>c</sup>-17<sup>d</sup>. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> भविज्ञात(K<sub>1</sub>°तं)विमृदाश्च; T<sub>1</sub> अनभिज्ञाश्च मृदाश्च; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> अज्ञान(G<sub>1</sub>°त)मूला देवाश्च; G<sub>2.4</sub> अनभिज्ञातमूलाश्च (G<sub>2</sub>°च);
М अनभिज्ञा विमृदाश्च.

15 °) Ś1 K1. 2 Ds आभाष (Ds ° ज्य) माणा °; B1 Dn2 D4. 6 Gs ज्याभाष्य °. — b) K1-3 D2 विमोक्ष्य (K3 D2 °क्ष) सि; Dc विमोक्षसे; T1 प्रमोक्ष्यसे; G4 न मो °. T2 G2 न में जीवितुमईथ; G1 न में जीवितुमईसि; M2 न जीवज्ञ च मोक्ष्यसे. — °) B2-4 Dn सर्वें (for सर्व-). Ś1 सर्वें शस्त्राच्यमेक्षे च; K1-3 Dc सर्वशास्त्राच्यमोक्षेण (K1 °क्षेषु; K2 °क्षे च); D3 सर्वशस्त्रप्रमोक्षेण; T1 G1. 2 सर्वें शस्त्रास्त्रमोक्षेश; T2 सर्वशस्त्रास्त्रमोक्षेण; T4 स्त्रमुप °; M1 पर्यव ° (for समव °). — °) D1. 5 श्लाच्यमानाः; T2 धार्यमाणाः. Ś1 K1. 8. 4 कुरुश्रेष्ठाः.

16 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> च (for Sfq). B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4</sub> & G<sub>8</sub> पंच (for शक्त्या). — b) T<sub>2</sub> प्रयोक्त्यंतीह; G<sub>2</sub> योक्ष्यंति (for योक्त्यन्ति). D<sub>1</sub> G<sub>1</sub> पांडवान्. — D<sub>1</sub> reads 16°-17<sup>d</sup> after 14°d. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 Dc D<sub>1-3</sub> क्ष्यं (for वधं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 तेषां (for चैषां). — d) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> देव°; M<sub>2</sub> चैर° (for देव°).

17 For D1 cf. v.l. 14. — ") Dc देखा (for देखा).
B Dn D4-6 T G1. 8 M2 [ए]व (for अिए). — b) Ś1
K1. 2 प्रविष्टा: (for संभूता:). B1 संहता इस्त्रयोधिषु. — c)
Dc2 T2 विधि; T1 तव (for युधि). — d) T1 G1 सह
(for तव). — b) K5. 4 Dc2 D1-5. 6 सुशले:; B सुषले:.
B2. 4 Dn D4. 6 G3 शूले:; B3 शूरे: (for खड़े:). — l)
Dc T2 G1 असे (for शस्त्रे). K1 तदा; K8. 4 D1 T2 G1
अपि (for तथा). — After 17, S (except G3) ins.:

1154\* प्रहरिष्यन्ति ते वीरास्तवारिषु महाबलाः।

18 °) G1 हृदूतं (for Sन्तर्गतं). — °) Т2 फल्पुन (for अर्जुन °). — °) G1 [अ]िम- (for [अ]िप). — °) D1 विष्यु-पायो (for वधो °).

19 b) G1 कर्णमूर्तिर्. Ks Dns (before corr.) D4.6 अपाश्रितः. — °) Ds वीरं (for वैरं). K1 संस्मृतं (for संस्मरन्). T1 G1. 2.4 M वीरो (for वीर). T2 तत्तद्वैरं स्मरन्वीर. — d) D1 [S]जुंनकेशवी.

20 °) Śi Ki. 2 Bi. 4 Dei °शौटीरो; Ks Dni विकस्य शौंडीरो; Bs. 3 विकससौटीरो; Dcs Dns °शौडीरो. — b)
Ts Gi. 2. 4 विजेष्यते. — Ks om. (hapl.) 20°-21d.
— d) G4 सर्वधारीन् (for सर्वाश्चारीन्). B2 'यशाः; Ds G1 'रथाः; Ds °मतिः; Ts M1 'रथान् (for 'रथः).

C. 3. 15176 B. 3. 252. 22 K. 3. 253. 22 ज्ञात्वैतच्छन्नना वजी रक्षार्थं सव्यसाचिनः।
कुण्डले कवचं चैव कर्णस्यापहरिष्यति।। २१
तस्मादस्माभिरप्यत्र दैत्याः श्वतसहस्रशः।
नियुक्ता राक्षसाश्चैव ये ते संशप्तका इति।
प्रक्यातास्तेऽर्जुनं वीरं निहनिष्यन्ति मा शुचः॥ २२
असपता त्वया हीयं भोक्तव्या वसुधा नृप।
मा विषादं नयस्वासान्नैतन्त्वय्युपपद्यते।
विनष्टे त्विय चास्माकं पक्षो हीयेत कौरव॥ २३
गच्छ वीर न ते बुद्धिरन्या कार्या कथंचन।
त्वमस्माकं गतिर्नित्यं देवतानां च पाण्डवाः॥ २४
वैशांपायन उवाच।

एवमुक्त्वा परिष्वज्य दैत्यास्तं राजकुञ्जरम् ।

21 K<sub>3</sub> om. 21 (cf. v.l. 20). — ") B<sub>4</sub> तच् (for [ए]तच्). — ") G<sub>4</sub> रक्षार्थी. — ") Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 [अ]पि (for [ए]व). — ") B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> [अ]पि (for [अ]प-).

22 b) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> चापि (for शत.). — d) T<sub>2</sub> ते वै; G<sub>1</sub> एते (for ये ते). K<sub>2-4</sub> B<sub>2.4</sub> D (except D<sub>3</sub>) G<sub>3</sub> संसप्तका; T<sub>1</sub> सर्वांतका. D<sub>1</sub> इव (for इति). — e) K<sub>1.3</sub> G<sub>1</sub> वीर. — f) D<sub>13</sub> D<sub>6</sub> हनिष्यंति च; T<sub>1</sub> G<sub>1.4</sub> M युधि हिंस्यं (M<sub>2</sub> सं)ति; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> युधि योत्स्यंति (for निहनि ).

23 °) B4 असपत्नी. T2 G1 होषा; G2. 4 वीर (for हीयं).

- b) Dn2 D1 G1 वसुधाधिप. - °) B4 न (for मा).
D1 T2 विषादे; G2. 4 विषादो. K1 नयस्वास्य; K3 B2 Dc
D1. 2. 5 नयात्मानं; Dn D4. 6 गमस्तस्मान्; D3 T1 नयस्वात्मा;
G2. 4 त्वया कार्यो; M2 नयस्यास्था (sic) (for नयस्वास्मान्).

- d) T2 मनस्वस्थो भवानघ. - f) K1 मोक्षो (for पक्षो).
T1 सर्वदा; M2 पार्थिव (for कौरव).

24 °) K1 रतिर् (for गतिर्). — d) Ds दैवतानां. Ś1 K1-3 D2. 3. 5 तु (for च). — After 24, D1 ins. an addl. colophon (adhy. no.: 252).

25 °)  $B_1$  परित्यज्य. — °)  $T_2$   $G_1$  ते (for तं). Ś1  $K_1$ . 2° पुंगवं (for °कुक्षरम्). — °) Ś1  $K_1$   $D_2$   $D_1$ . 3. 5 दुर्धर्वाः ( $K_1$  °र्षः).

26 °) Śi स्थितां (for स्थितां). — Bi om. (hapl.) 26°-29°. — °) Ti [अ]नुज्ञाप्य (for ज्ञाय). — °) Bi शिवम् (for जयम्). Śi प्राप्तुहि; Di प्राप्त्यसि (for आमृहि). Di मा व्यथः (for नेत्यथ).

27 B<sub>2</sub> om. 27 (cf. v.l. 26). — b) T<sub>1</sub> = (for

समाश्वास्य च दुर्धर्ष पुत्रवद्दानवर्षमाः ॥ २५
स्थिरां कृत्वा बुद्धिमस्य प्रियाण्युक्त्वा च भारत ।
गम्यतामित्यनुज्ञाय जयमामुहि चेत्यथ ॥ २६
तैविंसुष्टं महाबाहुं कृत्या सैवानयत्पुनः ।
तमेव देशं यत्रासौ तदा प्रायम्रपाविश्चत् ॥ २७
प्रतिनिक्षिप्य तं वीरं कृत्या समिभपूज्य च ।
अनुज्ञाता च राज्ञा सा तत्रैवान्तरधीयत ॥ २८
गतायामथ तस्यां तु राजा दुर्योधनस्तदा ।
स्वमभूतिमदं सर्वमचिन्तयत भारत ।
विजेष्यामि रणे पाण्डूनिति तस्याभवन्मतिः ॥ २९
कर्णं संशक्तकांश्वेव पार्थस्यामित्रघातिनः ।
अमन्यत वधे युक्तान्समर्थांश्व सुयोधनः ॥ ३०

सा). D1 प्रभु: (for पुन:). — °) G2 यत्र; G4 तत्र (for देशं). G2 तत्रा° (for यत्रा°).

28 B2 om. 28 (cf. v.l. 26). —  $^a$ )  $T_2$  G1 प्रतिवेह्य च (for ैनिक्षिप्य). —  $^c$ )  $\acute{S}_1$  K1. 2. 4 [अ] थ;  $D_{02}$  तद् (for च).  $D_{02}$  -आज्ञा;  $T_1$  क़त्या (for राज्ञा).  $B_4$  G1 सा राज्ञा (by transp.);  $T_2$  [ए] व राज्ञा.  $\acute{S}_1$  K1. 2 तु; K3  $D_0$  D2. 16  $^b$ ; 93. 43  $^b$ ; 94. 27  $^d$ ; etc., etc.  $B_3$   $D_{01}$   $D_{02}$   $D_{03}$   $D_{04}$   $D_{03}$   $D_{04}$   $D_{03}$   $D_{04}$   $D_{04}$   $D_{05}$   $D_{$ 

29 B<sub>2</sub> om. 29<sup>abcd</sup> (cf. v.l. 26). — a) T<sub>2</sub> च (for तु). — b) Dc अनुभूतम्; G<sub>1</sub> यत्तु भूतम् (for स्वम°). B<sub>1</sub> इमं; Dc तथा (for इदं). — d) G<sub>1</sub> चिंतयामास (for अचिन्तयत). — After 29<sup>cd</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1155\* संस्मृत्य तानि वाक्यानि दानवोक्तानि दुर्मतिः।

 $[T_2]$  सर्वाणि (for वाक्यानि).  $T_1$   $M_1$  श्रुत्वा च ( $M_1$  संस्मृत्य) दानवोक्तानि तानि वाक्यानि दुर्मितिः.]

— °) Ś1 K1. 2. 4 D2. 3. 5 विजेड्येहं; B2 विजेड्यसे. — 1) B Dn D4. 6 G2. 8 चास्य (for तस्य). - Ś1 K2 मनः (for मतिः).

30 °) Dc T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> कर्ण (for कर्ण). K<sub>8</sub> B<sub>4</sub> D (except Dn D<sub>6</sub>) संसप्त°. — b) D<sub>1</sub> [अ]पि प्रघातिनः; D<sub>2</sub> [अ]मित्रपातिनः. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> रणे (for वधे). — d) G<sub>1</sub> पार्थिवान् (for समर्थान्).

31 -a) T2 वृथा; G1. 2 वृथा (for हडा). T1 होषा (for तस्य). — °) Dc विनिर्जित्य. — B2 om. 31<sup>d</sup>-34°. — <sup>d</sup>) Ś1 K1. 2 पुरुषर्थभ (for भरत°).

एवमाञा दढा तस्य धार्तराष्ट्रस्य दुर्मतेः । विनिर्जये पाण्डवानामभवद्भरतर्षभ ॥ ३१ कर्णोऽप्याविष्टचित्तात्मा नरकस्यान्तरात्मना । अर्जुनस्य वधे क्रूरामकरोत्स मतिं तदा ॥ ३२ संशप्तकाश्च ते वीरा राक्षसाविष्टचेतसः। रजस्तमोभ्यामाक्रान्ताः फल्गुनस्य वधैषिणः ॥ ३३ भीष्मद्रोणकपाद्याश्च दानवाकान्तचेतसः। न तथा पाण्डपुत्राणां स्नेहवन्तो विशां पते। न चाचचक्षे कस्मैचिदेतद्राजा सुयोधनः ॥ ३४ दुर्योधनं निज्ञान्ते च कर्णो वैकर्तनोऽब्रवीत । सायनिवाञ्जिलिं कृत्वा पार्थिवं हेतुमद्भचः ॥ ३५ न मृतो जयते शत्रुञ्जीवनभद्राणि पश्यति ।

मृतस्य भद्राणि कतः कौरवेय कतो जयः । न कालोऽद्य विषादस्य भयस्य मरणस्य वा ॥ ३६ परिष्वज्यात्रवीचैनं भ्रजाभ्यां स महाभ्रजः। उत्तिष्ठ राजनिक शेषे कस्माच्छोचसि शत्रहन । शत्रुन्प्रताप्य वीर्येण स कथं मर्तमिच्छसि ॥ ३७ अथ वा ते भयं जातं दृष्टार्जुनपराक्रमम्। सत्यं ते प्रतिजानामि वधिष्यामि रणेऽर्जुनम् ॥ ३८ गते त्रयोदशे वर्षे सत्येनायुधमालमे । आनयिष्याम्यहं पार्थान्वशं तव जनाधिप ॥ ३९ एवम्रक्तस्त कर्णेन दैत्यानां वचनात्तथा। प्रणिपातेन चान्येषामुदतिष्ठतसयोधनः। 

32 B<sub>2</sub> om. 32 (cf. v.l. 31). — a) D<sub>1</sub> M<sub>2</sub> कर्णो ब्या(D1 -भ्या)विष्ट ; Bs Ds कर्णोप्याविष्टचितात्मा; Dc1  $G_1$  कर्णोप्यवि $(G_1$   ${}^\circ g_{})$ ष्ट ${}^\circ ; D_4$  कर्णोप्यादिष्ट ${}^\circ .$  —  ${}^\circ )$   $T_1$  वधं कर्तुम् (for वधे कराम्). — d) Ks D1 अकरोत्स्वां; T2 अत-नोत्स (for अकरोत्स). T1 समृति; T2 समा; G1 सदा (for मति). T2 G1 मति (for तदा). B Dn D4. 6 G3 करोति सा तदा मति.

33 B<sub>2</sub> om. 33 (cf. v.l. 31). — <sup>a</sup>) Śा संशक्षकानु; Ks. 4 Bs. 4 De D1-8 संसप्तकाः. B1 तदा; Ks च ये (for च ते). K1 वीर (for वीरा). S (except Gs) संशप्तका बसवश्च. - °) Ds आविष्टाः; Ds. 6 Gs विकांताः (for आक्रान्ताः). — d) N (B2 om.) G2. 3 M2 फाल्गुनस्य (Ś1 फलगुण ; D4. s फाल्गुण ).

34 B2 om. 34abc (cf. v.l. 31). — a) Ds क्याचार्या. — b) Śi दानवाविष्टचेतसः (cf. 33b). — c) Śi तत् (for न). M2 °पुत्रेषु (for °पुत्राणां). — d) T2 ते भवंति (for स्रोह°). G2. 4 M [S]भवंस्तदा (for विशां पते). — °) B4 चाचक्षीत; Dns चाचक्षेत; Ts चाचछे च (for चाचचक्षे). G1 किंसिश्चिद्. — 1) Ks De D1 एवं (for एतद्). B4 transp. एतत् and राजा. - After 34, S (except Gs) ins.:

. 1156\* कृत्ययानार्यकथितं यदस्य निशि दानवैः I

35 b) S (except G<sub>3</sub>) कर्णो वचनमत्रवीत्. — c) G<sub>1</sub> हस° (for समय°). — d) B1 सुमहद् (for हेतुमद्). D1 पार्थिवेदं तु महूचः.

36 B<sub>2</sub> om. 36<sup>b</sup>-38<sup>c</sup>. — b) B<sub>4</sub> जीवं तत्रापि पश्यति.

— °) T1 G2. 4 M [S]यं (for S2). — 1) T1 तवाद्य (for भयस्य). Si Ki. a transp. भयस्य and मरणस्य. Ki. a वै; Ds Ts च (for वा).

37 Ba om. 37 (cf. v.l. 36). — ") Ka De एवं; T1 वाक्यं; T2 G1. 2. 4 M एनं (for चैनं). — b) T1 विल:; De 'श्रम:; G4 'भुजं (for 'भुजः). — d) B4 कस्माच्छोचितुः महिसा. — ") Śi प्रतप्य; Ds संताप्य (for प्र"). — ") Ta सकलं; G1 कथं त्वं (for स कथं). Ś1 K1 B1 Dc1 D1-8 T कर्तुम्; K2 B3 Dn D4-6 मृत्युम् (for मर्तुम्). B3 S (except G1. s) अहंसि (for इच्छिस).

38 B<sub>2</sub> om. 38<sup>abc</sup> (cf. v.l. 36). — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> भये जाते (for भयं जातं). — b) Ga. 4 अर्जुनस्य पराक्रमं. - After 38ab, Ds reads 39cd.

39 °) S (except Gs) इतस् (for गते). T1 तृतीयके (for त्रयो°). - b) T1 शक्तणा (for सत्येना ). - Ds reads 39cd after 38ab. - cd) D1 T2 G1 पार्श (for पार्थान्). B1 आनयिष्ये रणे पार्थान्: Ds आनयिष्यामि पार्थ तु (for °). Śi Ki. 2 वशे (for वशं). Śi Ki. 2 Gi नरा-धिप; Ks Dc D1 जनेश्वर (for जना ). Ks Ds करिष्यामि वधं राजन्पार्थस्यामिततेजसः.

40 b) B2. 4 Dc वचनात्तदा; Ds वचनेन वा; S (except T1 G1. 8) वचसा तदा. — °) Di प्रणिधानेन. B Dn D4. 6 Gs चाप्येषाम् . - 4) Ś1 K1. 2. 4 D2. 3. 5 समुत्तस्थी (for उद्तिष्ठत्). — °) Ks Di तु (for तद्). — 1) Ks transp. स्थिरां and मति.

41 °) K1 मनुजशार्दूल; B1 [S]थ नरशार्दूलो; T2 वै राज .

C. 3. 15200 B. 3. 252, 45 K. 3. 253, 45 ततो मनुजशार्व्हो योजयामास वाहिनीम् ।
रथनागाश्वकिलां पदातिजनसंकुलाम् ॥ ४१
गङ्गौघप्रतिमा राजन्प्रयाता सा महाचम्ः ।
श्वेतच्छत्रैः पताकाभिश्वामरेश्व सुपाण्डुरैः ॥ ४२
रथैनीगैः पदातेश्व श्रुशुभेऽतीव संकुला ।
व्यपेताश्रघने काले घौरिवाव्यक्तशारदी ॥ ४३
जयाशीभिद्विजेन्द्रैस्तु स्त्यमानोऽधिराजवत् ।
एक्वनञ्जलिमालाश्व धार्तराष्ट्रो जनाधिपः ॥ ४४

सुयोधनो ययावग्रे श्रिया परमया ज्वलन् । कर्णेन सार्ध राजेन्द्र सौबलेन च देविना ॥ ४५ दुःशासनादयश्वास्य भ्रातरः सर्व एव ते । भूरिश्रवाः सोमदत्तो महाराजश्र बाह्निकः ॥ ४६ रथैर्नानाविधाकारैईयैर्गजवरैस्तथा । प्रयान्तं नृपसिंहं तमनुजग्मः कुरूद्वहाः । कालेनाल्पेन राजंस्ते विविद्यः स्वपुरं तदा ॥ ४७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चत्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४० ॥

— °) K4 Dn3 D3 °कल्लिला:. — B2 om.  $41^d$ – $42^a$ . —  $^d$ ) Ś1 K1. 2. 4 D2. 3 °ध्वजसंकुलां; D5 पत्तिध्वजसमाकुलां.

42 B2 om. 42° (cf. v.l. 41); D6 om. 42°-43°.

— °) K3 गांगोघ- B1 T2 G1. 2-प्रतिमां. T1 G2. 4 चास्य;
T2 G1 वीर; M1 सा तु; M2 साद्य (for राजन्). — °) B4
transp. प्रयाता and सा. T1 ग्रुगुभे स महा°; T2 G1. 2
प्रयाणे (T2 प्रायेण) स महाचमूं; G4 M प्रयाणे ग्रुगुभे चमूः.

— °) D3 °पत्रैः (for °च्छत्रैः). T पताकेश्च (for °काभिश्च).

— °) K1 T1 सपांडु(T1 °ड)रैः; K4 B4 Dc D1-3 [अ]पि
पांडुरैः; T2 G1. 4 M सुपांडुरैः.

43 D6 om.  $43^{ab}$  (cf. v.l. 42). — a) Ś1 K1. 2 च पादातै:; B1 पताकैश्च (for पदातैश्च). — b) D1 चीर-(for Sतीव). K2 शोभना (for संकुला). T1 प्रयाणे सा चम् बभौ; T2 G1. 2. 4 M प्रयाणे सा बभौ (G4 शुक्रोभे; M प्रबभौ) चम्:. — d) T1 वासक्तशारदी; T2 वासीत्सु ; G1 वाड्यक्तशर्वरी; G4 वासीत्तु शारदी. — After 43, S (except G3) ins.:

1157\* हंसपङ्क्षिमाकीर्णा भ्रमत्सारसशोभिता।

44 °) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 3 द्विजाझ्याणां; D<sub>1</sub> द्विजैश्चेव; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 द्विजेंद्वाणां (for द्विजेन्द्वेस्तु). K<sub>1</sub> B D<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 स; K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> च (for तु). — b) B<sub>1</sub> न्यराजत; B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> D<sub>5</sub> विराजते (for S\(\text{b}^{\circ}\)). — c) K<sub>1</sub> ° लिमानश्च; D<sub>5</sub> ° लिमादाय; T<sub>2</sub> ° ल्यश्चापि (for ° लिमालाश्च). — d) S<sub>1</sub> G<sub>1</sub> जनाधिप; K<sub>1</sub> धनाधिप:.

45 <sup>a</sup>) Ds दुर्योधनो. Ds यथा चाग्रे; Ds यथा मार्गे (for यया ). — b) Bs Ts युत: (for जवलन्). — d) Gs. 4 सु- (for च).

46 After 46ab, M ins.:

1158\* प्रत्युद्गताश्च कुरुभिर्नागरैर्वाह्मणैरपि।

— °) K<sub>1. 2</sub> भूरिश्रव:. — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub> महाराजा च.

47 °) Ś1  $K_{8}$ .  $_{4}$   $D_{1-8}$  प्रयातं.  $B_{2}$  राज $^{\circ}$ ;  $T_{2}$   $G_{1}$ .  $_{2}$ .  $_{4}$  नर $^{\circ}$  (for न् $q^{\circ}$ ).  $K_{3}$   $_{3}$  (for तं). —  $_{4}$ )  $D_{1}$  अभिजग्मुः.  $K_{1}$ .  $_{4}$   $D_{2}$ .  $_{8}$   $G_{1}$  कुरूह्हं ( $K_{1}$  °हः;  $G_{1}$  °ह). — After  $_{4}$   $G_{2}$ ,  $G_{3}$ 0 (except  $G_{3}$ ) ins.:

1159\* प्रहृष्टमनसः सर्वे दुर्योधनपुरोगमाः।
— °) B4 [अ]न्येन (for [अ]ल्पेन). B Dn D4.6 G8 राजेंद्र; T G1.2.4 M ते राजन् (for राजंस्ते). — ¹) B Dn D4.6 G3 transp. विविद्यः and स्वपुरं.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: Ś1 K1. 2 घोषयात्रा (followed by समाप्त); K3. 4 B D G3 दुर्योधन(K4 B4 Dc om. दुर्योधन)प्रायोपवेश (followed by समाप्त in K3. 4 B1 D G3). — Adhy. name: M2 प्रायोपवेशननिवर्तनं. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 322; Dn 251 (Dn2 250); D1 253; T1 G4 M (M2 inf. lin.) 244 (M2 orig. 246); T2 G1 241; G2 243. — Śloka no.: Dn 52; D1 27.

#### 241

1 °)  $\acute{S}_1$  K Dc D<sub>1-8. 5</sub> T G<sub>1</sub> वर्तमानेषु; G<sub>2. 4</sub> M एवं गतेषु. — °) T<sub>1</sub> वने ब्रह्मन्; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M पांडवेषु (for वने तस्मिन्). — °) K<sub>4</sub> B D<sub>1</sub> D<sub>4. 6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> अकुर्वत. K<sub>1. 2. 4</sub> B D<sub>1</sub> D<sub>2. 4-6</sub> G<sub>4</sub> सत्तमा: (B<sub>2</sub> वे द्विज).

2 °) B D (except D<sub>1-8.5</sub>) G<sub>1-8</sub> चैव (for चापि). - b) B<sub>2</sub> S (except G<sub>3</sub>) शकुनिश्चापि सौबल:. - °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> M भीष्मो द्रोण: (Ś<sub>1</sub>°मो द्रोण:; G<sub>4</sub>°ष्म-द्रोणि:) कृपश्चैव.

3 a) B2 गतेषु तेषु पार्थेषु. — b) Ś1 K1. 2 B1 नि(B1

जनमेजय उवाच ।
वसमानेषु पार्थेषु वने तिस्मिन्महात्मसु ।
धार्तराष्ट्रा महेष्वासाः किमकुर्वन्त सत्तम ॥ १
कर्णो वैकर्तनश्चापि शकुनिश्च महाबलः ।
भीष्मद्रोणकृपाश्चैव तन्मे शंसितुमहसि ॥ २

वैशंपायन उवाच ।
एवं गतेषु पार्थेषु विसृष्टे च सुयोधने ।
आगते हास्तिनपुरं मोक्षिते पाण्डुनन्दनैः ।
मीष्मोऽत्रवीन्महाराज धार्तराष्ट्रमिदं वचः ॥ ३
उक्तं तात मया पूर्वं गच्छतस्ते तपोवनम् ।
गमनं मे न रुचितं तव तन्न कृतं च ते ॥ ४
ततः प्राप्तं त्वया वीर ग्रहणं अत्रुभिर्वलात् ।
मोक्षितश्रासि धर्मज्ञैः पाण्डवैर्न च लज्जसे ॥ ५
प्रत्यक्षं तव गान्धारे ससैन्यस्य विशां पते ।

स्तपुत्रोऽपयाद्भीतो गन्धर्वाणां तदा रणात्। क्रोशतस्तव राजेन्द्र ससैन्यस्य नृपात्मज ॥ ६ दृष्टस्ते विक्रमश्रेव पाण्डवानां महात्मनाम्। कर्णस्य च महाबाहो स्तपुत्रस्य दुर्मतेः ॥ ७ न चापि पादभाकणः पाण्डवानां नृपोत्तम । धनुर्वेदे च शौर्ये च धर्मे वा धर्मवत्सल ॥ ८ तस्य तेऽहं क्षमं मन्ये पाण्डवेस्तैर्महात्मभिः । संधिं संधिविदां श्रेष्ठ कुलस्यास्य विदृद्धये ॥ ९ एवमुक्तस्तु भीष्मेण धार्तराष्ट्रो जनेश्वरः । प्रदस्य सहसा राजन्विप्रतस्थे ससौबलः ॥ १० तं तु प्रस्थितमाज्ञाय कर्णदुःशासनादयः । अनुजग्मुर्महेष्वासा धार्तराष्ट्रं महाबलम् ॥ ११ तांस्तु संप्रस्थितान्दृष्ट्वा भीष्मः कुरुपितामहः । लज्जया व्रीडितो राजञ्जगाम स्वं निवेशनम् ॥ १२

C. 3, 15220 B. 3, 253, 13 K, 3, 254, 13

वि)सृष्टेषु (for विसृष्टे च).  $K_2$  नराधिप (for सुयो°). — °)  $B_{1.2.4}$  हस्तिन°. — °)  $S_1$  तदा राजा (for महा°).

4 °) Dn D4. 6 G3 तथा (for मया). — °) Ś1 K Dc D1-3. 5 T2 G1 सुयोधन (for तपो°). — °) G2. 4 वचनं (for गमनं). K4 T2 G1. 2. 4 M1 ते; T1 तन् (for मे). — °) T1 G2. 4 मम; G1 M तथा (for तव). K1. 3 B Dc Dn D4-6 G3 तज्ञ; T1 तंच (for तज्ञ). K3 च मे; G1 M त्वया (for च ते). K4 D2. 3 T2 महचो (T2 तत्तथा) न इतं त्वया; D1 महचो न इतं च ते.

5 °) M2 तात (for वीर). — b) T1 transp. प्रहणं and शत्रुभिर. — c) B2 D1-3 T M2 चापि (for चासि).

6 °) M2 राजेंद्र (for गान्धारे). — b) D2. 3 सैन्यस्य च (for ससैन्यस्य). — c) Ś1 तदापेतो; K1. 2. 4 D1 T2 G1. 4 भयाद्गीतो (for Sपयाद्गीतो). — d) Ś1 तथा रणात; B2. 4 तदा भयात; B3 तदा बलात; D1 T1 तरस्विनां. — After 6cd, T1 G2. 4 ins.:

1160\* व्यपयात्पृष्ठतस्तस्मात्प्रेक्षमाणः पुनः पुनः।

- 1) B4 M1 विशां पते; M2 यथागतम् (for नृपा°).
  - 7 b) B1 पांडूनां सुमहात्मनां. G4 om. 7°-8b.
  - 8 G<sub>4</sub> om. 8<sup>ab</sup> (cf. v.l. 7). b) B<sub>4</sub> S (except

Gs; Gs om.) महासमां (for नृपो°). D1 पांडवस्य नृपाः सम्ज. — °) Ks D2. 3 धनुविद्धिश्च (for वेंदे). Ks B3 Dc T1 G2. 4 M1 [S]21 (for च). Ks D2. 3 शूरेश (for शोयें). Ks B1 T1 G2 M वा (for च). — 4) D1 कुशलो (for धमें वा). B1 धमेशीलता; Dc D1 धमेवत्सलः. Ks D2. 3 सर्वेश्च बलवक्तरः.

- 9 °) B Dn D4. 6 Gs तसादहं (for तस तेऽहं). °) T1 M संधिमतां. — °) Ś1 K1. 8. 4 Dc D1-8 स्वकुलस्य (for कुलस्यास्य).
- 10 °) B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn<sub>1</sub> D<sub>6</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> च (for तु). <sup>b</sup>) Sn Kn. 2 जनाधिप:; Tn महीपति: (for जने °). °) Kn. 2 प्रसद्धा; T2 प्रहसन् (for प्रहस्थ). K4 Bn D2. 2 स महाराज; Gn Mn सहसा राजा. <sup>d</sup>) Sn Kn. 2 Tn महाबल: (for ससी °). K4 D2. 3 प्रतस्थे सहसीबल:.
- 11 °) Ś1 K De D1-8. 5 ततः (for तंतु). Ś1 आस्थाय.

   b) B4 T1 G1 ° नाविष (for ° नादयः). c) D5 महेडवाः
  सान्; T2 महेडवासं. d) T2 G1 जनेश्वरं (for महा°).
  K4 T1 धार्तराष्ट्रा महाबलाः; D3 धार्तराष्ट्राः महाबलान्.
- 12 °) D1 श्रुत्वा (for द्या). Dc स तु प्रतस्थिवान्द्या.

   b) K1. 2 भीष्मः कुरुकुलोद्दहः. c) K4 D2. 3 [अ]घो-

C. 3. 15221 B. 3. 253. 14 K. 3. 254. 14 गते भीष्मे महाराज धार्तराष्ट्रो जनाधिपः। पुनरागम्य तं देशममन्त्रयत मन्त्रिभिः॥ १३ किमस्माकं भवेच्छ्रेयः किं कार्यमवशिष्यते। कथं तु सुकृतं च स्यान्मन्त्रयामास भारत॥ १४

दुर्योधन निबोधेदं यत्त्वा वक्ष्यामि कौरव । श्चत्वा च तत्त्रथा सर्वे कर्तुमईस्यरिंदम ॥ १५ तवाद्य पृथिवी वीर निःसपत्ना नृपोत्तम । तां पालय यथा शको हतशत्रुर्महामनाः ॥ १६

वैशंपायन उवाच।

एवमुक्तस्तु कर्णेन कर्णे राजाब्रवीत्पुनः । न किंचिद्दुर्लभं तस्य यस्य त्वं पुरुषर्षभ ॥ १७ सहायश्चानुरक्तश्च मदर्थं च सम्रुद्यतः । अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तं वै शृणु यथातथम् ॥ १८ राजस्र्यं पाण्डवस्य दृष्ट्या क्रतुवरं तदा । मम स्पृहा सम्रत्पन्ना तां संपादय स्तज ॥ १९
एवम्रक्तस्ताः कर्णो राजानमिदमन्नवीत् ।
तवाद्य पृथिवीपाला व्यथाः सर्वे नृपोत्तम ॥ २०
आह्यन्तां द्विजवराः संभाराश्च यथाविधि ।
संश्चियन्तां क्रुरुशेष्ठ यज्ञोपकरणानि च ॥ २१
ऋत्विजश्च समाहृता यथोक्तं वेदपारगाः ।
क्रियां कुर्वन्तु ते राजन्यथाशास्त्रमरिंद्म ॥ २२
बह्वन्तपानसंयुक्तः सुसमृद्धगुणान्वितः ।
प्रवर्ततां महायज्ञस्तवापि भरतर्षभ ॥ २३
एवम्रक्तस्तु कर्णेन धार्तराष्ट्रो विद्यां पते ।
पुरोहितं समानाय्य इदं वचनमन्नवीत् ॥ २४
राजस्यं कृतुश्रेष्ठं समाप्तवरदक्षिणम् ।
आहर त्वं मम कृते यथान्यायं यथाक्रमम् ॥ २५
स एवम्रक्तो नृपतिम्रवाच द्विजपुंगवः ।
न स शक्यः कृतुश्रेष्ठो जीवमाने युधिष्ठिरे ।

मुखो; T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> [अ]वनतो (for ब्रीडितो). — <sup>d</sup>) G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> स्व- (for स्वं).

13 b) K<sub>8</sub> B Dn D<sub>2-4</sub>. 6 G<sub>8</sub> जनेश्वर: (B<sub>4</sub> सुयोधन:); T<sub>2</sub> महाबल: (for जनाधिप:). — °) K<sub>8</sub> राजा (for देशम्). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub> आमंत्रयत; K<sub>3</sub> न्यमंत्र°.

14  $^a$ )  $B_1$  असाभिर् (for असाकं).  $-^b$ )  $B_1$   $G_1$  मम (for अव-).  $-^c$ ) N  $G_1$ . s = (for g).  $S_1$   $K_1$  g;  $K_2$ . s = ;  $K_4$   $D_5$  न:;  $B_{1-3}$   $D_1$   $D_{2-4}$ . g  $G_3$  तत्;  $G_4$   $G_5$   $G_7$   $G_8$   $G_8$  G

15 a) Śi K De निबोध स्वं (for धेदं). — b) K4
B D T2 G3 यस्वां; K3 यथा. Śi K1. 2 D1 भारत (for कौरव). — After 15ab, K4 D (except D4) G3 ins. a
passage given in App. I (No. 24). — K2. 4 D2 om.
15cd. — c) B Dn D4. 6 G3 वाचं; D5 तु तत्; T1 च तं.
— d) B2 G1 [अ]निदित (for [अ]रिंदम).

16 °) B<sub>1</sub> D<sub>3</sub> T राजन् (for बीर). — b) D<sub>1</sub> संप्रपत्ना (for नि:स°). — c) B<sub>1</sub> महाराज; T<sub>2</sub> महाबाहो (for यथा शक्तो). — d) B<sub>1</sub> यथा शक्तो; G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> गतशत्रुर्. B<sub>2</sub> D<sub>1</sub> महाबल:.

17  $^{b}$ ) S (except  $G_{8}$ ) राजा कर्णमथाव्रवीत्.  $-^{d}$ )

Ś1 K1. 2. 4 D2. 3. 5 पुरुषोत्तम.

18 °) Ds सुसहायोनुरक्तश्च. — °) B1 समर्थ; S (except T1 G3) मदर्थ. — °) T2 G1. 4 तन्मे (for तं वे).
19 °) K3 B D (except D1-3. 5) G3 महत् (for

तदा). — d) G1 सुवत (for सूतज).

20 a) K1. 3. 4 D1-3 तदा (for तत:). — d) S (except G3) सर्वे वह्या (by transp.). D3 नृपात्मज.

21  $^a)$   $\mathrm{K_1}$   $\mathrm{D_2}$  आह्नयंतां;  $\mathrm{G_1}$  आहूयंत.  $\mathrm{T_1}$  द्विजवरान्.

22 <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> समाह्य; T<sub>1</sub> यथा भूता. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>1-4</sub>. 6 G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> यथोक्ता. K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1-3</sub> Dc वेद पारगै:. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 4 B<sub>1</sub> D<sub>1-3</sub> S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) क्रियाः.

23 d) T2 G1 तवाद्य पुरुषर्थभ.

24 Before 24, K4 B1 Dc1 D1-8. 5 ins. वैशं उ. - °) K4 D2 समासाद्य; D4 G3 °नीय; T2 G1 हूय. - 6) To avoid hiatus, K1 स्वदं (for इदं). B1-8 D (except D1-8. 5) G3 वचनं चेदमझवीत्.

25 °) =  $33^a$ .  $K_{1.2}$  S (except  $G_8$ ) ऋतुवरं. — °)  $T_2$   $G_2$ . 4 आहरस्य यथाशास्त्रं.

26 <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> एवसुक्तः स नृपतिम्. — <sup>b</sup>) B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 3 M<sub>2</sub> द्विजसत्तमः. — After 26<sup>ab</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1161\* ब्राह्मणैः सहितो धीमान्ये तत्रासनसमागताः।

आहर्तुं कौरवश्रेष्ठ कुले तव नृपोत्तम ॥ २६ दीर्घायुर्जीवति च वै धृतराष्ट्रः पिता तव । अतश्रापि विरुद्धस्ते कृतुरेष नृपोत्तम ॥ २७ अस्ति त्वन्यन्महत्सत्रं राजस्र्यसमं प्रमो । तेन त्वं यज राजेन्द्र शृणु चेदं वचो मम ॥ २८ य इमे पृथिवीपालाः करदास्तव पार्थिव । ते करान्संप्रयच्छन्तु सुवर्णं च कृताकृतम् ॥ २९ तेन ते क्रियतामद्य लाङ्गलं नृपसत्तम । यज्ञवाटस्य ते भूमिः कृष्यतां तेन भारत ॥ ३० तत्र यज्ञो नृपश्रेष्ठ प्रभूतानः सुसंस्कृतः । प्रवर्ततां यथान्यायं सर्वतो द्यनिवारितः ॥ ३१ एष ते वैष्णवो नाम यज्ञः सत्पुरुषोचितः ।

एतेन नेष्टवान्कश्चिद्दते विष्णुं पुरातनम् ॥ ३२ राजस्यं क्रतुश्रेष्ठं स्पर्धत्येष महाक्रतुः । अस्माकं रोचते चैव श्रेयश्च तव भारत । अविष्ठश्च भवेदेष सफला स्थात्स्पृहा तव ॥ ३३ एवम्रुक्तस्तु तैर्विप्रैर्धातराष्ट्रो महीपतिः । कर्णं च सौवलं चैव श्रातृंश्चैवेदमत्रवीत् ॥ ३४ रोचते मे वचः कृत्स्तं ब्राह्मणानां न संश्चयः । रोचते यदि युष्माकं तन्मा प्रवृत माचिरम् ॥ ३५ एवम्रुक्तास्तु ते सर्वे तथेत्यूचुर्नराधिपम् । संदिदेश ततो राजा व्यापारस्थान्यथाक्रमम् ॥ ३६ हलस्य करणे चापि व्यादिष्टाः सर्वशिल्पिनः । यथोक्तं च नृपश्रेष्ठ कृतं सर्वे यथाक्रमम् ॥ ३७

C. 3. 15297 B. 3. 255. 25 K. 3. 256. 26

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकचत्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४१ ॥

— °)  $K_3$  शक्यस्तु;  $B_2$  स शजुः;  $D_3$  शक्यः स (by transp.);  $T_1$  च शक्यं;  $T_2$  वै शक्यं. Ś1  $K_{1.2}$  त्वया राजञ्;  $K_3$   $D_3$  T  $G_{1.2.4}$  M कुरुश्रेष्ठे (T  $G_{1.4}$  °g;  $M_1$  °g);  $B_2$  कृतश्रेष्ठे। — A0 A1 A2 वर्त (for जीव°). — A1 A3 काले (for कुले). Ś1 A3.2 नराधिप; A4 A3 A4 नराधिम.

27 K4 om. (hapl.) 27. — ") Dc G2 M2 om. च. T3 G1 स (for च). B D (except D2. 3. 5) G3 ते (for च). — ") B1. 3. 4 D (except D1-3. 5) G3 नृप (for तव). — ") D3 [अ]सी (for ते).

28 °) M<sub>1</sub> अस्तु (for अस्ति). G<sub>1</sub> चान्यन्. B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> महासत्रं. Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> अस्ति त्वन्यो महाराज. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> °सम:. T<sub>1</sub> विदु:; G<sub>1.2.4</sub> M विभो (for प्रभो). — d) Do श्रृणुक्वेदं; T<sub>1</sub> श्रृणु चैवं.

29 °) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> ये चेमे (for य इमे). — <sup>d</sup>) S (except G<sub>3</sub>) स्वर्णमकृतं कृतं (T<sub>1</sub> °तं शुभं; M<sub>2</sub> °ताकृतं).

30 °) K4 D1-3 वै (for ते). — °) K3 ते नृपोत्तम; B2 तव भारत; G1 ते नरर्षभ.

31 D<sub>3</sub> om. 31. — ") K<sub>3</sub> तेन; B<sub>2</sub> रुद्ध-; B<sub>3</sub> Dc<sub>2</sub> यन्न्न (for तन्न). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> नरश्रेष्ठ. — ") B<sub>1</sub> प्रभूतार्थः. — ") K B<sub>1</sub>. 4 Dc D<sub>2</sub> G<sub>1</sub> सर्वशोप्यनि"; D<sub>1</sub> सर्वपापनिवारणः; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M सर्वशो द्यनि"; T<sub>2</sub> संस्पृशोप्यनि".

32 °) Dc2 S (except G3) वै (for ते). — °) T1 एतेनैव तु यज्ञेन. — <sup>d</sup>) T1 दृष्ट्वा (for ऋते). G2. 4 विष्णो:. K3 Dc T G1 M सनातनं; G2. 4 सनातनात्.

33 a) =  $25^a$ .  $K_1$   $G_1$   $\pi_0$   $\Re$   $\Re$ ;  $D_c$   $\pi_0$   $\pi^*$   $\pi^*$ 

T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> स्पर्धतेयं. — c) K<sub>1-3</sub> Dc D<sub>1.5</sub> T G<sub>2</sub> M चैप (for चैव). K<sub>4</sub> D<sub>2.5</sub> एवं तु रोचतेस्माकं. — d) K<sub>1</sub> B<sub>1</sub> श्लेष्टश्ल; G<sub>2.4</sub> M श्लेयांश्ल. — e) Dc भवत्येप. B Dn D<sub>4.6</sub> Gs निर्विष्ठश्ल भवत्येप. — f) K B<sub>1</sub> Dc D<sub>1-3.5</sub> T G<sub>1.2.4</sub> च ते (for तव). — After 33, S (except T<sub>1</sub> G<sub>3</sub>) ins.:

1162\* तस्मादेष महाबाहो तव यज्ञः प्रवर्तताम्।

34 ") T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> धर्मेण (for तैविप्रैर्). — b) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> महामतिः (for मही°).

35 °) K4 ते (for मे). — b) M2 तथैव च (for न संशय:). — d) K D2. 8. 5 T2 तन्मां; B Dc Dn D1. 4. 6 Gs तस्मात् (Dn2 तच); G2. 4 M ततः (for तन्मा). T2 बुवत (for प्रवृत). G1 तन्मम बृत माचिरं.

36 °) K1 सबें ते (by transp.). — b) G1 प्रत्यूचुस्तं नरा°. — After 36°b, T2 ins. 3. 242. 1°d (v.l. एतराष्ट्रं for धातराष्ट्रं), repeating it in its proper place. — °) G4 आदि° (for संदि°). T1 महाराज; M2 तथा राजा. — 4) T G1 M ज्यापारान्स्वा(M1 °रांस्ता)न्यथा°.

37 °) K3 करणं; K4 कारणाच्; D3 कारणे. K3 De D1 चैव (for चापि). — b) D1 शिल्पकारिणः (for सर्व ). — c) T2 ते; G1 तन् (for च). — d) T1 ते तं (for इतं). G4 कलं (for सर्व).

Colophon. Gs broken. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: Ks. 4 D1-s. 5 (all om. sub-parvan name) mention only धार्तराष्ट्रयज्ञ;

C. 3. 15298 B. 3. 256. 1 K. 3. 257. 1

### वैशंपायन उवाच।

ततस्तु शिल्पिनः सर्वे अमात्यप्रवराश्च ह ।
विदुरश्च महाप्राज्ञो धार्तराष्ट्रे न्यवेदयत् ॥ १
सज्जं क्रतुवरं राजन्कालप्राप्तं च भारत ।
सौवर्णं च कृतं दिव्यं लाङ्गलं सुमहाधनम् ॥ २
एतच्छुत्वा नृपश्रेष्ठो धार्तराष्ट्रो विशां पते ।
आज्ञापयामास नृपः क्रतुराजप्रवर्तनम् ॥ ३
ततः प्रवद्वते यज्ञः प्रभूतानः सुसंस्कृतः ।
दीक्षितश्चापि गान्धारिर्यथाशास्त्रं यथाक्रमम् ॥ ४
प्रहृष्टो धृतराष्ट्रोऽभूद्विदुरश्च महायशाः ।
भीष्मो द्रोणः कृपः कर्णो गान्धारी च यशस्विनी ॥ ५

निमन्त्रणार्थं द्तांश्र प्रेषयामास शीघ्रगान् । पार्थिवानां च राजेन्द्र ब्राह्मणानां तथैव च । ते प्रयाता यथोदिष्टं द्तास्त्वरितवाहनाः ।। ६ तत्र कंचित्प्रयातं तु द्तं दुःशासनोऽब्रवीत् । गच्छ द्वैतवनं शीघ्रं पाण्डवान्पापप्रुषान् । निमन्त्रय यथान्यायं विप्रांस्तिस्मिन्महावने ॥ ७ स गत्वा पाण्डवावासम्रवाचाभिप्रणम्य तान् । दुर्योधनो महाराज यजते नृपसत्तमः ॥ ८ स्ववीर्यार्जितमर्थोघमवाप्य क्रुरुनन्दनः । तत्र गच्छन्ति राजानो ब्राह्मणाश्र ततस्ततः ॥ ९ अहं तु प्रेषितो राजन्कौरवेण महात्मना ।

and B De Dn D4. 6, likewise, only दुर्योधनयज्ञ. — Adhy. name: M2 धार्तराष्ट्रयज्ञनिर्णयः. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 323; Dn 254 (Dn2 253); D1 256; T1 G4 M (M2 inf. lin.) 245 (M2 orig. 247): T2 G1 242; G2 244. — Śloka no.: Dn D1 25 (Dn2 24).

#### 242

- 1 °) Dc ते; T1 च (for तु). T2 G1. 2. 4 सर्व. b)
  B2-4 Dn D4. 6 G8 थे (for ह). To avoid hiatus, T1
  M तेमात्यप्रवरा(M1 भुखा)श्च ह; T2 G1. 2. 4 कृतमूचुर्न(G1 दें न)राधिपं. c) K3 D2. 3 महाप्रज्ञो. d) D1
  T G1. 2. 4 धतराष्ट्रे (T1 °ष्ट्रं). Ś1 न्यवेशयन्; K1 M
  न्यवेदयन्.
- 2 °) Ś1 K1. 2 सजः ऋतुवरो राजन्; T G2. 4 M सजं ऋतं (T1 °जः ऋतुं; G4 °जं ऋतुर्; G4 °जः ऋतुर्; M1 °जीऋतं ) महाराज; G1 संभाराः संभृता राजन् . b) Ś1 K1. 2
  De प्राप्तकालं; K3. 4 D1. 2 कालं प्राप्तं; T1 G4 कालप्राप्तद्य;
  T2 G1 कालः प्राप्तद्य; G2 कालं प्राप्तद्य. c) B2. 3 Dn
  D4-6 G3 सर्व; G4 इट्यं (for दिट्यं). d) B Dn D4-6
  G3 च (for सु-).
- 3 a) B<sub>2</sub> चैव (for श्रुत्वा). K<sub>1</sub> नृपश्रेष्ठ; K<sub>5</sub>. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> न्रश्रेष्ठो. b) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 धृतराष्ट्रो. K<sub>4</sub> न्राधिप:;

 $T_2$   $G_1$  महीपतिः (for विशां पते). —  $B_2$  om.  $3^{cd}$ . — c)  $D_4$ . c प्राज्ञा (for आज्ञा ).  $K_1$  नृप;  $G_1$  नृपान्. — d) T  $G_1$  कत् राजन् ( $T_2$  राज्ञो यज्ञः;  $G_1$  यज्ञो राज्ञः) प्रवर्ततां.

4 Dom. 4. —  $^a$ )  $K_8$  Dc2 प्रवर्तते. —  $^b$ )  $B_1$  प्रभूतार्थं; Dn तायः ( $^b$ )—  $B_1$ °संस्कृतं;  $T_2$ °संस्कृतः. —  $^c$ )  $G_2$ . 4 गांधारो. —  $4^d=23^b$ .

- 5 °) B1 प्रविष्टो. K2 B2 धार्तराष्ट्र:. B Dn D4. 6 G8 च (for Sभूद्). b) T1 G2. 4 M महामना:; T2 ° द्युति:; G1 °मति:. c) G2. 4 भीष्मद्रोण:.
- 6  $^a$ )  $T_2$  निमंत्रणाय;  $G_2$ . 4 आमंत्रणार्थ.  $^b$ )  $D_3$  प्रेरयामास.  $G_1$  वीर्यवान्.  $^c$ )  $K_1$ . 2. 4  $D_2$   $D_3$ . 5 राजेंद्रो;  $K_3$  विप्रेंद्रो.  $^d$ )  $S_1$  च भारत;  $K_1$ . 2 च पार्थिव (for तथैव च).  $^c$ )  $S_1$   $K_1$ . 2  $D_2$  यथाज्ञसं;  $K_3$   $D_{1-3}$  यथाप्रज्ञं;  $K_4$  यथायज्ञं;  $B_{2-4}$   $D_1$   $D_4$ . 6  $G_3$ . 4  $M_2$  यथोदिष्टा.
- 7 °) D1 तंतु; G4 तत: (for तत्र). °) K4 B8.4 D1 पापपीरुषान्; T G1 पुरुषर्षभान्. 1) K3.4 Dc D2.8 T G वने तथा; B Dn D4.8 वने तदा (B2 स्थितान्); D1 च यहने; D4 वने यथा (for महावने).
- 8 a) B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> स गत्वा पांडवान्सर्वान्. b) K<sub>3</sub>. 4 B<sub>4</sub> S (except G<sub>3</sub>) [अ]थ (for [अ]भि-). B Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> च (for तान्). c) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. 3 B<sub>2</sub> Dc D<sub>1</sub> महाराजो. d) K<sub>2</sub>. 4 B<sub>2</sub> Dc D<sub>5</sub> T G<sub>1</sub>. 4 enter.
- 9 °) B2 °तमर्थोयम्; D4 °तरतोधम्. b) K1-3 Dc D1-3. 5 G2 M2 कुरुनंदन; B2. 3 Dn D4. 6 G3 °सत्तमः.

आमन्त्रयति वो राजा धार्तराष्ट्रो जनेश्वरः ।
मनोभिलिषतं राज्ञस्तं कृतं द्रष्टुमर्हथ ॥ १०
ततो युधिष्ठिरो राजा तच्छुत्वा द्तभाषितम् ।
अत्रवीनृपशार्दृलो दिष्टचा राजा सुयोधनः ।
यजते कृतुग्रुख्येन पूर्वेषां कीर्तिवर्धनः ॥ ११
वयमप्युपयास्यामो न त्विदानीं कथंचन ।
समयः परिपाल्यो नो यावद्वषं त्रयोदश्चम् ॥ १२
श्रुत्वैतद्धर्मराजस्य भीमो वचनमत्रवीत् ।
तदा तु नृपतिर्गन्ता धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १३
अस्त्रश्चस्रदिप्तेष्ट्यौ यदा तं पातियिष्यति ।
वर्षात् त्रयोदशाद्ध्वं रणसत्रे नराधिपः ॥ १४
यदा क्रोधहिनर्भोक्ता धार्तराष्ट्रेषु पाण्डवः ।
आगन्तारस्तदा स्मेति वाच्यस्ते स स्योधनः ॥ १५

शेषास्तु पाण्डवा राजनैवोचुः किंचिद्प्रियम् । द्तश्रापि यथावृत्तं धार्तराष्ट्रे न्यवेद्यत् ।। १६ अथाजग्र्यन्रिश्रष्टा नानाजनपदेश्वराः । व्राह्मणाश्च महाभागा धार्तराष्ट्रपुरं प्रति ।। १७ ते त्विचता यथाशास्त्रं यथावर्णं यथाक्रमम् । मुदा परमया युक्ताः प्रीत्या चापि नरेश्वर ।। १८ धृतराष्ट्रोऽपि राजेन्द्र संवृतः सर्वकौरवैः । हर्षण महता युक्तो विदुरं प्रत्यभाषत ।। १९ यथा मुखी जनः सर्वः श्वतः स्यादन्त्रसंयुतः । तुष्येच यज्ञसदने तथा क्षिप्रं विधीयताम् ॥ २० विदुरस्त्वेवमाज्ञप्तः सर्ववर्णानरिंद्म । यथाप्रमाणतो विद्वान्पूजयामास धर्मवित् ॥ २१ भक्ष्यभोज्यान्वपानेन माल्येश्वापि सुगन्धिमिः ।

C. 3. 15321 B. 3. 256. 24 K. 3. 257. 23

#### 1163\* प्राप्तान्सर्वाबृपान्दञ्चा घातराष्ट्रो महामनाः। — °) K1 महताविष्टो.

<sup>—</sup> d) De G4 सहस्रशः (for ततस्ततः).

<sup>10 °)</sup> Ś1 K1. 2. 4 B4 D2. 3. 5 राज्ञा (for राजन्). — K1 om.  $10^{cd}$ . — °) Dc आमंत्र्य यदि वो राजा. — °) Dc1 T2 G1 घत° (for धातं°). T2 G1 महीपतिः; G2. 4 नराधिपः (for जने°). — °) T2 राजन् (for राज्ञः). — °) T1 अर्हसि.

 $<sup>11^{-</sup>b}$ )  $D_1$  श्रुत्वा दूतस्य भाषितं. — °)  $S_1$   $K_1$ . 2 राज °;  $G_1$  नर ° (for नृप °). —  $^d$ )  $T_2$  यज्ञं (for राजा). — °)  $T_2$   $G_1$  कतुमुख्यानां. —  $^f$ )  $D_1$  T  $G_1$   $M_1$  सर्वेषां;  $G_4$  गच्छेम.  $T_2$   $G_1$  कीर्तिवर्धनं;  $G_2$ . 4 M श्रीतिवर्धन.

<sup>12</sup> b) K4 D2. 3 चेदानीं (for दिव°).

<sup>13 °)</sup> Ś1 K1. 2. 4 D2. 5 हि; G1 M [अ]त्र (for तु).
— d) Ś1 K1. 2 कुरु (for धर्म ).

<sup>14 &</sup>quot;) Śı K Bı. 4 Da. 3 G4 पदीसाझी. — b) G4 पाच. — d) Bı T Gı M नर (for रण).

<sup>15</sup> b) K1. 2 G1 पांडवा:. De धार्तराष्ट्रे युधिष्ठिर:. — °) K2. 8 D6 आगंताहं (K3 °ता च); G4 अभ्यंतरस्. S1 सदा (for तदा). T1 [अ]स्मि (for स्म). B Dc Dn D4. 6 G8 आगंताहं तदासीति. — в) T G4 एव; G1. 2 M एवं (for त स). S1 हि (for स).

<sup>16 °)</sup> Ś1 K De D1-3 शिष्टास्तु. — °) Ś1 K1. 2 De2
D4 च (for [ए]व). — °) Ś1 K1. 2 स च दूतस; K3 B4 De
D1 T G1 दूतश्च तद्; K4 D2. 3 स दूतस्तद् (D3 °स्तु);
G2. 4 दूतस्त्वेतद् (for दूतश्चापि). Ś1 K1. 2 तथा°; D3

द्यथा<sup>°</sup>.

<sup>17 °)</sup> Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> नृप°; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> द्विज° (for नर°). — Ś<sub>1</sub> om. (hapl.) 17°-18°. — °) Dn D4. 6 G<sub>4</sub> महाभाग. — °) B<sub>1. 4</sub> D<sub>5</sub> ध्रत° (for धातै°).

<sup>18</sup> Śi om. 18 (cf. v.l. 17). — ") Bi यथान्यायं. — ") Bi यथात्रास्तं; B2-4 Dn D4. 6 Gs यथाविधि (for यथावर्ण). B2 यथातथं. — ") K4 B Dn D4-6 Gs प्रीता-श्चापि. K4 B D (except D1-3) G3 नरेश्वरा:; T G1. 2. 4 M जनेश्वर (T राः).

<sup>19 °)</sup> Ds स; G4 [5]थ (for Sपि). Ks. 4 B1 Dc2
Dn2. n3 D1. 2 G2 M1 राजेंद्र:. Ś1 घातराष्ट्रपुरे जग्मु:. — ³)
Ś1 संवृता:; K1. 3 संवृत्त:. K1. 3 De T1 G2 M2 सह (for सर्व-). — After 19°, Ś1 ins.:

<sup>20 °)</sup> B1 यथा; D2 G1 -सुखं (for सुखी). M1 जनः सुखी (by transp.). K1 सर्व; T1 सर्वे. — b) K4 B1 D2 कृतः; B4 कृतः (for क्षतः). De तन्न (for क्षतः). — c) K4 स तुष्येद्; D22 तुष्येत; D2. 3 तृष्टक्ष; T2 G1 हृष्येच. B4 Dn D6 तु (for च). Ś1 सदनं. — d) Ś1 तदा. De यत्नो; D6 S (except G2) नीतिर् (for क्षिप्रं).

<sup>21 °)</sup> B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>4.6</sub> Gs विदुरस्तु तदाञ्चाय; Dc 'स्त्वेवमाञ्चात:. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>1.2</sub> D<sub>1</sub> अरिंद्म:. — °) B<sub>3</sub> वृद्धान्; D<sub>3</sub> विप्रान् (for विद्वान्).

C. 3. 15321 B. 3. 256. 24 K. 3. 257. 23 वासोभिर्विविधेश्रैव योजयामास हृष्टवत् ॥ २२ कृत्वा ह्यव्रभुथं वीरो यथाशास्त्रं यथाक्रमम् । सान्त्वियत्वा च राजेन्द्रो दत्त्वा च विविधं वस्र । विसर्जयामास नृपान्त्राह्मणांश्र सहस्रशः ॥ २३ विसर्जियत्वा स नृपान्त्रातृभिः परिवारितः । विवेश हास्तिनपुरं सहितः कर्णसौबलैः ॥ २४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विचत्वारिंदादधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २४२ ॥

# 583

### वैशंपायन उवाच।

प्रविशन्तं महाराज स्नतास्तुष्टुबुरच्युतम् । जनाश्चापि महेष्वासं तुष्टुबु राजसत्तमम् ॥ १ लाजैश्वन्दनचूर्णेश्चाप्यवकीर्य जनास्तदा । ऊचुर्दिष्टचा नृपाविद्यात्समाप्तोऽयं क्रतुस्तव ॥ २ अपरे त्वज्ञवंस्तत्र वातिकास्तं महीपतिम् । युधिष्ठिरस्य यज्ञेन न समो ह्येष ते क्रतुः । नैव तस्य क्रतोरेष कलामईति षोडशीम् ॥ ३ एवं तत्राज्ञवन्केचिद्वातिकास्तं नरेश्वरम् । सहदस्त्वज्ञवंस्तत्र अति सर्वानयं क्रतुः ॥ ४

22 °)  $\acute{S}_1$   $K_{1-3}$  B Dc Dn D1. 4. 6 Gs भक्ष्यपेयास पानेन (  $K_1$ . 2 °पानानि;  $K_3$  D1 °दानानि; Dc Dn2 °दानेन );  $T_2$  G2  $M_2$  °भोज्यास्नपानैश्च.

23 °) N  $G_3$  द्यावसथान् ;  $T_2$   $G_1$  [अ]प्यवभृथं ;  $G_2$   $M_2$  द्यवभृतं. —  $^b$ ) =  $4^d$ . M1 °विधि (for \*कमम्). — After  $23^{ab}$ , M1 ins. :

1164\* स्नातश्रावसृथो राजा धार्तराष्ट्रो महामनाः।
— °) D1 सांत्वयामास (for °ियत्वा च). D2 तु; G4 [अ]थ (for च). Ś1 K2. 4 B1 D2. 3 T1 G1 राजेंद्र; T2 राजेंद्रान्.
— d) T1 M बहुविधं (for च वि°). — Ś1 T1 G2 om. (hapl.) 23<sup>f</sup>-24<sup>a</sup>. — l) K4 D2. 8 G4 ब्राह्मणांश्चापि (G4

°श्चैव ) सर्वशः.

24 De D1 om.  $24^{ab}$ ; Ś1 T1 G2 om.  $24^{a}$  (cf. v.l. 23). — a) B Dn D4-6 G2 विस्रज्य च नृपान्सर्वान् (B4 विसर्ज-यामास नृपान्). — b) B1 ब्राह्मणान् \*\*\*\*(cf.  $23^{f}$ ). — c) B1. 2. 4 T G2. 4 M1 हस्तिनa. — a0 Ś1 कर्णकीरवै:.

Colophon om. in Śi Ki-3. — Major parvan: Dn2
Ti G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K4 B1 Dc D1-3. 6
(all om. sub-parvan name) mention only धार्तराष्ट्रयज्ञ;
B2-4 Dn D4. 6 G3, likewise, only दुर्योधन(Dn2 om.
दुर्योधन)यज्ञ. — Adhy. no. (figures, words or both):
Dn 255 (Dn2 254); D1 257; T1 G4 M (M2 inf.
lin.) 246 (M2 orig. 248); T2 G1 243; G2 245.
— Śloka no.: Dn1. n3 28; Dn2 D1 26.

#### 243

1 °)  $K_4$   $Dn_3$   $M_1$  महाराजं;  $D_1$  महाबाहुं. - °)  $T_2$   $G_1$  अर्चितं (for अच्युतम्). - °) S (except  $G_3$ ) माराधाश्च (for जना°).  $D_1$  महाबाहुं;  $T_1$  महेच्वासा. - °)  $S_1$   $D_1$  तुष्टुवू राजसत्तम; T  $G_1$ .  $C_2$  M नागराश्च सहस्रशः ( $C_1$   $C_2$  M समंततः).

2 °) B1° गंधेश्च; B2° चूर्णेन; T2 G1° पुष्णेश्च; G2° चूर्तेश्च (for °चूर्णेश्च). — °) Ś1 K1. 2 [आप्यकीयंत; K3 D1 [आप्य-पकीयं; B Dn D4. 6 T1 G8 विकीयं च (B2 T1° यंत); D0 अवकीयं (with hiatus); T2 व्यकीयंत; G1 व्यक्तिरंत; G2. 4 व्यवकीयं. Ś1 K8. 4 B D (except D5) G3 तत:; T1 तथा. — °) N (except K4 B1. 4) G8 M1 नृपाविद्यः; G1. 4 विद्यान्. — °) D1 महाकतु: (for कतुस्तव).

3 T<sub>2</sub> om. 3<sup>a</sup>-4<sup>b</sup>; D<sub>1</sub> om. 3<sup>abcd</sup>. — b) K<sub>2</sub>. 4 B<sub>1</sub> Dn<sub>3</sub> D<sub>2</sub>. 3. 5 G<sub>8</sub> वार्तिका ; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> वादिका ; M<sub>2</sub> वादिता . B<sub>2</sub> नराधिपं (for महीपतिम्). — c) G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> यौधि . S (except G<sub>8</sub>; T<sub>2</sub> om.) यज्ञस्य. — c) G<sub>2</sub> न वे (for नैव). G<sub>1</sub> ह्येष.

4 T2 om. 4<sup>ab</sup> (cf. v.l. 3); M2 om. 4<sup>ab</sup>. — a) B1 तु ते (for तत्रा°). — b) K2. 4 B1 D1-3. 5 वार्तिका ; Dc2 वीतिका ; T1 G2. 4 M1 वार्दिका ; G1 वार्दिन . K2 G1 M1 महीपति; B1. 3 Dc1 Dn D1. 4-6 G3 जनेश्वरं; B2 नराधिपं. — c) T2 अपरे (for सुहृदस्). B4 D5 च (for तु). T1 केचिद् (for तत्र). — a) M हाति (for अति). Ś1 कत्

ययातिर्नेहृपश्चापि मांधाता भरतस्तथा। ऋतुमेनं समाहृत्य पूताः सर्वे दिवं गताः ॥ ५ एता वाचः ग्रभाः शृजनसहृदां भरतर्षभ । प्रविवेश पुरं हृष्टः खवेश्म च नराधिपः ॥ ६ अभिवाद्य ततः पादौ मातापित्रोर्विञां पते । भीष्मद्रोणक्रुपाणां च विदुरस्य च धीमतः ॥ ७ अभिवादितः कनीयोभिर्श्रातभिर्श्रातवत्सलः। निषसादासने मुख्ये आतृभिः परिवारितः ॥ ८ तम्रत्थाय महाराज स्तपुत्रोऽब्रवीद्वचः । दिष्टचा ते भरतश्रेष्ठ समाप्तोऽयं महाकृतः ॥ ९ हतेषु युधि पार्थेषु राजसूये तथा त्वया। आहृतेऽहं नरश्रेष्ठ त्वां सभाजयिता पुनः ॥ १०

तमत्रवीनमहाराजो धार्तराष्ट्रो महायजाः । सत्यमेतत्त्वया वीर पाण्डवेषु दरात्मस् ॥ ११ निहतेषु नरश्रेष्ठ प्राप्ते चापि महाकर्तौ । राजसूये पुनर्वीर त्वं मां संवर्धयिष्यसि ॥ १२ एवमुक्त्वा महाश्राज्ञः कर्णमाश्चिष्य भारत । राजस्यं ऋतुश्रेष्टं चिन्तयामास कौरवः ॥ १३ सोऽत्रवीत्सुहृद्श्वापि पार्श्वस्थान्नपसत्तमः। कदा तु तं क्रतुवरं राजसूयं महाधनम् । निहत्य पाण्डवान्सर्वानाहरिष्यामि कौरवाः ॥ १४ तमत्रवीत्तदा कर्णः शृणु मे राजकुञ्जर । पादौ न धावये तावद्यावन्न निहतोऽर्जुनः ॥ १५ अथोत्कुष्टं महेष्वासैर्धार्तराष्ट्रेर्महारथैः ।

न्सर्वानहं त्वति; K1. 2 ऋतु: सर्वास्त्वयं ह्यति; K3. 4 D1-3. 5 T2 ऋतून्सर्वानयं द्यति ; T1 इति सर्वानलंकृतान् ; G1 ऋतून्सर्वान-वाप्स्यसि. - After 4, T1 G1. 2. 4 M ins.:

1165\* प्रवर्तितो ह्ययं राज्ञा धार्तराष्ट्रेण धीमता ।

[T1 M कतु: (M2 शत्रु:) प्रवर्तितो राज्ञा थार्त etc.]

- 5 a) Ks Dc D1. s नाहव . B4 T2 G1 चैव (for चापि). — b) Ds मांधाता भरतर्षभ; G2 °भिरतस्तथा. — °) Ś1 K1. 2 B4 D5 T2 M एतं (for एनं). - d) B2 भूताः सर्वः T1 पुतात्मानो (for पुता: सर्वे).
- 6 b) S<sub>1</sub> K<sub>1.4</sub> B<sub>2</sub> ° र्षभः. c) B<sub>4</sub> विवेश च (for प्रविवेश). — d) Si सुवेश्म च; T2 G1 स्वयमेव. B1 T2 G1.4 नराधिप; M1 परंतपः.
- 7 (for तत:). G2. 4 M पादान (for पादी). — K1 om. (? hapl.)  $7^{b}-9^{a}$ . — °) B D (except D<sub>1-8. 5</sub>) G<sub>3</sub> °क्रपादीनां. — d) S (except T<sub>1</sub> G<sub>3</sub>) भारत (for धीमतः).
- 8 K<sub>1</sub> om. 8 (cf. v.l. 7). a) Hypermetric! Ś1 K2. 4 B4 D2. 8 कनिष्ठेश्व; T1 कनीयो हि. - b) Ks. 4 B D T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> ैनंदनः (for वस्त्रलः).
- 9 K1 om. 9<sup>a</sup> (cf. v.l. 7). <sup>a</sup>) Ś1 K2 तसुवाच (for °त्थाय). Ks B2. 4 Dn D2-4. 6 T2 Gs महाराजं; K4 तदा राजनू. - b) Si Ki. 2 महद् (for Saalq). - M2 om. (hapl.) 9<sup>d</sup>-12<sup>a</sup>. — <sup>d</sup>) Та G1 कत्त्तम:; G4 нн कतु:; M1 त्वया कतः
- 10 M<sub>2</sub> om. 10 (cf. v.l. 9). c) K<sub>4</sub> B<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> [S]\(\vec{u}\); D2 \(\vec{u}\) (for S\(\vec{v}\)). \(\delta\) K D2. \(\vec{u}\). \(\vec{u}\) \(\vec{v}\) (for \(\vec{v}\)).

T1 आहतोयं नृपश्रेष्ठ; G1 आहते भरतश्रेष्ठ.

11 Ma om. 11 (cf. v.l. 9). — a) K. महाबाहर; G1 महाराज. — Before 11cd, T2 G1. 2 ins. दुर्योधनः. — c) Ś1 K1. 2. 4 D2. 3 T1 एव; D4 एतं (for एतत्). K2 च त्वां वीर; B1-3 D (except D1-3. 5) G: त्वयोक्तं हि (for त्वया वीर). — d) De Ds T G1 महात्मस (for दरा°).

- 12 M2 om. 12a (cf. v.l. 9). a) K1 नृपश्चेष्ठ; K3 वर°; B1 कुरु°; T1 महावीर; T2 G1. 2 रणे वीर्यात्. - °) T1 G4 महावीर (for पुनर्वीर). — d) Ks B1-s D (except D1-8) Ta Ga त्वमेवं वर्धे ; B4 M त्वं मां वर्धाप ; T1 त्वं मां
- 13 °) В D (except D<sub>1-8</sub>) Т G<sub>1. 3</sub> महाराज; G<sub>2. 4</sub> महेब्बास: (for महाप्राज्ञ:). - b) Ś1 K1. 1. 4 आश्रित्य (for आश्चिष्य). — °) K. कतुवरं; D. कुरुश्रेष्टं. — ") M. भारतः (for कौरव:).
- 14 Dc2 Ds om. (? hapl.) 14. ") Ti Gi. 4 M अब (for सोडब ). B Dn Da. e Ti Ge कीरवांश्चापि (for सहद ). - b) Di Ti Gi. 2 Mi नृप( Ti नर) सत्तम. - Alter 14ab, S (except Gs) ins.:

1166\* राधेयसीबलादीन्वै धार्तराष्ट्रो महीपतिः।

[T2 G1 °सौबलान्वीक्ष्य.]

- c) K1. 2 B2-4 G1 M = (for a). d) S1 K1. 2 T1 महाऋतं.
- 15 b) Si Ki. 2 राजपुंगव; K4 राजसत्तम. After 15, K2 B Dc Dn D2. 3 (marg. sec. m.). 4-6 Gs ins.:
  - 1167\* कीळाळजं न खादेयं करिष्ये चासुरव्रतम्।

C. 3. 15342 B. 3. 257. 18 K. 3. 258. 19

प्रतिज्ञाते फल्गुनस्य वधे कर्णेन संयुगे।
विजितांश्वाप्यमन्यन्त पाण्डवान्ध्रतराष्ट्रजाः।। १६
दुर्योधनोऽपि राजेन्द्र विसृज्य नरपुंगवान्।
प्रविवेश गृहं श्रीमान्यथा चैत्ररथं प्रश्वः।
तेऽपि सर्वे महेष्वासा जग्भुवेंश्वमानि भारत।। १७
पाण्डवाश्व महेष्वासा दृतवाक्यप्रचोदिताः।
चिन्तयन्तस्तमेवार्थं नालभन्त सुखं क्वचित्।। १८
भूयश्व चारे राजेन्द्र प्रवृत्तिरुपपादिता।
प्रतिज्ञा स्तपुत्रस्य विजयस्य वधं प्रति।। १९
एतच्छुत्वां धर्मसुतः समुद्विग्रो नराधिप।
अभेद्यकवचं मत्वा कर्णमद्भतविक्रमम्।

अनुस्मरंश्व संक्रेशान शान्तिम्रपयाति सः ॥ २० तस्य चिन्तापरीतस्य बुद्धिर्जज्ञे महात्मनः । बहुन्यालमृगाकीणं त्यक्तं द्वैतवनं वनम् ॥ २१ धार्तराष्ट्रोऽपि नृपतिः प्रश्नशास वसुंधराम् । भ्रातृमिः सहितो वीरैर्मीष्मद्रोणकृपैस्तथा ॥ २२ संगम्य स्वतपुत्रेण कर्णेनाहवशोभिना । दुर्योधनः प्रिये नित्यं वर्तमानो महीपतिः । प्रज्ञयामास विप्रेन्द्रान्क्रतुभिर्भूरिद्श्विणैः ॥ २३ भ्रादृणां च प्रियं राजन्स चकार परंतपः । निश्चित्य मनसा वीरो दत्तभ्रक्तफलं धनम् ॥ २४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिचत्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४३ ॥ समाप्तं घोषयात्रापर्व ॥

नास्तीति नैव वक्ष्यामि याचितो येन केनचित्।

16 °) K4 M2 अथोत्कृष्ट; G1. 4 ° द्धुष्टं; G2 ° द्धृष्टं. T2 G1 महाराज (for महेष्वासैर्). — °) K2. 4 B D G3 फाल्गुनस्य; K3 अर्जुनस्य. — After 16, S (except G3) ins.:

1168\* तदा प्रतिज्ञामारुद्य सूतपुत्रेण भाषिते।

17 °) T M [S]थ (for Sिप). B2 D4. 6 G3. 4 M2 राजेंद्रो. — b) T1 विजित्स; M °ह्रस्य (for °स्ज्य). D1 M नरपुंगवः; G1 च नराधिप. — °) K4 D1-3 धीमान्; T राजन्; G1 राजा (for श्रीमान्). — d) B2 (mas in text) सुखं; B4 विभु:; De D1. 5 हरि:; T G1. 4 M तथा; G2 प्रति (for प्रभु:). K3 पूज्यमानश्च बंदिभि:. — D3 om. (hapl.) 171-18°. — After 17, K4 D1. 2 ins.:

1169\* कर्णोऽपि स्वगृहं गत्वा मुदितो बान्धवैः सह। प्रदरी वित्तमर्थिभ्यो धनाध्यक्ष इवापरः।; while S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1170\* स्वानि स्वानि महाराज भीष्मद्रोणादयो नृपाः।

18 Ds om. 18<sup>a</sup> (cf. v.l. 17). — <sup>a</sup>) Ks M₁ पांड-वापि; G₄ °स्तु. — <sup>b</sup>) D₁ °प्रणोदिताः.

19 °) S (except Gs) भूयश्चारैर्नुपश्चेष्ठ. — °) Ks अर्जुनस्य; B4 विजानंतु (for विजयस्य).

20 a) Ś1 K1. 2 धर्मपुत्र:; T G1 ैराज:. — b) K8. 4
B1. 2 Dc D1-3 T2 G3 M1 नराधिप:. — After 20ab, S
(except G3) ins.;

1171\* अधोमुखिश्चरं तस्थी किं कार्यमिति चिन्तयन्। — °) B4 Dc D1. 2 M1 अभेद्यं कवचं. B1 ज्ञात्वा. — °) Т2 G1. 4 सु (for च). K1 T2 G1. 2 संद्वेशं. — ') T  $G_{1.\,2.\,4}$  उपजिंग्म $({T_1}^\circ$ ज्ञि)वान् ; M उपयान्नृपः (for  $\,^\circ$ याति सः).

21 °) Ś1 K1. 2 महाज्यालमृगा ; B3 बहुज्यालगणा ; D2 बहुज्यालसमा . — d) K3 D1. 3 T G1. 2. 4 सर: (for वनम्).

22 <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> [S]पि राजर्षि:; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> नरपति: (for Sपि नृपति:). — <sup>c</sup>) De transp. आतृभिः and सहितो. M<sub>2</sub> वीरो. — <sup>d</sup>) B<sub>2</sub> भीष्मद्रोणकृपादिभिः; De द्रोणभीष्मकृपेस्तथा.

23 °) Tı संगत्य. — After 23°, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

 $1172^*$  सततं प्रीयमाणो वै देविना सौबलेन च। —  $^d$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$ .  $_2$  महामित:;  $\acute{K}_3$   $\acute{B}_1$ .  $_3$ .  $_4$   $\acute{D}_2$   $\acute{D}_1$ .  $_4$ .  $_6$   $\acute{G}_3$  महीभृतां;  $\acute{B}_2$   $\acute{D}_2$ .  $_3$  महीक्षितां;  $\acute{T}_2$   $\acute{G}_1$   $\acute{M}_1$  महीपते:.

 $24^{-a}$ )  $K_3$  कार्यं (for राजन्). — °)  $K_3$  वीरं;  $T_2$   $G_1$  राजन्. —  $^a$ ) =2. 5.  $101^b$ : 5. 39.  $51^d$ .

Colophon. — Major parvan: Śi Ki Dn2 G2. 4
आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 Bi Dc Di-3. 5 M2 (all
om. sub-parvan name) mention only धार्त (Dc2 Ds
धत)राष्ट्रयज्ञ (followed, except in M2, by समाप्त); B2-4
Dni. ns D4. 6 G3, likewise, only दुर्योधनयज्ञ (followed,
except in B2, by समाप्त). — Adhy. name: M2 कर्णप्रतिज्ञानं. — Adhy. no. (figures, words or both):
Dn 255 (Dn3 256); Di 258; Ti G4 M (M2 inf.
lin.) 247 (M2 orig. 249); T2 G1 244; G2 246.
— Śloka no.: Dn 28; D1 27.

जनमेजय उवाच।
दुर्योधनं मोचियत्वा पाण्डुपुत्रा महाबलाः।
किमकार्षुर्वने तिस्मित्तन्ममारूयातुमईसि।। १
वैशंपायन उवाच।
ततः शयानं कौन्तेयं रात्रौ द्वैतवने मृगाः।
स्वमान्ते दर्शयामासुर्बाष्पकण्ठा युघिष्ठिरम्।। २
तानव्रवीत्स राजेन्द्रो वेपमानान्कृताञ्जलीन्।
ब्रूत यद्वक्तुकामाः स्थ के भवन्तः किमिष्यते।। ३
एवमुक्ताः पाण्डवेन कौन्तेयेन यशस्विना।
प्रत्यञ्जवन्मृगास्तत्र हतशेषा युघिष्ठिरम्।। ४
वयं मृगा द्वैतवने हतशिष्टाः सम भारत।
नोत्सीदेम महाराज क्रियतां वासपर्ययः।। ५
भवन्तो भ्रातरः श्रराः सर्व एवास्वकोविदाः।

कुलान्यल्पात्रशिष्टानि कृतवन्तो वनौकसाम् ॥ ६ वीजभूता वयं केचिद्वशिष्टा महामते । विवर्धेमिह राजेन्द्र प्रसादात्ते युधिष्ठिर ॥ ७ तान्वेपमानान्वित्रस्तान्वीजमात्रावशेषितान् । मृगान्दष्टा सुदुःखार्तो धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ ८ तांस्त्रथेत्यव्रवीद्राजा सर्वभृतिहते रतः । तथ्यं भवन्तो ब्रुवते करिष्यामि च तत्तथा ॥ ९ इत्येवं प्रतिबुद्धः स राज्यन्ते राजसत्तमः । अव्रवीत्सिहतान्भादन्दयापन्नो मृगान्प्रति ॥ १० उक्तो रात्रौ मृगैरिस स्वमान्ते हतशेषितैः । तनुभृताः स भद्रं ते दया नः क्रियतामिति ॥ ११ ते सत्यमाहुः कर्तव्या दयासाभिर्वनौकसाम् । साष्टमासं हि नो वर्ष यदेनानुपयुङ्गमहे ॥ १२

C. 3. 15364 B. 3. 258, 12

#### 244

1 °) Ś1 K De D1-3. 5 पांडुपुत्रा; B (B4 marg.) Dn D4. 6 Gs मोक्षयित्वा (for मोच°). — b) Ś1 K De D1-3. 5 मोचयित्वा (for पाण्डु°). S (except Gs) महारथा:. — °) G4 किमकुर्वन् (for कार्षुर्). — d) G1 तत्त्वमा° (for तन्ममा°). K4 समा° (for ममा°). D5 समाख्यातुं त्वमहैसि; T1 तन्ममाचक्ष्व सर्वेशः.

2 a) B: नृपति; B: राजानं (for कीन्तेयं).

3 D<sub>6</sub> T<sub>1</sub> om. (hapl.) 3-4. — b) Ś<sub>1</sub> Dc वेपमान:. Dc कृतांजिल्:. — c) B<sub>1</sub> तु (for स्थ). — d) K<sub>4</sub> इच्छथ; B<sub>4</sub> इच्छथ (for इध्यते). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M तत्किरिच्याम्यशेषत:; G<sub>1</sub> किरिच्ये तदशेषत:.

4 D<sub>b</sub> T<sub>1</sub> om. 4 (cf. v.l. 3). — b) G<sub>4</sub> महात्मना (for यश°). — c) G<sub>1</sub> त्रस्ता (for तत्र).

5 b) B<sub>2</sub> S (except G<sub>8</sub>) हतरोषा:. B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> तु भारत; M<sub>1</sub> युधिष्ठिर (for सा भारत). — <sup>6</sup>) G<sub>1</sub> नोस्सादनं (for नोस्सीदेम). — <sup>4</sup>) G<sub>1</sub> <sup>6</sup>तां पांडवर्षभ.

6 °) Ś1 Dn2 D2. 8 (by corr.) G8 भवतो. — b) Dc सर्वशस्त्रास्त्र. — c) Ś1 °शेषाणि.

7 °) Bs बने (for वयं). — b) Ś1 K Dc D1-3. 5 T2

 $G_1$  महीपते;  $T_1$  विशां पते (for महामते). —  $^c$ )  $S_1$   $K_1$ . 2 विवर्धेम महाराज;  $M_1$  विवृधेमिह रा $^c$ .

8 Śi Ki. s. 4 om. (? hapl.) 8. — °) Di मुदुःसा त्रीन्. — <sup>d</sup>) Bi धर्मपुत्रो.

9 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> [ए]व (for [इ]ति). — °) B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4</sub>. e G<sub>8</sub> यथा (for तथ्यं). — °) K<sub>8</sub> वचस् (for च तत्). S (except G<sub>8</sub>) तत्करिष्यामि वो वच:.

10 °) T Gs M1 सन् (for स). — b) Ds ज्युष्टायां (for राज्यन्ते). S (except Gs) ज्युष्टायां निश्चि पार्थिवः (M1 भारतः). — d) Bs दयावांस्तान्; D1 दयावंतो.

11 °) Dcs T<sub>1</sub> Gs अस्मिन् . — °) Dc मृगशेषितै:; T<sub>1</sub> हतशेषिभि:. — °) Ks तेस्रभूता:; B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> अनु °; B<sub>2-4</sub> Dc Dn Ds. 4-6 Gs तंतु °; D1 M<sub>1</sub> तन् °. T<sub>1</sub> अनुभूतास्तु इश्यंते.

12 °) Та G1 कर्तन्यं. — °) Dc दयासाकं; Та G1 यदसाभिर्. — °) Та हृष्टमासं; G2 हृष्टामांसं. Та G1 वने (for हि नो). — °) Та G1 यदेतद्; G2 यदेतम्; G4 M यदेतान्. S1 D4 उपयुज्महे; K1. 2 ° सुज्महे; K3 ° यत्साहे; K4 ° सुंद्रनहे; B1 ° सुंज्महे; B2-4 ° सुंज्जते; B4m G3 ° सुंद्रमहे; T2 ° युज्महि; G1 ° युंद्रनहि; G2. 4 M1 ° युंज्महि; M2 ° युग्महि. — After 12, S (except G3) ins.:

108 [ 857 ]

C. 3. 15365 B. 3. 258. 13 K. 3. 259. 13 पुनर्बहुमृगं रम्यं काम्यकं काननोत्तमम् । मरुभूमेः शिरः ख्यातं तृणबिन्दुसरः प्रति । तत्रेमा वसतीः शिष्टा विहरन्तो रमेमहि ॥ १३ ततस्ते पाण्डवाः शीघ्रं प्रययुर्धर्मकोविदाः । ब्राह्मणैः सहिता राजन्ये च तत्र सहोषिताः । इन्द्रसेनादिभिश्रेव प्रेष्येरनुगतास्तदा ।। १४ ते यात्वानुसृतेर्मार्गेः स्वनैः श्रुचिजलान्वितैः । ददृशुः काम्यकं पुण्यमाश्रमं तापसायुतम् ।। १५ विविश्चस्ते स्म कौरच्या वृता विप्रर्षभैस्तदा । तद्वनं भरतश्रेष्टाः स्वर्णं सुकृतिनो यथा ।। १६

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुश्चत्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४४ ॥ समाप्तं मृगस्वप्नभयपर्व॥

# 284

# वैशंपायन उवाच । वने निवसतां तेषां पाण्डवानां महात्मनाम् । वर्षाण्येकादशातीयुः कुच्छ्रेण भरतर्षभ ॥ १ फलमुलाशनास्ते हि सुखाही दुःखमुत्तमम् ।

1173\* अर्जुनः । त्वदधीना वयं राजन्मा त्वमस्मान्विचारय । यत्रैव मन्यसे पार्थ तत्र गच्छामहे वयम् ।

13 Before 13, S (except Gs) ins. युधिष्टर:. — b) T G1 M श्र्यते काम्यकं वनं. — c) Dn स्थानं (!); M2 ख्यातस. G1. 2. 4 महभू: शिखरं ख्यातं. — c) B Dn D4. 6 G3 M2 तत्रेमां वसर्ति शिष्टां; T2 G1. 2. 4 तत्र मासान्वने शिष्टान्. — f) S1 K De D1-8. 5 वसेमहि; B1. 2 रमामहे. — After 13, T2 G1. 2. 4 ins. :

1174\* वैशंपायनः।

इत्युक्तास्ते महात्मानः पाण्डवेन महात्मना ।

14 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 om. 14<sup>ab</sup>. — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> युद्ध (for धर्म ). — <sup>a</sup>) S<sub>1</sub> K<sub>1</sub> येस्तेस्तत्र; K<sub>8</sub> D<sub>2</sub> ये तेस्तत्र; K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 8 T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> ये ते तत्र; D<sub>1</sub> य एतेत्र; M ये तत्रासन्. D<sub>5</sub> ये तत्र वनवासिन:; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 जग्मुस्तत्र सहोषितै:. — <sup>f</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 मृत्येर् (for प्रेष्येर्). De अनुगतेस्. K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>1</sub> D<sub>1</sub>-3. 5 G<sub>8</sub> तथा; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> च ते.

15 °) K4 ते याताः; T1 गत्वा ते. K4 D3 T1 G2. 4 M1 सुसुखेर; B3 M2 [अ]नुगतेर; T2 तु रथेर; G1 तु सुखेर. — b) Ś1 K1. 2. 4 D1. 3 शुभैः; B1 अन्नैः; D6 शुणौः; T1 स्वच्छैः; T2 G1. 3 शनैः. — c) T1 विविद्यः (cf. 16°). G1 पुण्याम्; M2 रस्यम्. — d) K1 तापसावृतं; K2. 4 B Dc Dn D1. 4. 6 T G4 M2 तपसा युतं (B3 T °न्वितं; Dc1 युताः; Dc2 °न्विताः); G1. 2 तापसान्वतं; M1 तापसैर्युतं.

16 °) T G1 M2 दह्युं (for विविधुं); cf. 15°.

प्राप्तकालमनुष्यान्तः सेहुरुत्तमपूरुषाः ॥ २ युधिष्ठिरस्तु राजिषरात्मकर्मापराधजम् । चिन्तयन्स महाबाहुर्आदणां दुःखग्रुत्तमम् ॥ ३ न सुष्वाप सुखं राजा हृदि श्रल्यैरिवापितैः ।

b) K<sub>4</sub> Dc D<sub>1-8</sub> विप्रिषिभस् . K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 3 M<sub>2</sub> तथा.
 c) M °श्रेष्ठ. G<sub>1</sub> तद्वनं विविद्य: पार्थाः.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3 B4 Dc D1-3 M2 मृगस्त्रान्दर्शन; K4 B2. 3 Dn D4. 6 G3 मृगस्त्रा; B1 स्त्रादर्शन; D6 मृगस्त्राग्निवप्रदर्शन. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 256 (Dn3 257); D1 259; T1 G4 M (M2 inf. lin.) 248 (M2 orig. 250); T2 G1 245; G2 247. — Śloka no.: Dn D1 17.

#### 245

2 a) K1 शिन (for श्वान). Dns Ds. 6 Gs [5]ति;
T1 [5]पि (for हि). — b) Ks Gs सुखम् (for दु:खम्).
— Ś1 D1 om. (hapl.) 2°-3d. — c) T2 प्राप्य- (for प्राप्त-).
T2 G1. 2 प्राप्ता: (for ध्यान्त:). D6 प्राप्तकालमनुष्यत्वात.
— d) Ks D2. 8 T1 सेहुरुत्तमपीरुषा:; B2. 3. 4 (m as in text) Dn Ds. 6 Gs सेहिरे वरप्रुषा:; T2 तेरुस्ते पुरुष्षेश:.

3 Ś1 D1 om. 3 (cf. v.l. 2). — c) K1. 3. 4 Ds चिंतयंस्तन; S (except G3) अचिंतयन् .

4 °)  $T_1$  महाराज;  $T_2$  चिरं राजन;  $G_2$ . 4  $M_1$  तदा राजा (for सुखं राजा). — b)  $S_1$   $K_1$ . 2 इवादित:;  $B_1$   $T_1$   $G_1$   $M_1$  इवापित:;  $T_2$  इवाभवत्. — c)  $S_1$   $K_1$ . 2. 4  $D_2$ . 3 अनु पश्यन्स;  $D_1$  अनुसंपश्यन्.  $T_1$  दौरात्म्यमात्मनः पश्यन्. — c)

दौरात्म्यमनुप्रयंस्तत्काले धृतोद्भवस हि ॥ ४ संस्मरन्परुपा वाचः स्तपुत्रस्य पाण्डवः । निःश्वासपरमो दीनो विश्वत्कोपविषं महत् ॥ ५ अर्जुनो यमजौ चोमौ द्रौपदी च यशस्त्रिनी । स च मीमो महातेजाः सर्वेषाम्रुप्तमो बली । युधिष्ठिरम्रदीक्षन्तः सेंहुर्दुःखमनुप्तमम् ॥ ६ अवशिष्टमल्पकालं मन्वानाः पुरुपर्षमाः । वपुरन्यदिवाकार्षुरुत्साहामर्षचेष्टितेः ॥ ७ कस्यचित्त्वथ कालस्य व्यासः सत्यवतीसुतः । आजगाम महायोगी पाण्डवानवलोककः ॥ ८ तमागतमभिन्नेक्ष्य कन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । प्रत्युद्गम्य महात्मानं प्रत्यगृह्णाद्यथाविधि ॥ ९ तमासीनम्रपासीनः शुश्रुषुर्नियतेन्द्रियः ।

तोषयनप्रणिपातेन व्यासं पाण्डवनन्दनः ॥ १०
तानवेक्ष्य क्रशान्पौत्रान्वने वन्येन जीवतः ।
महिष्रं नुकम्पार्थमत्रवीद्वाष्पगद्भदम् ॥ ११
युधिष्ठिर महाबाहो शृणु धर्मभृतां वर ।
नातप्ततपसः पुत्र प्राग्जवन्ति महत्सुखम् ॥ १२
सुखदुःखे हि पुरुषः पर्यायेणोपसेवते ।
नात्यन्तमसुखं कश्चित्प्रामोति पुरुषष्म ॥ १३
प्रज्ञावांस्त्वेव पुरुषः संयुक्तः परया धिया ।
उद्यास्तमयज्ञो हि न शोचित न हृष्यिति ॥ १४
सुखमापतितं सेवेदुःखमापतितं सहेत् ।
कालप्राप्तमुपासीत सस्यानामिव कर्षकः ॥ १५
तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते महत् ।
नासाष्यं तपसः किंचिदिति बुध्यस्व भारत ॥ १६

C. 8. 15386 B. 3. 259. 17 K. 3. 260. 17

 $\acute{S}_1$  K D1. 3. 5 M1 कलेर;  $B_1$  कालं.  $\acute{S}_1$  Ks. 4 D1. 3. 5 T1 ह;  $K_1$ . 2 च (for हि).  $B_1$  Dc काले ( $B_1$ ° लं) चूतोद्भवं स्म ह;  $B_3$  G3 काले चूतोद्भवं मित ( $G_3$  स हि).

5 °) T1 उवाच (for संसारन्). — °) Some MSS. निश्वास°. — °) S (except G3) दध्ने (for बिश्नत्).

6 °) G4 भीमसेनो महा°. — d) S (except T2 G3) बले (for बली). — After 6°d, S (except G3) ins.:

1175\* चिरस्य जातधर्मज्ञं सासूयमिव ते तदा।
— °) Śı उपे°; Kı. 2 अपे° (for उदी°). — ′) Śı Kı. 2
सेहिरे दु:खमुत्तमं.

7 a)  $S_1$  द्वालपकालं;  $G_1$  च कालं तु;  $G_2$ . 4 त्वलप<sup>°</sup>;  $M_1$  चालप<sup>°</sup>.  $K_4$   $D_2$ . 3 अविशिष्टालपकालं च. b)  $B_1$  पुरुषोत्तमाः. b0  $T_1$  अन्य;  $G_1$  अन्यम् (for अन्यद्). b0  $G_1$ °चोदितैः.

8 8<sup>a</sup>=1. 123. 68<sup>a</sup>. — 8<sup>b</sup> = 1. 157. 1<sup>d</sup>: 3. 27. 20<sup>d</sup>: (var.) 1. 100. 16<sup>c</sup>. — <sup>c</sup>) = 3. 37. 20<sup>c</sup>. Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> Dc D<sub>1. 5</sub> महातेजा: (for °योगी). — <sup>d</sup>) = 3. 180. 44<sup>d</sup>.

9 °) T1 तमापतंतसुद्रीक्ष्य.

10 °) Ś1 उपा°; G2. 4 समा° (for तमा°). B1 च जुश्रूखुर्; Dc उपासीनं; G2 उपासीनाः. — °) B1 नियतो (for जुश्रूखुर्). K4 विजितेदियः; D1 G2 नियतेदियाः. — °) Ś1 K Dc D1-3 प्रणिधानेन. G2. 4 M तोषयामास शौचेन. — °) K1. 5 G1 पांडवनंदन; B4 सत्यवतीसुतं.

11 °) Śi Ki. s. 4 Dc Di-3 समीह्य; T2 Gi प्रेह्य च (for अवेह्य). Ti समवेह्य तु तान्यीत्रान्. — b) Bs Dcs

Dn1 D1. 8 T2 G4 जीवित: (D1 G4 °न:); G2 जीवन:.
— °) Ś1 K Dc D1. 3. 5 'रचुकंपस्तान्. — d) D6 वाक्य' (for बाड्य').

12 <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> महाप्राज्ञ; D<sub>2</sub>. 3 महाराज. — <sup>c</sup>) Śı कामं; K<sub>5</sub> B<sub>2</sub>. 3 Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 लोके; B<sub>1</sub>. 4 T<sub>1</sub> पुंस:; D<sub>3</sub> शीघं; M<sub>2</sub> पार्थ (for पुत्र). — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> Dn D<sub>1</sub> M<sub>2</sub> महासुखं; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> महत्फलं.

13 a) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> सुखदुःखं. — b) B<sub>1</sub> [उ]पभुंजते; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> च सेवते. — c) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>. 3. 5 न झरांतं सुखं; B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> न झनंतं सुखं; T<sub>1</sub> M नात्यंतं हि (T<sub>1</sub> च) सुखं. — d) K<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 भरतर्षभ; T<sub>2</sub> M<sub>2</sub> पुरुषर्षभ:.

14 °) Gs भाग्य° (for प्रज्ञा°). K1 एव; Ks Ds. s चैव; D1 त्वेष (for त्वेव). — b) Ks संसक्तः; D2 M2 स युक्तः. D1 युक्तः परमया धिया. — °) Ks B D (except D1. 3. 6) Gs स्तमनज्ञो. — d) Bs. 8 Dn Ds. 6 Gs transp. शोचित and हृद्यति. De कृत्यति (for हृद्य°).

15 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 सेहेद्; G<sub>4</sub> विद्वान् (for सेवेद्). Dc दुःखं च पतितं से °. — b) S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 तथा; B<sub>2</sub>. 3 Dn D<sub>4</sub>. 6 वहेत्; D<sub>5</sub> महत्; T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> सहन्; G<sub>1</sub> सहे; M<sub>2</sub> सह. — S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 om. 15°-16<sup>b</sup>. — c) K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> प्राप्तकाल °; G<sub>4</sub> काल्यप्राप्ति ° (for काल्प्राप्त °). — d) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 इव कर्षुकः; Dc उपकर्षकः.

16 Śi Ki. 2 om. 16<sup>ab</sup> (cf. v.l. 15). — °) Śi Ki तपसा; S (except G<sub>8</sub> M<sub>1</sub>) °सा.

17 b) Kı संविभागे दमश्र सः. — Śı Kı. som. 17ed

C. 3. 15386 B. 3. 259. 17 K. 3. 260. 17 सत्यमार्जवमकोधः संविभागो दमः श्रमः ।
अनस्याविहिंसा च शौचिमिन्द्रियसंयमः ।
साधनानि महाराज नराणां पुण्यकर्मणाम् ।। १७
अधर्मरुचयो मृहास्तिर्यगातिपरायणाः ।
कृच्छ्रां योनिमनुप्राप्य न सुखं विन्दते जनाः ।। १८
इह यत्क्रियते कर्म तत्परत्रोपभुज्यते ।
तस्माच्छरीरं युज्जीत तपसा नियमेन च ।। १९
यथाशक्ति प्रयच्छेच संपूज्याभिप्रणम्य च ।
काले पात्रे च हृष्टात्मा राजन्विगतमत्सरः ।। २०
सत्यवादी लभेतायुरनायासमथार्जवी ।
अक्रोधनोऽनस्यश्च निर्वृतिं लभते पराम् ।। २१
दान्तः शमपरः शश्चत्परिक्केशं न विन्दति ।
न च तप्यति दान्तात्मा दृष्ट्वा परगतां श्चियम् ।। २२

(cf. v.l. 15). — °) K4 D2. 8 अहिंसा चानसूया च; K8 D1 T G1. 2. 4 अनसूयाप्य(K3 ° यापि; D1 ° या त्व) हिंसा च. — <sup>d</sup>) D5 T2 G1 ° निम्नहः; T1 ° संगमः; G2 ° संयमं. — °) K8 D3. 8 साधकानि; B2. 3 Dn D2. 4. 6 G3 पावनानि. S (except T2 G3) महाबाहो. — ¹) K4 नृणां वै (for नराणां).

18 b) G1 तिर्थग्योनि°. — °) T1 G2. 4 गति° (for योनि°). B1-8 Dn D4. 6 G3 अनुप्राप्ता. — d) B4 (m as in text) महत् (for जनाः). Ś1 K1. 2 B1 D3 न विदंते (D3 ति) सुखं जनाः; S (except G8) सुखं विदंति नो जनाः. — After 18, K4 D2. 8 ins.:

1176\* कर्मभूमिरियं तात फलभूमिरसौ परा।

19 a) Śi कुहते (for कियते). — b) Ba. 4 Dn Di. 4. 6 Gs °युज्यते (for °भुज्यते). — After 19ab, B Dc Ds ins.:

1177\* मूले सिक्तस्य वृक्षस्य फलं शाखासु दृश्यते।

20 °) Ś1 B2. 4 Dn D2. 4. 6 G3 प्रयच्छेत (for °च्छेच). — °) Ś1 K1. 2 B Dn D1. 4-6 G3 प्राप्ते (for पात्रे).

21 °) K D<sub>8</sub> M लमलायुर्; D<sub>8</sub> T<sub>2</sub> लभेदायुर्. — b) Ś1 अथार्जक:; K<sub>1</sub>. 2 B D<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 4-6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> अथार्जवं; K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 3 अथार्जवात्; K<sub>4</sub> अनामय:. — c) Ś<sub>1</sub> D<sub>2</sub> D<sub>4</sub> G<sub>1</sub>. 4 M<sub>1</sub> [S]नस्युश्च. — d) K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1-8</sub> निवृत्ति.

22 °) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> प्रेस (for शश्वत्). — b) K<sub>1.3</sub> De D<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M परिक्केशान्. — G<sub>1</sub> om. (hapl.) 22°-24b. — c) M<sub>2</sub> कुप्यति (for त°). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>1</sub> शांतातमा; D<sub>3</sub> दीनात्मा. संविभक्ता च दाता च मोगवान्सुखवान्नरः।
भवत्यहिंसकश्चैव परमारोग्यमश्चते।। २३
मान्यान्मानयिता जन्म कुले महति विन्दति।
व्यसनैर्न तु संयोगं प्रामोति विजितेन्द्रियः।। २४
ग्रुभानुशयबुद्धिहिं संयुक्तः कालधर्मणा।
प्रादुर्भवति तद्योगात्कल्याणमितरेव सः।। २५

युधिष्ठिर उवाच । भगवन्दानधर्माणां तपसो वा महाम्रने । किं स्विद्वहुगुणं प्रेत्य किं वा दुष्करमुच्यते ॥ २६ व्यास उवाच ।

दानान दुष्करतरं पृथिव्यामस्ति किंचन । अर्थे हि महती तृष्णा स च दुःखेन लभ्यते ॥ २७ परित्यज्य प्रियान्प्राणान्धनार्थं हि महाहवम् ।

23 G1 om. 23 (cf. v.l. 22). — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> M °रोग्य-संयुत:.

24 G<sub>1</sub> om. 24<sup>ab</sup> (cf. v.l. 22). — a) K<sub>3</sub>. 4 B Dn D<sub>2</sub>-6 G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> मान्य; Dc D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> मान्य; M<sub>2</sub> मान्या (for मान्यान्). — After 24<sup>ab</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1178\* विन्दते सुखमत्यन्तमिह लोके परत्र च। — °) K4 नैव; T G1. 4 M न च.

25 a) G<sub>2</sub>. 4 शुभानुबंध°. — b) B<sub>8</sub>. 4 M<sub>2</sub> कालकर्मणा. — c) Dc संयोगात् (for तद्योगात्). — d) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> ह; G<sub>2</sub>. 4 हि; M च (for स:).

26 °) Ks. 4 Ds किचिद्धहु°. T1 माप्य (for प्रेत्य).
— G1 om. 26<sup>d</sup>-27<sup>a</sup>.

27 G1 om. 27<sup>a</sup> (cf. v.l. 26). — <sup>a</sup>) B<sub>1. 8</sub> D (except D<sub>1-8. 5</sub>) T<sub>1</sub> G (G<sub>1</sub> om.) दुस्करं तात (G<sub>2. 4</sub> पार्थ) (for दुस्करतरं). — <sup>c</sup>) B<sub>1</sub> अर्थे तु; B<sub>2</sub> अर्थेषु; B<sub>3. 4</sub> D<sub>c1</sub> D<sub>n</sub> D<sub>5. 6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1. 8</sub> M<sub>1</sub> अर्थे च; D<sub>c2</sub> D<sub>4</sub> अर्थेन; M<sub>2</sub> अर्थेति. — <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> कुच्छ्रेण (for दु:खेन). — After 27, D<sub>2</sub> ins.:

1179\* राजन्प्रत्यक्षमेवैतहृश्यते छोकसाक्षिकम्।

28 b) Ś1 K1. 2 धनार्थ; B1 परार्थ. B1-3 D (except D1-3. 5) G3 मते (for हवम्). B4 T1 G2. 4 M प्रविशंति रणाजिरं; T2 G1 धनार्थे दुर्गमं स्थलं. — °) B1 आविशंति. Ś1 K B1 D1. 3 नरा (K4 महा-) धीराः; T2 G1 महावीराः. B4 T1 G2. 4 M तथैव प्रतिपद्यंते; D5 प्रविशंते महाधीराः. — After 28°, T2 G1 ins.:

1180\*

प्रविश्वन्ति नरा वीराः सम्रद्रमटवीं तथा ॥ २८ कृषिगोरक्ष्यमित्येके प्रतिपद्यन्ति मानवाः । पुरुषाः प्रेष्यतामेके निर्गच्छन्ति धनार्थिनः ॥ २९ तस्य दुःखार्जितस्यैवं परित्यागः सुदुष्करः । न दुष्करतरं दानात्तस्माद्दानं मतं मम ॥ ३० विशेषस्त्वत्र विज्ञेयो न्यायेनोपार्जितं धनम् । पात्रे देशे च काले च साधुभ्यः प्रतिपादयेत् ॥ ३१

अन्यायसमुपात्तेन दानधर्मी धनेन यः।
क्रियते न स कर्तारं त्रायते महतो भयात्।। ३२
पात्रे दानं खल्पमपि काले दत्तं युधिष्ठिर।
मनसा सुविशुद्धेन प्रेत्यानन्तफलं स्मृतम्।। ३३
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्।
त्रीहिद्रोणपरित्यागाद्यत्फलं प्राप मुद्गलः।। ३४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २४५॥

# २४६

# युधिष्ठिर उवाच । व्रीहिद्रोणः परित्यक्तः कथं तेन महात्मना ।

शास्त्रार्थकुशला सुवि। तथैव प्रतिपद्यन्ते.

— d) Bs धनार्थ° (for समुद्र°). Śi Ki-s Dc अटवीस.

29 °) Ś<sub>1</sub> D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 M<sub>2</sub> कृषिगोरक्षम्; K<sub>4</sub> B<sub>2</sub> कृषि गोरक्षम् (B<sub>2</sub> °क्ष्यम्); B<sub>1</sub>. 3 कृषि (B<sub>3</sub> °षि)गौरक्ष्यम्. B<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>3</sub> इत्येते; B<sub>2</sub> अप्यन्ये (for इत्येके). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> De प्रतिपश्येति. — <sup>c</sup>) M<sub>1</sub> प्रेत्यताम्. — K<sub>2</sub> om. 29<sup>d</sup>-31<sup>c</sup>. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> गच्छंति हि; G<sub>2</sub>. 4 नियच्छंति.

30 K<sub>2</sub> om. 30 (cf. v.l. 29). — a) B<sub>1</sub>. 2 Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> तसाद् (for तस्य). B Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> [ए]व (for ए]वं). — b) G<sub>1</sub> हि (for सु-). — c) D<sub>4</sub> G<sub>3</sub>. 4 सु- (for न). K<sub>5</sub> G<sub>5</sub>. 4 दानं; K<sub>4</sub> तात (for दानात्). G<sub>2</sub> सुदुष्करकरं दानं. — a) K<sub>5</sub>. 4 दानात् (for तसात्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 4 D<sub>1-3</sub> राजन्; K<sub>5</sub> तसान् (for दानं). B<sub>2</sub>. 4m परं मतं (for मतं मम). — After 30, G<sub>1</sub> ins.:

1181\* तद्दब्करतरं दानं तस्माद्दानं विशिष्यते ।

31 K<sub>2</sub> om.  $31^{abc}$  (cf. v.l. 29). — a) Śi K (K<sub>2</sub> om.) B Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> तत्र; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M तस्य (for त्वत्र). — b) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> °नैवा° (for 'नोपा°). — c) B<sub>3</sub> Dn D4-6 G<sub>3</sub> transp. देशे and काले. — d) S (except G<sub>3</sub>) प्रयतः (for साधुश्यः). B<sub>1</sub> प्रतिपादनं. — After 31, D<sub>2</sub> ins.:

1182\* श्रद्धया विधिवत्पात्रे दत्तस्यान्तो न विद्यते।

32 °) B D (except D<sub>1</sub>. s) T<sub>1</sub> G<sub>2-4</sub> अन्यायात् (for अन्याय-). — b) K<sub>1</sub> G<sub>1</sub> दानधर्मो; B<sub>2</sub> दानं सम्यग्. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. s न चोदयः; K<sub>3</sub> विशां पते (for धनेन यः). — c) T<sub>2</sub>

# कस्मै दत्तश्च भगवन्विधिना केन चात्थ मे ॥ १ प्रत्यक्षधर्मा भगवान्यस्य तृष्टो हि कर्मभिः।

C. 3. 15406 B. 3. 260. 2 K. 3. 261. 2

G2 कुरुते (for क्रियते). —  $32^d = G\bar{\imath}t\bar{\imath}$  (Vulg.) 2. 40. 33 °) T2 G1 न्यायाजितं (for पात्रे दानं). —  $^b$ ) G2. 4 दानं; M1 दस्वा (for दत्तं). —  $^c$ ) B D (except D1-8) G2-4 हि (B2 तु) (for सु-). T1 मनसा तु विशिष्टन. —  $^d$ ) B2 प्रेत्यानंतफळप्रदं. — After 33, K4 ins.:

1183\* देशे काले च पात्रे च मुद्गलः श्रद्धयान्वितः। ब्रीहिद्गोणं प्रदायाथ परमं पदमासवान्।

34  $34^{ab} = 5$ . 35.  $5^{ab}$ ; etc., etc. — <sup>d</sup>) G<sub>4</sub> M transp. यत् and फलं.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B2-4 Dc Dn1. n3 D1-6 G3 बीहिद्दी (B2. 4 °द्दी) णिक; M2 बीहिद्दी ण. — Adhy. name: M1 ज्यासवचनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 257 (Dn3 258); D1 260; T1 G4 M (M2 inf. lin.) 249 (M2 orig. 251); T2 G1 246; G2 248. — Śloka no.: Dn 35; D1 33.

#### 246

1 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 ° द्रोणं ° त्यक्तं. — b) S<sub>1</sub> K De D<sub>1</sub>-8. 5 महिषणा (for महा°). — °) T दत्तं च. — d) S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 तद्वद; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>-3. 5 शंस मे; B<sub>1</sub> वा विभो; B<sub>2</sub>-4 D<sub>4</sub> वात्थ मे; T<sub>2</sub> चार्थिने.

2 °) Ś1 K1. 2. 4 B1 D8. 8 धर्मी; K3 D4 G1 धर्म-;

C. 3. 15406 B. 3. 260. 2 K. 3. 261. 2 सफलं तस्य जन्माहं मन्ये सद्धर्मचारिणः ॥ २ व्यास उवाच ।

शिलोञ्छवृत्तिर्धर्मात्मा मुद्गलः संशितव्रतः ।
आसीद्राजन्कुरुक्षेत्रे सत्यवागनस्यकः ॥ ३
अतिथिव्रती क्रियावांश्र कापोतीं वृत्तिमास्थितः ।
सत्रमिष्टीकृतं नाम समुपास्ते महातपाः ॥ ४
सपुत्रदारो हि मुनिः पक्षाहारो बभूव सः ।
कपोतवृत्त्या पक्षेण व्रीहिद्रोणमुपार्जयत् ॥ ५
दर्शे च पौर्णमासं च कुर्वन्विगतमत्सरः ।
देवतातिथिशेषेण कुरुते देहयापनम् ॥ ६
तस्येन्द्रः सहितो देवैः साक्षात् त्रिभ्रवनेश्वरः ।
प्रत्यगृक्षान्महाराज भागं पर्वणि पर्वणि ॥ ७

स पर्वकालं कृत्वा तु मुनिवृत्त्या समन्वितः ।
अतिथिभ्यो ददावनं प्रहृष्टेनान्तरात्मना ।। ८
व्रीहिद्रोणस्य तद्हो ददतोऽनं महात्मनः ।
शिष्टं मात्सर्यहीनस्य वर्धत्यतिथिदर्शनात् ।। ९
तच्छतान्यपि भुज्जन्ति ब्राह्मणानां मनीषिणाम् ।
मुनेस्त्यागविभुद्धा तु तदनं वृद्धिमृच्छति ।। १०
तं तु शुश्राव धर्मिष्ठं मुद्रलं संशितव्रतम् ।
दुर्वासा नृप दिग्वासास्तमथाभ्याजगाम ह ।। ११
विश्वचानियतं वेषमुन्मत्त इव पाण्डव ।
विकचः परुषा वाचो व्याहरन्विविधा मुनिः ।। १२
अभिगम्याथ तं विप्रमुवाच मुनिसत्तमः ।
अन्नार्थिनमनुप्राप्तं विद्धि मां मुनिसत्तम ।। १३

T<sub>2</sub> ैतुष्टो; M<sub>1</sub> °कर्मा (for °धर्मा). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> तुष्टोसि. T<sub>1</sub> कर्मतः. — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> जन्मेति (for जन्माहं). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 तद्धर्म °; K<sub>4</sub> Dc षड्धर्म °; D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> सहस्रा°.

- 3 Śı Dı श्रीज्यास: a) Some S MSS. सिलोंछ .
   b) K4 Dı-3 शंसितवत:; B Dn D4. 6 T Gı. 3 संयतेंदियः. d) G2. 4 सत्यवान् .
- 4 °) Hypermetric! Śi Ks अतिव्रतः; Ki. 2 Di M2 अतिव्रतः; D2. 3. 5 M1 अतिथिव्रतः; T G2. 4 अतिथिप्रियः. K4 अतिथिव्रतःयर्थां. b) Śi B2 Di G1 आश्रितः (for आस्थितः). K4 तथा धर्मप्रियो हाति. M om. 4<sup>cd</sup>. c) K4 इष्ट<sup>°</sup>; D1. 3 इष्टि<sup>°</sup>; T G1. 2. 4 इष्ट<sup>°</sup>. d) Śi Ki समुपास्थ; K2 °स्त.
- 5 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> स (for हि). b) T<sub>1</sub> पक्षांते च; M<sub>2</sub> भैक्षाहारो. B D (except D<sub>2</sub>. 3. 5) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> ह (for स:). — After 5<sup>ab</sup>, T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M ins.:

1184\* सुनिः स तु महाराज महात्मा नियतव्रतः।

- °) T1 कपोतवृत्तिः. °) Ś1 K1. 2 उपार्जयन्.
- 6 °) Si Ki दार्श. Ks M पौर्णमास्यं. °) Ks B2
  - 7 °) T2 तदेंद्र:; G2 M1 तत्रेंद्र:. d) M1 यागं.
- 8 °) G2. 4 M° काल्यं (for ° कालं). Ś1 K1. 2 च (for तु). T2 G1 सर्वकालेषु भागं तु. b) K3 T1 G4 M1 सुनि-र्छत्या; G1 सुनि: प्रीत्या. K1 समुश्थित: (for समन्वित:). D2. 6 सुनिर्मृत्यसम°. — °) K3. 4 Dc D1-3. 5 G4 M ददा-त्यक्षं; T1 गतेभ्योयं (for ददावक्षं). — 8<sup>d</sup> = 1, 124, 4<sup>b</sup>; 5. 8. 25<sup>b</sup>.

- 9 °) K4 B1. 8. 4m Dc D1 सिद्ध्य; B2. 4 (orig.) Dn D4-6 G3 तद्ध्यस्य; D2. 3 तदहर्; T G1. 2. 4 तत्श्रीत्या; M तद्ध्यन्नं (for तदहो). °) M [S]स्य (for Sन्नं). °) Ś1 K1-8 D2 स्पृष्टं; K4 D1. 3 सृष्टं; T1 M दृष्टं; T2 G1. 2. 4 ऋषेर् (for शिष्टं). °) Ś1 K1. 2 T G1. 4 वधेते°; K3 D1 वधेता°; K4 पवैणय°.
- 10 a) Ś1 K1. 2 अयुतान्यिप; T1 तच्छेषा°; G1 तच्छिष्टा°.

   b) Ś1 K1. 2 D5 महारमना; K3 T1 G2. 4 M तपस्विनां (for मनी°). °) Ś1 K1. 2 पुन° (for मुने°). Ś1 हि; B4 च (for नु). B3 (m as in text) स नेष्ट्या परिश्चदासा.

   d) Ś1 ऋदिम् (for नृद्धिम्). Ś1 G1 M इच्छित (G1 तैतः); K3 B1-3 Dn D2-6 G3 अर्छति; Dc अर्ह ° (for ऋच्छ°).
- 11 °) K<sub>8</sub> तत्र; B<sub>4</sub> तत्तु. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>6</sub> T<sub>1</sub> धर्मज्ञं. T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> तं तु गुद्धं सुधिमष्टं. <sup>b</sup>) B<sub>4</sub> स्वकुळं (for मुद्गळं). K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> शंसित<sup>°</sup>; T<sub>2</sub> संयतेंद्रियं (for संशित<sup>°</sup>). <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 दुर्वासो नृप दुर्वासास. <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 6 तत्राथा (D<sub>1</sub>. 3 °сय)भ्या°; T<sub>2</sub> स तमभ्या°.
- 12 °) Ś1 सुनियतं; K B Dc D1. 5 T1 न (K4 स) नि°; D2 अनि°; D3 स्वनि° (for चानि°). Ś1 K1. 2 B वेशं. b) Ś1 भारत (for पाण्डव). °) T1 परुषाकारो (for °षा वाचो). d) G1 विविधं; G2 M2 विविधान्. T1 गिर: (for मुनि:).
- 13 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> देशम् (for विश्रम्). <sup>b</sup>) D<sub>8</sub> T G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> मुनिसत्तमं; G<sub>2. 4</sub> °पुंगवः. T<sub>1</sub> om. (hapl.) 13°<sup>d</sup>. °) B<sub>1</sub> M<sub>1</sub> अर्थार्थिनम्. D<sub>2</sub> इह; M<sub>2</sub> अभि (for अनु).

स्वागतं तेऽस्त्विति मुनिं मुद्गलः प्रत्यभाषत ।
पाद्यमाचमनीयं च प्रतिवेद्यान्नमुत्तमम् ॥ १४
प्रादात्स तपसोपात्तं श्लुधितायातिथिवती ।
उन्मत्ताय परां श्रद्धामास्थाय स धृतवतः ॥ १५
ततस्तद्भं रसवत्स एव श्लुधयान्वितः ।
बुभुजे कृत्स्तमुन्मत्तः प्रादात्तस्मै च मुद्गलः ॥ १६
भुक्त्वा चान्नं ततः सर्वमुच्छिष्टेनात्मनस्ततः ।
अथानुलिलिपेऽङ्गानि जगाम च यथागतम् ॥ १७
एवं द्वितीये संप्राप्ते पर्वकाले मनीषिणः ।
आगम्य बुभुजे सर्वमन्नमुञ्छोपजीविनः ॥ १८
निराहारस्तु स मुनिरुञ्छमार्जयते पुनः ।
न चैनं विक्रियां नेतुमश्चकन्मुद्गलं क्षुधा ॥ १९
न क्रोधो न च मात्सर्यं नावमानो न संभ्रमः ।

सपुत्रदारमुञ्छन्तमाविवेश द्विजोत्तमम् ॥ २० तथा तमुञ्छधर्माणं दुर्वासा मुनिसत्तमम् ॥ उपतस्थे यथाकालं पट्कृत्वः कृतिनश्चयः ॥ २१ न चास्य मानमं किंचिद्विकारं दृद्दशे मुनिः ॥ २२ तमुवाच ततः प्रीतः स मुनिर्मुद्गलं तदा ॥ २२ तमुवाच ततः प्रीतः स मुनिर्मुद्गलं तदा ॥ २२ समुद्रमसंज्ञां प्रणुदत्यादत्ते धैर्यमेव च ॥ विषयानुसारिणी जिह्वा कर्षत्येव रसान्त्रति ॥ २४ आहारप्रभवाः प्राणा मनो दुर्निग्रहं चलम् ॥ मनसश्चेन्द्रियाणां चाप्यैकाय्यं निश्चितं तपः ॥ २५ श्रमेणोपाजितं त्यक्तं दुःखं शुद्धेन चेतसा ॥ २५ श्रमेणोपाजितं त्यक्तं दुःखं शुद्धेन चेतसा ॥ २६ तत्सर्वं भवता साधो यथावदुपपादितम् ॥ २६

C. 3. 15430 B. 3. 260. 26

<sup>—</sup> d) Ks. 4 B D Gs 震ज° (B1 नृप°) (for 共同°).

<sup>14</sup> a) K<sub>4</sub> T<sub>1</sub> मुनिर्; B<sub>1</sub> मुहुर; D<sub>1</sub> मुने. — b) B<sub>4</sub> (m as in text) स्वकुल: (for मुद्दल:). — a) B D (except D<sub>1-8</sub>. s) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> °पाद्या° (for "वेद्या").

<sup>15 °)</sup> D1 T1 प्रादाद्य(T1° त्त)त्; T2 प्रदाय; M2 प्रासा-दात् (for प्रादास्स). S1 K1. 2 तापसोपात्तं; B2. 4 तपसो-पातुं (sic); Dn D4. 6 G3 तापसायाञ्चं; D5 मनसोपात्तं. — b) T G1. 2. 4 तिथिप्रियः. — d) S1 Dc D2 स दढ°; K1. 2 G1 सुदृढ°; D3 T G4 M सुष्टत°.

<sup>16</sup> a) B4 सकलं (m बळवत्); T1 सर्व हि (for रस-वत्). — b) Ś1 K D1-8. 5 T2 G1. 2 दित: (for निवतः). — d) Ś1 K1. 2 T G1 स (for च).

<sup>17 &</sup>lt;sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 transp. चान्नं and सर्व. — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> तनुं (for तत:). K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> उच्छिष्टेनांतरात्मना. — After 17<sup>ab</sup>, K<sub>4</sub> ins.:

<sup>1185\*</sup> शेषे\*\*\*\*िष्य हसन्गायन्प्रधावति । नृत्यते धावते चैव बुद्धया तत्कोशते यथा।

<sup>— °)</sup> B<sub>1. 2. 4</sub> Dn Gs अथांगं लिखिपेन्नानि (B<sub>2. 4</sub> Gs °पेंगानि; Dn1 °पेन्नेन); D<sub>4. 6</sub> अथांगानि लिपेत्तानि. — <sup>6</sup>) Ks यथासुखं. B<sub>1. 2. 4</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> Gs यथागतमगाच सः.

<sup>18 °)</sup> G<sub>2</sub>. 4 ततो (for एवं). — b) K<sub>1</sub> पूर्व°; K<sub>2</sub> G<sub>1</sub> सर्व°; B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> यथा° (for पर्व°). — c) K<sub>4</sub> T<sub>1</sub> आगस्य. — d) K<sub>1</sub> Dc °जीवनः.

<sup>19 °)</sup> Ś1 K1. 2 transp. तु and स. K4 D1 च (for तु). — °) Ś1 K Dc D1-3 °मर्जयते. — °) B4 Dc D1

चैवं. - d) K1. 2 दुर्बलं; T1 M2 मुद्रलः.

<sup>21</sup> b) K3. 4 B Dc D1-3. 5 T2 G2. 4 "सत्तमः. — c) Ś1 K1 यथाकामं. — d) D2. 3 सुनिपुंगवः (for कृत").

<sup>22 °)</sup> K4 Dn3 मनसः कंचिद्; B2 G1 मनसः कश्चिद्; B3 D2. 3 T1 M मनसः किंचिद्; B4 Dn1. n2 D4. 6 T2 G3 मनसा कश्चिद्; G2 मानसः किंचिद्. — b) T2 G1. 2 विकारो हस्यते मुनेः. — °) K3. 4 B2 D1 सत्वं स (K4 तु). Dc गुद्धस्य; T1 सहशो; G1 गुद्धांतं; G2. 4 M दहशे (for गुद्धं स). D2. 3 तु (for स). Ś1 K1. 2 सत्वगुद्धस्य गुद्धं हि (K2 तु). — 6) Dc दहशे. T1 G2. 4 M विग्रुद्धं (for दहशे).

<sup>23 °)</sup> G1 मुनि: (for ततः). — °) K1 तथा; K2. 4 B Dn D4. 6 G3 M2 ततः (for तदा).

<sup>24 °)</sup> K4 De D1 प्रणुदन् (for प्रणुद्दि). — b) Ś1 [आ]धत्ते; De नादातुं; D3 नादत्ते (for [आ]दत्ते). Ś1 K1-3 D5 वा (for च). K4 यो दत्ते धर्ममास्थितः. — c) Hypermetric! B1-3 D (except D1.2) T1 G2 रसानुसारिणी; B4 विषयास्वादिनी. — d) Ś1 कर्षत्यञ्च ; K3 कर्षते च; De क्षंत्येनं (for क्षंत्येव). G1 रसं. D12 कस्मान्वां न प्रवाधते; T2 क्षरत्येव रसं प्रति.

<sup>25 °)</sup> K1 आहारं; De आहार: (for आहार-). — °) K4 B1. 3 Des Dns Gs वा (for च). — °) Ś1 K1. 2 De D1-3. 5 T1 M2 [अ] प्येकाग्रं; T2 G2 निग्रहं; G1 एकाग्रं (for आदेवेकाग्रं). B1 निष्ठितं; B4 °श्चरूं (for 'श्चितं).

<sup>26 4)</sup> De Di Gs त्यक्तं; G2 दत्तं. — b) De दुःखे. B3 तेजसा (for चेतसा). T2 G2. 4 न च दुःखेन चेतसा; M

C. 3. 15431 B. 3. 260. 27 K. 3. 261. 28

प्रीताः स्मोऽनुगृहीताश्च समेत्य भवता सह ।
इन्द्रियाभिजयो धेर्यं संविभागो दमः श्रमः ॥ २७
दया सत्यं च धर्मश्च त्विय सर्वं प्रतिष्ठितम् ।
जितास्ते कर्मभिलींकाः प्राप्तोऽसि परमां गितम् ॥ २८
अहो दानं विघुष्टं ते सुमहत्स्वर्गवासिभिः ।
सग्ररीरो भवान्गन्ता स्वर्गं सुचिरतत्रत ॥ २९
इत्येवं वदतस्तस्य तदा दुर्वाससो सुनेः ।
देवदूतो विमानेन सुद्रलं प्रत्युपस्थितः ॥ ३०
हंससारसयुक्तेन किङ्किणीजालमालिना ।
कामगेन विचित्रेण दिव्यगन्धवता तथा ॥ ३१

उवाच चैनं विप्रिषि विमानं कर्मभिर्जितम्।
सम्रुपारोह संसिद्धिं प्राप्तोऽसि परमां मुने ॥ ३२
तमेवंवादिनमृषिर्देवदृतमुवाच ह ।
इच्छामि भवता प्रोक्तान्गुणान्खर्गनिवासिनाम् ॥ ३३
के गुणास्तत्र वसतां किं तपः कश्च निश्चयः ।
खर्गे खर्गमुखं किं च दोषो वा देवदृतक ॥ ३४
सतां सप्तपदं मित्रमाहुः सन्तः कुलोचिताः ।
मित्रतां च पुरस्कृत्य पृच्छामि त्वामहं विभो ॥ ३५
यदत्र तथ्यं पथ्यं च तद्ववीद्यविचारयन् ।
श्चत्वा तथा करिष्यामि व्यवसायं गिरा तव ॥ ३६

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षट्चत्वारिंशदिधकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४६ ॥

दु:ख( M1 °खं)युक्तेन चे°.

27 °) Ś1 K1. 2 Dc सा (for च). K3 D2. 3 T G1. 2. 4 M प्रीतोस्यनुगृहीतश्च (T2 °तोस्मि). — b) Ś1 सत्येन (for समेत्य). B3 समेत्य भरतर्षभ. — After 27°, K4 D1-3 ins.:

1186\* सद्भिः समागमो नित्यं सर्वेपापहरः स्मृतः।; while S (except G<sub>8</sub>) ins.:

1187\* पावनं परमं मन्ये दर्शनं ते महामुने।
— °) M1 इंद्रियाणां (for °याभि-). G4 M2 इंद्रियाणि
मनोधेर्यं. — <sup>4</sup>) K4 D2. 8 transp. दम: and शम:.

28 <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> दयाछुत्वं; G<sub>1</sub> तथा सत्यं; M<sub>2</sub> द्यार्थत्वं (for दया सत्यं). — <sup>b</sup>) Dc सत्यं (for सर्वं). — After 28<sup>ab</sup>, K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> ins.:

1188\* लोकाः समस्ता धर्मेण धार्यन्ते सचराचराः। धर्मोऽपि धार्यते ब्रह्मन्धतियुक्तात्मना स्वया।; while S (except Gs) ins.:

. 1189\* विद्युद्धसत्त्वसंपन्नो न त्वदन्योऽस्ति कश्चन ।

29  $^a$ )  $K_1$  विसंघुष्टं;  $B_{1..5}$  विशिष्टं ते.  $-^b$ )  $B_4$  (m as in text) कामकृत्स्वर्गवासिनः.  $-^a$ )  $K_{8..4}$  Dc  $D_{1-6}$   $T_2$   $G_8$   $^a$  ततः.

 ${f 30}^{-4}\,) \; {
m K_8} \;$ समुपास्थितः;  ${
m T_2} \;$ प्रत्यपद्यतः;  ${
m G_1} \;$ प्रत्यभाषत.

31 b) = 1. 212.  $3^d$ ; etc.  $T_1$ ° शोभिना;  $G_4$ ° नादिना. — °) Śi K  $D_{1-3}$ . s विमानेन (for विचित्रेण). — d) Śi  $D_2$   $T_1$   $G_1$  तदा (for तथा).

32 a) Ś1 K1. 3. 4 B D1-3 विप्रषे; Dc विप्रषिर्. b) D2 G4 M कर्मनिजि (M1 °मि)तं. b0 T1 G2. 4 M त्वमु ° (for 'समु °). b0 G1 संप्राप्तीसि

परां सुने.

33 °) Ks भगवत् (for भवता). — °) Ks °वासिनं; Bs °वासिनः.

34 °) B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>8</sub> तन्न सुखं; De स्वर्गफलं. Ks. 4 B<sub>1.8</sub> D<sub>1.8</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> किंचिद्; D<sub>5</sub> किं स्विद्; G<sub>2.4</sub> किं दु; M<sub>1</sub> किं नु (for किंच). — <sup>d</sup>) K<sub>1.2.4</sub> D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> दोषा. Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2.4</sub> ° दूत के.

35 <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> B<sub>2</sub> Dn D<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> सासपदं. K<sub>4</sub> Dc Dn<sub>5</sub> (by corr.) D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> मैत्रम्. — <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> प्राहु:. K<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> कुलोदिता:; T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> °द्वहा:; G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> °द्गता:. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-3</sub>. 5 तु (for च). — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> विभो हाहं; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 3 T अहं प्रभो.

36 °) K<sub>2-4</sub> B<sub>1</sub> Dc D<sub>1</sub>. 5 transp. तथ्यं and पथ्यं. T<sub>1</sub> तत्र (for तथ्यं), and यत् (for च). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 तस्वं ब्र्हि; D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> तद्र्र्हि त्वं; T<sub>1</sub> प्रव्यविहि (for तद्र्विहि). D<sub>5</sub> महामते; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> विचारयन् (for [अ]विचारयन्). — c) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> तदा (for तथा). — d) K<sub>1</sub> G<sub>2</sub> गिरां; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M गिरं.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T1 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K8. 4 B Dc Dn1. n3 D1-6 T1 G3 वीहिद्रीणिक; M2 वीहिद्रीणोपाख्यान. G1 (om. sub-parvan name) mentions only मुद्रलोपाख्यान. — Adhy. name: M2 देवद्तागमनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 258 (Dn3 259); D1 261; T1 G4 M 250 (M2 252); T2 G1 247; G2 249. — Śloka no.: Dn 36.

देवदूत उवाच।
महर्षेऽकार्यबुद्धिस्त्वं यः स्वर्गसुखमुत्तमम्।
संप्राप्तं बहु मन्तव्यं विमृशस्यबुधो यथा।। १
उपरिष्टादसौ लोको योऽयं स्वरिति संज्ञितः।
ऊर्ध्वगः सत्पथः शश्चदेवयानचरो मुने।। २
नातप्ततपसः पुंसो नामहायज्ञयाजिनः।
नानृता नास्तिकाश्चैव तत्र गच्छन्ति मुद्गल।। ३
धर्मात्मानो जितात्मानः शान्ता दान्ता विमत्सराः।
दानधर्मरताः पुंसः श्रूराश्चाहतलक्षणाः।। ४
तत्र गच्छन्ति कर्मार्थं कृत्वा शमदमात्मकम्।

लोकान्पुण्यकृतां ब्रह्मन्सद्भिरासेविताकृमिः ॥ ५ देवाः साध्यास्तथा विश्वे मरुतश्च महर्षिमिः । यामा धामाश्च मौद्गल्य गन्धर्वाप्सरसस्तथा ॥ ६ एषां देवनिकायानां पृथकपृथगनेकशः । भास्तन्तः कामसंपन्ना लोकास्तेजोमयाः ग्रुभाः ॥ ७ त्रयस्त्रिश्वत्सहस्राणि योजनानां हिरण्मयः । मेरुः पर्वतराज्यत्र देवोद्यानानि ग्रुद्गल ॥ ८ नन्दनादीनि पुण्यानि विहाराः पुण्यकर्मणाम् । न श्चुत्पिपासे न ग्लानिन श्चीतोष्णभयं तथा ॥ ९ वीभत्समञ्चमं वापि रोगा वा तत्र केचन ।

C. 3. 15450 B. 3. 261. 10 K. 3. 262. 11

#### 247

1 °) B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 Gs आर्थेबुद्धि (with hiatus!); T1 पात्रमुख्य ; T<sub>2</sub> [S]कल्यबुद्धि . — b) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 3 G<sub>2</sub> यत् (for य:). — c) S (except G<sub>3</sub>) हां प्रतिपत्त(T1 वक्त)व्यं. — d) S1 B<sub>3</sub> Do विमृष ; K1-3 B1 Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>4</sub>. 6 विमृष्य ; D1 विमृक्ष्य ; D<sub>8</sub> विमृज्य . — After 1, K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> ins.:

1190\* नन्दनादीनि रम्याणि तत्रोद्यानानि मुद्गल । सर्वकामफलैर्वृक्षैः शोभितानि समन्ततः। [Cf. 9.]

- 2 <sup>6</sup>) B<sub>1</sub>. 8 De Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> च स्वर्-; B<sub>2</sub> D<sub>3</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 M अयं (for असी). <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>8</sub> संज्ञकः; B<sub>4</sub> शब्दितः (for संज्ञितः). T<sub>1</sub> यः स्वर्ग इति संज्ञितः.
- 3 °) Ś1 चैव; K1 धेर्य; K2 चर्या; Dc पुंसा; D1-3. 5 मर्स्या (for पुंसो). — b) K4 'याचका: (for 'याजिनः). — °) T1 नाहता. D1. 2 स्तेनास (for चैव).
- 4 °) B<sub>2</sub> हि पुरुषा:; T G<sub>1.4</sub> M<sub>2</sub> महात्मान: (for जिता°). <sup>b</sup>) B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2.4</sub> M जितेंद्रिया: (for विमत्सराः). <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2.4</sub> ° पराः (for °रताः). Ś<sub>1</sub> K<sub>2.4</sub> भज्ञाः; K<sub>1</sub> यज्ञाः; K<sub>3</sub> D<sub>2.3.5</sub> भाज्ञाः; Dc D<sub>1</sub> मर्त्याः; T<sub>1</sub> G<sub>2.4</sub> M<sub>1</sub> नित्यं (for पुंसः). <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> श्रूरास्त्रेजोमयाः श्रुभाः; B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>3.5</sub>) G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> श्रूराश्चाहवलक्षणाः; T G<sub>1.2.4</sub> श्चाहितल्डं.

109

6 b) De महर्षय:; D1 T1 M सहिषिभि:. B Dn D4. 6 Gs तथैव च महर्षय:. — c) K1 T2 G2-4 यामायामाश्च; K4 De2 T1 G1 यमो धाता च; D1 यामा वामाश्च. B4 सौकुल्य (for मौद्गल्य); cf. v.l. 13°. — B2 om. (hapl.) 6<sup>d</sup>-13°. — After 6, K3 (line 2 in marg. sec. m.) ins.:

1191\* देवानामि मौद्रल्य काङ्क्षिता सा परा गतिः। न दुःखमसुखं चापि रागद्वेषौ कुतो सुने।

- 7 B<sub>2</sub> om. 7 (cf. v.l. 6); K<sub>3</sub> om. 7<sup>ab</sup>. <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub>
  K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> D<sub>5</sub> एवं; T<sub>2</sub> एतद्; G<sub>5</sub> येषां (for एषां). T<sub>1</sub> एते देवनिकायास्ते. D<sub>4</sub> om. (?hapl.) from 7<sup>b</sup> up to योजनानां in 8<sup>b</sup>. <sup>c</sup>) K<sub>5</sub> ततो वै; T<sub>1</sub> आजंतः (for भास्त्रन्तः).
   <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> स्मृताः (for ग्रुभाः).
- 8 B<sub>2</sub> om. 8 (cf. v.l. 6); D<sub>4</sub> om. up to योजनानां (cf. v.l. 7). b) B<sub>3</sub>. 4 Dn D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 योजनानि. c) D<sub>3</sub>. 4 G<sub>2</sub>. 4 अत्र; D<sub>6</sub> G<sub>3</sub> तत्र (for यत्र). K<sub>3</sub> मेरु: पर्वतराजानं; T<sub>1</sub> मेरो: पर्वतराजस्य.
- 9 B<sub>2</sub> om. 9 (cf. v.l. 6). 6) T<sub>2</sub> चत्वारि (for पुण्यानि). 6) K<sub>1</sub> T<sub>2</sub> विहारः. T<sub>1</sub> कर्मणः. 6) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 न श्चनुष्णे न च ग्छानिर्. 6) B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> श्चीतोडणे; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> ध्यो; M<sub>1</sub> ध्यं (for ध्या-).
  - 10 B2 om. 10 (cf. v.l. 6). ") T1 अश्वगं; T2

C. 3. 15450 B. 3. 261. 10 K. 3. 262. 11 मनोज्ञाः सर्वतो गन्धाः सुखस्पर्शाश्च सर्वशः ॥ १० शब्दाः श्चितमनोग्राद्धाः सर्वतस्तत्र वै मुने । न शोको न जरा तत्र नायासपरिदेवने ॥ ११ ईद्दशः स मुने लोकः स्वकर्मफलहेतुकः । सुकृतैस्तत्र पुरुषाः संभवन्त्यात्मकर्मभिः ॥ १२ तैजसानि शरीराणि भवन्त्यत्रोपपद्यताम् । कर्मजान्येव मौद्रल्य न मातृपितृजान्युत ॥ १३ न च स्वेदो न दौर्गन्ध्यं पुरीषं मृत्रमेव च । तेषां न च रजो वस्त्रं वाधते तत्र वै मुने ॥ १४ न म्लायन्ति स्रजस्तेषां दिव्यगन्धा मनोरमाः । पर्यद्यन्ते विमानेश्च ब्रक्षक्षेत्रविधाश्च ते ॥ १५

G<sub>1</sub> वाशुभं (for अशुभं). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>1</sub> M<sub>1</sub> चापि; B<sub>1</sub> चैव (for वापि). — <sup>b</sup>) D<sub>3</sub>. 5 न च (for तत्र). B (B<sub>2</sub> om.) D<sub>6</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> M तत्र किंचिन्न (T<sub>1</sub>° च न) विद्यते; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 रोगो वा तत्र कश्चन. — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> सर्वशो. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> च सर्वतः; D<sub>1</sub> च मारुतः; T<sub>1</sub> समंततः; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> च वायवः (for च सर्वशः).

11 B<sub>2</sub> om. 11 (cf. v.l. 6). — a) Dc गंधा: (for शब्दा:). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M शब्द[:] श्रुतिमनोग्राह्मः. — b) Ś1 श्रूयंते (for सर्वतस्). — K<sub>4</sub> om. (hapl.) 11°-16<sup>d</sup>. — d) Ś1 Dc D<sub>3</sub> G<sub>1</sub>. 4 M नायासः परिदेवनं (Dc °ने; D<sub>3</sub> M °ना); K<sub>1</sub>. 2 नायासपरिवेदनं; T G<sub>2</sub> °परिदेवना.

12 K<sub>4</sub> B<sub>2</sub> om. 12 (cf. v.l. 6, 11). — a) D<sub>3</sub> न इंदर्श तु (for इंदरा: स). K<sub>1</sub> D<sub>3</sub> स सुनेर्; T<sub>2</sub> सुमनो- (for स सुने). — b) S<sub>1</sub> K<sub>2</sub> सुकर्म ; B<sub>4</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> स्वधर्म . — c) D<sub>1-3</sub> M पुरुषः. T<sub>1</sub> सुकृतस्तत्र पुरुषः. — d) K<sub>1</sub> D<sub>2</sub> D<sub>3</sub>. 3 T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> संभवति; D<sub>1</sub> संचरंति. D<sub>3</sub> ° कर्मसु.

13 K<sub>4</sub> om. 13 (cf. v.l. 11); B<sub>2</sub> om. 13<sup>abc</sup> (cf. v.l. 6). — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> Dc तेजसानि. — <sup>b</sup>) Dc <sup>°</sup>युज्यतां (for <sup>°</sup>पद्यताम्). — <sup>c</sup>) G<sub>4</sub> धर्मे (for कर्मे ). B<sub>4</sub> सौकुत्य (for मौद्र ). — <sup>a</sup>) B<sub>5</sub> [अ]तः; D<sub>2</sub> तु; D<sub>5</sub> च; D<sub>5</sub> [अ]पि (for उत्ते).

14 K4 om. 14 (cf. v.l. 11). — a) T2 G1 वा (for व). Ś1 K (K4 om.) Dc D1-8. 5 न स्वेदो न च दौ°; B Dn D4. 6 G2. 3 M न संस्वेदो न दौ°. — b) Ś1 K1. 2 पुरीषो. B M1 वा (for च). — c) D2. 3 एवां. Ś1 K (K4 om.) Dc D1-8 (by transp.) च न; G1 तु न. T1 जरा (for रजो). — d) T1 न बाधा (for बाधते). G1 बाधते नाधयो सुने; G2. 4 बाधते हि तपोधन.

ईच्याशोकक्कमापेता मोहमात्सर्यवर्जिताः । सुखं स्वर्गजितस्तत्र वर्तयन्ति महासुने ।। १६ तेषां तथाविधानां तु लोकानां सुनिपुंगव । उपर्थुपरि शकस्य लोका दिव्यगुणान्विताः ।। १७ पुरस्ताद्वसणस्तत्र लोकास्तेजोमयाः शुभाः । यत्र यान्त्यृषयो ब्रह्मन्प्ताः स्वैः कर्मिभः शुभैः ॥ १८ क्रभवो नाम तत्रान्ये देवानामपि देवताः । तेषां लोकाः परतरे तान्यजन्तीह देवताः ॥ १९ स्वयंप्रभास्ते भास्तन्तो लोकाः कामदुषाः परे । न तेषां स्वीकृतस्तापो न लोकेश्वर्यमत्सरः ॥ २० न वर्तयन्त्याहुतिभिस्ते नाप्यमृतभोजनाः ।

15 K4 om. 15 (cf. v.l. 11). — a) B1. 4 G1 न ग्लायंति; D5 (by transp.) म्लायंति न. G1 सर्वा (for तेवां). — b) K8 D5 पर्युज्यंते; B1 Dc2 प्रयुज्यंते; B2-4 Dc1 Dn D4. 6 G8 संयुज्यं (B2. 3 ज्य)ते; D8 पर्यटंति; T1 G1. 4 पर्यूद्धांते; T2 G2 सम् (G2 मु)द्धांते. — b) K8 B Dn D4-6 G8 ब्रह्मक्रेवंविधेश; Dc क्षेत्रंविधेश. D2. 3 T1 G2. 4 M हि (for च). B1 ताः; B8 D1 ये (for ते).

16 K4 om. 16 (cf. v.l. 11). — a) Ś1 K1 Dc D8 किमोपेता; T1 मोहक्कमा ; G1 शोकसमो . — b) T1 मद . — d) B Dn D4. 6 T1 G8 वर्तयंते. M2 मनोरमाः (for महा ).

17 <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> तेषां तथा विमानानां. — <sup>c</sup>) B<sub>2.8</sub> D (except D<sub>1-8</sub>) G<sub>8</sub> लोकस्य (for शक<sup>°</sup>). — <sup>d</sup>) D<sub>n2. n3</sub> D<sub>4.6</sub> G<sub>8</sub> लोका दिव्या गुणा<sup>°</sup>; T G<sub>2.4</sub> M लोको <sup>°</sup>न्वित:; G<sub>1</sub> दिव्यो लोकगुणान्वित:.

18 <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> परितो; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> परस्ताद्; G<sub>2</sub> M परतो (for पुरस्ताद्). S<sub>1</sub> B<sub>2</sub>. 8 D<sub>11</sub> ब्राह्मण°. S (except G<sub>8</sub>) तस्य (for तत्र). — <sup>b</sup>) S (except G<sub>8</sub>) छोकस्तेजोमयः ग्रुभः. — <sup>d</sup>) Do सुक्षैः (for शुभैः). B<sub>4</sub> पूताः स्वैः स्वैस्तु कर्मभिः.

19 a) K<sub>8</sub> B<sub>4</sub> D<sub>3</sub> ऋषयो; T<sub>1</sub> मानवा (for ऋभवो).
— T<sub>1</sub> om. 19°-22°; K<sub>4</sub> G<sub>1</sub> om. (hapl.) 19°<sup>d</sup>. — °)
K<sub>1</sub>. 2 G<sub>2</sub> लोक:; B<sub>4</sub> Dc<sub>1</sub> Dn<sub>1</sub> G<sub>4</sub> लोकात्. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2
परतरस. — d) K<sub>8</sub> क्षरंतीह; G<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 3 जयंतीह.

20  $T_1$  om. 20 (cf. v.l. 19). — a) Dc वा (for ते).  $B_{1.2}$  D<sub>4</sub> G<sub>8</sub> भासंतो. — b) M कामदुहः. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.8</sub>  $D_{1-8.5}$  श्री (for द्यी°). — a) Ś<sub>1</sub> Dc लोकैश्वर्यमत्सराः; G<sub>1.2.4</sub> M भोगै(G<sub>1</sub> लोभै)श्वर्यमत्सरः.

21 T<sub>1</sub> om. 21 (cf. v.l. 19). — a) D<sub>8</sub> (by corr.)

तथा दिव्यश्वरीरास्ते न च विग्रहमूर्तयः ॥ २१ न सुखे सुखकामाश्च देवदेवाः सनातनाः । न कल्पपरिवर्तेषु परिवर्तन्ति ते तथा ॥ २२ जरा मृत्युः कृतस्तेषां हर्षः प्रीतिः सुखं न च । न दुःखं न सुखं चापि रागद्वेषौ कृतो सुने ॥ २३ देवानामपि मौद्गल्य काङ्क्षिता सा गतिः परा । दुष्प्रापा परमा सिद्धिरगम्या कामगोचरैः ॥ २४ त्रयस्त्रिशदिमे लोकाः शेषा लोका मनीपिभिः । गम्यन्ते नियमैः श्रेष्ठदिनैर्वा विधिपूर्वकैः ॥ २५ सेयं दानकृता व्युष्टिरत्र प्राप्ता सुखावहा । तां सुङ्क्ष्य सुकृतैर्लब्धां तपसा द्योतितप्रभः ॥ २६

एतत्स्वर्गसुखं वित्र लोका नानाविधास्तथा।
गुणाः स्वर्गस्य प्रोक्तास्ते दोषानिष निकाध मे ॥ २७
कृतस्य कर्मणस्तत्र भुज्यते यत्फलं दिवि।
न चान्यत्क्रियते कर्म मृलच्छेदेन भुज्यते ॥ २८
सोऽत्र दोषो मम मतस्तस्यान्ते पतनं च यत्।
सुखव्याप्तमनस्कानां पतनं यच भुद्गल ॥ २९
असंतोषः परीताषो दृष्टा दीप्ततराः श्रियः।
यद्भवत्यवरे स्थाने स्थितानां तच दुष्करम् ॥ ३०
संज्ञामोहश्च पततां रजसा च प्रधर्षणम्।
प्रम्लानेषु च माल्येषु ततः पिपतिषोर्भयम् ॥ ३१
आ ब्रह्मभवनादेते दोषा मौद्गल्य दारुणाः।

C. 3. 15472 B. 3. 261. 32 K. 3. 262. 33

ते (for न). G1 वर्तयंत्राहुतिभिन्ते; M न वर्तयंत्राहुतिन्ते.

— b) T2 G2. 4 ते न वा; G1 न च च; M न चापि (for ते नापि). K3 B2 D2. 3 G1. 2 भोजिन:. D5 ते नानामृतभोजिन:. — d) B1 क्रिपण: (for भूतंयः).

22 D<sub>4</sub> om. 22<sup>a</sup>-23<sup>b</sup>; T<sub>1</sub> om. 22<sup>a</sup><sup>b</sup> (cf. v.l. 19).

— a) K<sub>4</sub> निमेषा:; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 नासुखा:; G<sub>4</sub> M नासुखे (for न सुखे). B<sub>2</sub>. 3 Dn D<sub>6</sub> G<sub>8</sub> ते (for च). B<sub>1</sub> न च सुखे सुखकामा. — c) K<sub>4</sub> न कल्पे परिवर्तेते; T<sub>1</sub> न कल्पपरिवृत्तेषु; T<sub>2</sub> न वर्तेते.

23 D4 om. 23ab (cf. v.l. 22). — a) K1 Dc2 T2 G1. 2 जरामृत्यु; K4 D2. 6 G3 जरामृत्यु. — b) Ś1 K1. 2 तथेव; M2 सुखानि (for सुखंन). K3 Dc Dn1 D2. 5. 5. 6 T2 G3 ह्वं: (K3 वं-; D3 वं) प्रीतिसुखंन च; Dn2 ह्वं: प्रीति कथंचन; T1 G1. 2 M1 ह्वं: (G2 M1 वं-) प्रीतिसुखानि च. — c) D1 च दुःखं (for दुःखंन). K3 D3 T1 M1 असुखं; G1 वासुखं (for न सुखं). Ś1 K1. 2 चास्ति; K3 B1-3 Dc2 T1 G1. 2. 4 M1 वापि (for चापि). T2 दुःखं वाप्यसुखं वापि.

24 b) K1 T1 पुरा (for परा). — °) T2 पुष्पीपमा परा सिद्धिर. — d) Ś1 K1 Dc2 अकाम्या का°.

25 °) Ś1 K1. 2 अमी (for इमे). K3. 4 B D T2 G1. 8 देवा: (D1 भावा:) (for छोका:). — b) N T G1. 8 येषां (K4 तेषां) (for शेषा). — c) T नियतेर्. T दांतेर्; G1 शांतेर् (for श्रेष्ठेर्). — d) T2 G1 दांते (for दाने ). T2 वृद्धि (for विधि ).

26 °)  $T_3$  सेयं दानवतां वीर. — °) K De  $D_{1.~3.~5}$  त्वया; T  $G_1$  अनु (for अन्न).  $S_1$  त्वया प्राप्ता द्वानुत्तमा; B

Dn D2. 4. 6 अनुप्राप्ता सुन्तं त्वया. — Ś1 om. 26°-27°. — °) Dc प्रकृतेर्. K3 तां भुंक्ष्त्र सुकृतेनाद्य.

27 Ś1 om. 27<sup>ab</sup> (cf. v.l. 26). — a) G2. 4 एवं (for एतत्). K4 D3 G1 स्वर्गफलं. — b) Ś1 K1. 2 ते प्रोक्ता (by transp.); K3 Dc S (except G3) चोक्तास्ते; B1 भोग्यास्ते. K4 D1-3 उक्ता गुणास्ते स्वर्गस्य.

28 °) B1 तात; T1 G1 तस्य (for तत्र). — b) B1 सञ्चते. Ś1 K1. 2 De तत् (for यत्). K4 यत्फलं भुज्यते दिवि. — d) B1 मूलभेदेन; G3 स्त्रहेदेन.

29 <sup>a</sup>) G<sub>1</sub> तत्र (for सोऽत्र). — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> तस्याधः (for तस्यान्ते). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 3 गमनं (for पतनं). — <sup>d</sup>) T G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> सहसा (for पतनं). B<sub>4</sub> Dc यत्र; D<sub>2</sub> तञ्च; T<sub>2</sub> यं च. G<sub>1</sub> सहश्रावश्च मुद्रल.

30 °) Ś1 K De Dns Ds T1 G1 असंतोषपरीतापो (K1. 2 Des Ds °पौ; T1 ° नां). — b) Ks. 4 Ds. 5 दीसतरां श्रियं; D2 दीसाः परश्रियः; T1 G2. 4 M दीसां परश्रियः; T2 G1 परगतां श्रियं. — c) T1 M तद् (for यद्). Ś1 K1. 2 D1 वस्तरस्थाने; Ks °त्यरम ; Dns Ds. 6 वस्तरे स्थाने; Ds वस्तरे स्थाने; T1 ° त्यातुले जाते; T2 G1. 2. 4 °त्य (G1 °त्या)तुले स्थाने; M °त्यातुरे स्थाने. — d) B1 यज्ञ; B2. 3 Dn D4-6 G2 तत्सु ; De चेज्ञ (for तज्ञ). Ś1 K1-3 दु:खदं; T2 G1. 2. 4 दुष्कृतं; M1 दुष्पहं (for दुष्करम्).

31 °) Śi ° मोहाश्च. — b) Ka Da. 4 सं (for च).
— °) Ka Do Gi अम्ला ; Ma प्रमादेषु (for प्रम्ला ). Di
तु; Ti हि (for च). Do मानेषु; Di पुण्ये (for मास्ये ).
— a) Ga. 4 M तस्मात् (for ततः). Ba Di प्रपतितोर्; Gi
पिवतिषोर्. Di मृशं; Ta इत्यं (for भयम्). Ti तस्माच

C. 3. 15472 B. 3. 261. 32 K. 3. 262. 33 नाकलोके सुकृतिनां गुणास्त्वयुतको नृणाम् ॥ ३२ अयं त्वन्यो गुणः श्रेष्ठक्च्युतानां स्वर्गतो ग्रुने । शुभानुश्ययोगेन मनुष्येषूपजायते ॥ ३३ तत्रापि सुमहाभागः सुखभागभिजायते । न चेत्संबुध्यते तत्र गच्छत्यधमतां ततः ॥ ३४ इह यत्क्रियते कर्म तत्परत्रोपश्चज्यते । कर्मभूमिरियं ब्रह्मन्फलभूमिरसौ मता ॥ ३५ एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां पृच्छिस ग्रुद्गल । तवानुकम्पया साधो साधु गच्छाम माचिरम् ॥ ३६

#### व्यास उवाच।

एतच्छ्रत्वा तु मौद्गरयो वाक्यं विमम्शे घिया। विमृश्य च मुनिश्रेष्ठो देवदृतमुवाच ह ॥ ३७ देवदृत नमस्तेऽस्तु गच्छ तात यथासुखम् । महादोषेण मे कार्यं न खर्गेण सुखेन वा ॥ ३८ पतनं तन्महद्दुःखं परितापः सुदारुणः । स्वर्गभाजश्च्यवन्तीह तस्मात्स्वर्गं न कामये ॥ ३९ यत्र गत्वा न शोचन्ति न व्यथन्ति चलन्ति वा । तदहं स्थानमत्यन्तं मार्गयिष्यामि केवलम् ॥ ४०

पततो भयं.

32 a) Ś1 K Dc D1-8. 5 भुवनाद्. — b) B4 मौकुल्य. — c) Ś1 K1. 2 B8. 4 D1 G1 नाक(G1 देव)लोकेषु कु; T1 G4 M2 नाग(T1 देव)लोके सु°. — d) T1 M1 मिता:; G2. 4 M2 मता: (for नृणाम्).

33 a) K1 अन्यस्त्वयं (for अयं त्वन्यो). K3 त्वल्पो गुण:; K4 B2. 4 Dc D1. 4 त्वन्यो गुण ; B1 तुल्यो गुण (for त्वन्यो गुण:). — b) Ś1 K1. 2 D1. 3 T1 सर्व (for स्वगं ). Ś1 K1. 2. 4 D1. 3 गुणै: (for सुने). — c) K4 D3 T G1. 2. 4 M2 सु(T1 दु:)खानु . — d) Ś1 K1. 2 मानुषेषु. Ś1 प्र-; S (except G3) [ण]व (for [ज]प-).

34 T<sub>1</sub> om. 34<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> सुमहा-भाग; B<sub>2-4</sub> Dc Dn D<sub>1-4</sub> e G<sub>3</sub> स महाभागः (D<sub>2-4</sub> G<sub>3</sub> °ग). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> 2 B<sub>4</sub> Dc T<sub>2</sub> अपि (for अभि-). K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> सुखभो (D<sub>3</sub> भा)गी हि जायते; G<sub>2</sub> 4 कुळे महति जा°. — <sup>c</sup>) Dc G<sub>1</sub> M स; T<sub>1</sub> सु- (for सं-). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> प्रासो-धमतां ततः (sic); T<sub>2</sub> गच्छत्ययमतंद्रितः. — After 34, M<sub>1</sub> ins.:

1192\* तत्र गत्वा निवर्तन्ते न बुधा योगिनस्तथा।

35 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> लोके (for कमें). — °) D<sub>1</sub> G<sub>1</sub> (sup. lin. as in text) [उ]पयुज्यते. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>2</sub> असी परा; K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> अतो परा; T<sub>1</sub> तु स स्मृतः. T<sub>2</sub> भोगभूमिरसौ स्मृता. — After 35, D<sub>3</sub> ins. 1193\*.

36  $^{b}$ )  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}_{1}$ .  $_{2}$   $\acute{D}_{2}$  यनमां त्वं परिपृच्छिसि;  $\acute{M}_{1}$  यनमा पृच्छिति सुदूछ.  $\acute{-}$   $^{d}$ )  $\acute{T}_{2}$   $\acute{G}_{1}$ .  $_{3}$  तत्र (for साधु).  $\acute{B}_{3}$   $\acute{D}_{1}$ .  $_{3}$   $\acute{G}_{4}$  गच्छामि;  $\acute{G}_{1}$   $^{\circ}$ व.

37 Si Ka श्रीब्यासः (for ब्यास उ°). — ") Ti Ga. 4 M एवमुक्तस (for एतच्छूत्वा). Si Ki. 2 च (for तु). — ") Si Ki. 2 च (for तु). — ") Si Ki. 2 Bi. 4 Dia Da. 6 विमसृषे; Ba. 3 De विमृशते; Ti स विमृशद्; Ga. 4 सोवि(Mi प)मृशद्. — ") Si Ki. 2

 $B_{1-3} \ D_{n_2}$ .  $n_3 \ D_6$  विसृद्य च;  $D_c$  विसृत्रंत;  $M_2$  विसृद्यंत.

38 Before 38, M<sub>1</sub> ins. मुनि:. — °) K<sub>3</sub> Dc D<sub>3</sub> महादोषेन. B<sub>1</sub> वाक्यं (for कार्यं). — <sup>d</sup>) Dc स्वर्गे न. K<sub>2</sub>. 3 D<sub>1</sub>. 5 च (for a<sub>1</sub>).

39 G2 om. (hapl.) 39°-40°. — °) Ś1 K1. 2. 4
D3 T2 G1 पतनांत; K3 B Dc Dn D1. 2. 4-6 G3° नांते; T1
° तां तन्; M ° तां तु (for ° नं तन्). B2. 4 Dc2 Dn1 D2-6 T
G4 महादु:खं. — °) K3. 4 D1. 3 परितापं; G1 पततोपि.
Ś1 K B2-4 Dc1 D1. 3 सुदारुणं. — °) Ś1 K1-3 T1 [अ]अ-वंति; B2 Dc1 Dn D1-6 G3 चरंति; Dc2 भवंति; D3 (by corr.) G4 पतंति; T2 स्ववंति (for च्यवन्ति).

40 G2 om.  $40^{ab}$  (cf. v.l. 39). — b) D1 T1 G4 M व्यथंते. K3 B4 Dc G4 च (for चा). T2 G न व्यवंति पतंत्वतः (G °त्युत). — c) G1 ततोहं. B4 अव्ययं; T1 अन्यत्तन् (for अत्यन्तं). — d) Ś1 जन°; K B4 D1-3. b अर्ज (for मार्ग °). B2 माचिरं (for केवलम्). — Dn (!) ins. after 40: D3, after 35:

1193\* सुद्गल उवाच।

महान्तस्तु अमी दोषास्त्वया स्वर्गस्य कीर्तिताः। निर्दोष एव यस्त्वन्यो लोकं तं प्रवदस्व मे।

देवदूत उवाच ।

ब्रह्मणः सदनादूध्वं तद्विष्णोः परमं पदम् ।

ग्रुद्धं सनातनं ज्योतिः परं ब्रह्मोति यद्विदुः ।

न तन्न वित्र गच्छन्ति पुरुषा विषयात्मकाः । [5]

दम्भलोभमहाक्रोधमोहद्रोहेरिभिद्धताः ।

निर्ममा निरहंकारा निर्द्वहाः संयतेन्द्रियाः ।

ध्यानयोगपराश्चेव तन्न गच्छन्ति मानवाः ।

[N. B. Some printed ed. wrongly read these lines after 35 (cf. D<sub>3</sub> above).]

41 Before 41, B4 ins. ज्यास उ°. — ") B1 एवसुक्त्वा

इत्युक्त्वा स मुनिर्वाक्यं देवदृतं विसुज्य तम् । शिलोञ्छवृत्तिमुत्सुज्य शममातिष्ठदुत्तमम् ॥ ४१ तुल्यनिन्दास्तुतिर्भृत्वा समलोष्टाश्मकाश्चनः । श्चानयोगेन शुद्धेन ध्यानित्यो वभृव ह ॥ ४२ ध्यानयोगाद्धलं लब्ध्वा प्राप्य चर्डिमनुत्तमाम् । जगाम शाश्वतीं सिद्धिं परां निर्वाणलक्षणाम् ॥ ४३ तस्मात्त्वमिष कौन्तेय न शोकं कर्तुमहिसि । राज्यातस्फीतात्परिभ्रष्टस्तपसा तदवाप्स्यसि ॥ ४४

सुखस्थानन्तरं दुःखं दुःखस्थानन्तरं सुखम् । पर्यायेणोपवर्तन्ते नरं नेमिमरा इव ॥ ४५ पितृपैतामहं राज्यं प्राप्सस्यमितविक्रम । वर्षात् त्रयोदशादृध्वं व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ४६

### वैशंपायन उवाच।

एवमुक्त्वा स भगवान्व्यासः पाण्डवनन्दनम् । जगाम तपसे धीमान्पुनरेवाश्रमं प्रति ॥ ४७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तचत्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २४७॥ समाप्तं बीहिद्रौणिकपर्व॥

### 286

107. 23°.

# वैशंपायन उवाच । तस्मिन्बहुमृगेऽरण्ये रममाणा महारथाः ।

काम्यके भरतश्रेष्ठा विज्ञहुस्ते यथामराः ॥ १ प्रेक्षमाणा बहुविधान्वनोदेशान्समन्ततः ।

C. 3. 15572 B. 3. 264. 2 K. 3. 265. 2

(for इत्युक्त्वा स). — b) Ks B1 G1 विसर्ज्य. Dc च; G1 वै (for तम्). — c) B1-3 D (except D1. 3. 5) Gs वृत्ति- धर्मात्मा.

42 42<sup>a</sup>=(var.) Gītā (Vulg.) 12. 19. — 42<sup>b</sup>=ibid. 6. 8. — <sup>c</sup>) Śi Ki. 2 ज्ञानशुद्धेन योगेन. — <sup>d</sup>) M<sub>2</sub> ज्ञान-नित्यो. — After 42, K<sub>4</sub> Di-8 ins.:

1194\* निगृहीतेन्द्रियम्रामं समयोजयदात्मनि । युक्तचित्तं तथात्मानं युयोज परमेश्वरे ।

43 °) G1 ध्यानयोगे. T1 फलं; G4 वरं (for बलं). Dn2 G2 M1 'योगबलं लडध्वा; T2 'योगे मनो बध्वा; M2 ज्ञानयोगफलं लडध्वा. — b) K4 D3 वृद्धिम्; B Dn D1. 2. 4 T G बुद्धिम्; D6 ऋद्धिम् (for चिद्धिम्). D1 च उत्तमां (for अनु'). — °) Ś1 वृद्धि; K2 B1 ऋद्धि (for सिद्धि). — d) B4 निर्वेद (for निर्वाण').

44 T<sub>1</sub> om. 44°d. — °) D<sub>3</sub> राज्यस्यांतात्; G<sub>1</sub> राज्या-

45 °) Ś1 K1. 2 M2 'णोपवर्तेत (M2 °ते); K4 D2. 3 ° णैव वर्तेत; B1-8 Dc Dn D4. 6 T1 G3 'णोपसपैति (Dn T1 ° ते); T2 G1 'णोपगच्छंते (G1 °ति); G2. 4 'णानुवर्तेते. — ') Ś1 K1. 2 B4 नरं नेमिचरा; K4 (m as in text) Ds (sup. lin. sec. m.) नरं नेमिपरा; B3 Dc रथं नेमिनरा; D4 T2 G1 नरा नेमिचरा (T2 'गता; G1 'मरा); T1 नराश्चेवमरा.

46 b) B1 लप्स्यसे ; Dc प्राप्स्यसे .

47 T G<sub>1</sub> om. the ref. — <sup>a</sup>) B<sub>2-4</sub> Dn<sub>1</sub>, n<sub>2</sub> स एव-सुक्रवा (by transp.). D<sub>5</sub> T G<sub>1</sub> तु (for स). — <sup>b</sup>) M<sub>1</sub> ज्यास: सत्यवतीसुत:. — 47<sup>cd</sup>=1. 1. 55<sup>cd</sup>. — 47<sup>c</sup>=1.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: N G2 बीहि(K4 om. बीहि)-दीणिक, followed (except in B2 D2) by समास; T G2 बीहिद्री(T2 दी)णोपाख्यान. G1 (om. sub-parvan name) mentions only मुद्रलोपाख्यान. — Adhy. name: M2 बीहिद्रोणमोक्षस्तुति:. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 259 (Dn3 260); D1 262; T1 G4 M (M2 inf. lin.) 251 (M2 orig. 254); T2 G1 248; G2 250. — Śloka no.: Dn 51 (Dn2 50); D1 53.

After adhy. 247, Dei Dn Di. 2. 6 Gs ins. two addl. adhy. given in App. I (No. 25), comprising the famous Durvāsas episode, which, as may be seen, is a clear interpolation.

### 248

1 °) Ś1 K1. s. 4 रम्ये (for Sरण्ये). — ) K4 B1-3

C. 3. 15572 B. 3. 264. 2 K. 3. 265. 2 यथर्तुकालरम्याश्च वनराजीः सुपुष्पिताः ॥ २
पाण्डवा मृगयाशीलाश्चरन्तस्तन्महावनम् ।
विज्ञह्वरिन्द्रप्रतिमाः कंचित्कालमरिंद्माः ॥ ३
ततस्ते यौगपद्येन ययुः सर्वे चतुर्दिश्चम् ।
मृगयां पुरुषव्याघा ब्राह्मणार्थे परंतपाः ॥ ४
द्रौपदीमाश्रमे न्यस्य तृणविन्दोरनुज्ञया ।
महर्षेदीप्ततपसो धौम्यस्य च पुरोधसः ॥ ५
ततस्तु राजा सिन्धृनां वार्धक्षत्रिर्महायशाः ।
विवाहकामः शाल्वेयान्त्रयातः सोऽभवत्तदा ॥ ६
महता परिवर्हेण राजयोग्येन संवृतः ।
राजमिर्वहुभिः सार्धमुपायात्काम्यकं च सः ॥ ७
तत्रापश्यतित्रयां भार्यां पाण्डवानां यशस्विनीम् ।

विष्ठन्तीमाश्रमद्वारि द्रौपदीं निर्जने वने ॥ ८
विश्राजमानां वपुषा बिश्रतीं रूपमुत्तमम् ।
श्राजयन्तीं वनोदेशं नीलाश्रमिव विद्युतम् ॥ ९
अप्सरा देवकन्या वा माया वा देवनिर्मिता ।
इति कृत्वाञ्जलिं सर्वे दद्दशुस्तामनिन्दिताम् ॥ १०
ततः स राजा सिन्धूनां वार्धश्वत्रिजेयद्रथः ।
विसितस्तामनिन्दाङ्गीं द्रष्ट्वासीद्वृष्टमानसः ॥ ११
स कोटिकाश्यं राजानमन्नवीत्काममोहितः ।
कस्य त्वेषानवद्याङ्गी यदि वापि न मानुषी ॥ १२
विवाहार्थो न मे कश्विदिमां द्रष्ट्वातिसुन्दरीम् ।
एतामेवाहमादाय गमिष्यामि स्वमालयम् ॥ १३
गच्छ जानीहि सौम्यैनां कस्य का च क्रतोऽपि वा।

De Dn D2. 4. 6 G3 अटमाना; D3 वसमाना (for रममाणा). S (except G3) महाबला:. — De om. 1<sup>cd</sup>. — c) K1. 3. 4 Dn2 T1 G1. 4 M भरतश्रेष्ट. — d) B1 यथा सुराः (for भराः). T2 G1 महास्मानो महाबलाः.

2 °) K<sub>1</sub>. s. 4 B<sub>1</sub>. 2 Det Dns D<sub>1</sub>. 3 प्रेक्ष्य ; B<sub>4</sub> वीक्ष (for प्रेक्ष ). — b) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M सुदा युताः (for समन्ततः). — c) Ś<sub>1</sub> अथर्तु ; D<sub>5</sub> सर्वर्तु (for यथर्तु ).

3 D<sub>5</sub> om. 3-4. — b) T<sub>1</sub> G<sub>2.4</sub> M च (for तन्). K<sub>3</sub> B D (except D<sub>1.2</sub>; D<sub>5</sub> om.) T<sub>2</sub> G<sub>1.3</sub> महद्दनं (B<sub>1</sub> वनं महत्); T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> महावने. — d) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> किंचित्; G<sub>1</sub> कचित्. Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>1</sub> अरिंदम. T<sub>2</sub> कालशेषमरिंदमा:.

4 Drom. 4 (cf. v.l. 3). — b) M ययुः प्रतिदिशो

5 °d) T1 G2. 4 M महर्षि दीप्ततपसं धीम्यं चापि पुरोहितं (T1 नृप पुरोधसं; M1 चैव पुरोहितं; M2 चापि पुरोधसं).

6 °) B<sub>2</sub> च; D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1.8</sub> स (for तु). D<sub>1</sub> सिंहानां (for सिन्धू°). — b) D<sub>6</sub> वार्धक्षत्रो; T<sub>1</sub> वार्धक्षेत्रिर्; M<sub>1</sub> वर्धक्षत्रिर्. K<sub>1</sub> महाबल:; K<sub>8.4</sub> D<sub>1-8</sub> जयद्रथ: (cf. 11<sup>b</sup>). — c) T G<sub>1</sub> कर्तुं विवाहं (for विवाह°). K<sub>1</sub> D<sub>3</sub> T G<sub>2.4</sub> M साल्वे°; B<sub>1</sub> पार्थे° (for ज्ञाल्वे°). — d) B<sub>2.4</sub> D<sub>6</sub> स्म; S (except G<sub>8</sub>) [अ]थ (for स:). G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> भवत्तदा.

7 °) D2 पारिवर्हेण. — °) B4 संमृतः; M1 संयुतः. — °) K1 B2 D3 सरः; T1 हि सः; G1. 2 वनं (for च सः).

8 b) K1 मनस्विनीं; M1 यशस्विनां. — c) D1 T1 दारे.

9 9<sup>a</sup>=1<sup>a</sup>. 65. 11<sup>a</sup>; (var.) 57. 92<sup>c</sup>. — b) K4 बिञ्जती. B1 कालम् (for रूपम्). G<sub>2</sub> (sup. lin. as in

text) अद्भुतं (for उत्तमम्). — °) K. आजयंती. G1 बिआजतीं वनोदेशे. — After 9, M1 repeats 9<sup>cd</sup> (v.l. राजयंतीं for आज<sup>°</sup>).

10 °) Śı देवकाया. — °) Gı मायया (for माया वा). — °) Śı Kı. 8 Dı G₄ [अं]जलीन्; K₄ [अं]जलीः; B₂ मति; D₂ [अं]जसा.

11 <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M तु (for स). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> वार्धक्षत्रो; T<sub>1</sub> वार्धक्षेमिर्. — <sup>c</sup>) K<sub>8</sub> विस्मितस्वनिर्मांगीं; K<sub>4</sub> विस्मित सनवद्यांगीं; B (B<sub>4</sub>m as in text) Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> विस्मित स्वनवद्यांगीं; G<sub>2</sub>. 4 विष्ठितामनवद्यांगीं. — <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> T G<sub>1</sub> दुष्टमानसः; G<sub>2</sub>. 4 M दुष्टचेतनः (G<sub>4</sub> °सः). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> दृष्ट्वा तां दु(Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> संह्व)ष्टमानसः.

12 Dc1 om. 12. — a) Ś1 K4 B1. 4 Dn3 D1. 8 Cn को टिकास्थं; K1. 2 श्वं; B2. 3 Dc2 D2. 6 Cnp स्वं; Cnp also as in text. — b) T2 कैपा (for स्वेषा). G1 द्यांनि द्यांगी (for [अ]नवद्याङ्गी). — b) Ś1 यदि वा नाप्यमानुषी; K4 देवी वा मानुषी यदि.

13 °) T G1 विवाहेच्छा (for हाथों). T1 G1 काचिद्.
— b) B2-4 Dn D4. 6 G3 प्राप्य (for हच्चा). Ś1 K1. 2. 4
D5 तु सुंदरीं; B1 M2 [अ]तिमानुषीं. — °) T2 G1 एनाम्
(for एताम्). — d) Ś1 सुरालयं.

14 °) De1 सौम्यतां; Dn3 D4 G3 सौम्येमां; T2 सौरध्य; M सौम्येतां. — b) Ś1 K1. 2 वापि; K3 D1 G1 वा नु; K4 वाथ; B Dn2. n3 D2-4. 6 G3 वात्र; Dc वा त्वं; T1 का वा; T2 का नु; M2 कापि (for का च). — c) T1 G1 चागता (for आगता).

किमर्थमागता सुश्रूरिदं कण्टिकतं वनम् ॥ १४ अपि नाम वरारोहा मामेषा लोकसुन्दरी । भजेदद्यायतापाङ्गी सुदती तनुमध्यमा ॥ १५ अप्यहं कृतकामः स्थामिमां प्राप्य वरस्त्रियम् । गच्छ जानीहि को न्वस्या नाथ इत्येव कोटिक ॥ १६ स कोटिकाश्यस्तच्छ्रत्वा रथात्प्रस्कन्द्य कुण्डली । उपेत्य पप्रच्छ तदा क्रोष्टा व्याघ्रवधृमिव ॥ १७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टचत्वारिंदाद्धिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २४८ ॥

# 588

कोटिकाइय उवाच।
का त्वं कदम्बस्य विनम्य शाखामेकाश्रमे तिष्ठिसि शोभमाना।
देदीप्यमानाग्निशिखेव नक्तं
दोध्यमाना पवनेन सुश्रूः॥ १
अतीव रूपेण समन्विता त्वं
न चाप्यरण्येषु विभेषि किं नु।
देवी नु यक्षी यदि दानवी वा

वराप्सरा दैत्यवराङ्गना वा ॥ २ वपुष्मती वोरगराजकन्या वनेचरी वा क्षणदाचरस्त्री । यद्येव राज्ञो वरुणस्य पत्नी यमस्य सोमस्य धनेश्वरस्य ॥ ३ धातुर्विधातुः सवितुर्विभोर्वा शकस्य वा त्वं सदनात्प्रपन्ना । न ह्येव नः पृच्छिसि ये वयं स्म

C. 3. 15591 B. 3. 265. 4 K. 3. 266. 4

- 15 °) Ś1 K1 भजेत व्यायतापांगी (K1 गा); T2 G1 दशस्तापांगी. — d) B4 T1 G4 M2 सुंदरी (for सुदती).
- 16 Bi om. 16ab. c) Śi Ki कोन्योस्या; Ta को वास्या. d) T Gi, a. 4 नाथः सम्यग्विचारय.
- 17 Before 17, M ins. वेशं. a) Śi Ki. 2 B2 Dc D2. 3 कोटिकाल्यं; K3. 4 B1. 3. 4 Dn3. n3 D1. 6 कास्यं. b) = 4. 30. 4<sup>d</sup>; 32. 32<sup>b</sup>: 5. 46. 14<sup>b</sup>; etc., etc. T G1 मैंड्याट्यस्कंच तह्थात्. d) K1. 2 G1 सिंह (for ल्यावं).

Colophon om. in Śi Ki. 3 Ds (cf. colophon of adhy. 249). — Major parvan: Dn2 G2. 4 आर्ण्य. — Sub-parvan: N (Śi Ki. 3 Ds om.) Ti G3 M2 द्वीपदीप्रमाथ. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 262 (Dn3 263): Di 265; Ti G4 M (M2 inf. lin.) 252 (M2 orig. 254); T2 G1 249; G2 251. — Śloka no.: Dn Di 17.

### 249

1 Si Ki om. the ref.! Ka. s B Dc Dn Da. 6 Gs

कोटिक उ<sup>°</sup>; K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> कोटिकास्य (D<sub>2</sub>. 3 <sup>°</sup>ह्य) उ<sup>°</sup>. — <sup>°</sup>) K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub>. 2. 4 Dc1 D<sub>3</sub>. 5 विनाम्य; M<sub>1</sub> नियम्य. — <sup>6</sup>) G<sub>2</sub>. 4 किमाश्रमे (for एका<sup>°</sup>). — <sup>°</sup>) D<sub>2</sub>. 3 प्रदीप्य<sup>°</sup>. — <sup>4</sup>) B<sub>2-4</sub> Dc D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> व्याधू (for दोधू ). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> Dn D<sub>2</sub>. 5. 6 T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> सुभु; Dc D<sub>1</sub> सुभू. M आचक्ष्व शीप्रं (M<sub>2</sub> तत्वं) व्रजिनाग्रकेशि (M<sub>2</sub> °केशिनी).

- 2 <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> बिभिष. D<sub>5. 5</sub> किं तु; T G<sub>1</sub> का नु; G<sub>2. 4</sub> M देवि. <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> च; D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> तु; G<sub>1. 4</sub> न (for नु). D<sub>2. 3</sub> न च (for यदि). Ś₁ K<sub>1. 2</sub> D<sub>5</sub> दानवी स्वं; B<sub>6</sub> (m as in text) मानवी वा; Dc T₁ मानुषी वा; T₂ वापि मानुषी; G₁ वा मनुष्या.
- 3 °) Ks Dns D1. 2 G1. 4 च (for वा). Ks 'नाग-कन्या; T2 'राजकन्यका; Ms 'कन्यका वा (for 'राजकन्या). — b) S (except T1 Gs) वनेचरा. Ks वनेचरी वा कुसुमा-युधकी. — ') K4 D1-8 किं देव-; G2. 4 त्वं देव- (for यहोव).
- 4 °) Ks Ti Gs. 4 Mi प्रभोर्वा; Ks Di-s. 5 प्रभा वा (for विभोर्वा). °) Ds चैंव (for द्योव). Śi K Di-s सं- (for नः). Ds. 3 के (for थे). °) Gi वयं न (for न चाप). Ki. 3 जाता कुळे कस्य हि चंद्रवक्ते.
- 5 ) Śi भवन (for प्रभवं). Śi Ki. 2 Ds पति; Ta Gi. 2 भुवं (for प्रभुं). — °) Bi Ga M transp. पति and

C. 3. 15591 B. 3. 265. 4 K. 3. 266. 4 न चापि जानीम तवेह नाथम् ॥ ४

वयं हि मानं तव वर्धयन्तः

पृच्छाम मद्रे प्रभवं प्रभुं च ।

आचक्ष्व बन्धृंश्र पतिं कुलं च

तच्वेन यचेह करोषि कार्यम् ॥ ५

अहं तु राज्ञः सुरथस्य पुत्रो

यं कोटिकाक्ष्येति विदुर्मनुष्याः ।

असौ तु यस्तिष्ठति काश्चनाङ्गे

रथे हुतोऽग्निश्चयने यथैव ।

त्रिगर्तराजः कमलायताक्षि

क्षेमंकरो नाम स एष वीरः ॥ ६

असात्परस्त्वेष महाधनुष्मा
नपुत्रः कुणिन्दाधिपतेर्वरिष्ठः ।

निरीक्षते त्वां विपुलायतांसः

सुविस्तितः पर्वतवासनित्यः ॥ ७

कुलं. — <sup>4</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> यज्ञेह; K<sub>5</sub>. 4 Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub>-3 G<sub>2</sub>. 4 जाति च; T<sub>1</sub> गतिं च; M<sub>1</sub> ज्ञातिं च; M<sub>2</sub> ज्ञातिंश्च (for तत्त्वेन). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> भद्दे प्र-; T<sub>2</sub> किं वाद्य; G<sub>1</sub> लोको हि (for यज्ञेह).

6 °) Śi Ki. 2 Ds हि; Dc Ds च (for तु). — b)
=3. 250. 4b. Dc मां (for यं). Śi K Bi Dn Ds-5
कोटिकास्पे(Ki °श्वे)ति; B2. 3 Dc Di. 2. 6 °काख्येति; B4
°शश्चाति. — After 6ab, S (except Gs) ins.:

1195\* वर्शेन्द्रियः सभ्यरुचिर्वरोरु वृद्धोपसेवी गुरुपूजकश्च।

— °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> अथो नु (G<sub>1</sub> न) (for असौ तु). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> कांचनांके. — °) K<sub>1</sub>. 4 T<sub>2</sub> हुताग्निश; D<sub>2</sub> नतोग्निश; G<sub>4</sub> चितोग्निश. D<sub>2</sub> G<sub>1</sub> च वने; T<sub>1</sub> स वने.' — °) B D<sub>2</sub> D<sub>1</sub> D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> ° यताक्षः. — ') K<sub>3</sub> ममर्ष; B<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 2 G<sub>4</sub> स एव (for स एप).

7 °) B<sub>8</sub> तसात्; B<sub>4</sub> G<sub>1</sub> असत्. D<sub>2.8</sub> पुरस्त्वेष.

— b) B D (except D<sub>1.2</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> कुलिंदा°. — cd) Ś<sub>1</sub>
M<sub>2</sub> त्वा (for त्वां). B<sub>1.8.4</sub> Dn D<sub>2.4.6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>8</sub> M<sub>1</sub> विपुलायताक्षः; B<sub>2</sub> De कमलायताक्षि (B<sub>2</sub>° क्षः). B<sub>1.2.8</sub> m
De Dn M<sub>1</sub> सुपुल्पितः; B<sub>3.4</sub> D<sub>8</sub> कुचिस्तितः; T<sub>1</sub> आविस्तितः;
T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> भुवि स्थितः; G<sub>4</sub> सुरस्पिते (for सुविस्तितः). K<sub>2</sub>
°वासमुख्यः. — For 7<sup>cd</sup>, K<sub>1</sub> subst.:

असौ तु यः पुष्करिणीसमीपे

क्यामो युवा तिष्ठति दर्शनीयः।

इक्ष्वाकुराज्ञः सुबलस्य पुत्रः

स एष इन्ता द्विषतां सुगाति।। ८

यस्यानुयात्रं ध्वजिनः प्रयान्ति

सौवीरका द्वादश राजपुत्राः।

शोणाश्वयुक्तेषु रथेषु सर्वे

मखेषु दीप्ता इव हव्यवाहाः॥ ९

अङ्गारकः कुञ्जरगुप्तकश्व

शत्रुंजयः संजयसुप्रवृद्धौ।

प्रमंकरोऽथ अमरो रविश्व

श्रूरः प्रतापः कुहरश्च नाम॥ १०

यं षट्सहस्रा रथिनोऽनुयान्ति

नागा हयाश्वेव पदातिनश्च।

जयद्रथो नाम यदि श्रुतस्ते

1196\* सुविस्मितः पर्वतवासनिद्रो न चापि जानीम तवेह नाथम्।

[Prior half = (var.)  $7^d$ . Posterior half =  $4^d$ .]

8 °) Śi Ki Bi Di. 5 Gi. 4 'राजः (for 'राजः). Gi सुभवस्य (for सुबलस्य); and this is the reading of some of our old ed.! — d) Bi Dc Dn Di एव (for एष).

9 °) Śi K B2. 4 De Dni. ns D2. 3 T2 यस्यानुचकं; B1. 3 Dn2 Ds "नुयात्रां; T1 G2. 4 "नुयात्र". Cnp अनुयात्रा[:]. — ") De मध्येषु; M कुंडे" (for मखे"). Dei तसा (for दीसा).

10 °) B<sub>2</sub>. 4 Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>2</sub> G<sub>3</sub> कुंजरो गुप्तकश्च; B<sub>3</sub> कुंजरगुप्तकंटः; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> °गुप्तको च. — b) Dc<sub>2</sub> शञ्चंतपः. K<sub>4</sub> °पुत्रबुद्धौ; B<sub>1</sub> T G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> °सुप्रबुद्धौ; B<sub>3</sub> °सुप्रवृत्तौ; B<sub>4</sub> °संप्रवृत्तौ; D<sub>1</sub> 'सप्रबुद्धौ; M<sub>2</sub> °सुप्रसिद्धौ. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 अभंगुरोथ; K<sub>4</sub> Dn D<sub>3</sub>. 6 G<sub>3</sub> भयंकरोथ; B<sub>4</sub> M<sub>2</sub> प्रभा ; T G<sub>1</sub> शुभं ; M<sub>1</sub> अमं . K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> अमरोथ विश्वः. — d) K<sub>4</sub> प्रतीपः; T<sub>1</sub> प्रागः; G<sub>2</sub>. 4 प्रताः (for प्रतापः). K<sub>4</sub> कुररश्च; B<sub>2</sub> च सहश्च; B<sub>3</sub> Dc D<sub>3</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> कुहक ; B<sub>4</sub> Dn G<sub>3</sub> कुहन . D<sub>8</sub> T G<sub>1</sub>. 4 M<sub>1</sub> नाम्नः.

11 b) T1 G2. 4 M चापि (for चैव). Ś1 K B1. 8 Dc2 D1-3. 5 T2 G1 पदातयश्च. — c) Ś1 K2 यथा (for यदि). — d) Ś1 K1. 2 B1. 2. 4 सुभगः. Ś1 K1 य (for स).

सौवीरराजः सुभगे स एषः ॥ ११ तस्यापरे भ्रातरोऽदीनसत्त्वा बलाहकानीकविदारणाद्याः । सौवीरवीराः प्रवरा युवानो राजानमेते बलिनोऽनुयान्ति ॥ १२ एतैः सहायैरुपयाति राजा

मरुद्रणैरिन्द्र इवाभिगुप्तः ।
अजानतां ख्यापय नः सुकेशि

कस्यासि भार्या दृहिता च कस्य ॥ १३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनपञ्चाद्यादिषकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २४९ ॥

# 240

वैद्यांपायन उवाच।
अथाव्रवीद् द्रौपदी राजपुत्री
पृष्टा शिबीनां प्रवरेण तेन।
अवेक्ष्य मन्दं प्रविम्रच्य शाखां
संगृह्णती कौशिकमुत्तरीयम्॥ १
बुद्धाभिजानामि नरेन्द्रपुत्र
न मादशी त्वामभिभाष्टुमही।

न त्वेह वक्तास्ति त्वेह वाक्यमन्यो नरो वाप्यथ वापि नारी ॥ २
एका ह्यहं संप्रति तेन वाचं
ददानि वै भद्र निबोध चेदम् ।
अहं ह्यरण्ये कथमेकमेका
त्वामालपेयं निरता स्वधमें ॥ ३
जानामि च त्वां सुरथस्य पुत्रं

C. 3. 15605 B. 3. 266. 4 K. 3. 267. 4

- 12 °)  $\acute{S}_1$  K1. 2 Dc अस्यापर. °) T G1 °कामित्र-विदा $(T_1$  °चा)रणाद्याः; G2. 4 M °काभीरविचारणाद्याः. — °) G2 सुवीर $\acute{c}$ . —  $\acute{c}$ ) D3. 5 °याताः (for °यान्ति).
- 13 b) Ś1 ह्वावगुप्त:; B2. 3 ह्वाति<sup>2</sup>; T1 ह्वानुयात:.
   c) K3 T G2. 4 M सा जानती; Dc न जानतां; D1-3
  साजानतां. K4 आख्याहि मे शीघ \* \* \* \* \* ; G1 (corrupt)
  सजानमख्यापय नः सुकेशि. d) K4 D3 G2. 4 [अ]सि;
  T2 [अ]ध (for च).

Colophon om. in Śi Ki. 3 Di (cf. colophon of adhy. 248). — Major parvan: Dni Gi आरण्य; Gi श्रीमदारण्यकांड (!). — Sub-parvan: N (Śi Ki. 3 Di om.) Ti Gi Mi द्रीपदीप्रमाथ. — Adhy. name: Mi कोटिकाइयवचनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 263 (Dni 264); Ti Gi M (Mi inf. lin.) 253 (Mi orig. 255); Ti Gi 250; Gi 252. — Śloka no.: Dn 13 (Dni 14).

### 250

110

1 °) G2. 4 राजपुत्रं ( for °पुत्री ). Т2 G1 अथाववीदा-

जपुत्री तदानीं. —  $^{b}$ )  $B_{a}$   $G_{1}$  ऋषभेण (for प्रवरेण). —  $^{c}$ )  $B_{1}$  (m as in text) सर्व (for मन्दं).  $G_{1}$  शास्त्रां (for शास्त्रां). —  $^{d}$ )  $T_{2}$  संगृद्ध सा;  $G_{2}$  संगृद्धंती.

- 2 °) Ś1 K1. 2 बुद्ध्या विजानामि; K3 शुद्धाभिजा; D2. 3 बुद्ध्याभिजानासि; T1 अन्यापि जानामि; T2 G1. 2. 4 M अद्याभिजानोहि (M °नामि). b) B2 अभिभाष्यमाना; Dn अभिभाष्ट्रमहित (!); D1 T1 अभिप्रष्टुमही; G2. 4 अभिद्धुमही. T2 G1 न माहशी स्वाहशैः (G1 स्वद्विधैः) प्रष्टुमही. °) Ś1 K1. 2 B1 Dc2 Dn2 D2. 6 G2-4 स्वेव (for स्वेह). T2 G1 न स्वेव वक्ता हि न मेद्य वाक्यं.
- 3 Ks om. 3°b. °) Śi Ki. s एकाप्यहं. Gi नैव (for तेन). B4 G2 वाक्यं; Ti वाचा. b) K4 Dn2 D1-3 Ti दहामि. Śi K (Ks om.) D1-3 T2 Gi ते; Ti G2. 4 M तद् (for वे). °) K3 अरण्ये (om. हि); G4 स्वरण्ये. d) Śi Ki समा; B4 स्वां वा; M1 यामा (for स्वामा). T2 Gi नियता.
- 4 °) Ś1 K1. 2 G1 स्वा (for स्वां). b) = 3. 249. 6b. Ś1 K2. 4 B1. 4 Dn1. ns D1. 5 कास्ये; K1 कान्धे; Ksm B2. 3 Dc D2. 3. 6 कान्स्ये (for काइये). K3. 4 M om. (hapl.) 4c-5b. c) Ś1 तुझ्यं हि सर्वम् (for

C. 3. 15605 B. 3. 266. 4 K. 3. 267. 4 यं कोटिकाइयेति विदुर्मनुष्याः ।
तस्मादृहं शैब्य तथैव तुभ्यमाख्यामि बन्धून्प्रति तिन्नबोध ॥ ४
अपत्यमस्मि द्वपदस्य राज्ञः
कृष्णेति मां शैब्य विदुर्मनुष्याः ।
साहं वृणे पश्च जनान्पतित्वे
ये खाण्डवप्रस्थगताः श्चतास्ते ॥ ५
युधिष्ठिरो भीमसेनार्जुनौ च
माद्याश्च पुत्रौ पुरुषप्रवीरौ ।
ते मां निवेद्येह दिश्चतस्त्रो
विभज्य पार्था मृगयां प्रयाताः ॥ ६
प्राचीं राजा दक्षिणां भीमसेनो

जयः प्रतीचीं यमजाबुदीचीम् ।

मन्ये तु तेषां रथसत्तमानां

कालोऽभितः प्राप्त इहोपयातुम् ॥ ७

संमानिता यास्यथ तैर्यथेष्टं

विम्रुच्य वाहानवगाहयध्वम् ।

प्रियातिथिर्धर्मसुतो महात्मा

प्रीतो भविष्यत्यभिवीक्ष्य युष्मान् ॥ ८

एतावदुक्त्वा द्वपदात्मजा सा

शैब्यात्मजं चन्द्रमुखी प्रतीता ।

विवेश तां पर्णकुटीं प्रशस्तां

संचिन्त्य तेषामतिथिस्वधर्मम् ॥ ९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५० ॥

# २५१

# वैद्यापायन उवाच। अथासीनेषु सर्वेषु तेषु राजसु भारत।

तथैव तुभ्यम्). —  $^{a}$ )  $\acute{S}_{1}$   $\operatorname*{K}_{1}$ .  $_{2}$  ते;  $\operatorname*{T}_{1}$   $\operatorname*{G}_{1}$  तान् (for तन्).  $\operatorname*{B}$  D (except  $\operatorname*{D}_{1-3}$ ) आख्यामि बंधून्प्रथितं कुलं च;  $\operatorname*{T}_{2}$  आख्यामि बंधुप्रतिमं निबोध.

5 Ks. 4 M om. 5<sup>ab</sup> (cf. v.l. 4). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> B<sub>1</sub> मा (for मां). — <sup>c</sup>) G<sub>2</sub>. 4 M बृता (for बृणे). Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> पतीन्वे (for पतित्वे).

6 °) M भीमसेनोर्जुनश्च.

7 4) Śi Ki भीमसेनोप्यवाचीं (for दक्षिणां भी°). — b) Gi जिष्णु: (for जयः). T2 Gi च यमा° (for यमजा°). — 4) Bi कालोचितः; T Gi कालोतीतः; G2. 4 M कालो बहु. Di कालोभीतः प्रातरिहोपयातुं.

8 °) Ś1 संमानिताश्चाप्यथ वा यथेष्टं. — b) B De Dn D2. 4. 6 G8 अवरोह (D2 ° प)यध्वं; M अवगाहयंतु. — d) T1 G2. 4 M सर्वान् (for युदमान्).

9 b) B1 प्रशस्ता (for प्रतीता). — °) B2. 3 Dn D4. 6 Gs पर्णशालां; D2. 3 पत्रकुटीं. — d) Dn1. n2 D6 Gs अति- थिस्वधर्म. The reading अतिथिस्वमर्थे (for 'स्वधर्मम्)

### कोटिकाश्यवचः श्रुत्वा शैब्यं सौवीरकोऽब्रवीत् ॥ १ यदा वाचं व्याहरन्त्यामस्यां मे रमते मनः ।

of some old printed ed. was not found in any MS. collated!

Colophon. — Major parvan: Ś1 K2 Dn2 G2. 4
आरण्य. — Sub-parvan: Ś1 K B Dc Dn D1. 2. 4-6
G3 M2 द्वीपदीप्रमाथ. — Adhy. name: B4 द्वीपदीवाक्यं.
— Adhy. no. (figures, words or both): Dn 264
(Dn3 265); D1 266; T1 G4 M (M2 inf. lin.) 254
(M2 orig. 256); T2 G1 251; G2 253. — Śloka no.:
Dn 9; D1 23.

### 251

1 a) Ks B<sub>1</sub>. s. 4 D (except D<sub>1-3</sub>. s) S (except G<sub>2</sub>. 4) तथा (for अथा). — After 1<sup>ab</sup>, B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1</sub>. 2) ins.:

1197\* यदुक्तं कृष्णया सार्धं तत्सर्वं प्रत्यवेदयत्।

सीमन्तिनीनां ग्रुख्यायां विनिवृत्तः कथं भवान् ॥ २ एतां दृष्ट्वा स्त्रियो मेऽन्या यथा शाखामृगस्त्रियः । प्रतिभान्ति महाबाहो सत्यमेतद्भवीमि ते ॥ ३ दर्शनादेव हि मनस्तया मेऽपहृतं भृशम् । तां समाचक्ष्व कल्याणीं यदि स्याच्छैब्य मानुषी ॥ ४

कोटिकाइय उवाच ।
एषा वै द्रौपदी कृष्णा राजपुत्री यशस्त्रिनी ।
पश्चानां पाण्डपुत्राणां महिपी संमता भृशम् ॥ ५
सर्वेषां चैव पार्थानां प्रिया बहुमता सती ।
तया समेत्य सौवीर सुवीरान्सुसुखी व्रज ॥ ६

एनमुक्तः प्रत्युवाच पश्यामो द्रौपदीमिति । पतिः सौवीरसिन्ध्नां दुष्टभावो जयद्रथः ॥ ७ स प्रविश्याश्रमं शून्यं सिंहगोष्ठं द्वको यथा । आत्मना सप्तमः कृष्णामिदं वचनमत्रवीत ॥ ८

वैशंपायन उवाच।

कुशलं ते वरारोहे भर्तारस्तेऽप्यनामयाः।

येगां कुशलकामासि तेऽपि कचिदनामयाः ॥ ९ द्रौपद्यवाच ।

कौरन्यः कुशली राजा कुन्तीपुत्रो युघिष्ठिरः। अहं च भ्रातरश्रास्य यांश्रान्यान्परिपृच्छिति ॥ १०

C. 3. 15622 B. 3. 267. 12 K. 3. 268. 12

[  $D_{\delta}$  वीर (for सार्थ).  $B_{\delta}$  समवर्थयत्;  $D_{\delta}$  कोटिकोन्नवीत् (for प्रत्य $^{\circ}$ ).]

— Ds cont.:

1198\* वाक्यं यथार्थं तच्छूत्वा कोटिकाश्यमुखोद्गतम्। On the other hand, after 1<sup>20</sup>, G<sub>2. 4</sub> ins.:

1199\* कोटिकाइयो जगामाञ्च सिन्धुराजनिवेशनम्।
— °) MSS. °कास्य°, °कास्य°, °कास्य°, etc. Та G1. а. 4
श्रोतुं (for श्रुत्वा). — <sup>d</sup>) A few MSS. सैंडयं.

- $2^{-a}$ ) Ks. 4 Dc D<sub>1-5</sub> यदा वाचो; T1 पांचालीति; T2 यदुवाच. b) T निरतं; G1 नियतं (for रमते). c) K3 Dc2 T2 मुख्यानां; B4 मुख्या सा; D1 मुख्येयं. d) T2 विनियुक्तः. K3 भवेत्; D1 तदा; G2 पुमान् (for भवान्).
- 3 °) De स्त्रिया; T2 G1. 2. 4 स्त्रियं. Š1 K1 [S] प्यन्या; B1 [S]न्या से; T2 G1 सन्ये; G2 सेन्यां.
- 4 <sup>ab</sup>) Śi K<sub>2</sub> मनो यया; K<sub>1</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 3. 5 मनोनया (for मनस्तया). Ti M प्रसभं (for Sugai). Śi K<sub>1</sub>. 2 बळात् (for भृशम्). °) D<sub>4</sub>. 6 Ti G<sub>2</sub>. 4 M तां ममाचक्ष्व; Gi नाममाचक्ष्व (corrupt). <sup>d</sup>) Ti G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> मानुषीं.
- 5 \$\hat{S}\_1 \text{ K4 D1. 3 कोटिकास्य उ (\$\hat{S}\_1 \text{ om. 3 }); \$\text{K1 } \text{\*apra:;} \$\text{K2. 3 B Dc Dn D4. 6 G3 कोटिक उ ; D2 \text{\*appa apra 3 }; \$\text{M1 } \text{\*appa apra 3 }; \$\text{M2 } \text{\*appa apra 4 }; \$\text{M1 } \text{T2 G1 transp. H} \text{Equal and \$\text{diff}\$ and \$\text{diff}\$ and \$\text{diff}\$.
- 6 °) B4 T1 G2. 4 M1 om. च. b) T2 G1 या वै प्रियतमा सती. c) Ś1 यथा; K2 तथा (for तया). G1 सौवीरान्. d) Ś1 K1. 2 सुवीरां; B1. 4 Dc T1 G2. 4 सौवीरान्; G1 प्रयाहि. K1. 2 सुमुखीं; K4 B1. 4 Dc D2. 5 सुमुखी; G2 सुकृती. B2. 3 Dn D4. 6 G3 सौवीराभिमुखो वज.
  - 7 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> om. the ref. b) K<sub>3</sub> पर्याम; B<sub>2</sub>. 4 D<sub>1</sub>

 $G_{1..8}$  पश्यामि;  $T_{2}$  नापश्यं.  $K_{1..2}$  प्रति (for इति). —  $^{c}$ )  $\acute{S}_{1}$  K Dc D<sub>1-8..6</sub> T<sub>2</sub>  $G_{1}$  नृपः (for प्रतिः). D<sub>6</sub> सौवीर- पिंहानां;  $T_{1}$   $G_{2}$  सुवीरसिंधूनां.

- 8 °) T1 तत्; T2 M1 सं-(for स). B1. 3. 4 Dn D4. 6 Gs M पुण्यं (for शून्यं). G2. 4 स प्रतिहराश्चमपदं. b) Ś1 K1. 2 सिंहीगोष्ठः; T1 सिंहपत्नीं; G1 M1 सिंहकोष्ठं; G4 सिंहकोष्ठः. B4 (m as in text) मृगो (for वृको). c) Ś1 K1. 2 आत्मनः. D1 मुदितः (for सप्तमः). B4m आत्मनाभिमुखः कृष्णाम्; T2 G1. 2 आत्मना सप्तदशमः. d) T2 G1. 2 कृष्णां (for हदं). B4 हदमिस्यववीद्वनः; T1 G4 M अथोवान हसन्नित्व (G4 महीपते).
- 9 D<sub>4</sub> om. 9. b) B<sub>1</sub> G<sub>4</sub> हि (for Sq). c) T<sub>2</sub> येषां कुशलकामासीत्. — d) T G<sub>4</sub> तेषां (for तेSq). T G<sub>2</sub>. 4 अनामयं. G<sub>1</sub> तेषां संप्रत्यनामयं.
- 10 Ks B1 Dc Dn D2. 4-6 ins. after the ref.: B2-4 ins. after 10: T G ins. after 1201\*:

1200\* अपि ते कुशलं राज्ये राष्ट्रे कोशे बल्ले तथा। कच्चिदेकः शिबीनाड्यान्सीवीरान्सह सिन्धुभिः। अनुतिष्ठसि धर्मेण ये चान्ये विदितास्त्वया।

[(L. 1) Dn राजन् (!); T G राष्ट्रे (for राज्वे). T G तथा कोशे च सैंधव. — (L. 2) Ds अब; T G1. 2. 4 सर्वान् (for आढ्यान्). Dc2 सह बंधुमि:; T G1. 2. 4 चाय्यकंटकान्. — (L. 3) T G विजिताः. G1 स्मृताः (for त्वया).] — D1 om. 10-11. — ") G4 राजन् (for राजा). — ") Ś1 K Dc2 D2. 3. 5 धर्मे (for कुन्ती ). — ") Ś1 K Dc2 D2. 3. 5 अनु (for परि). — After 10, B2-4 ins. 1200\*; while T G ins.:

1201\* अपि त्वं कुशस्त्री राजन्सहामात्यः सहप्रजः ।, followed by 1200\*.

C. 3. 25623 B. 3. 267. 13 K. 3. 268. 13 पाद्यं प्रतिगृहाणेदमासनं च नृपात्मज ।

मृगान्पश्चाशतं चैव प्रातराशं ददानि ते ॥ ११

ऐणेयान्पृषताद्वयङ्क् न्हरिणाञ्शरभाञ्शशान् ।

ऋश्यात्रुरूञ्शम्बरांश्च गवयांश्च मृगान्बहृन् ॥ १२

वराहान्महिषांश्चेव याश्चान्या मृगजातयः ।

प्रदास्यति खयं तुभ्यं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १३

जयद्रथ उवाच ।
कुश्रलं प्रातराशस्य सर्वा मेऽपचितिः कृता ।
एहि मे रथमारोह सुखमाग्रुहि केवलम् ॥ १४
गतश्रीकांश्च्युतात्राज्यात्कृपणान्गतचेतसः ।
अरण्यवासिनः पार्थान्नानुरोद्धं त्वमहिसे ॥ १५
न वै प्राज्ञा गतश्रीकं भर्तारस्रपयुद्धते ।

युज्ञानमनुयुज्ञीत न श्रियः संक्षये वसेत् ॥ १६ श्रिया विहीना राज्याच विनष्टाः शाश्वतीः समाः । अलं ते पाण्डुपुत्राणां भक्त्या क्वेशसुपासितुम् ॥ १७ भार्या मे भव सुश्रोणि त्यजैनान्सुखमासुहि । अखिलान्सिन्धुसौवीरानवासुहि मया सह ॥ १८ वैशांपायन उवाच ।

इत्युक्ता सिन्धुराजेन वाक्यं हृदयकम्पनम् । कृष्णा तस्मादपाक्रामदेशात्सश्चकुटीम्रखी ॥ १९ अवमत्यास्य तद्वाक्यमाक्षिप्य च सुमध्यमा । मैवमित्यव्रवीत्कृष्णा लज्जस्वेति च सैन्धवम् ॥ २० सा काङ्क्षमाणा भर्तृणाम्रुपयानमनिन्दिता । विलोभयामास परं वाक्यैर्वाक्यानि युज्जती ॥ २१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकपञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५१ ॥

मम भ्राता च न्याख्येन त्वया रक्ष्या महारथ।

<sup>11</sup> D1 om. 11 (cf. v.l. 10). — <sup>a</sup>) B<sub>2</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 त्वम् (for [इ]दम्). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> D<sub>3</sub> पंचरातं. Ś1 चापि; K<sub>1</sub>. 2 चास्य (for चैव). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> मृगान्हत्वा मृगीं चैव; T<sub>2</sub> मृगान्हतान्मृतांश्चेव; G<sub>2</sub>. 4 मृगान्विता मृगीश्चेव. — <sup>d</sup>) G<sub>4</sub> प्रातराशीन्. K<sub>3</sub>. 4 D<sub>2</sub>. 8 T G<sub>1</sub>. 2. 4 ददामि.

<sup>12 °)</sup> Ś1 K1. 2 Dc D3 एणेयान्. T1 न्यंकुकांश्चेव (for पृष्वताकृयङ्कृत्). — b) M1 शलभाज्. G4 शकान्; M1 शलान् (for शशान्). — °) Ś1 K1. 2 B2. 2 Dc1 D3. 5 ऋष्यान्; K3 B1. 4 Dc2 Dn D1. 2. 4. 6 T G3 ऋक्षान्. Ś1 K1 कुरूज् (for रुक्त्य)! Ś1 K1. 2 शंभरांश्च; D3 M1 च सुमरान्; T1 M2 वराहांश्च; T2 G1. 2. 4 च चमरान्.

<sup>14 &</sup>lt;sup>b</sup>) Ś1 सर्वस्य; K1. 2 सर्वापि; D8 सदा मे; D6 सर्वा च (for सर्वा मे). B Dc Dn D4. 6 G8 सर्व मे दिस्सितं (B1 तृषितं) त्वया. — °) K4 आरुह्य.

<sup>15 °)</sup> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 हत° (for गत°). B Dn D<sub>4</sub>. 6 हतराज्यान्. — <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> नष्ट° (for गत°). — °) K<sub>3</sub> T<sub>2</sub> आरण्य°. — <sup>d</sup>) D<sub>1</sub> इहा° (for स्वम°).

<sup>16 °)</sup> K4 B1. 8 Dn1. n2 T2 G8 नैव; G1. 2. 4 न तु; M न हि (for न वै). Ś1 पूज्या; K1 G4 प्रज्ञा. M गतश्रीकान्. T1 न तु प्राज्ञानगतश्रीकान्. — b) Ś1 K1. 2 B1. 2. 4 उपशुंजते; K8 Dc ° युंजसे (K8m ° भुंजसे); G2 ° युज्यते. T1 M भर्तृन्समुपयुं(T1 ° भुं)जते. — c) Ś1 K1. 2 भुंजानम्. K1. 8 Dc2 D1-8 T1 M उपयुं(T1 ° भुं)जीत. — d) B1 श्रिया न; B4 श्रियश्च (for न श्रियः). Ś1 संक्षयं; B4 Dn2 D1. 2. 4. 6

प्रक्षये; Ta संक्षयो. Ta भवेत् (for वसेत्).

<sup>17 °)</sup>  $B_8$ . 4 विहीनान्. Dn राष्ट्राच (!). —  $^b$ ) 8 (except  $G_8$ ) च्युतास्ते (for विनष्टाः). —  $^c$ )  $B_1$  अनष्टे (for अलं ते).

<sup>18</sup>  $18^a = 1.67.1^c$ , etc. — b) Ks. 4 Dc. D1-3 T1 G4 M1 स्थेत्रान्. — d) B1. 4 तानामुहि; B2. 3 Dn D4. 6 T2 G3 आमुहि स्वं; G1. 2. 4 प्रामुहि स्वं (for अवामहि).

<sup>19</sup> K4 om. 19. — d) G1 कोधात (for देशात्). B8. 4 De सा (for स-).

<sup>20 °)</sup> Ś1 K De D1-8. 8 अनाहत्य तु (K4 De च); B1. 8 अवमन्यास्य. T1 G2. 4 M transp. तद् and वाक्यं. — b) S (except G3) तदाक्षिप्य (for आक्षिप्य च). — °) M2 वाक्यं (for कृष्णा). — d) T1 वधस्वेति; T2 G1. 4 त्यजं (for लजं). B4 लज्जसे नेति सेंधवं; De2 न लज्जस्वेति सेंधव.

<sup>21</sup> b) B<sub>1-8</sub> De Dn D<sub>3</sub> उपयातम्; D<sub>5</sub> उपस्थानम्.
— c) G<sub>1</sub>. 2 विलंब (for विलोभ). S<sub>1</sub> K B<sub>1</sub>. 4 Dn<sub>3</sub>
D<sub>1-5</sub> परेर् (for परं). — d) T [अ]योजयत्; M योजयत् (for युक्तती). G<sub>1</sub>. 2. 4 वाक्यैर्वाक्यं न योजयत् (G<sub>2</sub> न्ययो जयत्). — After 21, T G<sub>1</sub>. 2. 4 ins.:

<sup>1202\*</sup> द्वीपदी।

नैवं वद महाबाहो न्याख्यं त्वं न च मन्यसे।

पाण्ड्रनां धार्तराष्ट्राणां स्वसा चैव कनीयसी।
दुःशछा नाम तस्यास्त्वं भर्ता राजकुछोद्भवः।

# २५२

वैशंपायन उवाच।
सरोषरागोपहतेन वल्गुना
सरागनेत्रेण नतोन्नतश्चवा।
मुखेन विस्फूर्य सुवीरराष्ट्रपं
ततोऽन्नवीत्तं द्वपदात्मजा पुनः॥१
यशस्विनस्तीक्ष्णविषान्महारथानिधिक्षपन्मूढ न लज्जसे कथम्।
महेन्द्रकल्पान्निरतान्स्वकर्मसु
स्थितान्समृहेष्विप यक्षरक्षसाम्॥२
न किंचिदीड्यं प्रवदन्ति पापं

वनेचरं वा गृहमेधिनं वा ।
तपस्विनं संपरिपूर्णविद्यं
भपन्ति हैवं श्वनराः सुवीर ॥ ३
अहं तु मन्ये तव नास्ति कश्विदेतादृशे श्वत्रियसंनिवेशे ।
यस्त्वाद्य पातालमुखे पतन्तं
पाणौ गृहीत्वा प्रतिसंहरेत ॥ ४
नागं प्रमिन्नं गिरिक्टकल्पमुपत्यकां हैमवतीं चरन्तम् ।
दण्डीव युथादपसंघसे त्वं

C. 3. 15643 B. 3. 268. 5 K. 8. 269. 5

धर्मिष्ठानां कुले जातो न धर्मं त्वमवेक्षसे। [5]
वैशंपायनः।
इत्युक्तः सिन्धुराजोऽपि वाक्यमुक्तरमञ्जवीत्।
राज्ञां धर्मं न जानीषे ख्रियो रत्नानि चैव हि।
साधारणानि लोकेऽस्मिन्प्रवदन्ति मनीषिणः।
स्वसा च स्वस्त्रिया चैव आनुभार्या तथैव च।
संगृह्णन्ति च राजानसाश्च तत्र नृपोद्भवाः। [10]
[(L. 1) Tı मैवं (for नैवं). T₂ बुध्यसे (for मन्यसे).
— (L. 3) T₂ राजकुलोद्धहः — (L. 5) Gı अपे°; G₄ उपे°
(for अवे°). — (L. 10) Т₂ न संगृह्णति राजानस्. G₄
नृपोत्तमाः.]

Colophon. — Major parvan: Śi Ki. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: Śi Ki. 3. 4 B D G3 द्वीपदी-प्रमाश. — Adhy. name: M2 जयद्रथप्रार्थनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 265 (Dn3 266); D1 267; T1 G4 M (M2 inf. lin.) 255 (M3 orig. 257); T2 G1 252; G2 254. — Śloka no.: Dn1 23; Dn2 22; Dn3 24; D1 21.

### 252

1 Dc om. the ref. — ") \$1 Ks सा रागरोषोपहतेन; K1. 2 सरागरोषोप ; Ks B1 सा रागरोषोप ; B2-4 D1. 2 सा रोषरागोप ; Dc D3. 5 सा रागरोषाप ; T G1. 4 सरोषवाचो-पहितेन; G2 M सा रोषवाचोपहतेन. K1. 2 G1 फल्गुना; D2 चक्षुवा (for बल्गुना). — b) Ś1 K3 B1 D3 M2 नतो (D3 तथो ; M2 ततो ) न्नतभुगा; D2 G2. 4 ततो (D2 थो ) न्नतभुवा; T1 ततो नतभू:. — c) Ś1 K1-3 D2. 5 G1 M1 विस्फूर्ज्य; B1 G4 विस्फार्य. Ś1 K B1 D3 राष्ट्रजं; Dc D1 राजं; T1 राष्ट्रकं.

2 °) Śi K<sub>1-3</sub> तीक्षणमुखान्. Śi K D<sub>1-3</sub>. 5 महोरगान् (for महारथान्). — <sup>b</sup>) B<sub>1-3</sub> Dci Dn D<sub>4</sub>. 6 Gs अभिन्नुवन् (for अधिक्षिपन्). Bs वि (for न). — °) K<sub>4</sub> नरेंद्र ; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 यमेंद्र (for महेन्द्र ). Ds S (except Gs) स्वधमें (for स्वक्षेसु). — <sup>d</sup>) Di T<sub>2</sub> स्थिरान्. Dc समृद्धे (for समृद्दे).

3 °) K4 B4m कंचिद्. K8 अन्यं; B1 ईड्या:; B4m इंष्टं; T1 एवं; G1 M आयं; G2. 4 आयी: (for ईड्यं). Ś1 K Dc D2. 3 (before corr.) G3 पापा; D3 (after corr.). 8 पार्था; T G1 वाचा (for पापं). — b) Ś1 D1 मेधिनां. — d) K3 B1 G1 भवंति; G2. 4 भजंति (for भषन्ति). Ś1 K1. 2 श्वानाः; K3 नैवं; B1 नैव; T G1. 2. 4 चैवं; M चैव (for हैवं). B3 T2 स्वनराः; T1 शुनकाः; G1. 4 च नराः; G2 सनराः (for श्वनराः).

4 °) B<sub>1.</sub> \$ D<sub>1</sub> D<sub>4</sub> G<sub>3</sub> यस्त्वद्य; T G<sub>1. 2.4</sub> M यस्त्वां हि. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> पाणि. G<sub>2</sub> प्रतिसंरभेत.

5 °) Ś1 K D1. 8. 5 ° मात्रम्; S (except G8) ° कायम् (for 'कल्पम्). — b) K1 अपत्यकां; K4 उत्पत्तिकां; Dc उपेत्य तां; S (except G8) उपेत्य गां. T G1. 2. 4 है मवतं. — c) K1. 2 B1. 4 D4 अपसेवसे; K4 D1 अपकर्षसे (D1 सि); B2 D11 D2. 4. 8 G8 अपसेधिस; M अवधावसे. T1 दंडेन

C. 3. 15643 B. 3. 268. 5 K. 3. 269. 5

यो जेतुमाशंसिस धर्मराजम् ॥ ५ बाल्यात्प्रसुप्तस्य महाबलस्य सिंहस्य पक्ष्माणि मुखास्नुनासि । पदा समाहत्य पलायमानः कृद्धं यदा द्रक्ष्यसि भीमसेनम् ॥ ६ महाबलं घोरतरं प्रवृद्धं जातं हरिं पर्वतकन्दरेषु । प्रसप्तम्रम् प्रपदेन हंसि यः क्रद्धमासेत्स्यसि जिष्णुसुग्रम् ॥ ७ कृष्णोरगौ तीक्ष्णविषौ द्विजिह्नौ मत्तः पदाक्रामसि पुच्छदेशे। यः पाण्डवाभ्यां पुरुषोत्तमाभ्यां जघन्यजाभ्यां प्रयुयुत्ससे त्वम् ॥ ८ यथा च वेणः कदली नलो वा फलन्त्यभावाय न भूतयेऽऽत्मनः। तथैव मां तैः परिरक्ष्यमाणा-

मादास्यसे कर्कटकीव गर्भम् ॥ ९ जयदथ उवाच। जानामि कृष्णे विदितं ममैत-द्यथाविधास्ते नरदेवपुत्राः । न त्वेवमेतेन विभीषणेन शक्या वयं त्रासियतं त्वयाद्य ॥ १० वयं पुनः सप्तदशेषु कृष्णे कुलेषु सर्वेऽनवमेषु जाताः। षड्भ्यो गुणेभ्योऽभ्यधिका विहीना-न्मन्यामहे द्रौपदि पाण्डपत्रान ॥ ११ सा क्षिप्रमातिष्ठ गजं रथं वा न वाक्यमात्रेण वयं हि शक्याः। आशंस वा त्वं क्रपणं वदन्ती सौवीरराजस्य पुनः प्रसादम् ॥ १२ द्रौपद्यवाच । महाबला किं त्विह दुर्बलेव

युद्धादवसेधिस त्वं;  $T_2$   $G_1$ . 2. 4 दंडीव दंडेन हि धावसि ( $T_2$   $G_2$  से) त्वं. —  $^d$ )  $M_1$  धर्मपुत्रं.

6 °) D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> बलात् (for बाल्यात्). B<sub>1</sub>. 3 महाधनस्य. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> पलायमानं ; T<sub>1</sub> पलायसे त्वं.

7 °) Ś1 Dc2 D6 T1 G1. 4 घोरतमं. Ś1 K1. 2 च (for प्र-). — b) T1 G1. 4 M °कंदरासु. — d) Ś1 K1-3 आपस्यिस; K4 D3 आपस्य ; B Dc Dn D2. 4-6 G3 आयोत्स्य ; D1 T1 आशंस (for आसेस्स ). K1. 2 मूट जिष्णुं (for जिष्णुसुग्रम्).

8 °) T<sub>2</sub> G<sub>1. 4</sub> M<sub>2</sub> तीक्ष्णो °(for कृष्णो °). K<sub>4</sub> दीस-विषो ; Dc Dn D<sub>4-6</sub> तीक्ष्णमुखो ; D<sub>2. 8</sub> दीसमुखो ; G<sub>2</sub> तीन-भुजो ; G<sub>4</sub> तीनविषो . Si K<sub>1. 2</sub> सुजिह्हो ; G<sub>2. 4</sub> भुजंगमो . — b) T<sub>1</sub> मुग्धः ; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M मत्ती . G<sub>1</sub> पुच्छमूळे . — c) K<sub>4</sub> D<sub>1-4</sub> यत् (for यः).

9 <sup>a</sup>) D<sub>3</sub> (by corr.) कदलीदले च; T<sub>1</sub> M कदलीदलो वा. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. s. 4 Dc Dn<sub>2</sub> D<sub>2-4</sub>. 6 G<sub>3</sub> फलस<sup>a</sup>. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> D<sub>3</sub> (by corr.) पुन: (for SS:मन:). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M पराभवायैव फलं बिभिति. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 कक (for गर्भम्).

10 b) S (except G<sub>8</sub>) यथागता (T<sub>1</sub> विधा) द्वीपदि पांडुपुत्राः. — b) T<sub>1</sub> बिभिषे तेन (for विभीषणेन). — d)

G1 भवत्या (for त्वयाद्य).

11 K3 om. 11. D2 transp. 11 and 12. — a) Ś1 रिवमे (for पुन:). — b) B1 [S]प्यधिका:; Dc G3 [S]भ्यधिकान्; D2 T2 G2 M [S]भ्यधिकं; T1 G1. 4 ह्यधिकं. K1. 4 न हीनान्; B1 [अ]वहीनान्; D1. 2 निहीनान् (for विहीं). — d) B1 संध्या (for मन्या).

12 Before 12, Śi Ki. 2 D2. 5 ins. चित्रसेन उ; K3 कोटि:. — D2 transp. 11 and 12. — °) Śi K Dc D1. 5. 5 एहि त्वमातिष्ठ रथं गजं वा. — °) Տ (except T2 G3) स्म (for हि). — °) В1 आशंस वाक्यं; Т1 आशंससे त्वं; M2 आशाससे त्वा (for आशंस वा त्वं). — Śi om. (hapl.) 12<sup>d</sup>-13°. — °) В2-4 सौवीरराज्यस्य; M2 सुवीरराजस्य. K2 पुर:; D2 हि न:; D5 कुर (for पुन:). G2 प्रवादम्.

13 Ś1 om. 13° (cf. v.l. 12); M2 om. the ref.
— °) T2 G4 महाबला: M निवह. T G2 वा; G1. 4 M
वे (for [इ]व). — °) K4 पंचाल ; B3. 4 D6 G8 M2
सुवीर ; T G1. 2. 4 पांचाल (for सीवीर ). K4 T1 G1. 2. 4
सुवाहम्; Dc नवाहम् (for मवाहम्). Ś1 K1. 2 अस्य; D8
अद्य (for अस्मि). — °) K3. 4 B D G3 नाहं; T1 क्यं; T2
G1. 2. 4 साहं (for याहं). Ś1 K1. 2 T G1. 2. 4 प्रमादादिह.

सौवीरराजस्य मताहमस्मि । याहं प्रमाथादिह संप्रतीता सौवीरराजं कृपणं वदेयम् ॥ १३ यस्या हि कृष्णौ पदवीं चरेतां समास्थितावेकरथे सहायौ। इन्द्रोऽपि तां नापहरेत्कथंचि-न्मनुष्यमात्रः कृपणः कुतोऽन्यः ॥ १४ यदा किरीटी परवीरघाती निमन्नथस्थो द्विषतां मनांसि । मदन्तरे त्वद्धजिनीं प्रवेष्टा कक्षं दहन्निप्रिरिवोष्णगेषु ॥ १५ जनार्दनस्यानुगा वृष्णिवीरा महेष्वासाः केकयाश्वापि सर्वे। एते हि सर्वे मम राजपुत्राः प्रहृष्ट्ररूपाः पदवीं चरेयुः ॥ १६ मौर्वीविसृष्टाः स्तन्यित्न्योषा

गाण्डीवसक्तास्त्वतिवेगवन्तः। हस्तं समाहत्य धनंजयस्य भीमाः शब्दं घोरतरं नदन्ति ॥ १७ गाण्डीवमकांश्र महाशरीघा-न्पतंगसंघानिव शीघ्रवेगान । सशह्वयोषः सतलत्रयोषो गाण्डीवधनवा महरुद्वमंश्र । यदा शरानर्पयिता तवोरसि तदा मनस्ते किमिवाभविष्यत् ॥ १८ गदाहस्तं भीममभिद्रवन्तं माद्रीपुत्रौ संपतन्तौ दिशश्च । अमर्षजं कोधविषं वमन्तौ दृष्ट्वा चिरं तापमुपैष्यसेऽधम ॥ १९ यथा चाहं नातिचरे कथंचि-त्पतीन्महार्होन्मनसापि जात । तेनाद्य सत्येन वशीकतं त्वां

C. 3. 15659 B. 3. 268. 21 K. 3. 269. 21

K3. 4 D1-3 G2 संप्रभीता; B1 ैवृत्ता; T G4 हीणा. — 4)

14 °) T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> यस्याश्च; G<sub>1</sub> यस्यां च. — b) K<sub>4</sub> T<sub>1</sub> समासिताव्. Ś<sub>1</sub> K D<sub>C2</sub> एकरथौ (K<sub>4</sub>° थं). K<sub>8.4</sub> D<sub>1-3</sub> सखायौ; B D<sub>1</sub> D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> समेतौ (for सहायौ). — c) K<sub>8.4</sub> D<sub>1.4</sub> D<sub>3</sub> नोत (K<sub>4</sub>° प-) हरेत्; T<sub>2</sub> नाभिभवेत्.

15 °) B1. 2. 4 Dc1 Dn D4. 6 T1 G2 M1 यथा; T2 G1. 2. 4 सदा (for यदा). — °) Ś1 मां नंदयस; K1 मासांतरे; K2 सामंतरे; M2 तदंतरे (for मदंतरे). K2 G1 तद्-; T1 तु; G2. 4 ते (for स्वद्-). Ś1 K2. 3 ध्वजिनी-. D3 प्रविष्टः; T1 प्रवेष्टः. — °) K3 Dc2 T1 दहत्यन्निर्. Ś1 K Dc D1-3. 5 हवोष्ण (Dc ° अ) तेजाः; T1 इवोष्णकाले; G1 इवोष्णकेषु.

16 °) K4 D1 T1 जनार्दनस्याप्यनुगा वृष्णिवीरा; B Dc Dn D4. 6 G3 जनार्दनः सां(D6 G3 सों)धकवृष्णिवीरो; G2. 4 °नस्याहुकवृष्णिवीरो (G4 °रा). — b) K4 B3 Dn2. n3 D1. 6 G3 कैकया°. S (except T1 G3) चैव पंच (for चापि सर्वे). — c) Ś1 K Dc D1-3. 5 समेता (for हि सर्वे).

17 °) T1 M2 °प्रसृष्टाः; G1. 2. 4 °विसुक्ताः; M1 °निसृष्टाः. M2 °घोरा (for °घोषा). — b) T1 द्वातिवेगवंतः; T2 G1. 2. 4 M द्वातिवेरुसुग्राः. — d) De T G1. 2. 4 शरा (for शब्दं).

Ks घोषतरं; B1 घोररवं; De घोरभयं. T1 पतंति (for नदन्ति).

18 After 18°, N T1 G3 ins.:
1203\* यदा द्रष्टास्यर्जुनं वीर्यशास्त्रिनं
तदा स्वबुद्धि प्रतिनिन्दितासि।

[(L. 1) Śi Ki. 2. 4 D3 (by transp.) द्रष्टा यदा; D1 यदा स्टा; T1 दृष्ट्वा झथा. Ki. 2 Ti हि (for [अ]सि). Ks B4 Dc D1-8. 6 [अ] जुनेन प्रयु (Ks D2. 3. 6 भू ) कान्; T1 [अ] जुनेवीर्यशालिन:. Śi वै स्वंतं; Ki. 2. 4 वीर (K4 भै ) शार्कि (for वीर्यशालिनं). — (L. 2) T1 स्वयुद्धं (for स्ववुद्धि). K D1-3. 5 T1 परि- (for प्रति-).]

— °) Ś1 K1. इ सतनुत्र<sup>\*</sup>. — <sup>d</sup>) K3 B D (except D1-3. 5) G3 मुहुरुद्धदंश्च; T2 G1 <sup>\*</sup>रन्वहंश्च.

19 b) Śi Ki. 2 Ds संचरंती. T2 Gi. 2. 4 हि द्या;
M च द्या (for दिशक्ष). — M om. 19°d. — °) T1
यदाजस्यी (for अमर्षजं). T1 G4 वहंती (for वमन्ती).
— d) K2 Dc2 D2 मृशं; K4 D1. 2 परं; T1 ध्रुवं (for चिरं).
Dc2 नाशम् (for तापम्). K2 Dc2 D1. 2 उपं (Dc2 D2°पे)द्यसि; K4 अवेक्ष्यसे; D2. 5 T1 उपेद्यसे. K2 Dc2 D1. 2. 5
T1 त्वम् (for Suh). Śi K1 द्या मृशं तापयसे नृपाधम;

C. 3. 15659 B. 3. 268. 21 K. 3. 269. 21 द्रष्टासि पार्थैः परिकृष्यमाणम् ॥ २०
न संभ्रमं गन्तुमहं हि ग्रक्ष्ये
त्वया नृशंसेन विकृष्यमाणा ।
समागताहं हि कुरुप्रवीरैः
पुनर्वनं काम्यकमागता च ॥ २१
वैशंपायन उवाच ।
सा ताननुप्रेक्ष्य विश्वालनेत्रा
जिष्टुश्वमाणानवभर्त्सयन्ती ।
प्रोवाच मा मा स्पृश्चतेति भीता
धौम्यं प्रचुक्रोश पुरोहितं सा ॥ २२
जग्राह ताम्रुच्चर्त्वस्वदेशे
जयद्रथस्तं समवाश्चिपत्सा ।
तया समाश्चिप्ततनः स पापः

पपात शाखीव निकृत्तम्लः ॥ २३ प्रगृह्यमाणा तु महाजवेन ग्रुहुर्विनिःश्वस्य च राजपुत्री । सा कृष्यमाणा रथमारुरोह धौम्यस्य पादावभिवाद्य कृष्णा ॥ २४ धौम्य उवाच ।

नेयं शक्या त्वया नेतुमविजित्य महारथान् । धर्म क्षत्रस्य पौराणमवेश्वस्व जयद्रथ ॥ २५ श्चद्रं कृत्वा फरुं पापं प्राप्सिसि त्वमसंशयम् । आसाद्य पाण्डवान्वीरान्धर्मराजपुरोगमान् ॥ २६ वैशंपायन उवाच ।

इत्युक्त्वा हियमाणां तां राजपुत्रीं यशस्त्रिनीम् । अन्वगच्छत्तदा धौम्यः पदातिगणमध्यगः ॥ २७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विपञ्चाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५२ ॥

T2 G1. 2. 4 द्वा समंतादुपवेक्ष्य (G2 दिभवीक्ष्य)सेथ.

For 20,  $22^{ab}$ , 23 and 24, cf. passage 307\* of the Virāṭa-parvan (lines 1-7, 9-12).

20 °) K3 D4 T2 G1. 2. 4 यदा (for यथा). B1 D3. 6 वाहं; G4 चरन् (for चाहं). K B3. 4 D1. 3. 6 नाभिचरे; De नाभिचरेत. B1. 4 T2 कदाचित्. — °) T1 तेनास्य. — °) T G1. 2. 4 द्रक्ष्यामि; M पश्यामि. B1 D2 परिक्किश्यमाणं; M2 श्रुष्यमाणं.

21 a)  $D_3$  कर्तुम् (for गन्तुम्).  $B_1$  प्रसह्धे;  $B_4$  हि शक्ये;  $D_2$  हि शक्ये;  $D_3$  हि शक्ये।  $B_4$  हि  $B_4$  हि शक्ये।  $B_4$  हि शक्ये

22 BS (except G<sub>8</sub>) om. the ref. — a) Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 3 (orig.). 5 अभिप्रेक्ष्य; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M उपप्रे<sup>°</sup>; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 समुक्षे<sup>°</sup>. Ś<sub>1</sub> K<sub>4</sub> om. विशाल <sup>°</sup>; K<sub>1</sub> जिद्यक्षमाणा; M<sub>2</sub> विशाल नेत्रां. D<sub>3</sub> (by corr.) स तामभिप्रेक्ष्य विशाल नेत्रां. — b) T<sub>2</sub> परि-; G<sub>2</sub> अपि; G<sub>4</sub> अभि- (for अव-). K सौवीरराजेन न भर्त्स<sup>°</sup>; K<sub>4</sub> D<sub>12</sub> जिद्यक्षमाणा न च भर्त्स<sup>°</sup>; D<sub>3</sub> (by corr.) भाणो न च भर्त्स्यंतीं. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 Dc D<sub>2</sub>. 8. 5 उवाच (for प्रो<sup>°</sup>). D<sub>2</sub> मा मां. K<sub>3</sub> उवाच मा संस्पृशतीति मत्वा; T G<sub>1</sub>. 2. 4 M पुरा ह्ययं मा (T<sub>1</sub> नराधमो मां; T<sub>2</sub> पुरा ह्यथमां; G<sub>1</sub> पुरा ह्यथमां) स्पृशतीति मत्वा. — d) D<sub>3</sub> च; S (except G<sub>3</sub>) वे (for सा).

23 °) Ś1 उत्तम° (for उत्तर°). — °) K3. 4 Dc2 D1-8 सहसा°; T2 G2. 4 स समा° (for समवा°). — °) D3 ससुरिक्षसततुः. G4 पापी (for पापः).

24 °) M<sub>2</sub> महाजनेन. — °) Some MSS. विनिश्वस्य. Dc<sub>2</sub> T<sub>1</sub> तु (for च). — °) K<sub>3</sub> Dc D<sub>2</sub> विकृष्य°; T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> M सामृष्य°. — °) D<sub>2</sub> सा धीम्य (for धीम्यस्य). Ś1 K<sub>2</sub> [अ]भिनंद्य; K<sub>1. 4</sub> D<sub>1. 3</sub> [अ]भिनंद्य.

25 °)  $T_1$  बलान् (for त्वया).  $G_{2.4}$  [आ]दातुम्;  $M_2$  जेतुम् (for नेतुम्). - °)  $D_3$  अभिजित्य;  $T_2$   $M_2$  अवजित्य;  $G_{1.2.4}$  अवमत्य. - °)  $S_1$  क्षत्रधमैस्य;  $T_1$  तत्र धमैं न;  $G_{2.4}$  धमैं क्षत्रस्य. T  $G_1$  पौराणाम्.

26 °) Śi K2 फले; Ki बले (for फलं). Bi D3 पाप. S (except Ti G3) श्रुदं खलु नृशंसाक्षम्. — b) B Dci Dn D4.6 G3 transp. प्राप्यसि and न्त्रं. K4 B D (except Dc2 D1) G3 न संशय:; T असंशय:.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: Ś1 K1. 8. 4 B Dc Dn1. n3 D1-6 T1 G3 M2 द्वीपदीप्रमाथ. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 266 (Dn3 267); D1 268; T1 G4 M (M2 inf. lin.) 256 (M2 orig. 258); T2 G1 253; G2 255. — Śloka no.: Dn D1 28.

# २५३

वैशांपायन उवाच।
ततो दिशः संप्रविहृत्य पार्था
सृगान्वराहान्महिषांश्च हत्वा।
धनुर्धराः श्रेष्ठतमाः पृथिव्यां
पृथक्चरन्तः सहिता बभूवुः॥ १
ततो सृगव्यालगणानुकीर्णं
महावनं तद्विहगोपघुष्टम्।
श्रातंश्च तानभ्यवद्युधिष्ठरः
श्रुत्वा गिरो व्याहरतां सृगाणाम्॥ २
आदित्यदीप्तां दिशमभ्युपेत्य
सृगद्विजाः क्र्रमिमे वदन्ति।
आयासम्रुग्रं प्रतिवेदयन्तो
महाह्वं शत्रुभिर्वावमानम्॥ ३
सिप्तं निवर्तध्वमलं सृगैनीं
मनो हि मे दृयति दह्यते च।

वृद्धिं समाच्छाद्य च में समन्यु-रुद्ध्यते प्राणपतिः श्वरीरे ॥ ४ सरः सुपर्णेन हृतोरगं यथा राष्ट्रं यथाराजकमात्तलक्ष्मि । एवंविधं में प्रतिभाति काम्यकं शौण्डेर्यथा पीतरसश्च कुम्भः ॥ ५ ते सैन्धवैरत्यनिलीधवेगे-र्महाजवैर्वाजिभिरुद्धमानाः । युक्तैर्वृहद्भिः सुरथैर्नृवीरा-स्तदाश्रमायामिम्रखा वभूवः ॥ ६ तेषां तु गोमायुरनल्पघोषो निवर्ततां वामम्रपेत्य पार्श्वम् । प्रव्याहरत्तं प्रविमृश्य राजा प्रोवाच भीमं च धनंजयं च ॥ ७ यथा वद्त्येष विहीनयोनिः

C. 3. 15674 B. 3. 269. 8 K. 3. 270. 8

#### 253

1 °) K3. 4 D1. 3 संपरिह (K3 °क् )त्य; T G1. 2. 4 संपरिवृत्य; M संपरिसृत्य. M2 पांडवा (for पार्था). — °) B1 D1 G1 श्रेष्ठतराः. — °) K3 D1 सह सं- (for सहिता).

2 °) K D1. 3. 5 ° गजा °; T1 ° मृगा °; G1. 2. 4 M ° जना ° (for ° गणा °). — b) K4 D3 T2 G1 महद्दनं. D1 T1 G1 ° जुष्टं (for ° घुष्टम्). — c) Ś1 K1. 2 व्वरन्; K3. 4 G1 M2 चरन्; D1. 3 चरंतो (for च तान्). Dc D2 न्यवदद्; T1 M2 अभ्यवदन्. — d) T2 वचो (for गिरो).

3 K3 om. 3. — 4) Śi K1. 2 आदीसदीसां; K4 D3 आदिस्यजुष्टां. Ti अभ्युपेता; Mi अभ्युपेतुर्. — b) B Dn D4. 8 T2 मृगा (for मृगः). — 6) M2 यथा समग्रं (for आयासमुग्रं). Śi वेदयंते; K1. 2 B2 वेदयंति. — 4) Śi महाहवे; B D (except D1. 8. 5) वनं; T G1. 2. 4 भयं; G3 Cnp धनं. Śi K1. 2 बाघ ; K4 D3 चाव ; B Dc Dn D2. 4-6 G3 बाध्य ; D1 आह्वमाने; G1 वध्य (for वाव ).

4 °) Śi विलंबेर; Ki मनो हि (for मृगैनों). — b) Ki मृगैश्च (for मनो हि). Śi Ka Ds दह्यति; Ka. 8 B2-4 Dc D1. 2.6 T2 G1. 3 M1 दूयते; B1 T1 दह्यते; G2 ग्लायते; G4 ग्लायति (for दूयति). Ś1 K4 B1 D3 G2. 4 दूयते; T1 दृह्यते (for दृह्यते). — °) Ś1 K1. 2.4 D3 समासाद्य; K3 °स्थाय (for °च्छाद्य). — °) T2 G1 उद्द्यायते; G2. 4 आधू यते. Ś1 प्राणमति:; B1 °मिमं (for °पति:).

5 °) G2. 4 हतोरगेंद्रं (for हतोरगं यथा). — °) T1 राज्यं यथा राजसमाप्तलक्ष्मः (sic); T2 G1. 2. 4 M अ( M इ1)- राजकं राष्ट्रमिवेह शांतं. — °) D1 रसं च कुंद्रं; S (except T1 G3) सरक्ष कंभः.

6 °) Š1 K T2 तै: (for ते). B2-4 Dn D4.6 G3 अस-निलोम्रवेगेर्; Dc D2 अस्यनिलोधवर्णेर्; T2 G1.2.4 अध्यनिलोद्ध (G2 °लार्थ-; G4 'लोस्थ)वेगेर्. — b) K3.4 D3 S (except G3) महाबलेर्. — c) K4 B1.4 D3 महज्जिः (for बृहद्धिः). B1 पुरुषे ; T2 स्वरथे ; G1.2.4 सरथे .

7 °) K. T1 च (for तु). K1 तेजा (for भोषो).

- °) Ks. 4 T1 निवर्सतां. - Ks om. (hapl.) 7°-8°.

- °) K1 B1 T1 G4 प्रव्याहरंतं; D2 प्रत्याहरतं. B2-4 Dc Dn D1. 2. 4-6 T2 G2. 3 M तत् (for तं). A few MSS. भूष्य.

1

C. 3. 15674 B. 3. 269. 8 K. 3. 270. 8 शालाइको वामग्रुपेत्य पार्श्वम् ।
सुच्यक्तमस्मानवमन्य पापैः
कृतोऽभिमर्दः कुरुभिः प्रसद्य ॥ ८
इत्येव ते तद्वनमाविश्वन्तो
महत्यरण्ये मृग्यां चरित्वा ।
बालामपश्यन्त तदा रुदन्तीं
धात्रेयिकां प्रेष्यवधूं प्रियायाः ॥ ९
तामिन्द्रसेनस्त्वरितोऽभिमृत्य
रथादवषुत्य ततोऽभ्यधावत् ।
प्रोवाच चैनां वचनं नरेन्द्र
धात्रेयिकामार्ततरस्तदानीम् ॥ १०
किं रोदिषि त्वं पतिता धरण्यां
किं ते मुखं शुष्यति दीनवर्णम् ।
किचन्न पापैः सुनृशंसकृद्धिः
प्रमाथिता द्रौपदी राजपुत्री ।

अनिन्द्यस्पा सुनिशालनेत्रा

शरीरतुल्या कुरुपुंगवानाम् ॥ ११

यद्येव देवी पृथिवीं प्रविष्टा

दिवं प्रपन्नाप्यथ वा समुद्रम् ।
तस्या गमिष्यन्ति पदं हि पार्थास्तथा हि संतप्यति धर्मराजः ॥ १२
को हीदृशानामरिमर्दनानां
क्षेश्रक्षमाणामपराजितानाम् ।
प्राणैः समामिष्टतमां जिहीवेंदज्ञतमं रत्नमिव प्रम्दः ।
न बुध्यते नाथवतीमिहाद्य
बिश्चरं हृदयं पाण्डवानाम् ॥ १३
कस्याद्य कायं प्रतिमिद्य घोरा
महीं प्रवेक्ष्यन्ति शिताः शराय्याः ।
मा त्वं श्रुचस्तां प्रति भीरु विद्धि

8 K3 om. 8° b (cf. v.l. 7). — °) Ś1 K1. 2 विहीन-हानिः; D3. 5 T2 G1. 2 M निहीनयोनिः. — b) T1 सृगा-छको; T2 G1. 2. 4 M सालावृको. B2. 4 पार्थ (for पार्श्वम्). — °) T G1. 2. 4 M1 परिभूय; M2 अभिभूय (for अवमन्य). — °) Ś1 K1. 2 D1. 3 कृतो विमर्दः; K3. 4 Dc2 D2. 5 T2 G1. 2. 4 M कृतोवमर्दः; T1 कृतोवमानः.

9 °) S (except G<sub>8</sub>) एसाथ (for इसेव). Ks आवि-शंखो; T1 आचरंतो. — °) G<sub>2</sub> दहसरण्ये. — K3 om. (hapl.) 9<sup>d</sup>-10°. — °) K<sub>8.4</sub> D<sub>1.8</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> प्रेक्ष्य; G<sub>4</sub> वीक्ष्य (for प्रेड्य-). T1 धात्रीं तदा प्राणसमां प्रियां तां.

10 Ks om. 10<sup>abo</sup> (cf. v.l. 9). — a) K<sub>1</sub> G<sub>1</sub> °तो विस्त्य; G<sub>2</sub>. 4 °तोपस्त्य. — a) Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> Cn अंति ; Cnp as in text.

11 a) Śi Ka धरित्यां; Ki. s. 4 Di-s. 5 धरिण्यां. — b)
Ta Gi. a. 4 त्वन् (for ते). Ks. 4 Ds (m as in text)
दीनकंडं. — After 11ab, S ins.:

1204\* गतेष्वरण्यं हि सुतेषु पाण्डोः
किचित्परैर्नापकृतं वनेऽस्मिन् ।
पर्याकुल्य सा तु समीक्ष्य सूतमभ्यापतन्तं द्वतमिन्द्रसेनम् ।
उरो व्रती कष्टतरं तदानीसुनैः प्रसुकोश हतेति देवी ।

[(L. 4) T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> समा° (for अभ्या°). — (L. 5) T<sub>1</sub>

ছিছনেং. — (L. 6) T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> प्रचक्रंद (for प्रचुक्तोश).]
— S (except G<sub>3</sub>) om. 11<sup>cd</sup>. — Before 11<sup>cf</sup>, S ins. इंद्रसेनः. — °) K<sub>3</sub> B D (except D<sub>1</sub>. s. s) अचित्र्य (for अनिन्द्य °). — After 11, D<sub>1</sub>. 3 ins.:

1205\* पतिव्रता सत्यसंधा तथैव

क सा नीता केन वा शंस तथ्यम् ।;

while S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1206\* केनात्मनाशाय वदापनीता छिद्रं समासाद्य नरेन्द्रपत्नी ।

[(L. 1) T1 हताँ°; G4 विदा°; M पथा° (for वदा°). — (L. 2) T2 रंघ्रं (for छिद्रं). T1 M1 नरेंद्रपुत्री.]

12 °) S (except G<sub>3</sub>) यदीह (for यद्येव). De Dn D<sub>4</sub>. <sub>5</sub> T देवीं. D<sub>1</sub> यदाप्यसी पृथिवीं संप्रविष्टा. — <sup>5</sup>) T<sub>1</sub> प्रपन्नां. T<sub>1</sub> यदि वा; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. <sub>4</sub> M द्यथ वा. — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> पथं; B<sub>2</sub> D<sub>6</sub> पदे (for पदं). S (except G<sub>3</sub>) पदं गमिष्यंति हि तस्य (T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> तत्र) पार्थास्. — <sup>d</sup>) B D<sub>c1</sub> Dn D<sub>4</sub>. <sub>6</sub> G<sub>3</sub> यथा (for तथा). N (except Ś<sub>1</sub> D<sub>1</sub>) G<sub>3</sub> धर्मपुत्रः.

13 °) Ś1 माद° (for हीद°). B1 नरपुंगवानां (for अरिमर्द°). - b) K1. 2 B Dn D4-6 °क्षमानाम्. - °) T1 जिहीधुर्. - °) T1 इव प्रमूढं; T2 इव प्रमूष्मान् (sic); G1. 2. 4 इव प्रमूष्:; M इवासुमूर्षु:.

14 °) Ks. 4 D1. s. 5 T2 G1. 2. 4 प्रविभिद्य; T1 प्रवि-

यथाद्य कृष्णा पुनरेष्यतीति।
निहत्य सर्वान्द्रिपतः समग्रान्पार्थाः समेष्यन्त्यथ याज्ञसेन्या ॥ १४
अथात्रवीचारुमुखं प्रमृज्य
धात्रेयिका सार्धिमिन्द्रसेनम्।
जयद्रथेनापहृता प्रमध्य
पञ्चेन्द्रकल्पान्परिभूय कृष्णा ॥ १५
तिष्ठान्ति वर्त्मानि नवान्यमृनि
बृक्षाश्च न म्लान्ति तथैव मग्नाः।
आवर्तयध्वं द्यनुयात शीघं
नद्र्यातैव हि राजपुत्री ॥ १६
संनद्धध्वं सर्व एवेन्द्रकल्पा
महान्ति चारुणि च दंशनानि।

शंति;  $M_1$  प्रतिपद्य;  $M_2$  प्रतिविभ्य.  $G_2$  घोरं;  $M_1$  बाणा;  $M_2$  बाला (for घोरा).  $S_1$   $K_1$ . 2 आच्छाद्य कामं प्रविविद्य घोरा. —  $^b$ )  $G_1$  अभि- (for महीं).  $K_4$  प्रविद्यंति (sic). M सुपुंखाः (for शराद्याः). —  $^d$ )  $G_1$ . 2. 4 यथा च (for यथाद्य). —  $^o$ )  $D_2$  द्विषतान्.  $S_1$   $K_1$ . 3 समेताः;  $K_3$ . 4  $D_2$ 0  $D_1$ -3. 5 समेतान्;  $B_1$   $T_1$  समग्राः; M ससैन्यान्.

15 °) B2 चाश्रमुखी; T2 G1. 2. 4 सा तु मुखं; G3 साश्रमुखं. K3 Dn2 विमृध्य; B1. 3 विमृज्य; B2. 4 Dc1 Dn1. n3 D4 विमृश्य; Dc2 D6 T2 G3 विमृज्य; D1 प्रमृध्य. — Before 15°d, G1. 2 ins. धात्रेयिका; G4 धात्री. — °) K4 D3 °नोपहृतां; D1 °नापहृतां. K1 प्रमाथ्य; K3 D3 प्रपश्य. — d) K4 D8 G1 कृष्णां; D1 पार्थान्.

16 °) Śi Ki तिष्ठंत्यवर्त्मानि. Ki Bs वनानि; Ki Ds बहूनि; Gi पद्मानि; G2 चर्माणि (for नवानि). - b) S (except Gs) हुमा (for वृक्षा ). Bi नश्यंति; Dc D2 छंबंति; Ti नम्राश्च; T2 G1. 4 न ग्लांति. Di म्लायंति वृक्षाश्च तथातिभन्नाः. - c) Śi K Dc D1-8. 5 अनुयात; T2 G1. 2. 4 ह्यनुयांतु. - d) Śi अदूर ; T2 G1. 2. 4 न दूरयातेव. Dc D2 ह (for हि).

17 b) De Dı दंशितानि; T2 Gı. 2. 4 दंसितानि. T1
महांति दारूणि वर्तसितानि (sic); Mı महाईरूपाणि च दंसनानि. — c) K2. 8 B3 De D2. 3 गृहीत. Ś1 K1. 2
ससाधनानि; B1 शरांश्र शीघं; G1 महायुधानि (for धनानि).
— d) Ś1 प्रपथ्वं; K1 प्रवृत्तं; K2 प्रतथ्वं; K8 B2-4 De Dn
D2. 4-6 G3 M चरथ्वं; D1 प्रपद्य (for बजध्वम्). B1 बङ्गीत

गृह्णीत चापानि महाधनानि

शरांश्च शीघं पदनीं ब्रजध्नम् ॥ १७
पुरा हि निर्भर्तसनदण्डमोहिता
प्रमृहचित्ता वदनेन शुष्यता।
ददाति कस्मैचिदनहते तनुं
वराज्यपूर्णामित्र भस्मिनि सुचम् ॥ १८
पुरा तुपाग्नानित हूयते हनिः
पुरा समझाने स्निनापनिध्यते।
पुरा च सोमोऽध्वरगोऽनिह्णाते
शुना यथा निप्रजने प्रमोहिते।
महत्यरण्ये मृगयां चरित्ना
पुरा शृगालो नलिनीं निगाहते॥ १९
मा नः प्रियायाः सुनसं सुलोचनं

C. 3. 15688 B. 3. 269. 22 K. 3. 270. 25

तुणौ पद्वीं च लब्धं.

In  $S_1$ , the portion from www.fa (in  $1S^d$ ) up to the end of this parvan is lost on missing fol.; the MS. is almost entirely ignored in the sequel.

18 °) K4 °दंडताडिता. — b) Dei Dn D4. 6 G8 प्रमोहचित्ता; Des प्रमूढचेता. T2 G1. 2. 4 शुद्धति. — d) B1. 8. 4 शुदं; De T1 G1. 2 सुदं (for सुचम्).

19 b) Ks. 4 Ds. 3 स्पर्शाने. Ks स्निगवाविध्यते; B1 M1 वोपद्दश्यते; Dc Ds वोपविध्यते; G1. 4 वावबध्यते. — c) K1. 2 पुरे च; T1 पुरा हि. S (except Gs) ध्वरजो. K D1. 8. 5 T2 Gs. 4 विलुप्य (K4 प्यते); T1 विलिह्म; G1 विलिप्य; M1 विलिह्मते. — d) Dc Ds. 5 S (except Gs) विमो (for प्रमो). — After 19cd, T1 ins.:

1207\* पुरा हि पार्थाश्च हतौ च कापिलम् प्रसिच्यते क्षीरधारा यतध्वम्।

— \*) Ds. s गतानां (for चरित्वा). — 1) K1 S स्गालो. Bs प्रगाहते. — After 19, Dei Di-s ins.:

1208\* श्रुति च सम्यक्षकृति महाध्वरे ग्राम्यो जनो यहदसौ न नाशयेत्।;

while S (except Gs) ins.:

1209\* पुरा हि मन्त्राहुतिपूजितायां हुताग्निवेद्यां बल्लिमुङ्ग निलीयते।

20 b) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 प्रभाभं; K<sub>3</sub> प्रभं तद्; K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> प्रभासं. B<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M चंद्रप्रभं वदनं तत्पुरसात् (B<sub>4</sub> नं सुप्रसन्धं). — K<sub>1</sub> om. 20<sup>cd</sup>. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> पश्चाच्छुभं; C. 3. 15688 B. 3. 269. 22 K. 3. 270. 25

चन्द्रप्रभाच्छं वदनं प्रसन्तम्। स्पृत्रयाच्छमं कश्चिदकृत्यकारी श्वा वै पुरोडाश्वमिवोपयुङ्कीत्। एतानि वर्त्मान्यनुयात शीघ्रं मा वः कालः क्षिप्रमिहात्यगाद्धे ॥ २० युधिष्ठिर उवाच। भद्रे तृष्णीमास्ख नियच्छ वाचं मास्मत्सकाशे परुषाण्यवीचः। राजानो वा यदि वा राजपुत्रा बलेन मत्ता वश्चनां प्राप्तवन्ति ॥ २१ वैशंपायन उवाच। एतावदुक्त्वा प्रययुहिं शीघं तान्येव वर्त्मान्यनुवर्तमानाः। **मुहुर्मुहुर्ग्यालवदुच्छ्नसन्तो** ज्यां विश्विपन्तश्च महाधनुमर्यः ॥ २२ ततोऽपश्यंसास्य सैन्यस्य रेणु-

मुद्धतं वै वाजिखुरप्रणुन्नम्। पदातीनों मध्यगतं च धौम्यं विक्रोशन्तं भीममभिद्रवेति ॥ २३ ते सान्त्व्य धौम्यं परिदीनसत्त्वाः सुखं भवानेत्विति राजपुत्राः। इयेना यथैवामिषसंप्रयुक्ता जवेन तत्सैन्यमथाभ्यधावन ॥ २४ तेषां महेन्द्रोपमविक्रमाणां संरब्धानां धर्षणाद्याज्ञसेन्याः । क्रोधः प्रजन्वाल जयद्रथं च दृष्ट्या प्रियां तस्य रथे स्थितां च ॥ २५ प्रचक्रश्चश्राप्यथ सिन्धुराजं वृकोदरश्चेव धनंजयश्च। यमौ च राजा च महाधनुर्धरा-स्ततो दिशः संग्रमुहः परेषाम् ॥ २६

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिपञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५३ ॥

D1. 8 स्पृशेच्छुभं; T2 G1. 2. 4 रागान्वित:; M रागान्नर: — 4) K2 इवोपयोक्ष्य; K3 D5 T2 पयोक्षीत्; K4 D1 प्यं ज्यात् ; B De Dn D2. 4. 6 Gs इवाध्वरस्थं ; Ds इवोपयुज्यते ; G3 पभोक्ष्येत्. — °) T1 G1 वाक्यानि; M2 वर्णानि (for वस्मीन). T2 G1. 2. 4 [अ] त्यांतु (for 'यात). T2 G2. 4 मा व: (for शीघ्रं). - 1) T2 G2. 4 काल: प्रति- (for मा वः कालः). M दीर्घ (for क्षिप्रम्). Ks. 4 इहातिगाद्वै ; M2 इहात्ययाद्वे. — After 20, K4 Dc2 D1-3 ins. :

1210\* शीघ्रं प्रधावध्वमितो नरेन्द्रो

यावन दूरं बजतीति पापः ।;

while S (except G3) ins.:

1211\* प्रत्याहरध्वं द्विषतां सकाशा-छक्ष्मीमिव स्वां दियतां नृसिंहाः।

21 T1 G4 om. the ref. — a) K1. 2 तूर्णमाञ्च; B2.4 Dn Ds. 6 Gs प्रतिकाम (for तूडणीमास्ख). T1 भद्रे प्रतीपं विनयाच वाचं. - b) K1. 4 M1 वाच: (for [अ]वोच:).

— d) G1 बलेन युक्ताः. G1. 2. 4 पंचतामाम् (for वञ्चनां

22 °) B1 सहुर्सहुर्व्यालवनं विशंतो. — d) B2. 4 Dc2

T1 महाधनुर्भृतः. 23 a) B4 ततोपइयं रेणुसमुद्धतं वै. — b) K1 T G1. 2.4

Dn2 D2 T1 G3 ज्या (for ज्यां). B2 उत्कि (for विक्षि ).

Ma उद्यंतं; Ba समुद्धृतं; Ba उद्धृतं वै; Ba निपीडितं; M1 आधूयंतं (for उद्धृतं वै). Ks °खुरप्रपन्नं. — °) K1. 2 हि (for च). Ta G1. a. a पदातिमध्ये विचरंतं च धीम्यं. — d) Ks B1 D1. 3. 5 T2 M2 अभ्याद्रवेति; K4 अभिद्रवंतं; G1 अभ्यद्भवंतं. T1 विक्रोशंतं भीम भीमाद्भवेति ; T2 G2. 4 विक्रो शंतं भीम पार्थेत्यभीक्ष्णं.

24 a) K1. 2. 4 B2 (m as in text) D1. 3 धीम्यं परि-दीनसत्वं; T2 G1. 2. 4 M तं घी (G2 M2 तद्धी )म्यमदीनसत्वाः. — b) G2. 4 सुखी भवानस्त्वित राज°. — c) K1 Dc D2 S (except G<sub>3</sub> M<sub>2</sub>) °संप्रसक्ता.

25 °) T2 G1. 2. 4 M1 कोप: (for क्रोध:). K8. 4 D8 तु (for च). -d)  $T_1$  स्थितां (for प्रियां).  $M_1$  चास्य (for तस्य). K4 G1. 2. 4 M2 रथस्थितां; T1 रथे प्रियां.

26 a) M [अ]भि (for [अ]पि). — c) B2 T2 G1.2.4 M धनुर्धरास्तदा (B2 °तो). — d) B2 दिशो (for ततो) G2 संप्रमुहः. M2 परेतरां.

# 268

वैद्यांपायन उवाच ।
ततो घोरतरः शब्दो वने समभवत्तदा ।
भीमसेनार्जुनौ दृष्ट्वा श्वित्रयाणाममर्पिणाम् ॥ १
तेषां ध्वजाग्राण्यभिवीक्ष्य राजा
स्वयं दुरात्मा कुरुपुंगवानाम् ।
जयद्रथो याज्ञसेनीम्रवाच
रथे स्थितां भानुमतीं हतौजाः ॥ २
आयान्तीमे पश्च रथा महान्तो
मन्ये च कृष्णे पतयस्तवते ।
सा जानती ख्यापय नः सुकेशि
परं परं पाण्डवानां रथस्थम् ॥ ३
द्वौपद्यवाच ।
किं ते ज्ञातैर्मूढ महाधनुधेरैरनायुष्यं कर्म कृत्वातिघोरम् ।

एते वीराः पतयो मे समेता

न वः शेषः कश्चिदिहास्ति युद्धे ॥ ४
आख्यातव्यं त्वेव सर्वे ग्रुमूर्णी
र्मया तुम्यं पृष्ट्या धर्म एषः ।

न मे व्यथा विद्यते त्वद्भयं वा

संपत्र्यन्त्याः सानुजं धर्मराजम् ॥ ५
यस्य ध्वजाग्ने नदतो मृदङ्गौ

नन्दोपनन्दौ मधुरौ युक्तरूपौ ।

एतं स्वधर्मार्थविनिश्चयज्ञं

सदा जनाः कृत्यवन्तोऽनुयान्ति ॥ ६
य एष जाम्बूनदशुद्धगौरः

प्रचण्डघोणस्तनुरायताक्षः ।

एतं कुरुश्रेष्ठतमं वदन्ति

युघिष्ठिरं धर्मसुतं पतिं मे ॥ ७

C. 3. 15701 B. 3. 270. 7 K. 3. 271. 7

Colophon om. in Bi. s. — Major parvan: K1. a Dn2 G2. 4 आरण्य; G1 श्रीमदारण्य. — Sub-parvan: K B2. 4 De Dn3 D1-6 T1 G3 M1 द्रीपदीप्रमाथ; Dn1 द्रीपदाः प्रमाथ. — Adhy. name: M पांडवानुगमनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn2 267; Dn3 268; D1 269; T G4 M (M2 inf. lin.) 257 (M2 orig. 259); G1 254; G2 256. — Śloka no.: Dn1. n2 28; Dn3 29; D1 30.

### 254

A) K<sub>3</sub> अमर्षणं; D<sub>1</sub> मनीिषणां; T<sub>1</sub> अमिषणौ; G<sub>4</sub> महिषणां.

2  $K_{1}$  om.  $2^{ab}$ . — a)  $K_{8}$   $D_{2}$  ध्वजाप्रयाणि;  $G_{1}$  ध्वजाप्रान्.  $T_{1}$  राजन्. — b)  $D_{12}$ .  $D_{13}$  सम्यन् (for स्वयं).  $M_{2}$  कुरुपांडवानां. — a)  $G_{1}$  M स्थितो (for स्थितां).  $B_{4}$  कांतिमर्ती;  $G_{4}$  भर्तृमर्तीं.  $K_{1}$  B M  $g(B_{1}$   $G_{1}$ ) तीजाः;  $K_{4}$  महीजाः;  $T_{1}$  विहस्य.

3 °) K<sub>1</sub> आयातेमे. T G<sub>1.2.4</sub> ते (for [इ]मे). — b) K<sub>3</sub> तथेते; K<sub>4</sub> तवेति; S (except G<sub>3</sub>) तवेमे. — °) = var. 3, 249, 13°. K<sub>1</sub> मा जानतां; T<sub>2</sub> सेमानिति; G<sub>4</sub> संजानती.

4) Ds परस्परां; T1 परावरं; G1. 2. 4 परंपरां (for परं परं).
 Ds T G1 रथस्था; G2 रथस्था; G4 रथानां.

4 °) G1. s. 4 M1 तेर् (for ते). — b) K1 अनायोध्यं;
B2 अमानुषं. K1. s. 4 Dc D2 कृत्वा सुघोरं (K1°पं).
— °) M कुद्धा (for एते). Dc D2 प्रियाः (for वीराः).
— d) T1 ते (for व:). K3.4 Dc D1-3 G4 शेषं. K3 D1. 3
T1 किंचिद्.

5 °) G1 आख्याताया. K4 चैव; T2 G1. 2 तव; G4 तच (for त्वेव). K1. 3. 4 De2 D2. 3 G2 M1 मुमूर्षो. — b) T2 G1. 2. 4 सर्व (for तुभ्यं). — °) K3. 4 D1 T2 G1. 2. 4 transp. विद्यंते and त्वद्भयं. — d) K4 संग्रेक्षंत्याः.

6 °) T1 ध्वजामी. Ks T G2. 4 नदती. K1 मृदंगेर्;
K4 Dc2 D1. 2 मृदंगो. — b) K2 Dc D1. 2 मधुरं युक्तरूपी;
K4 B2 रं सुरूपी; S (except G2) रं सुयुक्ती. — °) K1
B4 Dn2 D1. 2 एवं; T2 G1. 2. 4 एनं (for एतं). K2 T1
सु; M1 सा (for स्व-). — b) K1 Dc D2 कृतवंतो. T1
सदा जना: सत्यवंतो वदंति.

7 °) D<sub>1</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M<sub>1</sub> स (for य). — b) K<sub>1. 2</sub> D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> ° घोर °; K<sub>3</sub> B<sub>1</sub> D<sub>3</sub> ° घोष ° (for ° घोण °). — c) K<sub>4</sub> D<sub>61</sub> D<sub>1-3</sub> T G<sub>2-4</sub> एनं. — d) T<sub>1</sub> प्रियं (for पतिं).

C. 3. 15702 B. 3. 270. 8 K. 3. 271. 8

अप्येष शत्रोः शरणागतस्य
द्यात्प्राणान्धर्मचारी नृवीरः ।
परेश्वेनं मूढ जवेन भूतये
त्वमात्मनः प्राञ्जिलन्यस्तश्रह्मः ॥ ८
अथाप्येनं पश्यिस यं रथस्थं
महाश्रुजं शालमिव प्रवृद्धम् ।
संदृष्टोष्ठं भुकुटीसंहतभुवं
वृकोदरो नाम पतिर्भमैषः ॥ ९
आजानेया बलिनः साधु दान्ता
महाबलाः श्रूरमुदावहन्ति ।
एतस्य कर्माण्यतिमानुषाणि
भीमेति शब्दोऽस्य गतः पृथिव्याम् ॥ १०
नास्यापराद्धाः शेषमिहामुवन्ति
नाप्यस्य वैरं विस्मरते कदाचित् ।
वैरस्यान्तं संविधायोपयाति

पश्चाच्छानित न च गच्छत्यतीव ॥ ११
मृदुर्वदान्यो धृतिमान्यशस्वी
जितेन्द्रियो वृद्धसेवी नृवीरः ।
आता च शिष्यश्च युधिष्ठिरस्य
धनंजयो नाम पतिर्ममैषः ॥ १२
यो वै न कामान्न भयान्न लोभाच्यजेद्धमं न नृशंसं च कुर्यात् ।
स एष वैश्वानरतुल्यतेजाः
कुन्तीसुतः शत्रुसहः प्रमाथी ॥ १३
यः सर्वधर्मार्थविनिश्चयज्ञो
भयार्तानां भयहर्ता मनीषी ।
यस्योत्तमं रूपमाहः पृथिव्यां
यं पाण्डवाः परिरक्षन्ति सर्वे ॥ १४
प्राणेर्गरीयांसमनुत्रतं वै
स एष वीरो नक्रलः पतिर्मे ।

15 °) D1 प्राणैर्गरीयान्पांडवानां महात्माः T G1. 2. 4 प्राणैर्गरीयान्समनुव्रतश्च — After 15°, D1 ins.:

1213\* श्रूरः कृतज्ञो दृढसौहृदश्च। महाहृवे यश्च रिष्ठप्रमाथी.

— °) K4 खड़ वेधी; B1 संगयोधी. K3 B2 Dc D1 य: खड़ हस्तो लघुचित्रयोधी. — °) K1. 8 B1 Dc2 D1 T1 G1. 2 M मतो; K4 मानी; B4 T2 G4 मती च (for महांश्च). K B

<sup>8 °)</sup> G1. 4 शरणं गतस्य. — b) G1 प्राणं (for प्राणान्). — c) B1 Dc1 Dn1. n3 D4 G1 M2 परेह्येनं; B4 M1 परेह्येनं; G2 पुरोहितं; G4 परो ह्येतं. T1 प्रेत्य ह्येनं मूढ भजस्य तूणं. — d) K1 D1 त्वमात्मना; B4 दुरात्मनः; T1 महात्मानं; G4 तवात्मानः.

<sup>9 °)</sup> K1 M अथाप्येतं. K3 प्रयसे. S (except G3) रथे स्थितं (for रथस्थं). — °) K1 महाबळं. K1 S (except T2 G3) साळ (for शाळ ). K3 प्रविद्धं. — °) N (except D1) T G3 संदष्टीष्ठं. A few MSS. भुकुटी. K1 सनतअूर; K3. 4 D1 T2 संहतअुं; T1 संहतअुर; M2 संहतअुंवो.

<sup>10</sup> M<sub>2</sub> om. (hapl.) 10-12. — a) K<sub>1</sub> आजानीया; K<sub>2</sub> आजानया; D<sub>4</sub> अजानेया. Dc बिलनां; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> वाजिन:. — b) K T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> महाबलं; G<sub>4</sub> महाजवा:. K<sub>1</sub> शूरमुदाहरंति; T<sub>1</sub> °तमं वहंति. — d) T G<sub>1. 2. 4</sub> M<sub>1</sub> तत: (for गत:).

<sup>11</sup>  $M_2$  om. 11 (cf. v.l. 10). —  $^a$ )  $D_5$   $T_2$   $G_2$  अपराधात्.  $K_{1.2}$  शेषमिहानुयांति;  $B_{1-3}$  D (except  $D_{1.5}$ )  $G_5$  मवामुवंति. —  $^b$ ) B Dn  $D_4$ .  $_5$  नायं;  $D_6$   $D_2$ .  $_3$ .  $_6$   $G_3$  नायं च (for नाप्यस्थ). T  $G_{1.2}$ .  $_4$  विस्मरंते. —  $^c$ )  $K_{1.3,4}$   $B_1$   $D_6$   $D_2$ .  $_8$ .  $_6$  T  $G_{1.4}$  संनिधा $^\circ$ . —  $^d$ ) T  $G_{1.2}$ .  $_4$   $M_1$  तत्तप्यतीह (for गच्छस्यतीव).

<sup>12</sup> M<sub>2</sub> om. 12 (cf. v.l. 10). — °) B Dn D<sub>4.6</sub> Gs धनुर्धराज्यो (for मृदुर्वदान्यो). T G<sub>1.2.4</sub> M<sub>1</sub> मिति° (for प्रति°). K Dc D<sub>1.2.5</sub> मनस्वी (for यशस्वी). — °) Dc D<sub>2</sub> तथैव (for नृवीरः). — °) K<sub>1</sub> श्रुता (for आता).

<sup>13 °)</sup> K3. 4 D1 G1. 2. 4 M1 नैव (for वै न). G1. 2. 4 कोपाल (for कामा °). K8 B De D2 T1 कोपात; G1. 2. 4 कामात; M1 मोहात् (for लोभात्). T2 कदापि कोपाल भिया न कामात्. — b) T1 धम स्थलेन् (by transp.). De D1. 2 G4 नानृशंस्यं; Dn2. n3 D3. 4 G2. 3 न नृशंस्यं. — d) B2. 8 M मादीसुत:; D1 T1 कुंतीपुत्रः. B2 सहदेव:; De D2. 6 शत्रुसंघ-; M1 शत्रुगण.

<sup>14</sup> After 14<sup>ab</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.: 1212\* बन्धुप्रियः शस्त्रभृतां वरिष्ठो महाहवेष्वप्रतिवार्यवीर्यः।

यः खड़योधी लघुचित्रहस्तो

महांश्व धीमान्सहदेवोऽद्वितीयः ॥ १५

यस्याद्य कर्म द्रक्ष्यसे मृदस्यव

शतक्रतोर्वा दैत्यसेनासु संख्ये ।

श्रूरः कृतास्त्रो मितमान्मनीपी

श्रियंकरो धर्मसुतस्य राज्ञः ॥ १६

य एष चन्द्रार्कसमानतेजा

जघन्यजः पाण्डवानां श्रियश्च ।

खुद्धा समो यस्य नरो न विद्यते

वक्ता तथा सत्सु विनिश्चयज्ञः ॥ १७

स एष श्रूरो नित्यममर्षणश्च

धीमान्त्राज्ञः सहदेवः पतिमें ।

त्यजेत्प्राणान्त्रविशेद्धन्यवाहं

न त्वेवेष व्याहरेद्धर्मबाह्यम् ।

सदा मनस्वी क्षत्रधर्मे निविष्टः

कुन्त्याः प्राणैरिष्टतमी नृतीरः ॥ १८
विशीर्यन्तीं नाविमवार्णवान्ते
रत्नामिपूर्णां मकरस्य पृष्ठे ।
सेनां तवेमां इतसर्वयोधां
विक्षोभितां द्रक्ष्यसि पाण्डुपुत्रेः ॥ १९
इत्येते वै कथिताः पाण्डुपुत्रा
यांस्त्वं मोहादवमन्य प्रवृत्तः ।
यद्येतैस्त्वं ग्रुच्यसेऽरिष्टदेहः
पुनर्जन्म प्राप्स्यसे जीव एव ॥ २०
वैशंपायन उवाच ।
ततः पार्थाः पश्च पश्चेन्द्रकल्पास्त्यक्त्वा त्रस्तान्प्राञ्जलींस्तान्पदातीन् ।
रथानीकं शरवर्षान्धकारं
चक्रः क्रुद्धाः सर्वतः संनिगृह्य ॥ २१

C. 3. 1571 B. 3. 270. K. 3. 271.

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुःपञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५४ ॥

Dc D1. 3. 5. 6 G3 बरुदेवो द्वि( K1 B4 °वाद् द्वि-; K4 B3 Dc2 °वित )तीय:.

16 °) D6 M1 तस्याद्य; T2 G2. 4 यसात्; G1 तस्यात्. D1 द्रक्ष्यसि. Dc D2 मूढभावः; G4 स्वः. — b) K4 om. वा. K1. 2 देखसैन्यस्य; T2 मन्यसे साधु; G1 अद्य सेनासु; M1 देखसैन्येषु. K1. 2 मध्ये; T1 G4 M संखे; G2 संघे. — c) K Dc2 D1. 2. 5 धृतिमान्. B D (except D1. 2. 5) G3 मनस्वी (for मनीषी). — d) T2 धर्मराजस्य.

17 °) K1. 2. 4 Dc1 स एव; S (except Gs) हताश-.

18 °) G1. 2. 4 य एष. — °) K4 न त्वैवेव; G1 न त्वेष वै; M2 न त्वैवेष. B1 धर्मवाक्यं; B3. 4 °राज्यं. — °) G1. 2. 4 मनीषी (for मनस्वी). G2 सत्यधर्मे. B2. 3 Dn D3. 4. 6 G3 रतश्च (for निविष्टः).

19 °) K3 G2 विशोर्यंती; B2 व्यशीर्यंती; B4 विशीर्यंती; T1 वशीयतिर् (sic); G4 M2 विशीर्यंतीं. K1. 2. 4 T1 ° जीवांतरे (T1 ° रं). — °) K1-8 D1 T1 G1. 2 M तथेमां. — °) T1 पश्यसि (for द्रक्ष्य°).

20 °) K1. 3. 4 Dc2 D1. 2 T2 G1. 3. 4 इत्येवं ते; T1 इत्येवमेते; M इत्येवं ते (for इत्येते वै). — b) T1 G1. 4 M1 अवमत्य. — °) B2-4 Dn D3. 4. 6 G3 यद्येतेभ्यो (for "तैस्त्वं). K2 B3. 4 T1 G1 मुच्यते. K2 T2[S]तिष्टं. — d)

K1-8 B1. 8 D1. 6 M2 प्राप्स्यसि. K2 जीव एष:; B1 सत्यमेव; T G1 M2 जीवितं च; G2. 4 जीवनं च; M1 जीवमान:.

21 Ds G1. 2. 4 M2 om. the ref. — b) K3 द्विजा तीन् (for पदा°). — c) D (except D1. 3) यथानीकं. — d) D1 संनिरुद्धा:; G1. 2. 4 ते निगृद्धा.

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K1. 2. 4 B D G3 M द्वीपदी-प्रमाथ. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 268 (Dn3 269); D1 270; T G4 M (M2 inf. lin.) 258 (M2 orig. 260); G1 255; G2 257. — Śloka no.: Dn1. n2 21; Dn2 D1 22.

### 255

1 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M सं(G<sub>1</sub> आ)तिष्ठध्वं (for <sup>\*</sup>ष्ठत).
— <sup>3</sup>) K<sub>1</sub>. 3. 4 Dc D<sub>1</sub>. 3. 5 दुतं; G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> तूर्णी (for तूर्ण). K<sub>2</sub> दुवंति परि ; T<sub>2</sub> तूर्णं न परि . — °) K<sub>1</sub> तस्मिन् (for इति). K<sub>1</sub> स; B<sub>2</sub> वे (for स्म). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub> D<sub>5</sub> सैनिकान् (for ताञ्चपान्).

2 4) Bs. 4 Dn Ds-6 Gs घोरतमः. — 4) B1 ससैन्यान्

# २५५

C. 3. 15716 B. 3. 271. 1 K. 3. 272. 1

वैशंपायन उवाच।
संतिष्ठत प्रहरत तूर्णं विपरिधावत।
इति सा सैन्धवो राजा चोदयामास तात्रृपान्।। १
ततो घोरतरः शब्दो रणे सममवत्तदा।
भीमार्जुनयमान्द्रष्ट्वा सैन्यानां सयुधिष्ठिरान्।। २
शिविसिन्धुत्रिगर्तानां विषादश्चाप्यजायत।
तान्द्रष्ट्वा पुरुषव्याघ्रान्व्याघ्यानिव बलोत्कटान्।। ३
हेमचित्रसम्रत्सेधां सर्वशैक्यायसीं गदाम्।
प्रगृह्याभ्यद्रवद्भीमः सैन्धवं कालचोदितम्।। ४
तदन्तरमथाञ्चत्य कोटिकाश्योऽभ्यहारयत्।
महता रथवंशेन परिवार्य वृकोदरम्।। ५
शक्तितोमरनाराचैर्वीरवाहुप्रचोदितैः।
कीर्यमाणोऽपि बहुभिर्न सा भीमोऽभ्यकम्पत्।। ६

गर्ज तु सगजारोहं पदातींश्र चतुर्दश ।
जघान गदया भीमः सैन्धवध्वजिनीमुखे ॥ ७
पार्थः पश्चशताञ्झ्ररान्पार्वतीयान्महारथान् ।
परीप्समानः सौवीरं जघान ध्वजिनीमुखे ॥ ८
राजा ख्वयं सुवीराणां प्रवराणां प्रहारिणाम् ।
निमेषमात्रेण शतं जघान समरे तदा ॥ ९
दहशे नकुलस्तत्र रथात्प्रस्कन्द्य खङ्गधृक् ।
शिरांसि पादरक्षाणां बीजवत्प्रवपनमुहुः ॥ १०
सहदेवस्तु संयाय रथेन गजयोधिनः ।
पातयामास नाराचैद्वीमेभ्य इव बर्हिणः ॥ ११
ततिस्त्रगर्तः सधनुरवतीर्य महारथात् ।
गदया चतुरो वाहात्राज्ञस्तस्य तदावधीत् ॥ १२
तमभ्याशगतं राजा पदातिं कुन्तिनन्दनः ।

(for सैन्यानां).

3 °) B Dn D3-6 G3 शिविसीवीरसिंधूनां. - °) K3 B1 D1 चोपजायते; B2 S (except G3) समजायत. - °) K4 तान्द्रष्ट्वा पुरुषाञ्च्यरान्. - °) Dn2 अतीव च (for ब्याझान्विव)! S (except G3 M2) मदो ° (for बलो °).

4 °)  $D_1$  हेमबिंदुसमु°;  $T_1$  हेमबंधसमु°;  $T_2$   $G_1$ . 3. 4 हेमबिंदु महोत्सेधां; M हेमबिंदु महोत्सेधां. — °)  $K_1$ . 3. 4  $B_1$ . 3  $D_3$  S (except  $G_3$ ) °सैन्या°. — °)  $G_1$  प्राद्र° (for [अ]भ्यद्र°). — °) K  $D_1$  सेंधवं काममोहितं.

5 °) T  $G_{1.~2.~4}$  तदंतरं समासाद्य ( $T_{1}$  °विङ्य); M तयोरं( $M_{2}$  °तोनं)तरमासाद्य. —  $^{b}$ )  $K_{1.~2}$  कोटिकाश्वो;  $K_{3.~4}$   $B_{1}$   $D_{11}$   $D_{1.~4-6}$  °कास्यो;  $B_{2.~3}$   $D_{2.~3}$  °कास्यो.  $K_{3}$  ब्यदाहरत्;  $T_{1}$  द्धाधारयत्;  $T_{2}$   $G_{2}$  द्धावा °;  $G_{1.~4}$  न्यवा °; M [S] स्थवा °. —  $^{c}$ )  $K_{4}$  महता शरवर्षेण.

 $\bf 6$  °)  $B_2$  यष्टि°. — °)  $K_1$   $D_1$  स;  $K_4$   $G_1$  च (for सा).  $K_1$ . 8  $D_1$   $T_2$   $G_2$ . 4 ज्यकंपत;  $D_2$  ज्यकंपयत्;  $T_1$   $G_1$   $M_1$  [S] प्यकंपत.

7 °) K<sub>1. 2</sub> D<sub>22</sub> D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> च (for तु). — <sup>b</sup>) K<sub>1. 8</sub> D<sub>1</sub> पदातांश्च; D<sub>2</sub> पादातांश्च. M<sub>1</sub> सहस्रशः (for चतुर्दश). — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> T G<sub>1. 2. 4</sub> वीरः (for भीमः). — <sup>d</sup>) D<sub>6</sub> सेंधवस्य महारणे.

8 K<sub>1</sub>. 2 om. (hapl.) 8. — °) K<sub>4</sub> पंचाशतं; B<sub>1</sub> पंच रथाज; M पंचशतं. B<sub>2</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 वीरान् (for श्रूरान्). — °) D<sub>1</sub> G<sub>4</sub> परीष्समानान्. K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> D<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 सौवीराज्.

9 °) K<sub>1</sub>. 2 युधिष्टर:; K<sub>3</sub>. 4 De D<sub>1</sub>. 2 स्वयं राजा (by transp.). K<sub>1</sub>. 2 स (for सु-). — b) D<sub>1</sub> प्रवीराणां. B<sub>1</sub> मही सुजां (for प्रहा°). — d) D<sub>5</sub> शतं; T<sub>2</sub> तथा (for तदा). G<sub>1</sub> जवानाजौ युधिष्टर:.

10 °) T G<sub>1</sub>. 2. 4 M नकुलोपि (T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 °2) तदा कुद्धो. — b) K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M खड़ाभृत; K<sub>3</sub> °वित्; D<sub>11</sub> T<sub>2</sub> °धृत्. — °) B<sub>2</sub> (m as in text) शतानि (for शिरांसि). — d) B<sub>1</sub> T G<sub>2</sub> M प्रावपन्; G<sub>1</sub> प्रावपद्. G<sub>1</sub> सुवि (for सुह:).

11 °) K4 T2 G1. 2. 4 M संवार्य; B2 °जम्न; Dc D2 °प्राप्य; Dn2 T1 °घाय; D1 °प्रामे (for °पाय). — b) K1 सत (for गज°).

12 ") K3 B3 D1. 3. 5 M सु-(for स-). — b) K1. 3. 4 D1 रथोत्तमात् (for महारथात्). — c) D2 वीरान् (for वाहान्). — d) K D1. 5 सर्वान् (for तस्य). T1 राज्ञसः स्यावधीरपुनः.

13 °) K1 D3 अभ्याशे गतं; K2 D5 अभ्यासे गतं; K3. 4 B3 Dc D1. 2. 4 अभ्यास °; G2. 4 अथाभ्या °. — b) B1. 4

अर्धचन्द्रेण बाणेन विच्याधोरिस धर्मराट् ।। १३ स भिन्नहृदयो बीरो वक्त्राच्छोणितमुद्रमन् । पपाताभिमुखः पार्थं छिन्नमूल इव द्वमः ।। १४ इन्द्रसेनद्वितीयस्तु रथात्प्रस्कन्द्य धर्मराट् । हताश्वः सहदेवस्य प्रतिपेदे महारथम् ॥ १५ नकुलं त्वभिसंधाय क्षेमंकरमहामुखौ । उभावुभयतस्तीक्ष्णैः शरवर्षैरवर्षताम् ॥ १६ तौ शरैरभिवर्षन्तौ जीमृताविव वार्षिकौ । एकैकेन विपाठेन जन्ने माद्रवतीसुतः ॥ १७ त्रिगर्तराजः सुरथस्तस्याथ रथधूर्गतः । रथमाक्षेपयामास गजेन गजयानवित् ॥ १८ नकुलस्त्वपभीस्तस्माद्रथाचर्मासिपाणिमान् ।

उद्घान्तं स्थानमास्थाय तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १९
सुरथस्तं गजवरं वधाय नकुलस्य तु ।
प्रेषयामास सक्रोधमभ्युच्छितकरं ततः ॥ २०
नकुलस्तस्य नागस्य समीपपरिवर्तिनः ।
सिवपाणं भुजं मूले खड्गेन निरकुन्तत ॥ २१
स विनद्य महानादं गजः कङ्कणभूषणः ।
पतन्तवाक्शिरा भूमौ हस्त्यारोहानपोथयत् ॥ २२
स तत्कर्म महत्कृत्वा शूरो माद्रवतीसुतः ।
भीमसेनरथं प्राप्य शर्म लेभे महारथः ॥ २३
भीमस्त्वापततो राज्ञः कोटिकाञ्चयस्य संगरे ।
स्वतस्य नुदतो वाहान्क्षुरेणापाहरच्छिरः ॥ २४
न बुबोध हतं स्वतं स राजा बाहुशालिना ।

C. 3. 15740 B. 3. 271. 25

De पदाति:. K1. 3. 4 D1 पांडु (for कुन्ति ).

14 K<sub>4</sub> om. (hapl.)  $14^a-15^b$ . — <sup>a</sup>) Kı धीरो. — <sup>b</sup>) Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. <sub>3</sub> G<sub>3</sub> उद्गहन्. — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> B<sub>4</sub> [अ]भिमुखं. Kı तस्य (for पार्थ). Tı पपात सहसा भूमो; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 °भिमुखं प्राप्तझ्. — <sup>d</sup>) = 4. 15. 9<sup>d</sup>. M<sub>2</sub> जीणं (for छन्न°).

15 K4 om. 15<sup>ab</sup> (cf. v.l. 14). — °) T1 अथास्य; T2 इताश्चात्

16 °) K<sub>3</sub> B<sub>3</sub> D<sub>3</sub> 6 G<sub>3</sub> त्विभसंयाय (K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> both marg. sec. m. as in text); Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> त्विभसंप्राप्य; T G<sub>1</sub>. 2. 4 चापि संवार्य; M त्विभसंवार्य. — b) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> °सुमालवी; G<sub>1</sub>. 2 °महामली. — d) K<sub>1</sub>. 2 अवाकिरत् (for अवर्षताम्).

17 °) B Dn Ds. 4. 6 Gs तोमरेर्; Dc Da. 5 तौ शराव्. K4 G4 अभिवर्षतां. — b) K4 पार्थिवौ (for वार्षिकौ). — c)
D1 एकैकेनैव बाणेन

18 M<sub>2</sub> om. (hapl.) 18<sup>a</sup>-23<sup>b</sup>. — b) K<sub>1</sub>. 4 B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> राजधूर्गतः; T<sub>2</sub> राजयूथपः. D<sub>1</sub> तत्पार्श्वगजधूर्गतः. — c) G<sub>4</sub> आरोप° (for आक्षेप°). — d) T<sub>2</sub>° न राजयूथवत्.

19 M<sub>2</sub> om. 19 (cf. v.l. 18). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> D<sub>1</sub> तमभीस; M<sub>1</sub> स्वपतत् (for स्वपभीस). — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 °सञ्जञ्ज (for °पाणिमान्). — <sup>c</sup>) K B<sub>1</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 S (except G<sub>3</sub>) उन्हाम्य; B<sub>4</sub> उन्हांतः. — <sup>d</sup>) 1. 179. 14<sup>d</sup>; 181. 4<sup>d</sup>: 4. 54. 13<sup>d</sup>. Cf. Hopkins, Great Epic, App. A, No. 91 (p. 414).

20 M2 om. 20 (cf. v.l. 18). — ") K1. 2 सुरथस्थं.

— b) T1 रथाय (for वधाय). K4 B1 G1 च (for तु). — c) D1 M1 संकृद्धम्. — d) K1. 2 B1 Dn D4. 5 G1 अत्यु (for अभ्यु ). G1 तदा; M1 तथा.

21 M2 om. 21 (cf. v.l. 18). — °) K3 B1 राज्ञस्य (for नाग°). — °) D1 परं (for भुजं). K1 T2 मूळं; K4 मूळात्. — °) B4 निकृतं ततः; T1 विनिकृतत.

22 Ma om. 22 (cf. v.l. 18). — b) K1. 2 किंकिण ;
K3. 4 B3 कंटक ; B3. 4 Dc Dn1 D1. 2. 5 M1 कंकट ; T1 कनक ; T2 G1. 2. 4 घंटावि (for कङ्कण ). — c) T1 पपाताथ (for पतन्नवाक् ). K D1 राजन् (for भूमों). — d)
T2 दंतमोहाद्; G2 हस्तिगोपान्; G4 हस्तमोहाद्; M1 हस्त्यारोहम्.

23 Ma om. 23<sup>ab</sup> (cf. v.l. 18). — a) K<sub>2-4</sub> Dc D<sub>1</sub>. a. s स तत्कृत्वा महत्कर्म. — d) Ba प्रतप: (for महा°).

24 b) K1. 2 कोटिकाश्वस; K4 B1 Dn D1. 4. 5 स्थस्य; B2-4 Dc D2. 8 स्थस्य; D6 G5 स्थिन. B1 Dc D2 S (except G3) संयुगे. — °) K1 B3 Dc3 M तुदतो; K3 B1 T1 G1. 2. 4 तु ततो; B4 नकुळो (for नुदतो). — °) K1 शरेण (for श्चरेण). K3. 4 B1 Dn2. n3 D3 G1 [अ]पहरन्द. Dc D2 श्चरप्रेणाहरच्छिर:.

25 °) K4 बुधोपहतं; T1 प्रबोधहतं. — °) Dc2 G2. 4 M2 बहुशालिना; T M1 बा(T1 ब)हुशालिनः. — °) K1. 2. 4 अथः. K1 प्राद्रवत्; K3. 4 व्यद्रवत्; D1 [अ]भ्याद्रवन्; T1 ह्यद्रवन्; T2 G2 प्राद्रवन्; G1. 4 M1 [अ]भ्यद्रवन्; M2 व्याद्रवन्. T1 G1. 2 M संसे. — °) K1 Dc2 D2 इतस्ततः (for ततस्ततः). G1. 2. 4 हतस्तरथास्ततः (G1 °थे स्थितः).

C. 3. 15740 B. 3. 271. 25 K. 3. 272. 25 तस्याश्वा व्यद्रवन्संख्ये हतस्रतास्ततस्ततः ॥ २५ विम्रुखं हतस्रतं तं भीमः प्रहरतां वरः । जघान तलयुक्तेन प्रासेनाभ्येत्य पाण्डवः ॥ २६ द्वाद्शानां तु सर्वेषां सौवीराणां धनंजयः । चकर्त निशितैर्भक्षेर्धनृषि च शिरांसि च ॥ २७ शिवीनिक्ष्वाकुमुख्यांश्व त्रिगर्तान्सैन्धवानिष । जघानातिरथः संख्ये बाणगोचरमामतान् ॥ २८ सादिताः प्रत्यदृश्यन्त बहवः सन्यसाचिना । सपताकाश्च मातङ्गाः सध्वजाश्च महारथाः ॥ २९ प्रच्छाद्य पृथिवीं तस्थुः सर्वमायोधनं प्रति । शरीराण्यशिरस्कानि विदेहानि शिरांसि च ॥ ३० श्वर्थंस्तत्र वीराणां हतानां मांसशोणितैः ॥ ३१

हतेषु तेषु वीरेषु सिन्धुराजो जयद्रथः।
विम्रच्य कृष्णां संत्रस्तः पलायनपरोऽभवत्।। ३२
स तिस्मन्संकुले सैन्ये द्रौपदीमवतार्य वै।
प्राणप्रेप्सुरुपाधावद्वनं येन नराधमः।। ३३
द्रौपदीं धर्मराजस्तु दृष्ट्वा धौम्यपुरस्कृताम्।
माद्रीपुत्रेण वीरेण रथमारोपयत्तदा।। ३४
ततस्तद्विद्वतं सैन्यमपयाते जयद्रथे।
आदिश्यादिश्य नाराचराजधान वृकोदरः॥ ३५
सव्यसाची तु तं दृष्ट्वा पलायन्तं जयद्रथम्।
वारयामास निम्नन्तं भीमं सैन्धवसैनिकान्।। ३६
अर्जुन उवाच।

यस्यापचारात्त्राप्तोऽयमसान्क्केशो दुरासदः। तमस्मिन्समरोदेशे न पश्यामि जयद्रथम्।। ३७

26 °) S (except G<sub>3</sub>) विरथं (for 'मुखं). — °) K<sub>1</sub>. 3. 4 D<sub>1</sub> 'मुक्तेन (for 'युक्तेन). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 निजघानाति-यक्तेन; G<sub>1</sub> निजघान रथस्थेन. — °) T<sub>1</sub> [आ]वृत्य (for [अ]-भ्येत्य). — After 26, T<sub>1</sub> ins.:

1214\* तदा तु संप्रवृत्ते तु तुमुले योधसंक्षये।
अज्ञारकः कुञ्जरश्च संजयो गुप्तकस्तथा।
शत्रुंजयः सुप्रबुद्धो ग्रुप्तकृत्तमका अपि।
श्रूरः पराकुः कुहको द्वादशैते महारथाः।
सुबलाः सैन्धवाश्चेव त्रिगर्ताश्च महाबलाः। [5]
इक्ष्वाकुयोधाः प्रबला रथिनः सह यद् द्विपाः।
कोटीकृत्य च पार्थं तु शरवर्षेरवाकिरन्।
अर्जुनस्तु ततः कुद्धः शरवर्षं निहत्य च।

27 <sup>60</sup>) K4 वीराणां (for सर्वेषां), and सर्वेषां वा (for सौवीराणां). — 6) K1. 8. 4 D1 बाणेर; G1. 2 फह्हेर.

28 °) S (except Gs) °वीरांश्च (for ° मुख्यांश्च). — °) K4 रथिन: (for [अ]तिरथ:). S (as usual) संखे.

29 °) K1 सागता:; T2 G1. 2 स्दिता:. — b) K1. 3. 4 Dc D2 S (except G3) बहुधा; D1 बलिना (for बहद:). — T1 om. 29<sup>d</sup>-30°.

31 <sup>65</sup>) K1 सगृधकंक<sup>°</sup>; K3 श्वगृध्धकंककोलोकमास<sup>°</sup>; K4 श्वगृधकंककाकोला भासागोमायु<sup>°</sup>; B1 श्वकंकगृधाः पृथुला भास<sup>°</sup>; Dc D2 श्वगृधकंककाकोलस्येनगोमायु<sup>°</sup>; D6 श्वगृधकंकगोमायु<sup>°</sup> काकोल्ह्काः सवायसाः; T M श्वकंकगृधकाकोल्<sup>°</sup>; G1. 2. 4 श्वकाकगृधकाकोल्<sup>°</sup> G1. <sup>2</sup>गाकोल्ं) भास<sup>°</sup>. — After 31, T1

ins. a passage given in App. I (No. 26).

32 <sup>d</sup>) B<sub>3</sub>. 4 Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> M "मना" (for 'परो')
— After 32, T<sub>1</sub> ins.:

1215\* विद्राज्यमाने सैन्ये तु मकरैरर्णवी यथा।

33 a) K4 आकुले (for संकुले). — b) B1 अपहाय वै B2. 3 Dn G2 अवतार्थ ता; D6 T2 G1. 4 वै च. — d) K2 च; D8 (marg. sec. m.) वीरो; G2. 4 तन्न (for येन) K2 B2. 3 Dc2 D8 (marg. sec. m.) T2 G4 नराधिप:; G3 जनाधिप:. G1 वनायैव नराधिप:.

34 ) M2 क्रवा (for हड्डा). B2 पुर:सरां. D1 धौम्य हिष्टपुरस्कृतां. — °) D1 माद्रीसुतेन. — d) T2 G1. 1. 4 आरोहयत्. B1. 4 ततः (for तदा). — After 34, D1 ins. an addl. colophon (adhy. no.: 271).

35 °) K<sub>3</sub> B<sub>4</sub> तं; D<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 तु (for तद्). K<sub>4</sub> विहतं. — °) K<sub>1</sub> उपयाते. — °) K<sub>1</sub>. 2 नाराचान्. — °) K<sub>1</sub>. 2 G<sub>1</sub> निचखान; K<sub>3</sub> B<sub>2</sub> T<sub>2</sub> निर्जधान; K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> निजधान (for आजधान).

37 °) K4 De D2 T2 G1. 4 M [अ]पराधात्. — °) K1 असात्; D1-3. 6 अस्याः; G1 अस्मात् (for अस्मान्). G4 क्रेशोस्माकं (for अस्मान्व्हेशो). — °) K1 स तस्मिन्; Dc2 T2 G1. 4 एतस्मिन् (for तमस्मिन्). B1 शरणोद्देशे. — °) G4 पश्याम.

38 °) D1. 3 अन्वेष; S (except G2. 3) अन्विच्छ — b) K4 नो; T2 G1 तेर् (for ते). — c) K3 अमानुषम्;

तमेवान्विष भद्रं ते किं ते योधेर्निपातितैः। अनामिषमिदं कर्म कथं वा मन्यते भवान्।। ३८ वैद्यापायन उवाच।

इत्युक्तो भीमसेनस्तु गुडाकेशेन धीमता।
युधिष्ठिरमभिष्रेक्ष्य वाग्मी वचनमत्रवीत्।। ३९
हतप्रवीरा रिपवो भ्यिष्ठं विद्वता दिशः।
गृहीत्वा द्रौपदीं राजिन्त्रवर्ततु भवानितः।। ४०
यमाभ्यां सह राजेन्द्र धौम्येन च महात्मना।
प्राप्याश्रमपदं राजन्द्रौपदीं परिसान्त्वय।। ४१
न हि मे मोक्ष्यते जीवनमृदः सैन्धवको नृपः।
पातालतलसंस्थोऽपि यदि शकोऽस्य सारिधः।। ४२

युधिष्ठिर उवाच।

न हन्तव्यो महाबाहो दुरात्मापि स सैन्धवः। दुःशलामभिसंस्मृत्य गान्धारीं च यशस्त्रिनीम्।। ४३ वैशंपायन उवाच।

तच्छुत्वा द्रौपदी भीममुवाच व्याकुलेन्द्रिया।
कुपिता हीमती प्राज्ञा पती भीमार्जुनावुभौ।। ४४
कर्तव्यं चेत्प्रियं मद्यं वध्यः स पुरुषाधमः।
सैन्धवापसदः पापो दुर्मतिः कुलपांसनः।। ४५
भार्यामिहर्ता निवेरो यश्च राज्यहरो रिपुः।
याचमानोऽपि संग्रामे न स जीवितुमर्हति।। ४६
इत्युक्तौ तौ नरव्यात्रौ ययतुर्यत्र सैन्धवः।
राजा निववृते कृष्णामादाय सपुरोहितः।। ४७
स प्रविश्याश्रमपदं व्यपविद्ववृसीघटम्।
मार्कण्डेयादिमिविंप्रैरनुकीणं ददर्श ह।। ४८
द्रौपदीमनुशोचद्भित्रांक्षणेस्तैः समागतैः।
समियाय महाप्राज्ञः सभार्यो श्रातृमध्यगः।। ४९
ते सा तं म्रदिता दृष्टा पुनरभ्यागतं नपमः।

C. 3. 15765 B. 3. 271. 5

- $B_1$  अनामृष्यम्;  $G_{1. 2. 4}$  अनार्याणाम् (for अनामिषम्).  $T_2$  अनामकं कर्म कथं.  $^d$ )  $T_2$  कर्तुं वै (for कथं वा).
- 39 <sup>b</sup>)  $D_6$  भारत (for धीमता).  $D_6$   $D_2$  om.  $39^{cd}$ . <sup>c</sup>)  $G_2$ . 4 अभिप्रेत्य. <sup>d</sup>)  $K_3$   $D_{12}$  वाङ्मी;  $T_1$  इदं.
- 40 Before 40, M1 ins. भीम: ") T1 बहवो (for रिपवो). ") T2 G1. 2. 4 M भूयिष्ठं वि(T2 G4 प्र)दुतं बळं. ") T1 प्रगृह्म (for गृहीस्वा). ") K4 Dc D2 हति (for इत:).
  - 41 b)  $G_{1.2.4}$   $g_{1.4}$   $g_{1.4$
- 42 °) Ks मे मोक्ससे; De Ds संमोक्ष्य (Ds °क्ष)ते; Ds सोक्ष्यित मे. K1. s मूढो; Ks वीर (for जीवन्). b) K1. s वीर (for मूढः). Ts om. 42<sup>cd</sup>. d) G1 शकस्य (for शकोऽस्य).
- 43 K4 om. 43<sup>ab</sup>. b) D<sub>b</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 चापि (for [अ]पि स). c) K<sub>1</sub> D<sub>1</sub> अपि संस्मृत्य; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 अभि (G<sub>1</sub> भीम)संप्रेक्ष्य.
- 44 °) S (except G<sub>8</sub>) साध्वी (for भीमम्). °) K<sub>1-8</sub> Dc D<sub>2 6</sub> बाला (for प्राज्ञा). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> कुपितांगी गत-प्रज्ञा (D<sub>1</sub> नरव्याप्र); T<sub>2</sub> कुपिता स्त्री महाप्राज्ञा.
- 45 Before 45, M1 ins. द्वीपदी. ") S (except T1 G3 M1) हि (for चेत्). ") S (except G3) "पश्चरः. ") K D1 दुई द्विः (for दुर्मतिः).

46 °) K<sub>1. 2</sub> Dn<sub>1</sub> D<sub>6</sub> भार्या विहर्ता; K<sub>8</sub> ° र्या हि हर्ता; B<sub>1. 2</sub> ° पहर्ता; T<sub>1</sub> ° भिमंता; T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> M ° वमंता; G<sub>1</sub> ° र्या हि मंता. B<sub>1</sub> यः पापो; B<sub>2</sub> वे भीभो; B<sub>3. 4</sub> D (except D<sub>1. 6</sub>) G<sub>3</sub> वैरी यो; G<sub>1</sub> निर्वीयों; M<sub>2</sub> निर्विरो. — <sup>6</sup>) K<sub>4</sub> B D न मोक्तव्यः कथंचन (Dc ° च नः).

47 Before 47, M1 ins. वैशं. — ) B1 पर्यतप्यत सेंधव:. — ) T1 निवर्तते.

- 48 <sup>6</sup>) Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> विवेशा (for प्रविश्या). <sup>8</sup>) K<sub>8</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 <sup>2</sup> वृषी (K<sub>4</sub> <sup>2</sup> वृशी)घटं; B<sub>1</sub>. 4 <sup>2</sup> वृषीमठं; B<sub>2</sub>. 3 Dn<sub>3</sub> D<sub>8</sub>. 6 G<sub>8</sub> विप्रविद्धवृषी (Dn<sub>3</sub> G<sub>8</sub> <sup>8</sup> सी)मठं; Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub> अपविद्धवृसी (D<sub>4</sub> <sup>8</sup> षी)मठं; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 अपविद्धवृसीकटं; T<sub>2</sub> अप्रसिद्धवृषीमठं; G<sub>1</sub> ह्यपविद्धवृषीकटं. — <sup>6</sup>) Dc D<sub>2</sub> अनुकीणेंद; M<sub>2</sub> अवकीणें. K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> समंततः; D<sub>5</sub> सहस्रशः (for ददशें ह).
- 49 °) K<sub>1. 2</sub> समंततः; B Dn D<sub>3. 4. 6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>8</sub> M<sub>2</sub> समाहितै:; Dc D<sub>2</sub> °हितः. °) K<sub>4</sub> S (except T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>) समेयाय. K<sub>1</sub> महाबाहु:; K<sub>4</sub> °प्राज्ञैः. <sup>d</sup>) K<sub>1. 2</sub> मृत्य- मध्यगः; K<sub>4</sub> धर्मनंदनः; D<sub>1</sub> आतृनंदनः.
- 50 °) K<sub>3</sub> De D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> तं सुदितं; K<sub>4</sub> प्रसुदिता; D<sub>3</sub> तां सुदितां. K<sub>1</sub> मृत्येः सपदि तं दृष्ट्याः. <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> B Dn D<sub>3-6</sub> G<sub>3</sub> प्रत्या<sup>°</sup> (for अभ्या<sup>°</sup>). <sup>c</sup>) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) च (for तान्). <sup>d</sup>) S (except T<sub>2</sub>) om. च. T<sub>2</sub> [आ]गतां (for [आ]हतां).

C. 3. 15765 B. 3. 271. 50 K. 3. 272. 58 जित्वा तान्सिन्धुसौवीरान्द्रौपदीं चाहतां पुनः ॥५० स तैः परिवृतो राजा तत्रैवोपिववेश ह ।
प्रिववेशाश्रमं कृष्णा यमाभ्यां सह भामिनी ॥५१ भीमार्जुनावि श्रुत्वा क्रोशमात्रगतं रिपुम् । स्वयमश्वांसतुदन्तौ तौ जवेनैवाभ्यधावताम् ॥५२ इदमत्यद्भुतं चात्र चकार पुरुषोऽर्जुनः । क्रोशमात्रगतानश्वान्सैन्धवस्य जघान यत् ॥५३ स हि दिव्यास्त्रसंपन्नः कृच्छ्रकालेऽप्यसंभ्रमः । अकरोद्दुष्करं कर्म शरेरस्त्रानुमन्त्रितः ॥५४ ततोऽभ्यधावतां वीरावुभौ भीमधनंजयौ । इताश्वं सैन्धवं भीतमेकं व्याकुलचेतसम् ॥५५

सैन्धवस्त हतान्दृष्ट्वा तथाश्वान्खान्सुदुःखितः।
दृष्ट्वा विक्रमकर्माणि कुर्वाणं च धनंजयम्।
पलायनकृतोत्साहः प्राद्रवद्येन वै वनम् ॥ ५६
सैन्धवं त्वभिसंप्रेक्ष्य पराक्रान्तं पलायने।
अजुयाय महाबाहुः फल्गुनो वाक्यमत्रवीत्॥ ५७
अनेन वीर्येण कथं स्त्रियं प्रार्थयसे बलात्।
राजपुत्र निवर्तस्य न ते युक्तं पलायनम्।
कथं चानुचरान्हित्वा शत्रुमध्ये पलायसे॥ ५८
इत्युच्यमानः पार्थेन सैन्धवो न न्यवर्तत।
तिष्ठ तिष्ठेति तं भीमः सहसाभ्यद्रवद्धली।
मा वधीरिति पार्थस्तं द्यावानभ्यभाषत ॥ ५९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चपञ्चाराद्धिकद्विराततमोऽध्यायः॥ २५५॥

1217\* अर्जुनेन च धीमता। सैन्धवोऽपि च पापात्मा.

— b) K4 यातीति (for सैन्धवो). B1. 4 Dc D2 नाभ्य ; T1 न नि (for न न्य ). — d) K1 B8 प्राद्भवद् (for [अ]भ्यद् ). — e) Dc मावधीद्. B1 S (except G3) तु (for तं). — f) K4 B1-3 Dc Dn D3. 4. 6 G2. 3 प्रत्य (for अभ्य ).

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K1. 3. 4 B1-8 D G3 M द्रीपदी-प्रमाथ. — Adhy. name: B4 जयद्रथदर्शनं: T1 जयद्रथ-पलायनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 269 (Dn3 270); D1 272; T G4 M (M2 inf. lin.) 259 (M2 orig. 261); G1 256; G2 258. — Śloka no.: Dn1. n3 61; Dn2 60; D1 27.

### 256

1 G4 om. the ref. K3 om. 1<sup>a</sup>-2<sup>b</sup>. — <sup>a</sup>) B1 संपाप्य; B2 तं प्रेक्ष्य. — <sup>b</sup>) K1. 2 B2. 3 D (except Dc1 D1. 2) G3 <sup>a</sup> बुद्यताबुभौ. — <sup>c</sup>) K2 B1-3 Dn D3-6 G3 प्राधावत (for प्रादा<sup>a</sup>). T1 आधूर्णो (for अब्ययो). — After 1, T1 ins.:

<sup>51</sup> b) B<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>3</sub> G<sub>3</sub> च (for [ए]व). — d) B D (except D<sub>1</sub>. 5) G<sub>3</sub> भाविनी.

<sup>52 °)</sup> De Da अपि श्रुत्स; D1 अभिकुद्धी; D5 च संकुद्धी. K4 B5 Dn D5. 4. 6 G5 भीमसेनार्जुनी चापि. — b) K2. 4 B5 Dn D5-6 G5 श्रुक्वा कोशगतं रिपुं; De2 D2 कोशमात्रं रिपुं गतं. — c) T1 चोदयंती (for तुदन्ती ती). — d) K1. 3 [अ]थाभ्य ; G2 द्धाभ्य (for [ए]वाभ्य ).

<sup>53</sup> b) B4 Dc D1. 2. 5 G1. 2. 4 [अ]तिरथो; T1 पुनर् (for पुरुषो). — After 53, T1 ins. 1216\*.

<sup>54</sup> T1 om.  $54^a-56^b$ . — b) K1. 3. 4 G1. 2 क्रच्छ्र-(G1 कष्ट)काळेष्वसंश्रमः; G4 M °ध्वसंश्रमन्. — d) Dc D1. 2 M1 अस्ताभिमंत्रितैः.

<sup>55</sup> T1 om. 55 (cf. v.l. 54). — a) Dc D2 ह्यू। (for वीरी). — d) T2 अवेक्ष्याकुरु.

<sup>56</sup> T<sub>1</sub> om.  $56^{ab}$  (cf. v.l. 54). — <sup>b</sup>) K Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 तान्सदश्चान्: B<sub>1</sub>. 4 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M तत्राश्चान्स्वान्. G<sub>2</sub>. 4 तत्राश्चान्य्याद्र: खित:. — T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M ins. after  $56^{ab}$ : T<sub>1</sub> (which om.  $54^{a}-56^{b}$ ) ins. after 53:

 $<sup>1216^*</sup>$  स्थायस्कन्द्य पद्मां वै पलायनपरोऽभवत् । — °)  $K_1$  ३. ४ दङ्का विकस्य कर्माणि;  $K_2$  B D (except  $D_1$ ) अतिविकम( $B_4$ °मानुष)कर्माणि. — I)  $B_3$  सैंधवं (for वै वनं). II1 प्राद्ववन्वै वनं ततः;  $G_1$  प्रायाद्येव (sic) वनं प्रति.

<sup>57 °)</sup> K4 अनुज्ञाय; Dc D2 अन्वधावन्; S (except T1 G3) अनुयावा. Dc D2 महाप्राज्ञ:. — d) N (except K1) T2 G3 फाल्गुनो.

<sup>58</sup> b) T1 transp. स्त्रियं and बलात्. — °) K4 वातु ;

B2. 3 Dn D3. 4. 6 G3 য়বু°; M2 ব্লাবু (for चातु°). — 1) G1. 2. 4 মখানমি (for पूछा°).

<sup>59</sup> After 59a, Kins.:

# २५६

वैशंपायन उवाच।

जयद्रथस्तु संग्रेक्ष्य भ्रातरावुद्यतायुधौ । प्राद्रवत्तूर्णमव्यग्रो जीवितेप्सुः सुदुःखितः ॥ १ तं भीमसेनो धावन्तमवतीर्य रथाद्वली । अभिद्धत्य निजग्राह केश्वपक्षेऽत्यमर्षणः ॥ २ समुद्यम्य च तं रोषान्निष्पिष महीतले । गले गृहीत्वा राजानं ताड्यामास चैव ह ॥ ३ पुनः संजीवमानस्य तस्योत्पतितुमिच्छतः । पदा मूर्श्वि महाबाहुः प्राहरदिलिष्यतः ॥ ४ तस्य जानुं ददौ भीमो जन्ने चैनमरितना । स मोहमगमद्राजा प्रहारवरपीडितः ॥ ५ विरोषं भीमसेनं तु वारयामास फल्गुनः । दुःशलायाः कृते राजा यत्तदाहेति कौरव ॥ ६ भीमसेन उवाच । नायं पापसमाचारो मत्तो जीवितुमहिति । द्रौपद्यास्तदनहीयाः परिक्केष्टा नराधमः ॥ ७ किं नु शक्यं मया कर्तु यद्राजा सततं घृणी । त्वं च बालिशया बुद्धा सदैवास्मान्त्रबाधसे ॥ ८ एवसुक्त्वा सटास्तस्य पश्च चक्रे वृकोदरः । अर्धचन्द्रेण बाणेन किंचिद्बुवतस्तदा ॥ ९ विकल्पयित्वा राजानं ततः प्राह वृकोदरः । जीवितुं चेच्छसे मृढ हेतुं मे गदतः शृणु ॥ १०

C. 3. 15786 B. 3. 272. 10 K. 3. 273. 11

1218\* सलताभिः असंवृते किरीटं रत्नभास्वरम् । आपे विद्रब्य धावन्तं निलीयन्तं वनान्तरम् । भीमसेनस्तु तं कक्षे लीयमानं भयाकुलम् । मार्गमाणोऽवतीर्याद्य रथाद्रत्नविभूषितात् ।

2 Ks T1 om. 2<sup>ab</sup> (for Ks cf. v.l. 1). — °) Ks जयद्रथं च जग्राह; D5 अभिद्भुत्याभिज ; G2. 4 अभिद्भुतं तं ज .
— <sup>d</sup>) B2-4 Dn Ds. 4. 6 Gs ° क्षे समर्थण:.

3 a) B D (except D1. 5) G3 भीमो (for रोषान्).

- °) B Dn D3. 4. 6 G3 शिरो (for गले). — D5 om.
3d-5c. — d) K1 न्नासयामास; K2-4 Dc2 D1. 2 T1 न्नाम°;
T2 G2. 4 M पात°; G1 पोथ°. K1. 2. 4 D1 G4 M2 चैन हि;
M2 (sup. lin.) भूतले.

4 Ds om. 4 (cf. v.l. 3). — a) T2 G2 पुनः स जीव मासाद्य. — b) T2 G1. 2 सद्योत्पतितु; G4 सद्योत्पादितु. — d) B1. 3 प्राहनद.

5 Ds om. 5abc (cf. v.l. 3). — a) K Dc Ds. 4. 6 Gs. 4 जानु; Bs-4 Dn जानू. Tr तदा (for ददौ). — b) Ks जवान (for जन्ने च). Bi Gr. 2. 4 चैवम्. Kr. 2 जन्ने चैवमरत्रिणा. — c) Gs. 4 राजन्. — d) K4 ° बल् ; S (except Gs) 'परि' (for 'वर').

6 °) K1 विज्ञप्ति; K2 विकोशं; B1 विरोषो; B2-4 Dc D2. 5 T G1. 2. 4 सरोषं. — b) K B2 D1. 5 स्मार (for वार ). N (except K1) G3 फाल्गुन:. — d) K3. 4 D1. 5 S (except G3) स्वाम् (for तदा). B2 [उ]वाच (for [आ]हेति).

Ti स (for [इ]ति). Ki. 2 B2-4 Gi. 2. 4 M कौरवः; Ti धर्मरादः.

Many of the following stanzas (up to 24) recur almost *verbatim* in an interpolated passage of the Virāṭaparvan (cf. App. I, No. 32 of that parvan).

7 Ks. 4 Bs. 3 Dns. ns Ds. 6 Gs भीम उ; T G1. 2. 4 M भीम: — b) Ts मत्यों; G1 मुक्तो (for मत्तो). T1 भिवतु (for जीवितु ). — c) B Dn Ds. 4. 6 Gs कृष्णायास (for द्वीपद्यास). Ks Ms तव (Ms म-) नार्हाया:; De Ds यस्त्वनर्हाया:

8 b) T1 स (for यद्). — c) G1. 2. 4 तु (for च). — d) K Dc D1. 2. 5 सततं सा; S (except G5) यतवी-स्मान्. K D1. 5 T1 प्रभाषसे.

9 Before 9, K D<sub>1. 5</sub> ins. वैशं उ (resp. वैशं).

— ') K<sub>1. 5</sub> D<sub>5</sub> सटा. D<sub>5</sub> चके (for तस्य). — ') D<sub>5</sub>
तस्य पंच वृको . — ') D<sub>1</sub> न बुवत ; G<sub>1</sub> उद्भवत (for अब्). T<sub>1</sub> मुंडियत्वा शिरस्तथा.

10 °) K<sub>1. 2</sub> विकल्पबुद्धा; B Dn D<sub>3-6</sub> G<sub>3</sub> विकल्थ°; M विरूप°. — b) K<sub>4</sub> त्वाह (for प्राह). — After 10°°, T1 ins. a corrupt variant of 13°°:

1219\* तं तथा न विचेष्टन्तमबुध्वाप वृकोदरः।
— °) Kı Tı G₄ Mı जीवितं; K₃ जीवित्वं. — °) K₃ ह्येतन् (for हेतुं). D₅ वदतः.

11 °) Ba तथा (for त्वया). — b) T1 सत्सु चैव (for

C. 3. 15787 B. 3. 272. 11 K. 3. 273. 12 दासोऽस्मीति त्वया वाच्यं संसत्सु च सभासु च ।
एवं ते जीवितं द्द्यामेष युद्धजितो विधिः ॥ ११
एवमस्त्वित तं राजा कृच्छ्रप्राणो जयद्रथः ।
प्रोवाच पुरुषच्याद्रं भीममाहवशोभिनम् ॥ १२
तत एनं विचेष्टन्तं बद्धा पार्थो वृकोदरः ।
रथमारोपयामास विसंज्ञं पांसुगुण्ठितम् ॥ १३
ततस्तं रथमास्थाय भीमः पार्थानुगस्तदा ।
अभ्येत्याश्रममध्यस्थमभ्यगच्छद्यघिष्ठिरम् ॥ १४
दर्शयामास भीमस्तु तदवस्थं जयद्रथम् ।
तं राजा प्राहसदृष्ट्वा सुच्यतामिति चात्रवीत् ॥ १५
राजानं चात्रविद्धीमो द्रौपद्यै कथयेति वै ।
दासभावं गतो ह्येष्ठ भाता सप्रणयं वचः ।
सुञ्चनमथमाचारं प्रमाणं यदि ते वयम् ॥ १७

द्रौपदी चात्रवीद्धीममिमिप्रेक्ष्य युघिष्ठिरम्।
दासोऽयं ग्रुच्यतां राज्ञस्त्वया पश्चसटः कृतः ॥ १८
स ग्रुक्तोऽभ्येत्य राजानमिभवाद्य युधिष्ठिरम्।
ववन्दे विह्वलो राजा तांश्च सर्वान्ग्रुनींस्तदा ॥ १९
तग्रुवाच घृणी राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः।
तथा जयद्रथं दृष्ट्या गृहीतं सन्यसाचिना ॥ २०
अदासो गच्छ ग्रुक्तोऽसि मैवं कार्षीः पुनः कचित्।
स्त्रीकामुक धिगस्तु त्वां क्षुद्रः क्षुद्रसहायवान्।
एवंविधं हि कः कुर्याच्वदन्यः पुरुषाधमः ॥ २१
गतसच्चिमव ज्ञात्वा कर्तारमञ्जभस्य तम्।
संप्रेक्ष्य भरतश्रेष्ठः कृषां चक्रे नराधिषः ॥ २२
धर्मे ते वर्धतां बुद्धिमी चाधमें मनः कृथाः।
साश्चः सरथपादातः स्वस्ति गच्छ जयद्रथः॥ २३
एवमुक्तस्तु सत्रीडं तृष्णीं किंचिद्वाञ्चलः।

संसत्सु च). — °) G2. 4 चेज् (for ते). — °) K1. 2 ते युज्यते; K4 D3. 5 M2 युद्धजिते.

12 b) K<sub>2</sub> B<sub>1</sub>. s. 4 Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 Gs कुष्यमाणो; K<sub>4</sub> कुच्छ्रप्राप्तो. K<sub>1</sub> जितेंदिय: (for जय°). — d) K<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> शोभनं; K<sub>3</sub> B<sub>3</sub> D<sub>2</sub> शोभनं. G1 दासोहं वो वृकोदर.

13 K1 om. 13. — b) B3 Dc D3 पाशेर् (for पाथों). — d) K (K1 om.) Dc D6 पांछुगुंडितं; S (except G3) पांसुकुंडितं.

14 b) K2 De D2. 5 T2 तथा. — c) G2. 4 अध्यम् (for अभ्येत्य).

15 °) G<sub>2-4</sub> M<sub>2</sub> बीभत्सुस्. — b) B<sub>2</sub> (m as in text) युधिष्ठिरं (for जय°). — c) K<sub>3</sub> B<sub>4</sub> प्राह स दृष्ट्या; D<sub>3</sub> G<sub>2</sub> प्राह संदृष्ट्या; D<sub>5</sub> T G<sub>4</sub> प्रहसन्दृष्ट्या. M<sub>2</sub> तं दृष्ट्या प्राहसद्राजा.

16 b) K B<sub>1.8</sub> (orig.) Dc D<sub>1.2.6</sub> T<sub>1</sub> द्वीपदी (B<sub>1.8</sub> दीं) कथयत्विति; B<sub>2.8</sub>m. 4 Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>8</sub> द्वीपद्याः कथ्यतामिति. — b) K<sub>2.8</sub> D<sub>1</sub> चेतसः.

17 °) B<sub>1</sub> युघां श्रेष्ठो; D<sub>5</sub> ततो हृष्टो. — °) T<sub>2</sub> राजा (for आता). D<sub>5</sub> M<sub>1</sub> सं-; T<sub>1</sub> [आसी (for स-). — °) B D (except D<sub>1</sub>. 5) G<sub>5</sub> मुंचेमम्. — °) B D (except D<sub>1</sub>. 3) G<sub>5</sub> प्रमाणा.

18 b) K Dc D1. 2. 5 अभिगम्य; B2 °वीक्ष्य. — c)
T1 वि (for Sti). K3. 4 Dn2. n3 राजन्; T1 पाप: (for राज:). — d) G2 पंचित्रारः; G4 °ित्राखः. G1 त्वया पंच

सटा: कृता:. - After 18, T1 ins. :

1220\* एवमुक्तः स भीमस्तु आत्रा चैव च कृष्णया।
मुमोच तं महापापं जयद्रथमचेतसम्।;
while G<sub>1</sub> ins.:

1221\* स मु[मो]चैवमुक्तस्तु भीमस्तं बन्धनात्तदा।

19 a) T2 एवमुक्ती हि राजानम्. — c) B2. 8 Dn D3. 4. 6 T2 G3 राजन् (for राजा). — d) B Dn D4. 6 G3 हुद्धा; T G1 M सिद्धान्; G2. 4 वृद्धान् (for सर्वान्). Dc D2. 5 तथा (for तदा).

21 a) T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> अभीतो; G<sub>1</sub> अभितो (for अदासो).

— b) D<sub>1</sub> दिवति (for कचित्). — c) B D<sub>2</sub> श्लीकामं च;
Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>8</sub> कामं चा; T<sub>1</sub> कामुका; M<sub>1</sub> कामुकं. K<sub>1.2</sub> दवा
(for त्वां). — d) K B<sub>3</sub> D<sub>1.8.6</sub> T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> श्लुद्रकमें ; Dc
Dn<sub>3</sub> D<sub>2</sub> श्लुद्रं श्लुद्र<sup>°</sup>; Dn<sub>2</sub> D<sub>4.6</sub> M<sub>2</sub> श्लुद्र श्लुद्र<sup>°</sup>; T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub>
श्लुद्रक्षत्र<sup>°</sup>. — e) B<sub>1</sub> एवं विहिंसकः कुर्यात्. — f) Dn<sub>2</sub> D<sub>3</sub>
G<sub>2-4</sub> प्रवाधम. — After 21, T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> M<sub>1</sub> ins.:

1222\* कर्म धर्मविरुद्धं वे लोकदुष्टं च दुर्मते।

22 °) B1 इति; Dc2 D2 इदं; T1 अपि (for इव).
— °) T1 संप्रेच्य. Dc D2. 4 M1 भरतश्रेष्ठ. — °) K4 D4
G4 नराधिप; B4 युधिष्ठरः.

23 a) K B<sub>1</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> वर्ततां; M<sub>1</sub> रमतां.

— b) K<sub>1</sub>. 2 मित (for मनः). — d) B<sub>2</sub> तेस्तु (for गच्छ).

24 a) G<sub>2</sub> M स (for तु). K<sub>1</sub>. 3. 4 B<sub>1</sub>. 2. 4 Dc<sub>2</sub>

जगाम राजा दुःखार्ती गङ्गाद्वाराय भारत ॥ २४ स देवं शरणं गत्वा विरूपाक्षम्रमापतिम् । तपश्चचार विपुलं तस्य प्रीतो वृषध्वजः ॥ २५ बिलं स्वयं प्रत्यगृह्णात्प्रीयमाणिस्त्रलोचनः । वरं चास्मै ददौ देवः स च जग्राह तच्छुणु ॥ २६ समस्तानसरथान्पश्च जयेयं युधि पाण्डवान् । इति राजाव्रवीदेवं नेति देवस्तमब्रवीत् ॥ २७

अजय्यांश्राप्यवध्यांश्र वारिष्यिस तान्युधि । ऋतेऽर्ज्जनं महाबाहुं देवैरिप दुरासदम् ॥ २८ यमाहुरजितं देवं शङ्कचक्रगदाधरम् । प्रधानः सोऽस्त्रविदुषां तेन कृष्णेन रक्ष्यते ॥ २९ एवम्रक्तस्तु नृपतिः स्वमेव भवनं ययौ । पाण्डवाश्र वने तस्मिन्यवसन्काम्यके तदा ॥ ३०

C. 3, 15858 B. 3, 272, 81

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षट्पञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २५६॥

D1. 2 T1 G1. 2. 4 सबीडस; M तु बीळात्. — <sup>3</sup>) B2 T1 G2 M अधोमुख:. — <sup>6</sup>) K4 B Dn D1. 3. 4. 6 G2 राजन् (for राजा).

25 °) K4 कृत्वा (for गत्वा). — After 25°, T1 ins.:

1223\* निराहारो जितकोधः पादाङ्कष्टाग्रविष्ठितः। — <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> (m as in text) [S]भवद्भवः; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 [S]भवद्भवः (for वृष<sup>°</sup>).

26 °) D1 पूजां (for बिंह). — °) K Dc D1. 2 प्रीत: (for देव:). K4 वरं चास्याददशीत:. — °) K2 B D (except Dc2 D1. 2) T1 G3 transp. च and जमाह. D1 S (except T1 G3) तं (for तत्).

27 Before 27, Bs. 4 Dns Ds. 4 Gs ins. जयद्रथ उ. .

- d) Ts G1. 2. 4 ततो (for तम्).

28 Before 28, Ks G1. 2. 4 M ins. देव:; B1. 3. 4 Dc महेश्वर उ°; B2 शिव उ°; D2. 5 देवदेव उ°. — b) K1 धार (for वार'). Dc D2 श्रुणु (for युधि). — After 28°, B D (except D1) G3 ins.:

1224\* नरं नाम सुरेश्वरम् । बदर्यां तस्ततपसं नारायणसहायकम् । अजितं सर्वेलोकानां.

[(L. 1) Ds देवैरिप सुदु:सहं. — (L. 2) B1 \*सहायवान्.] — d) K M दुरुसहं (for दुरासदम्). — After 28d, B D (except D1) G3 ins. a passage given in App. I (No. 27). On the other hand, K1. 2. 4 ins. after 28d;

1225\* मम पाञ्जपतास्त्रेण गुप्तं सर्वत्र सर्वदा।

29 a) K2 B Dn D2-6 T Gs M कुड़जं (for देवं).

— After 29<sup>ab</sup>, B D (except D<sub>1</sub>) G<sub>8</sub> ins.:

1226\* श्रीवत्सधारिणं देवं पीतकौशेयवाससम्। — °) K₄ B D G₃ M₁ प्रधानं श(K₄ Dn₃ D₅ °नं शा;

B<sub>1. 4</sub> न: श-; M<sub>1</sub> 'नं सो)स्त्रविदुषां. — <sup>d</sup>) B<sub>2</sub> तेन कृष्णेति

कीर्त्यते; Ts तेन द्रक्ष्यसि रक्षितं. — After 29, B D (except D1) Gs ins.:

1227\* सहायः पुण्डरीकाक्षः श्रीमानतुलविक्रमः।
समानस्वन्दने पार्थमास्थाय परवीरहा।
न शक्यते तेन जेतुं त्रिदशैरिष दुःसहः।
कः पुनर्मानुषो भावो रणे पार्थ विजेष्यति।
तमेकं वर्जयित्वा तु सर्वं यौधिष्ठिरं बल्लम्। [5]
चतुरः पाण्डवान्नाजन्दिनैकं जेष्यसे रिष्न्।

वैशंपायन उवाच ।
इत्येवमुक्तवा नृपति सर्वपापहरो हरः ।
उमापतिः पश्चपतिर्यज्ञहा त्रिपुरार्दनः ।
वामनैर्विकटैः कुञ्जैरुमश्रवणदर्भनैः ।
वृतः पारिषदैर्घो रैर्नानाप्रहरणोद्यतः ।

व्यम्बको राजशार्द्र्ल भगनेश्रनिपातनः ।
उमासहायो भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत ।

[(L. 3) B1 स जेतुं वै (for तेन जेतुं). — (L. 4) B1 क: पुमान; B4 किं पुनर्; Dc D2 क एष (for क: पुनर्). — (L. 5) B1 त्वया; Dc D2 त्वं वै (for सर्वं). — (L. 7) Dc D2 इत्युक्तवा नृपतिं राजन् (for the prior half). — (L. 8) Dc D2 त्रिपुरांतकः (for राईनः). — (L. 9) Dc D2 विकचै:; D4 बद्धकैः (for विकटैः). De D2 उम्रश्वरणं (for उम्रश्नवणं). — (L. 10) Dc D2 परिषदेर् (for पारिं).] — On the other hand, T1 ins. after 29:

1228\* तस्मात्त्वं पार्थरहितान्पाण्डवान्वारविष्यति । एकदा पुरुषच्याघ्र मया दत्तं वरं तव ।

30 °) B D (except D1) G3 जयद्रशोपि मंदारमा.

- °) T2 स्वयमेव वनं यशै. - °) D3 च तदा; T2 च हते;
G2. 4 विपिने (for च वने). - °) S (except G3) transp.
न्यवसन् and काम्यके. B3 Dn D2. 4. 6 G3 तथा.

Colophon. - Major parvan: K. Dn. G. 4 31104.

### 240

C. 3. 15859 B. 3. 273. 1 K. 3. 274. 1

#### जनमेजय उवाच।

एवं हृतायां कृष्णायां प्राप्य क्केशमनुत्तमम् । अत ऊर्ध्वं नरव्याघाः किमकुर्वत पाण्डवाः ॥ १ वैद्यापायन उवाच ।

एवं कृष्णां मोक्षयित्वा विनिर्जित्य जयद्रथम् । आसांचके ग्रुनिगणैर्धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ २ तेषां मध्ये महर्षीणां शृष्वतामनुशोचताम् । मार्कण्डेयमिदं वाक्यमत्रवीत्पाण्डनन्दनः ॥ ३ मन्ये कालश्च बलवान्दैवं च विधिनिर्मितम् । भवितव्यं च भृतानां यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ४ कथं हि पत्नीमस्माकं धर्मज्ञां धर्मचारिणीम् । संस्पृशेदीदृशो भावः श्चिचं स्तैन्यमिवानृतम् ॥ ५ न हि पापं कृतं किंचित्कर्म वा निन्दितं क्वचित् । द्रौपद्या ब्राह्मणेष्वेव धर्मः सुचरितो महान् ॥ ६ तां जहार बलाद्राजा मृद्खुद्धिर्जयद्रथः । तस्याः संहरणात्प्राप्तः शिरसः केञ्चवापनम् । पराजयं च संग्रामे ससहायः समाप्तवान् ॥ ७ प्रत्याहृता तथास्माभिर्हत्वा तत्सैन्धवं बलम् । तद्दारहरणं प्राप्तमस्माभिर्वतिर्कितम् ॥ ८ दुःख्थायं वने वासो मृगयायां च जीविका ।

— Sub-parvan: N G3 M1 द्रौपदीत्रमाथ; to it the same MSS. (except B2 Dn3 G3) add समाप्त. — Adhy. name: B4 जयद्रथवररूम:; T1 M जयद्रथसटा(T1 °टी)करणं; G1 जयद्रथशिरोवपनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 270 (Dn3 271); D1 273; T G4 M (M2 inf. lin.) 260 (M2 orig. 262); G1 257; G2 259. — Śloka no.: Dn 81; D1 31.

### 257

- 1 a) K1. 2 गतायां (for ह°). b) Dc2 D2 प्राप्ताः (for प्राप्य). d) K3 B1. 2 D1-3 T1 G1 M अकुर्वत (for वैत).
- 2 K4 om. 2<sup>ab</sup>. <sup>ab</sup>) K2 G1 मोच°; Dc2 D2 मोह° (for मोक्ष°). B2. 3 transp. मोक्ष° and विनि°.
- 3 °) TG1. 2. 4 महर्षिणां मध्ये (by transp.). After 3, B D (except D1. 5) Gs ins.:

1229\* युधिष्ठिर उवाच । भगवन्देवर्षीणां स्वं ख्यातो भूतभविष्यवित् । संशयं परिपृच्छामि छिन्धि मे हृदि संस्थितम् ।

[(L. 1) To improve the metre, Bs. 4 देवर्षाणां त्वं प्रवर: (for the prior half). — (L. 2) Bs तं छिषि (for छिन्धि मे). Bs तं में छिषि हादि स्थितं; Dc Ds छिषि तं च हादि स्थितं (for the posterior half).]

— B Dn Ds. s. 6 Gs cont.; Dc Ds ins. after 5: 1230\* द्वपदस्य सुता होषा वेदिमध्यास्तमुरिथता।

अयोनिजा महाभागा स्नुषा पाण्डोमेहात्मन:।  $[(L.\ 1)\ B_1\ \bar{\ \ }$  चयेष्ठा (for ह्येषा).  $D_2$  दुहिता द्रुपदस्येषा (for the prior half).]

- 4 Before 4, T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> ins. युधिष्ठर:. <sup>a</sup>) T G<sub>1. 2. 4</sub> कालं च. B<sub>3</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> भगवान्; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> भगवन् (for बलवान्). <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> विधिनिजितं; G<sub>2. 4</sub> दुरतिक्रमं.
- 5 °) B Dc1 Dn D3. 4. 6 G3 इमां (for कथं). b) G2 पांचार्ली (for धर्मज्ञां). B1 धर्मभाविनी; Dc2 D2 चारिणां. d) Dc2 D2 ग्रुचीन्; D6 G2. 4 ग्रुचि. B1. 2 [अ]मृतं (for [अ]नृतम्). After 5, Dc D2 ins. 1230\*.
- 6 b) Dc कर्मणा (for कर्म वा). K<sub>1.2</sub> D₅ निर्मितं (for निन्दितं). c) G₂.4 [ए]वं (for [ए]व).
- 7 °) K4 स यत् (for बलाद्). K Dc2 D2. 5 पापो; D1 पुण्यां (for राजा). °) K1 M2 तस्य (for तस्याः). K1 सा; K3 T G1. 2 स (for सं-). B1 संहरणोपायः; D2 संहरणार्थाय. K प्राप्तं; B2-4 Dn D3. 4. 6 G8 पापः; G4 पार्थाः (for प्राप्तः). °) B Dn D3 (marg. sec. m. as in text). 4. 6 °पातनं (for वापनम्). ¹) G2. 4 ससहायैः. K3 स आप्तवान्; B2 स पांडवान्. M1 सहायः समवासवान्.
- 8 °) T1 सहा°; T2 तदा° (for तथा°). b) G2. 4 जित्वा (for हत्वा). c) D1 तद्वीरम्रहणं; T1 ततोनुम्रहणं; G2. 4 तत्तदा हरणं.
- 9 b)  $K_{1.2}$  जीवनं (for जीविका). a)  $G_4$  वनौको हि (for °कोभिर्). a)  $K_2$   $D_{11. 102}$  ह्यं;  $D_2$  अपि (for अयम्).

हिंसा च मृगजातीनां वनौकोिमर्वनौकसाम् । ज्ञातिभिर्विप्रवासश्च मिथ्या व्यवसितैरयम् ॥ ९

अस्ति नुनं मया कश्चिदल्पभाग्यतरो नरः । भवता दृष्टपूर्वो वा श्चुतपूर्वोऽपि वा भवेत् ॥ १०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तपञ्चाराद्धिकद्विराततमोऽध्यायः॥ २५७॥

# 246

मार्कण्डेय उवाच ।
प्राप्तमप्रतिमं दुःखं रामेण भरतर्षभ ।
रक्षसा जानकी तस्य हृता भार्या बलीयसा ॥ १
आश्रमाद्राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहायसा ।
मायामास्थाय तरसा हत्वा गृश्रं जटायुषम् ॥ २
प्रत्याजहार तां रामः सुग्रीवबलमाश्रितः ।
बद्धा सेतुं समुद्रस्य दग्ध्वा लङ्कां शितैः शरैः ॥ ३
युधिष्ठिर उवाच ।

कसिन्नामः कुले जातः किंवीर्यः किंपराक्रमः।

रावणः कस्य वा पुत्रः किं वैरं तस्य तेन ह ॥ ४ एतन्मे भगवन्सर्वे सम्यगाख्यातुमईसि । श्रोतुमिच्छामि चरितं रामस्याक्चिष्टकर्मणः ॥ ५ मार्कण्डेय उवाच । अजो नामाभवद्राजा महानिक्ष्वाकुवंशजः । तस्य पत्रो दशरथः अश्रतस्वाध्यायवाक्त्रचिः ॥ ६

तस्य पुत्रो दशरथः शश्चत्स्वाध्यायवाञ्ज्ञुचिः ॥ ६ अभवंस्तस्य चत्वारः पुत्रा धर्मार्थकोविदाः । रामलक्ष्मणशत्रुझा भरतश्च महाबलः ॥ ७ रामस्य माता कौसल्या कैकेयी भरतस्य तु ।

C. 3. 15879 B. 3. 274. 8 K. 3. 275. 8

10 = (var.) 3. 49.  $34^{abcd}$ . — a) S (except  $T_1 G_3$ ) ਲੀ के (for ਜ੍ਰਜਂ). — d)  $K_{1-3}$  D1 भवेदिति (for Sप वा भवेत्). S (except  $G_3$ ) क्रचित् (for भवेत्).

Colophon om. in B4. — Major parvan: K1. 2. 4
Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B1-3 Dc
Dn D2-6 G3 (all om. sub-parvan name) mention
only रामो(B2 श्रीरामो)पाल्यान; M2, likewise, रामायणोपाल्यान. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn
271 (Dn3 272); D1 274; T G4 M (M2 inf. lin.)
261 (M2 orig. 263); G1 258; G2 260. — Śloka
no.: Dn 13; D1 11.

### 258

1 a) G<sub>2</sub>. 4 मितमता (for अप्रतिमं). K<sub>4</sub> रूपं (for दुःखं). — b) K<sub>4</sub> दुःखं रामेण भारत; T<sub>1</sub> रामेणाक्किष्टकर्मणा.
 — After 1<sup>ab</sup>, K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> ins.:

1231\* ब्यसनं पितृशोकादि भार्याया हरणं महत्। पितुर्निदेशाद्वसतो वनेऽस्य स्वर्गतः पिता।

2 °) K<sub>1</sub>. 2 रक्षसा तेन (for राक्षसेन्द्रेण). — b) B<sub>1</sub>. 8. 4 De Dn D<sub>2</sub>-4. 6 G<sub>3</sub> दुरासना; B<sub>2</sub> D<sub>6</sub> G<sub>2</sub> बलीयसा (for विहायसा).

3 °) K<sub>1. 2</sub> राजन् (for राम:). — °) K<sub>4</sub> समुद्दे स (for दूर्य). — After 3, B<sub>2. 4</sub> De D<sub>1. 2</sub> ins.: 1232\* ततस्तं बलवात्रामो रिपुं भार्यापहारिणम्। सह वानरसैन्येन जवान रणमुर्वनि !

- 4 °) BD (except D<sub>5</sub>) G M<sub>2</sub> पुत्रो वा (by transp.).
   4) K B<sub>1</sub>. s. 4 Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. s. 6 T<sub>1</sub> च; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M वै (for ह).
  - 5 After 5ab, K4 ins.:

1233\* त्वया प्रत्यक्षतो दृष्टं यथा सर्वमशेषतः।

- °) G1 भगवन् (for चरितं).
  - 6 After the ref., B4 D1 ins.:

1234\* श्रणु राजन्युरा वृत्तमितिहासं पुरातनम्। सभावेण यथा प्राप्तं दुःखं रामेण भारत।

- b) K1. 2. 4 D1 'संभव: (for 'वंशजः). 4) K2 Do D2. 3 'तत्परः (for 'वाञ्छाचिः).
- 7 b) Ta G1. 2. 4 चारिण:; M1 वेदिन:; M2 वादिन: (for कोविदा:). od) T1 G1. 2. 4 M1 शत्रुझमरता(G1. 2 त) अ. B1 T1 G4 M महाबद्धाः. B2 रामलक्ष्मणभरतशत्रुझा विविधताः.
- 8 °) Many N MSS. कोशस्या. b) K1. 2 B1. 3 Dc D1. 2. 5 च (for तु). d) K1. 2 सुमित्रायां. K D1. 3

113

C. 3. 15879 B. 3. 274, 8 K. 3. 275, 8 सुतौ लक्ष्मणशत्रुघौ सुमित्रायाः परंतपौ ॥ ८ विदेहराजो जनकः सीता तस्यात्मजा विभो । यां चकार स्वयं त्वष्टा रामस्य महिषीं प्रियाम् ॥ ९ एतद्रामस्य ते जन्म सीतायाश्च प्रकीर्तितम् । रावणस्यापि ते जन्म व्याख्यास्यामि जनेश्वर ॥ १० पितामहो रावणस्य साक्षाहेवः प्रजापतिः । स्वयंभूः सर्वलोकानां प्रश्चः स्रष्टा महातपाः ॥ ११ पुलस्त्यो नाम तस्यासीन्मानसो दियतः सुतः । तस्य वैश्रवणो नाम गवि पुत्रोऽभवत्प्रश्चः ॥ १२

पितरं स सम्रत्सृज्य पितामहम्रुपिस्थितः ।
तस्य कोपात्पिता राजन्ससर्जात्मानमात्मना ॥ १३
स जज्ञे विश्रवा नाम तस्यात्मार्थेन वै द्विजः ।
प्रतीकाराय सक्रोधस्ततो वैश्रवणस्य वै ॥ १४
पितामहस्तु प्रीतात्मा ददौ वैश्रवणस्य ह ।
अमरत्वं धनेशत्वं लोकपालत्वमेव च ॥ १५
ईशानेन तथा सख्यं पुत्रं च नलक्र्बरम् ।
राजधानीनिवेशं च लङ्कां रक्षोगणान्विताम् ॥ १६

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टपञ्चाराद्धिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २५८ ॥

# 749

# मार्कण्डेय उवाच । पुरुस्त्यस्य तु यः क्रोधाद्धेदेहोऽभवन्म्रुनिः ।

विश्रवा नाम सक्रोधः स वैश्रवणमेक्षत ॥ १ बुबुधे तं तु सक्रोधं पितरं राक्षसेश्वरः ।

बभूवतुः.

9 T<sub>2</sub> om. 9<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> °राजा (for °राजो). — <sup>b</sup>) K B<sub>2</sub> D<sub>1</sub> [अ]भवत् (for विभो). — <sup>c</sup>) D<sub>3</sub> स्त्रियं (for स्वयं). Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 स्त्रष्टा; T G<sub>1</sub> M तुष्टो; G<sub>2</sub>. 4 हृष्टो (for स्वष्टा). — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 यो राम- (for रामस्य). Dc महिषी प्रिया.

10 °)  $K_3$  जन्मासीत् (for ते जन्म). — °)  $B_1$  संप्रकी°;  $T_2$   $G_2$ . 4 चापि की° (for च प्रकी°). — °)  $B_3$   $D_{23}$  च (for [अ]पि). —  $^d$ )  $K_{1-8}$   $B_3$  नरेश्वर;  $D_{23}$   $D_{24}$   $D_{25}$   $D_{25}$  D

11 Dc D2 om. 11<sup>ab</sup>. — b) K4 D1 पितामह: (for प्रजा°). — c) K1. 2. 4 D1 °भूतानां (for °लोकानां). — d) D5 त्वष्टा; S (except G5) ब्रह्मा (for स्वष्टा). K1. 2 प्रजाप्पति: (for सहा°).

12 b) K4 Dc D2 T2 मनसो (for मा°). T1 विदितः (for दियतः). — °) K3 विश्रवसो; G4 वैश्रवसो. — ८) T2 G1. 2. 4 ऋषे:; M ऋषि: (for गवि). G2 पौत्रो.

13 °) T1 स्वं (for स). — b) B2 उपाश्रित:; G4 उपा-स्थित:. — °) T1 रोषात् (for कोपात्). — d) T2 G2 विस्त्रच: G4 विनिद्य (for ससर्ज).

14 °) T1 संजज्ञे. — °) G1. 2. 4 तस्यार्धेन च (G2 स); M तस्यैवार्धेन (for तस्यात्मार्धेन). — T2 G2. 4 om. 14° — °) K D1. 5 प्रतिकाराय, K4 सक्तोधं; G1 स कोधात.
— <sup>d</sup>) T1 तदा; G1 M तस्माद् (for ततो). B2 हि (for कै).

15 B<sub>2</sub> om. (hapl.) 15<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> धर्मात्मा (for प्रीता°). — <sup>b</sup>) K<sub>5</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2 वैश्रवणाय. Dc D<sub>2</sub> च; D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> वे (for ह).

16 b) K3 पुत्रस्तु (for पुत्रं च). K1. 2 नड° (for नल°).
— °) Dc2 T G1. 2 M2 राजधानीं. — After 16, B2. 4 Dc
Dn2 D1-3 ins.:

1235\* विमानं पुष्पकं नाम कामगं च ददौ प्रभुः। यक्षाणामाधिपत्यं च राजराजस्वमेव च।

Colophon. — Major parvan: K<sub>1. 2</sub> G<sub>2. 4</sub> आरण्य. — Sub-parvan: K B De Dn<sub>1</sub>. n<sub>8</sub> D<sub>1-6</sub> G<sub>3</sub> (all om. sub-parvan name) mention only रामोपाल्यान; T<sub>1</sub>, likewise, only श्रीरामायणोपाल्यान; and G<sub>1</sub> M<sub>1</sub>, only रामायणो°. — Adhy. name: B<sub>4</sub> कुवेरवरप्रदानं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn<sub>1</sub> (sup. lin. sec. m.). n<sub>2</sub> 272; Dn<sub>3</sub> 273; D<sub>1</sub> 275; T G<sub>4</sub> M (M<sub>2</sub> inf. lin.) 262 (M<sub>2</sub> orig. 264); G<sub>1</sub> 259; G<sub>2</sub> 261. — Śloka no.: Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> 16; Dn<sub>2</sub> 17; D<sub>1</sub> 19.

कुवेरस्तत्प्रसादार्थं यतते स्म सदा नृप ॥ २ स राजराजो लङ्कायां निवसन्नरवाहनः । राक्षसीः प्रददो तिस्नः पितुर्वे परिचारिकाः ॥ ३ तास्तदा तं महात्मानं संतोषियतुमुद्यताः । ऋषिं भरतशार्द्ल नृचगीतिविशारदाः ॥ ४ पुष्पोत्कटा च राका च मालिनी च विशां पते । अन्योन्यस्पर्धया राजञ्श्रेयस्कामाः सुमध्यमाः ॥ ५ तासां स भगवांस्तुष्टो महात्मा प्रददौ वरान् । लोकपालोपमान्पुत्रानेकैकस्या यथेप्सितान् ॥ ६ पुष्पोत्कटायां जज्ञाते द्वौ पुत्रौ राक्षसेश्वरौ । कुम्भकर्णदशग्रीवौ बलेनाप्रतिमौ भ्रवि ॥ ७ मालिनी जनयामास पुत्रमेकं विभीषणम् ।

राकायां मिथुनं जज्ञे खरः शूर्पणखा तथा ॥ ८ विभीषणस्तु रूपेण सर्वेभ्योऽभ्यिषकोऽभवत् । स बभ्व महाभागो धर्मगोप्ता क्रियारितः ॥ ९ दश्त्रीवस्तु सर्वेषां ज्येष्ठो राक्षसपुंगवः । महोत्साहो महावीर्यो महासत्त्वपराक्रमः ॥ १० कुम्भकणो बलेनासीत्सर्वेभ्योऽभ्यधिकस्तदा । मायावी रणशौण्डश्च रौद्रश्च रजनीचरः ॥ ११ खरो धनुषि विक्रान्तो ब्रह्मिद्ध पिश्चिताञ्चनः । सिद्धविष्ठकरी चापि रौद्रा शूर्पणखा तथा ॥ १२ सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे सुचरितव्रताः । ज्रष्ठः पित्रा सह रता गन्धमादनपर्वते ॥ १३ ततो वेश्रवणं तत्र दृद्धर्नरवाहनम् ।

C. 3. 15902 B. 3. 275, 14 K. 3. 276, 14

#### 259

- 1 °) D1 च (for तु). K4 कोपाद; M2 कोघो (for कोघाद). b) B1 अर्धहेतो; T2 M2 दग्धदेहो (for अर्धदेहो).
- 3 Ks om. 3 (cf. v.l. 2). b) K4 तोषयन्; Dc1 Dn Ds. 4 G1 न्यवसन् (for निवसन्). c) Dn2 T1 राक्षस्य: (for °सी:). K1. 2 विप्र (for तिस्तः). d) T1 परिचारकाः; G1 °वारकाः.
- 4 Ks om. up to तं (cf. v.l. 2). a) Dn सदा(!); G1. 4 M तथा (for तदा). T G1. 2. 4 ने (for तं). — d) N Gs नृत्व.
- 5 °) K<sub>1</sub>. s. 4 च बा(K<sub>1</sub> वा)का च; T G<sub>1</sub>. s. 4 M बकाचित (T<sub>1</sub> M चैव) (for च सका च). b) G<sub>1</sub>. 4 [इ]ति (for च). c) D<sub>5</sub> T M<sub>1</sub> अन्योन्यं स्प<sup>c</sup>. d) K<sub>5</sub> जयकामा: (for श्रेय°).
- 6 °) B D (except D<sub>1</sub>. s) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. s स तासां (by transp.). b) K<sub>3</sub> वरं (for वरान्). d) B<sub>1</sub> एकेकस्य; B<sub>2</sub> °कस्यां.
  - 7 °) K1. 2. 4 D1. 1 पुष्पोत्कटाया.
- 8 D<sub>2</sub> om. 8. b) D<sub>1</sub>. s. 4. s एकं पुत्रं (by transp.). — c) K<sub>1</sub>. 4 वाकाया; K<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. s. s राकाया; K<sub>3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4

Ma बकायां; T1 बलायां. — d) K1. 2 De Ds G1 शूर्पनस्वा; G2. 4 M णस्ती. G1. 2 तदा (for तथा). T1 स्वरं शूर्पणस्ति तथा.

- 9 °) K<sub>1-8</sub> D<sub>1</sub> च (for तु). D<sub>5</sub> धर्मातमा (for रूपेण).

   °) = (var.) 11°. D<sub>1</sub> [5]पि; G<sub>1</sub> हि (for 5भि-).

  G<sub>1.2.4</sub> तदा (for [अ]भवत्). °<sup>6</sup>) K D<sub>1.5</sub> बभूव च

  (K<sub>1</sub> ह and च; K<sub>4</sub> स) (for स बभूव). T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> °बाहो (for °भागो). Dc T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> °रतः (for °रतिः). Dc D<sub>2</sub>

  महाभागो धर्मगोसा स बभूव कियारतः (D<sub>2</sub> °रतिः).
- 10 b) K2 B Dn2. n3 D2. 4. 6 T2 G3 श्रेष्ठो (for ज्येष्ठो). c) T2 G1. 2. 4 बाहर (for वीर्यो).
- 11 a) Ds बले राजन्; S (except Gs M1) महानासीत् (for बलेना°). Gs om. 11b-12d. b) = (var.) 9b. Ks D1 [S]पि; G1 हि (for Sभि·). Ks. 4 D1 T1 M तथा; B Dc Dn D2-4.6 G3 युधि; Ds[अ]भवत् (for तदा). c) K D1. 5 रणश्रुश्य; Dc2 D2 युद्धशैंड अ; T1 रणचंड अ.
- 12 G<sub>2</sub> om. 12 (cf. v.l. 11). <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> भवंकरोपि (for खरो धनुषि). <sup>b</sup>) D<sub>2</sub> ब्रह्मविट्-; D<sub>5</sub> ब्रह्मपि-; G<sub>1</sub> ब्रह्महि (for ब्रह्महिट्). <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> सिद्धिवर्म्म(D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> °म्न)करी. <sup>d</sup>) B<sub>2</sub>. 4 D<sub>2</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> रौद्गी. K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> शूपेनखा; B<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M °णखी. K<sub>5</sub>. 4 B D<sub>5</sub> D<sub>2</sub> सदा; D<sub>5</sub> D<sub>1</sub> D<sub>7</sub> D<sub>8</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3 तदा (for तथा).
- 13 b) K1-3 Ds T1 M च; G4 तु (for सु ). c) G2 तदा (for रता). T1 उत्पु: पिता च सह ते. d) De D2 पर्वतं.
- 14 °) K Di. s. s अधा (for समा ). \*) T1 च

C. 3. 15902 B. 3. 275. 14 K. 3. 276. 14 पित्रा सार्धं समासीनमृद्धा परमया युतम् ।। १४ जातस्पर्धास्ततस्ते तु तपसे घृतनिश्चयाः । व्रह्माणं तोषयामासुर्घोरेण तपसा तदा ।। १५ अतिष्ठदेकपादेन सहस्रं परिवत्सरान् । वायुभक्षो दश्यीवः पश्चाद्यः सुसमाहितः ।। १६ अधःशायी कुम्भकणी यताहारो यतव्रतः । विभीषणः शीर्णपर्णमेकमभ्यवहारयत् ।। १७ उपवासरतिर्धीमान्सदा जप्यपरायणः । तमेव कालमातिष्ठत्तीत्रं तप उदारधीः ।। १८ खरः शूर्पण्खा चैव तेषां वै तप्यतां तपः । परिचर्या च रक्षां च चक्रतुर्हृष्टमानसौ ।। १९ प्रणे वर्षसहस्रे तु शिराविष्ठत्त्वा दशाननः ।

जुहोत्यग्नौ दुराधर्षस्तेनातुष्यज्ञगत्त्रभुः ॥ २० ततो ब्रह्मा स्वयं गत्वा तपसस्तान्न्यवारयत् । प्रलोभ्य वरदानेन सर्वानेव पृथक्पृथक् ॥ २१ ब्रह्मोवाच ।

प्रीतोऽस्मि वो निवर्तध्वं वरान्वृणुत पुत्रकाः। यद्यदिष्टमृते त्वेकममरत्वं तथास्तु तत्।। २२ यद्यद्यौ हुतं सर्वं शिरस्ते महदीप्सया। तथैव तानि ते देहे भविष्यन्ति यथेप्सितम्।। २३ वैरूप्यं च न ते देहे कामरूपधरस्तथा। भविष्यसि रणेऽरीणां विजेतासि न संशयः।। २४

रावण उवाच । गन्धर्वदेवासुरतो यक्षराक्षसतस्तथा ।

परया (for परमया).

15 G1 om. 15-16. — a) K4 जातस्पर्शास; B Dc Dn D2. s (before corr.). 4. 6 G3 जातामर्शास. Dc2 तत्र (for तत्तस). G2. 4 जातस्पर्शान्वितास्ते तु. — b) B1 D1. 6 T2 G1. 2. 4 कृत- (for धृत-). T G1. 2. 4 M1 नानसाः (for निश्चयाः).

16 G<sub>1</sub> om. 16 (cf. v.l. 15). — b) M सहस्न. — d)
K<sub>2</sub> B<sub>1</sub>. 2. 4 पंचाझिसु; D<sub>4</sub> पंचाझिसु.

17 G4 om. 17. — b) K4 जिताहारो; Dc यताहारी. K1 G2 धतझत:; K2-4 D1. 5 दढ°. — c) B1 पत्रम् (for पर्णम्). — d) B4 Dc D1. 4. 5 T2 G8 M2 हारयन्; G2 हारवान्.

18 °) De 'बती (for 'रतिर्). — b) K1. 2 अभूज् (for सदा). — b) K1. 2 transp. तीबं and तपः.

19 °) K<sub>1</sub>, 2 Dc D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> शूर्पनखा; T G<sub>2</sub>, 4 M °णखी. G<sub>1</sub>, 2, 4 चापि (for चैव). — b) K<sub>1</sub> पुन: (for तप:). — c) K<sub>1</sub> रक्षसां (for च रक्षां). — d) G<sub>1</sub> चक्राते (for चक्रतुर्). — After 19, D<sub>5</sub> ins.:

1236\* विभीषणदश्यीवी तेपाते उत्तमं तपः। दश वर्षसहस्नाणि वायुभक्षी परतपी। सरके दश वर्षाणि अष्ट वर्षाणि सागरे। ऊषुर्वर्षसहस्नाणि गोकर्णेऽस्मिस्तपोवने। चेरतुस्तृणपर्णानि मृगैः सार्धमरिंदमी। [5] बादर्यास्त्वाश्रमे राजन्तेपाते परमं तपः। आराधयन्ती शौचेन ब्रह्माणं सुतपस्विनी।

20 °) G1 वर्षे (for वर्ष-). K1 -सहस्रेण; B1 -सहस्रेषु

(for -सहस्ते तु). — °) K1. 2 B4 जुहाव (for जुहोति). K D1. 3. 5 दशश्रीवस् (for दुराधर्षस्). — °) K3 D2 तुष्यज् (for [अ]तुष्यज्). K B1 D1 जगत्पति:; D3 प्रजापति:; T1 M जगदुरः; T1 G1. 2. 4 पितामहः.

22 K<sub>1-3</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> om. the ref. — <sup>a</sup>) K<sub>1-3</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1.5</sub> fa- (for al). K<sub>4</sub> average frame frame  $^{a}$ . — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub> av. — <sup>d</sup>) K D<sub>1.5</sub> M<sub>1</sub> av. (for aq).

23 °) Bs De D2 यद्यचाओं. B De2 D2. 3. 6 G3 पूर्व; T2 G1. 2. 4 सम्यक् (for सर्व). K D1. 5 शिरांसि यानि पूर्व ते. — b) K D1. 5 हुतानि (for शिरस्ते). K4 मदभीप्सया; B1-3 De D2-4. 6 T1 G8 M2 महदीप्सिता (B1 T1 °प्सितं; D8. 4. 6 °प्सता). — D3 om. 23° d. — c) K3 देहे तु; B2 वे देहे; T1 ते देहाद्. T2 G1. 2. 4 M2 देहे ते (by transp.); M1 देहेस्मिन्. — B2 om. (hapl.) 23° – 24°. — d) B1. 4 D (except D1. 5) G8 यथेप्सया; B3 यथेच्छया.

24 B<sub>2</sub> om. 24<sup>a</sup> (cf. v.l. 23). — <sup>a</sup>) K B<sub>1. 4</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>2. 5</sub> न च ते (by transp.). — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>1. 2</sub> भिव ध्यति (Dc<sub>2</sub> <sup>°</sup> ध्यंति; D1 <sup>°</sup> ध्यते). Dc<sub>3</sub> D<sub>2</sub> वीरा: (for Sरीणां). — <sup>a</sup>) K<sub>3. 4</sub> B<sub>4</sub> Dn<sub>1</sub> D<sub>1. 5</sub> विजेता च न; B<sub>1. 8</sub> Dc Dn<sub>2. n3</sub> D<sub>2-4. 6</sub> G<sub>3</sub> <sup>°</sup>ता न च. B<sub>2</sub> <sup>°</sup>ता नात्र; M <sup>°</sup>ता हि न (for <sup>°</sup>तासि न).

25 b) T G<sub>1. 2. 4</sub> °राक्षसयोस्तथा. — °) K D<sub>1. 5</sub> °नागेभ्यो.

26  $^{b}$ )  $D_{b}$  [ए]तेभ्यो° (for तेभ्यो°).  $B_{2}$  पराभवः (for भयं तव).  $-^{d}$ )  $D_{b}$  तत्तथा (by transp.).  $D_{1}$  ते (for तद्).  $T_{1}$   $G_{1}$  M विदितं (for विहितं).

सर्पिकंनरभूतेभ्यो न मे भूयात्पराभवः ॥ २५ ब्रह्मोवाच ।

य एते कीर्तिताः सर्वे न तेभ्योऽस्ति भयं तत्र । ऋते मनुष्याद्भद्रं ते तथा तद्विहितं मया ॥ २६ मार्कण्डेय उवाच ।

एवमुक्तो दशग्रीवस्तुष्टः समभवत्तदा।
अवमेने हि दुर्बुद्धिर्मनुष्यान्पुरुषाद्कः ॥ २७
कुम्भकर्णमथोवाच तथैव प्रिपतामहः।
स ववे महतीं निद्रां तमसा ग्रस्तचेतनः॥ २८
तथा भविष्यतीत्युक्त्वा विभीषणमुवाच ह।
वरं वृणीष्य पुत्र त्वं ग्रीतोऽस्मीति पुनः पुनः॥ २९

विभीषण उवाच । परमापद्गतस्थापि नाधर्मे मे मतिर्भवेत् । अशिक्षितं च भगवन्त्रद्धास्त्रं प्रतिभातु मे ॥ ३० त्रस्मोवाच ।

यसाद्राक्षसयोनौ ते जातस्वामित्रकर्शन ।

नाधर्मे रमते बुद्धिरमरत्वं ददामि ते ॥ ३१ मार्कण्डेय उवाच ।

साकण्डय उवाच ।

राक्षसस्तु वरं लब्ध्वा दश्ग्रीवो विशां पते ।

लङ्कायाञ्च्यावयामास युधि जित्वा धनेश्वरम् ॥ ३२

हित्वा स भगवाँललङ्कामाविश्वद्गन्धमादनम् ।

गन्धर्वयक्षानुगतो रक्षःकिंपुरुषैः सह ॥ ३३

विमानं पुष्पकं तस्य जहाराक्रम्य रावणः ।

शशाप तं वैश्ववणो न त्वामेतद्वहिष्यति ॥ ३४

यस्तु त्वां समरे हन्ता तमेवैतद्वहिष्यति ॥ ३५

विमीषणस्तु धर्मात्मा सतां धर्ममनुस्मरन् ।

अन्वगच्छन्महाराज श्रिया परमया युतः ॥ ३६

तस्मै स भगवांस्तुष्टो श्राता श्रात्रे धनेश्वरः ।

सेनापत्यं ददौ धीमान्यक्षराक्षससेनयोः ॥ ३७

राक्षसाः पुरुषादाश्च पिशाचाश्च महावलाः ।

सर्वे समेत्य राजानमभ्यिश्चन्दशाननम् ॥ ३८

C. 3. 15926 B. 3. 275, 38 K. 3. 276, 38

27 K B<sub>1</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 S (except G<sub>3</sub> M<sub>1</sub>) om. the ref. — <sup>a</sup>) G<sub>4</sub> उक्ते (for उक्ते). — <sup>b</sup>) G<sub>4</sub> संतुष्टः सोभव-तदा. — <sup>c</sup>) K<sub>1-3</sub> D<sub>1</sub> च (for हि). D<sub>5</sub> अधर्मेणैव दुर्बुद्धिर्.

**28** K<sub>4</sub> om. (hapl.)  $28^{ab}$ . — K<sub>4</sub> (which om.  $28^{ab}$ ) ins. after 27: D<sub>1</sub>, after  $28^{ab}$ :

1237\* कुम्भकर्ण महाबाहो वरं वरय सुवत। S (except G<sub>8</sub>) ins. after 28<sup>ab</sup>:

1238\* वरं वृणीष्व भद्रं ते श्रीतोऽस्मीति पुनः पुनः।
— °) G1 वत्रे स (by transp.). — °) K तपसा. K Ds नष्टचेतनः.

29 °) K4 पुत्रो वै (for पुत्र त्वं). — 4) T2 G2. 4 पुनरेव च (T2 तत्) (for [इ]ति पुनः पुनः).

30 = (var.) Rām. 7. 10. 30<sup>cd</sup>-31<sup>ab</sup>. — b) K2 Ds माधर्म मे; B1 धर्म चैव; B2 धर्म एव (for नाधर्म मे). T1 G2 रतिर; M1 गतिर (for मतिर्). — <sup>cd</sup>) B2 transp. भगवन् and ब्रह्मास्तं. K1. 2 Dc2 D2 G2 M2 प्रतिभाति.

31 = (var.) Rām. 7. 10. 34<sup>cd</sup>-35<sup>ab</sup>. — a) K<sub>1</sub>
दु; M<sub>2</sub> हि (for ते). — b) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>. 5 भित्रकर्षण.
— c) B D (except D<sub>1</sub>) G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> धीयते (for रमते).
— d) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub>. 4 D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>3</sub>. 4. 6 T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> M ददानि

(for 'fa).

32 <sup>ab</sup>) K4 D1 वरान् (for वरं). M2 transp. वरं लब्ध्वा and दशमीवो. — °) T2 G2. 4 लंकायां वासयामास. — <sup>d</sup>) S (except G3. 4) युद्धे (for युधि). K4 जने° (for धने°).

33 °) Dc2 D2 जित्वा; D1 त्यक्तवा (for हित्वा). — b) B2 D5 प्रा (D5 प्र) विशद् (for आवि°). M2 (sup. lin. as in text) गंधमादनमाविशत्. — °) T1 G1. 2. 4 M1 °रक्षो °(T1 °रक्षा °) (for °यक्षा °). — d) Dc D2 T1 G1. 2. 4 M1 यक्ष (Dc D2 यक्षः) (for रक्षः). K4 वृतः (for सह).

34 °) Tı तस्य सहसा (for पुष्पकं तस्य). Kı. ३ नाम; Ks चास्य (for तस्य). — ³) De Ds राक्षसः (for रावणः). — ³) Dı भवि (for वहि °).

35 Ki. 2 Di M2 om. (hapl.) 35th; K4 om. up to त्वं न. — c) S (except G3) "मत्य (for "मन्य).

36 b) B D (except D1. s) G3 मार्गम्; M3 धर्मान् (for धर्मम्). — c) K1. s. 4 G4 M राजं (for राज). — d) K2. 3 T1 M1 युतं; B2 उवलन् (for युत:).

37 b) G4 आत्रे आता (by transp.). — c) B Dc Dns D4. 6 G3 M2 सैना (for सेना). K4 B1. 2 G2 M1

C. 3. 15927 B. 3. 275. 39 K. 3. 276. 39 दशग्रीवस्तु दैत्यानां देवानां च बलोत्कटः । आक्रम्य रत्नान्यहरत्कामरूपी विहंगमः ॥ ३९ रावयामास लोकान्यत्तस्माद्रावण उच्यते । दश्यीवः कामबलो देवानां भयमाद्धत् ॥ ४०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनषष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५९ ॥

## २६०

मार्कण्डेय उवाच । ततो ब्रह्मर्पयः सिद्धा देवराजर्षयस्तथा । हव्यवाहं पुरस्कृत्य ब्रह्माणं शरणं गताः ॥ १ अग्निरुवाच ।

यः स विश्रवसः पुत्रो दश्यीवो महाबलः । अवध्यो वरदानेन कृतो भगवता पुरा ॥ २ स बाधते प्रजाः सर्वा विप्रकारैर्महाबलः । ततो नस्नातु भगवन्नान्यस्नाता हि विद्यते ॥ ३ ब्रह्मोवाच।

न स देवासुरैः शक्यो युद्धे जेतुं विभावसो । विहितं तत्र यत्कार्यमभितस्तस्य निग्रहे ॥ ४ तद्र्थमवतीर्णोऽसौ मिन्नयोगाचतुर्भुजः । विष्णुः प्रहरतां श्रेष्ठः स कर्मेतत्करिष्यति ॥ ५ मार्कण्डेय उवाच ।

पितामहस्ततस्तेषां संनिधौ वाक्यमब्रवीत् । सर्वेदेवगणैः सार्धं संभवध्वं महीतले ॥ ६

श्रीमान् (for धी°).

38 d) K1. 4 D1 T1 अभिधिचन्. G1 नराधिपं (for दशा).

39 <sup>ab</sup>) Dn Ds. 4. 6 Gs M च (for तु). K D1. 5 transp. देखानां and देवानां. G2. 4 दानवानां (for देवानां च). — <sup>a</sup>) T1 \*रूपो (for \*रूपो).

**40** °)  $D_{18}$   $D_{1}$   $T_{1}$  यस् (for यत्). — °)  $D_{1}$  ° लोभाद्;  $T_{1}$  ° रूपो (for ° बलो). — °)  $D_{1}$   $T_{1}$  आवहत्;  $D_{4}$  आद्भवत् (for आद्भव्).

Colophon. — Major parvan: K1. 2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K B Dc1 Dn1. n2 D1-8 G3 (all om. sub-parvan name) mention only रामो (K2 श्रीरामो)-पाल्यान; T1 G1 M1, likewise, only रामायणोपाल्यान. — Adhy. name: B4 रावणादिवरलंभः; M1 लंकापहरणं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 273; Dn3 274; D1 276; T G4 M (M2 inf. lin.) 263 (M2 orig. 265); G1 260; G2 262. — Śloka no.: Dn1 41; Dn2. n3 40.

### 260

1 ab) B De Dn Ds-4. e Gs ततो ब्रह्मर्पयः सर्वे सिद्धा

देव (B1 ब्रह्म) वैयस्तथा. T2 G2. 4 देवाश्च मुनय (T2 ऋषय)-स्तथा (for b). — For 1, D6 subst.

1239\* ततो देवाः समागम्य सर्वे शऋपुरोगमाः । अग्नौ वाक्यं समाधाय ब्रह्मणे तेऽभ्यवादयन् । ततः कृशानुभेगवान्भगवन्तं पितामहम् । प्रणम्योवाच लोकेशं कृताक्षिलिर्दं वचः ।

2 °) K<sub>3</sub> B Dc Dn D<sub>2-4</sub>. 6 G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> योसी; D<sub>5</sub> स च (for य: स). — D<sub>1</sub> om. (hapl.) 2°-3°.

**3** D<sub>1</sub> om. 3<sup>ab</sup> (cf. v.l. 2). — <sup>d</sup>) De D<sub>2</sub> तु (for हि). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M अन्यस्त्राता न विद्यते.

4 °) Bs तस्य; G1. 3 M त्वन्न (for तन्न). D1 तत्कार्यम्.
— d) Bsm अचिरात; G2. 4 अहितस् (for अभितस्). B
D (except D1. 8) G8 M2 निग्रह: (for °हे).

5 4) B D (except D1) G3 तत्कर्म (for कर्मेंतत्).

6 b) K4 B2. 4 Dn D3. 4. 6 G3 शक्रम् (for वाक्यम्).

— °) Ks सर्वे (for सर्वेर). De D2 यात देवाः सुरै: सर्वे:

— d) K4 D3 (by corr.) संभवंतु; B1 भवध्वं च; Dn D3 (before corr.). 4. 6 G3 संभव स्वं (for संभवध्वं).

7 °) K1. 2 M1 सहायाद् (for °यान्). K1. 2 ऋक्षेषु.

- °) K1. 2 वानरेषु च सर्वतः. — After 7, B3. 4 (om. line 2) Dc2 D1 ins.:

1240\* ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्चत्य शासनम्। सस्दुर्देवगन्धर्वाः पुत्रान्वानररूपिणः। विष्णोः सहायानृश्चीषु वानरीषु च सर्वशः । जनयध्वं सुतान्वीरान्कामरूपबलान्वितान् ॥ ७ ततो भागानुभागेन देवगन्धर्वदानवाः । अवतर्तुं महीं सर्वे रज्जयामासुरज्जसा ॥ ८ तेषां समश्चं गन्धर्वी दुन्दुभीं नाम नामतः । शशास वरदो देवो देवकार्यार्थसिद्धये ॥ ९ पितामहवचः श्रुत्वा गन्धर्वी दुन्दुभी ततः । मन्थरा मानुषे लोके कुब्जा समभवत्तदा ॥ १० शकप्रभृतयश्चेव सर्वे ते सुरसत्तमाः । वानरर्श्ववरस्त्रीषु जनयामासुरात्मजान् ।

तेऽन्ववर्तन्पिद्नसर्वे यशसा च बलेन च ॥ ११ भेतारो गिरिशृङ्गाणां शालतालशिलायुधाः । वज्रसंहननाः सर्वे सर्वे चौघबलास्तथा ॥ १२ कामवीर्यधराश्रेव सर्वे युद्धविशारदाः । नागायुतसमप्राणा वायुवेगसमा जवे । यत्रेच्छकनिवासाश्र केचिदत्र वनौकसः ॥ १३ एवं विधाय तत्सर्वे भगवाल्लोकभावनः । मन्थरां बोधयामास यद्यत्कार्ये यथा यथा ॥ १४ सा तद्वचनमाज्ञाय तथा चक्रे मनोजवा । इतश्रेतश्र गच्छन्ती वैरसंधुक्षणे रता ॥ १५

C. 3. 15944 B. 3. 276. 16 K. 3. 277. 19

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पष्टश्रधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २६०॥

which, in Dc2, is followed by lines 3-6 of 1241\*.

8  $Dc_2$  om. 8. —  $^a$ )  $T_1$  ततो भागेन भागेन;  $T_2$   $G_2$ . 4 वानरान्भागभागेन. —  $^b$ ) K  $D_1$   $^o$  पञ्चगाः. —  $^c$ )  $K_{1-3}$   $B_1$   $D_1$   $M_2$  अवतेरुर्;  $T_1$  अवातरन् (for अवततुं).  $K_1$ . 2 सर्वाम्;  $K_3$   $D_1$  स्वर्गाद् (for सर्वे). —  $^d$ )  $K_1$ . 2 अंशशः सर्वतः सुराः;  $K_3$   $D_1$  अंशेश्च ( $D_1$  दशमः) सहिताः सुरैः. —  $B_3$  (marg.). 4  $D_{C_1}$   $D_{1-2}$  ins. after 8:  $D_{C_2}$  (om. lines 1-2), after  $1240^*$ :

1241\* ऋषयश्च महात्मानः सिद्धाश्च सह किंनरैः। चारणाश्चासजन्वोरान्वानरान्वनचारिणः। ते सृष्टा बहुसाहस्ना दशग्रीववधे रताः। अग्रमेयबलाः शूरा वानराः कामरूपिणः। यस्य देवस्य यद्भूपं वेषस्रेजश्च यद्विधम्। [5] अजायन्त समास्तेन तस्य तस्य सुतास्तदा।

[(L. 2) D1 वानरान (for चारणाश्चा), and बिलनो (for वानरान्). D2 वल (for वन ). — (L. 3) D2 दश (for बहु ). Dc1 D2 बता:; Dc2 धृता: (for रता:). — (L. 4) Dc2 सर्वे (for शूरा). — (L. 5) B2. 4 वेश (for वेष ). — (L. 6) Dc1 D2 सुतास (for समास्). Dc2 तेन तस्य (for तस्य तस्य).]

9 °) K<sub>1</sub>. 2 गांघवीं; B D<sub>1</sub>. 2 गंघवां; G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> गंघवीं. — b) G<sub>1</sub> दुंदुभिर्. — °) D<sub>1</sub> वरदां; T<sub>1</sub> परतो (for वरदो). — d) K<sub>8</sub> B D<sub>1</sub> D<sub>8</sub>. 4. 6 T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> गच्छ (for देव-). D<sub>1</sub> देवानां कार्यसिद्धये.

10 b) B2 Dns D5 T2 G1. 2. 4 दुंदु भिस्. D5 T2 G1. 4 तदा (for तत:). — d) K D1. 5 नामा (for सम ).

11 °) G1 ऋक्षवानरनारीषु. — °) K1 ते तुव ; K2

Di. 3 तेत्यव ; Ks. 4 Ds तेभ्यव (for तेSन्वव ). S(except Gs) ओजसा तेजसा युक्तान्.

12 °) D1 भंकारो; T1 G4 भोका°; G2 भर्ता° (for भेत्ता°). — b) K2-4 B2-4 Dc2 D1. 3. 5.6 G3 शास्त्रताल (as in text); T2 G2. 4 तालसाल ; the rest सालताल . — °) D1 श्रूरा: (for सर्वे). — d) K1. 2 Dn3 D3. 5.6 [5] मोव ; T2 G1. 2 शोर ; G4 सार (for चौध ).

13 °) K4 B D (except D1) G3. 4 ° बला: (for ° धरा:). G2. 4 सर्वे (for चैव). — °) K D6 T2 G4 M बुद्धि (for युद्ध °). — °) D1 ° बल ° (for ° सम °). — в) D3 ° मनोजवा: (for ° समा जवे). — °) K Dc D2. 5 T1 M1 यथेच्छक (for यत्रेच्छक ). B Dc D2. 6 G5 T1 M - निपाताश्च (for - निवासाश्च ). T2 केचिच्छक निपाताश्च ; G1. 2. 4 यथेच्छविनि (G1 ° कम )पाताश्च. — ¹) K G2. 4 M तन्न (for अन्न). D1 दिवी ° (for वनी °).

14 °) G4 चोद (for बोध ). — °) G1 तथा; G2. 4 स्वया (for the first यथा). K1. 4 Dc2 D2 T1 तथा; D6 G2 न्तथं; G4 तदा (for the second यथा).

15 °) B<sub>2</sub> Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> तह्न्यः समाज्ञाय; D<sub>3</sub> तदैव समाज्ञाय; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M तहचनमास्थाय. — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> यथा (for तथा). — °) D<sub>1</sub> इतस्ततक्ष. T<sub>1</sub> धावंती (for गच्छन्ती).

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: N G2 (all om. sub-parvan name) mention only रामो (K1 श्रीरामो)पाड्यान; G1 M1, likewise, only रामायणोपाड्यान. — Adhy. name: B4 अंशा-

### २६१

C. 3. 15945 B. 3. 277. 1 K. 3. 278. 1

### युधिष्ठिर उवाच।

उक्तं भगवता जन्म रामादीनां पृथकपृथक् । प्रस्थानकारणं ब्रह्मञ्ज्ञोतिमिच्छामि कथ्यताम् ॥ १ कथं दाशरथी वीरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । प्रस्थापितौ वनं ब्रह्मन्मैथिली च यशस्विनी ॥ २ मार्कण्डेय उवाच ।

जातपुत्रो दश्चरथः प्रीतिमानभवत्रृपः ।
क्रियारितर्धर्मपरः सततं दृद्धसेविता ॥ ३
क्रमेण चास्य ते पुत्रा व्यवर्धन्त महौजसः ।
वेदेषु सरहस्येषु धनुवेदे च पारगाः ॥ ४
चरितब्रह्मचर्यास्ते कृतदाराश्च पार्थिव ।
यदा तदा दश्चरथः प्रीतिमानभवत्सुखी ॥ ५

वतार:; M1 देवावतार: — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (sup. lin. sec. m.). n2 274; Dn3 275; D1 277; T G4 M (M2 inf. lin.) 264 (M2 orig 266); G1 261; G2 263. — Śloka no.: Dn 16: D1 16.

### 261

- 1 °) G1 ब्रह्मन् (for जन्म). After 1°, G1 ins.: 1242\* जन्मादि चरितं सर्वं विवाहादि मया श्रुतम्।
- °) T1 G1. 2. 4 M2 °गमने; T2 °गमनं (for °कारणं).
   d) K3 तत्वतः; K4 कारणं (for कथ्यताम्).
- 2 °) Dc D2 दाशरथों (for रथी). °) B Dn Ds. 4. 6 Gs M2 संप्रस्थितों (for प्रस्था °). B1. 8. 4 Dn D1. 8. 4. 6 Gs M2 वने; T1 G1 कथं (for वनं). K1. 2 वीरों (for ब्रह्मन्). °) K3. 4 D5 तप ° (for यश °).
  - 3 After the ref., D1 ins. (cf. Rām. 1. 7. 3): 1243\* वृष्टिजंयन्तो विजयः सिद्धार्थो राष्ट्रवर्धनः। अशोको धर्मपालश्च सुमन्त्रश्चाष्टमोऽभवत्। एतेष्टी दशरथामात्याः।
- ") K<sub>8</sub> M जात: पुत्रो; T<sub>1</sub> जाते पुत्रे (for जातपुत्रो).
   ") K<sub>1-8</sub> B Dn D<sub>8-6</sub> G<sub>1</sub>. 3 M<sub>2</sub> नृप; T<sub>1</sub> पुन: (for नृप:).
   ") K<sub>1</sub>. 4 G<sub>8</sub> "रति:; K<sub>8</sub> B Dn D<sub>8</sub>. 4 G<sub>8</sub> M<sub>2</sub> "रत: (for 'पर:). ") B D<sub>8</sub>. 6 G<sub>8</sub> धर्मसेविता; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 4

ज्येष्ठो रामोऽभवत्तेषां रमयामास हि प्रजाः ।
मनोहरतया धीमान्पितुहृदयतोषणः ॥ ६
ततः स राजा मितमान्मत्वात्मानं वयोधिकम् ।
मन्त्रयामास सचिवैधर्मज्ञैश्र पुरोहितैः ॥ ७
अभिषेकाय रामस्य यौवराज्येन भारत ।
प्राप्तकालं च ते सर्वे मेनिरे मन्त्रिसत्तमाः ॥ ८
लोहिताक्षं महाबाहुं मत्तमातङ्गगामिनम् ।
दीर्घवाहुं महोरस्कं नीलकुश्चितमूर्धजम् ॥ ९
दीप्यमानं श्रिया वीरं शक्रादनवमं बले ।
पारगं सर्वधर्माणां बृहस्पितसमं मतौ ॥ १०
सर्वानुरक्तप्रकृतिं सर्वविद्याविशारदम् ।
जितेन्द्रियममित्राणामिप दृष्टिमनोहरम् ॥ ११

ब्रह्मसेवकः.

- 4 °) Ks ते चास्य (by transp.); B1 राजन्ते; G2. 4 [प्र]वास्य ते. b) S (except G3) [अ]मिती (for मही ). c) Ks च (for स-). d) K4 B D (except D1. 2. 5) T1 G3 धनुवेंदेषु पा .
- 5 °) B<sub>4</sub> ° बत° (for ° ब्रह्म°). D<sub>1</sub> G<sub>1</sub> च (for ते). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 चरंति ब्रह्मचर्यं ते. °) Dc D<sub>2</sub>. 5 पार्थिवा:. °) B<sub>2</sub> यथा तथा; S (except G<sub>8</sub>) दृष्ट्वा रामं (for यदा तदा).
- 6 °) K1 भवेत्; T1 प्रजास (for Sभवत्). °) S (except G3) रंज ° (for रम °). K Dc D1. 2. 5 स प्रजाः; T1 तेजसा (for हि प्रजाः). B1 corrupt. °) T2 corrupt. Dc D2 श्रीमान् (for धी °). °) B2 Dn D3. 4. 6 G3 °नंदनः; D1 °तोषकः.
- 7 b) B₂ दृष्ट्वा° (for मत्वा°). °) M₂ विविधेर् (for सचिवेर्). d) K₂ D₅ T G₁. 4 M₁ मंत्र° (for धमं°).
- 8 G1 om. 8°-9°. °) K1. 2 यौवराज्ये च; T2 G2. 4 M1 °राज्याय. °) K2. 3 D1 मंत्र° (for मन्त्रि°).
- 9 b) Ks -वारण (for -मातङ्ग). B2 -विक्रमं (for -गामिनम्). c) M1 कंडुग्रीवं (for दीर्घ).
- 10 °) Dc D2 जुष्टं (for नीरं). °) K3 अप्यधिकं बले; B Dn D3. 4. 6 G3 अनवरं रणे; D5 अनुपमं बले. °) D1 T1 नये (for मती).
  - 11 ") T2 G2 सदानु°. ") B2 °रथं; T1 °रमं (for

नियन्तारमसाधूनां गोप्तारं धर्मचारिणाम् । धृतिमन्तमनाधृष्यं जेतारमपराजितम् ॥ १२ पुत्रं राजा दशरथः कौसल्यानन्दवर्धनम् । संदृश्य परमां प्रीतिमगच्छत्कुरुनन्दन् ॥ १३ चिन्तयंश्य महातेजा गुणात्रामस्य वीर्यवान् । अभ्यभाषत भद्रं ते प्रीयमाणः पुरोहितम् ॥ १४ अद्य पुष्यो निश्चि ब्रह्मन्पुण्यं योगमुपैष्यति । संभाराः संश्रियन्तां मे रामश्रोपनिमन्त्र्यताम् ॥ १५ इति तद्राजवचनं प्रतिश्रुत्याथ मन्थरा । कैकेयीमभिगम्येदं काले वचनमत्रवीत् ॥ १६ अद्य कैकेयि दौर्भाग्यं राज्ञा ते ख्यापितं महत् । आशीविषस्त्वां संकुद्धश्रण्डो दश्चित दुर्भगे ॥ १७

सुभगा खलु कौमल्या यसाः पुत्रोऽभिषेक्ष्यते । कृतो हि तव मौभाग्यं यसाः पुत्रो न राज्यभाक् ॥ १८ मा तद्वचनमाज्ञाय मर्वाभरणभृषिता । वेदीविलग्नमध्येव विश्वती रूपमुत्तमम् ॥ १९ विविक्ते पतिमामाद्य हमन्तीव ग्रुचिस्मिता । प्रणयं व्यञ्जयन्तीव मधुरं वाक्यमन्नवीत् ॥ २० सत्यप्रतिज्ञ यन्मे त्वं काममेकं निसृष्टवान् । उपाक्करूष्व तद्राजंस्तस्मान्मुच्यस्न संकटात् ॥ २१ राजोवाच ।

वरं ददानि ते हन्त तद्गृहाण यदिच्छिसि । अवध्यो वध्यतां कोऽद्य वध्यः कोऽद्य विमुच्यताम् ॥ धनं ददानि कस्याद्य हियतां कस्य वा पुनः ।

C. 3. 15967 B. 3. 277, 23

<sup>°</sup>हरम् ).

12 °)  $B_{1-8}$  निहंतारम्;  $G_{2-4}$  नाशितारम्. — °)  $T_1$  महाधितम्;  $M_2$  मतिमंतम् (for धितमन्तम्).  $T_2$   $G_{1-2-4}$  च दांतं च (for अनाध्य्यं).

13 b) N (except K<sub>1</sub> D<sub>2.4</sub>) कौशल्या. B De Dn<sub>1</sub> D<sub>2-4.6</sub> S (except T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>) -नंदि° (for -नन्द°). — K<sub>1</sub> om. 13°-14b. — °) K<sub>3</sub> संस्पृदय (for °दृश्य). — d) K<sub>3</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> अगमत् (for अगच्छत्). K (K<sub>1</sub> om.) D<sub>1.5</sub> रघुनंदनः (K<sub>2</sub>° नं); Dc D<sub>2</sub> नृपसत्तमः; G<sub>1.2.4</sub> कुलनंदन (G<sub>2</sub>° नं).

15 Before 15, K<sub>2</sub> B<sub>3</sub> ins. दशरथ उ°. — ") D<sub>5</sub> पुष्ये निशि: T<sub>1</sub> पुण्यतिथिर. — <sup>b</sup>) D<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 पुण्यत्योगम्; T<sub>1</sub> पुष्ययोगम्. K<sub>1</sub>. 2. 4 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 M<sub>1</sub> उपेध्यति. — °) De Dn<sub>1</sub> D<sub>2</sub> वे (for मे). K<sub>3</sub> संभारान्संश्रयंतां मे; B<sub>3</sub> संभियंतां मे संभारा (by transp.). — <sup>d</sup>) K De D<sub>1</sub>. 2. 5 चैवोपम<sup>°</sup> (for चोपनिम<sup>°</sup>). — After 15, B<sub>1</sub>. 3 (marg.) De D<sub>1</sub>. 2 ins.:

1244\* श्व एष पुष्यो भविता यत्र रामः सुतो मया। योवराज्येऽभिषेक्तब्यः पौरश्च सह मन्त्रिभिः।

16 K<sub>1</sub> om. 16°-17°. Before 16, B<sub>4</sub> ins. मार्कण्डेय उ°. — °) G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> राम<sup>°</sup> (for राज°). — °) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>°गम्यैवं; G<sub>4</sub>°संगम्य (for °गम्येदं).

17 K<sub>1</sub> om. 17<sup>ab</sup> (cf. v.l. 16). — b) K<sub>2</sub> ज्ञापितं (for ख्या°). — c) K<sub>1-3</sub> T<sub>1</sub> त्वा; T<sub>2</sub> तु (for त्वां). — d) T G<sub>1.2.4</sub> छन्नो (for चण्डो). BDG3 दशतु (for दशति).

18 <sup>ab</sup>) = (var.) Rām. 2. 8. 9<sup>ab</sup>. В; [अ]थ सु

(for खलु). Most N MSS. कौशस्या. K B2. 3 Dc D1-6 [S]भिषि(Dc2 D2 °पे)च्यते (for Sभिषक्ष्यते). — °) T1 G1 [S]षि (for हि). S (except G3) खलु (for तव).

19 °) =24°. T एतद्वचनमास्था $(T_1 \, ^\circ \pi_1)$ य. — °)  $K_{8.4}\,G_4\, \hat{c}$ वी  $(for\, \hat{a}\hat{c}\hat{f}^{-})$ .  $D_1\, \pi_1\, T_2\, \pi_1\, (for\, [\bar{e}]\, a)$ .

20 °)  $K_2$  नितमा°;  $D_5$  तं समा° (for पितमा°). — b)  $K_4$  हसंती च;  $T_1$   $G_2$ . 4 M विहसंती;  $T_2$  हसंतीह.  $B_1$  सुविस्सिता;  $D_1$  सुमध्यमा;  $G_1$  भुवि स्थिता (for शुचि°). — °)  $T_2$   $G_1$ . 2. 4 राजानं तर्जयंतीव.

21 Before 21, T2 ins. केकेयी. — ") K1. 2 यं (for यन्). T2 पुरा मां प्रति यन्मे त्वं. — b) T2 वरम् (for कामम्). K1 M1 एवं (for एकं). K3. 4 B De D1. 2. 5 T2 G4 वि (for नि ). — cd) M1 अपा (for उपा ). K1. 2 D1 तं; K4 मां (for तद्). K B3 De D1. 2. 5 कि विवाद; M1 संगरात् (for संकटात्). T G1. 2. 4 M2 तदच कुरु सत्यं मे वरं वरद भूपते.

22 K<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 दशरथ: (for राजा). — <sup>6</sup>)
K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub> Dc<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 द्दामि. S (except
G<sub>3</sub>) भद्रे (for हन्त). — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub>. 4 T<sub>2</sub> M यदि; D<sub>4</sub> यम्;
G<sub>2</sub> यथा (for यद्). — 22<sup>cd</sup> = (var.) Rām. 2. 10. 33<sup>cd</sup>.
— <sup>c</sup>) Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3. 4 अवध्यो वध्यतां. K D<sub>5</sub> कोत्र;
Dc D<sub>2</sub> को नु (for को Su). G<sub>2</sub> अवध्यतां कोख वध्य:. — <sup>d</sup>)
K<sub>4</sub> B<sub>3</sub> D<sub>2</sub> बद्ध:; De वंध:; Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G M<sub>1</sub> वध्यः (for वध्य:). K<sub>1</sub>. 2 कोत्र; B<sub>2</sub> वापि; De D<sub>2</sub> को नु; T<sub>1</sub>
G<sub>1</sub>. 4 M वाद्य; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> को वा (for को Su). B<sub>1</sub> को वा वध्यो विमुख्यतां.

C. 3, 15967 B. 3, 277, 23 K. 3, 278, 24

### ब्राह्मणस्वादिहान्यत्र यत्किचिद्वित्तमस्ति मे ॥ २३ मार्कण्डेय उवाच ।

सा तद्वचनमाज्ञाय परिगृद्ध नराधिपम् ।
आत्मनो बलमाज्ञाय तत एनमुवाच ह ॥ २४
आभिषेचिनकं यत्ते रामार्थमुपकल्पितम् ।
भरतस्तद्वामोतु वनं गच्छतु राघवः ॥ २५
स तद्राजा वचः श्रुत्वा विप्रियं दारुणोदयम् ।
दुःखार्तो भरतश्रेष्ठ न किंचिद्याजहार ह ॥ २६
ततस्तथोक्तं पितरं रामो विज्ञाय वीर्यवान् ।
वनं प्रतस्थे धर्मात्मा राजा सत्यो भवत्विति ॥ २७
तमन्वगच्छछक्ष्मीवान्धनुष्माल्लक्ष्मणस्तदा ।
सीता च भार्या भद्रं ते वैदेही जनकात्मजा ॥ २८
ततो वनं गते रामे राजा दशरथस्तदा ।
समयुज्यत देहस्य कालपर्यायधर्मणा ॥ २९

रामं तु गतमाज्ञाय राजानं च तथागतम् ।
आनाय्य भरतं देवी कैकेयी वाक्यमत्रवीत् ॥ ३०
गतो दशरथः खर्गं वनस्थौ रामलक्ष्मणौ ।
गृहाण राज्यं विपुलं क्षेमं निहतकण्टकम् ॥ ३१
ताम्रवाच स धर्मात्मा नृशंसं बत ते कृतम् ।
पति हत्वा कुलं चेदमुत्साद्य धनलुब्धया ॥ ३२
अयशः पातियत्वा मे मूर्धि त्वं कुलपांसने ।
सकामा भव मे मातिरत्युक्तवा प्रक्रोद ह ॥ ३३
स चारित्रं विशोध्याथ सर्वप्रकृतिसंनिधौ ।
अन्वयाद्भातरं रामं विनिवर्तनलालसः ॥ ३४
कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं च सुदुःखितः ।
अग्रे प्रस्थाप्य यानैः स शत्रुक्तसहितो ययौ ॥ ३५
विसष्टवामदेवाभ्यां विभैश्चान्यैः सहस्रशः ।
पौरजानपदैः सार्धं रामानयनकाङ्कया ॥ ३६

23 °) K<sub>8</sub>. 4 D<sub>1-8</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 दहामि. — <sup>b</sup>) Dc कियतां; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> गृह्यतां (for हियतां). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 धनं (for पुनः). K<sub>3</sub> कस्य वा हियतां पुनः. — °) T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> °स्वानि चा° (for °स्वादिहा°). — After 23, N (except K<sub>1</sub>. 3. 4) G<sub>3</sub> ins.:

1245\* पृथिब्यां राजराजोऽिसा चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता । यसेऽभिलिषितः कामो बृहि कल्याणि माचिरम् ।

24 All MSS. (except K D<sub>1. 5</sub>) om. the ref.

— a) = 19a. T एतद् (for सा तद्). K<sub>2</sub> M<sub>2</sub> आस्थाय
(for आज्ञाय). — c) G<sub>2. 4</sub> आस्थाय (for आज्ञाय).

25 °) K<sub>5. 4</sub> D<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> अभि° (for आभि°). D<sub>5</sub> तु (for ते). — <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> ब्रज ° (for गच्छ°). — After 25, B<sub>5. 4</sub> Dc D<sub>1. 2</sub> ins.:

1246\* नव पञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः। चीराजिनजटाधारी रामो वसतु तापसः।

**26** °)  $K_4$  स तु; M तस्या (for स तद्).  $T_2$   $G_3$ . 4 at (for a=:). — b)  $D_6$  प्रियाया दु:सहं तदा. — d)  $D_6$  प्रस्थुवाच (for s्याजहार).  $D_6$   $D_2$  =;  $T_1$  स: (for E).

27 °) T1 तदवश्यं तु पितरं. — <sup>d</sup>) M सत्यो राजा (by transp.).

28 b) K4 वपु (for धनु ). K1. 2 तथा; K3 D1 तत: (for तदा). — K4 om. (hapl.) 28°-29b. — °) M1 भार्या च (by transp.). T2 रामं (for भार्या). 29 K<sub>4</sub> om. 29<sup>ab</sup> (cf. v.l. 28). — <sup>a</sup>) N (except K<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub> D<sub>3</sub>; K<sub>4</sub> om.) T<sub>2</sub> वन- (for वनं). G<sub>1</sub> गतो रामो. — <sup>c</sup>) Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> देहोस्य; S (except G<sub>3</sub>) धर्मात्मा (for देहस्य).

30 <sup>a</sup>) B<sub>2</sub> रामस्य मतमाज्ञाय; T<sub>1</sub> रामागमनमा<sup>°</sup>. — <sup>b</sup>) D<sub>1</sub> (? gloss) मृतं (for नतम्). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> आनस्य; Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> आनद्य (for आनस्य).

32 b) Dc वै; D3. 6 में (for ते). — c) Ks हित्वा (for हत्वा). Ks कुछं त्वेमम्; T1 मूलछेदम् (for कुछं चेदम्).

33 b) T2 मूढे (for मूक्षि). K1 B1. 8 Dc1 G2. 4 M2 कुछपांसनि; K4 Dc2 D2 T G1 M1 पांसिनि. — °) M2 तात (for मातर्).

34 <sup>a</sup>) G<sub>1</sub>. 4 स्व<sup>-</sup> (for स). B<sub>1</sub> चापि तं; B<sub>3</sub> चारिञ्यं. K Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 स चारित्र(D<sub>1</sub>. 5 °5य)विशुद्धधर्थं. — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>5</sub> सर्व (for सर्व-). — After 34 <sup>ab</sup>, G<sub>2</sub> ins.:

1247\* संस्कृत्य पितरं वृत्तं भरतो धर्मवत्सलः।

— °) T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> वीरं (for रामं). — <sup>d</sup>) B<sub>1. 2. 4</sub> विनिर्वर्तन<sup>°</sup>; T<sub>1</sub> अभिवर्तन<sup>°</sup>; T<sub>2</sub> G<sub>1. 4</sub> संनिवर्तन<sup>°</sup>.

35 a) N (except K<sub>1</sub> Dn) कौशल्यां. — b) Dc D<sub>1</sub>. 2. 6 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 सुदु: खितां. — c) T<sub>1</sub> यानेन (for याने: स). K<sub>4</sub> अम्रे प्रस्थापयामास. — d) K<sub>2</sub> ययु: (for ययी).

36 b) D<sub>5</sub> अन्यैर्विप्रै: (for विप्रै). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 सम

ददर्श चित्रक्टस्थं स रामं सहलक्ष्मणम् ।
तापसानामलंकारं धारयन्तं धनुर्धरम् ॥ ३७
विसर्जितः स रामेण पितुर्वचनकारिणा ।
नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं पुरस्कृत्यास्य पादुके ॥ ३८
रामस्तु पुनराशङ्कच पौरजानपदागमम् ।
प्रविवेश महारण्यं शरभङ्गाश्रमं प्रति ॥ ३९
सत्कृत्य शरभङ्गं स दण्डकारण्यमाश्रितः ।
नदीं गोदावरीं रम्यामाश्रित्य न्यवसत्तदा ॥ ४०
वसतस्तस्य रामस्य ततः शूर्पणस्वाकृतम् ।
खरेणासीन्महद्वैरं जनस्थाननिवासिना ॥ ४१
रक्षार्थं तापसानां च राघवो धर्मवत्सलः ।

चतुर्दश सहस्राणि जघान श्रुवि रक्षसाम् ॥ ४२
दूषणं च खरं चैव निहत्य सुमहावलौ ।
चक्रे क्षेमं पुनर्धीमान्धर्मारण्यं स राघवः ॥ ४३
हतेषु तेषु रक्षःसु ततः शूर्यणखा पुनः ।
ययौ निकृत्तनासोष्ठी लङ्कां आतुर्निवेशनम् ॥ ४४
ततो रावणमभ्येत्य राक्षसी दुःखमूर्छिता ।
पपात पादयोश्रीतुः संशुष्करुधिरानना ॥ ४५
तां तथा विकृतां दृष्टा रावणः क्रोधमूर्छितः ।
उत्पपातासनात्कुद्धो दन्तैर्दन्तानुपस्पृशन् ॥ ४६
स्वानमात्यान्विसुज्याथ विविक्ते तासुवाच सः ।
केनास्येवं कृता भद्रे मामचिन्त्यावमन्य च ॥ ४७

C. 3. 15992 B. 3. 277, 48 K. 3. 278, 54

न्वितः ( for सह°). — °)  $D_3$  पौरं ( for पौर·). —  $^d$ )  $D_6$   $G_2$ °गमन·;  $M_2$ °नुनय·( for °नयन·).  $B_1 D_{02} D_2$ -काक्यया-( for ॰काङ्क्रया).

37 T<sub>1</sub> om. 37°-39<sup>d</sup>. — K4 D<sub>1</sub> ins. after 37: 1248\* उवाच प्राञ्जलिर्भृत्वा प्रणिपत्य रघूत्तमम् । शशंस मरणं राज्ञः सोऽनाथांश्चेव कोशलान् । नाथ त्वं प्रतिपद्यस्य स्वराज्यमिति चोक्तवान् । तस्य तद्वचनं श्चत्वा रामः परमदुःस्तितः । चकार देवकल्पस्य पितुः स्नास्वोदकिक्तयाम् । [5] अव्ववीच तदा रामो भरतं आतृवत्सलम् । पादुके मे भविष्येते राज्यगोसे परंतप । एवमस्त्विति तं प्राह भरतः प्रणतस्तदा ।

On the other hand,  $T_1$  (which om.  $37^{ed}$ ) ins. after  $37^{ab}$ :  $G_1$ . 2. 4, after 37:

1249\* स रामो भरतं दृष्ट्वा श्रुत्वा स्वर्गगति पितुः। कृत्वा तस्योदकं सम्यगुवाच भ्रातरं व्रियम्। गच्छ तात प्रजा रक्ष सत्यं रक्षाम्यहं पितुः।

38 T1 om. 38 (cf. v.l. 37); K3 om. 38°-39°.

— °) K1 महद् (for Sकरोद्). — <sup>d</sup>) B3 D5 च; Dc1 स (for [अ]स्व). De D2 भारत (for पादुके).

39 T<sub>1</sub> om. 39; K<sub>8</sub> om. 39<sup>ab</sup> (cf. v.l. 37, 38).

— a) K (K<sub>8</sub> om.) Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2. 6 M शंकन् (for शङ्करा).

— b) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 गिति (for गमम्). — c) M<sub>2</sub> विवेश महदारण्यं.

40 °)  $K_4$  च;  $D_{c}$   $D_{1.2}$  तु (for स). — b)  $D_{6}$  ° वासिन: (for °माश्रित:). — c)  $K_{2}$   $D_{c}$  नदी गोदावरी.  $K_{1.2}$  नाम (for रम्याम्).

41 °) K<sub>1-3</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> M<sub>1</sub> तत्र (for तस्य). — b) D<sub>2</sub> यत्र; T<sub>1</sub> तत्र; G<sub>2.4</sub> वने (for तत:). Some N MSS. सूर्पं; B<sub>1</sub> S (except G<sub>3</sub>) शूर्पणस्वीकृतं (G<sub>1</sub>°ते); B<sub>3</sub> शूर्पणस्वाकृते. — c) G<sub>2.4</sub> खरेणासून्. K<sub>1.2</sub> T<sub>1</sub> महावैरं; D<sub>1</sub> महसुद्धं.

42 °) B Dn D1. 3-6 T2 G3 त; M स (for च). — b)
K4 D1 भक्त (for धर्म ). — d) D5 T1 युधि; G4 सह (for ध्रिव). K3 B1. 2 Dn D8. 4. 6 G3 राक्षसान् (for रक्षसाम्).

43 °) M2 transp. दूषणं and खरं. — b) G1 स निहस्स (for निहस्य सु-). D6 T2 G4 स; T1 च (for सु-). — c) K2 क्षेत्रं; K4 क्षेम (for क्षेमं). — After 43, D1 ins.:

1250\* तेन शूर्पणसा दृष्ट्वा सहस्राणि चतुर्दश । हतानि युधि रामेण शरैस्तीक्ष्णैः पदातिना ।

44 ) Some N MSS. सूर्प ; K1. 2 Dc Ds दूर्पनसा; S (except G2) "णसी. — ") K1. 2 B1 Dc Ds "नासी-ष्टा; D3 नासोष्टा. — ") T1 आतृ (for आतुर्).

45 °) M आश्रित्य (for अभ्येत्य). B1 अव्वविद्वावणं सा तु. — °) K1. 4 D5 G1 कोष' (for दु:ख'). — °) G2. 4 मुळे (for आतु:). — °) K1 हिचराश्चना; K4 हृदयानना; B2 हिचरेक्षणा; T2 हिचराश्चता; G1. 2. 4 हिचरा तदा.

46 ") T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 तदा (for तथा). — ) K<sub>1</sub>. 2 क्रोध-वर्जित:. — ") D<sub>1</sub> अनुस्पृशन्; G<sub>1</sub> उपस्पृशन्.

47 °) M2 तान् (for स्वान्). — °) B2 D5 T2 G1. 2. 4 ह (for स:). — °) K4 T1 [अ]पि (for [अ]सि). — व) K1. 2. 4 D1 अस्मृत्वा (D1 रेव) (for अचिन्त्व). T G1. 4 M [अ]वमत्व.

48 °) T1 स (for क:). B2 आक्रम्य (for आसादा).

- b) T2 G1. 2. 4 °गात्रेषु से (for 'गात्रेनिये'). - °)

C. 3. 15993 B. 3. 277. 49 K. 3. 278. 55 कः शूलं तीक्ष्णमासाद्य सर्वगात्रै निषेवते । कः शिरस्यग्निमाधाय विश्वस्तः स्वपते सुखम् ॥ ४८ आशीविषं घोरतरं पादेन स्पृश्चतीह कः । सिंहं केसरिणं कश्च दंष्ट्रासु स्पृश्चय तिष्ठति ॥ ४९ इत्येवं झ्वतस्तस्य स्रोतोभ्यस्तेजसोऽचिषः । निश्चेरुर्द्यतो रात्रौ दृक्षस्येव स्वरन्ध्रतः ॥ ५० तस्य तत्सर्वमाचल्यौ भिगनी रामविक्रमम् । खरदषणसंयुक्तं राक्षसानां पराभवम् ॥ ५१ स निश्चित्य ततः कृत्यं खसारग्रुपसान्त्व्य च।
ऊर्ध्वमाचक्रमे राजा विधाय नगरे विधिम् ॥ ५२
तिक्क्टं समितिक्रम्य कालपर्वतमेव च।
ददर्भ मकरावासं गम्मीरोदं महोदधिम् ॥ ५३
तमतीत्याथ गोकर्णमभ्यगच्छद्दशाननः।
दियतं स्थानमव्यग्रं श्लुपणेर्महात्मनः॥ ५४
तत्राभ्यगच्छन्मारीचं पूर्वामात्यं दशाननः।
पुरा रामभयादेव तापस्यं सम्रुपाश्चितम् ॥ ५५

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकषष्ट्रविधकद्विद्याततमोऽध्यायः ॥ २६१ ॥

## २६२

# मार्कण्डेय उवाच । मारीचस्त्वथ संभ्रान्तो दृष्टा रावणमागतम् ।

पूजयामास सत्कारैः फलमूलादिभिस्तथा ॥ १ विश्रान्तं चैनमासीनमन्वासीनः स राक्षसः ।

K<sub>1. 2</sub> आदाय; D<sub>1</sub> आसाद्य (for आधाय). — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> विस्तद्ध: (for °श्वस्तः). D<sub>1</sub> सुखी (for सुखम्).

49 °) K D1. ь M ° विषं; B Do D2 ° तमं (for ° तगं).

— b) T1 स्पर्शते. K1. ь [इ]व कः; K2 [इ]व च; T1 हतः (for [इ]ह कः). — c) T2 G4 सिंह- (for सिंहं). K2 B केशरिणं. Dc D2 शक्षद्; T2 चैव; G1 पंच; G2. ь मत्तो (for कश्च). K4 कश्चित्केसरिणो दंष्ट्रां. — d) B Dn D4. 6 दंष्ट्रायां; Dc D2. 8 दंष्ट्रया. K4 सुखं संस्पृश्च तिष्ठति; S (except G3) स्पृष्ट्वा दंष्ट्रास्म ति°.

50 °) D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> वदतस् (for बुवतस्). — T<sub>2</sub> om. from स्रोतो ° up to स्वर. — b) B<sub>1</sub> वक्त्रे °; D<sub>1</sub> श्रोत्रे °; G<sub>2</sub> 4 नेत्रे ° (for स्रोतो °). — °) D<sub>2</sub> D<sub>1</sub> 2 दह्यमानस्य; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> दह्यते रात्री. — D<sub>2</sub> om. 50<sup>d</sup>-51°.

51 D<sub>2</sub> om. 51<sup>abc</sup> (ef. v.l. 50). — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> सा तस्य (for तस्य तत्). B<sub>1</sub> पूर्वम् (for सर्वम्). — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> भग्नी रामस्य विक्रमं. — <sup>c</sup>) K<sub>1.2</sub> शुक्तानां (for भंशुक्तं). — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> बलं हतं; T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> M<sub>2</sub> भयावहं; M<sub>1</sub> वधं तथा (for पराभवम्). — After 51, B<sub>2-4</sub> Dc D<sub>1.2</sub> (Dc D<sub>2</sub> om. line 2) ins.:

1251\* ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः कालनोदितः। रामस्य वधमाकाङ्कन्मारीचं मनसागमत्।

[(L. 1) Do Da ज्ञाला (for अल्ला). — (L. 2) Ba सरन् (for [अ]गमत्).]

52 °) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> तु तत्; G<sub>4</sub> स तत् (for तत:). G<sub>1</sub> स विनिश्चित्य तत्कृत्यं. — b) D<sub>5</sub> अभि (for उप-). T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> सागरं बहुलाकरं (T<sub>1</sub> °कृतं); T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 सागरं लवणाकरं (G<sub>4</sub> °णैंवं); M<sub>1</sub> आकाशं बहुलाकरं. — c) K<sub>1-3</sub> D<sub>1</sub>. 5 T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> राजन् (for राजा).

53 °)  $T_2$  स ददर्श खगावासं. — °)  $D_8$  (by corr.) अंभोराशि महोदधि;  $T_1$   $G_1$   $M_2$  सागरं बहुलाकरं (cf. v.l. 52);  $T_2$  आकाशं बहुलारवं;  $M_1$  सागरं सरितां पृति.

54 b) K1 अभि ; G1 अभ्या (for अभ्य ). — c) K2 Dc D2 T1 अत्युग्नं (for अब्य ग्रं).

55 K4 om. (? hapl.) 55° b. — °) G2. 4 M2 ततो भ्या . — °) D1 स रावणः (for दशा°). — °) D2 तापसं; D6 तपस्यां. Dc D2 °श्रितः. T G1. 2. 4 M तापसं (G2 M2 °स्यं) प्रिय(T1 चिर)जीवितं.

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: KB Dc Dn1. n3 D1-6 G8 (all om. sub-parvan name) mention only रामो (K1. 2 B2 श्रीरामो)पाख्यान; G1 M, likewise, only रामायणोपाख्यान. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg. sec. m.). n2 275; Dn3 276; D1 278; T1 G4 M (M2 inf. lin.) 265 (M2 orig. 267); G1 262; G2 264. — Śloka no.: Dn 56; D1 65.

उवाच प्रश्रितं वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम् ॥ २ न ते प्रकृतिमान्वर्णः कचित्क्षेमं पुरे तव । कचित्प्रकृतयः सर्वा भजन्ते त्वां यथा पुरा ॥ ३ किमिहागमने चापि कार्यं ते राक्षसेश्वर । कृतमित्येव तद्विद्धि यद्यपि स्थान्सुदुष्करम् ॥ ४ शशंस रावणस्तस्म तत्सर्वं रामचेष्टितम् । मारीचस्त्वव्रवीच्छ्रत्वा समासेनेव रावणम् ॥ ५ अलं ते राममासाद्य वीर्यज्ञो ह्यस्मि तस्य वै । बाणवेगं हि कस्तस्य शक्तः सोढुं महात्मनः ॥ ६ प्रव्रज्यायां हि मे हेतुः स एव पुरुषर्षभः । विनाशमुखमेतचे केनाख्यातं दुरात्मना ॥ ७ तम्रवाचाथ सक्रोधो रावणः परिभर्त्सयन् । अक्रवीतोऽस्मद्रचनं स्थानमृत्युरिय ते ध्रवम् ॥ ८

मारीचिश्वन्तयामास विशिष्टान्मरणं वरम् ।
अवस्यं मरणे प्राप्ते करिष्याम्यस्य यन्मतम् ॥ ९
ततस्तं प्रत्युवाचाथ मारीचो राक्षसेश्वरम् ।
किंते साद्यं मया कार्यं करिष्याम्यवद्योऽिष तत् ॥ १०
तमत्रवीद्यप्रीवो गच्छ सीतां प्रलोभय ।
रलश्व हो मृगो भृत्वा रलचित्रतन्मरुद्यः ॥ ११
ध्रवं सीता समालक्ष्य त्वां रामं चोद्यिष्यति ।
अपक्रान्ते च काकुत्स्थे सीता वस्या भविष्यति ॥ १२
तामादायापनेष्यामि ततः स न भविष्यति ।
भार्यावियोगादुर्बुद्धिरेतत्साद्यं क्ररुष्य मे ॥ १३
इत्येवम्रक्तो मारीचः कृत्वोदकमथात्मनः ।
रावणं पुरतो यान्तमन्वगच्छत्सुदुःखितः ॥ १४
ततस्तस्याश्रमं गत्वा रामस्याक्तिष्टकर्मणः ।

C. 3. 16015 B. 3. 278, 15 K. 3. 279, 15

### 262

- 1 °) D1 मारीचस्तमसंभ्रांतं. °) B Dn Ds. 4. 6 Gs ततः; G1. 4 तदा (for तथा).
- 2 ") B1 Dc2 D1. 2 T2 G1 चैनम् (for चैनम्). b) D1 तु (for स). G2 रावणं; G4 रावणः (for राक्षसः). T2 रावणं राक्षसाधिपं. °) B2-4 Dn D8-6 G2 प्रसृतं; T1 प्रांजलिर्; G4 प्रश्चतं (for प्रश्चितं). ") K1. 2 वाक्यज्ञं; D2 वाक्यज्ञेर्. K1. 2. 4 B2 Dc D2. 5 वाक्यकोविदः.
- 3 Cf. Rām. 3. 35. 41°b. Before 3, Gs. 4 ins. मारीच:. °) Dc. D.2 ते न (by transp.). °) Ds भजंति (corr. from भवंतं). S (except Gs) च (for त्वां). G1. 2. 4 M2 सुखं; M1 पुरं (for पुरा).
- 4 °) K<sub>2-4</sub> Dc D<sub>1.2.5</sub> गमने चैव; B<sub>1.8</sub> गमने वापि; Tı गमनेनापि. — <sup>b</sup>) M कृत्यं (for कार्यं).
- 5 Before 5, D<sub>1</sub> ins. मार्कडेय उ°. After 5<sup>ab</sup>, N (except K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>) G<sub>3</sub> ins.:

1252\* समासेनैव कार्याणि क्रोधामर्पसमन्वितः।

- 6 b) K4 Dc D2 G2 इससि; T2 [S] सिम हि (by transp.).
  T1 वीर्थस्थास्य च तस्य वै. c) K2 बाणमेकं. D6 त्वस्य (for तस्य).
- 7 °) K<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>5</sub> T G<sub>1. 2</sub> M<sub>2</sub> प्रज्ञ(G<sub>2</sub> °ज्ञा)ज्याया; D<sub>1</sub> प्रज्ञाज्यायां. — <sup>b</sup>) A few MSS. पुरुषपंभ.
  - 8 a) T1 G2 संक्रद्धो (for सकोधो). b) D4 प्रति

- (for परि<sup>°</sup>). °) K1. 2 म; De D2 मद्- (for [S]साद्-).

  9 B2 om. 9<sup>ab</sup>. <sup>b</sup>) De D2 ध्रुव (for वरम्). °)

  K1. 3. 4 अवस्य- (for °इयं). <sup>d</sup>) B2 [अ] श (for [अ]स्य).
- K De D2. 6 यद्धितं (for यन्मतम्).

  10 b) B2 Dn D3. 4. 6 G3 रक्षसां वरं; De D2 राक्षसेधर:. c) B2-4 Dc2 Dn2 D4 सक्कं; T1 वाक्यान् (for साक्कं). B1 किं ते शक्यं मया कर्तुं; T2 G1. 2. 4 किं ते कार्यं दशक्रीव. d) K4 [अ]वशेषितं; T2 [अ]यशोषि तत्; D6
- 11 b) A few MSS. शीतां (for सीतां). G2. 4 विछो-भय. — c) Ds रत्नश्रंगी. — d) M1 चित्रं रहं.

[अ]वशोपि ते.

- 12 °) K1. 2 एवं (for घुवं). B4 समाळोक्य; T2 G1 वेह्य; G2. 4 समीह्य स्वां (for लह्य). b) G2. 4 राघवं (for स्वां रामं). Dc2 D2 नोदं; D1 प्रेरं (for चोदं). c) = Rām. 3. 40. 20°, 22°. K1. 2 T1 तु (for च). b) D1 नेतुमाशा (for सीता वह्या).
- 13 °) B<sub>2</sub> 'बास्यामि (for 'नेज्यामि). °) K4 भार्या योगाच; D1 तस्या वियोगाद; D4 भार्यावियोगी. — °) K1 कार्य; B1 शक्यं; B2 Dc Dn1. n2 D2. 6 सद्धं (for साद्धं).
- 14 b) D1 इत्वोदकेम्; T1 इत्वा रूपम्. Dc D2 om. 14°d. d) T1 अनु (for अन्व ). K1 सुयोधनः (for सुदुः).
- 15 b) B4 चेतस:; G1 कारिण: (for कर्मण:). c)
  K4 D2-4. 6 G3 ती; G4 च (for तत्). B1 Dn D3. 4. 6

C. 3. 16016 B. 3. 278. 16 K. 3. 279. 15 चक्रतुस्तत्तथा सर्वधुमौ यत्पूर्वमन्त्रितम् ॥ १५
रावणस्तु यतिर्भूत्वा ग्रुण्डः कुण्डी त्रिदण्डधृक् ।
मृगश्र भूत्वा मारीचस्तं देशमुपजग्मतुः ॥ १६
दर्शयामास वैदेहीं मारीचो मृगरूपधृक् ।
चोदयामास तस्यार्थे सा रामं विधिचोदिता ॥ १७
रामस्तस्याः त्रियं कुर्वन्धनुरादाय सत्वरः ।
रक्षार्थे लक्ष्मणं न्यस्य प्रययौ मृगलिप्सया ॥ १८
स धन्वी बद्धतूणीरः खङ्गगोधाङ्गलित्रवान् ।
अन्वधावन्मृगं रामो रुद्रस्तारामृगं यथा ॥ १९
सोऽन्तर्हितः पुनस्तस्य दर्शनं राक्षसो व्रजन् ।
चकर्ष महद्ध्वानं रामस्तं बुबुधे ततः ॥ २०
निशाचरं विदित्वा तं राधवः प्रतिभानवान ।

अमोधं शरमादाय जघान मृगरूपिणम् ॥ २१ स रामबाणाभिहतः कृत्वा रामखरं तदा । हा सीते लक्ष्मणेत्येवं चुक्रोशार्तखरेण ह ॥ २२ शुश्राव तस्य वैदेही ततस्तां करुणां गिरम् । सा प्राद्रवद्यतः शब्दस्तामुवाचाथ लक्ष्मणः ॥ २३ अलं ते शङ्कया भीरु को रामं विषहिष्यति । मृहूर्ताद् द्रक्ष्यसे राममागतं तं शुचिस्मिते ॥ २४ इत्युक्ता सा प्ररुदती पर्यशङ्कत देवरम् । हता वे स्त्रीखमावेन शुद्धचारित्रभूषणम् ॥ २५ सा तं परुषमारब्धा वक्तुं साध्वी पतिव्रता । नैष कालो भवेन्मूढ यं त्वं प्रार्थयसे हृदा ॥ २६ अप्यहं शस्त्रमादाय हन्यामात्मानमात्मना ।

T2 यथा; G4 ततः (for तथा). — <sup>d</sup>) K4 तत् (for यत्). M1 °माश्रितं (for °मन्त्रितम्).

16 b) K3 मुंडमुंडी; K4 Dc2 D2 मुंडकुंडी; D1 मुंडमंडी. K1.2 G1 M1 भृत; K3 धृत; B4 भाक; D1 T1 वान् (for धृक्). — c) K3 B2 Dc D2 तु (for च). G2.4 मृगो भूत्वा स मारीचस.

17 <sup>ab</sup>) B D (except D<sub>b</sub>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 3 transp. वैदेहीं and मारीचो. K<sub>1-3</sub> G<sub>1</sub> मृगरूपध्त; D<sub>2</sub> मृगपद्यते. — <sup>c</sup>) D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 नोद<sup>°</sup> (for चोद<sup>°</sup>). K<sub>4</sub> तत्पार्श्व (for तस्यार्थे). — <sup>d</sup>) K<sub>5</sub>. 4 D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 ° नोदिता (for ° चोदिता).

18 °) K B₂ Dc D₁. ₅ रक्षार्थं. М₂ रूक्ष्मणस्तस्य.

19 b) K1 G2. 4 खड़ी; De D2 बद्ध (for खड़ा-). — K4 om. 19°-20b. — d) K1. 2 ऋतु (for तारा).

20 K4 om. 20<sup>ab</sup> (cf. v.l. 19). — <sup>a</sup>) K (K4 om.) Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 तत (for पुन °). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub> Dc D<sub>12</sub> D<sub>2</sub>. 5 T<sub>1</sub> राक्षसोवजत; D<sub>1</sub> °सोगमत; T<sub>2</sub> °सो गतः; G<sub>1</sub> °साधमः; G<sub>2</sub>. 4 °सेश्वरः. — K<sub>1</sub> om. 20°-21<sup>b</sup>. — <sup>c</sup>) K<sub>2</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 दीर्घम् (for महद्). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 तद् (for तं). Dc D<sub>2</sub> बुब्धेश्वरः.

21 K<sub>1</sub> om. 21<sup>ab</sup> (cf. v.l. 20). — a) K<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 तं निदित्ना (by transp.). — b) D<sub>5</sub> रामस्तु (for राघनः). B<sub>2</sub> प्रणिधाननान्. — B<sub>1</sub> om. 21<sup>c</sup>-24<sup>b</sup>. — d) K T<sub>1</sub> (inf. lin. as in text) M बहु (for मृग°).

22 B1 om. 22 (cf. v.l. 21). — b) T G1. 4 चार्त-स्वरं (G1 °स्वनं; G4 °रवं)(for राम °). D1 तथा; G2. 4 ततः (for तदा). — 22° = (var.) Rām. 3. 44. 24° b. — °) G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> °स्प्रेव (for °स्प्रेवं). — <sup>4</sup>) K D<sub>1</sub>. <sub>5</sub> वे (for ह).

23 B<sub>1</sub> om. 23 (cf. v.l. 21). — <sup>4</sup>) G<sub>1</sub> श्रुख्वा तु
(for श्रुश्राव). — °) K D<sub>1</sub>. <sub>5</sub> संप्रधावद्; B<sub>2</sub>-4 स प्राधा(B<sub>2</sub> °द्ग)वद्; Dc D<sub>2</sub> M सा प्राधा°; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> सा पपात; G<sub>1</sub>. <sub>4</sub>
सा प्रापतद्. T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. <sub>2</sub>. <sub>4</sub> ततः सीता (for यतः शब्दस्).

24 B1 om.  $24^{ab}$  (cf. v.l. 21). — a) T2 G1. 2. 4 देवि (for भीरु). — b) K1. 2 G4 विषहिष्यते; B (B1 om.) D G8 महरि(D1 विहनि)ष्यति. — b) K1. 3. 4 आगतं त्वं; B2 Dn D3. 4. 6 G8 भर्तारं त्वं. G2. 4 शुविस्मितं. B1 (m as in text). 3. 4 Dc D2 मातंगिमव शुिष्मणं.

25 °) K1 ग्रुचिदती; K3 सुरुदती; K4 B1 D1 M ग्रुइद (B1 D1 °दं)ती; T1 च रुदती; T2 G1. 2. 4 तु रु. — b) B Dn Ds. 4. 6 Gs °त लक्ष्मणं. — c) K1. 8. 4 T1 G4 M1 हता; T2 ख्या; G1 भीता (for हता). — d) B D (except D1. 5) G3 ग्रुइ; T2 ग्रुदा (for ग्रुद्धः). K1-8 B3 Dc D2. 5 T1 G1 M -भूषणं (as in text); B1. 3 दूषणं; the rest नद्षणा.

26 °) Т2 आस्थाय (for आरडधा). В2 सा तं परुषया वाचा. — b) Т2 वाक्यं (for चक्तुं). В2 व्रते स्थिता (for पति°). — c) В2-4 D (except D1. 5) G3 M1 नेष कामो; Т2 G2. 4 नेव कालो. G2. 4 ह्ययं (for भवेन्). — d) K B1 D1. 3. 4. 6 T2 G1. 4 यत्; Dn2. n3 D5 M1 यस् (for यं). K1 तदा; Т2 G1. 2. 4 व्या (for हदा).

27 °) Dc Da °श्चंगेभ्यो (for °श्क्काद्वा). — After 27, G1 ins.:

1253\* पिबेयं वा विषं घोरं त्यजाम्यात्मानमद्य वै।



पतेयं गिरिशृङ्गाद्वा विशेयं वा हुताश्चनम् ॥ २७ रामं भर्तारमुत्सृज्य न त्वहं त्वां कथंचन । निहीनमुपतिष्ठेयं शार्तृली कोष्ठकं यथा ॥ २८ एतादृशं वचः श्रुत्वा लक्ष्मणः प्रियराघवः । पिधाय कणौं सद्धृतः प्रस्थितो येन राघवः । स रामस्य पदं गृह्य प्रससार धनुर्धरः ॥ २९ एतिसम्बन्तरे रक्षो रावणः प्रत्यदृश्यत । अभव्यो भव्यस्त्रपेण भस्मच्छन्न इवानलः । यतिवेषप्रतिच्छन्तो जिहीर्षुस्तामनिन्दिताम् ॥ ३० सा तमालक्ष्य संप्राप्तं धर्मञ्चा जनकात्मजा । निमन्त्रयामास तदा फलमूलाश्चनादिमिः ॥ ३१ अवमन्य स तत्सर्वं स्वरूपं प्रतिपद्य च । सान्त्वयामास वैदेहीमिति राक्षसपुंगवः ॥ ३२

सीते राक्षसराजोऽहं रावणो नाम विश्वतः।
मम लङ्का पुरी नाम्ना रम्या पारे महोद्धेः ॥ ३३
तत्र त्वं वरनारीषु शोभिष्यसि मया सह।
भार्या मे भव सुश्रोणि तापसं त्यज राघवम् ॥ ३४
एवमादीनि वाक्यानि श्रुत्वा सीताथ जानकी।
पिधाय कर्णों सुश्रोणी मैत्रमित्यववीद्वचः ॥ ३५
प्रपतेद् द्यौः सनक्षत्रा पृथिवी शकलीभवेत्।
शैत्यमित्रिरयान्नाहं त्यजेयं रघुनन्दनम् ॥ ३६
कथं हि मिनकरटं पिश्वनं वनगोचरम्।
उपस्थाय महानागं करेणुः सकरं स्पृशेत् ॥ ३७
कथं हि पीत्वा माध्वीकं पीत्वा च मघुमाधवीम्।
लोभं सौवीरके कुर्यानारी काचिदिति सारे ॥ ३८
इति सा तं समाभाष्य प्रविवेशाश्रमं पुनः।

C. 3. 16041 B. 3. 278, 41

28 °) T1 आसाद्य (for उत्सुज्य). — °) K1 G1 त्वा (for त्वां). K3 D1. 5 S (except G3) कदा (for कथं °). — °) K1. 2. 4 D1. 3. 4. 6 T1 न हीनम्; Dc Dn3 D2. 5 T2 G1. 2. 4 विहीनम्. K3 अपि; D1 अनु (for उप-).

29 °) B1 सीतायाः स वचः श्रुत्वा; D5 T1 ताहशं वचनं श्रु े. — ³) T2 G1. 2. 4 राघवप्रियः (for प्रिय े). — ³) K1 प्रययो; K3. 4 Dc2 D1. 2 T1 G1. 4 M प्रतस्थे (for प्रस्थितो). K1. 2 राक्षसः (for राघवः). — T1 om. 29°′. — After 29, B3 (marg.) Dc Dn D1. 2 ins.:

1254\* अवेक्षमाणो वैदेहीं प्रययौ लक्ष्मणस्तदा।

[ Dn अवीक्षमाणा ! Dn D1 विवाधी (for वैदेहीं).]

- 30 °) Tı दुष्टो (for रक्षो). 30°=Rām. 3. 46. 9°. °) A few MSS. -वेश- (for -वेष-). K4 Bı प्रविवेश प्रति ; Dı यतिवेषेण प्र . After 30, T2 Gı. 2. 4 ins.: 1255\* उपागच्छस्स वैदेहीं रावणः पापनिश्चयः।
- 31 <sup>66</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 आलोक्य (for आलक्ष्य). K1 transp. संप्राप्त and धर्मज्ञा. T1 संभ्रांता (for संप्राप्त). — <sup>d</sup>) A few MSS. \* लासनादिभिः
- 32 °) G1. 2. 4 M अवमत्य (for मन्य). K8 Dc D1. 2. 5 T2 G1. 2. 4 च तत्; B Dn D3. 4. 6 ततः (for स तत्). K4 अवमन्यत तत्सर्व; T1 अथावमत्य तत्सर्व; G8 अवमन्यत्ततः सर्व. b) K2 स रूपं; B3 G4 M1 स्वं रूपं. B1. 2 Dc Dn2 D1. 2. 4 T2 G प्रत्यपद्यत. b) S (except G3) कामी (for इति).

33 b) K2 पुंगव:; B1. 3. 4 नामत: (for विश्वत:).
— cd) = (var.) Rām. 3. 47. 29ab; 48. 10ab. B3 S
(except G3) transp. नाझा and रस्या. K3 महोदधी.

34 °) K B<sub>2</sub> Dc D1. 2. 5 T1 व (B<sub>2</sub> न)रनारिभि:; B1 Dn D3. 4. 6 T2 G3 M2 नरनारीषु; G2 वनराजीषु. — 34° = 1. 67. 1°: 3. 251, 18°.

35 For 35, Da reads only एवमादि बवीद्वच:. — b)
B Dn Ds. 4. 6 Gs तस्याथ (for सीताथ). — 35<sup>d</sup>=(var.)
1. 2. 186<sup>a</sup>.

36 After 36°, S (except G<sub>8</sub>) ins.:
1256\* शुध्येत्तीयनिधी तीयं चन्द्रः शीतांशुतां त्यजेत्।
उष्णांशुत्वमथी जझादादित्यी वहिरुष्णताम्।

— °) S(except G<sub>3</sub>) त्यक्वा शैत्यमिया(G<sub>2</sub>, 4° त्यं भजे) झाई.

37 °) G<sub>2</sub> प्र- (for द्वि). G<sub>4</sub> ° करकं; M<sub>3</sub> ° करणं. — <sup>5</sup>)

T G<sub>1</sub>. 2. 4 पद्मिनी (for पद्मिनं). — °) S (except G<sub>3</sub>)
अपहाय (for उपस्थाय). — <sup>4</sup>) K<sub>4</sub> करभं; some N MSS.
श्चकरं (for स्करं). De D<sub>2</sub> S (except G<sub>3</sub>) ब्रजेत् (for स्पृशेत्).

38 Cf. Rām. 3. 47. 45° ... — °) Ds तु; M जु (for हि). T G2. 4 पीत्वा च; G1 पीत्वाथ (for हि पीत्वा). B1 अमरो (for माध्वीकं). D1 कथं हि भुक्तवा स्वादृति. — °) B1 हित्वा (for पीत्वा). Ds मधुमाधवं; T1 ° माधवं; T2 G2. 4 °रासवं. — °) K3 छोभं इतरपानेषु. — в) K1. 2 सर; B2 Dc1 Dn1. n3 D2 सरेत; G1. 4 सरे:.

C. 3. 16042 5. 3. 278. 42 K. 3. 279. 43 तामनुद्धत्य सुश्रोणीं रावणः प्रत्यवेधयत् ॥ ३९ भत्सीयत्वा तु रूक्षेण खरेण गतचेतनाम् । मूर्धजेषु निजग्राह खग्रुपाचक्रमे ततः ॥ ४० तां ददर्श तदा गृधो जटायुर्गिरिगोचरः । रुदतीं राम रामेति हियमाणां तपस्विनीम् ॥ ४१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विषष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६२ ॥

# २६३

मार्कण्डेय उवाच ।
सखा दशरथस्यासीजटायुररुणात्मजः ।
गृश्वराजो महावीर्यः संपातिर्यस्य सोदरः ॥ १
स ददर्श तदा सीतां रावणाङ्कगतां स्नुषाम् ।
क्रोधादभ्यद्रवत्पक्षी रावणं राक्षसेश्वरम् ॥ २
अथैनमत्रवीदृश्रो मुश्र मुश्रेति मैथिलीम् ।

भियमाणे मिय कथं हरिष्यसि निशाचर ।
न हि मे मोक्ष्यसे जीवन्यदि नोत्सृजसे वधूम् ॥ ३
उक्त्वैवं राक्षसेन्द्रं तं चकर्त नखरैर्भृशम् ।
पक्षतुण्डप्रहारैश्र बहुशो जर्जरीकृतः ।
चक्षार रुधिरं भूरि गिरिः प्रस्रवणैरिव ॥ ४
स वध्यमानो गुभ्रेण रामिप्रयहितैषिणा ।

39 °) B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> सीता; T<sub>2</sub> चाथ (for सा तं). T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M समालक्ष्य; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> °लोक्य. — b) K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>1</sub>. 3. 4 D (except D<sub>1</sub>. 5) G<sub>3</sub> तत: (for पुनः). — After 39<sup>ab</sup>, K<sub>2</sub> B D (except D<sub>1</sub>) G<sub>3</sub> ins.:

1257\* क्रोधात्प्रस्फुरमाणीष्टी विधुन्वाना करी मुहु: ।
— °) B D (except D<sub>6</sub>) G<sub>8</sub> अभिद्धत्य; G<sub>1</sub> अनुसृत्य.
— <sup>4</sup>) K D<sub>1</sub> °षेधत; B<sub>1</sub> D<sub>6</sub> भाषत; B<sub>2</sub> °धर्षयत् (for °षेधयत्).

40 <sup>a</sup>) K<sub>1.2</sub> B Dc D<sub>2.6</sub> T<sub>1</sub> च; K<sub>4</sub> स; G<sub>2.4</sub> स्व (for तु). K<sub>5</sub> काल्स्न्येंन; D<sub>1</sub> सुश्रोणीं; S (except G<sub>3</sub>) रूपेण (for रूक्षेण). — <sup>b</sup>) D<sub>1</sub> रूक्षेण (for स्वरेण). — <sup>d</sup>) B Dn D<sub>3.4.6</sub> G<sub>3</sub> उद्ध्वेमाचक्रमे. G<sub>1.2.4</sub> M पुन: (for तत:).

41 °) K<sub>3</sub> B Dn D<sub>1-4</sub>. 6 Gs M<sub>2</sub> ततो (for तदा).

— b) K<sub>1</sub>. 2 वन° (for गिरि°). — c) K<sub>3</sub>. 4 De T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4
M<sub>1</sub> रुदंतीं (for रुदतीं).

Colophon. — Major parvan: K1. 2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: N G3 (all om. sub-parvan name) mention only रामोपाख्यान; G1 M, likewise, only रामापाख्यान. — Adhy. name: B4 सीताहरणं; M2 सीतापहरणं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). na 276; Dn3 277 (in words), and 270 (in figures); D1 279; T G4 M (M2 inf. lin.) 266

(M<sub>2</sub> orig. 268); G<sub>1</sub> (erroneously) 260; G<sub>2</sub> 265. — Śloka no.: Dn<sub>2</sub> 42; Dn<sub>3</sub> 43.

### 263

1 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 [अ]पि (for [आ]सीज्). — °) Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> °वीरः (for °वीर्यः).

2 °) G<sub>1. 2. 4</sub> तत: (for तदा). — b) K B<sub>4</sub> D<sub>1</sub> रावणांकागतां. — c) B Dn D<sub>8. 4. 6</sub> G<sub>8</sub> सकोधो (for कोधाद्). K<sub>1. 2</sub> अनु: K<sub>8</sub> Dc D<sub>1. 2. 5</sub> अथ; K<sub>4</sub> उप: T<sub>1</sub> M चैव (for अभि-).

3 °) K1 कुद्धो; K4 क्षुदं; T2 G1. 2. 4 पक्षी (for गृष्ठो).

— b) K8 B2. 4 Dn D1. 3-6 G8 मुंचस्व; B1 मुंचाग्रु; B8 मुंचाद्य (for मुञ्जेति). — c) G2 जीव ; M1 हिय (for भ्रिय ). — d) K8 हिनस्यसि. D1 निशाकर. — e) D8 वीर्याद् (for जीवन्). — /) K4 B Dn D4 T1 G2 M2 नो-स्सुज्यसे; G1 नोत्सहसे.

4 °) G2. 4 राक्षसेंद्रस्य (for °दंतं). T G1 M1 स (for तं). — b) B1 तं चकर्त नखेर्मृशं. — c) D1 पक्षि°; G4 पंच° (for पक्ष°). B1 तु (for च). — d) B1. 2. 4 Dn D3. 4. 6 G1. 8 M1 शतशो (for बहुशो). K2 B2 Dn D1. 8-6 G8 °कृतं. — e) K3 D3. 6 सुस्राव; B1 D6 G2. 4 M2 चकार; B4 अक्षरद् (for चक्षार). G1 भूमो (for भूरि). — l) G1 भूरि (for गिरि:). T2 G1. 2. 4 M1 प्रस्रवणानिव (T2 G4°नि च).

खड़मादाय चिच्छेद शुजौ तस्य पतित्रणः ॥ ५ निहत्य गृथ्रराजं स छिन्नाभ्रशिखरोपमम् । जर्ध्वमाचक्रमे सीतां गृहीत्वाङ्केन राक्षमः ॥ ६ यत्र यत्र तु वैदेही पश्यत्याश्रममण्डलम् । सरो वा सरितं वापि तत्र मुख्रति भूषणम् ॥ ७ सा ददर्श गिरिप्रस्थे पश्च वानरपुंगवान् । तत्र वासो महद्दिच्यमुत्समर्ज मनिश्वनी ॥ ८ तत्तेषां वानरेन्द्राणां पपात पवनोद्धुतम् । मध्ये सुपीतं पश्चानां विद्युनमेघान्तरे यथा ॥ ९ एवं हतायां वैदेद्यां रामो हत्वा महामृगम् । निश्चतो ददशे धीमान्ध्रातरं लक्ष्मणं तदा ॥ १०

कथमुत्सृज्य वैदेहीं वने राक्षससेविते ।
इत्येवं श्रातरं दृष्टा प्राप्तोऽसीति व्यग्रहेयत् ॥ ११
सगरूपधरेणाथ रक्षसा सोऽपकर्षणम् ।
श्रातुरागमनं चैव चिन्तयन्पर्यतप्यत् ॥ १२
गर्हयसेव रामस्तु त्वरितस्तं समासदत् ।
अपि जीवित वैदेही नेति पश्यामि लक्ष्मण् ॥ १३
तस्य तत्सर्वमाचख्यौ सीताया लक्ष्मणो वचः ।
यदुक्तवत्यसद्दशं वैदेही पश्चिमं वचः ॥ १४
दश्यमानेन तु हृदा रामोऽभ्यपतदाश्रमम् ।
स ददर्श तदा गृश्रं निहतं पर्वतोपमम् ॥ १५
राक्षसं शङ्कमानस्तु विकृष्य बलवद्भनुः ।

C. 3. 16063 B. 3. 279. 19

5 After 5<sup>ab</sup>, B<sub>8</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2 ins.:
1258\* अभिदुदाव संकुद्धः पतगेन्द्दं दशाननः।
— <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 पक्षी (for भूजी).

6 T<sub>2</sub> om. 6°-8°. — °) G<sub>1.2.4</sub> सं(G<sub>1</sub> स)छिद्य (for निहत्य). B1°राजं तु; G<sub>4</sub>°राजानं (for 'राजं स). — °) K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> छिन्नाम्र-; B<sub>1</sub> संछिन्न-; B<sub>2.3</sub> भिन्नाम्र-; Dn D<sub>3.4.6</sub> G<sub>3</sub> भिन्नाभ्र- (for छिन्नाभ्र-). K<sub>1.2</sub>-निचयो° (for -रिस्तरो°). — °) K Dc D<sub>1.2</sub> प्रगृद्धा (for गृहीत्वा). K<sub>4</sub> [अं]के च (for आक्रेन). D<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> रावणः (for राक्षसः).

7 T2 om. 7 (cf. v.l. 6). — a) T1 M1 हि; G1. 2. 4 M2 च (for तु). — b) B Dn D3-6 G2. 3 सरितो (for तं). — d) K4 दुःस्वरं (for भूषणम्).

8 T<sub>2</sub> om. 8<sup>ab</sup> (cf. v.l. 6). — <sup>ab</sup>) = var. Rām. 3. 54. 1<sup>cd</sup>. K<sub>1</sub>. 2 'पृष्ठे (for 'प्रस्थे). — <sup>c</sup>) M1 बहिर् (for महद्). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 तप<sup>c</sup> (for मन<sup>c</sup>).

9 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 तत्रेषां (for तत्तेषां). — b) K B<sub>2</sub>
D (except D<sub>4</sub>. 6) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> पवनोद्धतं; B<sub>5</sub>. 4 T<sub>2</sub> G<sub>4</sub>
°द्धतं; G<sub>1</sub> °द्धतं. — c) K<sub>1</sub>. 2 मुखेषु पीतं (for मध्ये सुपीतं).
— d) D<sub>5</sub> °न्मालांबरे (for °न्मेघान्तरे). K<sub>1</sub> तथा (for यथा). — After 9, B<sub>4</sub> De D<sub>1</sub>. 2 ins.:

1259\* अथ लङ्केश्वरो मानी समुत्तीर्य महोद्धिम्। सीतां निवेशयामास भवने नन्दनोपमे। [Line 2=3, 264, 41<sup>c4</sup>,]

B4 Dc D2 cont.: B1-8 Dn D3-6 G8 ins. after 9: 1260\* अचिरेणातिचकाम खेचरः खे चरब्रिव। ददर्शाथ पुरी रम्यां बहुद्वारां मनोरमाम्। प्राकारवप्रसंबाधां निर्मितां विश्वकर्मणा। 115

प्रविवेश पुरी लङ्कां ससीतो राक्षसंश्वरः ।

[(L. 3) B<sub>1</sub>. 3 Dc D<sub>3</sub> "वर"; B<sub>3</sub> "पुर" (for "वम").] On the other hand, G<sub>1</sub> ins. after 9:

1261\* एवं हृत्वा रामपत्नीं रावणोऽगात्स्वकां पुरीम्।

10 a) T1 (? gloss) सीतायां (for वैदेखां). — b) D1 हत्वा रामो (by transp.). — c) B1. 4 निवर्तन् (for निवृत्तो). S (except G3) दूराद् (for धीमान्). K Dc D1. 2. 5 निवर्तमानो दहशे. — d) G2. 4 रूक्ष्मणं आतरं (by transp.). Dn D3. 4. 6 G2. 4 M2 तथा (for तदा).

11 °) Ks B Dn D2-4.6 T1 G3 तं (B1 स) (for [ए]वं). M2 लक्ष्मणं (for आतरं). — D6 om. 11<sup>d</sup>-13°. — d) T2 G1.2.4 संप्राप्तोसि (for प्राप्तोऽसीति). K1 T विगईयन्; K2 G2 विगईयन्; K3 विमर्शयन्; D8.6 ज्यगईन्; G1.4 [इ]ति गईयन्.

12 Ds om. 12 (cf. v.l. 11). — ") G2. 4 [अ]पि (for [अ]ध). — ") K1 G4 चोप"; B1 सोपि कर्षणं; Do D2 सोपकिश्तं; D1 [आ]स्मोपकर्षणं; T2 चाप"; G2 पाप".

13 Ds om. 13abc (cf. v.l. 11). — a) T1 गई सेव तु (for विश्वेत). — b) T2 G4 स्वरितं स (for स्वरितस्तं). K1 समाददत्; Ds. 6 सदन्. — b) B2. 8 Dn D8. 4. 6 G3 वैदेहीम्. — b) B2. 8 Dn D8. 4. 6 G3 इति; D1 वैति (for नेति). K3 लक्ष्मणः; G1 vi.

14 b) K4 सीतां लक्ष्मणमेव च. — B2 om. (hapl.) 14°d. — d) D4 वैदेशा. T1 पहणं (for पश्चिमं).

15 °) D1 च (for तु). K4 तदा (for हदा). T1 दह्ममाने तु हदये. — °) B2 D6 [S]भ्यापतद्; B4 [S]भ्याममद्; Dc D2 [S]भ्यायातदा; T1 ह्यापतद्; G1 ह्याप. — After

C. 3. 16063 B. 3. 279. 19 K. 3. 280. 19 अभ्यधावत काकुत्ख्यस्ततस्तं सहलक्ष्मणः ॥ १६ स ताबुवाच तेजस्वी सिहतौ रामलक्ष्मणौ । गृध्रराजोऽस्मि भद्रं वां सखा दशरथस्य ह ॥ १७ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा संगृह्य धनुषी शुभे । कोऽयं पितरमसाकं नाम्नाहेत्यूचतुश्च तौ ॥ १८ ततो दहशतुस्तौ तं छित्रपक्षद्वयं तथा । तयोः शशंस गृध्रस्तु सीतार्थे रावणाद्वधम् ॥ १९ अपृच्छद्राघवो गृधं रावणः कां दिशं गतः । तस्य गृधः शिरःकम्पेराचचक्षे ममार च ॥ २० दक्षिणामिति काकुत्स्थो विदित्वास्य तदिङ्गितम् । संस्कारं लम्भयामास सखायं पूजयन्पितः ॥ २१ ततो दृष्टाश्रमपदं व्यपविद्वन्नसीघटम् । विध्वस्तकलशं श्र्न्यं गोमायुबलसेवितम् ॥ २२ दुःखशोकसमाविष्टौ वैदेहीहरणार्दितौ । जग्मतुर्दण्डकारण्यं दक्षिणेन परंतपौ ॥ २३ वने महति तिस्मस्तु रामः सौमित्रिणा सह । दद्शे मृगयथानि द्रवमाणानि सर्वशः । शब्दं च घोरं सत्त्वानां दावाग्नेरिव वर्धतः ॥ २४ अपश्येतां सुहूर्ताच कबन्धं घोरदर्शनम् । मेघपर्वतसंकाशं शालस्कन्धं महाभुजम् । उरोगतिवशालाक्षं महोदरमहासुखम् ॥ २५ यद्दच्छयाथ तद्रक्षः करे जग्नाह लक्ष्मणम् । विषादमगमत्सद्यः सौमित्रिरथ भारत ॥ २६ स राममिभसंग्रेक्ष्य कृष्यते येन तनसुखम् ।

16 °) N (except K<sub>1</sub>, 2) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>  $\dot{\pi}$  (for  $\dot{\pi}$ ).

<sup>15&</sup>lt;sup>ab</sup>, D<sub>2</sub> reads  $22^a-24^b$  for the first time, repeating it in its proper place. — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> aal (for aq1).

<sup>17 °)</sup> K3 वै; B1. 3. 4 ते; Dc1 D2 मे; M2 वः (for वां). — d) K Dc D1. 2. 5 T G1. 2 M2 च; B DnDs. 4. 6 G3 वै (for ह).

<sup>18</sup> b) K De D1. 2. 5 T1 संहत्य (for पृद्ध). M1 उमे (for ग्रुमे). — c) De D2 सोयं (for को Sयं). — d) B2 सातौ; T2 G1. 2. 4 तदा (for च तौ).

<sup>19 °)</sup> K<sub>2-4</sub> B<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 ती तु; B<sub>2</sub> तं ती (by transp.). — b) K<sub>1</sub> तदा; B D (except D<sub>1</sub>. 5) G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> खगं (for तथा). M<sub>1</sub> छिन्नपक्षं जटायुषं. — cd) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 सीतार्थे स्वकीयं (for गृधस्तु सीतार्थे).

<sup>20 °)</sup> S (except G<sub>8</sub> M<sub>1</sub>) शिरःक्षेपैर्. — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> आवष्ट स; M आवक्षन्स (for आवचक्षे). T<sub>1</sub> M ह (for च).

<sup>21 °)</sup> S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) दक्षिणेनेति (for 'णामिति).
G<sub>2. 4</sub> काकुत्स्थी. — b) T<sub>1</sub> M तदेंगितं. K<sub>4</sub> विदित्वाशां विदिगितै:; Dc D<sub>2</sub> विदित्वा तस्य चेंगितं. — c) = 1. 2.
225°. N (except K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> सत्कारं (for संस्कारं).
— d) A few MSS. पूजयत्. — After 21, M ins.:

<sup>1262\*</sup> अहो धन्यः सुभाग्योऽसौ जटायुरिति भारतीम्। दिवि श्रुण्वन्गतः सिद्धिं सिद्धानामपि दुर्रुभाम्।

<sup>— °)</sup> B<sub>2. 3</sub> °कलसं; D<sub>2</sub> (first time) °सकलं; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> °कुशलं. — <sup>d</sup>) K<sub>1. 2</sub> गोमायुरुतनादितं; K<sub>3. 4</sub> °बलनादितं; B D<sub>6</sub> D<sub>7</sub> D<sub>2</sub> (second time). 3. 4. 6 G<sub>8</sub> °शतसंकुलं; D<sub>1</sub> °मृगनादितं; D<sub>2</sub> (first time). 5 °शतनादितं; T<sub>1</sub> °बलसंकुलं.

<sup>23 °)</sup> K<sub>1</sub>. 2 ° विद्धी ; D<sub>1</sub> ° युक्ती. — °) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> (first time) M<sub>2</sub> दंडकारण्याद्.

<sup>24</sup> a) Dc2 D2 (second time) G4 M2 च; T1 स (for तु). D1 वने वस्मिश्च महति. — cd) K1 transp. मृग° and द्रव°. D3. 4. 6 द्राव °; T2 अम° (for द्रव°). — c) S (except G3) शब्दश्च घोर:. K1. 2 आकर्ण्य; K3 Dc D2 शब्दानां (for सस्वानां). — f) T2 दवाम्नेरिव. Dc D2 G2. 4 द्यात:; T1 वर्तते (for वर्धतः). K2 दवाम्निरिव पर्वतः.

<sup>25 °)</sup> K1. 3. 4 B1. 3 Dc D1. 2. 5 अपद्यतां. D3 ते (for च). T2 अपद्यत्तन्मुहूर्ताद्वे. — b) S (except T1 G3) भीम (for घोर ). — d) K1 S (except T2 G3) साल (for शाल ). — b) K1. 2 उरोगमं; Dc D2 तारागत-(for उरोगत-). Dc2 D2 विशालाख्यं. — l) T1 भुजं (for भुजम्).

<sup>26 °)</sup> D<sub>1. 2</sub> T<sub>1</sub> च; G<sub>4</sub> तं (for [अ] थ). — °) T<sub>1</sub> तज्ञ; T<sub>2</sub> रक्ष:; G<sub>2. 4</sub> तस्य (for सद्य:). — <sup>d</sup>) K<sub>8</sub> भाषत (for भारत).

<sup>27</sup> b) K1 दर्यते; K2 दर्यते; K3 कृष्यते; K4 हृष्यते; B4 क्किर्यते. K3 D4 तेन (for येन). — D2 om. from दममं in (27°) up to पृथिनी (in 29°). — °) B4 विवर्ण (for विषण्ण ). — °) T1 महाभुज; G2. 4 हमामिति (for इमां मम).

विषण्णश्चात्रवीद्रामं पश्चावस्थामिमां मम ॥ २७ हरणं चैव वैदेह्या मम चायम्रपष्ठवः । राज्यश्चंशश्च भवतस्तातस्य मरणं तथा ॥ २८ नाहं त्वां सह वैदेह्या समेतं कोसलागतम् । द्रक्ष्यामि पृथिवीराज्ये पितृपैतामहे स्थितम् ॥ २९ द्रक्ष्यन्त्यार्यस्य धन्या ये कुशलाजशमीलवैः । अभिषिक्तस्य वदनं सोमं साभ्रलवं यथा ॥ ३० एवं बहुविधं धीमान्विललाप स लक्ष्मणः । तम्रवाचाथ काकुतस्थः संभ्रमेष्वप्यसंभ्रमः ॥ ३१ मा विषीद नरच्याघ्र नैष कश्चिन्मयि स्थिते । छिन्ध्यस्य दक्षिणं बाहुं छिनः सच्यो मया भुजः ॥ ३२ इत्येवं वदता तस्य भुजो रामेण पातितः ।

खड़ेन भृशतीक्ष्णेन निकृत्तस्तिलकाण्डवत् ॥ ३३ ततोऽस्य दक्षिणं बाहुं खड़ेनाजिशवान्बली । सौमित्रिरिप संप्रेक्ष्य आतरं राघवं स्थितम् ॥ ३४ पुनरम्याहनत्पार्श्वे तद्रक्षो लक्ष्मणो भृश्रम् । गतासुरपतद्भूमौ कबन्धः सुमहांस्ततः ॥ ३५ तस्य देहाद्विनिःसृत्य पुरुषो दिव्यदर्शनः । दद्दशे दिवमास्थाय दिवि सूर्य इव ज्वलन् ॥ ३६ पप्रच्छ रामस्तं वाग्मी कस्त्वं प्रवृद्धि पृच्छतः । कामया किमिदं चित्रमार्थ्यं प्रतिभाति मे ॥ ३७ तस्याचचक्षे गन्धवी विश्वावसुरहं नृप । प्राप्तो ब्रह्मानुशापेन योनिं राक्षससेविताम् ॥ ३८ रावणेन हृता सीता राज्ञा लङ्कानिवासिना ।

C. 3. 16087 B. 3. 279, 43 K. 3. 280, 43

28 D<sub>2</sub> om. 28 (cf. v.l. 27). — a) K1. 3. 4 Dc D<sub>1</sub>. 5 G<sub>4</sub> चापि (for चेंब). — d) T1 पितुश्च (for तातस्य). K1 यथा (for तथा).

29 D<sub>2</sub> om. up to पृथिवी (cf. v.l. 27). — 6) K<sub>3</sub> G<sub>2</sub>. 4 M स्वा (for स्वां). — 6) K<sub>1</sub>. 2 स्वां महीं गतं; K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> स्वां पुरीं गतं (D<sub>6</sub> °a:); B<sub>2</sub>. 3 D<sub>5</sub>. 4. 6 कोश(B<sub>2</sub> °a) लागतं; D<sub>1</sub> स्वपुरीं गतं; D<sub>5</sub> स्वां पुरीं गतं; T<sub>2</sub> कोसलाधिपं. — 6) T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> प्रथिते; G<sub>2</sub> प्रयतो (for पृथिवी -). — 6) G<sub>1</sub> पित्र्ये (for पितृ-).

30 b) B<sub>2</sub> (m as in text). 4 D<sub>1</sub>. 3. 6 जले:; G<sub>3</sub> यवै:.
— d) K<sub>4</sub> आतृलवं; B Dn D<sub>3-6</sub> G<sub>3</sub> शांतघनं; Dc D<sub>2</sub>
साभ्रघनं; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 व्यभ्रमलं.

31 ") Dc Da श्रीमान् (for धी°). — b) Ta Ga सु-दुःखितः (for स लक्ष्मणः). — d) Dc संग्रामेषु (for संग्र-मेषु). Ka Da [अ]थ सं (for [अ]प्यसं ). Da संग्रमा कलितेंद्रियः.

32 °) T G1. 2. 4 विषादं (for विषीद). T2 G1 °श्रेष्ठ (for °व्याञ्च). — b) = 1. 140. 7b. Dc D2 नैव (for नेष). T2 किंचिन् (for कश्चिन्). — After 32ab, S (except G3) ins.: 1263\* शक्तो धर्षियतुं वीर सुमित्रानन्दिवर्धन ।

— d) K1 भिन्न: (for छिन्न:). K1. s. 4 B4 D1. s T G4 M2 महा- (for मया).

33 ab) K3 B1 Dc2 D2 वदतस् (for वदता). S (except G3) इत्येवसुक्ता रामस्तु भुजमस्य न्यपातयत्. — c) K4 च सुतीक्ष्णेन; Dc D2 G1 शितधारेण; T2 शिततीक्ष्णेन. — d) T1 G2. 4 चकर्त; M निकृत्य (for निकृत्तस्). T1

तिलखंडवत्.

34  $^b$ )  $T_1$   $G_4$  वशी (for बली). —  $^c$ )  $K_{1.3}$   $D_1$  अथ;  $B_1$  चैंव;  $G_4$  अभि (for अपि). —  $^d$ )  $B_1$  राघवं तथा;  $D_1$  रामसंस्थितं;  $D_2$  राघवं स्थितः.

35 <sup>6</sup>) B<sub>1</sub>. 3. 4 De D<sub>2</sub> अभ्य (for अभ्या). B<sub>2</sub> Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 T<sub>1</sub> G<sub>2-4</sub> M<sub>2</sub> पुनर्जघान पार्श्व वे (T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> पादेन); T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> पुनराजझतुः पन्दां. — <sup>3</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M मृत्रां तो (M तं) रामलक्ष्मणी. — <sup>4</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> तद्वश्वः (for क्वन्धः). K<sub>1-8</sub> D<sub>5</sub> स; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 तु (for सु-). T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> सुमहावलः (for हांस्ततः).

36 <sup>4</sup>) K<sub>1-3</sub> T G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> विनिष्पत्य; B<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 <sup>°</sup>ष्क्रम्य; M<sub>1</sub> <sup>°</sup>गंत्य (for विनिःस्त्य). — <sup>5</sup>) K<sub>4</sub> <sup>°</sup>लक्षणः; B<sub>1</sub> <sup>°</sup>रूप्थ्क् (for <sup>°</sup>दर्शनः). — <sup>4</sup>) T<sub>1</sub> दिवं; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M स्थितः (for दिवि). T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> इवोज्वलन्; G<sub>4</sub> इवोदितः.

37 b) Dos तहूहि; Ti Gs ब्रहीति (for प्रबृहि). — c)
Ki. s Do Ds काम्यया; Bi कायस्य; Bs Ts कामाय; Di Gi
का माया; Ti Gs. s रामोहं; Ms भो मया (for कामया).
— d) Ki झाश्चर्य; Gs. s दर्शनं (for आश्चर्य). Bs मां; Ds
वै; Ti मा (for मे).

38 b) Ks Dei Da Ga नृप:; Di प्रभो (for नृप). — c) Ki. a Ba-a D Ga बाह्मण (for ब्रह्मानु). Ga. a प्राप्तोस्मि ब्रह्मारापन.

39 b) B<sub>2</sub> Dn G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> लंकाधिया°. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 लंका यां सं(T<sub>1</sub> सा; G<sub>1</sub> सु-)निवेशिता. — °) B<sub>1</sub> थुक्तश्च; B<sub>3</sub>. 4 T<sub>2</sub> G <sup>°</sup>गच्छ स्वं (for <sup>°</sup>गच्छस्व). — <sup>d</sup>) B<sub>3</sub>. 4 Do D<sub>2</sub>. 4 सद्धं; T<sub>1</sub> कार्यं (for साद्धं). K<sub>4</sub> स साहायं करिष्यति; B<sub>1</sub> C. 3. 16087 B. 3. 279. 43 K. 3. 280. 43 सुग्रीवमिमगच्छस्व स ते साद्यं करिष्यति ॥ ३९ एषा पम्पा शिवजला हंसकारण्डवायुता । ऋश्यमूकस्य शैलस्य संनिकर्षे तटाकिनी ॥ ४० संवसत्यत्र सुग्रीवश्रतुर्भिः सचिवैः सह । भ्राता वानरराजस्य वालिनो हेममालिनः ॥ ४१ एतावच्छक्यमस्माभिर्वक्तं द्रष्टासि जानकीम् । श्चवं वानरराजस्य विदितो रावणालयः ॥ ४२ इत्युक्त्वान्तार्हितो दिव्यः पुरुषः स महाप्रभः । विस्मयं जग्मतुश्चोभौ तौ वीरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ४३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिषष्टविधकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २६३ ॥

# २६४

मार्कण्डेय उवाच ।
ततोऽविद्रे निलनीं प्रभूतकमलोत्पलाम् ।
सीताहरणदुःखार्तः पम्पां रामः समासदत् ॥ १
मारुतेन सुशीतेन सुखेनामृतगन्धिना ।
सेव्यमानो वने तस्मिञ्जगाम मनसा प्रियाम् ॥ २

विललाप स राजेन्द्रस्तत्र कान्तामनुस्मरन् । कामबाणाभिसंतप्तः सौमित्रिस्तमथात्रवीत् ॥ ३ न त्वामेवंविधो भावः स्प्रष्टुमहिति मानद् । आत्मवन्तमिव व्याधिः पुरुषं वृद्धशीलिनम् ॥ ४ प्रवृत्तिरुपलब्धा ते वैदेह्या रावणस्य च ।

स ते सखा भविष्यति.

40 °) B<sub>1</sub> ज्ञेया (for एषा). B<sub>1</sub> बहु°; T<sub>2</sub> G<sub>1.2</sub> M हिम°; G<sub>4</sub> सित° (for शिव°). — b) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> °कारंडवैधुता; G<sub>4</sub> °सेविता. — °) N T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> ऋष्य° (for ऋदय°). — d) K<sub>1-3</sub> D<sub>11</sub> तडाकिनी; B D<sub>2</sub> D<sub>12</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>1-6</sub> तडागिनी. G<sub>2.4</sub> संनिकर्षतटा नदी.

41 41<sup>ab</sup>=(var.) Rām. 3. 72. 12<sup>cd</sup>. — <sup>a</sup>) B Dn Ds. 4. 6 Gs वसते तत्र; T G1 M2 संपतत्यत्र. — <sup>b</sup>) B1. 3. 4 वृत: (for सह). — <sup>d</sup>) K1 हेमशाल्नः. K4 सूर्यपुत्रस्य वाल्निः. — After 41, N (except K1. 3. 4 D1) Gs ins.:

1264\* तेन त्वं सह संगम्य दुःखमूलं निवेदय। समानशीलो भवतः साहायं स करिष्यति।

[(L. 1) B1. 3 तस्य (for तेन). B4 उप- (for सह).]

42 b) K D1 द्रक्ष्यसि; G2. 4 दृष्ट्वाथ (for द्रष्टासि). B2 मैथिलीं (for जानकीम्). — c) T1 G1. 2. 4 श्रुतो (G2 श्रुवं) वानरराजेन. — d) K2 विदिता रावणादयः.

43 <sup>65</sup>) K<sub>2</sub> B<sub>1</sub> De D<sub>2</sub> सु- (for स). G<sub>2.4</sub> इत्युक्त्वा दिव्यपुरुषस्तदा त्वंतिहितोभवत्. — <sup>6</sup>) B<sub>2</sub> वीरी; D<sub>1</sub> ती तु; G<sub>2.4</sub> उभी (for चोभी). — <sup>6</sup>) K<sub>1.2</sub> B<sub>1</sub> De D<sub>2.5</sub> वीरी ती (by transp.); K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> आतरी; B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>3.4.6</sub> G<sub>3</sub> प्रवीरी; G<sub>2</sub> नृवीरी; G<sub>4</sub> नृवरी.

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dn2 T1 G2. 4

आरण्य. — Sub-parvan: K1. 3. 4 B Dc Dn1. ns D1-6 G3 (all om. sub-parvan name) mention only रामो-(B2 श्रीरामो-)पाख्यान; M1 श्रीरामायणो ; M2 रामायणो .— Adhy. name: B4 M2 कवंधवधः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 277 (Dns 278); D1 280; T G4 M (M2 inf. lin.) 267 (M2 orig. 269); G1 264; G2 266. — Śloka no.: Dn 48; D1 47.

### 264

1 b) B<sub>1</sub> \*कुमुदोत्पलां; De D<sub>2</sub> \*कमलोद्भवां; M<sub>2</sub> \*मक रोत्पलां. — c) De D<sub>2</sub> \*हारेण दुःखार्तः; T<sub>2</sub> \*हरणदुःखेन. — d) D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> रामः पंपां (by transp.).

2 a) K1-8 स मारुतेन शीतेन. — d) D3 मनसि (for मनसा).

3 a) K<sub>1. 3</sub> B<sub>4</sub> D<sub>4. 6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> राजेंद्र. — b) B<sub>1</sub> तां स्वां (for तत्र). — c) K<sub>3. 4</sub> B D<sub>1</sub> T G<sub>1. 2. 4</sub> ° संतम्रं. — d) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> ततो (for अथा).

4 °) B<sub>2</sub> वीर: (for भाव:). — <sup>b</sup>) K Dc D1. 2 राघव (for मानद). — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> ह्याधि: (for ज्याधि:). — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> बृद्धसेविनं.

5 °) T G1 ° लभ्या (for ° लब्धा). — b) S (except T2 G3) सीताया (for वेदेशा). T1 G2. 4 रावणालये (for

तां त्वं पुरुषकारेण बुद्धा चैनोपपादय ॥ ५
अभिगच्छाव सुग्रीवं शैलस्थं हरिपुंगवम् ।
मयि शिष्ये च भृत्ये च सहाये च समाश्वस ॥ ६
एवं बहुविधैर्वाक्येर्लक्ष्मणेन स राघवः ।
उक्तः प्रकृतिमापेदे कार्ये चानन्तरोऽभवत् ॥ ७
निषेव्य वारि पम्पायास्तर्पयित्वा पिदनपि ।
प्रतस्यतुरुभौ वीरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ८
तावृत्र्यमूकमभ्येत्य बहुमूलफलं गिरिम् ।
गिर्यग्रे वानरान्पञ्च वीरौ दद्दशतुस्तदा ॥ ९
सुग्रीवः प्रेषयामास सचिवं वानरं तयोः ।
बुद्धिमन्तं हनुमन्तं हिमवन्तमित्र स्थितम् ॥ १०
तेन संभाष्य पूर्वं तौ सुग्रीवमभिजग्मतुः ।
सख्यं वानरराजेन चक्रे रामस्ततो नप ॥ ११

तद्वासो दर्शयामासुस्तस्य कार्ये निवेदिते।
वानराणां तु यत्सीता द्वियमाणाभ्यवासृजत् ॥ १२
तत्प्रत्ययकरं लब्ध्वा सुग्रीवं प्रवगाधिपम् ।
पृथिव्यां वानरेश्वर्ये स्वयं रामोऽभ्यषेचयत् ॥ १३
प्रतिजज्ञे च काकुत्स्यः समरे वालिनो वधम् ।
सुग्रीवश्वापि वैदेद्धाः पुनरानयनं नृप ॥ १४
इत्युक्त्वा समयं कृत्वा विश्वास्य च परस्परम् ।
अभ्येत्य सर्वे किष्किन्धां तस्थुर्युद्धामिकाङ्किणः॥ १५
सुग्रीवः प्राप्य किष्किन्धां ननादौधनिभस्तनः ।
नास्य तन्ममृषे वाली तं तारा प्रत्यषेधयत् ॥ १६
यथा नदति सुग्रीवो बलवानेष वानरः ।
मन्ये चाश्रयवान्प्राप्तो न त्वं निर्गन्तुमर्हिसे ॥ १७
हेममाली ततो वाली तारां ताराधिपाननाम् ।

C. 3. 16110 B. 3. 280. 18

<sup>°</sup>णस्य च). — °) D<sub>3</sub> (by corr.) तस्वं; T<sub>2</sub> तां तां; G<sub>1</sub> तं तां (for तां त्वं). — <sup>d</sup>) D<sub>3</sub> बुदुध्वा (for बुद्ध-या).

<sup>6</sup> b) T2 G1 शैलेसिन् (for शैलस्थं). — c) G1 मया (for मिय). K1 नित्यं (for शिष्ये). K2 G2.4 transp. शिष्ये and भूत्ये. — d) T1 साहाय्ये. T1 समाह्वय; T2 G1 परंतप; M पराश्वस.

<sup>7 °)</sup> B2 आपन्न: (for आपेदे). — <sup>4</sup>) B2 कार्यस्य; D2 °षु (for कार्ये च). G2. 4 त्वरितो (for [अ]नन्तरो).

<sup>8 °)</sup> K1. 3. 4 B1 Dc D2 T1 M2 पंपायां. — b) B2 अथ (for अपि). — c) G2 प्रतस्थेतुर् (for स्थतुर्).

<sup>9 &</sup>lt;sup>a</sup>) N T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> [ऋ] स्व<sup>a</sup> (for [ऋ] र्य<sup>a</sup>). — <sup>b</sup>) K<sub>1.2</sub> "फलं शिवं; B<sub>2</sub> Dn D<sub>3.4.6</sub> G<sub>3</sub> "फल्रु मं. — <sup>d</sup>) K Dc D<sub>1.2</sub> M ततः; D<sub>5</sub> च तौ (for तदा).

<sup>10</sup> K<sub>1</sub>. 4 transp. 10<sup>ab</sup> and 10<sup>cd</sup>. — b) K<sub>1</sub>. 2 सचिवं वानरस; M<sub>2</sub> वानरं सचिवं (by transp.). — d) K<sub>1</sub> Dc<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 5 G<sub>2</sub>. 4 स्थिरं (for स्थितम्).

<sup>11 °)</sup> G4 तु (for तौ). — °) K1 उप° (for अभि°). — °) D2 राजेंद्र (for राजेन). — d) K1. 2 रामेण च (for चेक्र रामस). B Dn D3. 4. 6 T2 G1. 3. 4 तदा (for ततो). — D2 om. from ततो up to द्विय (in 12d). A few MSS. नृप: (for नृप). — After 11, G4 ins.:

<sup>1265\*</sup> ततः सीतां हृतां श्रुखा सुग्रीवो वालिना कृतम्। दुःखमाख्यातवान्सर्वं रामायामिततेजसे।

<sup>12</sup> D<sub>2</sub> om. up to हिय- (cf. v.l. 11). — °) B<sub>2-4</sub> D<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 ° मास (for ° मासुस्). B<sub>1</sub> बुद्ध्या संदेशयामास.

<sup>—</sup> b) T1 तम्र (for तस्य). B1 कार्य (for कार्ये). — c)
T G1. 2. 4 M वानरा यत्तदा (T1 G2. 4 श्राय तदा) सीता.
— d) B Dn D3-6 T1 G3. 4 व्यपा(B3 D5 वा)सजत.

<sup>13 °)</sup> D<sub>1</sub> एतस्त्रियकरं; T G<sub>1</sub> तस्त्रस्यतरं; M<sub>2</sub> तस्त्रस्यकरं. — b) B<sub>1</sub> S (except G<sub>3</sub>) वानरा° (for प्रवगा°). — c) K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> श्वर्ये: (for श्वर्ये). — d) B<sub>2</sub>. 3 न्यवेश ° (for Sस्प्रेच °).

<sup>14 °)</sup> De D<sub>2</sub> T [S]थ; G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> स (for च). — b) G<sub>1</sub> वालिन: समरे (by transp.). D<sub>5</sub> वधे. — d) G<sub>1</sub> पुनरानयने. K<sub>1</sub>. 2 प्रति; T<sub>1</sub> ततः (for नृष्).

<sup>15 °)</sup> S (except T1 G3) इत्यं (for इत्युक्त्वा).

- b) K1 विनि:श्रस्य; K4 D4 G2. 4 विश्वस्य च. B2 पुन:
पुन: (for पर°). — K4 om. (hapl.) 15<sup>d</sup>-16°.

<sup>16</sup> K4 om. 164 (cf. v.l. 15). — b) K1 G2. 4 नना दाभ्रनिभस्वनः (K1 'नं); B2 T1 'द धननिस्वनः; Dns D3-6 'दोखत (D4. s 'दोद्धत)निस्वनः; D1 'दोचैधैनस्वनः; T2 'दावदः निभस्वनः. — ') T1 तं (for तन्). — ') B De1 Dn Ds. 4. 6 G3 तारा तं (by transp.); D1 तं रामः. K1-3 प्रत्यवीधयत

<sup>17 &</sup>lt;sup>5</sup>) K4 एक ; G2. 4 त्वेष (for एष). — G2 om. 17°-18<sup>d</sup>. — °) K1. 3 साश्रयतां; K4 [S]पाश्रयतः; Dc D2 चाश्रयतां; B3 T2 G1. 4 M2 [S]पा(T2 -च्या-; G1. 4 द्वा) श्रय-वान् (for चाश्रयवान्). D1 सोन्यस्थाश्रयतां प्राप्तो; M1 मन्ये-च्यपाश्रयात्मातो. — T2 om. (hapl.) 17<sup>d</sup>-19°. — <sup>d</sup>) B Dn Ds. 4. 6 T1 G8 M निष्कांतु (for निर्मन्तु ).

C. 3. 16110 B. 3. 280. 18 K. 3. 281. 19 प्रोवाच वचनं वाग्मी तां वानरपतिः पतिः ॥ १८ सर्वभूतरुतज्ञा त्वं पश्य बुद्धा समन्विता । केनापाश्रयवान्त्राप्तो ममैष श्रातृगन्धिकः ॥ १९ चिन्तयित्वा मुहूर्तं तु तारा ताराधिपप्रमा । पतिमित्यत्रवीत्प्राज्ञा शृणु सर्वं कपीश्वर ॥ २० हतदारो महासत्त्वो रामो दश्यरथात्मजः । तुल्यारिमित्रतां प्राप्तः सुग्रीवेण धनुर्धरः ॥ २१ श्राता चास्य महाबाहुः सौमित्रिरपराजितः । लक्ष्मणो नाम मेधावी स्थितः कार्यार्थसिद्धये ॥ २२ मैन्द्श्र द्विविदश्चेव हन्मांश्रानिलात्मजः । जाम्बवानृक्षराजश्च सुग्रीवसचिवाः स्थिताः ॥ २३ सर्व एते महात्मानो बुद्धिमन्तो महाबलाः । अलं तव विनाञाय रामवीर्यव्यपाश्रयात ॥ २४

तस्यास्तदाक्षिण्य वचो हितमुक्तं कपीश्वरः ।
पर्यशङ्कत तामीर्षुः सुग्रीवगतमानसाम् ॥ २५
तारां परुषमुक्तवा स निर्जगाम गुहामुखात् ।
स्थितं माल्यवतोऽभ्याशे सुग्रीवं सोऽभ्यभाषत ॥ २६
असकुच्वं मया मृद्ध निर्जितो जीवितिष्रयः ।
मुक्तो ज्ञातिरिति ज्ञात्वा का त्वरा मरणे पुनः ॥ २७
इत्युक्तः प्राह सुग्रीवो आतरं हेतुमद्धचः ।
प्राप्तकालमित्रक्षो रामं संबोधयित्रव ॥ २८
हतदारस्य मे राजन्हतराज्यस्य च त्वया ।
किं जु जीवितसामर्थ्यमिति विद्धि समागतम् ॥ २९
एवमुक्तवा बहुविधं ततस्तौ संनिपेततुः ।
समरे वालिसुग्रीवौ शालतालिश्वलायुषौ ॥ ३०
उभौ जन्नतुरन्योन्यमुभौ भूमौ निपेततुः ।

<sup>18</sup> T<sub>2</sub> om. 18 (cf. v.l. 17). — °) M<sub>2</sub> चपलं (for वचनं). T<sub>1</sub> स प्रोवाचाबलां स्नग्वी. — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 M वानराधिपतिः पतिः.

<sup>19</sup> T<sub>2</sub> om. 19<sup>abc</sup> (cf. v.l. 17); T<sub>1</sub> om. 19. — a) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> क्तज्ञा; G<sub>1</sub> स्य तज्ज्ञा (for हत्ज्ञा). K<sub>4</sub> तां (for स्वं). — b) K<sub>4</sub> पश्यन्बुद्ध्या समन्वितां. — c) B<sub>1</sub>. 4 D<sub>12</sub> D<sub>4</sub> G<sub>3</sub> केन चा°; B<sub>2</sub>. 3 D<sub>1</sub> केनाप्या°; D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> केन वा°; G<sub>2</sub> केन द्धा°; M<sub>1</sub> केनोपा° (for केनापा°). — d) K<sub>1</sub> मामेष; D<sub>3</sub> मयेष; G<sub>1</sub>. 4 ममेष (for ममेष).

<sup>20</sup> b) Ks 'धिपप्रभं; G1 'धिपानना (cf. 18b). — ') S (except Gs) राज्य (for प्राज्ञा). — ') K1 वाक्यं (for सर्वे). — After 20, K1 ins. 1266\*.

<sup>21</sup> K1 om. 21. — °) T1 ैराज (for ैसस्वो). — T1 om. (hapl.) 21°-23°. — °) K4 G2 तुल्यारिमित्रतां; B1 एकारिमि ; B4 सुग्रीविम . — K2 ins. after 21: K1 (which om. 21), after 20:

<sup>1266\*</sup> श्रूयते दाशरथी रामो वने पितुरनुज्ञया। [ Prior half hypermetric!]

<sup>23</sup> T1 om. 23° (cf. v.l. 21). — °) K1 द्विविधश्; K2 विविधश्; M1 विविदश्. B2 Dn D3. 4. 6 G8 चापि (for चैव). — °) B1 om. च. T2 G1. 2. 4 हन्मांश्चेव वानर:; M श्वापराजित:. — °) Dc2 D1. 2 जांबुवान्. — °) T1 स्थिरा:; T2 G1. 2 तथा; G4 तदा (for स्थिता:).

<sup>24</sup> d) B बलाश्रया:; Dn Ds. 4. 6 Gs बलाश्रयात्;

T2 G1. 2. 4 M ° इयपाश्रयाः.

<sup>25 °)</sup> T2 वाली; G1. 2. 4 ईंब्यीत् (for ईंबुं:).

<sup>26 °)</sup> K1 परुषवक्ता. B2. 4 Dn D3. 4. 6 G3 तु (for स). — °) M2 स्थितो. Most N MSS. °भ्यासे (for °भ्याशे).

<sup>27 &</sup>lt;sup>a</sup>) K4 असत्कृतं; G2 असकृतु. K4 त्वया (for मया). B Dn D1. 3-6 G8 पूर्व; T G1. 2. 4 M1 क्लीब (for मूट). — b) B2-4 T1 G2 M2 ° प्रिय. — c) K1. 2 ज्ञातिभिरज्ञात्वा; B1. 8 M1 ज्ञातीति दुर्बुद्धे; T G1. 2. 4 M2 गच्छिस (T1 M2 गर्जस) दुर्बुद्धे. — d) Dc D1. 2 तव (for पुन:). T G1. 2. 4 कथं घोरे (T1 न्कारं; G1 कामो) रणे पुन:.

<sup>28 °)</sup> T1 तेन (for प्राह). — For 28°, B1 subst.: 1267\* इत्युक्तस्तु जहासोचै: सुप्रीवो आतरं प्रति। हेतुमद्भचनं आत्रे प्रोवाचेदं महात्मने।

<sup>— °)</sup> S (except G<sub>3</sub>) अमित्रधं.

<sup>29 &</sup>lt;sup>ab</sup>) K B<sub>1</sub>. 3. 4 De Dn<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 2. 4. 5 transp. °दारस्य and °राज्यस्य. D<sub>1</sub> मे (for च). — °) B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>3</sub>. 4 G<sub>3</sub> मे (for च). — <sup>d</sup>) D<sub>1</sub> बुद्ध्वा (for विद्धि). K B<sub>3</sub> De D<sub>2</sub>. 5 [इ]दमागतं; D<sub>1</sub> [अ]हमागतः; T<sub>1</sub> समागतः; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> तवागतं; G<sub>2</sub>. 4 क्पीश्वर; M<sub>2</sub> त्वमागतं.

<sup>30</sup> b) K<sub>1</sub> ती तत: (by transp.). — K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> om. (hapl.) 30°-31<sup>b</sup>; K<sub>3</sub> om. 30°-31<sup>d</sup>. — d) S (except G<sub>3</sub>; T<sub>1</sub> om.) साल- (for बाल-). Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> 'युधे' (for 'युधे').

उभौ ववल्गतुश्चित्रं मुष्टिमिश्च निजन्नतुः ॥ ३१ उभौ रुघिरसंसिक्तौ नखदन्तपिश्चतौ । शुशुभाते तदा वीरौ पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ ३२ न विशेषस्तयोर्थुद्धे तदा कश्चन दृश्यते । सुप्रीवस्य तदा मालां हन्मान्कण्ठ आसजत् ॥ ३३ स मालया तदा वीरः शुशुभे कण्ठसक्तया । श्रीमानिव महाशैलो मलयो मेघमालया ॥ ३४ कृतचिह्नं तु सुन्नीवं रामो दृष्ट्या महाधनुः । विचकर्ष धनुःश्रेष्ठं वालिमुह्श्यि लक्ष्यवत् ॥ ३५ विस्फारस्तस्य धनुपो यन्त्रस्येव तदा बभौ । वितत्रास तदा वाली श्ररेणाभिहतो हृदि ॥ ३६ स भिन्नमर्माभिहतो वक्त्राच्छोणितमुद्धमन् । ददर्शावस्थितं राममारात्सौमित्रिणा सह ॥ ३७ गर्हियत्वा स काकुत्स्थं पपात भ्रुवि मूर्छितः। तारा ददर्श तं भूमो तारापितिमिव च्युतम्।। ३८ हते वालिनि सुग्रीवः किष्किन्धां प्रत्यपद्यत। तां च तारापितमुर्खीं तारां निपितितेश्वराम्।। ३९ रामस्तु चतुरो मासान्पृष्ठे माल्यवतः शुमे। निवासमकरोद्धीमान्सुग्रीवेणाभ्युपस्थितः।। ४० रावणोऽपि पुरीं गत्वा लङ्कां कामबलात्कृतः। सीतां निवेशयामास भवने नन्दनोपमे। अशोकविकाभ्याशे तापसाश्रमसंनिभे।। ४१ भर्तस्मरणतन्वङ्गी तापसीवेषधारिणी। उपवासतपःशीला तत्र सा पृथुलेश्वणा। उवास दुःखवसतीः फलम्लकृताश्वना।। ४२ दिदेश राश्वसीस्तत्र रक्षणे राश्वसािवपः।

C. 3. 16136 B. 3. 280. 44 K. 3. 281. 45

31 K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> om. 31<sup>ab</sup>; K<sub>3</sub> om. 31 (cf. v.l. 30).
— a) De D<sub>2</sub> जरमतुर् (for जझतुर्). — b) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 उभी तौ (T<sub>2</sub> ते) संनिपेततु:; G<sub>1</sub> उभौ तौ संनिवेशतु:. — D<sub>3</sub> om. (? hapl.) 31<sup>cd</sup>. — d) T<sub>1</sub> वि-; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 [अ]भि- (for नि-).

32 °) K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> M<sub>2</sub> °संसक्ती; K<sub>4</sub> B<sub>2</sub> G<sub>1.2</sub> °सिकांगी; D<sub>1.2</sub> °संयुक्ती. — °) K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1.2</sub> °श्लिती. — °) K<sub>1.4</sub> M<sub>2</sub> महावीरी; T G<sub>1.2.4</sub> M<sub>1</sub> रुषा वीरी (for तदा वीरी). — °) K<sub>1</sub> फ्लिंग्स्ताविव प्रवेती; T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> फ्लिंग्स्ताविव प्रविती.

33 b) Ks कश्चित्र दश्यते; D1 कश्चित्र ; G4 किंचन द ; M1 कश्चन विद्यते. — After 33ab, Bs Dc Ds ins.:

1268\* प्रज्ञानार्थं तदा रामो निश्चित्य मनसा तदा।
— d) K1-3 D1 कंडम् (for कण्ड). K3 S (except G1.3)
आस्त्रत् (cf. 34b).

34 °) S (except Gs) मालया स (by transp.).

Ks. 4 D1 ततो; T G2 M2 तया (for तदा). D4 वीर. — व)

S (except G1. 8) हेम (for मेघ).

35 °) D6 च (for तु). — b) K3 महाहतु:; K4 विल:; B1 धनुर्धर:; T2 G1. 2. 4 महद्भनुः. — c) D1 रोप्य लक्ष्यं; T2 G1. 2. 4 चकर्ष च (for विचकर्ष). K1 धनुः सक्तो; D1 समुद्दिस्य; T1 धनुः सेषुं. — d) B2 लक्ष्यवित; D6 T G1. 2 लक्ष्यन् (D6 यत्); G4 लक्षणं (for लक्ष्यवत्). K Dc D2 लक्ष्यमुद्दिस्य वालिनं; D1 वालिनं हेममालिनं.

36 b) K1 मंत्रसेव; T2 G1. 2. 4 वज्रसेव. — c) D1 निपपात; G2 विक्षेप च (for वितत्रास). K1. 3. 4 Dc D1. 2

ततो (for तदा). — <sup>4</sup>) K4 भृद्रां; B4 Dn1. n2 [उ]रसि (for इ.टि.).

37 °) T<sub>3</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 तेन (for भिक्ष). B<sub>1</sub>. 3. 4 T<sub>1</sub> M "मर्गाभ (B<sub>4</sub> वि) मुखो; B<sub>2</sub> D<sub>2</sub> D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> "हृदयो वाली. — b) S (except G<sub>3</sub>) मुखा" (for वक्त्रा"). — c) K<sub>1</sub> [अ]वसंथ; G<sub>2</sub>. 4 [अ]प्रस्थितं (for [अ]वस्थितं). — d) B<sub>1</sub>. 3 आत्रा; B<sub>2</sub>. 4 D<sub>2</sub> D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> ततः (for आरात्).

38 °) D1 विगई यित्वा (for गई यित्वा स). K1 G4 तु; Ks. 4 Dcs D2 च (for स). — °) K1 मिनोद्यतं; Ksm 'मिन स्थितं; B2 Dn Ds. 4. 6 G2 'समौजसं.

39 °) K<sub>1</sub>. s. 4 B<sub>1</sub>. s. 4 Dc D<sub>1</sub>. s T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. s. 4 तारा-घिपसर्ली (T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 °खां).

40 <sup>4</sup>) K<sub>1</sub>. 2 ° स्युपेक्षित:; B<sub>1</sub> ° भिसंस्थित:; T<sub>1</sub> ° जुपेस्थित:; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 ° स्थवस्थित:. — After 40, D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> ins. an addl. colophon (adhy. no.: D<sub>1</sub> 281; T<sub>1</sub> 268).

41 Before 41, D<sub>1</sub> ins. मार्कडेय उ'; T<sub>1</sub> मार्कडेय:

— <sup>60</sup>) D<sub>1</sub> [S]थ (for Sषि). S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) छंकां गत्वा (by transp.). K D<sub>1.8</sub>m. s 'दित: (for 'त्कृत:).

— ') Many N MSS. 'भ्यासे; B<sub>1</sub> 'वासे.

42 ") D1 दु:सार्ता. — ") K1. 2 वेश. — ") D6 उपवासततुः सीता. — ") K De D1. 2. 5 G2. 4 ततः सा; B1. 2. 4 Dn1. n3 D4 G3 तशास; G1 तपसा. K1. 2 पृष्ट-स्था; B1. 3 T2 G2. 4 पृथुकोचना. — ") K4 दु:सा; D1 दु:सं (for दु:सा). K2 B2 De2 Dn1. n3 D6 G1. 2. 4 वसर्ति; Dn2 D2. 4 वसर्ति; — ") K De D1. 2. 5 "जला"

C. 3. 16136 B. 3. 280. 44 K. 3. 281. 45 प्रासासिश्र्लपरशुमुद्गरालातधारिणीः ॥ ४३ द्यक्षीं त्रयक्षीं ललाटाक्षीं दीर्घजिह्वामजिह्विकाम् । त्रिस्तनीमेकपादां च त्रिजटामेकलोचनाम् ॥ ४४ एताश्चान्याश्च दीप्ताक्ष्यः करमोत्कटमूर्घजाः । परिवार्यासते सीतां दिवारात्रमतन्द्रिताः ॥ ४५ तास्तु तामायतापाङ्गीं पिश्चाच्यो दारुणस्वनाः । तर्जयन्ति सदा रौद्राः परुषव्यञ्चनाक्षराः ॥ ४६ खादाम पाटयामैनां तिलशः प्रविभज्य ताम् । येयं भर्तारमस्माकमवमन्येह जीवति ॥ ४७ इत्येवं परिभर्त्सन्तीस्त्रास्थमाना पुनः पुनः । भर्तशोकसमाविष्टा निःश्वस्येदमुवाच ताः ॥ ४८ आर्याः खादत मां शीघं न मे लोभोऽस्ति जीविते । विना तं पुण्डरीकाक्षं नीलक्षश्चितमूर्धजम् ॥ ४९ अप्येवाहं निराहारा जीवितप्रियवर्जिता।

शोषयिष्यामि गात्राणि व्याली तालगता यथा॥५०
न त्वन्यमभिगच्छेयं पुमांसं राघवादते।
इति जानीत सत्यं में क्रियतां यदनन्तरम्॥५१
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा राक्षस्यस्ताः खरस्वनाः।
आख्यातुं राक्षसेन्द्राय जग्मुस्तत्सर्वमादितः॥५२
गतासु तासु सर्वासु त्रिजटा नाम राक्षसी।
सान्त्वयामास वैदेहीं धर्मज्ञा प्रियवादिनी॥५३
सीते वक्ष्यामि ते किंचिद्विश्वासं कुरु मे सिख।
भयं ते व्येतु वामोरु शृणु चेदं वचो मम॥५४
अविन्ध्यो नाम मेधावी बृद्धो राक्षसपुंगवः।
स रामस्य हितान्वेषी त्वदर्थे हि स मावदत्॥५५
सीता मद्वचनाद्वाच्या समाश्वास्य प्रसाद्य च।

(for 'कृता').

43 <sup>ab</sup>) K<sub>1</sub>. 2 transp. राक्षसी: and रक्षणे. K<sub>1</sub>. 2 तस्य; K<sub>8</sub>. 4 B<sub>1</sub>. 8 De D<sub>1</sub>. 2. 5 तस्या; B<sub>4</sub> तस्यां (for तत्र). D<sub>5</sub> रक्षार्थं (for रक्षणे). K<sub>5</sub> De<sub>1</sub> D<sub>2</sub> रक्षसाधिप:; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> राक्षसंश्वरः.

44 °) K D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> M स्वर्क्षों (for द्यक्षों). D<sub>5</sub> शंखीं (for ज्यक्षों). — b) K<sub>4</sub> D<sub>12</sub> D<sub>1</sub> अजिह्नकां. — c) K<sub>1.3</sub> T<sub>1</sub> M एकपादीं; G<sub>4</sub> चैकपादां (for एकपादां). — d) K<sub>1.2</sub> तिगम ; G<sub>4</sub> चैक (for एक).

45 b)  $K_3$  'भोत्कर';  $T_1$  'भायत';  $T_2$   $G_{1.2.4}$  M 'भोत्कच' (for 'भोत्कट'). — d)  $G_{2.4}$  'रात्रिम् (for 'रात्रम्).  $G_{1.4}$  अनिद्धिताः;  $G_{1.4}$  अनिद्धिताः (for अतिद्धिताः).

46 °) K Dc D2. इ सा ताम्; D1 सीताम् (for तु ताम्).

- b) N (except K1. 2 D5) G3 'स्वरा: (for 'स्वना:).

- c) T2 G1. 2. 4 तर्जयंत्यः. K4 महा ; T G1. 2. 4 तदा (for सदा). K1 रात्री (for रौदाः). — d) K1 'इयंजन- क्षमाः; K4 G2. 4 'इयंजिताक्षराः; Dn D3. 4. 6 G3 इयंजनस्वराः.

47 <sup>4</sup>) K<sub>8</sub>. 4 M<sub>1</sub> खादामः. K<sub>4</sub> पाटयामि; G<sub>1</sub> पातयाम (for पाटयाम). T<sub>1</sub> [ए]तां (for [ए]नां). — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> सेयं (for येयं). — <sup>d</sup>) G<sub>1</sub>. 2. 4 भलेह; M भलेव (for भन्येह).

48 °)  $K_{1.2}$   $D_1$  परिभस्त्यों चेस्;  $K_{3.4}$   $B_1$   $D_2$   $D_2$   $G_{3.4}$   $M_1$  भर्त्स्य ( $K_4$  °र्त्स) ती;  $B_{3.4}$  भर्त्स्थमाना सा. -  $^b$ )  $K_{1.2}$  त्रासयंती;  $K_4$  आम्यमाणा;  $B_1$   $D_{3.4}$  त्रासयानाः;  $B_{2-4}$   $D_6$ 

 $T_2$  Gs त्रास्यमाना:;  $G_2$ . 4 ताड्यमाना. Dc  $D_2$  मुहुर्मुहु: (for पुन: पुन:). — a)  $K_4$   $G_2$ . 4 [ए]वम्;  $T_2$  [ए]तद् (for [इ]दम्).  $K_3$  सा;  $D_2$ . 5 E0 (for E1:).

49 <sup>a</sup>) K<sub>8</sub> M<sub>2</sub> मा (for मां). — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> De D<sub>2.3.6.6</sub> लाभो (for लोभो). G<sub>2.4</sub> जीवने (for जीविते). — G<sub>1</sub> om. 49<sup>ed</sup>. — 49<sup>d</sup>=(var.) 1.96.54<sup>b</sup>; 155.42<sup>b</sup>.

50 a) Ks T2 G1. 2. 4 अद्य; D1. 2 अथ (for अपि).

- b) K1. 2 जीवित; S (except T2 Gs) जीवंती (for जीवित-). D1 देशिता: (for विजिता). — b) S (except Gs) वछी (for व्याछी). D1 तालवने; T1 कालगता; T2 G2 तल. Ks इव (for यथा).

52 b) Ks Bs. 4 De D1. 2 M 'स्वरा: (for 'स्वना:). G2. 4 राक्षस्य: खरनिस्वना:. — d) T1 ता: (for तत्). The reading आहता: of some printed ed. was not found in any MS. collated!

53 4) K4 B1 Dc D2. 8 धर्मज्ञां वादिनीं.

54 °) B2 Dn Ds. 4. 6 Gs त्वं त्यज (for ते ब्येत्).

55 °) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> अवंध्यो; B<sub>2</sub> अविंदो; T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> अविध्यो; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 अवध्यो (for अविन्ध्यो). — °) K<sub>1</sub> D<sub>2</sub> स मां राम-; K<sub>3</sub>. 4 D<sub>4</sub> स राघव-; D<sub>1</sub>. 2 स च राम-; S (except G<sub>3</sub>) सदा राम- (for स रामस्य). — d) D<sub>2</sub> त्वद्धे. K D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> मां (K<sub>3</sub> [S]ति-); D<sub>2</sub> D<sub>2</sub> मे; G<sub>2</sub>. 4 मा (for हि). K D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> समासदत्; D<sub>1</sub> स मां वदत् (!); T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> समादधत्; G<sub>2</sub>. 4 अचुचुदत्; M<sub>1</sub> समादिशत् (for स मावदत्).

भर्ता ते कुशली रामो लक्ष्मणानुगतो बली ।। ५६ सख्यं वानरराजेन शक्रप्रतिमतेजसा । कृतवात्राघवः श्रीमांस्त्वदर्थे च समुद्यतः ॥ ५७ मा च तेऽस्तु भयं भीरु रावणाल्लोकगहिंतात् । नलक्ष्वरशापेन रक्षिता ह्यस्यनिन्दिते ॥ ५८ शतो ह्येष पुरा पापो वधूं रम्भां परामृशन् । न शक्तो विवशां नारीमुपैतुमजितेन्द्रियः ॥ ५९ स्विप्रमेण्यति ते भर्ता सुग्रीवेणामिरक्षितः । सौमित्रिसहितो धीमांस्त्वां चेतो मोक्षयिष्यति ॥ ६० स्वमा हि सुमहाघोरा दृष्टा मेऽनिष्टदर्शनाः । विनाशायास्य दुर्बुद्धेः पौलस्त्यकुलघातिनः ॥ ६१ दारुणो ह्येष दुष्टात्मा क्षुद्रकर्मा निशाचरः । स्वभावाच्छीलदोषेण सर्वेषां भयवर्धनः ॥ ६२

स्पर्धते सर्वदेवैर्यः कालोपहतचेतनः ।

मया विनाशिक्तानि खमे दृष्टानि तस्य वै ॥ ६३
तैलामिषिक्तो विकचो मजन्पक्के दशाननः ।

असकृत्खरयुक्ते तु रथे नृत्यिक्तव स्थितः ॥ ६४
कुम्भकर्णाद्यश्रेमे नग्नाः पतितम्र्धजाः ।
कृष्यन्ते दक्षिणामाशां रक्तमाल्यानुलेपनाः ॥ ६५
श्वेतातपत्रः सोष्णीपः ग्रुक्कमाल्यविभृषणः ।
श्वेतपर्वतमारूढ एक एव विभीषणः ॥ ६६
सचिवाश्रास्य चत्वारः ग्रुक्कमाल्यानुलेपनाः ।
श्वेतपर्वतमारूढा मोक्ष्यन्तेऽस्मान्महाभयात् ॥ ६७
रामस्यास्त्रेण पृथिवी परिश्विष्ता ससागरा ।
यशसा पृथिवीं कृत्स्तां प्रयिष्यति ते पतिः ॥ ६८
अस्थिसंचयमारूढो भ्रुज्ञानो मधुपायसम् ।

C. 3. 16161 B. 3. 280. 70

116

**<sup>56</sup>** °) Dn2 महचसा; G1 तहचनाद्. — b) B1 T2 °साद्य (for 'श्वास्य).

<sup>57 &</sup>quot;) K1 "राजेंद्र (for "राजेन). — ") B3. 4 T1 G1 M गत" (for कृत"). — ") G2. 4 कृतोद्यमः (for समु").

<sup>58 °)</sup>  $S(\text{except } T_2 G_3)$  ते भूद्  $(\text{for } \vec{a} S_{\overline{c}}, - \vec{a})$   $K_4 B_{1-3}$   $Dn D_3.4.6 G_1.8 M_1$  नंदिनि  $(\text{for } [s] \vec{b} - \vec{c})$ .

<sup>59 °)</sup> K1 ह्याषां (for पापो). — b) K1. 2 B Dns D4. 6 मृष्प् (D4 मृश्यान् also as in text). — c) B Dn D4-6 G3 न शक्कोत्यवशां; D3 न शक्कोभ्यवशां; T1 अशक्कोभ्यवशां. — d) K1. 4 B3. 4 Dc D1. 2 G2 उपेतुम् (for उपे ). D1 जीवितप्रियः (for अजितेन्द्रियः).

<sup>60</sup> b) T1 सुग्रीवसहितः प्रभु:; T2 G1. 2. 4 M सुग्रीवेण सह (T2 सम) प्रभु:. — c) S (except G3) सौमित्रिणा च वीरेण. — d) T1 स्वामितो; T2 G1. 2. 4 M ततस्वां (for स्वां चेतो). K4 मोच (for मोक्ष).

<sup>61</sup> Da om. 61°-62°. — °) T1 स्वमो — °घोरो (for स्वमा — °घोरो). — °) K1 Dc द्या; T1 दशे (for दश). K1 Dc D1 घोर °; K4 रौद्र °; G2. 4 [S]रिष्ट ° (for Sनिष्ट °). T1 -दर्शनः (for -दर्शनः). — °) D1 नाशायास्य सुदुर्बुदेः. — °) T1 °पांसनः. G2. 4 पौलस्यस्य कुलस्य च.

<sup>62</sup> D<sub>2</sub> om. 62<sup>ab</sup> (cf. v.l. 61). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> D<sub>1</sub> रौद्र<sup>\*</sup>; K<sub>3</sub> क्षोद्र<sup>\*</sup> (for क्षुद्र<sup>\*</sup>). — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> G<sub>2</sub>. 4 <sup>\*</sup>वशील <sup>\*</sup> (for <sup>\*</sup>वाच्छील <sup>\*</sup>).

<sup>63</sup> Ks om. (hapl.) 63°-64°. — °) Ts G1 सर्व-(G1 सह)देवेभ्यः. — °) K1 स्वमः; T2 सप्त (for स्वमे).

Ds च ( for वे).

<sup>64</sup> K<sub>3</sub> om. 64<sup>ab</sup> (cf. v.l. 63). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> B<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2 ° विस्ति (for ° भिषिक्ते). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M ° युक्ते च; Dc D<sub>2</sub>. 3 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> ° युक्ते (for ° युक्ते नु). — <sup>d</sup>) G<sub>1</sub> चरन् (for रथे). G<sub>2</sub>. 4 नृत्यम् (for नृत्यन्). T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> अवस्थितः (for इव स्थितः).

<sup>65 °)</sup> B<sub>8</sub> चान्ये; S (except G<sub>8</sub>) चैव (for चेमे).

— b) K1 नागा:; K4 मझा:; D1 भझा: (for नझा:). K4
पिलत (for पितत ). — c) B D (except D<sub>1</sub>. s. s) G<sub>8</sub>
गच्छंति (for कृष्यन्ते).

<sup>66</sup> K<sub>1</sub> M<sub>1</sub> om. (hapl.) 66°-67°. — °) K<sub>4</sub> गुक्कः माल्यविभूषितः; B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> G<sub>2</sub> °माल्यो बि(B<sub>1</sub> °माल्यवि)भीः षणः; B<sub>2</sub>. 3 De Dn D<sub>2</sub>. 5 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 3 °माल्यानुळेपनः. — D<sub>1</sub> om. (hapl.) 66° ; G<sub>4</sub> om. 66°-67°. — °) = (var.) 67°. K<sub>3</sub> श्वेतं पर्वतम्. M<sub>2</sub> आस्थाय (for आरूढ). — G<sub>2</sub> om. (hapl.) 66°-67°.

<sup>67</sup> K<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> om. 67<sup>ab</sup>; G<sub>2</sub> om. 67<sup>abc</sup> (cf. v.l. 66); B<sub>2</sub> om. 67. — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> तस्य (for चास्य). — <sup>c</sup>) = (var.) 66<sup>c</sup>. K<sub>1</sub>. 3 T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> श्वंत; B<sub>1</sub> शुक्क (for श्वंत). — <sup>d</sup>) A few N MSS. मोश्वंते. B<sub>1</sub> दृष्टा: स्वप्ने मयानश्वे. — After 67, B<sub>1</sub> ins.:

<sup>1269\*</sup> मोक्षिता त्वां भयादसादामः शत्रुनियूदनः।

<sup>68</sup> b) K Dc D1. 2. 5 विनि (for परि). — c) K4 T1 सर्वा (for कृत्सां).

<sup>69 &</sup>quot;) K1. 2 G1 अस्थिपर्वतमारूढो; T G4 हस्तिसंचय";

C. 3. 16161 B. 3. 280. 70 K. 3. 281. 71 लक्ष्मणश्च मया दृष्टो निरीक्षन्सर्वतो दिशः ॥ ६९ रुदती रुघिरार्द्राङ्गी व्याव्रेण परिरक्षिता । असकृत्वं मया दृष्टा गच्छन्ती दिशस्त्रत्तराम् ॥ ७० हर्षमेष्यसि वैदेहि क्षिप्रं भर्तसमन्विता । राघवेण सह आत्रा सीते त्वमचिरादिव ॥ ७१ इति सा मृगशावाक्षी तच्छुत्वा त्रिजटावचः । बभ्वाशावती बाला पुनर्भर्तृसमागमे ॥ ७२ यावदभ्यागता रौद्राः पिशाच्यस्ताः सुदारुणाः । ददृशुस्तां त्रिजटया सहासीनां यथा पुरा ॥ ७३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुःषष्टग्रधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २६४॥

## २६५

मार्कण्डेय उवाच ।
ततस्तां भर्तृशोकार्तां दीनां मिलनवाससम् ।
मणिशेषाभ्यलंकारां रुदतीं च पतिव्रताम् ॥ १
राक्षसीभिरुपास्यन्तीं समासीनां शिलातले ।
रावणः कामबाणार्तो ददर्शीपससर्प च ॥ २

देवदानवगन्धर्वयक्षिष्ठिषुष्ठि । अजितोऽशोकवनिकां ययौ कन्दर्पमोहितः ॥ ३ दिव्याम्बरधरः श्रीमान्सुमृष्टमणिकुण्डलः । विचित्रमाल्यमुक्तटो वसन्त इव मृर्तिमान् ॥ ४ स कल्पवृक्षसदृशो यत्नाद्पि विभृषितः ।

G2 हस्तिस्कंधसमा°. —  $^{b}$ ) Dc D2 T2 G1. 2. 4 घृत° (for मधु°). —  $^{d}$ ) B Dn D3-6 G3 दिधक्षु:; T G1. 2. 4 M वि(T1 प्र)पश्यम् (for निरीक्षम्). K4 B Dn D1. 3. 4. 6 T1 G1. 4 दिशं (for दिशः).

70 a) Ba किंदा; T1 G4 रुदंती.

71 °) Ds भोइयसि (for एब्यसि). — b) B Dn Ds. 4. 6 Gs M मर्जा (for भर्तृ-). — T G2. 4 om. 71°d. — cd) B2m ङक्ष्मणेन (for राघवेण). K Dc D1. 2. 5 ङक्ष्मणेन च संयुक्ता सीते भर्तृहिते रता; G1 M राघवेणेति वक्तब्या (G1 °णाभिपक्तव्या) सीता भर्तृहिते रता.

72 <sup>a</sup>) B1. 3 इत्येवं; B2. 4 Dn D3. 4. 6 G3 इत्येतन् (for इति सा). — <sup>c</sup>) K4 वभूवाशावला सा तु. — <sup>d</sup>) S (except G3) भतुरेव समागमे.

73 °) S (except  $T_2$   $G_3$ ) तावद् (for यावद्). S (except  $T_1$   $G_3$ ) रीद्य: (for रीद्राः). —  $^b$ ) S (except  $G_3$ ) महारवाः (for सुदारुणाः). —  $^c$ )  $T_1$   $G_2$  तास्;  $T_2$  हि (for तां). —  $^d$ )  $K_4$  सह सीतां;  $T_1$  सुखासीनां. S (except  $G_3$ ) यथापुरं.

Colophon om. in K1. 2. — Major parvan: Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: N(K1. 2 om.) G3 (all om. sub-parvan name) mention only रामोपाल्यान; M1, likewise, only रामायणोपाल्यान. — Adhy. name: B4 त्रिजटास्वप्तनिवेदनं; D1 त्रिजटावाक्यं; M2 त्रिजटावाक्यसमान्धासं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 278 (Dn<sub>8</sub> 279); D<sub>1</sub> 282; T<sub>1</sub> 269; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M (M2 inf. lin.) 268 (M<sub>2</sub> orig. 270); G<sub>1</sub> 265; G<sub>2</sub> 267. — Śloka no.: Dn 74; D<sub>1</sub> 34.

### 265

1 b) K2 सलिल- (for मलिन-). K1. 8 Dc2 D1. 2 ° वाससां; T G4 M ° वाससीं; G2 ° वासिनीं. — d) K1. 3. 4 Dn3 D1. 2 रुदंतीं. S (except G3) सा (for च).

2 °) B1 उपासतीं; De D2 अपइयंतीं (for उपास्यन्तीं).

3 ab) K1. 4 °गंधवेंर् (for °गन्धर्व-). T2 G2 पुरुषो-रगैः (for पुरुषेर्युधि). — d) B Dn D3-6 G3 'पीडितः (for °मोहितः).

4 °) B<sub>2</sub> दिन्यायुधधरः. — °) T<sub>1</sub> मरी चिमाला (for चिन्नमाल्य ). S (except G<sub>2</sub>, 3) मकुटो (for मुकुटो). — <sup>d</sup>) = Rām. 5. 22. 29<sup>b</sup>.

5 = (var.) Rām. 5. 22. 29. — a) Dn1 Ds. 6 G2 न (for स). G1 ैसहितो (for सहको). — b) Ds सु (for वि.). — c) B2 प्रतिमो (for दुमबद्).

6 °) K1. 2 सुमनुष्यायाः (for तनु ). — °) T1 ददर्श (for दहशे). इमशानचैत्यद्वमवद्भूषितोऽपि भयंकरः ॥ ५
स तस्यास्तनुमध्यायाः समीपे रजनीचरः ।
दद्दशे रोहिणीमेत्य श्रनेश्वर इव ग्रहः ॥ ६
स तामामन्त्र्य सुश्रोणीं पुष्पकेतुशराहतः ।
इदमित्यत्रवीद्वालां त्रस्तां रौहीमिवावलाम् ॥ ७
सीते पर्याप्तमेतावत्कृतो भर्तुरनुग्रहः ।
प्रसादं कुरु तन्विङ्ग क्रियतां परिकर्म ते ॥ ८
भजस्व मां वरारोहे महार्हाभरणाम्बरा ।
भव मे सर्वनारीणामुत्तमा वरवाणिनि ॥ ९
सन्ति मे देवकन्याश्च राजपीणां तथाङ्गनाः ।
सन्ति दानवकन्याश्च दैत्यानां चापि योपितः ॥ १०
चतुर्दश पिशाचानां कोट्यो मे वचने स्थिताः ।
दिस्तावत्पुरुषादानां रक्षसां भीमकर्मणाम् ॥ ११
ततो मे त्रिगुणा यक्षा ये मद्वचनकारिणः ।
केचिदेव धनाध्यक्षं श्रातरं मे समाश्रिताः ॥ १२

गन्धर्वाप्सरमो भद्रे मामापानगतं सदा ।
उपतिष्ठन्ति वामोरु यथैव भ्रातरं मम ॥ १३
पुत्रोऽहमपि विप्रपेः साक्षाद्विश्रवसो मुनेः ।
पञ्चमो लोकपालानामिति मे प्रथितं यद्यः ॥ १४
दिव्यानि भक्ष्यभोज्यानि पानानि विविधानि च ।
यथैव त्रिद्शेशस्य तथैव मम भामिनि ॥ १५
क्षीयतां दुष्कृतं कर्म वनवासकृतं तव ।
भार्या मे भव सुश्रोणि यथा मन्दोद्री तथा ॥ १६
इत्युक्ता तेन वैदेही परिवृत्य शुभानना ।
तृणमन्तरतः कृत्वा तमुवाच निशाचरम् ॥ १७
अशिवेनातिवामोरूरजस्रं नेत्रवारिणा ।
स्तनावपतितौ बाला सहितावभिवर्षती ।
उवाच वाक्यं तं क्षुद्रं वैदेही पतिदेवता ॥ १८
असकृद्वदतो वाक्यमीद्द्यं राक्षसेश्वर ।
विपादयुक्तमेतने मया श्रुतमभाग्यया ॥ १९

C. 3. 16185 B. 3. 281. 20

1270\* ब्यवस्थाप्य कथंचित्सा विषादादतिमोहिता।

[T1 G1 M रुदती गिरं (for अतिमोहिता).]

<sup>7 °)</sup> G1. 2. 4 M एत्य (for इति). Dn D4. 6 वाक्यं (for बालां). — 4) K Dc D1. 2. 5 त्रस्तां व्याकुरुलोचनां; T1 संत्रस्तामिव रोहिणीं; T (T1 orig.) G1. 2. 8m. 4 त्रस्तां मृगवधूमित्र.

<sup>8</sup> b) G1 M अनुक्रम: (for अनुग्रह:). — c) G1. 4 M2 कुरु प्रसादं (by transp.). — d) K1. 8. 4 B1. 8 T1 M1 प्रति (for परि ). K1 D1 च (for ते).

<sup>9</sup> d) Ka Dea Dna. na Di Ti Gi वरवर्णिनी.

<sup>10 °)</sup> S (except Gs) दानव° (for मे देव°). — Ba om. (hapl.) 10<sup>bc</sup>. — b) K1. 2. 4 देव° (for राज°). K3 B (B2 om.) Do Dn D2—6 G3 गंधर्वाणां च योषितः. — K3 G4 M2 om. 10<sup>cd</sup>. — <sup>cd</sup>) T G1. 2 M1 तासामद्य विशालाक्षि सर्वासां मे भवोत्तमा.

<sup>11 °)</sup> B<sub>2</sub> T<sub>1</sub> M पिशाचीनां. — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 M वचिस (for वचने). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 भीमरूपिणां.

<sup>12 °)</sup> K<sub>1</sub>. 2 तत्र (for ततो). Dc2 D2 T1 द्वि° (for ति?°). — b) T2 G2. 4 में (for मद्-).

<sup>13 &</sup>quot;) D1 यज्ञे (for भद्रे). — ") K1 Ds (by corr.) मामासनगतं तदा (Ds सदा); D1 नानापानगतं सदा; T1 मां विमानगतं सदा.

<sup>14</sup> Ks om. 14<sup>a</sup>-15<sup>b</sup>. — b) T2 मुनि: (for मुने:). — c) D1 पंचमं.

<sup>15</sup> K<sub>3</sub> om. 15<sup>ab</sup> (cf. v.l. 14). — b) D<sub>8</sub> तु (for च). — c) K<sub>1</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> त्रिदिवेशस्य; Dc D<sub>2</sub> त्रिदशॅद्गस्य. — d) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> भज (for मम). K<sub>2</sub> B Dc<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub>. ns D<sub>2-6</sub> भाविनि (for भामिनि).

<sup>16 °)</sup> D<sub>3</sub> दुष्करं (for दुष्कृतं). T<sub>1</sub> धर्म (for कर्म).

- b) D<sub>2</sub> पतं (for क्तं). K<sub>1.2</sub> तथा (for तव).

- 16° = 1. 67. 1°: 3. 251. 18°; 262. 34°; etc. — d)

T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> M मंडोदरी (for मन्दो°).

<sup>17</sup> b) K<sub>1</sub> सुशोभना (for ग्रुभा'). — 17<sup>cd</sup> = (var.) Rām. 3. 56. 1<sup>cd</sup>: 5. 21. 3<sup>ab</sup>.

<sup>18 °)</sup> Т2 अदितेवं; G1 अशीतेन; G2 अदितब्धं; G4 अदितेवं। (for अशिवेन). Т2 G2. 4 हि; G1 [ए]व (for [अ]ति).

- ³) Т2 असकृन् (for अजसं). — °) К1. 8. 4 De D1. 2 पीनी (for बाला). — ³) В2. 4 D (except D1. 3) G1 संहताव् (for सहिताव्). D1 अपि (for अभि). В2 D1 वर्षति. — After 18°4, S (except G3) ins.:

<sup>— °)</sup> T G1. 2. 4 रावणं (for वाक्यं तं). K1 कुद्धं (for क्षुद्धं).

19 °) K2-4 Dc2 D1 राक्षसंश्वरः; D2. 6 °सेरितं; T1 °साधम; G1 °सेश्वरं. — °) K4 अधर्मः; T1 न याचे; M विवादः (for विषादः). — °) K3 क्षणम्; G1 चैवम् (for

C. 3. 16185 B. 3. 281. 20 K. 3. 282. 20 तद्भद्रसुख भद्रं ते मानसं विनिवर्त्यताम् ।
परदारास्म्यलभ्या च सततं च पतिव्रता ॥ २०
न चैवोपियकी भार्या मानुषी कृपणा तव ।
विवशां धर्षियत्वा च कां त्वं ग्रीतिमवाप्स्यिसे ॥ २१
प्रजापितसमो विश्रो ब्रह्मयोनिः पिता तव ।
न च पालयसे धर्मं लोकपालसमः कथम् ॥ २२
भ्रातरं राजराजानं महेश्वरसखं प्रभ्रम् ।
धनेश्वरं व्यपदिशन्कथं त्विह न लज्जसे ॥ २३
इत्युक्तवा प्रारुदत्सीता कम्पयन्ती पयोधरौ ।
शिरोधरां च तन्वङ्गी मुखं प्रच्छाद्य वाससा ॥ २४
तस्या रुदत्या भामिन्या दीर्घा वेणी सुसंयता ।

दहरो खिसता सिग्धा काली व्यालीव मूर्धनि॥ २५ तच्छुत्वा रावणो वाक्यं सीतयोक्तं सुनिष्ठुरम्। प्रत्याख्यातोऽपि दुर्मेधाः पुनरेवाब्रवीद्वचः॥ २६ काममङ्गानि मे सीते दुनोतु मकरध्वजः। न त्वामकामां सुत्रोणीं समेष्ये चारुहासिनीम्॥ २७ किं तु शक्यं मया कर्तुं यत्त्वमद्यापि मानुषम्। आहारभूतमस्माकं राममेवानुरुध्यसे॥ २८ इत्युक्त्वा तामनिन्द्याङ्गीं स राक्षसगणेश्वरः। तत्रैवान्तर्हितो भूत्वा जगामाभिमतां दिशम्॥ २९ राक्षसीिमः परिवृता वैदेही शोककर्शिता। सेव्यमाना त्रिजटया तत्रैव न्यवसत्तदा॥ ३०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चषष्टवधिकद्विदाततमो ऽध्यायः ॥ २६५ ॥

श्रुतम्). K1 अनार्यया; D1 अयोग्यया (for अभाग्यया).

20 °) K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M ° मुख (for ° मुख). — b)
K<sub>1</sub> D<sub>2</sub> G<sub>1</sub> विनिवर्ततां; G<sub>2</sub> ° वृत्यतां. — °) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> न;
G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> हि (for [अ]स्मि). K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> [अ]स्मि (for च).
— d) D<sub>3</sub> M<sub>2</sub> संततं.

21 °) K1 चैव पावकी; K2 चैवैताहशी; K3. 4 Dc1 Ds. 6 T2 चैवोपियकी; B2 चैवौपियकी; B4 चैवौपियका; Dc2 चैवापियकी; D2 एवोपियकी. — b) G1 मनुष्या (for मानुषी). K4 कृपणा तथा; G2. 4 तव राक्षस (for कृपणा तव). — c) K Dc D1. 2 मां; B3 तु (for च). T2 विहर्षां धर्मियत्वा च. — d) G1 शांतिम् (for प्रीतिम्).

22 °) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> स्वं (for च). B1 सर्वं (for धर्म). — <sup>d</sup>) K1. 3. 4 Dc<sub>2</sub> D1. 2. 5 °पालोपम: (for °पालसम:).

23 <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> राजराजत्वे; K<sub>3</sub> <sup>a</sup>राजत्वं; D<sub>1</sub> यक्षराजं तं; T G<sub>1</sub>. 2. 4 राजराजं च; M <sup>a</sup>राजं त्वं. — b) K<sub>1</sub> <sup>a</sup>समं विभुं; B<sub>1</sub> <sup>a</sup>समप्रभं; D<sub>2</sub> <sup>a</sup>समं प्रभं (for aस्लं प्रभुम्). — d) K<sub>1</sub>. 2 हत्थं; K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 हि त्वं; K<sub>4</sub> त्वं हि; D<sub>3</sub> त्वं ह (for त्वह).

24 °) B4 सारुदत; Dc2 G1 M2 प्रस्दत्. — b) Dc D2 कंपयंती. — d) K4 D1 पाणिना (for नाससा).

25 °) T2 तस्यां. K B1 Dc Dn2. n3 D2. 3 T1 G1 M स्टंत्या; T2 स्ट्त्यां. B D (except Dn1) G2 M1 भाविन्या; T2 भामिन्यां. — b) K3. 4 B1. 3 Dc D2 G4 M2 दीर्घ- (for दीर्घा). B1 -वेगा (for वेणी). K1. 2 सुशोभना; B1 ससु- खता; Dn2 D2 सुसंयुता. — c) Dc D2 स्थगिता; D3 त्वसिता; T2 सविषा; G1. 2. 4 M2 सासिता (for सवं). — d) Dc2

Dns कला; T<sub>2</sub> कृष्णा (for काली). G<sub>1</sub>. 2. 4 M क्याली कालीव (by transp.).

26 °) B Dn Ds. 4. 6 Gs M1 श्रुत्वा तद् (by transp.) - °) K1. 3. 4 D1 T G2. 4 M अनि ; G1 तु नि ° (for सुनि °).

27 b) K3 धुनोतु; Dn3 D1. 5 S (except G3) दुनोति.

- c) K1. 4 B1. 3. 4 Dc Dn2. n3 D1. 2. 4 T1 G1 M
सुश्रोणि. - d) K1. 4 B1. 3. 4 Dc1 D2 T2 M हासिनि.

28 <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> न; K<sub>3</sub> Dc<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> M तु (for नु). -- <sup>b</sup>) D<sub>1</sub> मानुषीं. - <sup>c</sup>) D<sub>1</sub> आहारभूताम्. - <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> [अ]नु- ब्रध्यसे; D<sub>1</sub> राध्यसे.

29 a)  $B_1$  इत्युक्त्वा चानवद्यांगीं. — b)  $K_8$  B  $Dc_1$  Dn  $D_{2-4}$ . a  $G_3$  M "महेश्वरः;  $G_1$  "जनेश्वरः. — c)  $G_2$  [अं]तिरितो (for [अ]नतिहितो). — a)  $B_2$  जगामाभीष्मिततं दिशं;  $D_2$  माभिहतं ग्रुभं;  $D_2$  "माभिहतं ग्रुभं.

30 b) K1 जानकी (for वैदेही). K1-8 B1. 2. 4 Dn2. n3 शोककिषता. — °) B4 सांत्व्य° (for सेव्य°). — d) D8. 4 G3 तथा (for तदा).

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: N G3 (all om. sub-parvan name) mention only रामो(K2 B2 श्रीरामो)पाख्यान; M2, likewise, only रामायणोपाख्यान. — Adhy. name: M2 सीताश्रार्थनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 279 (Dn3 280); D1 283; T1 270; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 269 (M2 orig. 271); G1 266; G2 268. — Śloka no.: Dn1. n3 D1 31.

### २६६

मार्कण्डेय उवाच ।
राघवस्त ससौमितिः सुग्रीवेणाभिपालितः ।
वसन्माल्यवतः पृष्ठे ददर्श विमलं नभः ॥ १
स दृष्ट्वा विमले व्योम्नि निर्मलं शशलक्षणम् ।
ग्रहनक्षत्रताराभिरनुयातमित्रहा ॥ २
कुमुदोत्पलपद्मानां गन्धमादाय वायुना ।
महीधरस्थः शीतेन सहसा प्रतिबोधितः ॥ ३
प्रभाते लक्ष्मणं वीरमभ्यभाषत दुर्मनाः ।
सीतां संस्मृत्य धर्मात्मा रुद्धां राक्षसवेश्मनि ॥ ४
गच्छ लक्ष्मण जानीहि किष्किन्धायां कपीश्वरम् ।
प्रमत्तं ग्राम्यधर्मेषु कृतम्नं स्वार्थपण्डितम् ॥ ५
योऽसौ कुलाधमो मृद्धो मया राज्येऽभिषेचितः ।

सर्ववानरगोपुच्छा यमृक्षाश्र भजन्ति वै ॥ ६
यद्र्थं निहतो वाली मया रघुकुलोद्वह ।
त्वया सह महाबाहो किष्किन्धोपवने तदा ॥ ७
कृतन्नं तमहं मन्ये वानरापसदं सुवि ।
यो मामेवंगतो मृढो न जानीते ज्य लक्ष्मण ॥ ८
असौ मन्ये न जानीते समयप्रतिपादनम् ।
कृतोपकारं मां नूनमवमन्यालया घिया ॥ ९
यदि तावदजुद्युक्तः शेते कामसुखात्मकः ।
नेतच्यो वालिमार्गेण सर्वभृतगतिं त्वया ॥ १०
अथापि घटते इस्माकमर्थे वानरपुंगवः ।
तमादायहि काकुत्स्य त्वरावान्भव मा चिरम् ॥ ११
इत्युक्तो लक्ष्मणो भ्रात्रा गुरुवाक्यहिते रतः ।

C. 3. 16208 B. 3. 282. 12 K. 3. 283. 12

#### 266

1 K<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> om. the ref. — <sup>a</sup>) B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> सहसी° (for तु ससी°). — °) = (var.) 61<sup>d</sup>. K<sub>1</sub> °प्रतित:. — °) = Rām. 4. 28. 1°. — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 4-6 M<sub>1</sub> दहशे (for ददशे).

2 °) B<sub>1.8</sub> विपुले; T<sub>1</sub>G<sub>1</sub> विमलं (for विमले). — <sup>b</sup>) K<sub>1.8.4</sub> Dc D<sub>1.8</sub> विमलं (for निर्मलं). B<sub>2</sub>S (except G<sub>3</sub>) शशलांखनं; D<sub>1.8</sub> (by corr.) शशिलक्षणं.

3 °) T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M<sub>2</sub> °गंधेन. — <sup>b</sup>) K<sub>3. 4</sub> De D<sub>1. 2</sub> गंधान् (for गन्धम्). G<sub>1. 2</sub> गंधमादनवायुना. — <sup>cd</sup>) Dns T<sub>3</sub> महीधरस्य; T<sub>1</sub> °धरः स. De D<sub>2</sub> पीतेन (for जी°). G<sub>1. 2</sub> M<sub>2</sub> transp. शीतेन and सहसा.

4 ) G1 दु: खितः (for दुर्मनाः). — °) B2 तां संस्मृत्य च ध°.

5 °) K1. 2 गच्छ जानीहि सौमित्रे. — °) K1. 4 De D1. 2 प्रसक्तं (for प्रमन्तं). K4 धर्मेण (for धर्मेषु). — D4 om. 5<sup>d</sup>-21<sup>d</sup>. — <sup>d</sup>) De D2 प्रसक्तं (for कृतझं).

6 D4 om. 6 (cf. v.l. 5). — b) K1 [अ]रण्ये (for राज्ये). — c) K1. 2 Dc D1 G1. 2. 4 M2 सर्वे (for सर्व-). — d) D2 ये मृषा च; T2 G2. 4 M2 सक्षाश्चेनं (for यमुक्षाश्च). K Dc D1. 2. 5 [अ]पि भेजिरे (for भजन्ति वै).

7 Ds om. 7 (cf. v.l. 5). — ") Ks धीमान् (for

वाली). - d) D1 M1 तथा; G2. 4 M2 पुरा (for तदा).

8 D4 om. 8 (cf. v.l. 5). — °) K1 तदहं (for तमहं).
— °) K2 S (except G3) वानरापशदं. — °) K1. 4 G4
M2 गतं; Dc D2 T1 गते (for गतो). — в) K1. 2 जानित (for जानीत); cf. v.l. 9.

9 D4 om. 9 (cf. v.l. 5). — 6) K D1. इ ज्यतिरिक्तं; B3 Dc D2 T G2. 4 योसी मन्ये (for असी मन्ये). K1-3 D1 न जानाति; cf. v.l. 8. — b) B Dc Dn D2. 2. 6 G8 प्रतिपालनं. — c) K2 Dc2 D2 मा (for मां). — d) S (except T2 G3) अवमत्य. B1 [आह्मपौरुष:; B3. 4 T1 [आह्मपोध्या (for [आह्मपाध्या).

10 D4 om. 10 (cf. v.l. 5). — ") T2 अनायत्तः (for अनुखुकः). — ") K1 De D2 कामवशानुगः; K2. 4 वशास्त्रकः; B2 सुखाशया. — ") K4 De2 T1 M1 गितिस् (for गिति). K4 स्वयं (for स्वया). K2 गितं तदा; D1 गितेन वै.

11 D4 om. 11 (cf. v.l. 5). — °) K Dc D1-3. 5 T1 G1 अथ वा; B4 तथापि (for अथापि). D3 चेष्ट ; G1 त्वर (for घट ). — b) K1. 3 D1 कृत्ये (for अथे). — °) K2 B1. 3. 4 Dn D3. 5. 6 T1 G3 °येव; B3 M1 °य हि (for भेंदिह).

12 D4 om. 12 (cf. v.l. 5). — b) K1 ततो वाक्ये; K2 गुरुवाक्ये. — K2 om. (hapl.) 12<sup>cde/</sup>. — d) T G1. 2. 4 ° गणं (for ° गुणं). — /) K1 [अ]निवेदितः (for [अ]नि-

C. 3. 16208 B. 3. 282. 12 K. 3. 283. 12 प्रतस्थे रुचिरं गृह्य समार्गणगुणं धनुः।
किष्किन्धाद्वारमासाद्य प्रविवेशानिवारितः॥ १२
सक्रोध इति तं मत्वा राजा प्रत्युद्ययौ हरिः।
तं सदारो विनीतात्मा सुग्रीवः प्रवगाधिपः।
पूज्या प्रतिजग्राह प्रीयमाणस्तद्द्या॥ १३
तमव्रवीद्रामवचः सौमित्रिरकुतोभयः।
स तत्सर्वमशेषेण श्रुत्वा प्रह्वः कृताङ्किः॥ १४
सभृत्यदारो राजेन्द्र सुग्रीवो वानराधिपः।
इदमाह वचः प्रीतो लक्ष्मणं नरकुङ्गरम्॥ १५
नासि लक्ष्मण दुर्मेधा न कृतशे न निर्धृणः।
श्रुयतां यः प्रयत्नो मे सीतापर्येषणे कृतः॥ १६
दिशः प्रस्थापिताः सर्वे विनीता हरयो मया।
सर्वेषां च कृतः कालो मासेनागमनं पुनः॥ १७

यैरियं सवना साद्रिः सपुरा सागराम्बरा।
विचेतव्या मही वीर सग्रामनगराकरा।। १८
स मासः पश्चरात्रेण पूर्णी भिवतुमहित।
ततः श्रोष्यसि रामेण सिहतः सुमहित्रयम्।। १९
इत्युक्तो लक्ष्मणस्तेन वानरेन्द्रेण धीमता।
त्यक्तवा रोषमदीनात्मा सुग्रीवं प्रत्यपूजयत्।। २०
स रामं सहसुग्रीवो माल्यवत्पृष्ठमास्थितम्।
अभिगम्योदयं तस्य कार्यस्य प्रत्यवेदयत्।। २१
इत्येवं वानरेन्द्रास्ते समाजग्रः सहस्रशः।
दिशस्तिस्रो विचित्याथ न तु ये दक्षिणां गताः।। २२
आचख्युस्ते तु रामाय महीं सागरमेखलाम्।
विचितां न तु वैदेद्या दर्शनं रावणस्य वा।। २३
गतास्तु दक्षिणामाशां ये वै वानरपुंगवाः।

वारितः).

13 D4 om. 13 (cf. v.l. 5). — °) Dn2. n3 D3. 6 T1 G3 M1 इव (for इति). K1. 2 तं लक्ष्य; D1 मत्वा स (for तं मत्वा). — °) B2 T2 प्रवगेश्वरः; G1. 2. 4 °गोत्तमः. — ′) D5 तदा हिया (for तदहैया).

14 D<sub>4</sub> om. 14 (cf. v.l. 5); D<sub>1</sub> om.  $14^a-15^b$ . —  $14^b=3$ . 267.  $16^d$ . —  $^c$ ) K<sub>1</sub> पूर्वम् (for सर्वम्). T<sub>1</sub> विशेषेण. —  $^d$ ) K<sub>1</sub> प्राह (for प्रहृ:). S (except G<sub>8</sub>) गुश्राव हरिपुंगव:

15 D4 om. 15; D1 om.  $15^{ab}$  (cf. v.l 5, 14). — ab) B2 वानरेश्वर: (for राधिप:). S (except G3) सम्द्रयस्तं तदा प्रह्वः स वानरगणाधिपः. — a) B1. 2 नरपुंगव; T G2. 4 M वानरर्षभः; G1 किप्पुंगवः.

16 D4 om. 16 (cf. v.l. 5). — b) B Dn Ds. s. s Gs नाकृतज्ञो (for न कृतक्षो). — d) K1 सीतापर्यक्षणे रतः; G1 नेवेषणकीतुकः.

17 D4 om. 17 (cf. v.l. 5). — a) M1 सर्वाः (for सर्वे). — b) S (except G3 M2) समर्था (for विनीता). — d) S (except G3) मासोभ्या(T1 G1 सो द्या)गमने पुनः

18 °) D<sub>6</sub> तैर् (for यैर्). K D<sub>1.6</sub> सनगा; M<sub>1</sub> ससरित; M<sub>2</sub> सपुरा (for सवना). — b) M सवना (for सपुरा). — c) K<sub>1.8.4</sub> D<sub>C2</sub> D<sub>1.2</sub> मही सर्वा; G<sub>2.4</sub> महावीर. — d) K<sub>4</sub> समग्र°.

19 D4 om. 19 (cf. v.l. 5). — °) T1 M2 तम्र

(for aa:).

20 D4 om. 20 (cf. v.l. 5). — ab) T2 G2. 4 transp. रुझमण° and वानरे°.

21 D<sub>4</sub> om. 21 (cf. v.l. 5). — <sup>b</sup>) K<sub>1. 2</sub> हिम° (for माल्य°). K<sub>1</sub> B<sub>2</sub> G<sub>4</sub> पृष्ठमाश्रितं; K<sub>3. 4</sub> Dc D<sub>1. 2. 5</sub> G<sub>1</sub> M पृष्ठ(D<sub>1</sub> प्रस्थ)वासिनं. T<sub>1</sub> गिरिपृष्ठनिवासिनं. — <sup>c</sup>) B<sub>2</sub> कार्यं (for तस्य). T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> M<sub>2</sub> अभिगम्थेदमंतस्थं.

22 °) K De D1. 2. 5 अत्रांतरे वानरेंद्राः; T G1. 2. 4 इत्येवं वादिन (T1 वदत ) स्तस्य; M इत्येवं ते वानरेंद्राः. — After  $22^a$ , G1 ins.:

1271\* आयाता वानरास्तदा। दिशस्तिस्रो वानरेन्द्राः

— b) T1 वानरेंद्रा: (for समा°). T2 G2. 4 आयाता वान रास्तदा (T2°था) (=line 1 of 1271\*). — °) K4 विवि च्याथ; B1 विहत्याथ. — d) Dc2 D1. 2. 4 च (for तु). T1 दिशं (for गता:).

23 D4 om. 23-31. — a) B4 Dc2 D2 आवश्चस. K1 Dc2 D2 तेथ; K2 B1-3 Dc1 Dn D3. 6.6 G8 तत्र; K4 तेत्र; D1 T G2.4 ते च; G1 तेपि (for ते तु). K1 रामस्य. — b) Dc2 D1.3 T1 G1 मही भेखला (Dc2 D1 भेखला). — c) D3 T G1.4 विचिता; D5 निचितां. K1.8.4 Dc D1.2 S (except G3 M1) च (for तु). — d) K1.2.4 D5 च (for वा).

24 D4 om. 24 (cf. v.l. 23). — a) B1 3; Dc2

आशावांस्तेषु काकुत्स्थः प्राणानार्तोऽप्यधारयत्।। २४ दिमासोपरमे काले व्यतीते प्रवगास्ततः। सुग्रीवमिमगम्येदं त्वरिता वाक्यमञ्जवन्।। २५ रिक्षतं वालिना यत्तरफीतं मधुवनं महत्। त्वया च प्रवगश्रेष्ठ तद्भुङ्के पवनात्मजः।। २६ वालिपुत्रोऽङ्कदश्रेव ये चान्ये प्रवगर्षमाः। विचेतुं दक्षिणामाशां राजन्त्रस्थापितास्त्वया।। २७ तेषां तं प्रणयं श्रुत्वा मेने स कृतकृत्यताम्। कृतार्थानां हि भृत्यानामेतद्भवति चेष्टितम्।। २८ स तद्रामाय मेधावी शशंस प्रवगर्षभः। रामश्राप्यनुमानेन मेने दृष्टां तु मैथिलीम्।। २९ हन्तूमत्प्रमुखाश्रापि विश्रान्तास्ते प्रवंगमाः। अभिजग्रुईरीन्द्रं तं रामलक्ष्मणसंनिधौ ।। ३० गतिं च मुखवर्णं च दृष्टा रामो हन्त्मतः।

अगमत्त्रत्ययं भूयो दृष्टा सीतेति भारत ॥ ३१ हन् मत्त्रमुखास्ते तु वानराः पूर्णमानसाः । प्रणेमुर्विधिवद्रामं सुग्रीवं लक्ष्मणं तथा ॥ ३२ तानुवाचागतात्रामः प्रगृद्ध सग्नरं धनुः । अपि मां जीविधिव्यध्वमिष वः कृतकृत्यता ॥ ३३ अपि राज्यमयोध्यायां कारियध्यामयहं पुनः । निहत्य समरे शत्रुनाहृत्य जनकात्मजाम् ॥ ३४ अमोक्षयित्वा वैदेहीमहृत्वा च रिप्त्रणे । हृतदारोऽवधृतश्च नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ ३५ इत्युक्तवचनं रामं प्रत्युवाचानिलात्मजः । प्रियमाख्यामि ते राम दृष्टा सा जानकी मया ॥ ३६ विचित्य दक्षिणामाशां सपर्वतवनाकराम् । श्रान्ताः काले व्यतीते सम दृष्टवन्तो महागुहाम् ॥ ३७ प्रविशामो वयं तां तु बहुयोजनमायताम् ।

C. 3. 16235 B. 3. 282, 39 K. 3. 283, 39

D<sub>2</sub> ते (for तु). — °) K<sub>1</sub>. 3. 4 B<sub>1</sub> तेन (for तेषु). — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> [S]च°; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> च्य°; B<sub>4</sub> D<sub>1</sub> D<sub>3</sub>. 6 T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> [S]च्य° (for S<sup>c</sup>य°).

<sup>25</sup> D<sub>4</sub> om. 25 (cf. v.l. 23); K<sub>2</sub> om. 25°-26°.
— °) K (K<sub>2</sub> om.) D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> M द्विमासपरमे; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> °से परमे. — °) K<sub>1</sub> वानरा (for प्रवगा °). — °) G<sub>1</sub> <sup>°</sup>गत्वा (for °गस्य). — <sup>d</sup>) D<sub>2</sub> G<sub>1</sub> स्विरत (for °ता).

<sup>26</sup> D4 om. 26; K2 om. 26<sup>ab</sup> (cf. v.l. 23, 25).
— a) M2 यत्ते (for यत्तत्). — b) T2 वानर (for प्रवग<sup>a</sup>).

<sup>27</sup> D<sub>4</sub> om. 27 (cf. v.l. 23). — b) K<sub>2</sub> द्ववोश्वराः; T<sub>1</sub> 'गर्धभ. — c) T<sub>1</sub> विचेहर् (for विचेतुं).

<sup>28</sup> D4 om. 28 (cf. v.l. 23). — ") Dns T2 Gs तत्प्रणयं; Dn1 n2 D1 अ(D1 स्व)पनयं; T1 G1. 2. 4 M सप्रणयं. G1 वाक्यं (for श्रुत्वा). — ") T G2. 4 M स मेने (by transp.). K1. 2 तत् (for स). G1 श्रुत्वा मेने कृताध्येतां. — ") K4 भद्रानाम् (for भ्रुत्वानाम्). — ") M1 जीवति (for भवति).

<sup>29</sup> D4 om. 29 (cf. v.l. 23). — <sup>d</sup>) T1 दशं मेने (by transp.). K D1. 5 दश (for दशं). K D1 M सा; T2 G1. 2. 4 च (for तु). D3. 5 मेथिकी.

<sup>30</sup> D<sub>4</sub> om. 30 (cf. v.l. 23). — ") = (var.) 32". Some MSS. हनुमत्. — ") T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> विश्वता" (for विश्वान्ता"). — ") K<sub>1. 8. 4</sub> Dc D<sub>1. 2</sub> प्रति"; M उप" (for

अभि°). Dc D2 हरीन् तं; T1 गिरींद्रं; G2. 4 हरीशं; M1 हरींद्रास (for हरीन्द्रं). K4 Dc D2 तु; S (except G3) ते (for तं).

<sup>31</sup> D4 om. 31 (cf. v.l. 23). — b) S (except Gs) रामो द्या (by transp.). — c) K1. 3 D1 अगच्छत् (for अगमत).

<sup>32</sup> T1 om. 32. — ") = (var.)  $30^a$ .  $K_1$  हर्रीद्र"; some MSS. हनुमत्" (for हन्मत्"). — ")  $B_{1-3}$   $G_1$  M रामे (for रामं). — ")  $D_{2}$   $D_{3}$   $G_{3}$  तदा (for तथा).  $B_{1-3}$   $T_{2}$   $G_{1}$   $M_{2}$  सुग्रीवे लक्ष्मणे तथा ( $T_{3}$   $G_{1}$  तदा).

<sup>33 °)</sup> Ks Dc2 तम् (for तान्). K Dc D1-8. इ ततो ; Dn1. ns [आ]नतान् (for [आ]गतान्). — °) T2 G1. 2. 4 रुचिरं (for सशरं).

<sup>34 °)</sup> K1-3 Ds T1 M शत्रुम् (for शत्रुन्).

<sup>35 )</sup> K<sub>1-3</sub> रिपुं रणे; B D G<sub>3</sub> रणे रिप्न् (D<sub>3</sub> °पुं) (by transp.). K<sub>4</sub> अहित्वाचरितं रणे; G<sub>4</sub> इत्वा मम रिप्न्नणे.

<sup>36 °)</sup> B1. 2 प्रियामाख्याति ते राम. — <sup>4</sup>) K1. 2 D5 G1. 2. 4 M [आ]र्था (for सा). T2 दश्वायां जानकीमइं.

<sup>37 °)</sup> K4 विविच्य (for विचित्य). — °) G1 तु (for सा). — °) Т1 महीं शुभां; Т2 G1. 2. 4 महीगुहां.

<sup>38 °)</sup> B1 प्राविशाम ; T2 G2 M विशासआ; G1 विशंतआ; G4 विश्राम्य च. S (except G3) सा (for तु). — °) G1. 2. 4

C. 3. 16235 B. 3. 282, 39 K. 3. 283, 39 अन्धकारां सुविषिनां गहनां कीटसेविताम् ॥ ३८
गत्वा सुमहद्ध्वानमादित्यस्य प्रभां ततः ।
हृष्टवन्तः सम तत्रैव भवनं दिव्यमन्तरा ॥ ३९
मयस्य किल दैत्यस्य तदासीद्रेक्षम राघव ।
तत्र प्रभावती नाम तपोऽतप्यत तापसी ॥ ४०
तया दत्तानि भोज्यानि पानानि विविधानि च ।
सुक्त्वा लब्धबलाः सन्तस्तयोक्तेन पथा ततः ॥ ४१
निर्याय तस्मादुद्देशात्पक्यामो लवणाम्भसः ।
समीपे सह्यमलयौ दर्दुरं च महागिरिम् ॥ ४२
ततो मलयमारुह्य प्रव्यन्तो वरुणालयम् ।
विषण्णा व्यथिताः खिन्ना निराशा जीविते भृशम् ॥ ४३
अनेकशतविस्तीणं योजनानां महोद्धिम् ।
तिमिनक्रझषावासं चिन्तयन्तः सुदुःखिताः ॥ ४४
तत्रानशनसंकल्पं कृत्वासीना वयं तदा ।
ततः कथान्ते गृधस्य जटायोरभवत्कथा ॥ ४५

ततः पर्वतशृङ्गाभं घोररूपं भयावहम् ।
पश्चिणं दृष्टवन्तः स्म वैनतेयिमवापरम् ॥ ४६
सोऽस्मानतर्कयद्भोक्तमथाभ्येत्य वचोऽत्रवीत् ।
भोः क एष मम श्रातुर्जटायोः कुरुते कथाम् ॥ ४७
संपातिर्नाम तस्याहं ज्येष्ठो श्राता खगाधिपः ।
अन्योन्यस्पर्धयारूढावावामादित्यसंसदम् ॥ ४८
ततो दग्धाविमौ पक्षौ न दग्धौ तु जटायुषः ।
तदा मे चिरदृष्टः स श्राता गृध्रपतिः त्रियः ।
निर्दग्धपक्षः पतितो ह्यहमस्मिन्महागिरौ ॥ ४९
तस्यैवं वदतोऽस्माभिर्हतो श्राता निवेदितः ।
व्यसनं भवतश्चदं संक्षेपाद्वै निवेदितम् ॥ ५०
स संपातिस्तदा राजञ्श्चत्वा सुमहदित्रयम् ।
विषण्णचेताः पत्रच्छ पुनरस्मानिर्दम् ॥ ५१
कः स रामः कथं सीता जटायुश्च कथं हतः ।
इच्छामि सर्वमेवैतच्छ्रोतुं प्रवगसत्तमाः ॥ ५२

M1 सांधकारां (for अन्ध°). T1 M1 सुविपुछां.

39 °) G1 गत्वा सह महध्वानं. — °) K4 D1. 3 च (for सा).

 ${f 40}$   $^{b}$ )  ${
m D_{13}}$   ${
m D_{1.4}}$   ${
m G_{1}}$  तदा सहेश्म रा $^{\circ}$ . —  $^{d}$ )  ${
m K_4}$  ,तपस्तप्यिति.

41 b) T1 फलानि (for पानानि). — c) K4 चैव (for सन्तस्). — d) K4 D3 गताः (for ततः).

42 b) S (except G<sub>3</sub>) पश्याम (for ैमो). Dei Ti लवणांभसं. — c) B<sub>2</sub>. 4 सहामलयोर; G<sub>3</sub> हास्य मलयो. — d) Ki दुंदुरं; De D<sub>2</sub> दर्दुरश्च; Di दुधरं; S (except G<sub>3</sub> M<sub>2</sub>) दर्दरं. Ki. 3 तथा (for महा-).

43 °) K<sub>1. 2</sub> क्षुण्णा; K<sub>4</sub> भिन्ना (for खिन्ना). — <sup>4</sup>) K<sub>1</sub> जीविते भवान्; K<sub>2</sub> D<sub>1</sub> °तेभवन्; K<sub>3</sub> °तेभवं; D<sub>4</sub> °ते श्रुवं; G<sub>1</sub> °ते वयं (for °ते भृशम्).

44 °) G2. 4 इसपाकीण.

45 °) K3 B1 अत्र; T1 तदा (for तत्र). — b) K1.3.4 De D1.2 तदा (De D2 °तो) वयं; T2 G1.2.4 वयं ततः (for वयं तदा). — c) S (except G3 M2) भवत् (for ततः). T2 G2.4 कथायां (for कथान्ते).

46 °) K1. 2 Dc D2 °संकाशं; B2 °श्वंगाभिर्; Dn3 °श्वंगाभ्यां. — °) K4 च (for स्म).

47 ) K4 अथोपेल ; G2 अत्याभ्येत्य (for अथाभ्येत्य).

 $T_1$  च सो (for बचो).  $K_1$  अहं त्यक्तमितोब्रवीत्;  $K_8$  Do  $D_{1.2}$  अथैत्य ( $D_1$  °तान्) कुपितो °. —  $K_8$  om. 47° –48 $^a$ .

48 K<sub>3</sub> om. 48 (cf. v.l. 47). — b) B<sub>1</sub> आता ज्येष्ठः (by transp.). — c) B<sub>1</sub> मूढी; D<sub>3</sub> नूढी (sup. lin. रूती) (for [आ]रूढी). — d) K<sub>1</sub> आदित्यसंपदां; K<sub>2</sub> Dc D<sub>3</sub> M<sub>1</sub> संपदं; K<sub>4</sub> D<sub>1. 3</sub>m T<sub>1</sub> मंडलं; B<sub>4</sub> सत्पदं; D<sub>3</sub> सत्तमं; D<sub>5</sub> संक्षयं.

49 <sup>c</sup>) T G<sub>1</sub>. 2. 4 तदा (for ततो). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> च; D<sub>2</sub> D<sub>2</sub> तो (for तु). — <sup>c</sup>) D<sub>1</sub> तस्य; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 तसान् (for तदा). S (except G<sub>3</sub>) तु (for स). — <sup>d</sup>) B<sub>3</sub> ततो (for आता). K<sub>4</sub> स्वयं (for प्रयः). — <sup>e</sup>) K<sub>3</sub> निदग्ध<sup>c</sup>. — <sup>f</sup>) D<sub>1</sub> अहम्; T<sub>1</sub> [अ] प्यहम् (for झहम्). — After 49, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1272\* द्रष्टुं वीरं न शक्तोमि भ्रातरं वै जटायुषम्।

50 °) K1 आतुर् (for [अ]साभिर्).

51 °) S (except  $T_1 G_8$ ) संपातिस्तु (for स संपातिस्).  $T_1$  ततो (for तदा). — °) = 1. 1. 95°; 44. 2°. K1. 4 G1 स;  $T_1$  तु (for सु-) .B1 विधिवद् (for सुमहद्). — °)  $D_1$  विखिन्नचेताः. — °) K8  $D_{02}$   $T_1$   $G_{1.2}$  ° दमः (for ° दम).

52 °) K<sub>1</sub> De D<sub>2</sub>. 5 कस्य; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> T कश्च; B<sub>1</sub>. 2. 4 य: स; B<sub>3</sub> कथं (for क: स). K<sub>3</sub> कथं सीता जटायुश्च. — K<sub>4</sub> om. 52°-53°. — °) K<sub>1</sub> [इ]दं (for [ए]तत्). — <sup>d</sup>) G<sub>2</sub>. 4

तस्याहं सर्वमेवैतं भवतो व्यसनागमम् ।
प्रायोपवेशनं चैव हेतुं विस्तरतोऽच्चयम् ॥ ५३
सोऽस्मानुत्थापयामास वाक्येनानेन पिक्षराट् ।
रावणो विदितो मद्यं लङ्का चास्य महापुरी ॥ ५४
हष्टा पारे समुद्रस्य त्रिक्टिगिरिकन्दरे ।
भवित्री तत्र वैदेही न मेऽस्त्यत्र विचारणा ॥ ५५
इति तस्य वचः श्रुत्वा वयमुत्थाय सत्वराः ।
सागरप्रवने मन्त्रं मन्त्रयामः परंतप ॥ ५६
नाध्यवस्यद्यदा कश्चित्सागरस्य विलङ्क्षने ।
ततः पितरमाविद्य पुष्ठुवेऽहं महार्णवम् ।
श्रतयोजनविस्तीणं निहत्य जलराक्षसीम् ॥ ५७
तत्र सीता मया दृष्टा रावणान्तःपुरे सती ।
उपवासतपःशीला भर्तदर्शनलालसा ।
जिटला मलदिग्धाङ्गी कृशा दीना तपस्विनी ॥ ५८

निमित्तेस्तामहं सीतामुपलभ्य पृथिग्विधैः ।
उपसृत्याञ्चवं चार्यामिमगम्य रहोगताम् ॥ ५९
सीते रामस्य द्तोऽहं वानरो मारुतात्मजः ।
त्वद्दर्शनमित्रेप्सुरिह प्राप्तो विहायसा ॥ ६०
राजपुत्रौ कुशिलनौ भातरौ रामलक्ष्मणौ ।
सर्वशाखामृगेन्द्रेण सुप्रीवेणामिपालितौ ॥ ६१
कुशलं त्वाव्रवीद्रामः सीते सौमित्रिणा सह ।
सिखभावाच सुप्रीवः कुशलं त्वानुप्रच्छिते ॥ ६२
क्षिप्रमेष्यति ते भर्ता सर्वशाखामृगैः सह ।
प्रत्ययं कुरु मे देवि वानरोऽस्मि न राक्षसः ॥ ६३
महूर्तमिव च ध्यात्वा सीता मां प्रत्युवाच ह ।
अवैमि त्वां हन्मन्तमिवन्ध्यवचनादहम् ॥ ६४
अविन्ध्यो हि महाबाहो राक्षसो वृद्धसंमतः ।
कथितस्तेन सुप्रीवस्त्विद्धिः सचिवेर्वृतः ॥ ६५

C. 3, 16264 B. 3, 282, 68

<sup>ं</sup>पुंगवाः ( for <sup>°</sup>सत्तमाः ). Bı श्रोतुं व्यसनमागतं.

<sup>53</sup> K4 B1 om. 53ab (for K4 ef. v.l. 52). — a)
K1. 2 M2 [इ]मं; K3 Dc D1. 2. 5 T1 G1 M1 [इ]दं; B (B1 om.) Dn D3. 4. 6 G8 [ए]तद्; T2 [इ]ह (for [ए]तं). — c)
T2 वापि; G1. 2. 4 चापि (for चैव). — d) B Dn D3. 4. 6
G3 विस्तरशो (for तो). K4 B4 Dc D4 भुवं (for ऽज्रुवम्).
54 a) T2 G1. 2. 4 आश्वासया (for उत्थापया ). — b)
Dn2 G1. 3 [अ]न्येन (for [अ]नेन).

<sup>55 °)</sup> T1 वसती; G4 भवती (for भवित्री). — °) K Dc D1. 2. 5 [S]त्रास्ति (for Sस्त्यत्र).

<sup>56 °)</sup>  $K_1$ . 8. 4 De Di. 2 ततस् (for इति). — b) Ti सादराः (for सत्वराः).  $M_2$  वयसुरथापयस्वराः. — c)  $K_2$   $B_1$  D (except  $D_1$ )  $G_3$  सागरक्रमणे;  $K_3$  °राप्रवणे;  $K_4$   $B_{2-4}$  °राक्रमणे. — d) S (except  $T_2$   $G_3$ ) मंत्रयाम.  $B_4$   $D_4$  परस्परं (for परंतप).

<sup>57 °)</sup> K D1. 5 T2 नाध्यगच्छद्; B4 नाज्यवस्यद् (for नाध्य°). K1-3 D5 T1 तदा; B1. 2 मुदा (for यदा). — °) K1-8 [अ]ति ; Dc D2 [ए]व; D1 [अ]पि (for वि ). N G8 लंघनं. K4 सागरस्यास्य वै भिलं (sic). — °) K2. 3 D5 तदा (for ततः). B1. 2. 4 Dc D2 उद्दिश्य (for आविश्य). — °) B1 सुस्तुवे (for पुद्धवे). K1 वलं (for °णंवम्). T1 पुद्धवे लवणाणंवं. — °) G2 विस्तीर्णा.

<sup>58</sup> ab) = Rām. 5. 65. 11ed. Di स्थिता (for सती).

 $<sup>-58^</sup>d = (var.) 3.61.118^f.$ 

<sup>59 )</sup> B1 तपस्विनीं (for पृथिविधे:). — °) M2 गम्य (for °स्त्य). Dc2 D2 [अ] अवं; T1 G2 M1 [अ] अवन्; G4 [अ] अवीन्; M2 [अ] अवन् (for [अ] अवं). K2 D1. 5 वाक्यम्; B1 पादाव्; T1 आर्याम् (om. च); T2 G2. 4 M2 न्यायाद्; G1 सार्याम्; M1 आयाद् (for चार्याम्). Dc D2 उपस्त्याञ्च-वंत्यायाद्. — 4) K2 Dc D1 वाद्य (for °गम्य).

<sup>60 े )</sup> T1 मारुतात्मजवानरः. — <sup>ed</sup> ) T2 transp. अभिand इह.

<sup>62 &</sup>quot;) Dc2 D2 त्वां ब"; D1 T2 G1. 2. 4 चाव" (for त्वाब"). — ") D1 T2 G1 चा" (for त्वा").

<sup>63 °)</sup> K<sub>1</sub>. 2. 4 Dc2 D1. 5 आगमिज्यति (for क्षिप्रमेज्यति). — <sup>5</sup>) S (except G2 M2) वृत: (for सह). — T2 G2. 4 om. (hapl.) 63°-65<sup>d</sup>. — °) M विश्वासं (for प्रत्ययं). — <sup>d</sup>) K1 T1 [S]हं (for Sस्प).

<sup>64</sup> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 om. 64 (cf. v.l. 63). — ") K<sub>1</sub>. 8 D<sub>c2</sub> D<sub>2</sub> G<sub>1</sub> नु; K<sub>4</sub> B<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 3 G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> तद्; B<sub>1</sub> मां; T<sub>1</sub> सा (for च). — ") T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> अवैद्दि. K<sub>3</sub> M स्वा (for स्वां). — ") K<sub>1</sub> D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> अविध्य"; K<sub>4</sub> अवंध्य"; G<sub>1</sub> अवध्य" (for अविस्थ"). T<sub>1</sub> इह (for अहम्).

<sup>65</sup> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 om. 65 (cf. v.l. 63). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> G<sub>1</sub> अवध्यो; D<sub>3</sub> अविध्यो; T<sub>1</sub> अरण्ये (for अविन्ध्यो). K<sub>2</sub>. 3 D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> 'भागो (for 'बाहो). — <sup>c</sup>) G<sub>1</sub> अधीत (for

C. 3. 16264 B. 3. 282. 68 K. 3. 283. 68 गम्यतामिति चोक्त्वा मां सीता प्रादादिमं मणिम्। धारिता येन वैदेही कालमेतमनिन्दिता।। ६६ प्रत्ययार्थं कथां चेमां कथयामास जानकी। क्षिप्तामिपीकां काकस्य चित्रकूटे महागिरौ। भवता पुरुषच्याघ्र प्रत्यभिज्ञानकारणात् ।। ६७ श्रावियत्वा तदात्मानं ततो दग्ध्वा च तां पुरीम् । संप्राप्त इति तं रामः प्रियवादिनमर्चयत् ॥ ६८

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षट्षष्टचिधकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २६६ ॥

# २६७

मार्कण्डेय उवाच । ततस्तत्रैव रामस्य समासीनस्य तैः सह । समाजग्मः कपिश्रेष्ठाः सुग्रीववचनात्तदा ॥ १ वृतः कोटिसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम् । श्रञ्जरो वालिनः श्रीमान्सुषेणो राममभ्ययात् ॥ २ कोटीशतवृतौ चापि गजो गवय एव च । वानरेन्द्रौ महावीयौँ पृथक्पृथगदृश्यताम् ॥ ३ षष्टिकोटिसहस्राणि प्रकर्षन्प्रत्यदृश्यत । गोलाङ्कृलो महाराज गवाक्षो भीमदर्शनः ॥ ४ गन्धमादनवासी तु प्रथितो गन्धमादनः ।

कथित°). — d) G1 त्वद्विधः. T1 सह (for बृतः).

66 °) G<sub>2</sub> मां सीता (for चोक्त्वा मां). K<sub>1</sub>. s मा (for मां). — Dc<sub>1</sub> om. (hapl.) 66<sup>b</sup>-67<sup>a</sup>. — b) G<sub>2</sub> तदा (for सीता). M इदं (for इमं). — c) Dn<sub>3</sub> [अ]नेन (for येन). — d) B<sub>1</sub>. s Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> G<sub>1</sub> एतद्; G<sub>2</sub>. s एनम् (for एतम्).

67 De1 om. 67° (cf. v.l. 66). — °) K4 चैनां; D1 वै मां (for चेमां). — °) B1 कार° (for कथ°). — °) B2. 4 Dn D1. 3. 6 G1. 3 काकाय; D2 काकुस्त (for काकस्य). — °) T2 चित्रकूटगिरी तदा. — °) G2. 4 ममांके (for भवता). — After 67, S (except G3) ins.:

1273\* एकाक्षी विकलः काकः सुदुष्टातमा कृतश्च वै।

68 °) T1 M2 महा°; M1 [अ]हमा° (for तदा°). K Dc D1. 2. 5 अधात्मानं म्राह(K1. 2 दर्श)चित्वा; B Dn Ds. 4. 6 Gs म्राहचित्वाहमा(B4 °त्वा महा)त्मानं. — b) K Dc D1. 2. 5 दग्ध्वा तां च पुरीं ततः (K1. 2 पुनः). — c) G2. 4 संप्राप्तोस्मीति. — b) K1-3 B Dc D6 °दिनमा(B1 °दी सम)चंथत्.

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K1. 3 B D G3 M2 (all om. sub-parvan name) mention only रामो (M2 रामायणो) पाल्यान. — Adhy. name: B4 हन्मद्वाक्यं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 280 (Dn3 281); D1

284; T<sub>1</sub> 271; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M (M<sub>2</sub> after corr.) 270 (M<sub>2</sub> orig. 272); G<sub>1</sub> 267; G<sub>2</sub> 269. — Śloka no.: Dn 71; D<sub>1</sub> 70.

### 267

1 T<sub>2</sub> om. the ref. — a) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 तस्य (for तत्र). — cd) G<sub>1</sub>. 2. 4 कपिवरा: (for श्रेष्ठा:), and ततः (for तद्र).

2 a) K D (except Dn<sub>2</sub> D<sub>1</sub>, 2) G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> कोटी (for कोटि). — b) K<sub>3</sub> B Dn<sub>2</sub> D<sub>2</sub>, 3, 6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> तप (for तर). — c) G<sub>2</sub>, 4 वानर: (for वालिन:). — d) Dc D<sub>2</sub> G<sub>2</sub>, 4 अभ्यगात.

3 °) K<sub>3</sub> B<sub>2</sub> Dn D<sub>6</sub> °शतवृतो; K<sub>4</sub> °समावृतश्. K<sub>3</sub> B<sub>2</sub> Dc Dn D<sub>2</sub>. 6 वा (for च). — b) K<sub>1-3</sub> B<sub>1</sub>. 3. 4 Dc D<sub>2</sub> गयो (for गजो). — c) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 महाबाहू. — d) K<sub>1-2</sub> D<sub>1</sub> [अ]ह्रुचेतां पृथकपृथक्. — After 3, T<sub>1</sub> ins.:

#### 1274\* कुमुदोऽपि महावीर्यः प्रवगर्षभसत्तम ।

4 °) K<sub>1. 2. 4</sub> B<sub>1. 3. 4</sub> Dc D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M पष्टि कोटिसह स्नाणि (M °णां). — b) B<sub>4</sub> कर्षन्स (for प्रकर्षन्). — c) T<sub>1</sub> महारूपो (for °राज). — d) K<sub>1-3</sub> D<sub>1</sub> भीमविक्रमः; D<sub>4</sub> नाम वानरः.

5 °) K Dc D1. 5 M2 च (for तु), — b) K2 D5 प्रस्थितो, — °) K3 कोटीसहस्त्रसुख्यानां; B Dc Dn D2-4. 6

कोटीसहस्रमुग्राणां हरीणां समकर्पत ।। ५
पनसो नाम मेधावी वानरः सुमहावलः ।
कोटीर्दश द्वादश च त्रिंशत्पश्च प्रकर्पति ॥ ६
श्रीमान्द्धिमुखो नाम हरिवृद्धोऽपि वीर्यवान् ।
प्रचकर्ष महत्सैन्यं हरीणां भीमतेजसाम् ॥ ७
कृष्णानां मुखपुण्ड्राणामृक्षाणां भीमकर्मणाम् ।
कोटीशतसहस्रेण जाम्बवान्त्रत्यदृद्धयत ॥ ८
एते चान्ये च बहवो हरियूथपयूथपाः ।
असंख्येया महाराज समीय् रामकरणात् ॥ ९
शिरीषकुसुमाभानां सिंहानामिव नर्दताम् ।
श्रूयते तुमुलः शब्दस्तत्र तत्र प्रधावताम् ॥ १०
गिरिक्टिनभाः केचित्केचिन्महिषसंनिभाः ।
शरद्भप्रतीकाशाः पिष्टिहिक्जलकाननाः ॥ ११
उत्पतन्तः पतन्तश्च प्रवमानाश्च वानराः ।

उद्धुन्वन्तोऽपरे रेणून्समाजग्धः समन्ततः ॥ १२ स वानरमहालोकः पूर्णसागरसंनिमः । निवेशमकरोत्तत्र सुग्रीवानुमते तदा ॥ १३ ततस्तेषु हरीन्द्रेषु समावृत्तेषु सर्वशः । तिथौ प्रशस्ते नक्षत्रे मुदूर्ते चामिपूजिते ॥ १४ तेन व्यूटेन सैन्येन लोकानुद्धर्तयिव । प्रययौ राघवः श्रीमान्सुग्रीवसहितस्तदा ॥ १५ मुखमासीतु सैन्यस्य हनूमान्मारुतात्मजः । जघनं पालयामास सौमित्रिरकृतोभयः ॥ १६ बद्धगोधाङ्गलित्राणौ राघवौ तत्र रेजतुः । वृतौ हरिमहामात्रैश्चन्द्रस्यौ ग्रहेरिव ॥ १७ प्रवमौ हरिसैन्यं तच्छालतालशिलायुष्यम् । सुमहच्छालिभवनं यथा स्योद्यं प्रति ॥ १८ नलनीलाङ्गदक्राथमैन्दिइविदपालिता ।

C. 3. 16287 B. 3. 283. 19

कोटी( $D_0 D_2$  °टी:;  $D_3$  °टिं)शतसहस्राणां ( $D_n D_6$  °णि);  $D_6$  "सहस्राण्युञाणां.

6 b) T1 समहद्यत (for सुमहा°). — °) K3 B2 Dc कोटिर; T G1 M कोट्यो (for कोटीर्). G2. 4 कोट्यो द्विहीं दशिस्थात्. — d) K2-4 Dc1 D5 T G1 M त्रिंशत्यंच च कपैति (K8 त). B2 Dn2. n3 D1. 3 त्रिंशतक्ष (Dn2. n3 तं च) प्रकपैति; T1 त्रिशतं च महाबरू:; G2. 4 पंच पंच च कपैति.

7 b) K<sub>2</sub> B<sub>2.8</sub> Dn D<sub>8-6</sub> G<sub>8</sub> [S]ति-(for Sिप्). — c) B<sub>1</sub> प्रकर्षयन् (for प्रचकर्ष). K<sub>2</sub> B<sub>1.2.4</sub> D G<sub>8</sub> महा-(for महत).

- 8 °)  $K_1$ . 4 Dc  $D_2$   $G_1$ . 2. 4 मुखपांडूनाम्;  $B_2$  सुरपुत्राणाम्;  $D_1$  मुखमुद्राणाम्. °)  $K_1$  कपीनां;  $B_1$   $T_1$   $G_2$ . 4 मृगाणां;  $G_1$  हरीणां (for ऋक्षाणां). °)  $B_2$  °सहस्राणां;  $T_2$  °सहस्राणि. °)  $D_{02}$   $D_2$  जांडुवान्.
- 9 d) Ks. 4 Dc2 Ds समेयु; D1 सर्वे ते (for समीयू). K1. 2 समीपे राममभ्ययु: (K2 भ्यवात्).
- 10 °) B D (except D<sub>1</sub>. s) G<sub>3</sub> गिरिकूटनिभांगाना; T<sub>2</sub> शिरीषकुसुमाभासां. b) D<sub>2</sub> अपि (for इव). K<sub>1</sub>. a B D<sub>2</sub>. 4. s G<sub>3</sub> गर्जता; D<sub>1</sub> दशे (for नर्द °).
- 11 °) B4 महागज °; D1 गिरीगृढ °. °) Т1 केचिज्ञ-लघरोपमा:. — °) K1. 2. 4 D5 शरगर्भप्रकाशाश्च; D1 G2 M शारदाञ्च °. — °) B D (except D1. 3) T1 G2 केचिद्धिगुल-

(T<sub>1</sub> °िल )काननाः; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 पिष्ट(G<sub>1</sub> पृष्ट-; M पिल्ल)-हिंगुलि°.

- 12 °) G<sub>2. 4</sub> उत्झवंत: झवंतश्च. °) K<sub>1</sub> उद्धवंतो; K<sub>3</sub> D<sub>1. 4</sub> G<sub>2. 4</sub> M उद्धवंतो; Dc D<sub>2</sub> उद्धमंतो (for उद्धुवन्तो). Dc D<sub>2</sub> पुरे; T<sub>1</sub> वने; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> रणे (for Sपरे). K<sub>1. 8. 4</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>1. 2</sub> S (except G<sub>3</sub>) रेणुं (for रेणून्). <sup>d</sup>) Dc D<sub>2</sub> सहस्रशः (for सम<sup>°</sup>).
- 13 °) B4 तद्- (for स). B De Dn D1 (inf. lin. as in text). 2.3 °महासैन्य: (B1.4° न्यं). °) B1.4 °सागरसंनिभं; G1 पूर्वसागरसंनिभः. °) M2 निवासम् (for निवेशम्). °) K3 ततः (for तदा).
- 14 ) Ma "वर्तेषु (for "वृत्तेषु). ") T1 वा (for च). K1. a चापि शोभने; D1 चाभिपूजने; S (except T2 G2) चापि पूजिते.
- 16 °) Ma मुख आ (for मुखमा ). Ba Di च (for तु). b) Ka a De Dns Di. a हनुमान्. 16<sup>d</sup> = 3. 266. 14<sup>b</sup>.
- 17 b) B Dn Ds. 4. 6 Ta G जग्मतु: (for रेजतु:).

   °) K1. 4 भार्येश; Dca Da भंजेश्वर.
- 18 °) B<sub>1</sub> तु (for तत्). °) K<sub>4</sub> B Dn1. ns D1. s शास्त्रतारु (as in text); the rest सास्त्रतारु . °) K<sub>4</sub> Dc2 D2 सुमहान् (for सुमहत्). T2 G3 वारि (for शास्त्रि).
  - 19 <sup>cd</sup>) K4 T G1. 2. 4 सा (for सु ). M ततः प्रतस्थे

C. 3. 16287 B. 3. 283. 19 K. 3. 284. 19 ययौ सुमहती सेना राघवस्यार्थसिद्धये ॥ १९
विधिवत्सुप्रशस्तेषु बहुमूलफलेषु च ।
प्रभूतमधुमांसेषु वारिमत्सु शिवेषु च ॥ २०
निवसन्ती निराबाधा तथैव गिरिसानुषु ।
उपायाद्धरिसेना सा क्षारोदमथ सागरम् ॥ २१
द्वितीयसागरिनमं तद्धलं बहुलध्वजम् ।
वेलावनं समासाद्य निवासमकरोत्तदा ॥ २२
ततो दाशरथिः श्रीमान्सुग्रीवं प्रत्यभाषत ।
मध्ये वानरसुख्यानां प्राप्तकालमिदं वचः ॥ २३
उपायः को नु भवतां मतः सागरलङ्घने ।
इयं च महती सेना सागरश्रापि दुस्तरः ॥ २४
तत्रान्ये व्याहरन्ति स्म वानराः पदुमानिनः ।
समर्था लङ्घने सिन्धोर्न तु कृतस्वस्य वानराः ॥ २५

केचिकौभिर्ग्यवस्यन्ति केचिच विविधः प्रवैः ।
नेति रामश्र तान्सर्वान्सान्त्वयन्प्रत्यभाषत ॥ २६
श्वतयोजनविस्तारं न शक्ताः सर्ववानराः ।
क्रान्तुं तोयनिधिं वीरा नैषा वो नैष्ठिकी मतिः ॥ २७
नावो न सन्ति सेनाया बह्वचस्तारियतुं तथा ।
विणजामुपघातं च कथमस्मद्विधश्वरेत् ॥ २८
विस्तीर्णं चैव नः सैन्यं हन्याच्छिद्रेषु वै परः ।
प्रवोडुपप्रतारश्च नैवात्र मम रोचते ॥ २९
अहं त्विमं जलनिधिं समारप्स्याम्युपायतः ।
प्रतिशेष्याम्युपवसन्दर्शयिष्यति मां ततः ॥ ३०
न चेह्श्यिता मार्गं धक्ष्याम्येनमहं ततः ।
महास्त्रेरप्रतिहतरत्यप्रिपवनोज्ज्वलैः ॥ ३१
इत्युक्त्वा सहसौमित्रिरुपस्पृश्याथ राघवः ।

त्वरिता ( M2 परितो ) वानराणां महाचमूः.

20 °) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1. b</sub>) G<sub>3</sub> विविधेषु (for विधिवत्सु<sup>-</sup>). — b) K<sub>1. 2</sub> D<sub>1. b</sub> मधुमूल°. — d) M<sub>2</sub> वारिशितेश्चेषु च

21 °)  $K_1$ . 2 विवसंति;  $D_1$  निवसंतो;  $D_2$   $G_2$ . 4 निवसं $(D_2$  ंस)ति.  $D_1$   $G_2$ . 4 निराबाधस. —  $^b$ )  $B_4$  गिरिसंधिषु. —  $^c$ )  $D_1$  हरिसैन्यं तत् (for हरिसेना सा). —  $^d$ )  $D_2$ . 5 S (except  $M_2$ ) क्षीरोदम्.  $B_1$  अधि; S (except  $M_2$ ) इव (for अथ).

22 <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> द्वितीयं (for द्वितीय-). — <sup>b</sup>) D<sub>3</sub> बहुल्ध्विन. — <sup>d</sup>) S (except G<sub>3</sub> M) निवेशम् (for निवासम्).

24 °) Dc D1. 2 [S]न्न (for नु). Ks D2 G4 भवता; T2 G3 भवतो. — b) T1 G2. 4 मम (for मत:). — c) B Dn D3. 4. 6 G1. 8 हि (for न्व). — d) B2. 4 Dn D3. 4. 6 G5 [अ]ति-(for[अ]पि). Dc D1 दुश्चराः (Dc1 रू:); G4 दु:सहः (for दुस्तरः).

25 <sup>6</sup>) D1 तसादेवं ज्याहरंति; T1 तत्र होषां हरंति सा.
— <sup>b</sup>) K4 B2.8 Dn D8.4.6 G3 बहुमानिनः; D1 युद्धः;
D5 पदुभाषिणः; T1 बलमानिनः; T2 परं. — <sup>d</sup>) T2 [ए]तत्
(for तु). N न तु तत्कृतस्त्रकारकं (K4 कृतस्तं च सागरं); T1
न तु कृत्स्त्रास्तु (T2°श्च) वानराः.

26 °) K<sub>1</sub> D<sub>1</sub> ब्यवसंत: ; K<sub>2</sub> °सत: ; K<sub>3</sub> विभित्स्यंति.

- °) B<sub>4</sub> विविध (for विविध:). K<sub>4</sub> तरै: (for हुवै:).

- °) K<sub>2</sub> B<sub>1-3</sub> D<sub>1</sub> D<sub>3-6</sub> G<sub>3</sub> तु (for च).

28 °) K<sub>3</sub> M<sub>2</sub> नावा (for नावो). K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> सेनाया; Dc D<sub>2</sub> नैवात्र; Dn<sub>2</sub> च तथा (for सेनाया). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2 तदा (for तथा). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> उपघातञ्च; K<sub>4</sub> अनुयातं; B<sub>1</sub> Dn<sub>3</sub> उपयातं (for उपघातं). Dn<sub>3</sub> तत् (for च).

29 °) G4 तत् (for नः). T1 सर्व (for सैन्यं). K4 विस्तीण च महत्सैन्यं; G1 प्रविस्तीण च नः सैन्यं. — b) B D (except Dc2 D2) G3 छिद्रेण. D1 G1 वा परः; G2. 4 नापरः

30 °) G<sub>3</sub>. 4 चेमं (for दिवमं). — K<sub>3</sub> om. (hapl.) 30°-32°. — °) Dc<sub>2</sub> समारप्सा°; T<sub>2</sub> समवाप्सा°; G<sub>3</sub>. 3 समाराध्या°. — °) K<sub>1</sub> B<sub>1</sub> प्रतिशोषामि; K<sub>2</sub> Dn D<sub>5</sub>. 6 G<sub>1</sub>. 3 °शेष्ट्यापि; D<sub>3</sub> M<sub>1</sub> °शोष्ट्यामि; D<sub>4</sub> °स्थेषामि. (for °शेष्ट्यामि). T<sub>1</sub> प्रतिशेष्ट्यमुपवसे. — °) K<sub>4</sub> मार्णवः; G<sub>1</sub> मामतः (for मां ततः).

31 K<sub>3</sub> om. 31 (cf. v.l. 30). — °) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> च (for चेद्). — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> वक्ष्याम्येनम्; D<sub>1</sub> शोषयिष्यामि; D<sub>5</sub> (sup. lin. as in text) बङ्गाम्येनम् (for धक्ष्याम्येनम्). — °) K (K<sub>3</sub> om.) B<sub>4</sub> अत्यग्निज्वलनो (K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> °पवनो )पमै:; B<sub>1</sub> अत्यग्निप्रमोज्वलै:; Dc D<sub>1.5</sub> अर्काञ्चिपवनो (D<sub>1</sub> °वपनो )पमै:

32 Ks om. 32°bc (cf. v.l. 30). — °) G1° सौिमि त्रिम्. — °) K4 अपस्पृश्याथ; D1 उपविश्या°. — °) K (K8 om.) B D (except Dn2 D4) T2 G1-8 M2 प्रतिशिष्ये. — °) B1 देव°; G2. 4 दर्भ° (for कुश°).

<sup>27</sup> b) G1 अशक्ताः सर्ववानराः; G2. 4 शक्ताः सर्वे च (? read न) वानराः.

प्रतिशिश्ये जलिनिधि विधिवत्कुशसंस्तरे ॥ ३२ सागरस्तु ततः स्वमे दर्शयामास राघवम् । देवो नदनदीभर्ता श्रीमान्यादोगणैर्वृतः ॥ ३३ कौसल्यामातरित्येवमाभाष्य मधुरं वचः । इदमित्याह रत्नानामाकरः शतशो दृतः ॥ ३४ बृहि किं ते करोम्यत्र साहाय्यं पुरुपर्षम । इक्ष्वाकुरस्मि ते ज्ञातिरिति रामस्तमत्रवीत् ॥ ३५ मार्गमिच्छामि सैन्यस्य दत्तं नदनदीपते । येन गत्वा दशग्रीवं हन्यां पौलस्त्यपांसनम् ॥ ३६ यद्येवं याचतो मार्गं न प्रदास्यति मे भवान् । शरैस्त्वां शोषयिष्यामि दिव्यास्त्रप्रतिमन्त्रितेः ॥ ३७ इत्येवं ब्रवतः श्रुत्वा रामस्य वरुणालयः । उवाच व्यथितो वाक्यमिति बद्धाञ्जलिः स्थितः ॥ ३८ नेच्छामि प्रतिघातं ते नास्मि विश्वकरस्तव । शृणु चेदं वचो राम श्रुत्वा कर्तव्यमाचर ॥ ३९ यदि दास्यामि ते मार्ग सैन्यस्य व्रजतोऽऽज्ञ्या । अन्येऽप्याज्ञापिष्यन्ति मामेवं धनुषो बलात् ॥ ४० अस्ति त्वत्र नलो नाम वानरः शिल्पिसंमतः । त्वप्रुदंवस्य तनयो बलवान्विश्वकर्मणः ॥ ४१ स यत्काष्ठं तृणं वापि शिलां वा श्लेप्स्यते मिय । सर्वे तद्धारियष्यामि स ते सेतुर्भविष्यति ॥ ४२ इत्युक्त्वान्तिहेंते तस्मित्रामो नलमुवाच ह । कुरु सेतुं समुद्रे त्वं शक्तो ह्यसि मतो मम ॥ ४२ तेनोपायेन काकुत्स्थः सेतुबन्धमकारयत् । दश्योजनविस्तारमायतं श्रतयोजनम् ॥ ४४ नलसेतुरिति रूयातो योऽद्यापि प्रिथतो स्रुवि । रामस्याज्ञां पुरस्कृत्य धार्यते गिरिसंनिभः ॥ ४५ तत्रस्थं स तु धर्मात्मा समागच्छद्विमीषणः ।

C. 3, 16314 B. 3, 283, 46

1275\* एवमुक्तः समुद्रेण रामो वाक्यमथाबवीत्।

1276\* राक्षसं सानुबन्धं तु सम भार्यापहारिणस्।

<sup>33 °)</sup> T2 तक्षो; G2. 4 सुप्तं (for स्वग्ने). — °) De D2 °कर्ता (for °भर्ता). — °) B3 युतः (for वृतः).

<sup>34 °)</sup> Most N MSS. कौशल्या°. — °) M2 ददामील्याह (for इदमित्याह). T2 G1.2.4 मितमान् (for स्वानाम्). — °) B4 T2 G1 मकरे: (B4°र:); G2.4 वानरे: (for आकरे:). G2.4 वृतं.

<sup>35</sup> D2 om. 35. — ") K1. 4 D5 T2 G1. 2 [अ] ख (for [अ] त्र). — ") K1. 3 B1. 3. 4 Dn2. n3 D1. 3. 4. 6 G8 ऐस्वाकु:; B2 Dn1 G1. 2. 4 ऐस्वाकः; T3 M इस्वाकः (for इस्वाकुः). K3. 4 B1. 2. 4 Dc Dn D3. 4. 6 G3 M हासि; T2 G1. 2. 4 [अ] सि च (for असि). K3 Dc2 जातिर; S (except T1 G3) ज्ञाती (for ज्ञातिर्). — ") D5 अञ्चवन् (for अववीत्). S (except G3) रामः सत्यपराक्रमः. — After 35, S (except G3) ins.:

<sup>36 &</sup>lt;sup>d</sup>) K1 हत्वा (for हन्यां). T G1 M वै कुल (for पौलस्त्य ). G2. 4 हन्याम कुलपांसनं. — After 36, S (except G3) ins.:

<sup>37 °)</sup> K D1. 2 G1. 4 याचितो; Dn2. n3 G2 याचते (for °तो). — °) K1-3 D1 नो (for मे). — °) K3 M स्वा (for स्वां). D4 शेष (for शोष °). — °) T1 प्रतिमेः शितैः. 38 °) K Dc D1-3. 5 वदतः (for ब्रुवतः). — °) T1

ब्यम्म् ( for वाक्यम् ). —  $^d$  ) T  $G_l$ . 4 इदं ( for इति ).

<sup>39 °)</sup> Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> नेष्यामि (for नेच्छामि). — <sup>b</sup>) S (except G<sub>3</sub>) नाहं (for नास्मि).

<sup>40</sup> b) T1 मया; G1 यथा (for SSज्ञ्या). — d) T1 मानुषा (for धनुषो).

<sup>41 °)</sup> K4 [ए]व तु (for स्वत्र). — b) B4 T2 G1 M2 शिल्पसंमतः; D1. 5 T1 G2. 4 शिल्पसत्तमः. — c) T2 G1. 2. 4 स्वष्टः काकुत्स्थ तनयो.

<sup>42 °)</sup> De Da यद् (for स). — b) K4 यत्; G2. 4 प्र- (for वा). — e) T1 सर्वे तं; G2. 4 समस्तं (for सर्वे तद्). K1 सर्वमद्धार.

<sup>43</sup> b) K<sub>8</sub> (m as in text) नडम् (for नरुम्). G<sub>2.4</sub> अथावनीत् (for उनाच ह). — °) K<sub>1.2</sub> समुद्रख; D<sub>1</sub> समुद्र तु (for 'द्रे त्वं).

<sup>44 °</sup>d) = (var.) Rām. 6. 22. 72°b. Kı Tı 'विस्तीणेम्.

<sup>45 °)</sup> G4 शतयोजनविस्तारो (cf. 44°). — °) T2 G1. 2. 4 स रामाज्ञां (for रामस्याज्ञां). — °) B De Dn1. n2 D2. 4 G3 निर्यातो (for धार्यते). B1 गुरु (for गिरि); T1 corrupt.

<sup>46 &</sup>lt;sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 ततस्त्रस्य तु; K<sub>8</sub>. 4 Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 तत्रस्थस्य तु (K<sub>4</sub> च). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 तत्रैव स तु (G<sub>2</sub> by transp. तु स). — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> स आता; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 आता तु (for आता वै). K<sub>1</sub>. 3. 4 आता राक्षसराजस्य. — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> वानरै: सह; G<sub>2</sub> सह

C. 3. 16314 B. 3. 283. 46 K. 3. 284. 46 भ्राता वै राक्षसेन्द्रस्य चतुर्भिः सचिवैः सह ॥ ४६ प्रतिजग्राह रामस्तं स्वागतेन महामनाः । सुग्रीवस्य तु ग्रङ्काभूत्प्रणिधिः स्यादिति सम ह ॥ ४७ राघवस्तस्य चेष्टाभिः सम्यक्च चिरतेङ्गितैः । यदा तन्त्वेन तुष्टोऽभूत्तत एनमपूजयत् ॥ ४८ सर्वराक्षसराज्ये चाप्यभ्यपिश्चद्विमीषणम् । चक्रे च मन्त्रानुचरं सुहृदं लक्ष्मणस्य च ॥ ४९ विभीषणमते चैव सोऽत्यक्रामन्महार्णवम् । ससैन्यः सेतुना तेन मासेनैव नराधिष ॥ ५०

ततो गत्वा समासाद्य लङ्कोद्यानान्यनेकगः।
भेदयामास कपिनिर्महान्ति च बहूनि च ॥ ५१
तत्रास्तां रावणामात्यौ राक्षसौ शुकसारणौ।
चारौ वानररूपेण तौ जग्राह विभीषणः॥ ५२
प्रतिपन्नौ यदा रूपं राक्षसं तौ निशाचरौ।
दर्शयित्वा ततः सैन्यं रामः पश्चादवासृजत्॥ ५३
निवेक्योपवने सैन्यं तच्छूरः प्राज्ञवानरम्।
प्रेषयामास दौत्येन रावणस्य ततोऽङ्गदम्॥ ५४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तषष्टश्यधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २६७ ॥

# २६८

# मार्कण्डेय उवाच। प्रभृतानोदके तस्मिन्बहुमूलफले वने।

मंत्रिभिः; G4 सह राक्षसैः (for सचिवैः सह).

47 b) K<sub>2-4</sub> B<sub>2</sub> Dc<sub>1</sub> D<sub>1</sub>, 3, 5 G<sub>2</sub>, 4 महात्मना (D<sub>3</sub> °न:). — °) B<sub>1</sub> संभूत: (for शङ्काभूत)

48 <sup>a</sup>) B1 राघवस्य तु चे ; B2-4 Dn D3-6 T1 राघव: सत्यचे ; Dc D2 वायव: सत्यचे . — <sup>b</sup>) K4 B3 सु (for च). Dc D2 सम्यक्सुचरितवतै: (D2 °जे:). — <sup>c</sup>) B2 D1 तदा; G2 यथा (for यदा). K3 तत्वो; B2 शिष्टो; T2 G2. 4 दृष्टो (for तुष्टो). — <sup>d</sup>) K1. 2 तदैनं प्रत्यपूज्यत्: K3 Dc तदैनमिन ; D1. 2. 5 तदेनमिन (D1 °म्य°).

49 <sup>ab</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> Dc1 वा; D<sub>6</sub> [S]थ (for च). K<sub>2-4</sub> B<sub>4</sub> Dn<sub>2</sub>. n<sub>8</sub> [अ]प्यभिषिच्य; B<sub>1</sub> [अ]प्यभिषिच्य; G<sub>2</sub>. 4 अभ्यिषिच्य (for [अ]प्यभ्य<sup>a</sup>). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2 सुहदं मंत्रे; K<sub>5</sub> D<sub>4</sub> मंत्रावरजं; K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> बुद्धिसचिवं; B<sub>4</sub> मंत्राज्ञचरं; Dc Dn D<sub>2</sub>. 6 मंत्रसचिवं; D<sub>1</sub> तं सुसचिवं; T G<sub>2</sub>. 4 मंत्रिप्रवरं; G<sub>3</sub> सचिवं तं तु (for सन्त्रानुचरं). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 सचिवं (for सुहदं).

50 °) B<sub>1</sub> Dc D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> °मतेनैव. — °) B<sub>4</sub> Dc D<sub>1</sub> सोभ्यकामन्; T<sub>2</sub> सोत्यगात्तं. K<sub>1</sub>. 2 महोदधि (for महार्णवम्). — °) B<sub>4</sub> मार्गेणैव. B<sub>3</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2 T G<sub>2</sub>. 4 M नराधिप:.

51 b) D1. 5 सर्वंशः (for [अ]नेकशः). — c) T1 बल्जि-भिर् (for कपिभिर्).

52 a) K<sub>1</sub>. 2 ततश्च; K<sub>5</sub> ततस्तां; B D (except D<sub>1</sub>. 5) G<sub>5</sub> ततस्तो (for तत्रास्तां). — b) = Rām. 6, 25. 9<sup>b</sup>, 26<sup>b</sup>.

# सेनां निवेदय काकुत्स्थो विधिवत्पर्यरक्षत ॥ १ रावणश्च विधि चक्रे लङ्कायां शास्त्रनिर्मितम् ।

K<sub>3</sub> B D (except Dc<sub>2</sub> D<sub>1. 2</sub>) मंत्रिणौ (for सक्षसौ). K<sub>2</sub>. 3 °सारिणौ. — After 52<sup>ab</sup>, K<sub>3</sub> ins.:

1277\* द्रष्टुं सेनामनुप्राप्ती रावणिशयकारिणी।
— °) K D1 वीरी; B Dc Dn D2. 3 T2 G3 चरी; D4 वनी
(for चारी). — °) G4 गृहीस्वा (for जग्राह).

53 b) K1. 4 D1 राक्षसी ती; S (except G3) हन्यमानी (for राक्षसं ती). — c) S (except G3) तदा (for ततः). — T1 om. (hapl.) 53<sup>a</sup>-54<sup>a</sup>. — d) K1 सैन्याद् (for पश्चाद्). B1. 4 अपास्रजत् (for अवा).

54 T1 om. 54° (cf. v.l. 53). — b) K B3 Dc D1. 2. 5 M तच्छूर (K4°रं); Dn D3. 4. 6 G3 तस्पुर: (for तच्छूर:). T1 तच्छूरं वानर्षभं. — T2 G2. 4 om. 54°d. — c) K4 दूरोन.

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dc1 Dn2 T1 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K B1. 3. 4 D G3 M2 (all om. sub-parvan name) mention only रामो (K2 श्रीरामो-; M2 रामायणो)पाल्यान. — Adhy. name: B2 सेतुबंधनं; B3 अंगददौद्यं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 281 (Dn3 282); D1 285; T1 272; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 271 (M2 orig. 273); G1 268; G2 270. — Śloka no.: Dn1. n3 D1 54; Dn2 53.

प्रकृत्येव दुराधर्षा दृढपाकारतोरणा ।। २
अगाधतोयाः परिखा मीननक्रसमाकुलाः ।
बभृवुः सप्त दुर्धर्षाः खादिरैः शृङ्कभिश्विताः ।। ३
कर्णाद्वयन्त्रदुर्धर्षा बभृवुः सहुडोपलाः ।
साशीविषघटायोधाः समर्जरसपांसवः ।। ४
सुसलालातनाराचतोमरासिपरश्वधैः ।
अन्विताश्च शतन्नीभिः समधृच्छिष्टमुद्गराः ।। ५
पुरद्वारेषु सर्वेषु गुल्माः स्थावरजङ्गमाः ।
बभृवुः पत्तिबहुलाः प्रभृतगजवाजिनः ।। ६
अङ्गदस्त्वथ लङ्काया द्वारदेशमुपागतः ।
विदितो राक्षसेन्द्रस्य प्रविवेश गतन्यथः ॥ ७
मध्ये राक्षसकोटीनां बह्वीनां समहाबलः ।

युगुमे मेघमालाभिरादित्य इव संवृतः ॥ ८ स समासाद्य पोलस्त्यममात्यैरभिसंवृतम् । रामसंदेशमामन्त्र्य वाग्मी वक्तुं प्रचक्रमे ॥ ९ आह त्वां राघवो राजन्कोसलेन्द्रो महायशाः । प्राप्तकालमिदं वाक्यं तदादत्स्व कुरुष्व च ॥ १० अकृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतम् । विनञ्चयन्त्यनयाविष्टा देशाश्च नगराणि च ॥ ११ त्वयेकेनापराद्धं मे सीतामाहरता बलात् । वधायानपराद्धानामन्येषां तद्भविष्यति ॥ १२ ये त्वया बलदर्पाभ्यामाविष्टेन वनेचराः । ऋषयो हिंसिताः पूर्वं देवाश्चाप्यवमानिताः ॥ १३ राजर्षयश्च निहता रुदन्त्यश्चाहृताः स्त्रियः ।

C. 3. 16336 B. 3. 284, 14

#### 268

2 °) K<sub>1</sub>. 4 B<sub>2</sub> Dc<sub>1</sub> Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>4</sub> रावण: संविधं; B<sub>1</sub> G<sub>2</sub> °णस्य (G<sub>2</sub> °णस्तु) विधि; B<sub>3</sub>. 4 Dc<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 3 (before corr.) G<sub>3</sub> °ण: संविधि; T<sub>2</sub> °णश्च द्विधा. — b) D (except Dc D<sub>5</sub>) शास्त्रनिर्मितां. — c) K<sub>1</sub>. 2 Dc च दुर्धर्षा; K<sub>3</sub> सुदु: धर्षा; D<sub>1</sub>. 2 तु दुर्धर्षा (for दुरा°). — K<sub>2</sub> om. 2<sup>d</sup>-3°.

3 K2 om. 3°bc (cf. v.l. 2). — ") K1 अगाधतोयः परिखा; Ks. 4 Dns. ns D4. 6 तोया परिखा; D1 G2 तोय-परिखा; T M1 तोया गंभीरा; G1. 4 M2 तोयगंभीरा. — b) K1. 5 Dc D2 T1 M झवाकुला; K4 झवाकुला; D1 T2 भीमनऋझवा(T2 समा)कुलाः — c) T1 G2 परिघाः; G4 M परिखाः (for दुधेर्घाः). D1 बभूव सातिदुधेर्घा; T2 बभूवः सुप्तपरिघाः. — d) K D1. 3. 5 G3 transp. खादिरैः and शङ्काभः. K3 सिताः; K4 च ताः; B1 चितेः; B2 तथा; D5 यताः (for चिताः).

4 °) K1 कर्णाष्ट्रयत ; K2 कगारयंत्र ; K3 कर्नारखत्र ; K4 B1 Dc D2. 6 कर्णारयंत्र ; Dn D1. 5 कपार (D1 ° टा) यंत्र ; D3 अहालयंत्र . — °) D1. 3 बसूव (for बसूतुः). K4 B2m M सुहुलोपला:; B1-5 Dc D1. 2. 6 G3 सगुडो ; B4 सहतो ; D3 बहुविस्तरा:; T1 बहुलोपला:; T2 G2 बहुधो ; G1 सहुषो ; G4 बहुशो . — °) K2 वरायुक्ता:; T2 गणायोधा:; G1 गुणोयोधा:; G2 गुणायोधा:; M गुणायोधा:. — °) A few MSS. 'पांशवः.

5 °) A few MSS. मुश्रल (for मुसलः). K1. 2 नारा-चैस्; G1. 4 नाराचास्. — °) A few MSS. परस्वधेः. T -तोमराणि ( $T_3$  °शि-) परश्वधैः;  $G_{1.4}$  तोमराणि परश्वथाः;  $M_2$  -तोमरासिपरश्वधाः. —  $^d$ )  $K_4$   $D_1$  °सुदूरा;  $B_1$  ससुच्छिष्टाश्च सुदूराः;  $T_1$  पहसेश्च ससुदूराः.

**6** <sup>d</sup>) Dn<sub>2</sub>, n<sub>3</sub> प्रभूता (for प्रभूत-). K<sub>1</sub>, 2 -वाहनाः (for वाजिनः).

7 b) T1 द्वारदेश (for द्वारदेशम्). D1 अथागमत् (for उपागतः). — c) T1 राक्षसेंद्रेण.

8 b) G2 विल्नां (for बह्बीनां). D1 T1 G4 स (for स्). — °) T1 मेघपटलेर्; G2 जालाभिर्.

9 K<sub>2</sub> D<sub>8</sub> om. 9<sup>ab</sup>. — <sup>b</sup>) K<sub>8</sub> सामात्येर्; T<sub>8</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 राक्षसैर् (for अमात्येर्). D<sub>8</sub> बहुभिर्वृतं (for अभिसंवृतम्). — <sup>c</sup>) G<sub>2</sub>. 4 आगम्य (for आमन्त्र्य).

10 °) K<sub>1. 2</sub> G<sub>1. 4</sub> M स्वा (for स्वां). D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> राजा (for राजन्). — b) K<sub>2. 4</sub> B D (except Dn<sub>2</sub>) कोश; K<sub>3</sub> कोश; T<sub>2</sub> G<sub>1. 4</sub> कोस (for कोस). D<sub>1</sub> मना:; T<sub>3</sub> G<sub>1. 3. 4</sub> बल:; M तपा: (for वशा:). — d) K<sub>4</sub> कुरुद्ध ; S सुद्मेत (G<sub>3</sub> कुरुष्व ड) (for कुरुष्व च).

12 °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 [अ]पराधेन (for [अ]पराइं मे).

— b) K D<sub>1</sub>. 3 M<sub>1</sub> वनात् (for बलात्). G<sub>1</sub>. 2. 4 सीता
बुपहृता बलात्. — °) K<sub>1</sub>-3 G<sub>4</sub> वधायानपराधानाम्; B<sub>1</sub> वधमनपराद्धानाम्; B<sub>4</sub> वधायानपकाराणाम्.

13 <sup>a</sup>) K<sub>1-3</sub> De T<sub>1</sub> यत् (for थे). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 <sup>a</sup>दर्शणाम् (for <sup>a</sup>दर्शभ्याम्). — <sup>b</sup>) M<sub>2</sub> वने वने (for <sup>a</sup>चराः). — After 13<sup>ab</sup>, K<sub>3</sub> repeats 11<sup>a</sup>-13<sup>b</sup>. — <sup>d</sup>) G<sub>4</sub> देवताश्चापि मानिताः.

14 K4 om. 14°-15°. — °) K1. 2 Dns Ds रुदल्यक्ष; B4 महतां च (for रुदन्त्यक्ष). Bs. 4 D1 Gs हता: (for C. 3. 16336 B. 3. 284. 14 K. 3. 285. 14 तदिदं समनुप्राप्तं फलं तस्यानयस्य ते ॥ १४ हन्तास्मि त्वां सहामात्यं युध्यस्व पुरुषो भव । पश्य मे धनुषो वीर्यं मानुषस्य निशाचर ॥ १५ मुच्यतां जानकी सीता न मे मोक्ष्यिस किहाँचित् । अराक्षसमिमं लोकं कर्तास्मि निशितः शरैः ॥ १६ इति तस्य ब्रुवाणस्य द्तस्य परुषं वचः । श्रुत्वा न ममृषे राजा रावणः क्रोधमृर्छितः ॥ १७ इङ्गितज्ञास्ततो भर्तश्रत्वारो रजनीचराः । चतुष्वेङ्गेषु जगृहुः शार्दृलमिव पक्षिणः ॥ १८ तांस्तथाङ्गेषु संसक्तानङ्गदो रजनीचरान् । आदायेव खम्रत्पत्य प्रासादतलमाविश्यत् ॥ १९ वेगेनोत्पततस्तस्य पेतुस्ते रजनीचराः । भ्रुवि संभिन्नहृद्या प्रहारपरिपीडिताः ॥ २० स मुक्तो हम्यशिखरात्तस्मात्पुनरवापतत् ।

लङ्कियत्वा पुरीं लङ्कां खबलस्य समीपतः ॥ २१ कोसलेन्द्रमथाभ्येत्य सर्वमावेद्य चाङ्कदः । विश्वश्राम स तेजस्वी राघवेणाभिनन्दितः ॥ २२ ततः सर्वाभिसारेण हरीणां वातरंहसाम् । भेदयामास लङ्कायाः प्राकारं रघुनन्दनः ॥ २३ विभीषणक्षीियती पुरस्कृत्याथ लक्ष्मणः । दक्षिणं नगरद्वारमवामृद्वाहुरासदम् ॥ २४ करभारुणगात्राणां हरीणां युद्धशालिनाम् । कोटीशतसहस्रेण लङ्कामभ्यपतत्तदा ॥ २५ उत्पतद्भः पतद्भिश्च निपतद्भिश्च वानरैः । नाद्यत्यत तदा स्पी रजसा नाशितप्रभः ॥ २६ शालिप्रस्नसहशैः शिरीषकुसुमप्रभैः । तरुणादित्यसहशैः शरगौरश्च वानरैः ॥ २७ प्राकारं दृद्दशुस्ते त समन्तात्किपिलीकृतम् ।

[आ]हता:). — °) Ks Dns यद; D1 तम् (for तद्).

15 K<sub>4</sub> om. 15<sup>ab</sup> (cf v.l. 14). — <sup>a</sup>) Dc<sub>2</sub> Ds M स्वा (for स्वां). B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>3-6</sub> Gs सहामास्येर. — <sup>d</sup>) Ds मानुष्यं च (for मानुष्य). G4 corrupt.

16 a) G1 मुंच तां; G2. 4 मुंचैतां (for मुच्यतां). K3 G4 जानकीं. K3 सीतां; S (except G3) मा वा (for सीता).

- b) K D1. 5 चेन्; Dc2 D2 च; G4 वै (for मे). G4 मोक्षाय (for मोक्ष्यसि). T1 न मे जीवन्हि मोक्ष्यसे. — 16cd = Rām. 6. 41. 67ab.

17 G1 om. 17<sup>ab</sup>. — b) T1 रामस्य (for दूत°).

19 °) D₅ तदा° (for तथा°). G₄ युक्तानाम् (for संसक्तान्). — K₃ om. (hapl.) 19°-20°. — °) D₁ आदाय च; M°याञ्ज (for °यैव). Т₂ समुप्तस्य; G₂ समुद्धस्य.

20 K<sub>3</sub> om.  $20^{ab}$  (cf. v.l. 19). —  $^a$ ) Dc D<sub>2</sub> वेगेनोत्पतमानस्य; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M वेगेन तु ततस्तस्य. —  $^a$ ) K B Dc Dn D<sub>2</sub>—4.6 प्रहारवर-; D<sub>1</sub> प्रहारेणैव; D<sub>5</sub> प्रहारेणापि.

21 °) B<sub>1</sub>. 2 Dn Ds. 4. 6 Gs संसक्तो; T2 विमुक्तो (for स मुक्तो). — b) B4 °तरत् (for 'पतत्). — c) S (except G2. 3) रम्यां (for छड्डां).

22 °) Many N MSS. with Gs कोशलेंद्रम्; T2 G1. 4 कौसलेंद्रम्. B Dn Ds. 4. 6 Gs [आ]गम्य; Dc [आ]मंत्र्य (for [अ]भ्येख). — b) B2 Dn Ds. 4. 6 Gs वानर: (for चाङ्कदः). — c) K Dc2 D2. 6 T1 [अ]थ; D1 [ह]व (for स). T2

G1. 2. 4. M2 transp. विश्वश्राम and स.

24 °)  $B_1$  बिभीषणं ऋक्षपति;  $T_1$  बिभीषणं रक्षोधिपति (hypermetric). — °)  $K_{1,2}$   $M_1$  उ $(M_1$  अ)पामृद्गाद्;  $B_4$  अवामृद्गन्;  $D_1$  उपासृत्य;  $T_2$  अमर्त्यानां;  $G_2$  अमात्यानां  $G_4$  अमृद्गाच्च (for अवामृद्गाद्).  $K_3$  दुरात्मनः.

25 °) Ks करभारुणया त्वंधा; K4 B1. 8 Dc D2 'या च त्वा; B4 Dn1 घोरदंष्ट्रानला( Dn1 °ना)क्षाणां; Dn2. n8 D3. 6 करभारुणपांड्नां; D1 दारुणारुणरूपाणां; D4. 6 दारुणारुणया चम्बो; G3 करभारुणपादानां. — b) K4 वातरंहसां (for युद्ध °). — c) K1. 2 कोटिशत : S (except G3) सहस्राणि. — d) K4 B1 T G1. 2. 4 M ° पतंस्ततः (K4 °था; B1 M °दा). — After 25, B2-4 D (except D1. 5) G8 ins.:

1278\* प्रलम्बबाहूरुकरजङ्घान्तरविलम्बिनाम्।

ऋक्षाणां धूम्रवर्णानां तिस्नः कोट्यो व्यवस्थिताः।
[(L. 1) B2 प्रलंबबाह्रुकंठः; B4 व्याह्र्कंठश्च; Dc1 D8 व्याह्र्रुकरं. — (L. 2) Dc D2 लक्ष्मणं (for ऋक्षाणां).]

26 °) Ds तु (for च). — b) Dc Ds विपति दिश्व; D1 प्रकारस्थे ; M2 निवर्तदि . Ds तु (for च). — c) Dr आवृतश्च; Ds व्यदस्यत (for नाइस्यत).

27 °) K2 शालपुष्पस्य सहनोः; K4 D1 शालप्रसून °.
— °) T1 शिरोभिः कुसुम °. — °) K Dc D1. 2. 5 M1 °संकाशैः. — °) K4 शिरो गौरेश्च (sic); B1. 2. 4 Ds. 4 Gs शणगौरेश्च; Dc D2 सरागैरिव; M2 शशगौरेश्च.

राक्षसा विस्मिता राजनसङ्गीदृद्धाः समन्ततः ॥ २८ विभिदुस्ते मणिस्तम्भान्कर्णादृशिखराणि च । भयोन्मथितवेगानि यन्त्राणि च विचिक्षिपुः ॥ २९ परिगृह्य अत्रद्धाश्च सचकाः सहुडोपलाः । चिक्षिपुर्भुजवेगेन लङ्कामध्ये महावलाः ॥ ३० प्राकारस्थाश्च ये केचिनिशाचरगणास्तदा । प्रदुद्धवुस्ते अत्रशः कपिभिः समभिद्धताः ॥ ३१ ततस्तु राजवचनाद्राक्षसाः कामरूपिणः । निर्ययुर्विकृताकाराः सहस्रभतसंघभः ॥ ३२ शक्वपणि वर्षन्तो द्रावयन्तो वनौकसः । प्राकारं शोधयन्तस्ते परं विक्रममास्थिताः ॥ ३३ स मापराशिसद्दर्श्वभूव क्षणदाचरैः । कृतो निर्वानरो भूयः प्राकारो भीमदर्शनैः ॥ ३४

पेतुः शुलिविभिन्नाङ्गा बहवो वानर्षभाः ।
स्तम्भतोरणभग्नाश्च पेतुस्तत्र निश्नाचराः ॥ ३५
केशाकेश्यभवद्यद्धं रक्षसां वानरैः सह ।
नस्तर्दन्तेश्च वीराणां खादतां वै परस्परम् ॥ ३६
निष्टनन्तो ह्युभयतस्तत्र वानरराक्षसाः ।
हता निपतिता भूमौ न मुश्चन्ति परस्परम् ॥ ३७
रामस्त शरजालानि ववर्षं जलदो यथा ।
तानि लङ्कां समासाद्य जम्नुस्तान्नजनीचरान् ॥ ३८
सौमित्रिरपि नाराचेर्द्दछ्यन्वा जितक्कमः ।
आदिश्यादिश्य दुर्गस्थान्पातयामास राक्षसान् ॥ ३९
ततः प्रत्यवहारोऽभृत्सैन्यानां राघवाञ्चया ।
कृते विमर्दे लङ्कायां लब्धलक्षो जयोत्तरः ॥ ४०

C. 3, 16363 B. 3, 284, 41 K. 3, 285, 41

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टपष्टयधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६८ ॥

118

(for आस्थिताः).

<sup>28 °)</sup> T1 प्रासादं ((for प्राकारं). K B2. 3 Dc D5 T1 M सा'(for तु). — b) K4 वानरे: (for समन्तात्). T2 कवली° (for कपिली°). — °) T2 G2 [अ]धिष्ठता; G4 विष्ठिता (for विस्थिता). S (except T1 G3) चासन् (for राजन्). — d) T1 संनिवृत्ताः (for सस्वीवृद्धाः).

<sup>29</sup> D<sub>2</sub> om. 29<sup>b</sup>-30<sup>a</sup>. — <sup>b</sup>) K<sub>2-4</sub> B<sub>1</sub> कर्णाट<sup>a</sup>; Dc<sub>2</sub> कर्णाद<sup>a</sup>; D<sub>1</sub>. <sub>5</sub> क्याट<sup>a</sup>. — <sup>c</sup>) B D (D<sub>2</sub> om.) G<sub>3</sub> <sup>a</sup>श्चंगाणि.

<sup>30</sup> Dc2 om. 30° b; D2 om. 30° (cf. v.l. 29).

— b) B3 D (Dc2 om.) G3 सगुडो (D2° डी) पला:; T1 बहुलो°; T2 G1. 2. 4 M सहुलो°. K3 सचका सायुधानि च; D4 सचक्रमुशलोपला:. — d) B Dn D2. 6 G3 स्वना: (for ° बला:).

<sup>31</sup> b) B De Dn Ds. 4. 6 Gs तथा; D1 तत: (for तदा). — °) K De D1. 2 वि: M1 मा (for म-). K De D2. 5 च (for ते). — d) G2 समनुद्धताः.

<sup>32 °)</sup> K De D1. 2. 5 ते (for तु). D5 °भवनाद् (for वचनाद्). — °) T G1. 2. 4 विविधा (for विकृता ). — d) D5 °संहता:.

<sup>33</sup> Ks om. 33ab. — a) T1 G1. 2. 4 M2 अखं (for शकं). — b) B1. 2 Dn D4. 6 द्वावियत्वा; D2 G3 द्वावयंति. — c) K1. 2 प्राकाराज्य; B4 प्राकारे. K3 B Dn D3-6 G2. 4 शोभ (B4 योध); Dc D2 दशें; T1 गोप (for शोध). — d) T2 G1. 2. 4 विस्थिम् (for विक्रमम्). T2 आगताः

<sup>34 °)</sup> K4 B2 Dn3 D1 मांस-; B3 मेघ (for माप-). K3 सहशो; G1 सहितेर (for सहशेर).

<sup>35</sup> °) K Ds शरविभिन्नांगा; Dc Ds शरविभिन्नाश्च; S (except Gs) शू(Ts शी)लविनिभिन्ना. D1 निपेतुः शरभिन्नांगा. — °) T1 समंताद्रणभग्नाश्च.

<sup>36</sup> d) S (except Gs) ਚ (for ਕੈ).

<sup>37 &</sup>lt;sup>a</sup>) K<sub>1</sub> निश्ंतस्ते; K<sub>4</sub> B<sub>5</sub> D<sub>1</sub>. sm. s निस्तनंतो; B<sub>1</sub> निस्त्तंतो (for निष्टनन्तो). Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> प्रभयतस्; M<sub>2</sub> [S]श्यु-भयतस् (for झुभयतस्). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> निविष्टनंतो झुभयास् (T<sub>2</sub> °ये). — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> तत्र राक्षसवानराः. — <sup>d</sup>) K<sub>2</sub> न सुंचंत; S (except G<sub>3</sub>) नैवासुंचन्.

<sup>39 °)</sup> T: दूर (for दुर्ग ).

<sup>40 °)</sup> K1. 2. 4 T G1. 2 कृतेवमर्दे; M2 कृतोपमर्दे.

— d) B1. 3. 4 Dn1 कब्धलक्ष्यो; T1 M छब्ध्वा छक्षं. K3
जयोत्तम:; De D2 क्रवः; T G1. 2. 4 भवतः; M2 तरं.

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dn2 G2. 4 आरख्य. — Sub-parvan: K1. 3. 4 B Dc Dn1. n3 D1-6 G3 M (all om. sub-parvan name) mention only रामो-(M रामायणो)पाल्यान. — Adhy. name: M3 अंगदप्रेषणं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (sup. lin.). n3 282; Dn3 283; D1 286; T1 M2 (orig.)

२६९

C. 3. 16364 B. 3. 285. 1 K. 3. 286. 1

### मार्कण्डेय उवाच।

ततो निविश्वमानांस्तान्सेनिकात्रावणानुगाः । अभिजग्रुर्गणानेके पिशाचक्षुद्ररक्षसाम् ॥ १ पर्वणः पूतनो जम्भः खरः क्रोधवशो हरिः । प्ररुजश्रारुजश्रेव प्रवसश्रेवमाद्यः ॥ २ ततोऽभिपततां तेषामदृश्यानां दुरात्मनाम् । अन्तर्धानवधं तज्ज्ञश्रकार स विभीषणः ॥ ३ ते दृश्यमाना हरिभिष्ठिभिर्दूरपातिभिः । निहताः सर्वशो राजन्महीं जग्रुर्गतासवः ॥ ४

अमृष्यमाणः सबलो रावणो निर्ययावथ ।

च्यूहा चौशनसं च्यूहं हरीन्सर्वानहारयत् ॥ ५
राघवस्त्विभिनिर्याय च्यूहानीकं दशाननम् ।
बाईस्पत्यं विधिं कृत्वा प्रत्यच्यूहिन्नशाचरम् ॥ ६
समेत्य युयुधे तत्र ततो रामेण रावणः ।
युयुधे लक्ष्मणश्रेव तथैवेन्द्रजिता सह ॥ ७
विरूपाक्षेण सुग्रीवस्तारेण च निखर्वटः ।
तुण्डेन च नलस्तत्र पदुशः पनसेन च ॥ ८
विषद्यं यं हि यो मेने स स तेन समेयिवान् ।

274; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M (M<sub>2</sub> inf. lin.) 272; G<sub>1</sub> 269; G<sub>2</sub> 271. — Śloka no.: Dn 41; D<sub>1</sub> 40.

#### 269

- 1 °)  $B_3$  निवस°;  $D_{c_2}$  निविद्य°;  $D_2$  निविद्य°;  $T_1$  निवर्त° (for निविश्मानान्).  $B_3$  ते (for तान्). °)  $K_4$  (m as in text) वानरान् (for सैनिकान्).  $G_1$  रावणाञ्चया. °)  $K_1$  गणानीकैः;  $K_2$  गुणानीके;  $K_4$  गणानीकाः;  $T_2$   $G_4$  M °नेकाः;  $G_1$  °नैकाः;  $G_2$  °नैकां (for गणानेके).  $T_1$  अनुजग्मुमँहात्मानं. °)  $K_1$  °राक्षसान्;  $K_3$   $B_4$  °राक्षसाः;  $D_3$  T °रक्षसाः.  $K_4$  पिशाचा यक्षराक्षसाः.
- 3 °)  $K_2$  [S]भ्यपतितां;  $D_{12}$  [S]पि पततां (for Sभिपततां). °)  $B_1$  सहस्थानां;  $D_1$  अधृष्यानां;  $G_2$  हस्यमानां (for अहस्यानां). K  $D_2$   $D_3$  महौजसां;  $T_1$  दुरात्मवान् (for दुरात्मनाम्). °)  $K_1$  त्वज्ञश्च;  $B_1$  तेषां;  $D_3$  ज्ञात्वा;  $T_2$   $G_1$ , 2. 4 तत्र (for तज्ज्ञश्च).
- 4 ° b) T2 दहा° (for इड्य°). De D2 T2 transp. हरिभिर् and बलिभिर्. De D1. 2. 5 जितकाशिभिः; T2 शूलपाणयः; M दूरपातिनः. °) De2 D2 शतशो; T.G2.4

सर्वतो (for सर्वशो). — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> अभि-(for महीं). **5** <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> राक्षसो (for रावणो). — After 5<sup>ab</sup>, N G<sub>2</sub> ins.:

1279\* राक्षसानां बलैघोंरैः पिशाचानां च संवृतः। युद्धशास्त्रविधानज्ञ उशना इव चापरः।

[(L. 1)  $K_1$  घनैर;  $K_{2-4}$   $D_{5}$  गणैर् (for बलैर्).  $K_{4}$  सु- (for च).]

- °) K4 transp. ब्यूझ and ब्यूहं. <sup>d</sup>) K B8.4 Dn1. n2 D1. 2. 6 हरीनभ्यवहारयत्; S (except G8) हरीन्सर्वान(G2.4 °न्न्य)वारयत्.
- 6 ") K B4 D5 त्विभ (K3 "थ) नियति; B1-8 Dn Ds. 4. 6 G3 तु विनियाँ (B8 D8 "याँ) तं; Dc D1. 2 त्विभ (D1 "पि) निर्यातो; T2 G1. 2. 4 त्वथ निर्याय. b) K B1. 2 Dc D1. 5 ज्यूढानीके (B1. 2 Dc कैए). K D1. 5 दशानने; T1 ददर्श ह. d) K2. 8 प्रत्यज्यूहि (K3 "हं); Dc D2 पर्यज्यूहा; T1 G2. 4 प्रतिज्यूह्य (for प्रत्यज्यूहन्). T2 स्वकं बलं; G1 महाबलः; G2. 4 ज्यहदयत (for निशाचरम्).
- 7 b) S (except G<sub>8</sub>) रामेण सह रावण:. D<sub>2</sub> om. (hapl.) 7°-9b. °) B Dn D<sub>8</sub>. 4. 6 G<sub>8</sub> चापि (for चैव). d) G<sub>1</sub>. 2, 4 तस्थी च (for तथैव).
- 8 D3 om. 8 (cf. v.l. 7), b) K3 सतारेण; B3. 4 तारेणैव (for तारेण च). K1. 2. 4 निख(K4 ° प)वंदः; D1 विकर्षतः (for निखवंटः). T1 तारेण निचर्षवंटः; T2 G4 तारेणाटनिखवंटः (G4 ° णः); G1 तारेयेण निघवंटः. c) K4 कुंडेन; S (except G3) पौंड्रेण (for तुण्डेन). G1 नखं (for नरु °). d) K1. 4 पट(K4 ° न)सः; K2. 3 D1. 5 T पट(D1. 6 ° हि:; T1 ° र) शः; G1. 2 पटा(G2 ° ट) शः. K4

युप्रेय युद्धवेलायां खबाहुबलमाश्रितः ॥ ९ स संप्रहारो बृद्धये भीरूणां भयवर्धनः । लोमसंहर्षणो घोरः पुरा देवासुरे यथा ॥ १० रावणो राममानर्छच्छक्तिशुलासिवृष्टिभिः । निश्चितरायसैस्तीक्ष्णे रावणं चापि राघवः ॥ ११ तथैवेन्द्रजितं यत्तं लक्ष्मणो मर्मभेदिभिः । इन्द्रजिचापि सौमित्रिं विभेद बहुभिः शरैः ॥ १२ विभीषणः प्रहस्तं च प्रहस्तश्च विभीषणम् । खगपत्रैः शरैस्तीक्ष्णैरभ्यवर्षद्गतव्यथः ॥ १३ तेषां बलवतामासीन्महास्त्राणां समागमः । विव्यथुः सकला येन त्रयो लोकाश्चराचराः ॥ १४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६९ ॥

### 900

## मार्कण्डेय उवाच । ततः प्रहस्तः सहसा समभ्येत्य विभीषणम् । गदया ताडयामास विनद्य रणकर्कशः ॥ १

स तयाभिहतो धीमान्गदया भीमवेगया । नाकम्पत महाबाहुहिंमवानिव सुस्थिरः ॥ २ ततः प्रगृह्य विपुलां शतघण्टां विमीषणः ।

C. 3. 16381 B. 3. 286. 3

प्रघ°; G4 पान° (for पन°).

- 9 D<sub>2</sub> om. 9<sup>ab</sup> (cf. v.l. 7). <sup>a</sup>) K<sub>5.4</sub> D<sub>c2</sub> यो हि यं (K<sub>5</sub> तं); T<sub>1</sub> विस्मयं; G<sub>2</sub> आत्मनो (for यं हि यो). K<sub>1.2</sub> अविषद्धां द्ध्यं (K<sub>2</sub> हि यं) मेने; D<sub>5</sub> विषजंघो हि जंघन; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> विषद्धमात्मनो यं सा. <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1.2</sub> सह; M<sub>2</sub> स तु (for स स). K<sub>1</sub> D<sub>c2</sub> समी (for समे ). <sup>c</sup>) K<sub>1.2</sub> हन्मान् (for युयुधे). B<sub>1</sub> (corrupt) युधि युद्धवतो पेत:.
- 10 °) K2.4 D1 वनुते; D5 विपुलो (for वनुधे). b) K2 आतृणां (for भीरूणां). D1 om. 10°-11b. c) B3 G2 रोमसंघर्षणों; T2 G1.4 M रोमसंह .
- 11 D<sub>1</sub> om. 11<sup>cb</sup> (cf. v.l. 10). <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> आगच्छच्; G<sub>1</sub>. 4 आनर्चच् (for आनर्छच्). D<sub>6</sub> रावणो वानरानर्छच्. — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2. 4 शुल्लं (K<sub>4</sub> शुल्लं)शक्त्यसि<sup>c</sup>.
- 12 ") S (except Gs) यत्तो (for यत्तं). ") Ds चिच्छेद (for बिभेद). K Dc Ds दशभि:; Ds शरभि:; Ts G1. s. 4 निशितै: (for बहुभि:).
- 13  $D_6$  om. 13. " b )  $B_3$ . 4 तु (for the second a).  $K_1$ . 2  $G_1$  विभीषणं प्रहस्तश्च प्रहस्तं a विभीषणः. b  $B_4$  स्वरं ;  $D_3$  स्वर्णं ;  $D_2$   $G_1$ . 2 कंक (for स्वगं ).  $B_1$  सुनी-क्ष्णाप्रेर् (for शरैस्तीक्ष्णेर्). b  $B_2$  अत्यवर्षद् ;  $D_1$  अन्ववर्षद् ;  $G_2$ . 4 प्रत्यविध्यद् .
- 14 °) D<sub>6</sub> चासीन् (for आसीन्). °) K<sub>6</sub> विज्यथे सकलो येन. <sup>4</sup>) K<sub>6</sub> लोकोयं सचराचरः; S (except

Gs) लोका वै सचराचराः.

Colophon. — Major parvan: K1. 2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K1. 3. 4 B Dc Dn1. n3 D1-6 G3 M (all om. sub-parvan name) mention only रामो (M रामायणो)पारूयान. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 283; Dn3 284; D1 287; T1 M2 (orig.) 275; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 273; G1 270; G2 272. — Śloka no.: Dn 15; D1 14.

#### 270

- 1 Ks T2 om. the ref. °) K Dc Ds T G1 M तरसा; D1 तु तथा (for सहसा). °) M पोध ° (for ताड °). °) D1 विनदन् (for विनद्य). K1-s Dc D1 रणमूर्धनि; G2. 4 रणकर्कशं.
- 2 °) Ks. 4 Bs-4 Des D1. 2. 5 T1 G3 तथा; T2 G1 तदा (for तथा). K4 [अ]भिहितो; D1 निहतो (for [अ]भिहतो). b) K4 गदयातिसुवेगया. d) K B1 T2 G1. 2. 4 M2 स्थित:.
- 3 K4 repeats (with v.l.) 3°-7° after 7°°. °)
  B1. s शतझीं च; De D2 भिक्ष (for "घण्टां). °) N
  (except K4) T2 G3 अनु (for अभि ). T1 तत: (for महा). °) T1 प्रहस्तस्य (for चिक्षेपास्य).

C. 3, 16381 B. 3, 286, 3 K. 3, 287, 3 अभिमन्त्रय महाशक्तिं चिक्षेपास्य शिरः प्रति ॥ ३ पतन्त्या स तया वेगाद्राक्षसोऽशनिनादया । हतोत्तमाङ्गो दद्दशे वातरुग्ण इव द्वमः ॥ ४ तं दृष्ट्वा निहतं संख्ये प्रहस्तं क्षणदाचरम् । अभिदुद्राव धूम्राक्षो वेगेन महता कपीन् ॥ ५ तस्य मेघोपमं सैन्यमापतद्भीमदर्शनम् । दृष्ट्वेव सहसा दीर्णा रणे वानरपुंगवाः ॥ ६ ततस्तान्सहसा दीर्णान्दृष्ट्वा वानरपुंगवान् । निर्याय कपिशार्दृलो हन्मान्पर्यवस्थितः ॥ ७ तं दृष्ट्वावस्थितं संख्ये हरयः पवनात्मजम् । वेगेन महता राजन्संन्यवर्तन्त सर्वशः ॥ ८

ततः शब्दो महानासीत्तुमुलो लोमहर्षणः।
रामरावणसैन्यानामन्योन्यमभिधावताम्।। ९
तिस्मन्त्रवृत्ते संग्रामे घोरे रुधिरकर्दमे।
धूम्राक्षः किपसैन्यं तद् द्रावयामास पत्रिभिः॥ १०
तं राक्षसमहामात्रमापतन्तं सपत्नजित्।
तरसा प्रतिजग्राह हन्समन्पवनात्मजः॥ ११
तयोर्धुद्रमभूद्धोरं हिरराक्षसवीरयोः।
जिगीपतोर्युधान्योन्यमिन्द्रप्रह्लाद्योरिव॥ १२
गदाभिः परिचैश्वैव राक्षसो जिन्नवन्किपम्।
किपिश्च जिन्नवान्नक्षः सस्कन्धविटपैर्द्धमैः॥ १३
ततस्तमितकायेन साश्चं सरथसारिथम्।

4 °) Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> तथा (for तया). T<sub>1</sub> वीरो (for वेगाद्). — b) B Dc Dn D<sub>2-4</sub>. 6 T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> ° श्वानिवेगया; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> ° श्वानिना यथा. — °) B<sub>3</sub> Dc<sub>2</sub> कृत्तोत्तमांगो; M हतोत्तमांगे. — b) K<sub>3</sub>. 4 (second time) वातभन्न. — After 4, D<sub>2</sub> ins.:

1280\* कृत्तोत्तमाङ्गं सह्यं तदनयानुगतासवाम् । पपात रक्षः सहसा वातरूग इव दुमः । [(L. 2) Posterior half  $=4^d$ .]

- 5 °) T1 M संखे; G2. 4 संघे (for संख्ये). b) G1 वाहिनीपित (for क्षण'). cd) M1 transp. धूम्राक्षो and वेगेन. K (K4 second time) Dc D1. 2. 5 नदन्; G1 हरीन् (for कपीन्).
  - 6 b) G1. 2. 4 उत्पतद (for आपतद्).
- 7 T1 om. 7<sup>ab</sup>. <sup>a</sup>) K1. 2 चीर्णान् (for दीर्णान्). After 7<sup>ab</sup>, K4 repeats (with v.l.) 3<sup>a</sup>-7<sup>b</sup>. <sup>c</sup>) K D1. 4 निवार्थ; B Dc Dn D2-4. 6 G3. 4 निर्यथी (for निर्याय). <sup>a</sup>) K4 D1. 4 हनुमान्. B2 Dn D3. 4. 6 मास्तासम्बद्धः (for पर्यव<sup>°</sup>).
- 8 °) D1 सैन्ये; T1 M संखे; G2. 4 संघे (for संख्ये).

   °) B1-8 D (except D1. 8) महत्या त्वरया राजन्.

   °) K1 B4 D1. 8 अभ्यवर्त(K1. 2 °तं)त (for संन्य°).

  K1 सर्वतः; K2 सर्वदा.
- 9 °) Ds तस्य (for ततः). °) Ks Dc2 तुमलो. K2 S (except T2 G2. 3) रोम (for लोम).
- 10 °) B<sub>1</sub> तु (for तद्). d) S (except G<sub>3</sub>) वीर्यवान् (for पत्रिभः).
  - 11 °) B Dn Ds. 4. 6 Gs स रक्षो (for राक्षस-). b)

 $G_{2.4}$  द्वावयंतं (for आपतन्तं). —  $^{cd}$ )  $K_{8}$   $Dc_{1}$   $D_{1.5}$   $T_{8}$  M हनुमान् (for हन्°).  $B_{1.3.4}$   $D_{5}$  T  $G_{1.2.4}$  M मास्ता° (for पवना°).  $B_{2}$   $D_{1.5}$   $D_{2.4.6}$   $G_{3}$  प्रतिजग्राह हनुमांस्तरसा पव°. —  $11^{d}$  = (var.)  $14^{d}$ .

12 °)  $T_2$  महद् (for अभूद्). K Dc D₂ तथोः समभवद्युद्धं. — ³)  $K_1$ . 2 किएराक्षसः ;  $T_1$  हिरराक्षसवीर्ययोः;  $G_1$ . 2. 4 °सैन्ययोः. — °)  $K_2$  जिनीषितोर्;  $D_2$  ° ध्योर्;  $G_2$  जिहीषेतोर्;  $G_4$  जिनीषेतोर्.  $D_{22}$   $D_2$   $T_1$   $G_1$ . 2. 4 यथा ; M अथा (for युधा ). — ³)  $K_8$ . 4  $D_{21}$   $D_2$ . 3. 6 इंद्रमहादयोरिव;  $D_{12}$   $D_{13}$   $D_{14}$   $D_{15}$   $D_{15}$ 

13 °) De D2 पहिशोश्चेत्र; T1 परिधाभिश्च; G1 परिधेश्चापि. — °) K1. 2 सकर्ष (K2 °कंद ) विटपहुमै:; M1 सुस्कंधिवटपहुमै:. — After 13, B2-4 De D2. 6 ins.:

1281\* शिरस्यभ्यहनत्पूर्वं काळ्या च पुनः पुनः।
तृणराजेन महता लोहसारथिभेदिना।

- [(L. 1) B<sub>2-4</sub> शिरसा (for शिरसि). Ds [अ]मिहतः (for [अ]भ्यहनत्). B<sub>2</sub> गदया; B<sub>3</sub> लीलया; B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> कीलया (for कालया).]
- 14 D<sub>3</sub> om. 14. <sup>a</sup>) K<sub>1. 2</sub> अतिकायोपि; B अति (B<sub>1. 2</sub> ° मि)कोपेन (for अतिकायेन). °) K<sub>1</sub> Dc D<sub>1</sub> प्राच्णा; K<sub>2</sub> B D<sub>4. 6</sub> कुद्धो; K<sub>3. 4</sub> D<sub>2</sub> राजन्; D<sub>5</sub> प्राज्ञों (for धीमान्). T<sub>2</sub> धूम्राक्षमाजघानाञ्च. <sup>d</sup>) = (var.) 11<sup>d</sup>. K<sub>5</sub> Dc D<sub>1. 5</sub> हनुमान्; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> दुमेण (for हन्मान्). S (except G<sub>3</sub>) पवना °(for मारुता °); cf. v.l. 11. After 14, Dc<sub>2</sub> repeats 12<sup>ab</sup>. Dc<sub>2</sub> cont.: B<sub>3. 4</sub> ins. after 14:

1282\* वेगेन महताविष्टो राक्षसानां महद्वलम् । योधयामास राजेन्द्र शिलावर्षैः समन्ततः। ध्म्राक्षमवधीद्वीमान्हन् मान्मारुतात्मजः ॥ १४
ततस्तं निहतं दृष्ट्वा ध्म्राक्षं राक्षमोत्तमम् ।
हरयो जातिवस्नम्भा ज्ञष्ठरभ्येत्य सैनिकान् ॥ १५
ते वध्यमाना बिलिभिईरिभिजितकाशिभिः ।
राक्षसा भग्नमंकल्पा लङ्कामभ्यपतन्भयात् ॥ १६
तेऽभिपत्य पुरं भग्ना हतशेषा निशाचराः ।
सर्वं राज्ञे यथावृत्तं रावणाय न्यवेदयन् ॥ १७
श्रुत्वा तु रावणस्तेभ्यः प्रहस्तं निहतं युघि ।
ध्म्राक्षं च महेष्वासं ससैन्यं वानर्र्षभैः ॥ १८
सुदीर्घमिव निःश्वस्य समुत्पत्य वरासनात् ।
उवाच कुम्भकर्णस्य कर्मकालोऽयमागतः ॥ १९
इत्येवमुक्तवा विविधैवीदित्रैः सुमहास्वनैः ।
श्यानमतिनिद्रालं कुम्भकर्णमबोधयत् ॥ २०

प्रबोध्य महता चैनं यत्नेनागतसाध्यसः ।
स्वस्थमासीनमञ्यप्रं विनिद्रं राक्षसाधियः ।
ततोऽत्रवीहशप्रीवः कुम्भकणं महाबलम् ॥ २१
धन्योऽसि यस्य ते निद्रा कुम्भकणंयमीदशी ।
य इमं दारुणं कालं न जानीषे महाभयम् ॥ २२
एप तीर्त्वाणवं रामः सेतुना हरिभिः सह ।
अवमन्येह नः सर्वान्करोति कदनं महत् ॥ २३
मया ह्यपहृता भार्या सीता नामास्य जानकी ।
तां मोक्षयिषुरायातो बद्धा सेतुं महाणवे ॥ २४
तेन चैव प्रहस्तादिर्महानः स्वजनो हतः ।
तस्य नान्यो निहन्तास्ति त्वदते शत्रुकर्शन ॥ २५
स दंशितोऽभिनिर्याय त्वमद्य बिलनां वर ।
रामादीनसमरे सर्वाञ्जिह शत्रूनरिंदम ॥ २६

C. S. 16405 B. 3. 286, 27

[(L.2) Dc2 वेगवान्यवनात्मजः (for the posterior half).] Thereafter Bs. 4 repeat 12ab (v.l. ैसेन्योः for वीर्योः).

<sup>15 °)</sup> B₄ निस्तं (for निहतं). — b) K₃. ₄ B₄ D₁ S (except T₁ G₃) राक्षसात्मजं; D₅ राक्षसं युधि (for राक्षसो°). — c) K₃. ₄ Dc जातिवश्रंभा; D₅ °संरंभा. — d) K₃ B₁ Dc₁ अन्योन्य ; B₂. ₄ अन्येस्य; D₂. ₄ —6 G₃ अन्ये च; T₂ G₁. ₂. ₄ तस्य हि; M तस्यानु (for अभ्येत्य). Т₁ निजञ्जु स्तस्य सैनिकान्.

<sup>16</sup> ab) K1. 2 B D (except Dc D1. 2) T2 G1. 3 transp. बलिभिर् and हरिभिर्.

<sup>17 °)</sup> B2 प्राप्य; D3 भीमा (for भन्ना). — °) T1 सवें; G2 °वां (for °वां).

<sup>18 °)</sup> K Dc Ds च (for तु). — °) K Ds सहसैन्यं वनक्षयै:; D1 स(ह)सैन्यं प्रवगैर्हतं; S (except Gs) ससैन्यं सह राक्षसै:

<sup>19 °)</sup> K2 स दीर्घम्; T1 M अशीत; T2 G1. 2. 4 अभीत (for सदीर्घम्). D3 अथ (for इव). — े) K4 समुख्युत्य.

<sup>20 °)</sup> B1 Dc D2 अतिनिद्धांघं; G1. 2. 4 अपि निद्धालुं.
— 4) D1 महाबल्जं (for अबोधयत्).

<sup>21</sup> D1 om. 21. — b) K2 नागतो यससाध्वसः; T1 G1. 2. 4 यस्नेन गत<sup>°</sup>; T2 यस्नेनेव स<sup>°</sup>. — d) K4 अनिद्धं; T2 अरिन्नं (for विनिद्धं). K1. 2 राक्षसंखरः; T2 राक्षसाधिपं. — l) Dc D2 महाबलः.

<sup>22 °)</sup> Ta सेड्यते (for यस्य ते). — b) Ma यद् (for [इ]यम्). — °) Ka इदं में; Ds Gs M1 य इदं (for य इमं).

B Dn Ds. 4. 6 Gs य इदं दारुणाकारं. — Ds om.  $22^{d}-24^{b}$ . — d) S (except Gs) भयावहं (for महाभयम्).

<sup>23</sup> D<sub>3</sub> om. 23 (cf. v.l. 22). — °) B<sub>2</sub> एषभी दुंस्तरं राम:. — °) T<sub>1</sub> M अवसत्येह; G<sub>1</sub>. 2. 4 अभिपत्ये°. Dc D<sub>2</sub> श्रीमान् (for सर्वान्).

<sup>24</sup> Ds om. 24 ° b (cf. v.l. 22). — °) Kı Tı [अ] प्याप्टता; Kı [अ]स्यापि हता; Kı झपक्रता; Bı D (except Dı—s. s) Gı त्वपहृता. — °) Kı. ı Bı रामस्य (for नामास्य). Gı नामा सीतास्य जानकी. — °) Kı. ı. ь Dc Dı मोचयिष्णुर् (Kı Dcı 'धुर्; Dcı Dı 'तुर्); Kı Dı Gı. ı. ь मोच (Gı. ı. ь 'क्ष) यितुम्; B Dn Dь—s Tı Gı नेतुं स इह.

<sup>25 °)</sup> K<sub>1-3</sub> चैष (for चैव). K4 प्रहस्तो यो; B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> प्रहस्ताद्या (for स्तादिर्). — ³) T<sub>1</sub> महांश्च (for महांबः). B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> महांतः स्वजना हताः; B<sub>4</sub> महात्मा सुजनो हतः. — °) T<sub>1</sub> हि (for नि-). — <sup>4</sup>) K<sub>4</sub> B D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> स्वासृते. K<sub>1</sub> शत्रुकर्षन; K<sub>2</sub> B D<sub>1</sub>. 8. 8 ° कर्षण.

<sup>26 °)</sup> K<sub>1.2</sub> T<sub>1</sub> M स दंसितो; D<sub>3</sub> तहंशितो; T<sub>2</sub> दंशितोप; G<sub>1.2.4</sub> दंसितो हि (for स दंशितो). K<sub>1.2</sub> D<sub>3</sub> विनिर्धाद; K<sub>3</sub> विनिर्धादा; K<sub>4</sub> Do D<sub>1.2.5</sub> विनिर्धादा; B<sub>3.4</sub> G<sub>3.4</sub> [S]भिनिर्धाहि; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> [S]न्न (G<sub>1</sub> ° छ) निर्धाहि (for Sभिनिर्धाद). — <sup>5</sup>) K<sub>1-3</sub> Do D<sub>1.5</sub> बलेन; B<sub>4</sub> त्वमस्य; D<sub>3</sub> जवेन; T<sub>1</sub> त्वद्न्य (for त्वमछ). K<sub>1</sub> Do D<sub>1.5</sub> बर:. G<sub>1</sub> कुंभकर्ण महावल. — <sup>64</sup>) K<sub>1-3</sub> D<sub>62</sub> D<sub>1-3.6</sub> transp. सर्वान् and शत्रुन्. K<sub>4</sub> रामादीन्समरे शत्रुन्सर्वाञ्ज्ञारिमर्दन.

C. 3. 16405 B. 3. 286. 27 K. 3. 287. 27 दृषणावरजौ चैव वज्जवेगप्रमाथिनौ । तौ त्वां वलेन महता सहितावनुयास्वतः ॥ २७ इत्युक्तवा राक्षसपितः क्रम्भकर्णं तरस्विनम् । संदिदेशेतिकर्तव्ये वज्जवेगप्रमाथिनौ ॥ २८ तथेत्युक्त्वा तु तौ वीरौ रावणं दृषणानुजौ । कुम्भकर्णं पुरस्कृत्य तूर्णं निर्ययतुः पुरात् ॥ २९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७० ॥

# २७१

मार्कण्डेय उवाच ।
ततो विनिर्याय पुरात्कुम्भकर्णः सहानुगः ।
अपदयत्कपिसैन्यं तिज्ञतकाद्यग्रतः स्थितम् ॥ १
तमभ्येत्याशु हरयः परिवार्य समन्ततः ।
अभ्यष्टश्च महाकायैर्वहभिर्जगतीरुहैः ।

27 a) K Dc2 Dn2 D1. 2. 5 चापि; G2 एती (for चैव).

— b) = 28<sup>d</sup>. Dc2 Dn2 चक; D2 वक. — B1 D1 T G1
M om. (hapl.) 27°-28<sup>d</sup>. — c) G2. 4 सैन्येन (for बलेन).

28 B1 D1 T G1 M om. 28 (cf. v.l. 27). — a)

K4 उक्ता स्थापितः काले. — b) K1. 2 महाबलं (for तर').

— c) K B (B1 om.) Dc D5 कर्तव्यं. — 28<sup>d</sup> = 27<sup>b</sup>.

29 a) K1. 2 ततो; K4 च ती (for तु ती). — b) B2
दिष्णास्मजी. — d) K3 तूर्णी; G3 तूर्यं (for तुणै).

Colophon. — Major parvan: K2 T G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: N G3 (all om. sub-parvan name) mention only रामो( K2 श्रीरामो)पाल्यान. — Adhy. name: M2 पहस्तपृष्ठाक्षत्रधः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 284; Dn3 285; D1 288; T1 M2 (orig.) 276; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 274; G1 271; G2 273. — Śloka no.: Dn1. n2 29; Dn3 30; D1 27.

### 271

1 °) Dc D<sub>2</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 M [5] भिनिर्याय. B Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> ततो निर्याय स्व(B<sub>4</sub> स)पुरात्; D<sub>1</sub> ततो विनिर्ययौ गत्वा. — b) Dc D<sub>1</sub>. 3 सहानुजः. — c) K<sub>1</sub>. 2 स; B<sub>1</sub> g (for तज्). — d) K Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 [अ] भितः (for [अ] प्रतः). — After 1, N (except K<sub>2</sub>) G<sub>1</sub>. 3 ins.:

1282a\* स वीक्षमाणस्तत्सैन्यं रामदर्शनकाङ्क्षया। अपस्यचापि सौमित्रिं धनुष्पाणि ब्यवस्थितम्। करजैरतुदंश्चान्ये विहाय भयग्रुत्तमम् ॥ २ बहुधा युध्यमानास्ते युद्धमार्गैः प्रवंगमाः । नानाप्रहरणैर्भीमं राक्षसेन्द्रमताज्यन् ॥ ३ स ताड्यमानः प्रहसन्भक्षयामास वानरान् । पनसं च गवाक्षं च वज्जबाहुं च वानरम् ॥ ४

[(L. 1) K<sub>8</sub>. 4 B Dc Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 8. 5 स वीह्य<sup>°</sup>; D<sub>1</sub> समीह्य<sup>°</sup>. — (L. 2) K<sub>1</sub>. 8 Dc D<sub>2</sub>. 5 दारात; K<sub>4</sub> क्लाजन; B<sub>1</sub> दिपि; D<sub>1</sub> दिसे (for °चापि). K<sub>1</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 अव° (for व्यव°).]

2 °) K1. 3. 4 B3 D1. 3 [अ] थ (for [आ] ग्रु). Dc D1 कपय: (for हर्यः). — b) K2 वकः; B D (except D1) G3 वजः (for वार्य). — After 2ab, S (except G3) ins.:

1283\* द्राेलवृक्षायुधा नादानमुञ्जनभीषणास्ततः।

[ T2 अतिभीषणान् (for भीषणास्ततः).]

- °) K<sub>1</sub> D<sub>1</sub> महाकायं; K<sub>2</sub> °कार्यं; D<sub>8</sub> °कार्येर् (for °कार्येर्). °) D<sub>1</sub> धरणीधरै: (for जगती°). °) K<sub>4</sub> करंजेश्च रदेश्चान्ये; B<sub>1</sub> करजैरहनंश्चापि. ') T<sub>1</sub> विहसायुधमुत्तमं.
- 3 °) K<sub>3</sub> G<sub>1</sub> युध्यमानस्; B<sub>4</sub> G<sub>2.4</sub> वध्यमानास्. °) K<sub>8</sub> B Dn D<sub>1.8.4.6</sub> Gs भीमें (for भीमं).
- 4 M<sub>1</sub> om. (hapl). 4<sup>b</sup>-9<sup>a</sup>. b) T<sub>1</sub> ताड° (for भक्ष°). c) K<sub>1</sub>. 2 वनषंड; K<sub>8</sub> Dc D<sub>1</sub> वनं चंड; K<sub>4</sub> Ds M<sub>2</sub> वनचंड; B<sub>3</sub>. 4 चलं चंड; D<sub>3</sub> बलं चंड; T<sub>1</sub> उरुचंडं (for पनसं च). K Dc D<sub>1</sub>. 5 वनाक्षं; B<sub>3</sub>. 4 चलाख्यं; D<sub>3</sub> बलाख्यं (for गवाक्षं). B<sub>1</sub>. 2 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> बलं चंडबलाख्यं च; D<sub>2</sub> घनं चंडस्वनाक्षं च. d) K<sub>4</sub> वेन्न°; D<sub>1</sub> बहु°; G<sub>4</sub>° मुष्टिं (for वज्र°).
- 5 M<sub>1</sub> om. 5 (cf. v.l. 4). <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> Dc D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> तं; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 ते (for तद्). K<sub>4</sub> ड्यथितं; D<sub>1</sub> विषमं; T<sub>1</sub> द्यधितं; G<sub>1</sub>. 2. 4 ड्यथिताः (for ड्यथनं). <sup>b</sup>) G<sub>1</sub>. 2. 4 धीमतः (for रक्षसः). °) T<sub>1</sub> भांतास (for न्नस्तास).

तदृष्ट्वा व्यथनं कर्म क्रम्भकर्णस्य रक्षसः । उदक्रीशन्परित्रस्तास्तारप्रभृतयस्तदा ॥ ५ तं तारग्रुचैः क्रोशन्तमन्यांश्च हरियूथपान् । अभिदुद्राव सुग्रीवः क्रम्भकर्णमपेतभीः ॥ ६ ततोऽभिपत्य वेगेन क्रम्भकर्ण महामनाः । शालेन जिव्वानमृश्चि बलेन किषकुक्तरः ॥ ७ स महात्मा महावेगः क्रम्भकर्णस्य मूर्धनि । विभेद शालं सुग्रीवो न चैवाव्यथयत्किषः ॥ ८ ततो विनद्य प्रहसञ्शालस्पर्शविवोधितः । दोभ्यामादाय सुग्रीवं क्रम्भकर्णोऽहरद्वलात् ॥ ९ हियमाणं त सुग्रीवं क्रम्भकर्णेन रक्षसा । अवेक्ष्याभ्यद्रवद्वीरः सौमित्रिमित्रनन्दनः ॥ १० सोऽभिपत्य महावेगं रुक्मपुह्नं महाश्वरम् । प्राहिणोत्कुम्भकर्णाय लक्ष्मणः परवीरहा ॥ ११ स तस्य देहावरणं भिच्चा देहं च सायकः । जगाम दारयन्भूमिं रुधिरेण सम्रक्षितः ॥ १२ तथा स भिन्नहृद्यः समुत्सुज्य कपीश्वरम् । कुम्भकर्णो महेष्वासः प्रगृहीतिश्वलायुधः । अभिदुद्राव सौमित्रिमुद्यम्य महतीं शिलाम् ॥ १३ तस्याभिद्रवतस्तूणं क्षुराभ्यामुच्छितौ करौ । चिच्छेद निश्चिताग्राभ्यां स बभूव चतुर्भेजः ॥ १४ तानप्यस्य भ्रजान्सर्वोन्प्रगृहीतिश्वलायुधान् ।

C. 3. 16425 B. 3. 287, 17

#### भक्ष्यमाणान्हरीन्सर्वान्कुम्भकर्णेन रक्षसा ।

— °) B<sub>1-8</sub> T G<sub>1</sub> M अभ्यपतद् (for अभ्यद्भवद्). K<sub>8</sub> वीर. — <sup>4</sup>) MSS. °नंदन, °मंदनः, °नंदनं also (for °नन्दनः).

11 °) Ds °गम्य (for 'पत्य). — b) K3 वज्र (for रूक्म'). — c) D4 प्रहिणोत्.

12 °) B4 देहाभरणं; M2 वेगावरणं. — b) D1 स (for च). — c) G1 प्रजवाद् (for जगाम). B2 उर्वी (for भूमि). T2 जवाददारयन्भूमि; G2. 3 जवाद्यदारयन्भूमि.

13 °) K De Di. 2. 5 Gs transp. तथा and स. Dni Ti Mi तथा संभिन्न ; Ts Gi. 2. 4 तदा संभिन्न . — b) Gi हरी (for क्पी ). — After 13 b, S (except Gs) ins.: 1285\* वेगेन महताविष्टस्तिष्ट तिष्ठेति चात्रवीत्।

— Ds om. (hapl.) 13°-15°. — ') Ті ялда (for

14 Ds om. 14 (cf. v.l. 13). — °) B Dn Ds. 4. 6 Gs अभि (Bs °पि)पततस् (for "द्वतस्). — °) T1 G1 शरा (for श्रुरा). K Dc D1. 2 शुजी (for करी). — °) D1 T2 G1. 2. 4 निशिताभ्यां स (D1 भ्यां च; G4 भ्यासः) (for अग्रम्यां).

15 D<sub>5</sub> om. 15<sup>ab</sup> (cf. v.l. 13). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> तानपश्य; T G<sub>1</sub>. 2. 4 ततो झस्य (for तानप्यस्य). — <sup>b</sup>) D<sub>1</sub> प्रस्तोच्चिकां. — <sup>cd</sup>) K Dc D<sub>1</sub>. 2 शरें (for धुरें). S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) लघ्वस्यः. K B<sub>2</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2 transp. लघ्वस्यं and सौमित्रिः. K<sub>2</sub> प्रस्वदर्शन (sic); T<sub>1</sub> प्रियदर्शन:; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 प्रविदर्शयन; G<sub>1</sub> संप्रं.

16 °) Ds बभूव च (for स बभूव). — After 16°, G1 ins.:

[5]

<sup>—</sup> d) G1. 4 ताराप्रभृतयस. K B1. 8 De D1. 2. 5 T1 M2 तत:; B4 तथा (for तदा).

<sup>6</sup> M1 om. 6 (cf. v.l. 4). — a) B2 Dn D3. 4. 6 G3 तानुचाः क्रोशतः (D4 श्रागः) सैन्यात्. — b) B2 Dn D4. 6 G3 श्रुःवा स (for अन्यांश्च). Dn3 य्थपः. — c) K1-3 श्रुःवा (for [अ]भि-).

<sup>7</sup> M<sub>1</sub> om. 7 (cf. v.l. 4). — 6) B<sub>1</sub>. 4 Dn D<sub>6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>8</sub> निपत्य (for Shिपत्य). — 6) Dn<sub>2</sub> कुंभकणें. — 6) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> सलेन; T<sub>2</sub> तलेन (for शालेन). B<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>6</sub> [आ]जिन्नवान्. — 6) T<sub>1</sub> तरुणेन स वानरः; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 तरुणा स च वानरः; G<sub>1</sub> तरुणा वानराधिपः.

<sup>8</sup> M1 om. 8 (cf. v.l. 4). — a) K B1. s Dc D1. s M2 महावेगं. — D4 om. (hapl.) 8<sup>b</sup>-9<sup>c</sup>. — a) K1 B2. s S (except G3) सालं; Dc D2 गात्रं (for शालं). — a) Dc D2 चिराद्; D3 T1 चैनं (for चैव). K4 ब्यचलत्; Dc ब्यथयत् (for [अ]ब्यथयत्). B1. s क्रचित् (for क्रिपः).

<sup>9</sup> M<sub>1</sub> om. 9<sup>a</sup> (cf. v.l. 4); D<sub>4</sub> om. 9<sup>abc</sup> (cf. v.l. 8). — a) K<sub>2</sub> B Dn D<sub>6</sub> G<sub>3</sub> सहसा (for प्रहसञ्). — b) B<sub>3</sub> S (except G<sub>3</sub>) सालस्पर्श. T1-निबोधित:; M<sub>2</sub>-विपोधित: — d) K1 सहद; G<sub>4</sub> [S]हनद् (for Sहरद्).

<sup>10</sup> b) K4 हड्डा वायुसुतो बली. — After 10°b, K4 D2

<sup>1284\*</sup> गच्छन्संबोधयामास प्रहारेणास्पचेतसम्। ततः संलब्धसंज्ञस्तु हृत्वा कर्णोष्टनासिकाम्। सुप्रीवः कुम्भकर्णस्य जगाम हरिवाहिनीम्। अथ कुद्धः कुम्भकर्णो मिश्रितान्हरिराक्षसान्। भक्षयामास बलवानममर्द पदयोरिप।

C. 3. 16425 B. 3. 287. 17 K. 3. 288, 18 श्वुरैश्विच्छेद लघ्वस्नं सौमित्रिः प्रतिदर्शयन् ॥ १५ स वभ्वातिकायश्व बहुपादिशरोग्रजः । तं ब्रह्मास्नेण सौमित्रिर्ददाहाद्रिचयोपमम् ॥ १६ स पपात महावीयो दिन्यास्नाभिहतो रणे । महाश्चिनिर्दग्धः पादपोऽङ्करवानिव ॥ १७ तं दृष्ट्वा वृत्रसंकाशं कुम्भकर्णं तरस्विनम् । गतासुं पतितं भूमौ राक्षसाः प्राद्रवन्भयात् ॥ १८ तथा तान्द्रवतो योधान्दृष्ट्वा तौ दृषणानुजौ । अवस्थाप्याथ सौमित्रिं संकुद्धावभ्यधावताम् ॥ १९ तावाद्रवन्तौ संकुद्धौ वज्रवेगप्रमाथिनौ । प्रतिजग्राह सौमित्रिर्विनद्योभौ पतित्रिभिः ॥ २० ततः सुतुमुलं युद्धमभवल्लोमहर्षणम् । दृष्णानुजयोः पार्थ लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥ २१

महता श्रारवर्षेण राक्षसौ सोऽभ्यवर्षत ।
तो चापि वीरो संकुद्धावुमौ तौ समवर्षताम् ॥ २२
ग्रहूर्तमेवमभवद्धज्जवेगप्रमाथिनोः ।
सौमिनेश्च महाबाहोः संप्रहारः सुदारुणः ॥ २३
अथाद्रिशृङ्गमादाय हन्मान्मारुतात्मजः ।
अभिद्धत्याददे प्राणान्वज्जवेगस्य रक्षसः ॥ २४
नीलश्च महता ग्राव्णा दूषणावरजं हरिः ।
प्रमाथिनमभिद्धत्य प्रममाथ महाबलः ॥ २५
ततः प्रावर्तत पुनः संग्रामः कदुकोदयः ।
रामरावणसैन्यानामन्योन्यमभिधावताम् ॥ २६
श्रतशो नैर्ऋतान्वन्या जञ्चवीन्यांश्च नैर्ऋताः ।
नैर्ऋतास्तत्र वध्यन्ते प्रायशो न तु वानराः ॥ २७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकसप्तत्यधिकद्विद्याततमोऽध्यायः ॥ २७१ ॥

1286\* सौमित्रिरद्धतं दृष्ट्वा कूरः समरकोविदः ।
— d) K1. a जवान परमास्रवित्; K3. 4 दुःस(K4 ददा)हामिः
चयोपमं; B1 अविध्यत्पर्वतो ; B2. 3 Dc D2-4. 6 ददारा(Dc D2 हा)द्विवरो ; B4 Dn ददाराद्विचयो ; D6 ददाहायश्चयो ;
G2. 4 ददाह त्रिपुरो .

17 K<sub>1</sub>. 2 om. 17<sup>a</sup>-19<sup>b</sup>. — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 बभूव (for पपात). — <sup>b</sup>) Dn<sub>2</sub> दिज्यास्निहतो. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> महान-शिनिदं (D<sub>1</sub> °संद) । प्र:. — <sup>d</sup>) K<sub>5</sub> पादपोवाव (read °प)-तद्भवि.

18 K<sub>1</sub>. 2 om. 18 (cf. v.l. 17). — <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> मत्वा (for दथ्ना). De बज्ज<sup>a</sup> (for द्व्ना<sup>a</sup>).

19 K<sub>1</sub>. 2 om. 19<sup>ab</sup> (cf. v.l. 17). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> Dc D1. 2. 5 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M ततस (for तथा). G<sub>1</sub> तं (for तान्). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M सैन्यान् (for योधान्). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 ततस्तद्विद्वतं (T<sub>2</sub> °चासितं) सैन्यं. — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> B<sub>2</sub> (m as in text). 3 Dc दूषणात्मजी. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> [अ]त्र; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 च (for [अ]थ). K<sub>1</sub>. 2 दूषणावरजी चाथ.

20 °) K1 ताविभवेगः सकुद्धी; K2 ताविभवेगसं; D1 ततो द्ववंती सं; T2 G1. 2. 4 द्वं(T2 °वि)ती सहसा कुद्धी.

°) B1. 2 Dn D4. 6 G3 अभिजग्राह. — °) K4 D1 कृतीधोगः; B1. 2. 4 D3. 4 वितु(B4 °त्त) दंती; Dc वितुद्धोभी;
T2 G3. 4 वध्यमानः; G1 कृत्वा नादं (for विनद्धोभी).

21 21<sup>ab</sup> = (var.) Rām. 3. 25. 34<sup>cd</sup>. — a) K<sub>4</sub>

 $D_1$  ਰੁ ਰੁਸ $(D_1$  ੰਸ਼ੁ)ਲਂ;  $D_2$  सੁਰੁਸਲਂ;  $T_2$   $G_1$ . 2. 4 समभवद् (for सੁਰੁਸ਼ਲਂ). — b)  $T_1$  सुमहद्रोम°;  $T_2$   $G_1$ . 2. 4 ਰੁਸ਼ਲਂ रोम°;  $M_2$  अभवद्रोम°.

22  $^b$ )  $K_1$  राक्षसो;  $G_4$  महता (for राक्षसो).  $D_1$  सोम्यवर्षयत्;  $D_3$  वर्षतां;  $T_2$   $M_1$  वर्तत (for वर्षत).  $G_1$  राक्षसेम्योववर्षत.  $-^d$ )  $T_2$   $G_1$ .  $_2$ .  $_4$  transp. उभी and तौ.  $B_1$   $g_1$ ;  $B_3$   $D_8$ .  $_4$ .  $_6$   $T_1$  M  $\dot{\pi}$ ;  $D_2$   $D_2$   $\pi \dot{\pi}$ ;  $D_6$  H (for तौ).  $K_1$ .  $_3$ .  $_4$  समभिवर्षतां;  $K_2$   $D_1$  संपर्यवर्षतां (for तौ  $H^a$ ).  $B_2$  श्रस्वर्ष  $^{\circ}$ ;  $B_4$  समकर्ष  $^{\circ}$ ;  $D_5$  प्रतिवर्ष  $^{\circ}$ ;  $T_1$  M प्रस्वर्ष  $^{\circ}$ ;  $T_2$  अभ्यवर्ष  $^{\circ}$ ;  $G_1$ . 2. 4 संप्रवर्ष  $^{\circ}$  (for समवर्ष  $^{\circ}$ ).

23 °) Bı मुहुर्तमभवद्युद्धं. — °) Some MSS. महा बाह्रो. Bı प्रतिजग्राह सौिमित्रिः.

24 b) K4 B (B1 damaged) Dc Dn2 D1. 2. 5. 6 T2 G1. 8 हनु (for हन् ). — c) T1 G1. 2. 4 [आहन(G1 र )द्वीरो (for [आ]ददे प्राणान्). — d) T2 G1. 2. 4 वज्रवेगं महावछं.

25 K<sub>1</sub> transp. 25<sup>ab</sup> and 25<sup>cd</sup>. — <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> नीलस्तु सुमहाग्राज्णा; S (except G<sub>3</sub>) नीलश्च सहसा गृद्ध. — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub> गिरि (for हरि:). — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> अनु<sup>°</sup> (for अभि<sup>°</sup>).

26 K<sub>1</sub> om. 26; K<sub>4</sub> om. 26<sup>ab</sup>. — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub> 赤zको<sup>\*</sup> (for 森雲को<sup>\*</sup>).

27 T<sub>1</sub> om. 27°d, — d) B<sub>2.8</sub> Dn D<sub>3.4.6</sub> G<sub>3</sub> प्रायेण (for 'यशो). K<sub>2</sub> [S]नंत (for न तु).

## १७२

माकर्ण्डेय उवाच। संस्कृतिकस्थकर्णस्य

ततः श्रुत्वा हतं संख्ये कुम्भक्षं सहानुगम् ।
प्रहस्तं च महेष्वासं धृम्राक्षं चातितेजसम् ॥ १
पुत्रमिन्द्रजितं शूरं रावणः प्रत्यभापत ।
जिह राममित्रम्न सुग्रीवं च सलक्ष्मणम् ॥ २
त्वया हि मम सत्पुत्र यशो दीप्तमुपार्जितम् ।
जित्वा वज्रधरं संख्ये सहस्राक्षं शचीपतिम् ॥ ३
अन्तिहितः प्रकाशो वा दिव्यैर्दत्तवरैः शरैः ।
जिह शत्रूनमित्रम्न मम शस्त्रभृतां वर ॥ ४
रामलक्ष्मणसुग्रीवाः शरस्पर्शं न तेऽनघ ।
समर्थाः प्रतिसंसोढं क्रतस्तदन्त्यायिनः ॥ ५

अकृता या प्रहस्तेन कुम्भकर्णेन चानघ।
खरस्यापचितिः संख्ये तां गच्छस्व महाभुज।। ६
त्वमद्य निश्चित्वंणिईत्वा श्रत्रुन्तसैनिकान्।
प्रतिनन्दय मां पुत्र पुरा बद्धेव वासवम्।। ७
इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा रथमास्थाय दंशितः।
प्रययाविन्द्रजिद्राजंस्तूर्णमायोधनं प्रति।। ८
तत्र विश्राच्य विस्पष्टं नाम राक्षसपुंगवः।
आह्वयामास समरे लक्ष्मणं श्रुभलक्षणम्।। ९
तं लक्ष्मणोऽप्यभ्यधावत्प्रगृद्ध सशरं धनुः।
त्रासयंस्तलघोषेण सिंहः क्षुद्रमृगं यथा।। १०
तयोः समभवद्युदं सुमहज्जयगृद्धिनोः।

C. 3. 16448 B. 3. 288. 11

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dn2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K1. 3. 4 B D G1. 3 M1 (all om. sub-parvan name) mention only रामो(G1 M1 रामायणो)पाल्यान. — Adhy. name: B4 G1 M2 कुंभकणेन्याः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 285; Dn3 286; D1 289; T1 M2 (orig.) 277; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 275; G1 272; G2 274. — Śloka no.; Dn D1 29.

#### 272

- 1 <sup>ab</sup>) K B<sub>1</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 महाबळं (for सहा<sup>a</sup>). S (except G<sub>3</sub>) कुंभकणें हतं श्रुत्वा सानुगं (T<sub>1</sub> <sup>a</sup>d) राक्षसाधिपः. <sup>c</sup>) B<sub>4</sub> प्रमुखं (for प्रहस्तं). <sup>d</sup>) Dc D<sub>2</sub> om. च. B<sub>4</sub> धम्मस्तोतिते<sup>a</sup>; M<sub>2</sub> धूम्प्राक्षं चामितौजसं.
- 2 °) B Dn Da. a G1. a वीरं (for ज़्रूरं). °) K4 हिर्रि (for जिहि). B4 वज्रधरं (for अमित्रझ). °) Dc1 D1 सहलक्ष्मणं (for च सलक्ष्म°).
- 3 °) G1 पुत्रेण (for सत्पुत्र). °) S (except T2 G3) संखे.
- 4 °) K2. 8 हित (for हित:). K4 प्रकाशं स्वं (for शो वा). b) K1. 2 अखं (for दत्त ). c) K2. 4 B1. 8 Dc D1. 2. 5 शत्रुम् (for शत्रून्). d) D5 सर्व- for मम).

5 b) T1 न वा; T2 G2. 4 [S]पि च (for Sनघ). — c) B1. 2 Dn D3. 4.6 G3 प्रतिसोढुं च; Dc1 संबाढ़ुं; T2 संवोढुं.

- 6 °) K<sub>1.8</sub> B Dn<sub>3</sub> D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> अगता या; K<sub>2</sub> Dc Dn<sub>1. n<sub>2</sub></sub> D<sub>2.8</sub> आगता या; K<sub>4</sub> अपयात:; D<sub>5</sub> न गता या. °) K<sub>1.2</sub> वीरस्य; K<sub>4</sub> वैदग्ध्य ; D<sub>5</sub> वैरस्य; G<sub>4</sub> परस्य (for खरस्य). °) N G<sub>3</sub> गच्छ स्वं (for गच्छस्व).
- 7 °) S (except Gs) तम् (for त्वम्). b) S (except Gs) हत्वा शश्चं ससैनिकं. °) Ds प्रतिनंदस्त. d) Bs येन (for पुरा). B1. 2. 4 Dn Ds. 4. 6 Gs जिस्वेव (for बद्ध्वेव).
- 8 b) K1 आदाय (for आस्थाय). B1 दंशितै:; 8 (except T2 G3) दंसित:. c) K4 [इं]द्रसद्दशः (for [इ]-द्र-जिदाजन्).
- 9 \*) K<sub>2</sub> B D (except D<sub>1</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> ततो (for तत्र). K<sub>3</sub> om. from विस्पष्ट up to 10<sup>3</sup>. K<sub>4</sub> तत्र गस्वा महेश्वासो. — <sup>3</sup>) K (K<sub>3</sub> om.) रामं (for नाम).
- 10 Ks om. 10° (cf. v.l. 9). °) K4 T G1 [S]प्यधावत्स; B2 Dn D1. s. 4. e G3 [S]स्यधावत्स; G2. 4 सम्यधावत् (for [S]प्यस्यधावत्). B1 तं लक्ष्मणोभ्यापतत्त्त्रणं; B4 तं लक्ष्मणोप्यस्यधावंत (both hypermetric). °) K1. 2 सुद्रमृगा; B1. 2 Dn G3 मृगान्; D4 कुद्रो मृगं (for सुद्रमृगं).
- 11 b) T1 उभयोर्; G4 तुमुलं (for सुमहज्). K1 मृद्धिणै:; K2 D4 मृद्धिणो:; D1 मृद्धिनो:, G1 मृद्धिनो:.

C. 3. 16448 B. 3. 288. 1 K. 3. 289. 1 दिव्यास्त्रविदुषोस्तीत्रमन्योन्यस्पिधनोस्तदा ॥ ११
रावणिस्तु यदा नैनं विशेषयति सायकैः ।
ततो गुरुतरं यलमातिष्ठद्वित्तां वरः ॥ १२
तत एनं महावेगैरर्दयामास तोमरैः ।
तानागतान्स चिच्छेद सौमित्रिनिशितैः शरैः ।
ते निकृत्ताः शरैस्तीक्ष्णैन्यपतन्वसुधातले ॥ १३
तमङ्गदो वालिसुतः श्रीमानुद्यम्य पादपम् ।
अभिद्वत्य महावेगस्ताडयामास मूर्धनि ॥ १४
तस्येन्द्रजिदसंश्रान्तः प्रासेनोरिस वीर्यवान् ।
प्रहर्तुमैच्छत्तं चास्य प्रासं चिच्छेद लक्ष्मणः ॥ १५
तमभ्याशगतं वीरमङ्गदं रावणात्मजः ।
गदयाताडयत्सव्ये पार्श्वे वानरपुंगवम् ॥ १६
तमचिन्त्य प्रहारं स बलवान्वालिनः सुतः ।
ससर्जेन्द्रजितः क्रोधाच्छालस्कन्धमित्रजित् ॥ १७

सोऽङ्गदेन रुपोत्सृष्टो वधायेन्द्रजितस्तरः ।
जघानेन्द्रजितः पार्थ रथं साश्चं ससारथिम् ॥ १८
ततो हताश्चात्प्रस्कन्द्य रथात्स हतसारथिः ।
तत्रैवान्तर्द्धे राजन्मायया रावणात्मजः ॥ १९
अन्तर्द्दितं विदित्वा तं बहुमायं च राक्षसम् ।
रामस्तं देशमागम्य तत्सैन्यं पर्यरक्षत ॥ २०
स राममुद्दिश्य शरेस्ततो दत्तवरेस्तदा ।
विव्याध सर्वगात्रेषु लक्ष्मणं च महारथम् ॥ २१
तमदृश्यं शरैः शरौ माययान्तर्हितं तदा ।
योधयामासत्रुरुभौ रावणि रामलक्ष्मणौ ॥ २२
स रुषा सर्वगात्रेषु तयोः पुरुषसिंहयोः ।
व्यस्जत्सायकानभूयः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २३
तमदृश्यं विचिन्वन्तः सृजन्तमनिशं शरान् ।
हरयो विविश्ववर्योम प्रगृह्य महतीः शिलाः ॥ २४

1287\* सायका रावणेराजौ शतशः शकलीकृताः। [T1 तोमरा (for सायका). T2 रावणे राजन् (for 'राजौ).]

<sup>— °)</sup> G1 त्णैम् (for तीव्रम्). — <sup>d</sup>) K<sub>1-3</sub> D<sub>1</sub> G<sub>1</sub> तथा; De D<sub>2</sub> यथा (for तद्ा).

<sup>12 °)</sup> K<sub>2</sub> Dc D<sub>2</sub> रावण°; B<sub>4</sub> राघव° (for रावणि°). B1 च (for तु). B1 D (except Dc D<sub>1</sub>. 5) नैवं (for नैनं). — b) G<sub>1</sub> विशोधयित. — d) M अतिष्ठन् (for आतिष्ठद्).

<sup>13 °)</sup> K1. ३ तत्र त्वेनं; De D2 तं पतंतं; De तत एवं; T2 ततश्चेनं (for तत एनं). — b) D5 दारयामास. B1 De S (except T1 G5) सायकै: (for तोमरे:). — 1) K4 निपे तुर; D1 व्यतन्वन् (for न्यपतन्). K4 Dn2. n5 D8. 4. 6 G5 धरणीतले. — After 13, S (except G3) ins.:

<sup>14 °)</sup> T1 ततोंगदो. M बालिसुत:. — °) K1 B1-3 D2 महावेगं.

<sup>15 °)</sup> S (except G<sub>3</sub> M<sub>1</sub>) तम् (for तस्य). G<sub>2.4</sub> सुसंभ्रांत:. — °) G<sub>1</sub> चास्य (for चापि).

<sup>16 6)</sup> K1. 2 अभ्याशे (K1 by corr. ैसे) गतं; K3. 4 B3. 4 Dc D1. 4 अभ्यास ; G4 अभ्याशाशतं. — °) B1 D3m T2 M ताडयामास; D3 ताडयन्सब्ये.

<sup>17 °)</sup> K1. 2 सोभिर्चित्य; D1 सोविर्चित्य. K1. 2 प्रहारे; K4 T2 प्रभावं. K1. 2 D1 तं (for स). — b) G1 वालिनंदनः; M बालिनः सुतः. — °) T2 स तथा (for ससर्ज). K3

G1. 2. 4 [इं]द्रजितं; D1 T1 [इं]द्रजिति. De D2 कोपात्; G1 घोरं (for कोधात्). — d) K2 D4 S (except G3) साल-स्कंदम्; K3 तालस्कंधम्. B D3. 6 तथांगदः (for अभिन्न-जित्त).

<sup>18</sup> a) K1. 2 समुत्सृष्टो; K3 वृषो ; B4 T1 हवा सृष्टो.

b) K1. 2 तदा; K3. 4 Dc D1. 2 ततः (for तहः).

<sup>19 °)</sup> K1. 2 B3 हताश्व: (for °श्वात्). — °) D1 हत-सारथे:. — °) K4 च (for [ए]व).

<sup>20 °)</sup> K<sub>1</sub>. 2. 4 Dc D<sub>2</sub> तु (for तं). — b) K Ds स (for च). — c) K<sub>1</sub>. 2 आगस्य (for आगस्य).

<sup>21</sup> a) K<sub>1</sub> (sup. lin. as in text) शतैस; G<sub>2</sub>. 4 शितैस (for शरैस). — b) K<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub> तथा; G<sub>2</sub>. 4 शरैं: (for तदा). — d) B Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> वलं; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> रथ:; G<sub>1</sub> वलः (for रथस्).

<sup>22 °)</sup> K4 S (except T1 G3) उद्दिश्य (for अद्दर्य). K2. 4 (m as in text) शूलं; S (except G3) तीक्ष्णेर् (for शूरी). — D1 om. 22°-26°. — °) G2 पोथ°; G4 बोध°; M1 रोध° (for योध°)

<sup>23</sup> D<sub>1</sub> om. 23 (cf. v.l. 22). — °) K<sub>2</sub>. ३ व्य(K<sub>3</sub> वि)स्त्रन्; B<sub>4</sub> अस्त्रत्. B<sub>1</sub> भीमः (for भूयः).

<sup>24</sup> D<sub>1</sub> om. 24 (cf. v.l. 22). — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> अहर्ये (for अहर्यं). Dc विचिन्वंतं. — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> ड्यविद्युर् (for विविग्रुर्). B<sub>1</sub> ड्योन्नि. — <sup>a</sup>) Dc D<sub>2</sub> महतीगृंह्य वै शिलाः.

तांश्र तौ चाप्यदृश्यः स शरैर्विव्याध राक्षसः । स भृशं ताडयन्त्रीरो रावणिर्मायया वृतः ॥ २५

तौ श्रेराचिनौ वीरौ आतरौ रामलक्ष्मणौ। पेततुर्गगनाञ्चभि सूर्याचन्द्रमसाविव।। २६

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७२ ॥

### २७३

मार्कण्डेय उवाच ।
ताबुभौ पतितौ दृष्ट्वा भ्रातराविमतौजसौ ।
बबन्ध रावणिर्भूयः शरैर्दत्तवरैस्तदा ॥ १
तौ वीरौ शरजालेन बद्धाविन्द्रजिता रणे ।
रेजतः पुरुषव्याघौ शकुन्ताविव पञ्जरे ॥ २
तौ दृष्ट्वा पतितौ भूमौ शतशः सायकैश्चितौ ।

सुग्रीवः किपिनः सार्धे परिवार्य ततः स्थितः ॥ ३ सुषेणमैन्दद्विविदेः कुमुदेनाङ्गदेन च । हनूमनीलतारेश्व नलेन च कपीश्वरः ॥ ४ ततस्तं देशमागम्य कृतकर्मा विभीषणः । बोधयामास तौ वीरौ प्रज्ञास्त्रेण प्रबोधितौ ॥ ५ विशल्यौ चापि सुग्रीवः क्षणेनोभौ चकार तौ ।

C. 3. 16470 B. 3. 289. 6

- 25 D1 om. 25 (cf. v.l. 22). a) K1 (orig.). 2 [अ] हर्श्यंत:; K1 (marg. sec. m.) Dc2 D2 [अ] हर्श्यं स (for [अ] हर्श्यः स). T2 सज् (for स). b) K1 (by corr.). 2 राक्षसै:. c) T1 M सु- (for स). K1-8 B1.2 D (except D2.4; D1 om.) ताडयामास; K4 S (except T2 G3) पीड-यन्वीरो.
- 26 D<sub>1</sub> om. 26° (cf. v.l. 22). °) Dc तै: (for तौ). K<sub>4</sub> आयतौ; G<sub>3</sub>. 4 अदितौ; M<sub>1</sub> आवृतौ (for आचितौ). K D<sub>5</sub> द्वारौ; Dc भूयो (for वीरौ). °) K<sub>3</sub> भूमौ.

Colophon. — Major parvan: K1. 2 T3 G2. 4 आरण्य.
— Sub-parvan: K1. 8. 4 B Dc Dn1. ns D1-6 G3 M1 (all om. sub-parvan name) mention only रामो (M1 रामायणो)पाल्यान. — Adhy. name: M2 इंद्रजिद्युदं.
— Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.).
n2 286; Dns 287; D1 290; T1 M2 (orig.) 278;
T2 G4 M (M2 inf. lin.) 276; G1 273; G2 275.
— Śloka no.: Dn 26; D1 23.

### 273

- 1 ") K<sub>1-8</sub> Dc D2. s सहितौ (for प्रतितौ). b) K<sub>2</sub> B Dn D<sub>3</sub>. s. 6 T1 रामलक्ष्मणौ; Ds [अ]तितेजसौ (for [अ]मितौजसौ).
- 2 <sup>6</sup>) B Dn Ds. 6 Gs शरबंधेन; D4 सारबंधेन. <sup>6</sup>) G1 शकुना (for शकुन्ता ).

3 °) T G<sub>1. 2. 4</sub> M হছ্বা নিদানিনী মুনী (G<sub>1</sub> বীরী).

— <sup>b</sup>) K<sub>1. 2</sub> হিনে: (for चिती). S (except G<sub>3</sub>) सर्वागेषु शराचिती. — <sup>d</sup>) K<sub>1. 2. 4</sub> De D<sub>1. 2</sub> व्यतिष्ठत; K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> [अ]वतिष्ठत; D<sub>3</sub> (before corr.) [उ]पतिष्ठतः (by corr. इति
स्थितः); T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> [अ]वतस्थिवान्; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> [उ]पतस्थिवान्;
M<sub>1</sub> [अ]भितः स्थितः (for ततः स्थितः).

4 °) K<sub>2</sub> मेंद्रविविधे: M मेंद्रविविधे: — °) K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>1</sub>. 2 Dc Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5. 6 T G<sub>1</sub>. 8 हनुम(K<sub>1</sub> D<sub>4</sub> म<sub>1</sub>) चील ; M<sub>1</sub> हन्माचील . — d) K हरी(K<sub>1</sub> ेरे) धरः ; S (except G<sub>3</sub>) महारमना. — After 4, K<sub>4</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 ins.:

1288\* ततः समीरवचनाद्रामाध्यातः खगेश्वरः । आगम्यामोचयद्वीरौ सर्पबन्धात्सुदारुणात् । [(L. 1) Dcs Ds अधायातः (for रामाध्यातः).] Dcs Ds. a cont.:

1289\* क्षणेन गरुडस्तात पतन्त्री समदश्यत । दर्शनात्पक्षिराजस्य पद्मगाश्च प्रदुदुदुः । स चागत्य महापक्षी तावुभौ रामछक्ष्मणौ । परामृज्य करेणाथ यथौ येन पथागतः ।

- 5 °) K4 D1 आगत्य (for आगस्य). °) K4 कृत-वर्मा. — °) K3 दिव्यास्त्रेण; G2. 4 ब्रह्मा. K3 D1 विमो-हितौ; T1 G1. 2. 4 M प्रमोहितौ.
- 6 °) K1 B Dn D4. 6 Gs [ए]तो; K4 [ए]त; D6 च (for [उ]भी). K1 (marg. sec. m. as in text) B Dn D8. 4. 6 G3 ह; D1 स: (for तो). °) T1 तो विश्वस्थी (for विश्वस्था).

C. 3. 16470 B. 3. 289. 6 K. 3. 290. 6

3. 273. 6 7

विश्वल्यया महौषध्या दिव्यमन्त्रप्रयुक्तया ॥ ६ तौ लब्धसंज्ञौ नवरौ विश्वल्यावदतिष्ठताम । गततन्द्रीक्कमौ चास्तां क्षणेनोभौ महारथौ ॥ ७ ततो विभीषणः पार्थ राममिक्ष्वाकुनन्दनम् । उवाच विज्वरं दृष्टा कृताञ्जलिरिदं वचः ॥ ८ अयमम्भो गृहीत्वा तु राजराजस्य शासनात्। गृह्यकोऽभ्यागतः श्वेतात्त्वत्सकाशमरिंदम ॥ ९ इदमम्भः कुबेरस्ते महाराजः प्रयच्छति । अन्तर्हितानां भृतानां दर्शनार्थं परंतप ॥ १० अनेन स्पृष्टनयनो भृतान्यन्ताईतान्युत । भवान्द्रक्ष्यति यस्मै च भवानेतत्प्रदाखित ।। ११ तथेति रामस्तद्वारि प्रतिगृह्याथ सत्कृतम् । चकार नेत्रयोः शौचं लक्ष्मणश्च महामनाः ॥ १२

सुग्रीवजाम्बवन्तौ च हनूमानङ्गदस्तथा। मैन्दद्विविद्नीलाश्च प्रायः प्रवगसत्तमाः ॥ १३ तथा समभवचापि यदुवाच विभीषणः। क्षणेनातीन्द्रियाण्येषां चक्षूंष्यासन्युधिष्ठिर ॥ १४ इन्द्रजित्कृतकर्मा तु पित्रे कर्म तदात्मनः। निवेद्य पुनरागच्छन्वरयाजिशिरः प्रति ॥ १५ तमापतन्तं संक्रुद्धं पुनरेव युयुत्सया । अभिदुद्राव सौमित्रिर्विभीषणमते स्थितः ॥ १६ अकृताह्विकमेवैनं जिघांसुर्जितकाशिनम्। शरैर्जघान संक्रुद्धः कृतसंज्ञोऽथ लक्ष्मणः ॥ १७ तयोः समभवद्यद्धं तदान्योन्यं जिगीषतोः। अतीव चित्रमाश्चर्यं शक्रप्रह्लादयोरिव ॥ १८ अविध्यदिनद्रजित्तीक्ष्णैः सौमित्रिं मर्मभेदिभिः।

- 7 °) K3 वाततंद्रागती; De D2 गततंद्राक्कमी; D6 गत-तंद्रि°. K. B. D1 आस्तां; B1-3 Dn Ds. 4. 6 चापि (for चास्तां). — d) B1. 2. 4 D1. 3. 4. 6 G3 [ए]ती; G2. 4 [ई]शी (for [उ]भी).
- 8 °) G1 तयोर् (for ततो). T1 वीक्ष्य (for पार्थ). — °) K4 उवाच विशदं वाग्मी.
- 9 °) B Dc1 Dn Ds. 4. 6 G3 इदम् (for अयम्). B1 अस्त्रो (for अम्भो). B1 M1 गृहीत्वाद्य (for 'त्वा तु). — b) B1 महाराजस्य. — c) K1 (marg. sec. m.) त्वेतत्; Ks श्रेतु; Ks चैतान्; T1 M श्रेतस; T2 G1. 2. 4 चैव (for श्वेतात्). — d) D2. 5 अरिंदम:.
- 10 K4 om. 10. b) K (K4 om.) B2. 3 Dc D1. 2. 5 T1 G1. 2. 4 राजराज:; Dn D4. 6 महाराज; D3 महाराजं.
- 11 a) B Dn Ds. 4. 6 Gs सृष्टनयनो ; Ds स्पृष्टवदनो. — b) Ba De D1 च; B4 [अ]पि (for [उ]त). K2 भूतान्यं-तर्हितान्हतः. — °) K1. 2 यदा; Ks सदा (for भवान्). K1. 3 यस्पैष; Dc यस्पैव (for यसी च). — d) B2 Dn Ds. 4 Gs प्रदास्यति नरः स तु.
- 12 °) M1 वाक्यं (for वारि). b) K1. 2. 4 D1 परिगृह्म. K De D1. 2. 5 [अ]थ सत्वरः; B1 [अ]थ तत्कृतं; Ba [अ]तिसस्कृतं; Dn Ds. 4. 6 T1 G8 [अ]भिसंस्कृतं; M [भ]भिसत्कर्त.
  - 13 °) Ks Ds सुमीवं जांब(Ds 'बु)वंतं च. b) K1

- $B_2\ D_{c2}\ D_{5.\ 6}\ T_2\ G_3\ हर्नुमान्.\ K_1\ D_{c1}\ तदा\ (for\ तथा)$ - °)  $K_2$  मैंदद्विविध°. - °)  $K_8$  सर्वे (for प्राय:).
- 14 a) G1 तदा (for तथा). After 14, D1 ins.: 1290 \* ततो बिभेद पौलस्यः शक्ता वक्षसि लक्ष्मणम्। पौलस्यमेतदालक्ष्य प्राप मूर्छा स लक्ष्मणः। अवहारं ततः कृत्वा राघवः सर्ववानरान्। वाक्यमित्यबवीदीनं तन्मे निगदतः श्रृण । राज्यभङ्गो वने वासः सीता नीता पिता मृतः। [5] लक्ष्मणो मोहमापनः किं नो दुःखमतः परम्। बिभीषणो हनुमता रामस्तं बोध्य बुद्धिमान्। आनारयीषधयो दिव्या लक्ष्मणं समजीवयत्।
- 15 a) B2. 4 Dn D3. 4. 6 G3 च (for 頁). b) B3 पित्रे तत्कर्म चात्मन:. — d) Ks त्वरया शिबिरं; S (except Gs) स्वयमाजिशिरः.
  - 16 a) G1. 2. 4 आगतं तु (for आपतन्तं).
- 17 °) K2 अकृताभिकमेवैनं; T2 G3. 4 कृताह्मिकमथैवैनं. — b) Ds T2 G1. 2. 4 जिघांसुं. M2 जय° (for जित°).
- 18 4) G1. 2. 4 तत: (for तथो:). b) T1 G2. 4 ततो (for तदा). D1 अन्योन्य- (for अन्योन्यं). K1 जि-घांसतः; K2 जिघांसतोः; K3 जिगीषया; G1. 2. 4 जिगी(G1 ही ) र्षतो:. — d) Ks. 4 D2. 8 शक्रप्रहाद°.
- 19 °) K4 अन्यध्यद्; S (except G3) सोवि° (for अविध्यद्). — b) De Da मर्मभेदिनः. — e) Ba [अ]शनि (for [अ]नल°). — ") T1 राक्षसंश्वरं (for रावणि शरैः).

सौमित्रिश्चानलस्पर्शेरिविध्यद्राविणं श्रेरः ॥ १९
सौमित्रिश्चरसंस्पर्शाद्राविणः क्रोधमूर्छितः ।
असृजल्लक्ष्मणायाष्टौ श्चरानाशीविषोपमान् ॥ २०
तस्यास्यन्पावकस्पर्शेः सौमित्रिः पित्रिमिस्निमिः ।
यथा निरहरद्वीरस्तन्मे निगदतः शृणु ॥ २१
एकेनास्य धनुष्मन्तं बाहुं देहाद्पातयत् ॥ २२
एकेनास्य धनुष्मन्तं बाहुं देहाद्पातयत् ॥ २२
ततीयेन सनाराचं भुजं भूमौ न्यपातयत् ॥ २२
ततीयेन तु बाणेन पृथुधारेण भास्तता ।
जहार सुनसं चारु शिरो आजिष्णुकुण्डलम् ॥ २३
विनिकृत्तभुजस्कन्धं कवन्धं भीमदर्शनम् ।
तं हत्वा स्तमप्यस्तिज्ञ्चान बलिनां वरः ॥ २४
लङ्कां प्रवेशयामासुर्वाजिनस्तं रथं तदा ।

ददर्श रावणस्तं च रथं पुत्रविनाकृतम् ॥ २५
स पुत्रं निहतं दृष्टा त्रासात्संभ्रान्तलोचनः ।
रावणः शोकमोहार्तो वैदेहीं हन्तुमुद्यतः ॥ २६
अशोकविकास्थां तां रामदर्शनलालसाम् ।
खङ्गमादाय दुष्टात्मा जवेनाभिषपात ह ॥ २७
तं दृष्टा तस्य दुर्बुद्धरविन्ध्यः पापनिश्चयम् ।
शमयामास संकुद्धं श्र्यतां येन हेतुना ॥ २८
महाराज्ये स्थितो दीप्ते न स्त्रियं हन्तुमर्हसि ।
हतैवेषा यदा स्त्री च बन्धनस्था च ते गृहें ॥ २९
न चैषा देहमेदेन हता स्थादिति मे मतिः ।
जिह भर्तारमेवास्था हते तिस्मन्हता भवेत् ॥ ३०
न हि ते विक्रमे तुल्यः साक्षादिष शतकतः ।

C. 3. 16495 B. 3. 289.31 K. 3. 290.32

20 °) D4 सौमित्रिसार°. — °) K2 om. from क्रोध-मूर्छित: up to सौमित्रि: in 21°. — °) T1 G1. 2 M व्यस्त्रहर; G4 विस्त्र्य (for अस्त्रहरू). K1 [अ]सौ (for [अ]शौ). — After 20, D1 ins.:

1291\* तांश्चिच्छेद \* सौमित्रिः शरानष्टावनागतान् ।, while M1 ins. :

1292\* तानप्राप्ताञ्चित्रतैर्बाणेश्चिच्छेद रघुनन्दनः।

21 D2 om. up to सौमित्रि: in 21<sup>b</sup> (cf. v.l. 20).
— a) K1 [अ]थ; K3 [आ]सन्; G1. 2. 4 [इ]पून् (for [अ]
सून्). K4 तस्यास्तन्पाकसंस्पर्शैः. — After 21<sup>ab</sup>, S (except G3) ins.:

1293\* वारयामास नाराचेः सौमित्रिमित्रनन्दनः। असुजल्लक्ष्मणश्चाष्ट्री राक्षसाय शरान्युनः।

— °)  $K_3$  न्यरहरद्;  $T_2$   $G_2$ . 4 तं न्यहनद्;  $G_1$  तमहनद् (for निरहरद्).  $K_4$   $B_2$ —4  $D_{12}$   $D_5$  वीर (for नीरस्).

22 K<sub>2</sub> om. (hapl.) 22<sup>cd</sup>. — °) S (except G<sub>3</sub>) तु बाणेन (for सनाराचं). — <sup>d</sup>) S (except G<sub>3</sub>) अन्यस् (for सूमी). K B<sub>1.3</sub> Dc D<sub>2</sub> S (except G<sub>3</sub>) अपातयत् (for न्यपात°).

23 °) B1 °येन च कौतेय. — °) Dc2 D2 तीक्षण ; T2 G1. 2. 4 शित ° (for पृथु °). K2 भूयसा (for भास्तता). — °) T2 G1. 2. 4 जवान (for जहार). B1 रुचिरं (for सुनसं). B1. 2. 4 D (except De D2) चापि (for चार). — °) G4 उनळित ° (for आजिष्णु °).

24 °) K<sub>2-4</sub> D<sub>1. 5</sub> विनिकृत्तिशरःस्कंधं (D<sub>5</sub> 'स्कंधात्); Dc<sub>1</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>4. 6</sub> विनिकृत्य भुजस्कंधं; T G<sub>1. 2. 4</sub> M विनिवृत्त (T<sub>1</sub> M °कृत)शिरःस्कंधः. — <sup>b</sup>) D<sub>3</sub> (marg. sec. m.) रावर्णि (for कवन्धं). K D<sub>1.5</sub> भीमदर्शनदर्शनं; S (except G<sub>8</sub>) कवंधाकृतिदर्शनः. — After 24<sup>ab</sup>, S (except G<sub>8</sub>)

1294\* पपात वसुधायां तु छिन्नमूल इव द्वुमः।
— °) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 5 कृत्वा (for इत्वा). K<sub>1</sub> B<sub>1</sub>. 3. 4 D<sub>2</sub>
D<sub>1</sub>. 2. 5 G<sub>1</sub> स्तमप्याञ्च; T<sub>1</sub> °पुत्रं च; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 °मप्यस्य.

25 b) B<sub>2</sub> Dn D<sub>3</sub>. 4. 8 G<sub>3</sub> तं रथं वाजिनस्तदा. — K<sub>3</sub> om. 25<sup>c</sup>-26<sup>b</sup>. — <sup>cd</sup>) Dc D<sub>2</sub> सरथं (for ददर्श), and पुत्रविनाशनं.

26 Ks om. 26° (cf. v.l. 25). — °) D4 सु (for स). D4 विनितं (for निहतं). K1. 2 Dc D2. 5 T2 G2. 4 शुल्वा; T1 M ज्ञाल्वा (for ह्यू।). — °) Dc D2 रामात् (for त्रासात्). B Dn D2. 4. 6 G3 सं(D3 स)आंतमानसः

27 °) Ds °afaai सीता; T1 °afaanसंस्थां. — °) D1 वेगेन (for अवेन). D5 'ससार (for 'पपात).

28 ") B, बुद्ध्वा (for द्या). B1 चास्य (for तस्य). D5 दुर्बुद्ध्रि. K4 D1 अवंध्यः; B4 अवंद्यः; T1 अविध्यः; T4 G1. 1. 4 अवध्यः (for अविन्ध्यः). — ") T1 सृक्षम- युक्तेन हेतुना.

29 °) T1 महाराज्य: T1 दीपे; G1. 2. 4 दीसो. — °)
D8 G4 हता चैथा; M1 हतेवैथा. K2 यदि. — °) B De
Dn D2. 8 m (m as in text also). 4. 6 G3 च ते (B1 वने)
वशे (D3 orig. भविष्यति) (for च ते गृहे).

30 °) Ka एतस्या; G. M एवास्य (for एवास्या).

31 °) Gs में (for ते). — )) K D1. 2. 5 शचीपति:

1

C. 3. 16495 B. 3. 289. 31 K. 3. 290. 32 असक्रुद्धि त्वया सेन्द्रास्त्रासितास्त्रिद्शा युधि ॥ ३१ एवं बहुविधैर्वाक्यैरविन्ध्यो रावणं तदा । क्रुद्धं संशमयामास जगृहे च स तद्वचः ॥ ३२ निर्याणे स मतिं कृत्वा निधायासिं क्षपाचरः। आज्ञापयामास तदा रथो मे कृल्प्यतामिति॥ ३३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७३ ॥

# १७४

मार्कण्डेय उवाच ।
ततः क्रुद्धो दशग्रीवः प्रिये पुत्रे निपातिते ।
निर्ययौ रथमास्थाय हेमरत्नविभृषितम् ॥ १
संवृतो राक्षसैघीं रैर्विविधायुधपाणिभिः ।
अभिदुद्राव रामं स पोथयन्हरियूथपान् ॥ २
तमाद्रवन्तं संक्रुद्धं मैन्दनीलनलाङ्गदाः ।
हनुमाङ्गाम्बवांश्रेव ससैन्याः पर्यवारयन् ॥ ३

ते दशग्रीवसैन्यं तद्दक्षवानरयूथपाः । द्वमैर्विध्वंसयांचकुर्दशग्रीवस्य पश्यतः ॥ ४ ततः स्वसैन्यमालोक्य वध्यमानमरातिभिः । मायावी व्यद्धान्मायां रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ५ तस्य देहाद्विनिष्क्रान्ताः शतशोऽथ सहस्रशः । राक्षसाः प्रत्यदृश्यन्त शरशक्तृष्टिपाणयः ॥ ६ तात्रामो जन्निवानसर्वान्दिव्येनास्नेण राक्षसान् ।

(for शत°). — °)  $G_1$  वे (for हि). — a) S (except  $G_3$ ) निर्जिता° (for त्रासिता°).  $G_1$  (before corr.) अपि (for सुधि).

32 b) B2 अविधो; T G1. 2. 4 अव(T1 ° वि)ध्यो (for अविन्ध्यो). K4 अवंध्यो राक्षसेश्वरः. — °) M संकुद्धं राम (M1 संज्ञ)यामास. — d) K3. 4 T1 M1 transp. च and स. T1 स च जग्राह तहचः.

33 b) K<sub>2</sub> निधायास्यं; D<sub>1</sub> विधायासि; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>, 2, 4 नियंतारं; M निरस्यासि. K Dc D<sub>2</sub>, 5 निशाचरः. — d) S (except G<sub>3</sub>) युज्य° (for कल्प्य°).

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य.
— Sub-parvan: N G1. 3 (all om. sub-parvan name)
mention only रामो (K2 श्रीरामो; G1 रामायणो)पाख्यान.
— Adhy. name: B4 अविध्यवाक्यं; G1 M2 इंद्रजिद्धधः.
— Adhy. no. (figures, words or both): Dn 287
(Dn3 288); D1 291; T1 M2 (orig.) 279; T2 G4
M (M2 inf. lin.) 277; G1 274; G2 276. — Śloka no.: Dn 33; D1 40.

### 274

1 °) = Rām. 6. 95. 50°. Ki. a दशशिराः. — ))

G4 निघृदिते (for निपा°). — °) G2 निर्याय.

2 <sup>4</sup>) Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 3-6 G<sub>3</sub>. 4 स वृतो; T<sub>1</sub> वृतो तै. — <sup>4</sup>) B Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> योध<sup>°</sup>; Dc D<sub>2</sub> बोध<sup>°</sup> (for पोथ<sup>°</sup>). G<sub>2</sub> वाहिनीं (for °यथपान). K<sub>4</sub> पोथयामास यथपान.

3 °) K1. 2 De D1. 2. 6 M आपतंतं (for आद्भवन्तं).

- b) B1 मैंदनीलांगदास्तथा. - c) K4 D1 हनुमाञ्च; De D2 हनुवाञ्च. D1. 2 जांबुवान्. - d) G1 सैन्यास्ते; G2 तस्सैन्यं; G4 ससैन्यं.

4 b) B1. 2 D1. 3. 4. 6 G8 ऋक्षवानरपुंगवा:; T G1. 2. 4 M दृष्ट्रा वानरयुथपा: (T1 °पुंगवा:).

5 °) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub>. 8 De Dn D<sub>1</sub>. 2 T G<sub>3</sub> स (for स्व<sup>-</sup>). K<sub>4</sub> ततः सैन्यं समाछोक्य. — <sup>b</sup>) T G<sub>1</sub>. 2. 4 महात्मिभः (for अरातिभिः). B<sub>1</sub> छोभ्यमानं स शत्रुभिः. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2 ड्यद्ध्यन्; B<sub>2</sub>. 4 D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> चास्जन्; Dc D<sub>2</sub> ड्यस्जन्; D<sub>6</sub> विदधन्; T<sub>1</sub> विदधे (for ड्यद्धान्). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> मायावीर्योप्यधान्मायां; G<sub>4</sub> मायामादाय युयुधे. — <sup>d</sup>) B Dn D<sub>1</sub>. 3. 4. 6 G<sub>3</sub> राक्षसाधिपः (cf. 7 and v.l.).

6 T<sub>1</sub> om. 6-7. — °) B<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>8</sub>. 4. 6 G<sub>8</sub> देहविनि-ष्कांताः; D<sub>1</sub> देहाद्विनिःसृत्य.

7 T1 om. 7 (cf. v.l. 6). — b) M1 दिन्यास्रेणैव. T2 G2. 4 वीर्यवान् (for राक्षसान्). — d) Dc D1. 2 न्यद-धद. K1. 3 T2 G1. 2. 4 राक्षसंश्वर: (cf. 5 and v.l.).

8 b) K4 धीमत:; G2. 4 वीर्यवान् (for भारत). — D2

अथ भूगोऽपि मायां स व्यद्धाद्राक्षसाधिपः ॥ ७ कृत्वा रामस्य रूपाणि लक्ष्मणस्य च भारत ।
अभिदुद्राव रामं च लक्ष्मणं च दशाननः ॥ ८ ततस्ते राममर्छन्तो लक्ष्मणं च क्षपाचराः ।
अभिपेतुस्तदा राजन्त्रगृहीतोचकार्मुकाः ॥ ९ तां दृष्ट्वा राक्षसेन्द्रस्य मायामिक्ष्वाकुनन्दनः ।
उवाच रामं सौमित्रिरसंश्रान्तो चृहद्वचः ॥ १० जहीमात्राक्षसान्पापानात्मनः प्रतिरूपकान् ।
जधान रामस्तांश्रान्यानात्मनः प्रतिरूपकान् ॥ ११ ततो हर्यश्रयुक्तेन रथेनादित्यवर्चसा ।
उपतस्थे रणे रामं मातिलः श्रक्रसारिधः ॥ १२ मातिल्य्वाच ।
अयं हर्यश्रयुग्जैत्रो मधोनः सन्दनोत्तमः ।

अनेन शकः काकुत्स्य समरे दैत्यदानवान् । शतशः पुरुषव्याघ्र रथोदारेण जिन्नवान् ॥ १३ तदनेन नरव्याघ्र मया यत्तेन संयुगे । स्यन्दनेन जिह क्षिप्रं रावणं मा चिरं कृथाः ॥ १४ इत्युक्तो राघवस्तथ्यं वचोऽशङ्कत मातलेः । मायेयं राक्षसस्येति तमुवाच विभीषणः ॥ १५ नेयं माया नरव्याघ्र रावणस्य दुरात्मनः । तदातिष्ठ रथं शीघ्रमिममैन्द्रं महाद्युते ॥ १६ ततः प्रहृष्टः काकुत्स्थस्तथेत्युक्तवा विभीषणम् । रथेनाभिषपाताशु दश्यीवं रुपान्वितः ॥ १७ हाहाकुतानि भूतानि रावणे समिष्ठते । सिंहनादाः सपटहा दिवि दिव्याश्र नानदन् ॥ १८ स रामाय महाघोरं विससर्ज निशाचरः ।

C. 3. 16517 B. 3. 290, 20

om. (hapl.) 8°-9°. — °) K<sub>4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 द्य (for  $\equiv$ ). — After 8, D<sub>1</sub> reads (for the first time)  $10^{cd}$  and repeats thereafter  $8^{ab}$ .

9 D<sub>2</sub> om. 9<sup>ab</sup> (cf. v.l. 8); D<sub>1</sub> om. 9<sup>a</sup>-10<sup>b</sup>. — <sup>a</sup>)

K<sub>8</sub>. 4 D<sub>5</sub> आछंतो; T<sub>1</sub> आनर्छन्; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 आगच्छन्; G<sub>3</sub>
अस्मैतो; M<sub>1</sub> आनर्चन्; M<sub>2</sub> आनर्छन् (for अर्छन्तो). — <sup>b</sup>)

K<sub>3</sub> B<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 निशाचराः; G<sub>1</sub> क्षपाकराः. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> ततो (for तदा). B D<sub>1</sub> D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> रामं (for राजन्). — <sup>d</sup>) B

D<sub>1</sub> D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> प्रगृहीतशरासनाः; T G<sub>1</sub>. 2. 4 तेषुकार्मुकाः.

10 D<sub>1</sub> om. 10<sup>ab</sup> (cf. v.l. 9). — c) K D<sub>1</sub>. s G<sub>1</sub>. 2. 4 उवाच राम: (G<sub>1</sub>. 2. 4 वाक्यं) सौमित्रिम्. — <sup>d</sup>) K Dc D<sub>1</sub>. 2. s G<sub>1</sub>. 2. 4 महद्; T<sub>1</sub> [S]बवीद् (for बृहद्).

11 b) G4 प्रतिरूपितान् . — After 11ab, G1. 2 ins.: 1295\* इत्युक्तो लक्ष्मणं पार्थं तदा गन्तुं समुद्यतः।

— <sup>cd</sup>) K<sub>1. 2</sub> T G<sub>1. 2. 4</sub> om. (hapl.) 11<sup>cd</sup>. M<sub>1</sub> चापि ह्यात्मनः; M<sub>2</sub> चापि नात्मनः (for चान्यानात्मनः).

12 °) Dc D2 तदा (for रणे). — 4) K4 प्रांजलिः (for मातलिः).

13 G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. the ref. — <sup>a</sup>) S (except G<sub>2</sub>) राम (for जैन्नो). — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 (with hiatus) अमोघ: (for मघोन:). — After 13<sup>ab</sup>, S (except G<sub>2</sub>) ins.:

1296\* त्वदर्थमिह संप्राप्तः संदेशाद्वै शतकतोः।

— °) Bs स युद्धे (for शतशः).

14 ") D1 तस्मास्वं पुरुषस्याञ्च. — ") K3 S (except

G3) दत्तेन; B1 युक्तेन (for यत्तेन).

15 Before 15, D<sub>2</sub> ins. मार्कण्डेय उ°. — ") T<sub>2</sub> G<sub>1. 2</sub>. 4 transp. राघवः and मातले: (in b). K<sub>1. 2</sub> इ(K<sub>2</sub> य) त्यूचे मातलिस्तथ्यं. — b) K D<sub>1</sub> ततो (for बचो). K<sub>4</sub> D<sub>13</sub> D<sub>6</sub> मातलि (for मातले:). — °) B<sub>2</sub> D<sub>1</sub> D<sub>1. 3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> मायेषा (for मायेयं). G<sub>1. 2</sub>. 4 राक्षसेंद्रस्य (for कस्येति).

16 °) De Da उपातिष्ठ (for तदा°). K De D1. a दिव्यम्; B1 इमम् (for शीघ्रम्). Ta तदातिष्ठाभिदिष्ठयेनं; G1. a. 4 M तदा(G1 मा; G4 था)तिष्ठाभिनंशैनं. — d) B1 शीघ्रम्; S (except G3) रथम् (for इमम्).

17 °) B2 Dn Ds. 4. 6 Gs भिपपाताथ.

18 After 18° b, K2 repeats 17°-18b. — °) B2 G2 विहनादः. T1 G1. 2. 4 च पटहा. — °) B1 दवास (for दिव्याझ). K1 Dc तदा; K2 Dn D4-6 G2 तथानदन; B1 D3 त्वथा ; D1 ततो (for च ना °). T1 G1 नादयन् (for नानदन्). — After 18, B1. 2. 4 Dc D2 ins.:

1297\* ततः प्रववृते युद्धं रामरावणयोर्भहत्।

B4 cont.: B2 Dn D3. 4. 6 G3 ins. after 18:

1298\* दशकन्धरराजसून्वोस्तथा युद्धमभून्महत्।
Bi. s Dc Da ins. after 1297\*: Ba. 4 Dn Ds. 4. 6 Gs,
after 1298\*:

1299\* अलब्धोपममन्यत्र तयोरेव तथाभवत्।

[For 1298\* (hypermetric!) and 1299\*, cf. Rām. 6. 107. 51<sup>cd</sup>-52<sup>ab</sup>, and Jacobi, Das Rāmāyaṇa, pp. 14, 74.

C. 3. 16518 B. 3. 290. 21 K. 3. 291. 21 श्रूलिमन्द्राशिनिप्रख्यं ब्रह्मदण्डिमिनोद्यतम् ॥ १९ तच्छूलमन्तरा रामिश्रिच्छेदं निशितैः शरैः । तदृष्ट्वा दुष्करं कर्म रावणं भयमाविशत् ॥ २० ततः क्रुद्धः ससर्जाश्च दशग्रीवः शिताञ्श्वरान् । सहस्रायुतशो रामे शस्त्राणि विविधानि च ॥ २१ ततो श्रुशुण्डीः श्रूलांश्च ग्रुसलानि परश्वधान् । शक्तीश्च विविधाकाराः शतशिश्च शितश्चराः ॥ २२ तां मायां विकृतां दृष्ट्वा दशग्रीवस्य रक्षसः । भयात्प्रदुद्धवुः सर्वे वानराः सर्वतोदिशम् ॥ २३ ततः सुपत्रं सुगुखं हेमपुङ्कं शरोत्तमम् । तृणादादाय काञ्चत्स्थो ब्रह्मास्त्रण युयोज ह ॥ २४ तं बाणवर्यं रामेण ब्रह्मा ह्रा शक्रपुरोगमाः ॥ २५ अल्पावशेषमायुश्च ततोऽमन्यन्त रक्षसः । ब्रह्मा ह्रा शक्रपुरोगमाः ॥ २६ अल्पावशेषमायुश्च ततोऽमन्यन्त रक्षसः ॥ २६ ततः ससर्ज तं रामः शरमप्रतिमौजसम् ॥ रावणान्तकरं घोरं ब्रह्मदण्डमिवोद्यतम् ॥ २७ स तेन राक्षसश्रेष्ठः सरथः साश्चसारथिः ॥ प्रजन्वाल महान्वालेनाग्निनाभिपरिष्कृतः ॥ २८ ततः प्रहृष्टास्त्रिद्शाः सगन्धर्याः सचारणाः ॥ नहतं रावणं दृष्ट्वा रामेणाक्षिष्टकर्मणा ॥ २९ तत्यज्ञस्तं महाभागं पश्च भूतानि रावणम् ॥

1300\* मुक्तमात्रेण रामेण दूराकृष्टेन भारत। On the other hand, G1 ins. after 27:

#### 1301\* अमोघमविषद्धं च स देवासुरपन्नगैः। भासयन्तं दिशः सर्वाः स्वया दीप्त्या महाप्रभा।

<sup>—</sup> De D2 यथा (for तथा). De भवेत (for [अ]भवत्).]

<sup>19 °)</sup>  $T_1$  मायामयं (for स रामाय).  $B_1$  °तेजा (for °बोरं). - °)  $K_1$  °स्पष्टं;  $K_2$  °स्पर्शं (for °प्रख्यं).  $T_1$  शूलं चाशनिसंप्रख्यं. -  $^d$ )  $=27^d$ .  $G_1$  यमदंडम्.

<sup>20 °)</sup> Ks अंतराद्; B D (except D<sub>1.5</sub>) G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> सत्वरं (for अन्तरा). T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> तच्छूलमथ रामस्तु.

<sup>21</sup> b) K2 वरान् (for शरान्). — c) D1 रक्ष: (for रामे).

<sup>22 °)</sup> K Dc D1. 2. 5 गदा (for ततो). K1. 2 भुसुंडी:; K3 भुग्नुंडा:; K4 मुखंडी:; B D3. 4. 6 G3 भुनुंडी:; Dc भूषंडी:; D1 भृग्नुंडी:; G1. 2. 4 मुसंठी:; M मुसंठी:. K1. 2 गूलाचान्; K3 B2-4 D3. 4. 6 G3 गूलानि (for गूलांश्व). T1 ततो मुसंठिकाः गूलाः. — b) Many MSS. मुशलानि. K3. 4 Dc D1. 4. 5 परस्वधान्; G1. 2. 4 परश्वधान्. — d) K1 M शतश्चराः; K4 B2-4 Dc D4 T2 G1. 2. 4 शि(K4 सि)-तान्श्वरान्; Dn D6 G3 शिताः श्चराः; D5 शतान्शरान्; T1 शितान्शरान्.

<sup>23 °)</sup> S (except  $G_8$ ) विविधां (for विकृतां). — °)  $M_2$  विदुद्भुवु:. — °)  $G_1$ . 2. 4 सैनिकाः (for वानराः).  $D_8$ . 5  $T_1$  दिशः.

<sup>24 °)</sup> K4 D8 T2 सपन्नं. — °) D1 दीप्यमानं (for हेम°). — °) K4 शत्रुन् (for त्णाद्).

<sup>25</sup> In D4, the portion of the text from 25 up to 48° of the next adhy. is lost on missing fol. (401-402). — •) K1 बाणवीय; K2-4 B2 Dn1. n2 D2. 3 बाणवर्ष; G2. 4 प्रेक्ष्य बाणं. — •) B1. 5 Dc1 Dn D6 G8 [अ] तुमंत्रितं; B2. 4 सुमंत्रितं. — •) K3 G1. 4 जहपुर (for

जहापुर्). Dn<sub>2</sub> तेन (for देव-). — d) Dn<sub>2</sub> देव<sup>\*</sup> (for शक<sup>\*</sup>).

<sup>26</sup> D4 missing (cf. v.l. 25). — b) K1. 4 G4 राक्षस:; D1 राक्षसं. — c) S (except G3) ब्रह्मास्त्रे योजित तस्मिन्. — b) B Dn D6 G3 दानविक नरा:; G2. 4 गंधव-दानवाः.

<sup>27</sup> D<sub>4</sub> missing (cf. v.l. 25). D<sub>1</sub> om.  $27^{ab}$ . — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 त्रिमन् (for तत:). — <sup>d</sup>) =  $19^{d}$ . D<sub>1</sub> [उ]दितं (for [उ] द्यतम्). — After 27, B<sub>2-4</sub> D (except Dc<sub>1</sub> D<sub>3</sub>; D<sub>4</sub> missing) G<sub>3</sub> ins.:

<sup>28</sup> D4 missing (cf. v.l. 25). — cd) B1 'पुरब्कृत:;
B3. 4 Dc Dn D2. 4 G3 'परिष्ठुत: (for 'परिब्कृत:). T1
प्रजञ्जाल महाज्जालो तथा (sic) चापि परिष्ठुत:; G2. 4 जञ्जाल
स (G4 सु-) महाज्जालो अ(G4 ह्या) ग्रिनाभिपरिब्कृत:.

<sup>29</sup> D4 missing (cf. v.l. 25). — b) B Dc1 Dn De G3 सहगंधवेचारणाः.

<sup>30</sup> D<sub>4</sub> missing (cf. v.l. 25). — a) K<sub>1</sub> T<sub>2</sub> महा बाहुं. — b) T<sub>2</sub> भूताश्च (for ैनि). — c) K<sub>1</sub>. ३ सर्वलोकेभ्यः. — a) G<sub>2</sub>. 4 ब्रह्मास्रेणामितौजसा.

<sup>31</sup> D4 missing (cf. v.l. 25). — a) K4 तु; S (except G3) [S]पि (for हि). — b) K1. 2 तेन; T1 देहं (for नेशुर्). K1. 2 T1 निर्देशं. — b) K1. 2 Dc D2 सा; T G1. 2. 4 हि (for च). K1. 2 Dc D1. 2 सस्म प्रदश्यत

भ्रंशितः सर्वलोकेषु स हि ब्रह्मास्त्रतेजसा ॥ ३० शरीरधातवो हास्य मांसं रुधिरमेव च ।

नेशुर्त्रह्मास्त्रनिर्दग्धा न च भस्माप्यदृश्यत ॥ ३१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुःसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७४ ॥

# २७५

मार्कण्डेय उवाच ।
स हत्वा रावणं क्षुद्रं राक्षसेन्द्रं सुरद्विषम् ।
बभूव हृष्टः ससुहृद्रामः सौमित्रिणा सह ॥ १
ततो हते दश्ग्रीवे देवाः सर्षिपुरोगमाः ।
आशीर्भिर्जययुक्ताभिरानर्जुस्तं महासुजम् ॥ २
रामं कमलपत्राक्षं तुष्टुवुः सर्वदेवताः ।
गन्धर्वाः पुष्पवर्षेश्च वाग्भिश्च त्रिदशालयाः ॥ ३
पूजियत्वा यथा रामं प्रतिजग्सुर्यथागतम् ।

तन्महोत्सवसंकाशमासीदाकाशमच्युत ॥ ४
ततो हत्वा दशग्रीवं लङ्कां रामो महायशाः ।
विभीषणाय प्रददौ प्रसुः परपुरंजयः ॥ ५
ततः सीतां पुरस्कृत्य विभीषणपुरस्कृताम् ।
अविन्ध्यो नाम सुप्रज्ञो बृद्धामात्यो विनिर्ययौ ॥ ६
उवाच च महात्मानं काकृत्स्थं दैन्यमास्थितम् ।
प्रतीच्छ देवीं सद्भृतां महात्मञ्जानकीिमिति ॥ ७
एतच्छुत्वा वचस्तसमादवतीर्य रथोत्तमात् ।

C. 3. 16538 B. 3. 291. 8 K. 3. 292. 8

 $(D_1 \hat{a}); K_4$  भस्मापि दश्यते ;  $B_2$  भस्मान्यदश्यत. M निशा तस्माद्यदश्यत.

Colophon. Ds missing. — Major parvan: K1. 2
Dn2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: N (D4 missing) T1 G1. 3 (all om. sub-parvan name) mention only रामो (K2 श्रीरामो ; T1 श्रीरामायणो ; G1 रामायणो )-पाख्यान. — Adhy. name: B4 Dn2 D1. 8 G1. 3 M2 रावणवधः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 288; Dn8 289; D1 292; T1 M2 (orig.) 280; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 278; G1 275; G2 277. — Śloka no.: Dn1 34; Dn2 n3 33; D1 30.

### 275

D4 missing up to 48° (cf. v.l. 3. 274. 25); the MS. is mostly ignored up to the end of the lacuna.

- 1 °) K1. 2 राक्षसं (for रावणं). K1. 2 T G2. 4 कुद्धं; G1 संख्ये (for क्षुद्धं). b) K1. 2 दशप्रीवं; T2 राक्षसेशं (for °सेन्द्रं). B4 युधिष्ठर (for सुरं). °) Dn3 सुमहद्; G1 सुसुहद्. D1 corrupt.
- 2 ") M तस्मिन् (for ततो). Bı दशप्रीवे हते तस्मिन्.
   ") Bs. 4 सर्वे पुरो"; Gs. 4 सर्विगणास्तथा. ") Ds Tı

ते (for तं). Del Da सहानुजं (for महाभुजम्).

- $3^{b}$ )  $K_4$   $B_{1-8}$  वनदेवताः.  $^{d}$ )  $K_{8}$ .  $_{4}$   $D_{8}$  त्रिदिवाः लयाः;  $M_{2}$  त्रिदरास्त्रियः.  $B_{4}$  ववर्षुस्ताः सुरालयाः.
- 4 °) K B<sub>1</sub> De D<sub>1</sub>. 2. 5. 6 तथा; Ds ततो; T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> नु ते; T<sub>2</sub> G रणे (for यथा). <sup>5</sup>) De<sub>1</sub> वैथागत:. <sup>c</sup>) S (except G<sub>8</sub>) गतोस्मव (for महोस्सव). <sup>6</sup>) K<sub>1</sub>. 2. 4 अप्युत (for अच्युत).
- 5 b) M राज्यं (for लङ्कां). B1 महाबल: d) T1 पुन: (for प्रभु:). K3 पुरंजय.
- 6 T<sub>1</sub> om. 6<sup>b</sup>. <sup>b</sup>) K<sub>1-8</sub> D<sub>5</sub> 'पुर:सरा; K<sub>4</sub> 'पुर:सर:; Dc D<sub>1</sub>. 3 'पुर:सरा:; D3 'पुर:सरं; T<sub>2</sub> 'पुरस्कृत:. <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 अवध्यो; B<sub>1</sub> अविदो; D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> अविध्यो. K<sub>8</sub> D<sub>3</sub>. 5 G<sub>1</sub> (by corr.). 2. 4 M सुप्राञ्चो; G<sub>1</sub> (before corr.) 'प्रीतो (for 'प्रञ्चो). <sup>d</sup>) G<sub>1</sub>. 2. 4 बृद्धोमात्यो. M [S]भिनियंयो. T<sub>1</sub> बृद्धो मान्यो हि नियंयो.
- 7 °) D1 स (for च). B2 महाघोरं (m प्रजं); T1 प्राजं. — °) K1 दैल्यनाशनं; K2 माश्रितः; K4 चेल्यमाश्रितं (sic); B Dn D6 T2 G8 M2 दैन्यमास्थितः. — °) D6
- 8 °) T1 रामोबाच (for एतच्छुत्वा). °) G2. 4 महारथात् (for रथो°). °) B4 क्रपण (for बार्पण). K1. 2 [अ]भिहता; K4 B2. 4 D1 G2 M [अ]पिहतः; De D2 [अ]भिहतः; D3 [अ]भिहिता; D4 G4 [अ]पिहतः; T2 G1. 2. 4

C. 3. 16538 B. 3. 291. 8 K. 3. 292. 8 वाष्पेणापिहितां सीतां द्दर्शेक्ष्वाकुनन्दनः ॥ ८ तां दृष्ट्वा चारुसर्वाङ्गीं यानस्थां शोककिशिताम् ॥ मलोपिचतसर्वाङ्गीं जिटलां कृष्णवाससम् ॥ ९ उत्राच रामो वैदेहीं परामशिविशङ्कितः । गच्छ वैदेहि मुक्ता त्वं यत्कार्यं तन्मया कृतम् ॥ १० मामासाद्य पितं भद्रे न त्वं राक्षसवेश्मिनि ॥ जरां व्रजेथा इति मे निहतोऽसौ निशाचरः ॥ ११ कथं ह्यस्मद्विधो जातु जानन्धर्मविनिश्चयम् ॥ परहस्तगतां नारीं मुहूर्तमिपि धारयेत् ॥ १२ सुवृत्तामसुवृत्तां वाष्यहं त्वामद्य मैथिलि ॥ नोत्सहे परिभोगाय श्वावलीढं हविर्यथा ॥ १३ ततः सा सहसा बाला तच्छुत्वा दारुणं वचः ॥ पपात देवी व्यथिता निकृत्ता कदली यथा ॥ १४ यो ह्यसा हर्षसंभूतो मुखरागस्तदाभवत् । क्षणेन स पुनर्श्रष्टो निःश्वासादिव दर्पणे ॥ १५ ततस्ते हरयः सर्वे तच्छुत्वा रामभाषितम् । गतासुकल्पा निश्रेष्टा बभूवः सहलक्ष्मणाः ॥ १६ ततो देवो विद्युद्धात्मा विमानेन चतुर्भुखः । पितामहो जगत्स्रष्टा दर्शयामास राघवम् ॥ १७ शक्रश्वाप्रिश्व वायुश्व यमो वरुण एव च । यक्षाधिपश्च भगवांस्तथा सप्तर्षयोऽमलाः ॥ १८ राजा दशरथश्वेव दिन्यभाखरमूर्तिमान् । विमानेन महार्हेण हंसयुक्तेन भाखता ॥ १९ ततोऽन्तरिक्षं तत्सर्वं देवगन्धर्वसंकुलम् । शुश्चभे तारकाचित्रं शरदीव नभस्तलम् ॥ २० तत उत्थाय वैदेही तेषां मध्ये यशस्त्रिनी । उवाच वाक्यं कल्याणी रामं पृथुलवक्षसम् ॥ २१ राजपुत्र न ते कोपं करोमि विदिता हि मे ।

[अ]भिहतः.

9 b) K3 ध्यानस्थां; B4 वन ; G1 यून . K1. 2. 4 B1. 2. 4 Dn2 D5 शोककषितां. — d) K2 म्लिष्टवाससं; K4 क्रिष्टवाससं; B4 T क्रुष्णवाससीं; Dc D1-3 G1 क्रुष्णवाससीं. G1. 2. 4 ध्यानशोकपरायणां.

10 a) K1 (before corr.) जटिलां (for बेदेहीं). — b) K2 B Dc1 Dn2. n3 परामर्ष. — After 10ab, G1. 2. 4 read 60ab. — c) D5 transp. गच्छ and बेदेहि. K Dc D1-8 [अ]सि (for स्वं). — d) K Dc D1-8 transp. मया and कृतं. S (except G3) एतत्कार्यं मया तव.

11 <sup>d</sup>) Dn3 मे; D<sub>1</sub> च (for [अ]सी). K<sub>1.2</sub> निह-(K<sub>1</sub> हि)तो राक्षसंभर:.

12 °) K<sub>2</sub> T<sub>1</sub> असाद्-; B<sub>1</sub> न्वसाद्-; G<sub>3</sub> त्वसाद्- (for इसाद्-). T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> M कसाद(G<sub>1</sub> तसाद-; M<sub>1</sub> कसाद्य)- सिद्धो जातु. — b) T G<sub>1.2.4</sub> M जानन्धर्मार्थनिश्चयान् (G<sub>2.4</sub> 'यं).

13 °) G1. 4 सहुत्ताम् (for सुवृत्ताम्). K1 च (for वा). T2 G2 असहृत्तां सुवृत्तांवा. — °) T2 भोग्यां च; G1 भोगाच (for भोगाय).

14 Ma om. (hapl.) 148-16a. — o) Mi transp. देवी and ड्यांथता.

15 M<sub>2</sub> om. 15 (cf. v.l. 14). — a) B Dn D<sub>6</sub> [S]पि (for हि). K4 सुलसंभूतो; T1 हपेसंभ्रांतो; T2 भव-

संभूतो. — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> सुखे (for सुख-). S (except G<sub>8</sub>; M<sub>2</sub> om.) पुरा (for तदा). — <sup>c</sup>) K D<sub>8. 5</sub> परिश्रष्टो; B D<sub>6</sub> G<sub>2. 8</sub> M<sub>1</sub> पुनर्नष्टो; D<sub>6</sub> D<sub>1. 2</sub> परिश्रष्टा; T<sub>2</sub> G<sub>1. 4</sub> पुनर्देष्टो. — <sup>d</sup>) B D<sub>6</sub> D<sub>n</sub> D<sub>2</sub> M<sub>1</sub> नि:श्वास इव. K<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>1. 5</sub> दर्पण:.

16 M<sub>2</sub> om. 16<sup>a</sup> (cf. v.l. 14). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> रामभाषणं. — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 बभूदु: ग्रुभळक्षणाः; G<sub>1</sub> <sup>°</sup>व ग्रुभळक्षणा. — After 16, Dc D<sub>2</sub> ins. a passage given in App. I (No. 28).

17 Before 17, D<sub>1</sub>. 2 ins. मार्कडेय उ°. — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> विनयन; G<sub>4</sub> विमाने च. — <sup>c</sup>) B D<sub>6</sub> G<sub>8</sub> पद्मयोनिर् (for पिता°).

18 d) De Da ब्रह्मर्षयो (for सप्तर्षयो).

19 °) D<sub>1</sub> नाम (for चैव). — °) K<sub>2</sub> D<sub>1</sub> °भास्कर°; De D<sub>2</sub> °भासुर°.

20 <sup>a</sup>) B<sub>2. 3</sub> [अं]तरीक्षं; M<sub>1</sub> [अं]तरिक्षे. — <sup>b</sup>) Dc D<sub>3</sub> °दानव° (for °गन्धर्व°). — B<sub>4</sub> om. 20<sup>cd</sup>. — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> नभस्थलं.

21 b) De Da transp. तेषां and मध्ये.

22 a) T<sub>2</sub> तत: (for न ते). K<sub>3</sub> कायं; B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> दोषं (for कोपं). — b) K<sub>4</sub> तव; B De Dn D<sub>2</sub>. 6 G<sub>3</sub> हि ते (B<sub>1</sub> च मे) (for हि मे).

23 = (var.) 3. 75. 7. — a) T1 भूतात्मा (for नां).

गतिः स्त्रीणां नराणां च शृणु चेदं वचो मम ॥ २२ अन्तश्चरति भूतानां मातिरश्वा सदागितः । स मे विमुश्चतु प्राणान्यदि पापं चराम्यहम् ॥ २३ अग्निरापस्तथाकाशं पृथिवी वायुरेव च । विमुश्चन्तु मम प्राणान्यदि पापं चराम्यहम् ॥ २४ ततोऽन्तिरिक्षे वागासीत्सर्वा विश्रावयन्दिशः । पुण्या संहर्षणी तेषां वानराणां महात्मनाम् ॥ २५

वायुरुवाच।

भो भो राघव सत्यं वै वायुरिस्म सदागितः। अपापा मैथिली राजन्संगच्छ सह भार्यया।। २६

### अग्निरुवाच।

अहमन्तः शरीरस्थो भूतानां रघुनन्दन । सुसक्ष्ममपि काकुत्स्थ मैथिली नापराध्यति ॥ २७ वरुण उवाच ।
रसा वै मत्प्रसूता हि भृतदेहेषु राघव ।
अहं वै त्वां प्रज्ञवीमि मैथिली प्रतिगृह्यताम् ॥ २८
ज्ञास्योवाच ।

पुत्र नैतदिहाश्चर्यं त्विय राजर्षिधर्मिणि ।
साधो सद्वृत्तमार्गस्थे शृणु चेदं वचो मम ॥ २९
शत्रुरेष त्वया वीर देवगन्धर्वभोगिनाम् ।
यक्षाणां दानवानां च महर्षाणां च पातितः ॥ ३०
अवध्यः सर्वभृतानां मत्प्रसादात्पुराभवत् ।
कस्माचित्कारणात्पापः कंचित्कालमुपेक्षितः ॥ ३१
वधार्थमात्मनस्तेन ह्ना सीता दुरात्मना ।
नलक्क्वरशापेन रक्षा चास्याः कृता मया ॥ ३२
यदि ह्यकामामार्सेवेतिस्वयमन्यामपि ध्रुवम् ।

C. 3, 16564 B. 3, 291, 34 K. 3, 292, 38

— 23°d = (var.) 24°d. — °) S (except G3) transp. मे and विमंचत्.

24 T1 G2.4 om. (hapl.) 24. — 24<sup>cd</sup> = (var.) 23<sup>cd</sup>. — c) K D1. s विद्युतंतु यथातस्वं (K1.2 °ध्यं). — d) K1. s. 4 D1. s एते वा(K3 D3 चा)द्य त्यांतु मां; K2 तमेवादि त्यांतु मां. — After 24, N (D4 missing) T1 Gs ins.:

1302\* यथाहं त्वदते वीर नान्यं स्वमेऽप्यचिन्तयम्। तथा मे देवनिर्दिष्टस्त्वमेव हि पतिर्भव।

[(L.1) Dc D2 हि (for [अ]हं). K2 व्यक्तियं; T1 ह्याचितयं. — (L. 2) B2 यथा (for तथा). K3 D1. 3. 5 [इ]ह (for हि). T1 गितर (for पितर).]

25 b) K1. 2 श्रा(K2 छा)वयंत्यखिला दिशः; K3 Dc D1. 2 सुस्वरा लोकसाक्षिणी.

26 °) K. D. M. ते (for ते). — °) B. न पापा (for अपापा). — °) D. गच्छस्व (for संगच्छ). S (except G.) सीतया (for भाषेया).

27 S (except T1 Gs) om. the ref. — d) K1 D3. s नापराध्यते; K3 प्रतिगृक्षतां.

28 °) K Dc D1-3. 5 रसाः सर्वे मत्प्रस्ता; B1 रसा मम प्रस्ता हि; T1 रसानि मत्प्रस्तानि; T2 समंतस्थः प्रस्ते हि; G1 रसं मत्तः प्रस्तं हि; G2 सर्वमंतश्चरो वेत्ति. — b) K4 D2 देहे देहेषु; Dc देहिदेहेषु; T1 हितो देवेषु; T2 सर्वदेवेषु (for भूतदेहेषु). — c) K1. 2 च त्वां; K3 Dc D1-3. 5 T1 M त्वां वे (by transp.). T1 जवीमीह; G2. 4 जवीम्येतन्

(for प्रविश्वति). — <sup>d</sup>) K<sub>1.2</sub> जानकी (for मैथिली). — After 28, D<sub>1</sub> ins:

1303\* पारं परं स्वमेवासीविष्णुब्रह्मात्मरूपवान् । अपारपारोऽसि हरे पारेभ्योऽपि परः सदा । ब्रह्मपारोऽसि विश्वेश परपारनयस्त्रथा । पराणां च परास्वसि पारः पारः सदैव सः । सर्वभूतनिवासी च भूमन्स परमस्त्रथा ।;

while T1 G1 M ins.:

1304\*

यमः।

धर्मराजोऽस्मि काकुत्स्य साक्षी लोकस्य कर्मणाम् । ग्रुभाग्रुभानां सीतेयमपापा प्रतिगृद्धताम् ।

[G1 धर्म: (for यम:). — (L. 1) G1 धर्मोहमस्मि (for धर्मराजोऽस्मि).]

29 4) T<sub>2</sub> G<sub>1.2</sub> अत्र (for पुत्र). — b) K<sub>1.2</sub> सहूच-धर्मिण; some MSS. राजविधर्मण. — c) K<sub>1.4</sub> B<sub>3.4</sub> Dn<sub>1</sub> D<sub>3.5</sub> G<sub>3</sub> साधी. K<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> -मागस्त्र; Dc<sub>1</sub> Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>4.6</sub> काक्रस्थ; Dc<sub>2</sub> T<sub>1</sub> -मागस्थः; G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> -मागस्थ.

30 D<sub>2</sub> om. 30°. — °) T<sub>2</sub> एषां (for एष). K<sub>1. 2</sub> धीर (for वीर). — °) D<sub>1</sub> मानवानां निपातितः.

31 ") Ks Ds "सत्वानां; Bi "शत्रूनां (for "भूतानां). — Ki. 2 om. 31°-32°. — ") De2 Ds G4 किंचित् (for कंचित).

32 K<sub>1.2</sub> om. 32°b (ef. v.l. 31). — °) K<sub>1.2</sub> नड-कूबर°. — °) D<sub>1</sub> हि; T<sub>2</sub> वा (for च). S (except G<sub>3</sub> M<sub>1</sub>) transp. कृता and मया. C. 3. 16564 B. 3. 291. 34 K. 3. 292. 35

शतधास्य फलेदेह इत्युक्तः सोऽभवत्पुरा ॥ ३३ नात्र शङ्का त्वया कार्या प्रतीच्छेमां महाद्यते । कृतं त्वया महत्कार्यं देवानाममरप्रभ ॥ ३४ दग्राथ उवाच।

3, 275, 33 ]

प्रीतोऽस्मि वत्स भद्रं ते पिता दशरथोऽस्मि ते। अनुजानामि राज्यं च प्रशाधि पुरुषोत्तम ॥ ३५

#### राम उवाच।

अभिवादये त्वां राजेन्द्र यदि त्वं जनको मम। गमिष्यामि पुरीं रम्यामयोध्यां शासनात्तव ॥ ३६ मार्कण्डेय उवाच।

तमुवाच पिता भूयः प्रहृष्टो मनुजाधिप । गच्छायोध्यां प्रशाधि त्वं राम रक्तान्तलोचन ॥ ३७ ततो देवात्रमस्कृत्य सहद्भिरभिनन्दितः।

महेन्द्र इव पौलोम्या भार्यया स समेयिवान ॥ ३८ ततो वरं ददौ तसौ अविनध्याय परंतपः। त्रिजटां चार्थमानाभ्यां योजयामास राक्षसीम् ॥ ३९ तमुवाच ततो ब्रह्मा देवैः शक्रमुखैर्वतः। कौसल्यामातरिष्टांस्ते वरानद्य ददानि कान् ॥ ४० वत्रे रामः स्थितिं धर्मे शत्रुभिश्रापराजयम् । राक्षसैनिंहतानां च वानराणां समुद्भवम् ॥ ४१ ततस्ते ब्रह्मणा प्रोक्ते तथेति वचने तदा। सम्रुत्तस्थुर्महाराज वानरा लब्धचेतसः ॥ ४२ सीता चापि महाभागा वरं हनुमते ददौ। रामकीर्त्या समं पुत्र जीवितं ते भविष्यति ॥ ४३ दिव्यास्त्वाम्रुपभोगाश्च मत्प्रसादकृताः सदा । उपस्थास्यन्ति हनुमिन्निति स्म हरिलोचन ॥ ४४

33 Ks om. 33. — ") K1. 4 D1. 8 आसीदेत्; B1. 2  $D_{13}$  सेवेत;  $D_{5}$  आसीदे;  $T_{2}$   $G_{1.\ 2.\ 4}$  सीतां वा;  $M_{1}$  सन्येत; M2 आसीत (for आसेवेत्). — b) K1. 2 प्रियाम् (for स्त्रियम्). K1. 2 इति (for अपि). K2 बुवन् (for ध्रुवम्). — °) K1. 3 पतेद्; D1 भवेद् (for फलेद्). B Dc1 Dn  $D_6$  मूर्घा (for देह). —  $^a$ )  $K_{1.2}$  इत्युक्तोसी पुराभवत्.

34 °) Та G1. 2. 4 तु (for [अ]त्र). — b) Dc D2 G2 महामते (for 'धुते). K1. 2 D1 संगच्छ सह भार्यथा. — °) M1 कर्म (for कार्यं). — °) K1. 2 अमरप्रभो; Dc1 D2 प्रभः ; G4 अमितप्रभः.

35  $^{a}$ ) D<sub>5</sub> S (except G<sub>3</sub>) तब (for बस्स). -  $^{b}$ ) K1. 2 तव; T2 G4 [अ]सम्बहं (for [अ]स्मि ते). — °) K1 De D1-8. 5 T1 ते राज्यं ; T2 G1. 2. 4 राज्यं स्वं ( for राज्यं च ). 36 a) Hypermetric! K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> वा. — b) G2. 4 पिता मे जनको यदि.

37 T1 om. 37-39 ( with मार्कण्डेय उ°); T2 G1. 2. 4 M om. the ref. — b) B Dn De G3 भरतर्थभ ; T2 G1. 3.4 मनुजर्षभ. m M प्रहृष्टेनांतरात्मना. —  $m ^c)$  m B m Dc m Dn  $m D_6$   $m G_8$ [इ]ति (for स्वं). — d) B Dc Dn D2. 6 G3 रामं रक्तांत-लोचनं. — After 37, N ( D. missing ) Gs ins. :

1305\* संपूर्णीन हि वर्षाण चतुर्दश महाद्युते।

[ K4 च; B2. 3 Dn D1. 4-6 [इ]ह (for हि).] 38 T1 om. 38 (cf. v.l. 37). — b) G2 अभिसंवृत:, . d) Ks. 4 Ds. 5 वैदेखा; G1 सीतया (for भार्थया), K1. 2 भार्याया समुपेयिवान्; T2 सभार्यः पुरमेयिवान्; G2. 4 भार्यया सह सीतया.

39 T1 om. 39 (cf. v.l. 37). — ab) De Da तयोर (for ततो). M1 transp. वरं and ददी. K2. 3 De D2 T2 तस्मा; D1 M तस्माद् (for तस्में). K8 Dc D2. 8 अ(K8 य)विध्याय; K4 अवंध्याय; B Dn Ds. 6 Gs ह्यविध्याय; Ts G1. 2. 4 अवध्याय (for अविन्ध्याय). K3 Dc1 D1. 3 परंतप. — °) B1 चानुमानाभ्यां; B3 D1 दान°; G1. 2. 4 M चार्थ-कामाभ्यां.

40 b) B Dn De Gs (before corr.) शक्रपुरोगमः (for 'मुखेर्नुत:). — °) N (except K1 Dn2; D4 missing) कौशस्याः. Tı कौशस्यापुत्र ते राम. — d) T G1. 2. 4 अन्यान् (for अद्य). K4 Dn2 D8 G2. 4 ददामि.

42 °) T2 G1. 2. 4 तथेति (for ततस्ते). K1 सर्वे (for प्रोक्ते ). — b) T2 G2. s ततस्तद्-; G1 M1 ततस्ते; M2 तथेव (for तथेति). K1. 4 T2 G1. 2. 4 वचनात् (for वचने). K8 Des Ds तथा (for तदा). — d) K1. s लब्धचेतनाः.

43 °) T1 चैव (for चापि). T1 महाभाग. — b) M1 हनुमतो. — °) Т2 रामकीर्ति-. Т1 वत्स (for पुत्र).

44 °) Ds च सुख° (for स्वासुप°). — b) T2 G1. 2. 4 -प्रसादात् (for -प्रसाद-). S (except G<sub>8</sub>) तथा (for सदा). — d) Ds नित्यं (for इति).

45 °) Т2 G1. 2. 4 तत्; M तु (for ते). K4 D3 तत: संप्रेक्ष्य ( Ds °क्ष )माणानां. - b) K4 D3 G1. 2. 4 °कारिणां ततस्ते प्रेक्षमाणानां तेषामिक्कष्टकर्मणाम् ।
अन्तर्धानं ययुर्देवाः सर्वे शकपुरोगमाः ॥ ४५
दृष्ट्वा तु रामं जानक्या समेतं शक्रमारिथः ।
उवाच परमप्रीतः सुद्दृन्मध्य इदं वचः ॥ ४६
देवगन्धर्वयक्षाणां मानुषासुरभोगिनाम् ।
अपनीतं त्वया दुःखिमदं सत्यपराक्रम ॥ ४७
सदेवासुरगन्धर्वा यक्षराक्षमपन्नगाः ।
कथिय्वित्त लोकास्त्वां यावज्ञ्चिषिरिष्यति ॥ ४८
इत्येवसुक्त्वानुज्ञाप्य रामं शक्षभृतां वरम् ।
संपूज्यापाक्रमत्तेन रथेनादित्यवर्चमा ॥ ४९
ततः सीतां पुरस्कृत्य रामः सौमित्रिणा सह ।
सुप्रीवप्रसुखेश्वेव सिद्दतः सर्ववानरैः ॥ ५०
विधाय रक्षां लङ्कायां विभीषणपुरस्कृतः ।
संततार पुनस्तेन सेतुना मकरालयम् ॥ ५१
पुष्पकेण विमानेन खेचरेण विराजता ।

कामगेन यथा मुख्यैरमात्यैः संवृतो वशी ॥ ५२ ततस्तीरे समुद्रस्य यत्र शिक्ये स पार्थिवः । तत्रैवोवास धर्मात्मा सहितः सर्ववानरैः ॥ ५३ अथैनात्राधवः काले समानीयाभिष्ण्य च । विमर्जयामास तदा रहेः संतोष्य सर्वशः ॥ ५४ गतेषु वानरेन्द्रेषु गोपुच्छक्षेषु तेषु च । सुग्रीवसहितो रामः किष्किन्धां पुनरागमत् ॥ ५५ विभीषणेनानुगतः सुग्रीवसहितस्तदा । पुष्पकेण विमानेन वैदेशा दर्शयन्वनम् ॥ ५६ किष्किन्धां तु समासाद्य रामः प्रहरतां वरः । अङ्गदं कृतकर्माणं यौवराज्येऽभ्यपेचयत् ॥ ५७ ततस्तेरेव सहितो रामः सौमित्रिणा सह । यथागतेन मार्गेण प्रययौ खपुरं प्रति ॥ ५८ अयोध्यां स समासाद्य पुरीं राष्ट्रपतिस्ततः । भरताय हन्तूमन्तं दृतं प्रस्थापयन्तदा ॥ ५९

C. 3. 16591 B. 3. 291. 61

(for \*कर्मणाम्). — <sup>cd</sup>) K D<sub>2</sub>. 3. 5 transp. देवा: and सर्वे.

46 <sup>cb</sup>) B Dn D3. 6 G3 transp. तु and रामं, and read संगतं (B<sub>1</sub> \*मं) (for समेतं). — <sup>c</sup>) K<sub>2</sub>. 3 D<sub>2</sub>. 3. 5. 6

T<sub>1</sub> परम:; B<sub>1</sub> परमं. — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> सुरमध्य (for सुहन्मध्य).

47  $^{b}$ )  $K_{1-3}$  D1. 3. 5 मनुष्योरगरक्षसां;  $K_{4}$  मानुषासुर-रक्षसां; B1 राक्षसानां च भोगिनां; Dc D2 मनुष्योरगभोगिनां; G2. 4 मनुष्यासुर $^{a}$ . —  $^{d}$ ) T1 इति (for इदं).

48 ") K<sub>1</sub> B<sub>4</sub> "गंधर्व". — b) K B<sub>1</sub>. 4 De D<sub>1-3</sub>. 5 "राक्षसिकनराः; T G<sub>1</sub>. 3 M "किनरपन्नगाः; G<sub>4</sub> "गंधर्वपन्नगाः. — c) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3. 4 लोके (for लोकास्). — D<sub>4</sub> resumes from 48<sup>d</sup>. — d) M<sub>1</sub> भविष्यति (for धरि<sup>\*</sup>).

49 °) K4 D1. 3 T1 प्राक्रमत्; T2 G2 [अ]पक्रमत् (for [अ]पाक्रमत्).

50 °) S (except G3) चापि (for चैव).

51 °) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) लंकाया. — °) K Dc D<sub>1-3.5</sub> उत्ततार; B<sub>4</sub> S (except G<sub>3</sub> M<sub>2</sub>) स ततार. K<sub>3</sub> G<sub>2</sub> पुर<sup>\*</sup>; T<sub>2</sub> रश्व<sup>°</sup> (for पुन<sup>°</sup>). B<sub>1</sub> तंतु (for तेन).

52 6) Ka De Di. 2. 4. 5 पुष्पकेन. — b) Ka Bi. 2 Ds Ta Gi M खन्नरेण. Ki पुरस्कृता; Ka निराजिता. — d) Ki Da स (Ds स ) जूतो. Ki. 2. 4 De Di बली (for नजी).

53 K4 om. 53-55. — b) K1. 2. 4 B2. 3 De D1. 2 शिब्दे. K1. 2 M2 राघवः (for पार्थिवः). — c) T2 G1

यंत्र ( for तंत्र ). — d) B1-8 Dn Ds तन्न ( for सर्वे ).

54 Ks om. 54 (cf. v.l. 53). — ") Ks Bs [ए]तान् (for [ए]नान्). — ") Bs हरीन् (for तदा). — ") S (except T2 G2) संपूज्य (for "तोध्य).

55 Ks om. 55 (cf. v.l. 53). — ") T1 गंधर्व- (for गतेषु). Dn Ds Gs तेषु सर्वेषु (for वानरे"). — ") G1. 2. 4 गोपुच्छेषु च (for गोपुच्छ"). Ds G2. 4 सर्वशः (for तेषु च). — ") K1. 2 किष्किदा; K4 D2. 5 किष्किध्यां. K (Ks om.) Dc D2 पुनरावजत; G3. 4 ससुपागमत्.

56 ") K1. 2 "मत: (for "गत:). — ") G4 तत: (for तदा). — ") = 52". K B2. 3 De D2. 3. 5 पुष्पकेन.

57 4) K<sub>1.2</sub> किष्कदां; K<sub>4</sub> किष्किष्यां. T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> च (for तु). — b) B<sub>1</sub> शस्त्रभृतां (for प्रहरतां). K<sub>2</sub> वर. — d) D<sub>3</sub> भिषिचयत्; T G<sub>1.4</sub> M<sub>1</sub> भिषेचयत्.

58 d) Ti जगाम वसति प्रति.

59 °) B1 च; S (except Gs) तु (for स). — °)
De1 राष्ट्र परं ततः; De2 D2 राष्ट्र (De2 राष्ट्र )परंतपः. — °)
De इनुमंतं! — °) T1 इरात् (for दूतं). B Dn2. n2
D1. 2. 4. 6 M1 प्रास्थापयत्. T2 G1 रघु:; G2. 4 दुतं (for तदा).

60 T2 om. 60°b. G1. 2. 4 read 60°b after 10°b.
— °) K2. 4 De D1-3. 5 T1 G1 M [इं]गिते: (for [इं]गितं).
T1 G1 सर्वे:. — b) T1 G1. 2. 4 सर्व (for तस्ते). K3 B2. 3

C. 3. 16591 B. 3. 291. 61 K. 3. 292. 62 लक्षयित्वेङ्गितं सर्वं प्रियं तसै निवेद्य च ।
वायुपुत्र पुनः प्राप्ते निवद्याममुपागमत् ।। ६०
स तत्र मलदिग्धाङ्गं भरतं चीरवाससम् ।
अग्रतः पादुके कृत्वा ददर्शासीनमासने ।। ६१
समेत्य भरतेनाथ शत्रुक्षेन च वीर्यवान् ।
राघवः सहसौमित्रिर्मुमुदे भरतर्षभ ।। ६२
तथा भरतशत्रुक्षौ समेतौ गुरुणा तदा ।
वैदेद्या दर्शनेनोभौ प्रहर्ष समवापतुः ।। ६३
तस्मै तद्भरतो राज्यमागतायाभिसत्कृतम् ।
न्यासं निर्यातयामास युक्तः परमया मुदा ।। ६४

ततस्तं वैष्णवे शूरं नक्षत्रेऽभिमतेऽहिन ।
विसिष्ठो वामदेवश्र सहितावभ्यषिश्रवताम् ॥ ६५
सोऽभिषिक्तः किपश्रेष्ठं सुग्रीवं ससुहुज्जनम् ।
विभीषणं च पौलस्त्यमन्वजानाद्गृहानप्रति ॥ ६६
अभ्यर्च्य विविधे रत्नैः प्रीतियुक्तौ सुदा युतौ ।
समाधायेतिकर्तव्यं दुःखेन विससर्ज ह ॥ ६७
पुष्पकं च विमानं तत्पूजियत्वा स राघवः ।
प्रादाद्वैश्रवणायेव प्रीत्या स रघुनन्दनः ॥ ६८
ततो देविषसहितः सरितं गोमतीमन्न ।
दशाश्रमेधानाजहे जारूथ्यान्स निर्गलान् ॥ ६९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २७५॥

Dn D4. 6 वे; B1 तत्; G2. 4 स: (for च). — °) B1 T1 G1 ततः (for पुन:). T2 G2. 4 वायुपुत्रस्ततः प्राप्तः. — d) Dc D2. 5 उपागतः (D5 तं); Dn1 पुरागमत्; T2 G1. 2. 4 उपाविशत (for उपागमत्).

61 b) T1 जटिलं (for भरतं). — After 61ab, G2. sins.:

1306\* नन्दिमामगतं रामः सशत्रुव्नं स राघवः।

62 <sup>a</sup>) B<sub>3-4</sub> Dn D<sub>4</sub>, 6 G3 संगतो (for समेख). — De om, 62<sup>e</sup>-64<sup>a</sup>. — <sup>a</sup>) G1 現信礼 (for 現現主).

63 De om. 63 (cf. v.l. 62). — a) B Dn D4. 6 G3 ततो; T2 G2. 4 तदा (for तथा). — b) G4 現現 (for समेतो). — c) B1 T2 G1. 4 M2 दर्शने चो (for दर्शनेनो ).

64 Dc om. 64 (cf. v.l. 62). — b) K2 ° भिसंकृतं; Ks ° भिसंकृतं; B1. 4 Dn D4. 6 ° तिसरकृतं; D1. 3 T1 G3 ° भि(D3 G3 ° ति)संस्कृतं. — d) G1. 2. 4 संयुक्तं परया मुदा (G1 तदा).

65 °) K<sub>1. 2</sub> M<sub>2</sub> राघवं; B<sub>2. 4</sub> वैष्णवं. B<sub>1</sub> ततसं वे महाशूरं. — °) K<sub>4</sub> नक्षत्रेभिहते; D<sub>2</sub> D<sub>2</sub> भिजिते; D<sub>1</sub> G<sub>2. 4</sub> °त्रे महि(D<sub>1</sub> मह)ते. — °) B<sub>2. 8</sub> विशष्टो. — °) K<sub>1. 4</sub> [अ]भिषिचतां.

66 6) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 वसिष्ठेन (for किपश्रेष्ठं). — b) G<sub>1</sub> ससुहृद्धणं; G<sub>2</sub> सुसुहृज्जनं. — c) G<sub>2</sub> धर्मज्ञम् (for पौलस्त्यम्). — d) Do D<sub>2</sub> अनुजानाद्; T<sub>1</sub> अभ्यजानाद् (for अन्वजानाद्). B<sub>1</sub> पुरीन्; G<sub>1</sub> गृहं (for गृहान्). G<sub>4</sub> बली (for प्रति).

67 °) B2. s Dn D4. 6 G3 भोगै: (for रहै:). — b)
K1. 2 D1 T1 G1 M1 मुदान्वितौ (for मुदा युतौ). — c)

K<sub>8</sub> समाधीय; K<sub>4</sub> 'ध्याय; D<sub>1</sub>. 3 (sup. lin. as in text) 'दाय (for 'धाय). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 ती दु:खेन संसर्ज ह.

68 °)  $B_1$ . 3  $G_1$  तु;  $D_3$  तद् (for च).  $K_3$ . 4  $D_3$ . 5  $T_1$  च (for तत्). — b)  $T_2$   $G_1$  M [अ]थ (for स). — d)  $D_1$  श्रीत: (for श्रीत्या).  $K_4$   $D_3$  वै;  $D_5$  च (for स). S (except  $G_3$ ) श्रीत्या परमया युतः.

69 °) G1. 2. 4 शताश्व°. — <sup>d</sup>) K1. 2 ह्ययोध्यां; B1 D1 M1 जारूथ्यां; T1 हैरण्यान्; T2 जानक्या (for जारूथ्यान्). % Cn: जारूथ्यान् त्रिगुणदक्षिणानित्यर्जुनमिश्रः। % — After 69. D1 ins.:

1307\* दश वर्षसहस्राणि दश वर्षशतानि च। राज्यं कारितवान्नामः पश्चास्स त्रिदिवं गतः।

Colophon. — Major parvan: K1. 2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K1. 4 B D G1 M2 (all om. sub-parvan name) mention only रामो(G1 श्रीरामायणो-; M2 रामायणो)पाल्यान; to it Dn2 adds समाप्त. — Adhy. name: K3 अभ्युद्धिकं; B4 सुग्रीवादिविसर्जनं; G1 श्रीरष्टु-नाथपद्दाभिषेकः; M2 रामाभिषेकः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 289; Dn3 290; D1 294; T1 M2 (orig.) 281; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 279; G1 276; G2 278. — Śloka no.: Dn 72; D1 58.

### 276

1 a) T<sub>1</sub> महाप्राज्ञ (for महाबाहो). — b) D<sub>1</sub> राघवे-णामितीजसा. — d) D<sub>1</sub> वने (for वन-). Do D<sub>2</sub> पुन: (for पुरा). — After 1, G<sub>1</sub> ins.:

# ३७६

मार्कण्डेय उवाच । पहो रामेणामिततेजसा ।

एवमेतन्महाबाही रामेणामिततेजसा।
प्राप्तं व्यसनमत्युग्रं वनवासकृतं पुरा॥ १
मा श्चचः पुरुषव्याघ्र क्षत्रियोऽसि परंतप।
बाहुवीर्याश्रये मार्गे वर्तसे दीप्तनिर्णये॥ २
न हि ते वृजिनं किंचिदृश्यते परमण्वपि।
अस्मिन्मार्गे विपीदेयुः सेन्द्रा अपि सुरासुराः॥ ३
संहत्य निहतो वृत्रो मरुद्भित्रज्ञपाणिना।
नमुचिश्रेव दुर्धर्षो दीर्धजिह्वा च राक्षसी॥ ४
सहायवति सर्वार्थाः संतिष्ठनतीह सर्वशः।
किं नु तस्याजितं संख्ये श्राता यस्य धनंजयः॥ ५
अयं च बलिनां श्रेष्ठो भीमो भीमपराक्रमः।

युवानौ च महेष्वासौ यमौ माद्रवतीसुतौ ।
एिमः सहायैः कस्मान्त्रं विषीदिस परंतप ॥ ६
य इमे विज्ञणः सेनां जयेषुः समरुद्गणाम् ।
त्वमप्येभिर्महेष्वासैः सहायैदेविरूपिमिः ।
विजेष्यसि रणे सर्वानिमित्रान्भरतर्षभ ॥ ७
इतश्च त्विममां पश्य सैन्धवेन दुरात्मना ।
बिलेना वीर्यमन्तेन हृतामेभिर्महात्मिभः ॥ ८
आनीतां द्रौपदीं कृष्णां कृत्वा कर्म सुदुष्करम् ।
जयद्रथं च राजानं विजितं वश्चमागतम् ॥ ९
असहायेन रामेण वैदेही पुनराहृता ।
हत्वा संख्ये दश्गीवं राक्षसं भीमविक्रमम् ॥ १०
यस्य शाखामृगा मित्रा क्रक्षाः कालमुखास्तथा ।

C. 3. 16613 B. 3. 292. 12 K. 3. 293. 12

1308\* तदुक्तं भवतां सर्वं रामायणमनुक्तमम्। आयुष्यमिदमाख्यानं ऋण्वतामघनाशनम्। पुत्रपौत्रप्रदं पुंसामायुरारोग्यवर्धनम्। तस्मास्वमपि राजेन्द्र आतृभिः सह धर्मज।

2 °) Ds भरत (for पुरुष ). — b) Dns परंतप:.
— c) Bs-4 D (except D1. s. s) Gs श्रिते (for अये).
— d) Bs प्राप्तनिर्णये; M1 दीक्षिनिर्णये.

3 b) B Dei Di Di Di e Gs M वर्तते (for दश्यते). Ki परमाण्वपि; Gi परमावपि. — c) Ti तस्मिन् (for अस्मिन्). Ks B D (except Di. s) निषी(Bi ष)देयुः. — d) Bi.s संद्रापि ससुरासुराः.

4 °) T1 संहत्याभिहते वृत्रे. — °) G4 मन्युभिर् (for महद्भिर्). — °) K De D1-3. 4 च (D1 स) महावीयों (for चैव दुर्धवों). — °) G1 दीप्तजिद्धा; G2. 4 दीर्घजंघा.

5 °) De Da ते सर्वाः (for सर्वाधाः). — °) Ka De Da संतिष्ठंते. Ka Da a च; De Da a हि (for [इ]ह). Ka मर्वतः; Ba a S (except Gs) नित्यकः. — °) Ka Da च; Dea Da Ta Ga a g (for च). Da स्वगें; T Ga M संखे; Ga युद्धे; Ga संवे (for संख्ये). — °) B Da Da a Ga transp. आता and यस्य.

6 °) G2. 4 तु (for च). — 6<sup>b</sup> = 1. 2. 184<sup>b</sup>; 114. 9<sup>d</sup>; 141. 18<sup>b</sup>; etc., etc. — °) K<sub>1</sub> अयुवानो; K<sub>2</sub> सुवीणी

च; D<sub>1</sub>. s योद्धारी च (for युवानी च). —  $^{d}$ )B D (except D<sub>1</sub>. s. s) G<sub>3</sub> वीरी; M<sub>1</sub> इमी; M<sub>2</sub> विमी (for यमी). —  $^{f}$ ) G<sub>4</sub> नराधिप (for परं°).

7 °) K4 D8 य एते; Dc2 D2 यदिमे (for य इमे). G1 पत्रिण: (for व ज्ञिण:). De सेंद्रा (for सेनां). — b) K1-8 D1. 4 दहेयु:. K1 De D2 समस्त्रणा:; K3 D5 G1 °द्रणान्; D1. 4 °द्रणं. — °) T2 [ए]तेर् (for [ए]भिर्). — °) K4 विजेध्यसे. B2 कुरून (for रणे).

8 °) K1 Dc D1-3. s आतृभिश्चापि पश्येतां.

9 K<sub>1</sub> om. 9<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) De D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1. a</sub> आनीता द्रीपदी कृष्णा. — <sup>b</sup>) = 1. 1. 82<sup>d</sup>; 147. 13<sup>d</sup>. K<sub>2</sub> सुदुष्कृतं — After 9<sup>ab</sup>, K<sub>1</sub> repeats 7<sup>ad</sup>. — <sup>d</sup>) D<sub>1</sub> च समागतं; D<sub>3</sub> च सहानुगं (for वशमा<sup>a</sup>).

10 °) B1 सहसा बेन रा°. — °) T1 G2. 4 M संखे; G1 संघे. — °) K1. 2 De D1. 2 भीमदर्शनं.

11 ab ) K1. 2. 4 B1. 4 Dn Ds. 3. 6 मित्राण्यक्काः; D1 T G2. 4 मित्रमृक्काः; G1 ऋक्षा मित्राः (by transp.). S (except G3) कृष्ण (for काल ). — c) K1. 2 गतान्; G2 कृता (for गता). — d) K1 एतान्; S (except G3) इति (for एतद्). K1. 2. 4 D1. 3 विचारय; K3 Dn1 D5 T1 विचितय; Dc D2 विचित्यतां; G1 [अ] नुचित्य च (for [अ] नुचित्यय).

C. 3. 16613 B. 3. 292. 12 K. 3. 293. 12 जात्यन्तरगता राजनेतद्भुद्धानुचिन्तय ॥ ११ तस्मान्त्रं कुरुशार्द्ल मा श्चचो भरतर्षभ । त्वद्विधा हि महात्मानो न शोचन्ति परंतप ॥ १२ वैद्यांपायन उवाच । एवमाश्वासितो राजा मार्कण्डेयेन घीमता । त्यक्त्वा दुःखमदीनात्मा पुनरेवेदमन्नवीत् ॥ १३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षट्सप्तत्यधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २७६ ॥

# थण

युधिष्ठिर उवाच ।
नात्मानमनुशोचामि नेमान्श्रादन्महामुने ।
हरणं चापि राज्यस्य यथेमां द्वपदात्मजाम् ॥ १
धृते दुरात्मिभः क्किष्टाः कृष्णया तारिता वयम् ।
जयद्रथेन च पुनर्वनादपहृता बलात् ॥ २

अस्ति सीमन्तिनी काचिदृष्टपूर्वाथ वा श्रुता । पतिव्रता महाभागा यथेयं द्वपदात्मजा ॥ ३ मार्कण्डेय उवाच । श्रुणु राजन्कुलस्त्रीणां महाभाग्यं युधिष्ठिर । सर्वमेतद्यथा प्राप्तं सावित्र्या राजकन्यया ॥ ४

- 12 °) De Da एतस्मात् (for तस्मास्त्रं). Ga ते कुरुश्रेष्ठ (for कुरु°). Ba.4 Dn Da.6 तस्मास्त्रं स्त्रं (Ba Dn सर्वं) कुरुः श्लेष्ठ. °) K1 तद्विधाय (for स्वद्विधा हि). K1. a महा-बाहो (for 'स्मानो). — After 12, K1. a ins. a passage of 14 lines given in App. I (No. 29).
- 13 °) Ds राजन् (for राजा). °) K1 मार्कांडेयेन. — °) Ds दैन्यम् (for दु:खम्). — °) B1. 2 अप्येवम्; Bs. 4 Dn D4. 6 Gs अप्येनम् (for एवेदम्). — For 13°°, G1 subst.:

1309\* श्रुत्वा रामायणं सर्वं त्यक्त्वा दुःखं युधिष्ठिरः। मार्कण्डेयं पुनः प्राह भ्रातृभिः सह संमतैः।

Colophon. In K<sub>3</sub>, the portion of the text from this colophon up to 3. 278. 19<sup>ab</sup> is lost on a missing fol.

— Major parvan: K<sub>1</sub>. 2 Dn<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 आरण्य. — Subparvan: K<sub>1</sub>. 2. 4 B Dc Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>1-6</sub> T<sub>1</sub> G M (all om. sub-parvan name) mention only रामो (K<sub>2</sub> श्रीरामो-; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> श्रीरामायणो-; G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> रामायणो )पाख्यान; to it all these (except B<sub>2</sub>) add समाप्त. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn<sub>1</sub> (marg.). n<sub>2</sub> 290; Dn<sub>3</sub> 291; D<sub>1</sub> 295; T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> (orig.) 282; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M (M<sub>2</sub> inf. lin.) 280; G<sub>1</sub> 277; G<sub>2</sub> 279. — Śloka no.: Dn D<sub>1</sub> 14.

### 277

Here begins what is perhaps the most

celebrated of all the episodes of the Great Epic, namely, the Sāvitrī episode. The episode occurs also in the Skanda Purāṇa (7. 1. 166); many lines and pādas of our text recur *verbatim* in the Purāṇa text. — This adhy. is missing in K<sub>1</sub> (cf. v.l. 3. 276. 13).

- 1 1<sup>a</sup>=3. 281. 92<sup>a</sup>. <sup>b</sup>) K<sub>1. 2</sub> transp. नेमान् and आदृन्. K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>1. 3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M तथा मुने; T<sub>1</sub> परंतप (for महामुने).
- 2 <sup>a</sup>) D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> क्लिष्टा; G<sub>1.2.4</sub> क्लिष्टां. <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> M<sub>2</sub> क्लिष्ट्या (for क्लिप्या). D<sub>3</sub> क्लिप्यं तापिता वयं; M<sub>1</sub> क्लिष्ट्या तारितं वनं. <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> बलाद् (for पुनर्). <sup>d</sup>) D<sub>c</sub> D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> बलाद्; T<sub>1</sub> वने (for वनाद्). B<sub>1</sub> अपहृतं; B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1.6</sub>) G<sub>3</sub> चापि हृता; T<sub>1</sub> चाप हृता. D<sub>c2</sub> D<sub>2</sub> वनात्; T<sub>1</sub> पुन:; T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> [अ]बला (for बलात्).
- 3 Cf. 3. 49. 34<sup>abcd</sup>. b) K<sub>2</sub> G<sub>4</sub> यथा; B<sub>2</sub> Dn D<sub>8-6</sub> G<sub>3</sub> [अ]पि वा (for [अ]थ वा). d) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 यथेव.
- 4 K1 मार्कांडेय:; M2 श्रीमार्कंडेय:. ") De D2 वर स्त्रीणां; D1 कुरु. — ") K2 यथाप्राप्ते; M2 यथावृत्तं.
- 5 °) B<sub>2-4</sub> मंद्रेषु; G<sub>1</sub> माद्रेषु. °) B<sub>2</sub>. 8 Dn D4. 6 G<sub>8</sub> महात्मा च; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 कृतज्ञश्च (for शर°). — <sup>d</sup>) Do1 सत्यवान्संयतेंद्रियः.
- 6 Gs om. (hapl.)  $6^a-7^b$ ; De1 om. 6. a) K1 दानमतिर्. D6 दांत: (for दक्ष:). —  $6^d=1.8.4^a$ :

आसीन्मद्रेषु धर्मात्मा राजा परमधार्मिकः ।

ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च सत्यमंधो जितेन्द्रियः ॥ ५

यज्वा दानपतिर्दक्षः पौरजानपद्वियः ।

पार्थिवोऽश्वपतिर्नाम सर्वभृतिहते रतः ॥ ६

क्षमावाननपत्यश्च सत्यवाग्विजितेन्द्रियः ।

अतिक्रान्तेन वयसा संतापमुपजग्मिवान् ॥ ७

अपत्योत्पादनार्थं स तीवं नियममास्थितः ।

काले परिमिताहारो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ ८

हुत्वा शतसहस्रं स सावित्र्या राजसत्तम ।

पष्ठे पष्ठे तदा काले बभूव मितभोजनः ॥ ९

एतेन नियमेनासीद्वर्पाण्यष्टादशैव तु ।

पूर्णे त्वष्टादशे वर्षे सावित्री तुष्टिमम्यगात् ।

स्वरूपिणी तदा राजन्दर्शयामास तं नृपम् ॥ १०

अग्निहोत्रात्समुत्थाय हर्षेण महतान्विता ।

उवाच चैनं वरदा वचनं पार्थिवं तदा ॥ ११ ब्रह्मचर्येण शुद्धेन दमेन नियमेन च । सर्वात्मना च मद्भक्त्या तुष्टास्मि तव पार्थिव ॥ १२ वरं वृणीष्वाश्वपते मद्रराज यथेप्सितम् । न प्रमादश्व धर्मेषु कर्तव्यस्ते कथंचन ॥ १३

अश्वपतिरुवाच ।

अपत्यार्थः समारम्भः कृतो धर्मेप्सया मया । पुत्रा मे बहवो देवि भवेयुः कुलभावनाः ॥ १४ तुष्टासि यदि मे देवि काममेतं वृणोम्यहम् । संतानं हि परो धर्म इत्याहुर्मी द्विजातयः ॥ १५

सावित्र्युवाच।

पूर्वमेव मया राजनिभिशायिममं तव । ज्ञात्वा पुत्रार्थमुक्तो वै तव हेतोः पितामहः ॥ १६ प्रसादाचैव तस्मात्ते स्वयंग्रविहिताद्भवि ।

C. 3. 16632 B. 3. 293. 17 K. 3. 294. 18

61. 53<sup>d</sup>; 92. 1<sup>b</sup>; 110. 10<sup>d</sup>; etc.

7 G<sub>8</sub> om. 7<sup>ab</sup> (cf. v.l. 6); M<sub>2</sub> om. 7<sup>a</sup>-8<sup>b</sup>. — b)
De D<sub>2</sub> सत्यवान्. B<sub>1</sub>. 8 De D<sub>2</sub> S (G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> om.)
संय(Dc<sub>3</sub> D<sub>2</sub> ° जि)तें हियः; D<sub>5</sub> यो जितं हियः (for विजि °).
K (K<sub>3</sub> missing) वेदवेदांगपारगः. — D<sub>6</sub> om. (hapl.)
7<sup>c</sup>-8<sup>d</sup>. — c) T<sub>1</sub> मनसा (for वयसा). — d) T<sub>1</sub> इव (for उप-).

8 Ds om. 8; M2 om. 8° (cf. v.l. 7). — ") BD (except D1. 3) Gs नार्थं च; T2 G1. 2. 4 नार्थाय. — ") S (except G3) बभूव ह (for जितेन्द्रियः).

9 4) K<sub>1.2</sub> हुत्वा शतसहस्रयां स; T<sub>1</sub> हुताशनसहस्रं स.

- b) Dc<sub>1</sub> D<sub>3.5</sub> T<sub>1</sub> °सत्तमः. K<sub>1.2</sub> सावित्र्यां सत्तमः.

- c) G<sub>2.4</sub> गते; M<sub>2</sub> यथा (for तदा). B<sub>2</sub> षष्ठे काले तदा राजन्.

10 °) Ds यतेन (for एतेन). — °) T1 च; T2 Gs M2 ह; G1. 2 M1 हि (for तु). K1. 2 D1. 5 वर्षाण दश चाष्ट च; Dc2 D2 वर्षाण्यक्षी दशेव तु. — °) D3 तोषम् (for तुष्टिम्). K1. 2 D5 सावित्री तं समस्यया(D5 गा)त्; Ks त्री तोषमभ्ययात्. — °) B D (except D1. 3. 5) G3 रूपिणी तु (for स्वरू ). K (K3 missing) D1. 3. 5 हि सावित्री (for तदा राजन्).

11 6) S (except Gs) समुत्तवा (for रथाय). — b) K (Ks missing) D1. 3. 5 सौम्येन वपुषान्विता. — c) K1 वपुषा (for वरदा). — After 11, S (except G<sub>8</sub>) ins.: 1310\* सा तमश्रपति राजनसावित्री नियमस्थितम् ।

12 Before 12, N (except K<sub>1</sub>; K<sub>3</sub> missing) T<sub>2</sub> G ins. सावित्र्युवाच (resp. सावित्री). — b) B<sub>1</sub>. 3. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2 transp. दमेन and नियमेन. K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>3</sub>. 5 नियमेन च तेनघ. — e) B D (except D<sub>1</sub>. 3. 5) G<sub>3</sub> भक्त्या च (for मज्जक्या).

13 b) B<sub>1.2.4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> यदीप्सितं; G<sub>1</sub> यदि-च्छसि. — c) D<sub>5</sub> च कर्तव्यस्; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> तु (G<sub>1</sub> च) ते धर्मे; G<sub>2.4</sub> स्वधमेषु. — d) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>1.5</sub> कदाचन. D<sub>5</sub> स्वया धर्मे कदाचन.

14 °) K<sub>1. 2</sub> B<sub>2</sub> D<sub>3. 5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M अपत्वार्थ. — <sup>5</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> ततो (for कृतो). — °) T<sub>1</sub> बहुला (for बहनो). — <sup>d</sup>) B<sub>2</sub> कुलपावनाः; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> वर्धनाः.

15 °) K. Ds. s तुष्टा च; M तुष्टा तु. — °) B Dci Dn Di. 4. 6 Gs वरम् (for कामम्). Dns Gs एनं; Ti एतद्; Ta Gi. a. 4 एवं. — °) Bi. s संतानः. Ki हि वृणो; B Dn D4. 6 Gs परमो; Ds G4 हि परं; Ta हि पुरो. Ds धर्मम्. — After 15, B ins.:

1311\* एवसुक्ता तु सावित्री प्रस्युवाच च तं नृपम्।

16 b) Ka Ti Gi. a Ma इदं (for इसं). — Di om.

16cd. — d) B D (except Ds. s; Di om.) Ga भगवांसे
(for तव हेतो:).

0.3.16633 8.3.293.17 4.3.294.18 कन्या तेजस्त्रिनी सौम्य क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ १७ उत्तरं च न ते किंचिद्धाहर्तव्यं कथंचन । पितामहनिसर्गेण तुष्टा ह्येतद्ववीमि ते ॥ १८ मार्कण्डेय उवाच ।

स तथेति प्रतिज्ञाय साविज्या वचनं नृपः ।
प्रसादयामास पुनः श्चिप्रमेव भवेदिति ॥ १९
अन्तर्हितायां साविज्यां जगाम खगृहं नृपः ।
खराज्ये चावसत्प्रीतः प्रजा धर्मेण पालयन् ॥ २०
किस्मिश्चित्त गते काले स राजा नियतव्रतः ।
ज्येष्ठायां धर्मचारिण्यां मिह्ण्यां गर्भमाद्धे ॥ २१
राजपुत्रयां तु गर्भः स मालव्यां भरतर्षभ ।
व्यवर्धत यथा शुक्के तारापतिरिवाम्बरे ॥ २२
प्राप्ते काले तु सुषुवे कन्यां राजीवलोचनाम् ।
कियाश्च तस्या म्रदितश्चके स नृपतिस्तदा ॥ २३

सावित्र्या प्रीतया दत्ता सावित्र्या हुतया ह्यपि ।
सावित्रीत्येव नामास्याश्रक्कविंप्रास्तथा पिता ॥ २४
सा विग्रहवतीव श्रीव्यंवर्धत नृपात्मजा ।
कालेन चापि सा कन्या यौवनस्था बभूव ह ॥ २५
तां सुमध्यां पृथुश्रोणीं प्रतिमां काश्र्वनीिमव ।
प्राप्तेयं देवकन्येति दृष्ट्वा संमेनिरे जनाः ॥ २६
तां तु पद्मपलाशाक्षीं ज्वलन्तीिमव तेजसा ।
न कश्रिद्धरयामास तेजसा प्रतिवारितः ॥ २७
अथोपोष्य शिरःस्नाता दैवतान्यिमगम्य सा ।
हुत्वािम विधिवद्विप्रान्वाचयामास पर्वणि ॥ २८
ततः सुमनसः शेषाः प्रतिगृद्ध महात्मनः ।
पितुः सकाश्रमगमदेवी श्रीरिव रूपिणी ॥ २९
सािभवाद्य पितुः पादौ शेषाः पूर्वं निवेद्य च ।
कृताञ्जिलवरारोहा नृपतेः पार्श्वतः स्थिता ॥ ३०

<sup>17 °)</sup> M प्रसादं चैव. T1 दत्ता (for तसात्). — b) B1 स्वयं तु; B3 Dn1. n3 स्वयं भू (for स्वयं भु °). D6 नृप (for भुवि). K1. 2. 4 D1. 3 T1 स्वयं भु (K4 ° भू) विहितानघ; T2 G1. 2. 4 M स्वयं विहितवत्यहं. — °) K4 B2 M सौम्या; T2 G1. 2. 4 नाम.

<sup>18 °)</sup> K4 D8 नेह; G1. 2. 4 न च (by transp.).

- b) G1 ज्याहर्त चै. - c) K1. 2 विसर्गेण; T2 G1. 2. 4 विसर्गेन.

<sup>19</sup> B4 G1 M2 om. the ref. K1 मार्काडेय. — ")
M1 तथैव. — ") K (K8 missing) De D1. 2. 4 नृप.
— ") B2 तदा (for पुन:). T1 प्रसादादेव नोवाच. — ")
K1. 4 D1 एवं; D5 एतद्; T2 चैव; G1 स्वेतद् (for एव). B
De Dn D2. 4. 6 G8 क्षिप्रमेतद्भविष्यति; T1 पुत्रार्थे किंचिद्सरं.

<sup>20 &</sup>lt;sup>b</sup>) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>3</sub> स्वगृहान्; B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> स्वपुरं K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> नृप; Dc D<sub>2</sub> पुनः — <sup>c</sup>) M स्वं राज्यं. B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> वीरः (for प्रीतः). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 स राजीपावस्थीतः. — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> प्रजां.

<sup>21 °)</sup> K (K3 missing) D1. 3. 5 श्रेष्ठायां. — <sup>2</sup>) S (except G3) आदधत्.

<sup>22 °)</sup> B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 T G<sub>2-4</sub> राजपुत्र्यास; D1 G1 पह्यां. K<sub>1</sub>. 2 M1 transp. तु and स. B1 राजपुत्र्याम-सूद्रभी. — b) Cf. 3. 281. 58°d. B Dn D<sub>4</sub>. 6 मान्व्या (B<sub>2</sub>. 4 °eयां); D1 मालंब्य; D<sub>6</sub> झालंक्य; T G2 मालब्या;

 $G_{2..4}$  कालेन. — °) B Dn  $D_{4..6}$   $T_1$   $G_8$  M तदा;  $T_2$   $G_{1..2..4}$  महाज् (for यथा). —  $^d$ )  $G_4$  ताराधिप इवांबरे.

<sup>23 °)</sup> Dc2 Ds प्राप्तकाले. T1 [अ]जनयत् (for सुषुवे).

- b) G1 (? gloss) कमले (for राजीवे). - c) T2
G1. 2. 4 नृपति (for सुदितं). - d) B Dn D4. 6 G3 चके
च (B3. 4 स) नृपसत्तमः; D6 चके च नृपतिस्तथा; T2 G1. 2. 4
चके स (G1 सु.) सुदितस्तदा.

<sup>24</sup> b) D1 गतया (for हु°). K (Ks missing) Dc D1. 2. 5 स्विप; B1 स्विति (for द्वापि). — °) D5 T2 G1.2.4 च (for [ए]व).

<sup>25 °)</sup> K<sub>4</sub> B<sub>1. 2. 4</sub> श्री. Dc<sub>2</sub> सावित्री विम्रहवती; D<sub>2</sub> सावित्रीमवती च श्री (sic). — °) K<sub>1. 2</sub> [ए]व तु; D<sub>1</sub> नाति (for चापि). D<sub>1</sub> कन्या सा (by transp.).

<sup>26 °)</sup> K<sub>2</sub> प्राप्तेयं देवि कस्येति. — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> S (except G<sub>3</sub>) तां (for सं-).

<sup>27</sup> b) Ds दीप्यंती (for उवलन्ती). — d) Do Dns. ns प्रतिवाधित:; D4 G3 वोधित:; D5 भासितां.

<sup>28 °)</sup> B4 अथोपास्य. B1 M2 'स्नात्वा. — b) B Dc Dn D2. 4. 6 G8 देवताम(Dc D2 °न)भि°.

<sup>29</sup> b) Dc D<sub>2</sub> प्रतिपूज्य. — °) B Dn D<sub>4</sub>. 6 G3 समीप° (for सकाश°). — d) Cf. 1. 92. 2b. D1 G<sub>4</sub> देवश्रीवर(G<sub>4</sub>° रिव) रू°.

<sup>30 °)</sup> D1 om. सा. — °) K1 शेषां पूर्व ; K2 Dc1 शेषा

यौवनस्थां तु तां दृष्ट्वा खां सुतां देवरूपिणीम् । अयाच्यमानां च वरैर्नृपतिर्दुःखितोऽभवत् ॥ ३१ राजोवाच ।

पुत्रि प्रदानकालस्ते न च कश्चिहुणोति माम् । स्वयमन्त्रिच्छ भर्तारं गुणैः सद्द्यमात्मनः ॥ ३२ प्रार्थितः पुरुषो यश्च स निवेद्यस्त्वया मम । विमृश्याहं प्रदास्यामि वरय त्वं यथेप्सितम् ॥ ३३ श्चतं हि धर्मशास्त्रे मे पट्ट्यमानं द्विजातिभिः । तथा त्वमपि कल्याणि गद्तो मे वचः शृणु ॥ ३४ अप्रदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्पतिः । मृते भर्तरि पुत्रश्च वाच्यो मातुररक्षिता ॥ ३५ इदं मे वचनं श्चत्वा भर्तरन्वेषणे त्वर । देवतानां यथा वाच्यो न भवेयं तथा कुरु ॥ ३६ मार्कण्डेय उवाच ।

एवमुक्त्वा दुहितरं तथा वृद्धांश्व मन्त्रिणः । व्यादिदेशानुयात्रं च गम्यतामित्यचोदयत् ॥ ३७ साभिवाद्य पितुः पादौ त्रीडितेव मनस्विनी । पितुर्वचनमाज्ञाय निर्जगामाविचारितम् ॥ ३८ सा हैमं रथमास्थाय स्थिवरैः सचिवेर्वृता । तपोवनानि रम्याणि राजर्षीणां जगाम ह ॥ ३९ मान्यानां तत्र वृद्धानां कृत्वा पादाभिवन्दनम् । वनानि क्रमशस्तात सर्वाण्येवाभ्यगच्छत ॥ ४० एवं सर्वेषु तीथेषु धनोत्सगं नृपात्मजा । कुर्वती द्विजमुख्यानां तं तं देशं जगाम ह ॥ ४१

C. 3. 16657 B. 3. 293. 41 K. 3. 294. 42

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २७७॥

पूर्व.  $D_4$   $G_3$  नियम्य (for निवेद्य). —  $^d$ ) B  $D_1$   $D_4$ .  $_6$   $T_2$   $G_3$  पार्श्वमास्थि(  $B_1$ .  $_8$   $^{\circ}$ ग)ता;  $D_6$  अम्रतः स्थिता.

<sup>31 °)</sup> Ds स ता; T1 सुतां (for नुतां). — b) D1 G1. 4 स्व (for स्वां). — c) Ds M नु (for च). K1. 2 M2 परेट; G1. 2. 4 नरेट (for चरेट).

<sup>32</sup> K<sub>1. 2</sub> अश्वपतिः (for राजो<sup>\*</sup>.) — <sup>6</sup>) K<sub>2</sub> पुत्र; B<sub>2</sub> प्रति (for पुत्रि). — <sup>6</sup>) K<sub>2</sub> अन्वेच्छ; De D<sub>2</sub> अन्विच्य; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M<sub>2</sub> इच्छस्त.

<sup>33 °)</sup> K<sub>1. 2</sub> प्राकृत:; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> पाथिव:. — <sup>b</sup>) G<sub>4</sub> संनिवेद्यस्. K<sub>1. 2</sub> D<sub>1. 3. 5</sub> त्वयानघे. — <sup>c</sup>) K (K<sub>5</sub> missing) B<sub>2</sub> Dc<sub>2</sub> Dn D<sub>2. 8. 6</sub> G<sub>3</sub> विसृष्याहं. — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> वरयध्वं; D<sub>5</sub> °स्व; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> वरं तव; G<sub>2. 4</sub> त्वां वराय; G<sub>3</sub> वर्यस्वं; M वराय त्वां. Dc D<sub>2</sub> यथेच्छसि.

<sup>34 °)</sup> K (K<sub>8</sub> missing) D<sub>1</sub>. 8. 8 च (for हि). K<sub>1</sub>. 2 धर्मशास्त्रं ते; K<sub>4</sub> B D G<sub>8</sub> शास्त्रेषु; G<sub>1</sub> सर्वशास्त्रं मे. — b) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 पट्ट्यमाने; G<sub>1</sub> मानेर्. D<sub>1</sub> द्विजातिषु. — c) G<sub>2</sub>. 4 यथा (for तथा).

<sup>35 = (</sup>var.) Manu. 9. 4. — ") K1. 3 याच्यो; D3 वाह्यो; M याप्यो. — ") K1 D3 (sup. lin. as in text) याच्या(D3 "त्या)श्चा"; K2 याच्योश्चा" (sic); D3 वाच्याश्चा"; M याप्यश्चा". — ") S (except G1. 3) मृते पितिर पुत्रस्तु. — ") K1. 2 याच्यो; D3 (sup. lin. as in text) यात्यो; M याप्यो.

<sup>36</sup> b) G<sub>2. 4</sub> कुरु (for त्वर). — c) K<sub>1. 2</sub> D<sub>3</sub> (sup. lin. as in text) याच्यो; M याप्यो.

<sup>37</sup> K<sub>1</sub> S (except G<sub>3</sub> M<sub>1</sub>) om. the ref. — <sup>a</sup>) Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> तु हुहिनां (for दुहिनरं). — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 3 यथा. T<sub>2</sub> धर्मिणः (for मन्त्रिणः). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> 'यात्रे च; B<sub>1</sub> 'यातं च; Dc D<sub>2</sub> 'यातांश्च; D<sub>5</sub> 'यात्रं तु; G<sub>1</sub> 'यात्रां च. — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> (marg. sec. m. as in text) वियताम् (for गम्यताम्). K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1</sub>. 3) G<sub>3</sub> चेति; K<sub>4</sub> चापि (for इति). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> [अ]नोदयत्.

<sup>38 °)</sup> G1 ततः (for पितुः). — °) K2. 4 BD (except D1. 3) G3 तप ° (for मन °). — °) D1 आदाय (for आज्ञाय). — °) D3 [अ]निवारिता; T [अ]विचार्य सा (T2 च); G1 M1 विचार्य च; G2. 4 विमृत्य च; M2 [अ]विचारयम् (for [अ]विचारितम्).

<sup>39 &</sup>lt;sup>a</sup>) K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> हैमरथम्. T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 हैमं रथं समास्थाय.

— <sup>b</sup>) T G<sub>1</sub>. 2. 4 transp. स्थविरै: and सचिवै:. — <sup>c</sup>) Dc<sub>2</sub>
D<sub>2</sub> वन्यानि (for रम्याणि). — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 सा (for ह).

<sup>40</sup> K<sub>1</sub> om. (hapl.) 40-41. — <sup>a</sup>) B<sub>8</sub> De<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 3 (sup. lin. as in text) वन्यानां (for मा°). — <sup>b</sup>) = (var.) 3. 278. 3<sup>d</sup>. B<sub>1</sub>. 2 Dn<sub>3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> ° वादनं (for ° वन्दनम्). — <sup>c</sup>) K<sub>2</sub>. 4 De D<sub>1</sub>. 2. 5 तानि; M तन्न (for तात). — <sup>d</sup>) K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> अन्व°; De D<sub>2</sub>. 3 M अभि ° (for अभ्य°).

<sup>41</sup> K1 om. 41 (cf. v.l. 40). — ") B Dn Ds. 4. 6 T1 Gs M (by transp.) तीथेषु सर्वेषु; Dc2 (marg. sec. m.) वनेषु सर्वेषु. — b) K4 B4 Dc D2 वनोस्सर्ग; Dc2 (by corr.) विचरंती. — c) K2 Dn2 कुवंती. K2 D5 ऋषि (for द्विज ). T2 G1. 2. 4 M कुवं (G1 वं)ती द्विजमुख्येषु.

205

C. 3. 16658 B. 3. 294. 1 K. 3. 295. 1

#### मार्कण्डेय उवाच।

अथ मद्राधिपो राजा नारदेन समागतः ।
उपविष्टः सभामध्ये कथायोगेन भारत ॥ १
ततोऽमिगम्य तीर्थानि सर्वाण्येवाश्रमांस्तथा ।
आजगाम पितुर्वेदम सावित्री सह मन्त्रिभिः ॥ २
नारदेन सहासीनं दृष्ट्वा सा पितरं शुभा ।
उभयोरेव शिरसा चक्रे पादाभिवन्दनम् ॥ ३
नारद उवाच ।

क गताभृत्सुतेयं ते कुतश्चेवागता नृप। किमर्थं युवतीं भन्नें न चैनां संप्रयच्छिस ॥ ४

- d) K2 Ds तं देशं सा (for तं तं देशं).

Colophon. Ks missing. — Major parvan: K1. 2
T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: N (Ks missing)
T G1. 3 M (all om. sub-parvan name) mention only
साविज्यु(Ds ैज्यो)पाल्यान. — Adhy. name: Ds वरान्वेषणं; M2 साविजीजन्मकथनं. — Adhy. no. (figures,
words or both): Dn 291 (Dns 292); D1 296; T1
M2 (orig.) 283; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 281; G1
278; G2 280. — Śloka no.: Dn1. n2 40; Dn3 D1 41.

### 278

- 1 In Ks, 1a-19b are missing (cf. v.l. 3. 276. 13). K1 मार्कोडेय:; M2 श्रीमार्केडेय: — a) D1 राजन्.
- 2 Ks missing (cf. v.l. 1). a) M2 [5] धिगम्य.
   b) K1 D5 T1 सर्वान् (for सर्वाणि). B2 च (for [ए]न).
  B2. 4 च सा; T2 G2. 4 तदा (for तथा). In D3, the portion from 2<sup>cd</sup> up to 3. 279. 7 is lost on a missing fol. c) K (K3 missing) De D1. 2. 5 पुनर् (for िप्तुर्). d) K1. 2 नी च समन्तिता.
- 3 Ka Da missing (cf. v.l. 1, 2). a) Ki Ba. 4 De Da Ga-4 समासीनं. b) B Dn Di. 2. 4. 6 Ga transp. हक्षा and सा. Ki. a तं (for सा). Ki ग्रुभम्; Di. a तदा. d) = (var.) 3. 277. 40b. Ba-4 D (except De Di; Da missing) Ta Ga Ma वादनं (for वन्दनम्).

अश्वपतिरुवाच ।

कार्येण खल्वनेनैव प्रेषिताद्यैव चागता ।

तदस्याः शृणु देवर्षे भर्तारं योऽनया वृतः ॥ ५

मार्कण्डेय उवाच ।

सा ब्रुहि विस्तरेणेति पित्रा संचोदिता छुमा ।
दैवतस्येव वचनं प्रतिगृद्येदमत्रवीत् ॥ ६

आसीच्छाल्वेषु धर्मात्मा क्षत्रियः पृथिवीपतिः ।

दुमत्सेन इति ख्यातः पश्चाद्न्धो बभूव ह ॥ ७

विनष्टचक्षुषस्तस्य बालपुत्रस्य धीमतः ।

सामीप्येन हतं राज्यं छिद्रेऽस्मिन्पूर्ववैरिणा ॥ ८

- 4 K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1, 2). a) K<sub>1.2</sub> गतासीत्; T<sub>2</sub> [आ]गताभूत्. b) K<sub>1.2</sub> पुनः (for नृप). c) K<sub>1</sub> B<sub>2.3</sub> भद्रे; K<sub>2</sub> भद्रे; T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> भद्र (for भर्त्रे). d) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>1.5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M चेमां (for चेनां). G<sub>4</sub> स्वं (for सं-).
- 5 Ks Ds missing (cf. v.l. 1, 2). D1 राजा उ°. a) K1 तेन (for [अ]नेन). b) T2 G1. 2. 4 समागता (for [ए]व चागता). c) B2. 4 Dn D1. 4. 6 Gs एतसाः; T2 ततोस्याः. T2 विश्वषे. d) K4 Dc D2. 5 भर्ता वे (D2 च); D1 भर्तृस्वे (for भर्तारं). T1 M1 वृतं. K1. 2 भर्ता यो वे नराधिए:; T2 भर्तारं येन सा वृता.
- 6 K<sub>8</sub> D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 1, 2). K<sub>1</sub> मार्कांडेय; M<sub>2</sub> श्रीमार्क. <sup>6</sup>) G<sub>1</sub> पितरेणेति (for विस्त.). <sup>b</sup>) D<sub>1</sub> संनोदिता; D<sub>5</sub> संबोधिता. T<sub>1</sub> सती; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M तदा (for ग्रुमा). <sup>c</sup>) B<sub>2</sub>. 4 D<sub>12</sub>. n<sub>5</sub> तदेव तस्य (for दैव तस्येव). B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> [ए]व; D<sub>5</sub> [इ]ति (for [इ]व).
- 7 K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1, 2). Before 7, all MSS. (except T<sub>2</sub> M; K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> missing) ins. सावित्र्युवाच (resp. सावित्री). a) K<sub>1</sub>. 2 S (except T<sub>1</sub>) आसीत्साव्वेषु. b) B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn D<sub>3</sub>. 6 G<sub>3</sub> चांघो; T G<sub>2</sub>. 4 M त्वंघो (for अन्धो). K (K<sub>3</sub> missing) B<sub>2</sub> M स: (for ह).
- 8 Ks Ds missing (cf. v.l. 1, 2). a) T2 G1. 2. 4 विचक्क वस्तदा तस्य. b) T1 साहव (for बाल ). c) K (Ks missing) Dc1 D1.  $\alpha$  सामितन; B2 सामात्येन (for सामीप्येन). T1 सामीप्येपहृतं राज्यं. d) B1 वैरिणा किळ (for पूर्ववैरिणा).

स बालवत्सया सार्धे भार्यया प्रस्थितो वनम् ।
महारण्यगतश्चापि तपस्तेपे महाव्रतः ॥ ९
तस्य पुत्रः पुरे जातः संवृद्धश्च तपोवने ।
सत्यवाननुरूपो मे भर्तेति मनसा वृतः ॥ १०
नारद उवाच ।

अहो बत महत्पापं साविज्या नृपते कृतम् । अजानन्त्या यद्नया गुणवान्सत्यवान्तृतः ॥ ११ सत्यं वदत्यस्य पिता सत्यं माता प्रभाषते । ततोऽस्य ब्राह्मणाश्रक्कर्नामैतत्सत्यवानिति ॥ १२ बालस्याश्वाः प्रियाश्रास्य करोत्यश्वांश्च मृन्मयान् ।

### चित्रेऽपि च लिखत्यश्वांश्वित्राश्व इति चोच्यते ॥ १३ राजोवाच ।

अपीदानीं स तेजस्वी बुद्धिमान्वा नृपात्मजः।

क्षमावानिष वा भूरः सत्यवान्पितृनन्दनः ॥ १४ नारद उवाच ।

विवस्तानिव तेजस्वी बृहस्पतिसमो मतौ । महेन्द्र इव ग्रुरश्च वसुघेव श्वमान्वितः ॥ १५

अश्वपतिरुवाच।

अपि राजात्मजो दाता ब्रह्मण्यो वापि सत्यवान् । रूपवानप्युदारो वाप्यथ वा प्रियदर्शनः ॥ १६

नारद उवाच ।

साङ्कृते रन्तिदेवस्य स शक्त्या दानतः समः। ब्रह्मण्यः सत्यवादी च शिविरौशीनरो यथा।। १७ ययातिरिव चोदारः सोमवित्रियदर्श्वनः। रूपेणान्यतमोऽश्विभ्यां द्युमत्सेनसुतो बली।। १८ स दान्तः स मृदुः श्रूरः स सत्यः स जितेन्द्रियः।

C. 3. 16676 B. 3. 294, 19 K. 3. 295, 19

- 9 K<sub>8</sub> D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 1, 2). c) B D (except D<sub>8</sub>; D<sub>8</sub> missing) महारण्यं. d) T<sub>1</sub> सुदारणं (for महा°).
- 10 K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1, 2). M<sub>2</sub> om. 10-11.

   a) D1 अस्य (for तस्य). K<sub>1</sub>. 2 पुनर् (for पुरे). b)
  Dc D<sub>2</sub> वै; T<sub>3</sub> [5]सी (for मे). G<sub>1</sub> सत्यवान्मेनुरूपश्च.
   d) T<sub>2</sub> मे भरति समावृतः.
- 11 K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1, 2). M<sub>2</sub> om. 11 (cf. v.l. 10). <sup>a</sup>) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> कष्टं (for पापं). <sup>c</sup>) B<sub>2-4</sub> T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> अजानत्या. T<sub>1</sub> तनयया (for यदनया). <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> सत्यवान्गुणवान् (by transp.).
- 12 K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> missing (cf. v.l. 1, 2). b) G<sub>2</sub>. 4 माता सत्यं (by transp.). D<sub>5</sub> [अ]व- (for प्र-). — c) K<sub>4</sub> B<sub>1</sub>. 2 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> तथा; T<sub>2</sub> तेन (for ततो).
- 13 K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1, 2). 6) Dc D<sub>3</sub> तस्य; D<sub>1</sub> चैव; M चासन् (for चास्य). 6) T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> स (for च), and मृण्म (for मृन्म ). 6) T<sub>1</sub> चित्रे च; G<sub>1</sub> पित्रे च (for चित्रेऽपि). B<sub>3</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> विक्रिख ; G<sub>1</sub> ताल्लिंख ; M चालिख (for च किख ). 6) B<sub>4</sub> तेन (for इति). D<sub>1</sub> की स्तेते (for चोच्य ).
- 14 Ks Ds missing (cf. v.l. 1, 2). T1 om. the ref. K1. 2 अश्वपति: (for राजो ). b) B2 D1 स; T2 G1. 2. 4 वे (for वा). K1. 2 बृहस्पतिसमो मतौ (=15b). c) Dc2 D5 श्रूरश्च (for वा श्रूरः). K1. 2 महेंद्र

शूरश्च (  $=15^{\circ}$ ). —  $^{6}$ ) B De Dn D2. 4. 6 T1 G8 पितृव-स्सलः; D1 नृपनंदनः; G4 मित्रनंदनः. D6स्वया दोषो न दर्शितः.

15 Ks Ds missing (cf. v.l. 1, 2). — ") M आदित्य इव ते". — ") B Dn D1. 4-6 G3 वीर" (for श्रूर").

16 Ks Ds missing (cf. v.l. 1, 2). K4 D1. s S (except Gs) राजा (D1. s add द°). — ") B1 वापि (for दाता). — ") B D (except D1. s) Gs चापि (for वापि). K (Ks missing) B1. s. 4 Dc D1. s वीर्थ (for सत्य ). — ") Dc1 D2 T1 G1 om. (the second) [अ]पि (leaving hiatus!).

17 K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1, 2). M<sub>2</sub> om. the ref. — ") K<sub>1</sub> संकृते; K<sub>2</sub> संस्कृते; K<sub>4</sub> आकृते. — ") B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> स्व (for स). D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> शक्या दानस्तः सम:. — ") T<sub>2</sub> सल्यसंघ्य (for "वादी).

18 Ks Ds missing (cf. v.l. 1, 2). — °) Dc 'प्रतिमो (for 'न्यतमो). — For 18<sup>d</sup>, cf. 3. 50. 1<sup>b</sup>. — After 18. S (except Gs) ins.:

1312\* स वदान्यः स तेजस्वी स धीमान्स क्षमान्वितः।

19 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 2). 19<sup>ab</sup> missing in K<sub>3</sub> (cf. v.l. 1). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 सीम्य: (for श्रूर:). Dc (marg. sec. m.) सदा दांत: समृद्ध — M om. 19<sup>b</sup>-20<sup>c</sup>. — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 सत्यसंघो; Dc<sub>2</sub> श्रूर: सत्यो (for स सत्यः स). B<sub>2-4</sub> Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 Gs संय(Bs <sup>a</sup>) ने दिव: (for स जितेन्द्रयः). — <sup>c</sup>) G<sub>2</sub>. 4 सन्मेत्रः. Dc<sub>2</sub>

C. 3. 16676 B. 3. 294. 19 K. 3. 295. 19 स मैत्रः सोऽनस्यश्च स हीमान्धृतिमांश्च सः ॥ १९ नित्यश्चार्जवं तस्मिन्स्थितिस्तस्यैव च ध्रुवा । संक्षेपतस्तपोष्टद्धैः शीलवृद्धैश्च कथ्यते ॥ २० अश्वपतिरुवाच ।

गुणैरुपेतं सर्वेस्तं भगवन्त्रब्रवीषि मे । दोषानप्यस्य मे ब्रृहि यदि सन्तीह केचन ॥ २१ नारद उवाच ।

एको दोषोऽस्य नान्योऽस्ति सोऽद्य प्रभृति सत्यवान्। संवत्सरेण क्षीणायुर्देहन्यासं करिष्यति ॥ २२ राजोवाच ।

एहि सावित्रि गच्छ त्वमन्यं वस्य शोभने । तस्य दोषो महानेको गुणानाक्रम्य तिष्ठति ॥ २३ यथा मे भगवानाह नारदो देवसत्कृतः। संवत्सरेण सोऽल्पायुर्देहन्यासं करिष्यति॥ २४ सावित्र्युवाच ।

सक्रदंशो निपतित सक्रत्कन्या प्रदीयते । सक्रदाह ददानीति त्रीण्येतानि सक्रत्सकृत् ॥ २५ दीर्घायुरथ वाल्पायुः सगुणो निर्गुणोऽपि वा । सक्रद्धृतो मया भर्ता न द्वितीयं वृणोम्यहम् ॥ २६ मनसा निश्चयं कृत्वा ततो वाचाभिधीयते । क्रियते कर्मणा पश्चात्प्रमाणं मे मनस्ततः ॥ २७

नारद उवाच । स्थिरा बुद्धिर्नरश्रेष्ठ सावित्र्या दुहितुस्तव । नैषा चालियतुं शक्या धर्मादस्मात्कथंचन ॥ २८

20 D3 missing (cf. v.l. 2). M om. 20<sup>abc</sup> (cf. v.l. 19). — a) T2 G2 चार्जवस. K3 तस्य; T2 तं च (for तस्मिन्). — b) T2 G2 घतिस; G1 रितस् (for स्थितिस्). T G1. 2 तत्रेव. G4 घतिश्चेव त्रपा ध्रुवा. — c) K3 स दमेन; T1 स शिक्षितस् (for संक्षेपतस्). K4 D1. 5 T2 G1 ततो; G2 तथा; G4 तदा (for तपो-). — d) B3 M शीळवृत्ते. K1-3 स (for च). K4 (marg. sec. m. as in text) बाळवृद्धे: स कथ्यते.

21 Ds missing (cf. v.l. 2). Ks. 4 D1. 5 S (except Gs) राजोवाच (resp. राजा). —  $^a$ ) T1 सर्वेस्स्वं; T2 G1. 2. 4 भगवन्. —  $^b$ ) K Dc D1. 2. 5 M भगवान्. K1. 4 B1. 3. 4 D1. 5 M1 प्रज्ञवीति; K2  $^\circ$  मि; Ks T1  $^\circ$ हि; Dc D2  $^\circ$  तु. T2 G1. 2. 4 सत्यवंतं ज्ञवीषि मे. —  $^c$ ) B2 दोषानप्येष. K1. 2. 4 D1  $\stackrel{\circ}{\pi}$  (for  $\stackrel{\circ}{\pi}$ ).

22 Ds missing (cf. v.l. 2). After the ref., K3 B2-4 D (except D1. 5) G3 ins.:

1313\* एक एवास्य दोषो हि गुणानाक्रम्य तिष्ठति। स च दोषः प्रयत्नेन न शक्यमतिवर्तितुम्।

[ For line 1, cf. 23<sup>cd</sup>.]

— a) K<sub>1. 2</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> [S]स्ति; K<sub>3</sub> B<sub>2</sub> D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> हि (for sस्त्र). B<sub>2</sub> Dn D<sub>1. 4. 6</sub> G<sub>3</sub> नान्योस. — 22<sup>cd</sup> = (var.) 24<sup>cd</sup>. — c) = Matsyapurāņa 208. 13<sup>a</sup>. T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> सोल्पायुर् (for क्षीणायुर्). — D<sub>4</sub> om. 22<sup>d</sup>-23<sup>c</sup>. — d)

K4 D6 देहत्यागं; M1 °न्यायं.

23 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 2). K<sub>1</sub>. 2. 4 T<sub>1</sub> om. (hapl.) 23-24; D<sub>4</sub> om. 23<sup>abc</sup> (cf. v.l. 22). B<sub>3</sub> সম্বন্ধবাৰ. — a) B Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>6</sub> G<sub>3</sub> মাহন্তহ্ব. — d) B<sub>1</sub>. 2 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> ব (B<sub>1</sub> हि) হিথাব: (for বিष্ठবি); cf. 1313\* (line 1).

24 Ds missing (cf. v.l. 2). K<sub>1. 2. 4</sub> T<sub>1</sub> om. 24 (cf. v.l. 23). — a) K<sub>8</sub> Dc D<sub>1. 2. 5</sub> मां (for मे). — b) Dc D<sub>2</sub> देवसत्तमः. — 24<sup>cd</sup> = (var.) 22<sup>cd</sup>. — d) Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> देहत्यागं.

25 = (var.) Manu. 9. 47. — D3 missing (cf. v.l. 2). — a) K2 M1 निपतित:. K3 सङ्ग्राल्पंति भूमीशाः. — c) K4 सङ्ग्राहं. K4 D1 ददामीति. — d) K1-3 D5 सतां (for the first सङ्ग्रत्), the Manusmrti variant!

26 Ds missing (cf. v.l. 2). — ") K1. 2 स्वल्पायुः (for वा"). — ") Ts भत्तया (for भर्ता).

27 D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 2). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 मनसो. G<sub>4</sub> निश्चितं. — <sup>b</sup>) Dc Dn<sub>2</sub>. n<sub>8</sub> D<sub>2</sub> वाचा विधी<sup>°</sup>; T<sub>1</sub> वाग्वाभिधी<sup>°</sup>; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> वागभिधी<sup>°</sup>. — <sup>c</sup>) Dc transp. क्रियते and कर्मणा.

28 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 2). T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> om. (hapl.) 28-30. — a) B<sub>1</sub> ैन्प्लेष्ट. — After 28<sup>ab</sup>, K<sub>1.2</sub> ins.

1314\* विलम्बो नात्र कर्तंड्यो निश्चितं कर्मणि ध्रुवस्।
— K1. 2 D4 om. (hapl.) 28°-29°; G8 om. 28°°. — °.)
K4 पाल°; B Dc Dn D2. 6 वार° (for चाल°).

नान्यस्मिन्पुरुषे सन्ति ये सत्यवति वै गुणाः । प्रदानमेव तस्मान्मे रोचते दृहितुस्तव ॥ २९

#### राजोवाच।

अविचार्यमेतदुक्तं हि तथ्यं भगवता वचः । करिष्याम्येतदेवं च गुरुहिं भगवान्मम ॥ ३० नारद उवाच । अविष्ठमस्तु साविज्याः प्रदाने दुहितुस्तव । साधियष्यामहे तावत्सर्वेषां भद्रमस्तु वः ॥ ३१ मार्कण्डेय उवाच । एवम्रुक्त्वा खम्रुत्पत्य नारदिस्निदिवं गतः ।

एवधुक्तवा खम्रुत्पत्य नारदास्त्राद्व गतः। राजापि दुहितुः सर्व वैवाहिकमकारयत्।। ३२

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टसप्तत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २७८ ॥

## २७९

## मार्कण्डेय उवाच । अथ कन्याप्रदाने स तमेवार्थ विचिन्तयन् । समानिन्ये च तत्सर्वे भाण्डं वैवाहिकं नृषः ॥ १

ततो वृद्धान्द्वजान्सर्वानृत्विजः सपुरोहितान् । समाह्य तिथौ पुण्ये प्रययौ सह कन्यया ॥ २ मेध्यारण्यं स गत्वा च द्यमत्सेनाश्रमं नृपः ।

C. 3. 16693 B. 3. 295. 3 K. 3. 296. 3

- 29 Ds missing (cf. v.l. 2). K1. 2 D4 T2 G2. 4 om. 29 (cf. v.l. 28). °) D5 प्रदानमेतत्तसात्ते.
- 30 Ds missing (cf. v.l. 2). T2 G2.4 om. 30 (cf. v.l. 29). K1. 2 अश्वपति: (for राजो °). °) Hypermetric! M यत् (for हि). K3.4 B Dc Dn D1.2.4.6 G3 अविचार्यमेतदुक्तं; Ds अवश्यमेतदुक्तं हि; T1 अविचार्यं मे तावदुक्तं (hypermetric); G1 अविचार्यं तदुक्तं यत्. °) K4 M भगवतो. K3 B1-3 Dn D4.6 T1 G3 तथ्यं च (K3 हि तथ्यं; T1 यत्तथ्यं) भवता वचः. °) K1 तदैवैवं; K2 तदैवेतं; K8.4 Dc D1.2 तदेवं वै; B3 [ए]तदेवाहं; D5 T1 M [ए]तदेवं हि (M वै); G1 [ए]तदेवेह. °) T1 त्वं गुरुर् (for गुरुहिं).
- 31 D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 2). b) Dc D<sub>2</sub>. s प्रदानं. — c) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub> Dn <sup>°</sup> ध्याम्यइं तावत्; K<sub>4</sub> <sup>°</sup> ध्यामहे तात; D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> <sup>°</sup> ध्यामि हे तात; G<sub>4</sub> <sup>°</sup> ध्यामि भोस्तावत्. — d) K<sub>1</sub>. 2 प्रदाने (for सर्वेषां).
- 32 Ds missing (cf. v.l. 2). D1 om. 32. T Gs. 4
  Ms om. the ref. K1 मार्कांडेय. ") B1 Dn D4. 6 Gs
  समु (for खमु ). ") S (except G3) ययौ (for गतः).
   ") K तु; G2. 4 च (for [अ]पि). B2 Dn D4. 6 G3
  सम्रां (for सवं). ") D6 "मथाकरोत्.

Colophon om. in D<sub>1</sub>. D<sub>3</sub> missing. G<sub>1</sub> partly broken.

— Major parvan: K<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 সাংখ্য. — Sub-

parvan: Ks. 4 B D (D<sub>1</sub> om.; D<sub>3</sub> missing) G<sub>1.3</sub> M (all om. sub-parvan name) mention only सावित्र्युपाल्यान. — Adhy. name: B4 नारदवाक्यं; M2 सावित्रीस्वयंवरकथनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (sup. lin.). n3 292; Dn3 293; T1 M2 (orig.) 284; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 282; G1 279; G2 281. — Śloka no.: Dn 33.

### 279

- 1 In Ds, st. 1-7 are missing (cf. v.l. 3. 278. 2). K1 मार्काइय:; M2 श्रीमार्कडेय:. \*) K1. 2. 4 De D1. 2. 4 "प्रदानाय; S (except T1 G2) "प्रदानेन (for "प्रदाने स). \*) K4 De वैवाहिकमर्चितयत्. \*) K2 D1. 4 नृप; De D2 ततः (for नृपः).
- 2 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1). °) T<sub>2</sub> वृद्धद्विजान्. °) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> ऋत्विग्भिः; G<sub>1</sub> गम्बः; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> च (for स<sup>-</sup>). De ऋत्विजः सपुरोहितः; T<sub>1</sub> ऋत्विक्सम्बपुरोगमान् (inf. lin. "हितान्). °) K<sub>1. 2</sub> M समानीय. B Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> दिने (for तिथो). <sup>6</sup>) D<sub>1</sub> (by transp.) कन्यया सह.
- 3 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1). <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub> सेधारण्यं. T<sub>1</sub> M तु; G<sub>2</sub>. 4 [अ]थ (for च). — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub> द्युसत्सेनात्मजं. K<sub>1</sub>. 2 ततः; B<sub>1</sub> G<sub>2</sub> प्रति; T<sub>2</sub> पुरः; G<sub>1</sub>. 2

C. 3, 16693 B. 3, 295, 3 K. 3, 296, 3

पद्मामेव द्विजै: सार्धं राजिं तम्रुपागमत ॥ ३ तत्रापच्यन्महाभागं ज्ञालवृक्षमुपाश्रितम्। कौश्यां बृखां समासीनं चक्षुहींनं नृपं तदा ॥ ४ स राजा तस्य राजर्षेः कृत्वा पूजां यथाहितः। वाचा सुनियतो भृत्वा चकारात्मनिवेदनम् ॥ ५ तस्यार्घ्यमासनं चैव गां चावेद्य स धर्मवित् । किमागमनमित्येवं राजा राजानमब्रवीत ॥ ६ तस्य सर्वमभिप्रायमितिकर्तव्यतां च ताम् । सत्यवन्तं सम्रुद्दिश्य सर्वमेव न्यवेदयत् ॥ ७ अश्वपतिरुवाच ।

सावित्री नाम राजर्षे कन्येयं मम शोभना। तां स्वधर्मेण धर्मज्ञ सुवार्थे त्वं गृहाण मे ॥ ८ द्यमत्सेन उवाच।

च्युताः सा राज्याद्वनवासमाश्रिता-

श्राम धर्म नियतास्तपस्विनः । कथं त्वनहां वनवासमाश्रमे सहिष्यते क्रेशमिमं सता तव ॥ ९ अश्वपतिरुवाच। सखं च दःखं च भवाभवात्मकं यदा विजानाति सुताहमेव च। न मद्विधे युज्यति वाक्यमीदशं विनिश्चयेनाभिगतोऽस्मि ते नृप ॥ १० आञां नाईसि मे हन्तुं सौहदात्प्रणयेन च। अभितश्चागतं प्रेम्णा प्रत्याख्यातं न माईसि ॥ ११ अनुरूपो हि संयोगे त्वं ममाहं तवापि च। स्त्रषां प्रतीच्छ मे कन्यां भार्यां सत्यवतः सुताम् ॥ १२ द्यमत्सेन उवाच।

पूर्वमेवाभिलपितः संबन्धो मे त्वया सह।

( sup. lin. ). 4 पुनः ( for नृपः ). — ° ) G4 [अ]थ तैः ( for द्विजै:). — d) K4 Dc D1. 2 S (except T1 G3) राजिंस. K1 उपागतं.

4 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1). — <sup>a</sup>) Dc T<sub>1</sub> °=нइт-सानं. - b) K1. 2 S (except T2 G3) सालवृक्षम्. B1 De Da अपाश्रितं; Ba अवा ; Dna समा . - c) Ka की स्यां. K1-3 Dn2. n3 Do G1 M ब्रुसा; K4 ब्रुसा; B2-4 Dc1 D1 बुध्यां; Dc2 Dn1 D2. 5 वृष्यां; D4 बुझ्यां; T2 G2-4 ब्रस्यां. G4 उपा (for समा ). — d) Dc1. c2 (before corr.) D2 चक्षहीनं.

5 Ds missing (cf. v.l. 1). — b) T2 G1. 2. 4 电流 (for करवा). K De D1. 2 यथाविधि.

6 Ds missing (cf. v.l. 1). — a) Dc2 Ds तस्यार्घम्; D1 ° र्धम्; G2. 4 ° हम्. K4 Dc1 मानसं ( for आसनं ). — b) K4 आवेद्य; B1 निवेद्य (for चा ). T2 G1. 2. 4 पाद्यं चा (G2. 4 वसा)वेद्य धर्म . — c) K S (except T2 G3) इत्येव.

7 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) D<sub>5</sub> राजा (for

). D1. 5 पूर्व (for सर्व ). - b) Ks. 4 Dc D2. 5 प्रति; Br. 4 S (except Gs) च सः (for च ताम). K1. 2 इतिकर्तब्यसंयुतं.

8 B1. 3. 4 S (except M1) om. the ref. — c) B1 धर्मात्मन् (for धर्मन्). - In Di, the portion of the text from 8<sup>d</sup> up to 3. 284. 26 is lost on missing fol.

— d) K De D2 G2. 4 स्नुषार्थ. G2. 4 सं- (for स्वं).

9 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 8). K4 राजा उ°. — ") 8 (except G3 M2) च (for सा). — °) Dc2 ह्यनहीं (for हव°). D3 G4 आश्रिता (for आश्रमे). — d) B Dn D4.6 G3 निवत्स्यते; T2 G1. 2. 4 सहिष्यति; M विशक्ष्यति.

10 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 8). Ds राजीवाच. — °) De न (for the second च). Ds भवात्मकं यदा (for भवाभवात्मकं). — b) K. Dc D2. 8 सदा; D5 पुरा; 8 (except G3) यथा (for यदा). K1. 2 सुता मम; T1 सुला हम् (for सुताहम्). Ds वा (for च). — °) Gs मद्विधोः Ds तिष्ठति (for युज्यति). — d) Ks Dc D2. 8 T1 M ना-धिगतो (De Da "नाभिगता) सिम ते नृप; Ta Ga. 4 नाहिमहा" गतो नृप.

11 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 8). — a) K1. 2 3 तं (for हन्तुं). — b) N (except D3; D1 missing) G3 प्रणतस्य (for °येन). - °) B3 Dc D2 स्वागतं; T2 G2. 4 चागतः. B2 प्रेप्सु:; D5 T2 प्रीत्या (for प्रेम्णा). — d) K4 च नाहिसि (for न माईसि).

12 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 8). — ") K4 अभि" (for अनु°). K1. 2 G1 [S]सि; Dc D2 [S]पि (for हि). K4 Ds. 5 T1 संयोगस; B Dc Dn Da. 4. 6 Gs युक्तश्च; T2 G1 संयोक्ता; G2. 4 M संयुक्तः (G4 क्ता). - b) T2 क्षमों मे चैव वै तव; G1. 2. 4 M त्वं ममाहं च वै तव. — °) D1 G1 श्रष्टराज्यस्त्वहिमिति तत एतद्विचारितम् ॥ १३ अभिप्रायस्त्वयं यो मे पूर्वमेवाभिकाङ्कितः । स निर्वर्ततु मेऽद्येव काङ्कितो ह्यसि मेऽतिथिः ॥ १४ सार्कण्डेय उवाच ।

ततः सर्वान्समानीय द्विजानाश्रमवासिनः।
यथाविधि समुद्वाहं कारयामासतुर्नृषौ ॥ १५
दत्त्वा त्वश्वपतिः कन्यां यथाई च परिच्छदम्।
ययौ स्त्रमेव भवनं युक्तः परमया मुदा ॥ १६
सत्यवानिष भार्यां तां लब्ध्वा सर्वगुणान्विताम्।
मुमुदे सा च तं लब्ध्वा भर्तारं मनसेप्सितम्॥ १७
गते पितरि सर्वाणि संन्यस्याभरणानि सा।

जगृहे वल्कलान्येव वस्तं काषायमेव च ॥ १८
परिचारेंगुंणेश्वेव प्रश्रयेण दमेन च ।
सर्वकामित्रयामिश्व सर्वेषां तृष्टिमावहत् ॥ १९
श्वश्चं शरीरसत्कारैः सर्वेराच्छादनादिमिः ।
श्वग्जरं देवकार्येश्व वाचः संयमनेन च ॥ २०
तथैव प्रियवादेन नैपुणेन शमेन च ।
रहश्चेवोपचारेण भर्तारं पर्यतोषयत् ॥ २१
एवं तत्राश्रमे तेषां तदा निवसतां सताम् ।
कालस्तपस्ततां कश्चिदतिचकाम भारत ॥ २२
साविच्यास्तु श्वयानायास्तिष्ठनत्याश्च दिवानिशम् ।
नारदेन यदुक्तं तद्वाक्यं मनसि वर्तते ॥ २३

C. 3. 16713 B. 3. 295. 23 K. 3. 296. 23

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७९ ॥

प्रतीक्ष.  $G_1$  [इ]मां (for मे). -  $^d$ )  $K_{1.2}$  कृते;  $K_{3}$   $B_{3.4}$   $D_{1.2}$   $D_{4-6}$   $G_{3}$  सतः;  $K_{4}$  शुभां;  $B_{1}$  ततः;  $B_{2}$  सुतः;  $T_{1}$  स तां.  $D_{2}$   $D_{3}$  भार्यार्थं भवतः सुतः;  $D_{3}$  यथाईं च परिच्छदं (=  $16^{b}$ ).

13 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 8). K<sub>2</sub> om. 13<sup>a</sup>-14<sup>b</sup>.

— °) M हत° (for अष्ट°). T<sub>1</sub> अष्टराज्योहमिति च. — <sup>d</sup>)
B<sub>2</sub> तत्र यत्र (for तत एतद).

14 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 8). K<sub>2</sub> om. 14<sup>ab</sup> (cf. v.l. 13). — a) K (K<sub>2</sub> om.) Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 transp. [अ]यं and यो. T<sub>1</sub> [अ]थ (for [अ]यं). T<sub>1</sub> मेथं; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> वे मे; G<sub>2</sub>. 4 वे ते; M मे यः (for यो मे). B<sub>2</sub> पायस्वदीया मे. — In K<sub>3</sub>, the portion of the text from 14<sup>b</sup> up to 3. 284. 33<sup>a</sup> is lost on missing fol. — b) D<sub>5</sub> तु (for [अ]मि-). — c) B<sub>2</sub> Dnı निवतंतु; D<sub>3</sub> प्रवतंतु; D<sub>5</sub> प्रजातस्तु. K<sub>1</sub> संनिवतितुमद्येव; K<sub>2</sub> स निवतंतुमद्येव; K<sub>4</sub> स प्रवतंतु अद्येव; Dc D<sub>2</sub> स निवृत्तस्वयाद्येव; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> स ते निवतंतामद्य (G<sub>1</sub> तां सद्य:); T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 सद्यो निवतंतां सत्य:; M स मे (M<sub>2</sub> ते) निवतंतां सद्य: — d) M<sub>2</sub> मत: (for Sतिथि:). T<sub>1</sub> corrupt.

15 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 14, 8). B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4 S (except G<sub>3</sub> M<sub>1</sub>) om. the ref. K<sub>1</sub> मार्काडेय. — <sup>a</sup>) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> समानास्य. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> समुद्धारं.

16 Ks D1 missing (cf. v.l. 14, 8). — ") T1 ददौ (for दस्ता). B1. 2 Dn D4. 6 G3 सोख"; B4 T G1. 2. 4 चार्ख" (for स्वश्व"). — ") K (K3 missing) B1. 2 Dn D4-6 G3 स- (for च). K1. 2 पश्च्छदां. — ") T1 ददौ (for ययौ).

17 Ks Di missing (cf. v.l. 14, 8). — a) B Dn D4-6 Gs transp. भायाँ and तां. — c) K (Ks missing) De D2. 3 सापि (for सा च). Ki. 2 लब्धवा तं (by transp.).

18 K3 D1 missing (cf. v.l. 14, S). — ab) G2. 4 transp. सर्वाण and संन्यस्य. B3 T1 G1 M1 च (for सा). — o) K4 D3 जबाह.

19 K<sub>8</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 14, 8). T<sub>1</sub> om. (hapl.) 19-20. — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 देवी; G<sub>1</sub> चापि; M एव (for चैव). — <sup>b</sup>) D<sub>8</sub> प्रशस्तेन. D<sub>8</sub> नयेन (for दमेन). — T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 om. (hapl.) 19<sup>c</sup>-21<sup>b</sup>. — <sup>c</sup>) G<sub>1</sub> सा च (for सर्व<sup>-</sup>). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> पुष्टिम्; B<sub>1</sub> प्रीतिम्. B Dn D<sub>4</sub>-6 G<sub>1</sub>. 8 M<sub>1</sub> आदधे; M<sub>2</sub> आदधत् (for आवहत्).

20 K3 D1 missing (cf. v.l. 14, 8). T G2. 4 om. 20 (cf. v.l. 19). — ") K (K3 missing) B1. 3 D3. 5 M1 "संस्कारें: (for 'सस्कारें:). — ") K1. 2 सर्वेद्रसादनानि च (K3 दिभि:). — ") B1. 2. 4 D (except D3. 5; D1 missing) G3 देवसस्कारेंद्र.

21 Ks D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 14, 8). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 om. 21<sup>ab</sup> (cf. v.l. 19); K<sub>1</sub>. 2 om. (hapl.) 21<sup>ab</sup>. — b) K<sub>4</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>5</sub>. 5 नेपुण्येन; Dc D<sub>2</sub> निपुणेन. Dc D<sub>2</sub> समेन; D<sub>1</sub> द<sup>a</sup> (for श<sup>a</sup>). — d) B<sub>1</sub> सम<sup>a</sup> (for पर्य<sup>a</sup>).

22 K<sub>8</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 14, 8). — <sup>3</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>2</sub> Dc D<sub>2</sub>. 3 सदा; S (except G<sub>2</sub>. 3) तथा (for तदा). — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> किंचिद्. — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> अभिचकाम; B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 Gs अपाकामत; Dc D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> अतिकामत; T<sub>2</sub> व्यतिचकाम; M इति चकाम.

250

C. 3. 16714 B. 3. 296. 1 K. 3. 297. 1

#### मार्कण्डेय उवाच।

ततः काले बहुतिथे व्यतिकान्ते कदाचन ।

प्राप्तः स कालो मर्तव्यं यत्र सत्यवता नृप ।। १

गणयन्त्याश्च सावित्र्या दिवसे दिवसे गते ।

तद्वाक्यं नारदेनोक्तं वर्तते हृदि नित्यशः ।। २

चतुर्थेऽहिन मर्तव्यमिति संचिन्त्य भामिनी ।

व्रतं त्रिरात्रमुद्दिश्य दिवारात्रं स्थिताभवत् ।। ३

तं श्चत्वा नियमं दुःखं वध्वा दुःखान्वितो नृपः ।

उत्थाय वाक्यं सावित्रीमव्रवीत्परिसान्त्वयन् ।। ४

अतितीव्रोऽयमारम्भस्त्वयार्ष्ट्यो नृपात्मजे ।

तिसृणां वसतीनां हि स्थानं परमदुष्करम् ।। ५

23 Ks D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 14, 8). — a) K<sub>4</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> च; B<sub>2</sub>-4 स्म (for तु). B<sub>1</sub> D<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> साविज्या ग्लायमानायास्. — b) B D<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> च (for तु). — After 23. G<sub>1</sub> ins.:

1315\* तदा प्रभृति सावित्री गणयामास वासरान्।

Cclophon om. in K<sub>1</sub>. 2. K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing. — Major parvan: T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K<sub>4</sub> B D (D<sub>1</sub> missing) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 3 (all om. sub-parvan name) mention only साविज्यु(D<sub>3</sub> °ज्यो)पाख्यान. — Adhy. name: M<sub>2</sub> साविजीत्रदानं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn<sub>1</sub> (marg.). n<sub>2</sub> 293; Dn<sub>3</sub> 294; T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> (orig.) 285; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M (M<sub>2</sub> inf. lin.) 283; G<sub>1</sub> 280; G<sub>2</sub> 282. — Śloka no.: Dn 23.

### 280

This adhy. is missing in  $K_8$   $D_1$  (cf. v.l. 3. 279. 14, 8); the MSS, are mostly ignored here.

- 1 K (Ks missing) om. the ref. M2 श्रीमार्कंडेय.

   a) T1 तस्य काळे बहुतिथी; T2 G1. 2. 4 काळे बहुतिथे (T2
  थी) तस्य. f) T1 मर्तंड्यो. d) T1 M सत्यवतो.
  - 2 °) M1 गणयंत्या च. °) B Dn D4. 6 G3 यद्वाक्यं.
  - 3 K2 om. 3ab. a) T2 G2. 4 संशास (for मर्तेच्यम्).

सावित्र्युवाच ।
न कार्यस्तात संतापः पारियव्याम्यहं व्रतम् ।
व्यवसायकृतं हीदं व्यवसायश्च कारणम् ॥ ६

ह्यमत्सेन उवाच ।

त्रतं मिन्धीति वक्तं त्वां नास्मि शक्तः कथंचन । पारयस्वेति वचनं युक्तमस्मद्विधो वदेत् ॥ ७ मार्कण्डेय उवाच ।

एवग्रुक्त्वा द्युमत्सेनो विरराम महामनाः । तिष्ठन्ती चापि सावित्री काष्ठभूतेव लक्ष्यते ॥ ८ श्वोभूते भर्तृमरणे सावित्र्या भरतर्षभ । दुःखान्वितायास्तिष्ठन्त्याः सा रात्रिव्यत्यवर्तत ॥ ९

- b) Ds G2. s निश्चित्य (for संचिन्त्य). B D (except D3) G3 भाविनी.
- 4 a) K<sub>1</sub>. 2 तत् (for तं). K<sub>1</sub>. 2 बद्धं; B Dn D<sub>3</sub> (marg. sec. m.) 4. 6 G<sub>3</sub> तस्या; G<sub>1</sub> M वध्वा (for दुःखं). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 तां श्रुत्वा नियति वध्वा. b) B Dn D<sub>3</sub> (marg. sec. m.). 4. 6 G<sub>3</sub> मृशं; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 नित्यं; M तदा (for वध्वा). d) K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> सोझवीत्; B<sub>1</sub> उवाच (for अझवीत्).
- 5 Before 5, all MSS. (except Ds; Ds marg. sec. m.; Ks D1 missing) ins. द्युमत्सेन उ°. ") B1 अति वतो. T1 समारंभस्; G2 यथा"; G4 वता" (for [अ]यमारम्भस्). b) Dc D2 त्वया प्राप्तो. c) Dn2 T1 M1 तिसूणां. K4 (marg. sec. m. as in text) वासतेयीनां (for वसतीनां हि). d) B D (except Ds. b) G8 दुआरं.
- 7 <sup>a</sup>) M त्वा (for त्वां). Ds व्रतं सिध्यति व्यक्तं त्वां; Ts व्रतं ते मेति वक्तं त्वां; Gs व्रतं तेनेति वा वक्तं; Gs व्रतं तेनेति ममावक्तं. After 7<sup>ab</sup>, Ks reads 8<sup>cdab</sup>. <sup>d</sup>) Ts corrupt.
- 8 K<sub>2</sub> transp. 8<sup>ab</sup> and 8<sup>cd</sup> and reads the st. after 7<sup>ab</sup>. <sup>c</sup>) B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> चैव (for चापि). G<sub>4</sub> गायत्री (for सावित्री)! <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 सा (for [इ]व). G हर्यते.
- 9 G<sub>4</sub> om. 9<sup>cd</sup>. <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> सा रात्रि; M<sub>1</sub> सा निशा; M<sub>2</sub> साविज्या. K<sub>1</sub> ज्यभिवर्तत; B<sub>1</sub> Dc D<sub>2</sub> पर्ये<sup>°</sup>; B<sub>3</sub> अत्य<sup>°</sup>; B<sub>4</sub> ज्यत्यवर्तत; D<sub>5</sub> संन्यवर्तत.
  - 10 °) B4 तं (for तद्). De D2 दिवसञ्च. B3 प्राप्तं

अद्य तिह्वमं चेति हुत्वा दीप्तं हुतायनम् ।
युगमात्रोदिते सूर्ये कृत्वा पौर्वाह्विकीः क्रियाः ॥ १०
ततः सर्वान्द्विज्ञान्द्वद्वाञ्श्वश्च्रं श्वग्रुरमेव च ।
अभिवाद्यानुपूर्व्येण प्राञ्जलिनियता स्थिता ॥ ११
अवैधव्याशिपस्ते तु सावित्र्यर्थं हिताः शुभाः ।
उत्त्वस्तपस्विनः सर्वे तपोवनिवासिनः ॥ १२
एवमस्त्विति सावित्री ध्यानयोगपरायणा ।
मनसा ता गिरः सर्वाः प्रत्यगृह्वात्तपस्विनाम् ॥ १३
तं कालं च मुहूर्तं च प्रतीक्षन्ती नृपात्मजा ।
यथोक्तं नारदवचित्रन्तयन्ती सुदुःखिता ॥ १४
ततस्तु श्वश्चश्चग्रुरावृचतुस्तां नृपात्मजाम् ।
एकान्तस्थामिदं वाक्यं प्रीत्या भरतसत्तम ॥ १५
श्वग्नुरावृचतुः ।

(for चेति). K (Ks missing) Ds. 5 अद्या (Ds ° प्य ) सी दिवसश्चेति; S (except Gs) अद्य वे तिहनं चेति. — b) K (Ks missing) Dc Ds. 3. 5 शीघं (for दीसं). — d) Epic tag. Cf. Hopkins, Great Epic, p. 409, No. 49. K1. 2 Dn Ds. 5 Gs पूर्वाह्मिकी:; K4 Dc D2 पूर्वाह्मिकी: (K4 ° कीं); T2 G2. 4 पीर्वाह्मिकीं. K4 T2 G2. 4 कियां. — After 10,

व्रतो यथोपदिष्टोऽयं यथावत्पारितस्त्वया ।

1316\* वर्त समाप्य सावित्री स्नात्वा ग्रुद्धा यशस्त्रिनी।

Guins.:

11 °) G1 सर्वद्विजान्. B1 श्रश्नं (for बृद्धान्). — b) B1 तथा (for श्रश्नं). — c) K2. 4 Dc2 D2. 8 प्रेंण. — d) M प्रणता (for नियता).

12 °) B4 T1 °शिषं. K1 तेस्तु. — b) K (K2 missing) D3. 5 संवृत्या(K2 ता: D3 त्य: D4 स्थ)थं; B4 साविज्यार्थे; T1 G1. 2. 4 M संशीत्यर्थं; T2 सममेव. D5 हितां ग्रुभां; T1 गिरः ग्रुभाः.

13 °) K (K3 missing) De Da. 8. 5 एकांते (De Da. 8 एकांत: D6 त्वेकांत:) ध्यानमास्थिता; G1. 2 ध्यानशोकः परायणा. — °) T1 सा (for ता). A few MSS. सर्वा. — °) B3 G2. 4 तपस्विनी; G1 मनस्विनी.

14 °) B D (except Ds. s) Gs तं (for the second च). — b) Ki तु विस्मिता; Ks ग्रुचिस्मिता (for नृपा°).

15 K1 om. 15<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K4 D3 G1. 2. 4 च (for त). T2 ती श्रश्रश्रश्री वंघू. — <sup>b</sup>) G2. 4 ती (for तां).

आहारकालः संप्राप्तः क्रियतां यदनन्तरम् ॥ १६ सावित्र्युवाच ।

अस्तं गते मयादित्ये भोक्तव्यं कृतकामया।
एप मे हृदि संकल्पः समयश्च कृतो मया।। १७
सार्कण्डेय उवाच।

एवं संभाषमाणायाः सावित्र्या भोजनं प्रति । स्कन्धे परश्चमादाय सत्यवान्त्रस्थितो वनम् ॥ १८ सावित्री त्वाह भर्तारं नैकस्त्वं गन्तुमईसि । सह त्वयागमिष्यामि न हि त्वां हातुमुत्सहे ॥ १९

सत्यवानुवाच ।

वनं न गतपूर्वं ते दुःखः पन्थाश्र भामिनि । व्रतोपवासक्षामा च कथं पद्मां गमिष्यसि ॥ २० सावित्युवाच ।

उपवासात्र में ग्लानिर्नास्ति चापि परिश्रमः।

C. 3. 16734 B. 3. 296. 21 K. 3. 297. 22

Gı अनिदिनां (for नृपा°). — °) B Dn D4.  $\epsilon$  G3 एकांत-मास्थितां वाक्यं. —  $\epsilon$ ) D $\epsilon$  प्रीतौ.

16 K<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M om. the ref. K<sub>1</sub> श्चश्च श्वरा तूचतु:; K<sub>4</sub> D<sub>5</sub>. 5 T<sub>1</sub> श्वरुर उवाच. — <sup>6</sup>) T<sub>1</sub> बतं. T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 [S]प (for Sai). K<sub>4</sub> B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4-6 G<sub>3</sub> बतं यथोपदिष्टं तु (K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> वै; B<sub>1-3</sub> यद्; B<sub>4</sub> Dn<sub>5</sub> ते; Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 तद्). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> पारितं; T<sub>1</sub> धारितस; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 चरितस् (for पारितस्). B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> तथा तत्पारि (B<sub>1</sub> °®)तं त्वया. — <sup>6</sup>) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>8</sub>. 5 पासस्ते (for संप्राप्तः). — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 तदनंतरं.

17 T<sub>2</sub> om. the ref. — b) K<sub>2</sub> Dc D<sub>2</sub>. 4. 5 G<sub>3</sub>. 3 कृतकाम्यया. — K<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 om. (hapl.) 17<sup>cd</sup>. — c) Dc D<sub>2</sub> एवं (for एष).

18 T<sub>2</sub> om. the ref. K<sub>1</sub> साकांडेय:. — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 3 B<sub>4</sub> संभाष्य(B<sub>4</sub> <sup>a</sup>q)मानाया:; K<sub>4</sub> B<sub>1</sub>. 3 De D<sub>2</sub>. 3 T<sub>2</sub> M<sub>1</sub> <sup>a</sup>qнाणायां. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> B (except B<sub>2</sub>) T<sub>2</sub> M<sub>1</sub> सावित्र्यां. — <sup>c</sup>) B<sub>3</sub> G<sub>1</sub> आधाय. — G<sub>1</sub> (om. 18<sup>d</sup>) ins. after 18<sup>abc</sup>:

1317\* कठिनं च तथा करे।

खनित्रं सत्यवानगृद्धं प्रस्थितश्च वनं प्रति । तं प्रणम्याववीत्साध्वी नारदोक्तं वशानुगा ।

19 °) Dc2 D2 T2 G2. 4 सावित्रीत्याह; G1 सावित्र्याह च. — b) Dn3 नैव त्वं. — T2 G2. 4 om. (hapl.) 19°-21d. — °) K1. 2 सार्थ त्वया ; D5 त्वया सहा . — d) C. 3. 16734 B. 3. 296. 21 K. 3. 297. 22 गमने च कृतोत्साहां प्रतिषेद्धं न माईसि ॥ २१ सत्यवानुवाच ।

यदि ते गमनोत्साहः करिष्यामि तव प्रियम् । मम त्वामन्त्रय गुरूत्र मां दोषः स्पृशेदयम् ॥ २२ मार्कण्डेय उवाच ।

साभिगम्यात्रवीच्छ्वश्रं श्वश्चरं च महाव्रता । अयं गच्छति मे भर्ता फलाहारो महावनम् ॥ २३ इच्छेयमम्यनुज्ञातुमार्यया श्वश्चरेण च । अनेन सह निर्गन्तुं न हि मे विरहः क्षमः ॥ २४ गुर्विग्नहोत्रार्थकृते प्रस्थितश्च सुतस्तव । न निवार्यो निवार्यः स्थादन्यथा प्रस्थितो वनम् ॥ २५ संवत्सरः किंचिद्नो न निष्क्रान्ताहमाश्रमात् । वनं कुसुमितं द्रष्टुं परं कौतृहलं हि मे ॥ २६

 $K_1$ . 2 नाहं (for न हि).  $K_1$   $T_1$  त्वा (for त्वां).  $K_1$ . 2 त्यक्त ;  $T_1$  [अ]सितु (for हातु ).

20 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 om. 20 (cf. v. 19). — b) K<sub>1</sub>. 4 Dc<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 3 दु:खपंथाश्च. B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4-6 G<sub>3</sub> भाविति. — c) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>3</sub> 'ग्लाना च; T<sub>1</sub> 'संक्षामा; M<sub>2</sub> 'कामा च (for 'क्षामा च).

21 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 om. 21 (cf. v.l. 19). K<sub>1</sub> om. the ref. — a) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M उपवासेन (for साम्न). — b) T<sub>1</sub> M नापि (for चापि). G<sub>1</sub> नास्ति नाथ त्वया सह. — c) G<sub>1</sub> अनुप्रहस्त्वया कार्यः. — d) K<sub>4</sub> न चाईसि; De D<sub>2</sub> च नाईसि.

22 Ts Gs om. the ref. — °) Dei Dni Ds. s 引奏 (for 引奏). — <sup>d</sup>) Ti G2. s 前; M2 和i (for 前).

23 K1 मार्कांडेय:; M2 श्रीमार्कंडेय:. — ") B D (except D3) T1 G3 साभिवाद्य; T2 सा हि गरवा (for साभिगम्य). K1.2 [आ]ह तच् (for [अ]बवीच्). — ") B3 पतिव्रता (for महा"). — ") B4 स्वयं. Dc D2 भर्ता में (by transp.). — ") T1 फलान्वेषी. G1 महद्वनं.

24 a) K<sub>2.4</sub> इच्छेहम्. B<sub>1.4</sub> Dc D<sub>2.8</sub> ज्ञातम्; B<sub>2.8</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> ज्ञाता (for ज्ञातुम्). T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> इच्छाम्य हमनुज्ञातुम्. — b) K<sub>4</sub> B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> ह (for च). B<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub> आर्यायाः श्रञ्जरस ह. — c) K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2.3.5</sub> T<sub>1</sub> गच्छेयं; G<sub>1</sub> निर्यातुं. — d) B Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> मेख; D<sub>5</sub> हि तं (for हि मे). T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> प्रियः (for क्षमः).

25 °) K1. 2 Dc D2 °होत्रस्य कृते. — °) T2 G1. 2. 4 [अ]यं (for च). K1. 2 प्रस्थितस्य सुतस्य ते. — °) B3. 4 हि

द्युमत्सेन उवाच।

यतः प्रभृति सावित्री पित्रा दत्ता स्नुषा मम।
नानयाभ्यर्थनायुक्तमुक्तपूर्वं स्मराम्यहम्।। २७
तदेषा लभतां कामं यथाभिलपितं वधूः।
अप्रमादश्च कर्तव्यः पुत्रि सत्यवतः पथि।। २८
मार्कण्डेय उवाच।

उभाभ्यामभ्यनुज्ञाता सा जगाम यशस्विनी।
सह भर्त्रा हसन्तीव हृदयेन विद्यता।। २९
सा वनानि विचित्राणि रमणीयानि सर्वशः।
मयूररवघुष्टानि ददर्श विपुलेक्षणा।। ३०
नदीः पुण्यवहाश्चेव पुष्पितांश्च नगोत्तमान्।
सत्यवानाह पश्चेति सावित्रीं मधुराक्षरम्।। ३१
निरीक्षमाणा भर्तारं सर्वावस्थमनिन्दिता।

वार्यो (for निवार्यो).

26  $^{a}$ )  $B_{3.4}$   $D_{5}$   $T_{2}$  संवरसरं किंचिदूनं;  $D_{62}$   $D_{2}$  'त्सर: किं दूरं नो. —  $^{b}$ )  $G_{1}$  महाश्र°;  $G_{4}$  ममाश्र° ( for [अ]हमाश्र°).

27 °) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) यदा (for यत:). — °) K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> दत्ता पित्रा (by transp.). — °) G<sub>1</sub> ननु याह्यात्मनो युक्तम्. — °) D<sub>5</sub> पूर्वमुक्तं; T<sub>1</sub> M वचः किंचित् (for उक्तपूर्व).

28 <sup>d</sup>) K<sub>1.2</sub> पतिसत्य°; Dc D<sub>2</sub> पुत्रि सत्यवता.

29 T1 G1 om. the ref. K1 मार्कांडेय:; M2 श्रीमार्कंडेय:. — ") De D2 अपय" (for अभ्य"). — ") T1 तप"; G1 मन" (for यश"). — ") K1. 2 विध्यता; B1. 2 M च द्यता; T1 [अ]वद्यता.

30 °) B Dn D4. 6 G3 मयूरगणजुष्टानि; T1 °परि घुष्टानि; G1 °वरघुष्टानि. — °) D3 T1 G1. 2. 4 विमले° (for विपुत्ते°).

31 °) K<sub>1. 2</sub> D<sub>2</sub> नदी; G<sub>2. 4</sub> नदीं. B<sub>4</sub> D<sub>3. 5</sub> T G<sub>1. 2. 4</sub> M पुष्पवहाञ्च (G<sub>2. 4</sub> °हां); Dc<sub>1</sub> D<sub>2</sub> पुण्यवहां. — <sup>6</sup>) K<sub>1. 2</sub> मधुरस्वनां; K<sub>4</sub> °स्वरं; B<sub>1. 2</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> मधुरं वचः; B<sub>3. 4</sub> Dc D<sub>2. 3</sub> मधुरस्वरां; D<sub>5</sub> मधुरं स्वरं.

32 a) K<sub>1. 2</sub> B<sub>4</sub> D<sub>n1. n2</sub> D<sub>2. 5</sub> निरीक्ष्य°; T<sub>1</sub> सा पश्य-माना; G<sub>1. 2. 4</sub> M सा वीक्षमाणा. — b) D<sub>5</sub> सर्वावस्थास्व-निदिता; G<sub>2. 4</sub> स्थमतंदिता. — °) T<sub>1</sub> हत° (for मृत°). B<sub>2</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> हि भतीरं; T<sub>1</sub> M पित मेने (for हि तं मेने). — d) M<sub>1</sub> [अस्परत् (for स्परन्). K<sub>1. 2</sub> स्परंती वचनं मुने:! 33 d) Hypermetric! K<sub>1</sub> अनुवर्ती तु भतीरं; K<sub>4</sub> B<sub>2. 3</sub> D<sub>n</sub> D<sub>3-6</sub> G<sub>3</sub> अनुवर्जती भ°; B<sub>4</sub> भतीरमनुवर्तती; D<sub>6</sub> D<sub>2</sub> मृतमेव हि तं मेने काले मुनिवचः सरन् ॥ ३२ अनुवर्तती तु भर्तारं जगाम मृदुगामिनी । द्विधेव हृद्यं कृत्वा तं च कालमवेश्वती ॥ ३३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २८०॥

# २८१

मार्कण्डेय उवाच ।
अथ भार्यासहायः स फलान्यादाय वीर्यवान् ।
कठिनं प्रयामास ततः काष्ठान्यपाटयत् ॥ १
तस्य पाटयतः काष्ठं स्वेदो वे समजायत ।
व्यायामेन च तेनास्य जज्ञे शिरिस वेदना ॥ २
सोऽमिगम्य प्रियां भार्यामुवाच अमपीडितः ।
व्यायामेन ममानेन जाता शिरिस वेदना ॥ ३

अङ्गानि चैव सावित्रि हृदयं द्यतीव च ।
अखस्यमिव चात्मानं लक्षये मितभाषिणि ॥ ४
श्रूलैरिव शिरो विद्धमिदं संलक्षयाम्यहम् ।
तत्स्वप्तुमिच्छे कल्याणि न स्थातुं शक्तिरस्ति मे ॥ ५
समासाद्याथ सावित्री भतीरमुपगृद्ध च ।
उत्सङ्गेऽस्य शिरः कृत्वा निषसाद महीतले ॥ ६
ततः सा नारदवचो विमृश्चन्ती तपस्त्रिनी ।

C. 3. 16753 B. 3. 297. 7 K. 3. 298. 7

अनुवर्तंती भ°; Tı (hypermetric) अनुवर्तमाना भ°; T₂ G₁. 2. 4 आवर्जयंतीव पति; M (hypermetric) अनुवर्तंती सा तु (M₂ तु नृ) पति. -  $^{b}$ ) K₁. ३ मृदुवाहि (K₂  $^{\circ}$ िद) नी. M सर्वावस्थमनिदिता (=32 $^{b}$ ). -  $^{c}$ ) Kı D₃ T₂ G₂ द्विधेव. K₂ द्विधेव मनसा इत्वा; D₅ इदयं च द्विधा इत्वा. -  $^{d}$ ) K1. 4 अवेक्षत; K₂ D₃ अवेक्षत; D₂ अवेक्ष्यती; D₅ अवेक्ष्य च; T₁ अवेक्ष्य सा; T₂ G₁. 2. 4 प्रतीक्षती. M तं कालं च प्रतीक्षते (M₂  $^{\circ}$ ता).

Colophon om. in Ds. Ks D1 missing. — Major parvan: K1. 2 Dn2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K4 B D T1 G1. 3 (all om. sub-parvan name) mention only साविज्यु(D3 ज्यो)पाल्यान. — Adhy. name: M2 साविज्यानुगमनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 294; Dn3 295; T1 M2 (orig.) 286; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 284; G1 281; G2 283. — Śloka no.: Dn1. n2 32; Dn3 33.

## 281

This adhy. is missing in K<sub>8</sub> D<sub>1</sub> (cf. v.l. 3. 279. 14, 8); the MSS. are mostly ignored here.

1 K1 मार्कोडेय:; M2 श्रीमार्केडेय:. — °) K1. 2 जठरं (for कठिनं). T1 पाठ (for पूर °). — d) K1. 2 B1. 4

Gs [अ] पातयत् . T G1. s. 4 M ततः काष्ठं समा(T1 "इसुपा)-हरतः

- 2 <sup>6</sup>) B<sub>1</sub>. 4 De D<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 M ततः (for तस्य). K<sub>1</sub>. 2 पात्यतः. <sup>c</sup>) D<sub>6</sub> कृतेन (for च तेन).
- 3 K1. 2. 4 om. (hapl.) s. Before 3ed, B Dn D4. 6 Gs ins. सत्यवानुवाच. e) T G1. 2. 4 M च्यायामेन च (T1 M1 हि) मे भीरु. d) Dc D2 जज्ञे.
- 4 °) De Da दहातीव च; Da दूयते हि मे; Ti Ga च विद्यते; Ta च प्रदूयते; Gi. a चैव दूयते; M चापि दूयते (for दूयतीव च). °) Ka अंतस्थ (for अस्तस्थ ). ब) Ka लक्ष्यसे. Ta Gi. a. a मृदु (for मित ).
- 5 °) B: अस्वस्थमेव कल्याणि; S (except G1. s) स्वसु मिच्छामि क°. — After 5, K1. s ins. :

1318\* भ्रमतीव दिशः सर्वाश्रकारूडं मनो सम ।

- 6 4) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> सा समासाग्र सावित्री; T1 सह-साप्यथ सा ; M तमासाग्र तु सा . — b) Cf. 69°. K<sub>1</sub> D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> उपगुद्ध; K<sub>2</sub> उप+क्ष; K<sub>4</sub> B<sub>3</sub> Dc T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 <sup>2</sup>गृद्ध; B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>2</sub> °गम्य; only D<sub>3</sub>. 6 G<sub>2</sub> M as in text. — c) K<sub>1</sub>. 2 उत्संगे च; B<sub>2</sub> °गस्य; Dc<sub>1</sub> D<sub>2</sub> °गस्या:; G<sub>2</sub>. 4 °गे सा. — d) D<sub>5</sub> द्वाभानना (for मही ).
- 7 b) Ki De विमृष्यंती; Ka Bi.s. a Dns. ns Da विमृष्यंती. Ki.a Ta मनस्विनी. e) M मुहूर्त च (Ma स्ट-) क्षणं वेस्टा. After 7, S (except Ga) ins.:

1319\* इन्त प्राप्तः स कालोऽयमिति चिन्तापरा सती।

C. 3. 16753 B. 3. 297. 7 K. 3. 298. 7 तं मुहूर्तं क्षणं वेलां दिवसं च युयोज ह ॥ ७

मुहूर्तादिव चापश्यत्पुरुषं पीतवाससम् ।

बद्धमौलिं वपुष्मन्तमादित्यसमतेजसम् ॥ ८

श्यामावदातं रक्ताक्षं पाशहस्तं भयावहम् ।

स्थितं सत्यवतः पार्थे निरीक्षन्तं तमेव च ॥ ९

तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय भर्तन्यस्य शनैः शिरः ।

कृताञ्जलिरुवाचार्ता हृदयेन प्रवेपता ॥ १०

दैवतं त्वाभिजानामि वपुरेतद्यमानुषम् ।

कामया ब्र्हि मे देव कस्त्वं किं च चिकीर्षसि ॥ ११

यम उवाच ।

पतिव्रतासि सावित्रि तथैव च तपोन्विता। अतस्त्वामभिभाषामि विद्धि मां त्वं शुभे यमम्।। १२

8 °) B2. 3 D (except D3. 5) G1. 3 मुहूर्तदिव. S (except G1. 3) सा° (for चा°). — b) Dc1 D2 मुहूर्त (for पुरुषं). B D (except D3. 5) G3 रक्त (for पीत°). — T1 M2 om. 8°d. T2 G1. 2.4 M1 transp. 8°d and 9°d. — c) K2 उद्धं; K4 चंद्र (for बद्धं). — d) =1. 114. 25°d. D3 व्यसमतेजसा; T2 G1. 2.4 M1 व्यमि(M1 व्यमि(M1 व्यक्ता) विजसा.

9 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> transp. 8<sup>cd</sup> and 9<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> इयामावदांतं. D<sub>5</sub> चक्राक्षं. — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 निरीक्षंती.

10 b) T1 M transp. शनै: and शिर:. — c) B3 (m as in text) उवाचेदं; G2 अथोवाच; G4 उवाचाथ (for उवाचार्ता). — d) K4 विद्यता; B D (except D5) G3 प्रवेपती; T2 G2. 4 प्रवेपिता.

11 Before 11, B2. s Dn D4. 6 S (except M1) ins. साविज्युवाच (S MSS. om. उवाच). — ") K1. 2 दैवस्वं. T2 G1. 2. 4 चामि"; M1 त्वां वि"; M2 त्वावि" (for त्वाभि"). — ") K1 होतद् (for एतद्). K4 De D2. 6 T2 G2. 4 अमा" (om. हि); T1 न मा" (for ह्यमा"). — ") K1. 2 काम्यया; T1 कामये; G1 काम्याया; G2. 4 कामाया. B Dn D4. 6 G3 देवेश; T2 G4 में कस्त्वं; G1 कस्त्वं हि; G2 में सत्यं (for में देव). K4 D3 को हि देवोसि में ब्रूहि. — ") D6 देव त्वं कि; T2 G1. 2. 4 कि च कमं (for कस्त्वं कि च).

12 K<sub>2</sub> श्रीयम:. — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> <sup>a</sup> ज्ञता च. — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> तथैंव तपसान्विता. — <sup>c</sup>) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>3</sub> ततस्त्वाम्. Dc D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> अभिजानामि; G<sub>2</sub>. 4 न हि भीषामि. — <sup>d</sup>) D<sub>4</sub> मा (for मां). G<sub>2</sub>. 4 च (for स्वं).

अयं ते सत्यवानभर्ता क्षीणायुः पार्थिवात्मजः। नेष्याम्येनमहं बद्धा विद्धोतन्मे चिकीर्षितम्॥ १३ मार्कण्डेय उवाच।

इत्युक्त्वा पितृराजस्तां भगवान्स्वं चिकीर्षितम् । यथावत्सर्वमाख्यातुं तित्प्रयार्थं प्रचक्रमे ॥ १४ अयं हि धर्मसंयुक्तो रूपवान्गुणसागरः । नाहों मत्पुरुषेनेतुमतोऽस्मि स्वयमागतः ॥ १५ ततः सत्यवतः कायात्पाशबद्धं वशं गतम् । अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्ष यमो बलात् ॥ १६ ततः सम्रुद्धतप्राणं गतश्वासं हतप्रभम् । निविंचेष्टं शरीरं तद्धभ्वाप्रियदर्शनम् ॥ १७ यमस्तु तं तथा बद्धा प्रयातो दक्षिणाम्रुखः ।

13 °) G1 अयं ते तु पतिः शांतः. — T1 om. 13°d. — °) K1. 2 [ए]तम्; B Dn D4. 6 G3 तम्; D3 [ए]वम् (for [ए]नम्). — d) Dc2 D3 तन् (for [ए]तन्). — After 13, Dn D6 G3 ins.:

1320\* साविज्युवाच। श्रूयते भगवन्दूतास्तवागच्छन्ति मानवान्। नेतुं किल भवान्कस्मादागतोऽसि स्वयं प्रभो।

14 K4 B4 D8. 5 T1 G1 om. the ref. K1 मार्कांडेय:. M reads 14<sup>ab</sup> after 15. — a) K4 Dn D6 इस्युक्त:. M स्वां (for तां). — b) K B1-3 Dn D8. 6 स्व ; G1 सं (for स्वं). — M om. 14<sup>cd</sup>. — c) T1 G2 स यथावस्समाख्यातुं.

15 Before 15, D<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G ins. यस:. — ") B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> अयं च; G<sub>1</sub> सत्यवान् (for अयं हि).

16 Cited (with v.l.) as "smṛti" in Śamkara's Bhāṣya on the Vedānta Sūtra 1. 3. 24; also in the Tantravārttika of Kumārila on Jaim. Sūtra 2. 1. 5.

- b) Dc1 G2. 4 M पाशबद्धवशं गतं; D4 G3 पाशबद्ध (G3 'दं) च संगतं; T1 पाशबंधम\*\* स्तं; G1 पाशहस्तवशं गतं.

17 b) K4 D3. 5 गतसन्वं. T G1. 2. 4 गतप्रभं. — °) D2 विनिश्चेष्टं. G2 शरीरं तं; M2 वशं [? read शवं] तञ्ज.

18 a) D3 यमश्र. K1. 4 B Dn D4. 6 G3 ततो; Dc D2 महा (sic); G1 तदा (for तथा). — b) K1. 2 मुखं; D3 मुखे. — c) B Dn D4. 6 G3 चैव; M सापि. — d) Dc D2 T2 G1. 2. 4 [अ] न्वपद्यत. T1 स्वयं वा यत्र गच्छती. — After 18cd, S (except G3) ins.:

1321\* भर्तुः शरीररक्षां च विधाय हि तपस्विनी।

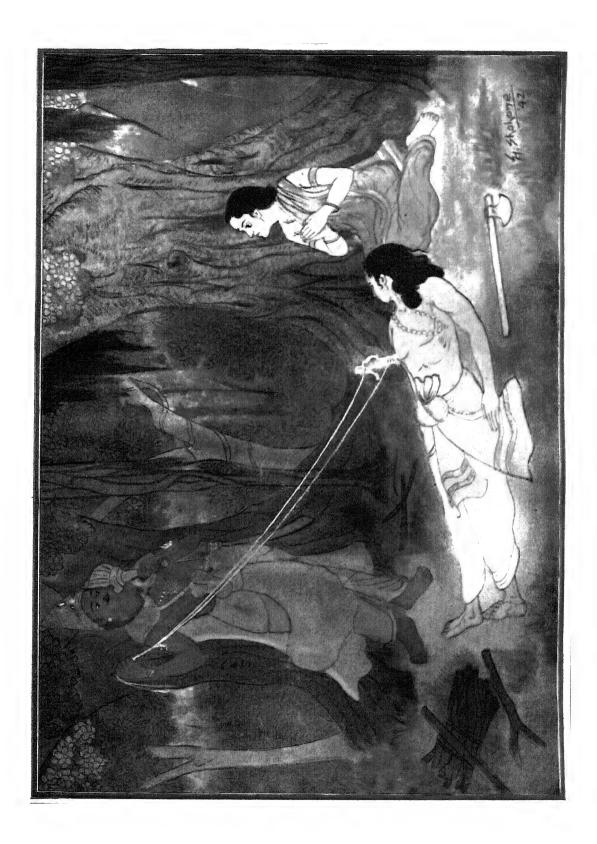

सावित्री चापि दुःखार्ता यममेवान्वगच्छत । नियमत्रतसंसिद्धा महाभागा पतित्रता ॥ १८ यम उवाच ।

निवर्त गच्छ सावित्रि कुरुष्वास्यौर्ध्वदेहिकम् । कृतं भर्तुस्त्वयानृण्यं यावद्गम्यं गतं त्वया ॥ १९

साविज्युवाच।

यत्र मे नीयते भर्ता स्वयं वा यत्र गच्छति ।
मयापि तत्र गन्तव्यमेष धर्मः सनातनः ॥ २०
तपसा गुरुवृत्त्या च भर्तुः स्नेहाद्वतेन च ।
तव चैव प्रसादेन न मे प्रतिहता गितः ॥ २१
प्राहुः सप्तपदं मित्रं बुधास्तत्त्वार्थदिर्श्चिनः ।
मित्रतां च पुरस्कृत्य किंचिद्वक्ष्यामि तच्छुणु ॥ २२

नानात्मवन्तस्तु वने चरन्ति धर्मं च वासं च परिश्रमं च । विज्ञानतो धर्ममुदाहरन्ति तस्मात्सन्तो धर्ममाहुः प्रधानम् ॥ २३

भर्तारमनुगच्छन्ती तथावस्थं सुमध्यमा।

[T<sub>1</sub> transp. lines 1 and 2. — (L. 2) T<sub>1</sub> तथावृत्तं.] — °) K (K<sub>5</sub> missing) Dc D<sub>2</sub>. 5. 5 °संपन्ना. — ′) K<sub>2.4</sub> B<sub>3</sub> D<sub>4</sub>. 6 यतवता (for पति°).

19 K<sub>2</sub> श्रीयम:. — °) T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> निवर्स. — °) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> कुरुष्वास्पौर्ध्वदेहिक; Dc D<sub>2</sub>. 8 °द्वास्पौर्ध्वदे (D<sub>2</sub>. 8 °दे)हिकं. — After 19, D<sub>3</sub> ins.:

1322\* एष मार्गो विशालाक्षि न केनाप्यनुगम्यते।

20 °) Dc<sub>2</sub> (marg. sec. m.) एष (for यत्र). Dc नियमे (for नीयते). — °) B Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> मया च (for मयापि). — 20<sup>d</sup>=1.113.13<sup>d</sup>: 4.50.7<sup>d</sup>; etc., etc.

21 °) K. B D (except Ds. s) T1 Gs गुरुभक्त्या.

- b) K2 Dc1 D2. s. s G. भर्तृस्तेहाद्; T1 M भर्तृस्त्रह.

- c) G2 तवैव च (for तव चैव).

22 °) = (var.) 3. 246. 35°. K4 B4 Dn D3. 4. 6 G3 M1 साप्तपदं. K1. 4 B2-4 D (except D3. 5) G3 M1 मैत्रं. - b) D3 बृद्धास (for बुधास). G4 न्यायार्थ (for तस्वार्थ). - c) = 3. 246. 35°. K1. 4 B3. 4 D5 T1 तु; K2 तत्; D8 ते (for च). - d) D3 ते (for तत्).

23 Before 23, T1 ins. सावित्री. — ") B4 नानार्थ-वंतस्. K (K8 missing) Dc D2. 8. 8 हि; T1 M च (for एकस्य धर्मेण सतां मतेन सर्वे स्म तं मार्गमनुप्रपन्नाः । मा वै द्वितीयं मा तृतीयं च वाञ्छे तस्मात्सन्तो धर्ममाहुः प्रधानम् ॥ २४ यम उवाच ।

निवर्त तुष्टोऽस्मि तवानया गिरा स्वराक्षरव्यञ्जनहेतुयुक्तया । वरं वृणीष्वेह विनास्य जीवितं ददानि ते सर्वमनिन्दिते वरम् ॥ २५ सावित्र्युवाच ।

च्युतः स्वराज्याद्वनवासमाश्रितो विनष्टचक्षुः श्वश्चरो ममाश्रमे । स लब्धचक्षुर्वलवान्भवेन्नृप-स्तव प्रसादाज्ज्वलनार्कसंनिभः ॥ २६

## यम उवाच। ददानि ते सर्वमनिन्दिते वरं

C. 3. 16775 B. 3. 297. 28 K. 3. 298. 29

तु). — b) K (Ks missing) De D2.3.5 सत्यं (for वासं). B Cnp (!) प्रतिश्रयं; Dn1. n2 परिश्रयं; Dn3 प्रतिश्रयं. — c) D5 M विजानतो; T G1.2.4 विजा(T1 जा)नंतो. — d) = 24d. B2 तस्यां वसंतो; T1 तद्दे संतो (for तस्मात्सन्तो).

24 K1. 2. 4 D2 om. (hapl.) 24. — ") G1 एतस्य. Dc D3. 5 S (except G3) धर्मस्य. — ") D3 स्म तन् ; D5 सता; T1 स्वतन् (sic); T2 G1. 2. 4 मतं; M2 स्म सन् (for सम तं). — ") Dc om. नै. Ds om. the second मा. B3 Dc Dn D4. 5 न नांछेत्; S (except G3) चतुर्थ. — 24<sup>d</sup>=23<sup>d</sup>.

25 K<sub>2</sub> श्रीयम:. — ") B<sub>2</sub> गच्छस्त (for तृष्टोऽस्मि). — b) B<sub>4</sub> सुधाक्षर"; G<sub>4</sub> स्फुटाक्षर". — ") M<sub>1</sub> वृणीब्वेव. G<sub>1</sub> विनाद्य. — d) =27<sup>a</sup>. K<sub>4</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 3 G<sub>1</sub>. 2 ददामि. K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>3</sub> सम्यग्; M<sub>1</sub> धर्मम्; M<sub>2</sub> धर्म्यम् (for सर्वम्).

26 °) K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> G<sub>1. 4</sub> स राज्याद्; D<sub>4</sub> G<sub>5</sub> स्वराष्ट्राद्; T<sub>1</sub> च राज्याद्. — °) B<sub>4</sub> °नार्कसप्रभ.

27 K<sub>2</sub> श्रीयम:. — °) = 25<sup>d</sup>. K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> G<sub>2.4</sub> ददामि. B<sub>2</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> [S]हं तम् (for सर्वम्). — b) Dc D<sub>2</sub> transp. यथा and त्वया. — c) K<sub>1.4</sub> Dc D<sub>2.3</sub> T तवा-(T<sub>1</sub> °<sub>21</sub>)ध्वनि. T<sub>1</sub> हेहरा°; G<sub>1.2.4</sub> ह्यांति° (for ग्लानि°).

C. 3. 16775 B. 3. 297. 28 K. 3. 298. 29

यथा त्वयोक्तं भविता च तत्तथा। तवाध्वना ग्लानिमिवोपलक्षये निवर्त गच्छख न ते श्रमो भवेत ॥ २७ सावित्र्यवाच । कुतः श्रमो भर्तृसमीपतो हि मे यतो हि भर्ता मम सा गतिर्श्ववा। यतः पतिं नेष्यसि तत्र मे गतिः सुरेश भृयश्र बचो निबोध मे ॥ २८ सतां सकृत्संगतमीप्सतं परं ततः परं मित्रमिति प्रचक्षते । न चाफलं सत्प्रहमेण संगतं ततः सतां संनिवसेत्समागमे ॥ २९ यम उवाच। मनोनुकूलं बुधबुद्धिवर्धनं त्वयाहमुक्तो वचनं हिताश्रयम्। विना पुनः सत्यवतोऽस्य जीवितं वरं द्वितीयं वरयस्व भामिनि ॥ ३०

सावित्र्यवाच । हतं प्रा मे श्रञ्जरस्य धीमतः खमेव राज्यं स लभेत पार्थिवः। जह्यात्स्वधर्म न च मे गुरुर्यथा द्वितीयमेतं वरयामि ते वरम् ॥ ३१ यम उवाच। खमेव राज्यं प्रतिपत्स्यतेऽचिरा-त्र च खधर्मात्परिहास्यते नृपः। कृतेन कामेन मया नुपात्मजे निवर्त गच्छख न ते श्रमो भवेत् ॥ ३२ सावित्र्यवाच । प्रजास्त्वयेमा नियमेन संयता नियम्य चैता नयसे न कामया। अतो यमत्वं तव देव विश्वतं निबोध चेमां गिरमीरितां मया ॥ ३३ अद्रोहः सर्वभृतेषु कर्मणा मनसा गिरा। अनुग्रहश्च दानं च सतां धर्मः सनातनः ॥ ३४

28 °) B Dn D4. 6 T1 G8 M transp. कुत: and अम:. K (K8 missing) Dc D2. 5 [आ] द्य; D3 च (for हि). — b) D3 गतिर्धुवं. — d) K4 D2. 3 सुरेश भूयोपि; Dc स्वरेण भूयश्च; T1 सुरोत्तमान्यच.

29 °) Bs ैसंगमम् (for ैसंगतम्). Dns वरं; S (except Gs) मतं (for परं). K4 सक्कस्यतां संगतमी िसतं वरं. — °) K4 S (except Gs) सत्पुरुषेषु. — °) K4 Ds (marg. sec. m.) ततः सतां संगतमेव मन्थे.

**30** K<sub>2</sub> श्रीयम:. — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> बत; Dc<sub>2</sub> बहु; D<sub>2</sub> G<sub>2</sub> M बल (for बुध-). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> त्वयेदमुक्तं; B Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> त्वया यदुक्तं. — 30°=36°. — <sup>a</sup>) B<sub>3</sub>. <sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub>. <sub>5</sub> भाविनि (for भामिनि).

31 T<sub>1</sub> om. the ref. — <sup>a</sup>) M<sub>1</sub> परेंद् (for पुरा). T G<sub>1</sub>. 2. 4 हतं हि राज्यं श्रग्रुरस्य में परें:. — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> प्रतिपत्स्यतेचिरात् (of. 32<sup>a</sup>); K<sub>4</sub> B D (except D<sub>5</sub>) G<sub>3</sub> लभतां स पार्थिव:. — <sup>c</sup>) B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> स्वधमीन्. T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 ransp. न and च. G<sub>1</sub> M यम (for यथा). K<sub>1</sub>. 2. 4 Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 न च स्वधमें प्र(K<sub>4</sub> वि)जहीत में गुहर्. — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> एतद्; Dc D<sub>2</sub>. 5 G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> एवं; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>

एनं (for एतं).

32 a)  $B_4$  पुन: स्वराज्यं.  $K_4$  स हि लप्स्यते;  $D_3$  प्रतिल्ख्यते;  $G_1$  प्रतिपद्यते. b)  $K_2$  प्रतिहास्यते;  $K_4$  परिहार्यते;  $T_1$   $G_1$ . 2. 4  $M_1$  परिहीयते.

33 <sup>a</sup>) K4 प्रजा त्वयेयं; B1-3 D (except D3. 5; D1 missing) G8 प्रजास्त्वयेता. T1 प्रजास्त्वमेतां च नियम्य चैव. — <sup>b</sup>) K4 नियम्य चैतां; D8 <sup>°</sup>म्य चैतान्; D6 <sup>°</sup>म्य चैता; T1 त्वमेव सर्वा; T2 नियम्यते ता; G1 <sup>°</sup>म्य चेतो; G2. 4 <sup>°</sup>म्य चैवं. K (K3 missing) B3 Dc Dn2 D2. 3. 8 G3 न काम्यया; B1. 2 Dn1 Cn निकामया; G1 M1 न कामत:; Cnp न कामया (as in text). % Cn: निकामया कामितेनार्थेन 1 % — <sup>c</sup>) B Dn D4. 6 G2. 3 ततो (for अतो).

34 a) Ds सर्वभूतानां.

35 b) B2. 4 Dn1 (sup. lin. as in text). n3 D4 G3 Cnp (see below) भक्ति°; G1 शांति° (for शक्ति°). % Cn: अशक्तिपेशलाः शक्तिकौशलहीनाः । पाठान्तरे भक्तिः अद्धा कौशलं च ताभ्यां हीनाः । संधिराषः । % — °) K1. 2. 4 Dc D2. 3. 4 संतस्त्विप द्यमित्रेषु; Dn3 °स्ते चाप्य°; T2 G1. 2. 4 संतः स्वेष्वप्य (G2 °पि) भिन्नेषु.

एवंप्रायश्च लोकोऽयं मनुष्याः शक्तिपेशलाः । सन्तस्त्वेवाप्यमित्रेषु दयां प्राप्तेषु कुर्वते ॥ ३५ यम उवाच ।

पिपासितस्येव यथा भवेत्पय-स्तथा त्वया वाक्यमिदं समीरितम् । विना पुनः सत्यवतोऽस्य जीवितं वरं वृणीष्वेह शुभे यदिच्छसि ॥ ३६ सावित्रयवाच ।

साविष्युवाचा ममानपत्यः पृथिवीपतिः पिता भवेत्पितुः पुत्रश्चतं ममौरसम् । कुलस्य संतानकरं च युद्धवे-चृतीयमेतं वरयामि ते वरम् ॥ ३७

यम उवाच।

कुलस संतानकरं सुवर्चसं शतं सुतानां पितुरस्तु ते शुभे । कृतेन कामेन नराधिपात्मजे निवर्त दृरं हि पथस्त्वमागता ॥ ३८ सावित्रयुवाच ।

न दूरमेतन्मम भर्तृसंनिधौ

मनो हि मे दूरतरं प्रधावति ।
तथा व्रजनेव गिरं समुद्यतां
मयोच्यमानां शृणु भूय एव च ॥ ३९
विवस्वतस्त्वं तनयः प्रतापवांस्ततो हि वैवस्वत उच्यसे बुधैः ।
शमेन धर्मण च रिक्वताः प्रजास्ततस्तवेहेश्वर धर्मराजता ॥ ४०
आत्मन्यपि न विश्वासस्तावानभवति सत्सु यः ।
तस्मात्सत्सु विशेषेण सर्वः प्रणयमिच्छति ॥ ४१
सौहदात्सर्वभूतानां विश्वासो नाम जायते ।
तस्मात्सत्सु विशेषेण विश्वासं कुरुते जनः ॥ ४२

यम उवाच ।
उदाहतं ते वचनं यदङ्गने
श्रुभे न ताद्दक्तवहते मया श्रुतम् ।
अनेन तुष्टोऽस्मि विनास्य जीवितं
वरं चतुर्थं वरयस्य गच्छ च ॥ ४३
साविज्युवाच ।
ममात्मजं सत्यवतस्तथीरसं
भवेदुभाभ्यामिह यत्कुलोद्रहम् ।

C. 3. 16792 B. 3. 297. 45

36 K<sub>2</sub> श्रीयम उ°. — °) K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> °स्पेव (for °स्पेव). B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> transp. यथा and भवेत्. T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 जलं (for पगस). — °) D<sub>5</sub> मया चाहम् (for त्वया वाक्यम्). — °) = 30°. T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 °तो हि (for °तोऽस्थ). K<sub>4</sub> जीविताद्. — °) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> सुते (for गुभे). K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> M यमिच्छसि; K<sub>4</sub> यमीप्सिसि; B<sub>2</sub>. 8 D<sub>3</sub>. 5 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> यदीच्छसि. B<sub>4</sub> वरं तृतीयं वरयस्व माविनि.

37 b) B (B<sub>3</sub>m as in text) Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> तथी (for समी ). — c) T<sub>1</sub> न (? read नु); G<sub>2</sub> हि (for च). K<sub>1</sub>. 2 D<sub>3</sub>. 6 S (except G<sub>5</sub>) तद् (for यद्). — d) B Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> एतद्; D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 एनं (for एतं).

38 K2 श्रीयम: — ") K1. 4 Dc1 D2. 3. 5 G1 M सुवर्चसां; K2 च तद्भवेत् (cf. 37°); T2 समुच्चयं. — ") = 45°. D6 पृथं; T2 G2 पृतिं; G1. 4 पृथि. Dc D2 त्वयागता.

39 °) K<sub>1</sub>. 2 T G<sub>1</sub> यथा; B<sub>1</sub>-8 Dn D<sub>4</sub>. 6 Gs अथ; B<sub>4</sub> G<sub>2</sub>. 4 पथा; D<sub>5</sub> परि (for तथा). T<sub>1</sub> व्रजंत्येव. — <sup>d</sup>)

K1. 2 B4 D3. 5 T1 हि; K4 Dc2 D2 ह; B2 तत् (for च).

40 b) K (K3 missing) D3 T1 M अतोसि; B3 ततोसि (for ततो हि). B4 Dc Dn3 D2 G1. 2 उच्यते.

- °) K4 B1. 2. 4 D (except D5; D1 missing) समेन;
T2 G1. 4 अमेण (for त्रामेन). B1. 2. 4 Dn D6 G3 M चरंति ता:; G2. 4 चिरं जिता: (for च रक्षिता:). — d) D5 तत: स वेदेन्न च धर्मराजः.

41 b) K1. 2 T1 ताबद्; B Dn D4. 6 G3 तथा; D5 स वै (for ताबान्). K1. 2 संमत: (for सत्सु थः). — °) =42°. K1. 2 यसात्. — °) T G1. 2. 4 सर्वः प्रणयते नरः (T1° यते जनः; G2° मते नरः).

42 b) Bs विश्वास उपजायते. — Ks om. 42°d. — c) =41°. Ds S (except Gs) सत्सु तसाद् (by transp.).

43 K2 श्रीयम:. — ") T2 तव (for ते). T1 उदाहतं यहचनं स्वयांगने. — ") K (K3 missing) Dc D2. 8. 8 शुर्म. G2. 4 तावत् (for ताइक्). B1. 2 Dn D4. 6 G3 श्रुतं

123

C, 3. 16792 B. 3. 297. 45 K. 3. 298. 46

शतं सुतानां बलवीर्यशालिना
मिदं चतुर्थं वरयामि ते वरम् ॥ ४४

यम उवाच ।

शतं सुतानां बलवीर्यशालिनां

भविष्यति प्रीतिकरं तवाबले ।

परिश्रमस्ते न भवेन्नृपात्मजे

निवर्त द्रं हि पथस्त्वमागता ॥ ४५

सावित्र्युवाच ।

सतां सदा शाश्वती धर्मवृत्तिः

सन्तो न सीदन्ति न च व्यथन्ति ।

सतां सद्भिर्नाफलः संगमोऽस्ति

सन्तो भयं नानुवर्तन्ति सन्तः ॥ ४६

सन्तो हि सत्येन नयन्ति स्र्यं

सन्तो भूमिं तपसा धारयन्ति ।

सन्तो गतिर्भूतभव्यस्य राज-

न्सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्तः ॥ ४७
आर्यज्ञष्टमिदं वृत्तमिति विज्ञाय शाश्वतम् ॥
सन्तः परार्थं कुर्वाणा नावेश्वन्ते प्रतिक्रियाम् ॥ ४८
न च प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघो
न चाप्यर्थो नश्यति नापि मानः ।
यसादेतिन्नयतं सत्सु नित्यं
तस्मात्सन्तो रिश्वतारो भवन्ति ॥ ४९
यम उवाच ।
यथा यथा भाषिस धर्मसंहितं
मनोनुक्लं सुपदं महार्थवत् ।
तथा तथा मे त्विय भक्तिरुत्तमा
वरं वृणीष्वाप्रतिमं यतव्रते ॥ ५०
सावित्र्युवाच ।
न तेऽपवर्गः सुकृताद्विनाकृतस्तथा यथान्येषु वरेषु मानद ।

मया (by transp.). — d) K1 च वक्तं (for चतुर्थ).

44 T<sub>2</sub> om. (hapl.) 44-45. — <sup>a</sup>) G<sub>1</sub> मदासमजं सत्यवतस्तदौरसं. — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub>. ३ इति; Dc D<sub>2</sub> अपि (for इह). — <sup>c</sup>) = 45<sup>a</sup>. K (K<sub>3</sub> missing) B<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub>. ३. ६ बलिनां महात्मनाम् (for बळवीर्थ°). — <sup>d</sup>) K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2</sub>. ३. ६ इमं (for इदं). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M चतुर्थमेकं (T<sub>1</sub> °मेतद्; G<sub>1</sub> °मेनं) वरयामि ते वरं. — For 44, G<sub>2</sub>. 4 subst.:

1323\* वरं बृणे सत्यवतो मिय प्रभो भवेत्सुतानां शतमेतदीप्सितम्। [ Cf. 1324\*.]

45 T<sub>2</sub> om. 45 (cf. v.l. 44). — °) = 44°. B<sub>2</sub> एवं (for शतं). T<sub>1</sub> M कुरु (for बरु ). — <sup>5</sup>) K<sub>4</sub> तथा; Dc तदा (for तव). — °) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> भितता (for न भवेन्). — 45<sup>d</sup>=38<sup>d</sup>. — For 45, G<sub>2</sub>. 4 subst.:

1324\* तथास्तु ते पुत्रशतं ग्रुभानने द्भुतं निवर्तस्य परिश्रमो न ते। [ Cf. 1323\*.]

46 °) K(K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2.3.5</sub> हिता (for सदा).
B Dn D<sub>4.6</sub> Gs शाश्वत (for शाश्वती). — b) K<sub>1.2</sub> B<sub>4</sub>
Dc D<sub>2.5</sub> S (except G<sub>3</sub>) ज्यथंते. — c) T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub>
संगमो (T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> °तो) नाफलो (for नाफलः संगमो). — d)
K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2.3.5</sub> नानुभवंति; G<sub>2</sub> नानुपद्यंति.

47 K<sub>1</sub>. 2 om. (hapl.) 47. — ") G<sub>4</sub> सत्यो हि. De D<sub>2</sub> भवंति श्रूरा: (for नयन्ति सूर्यं). — ") K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> G<sub>2</sub> संतो हि भूमि; De D<sub>2</sub> सतां भूमि. G<sub>4</sub> संतो हि भूमि तपसा चरंति. — ") K<sub>4</sub> D<sub>4</sub> G<sub>3</sub> T<sub>1</sub> "भवस्य (for "भव्यस्य). — ") De D<sub>2</sub> न विषीदंति (for नावसी").

48 <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 आर्यवृत्तम्; Dc D<sub>2</sub> <sup>°</sup>दष्टम्. — <sup>d</sup>) B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> नावेक्षंति; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 नापेक्षंते. B<sub>1</sub>. 2 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> M परस्परं (for प्रति<sup>°</sup>).

49 °) D5 न सत्; T1 नरा: (for न च). B2 Dn2 D4 सत्पुरुषेण; D3 सत्यभाषेषु; S पुरुषेषु (G8 °ण). T1 सत्सु (for मोघो). K4 न प्रमाद: (sic) सत्यभाषिषु मोघो [marg. sec. m. न च प्रमाद: (sic) सत्पुरुषेड्वमोघो ]. — b) T1 न चाप्यनथों. K4 D3 नर्यते. K4 D5 नाभिमान:; B2 नाप्मान:; B4 वापि मान:. — c) B2. 3 तस्मादेतन्; Dc2 D2 यस्मादेनं; D3 यस्मादेव; G1 यस्मादेतं.

50 K<sub>3</sub> श्रीयम:. — <sup>a</sup>) G<sub>1</sub> भाषिण (for भाषित). — <sup>b</sup>) Do D<sub>3</sub> स्व<sup>-</sup> (for सु<sup>-</sup>). — <sup>c</sup>) D<sub>5</sub> च (for मे). — <sup>a</sup>) B D (except D<sub>3</sub>; D<sub>1</sub> missing) G<sub>8</sub> पति<sup>\*</sup> (for यत<sup>\*</sup>).

51 °)  $K_{1.2}$  तेस्ति किंचित् (for तेSपवर्गः).  $D_{5}$  न तेपवर्गः सुकृतां तथा कृतो;  $T_{1}$  न मे स्वर्गः सत्यवताकृतो यथा;  $G_{1}$  न मेपवर्गः सुकृताद्विनाकृतास्. —  $^{5}$ )  $K_{4}$   $D_{3.5}$  यथा (for तथा).  $T_{1}$  [अ]हम $^{\circ}$ ;  $G_{1}$  [अ]यम $^{\circ}$  (for यथा $^{\circ}$ ). —  $^{4}$ )

वरं वृणे जीवतु सत्यवानयं
यथा मृता ह्येवमहं विना पतिम् ॥ ५१
न कामये भर्तृविनाकृता सुखं
न कामये भर्तृविनाकृता विवम् ।
न कामये भर्तृविनाकृता श्रियं
न भर्तृहीना व्यवसामि जीवितुम् ॥ ५२
वरातिसर्गः शतपुत्रता मम
त्वयेव दत्तो हियते च मे पतिः ।
वरं वृणे जीवतु सत्यवानयं
तवेव सत्यं वचनं भविष्यति ॥ ५३
मार्कण्डेय उवाच ।
।
वेर्युक्त्वा तु तान्पाशान्मुक्त्वा वैवस्ततो यमः ।

तथेत्युक्त्वा तु तान्पाशान्मुक्त्वा वैवस्ततो यमः । धर्मराजः प्रहृष्टात्मा सावित्रीमिदमत्रवीत् ॥ ५४ एष भद्रे मया मुक्तो भर्ता ते कुलनन्दिनि । अरोगस्तव नेयश्च सिद्धार्थश्च भविष्यति ॥ ५५ चतुर्वर्षशतं चायुस्त्वया सार्धमवाप्स्यति ।
इष्ट्रा यज्ञैश्च धर्मेण ख्याति लोके गमिष्यति ॥ ५६
त्विय पुत्रशतं चैव सत्यवाञ्जनियण्यति ।
ते चापि सर्वे राजानः क्षत्रियाः पुत्रपौत्रिणः ।
ख्यातास्त्वन्नामधेयाश्च भविष्यन्तीह शाश्वताः ॥ ५७
पितुश्च ते पुत्रशतं भविता तव मातिरे ।
मालव्यां मालवा नाम शाश्वताः पुत्रपौत्रिणः ।
भ्रातरस्ते भविष्यन्ति श्वत्रियास्त्रिदशोपमाः ॥ ५८
एवं तस्यै वरं दत्त्वा धर्मराजः प्रतापवान् ।
निवर्तयित्वा सावित्रीं स्वमेव भवनं ययौ ॥ ५९
सावित्र्यपि यमे याते भर्तारं प्रतिलभ्य च ।
जगाम तत्र यत्रास्या भर्तुः शावं कलेवरम् ॥ ६०
सा भूमौ प्रेक्ष्य भर्तारम्पसृत्योपगृह्य च ।
उत्सङ्गे शिर आरोप्य भूमावुपविवेश ह ॥ ६१
संज्ञां च सत्यवाँलल्डच्वा सावित्रीमभ्यभाषत ।

C. 3, 16811 B. 3, 297, 64 K. 3, 298, 65

K1. 2 होनमहं; G2. 4 [अ]स्म्येवमहं. B2 Dn D4. 6 T1 G3 M transp. विना and पतिम्.

52 T<sub>2</sub> om. 52<sup>ab</sup>. Dn<sub>2</sub> transp. the lines of the stanza. — b) Bs. 4 श्रियं (for दिवस्). — c) Dc D<sub>2</sub> भर्तृविनाकृतं. B4 दिवं; Dc D<sub>2</sub>. 3 श्रियं (for श्रियं). — d) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> [अ]ध्यवसामि (for ज्यव<sup>°</sup>).

53 °) T1 वसितसर्गे. — °) K2 B1. 2 T1 G1. 2 M1 दत्ता; M2 यत्ता (for दत्तो). T G1. 2. 4 म्रियते (for हि°). — °) G1 तथैव; G4 त्वयैव. — After 53, K4 D3 ins. (an addl.) colophon.

54 K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> om. the ref. M<sub>2</sub> श्रीमार्कंडेय:. — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> च (for तु). B Dn D<sub>4</sub>. 5 G<sub>5</sub> तं पाशं; Dc D<sub>2</sub> वै पाशान्. — <sup>b</sup>) S (except G<sub>5</sub>) सत्यवतो (for वैवस्वतो).

55 Before 55, Bs Ds. e Gs ins. यम उ; M1 धर्म:.

— a) Ts G1. s एहि; Gs एवं (for एष). Dc Ds भर्ता (for भद्रे). — b) Dcs Ds कुलवर्णिनि; Ts (m as in text) वरवर्णिनि. — After 55ab, S (except Gs) ins.:

1325\* तोषितेन त्वया साध्वी वाक्येर्धमार्थसंहितैः।

[G2. 4 तोषितोहं. T2 M साध्व.]

— °) K2 आरोग्यस्तव. K1 नीयश्च; K2 नोजाश्च; T2 G1. 2. 4 देहश्च. — <sup>a</sup>) Dn D4. 6 G8 स (for च).

56 K1 om. (hapl.) 56a-57b. - a) B2 Dn D4.6

G3 चतुर्वर्षशतायुक्ष. — b) K2 तव; Dc2 D2 तया (for त्वया). K2 Dc2 D2 अवाष्ट्यसि; K4 D3 उपेट्यति. — c) T1 यज्ञांश्च. — d) S (except G3) transp. स्थाति and स्लोके. K2 गमिष्यसि.

57 = (var.) Matsyapurāṇa 213. 14-15<sup>ab</sup>. K1 om. 57<sup>ab</sup> (cf. v.l. 56). — a) K2. 4 Dc D2. 3. 5 T1 चापि (for चैंव). — K1. 2 T1 M om. (hapl.) 57<sup>6</sup>-58<sup>d</sup>. — b) K4 D3. 5 जामपुत्राख्या; Dc D2 जामका पुत्रा; T2 G1. 2. 4 जामधेयाख्या. — l) K4 D3. 5 [इ]ति (for [इ]ह).

58 = Matsyapurāṇa 213. 15°d-16. K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> M om. 58°dod (cf. v.l. 57). — b) D<sub>5</sub> भविष्यत् (for भविता). — c) Cf. 3. 277. 22°. T<sub>2</sub> ° व्यां माळवानां च.

59 Before 59, M1 ins. मार्कंडेय:. — °) Dc D2. 3. 5 वरान् (for वरं). — °) Ds निवर्स चैव सावित्री.

61 °) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> भूमौ संप्रेक्ष्य भर्तारं. — °) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> D<sub>2</sub>. 3. 5 [अ]भि° (for [उ]प°). N (except K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub>; K<sub>5</sub> D<sub>1</sub> missing) T<sub>2</sub> G [उ]पगृद्ध (for °गृद्ध). — °) K<sub>1</sub>. 2 उत्संगेस्य शिरः स्थाप्य.

62 °) T1 G1 स संज्ञां (for संज्ञां च). B Dn D4. 6 G2

C. 3. 16811 B. 3. 297. 64 K. 3. 298. 65 प्रोच्यागत इव प्रेम्णा पुनः पुनरुदीक्ष्य वै ॥ ६२ सत्यवानुवाच ।

सुचिरं बत सुप्तोऽस्मि किमर्थं नावबोधितः । क चासौ पुरुषः इयामो योऽसौ मां संचकर्ष ह ॥ ६३ साविज्युवाच ।

सुचिरं बत सुप्तोऽसि ममाङ्के पुरुषर्भ ।
गतः स भगवान्देवः प्रजासंयमनो यमः ॥ ६४
विश्रान्तोऽसि महाभाग विनिद्रश्च नृपात्मज ।
यदि शक्यं समुत्तिष्ठ विगाढां पश्य शर्वरीम् ॥ ६५
मार्कण्डेय उवाच ।

उपलभ्य ततः संज्ञां सुखसुप्त इवोत्थितः। दिशः सर्वा वनान्तांश्च निरीक्ष्योवाच सत्यवान्॥६६ फलाहारोऽस्मि निष्क्रान्तस्त्वया सह सुमध्यमे। ततः पाटयतः काष्ठं शिरसो मे रुजाभवत्॥६७ शिरोभितापसंतप्तः स्थातुं चिरमशक्रुवन्। तवीत्सङ्गे प्रसुप्तीऽहमिति सर्वं स्मरे छुमे ॥ ६८
त्वयोपगृद्ध्य च मे निद्रयापहृतं मनः ।
ततोऽपश्यं तमो घोरं पुरुषं च महौजसम् ॥ ६९
तद्यदि त्वं विजानासि किं तद्वृहि सुमध्यमे ।
स्वमो मे यदि वा दृष्टो यदि वा सत्यमेव तत् ॥ ७०
तम्रवाचाथ सावित्री रजनी व्यवगाहते ।
श्वस्ते सर्वं यथाष्ट्रतमाख्यास्यामि नृपात्मज ॥ ७१
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते पित्रौ पश्य सुत्रत ।
विगादा रजनी चेयं निवृत्तश्च दिवाकरः ॥ ७२
नक्तंचराश्चरन्त्येते हृष्टाः क्रूराभिभाषिणः ।
श्रूयन्ते पर्णशब्दाश्च मृगाणां चरतां वने ॥ ७३
एताः शिवा घोरनादा दिशं दक्षिणपश्चिमाम् ।
आस्थाय विरुवन्त्युग्राः कम्पयन्त्यो मनो मम ॥ ७४

सत्यवानुवाच । वनं प्रतिभयाकारं घनेन तमसा वृतम् ।

स पुनर् (for सत्यवान्). —  $^{b}$ )  $T_{1}$   $G_{2}$ . 4 M प्रत्य° (for अभ्य°). —  $^{d}$ )  $K_{4}$  उदेक्षत.

<sup>63</sup> M<sub>2</sub> om. the ref. — ") D<sub>5</sub> तव (for बत). K<sub>4</sub> सुप्तोहं. — ") K<sub>4</sub> वानि" (for नाव"). — ") T<sub>2</sub> वा स; G<sub>2</sub>. 4 वासी (for चासी). — ") K<sub>1</sub> यो मा; K<sub>3</sub> यो मा; T G<sub>1</sub>. 2. 4 योद्य (for योऽसी). K<sub>1</sub>. 2 संप्रचकर्ष ह; K<sub>4</sub> मां संप्रकर्षित:; D<sub>5</sub> S (except G<sub>5</sub>) मां संप्रकर्षत; D<sub>5</sub> मां विचकर्ष ह.

<sup>64 &</sup>lt;sup>a</sup>) K<sub>2</sub> तव; B D (except D<sub>8</sub>) G<sub>8</sub> त्वं प्र-(for बत). — <sup>b</sup>) K<sub>1. 2</sub> ममांगे.

<sup>65</sup> a) Dc Da विश्रांतश्च; Ta विरुजश्च. — a)  $K_1$  Db सस्वं;  $K_2$  S (except Gs) सद्धं; Ds शक्यः. — a) Db विशालां;  $K_3$  G विशालां

<sup>66</sup> K1. 2. 4 D3 om. the ref. — a) M पुन: (for तत:). — b) B2 सोध (for सुख-). — c) K1 D5 दिगंतांश्च; a few MSS. वनांताश्च.

<sup>67</sup> Before 67, M<sub>1</sub> ins. सत्यवान् . — ") K<sub>1.2</sub> [S]स्मि विश्रांतस; B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> [S]सि नि॰क्रांतस; T<sub>2</sub> [S]भिनि°; G<sub>1.2</sub> हि नि°; G<sub>4</sub> विनि°. — ") G<sub>4</sub> रुजो°.

<sup>68</sup> K4 om. 68-70. — a) K1. 2 aतावसंयुक्तः. — b) M2 स्थातं चाशक्कवन्युनः. — cd) B2 ततोत्संगे. B1. 3. 4 Dn D4. 6 Gs प्रसुक्षोस्सि इति ( with hiatus!).

<sup>69</sup> K4 om. 69 (cf. v.l. 68). — °) K1. 2 तदा; T2 G2. 4 अहं (for तमो). — <sup>d</sup>) K1. 2 सु- (for च).

<sup>70</sup> K4 om. 70 (cf. v.l. 68). — °) Ti G1. 2. 4 तं (for तद्). — °) Dc2 D2 किंचिद् (for किं तद्). — °) K1. 2 स्वप्नो न; B2. 3 Dn D4. 6 स्वप्नोन; Dc D2 स्वप्नो तु; D8 स्वप्नोत्र; D5 स्वप्नोत्रं; T G स्वप्नो हि; M1 स्वप्नोद्य; M2 स्वप्नोस्य; only B1. 4 as in text! K1. 2 Dc D2. 3. 5 सम्या (for यदि वा). — °) Dn D4 मिय (for यदि). K1. 2 D5 तथ्यम्; Dc D2 [5]स्वप्नम् (for सत्यम्). B2 तु (for तत्).

<sup>71</sup> Before 71, S (except G<sub>8</sub>) ins. मार्कडेय:. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub> ज्यवगाहत; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> द्यावगाहते. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> सुप्ते; K<sub>2</sub> स्वप्ते (for श्रस्ते). — <sup>d</sup>) B<sub>3</sub> ज्याख्यास्यामि.

<sup>72</sup> b) S (except G3) पितरं पश्य सुव्रतं. — °) G4 चैव.
73 a) G1 श्र दश्यंते. — b) D5 G2.4 दुष्टा:; G1 ध्रष्टाः (for हृष्टाः). — °) B2 संतु ; D3 G2.4 पूर्ण ; M वर्ण (for पणे ).

<sup>74 °)</sup> K ( $K_8$  missing)  $D_c$   $D_2$ . 8 घोररूपा. B  $D_n$   $D_4$ . 6 एतान्घोरान् ( $B_1$ . 4 °ता घोरं;  $B_3$  °ता घोरान्) शिवा नादान्. — °)  $K_4$  अह्वाय (for आस्थाय).  $K_4$  विचरंत्युग्राः;  $D_c$   $D_2$  विद्युवं  $C_a$ .  $A_b$  few MSS. कंपयंतो.

<sup>75 °)</sup> M2 ° घोरं (for ° कारं). — b) K (K3 missing)

न विज्ञास्यसि पन्थानं गन्तुं चैत्र न ग्रक्ष्यसि ॥ ७५ सावित्रयुवाच ।

असिन्नद्य वने द्ग्ये शुष्कृष्ट्यः स्थितो ज्वलन् । वायुना धम्यमानोऽग्निर्द्दश्यतेऽत्र क्वचित्कचित् ॥ ७६ ततोऽग्निमानियत्वेह ज्वालियण्यामि सर्वतः । काष्टानीमानि सन्तीह जहि संतापमात्मनः ॥ ७७ यदि नोत्सहसे गन्तुं सरुजं त्वाभिलक्षये । न च ज्ञास्यसि पन्थानं तमसा संवृते वने ॥ ७८ श्वः प्रभाते वने दृश्ये यास्यावोऽनुमते तव । वसावेह क्षपामेतां रुचितं यदि तेऽन्य ॥ ७९

## सत्यवानुवाच ।

शिरोरुजा निवृत्ता मे खस्थान्यङ्गानि लक्ष्ये।

मातापितृभ्यामिच्छामि संगमं त्वत्प्रसाद्जम् ॥ ८० न कदाचिद्विकाले हि गतपूर्वो मयाश्रमः । अनागतायां संघ्यायां माता मे प्ररुणिद्धि माम् ॥ ८१ दिवापि मयि निष्कान्ते संतष्येते गुरू मम । विचिनोति च मां तातः सहैवाश्रमवासिभिः ॥ ८२ मात्रा पित्रा च सुभुशं दुःखिताभ्यामहं पुरा । उपालब्धः सुबहुश्रिशेणागच्छसीति ह ॥ ८३ का त्ववस्था तयोरद्य मदर्थमिति चिन्तये । तयोरदृश्ये मयि च महदुःखं भविष्यति ॥ ८४ पुरा मामूचतुश्रैव रात्रावस्नायमाणकौ । भृशं सुदुःखितौ वृद्धौ बहुशः प्रीतिसंयुतौ ॥ ८५ त्वया हीनौ न जीवाव सुदूर्तमपि पुत्रक ।

C. 3. 16835 B. 3. 297. 88

De Da. 8 घोरेण (for घनेन). — °) T G1. 2. 4 M1 विज्ञास्यामि; M2 °स्यति. —  $^d$ ) K2 सक्ष्यति; B3 शक्ष्यसे; De Da शक्यसे;  $T_1$  G1. 2. 4 M शक्यते;  $T_2$  शक्ष्यते.

76 T2 om. 76-77. — b) K1. 2. 4 D3 G2 सुष्क (K1°क ) वृक्षे; D5 सुष्को वृक्षः. — c) T1 G1. 2. 4 धूय°; M1 धास्य°. B D (except D3. 5) G3 [S] न्न (for S नि. र). — d) K (K3 missing) D3 तु; K4 (marg. sec. m.) D5 च; B Dc Dn D2. 4. 6 G3 [S] निः; M2 हि (for S7). K4 (marg. sec. m. as in text) पृथक् पृथक् (for कवित्कवित्).

77 T<sub>2</sub> om. 77 (cf. v.l. 76). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> S (except G<sub>8</sub>; T<sub>2</sub> om.) अतो (for ततो). K<sub>1.2</sub> ° यस्वेह; D<sub>3</sub> ° यित्वेद; G<sub>1</sub> ° यित्वाहं; G<sub>2.4</sub> ° यस्वेह. — <sup>b</sup>) K<sub>1.2</sub> D<sub>4</sub> ज्वरू. K (K<sub>8</sub> missing) D<sub>5.5</sub> पावकं; D<sub>C1</sub> D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> सर्वेशः.

78 Before 78, T₂ ins. सावित्री. — b) B Dc Dn D₂. 4. 6 Gs स्वां हि; D₅ चोप; T₁ G₁ चापि; T₂ चाभि. — c) K₄ विज्ञास्यसि; B₅ च जानासि. — d) D₅ संवृते पिश; T₂ ते तु वै; G₂. 4 तेन वै (for ते वने).

79 °) T G<sub>1</sub>. 2. 4 प्रभाते तु (for श्वः प्रभाते). — b) K (K<sub>8</sub> missing) D<sub>6</sub> यास्यामो. — c) K<sub>2</sub>. 4 Dc D<sub>2</sub> वसामे-(K<sub>4</sub> भी)ह. K<sub>4</sub> B Dn D<sub>8-6</sub> G<sub>8</sub> M<sub>2</sub> एकां; T<sub>2</sub> एतद् (for एतां). — d) T G<sub>1</sub>. 2. 4 उचितं; M<sub>1</sub> रुचिरं. K<sub>4</sub> विभो (for Sनघ).

80 °) M1 विवर्ता (for निवृत्ता). — d) S (except Gs M2) संयोगं (for संगमं).

81 a) K1. 2 च काले; B1. 4 Dn (Dns before corr.)

D<sub>6</sub> G<sub>8</sub> विकालं; B<sub>2</sub>. s D<sub>8</sub> हि कालं; Dc D<sub>2</sub> विकालो; Dn<sub>3</sub> (after corr.) D<sub>4</sub> हि कालं. D<sub>5</sub> च; T<sub>2</sub> [S]पि (for हि).

— b) K<sub>4</sub> गतपूर्वोयमाश्रमः; B<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M ° वोहमाश्रमात; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> ° वो मयाश्रमात्. — d) D<sub>8</sub> वै (for मे). K (K<sub>8</sub> missing) Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 माता वै संरुण (Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> संरुजा; D<sub>3</sub> प्ररुण) द्धि मां; S (except G<sub>8</sub>) रुणद्धं यवा हि मां सदा.

82 °) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>3</sub>. s) G<sub>3</sub> हि (for च). Dc D<sub>2</sub> में (for मां). K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2</sub>. s. s माता (for तात:). — <sup>d</sup>) Dc D<sub>2</sub> सहेत्याश्रम°.

83 °) A few MSS. माता- (for मात्रा). De D2 तु (for च). T2 G2. 4 मातापितृभ्यां सुभूशं. — °) T1 उपारूभ्य. B1. 4 Dn D4. 6 G8 च (for सु-). — °) K1. 2 B1. 2. 4 Dn D4. 6 G8 हि; K4 T G1. 2. 4 च (for ह).

84 °) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) =ववस्था. — °) B<sub>3</sub> transp. मिय and च. K (K<sub>3</sub> missing) Do D<sub>2</sub>. 8. 8 अहरूये मिय ताभ्यां हि.

85 <sup>b</sup>) K4 रात्रावश्रायमानको (marg. sec. m. राज्याव-स्थानमागतं); Ds वाश्राय ; T G1. s. 4 वाश्रा(T1 वाह्वा; G4 व्यान्ना)य मां तदा; M वास्नायमाणको. — °) K (K8 missing) Ds. 4 सुमृशं (for मृशं सु-). — °) T1 G1 बहुशः प्रतिसंयती.

86 °) K4 (marg. sec. m. as in text) दीनी (for हीनी). K1. 2. 4 (marg. sec. m. as in text) B2 Dc1 D6 M2 जीवेब; B3. 4 D3 T1 G1. 2. 4 जीवाबो; Dc2 D2 जीवेद्य (for जीवाब). — °) K1. 2 इव (for अपि). — °) K4 (marg. sec. m. as in text) त्वरिष्यते; T1 G1. 4 धरि

C. 3. 16835 B. 3. 297. 88 K. 3. 298. 89 यावद्धरिष्यसे पुत्र तावनौ जीवितं ध्रुवम् ॥ ८६ वृद्धयोरन्धयोर्यष्टिस्त्वियं वंशः प्रतिष्ठितः । त्वियं पिण्डश्च कीर्तिश्च संतानं चावयोरिति ॥ ८७ माता वृद्धा पिता वृद्धस्तयोर्यष्टिरहं किल । तौ रात्रौ मामपत्रयन्तौ कामवस्थां गमिष्यतः ॥ ८८ निद्रायाश्चाभ्यस्यामि यस्या हेतोः पिता मम । माता च संशयं प्राप्ता मत्कृतेऽनपकारिणी ॥ ८९ अहं च संशयं प्राप्तः कृच्छामापदमास्थितः । मातापित्रभ्यां हि विना नाहं जीवितुम्रत्सहे ॥ ९० व्यक्तमाकुलया बुद्धा प्रज्ञाचक्षुः पिता मम । एकैकमस्यां वेलायां पृच्छत्याश्रमवासिनम् ॥ ९१ नात्मानमनुशोचामि यथाहं पितरं शुभे ।

भर्तारं चाप्यनुगतां मातरं परिदुर्बलाम् ॥ ९२ मत्कृतेन हि तावद्य संतापं परमेष्यतः । जीवन्तावनुजीवामि भर्तव्यौ तौ मयेति ह । तयोः त्रियं मे कर्तव्यमिति जीवामि चाप्यहम् ॥ ९३ मार्कण्डेय उवाच ।

एवमुक्तवा स धर्मात्मा गुरुवर्ती गुरुप्रियः।
उच्छित्य बाहू दुःखार्तः सस्वरं प्ररुरोद ह।। ९४
ततोऽत्रवीत्तथा दृष्ट्वा भर्तारं शोककिशितम्।
प्रमुज्याश्रूणि नेत्राभ्यां सावित्री धर्मचारिणी।। ९५
यदि मेऽस्ति तपस्तमं यदि दृत्तं हुतं यदि।
श्वश्रूश्वश्रुरभर्दणां मम पुण्यास्तु शर्वरी।। ९६
न समराम्युक्तपूर्वां वै स्वैरेष्वप्यनृतां गिरम्।

— d) Dc D2 ममेति च; T G1. 2. 4 मया स्विति (for मयेति ह). B4 मृतावनुम्निये च तौ. — e) K4 T2 तथा (for तयो:). K (K3 missing) D3 च (for मे). — 1) B1. 2. 4 D (except D3) T2 G3 इति जानामि; B3 अतिजीवामि. D5 नापरं; G4 वाष्यहं. — After 93, S (except G3) ins.:

1326\* परमं देवतं तो मे पूजनीयी सदा मया। [ M मम (for मया).]

T G1. 2. 4 cont.: K1. 2 ins. after 93:

1327\* तयोस्तु में सदास्त्येवं व्रतमेतत्पुरातनम्।

 $[K_1]$  तयोहिंतमवास्थेयं;  $K_2$  तयोहिं में ममास्थेयं;  $T_1$  तयोहीं तथास्थेवं;  $T_2$  ततो हि में यथा सेव्यं;  $G_1$  तयोः सकाशं गच्छामि.]

94 K (Ks missing) Ds T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. the ref.
— a) K<sub>1</sub> D<sub>3</sub> तु; K<sub>4</sub> च (for स). — b) B Dn D<sub>4</sub>.6 Gs
गुरुभक्तो; Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> वृत्ति; D<sub>5</sub> धर्म (for वर्ती). T G<sub>1.2.4</sub>
गुरुप्रियहिते रतः. — c) K<sub>1</sub> D<sub>5</sub> उत्सुज्य; B<sub>1.4</sub> D<sub>5</sub> G<sub>1.2.4</sub>
उद्ध्य. Dn<sub>2</sub>. n<sub>5</sub> चाह (for बाहू). — d) = 3.73.25<sup>d</sup>.
K<sub>1.4</sub> B<sub>1.2</sub> Dc<sub>2</sub> Dn D<sub>2.3.5.6</sub> G<sub>3</sub> सुस्वरं; D<sub>2</sub> सस्वनं.

95 Before 95, K (Ks missing) Ds. s ins. मार्क.

" T2 G1. 2. 4 तदा (for तथा). — ") K (Ks missing) Dc D2. s. s शोकपीडितं; B Dn D4. s कि थितं. — ")

K4 Dc D2 वि (for प्र-). Ds T2 G2 M पाणिभ्यां; T1
G1. 4 बाहभ्यां.

96 Before 96, M1 ins. सावित्री. — a) T1 G1 मेद्य (for मेऽस्ति). — b) T2 भवेत् (for the second यदि). — d) K (K3 missing) Dc D2 क्षेमास्त; M1 रस्या (for

च्यते. — d) K1, 2 De Ds Gs तावस्रो.

<sup>87 °)</sup> D<sub>6</sub> G<sub>1</sub> आवयोर्; M<sub>1</sub> अंतयोर् (for अन्धयोर्). K<sub>1</sub> (by corr.) B<sub>4</sub> Dn T<sub>2</sub> M<sub>1</sub> दष्टिस् (for यष्टिस्). — b) T G<sub>1</sub>. 2. 4 प्राणः; M<sub>1</sub> वत्स (for वंशः). — d) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> संतानञ्ज. K<sub>4</sub> अपि; D<sub>6</sub> स्वयि (for इति).

<sup>88 °)</sup> K1 (sup. lin. sec. m.). 2 त्वंधस; K4 Dc D2. 8. 8 जिप्यंधस (for वृद्धस). T1 G1 वृद्धी च मातापितरी; T2 G2. 4 माता पिता च वृद्धी च. — °) S (except G3) पुत्रं (for रात्री).

<sup>89</sup> a) K<sub>1.2.4</sub> (marg. sec. m.) निद्रामेवाभ्य(K<sub>2</sub> 'भि)स्यामि; K<sub>4</sub> (orig.) De D<sub>2.3.5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> निद्रां चैवा(De<sub>2</sub> D<sub>2</sub> 'a)भ्य'. — b) K<sub>2</sub> यस्या; T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> यस्य. — G<sub>1</sub> om. (hapl.) 89°-91b. — c) D<sub>4</sub> प्राप. — d) K<sub>1.2</sub> स्वत्कृते च सुमध्यमे; T<sub>2</sub> मत्कृतेनोपका'; G<sub>4</sub> मत्कृतेनापि का'.

<sup>90</sup> G1 om. 90 (cf. v.I. 89). — b) G4 M1 (sup. lin. as in text) कृच्छादा°. — c) K (K3 missing) Dc D2. 3. 5 रहितो (for हि विना).

<sup>91</sup> G<sub>1</sub> om. 91<sup>ab</sup> (cf. v.l. 89). — a) Dc D<sub>2</sub> व्यक्तयाम् (for व्यक्तम्). — d) B<sub>3</sub>. 4 Dc Dn<sub>3</sub> D<sub>2</sub> M वासिना; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 वासिना: T<sub>2</sub> वासिना:

<sup>92 92° = 3. 277. 1°. — °)</sup> K1. 2 चैव दुर्बलां; T G1 भृशदुः; G2. 4 भृशदुःखितां; M प्रति दुर्बलां.

<sup>93 °)</sup> T G<sub>1. 2. 4</sub> मत्कृते पितरावद्य; M<sub>1</sub> °ते चापि ता°; तैपि च ता°. — °) G<sub>2. 4</sub> भृशम् (for परम्). — °) D<sub>5</sub> यावत्तौ; G<sub>1</sub> एवं तौ (for जीवन्तौ). B<sub>3</sub>[अ]नुपश्यामि.

तेन सत्येन तावद्य घ्रियेतां श्वज्ञुरौ मम ॥ ९७ सत्यवानुवाच ।

कामये दर्शनं पित्रोर्याहि सावित्रि माचिरम् । पुरा मातुः पितुर्वापि यदि पश्यामि विप्रियम् । न जीविष्ये वरारोहे सत्येनात्मानमालमे ॥ ९८ यदि धर्मे च ते बुद्धिर्मा चेज्जीवन्तमिच्छिस । मम प्रियं वा कर्तव्यं गच्छस्वाश्रममन्तिकात् ॥ ९९

मार्कण्डेय उवाच।

सावित्री तत उत्थाय केशान्संयम्य भामिनी । पतिम्रुत्थापयामास बाहुभ्यां परिगृद्ध वै ॥ १०० उत्थाय सत्यवांश्वापि प्रमृज्याङ्गानि पाणिना । दिशः सर्वाः समालोक्य कठिने दृष्टिमाद्धे ॥ १०१ तसुवाचाथ सावित्री श्वः फलानीह नेष्यसि । योगक्षेमार्थमेतत्ते नेष्यामि परशुं त्वहम् ॥ १०२ कृत्वा कठिनभारं सा वृक्षशाखावलम्बिनम् । गृहीत्वा परशुं भर्तुः सकाशं पुनरागमत् ॥ १०३ वामे स्कन्धे तु वामोरूर्भर्तुर्बाहुं निवेश्य सा । दक्षिणेन परिष्वज्य जगाम मृदुगामिनी ॥ १०४

सत्यवानुवाच।

अभ्यासगमनाद्भीरु पन्थानो विदिता मम ।
वृक्षान्तरालोकितया ज्योत्स्नया चापि लक्षये।। १०५
आगतौ स्वः पथा येन फलान्यविचतानि च ।
यथागतं सुभे गच्छ पन्थानं मा विचारय ।। १०६
पलाश्चण्डे चैतस्मिन्पन्था व्यावर्तते द्विधा ।

3. 16855 3. 3. 297. 110

पुण्या°). Ds अस्तु क्षेमाग्रु शर्वरी; T G1. 2. 4 स्वस्थ (G2. 4 स्था) भावो भवत्यत.

97 °) B D (except D<sub>3</sub>. s; D<sub>1</sub> missing) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> [उ]क्तपूर्व. — b) G<sub>4</sub> [अ]हितां (for [अ]नृतां). — d) Dc D<sub>2</sub> प्रियेतां; B<sub>2</sub> भवेतां. K<sub>1</sub>. 2 प्रियतां श्रञ्जरो मम.

98 <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> माचिरं (for दर्शनं). — <sup>b</sup>) K<sub>1.2</sub> यावत् (for याहि). — After 98<sup>ab</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.: 1328\* अपि नाम गुरू तौ हि पश्येयं ध्रियमाणकौ।

[Gs प्रपद्येद (for पद्येयं).]

—  $T_1$  om.  $98^c-99^d$ . — d) Cf. 1. 205.  $29^d$ .

99 T<sub>1</sub> om. 99 (cf. v.l. 98). — a) D<sub>5</sub> चेद्रिकिमें; S (except G<sub>3</sub>; T<sub>1</sub> om.) च(G<sub>4</sub>क)तुँ धर्म (for यदि धर्म). T<sub>2</sub> मे (for ते). — b) D<sub>2</sub>. 4 मा (for मां). K (K<sub>3</sub> missing) B<sub>3</sub> De D<sub>2</sub>. 3. 5 G<sub>1</sub> च जी(K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> संजी-; B<sub>3</sub> G<sub>1</sub> च जी) वितुम् (for चेजीवन्तम्). — c) K (K<sub>3</sub> missing) चेत्; D<sub>5</sub> च (for चा). — d) K<sub>4</sub> B<sub>1</sub>. 3. 4 De1 Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 T<sub>2</sub> गच्छाव; B<sub>2</sub> Dc<sub>2</sub> गच्छ च; D<sub>2</sub>. 5 गच्छ वा. K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>3</sub>. 5 [आ]अममंडलं; De D<sub>2</sub> भुत्तमं.

100 K4 Ti G1 om. the ref. K1 मार्काडेय:; M2 श्रीमार्कंडेय:. —  $^a$ ) K4 D3 सावित्री तं स(D3 च त)मादाय; S (except G3) तत उत्थाय सावित्री. —  $^b$ ) B D (except D3) G3 भाविनी. —  $^a$ ) D5 तं (for  $^a$ ).

101 D2 om. 101. — b) T1 G1. 2. 4 वि- (for प्र-).
— c) Dn D4. 6 G3 transp. दिश: and सर्वाः.

102 b) K4 D5 ह नेष्यसि (K4 marg. sec. m. [आ]-हरिष्यसि); B Dn D4. 6 Gs हरिष्यसि; T G1. 2. 4 [इ]ह चेष्यसि. — °) K1. 2 B1. 2. 4 Dn1 D2 एतं (for एतत्). — d) S (except G3) दास्यामि (for नेष्यामि). K4 (marg. sec. m.) श्रमम् (for न्वहम्).

103 b) B<sub>2</sub> वृक्षमूला. — d) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> सकाशे; T1 समीपं.

104 °) K4 वामस्कंधे. B3 स्कंधेन (for स्कन्धे तु). K1. 2 तु वामूरू (K2 °रूर्); K4 सुवामोरुर्; Dc तु वामोरू; D3 G4 [5]थ वामोरु (G4 °रू)र्. — b) K1. 2 निवेद्य. B Dn D4. 6 G3 च (for सा). — c) K4 परिगृद्ध. — d) K (K3 missing) D3 मृदुभाषिणी; B Dn D4. 6 G3 गजगामिनी.

105 °) K<sub>1</sub>. 2. 4 (marg. sec. m.) D<sub>8</sub>. 5 निलाभ्या (K<sub>4</sub> orig. °भि)गमनाद्. — °) K<sub>1</sub>. 2 [S]धिगता (for विदिता). — °) K<sub>1</sub>. 2 वृक्षारामालोकितया; K<sub>4</sub> वृक्षांतरालोकन्या (marg. sec. m. वृक्षांतरालानि तथा). — °) G<sub>2</sub>. 4 transp. च and अपि. K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 चोपलक्षये; T<sub>2</sub> चापि लक्ष्यसे; M<sub>1</sub> चाभिलक्षये.

106 °) K<sub>1. 4</sub> D<sub>2. 3</sub> स्व (for स्व:). S (except G<sub>3</sub>) [अ]नेन (for थेन). — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1. 2</sub>. 4 फलान्यप(G<sub>4</sub> पि)-चितानि च; M फलान्युपचितान्यतः. — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> अ(for मा).

107 °) K2.4 D (D1 missing) G3 बंहे (for वण्डे).
B2.4 Dc D2 वा; M1 हि (for च). — °) T G1.2.4
अस्य; M अत्र (for तस्य). — °) G4 तेन गच्छस्य च त्वरा.
— °) T G1 चास्मि (for अस्मि).

108 All MSS. except  $M_1$  (K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing) om. the ref. — <sup>a</sup>)  $K_1$  B Dc<sub>1</sub> Dn<sub>1</sub> n<sub>2</sub> T G बुबन्नेव.  $K_1$ 

C. 3. 16856 B. 3. 297. 110 K. 3. 298. 112 तस्योत्तरेण यः पन्थास्तेन गच्छ त्वरस्व च । स्वस्थोऽस्मि बलवानस्मि दिदक्षः पितरावुभौ ॥ १०७

मार्कण्डेय उवाच । ब्रुवनेवं त्वरायुक्तः स प्रायादाश्रमं प्रति ॥ १०८

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८१ ॥

# 929

मार्कण्डेय उवाच ।
एतिस्मन्नेव काले तु द्युमत्सेनो महावने ।
लब्धचक्षुः प्रसन्नात्मा दृष्टचा सर्व ददर्श ह ॥ १
स सर्वानाश्रमान्गत्वा शैब्यया सह भार्यया ।
पुत्रहेतोः परामार्तिं जगाम मनुजर्षभ ॥ २
तावाश्रमान्नदीश्चेव वनानि च सरांसि च ।
तांस्तान्देशान्विचन्वन्तौ दंपती परिजग्मतः ॥ ३

Dn2 त्वया युक्त:; Dc1 तया युक्त:; Dc2 D2 तथा युक्त: (for त्वरा°). — b) B1. 2. 4 D (except D6) G8 संप्रायाद्; G1 संप्रयाता; G4 संप्रदाद् (for स प्रायाद्). M यत: (for प्रति). — After 108, M1 ins.:

1329\* सावित्रीसहितः श्रीमान्सत्यवान्संशितवतः।

Colophon. Ks D1 missing. — Major parvan: K1.2 Dn2 G2.4 आरण्य. — Sub-parvan: N (K3 D1 missing) T1 G1.3 M1 (all om. sub-parvan name) mention only सावित्र्युपाख्यान. — Adhy. name: M2 सावित्रीवरप्रसाद: — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 295; Dn3 296; T1 G1 282; T2 M (M2 inf. lin.) 285 (M2 orig. 287); G2 284; G4 corrupt. — Śloka no.: Dn1. n2 108; Dn3 111.

## 282

This adhy, is missing in K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> (cf. v.l. 3, 279, 14, 8); the MSS, are mostly ignored here.

1 Gs om. the ref. K1 मार्काडेय:; M2 श्रीमार्केडय:.
— a) Standing phrase! Cf. Hopkins, Great Epic, p.
406 (No. 31). T2 Gs तस्मिन्नेव तु काले वे. — b) B Dc
Dn D2. 4-6 G3 महाबल: (B1. s ° बले) (for ° वने). — c)
B Dn D4-6 G3 M2 प्रसन्नायां (for ° तमा). Dc D2. 3 प्रस-

श्रुत्वा शब्दं तु यितंकिचिदुन्मुखौ सुतशङ्कया। सावित्रीसहितोऽभ्येति सत्यवानित्यधावताम्॥ ४ मिन्नेश्च परुषैः पादैः सत्रणैः शोणितोक्षितैः। कुशकण्टकिबद्धाङ्गावुन्मत्ताविव धावतः॥ ५ ततोऽभिसृत्य तैर्विष्रैः सर्वैराश्रमवासिभिः। परिवार्य समाश्वास्य समानीतौ स्वमाश्रमम्॥ ६ तत्र भार्यासहायः स वृतो वृद्धैस्तपोधनैः।

न्नया लब्धचक्षुः. — <sup>4</sup>) K<sub>1.2</sub> सर्वेदष्टया; K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> सर्वे दष्टया; B<sub>1.8</sub>, 4 दष्टयां सर्वा; B<sub>2</sub> D<sub>3</sub> D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> दष्टयां सर्वं; D<sub>6</sub> D<sub>2</sub> सर्वे दष्ट्यां; T<sub>1</sub> दष्ट्या सर्वं; T<sub>2</sub> मूत्वा सर्वं; G<sub>2.4</sub> दष्ट्या सर्वान्. D<sub>3</sub> सः (for ह).

2 b) B D<sub>3</sub>. 4 सैड्यया (for हो°). — d) B D<sub>01</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> भरतर्षभ; D<sub>62</sub> D<sub>2</sub> पुरुष°; D<sub>6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> मनुजर्षभ:.

- 3 °) T2 तानाश्रमान्. °) B D (except Ds. 5; D1 missing) G3 तस्यां निशि (for तांस्तान्देशान्). °) D5 परिमार्गतुः.
- 4 °) S (except G<sub>8</sub>) च (for तु). K<sub>1</sub>. 2 B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>8</sub> M<sub>2</sub> यं (for यत्). K (K<sub>8</sub> missing) B<sub>8</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> M<sub>2</sub> कंचिद् (for किंचिद्). °) K<sub>4</sub> D<sub>6</sub> T<sub>1</sub> ° भ्येल (for ° भ्येति). °) K (K<sub>8</sub> missing) M<sub>1</sub> इति धावतां; B Dc Dn D<sub>2</sub>. 3 (marg. sec. m.). 4. 6 G<sub>8</sub> इसभाषतां; D<sub>8</sub> अभ्यधावतां.
- 5 °) K (Ks missing) पुरुषे:. M1 प्रासै: (for पादै:).

   b) K1 (corrupt) सज्ञणे: शोणिते: क्षणे:; G2 सज्जणे.
  शोणितोक्षिती. °) K (Ks missing) D5 दिग्धांगाव्.

   d) S (except G3) धावतां.
- 6 °) T G<sub>1</sub>. 2. 4 [S] भिगम्य (T<sub>1</sub> °त्य). M<sub>1</sub> संवैं: (for विप्रै:). <sup>b</sup>) M<sub>1</sub> द्विजेर् (for सवैंर्). <sup>d</sup>) B D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> तावानीतौ (for समा°).
- 7 °) T<sub>1</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> ततो (for तत्र). <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>8</sub> वृद्धो (for वृतो). <sup>c</sup>) D<sub>11</sub> G<sub>8</sub> आश्वासितोपि चित्राधैं:; T<sub>2</sub> °तौ पवित्राधैं: <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> पूर्वराज्ञां कथानकै:; T<sub>2</sub>

आश्वासितो विचित्रार्थैः पूर्वराज्ञां कथाश्रयैः ॥ ७ ततस्तौ पुनराश्वस्तौ वृद्धौ पुत्रदिदृक्षया । बाल्ये वृत्तानि पुत्रस्य स्मरन्तौ भृगदुःखितौ ॥ ८ पुनरुक्त्वा च करुणां वाचं तौ शोककर्शितौ । हा पुत्र हा साध्वि वधुः कासि कासीत्यरोदताम् ॥ ९

सुवर्चा उवाच।

यथास्य भार्या सावित्री तपसा च दमेन च । आचारेण च संयुक्ता तथा जीवति सत्यवान् ॥ १० गौतम उवाच ।

वेदाः साङ्गा मयाधीतास्तपो मे संचितं महत्। कौमारं ब्रह्मचर्यं मे गुरवोऽग्निश्च तोषिताः ॥ ११ समाहितेन चीर्णानि सर्वाण्येव व्रतानि मे । वायुभक्षोपवासश्च कुश्चलानि च यानि मे ॥ १२ अनेन तपसा वेद्यि सर्वं परिचिकीर्षितम् । सत्यमेतिन्नवोध त्वं ध्रियते सत्यवानिति ॥ १३ शिष्य उवाच।

उपाध्यायस्य मे वक्त्राद्यथा वाक्यं विनिःसृतम् । नैतजातु भवेन्मिथ्या तथा जीवति सत्यवान् ॥ १४

ऋषय ऊचुः।

यथास्य भार्या सावित्री सर्वेरेव सुलक्षणैः। अवैधव्यकरैर्युक्ता तथा जीवति सत्यवान्।। १५

भारद्वाज उवाच।

यथास्य भार्या सावित्री तपसा च दमेन च । आचारेण च संयुक्ता तथा जीवति सत्यवान् ॥ १६

दालभ्य उवाच।

यथा दृष्टिः प्रवृत्ता ते सावित्र्याश्च यथा व्रतम् । गताहारमकृत्वा च तथा जीवित सत्यवान् ॥ १७

माण्डव्य उवाच।

यथा वद्नित ज्ञान्तायां दिश्चि वै मृगपक्षिणः। पार्थिवी च प्रवृत्तिस्ते तथा जीवति सत्यवान्॥ १८

C. 3. 16876 B. 3. 298. 18 K. 3. 299. 18

G2. 4 पूर्वराजकथाश्रयै:.

8 <sup>ab</sup>) D<sub>5</sub> 'स्वस्थी (for 'श्वस्ती). T<sub>2</sub> दंपती तौ तत: संतौ दृष्टी पुत्र'. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> D<sub>c</sub> D<sub>2</sub> बाल्य- (for बाल्य). B<sub>3</sub> transp. वृत्तानि and पुत्रस्य. — After 8°, T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> ins.: 1330\* साविज्या दर्शनानि च ।

शोकं जग्मतुरन्योन्यं.

9 °) K (K3 missing) D3 स (for च). S (except G3) पुनश्च करुणां वाचं. — b) T1 G1. 2. 4 M वदंती; T2 सारंती (for वाचं ती). K1. 2 B2. 4 Dn D4. 6 ° किषिती. — c) K4 पुत्र (for पुत्र). S (except G3) (by transp.) वधू: साध्व (T1 साध्वी). K (K3 missing) Dc2 D2. 3 वधु; B4 Dc1 वधू (for वधू:, Vocative!). — d) K1. 2 B3 [अ] च रोदता; K4 [इ] ति रोदता; D5 [इ] त्यवोचतां (for [इ] त्यरोदताम्). Dc D2 कापि कासित्यवाद (Dc1 ° सीत्यवादि) तां. — After 9, B Dn D4. 6 G3 ins.:

1331\* ब्राह्मणः सत्यवाक्तेषामवाचेदं तयोर्वचः।

10 = 16. K1 सुवर्च:; K2 सुवर्ण:; D2 ब्राह्मण उ°; D3 सुवर्चोवाच; S (except  $G_8$ ) ब्राह्मणाः. —  $^a$ ) =  $15^a$ . K1 यथासि भार्या; Dc D2  $T_1$   $G_1$  अथास्य भार्या.  $10^a = 14^d$ , etc. . 11  $^a$ ) K1. 2 वेदाः सांगाश्च या गीतास्; D5  $T_2$   $G_2$ . 4 M वेदः सांगो मयाधीतस्. —  $^c$ ) D6  $G_4$  कौमार ; M1 कौमार्थ. B2 Dn D4. 6  $G_{2-4}$  च (for  $\hat{\mathbf{H}}$ ).

- 12 b) Dc D2 G1 च; T G2. 4 वे (for मे). K1. 2 om. (hapl.) 12<sup>cd</sup>. d) B Dn D4. 6 G8 कृतो मे विधिवत्सदा.
- 13 b) B<sub>2</sub> D (except D<sub>3</sub>; D<sub>1</sub> missing) T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> M सर्व पर<sup>°</sup>; B<sub>3</sub> सत्यं प्रिय<sup>°</sup>. °) T G<sub>1</sub>. 2. 4 मम (for एतन्). B<sub>4</sub> निबोधस्व; Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> M निबोधस्वं.
- 14 °) Ks यद् (for मे). Ti Gi वाक्याद् (for वक्नाद्).

   b) Ki. s विनिर्गतं. c) B Di Ds. 6 Gs नैव (for नेतज्). 14<sup>d</sup>=10<sup>d</sup>, 15<sup>d</sup>, 16<sup>d</sup>, 17<sup>d</sup>, 18<sup>d</sup>, 19<sup>d</sup>.
- 15 T<sub>2</sub> om. (hapl.) 15-17; G<sub>3</sub> (hapl.) om. 15-16.

   a) =16a. D<sub>4</sub>. 6 यथा च (for यथास्य). K<sub>1</sub> भार्यासि;
  K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> भार्यास्य (by transp.). Do<sub>1</sub> D<sub>2</sub> om. (hapl.)
  15b-16a. b) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub>. 5 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M स्व (for सु.). D<sub>4</sub>
  तपसा च दमेन च (=16b). c) D<sub>4</sub> आचारेण च संयुक्ता
  (=16c). After 15, K<sub>2</sub> reads 18, repeating the stanza in its proper place.
- 16 = 10. K1. 2 T2 G3 om. 16; Dc1 D2 om. 16<sup>a</sup> (cf. v.l. 15). K4 B3. 4 Dn1. n2 D3 G1. 2 M भरद्वाज उ (G1. 2 M om. उ ). a) = 15<sup>a</sup>. K4 यथा भार्या च
- 17 T2 om. 17 (cf. v.l. 15). °) T1 G1, 2. 4 [ए]व (for च).

C. 3. 16876 B. 3. 298. 19 K. 3. 299. 19 धौम्य उवाच ।
सर्वेर्गुणैरुपेतस्ते यथा पुत्रो जनप्रियः ।
दीर्घायुर्लक्षणोपेतस्तथा जीवति सत्यवान् ॥ १९
मार्कण्डेय उवाच ।

एवमाश्वासितस्तैस्तु सत्यवाग्भिस्तपिस्तिभिः । तांस्तान्विगणयन्नर्थानवस्थित इवाभवत् ॥ २० ततो मुहूर्तात्सावित्री भूत्री सत्यवता सह । आजगामाश्रमं रात्रौ प्रहृष्टा प्रविवेश ह ॥ २१

ब्राह्मणा ऊचुः।

पुत्रेण संगतं त्वाद्य चक्षुष्मन्तं निरीक्ष्य च । सर्वे वयं वै प्रच्छामो वृद्धिं ते पृथिवीपते ॥ २२ समागमेन पुत्रस्य साविज्या दर्शनेन च । चक्षुषश्चात्मनो लाभात्त्रिभिर्दिष्ट्या विवर्धसे ॥ २३ सर्वेरसाभिरुक्तं यत्तथा तनात्र संशयः। भूयो भूयश्र वृद्धिस्ते क्षिप्रमेव भविष्यति॥ २४ मार्कण्डेय उवाच।

ततोऽिंग तत्र संज्वालय द्विजास्ते सर्व एव हि । उपासांचिक्ररे पार्थ द्युमत्सेनं महीपतिम् ॥ २५ शैब्या च सत्यवांश्रेव सावित्री चैकतः स्थिताः । सर्वेस्तेरभ्यनुज्ञाता विशोकाः सम्रुपाविश्चन् ॥ २६ ततो राज्ञा सहासीनाः सर्वे ते वनवासिनः । जातकौत्हलाः पार्थ पप्रच्छुर्नृपतेः सुतम् ॥ २७ प्रागेव नामतं कस्मात्सभार्येण त्वया विभो । विरात्रे चागतं कस्मात्कोऽनुबन्धश्च तेऽभवत् ॥ २८ संतापितः पिता माता वयं चैव नृपात्मज । नाकस्मादिति जानीमस्तत्सर्वे वक्तुमईसि ॥ २९

1332\* इष्ट्रा चोत्पतिताः सर्वे हर्षं जरमुश्च ते द्विजाः। कण्ठं माता पिता चास्य समालिङ्ग्याभ्यरोदताम्। 25 N (except K2 B3; K3 D1 missing) T1 G3 om. the ref. M2 श्रीमार्कडेय: — a) B2 तथा (for ततो). K2 प्रज्वाल्य. T2 G2 ततोग्नि ते समुज्वाल्य; G4 ततोग्निहोत्रं सं. — b) T2 बाह्मणा: (for द्विजास्ते). D5 M1 ह (for हि). — d) नराधिषं (for मही°).

26 b) K<sub>1</sub> G<sub>1</sub> चैकता; G<sub>2.4</sub> च ततस्. K (K<sub>8</sub> missing) Dn D<sub>8.4.6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> स्थिता; G<sub>2.4</sub> तथा. — d) K (K<sub>8</sub> missing) विशोका विशत्.

27 °) D<sub>8</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M<sub>2</sub> समासीना:. — °) K<sub>4</sub> सर्वे (for पार्थ).

28 Before 28, B D (except Ds. 5; D1 missing) Gs ins. ऋषय ऊ. — ") G1 प्रागेवानागतं. — ") K1. 2 स्वयानघ (for स्वया विभो). — ") T2 विरान्नी चागतं; Gs चिराच्चेवागतं. K (Ks missing) T1 G1 चागतः; B1 वागतं; Dn1 वागमः. — ") K1 को विरस्तं च; K2 को विलंबश्च; K4 को नु विद्वा ; B3 क च बाधा ; M1 को वा बंधा . — B1. 2 Dn D4. 6 G3 तव (for च ते). B4 सभायेंण स्वया विभो (marg. को नुबंधस्तवाभवत्).

29 °) Bs संतापिता; T2 °पिता:. — b) Dc D2 तथा नृप; M [अ]नुतापिता:. — °) K1. 2 Dc D2 T G1. 2. 4 न कस्माद् (for नाकस्माद्). T1 G1 M एव (for इति). B

<sup>18</sup> K<sub>2</sub> reads 18 after 15, repeating it here. K<sub>4</sub> B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> आपस्तंब उ°; T G<sub>1</sub>. 2. 4 वामदेव:; M पांक्रेय:. — 6) De D<sub>2</sub> G<sub>2</sub> वहति; T<sub>2</sub> वै दिशि (for वहन्ति). — 6) D<sub>8</sub> T<sub>2</sub> वहंति (for दिशि वै). — 6) D<sub>5</sub> पार्थिवी च वृत्तिस्तिन; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 पार्थिवीं चैव वृद्धि ते; M पार्थिवी चैव वृद्धिते.

<sup>19</sup> K1 om. (hapl.) 19. — b) T G2. 4 M द्विजिप्रिय:; G1 द्विजोत्तम: (for जन°).

<sup>20</sup> K1 मार्काडेय:; M2 श्रीमार्कडेय:. — a) B3. 4 च; S (except T1 G3) तै: (for तु). D5 एवमाश्वासिती ती तु. — c) B1. 2. 4 Dn D4. 6 G3 सर्वान् (for अर्थान्). — d) B Dn D6 तत: (B4 श्र) स्थिर; Dc D2 अवस्थिर; D4 G3 तत: शिष्य (for अवस्थित). T2 इह (for इव).

<sup>21</sup> b) S (except G<sub>8</sub>) सह सत्यवता तदा. — d) K<sub>1</sub> प्रविष्ट:; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 M<sub>2</sub> प्रविष्टा. — After 21, T G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> ins.:

<sup>22</sup> K<sub>1. 2</sub> Dc D<sub>2</sub> ब्राह्मण उ°. — °) B<sub>1. 2</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> त्वांतु; B<sub>4</sub> त्वंच; G<sub>1</sub> त्वद्य (for त्वाद्य). — °) K<sub>4</sub> (marg. sec. m.) वै यच्छामो; T G<sub>1. 2. 4</sub> हि पञ्या° (for वै प्रच्छा°). — °) B<sub>1. 2</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> वै (for ते).

<sup>23</sup> b) M<sub>1</sub> ° ज्यागमनेन च. — b) S (except G<sub>3</sub>) [अ]भि (for वि-).

<sup>24 °)</sup> Ds च (for यत्). T1 G1. 4 यथा सर्वे मुंदाप्युक्तं;

#### सत्यवानुवाच।

पित्राहमभ्यनुज्ञातः सानित्रीसहितो गतः ।
अथ मेऽभूच्छिरोदुःखं वने काष्ठानि भिन्दतः ॥ ३०
सप्तश्चाहं वेदनया चिरमित्युपलक्षये ।
तावत्कालं च न मया सप्तपूर्वं कदाचन ॥ ३१
सर्वेषामेव भवतां संतापो मा भवेदिति ।
अतो विरात्रागमनं नान्यदस्तीह कारणम् ॥ ३२

गौतम उवाच।

अकस्माचक्षुपः प्राप्तिर्द्युमत्सेनस्य ते पितुः । नास्य त्वं कारणं वेत्थ सावित्री वक्तुमईति ॥ ३३ श्रोतुमिच्छामि सावित्रि त्वं हि वेत्थ परावरम् । त्वां हि जानामि सावित्रि सावित्रीमिव तेजसा ॥ ३४ त्वमत्र हेतुं जानीषे तस्मात्सत्यं निरुच्यताम् । रहस्यं यदि ते नास्ति किंचिदत्र वदस्व नः ॥ ३५

## सावित्र्युवाच ।

एवमेतद्यथा वेत्थ संकल्पो नान्यथा हि वः ।
न च किंचिद्रहस्यं मे श्रूयतां तथ्यमत्र यत् ॥ ३६
मृत्युर्मे भर्तुराख्यातो नारदेन महात्मना ।
स चाद्य दिवसः प्राप्तस्ततो नैनं जहाम्यहम् ॥ ३७
सुप्तं चैनं यमः साक्षादुपागच्छत्सिकंकरः ।
स एनमनयद्भद्वा दिशं पितृनिषेविताम् ॥ ३८
अस्तौषं तमहं देवं सत्येन वचसा विश्वम् ।
पश्च वै तेन मे दत्ता वराः शृणुत तान्मम ॥ ३९
चक्षुपी च स्वराज्यं च द्वौ वरौ श्वशुरस्य मे ।
लब्धं पितुः पुत्रशतं पुत्राणामात्मनः शतम् ॥ ४०
चतुर्वर्षशतायुर्मे भर्ता लब्धश्च सत्यवान् ।
भर्तिर्हें जीवितार्थं तु मया चीर्णं स्थिरं वतम् ॥ ४१
एतत्सत्यं मयाख्यातं कारणं विस्तरेण वः ।

C. 3. 16899 B. 3. 298. 42 K. 3. 299, 43

- Dn D4. 6 Gs कस्मादिति न जा $^{\circ}$ .  $^{d}$ ) K1. 2 सर्वं वृक्कु-मिहाईसि.
- 30 °) D<sub>8</sub> (marg. sec. m.) अद्य (for अथ). <sup>d</sup>) K (K<sub>8</sub> missing) D<sub>8</sub> (marg. sec. m. as in text). s कुर्वत:; T G<sub>1.2</sub> भिद्यत:; M छिंदत:.
- 31 °) K1. 2 काले (for कालं). K1 B Dn D3 (sup. lin. sec. m.). 4. 6 G3 transp. च and न. d) K1 कथंचन.
- 32  $^{5}$ ) Ds न (for  $\pi_{1}$ ).  $^{c}$ )  $K_{1}$  अतिश्चिराभ्यागमने;  $K_{2}$  अतो विरात्रगमनं;  $G_{2}$  अतो विरात्रगमनं;  $G_{3}$  अतो विरात्रावगमं.  $^{d}$ )  $G_{2}$   $G_{3}$   $G_{4}$   $G_{5}$   $G_{6}$   $G_{7}$   $G_{7}$   $G_{7}$   $G_{8}$   $G_{7}$   $G_{8}$   $G_{8}$   $G_{7}$   $G_{8}$   $G_{8}$  G
- 33 °) T<sub>2</sub> M नाक° (for अक°). °) B<sub>3</sub> नान्यत्; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> न स (for नास्य). B D (except D<sub>5</sub>; D<sub>1</sub> missing) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 3 वेस्स (for वेस्थ). — °) D<sub>5</sub> वेस्तुम्.
- 34 °) M इच्छाम. °) K2 परापरं. °) D2 त्वा (for त्वां). K4 B4 D3 G1. 2. 4 त्वां हि जानीम; M1 त्वाः भिजानाम; M2 त्वां विजानाम. °) K1. 2 वीमेव.
- 35 °) S (except G<sub>8</sub>) त्वामन्न. T1 G<sub>1.2.4</sub> M जानीमस; T2 जानामि (for जानीषे). b) S (except G<sub>8</sub>) सर्वं (for सत्यं). K2 निरुद्यतां. c) K<sub>1.2</sub> transp. रहस्यं and यदि. d) M किंचिदेव. Ds जवीहि न:.
- 36 °) D<sub>3</sub> एवमेव. G<sub>4</sub> चेत्थं; M वित्त (for वेत्थ).
   b) M<sub>1</sub> [अ]पि (for हि). c) B Dc Dn D<sub>2.4.6</sub> G<sub>3</sub>

हि (for च). De D<sub>2</sub> च (for मे). — d) T G<sub>1.2.4</sub> कृतम् (for तथ्यम्). B<sub>1.2</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> एव; B<sub>3</sub> अस्य (for अत्र).

- 37 a) B Dei Dn D4. 6 T2 G3 पत्युर् (for भतुर्).

   b) K (K3 missing) De D2. 3 न महर्षिणा. c) K
  (K3 missing) D3 स चास्य. G4 दिव्यं संप्राप्तस्. d)
  B3 मैन; G4 नैतं (for नैनं).
- 38 °) G4 चैतं. °) G2 उपगच्छत्. °) T1 G1. 2. 4 चैनम् (for एनम्). G1 आनयद्. T2 स वै चैनं यमो बध्वा.
- 39 °) Ds व्यतोषयम्; T G1. 3. 4 अतोषयम् (for अस्तौषं तम्). b) K2 विभु:; G4 भुवम्. °) S (except G3) transp. वे and मे. K1 पंच चैतेन; B1. 8 पंचैव तेन; B4 पंचायतेन; D5 पंच तेनैव (for पञ्च वे तेन). B8. 4 transp. मे and दत्ता. d) K1 De D2 G2 M2 वराज्. K2 ता मम; D5 चातमना; G1 तानिह (for तानमम).
- 40 °) K (K3 missing) D8. 5 चक्कुष्मत्ता (D8 तां; D5 तां); Dc D2 चक्कुष्मतं (for चक्कुषी च). °) K1. 2 पित्रो: (for पितु:). °) B1. 2. 4 Dn D4. 6 G8 चारमनः.
- 41 b) K<sub>1</sub>. 2 लब्धं (K<sub>1</sub>° ब्यां) भर्ता; K<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 लब्धो भर्ता (by transp.). °) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>3</sub>. 5 जीवितार्थाय; Dc D<sub>2</sub> जीवनार्थाय (for °थं तु). B<sub>3</sub> हि; M तन् (for तु). <sup>4</sup>) K<sub>1</sub>. 2 G<sub>2</sub> (by transp.) वर्त स्थिर;

C. 3. 16899 B. 3. 298. 42 K. 3. 299. 43 यथा वृत्तं सुखोदर्किमिदं दुःखं महन्मम ॥ ४२ ऋषय ऊचुः । निमज्जमानं व्यसनैरिभद्धतं कुलं नरेन्द्रस्य तमोमये हृदे । त्वया सुशीले धृत्धर्मपुण्यया सम्रद्धतं साध्वि पुनः क्रलीनया ॥ ४३ मार्कण्डेय उवाच ।
तथा प्रश्नस्य द्यभिपूज्य चैव ते
वरिस्तयं तामृषयः समागताः ।
नरेन्द्रमामन्त्र्य सपुत्रमञ्जसा
शिवेन जग्मुर्मुदिताः स्वमालयम् ॥ ४४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्वयशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८२ ॥

# २८३

मार्कण्डेय उवाच ।
तस्यां राज्यां व्यतीतायाम्चदिते सूर्यमण्डले ।
कृतपूर्वाह्निकाः सर्वे समेयुस्ते तपोधनाः ॥ १
तदेव सर्वे साविज्या महाभाग्यं महर्षयः ।

द्युमत्सेनाय नातृप्यन्कथयन्तः पुनः पुनः ॥ २ ततः प्रकृतयः सर्वाः शाल्वेभ्योऽभ्यागता नृप । आचख्युर्निहतं चैव स्वेनामात्येन तं नृपम् ॥ ३ तं मन्त्रिणा हतं श्रुत्वा ससहायं सबान्धवम् ।

B1. 2. 4 Dn D4. 6 Gs रिवदं वर्त.

42 °) B Dn D4. 6 T G3 M सर्व (for सत्यं). K (K3 missing) B3 D3 M समा (for मया). — b) K4 D2. 8. 5 च (for व:). — d) T G1. 2. 4 मह( म) र्षय: 3 M महन्मया.

43 G<sub>1</sub> om. the ref. M<sub>2</sub> ऋषि:. — °) Some MSS. निमज्यमानं. B<sub>3</sub> उपदुतं; D<sub>5</sub> अभिष्ठतं. — °) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>6</sub> D<sub>2</sub>. s. s सुशीलवतधर्मयुक्त(D<sub>6</sub> °नित्य)या; B Dn D<sub>4</sub>. s G<sub>3</sub> सुशीलवतपुण्यया कुलं (B<sub>3</sub> °चर्यया); T<sub>2</sub> सुशील घतपुण्यधर्मया; G<sub>1</sub> सुशीलध्तधर्म °.

44 K (Ks missing) S (except Gs M2) om. the ref. — 6) B1 ततः. K1. 2 प्रशंस्य; T G1 M प्रशस्याम्; G2. 4 प्रशस्ताम्. K1 हृदि पूज्य; B1. 4 ह्यतिपूज्य; S (except Gs) अभिपूज्य (for ह्यभि°). B1. 2. 4 Dn Ds. 4. 6 Gs om. ते. — b) K (Ks missing) Ds. 5 M तां मुनयः; T1 ता ऋषयः. — 6) K (Ks missing) Ds. 5 transp. नरेन्द्रम् and सपुत्रम्. — 6) S (except Gs) शुभेन जग्मुर्मु-दिता यथाल्यं.

Colophon. Ks D1 missing. — Major parvan: K1. 2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K4 B D (D1 missing) T1 M (allom. sub-parvan name) mention only सावि-ज्युपाल्यान: G3 ैज्युवाच (sic). — Adhy. name: M2 आश्रमप्रवेश:. — Adhy. no. (figures, words or both):
Dni (marg.). n2 296; Dn3 297; T1 G1 283; T2
G4 M (M2 inf. lin.) 286 (M2 orig. 288); G2 285.
— Śloka no.: Dn 44.

### 283

This adhy. is missing in K<sub>8</sub> D<sub>1</sub> (cf. v.l. 3. 279. 14, 8); the MSS. are mostly ignored here.

- 1 K1 मार्का ; M2 श्रीमार्क . ") T G1. 2. 4 ततो (for तस्यां). ") K4 Dc D2-4 T1 "पूर्वाह्विका: ; Dn2 T2 G8 M "पौर्वाह्विका: . ") K (K8 missing) B8. 4 Dc D2. 3. 5 समीयुस.
- 2 a) K1. 2 तदेवं. b) Bs. 4 महो भाग्यं; Dc M2 माहा ; T1 माहारम्यं च.
- 3 b) K2. 4 D8 G1. 2. 4 M साहवेश्यो. K1. 2 D3. 5 [S]श्यागमन्; K4 [S]श्यागमन्; Dc D2 G2 M2 [S]श्यागतान्. K (K3 missing) B3 T G1. 2. 4 नृपं. K1 om. (hapl.) 3<sup>cd</sup>. c) G4 आचरेन् (for आचस्युर्). d) B1-8 Dn D4. 6 G1. 3 द्विषं (for नृपम्).
- 4 °)  $K_{1.2}$   $D_{3}$  ते (for तं). S (except  $G_{8}$ ) प्रोच्य (for श्रुत्वा). °)  $G_{1.2}$  सहायं सहबांधवं.  $T_{2}$  om.  $4^{cd}$ . °)  $K_{1.2}$   $B_{1.2}$   $D_{1.2}$   $G_{3}$  यथावृत्तं (for  $G_{1.2}$   $G_{1.2}$   $G_{1.3}$   $G_{$

न्यवेदयन्यथातक्त्वं विद्वतं च द्विषद्धलम् ॥ ४ ऐकमत्यं च सर्वस्य जनस्याथ नृपं प्रति । सचक्षुर्वाप्यचक्षुर्वा स नो राजा भवत्विति ॥ ५ अनेन निश्चयेनेह वयं प्रस्थापिता नृप । प्राप्तानीमानि यानानि चतुरङ्गं च ते बलम् ॥ ६ प्रयाहि राजन्भद्रं ते घुष्टस्ते नगरे जयः । अध्यास्स्व चिररात्राय पितृपैतामहं पदम् ॥ ७ चक्षुष्मन्तं च तं दृष्ट्वा राजानं वपुषान्वितम् । मूर्धिमः पतिताः सर्वे विस्मयोत्फुळ्ळोचनाः ॥ ८ ततोऽभिवाद्य तान्द्रद्वान्द्विजानाश्रमवासिनः । तैश्वाभिपूजितः सर्वैः प्रययौ नगरं प्रति ॥ ९ शैब्या च सह सावित्र्या स्वास्तीर्णेन सुवर्चसा । नरयुक्तेन यानेन प्रययौ सेनया वृता ॥ १० ततोऽभिषिषिचुः प्रीत्या द्युमत्सेनं पुरोहिताः।
पुत्रं चास्य महात्मानं यौवराज्येऽभ्यषेचयन्।। ११
ततः कालेन महता सावित्र्याः कीर्तिवर्धनम्।
तद्वे पुत्रशतं जज्ञे श्रूराणामनिवर्तिनाम्।। १२
भ्रातृणां सोदराणां च तथैवास्याभवच्छतम्।
मद्राधिपस्याश्वपतेर्मालच्यां सुमहावलम्।। १३
एवमात्मा पिता माता श्वश्रः श्वशुर एव च।
भर्तः कुलं च सावित्र्या सर्वं कुच्छात्समुद्धतम्।। १४
तथैवेषापि कल्याणी द्रौपदी शीलसंमता।
तारियष्यति वः सर्वान्सावित्रीव कुलाङ्गना।। १५

वशायान उवाच । एवं स पाण्डवस्तेन अनुनीतो महात्मना । विशोको विज्वरो राजन्काम्यके न्यवसत्तदा ॥ १६

C. 3. 16917 B. 3. 299. 16

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि ज्यशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८३ ॥ समाप्तं द्रौपदीहरणपर्व ॥

#### 1333\* यश्चेदं ऋणुयाद्गत्तया साविज्याख्यानमुत्तमम्। स सुखी सर्वेसिद्धार्थो न दुःखं प्रामुयाद्वरः।

<sup>—</sup> d) Ds विहतं. K2 तद् (for च).

<sup>5 °)</sup> T1 G1 ऐकमत्येन (for °मत्यं च). — b) K1. 2 जनत्यामुं; K4 D3 °त्यात्य; B3 D3 T M °त्य त्वां (T2 त्वा); Dc D2 त्यात्मीन्. G1 सांत्वयन्नृपति प्रति. — °) K2 वापि चक्षुर् (for वाप्यचक्षुर्). B3 अचक्षुर्वा सचक्षुर्वा. — d) K1. 2 भवेदिति; K4 Dc2 D2 भविष्यति.

<sup>6 °)</sup> M1 अनेन ज्यवसायेन. — b) T2 सर्वे (for वयं).

<sup>7</sup> b) Dc2 D2 नगरं. — c) Almost all MSS. अध्यास्त. D6 चिरराज्याय.

<sup>8</sup> Before 8, Bs S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) ins. मार्कंडेय: (M<sub>2</sub> श्रीमार्कं°). — <sup>a</sup>) Dc D<sub>2</sub> तु (for च). K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> ते (for तं). — <sup>b</sup>) D<sub>3</sub> राजानं च खुषान्वितं. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> मूर्झाभिपतिता:; B Dc Dr D<sub>2-4.6</sub> G<sub>3</sub> मूर्झा निप°.

<sup>9 4)</sup> K1. 2 विप्रान् (for बृद्धान्). — b) K1. 3 वृद्धान् (for द्विजान्). D6 ये चाश्रमनिवासिनः. — cd) B8. 4 T2 G2. 4 M चापि (for चाभि). Dc2 D2 ते चाभि (D2 चापि) पूजिताः सर्वैः. K (K8 missing) D8. 6 प्रययो स्वपुरं हृष्टसैः सर्वेरभिप्जितः.

<sup>10</sup> a) B4 देड्या (for शैंड्या). T2 [अ]पि (for च).

- b) T2 स्वास्तीणैं: सुरवर्चसा. - c) K4 नाग (for नर).

- d) B3 M सेनया वृतः; T1 G1 सह सेनया; T2 G2. 4
सेनाया सह.

<sup>11 &</sup>quot;) G, अतो. D, T1 'सिषिचु:. D, प्रीता; S

<sup>(</sup>except G<sub>3</sub>) सर्वे. — b) K<sub>1</sub>, 2 D<sub>3</sub> नराधिषं (for पुरो°). — c) T G<sub>1</sub>, 2, 4 महाभागं (for <sup>°</sup>रमानं). — d) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> [S]भिषेचयन

<sup>13</sup> K1. 2 om. 13. — b) S (except T2 G3) "वाप्या" (for "वास्या"). — c) Do D2 यत्राधिगम्याश्च (D2 "श्व-) पतिर्. — d) B2 Dn D4. 6 G3 सुमहद्धळं.

<sup>14 °)</sup> De Da चैव (for माता).

<sup>15 °)</sup> K4 D3.6 Gs हि; D5 च (for [अ]पि). — b)
K1.2 B4 D2 °संपदा (for °संगता).

<sup>16</sup> G1 om. 16ab. — ab) K (K3 missing) D3 त्वनु (for अनु-). T2 एवं ते पांडवास्तेन अनुनीता महा. — e) K4 G2. 4 राजा (for राजन्). T2 विशोका विज्वरा राजन्. — d) K4 न्यवसत्काम्यके तदा; T2 काम्यके न्यवसंस्तदा. — After 16, B D (except D3) G2-4 ins. (the phalasruti):

<sup>[(</sup>L.2) G2 दिविमायुरवामुयात् (for the posterior half). — This stanza occurs (with v.l.) also in one MS. of the Matsyapurāṇa (214.23).]

Colophon. Ka D1 missing. — Major parvan: K1. 2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: N (Ka D1 missing)

# 958

C. 3. 16919 B. 3. 300. 1 K. 3. 301. 1

जनमेजय उवाच।

यत्तदा महाब्रह्मरूँलोमशो वाक्यमब्रवीत्।
इन्द्रस्य वचनादेत्य पाण्डुपुत्रं युधिष्ठिरम्।। १

यचापि ते भयं तीव्रं न च कीर्तयसे क्रचित्।
तचाप्यपहरिष्यामि सन्यसाचाविहागते।। २

किं च तद्विदुषां श्रेष्ठ कर्णं प्रति महद्भयम्।
आसीन्न च स धर्मात्मा कथयामास कस्यचित्।। ३

वैद्यांपायन उवाच।

वदापायन उवाच। अहं ते राजशार्द्ठ कथयामि कथामिमाम्। पृच्छते भरतश्रेष्ठ ग्रुश्र्षस्य गिरं मम।। ४

T1 G M (all om. sub-parvan name) mention only साविज्यु (D3 ज्यो)पाख्यान (G4 साविज्याख्यान), followed by समाप्त in all these MSS. (except B2). — Adhy. name: M2 राज्यप्राप्तिः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 297 (Dn3 298); T1 G1 284; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 287 (M2 orig. 289); G2 286. — Śloka no.: Dn1. n2 17; Dn3 16.

### 284

1 Stanzas 1-33° in Ks and 1-26 in D1 are lost on missing fol. (cf. v.l. 3. 279. 8, 14). — °) Dc D2 यत्तदाह; T G1. 2. 4 यत्तदा स. B Dn D4. 6 G8 महद्भान; T G1. 2. 4 महाभागो. — °) B1. 4 Dn D4. 6 G8 एव; B2 D5 एतत् (for एस).

2 Ks D1 missing (cf. v.l. 1). — a) S (except Gs) किंचिन् (for तीनं). — b) K (K3 missing) Dc D2. s. s [S]नघ (for कचित्). — c) B1. s. 4 Dc D2 तत्त-वाप°; S (except Gs) तद्प्यप° (for तच्चाप्यप°). — d) K (K3 missing) Dc D2. s. s सन्यसाचिन्यतो गते; B Dn D4. c G3 धनंजय इतोगते.

3 Ks D1 missing (cf. v.l. 1). — a) Dn1 D3. 5
T2 तु (for तु). B3 यज् (for तद्). B Dn1. n3 D4. 6
G3 जपतां; Dc Dn2 D2 जयतां (for विदुषां). — b) K1
गुश्र्वस्व गिरं सम (=4<sup>d</sup>). — K1 reads 3<sup>cd</sup> after 5<sup>ab</sup>.
— b) K1. 2 स च न; B2 न स च (by transp.); T2 G2

द्वादशे समितिकान्ते वर्षे प्राप्ते त्रयोदशे ।
पाण्ड्रनां हितकुच्छकः कर्णं मिश्चितुमुद्यतः ॥ ५
अभिप्रायमथो ज्ञात्वा महेन्द्रस्य विभावसुः ।
कुण्डलार्थे महाराज स्तर्यः कर्णमुपागमत् ॥ ६
महार्हे शयने वीरं स्पर्ध्यास्तरणसंवृते ।
शयानमभिविश्वस्तं ब्रह्मण्यं सत्यवादिनम् ॥ ७
स्वमान्ते निश्चि राजेन्द्र दर्शयामास रिश्मवान् ।
कृपया परयाविष्टः पुत्रस्तेहाच भारत ॥ ८
ब्राह्मणो वेदविद्भुत्वा स्तर्यो योगाद्धि रूपवान् ।
हितार्थमब्रवीत्कर्णं सान्त्वपूर्वमिदं वचः ॥ ९

नैव स

4 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) B Dc Dn D<sub>2</sub>. 6 M अयं; D<sub>4</sub> G<sub>8</sub> अथ; D<sub>5</sub> हंत (for अहं). — c) K<sub>1</sub> B Dn D<sub>4</sub>-6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> प्रच्छतो. — d) K<sub>1</sub>. 2 गिरा; Dc D<sub>2</sub> परं (for गिरं). T G<sub>1</sub>. 2. 4 ग्रुश्रुष्ट्स्वं हि मे मत:.

5 Ks D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — b) Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> Sप्राप्ते वर्षे (for वर्षे प्राप्ते). — After 5<sup>ab</sup>, K<sub>1</sub> reads 3<sup>cd</sup>.

6 K<sub>8</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) D<sub>5</sub> अहो; T G<sub>1. 2. 4</sub> ततो (for अथो). — c) K (K<sub>8</sub> missing) D<sub>2</sub> D<sub>2. 8</sub> कुंडलार्थ. K<sub>1. 2</sub> महाभाग. — d) K (K<sub>8</sub> missing) D<sub>3. 5</sub> transp. स्थं: and कणम्. S (except G<sub>8</sub>) ततः (for स्थं:). K<sub>4</sub> उपासत; B<sub>1. 2</sub> D<sub>1. 6</sub> G<sub>1. 8</sub> उपागतः.

7 K<sub>8</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) K<sub>4</sub> Dc T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> महाई- (for हैं). D<sub>4</sub>. 5 G<sub>3</sub> वीर; S (except G<sub>3</sub>) चैनं (for वीरं). — b) K<sub>2</sub> D<sub>2-4</sub>. 6 स्पर्धास्तरण-; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> साध्वा<sup>°</sup>; G<sub>2</sub> स्वस्ता<sup>°</sup> (for स्पर्धा<sup>°</sup>). K<sub>1</sub>. 2 संयते; K<sub>4</sub> संस्ते; D<sub>3</sub>. 5 संस्तृते; G<sub>4</sub> संयुते (for संवृते). — c) K<sub>1</sub>. 4 B D (except D<sub>3</sub>; D<sub>1</sub> missing) G<sub>3</sub> अति ; K<sub>2</sub> इति (for अभि-).

8 Ks D1 missing (cf. v.l. 1). — a) K (Ks missing) Ds. s स्वमांते तं महाबाहुं. — b) B2. 4 Ds T1 G1 M रिझमान्. — M2 om. 8°-9d. — d) Ds स्त्रेहातु; G4 स्त्रेहेन.

9 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). M<sub>2</sub> om. 9 (cf. v.l. 8).

- b) K<sub>1. 2</sub> योगाद् द्वि(K<sub>2</sub> गाद्वि)रूपघत्; K<sub>4</sub> B<sub>3. 4</sub> Dc D<sub>2. 4</sub>
योगाद्वि( K<sub>4</sub> गाद् द्वि)रूपवान्; Dn D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> योगार्षि( Dn<sub>3</sub>
योगादि)रूपवान्; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> योगविरूपघक् (G<sub>1</sub> धत्). — c)

कर्ण मद्वचनं तात शृषु सत्यभृतां वर ।

ब्रुवतोऽद्य महाबाहो सौहदात्परमं हितम् ॥ १०
उपायास्यति शक्रस्त्वां पाण्डवानां हितेप्सया ।

ब्राह्मणच्छञ्चना कर्ण कुण्डलापिजहीर्षया ॥ ११
विदितं तेन शीलं ते सर्वस्य जगतस्तथा ।

यथा त्वं भिक्षितः सद्भिद्दास्येव न याचसे ॥ १२
त्वं हि तात ददास्येव ब्राह्मणेभ्यः प्रयाचितः ।
वित्तं यचान्यद्प्याहुर्न प्रत्याख्यासि किहंचित् ॥ १३
तं त्वामेवंविधं ज्ञात्वा खयं वे पाकशासनः ।

आगन्ता कुण्डलार्थाय कवचं चैव भिक्षितुम् ॥ १४
तस्मै प्रयाचमानाय न देये कुण्डले त्वया ।
अनुनेयः परं शक्त्या श्रेय एतद्वि ते परम् ॥ १५

कुण्डलार्थे झुवंस्तात कारणैर्बहुभिस्त्वया।
अन्यैर्बहुविधैर्वित्तेः स निवार्यः पुनः पुनः ॥ १६
रत्नैः स्त्रीभिस्तथा भोगैर्धनैर्बहुविधैरिप।
निदर्शनैश्व बहुभिः कुण्डलेप्सः पुरंदरः ॥ १७
यदि दास्यिस कर्ण त्वं सहजे कुण्डले शुभे।
आयुपः प्रक्षयं गत्वा मृत्योर्वश्वसुपेष्यिस ॥ १८
कवचेन च संयुक्तः कुण्डलाभ्यां च मानद।
अवध्यस्त्वं रणेऽरीणाभिति विद्धि वचो मम॥ १९
अमृतादुत्थितं ह्येतदुभयं रत्नसंभवम्।
तस्माद्रक्ष्यं त्वया कर्ण जीवितं चेत्त्रियं तव॥ २०
कर्ण उवाच।

को मामेवं भवान्त्राह दुर्शयन्सौहृदं परम् ।

C. 3. 16939 B. 3. 300. 21 K. 3. 301. 21

Bs Dc D2 T G1. 2. 4 M1 काले (for कण)).

10 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). Before 10, G<sub>2</sub>. 4 ins. ब्राह्मण:, M<sub>1</sub> सूर्य:. — <sup>a</sup>) M<sub>1</sub> महचनात्. T G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> तावत् (for तात). — <sup>b</sup>) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>3</sub>. 5 धर्मे ; T G<sub>1</sub>. 2. 4 शस्त्र (for सत्य ). M श्रुणु सत्यपराक्रम. — <sup>c</sup>) D<sub>2</sub>. 5 [S]थ (for [S] ).

11 Ks D1 missing (cf. v.l. 1). — a) K1. 2 Dn1 S (except T2 G3) उप (for उपा). M स्वा (for स्वां). — c) T1 G1. 2. 4 छाना चैव; T2 छग्नरूपेण. — d) K4 B1. 4 Dn D3 T1 G3 M छंडलोप (for लाप). B2 T1 -िजनीषया (for -िजहीषेया). D5 न प्रत्याख्यासि कहिंचित् (=13d).

12 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1).). — °) T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> होव; T<sub>2</sub> चैव; M तस्य (for तेन). T<sub>2</sub> मे; G<sub>2.4</sub> तु (for ते). K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2.3</sub> त्वच्छीलं विदितं तस्य. — b) T G<sub>2.4</sub> तव (for तथा). — °) G<sub>2</sub> यदा (for यथा). — d) G<sub>1</sub> दास्येव न तु याचसे; G<sub>4</sub> दास्यस्येव न याचते.

13 Ks D1 missing (cf. v.l. 1). — ") G2. 4 दाता (for तात). T1 G1. 2. 4 [ए]वं (for [ए]व). — ") B Dc Dn D2. 4. 6 T1 G1. 3 प्रयाचितं. — ") Ds विष्रं (for वित्तं). G2 [अ] प्यन्यद् (by transp.). — ") K4 प्रत्याख्यातु; G1 "ख्याहि. K1. 2 B1-3 Dn D4-6 G3 कस्य" (for कहि"). T2 G2. 4 M1 प्रत्याख्यातं न (M1 "ख्यासीह) कहिंचित्.

14 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — °) K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>3</sub>. s स स्वामे °; B Dn D<sub>4</sub>. s G<sub>3</sub> स्वां तु चै °; D<sub>5</sub> सर्वमे °; T<sub>1</sub> तस्वामे ° (for तं स्वामे °). K<sub>1</sub>. 2 Dc D<sub>2</sub>. 3. 5

M जानन्; K4 राजन् (for ज्ञात्वा). — D2 om. 14d-16a.

15 Ks Di missing (cf. v.l. 1). D2 om. 15 (cf. v.l. 14). — °) Ki. 2 अनेन य:; Bi. 2 अनुनीय (for अनुनेय:). — <sup>d</sup>) D4. 6 हितं; Mi हि वै (for हि ते). T2 G4 वरं (for परम्).

16 Ks Di missing (cf. v.l. 1). D2 om. 16° (cf. v.l. 14). — °) K (Ks missing) Ds कुंडलार्थ. Ki. 2 De ध्रुवं (for बुवन्). — °) Ki करणे; K2 कारणे; De कुंडलेर् (for कारणेर्). Dc2 तथा; Ds सदा (for तथा). — °) T2° वरेर् (for विधेर्). Ds चित्रे:; T2 वीर (for वित्रे:). — °) B Dn D2. 4. 6 T2 G3 M सं (for स). Ki निवार्यात्; B2-4 Dc2 D2 निवार्य (for °वं:).

17 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — <sup>6</sup>) D<sub>5</sub> यथा (for तथा). B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> गोभिर्; D<sub>5</sub> योगैर् (for भोगैर्). — <sup>6</sup>) K<sub>1</sub>. 2 तथा (for अपि).

18 Ks D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 Dc D<sub>2</sub> दास्यति. — <sup>b</sup>) K (K<sub>3</sub> missing) Dc<sub>3</sub> D<sub>2</sub>. 3. 5 कुंडले सहजे (by transp.). B<sub>3</sub> स्वया (for ग्रुभे). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1-3</sub> Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 T G<sub>2</sub>. 4 कुरवा (for गरवा). — <sup>d</sup>) B D (except D<sub>3</sub>; D<sub>1</sub> missing) G<sub>3</sub> उपैष्यसि (for उपे°).

19 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — <sup>a</sup>) K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2</sub>. s हि संयुक्त:; B Dn D<sub>4</sub>. s G<sub>3</sub> समायुक्त: (for च सं<sup>a</sup>). — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> सत्यं (for विद्धि).

20 K<sub>8</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — ") D<sub>6</sub> उद्भृतं (for उत्थितं). K<sub>1</sub>. 2 एतद्: T G<sub>1</sub>. 2. 4 इदम् (for द्वेतद्). — ") S (except G<sub>3</sub>) "संभितं (for "संभवम्). — ") K<sub>1</sub>. 2

C. 3. 16939 B. 3. 300. 21 K. 3. 301. 21 कामया भगवन्त्रृहि को भवान्द्रिजवेषध्क् ॥ २१ त्राह्मण उवाच । अहं तात सहस्रांग्रः सौहदान्त्रां निद्र्यये । कुरुष्वेतद्वचो मे त्वमेतच्छ्रेयः परं हि ते ॥ २२ कर्ण उवाच ।

श्रेय एव ममात्यन्तं यस्य मे गोपतिः प्रश्नः । प्रवक्ताद्य हितान्वेषी शृणु चेदं वचो मम ॥ २३ प्रसादये त्वां वरदं प्रणयाच ब्रवीम्यहम् । न निवायों व्रतादस्मादहं यद्यस्मि ते प्रियः ॥ २४ व्रतं वे मम लोकोऽयं वेत्ति कृत्स्नो विभावसो । यथाहं द्विजमुख्येभ्यो दद्यां प्राणानिष ध्रुवम् ॥ २५ यद्यागच्छति श्रको मां ब्राह्मणच्छद्मनावृतः । हितार्थं पाण्डुपुत्राणां खेचरोत्तम भिक्षितुम् ॥ २६

दास्यामि विबुधश्रेष्ठ कुण्डले वर्म चोत्तमम्।
न मे कीर्तिः प्रणश्येत त्रिषु लोकेषु विश्वता ॥ २७
मद्रिधस्यायशस्यं हि न युक्तं प्राणरक्षणम् ।
युक्तं हि यशसा युक्तं मरणं लोकसंमतम् ॥ २८
सोऽहमिन्द्राय दास्यामि कुण्डले सह वर्मणा ।
यदि मां बलवृत्रन्नो भिक्षार्थम्रपयास्यति ॥ २९
हितार्थं पाण्डपुत्राणां कुण्डले मे प्रयाचितुम् ।
तन्मे कीर्तिकरं लोके तस्याकीर्तिभिविष्यति ॥ ३०
वृणोमि कीर्तिं लोके हि जीवितेनापि भानुमन् ।
कीर्तिमानश्चते खर्गं हीनकीर्तिस्तु नश्यति ॥ ३१
कीर्तिर्हिं पुरुषं लोके संजीवयति मात्वत् ।
अकीर्तिर्जीवितं हन्ति जीवतोऽपि शरीरिणः ॥ ३२
अयं प्रराणः क्षोको हि खयं गीतो विभावसो ।

रक्ष्ये (for रक्ष्यं).

21 Ks D1 missing (cf. v.l. 1). — a) K1 विधि; K2. 4 D3. 6 विधे (for भवान्). — b) B3 सौहदं दर्शयन् (by transp.). De D2 मम (for परम्). T2 वचनं छुभदं परं. — c) K (K3 missing) De D2. 3. 5 T2 G2. 4 काम्यया (for कामया). — d) K1. 2 द्विजवेशमृत; B3 इह वेशभृक्.

22 Ks D1 missing (cf. v.l. 1). — ") S (except Gs) कर्ण (for तात). — ") G1 तु; M2 त्वा (for त्वां). Dc D2 हि दर्शये; G2 निवेदये (for निदर्शये). — ") Dc D2 महाम् (for मे त्वम्). — ") K4 प्रियं परं; D8 प्रियं हि ते.

23 Ks D1 missing (cf. v.l. 1). — ") K1. 2 एवं (for एव). D5 [आ]यातं (for [अ]स्पन्तं). — ") K1. 2. 4 Dc D2. 3. 5 प्रसन्नो हि (K4 D2. 3 "नोद्य); B3 प्रवक्ता हि. T1 G1. 2. 4 M भवान्हितार्थमुद्युक्तः; T2 भो हितार्थं समुद्युक्तः. — ") S (except G3) श्रूयतां तु (for श्रुणु चेदं).

24 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) K<sub>1. 2</sub> M प्रसाद्य वे स्वा (for देये स्वां). K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2. 3</sub> M वरद. — b) K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2. 3. 5</sub> प्र: S (except G<sub>3</sub>) यद (for च). — d) Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> अयं (for अवं).

25 Ks D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — b) K<sub>1.2.4</sub> B<sub>1.3</sub> De Dn D<sub>2.4.6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> कृत्स्त्रं (for कृत्स्त्रो). — c) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> G<sub>3</sub> यदहं (for यथा°). — d) B<sub>3</sub> प्राणम् (for प्राणान).

26 Ks D1 missing (cf. v.l. 1). — ") K1 यहा";
Dc D2 अभ्या (for यद्या ). B Dn D4. 6 G3 मां राक्रो (by

transp.). — °) = 30°.  $G_1$  सुतार्थं;  $M_1$  हितार्थं. — °)  $K_4$  खेचरो वर्म;  $B_3$  खचरोत्तम.

27 K<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1). D<sub>1</sub> resumes. — b) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 कवचो (for वर्म चो ).

28 K<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> यशस्यं (for [अ]यशस्यं). K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> च (for हि). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> धारणं (for °रक्षणम्). — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> एकं हि (for युक्तं हि). K<sub>4</sub> सहसा (for यशसा). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> °विश्चतं (for °संमतम्).

29 K<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1). — b) K<sub>1. 2</sub> कुंडलं (for कुण्डले). K<sub>1</sub> मम (for सह). — c) T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> वा (for मां).

30 K<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) = 26°. K<sub>1. 2</sub> हिताय (for °थे). S (except G<sub>3</sub>) यदि पार्थानां (for पाण्डु-पुत्राणां). — b) B<sub>3</sub> च (for मे). S (except G<sub>3</sub>) °चते (for °चितुम्). — a) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> तस्य कीर्तिर्; T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> तच्च कीर्तिर् (for तस्याकीर्तिर्).

31 K<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>3</sub> S (except G<sub>3</sub>. 4) [S]स्मिञ् (for हि). — b) Dc D<sub>1</sub>. 2 जीवितादपि (for °तेनापि). D<sub>1</sub> [अ]नुत्तमां (for मानुमन्). — d) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>1</sub>. 3 नष्ट; G<sub>1</sub> न हि (for हीन-). Dc D<sub>2</sub>. 5 च; D<sub>1</sub>. 13 D<sub>6</sub> हि (for त्).

32 Ks missing (cf. v.l. 1). — ") K1. 2 S (except Gs) तु (for हि). — ") Ds वृणामि कीर्ति लोकेसिन् (cf. 31"). — ") Some MSS. जीवितो (or "ते)पि. Gs रारिणं.

धात्रा लोकेश्वर यथा कीर्तिरायुर्नरस्य वै।। ३३ पुरुषस्य परे लोके कीर्तिरेव परायणम्। इह लोके विद्युद्धा च कीर्तिरायुर्विवर्धनी।। ३४ सोऽहं शरीरजे दत्त्वा कीर्ति प्राप्स्यामि शाश्वतीम्। दत्त्वा च विधिवद्दानं ब्राह्मणेभ्यो यथाविधि।। ३५ हुत्वा शरीरं संग्रामे कृत्वा कर्म सुदुष्करम्। विजित्य वा परानाजौ यश्चः प्राप्स्यामि केवलम्।। ३६ भीतानामभयं दत्त्वा संग्रामे जीवितार्थिनाम् । वृद्धान्वालान्द्रिजातींश्व मोक्षयित्वा महाभयात् ॥ ३७ प्राप्स्यामि परमं लोके यशः स्वर्भानुसद्दन । जीवितेनापि मे रक्ष्या कीर्तिस्तद्विद्धि मे व्रतम् ॥ ३८ सोऽहं दत्त्वा मधवते भिक्षामेतामनुत्तमाम् । व्राह्मणच्छित्विने देव लोके गन्ता परां गतिम् ॥ ३९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुरशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २८४॥

# 269

# सूर्य उवाच । माहितं कर्ण कार्षीस्त्वमात्मनः सुहृदां तथा । पुत्राणामथ भार्याणामथो मातुरथो पितुः ॥ १

श्ररीरस्याविरोधेन प्राणिनां प्राणभृद्धर । इष्यते यश्चसः प्राप्तिः कीर्तिश्च त्रिदिवे स्थिरा ॥ २ यस्त्वं प्राणिवरोधेन कीर्तिमिच्छिस शाश्वतीम् ।

C. 3. 16960 B. 3. 301. 3

- 33 K<sub>3</sub> missing up to 33° (cf. v.l. 1). °) K<sub>4</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> पुराणक्कोंको. T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> M वे (for हि). °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> °श्चरेणाथ (for °श्चर यथा). °) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> ह (for वे).
- 34 °) K2 परत्रे च; Dc D2 चरिता च; D1 विशुद्धैव; T G1. 2. 4 विशुद्धायाः; M चैन तथा (for विशुद्धा च). d) K3. 4 Dc D2. s विवधिनी; D1 विश्वीयते. S (except G3) कीर्तिवर्धनमायुषः
  - 35 b) Ds आप्स्यामि; T G1. 2. 4 रुप्स्यामि (for प्रा°).
- 36 <sup>a</sup>) Ds दत्वा; T G1. 2. 4 मुक्त्वा (for हुत्वा). <sup>b</sup>)
  K D1. 3. 5 कीर्तिमेवाद्य कामथे. <sup>c</sup>) T G1. 2. 4 निहत्य
  (for विजित्य). K Dc D1-3. 5 T1 G1 M वा (for च).
   <sup>d</sup>) D1. 5 जयं (for चशाः).
- 37 °) D1 चाभयं (for अभयं). b) T1 G1 °त्मनां (for 'शिनाम्).
- 38 °) K<sub>1</sub>. 2 यास्यामि (for प्राप्त्यामि). <sup>b</sup>) B D (except D<sub>1</sub>. 8. 5) G<sub>8</sub> यश: स्वर्ग्य (Dc D<sub>2</sub> ° ग्रे) मनुत्तमं. °) D<sub>5</sub> ° ते वापि (for ° तेनापि). K<sub>5</sub> रक्ष्या वै (for मे रक्ष्या). <sup>d</sup>) K<sub>5</sub> त्वं; B<sub>2</sub> मे (for तद्).
- 39 °) Do भग° (for मघ°). °) Dns T G1. 2. 4 एनाम् (for एताम्). Ds सुरोत्तम (for अनुत्तमाम्). Gs om. 39°d. °) K D2. 8 °च्छदाने; Do °च्छदाना (for °च्छदाने). T G1. 2 ब्रह्मरूपधरो देव (G2°धरे देवे). d)

125

D4. 6 G8 गरवा (for गन्ता). K1. 3. 4 D8 कथां (for गितम्).

Colophon om. in K1. s. — Major parvan: K2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K2. 4 B Dc Dn1. n3 D1-6 G3 M कुंडला(D5 लाभि)हरण. — Adhy. name: D1 कर्णवाक्यं; M स्थेदर्शनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 298; Dn3 299; D1 303; T1 G1 285; T2 G4 M1. 2 (inf. lin.) 288; G2 287; M2 (orig.) 290. — Śloka no.: Dn D1 39.

## 285

- 1 K<sub>2</sub> श्रीसूर्य:; T<sub>2</sub> भास्तान्; G<sub>2</sub>. 4 विवस्तान् (for सूर्य:).

   b) K<sub>2</sub>. 3 Do<sub>1</sub> D<sub>1</sub> दांस्तथा; D<sub>2</sub> दां तदा; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> दस्तथा (for दां तथा).

   d) T G<sub>1</sub>. 2. 4 अथ (for the first अथो).
- 2 Ds om. (hapl.) 2<sup>b</sup>-3<sup>a</sup>. <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> M<sub>3</sub> ° द्वर: (for ° दूर). K<sub>1-8</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 प्राणिभि: प्राणिनां वर. <sup>c</sup>) T G<sub>1</sub> इब्दसे. <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> स्थिता (for स्थिरा).
- 3 Ds om. 3° (cf. v.l. 2). °) K1. 3 यस्वं; S (except T2G3) सत्वं. K3 Dn D6 प्राणावि° (for प्राणवि°). °) S (except G3) यमक्षयं (for न संशयः).

C. 3. 16960 B. 3. 301. 3 K. 3. 302. 3 सा ते प्राणान्समादाय गमिष्यति न संश्यः ॥ ३ जीवतां कुरुते कार्यं पिता माता सुतास्त्रथा । ये चान्ये बान्धवाः केचिक्ठोकेऽस्मिन्पुरुषर्षम । राजानश्च नरच्यात्र पौरुषेण निबोध तत् ॥ ४ कीर्तिश्च जीवतः साध्वी पुरुषस्य महाद्युते । मृतस्य कीर्त्या किं कार्यं भस्मीभृतस्य देहिनः । मृतः कीर्तिं न जानाति जीवन्कीर्तिं समश्चते ॥ ५ मृतस्य कीर्तिर्मर्त्यस्य यथा माला गतायुषः । अहं तु त्वां व्रवीम्येतद्भक्तोऽसीति हितेप्सया ॥ ६ भक्तिमन्तो हि मे रक्ष्या इत्येतेनापि हेतुना । भक्तोऽयं परया भक्त्या मामित्येव महाभ्रज । ममापि भक्तिरुत्तम् स त्वं कुरु वचो मम ॥ ७ अस्ति चात्र परं किंचिद्ध्यात्मं देवनिर्मितम् । अतश्च त्वां व्रवीम्येतिःकृयतामिवशङ्कया ॥ ८

देवगुद्धं त्वया ज्ञातुं न शक्यं पुरुषर्भ ।
तस्मान्नाख्यामि ते गुद्धं काले वेत्स्यति तद्भवान् ॥ ९
पुनरुक्तं च वक्ष्यामि त्वं राध्येय निवोध तत् ।
मास्मै ते कुण्डले दद्या भिक्षवे वज्रपाणये ॥ १०
शोभसे कुण्डलाभ्यां हि रुचिराभ्यां महाद्युते ।
विशाखयोर्मध्यगतः शशीव विमलो दिवि ॥ ११
कीर्तिश्च जीवतः साध्वी पुरुषस्येति विद्धि तत् ।
प्रत्याख्येयस्त्वया तात कुण्डलार्थे पुरंदरः ॥ १२
शक्या बहुविधविक्यैः कुण्डलेप्सा त्वयान्य ।
विहन्तुं देवराजस्य हेतुयुक्तेः पुनः पुनः ॥ १३
उपपत्त्युपपन्नार्थेर्माधुर्यकृतभूषणेः ।
पुरंदरस्य कर्ण त्वं बुद्धिमेतामपानुद् ॥ १४
त्वं हि नित्यं नरव्याघ्र स्पर्धसे सव्यसाचिना ।
सव्यसाची त्वया चैव युधि श्रूरः समेष्यति ॥ १५

4 °) K1. 2 B4 D5 जीवत:; K3. 4 Dc D1-3 जीवता. K3 कियते; T G1. 2. 4 कुवैते (for कुरुते). — b) B3. 4 Dc
D2. 5 T2 G1. 2. 4 सुतस्तथा; M तथा सुता: (by transp.).
— ') K3. 4 D1. 3 पुरुषेण (K4m हृद्येन); S (except G3)
पुरुषाणां (for पौरुषेण).

5 5<sup>ab</sup>=(var.) 12<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1.4</sub> जीवित: (for जीवत:). — <sup>e</sup>) B Dn D<sub>1.2.4.6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> जानीते (for जानाति).

6 °) K1. 2 हि (for तु). K2 Dn1 M त्वा (for त्वां). D1 ततो; T1 त्वां प्र (for तु त्वां). M [ए]वं (for [ए]तद्). — d) Dc D2 भोक्ता° (for भक्तो°). D4. 6 G3 हि ते मया (for °एसया).

7 °) K<sub>1.2</sub> रक्ष्याश्च; D<sub>5</sub> G<sub>2.4</sub> ते रक्ष्या (for मे र°).
- °) K Dc D<sub>2.8.5</sub> G<sub>2.4</sub> [अ]नेन (for [ए]तेन). — °)
K<sub>1.2</sub> यः; Dc D<sub>1</sub> [S]सि (for Sयं). — °) D<sub>1</sub> G<sub>2</sub> [ए]नं
(for [ए]न). — ') K<sub>1</sub> M<sub>1</sub> सत्यं; B<sub>3</sub> सर्वं (for सत्वं).

8 °) K1. 2 नात्र; S (except T2 G3) चापि (for चात्र).

- b) Dn Ds. 4. 6 T G2 देव ; D1 वेद (for देव). — c)

K2. 3 D3 तत (for अत). K1-3 M1 त्वा; T1 G1 [अ]हं

(for त्वां). — d) D1 चाविशंक्या; D5 मा विचारय.

9 °) T<sub>2</sub> च यज् (for स्वया). D<sub>5</sub> ख्यातुं (for ज्ञातुं). 10 °) Dc D<sub>2</sub>. s स्वां (for स्वं). T G<sub>1</sub>. 2. 4 में (for तत्). — °) K<sub>1</sub>. 2 मा स्र ते; K<sub>8</sub> मा चासी; T G<sub>1</sub>. 2. 4 मा मास्मै (for मास्मै ते). K De D1-3. 5 दास्त्वं; B2. 8 दद्याद्; D4. 6 G3 देथे (for दद्या). — d) K1-8 D8. 5 M भिक्षते; B De Dn D1. 2. 4. 6 G3 भिक्षिते (for भिक्षवे). K3 D2 वज्रपाणिने; B De Dn D4. 6 G3 पाणिना.

11 a) K<sub>1.2</sub> हवं; B D (except D<sub>8</sub>) G<sub>8</sub> च (for हि).

— b) D<sub>8</sub> मुखं तु ते (for महा°). — c) D<sub>8</sub> मूर्झि (for मध्य-). — d) K<sub>4</sub> B<sub>1.2.4</sub> D (except D<sub>1.8</sub>) G<sub>8</sub> विमले दिवि; T G<sub>1.2.4</sub> M विमलोदितः.

12  $12^{ab} = (var.) 5^{ab}.$  — a)  $K_2$  जीविता;  $K_3$  सास्ततः;  $D_1$   $G_4$  जीवितः (for जीवतः). — b)  $K_{1. 2. 4}$  °स्येव;  $T_1$   $G_{1. 2. 4}$  °स्येह (for °स्येति). — c) K  $D_8$  तदा ( $K_8$  पुरा) (for स्वया). — a) K  $D_8$ . a कुंडलाम्यां;  $D_1$  °लार्थी. B  $D_1$   $D_2$ . a. a  $G_8$  सुरेश्वरः (for पुरं°). — After  $D_3$ .  $D_4$ .  $D_6$   $D_7$ .  $D_8$ .  $D_8$   $D_8$  D

1334\* पाण्डवानां हिते युक्तो भिक्षनबाह्मणवेषधक् ।

13 °) De शक्सा;  $D_6$  शक्सं (for शक्सा). — °)  $D_1$  कुंडलेच्छा. — De  $D_2$  om.  $13^{\circ}-15^{\circ}$ . — °)  $K_1$ . 2 विहर्तुं (for विहन्तुं).

14 Dc D<sub>2</sub> om. 14 (cf. v.l. 13). — a) B (B<sub>3</sub> marg.) Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> हेतुमदुपपन्नाधें र्. — b) K<sub>3</sub> भूषितै:; S (except G<sub>3</sub>) ° लक्षणे:. — °) S (except G<sub>3</sub>) सुरेश्वरस्य (for पुरं°). K<sub>1</sub>. 2 कार्ये (for कर्ण). — d) G<sub>2</sub>. 4 एतां बुद्धिम् (by transp.). B<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 3. 6 G<sub>1</sub> उपानुद (for अपा°).

C. 3. 16984 B. 3. 302. 8 K. 3. 303. 8 अर्जुनं प्रति मां चैव विजेष्यामि रणेऽर्जुनम् ॥ ७ तवापि विदितं देव ममाप्यस्त्रवलं महत् । जामदम्यादुपात्तं यत्तथा द्रोणान्महात्मनः ॥ ८ इदं त्वमनुजानीहि सुरश्रेष्ठ व्रतं मम । भिक्षते विज्ञणे दद्याम्पि जीवितमात्मनः ॥ ९ सूर्य जवाच ।

यदि तात ददास्येते विज्ञिणे कुण्डले क्युमे ।
त्वमप्येनमथो ब्र्या विजयार्थं महाबल ।। १०
नियमेन प्रद्यास्त्वं कुण्डले वै शतक्रतोः ।
अवध्यो ह्यसि भूतानां कुण्डलाभ्यां समन्वितः ।। ११
अर्जुनेन विनाशं हि तव दानवस्रदनः ।
प्रार्थयानो रणे वत्स कुण्डले ते जिहीर्षति ।। १२

स त्वमप्येनमाराध्य स्नृताभिः पुनः पुनः।
अभ्यर्थयेथा देवेशममोघार्थं पुरंदरम्।। १३
अमोघां देहि मे शक्तिमिनत्रविनिवर्हिणीम्।
दास्यामि ते सहस्राक्ष कुण्डले वर्म चोत्तमम्॥ १४
इत्येवं नियमेन त्वं दद्याः शक्राय कुण्डले।
तया त्वं कर्ण संग्रामे हनिष्यसि रणे रिपून्।। १५
नाहत्वा हि महाबाहो शत्रूनेति करं पुनः।
सा शक्तिर्देवराजस्य शतशोऽथ सहस्रशः॥ १६
वैश्रांपायन उवाच।

एवम्रुक्तवा सहस्रांग्रः सहसान्तरधीयत । ततः सूर्याय जप्यान्ते कर्णः स्वमं न्यवेदयत् ॥ १७ यथादृष्टं यथातत्त्वं यथोक्तम्रभयोनिंशि ।

तथापि (for तवापि). — b) K1. 3 "त्यस्व" (for "प्यस्व"). — c) K4 T2 च (for यत्).

9 D<sub>3</sub> om. (hapl.) 9. — <sup>b</sup>) D<sub>1</sub> वचो (for झतं). — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> Dc Dn<sub>2</sub> D<sub>1.2</sub> भिक्षिते; K<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> भिक्षवे; B<sub>3</sub> भिक्षते; M<sub>2</sub> भिक्षिणे. — <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> पथि; S (except G<sub>3</sub>) अहं (for अपि).

10 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M om. the ref. — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> दाता; M तावद् (for तात). T G<sub>1</sub> M [ए]व (for [ए]ते). K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>. 8 दद्यास्त्वं यदि वा(D<sub>3</sub> चा)पीमे; K<sub>3</sub> दद्यास्त्वं याचितेनेव; D<sub>6</sub> D<sub>6</sub> दद्यास्त्वं यदि तातेमे; D<sub>2</sub> दृष्ट्या त्वं यदि तातेमे; G<sub>2</sub>. 4 यदि तद्यास्त्वं यदि तातेमे; D<sub>1</sub> दृष्ट्या त्वं यदि तातेमे; G<sub>2</sub>. 4 यदि तद्यास्त्वं कर्ण. — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> transp. विद्याणे and कुण्डले. — <sup>c</sup>) B<sub>4</sub> [ए]वम्; D<sub>6</sub> [ए]तम् (for [ए]नम्). D<sub>1</sub> अथ (for अथो). — <sup>d</sup>) D<sub>11</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> M विजयाथे; G<sub>4</sub> °थों. K<sub>1</sub>. 2. 4 B D (except D<sub>1</sub>. 5. 6) G<sub>3</sub> महाबलं.

11 a) M2 समयेन (for नियमेन). B2. 3 Dn D2 G3 प्रद्यां ते; D3 प्रद्यांस्त; D4. 6 प्रदेये थे. — After 11a, D1 reads 13d, 14, 12cd, 13abc, 11, 12ab, 15acd. — b) K4 कुंडलेन (m as in text); B3 दंडने वै. K2 B Dn D1. 3. 6 G2. 3 शतकतो (B3 प्रभो).

12 For sequence of D1, cf. v.l. 11. — b) K4 D5 G4 M 'सूदन. D1 इत्येवं नियमेन च (cf. 15a). — d) K1 विजिही पंति; K2 ते हरिष्यति.

13 For sequence of D<sub>1</sub>, cf. v.l. 11. — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> स त्वमेनं समाराध्य. — <sup>c</sup>) D<sub>6</sub> अभ्यर्थयस्व. — <sup>d</sup>) K<sub>8</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> अमोघास्त्रं; B<sub>4</sub> आत्मार्थं च; M <sup>°</sup>घाथें. D<sub>1</sub> अमोघां शक्ति- मुत्तमां.

14 For sequence of D<sub>1</sub>, cf. v.l. 11. — a) K<sub>4</sub> મi (m  $\hat{\mathbf{H}}$  as in text). — b) K<sub>1</sub>. 2 ममामित्रनिबहिं(K<sub>2</sub>  $\hat{\mathbf{s}}$ )णीं; K<sub>4</sub> अमित्रवरब ; B Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 निबहेणीं; Dc D<sub>2</sub>. 5 सर्वे शत्रुनिबहेणीं; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 निबहेणां. — a) T G<sub>1</sub> मम; G<sub>2</sub>. 4 तव (for  $a\hat{\mathbf{h}}$ ). K<sub>1</sub> चोत्तरं; T G<sub>1</sub>. 2. 4 चोत्तरें.

15 For sequence of D<sub>1</sub>, cf. v.l. 11. — °) B<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 4. 6 G<sub>8</sub> [ए]च (for [ए]चं). K<sub>1</sub> निश्चयेन (for नियमेन). D<sub>1</sub> च (for त्वं). — D<sub>1</sub> om. 15<sup>b</sup>. — °) D<sub>11</sub> T G<sub>2</sub>. 4 तथा (for तथा). — <sup>d</sup>) D<sub>2</sub>. 5 बहून् (for रणे). T G<sub>1</sub>. 2. 4 रिपून्वे नि(G<sub>2</sub> स)हनिष्यसि.

16 °) D1 [इ]यं; M2 [अ]पि (for हि). — b) K1. 2 शतुं नैति (for शत्रूनेति). B8 प्रति (for पुनः).

17. a) Ks. 4 B1. s. 4 Dc D1-3 M1 तु तिरमांगुः (for सह°). — After 17ab, S (except Gs M2) ins.:

1335\* कर्णस्तु बुबुधे राजन्स्वमान्ते प्रव्यथन्निव ।
प्रतिबुद्धस्तु राधेयः स्वमं संचिन्त्य भारत ।
चकार निश्चयं राजञ्ज्ञात्त्त्यर्थं वदतां वर ।
यदि मामिन्द्र आयाति कुण्डलार्थं परंतपः ।
शत्त्या तस्मे प्रदास्यामि कुण्डले वर्म चैव ह । [5]
स कृत्वा प्रातस्त्थाय कार्याणि भरतर्षभ ।
बाह्मणान्वाचयित्वा च यथाकार्यमुपाकमत् ।
विधिना राजशार्दूल मुहूर्तमजपत्ततः ।

— °) D<sub>1</sub> स्वमांते (for जप्यान्ते). — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> निवेदयत्.

18 °) K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> D<sub>8</sub> तथातत्वं (for यथा°). — °) K<sub>2</sub>. 8

D<sub>8</sub> आ(K<sub>2</sub> अ) नुपूर्वेण. — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub> S (except G<sub>8</sub>) वृषा
तथा (M तदा); B<sub>8</sub> वृषस्तथा.

तत्सर्वमानुपूर्व्येण शशंसास्मै वृषस्तदा ॥ १८ तच्छूत्वा भगवानदेवो भानुः स्वर्भानुसद्दनः । उवाच तं तथेत्येव कर्णं सर्यः समयन्निव ॥ १९

ततस्तन्त्वमिति ज्ञात्वा राधेयः परवीरहा । शक्तिमेवामिकाङ्गन्वे वासवं प्रत्यपालयत् ॥ २०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पडशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८६ ॥

## 250

जनमेजय उवाच ।

किं तहुइं न चाख्यातं कर्णायेहोष्णरिहमना ।
कीहरो कुण्डले ते च कवचं चैव कीहराम् ॥ १
कुतश्च कवचं तस्य कुण्डले चैव सत्तम ।
एतिदच्छाम्यहं श्रोतुं तन्मे ब्रूहि तपोधन ॥ २
वैद्यांपायन उवाच ।
अयं राजन्ब्रवीम्येतद्यत्तहुइं विभावसोः ।
याहरो कुण्डले चैव कवचं चैव याहराम् ॥ ३

कुन्तिभोजं पुरा राजन्त्राह्मणः समुपस्थितः । तिग्मतेजा महाप्रांग्धः इमश्चदण्डजटाधरः ॥ ४ दर्शनीयोऽनवद्याङ्गस्तेजसा प्रज्वलित्रव । मधुपिङ्गो मधुरवाक्तपःस्वाध्यायभूषणः ॥ ५ स राजानं कुन्तिभोजमत्रवीत्सुमहातपाः । भिक्षामिच्छाम्यहं भोक्तं तव गेहे विमत्सर ॥ ६ न मे व्यलीकं कर्तव्यं त्वया वा तव चानुगैः । एवं वत्स्यामि ते गेहे यदि ते रोचतेऽन्य ॥ ७

C. 3. 17004 B. 3. 303. 7 K. 3. 304. 7

- 19 °)  $K_{1.2}$  S (except  $G_3$ ) aq (for  $\dot{a}$ ). Do  $D_2$   $G_{2.4}$  M [ $\psi$ ] $\dot{a}$  (for  $[\psi]a$ ).  $^d$ )  $K_{1.2}$   $\dot{u}$  $\dot{u}$  $\dot{u}$ :  $a\dot{v}$  $\dot{v}$  (by transp.);  $D_5$   $a\dot{v}$  $\dot{u}$  $\dot{u}$  $\dot{v}$ .
- 20 °) K1 तथा (for ततस्). Т G1. 2. 4 सत्यम् (for तत्त्वम्).

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B Dc Dn1. n3 D1-6 G3 M कुंडला( K3 D5 लाभि)हरण. — Adhy.no. (figures, words or both): Dn1 (sup. lin.). n2 300; Dn3 301; D1 304; T1 286 (as in text!); T2 G4 M1. 2 (inf. lin.) 290; G1 287; G2 289; M2 (orig.) 292. — Śloka no.: Dn 21.

## 287

- 1 °) S (except G<sub>3</sub>) तु (for तद्). b) K<sub>3</sub> [अ]-तीक्ष्ण°; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> [ए]वोष्ण°; B<sub>1.2</sub> D<sub>3</sub> [इ]वोष्ण° (for [इ]हो-ष्ण°). — For 1<sup>cd</sup>, cf. 3<sup>cd</sup>. — c) K<sub>4</sub> Dc D<sub>1.2</sub> T G<sub>1.2.4</sub> चैव (for ते च).
- 2 °) K Dc D1-3. 5 विज्ञातुं (for [अ]हं श्रोतुं).
   After 2, M ins.:

1336\* यत्तद्विवस्वतो गुद्धं यादशे कुण्डले च ते । उभयं तद्यथा ब्रह्मंस्तन्ममाचक्ष्व सत्तम ।

3 °) B<sub>3</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 अहं (for अयं). — b) K D<sub>c</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 गुद्धं तेहं; B D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> तस्य गुद्धं (for यत्तद्धद्धं). — For 3<sup>cd</sup>, cf. 1<sup>cd</sup>. — c) B D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> ते च (for चैव). — d) B<sub>4</sub> चैव ताहशं; M<sub>2</sub> च तथाविधं.

Cf. versions of this story in Adi 104.

- 4 °) K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>. 3 महाराजं (K<sub>4</sub> °ज); D<sub>11</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub> G<sub>3</sub> तदा राजन्; M<sub>2</sub> यथा रा°. <sup>b</sup>) B D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> पर्यु-पस्थित:; T<sub>2</sub> शंसितज्ञत:. — °) K<sub>1</sub>-3 T G<sub>1</sub>. 2. 4 महान्त्रांशु:. — <sup>d</sup>) K Dc D<sub>1</sub>-3. 5 चीर°.
- 5 °) M (hypermetric) 'पिंगलो (for 'पिङ्गो). ") De Da शुचि" (for तपः").
- 6 b) Dc D2 स; D4 च (for सु-). Before 6cd, Bs. 4 ins. ब्राह्मण उ°. °) B Dn D4. 6 G3 वे (for [अ]हं). K1. 2 स्थातुं (for भोक्तुं). d) Ds भवद् (for तव). K Dc D1-3. 5 विमत्सर:; T G1. 2. 4 [S]नुवत्सरं; M1 च वत्सरं; M2 विमत्सरं.
- 7 b) K3 D3 त्वया वै; K4 तवापि (for त्वया वा). B2 T2 G1. 2 वा (for चा ). K1. 2 D1. 5 त्वया चैव (K2 वै च) तवानुगै:. 6) K4 रोचते यदि तेनघ.
  - 8 °) Ds तु (for च). b) Ds तिष्ठेयं च यथेच्छया.

C. 3. 17005 B. 3. 303. 8 K. 3. 304. 8 यथाकामं च गच्छेयमागच्छेयं तथैव च ।

श्वयासने च मे राजकापराध्येत कश्वन ॥ ८
तमब्रवीत्कुन्तिभोजः प्रीतियुक्तमिदं वचः ।
एवमस्तु परं चेति पुनश्चैनमथाब्रवीत् ॥ ९
मम कन्या महाब्रह्मन्पृथा नाम यशस्विनी ।
शीलवृक्तान्विता साध्वी नियता न च मानिनी ॥ १०
उपस्थास्यित सा त्वां वै पूजयानवमन्य च ।
तस्याश्व शीलवृक्तेन तुष्टिं सम्रुपयास्यिस ॥ ११
एवम्रुक्त्वा तु तं विप्रमामिपूज्य यथाविधि ।
उवाच कन्यामभ्येत्य पृथां पृथुललोचनाम् ॥ १२
अयं वत्से महाभागो ब्राह्मणो वस्तुमिच्छति ।
मम गेहे मया चास्य तथेत्येवं प्रतिश्चतम् ॥ १३
त्विय वत्से पराश्वस्य ब्राह्मणस्याभिराधनम् ।

तन्मे वाक्यं न मिथ्या त्वं कर्तुमईसि किं चित्।। १४
अयं तपस्वी भगवान्स्वाध्यायनियतो द्विजः।
यद्यद्भ्यान्महातेजास्तत्तद्देयममत्सरात्।। १५
ब्राह्मणा हि परं तेजो ब्राह्मणा हि परं तपः।
ब्राह्मणानां नमस्कारैः स्यो दिवि विराजते।। १६
अमानयन्हि मानाहीन्वातापिश्च महासुरः।
निहतो ब्रह्मदण्डेन तालजङ्कस्तथैव च।। १७
सोऽयं वत्से महाभार आहितस्त्विय सांप्रतम्।
त्वं सदा नियता कुर्या ब्राह्मणस्थाभिराधनम्।। १८
जानामि प्रणिधानं ते बाल्यात्प्रभृति नन्दिनि।
ब्राह्मणेष्विह सर्वेषु गुरुबन्धुषु चैव ह।। १९
तथा प्रेष्येषु सर्वेषु मित्रसंबन्धिमातृषु।
मयि चैव यथावत्त्वं सर्वमाहत्य वर्तसे।। २०

<sup>- 4)</sup> K1. 2 नापराध्यति ; T G1. 2. 4 नावरुध्येत.

<sup>9</sup> b) T2 प्रीतियुक्तः प्रियं वच:. — c) T वरं (for परं). — d) K4 B4 Dc2 चैवम् (for चैनम्).

<sup>10 °)</sup> B D (except D<sub>1.8.8</sub>) G<sub>3</sub> ° प्राज्ञ (for ब्रह्मन्).
— In D<sub>3</sub>, the portion of the text from 10° up to 3. 299. 26<sup>d</sup> is lost on a missing fol. — <sup>d</sup>) K Dc D<sub>1.2.5</sub> नाति(K<sub>1.2</sub> D<sub>5</sub> ° भि)मानिनी; B Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> चैव भाविनी; G<sub>4</sub> न मनस्विनी (for न च मा°).

<sup>11</sup> Ds missing (cf. v.l. 10). — a) K1. 2 D2 त्वा (for त्वां). — b) D4. 6 नाव (for [आ]नव ). K3. 4 Dc D1. 2. 5 ह; B3 वे (for च). K1 पूज्या नावमन्यत; K2 व्यामास मन्यत; T1 व्या मनसापि भो; T2 G2. 4 व्याना महाविभो; G1 व्या न मया विभो; M व्यानवमत्य ह. — c) T1 G1 तु (for च). — a) Dc D2 प्रीति (for तुष्टि). K4 B1. 2 Dc D2 वास्यति.

<sup>12</sup> Ds missing (cf. v.l. 10). — a) K<sub>1-8</sub> D<sub>5</sub> च (for ज्ञ). — b) S (except Gs M<sub>1</sub>) प्रति° (for अभि°).

<sup>13</sup> D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 10). — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> वे सुमहा (for बस्से महा ). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> [ए]व; D<sub>1</sub> [अ]ति (for [ए]वं).

<sup>14</sup> Ds missing (cf. v.l. 10). — a) K1. 2 तव (for त्विय). T2 G2. 4 'यत्तं; M2 'श्वास्य (for 'श्वस्य). — b) B Dn D4. 6 G3 अमिथ्या (for न मिथ्या). — d) K1. 2 वें कचित्; B2 G2 कस्यचित् (for कहिं).

<sup>15</sup> D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 10). — b) B<sub>8.4</sub> S

<sup>(</sup>except G<sub>8</sub>) °निरत: (for °नियत:). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> शुचि: (for द्विज:). K Dc D<sub>1</sub>. 2. 6 सदा (K<sub>1</sub>. 2 सुनि:) सुनियतें द्विय: (K<sub>8</sub> D<sub>2</sub> °तो द्विज:). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 M अमत्सरं (for °त्सरात).

<sup>16</sup> D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 10). — ") K<sub>4</sub> B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> M ब्राह्मणो हि. K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> महातेजो; B<sub>3</sub> परं तेजा. — ") B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> M ब्राह्मणो. K<sub>3</sub>. 4 B<sub>4</sub> Dc D<sub>3</sub>. 6 परमं (for हि परं). — ") K<sub>1</sub>. 2 नमस्कारात.

<sup>17</sup> Ds missing (cf. v.l. 10). — ") K1. 2 हि मां (K1 मं)डब्यो; Ks. 4 D1 हि दांडि(Ks "ड)क्यो; D6 वि-दर्भाया; T G1. 2. 4 M तान् दांड(T1 वार्त-; G1 बास्त-; G2. 4 दंडि)क्यो (for हि मानाहान्). — ") K1. 2 "बल: (for "सुरः). — ") K1. 2 जवलजंघा" (for तालजङ्घ").

<sup>18</sup> Ds missing (cf. v.l. 10). — °) Ks. 4 M मया (for महा-). B1 T2 G2 - भाग; B2 - भारम; G4 - भागे (for भार). — °) K2. 8 आहत (for आहत °). — °) De D2 नियत:; T G1. 2. 4 M निभृ (T2 ° र)ता (for नियता). De G1 कुर्योद् (for कुर्यो).

<sup>19</sup> Ds missing (cf. v.l 10). — b) T G1. 2. 4 भामिन (for नन्दिन). — c) S (except G3) [अ]पि (for [इ]ह). — d) T1 G1. 2 हि (for ह).

<sup>20</sup> Ds missing (cf. v.l. 10). — a) Ds तव (for तथा). — b) T2 G2. 4 वीर- (for मिन्न). D5 आतृषु; T2 G2. 4 वंधुषु (for मातृषु). — c) K1. 4 B4 Dc2 D1. 2 M तत्वं; K3 वत्तं; B3 वृत्तं (for वहवं). — d) K1 B Dn

न द्यतुष्टो जनोऽस्तीह पुरे चान्तःपुरे च ते।
सम्यग्वस्यानवद्याङ्गि तव भृत्यजनेष्विप ॥ २१
संदेष्टव्यां तु मन्ये त्वां द्विजातिं कोपनं प्रति।
पृथे बालेति कृत्वा वै सुता चासि ममेति च ॥ २२
वृष्णीनां त्वं कुले जाता श्रूरस्य दियता सुता।
दत्ता प्रीतिमता मद्यं पित्रा बाला पुरा स्वयम् ॥ २३
वसुदेवस्य भगिनी सुतानां प्रवरा मम।
अम्यमग्रे प्रतिज्ञाय तेनासि दुहिता मम॥ २४
ताद्दशे हि कुले जाता कुले चैव विवर्धिता।

सुखात्सुखमनुप्राप्ता इदाद्भदमिनागता ॥ २५ दौष्कुलेया विशेषेण कथंचित्प्रग्रहं गताः । बालभावादिकुर्वन्ति प्रायशः प्रमदाः शुभे ॥ २६ पृथे राजकुले जन्म रूपं चाद्भुतदर्शनम् । तेन तेनासि संपन्ना समुपेता च भामिनी ॥ २७ सा त्वं द्पं परित्यज्य दम्भं मानं च भामिनि । आराष्ट्य वरदं विग्नं श्रेयसा योक्ष्यसे पृथे ॥ २८ एवं प्राप्स्यसि कल्याणि कल्याणमन्घे ध्रुवम् । कोपिते तु दिजशेष्ठे कृत्स्नं दह्येत मे कुलम् ॥ २९

C. 3. 17026 B. 3. 303. 29

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्ताशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २८७॥

Di. 6 T G आवृत्य (for आहत्य).

21 D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 10). — °) T G<sub>1</sub> दुष्टो (for [आ]तुष्टो). Dc जलो; D<sub>5</sub> नरो (for जनो). — b) Dc D<sub>2</sub>. 4 वा (for the first च). Dc D<sub>2</sub> °पुरेषु च (for °पुरे च ते). — °) Dc D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1. 2</sub> °ग्वृत्ता; D<sub>5</sub> गृहस्वा; T<sub>2</sub> °ग्थुत्या (for °ग्वृत्त्या). — °) K<sub>4</sub> न च (for तव).

22 Ds missing (cf. v.l. 10). — a) B2 Dc D2 T1 संदेष्टव्या; G1 be संदेष्टव्यां ति च (for ति). B4 संदिष्टव्यां ति मंतव्यां; T2 सजेव्यप्यानुमन्ये त्वां. — b) B4 Dc द्विजाति (for ति). K3 भोजनं (for कोपनं). — c) K3 पृथु (for पृथे). — b) K1 सुते चासि; K4 श्रुता चासि; T2 G2. 4 M सुते (M1 तै-; M2 ता)वासि. B4 ममापि च; T G1. 2. 4 M ममैव हि (T2 G1 ह; M च, (for ममेति च).

23 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 10). — a) K B<sub>3</sub>. d Dc D<sub>2</sub>. s T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. d M स्वं (for च). D<sub>5</sub> कुळपते: (for कुळ जाता). — T<sub>3</sub> G<sub>2</sub>. d om. (hapl.) 23<sup>b</sup>-25<sup>a</sup>. — b) K<sub>4</sub> °स्य दृहिता ग्रुभा. — d) G<sub>1</sub> [अ]पि सा (for प्रस).

24 D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 10). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 om. 24 (cf. v.l. 23). D<sub>1</sub> transp. 24<sup>ab</sup> and 24<sup>cd</sup>. — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> सुता त्वं (for सुतानां). — <sup>c</sup>) =1. 104. 2<sup>c</sup>. D<sub>c2</sub> D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M अग्रम्; D<sub>4</sub> अग्राम्; D<sub>5</sub> अग्र्याम् (for अग्र्यम्). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 तेनास्य (for °िस्त).

25 Ds missing (cf. v.l. 10). T2 G2. 4 om. 25° (cf. v.l. 23). — a) K4 याहरो. D1. 5 च; T1 M [S]सि (for हि). — b) K3. 4 D1. 5 चेह; T G1. 2. 4 मम (for चैव). Dc D2 महति (for चैव वि.). — d) T G1 M [आ]पगा (for [आ]गता).

26 Ds missing (cf. v.l. 10). — b) K Dc D1.2.5 कदा (for कथं). D1 परिगृद्ध तां (for प्रमहं गताः). — c)

K<sub>1</sub> हि; Ds प्र (for वि-). — <sup>d</sup>) K<sub>1-3</sub> D<sub>1</sub>. s तु ने (for सुभे).

27 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 10). — b) B Dn D<sub>4-6</sub> रूपं चापि तवाद्धतं. — c) K<sub>1</sub>. 2 T G<sub>1</sub>. 2 [अ]पि; K<sub>4</sub> [अ]भि(for [अ]सि). — d) Dc D<sub>2</sub> ससमेता (sic) (for समुपेता). Dc D<sub>1</sub>. 2 [अ]सि; T G<sub>1</sub> हि; G<sub>2</sub>. 4 [अ]पि (for च). B D (except D<sub>1</sub>; D<sub>3</sub> missing) माविनी; T G<sub>1</sub>. 2. 4 [अ]निंदिते (T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> °<sub>ता)</sub>; M नंदिनी.

28 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 10). — K<sub>2</sub> om. (hapl.) 28<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) S (except G<sub>3</sub>) मानं (for द्पं). — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1. 2</sub> M इंभं; G<sub>4</sub> संगं (for दम्भं). D<sub>1</sub> मोहं; S (except G<sub>3</sub>) दपं (for मानं). BD (except D<sub>1</sub>) भाविनि (Dc Dn<sub>2</sub> D<sub>2</sub> °नी). — <sup>c</sup>) K<sub>1. 2</sub> देवं (for विशं). — <sup>d</sup>) K<sub>1. 2. 4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> गुभे (for पृथे). D<sub>5</sub> corrupt.

29 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 10). — ") K<sub>1.2</sub> कल्याणं; K<sub>3</sub> D<sub>23</sub> D<sub>2</sub> G<sub>2</sub> "णी (for "णि). — ") K<sub>1.2</sub> पृथे स्वम् (for कल्याणम्). D<sub>1</sub> मनसि स्थितं (for अनमे ध्रुवम्). K<sub>4</sub> ग्रुभे (for ध्रुवम्). — ") B D<sub>1</sub> D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> च (for तु). G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> द्विजश्रेष्टः. — ") T G<sub>1.2.6</sub> सर्वं; M<sub>1</sub> क्षिप्रं (for द्वस्तं).

Colophon. Da missing. — Major parvan: K1. 2 T1 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K B Dc Dn1. n8 D1. 2. 4-6 G3 कुंडला(D1. 6 लाभि)हरण. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 301; Dn8 302; D1 305; T1 287 (as in text!); T2 G4 M1. 2 (inf. lin.) 291; G1 288; G2 290; M2 (orig.) 293. — Śloka no.: Dn D1 29.

## 225

C. 3. 17027 B. 3. 304. 1 K. 3. 305. 1

### कुन्त्य्वाच।

त्राह्मणं यन्त्रिता राजनुपस्थास्यामि प्जया।
यथाप्रतिज्ञं राजेन्द्र न च मिथ्या त्रवीम्यहम्।। १
एष चैव स्वभावो मे प्जयेयं द्विजानिति।
तव चैव प्रियं कार्यं श्रेयश्रैतत्परं मम।। २
यद्येवैष्यति सायाह्वे यदि प्रातरथो निश्चि।
यद्यर्थरात्रे मगवान्त मे कोपं करिष्यति।। ३
लाभो ममैष राजेन्द्र यद्वै प्जयती द्विजान्।
आदेशे तव तिष्ठन्ती हितं कुर्यां नरोत्तम।। ४
विस्रब्धो भव राजेन्द्र न व्यलीकं द्विजोत्तमः।
वसन्प्राप्स्यति ते गेहे सत्यमेतद्ववीमि ते।। ५
यत्त्रियं च द्विजस्यास्य हितं चैव तवानध।

यतिष्यामि तथा राजन्व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ६ ब्राह्मणा हि महाभागाः पूजिताः पृथिवीपते । तारणाय समर्थाः स्युर्विपरीते वधाय च ॥ ७ साहमेतद्विजानन्ती तोषयिष्ये द्विजोत्तमम् । न मत्कृते व्यथां राजन्त्राप्स्यसि द्विजसत्तमात् ॥ ८ अपराधे हि राजेन्द्र राज्ञामश्रेयसे द्विजाः । भवन्ति च्यवनो यद्वत्सुकन्यायाः कृते पुरा ॥ ९ नियमेन परेणाहसुपस्थास्ये द्विजोत्तमम् । यथा त्वया नरेन्द्रेदं भाषितं ब्राह्मणं प्रति ॥ १०

राजोवाच । एवमेतत्त्वया भद्रे कर्तव्यमविशङ्कया ।

एवमतत्त्वया भद्र कतव्यमावशङ्कया। मद्धितार्थं कुलार्थं च तथात्मार्थं च नन्दिनि ॥ ११

### 288

In D<sub>3</sub> this adhy. is lost on a missing fol.; the MS. is mostly ignored here.

- 1 °) Dc D2 T G1. 2. 4 यंत्रितं (for °ता). °) K1. 4 ° प्रतिज्ञां ; K3 T1 G1 प्रतिज्ञा ; B4 Dc2 प्रतिज्ञ. — °) S (except G3) ते (for च). K Dc D1. 2. 5 न मिथ्या प्रवित्तिस्यहं.
- 2 °) K1. 2 चैतत् (for चैव). B2 कीर्ति (for कार्य). — <sup>a</sup>) B Dn D<sub>4</sub>. 6 G3 परमं (for [ए]तत्परं). T G<sub>1. 2. 4</sub> प्रियं (for परं).
- 3 °)  $K_4$  यदा; T  $G_{1.2.4}$  अद्य (for यदि).  $K_1$  राजेंद्र (for सायाह्ने).  $B_2$  यद्यद्वश्च्यति सायाह्ने. °)  $K_1$  'रात्री (for °रात्रे). °)  $D_1$  हि (for  $\hat{H}$ ).
- 4 °) G2. 4 [S]यं मम (for ममैष). K3 D1 om. (hapl.) 4<sup>b</sup>-5°. b) B4 संपूजयेद; T1 M1 पूजयति; T2 ैयसि; G2. 4 ैयितुं (for ैयती). Dc D2. 5 द्विजं (for द्विजान्). d) K (K3 om.) पूज(K4 तोष) यिष्ये द्विजोत्तमं.
- 5 Ks D1 om. 5° (cf. v.l. 4). °) Some N MSS. विश्रब्धो. — °) MSS. द्विजोतम, °माः, °मे also. — °) Вз वसन्त्राप्यति; T1 G2. 4 स संत्राप्य (G2 °प्य)ति; T2 G1 न संत्राप्य (G1 °प्स)ति. K4 गेहे ते (by transp.); B3 T2

में गेहे.

- 6 b) K3 D4. 5 तथा° (for तवा°). c) S (except Gs) यतित्ये तदहं कर्तुं. 6<sup>d</sup>=1.48.17<sup>d</sup>: 4.3.7<sup>d</sup>: etc.
- 8 °) T1 G2. 4 विज्ञानाना; T2 M1 विज्ञानामि; G1 द्विजन्मानं (for विज्ञानन्ती). T1 om. (hapl.) 8°-10°. °) G1. 2. 4 M मत्कृते न (by transp.). M1 कांचित् (for राजन्). °) K8. 4 B4 Dc D2. 5 प्राप्स्यसे.
- 9 T1 om. 9 (cf. v.l. 8). ") S (except G3; T1 om.) अपराधो. B1. 2 Dn D4. 6 G3 [S]पि (for हि). S (except G3; T1 om.) परं (for द्विजा:). ") T2 G1.2.4 भवति. G1. 2.4 M ज्यवनाद (for नो).
- 10 T1 om. 10<sup>ab</sup> (cf. v.l. 8). b) K1 समुत्थासे (for उपस्थास्ये). — After 10, N (Ds missing) Gs ins.: 1337\* एवं जुनन्तीं बहुश: परिष्वज्य समर्थ्य च।

इति चेति च कर्तव्यं राजा सर्वमथादिशत्।

- [(L. 1) B3 प्रशंस्य (for समर्थ्य). (L. 2) B3 वक्तन्यं (for कर्तन्यं). K1. 2 चेदम् (for सर्वम्). B2 यथातथ्यामेदं वचः (for the posterior half).]
- 11 B4 om. 11-12. ") B2 श्रिया (for त्वया). "

  D1 transp. मद्धितार्थ and कुलार्थ. B (B4 om.)

  D5 अ (D5 त्व) निंदते; Dc D2 च भाविनि (for च निंदिनि).

  Dn D4. 6 G3 मद्धितार्थ तथारमार्थ कुलार्थ चाप्यनिंदिते; T

वैशंपायन उवाच।

एवमुक्त्वा तु तां कन्यां कुन्तिभोजो महायशाः।
पृथां परिददौ तस्मै द्विजाय सुतवत्सलः।। १२
इयं ब्रह्मनमम सुता बाला सुखविवर्धिता।
अपराध्येत यिंकचिन्न तत्कार्यं हृदि त्वया।। १३
द्विजातयो महाभागा बृद्धबालतपस्विषु।
भवन्त्यक्रोधनाः प्रायो विरुद्धेष्विप नित्यदा।। १४
सुमहत्यपराधेऽपि क्षान्तिः कार्या द्विजातिभिः।
यथाशक्ति यथोत्साहं पूजा ग्राह्या द्विजोत्तम ।। १५

तथेति ब्राह्मणेनोक्ते स राजा प्रीतमानसः । हंसचन्द्रांशुसंकाशं गृहमस्य न्यवेदयत् ॥ १६ तत्राप्रिश्वरणे क्छप्तमासनं तस्य भानुमत् । आहारादि च सर्वं तत्त्रथैव प्रत्यवेदयत् ॥ १७ निक्षिप्य राजपुत्री तु तन्द्रीं मानं तथैव च । आतस्थे परमं यत्नं ब्राह्मणस्याभिराधने ॥ १८ तत्र सा ब्राह्मणं गत्वा पृथा शौचपरा सती । विधिवत्परिचाराई देववत्पर्यतोषयत् ॥ १९

C. 3. 17046 B. 3. 304. 20 K. 3. 305. 20

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८८ ॥

 $G_{1. 2. 4}$  M मिद्धितार्थे कुलार्थे च स्वमा $(M \pi \alpha)$ स्मार्थे च नंदिनि  $(T_{2} G_{4} \pi \alpha \alpha \alpha)$  यदनंदिनि ).

- 12 B Dn D1. 4. 6 S (except M1) om. the ref. B4 om. 12 (cf. v.l. 11). b) A few MSS. दुंती भोजो. K D1. 5 भना: (for "यशाः). d) B D (except D1. 5) T1 G3 द्विज (for सत").
- 13 °) K1 मम सुता ब्रह्मन् (by transp.). °) T1 G1 °राध्यति (for °राध्यते). °) K3 De D1. 2. 5 तज्ञ (for न तत्). K1. 2 हृदि कार्यं न तत्त्वया; B Dn D4. 6 G3 न कार्यं हृदि तत्त्वया.
- 14 b) D1 बालवृद्ध- (by transp.); G2 वृद्धा बालास्. Dc D2 ° तपस्विनः. d) B1-8 Dn D4. 6 G3 ह्यप् (Dn2. n3 D4 अप)राद्धेषु (for विरुद्धेष्विप). T2 च (for [अ]पि).
- 15 D4 om. 15. b) S (except G3) क्षमा कार्या. K D1. s विज्ञानता; S (except G3) द्विजोत्तम. K1. s. 4 om. 15<sup>cd</sup>. d) K3 Dc D1. 2. s विज्ञानता; S (except G3) द्विज्ञातिना (for द्विजो°).
- 16 °) K De D1. 2 [उ]कः (Ks कं) (for [उ]के).

   b) K1-8 De D1. 2. 4 T1 G1. 2 M2 प्रीति (for प्रीत ).

   c) K De D1. 2. 5 हंसचंद्रप्रतीकाशं. d) K1. 2 B

  Dn D4. 6 G3 असी; T1 M2 अन्यन् (for अस्य). D5 गृहे
  तसी न्यवेशयत्.
- 17 K<sub>1</sub>. 2 om. (hapl.) 17. °) De D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> तस्य; G<sub>4</sub> ततो (for तत्र). K<sub>3</sub> De D<sub>1</sub>. 2 G<sub>4</sub> ° शरणं. T<sub>2</sub> कामम् (for क्छ्रसम्). °) B<sub>4</sub> तु (for च). K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 5 तस्सवै (by transp.). De D<sub>2</sub> तु; D<sub>4</sub> तं; T<sub>1</sub> वै; G<sub>1</sub> च (for तत्).
  - 18 °) Bs T G1. 2. 4 च; D1 M सा (for तु). b)

K<sub>1</sub>. 2 Dns D4 तंदी ; Bs तंदां; D6 तद्धि; T2 कुंती (for तन्दीं). — °) M2 आतस्थी. S (except Gs) परया प्रीत्या (for परमं यहां). — °) S (except Gs) राधनं.

19 °) S (except G<sub>8</sub>) तं तु (for तत्र). K Dc D<sub>1</sub>. s. s ब्राह्मणं राजन्; B<sub>4</sub> °णं ज्ञात्वा; S (except G<sub>8</sub>) °णे अष्ठं. — b) K<sub>1</sub> ब्राह्मणे संशितविते; S (except G<sub>8</sub>) उपचारेण कन्यका. — K<sub>1</sub> ins. after 19<sup>ab</sup>: K<sub>2</sub>, after 3. 289. 1<sup>ab</sup>:

1338\* परिचर्यापरा राजन् कुं[? read नक्तं]दिनमतन्द्रिता।, followed in K₁ by 3. 289. 2<sup>ab</sup>, which is omitted there.
— <sup>a</sup>) G₂ M₂ परि° (for पर्य°).

Colophon om. in K1. 2. D3 missing. — Major parvan: Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B Dc Dn1. n3 D1. 2. 4-6 G3 M2 कुंडला(D1. 5 लाभि)हरण. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 302; Dn3 303; D1 306; T1 288 (as is text!); T2 G4 M1. 2 (inf. lin.) 292 (M2 orig. 294); G1 289; G2 291. — Śloka no.: Dn1. n3 20; Dn2 D1 19.

## 289

In Ds this adhy. is lost on a missing fol.; the MS. is mostly ignored here.

D<sub>1.5</sub>

1 °) T G<sub>1.2</sub> ° भागं; G<sub>4</sub> ° भागा (for ° राज). — b)
G<sub>1</sub> च

K<sub>4</sub> D<sub>11</sub>. ns शंसित ° (for संशित °). — K<sub>1.2</sub> read 1<sup>cd</sup>

after 9. — <sup>cd</sup>) K<sub>4</sub> युक्तेन (for गुद्धेन). K<sub>3.4</sub> शंसितव्रतं

(K<sub>3</sub> ° ता); D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> संशितव्रतं. — After 1<sup>ab</sup>, K<sub>2</sub> ins.

[ 1001 ]

# 259

C. 3. 17047 B. 3. 305. 1 K. 3. 306. 1

वैद्यांपायन उवाच।
सा तु कन्या महाराज ब्राह्मणं संशितव्रतम्।
तोषयामास शुद्धेन मनसा संशितव्रता।। १
प्रातरायास्य इत्युक्त्वा कदाचिद्विजसत्तमः।
तत आयाति राजेन्द्र साये रात्रावथो पुनः।। २
तं च सर्वासु वेलासु मध्यभोज्यप्रतिश्रयैः।
पूजयामास सा कन्या वर्धमानैस्तु सर्वदा।। ३
अन्नादिसमुदाचारः शय्यासनकृतस्तथा।
दिवसे दिवसे तस्य वर्धते न तु हीयते।। ४
निर्भर्त्सनापवादैश्र तथैवाप्रियया गिरा।

ब्राह्मणस्य पृथा राजन्न चकारात्रियं तदा ॥ ५

व्यस्ते काले पुनश्रीति न चैति बहुशो द्विजः।

दुर्लभ्यमपि चैवानं दीयतामिति सोऽन्नवीत् ॥ ६ कृतमेव च तत्सर्व पृथा तस्मै न्यवेदयत् । शिष्यवत्पुत्रवचैव खसृवच सुसंयता ॥ ७ यथोपजोषं राजेन्द्र द्विजातिप्रवरस्य सा । प्रीतिम्रत्पादयामास कन्या यत्तरिनिन्दिता ॥ ८ तस्यास्तु शील्यवतेन तृतोष द्विजसत्तमः । अवधानेन भूयोऽस्य परं यत्नमथाकरोत् ॥ ९ तां प्रभाते च साये च पिता पप्रच्छ भारत । अपि तुष्यति ते पुत्रि न्नाह्मणः परिचर्यया ॥ १० तं सा परमित्येव प्रत्युवाच यशिक्षनी । ततः प्रीतिमवापाय्यां कुन्तिभोजो महामनाः ॥ ११ ततः संवत्सरे पूणे यदासौ जपतां वरः ।

1338\*.

2 K<sub>1</sub> reads 2<sup>ab</sup> after 1338\*. — <sup>a</sup>) K B<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 प्रातरेख इति हु(B<sub>5</sub>. 4 D<sub>2</sub> इतीत्यु)क्त्वा; B<sub>1</sub>. 2 Dn D<sub>4</sub>. 6 Gs प्रातरेख्याम्यथेत्युक्त्वा. — <sup>b</sup>) A few MSS. द्विज-सत्तम. — <sup>c</sup>) D<sub>4</sub>. 5 तत्र (for तत). — <sup>d</sup>) N (Ds missing) T<sub>2</sub> Gs सायं; G<sub>2</sub>. 4 सोर्घ- (for साये). B<sub>4</sub> पुरः; S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) सुनिः (for पुनः).

3 °) G2. 4 वेलासु सर्वासु (by transp.). — b) K1. 2 भक्ष्यभोज्ये:; D6 भोज्यवोद्य- (for भक्ष्यभोज्य-). K D1. 6 M -प्रति(K1 D1 -पिर) प्रहै:. — c) M1 वे (for सा). — d) K B1 Dc D2. 5 वर्धमानेन (K2 ने च); B3 वर्तमानेन; D1 वर्धमानेव; T1 damaged; T2 वर्धमाने हि; G1 M1 वर्धमानेहि; G2. 4 M2 वर्तमानेहि. K D6 वर्चसा; B1 Dc D2 नित्यदा; B2 सा तदा (for सर्वदा).

4 °) Ds अञ्चानि (for अञ्चादिः). K1. 2 'समुदाचारः.

- °) K Dc D1. 2 'निधि'; Ds 'निधे' (for 'कृत').

D1. 5 तदा (for तथा). - °) K1 चैन (for तस्य). - °)

K1. 2 D1 च; K4 [ए]न; S (except G3) प्र (for तु). K3

Dc D2. 5 वर्धसेन न हीयते.

5 °) B1. 4 निर्भर्त्सेन (for निर्भर्त्सेन-). K D1. 3. 5 - [अ]पदेशैः (for -[अ]पवादैः). Cnp अपदेशः (= व्याजः). - b) D5 च (for [ए]व). - K1 om. 5°d.

6 °) K1 प्राप्ते (swp. lin. as in text); T1 G1. 2. 4 M

स्वमः ; T<sub>2</sub> सप्तः ; G<sub>3</sub> व्यस्तः (for व्यस्ते). K<sub>4</sub> B<sub>1</sub>. 4 Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> चेति; D<sub>2</sub> चैव (for चैति). — b) B<sub>1</sub>. 4 Dn चेति (for चैति). De D<sub>2</sub> नृप (for द्विजः). — c) K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub> दुष्पाप (D<sub>1</sub> °c<sub>2</sub>)म् (for दुर्लभ्यम्). M<sub>2</sub> इति (for अपि). B De Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> सुदुर्लभमपि (B<sub>2</sub> भिदं) द्वां (D<sub>4</sub>.6 G<sub>3</sub> हार्थं). — d) B<sub>3</sub> अपि (for इति).

7 °) T G<sub>1.2.4</sub> इस्येव; M<sub>1</sub> एवेति (for एव च). — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> Dn<sub>3</sub> G<sub>3</sub> यथा; Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub> तथा (for पृथा). — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> सुहचैव (for स्वस्वच). K Dc D<sub>2</sub>. 5 चैव संमता (K<sub>4</sub> च वशं गता); D<sub>1</sub> चैव संमतं; T<sub>2</sub> च स्मृतं यथा (for च सुसंयता).

8 <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> अतंद्रिता (for अनिन्दिता). K<sub>1</sub>, 2 कन्या यत्नेन निर्मितां; B Dc Dn D<sub>2</sub>, 4-8 G<sub>3</sub> कन्यारत्नमनिदिता.

9 °) K<sub>1.2</sub> स; K<sub>3</sub> स्व<sup>-</sup>; K<sub>4</sub> D<sub>6</sub> D<sub>1.5</sub> च (for तु).
— °) B<sub>2.3</sub> (m as in text) D<sub>6</sub> G<sub>3</sub> अवधाने च; M आराधने च. B<sub>2.3</sub> Dn D<sub>4.6</sub> T G<sub>1.3.4</sub> [S]स्याः (for Sस्य).
— After 9, K<sub>1.2</sub> read 1<sup>cd</sup> (v.l. K<sub>2</sub> यहेन for ग्रुद्धेन).

10 4) Gs. 4 प्रभातिष (for ते च). N (except Ks; Ds missing) Gs सायं च; T2 G2 सायेष; G4 सायाह्व for साये च)

11 °) B<sub>4</sub> [प्]वं (for [प्]व). Dc D<sub>2</sub> तं च सा परिमि स्पेवं. — b) K<sub>1. 2</sub> Dn<sub>2. n3</sub> तप° (for यश°). — d) K नापश्यदुष्कृतं किंचितपृथायाः सौहृदे रतः ॥ १२ ततः प्रीतमना भूत्वा स एनां ब्राह्मणोऽब्रवीत् । प्रीतोऽस्मि परमं भद्रे परिचारेण ते ग्रुमे ॥ १३ वरान्वृणीष्व कल्याणि दुरापान्मानुषैरिह । यैस्त्वं सीमन्तिनीः सर्वा यशसामिभविष्यसि ॥ १४

### कुन्त्युवाच।

कृतानि मम सर्वाणि यस्या मे वेदवित्तम । त्वं प्रसन्नः पिता चैव कृतं वित्र वरैर्मम ॥ १५

#### ब्राह्मण उवाच।

यदि नेच्छिसि भद्रे त्वं वरं मत्तः श्चिसिते। इमं मन्त्रं गृहाण त्वमाह्वानाय दिवौकसाम्।। १६ यं यं देवं त्वमेतेन मन्त्रेणावाहियष्यसि। तेन तेन वशे भद्रे स्थातव्यं ते भविष्यति।। १७ अकामो वा सकामो वा न स नैष्यति ते वशम्। विबुधो मन्त्रसंशान्तो वाक्ये भृत्य इवानतः॥ १८ वैशंपायन उवाच।

न शशाक द्वितीयं सा प्रत्याख्यातुमिनिन्दता।
तं वै द्विजातिप्रवरं तदा शापभयात्रृप।। १९
ततस्तामनवद्याङ्गीं प्राह्यामास वै द्विजः।
मन्त्रग्रामं तदा राजन्नथर्वशिरिस श्रुतम्।। २०
तं प्रदाय तु राजेन्द्र कुन्तिभोजम्रवाच ह।
उपितोऽस्मि सुखं राजन्कन्यया परितोपितः।। २१
तव गेहे सुविहितः सदा सुप्रतिप् जितः।
साधियष्यामहे तावदित्युक्त्वान्तरधीयत।। २२
स तु राजा द्विजं दृष्ट्वा तत्रैवान्तिहितं तदा।
वभ्व विस्मयाविष्टः पृथां च समपूजयत्।। २३

C. 3. 17069 B. 3. 305. 23 K. 3. 306. 23

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोननवत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २८९ ॥

De D1. 2. 5 'यशा: (for 'मनाः).

12 b) De Da यत्र; D6 T1 यदि; T2 यथा (for यदा). D1. 4. 6 जयतां (for जपतां). — d) K4 देन स:; De Da देन च (for दे रतः).

13 G1 om. 13-14. — b) B1 स च मां; B4 कन्यां स; D5 स च तां (for स एनां). — Before 13<sup>cd</sup>, M1 ins. बाह्मण:. — T2 om. (hapl.) 13<sup>d</sup>-17<sup>c</sup>. — d) G2. 4 में (for ते).

14 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> om. 14 (cf. v.l. 13). — °) D<sub>6</sub> वरं (for वरान्). — °) D<sub>6</sub> दुरापं मानुषेरपि. — °) K<sub>1</sub>. अन्या (for सर्वा). — °) G<sub>4</sub> च (for [अ]भि-) K<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub> G<sub>4</sub> °sयित (for 'sयिस).

15 T<sub>2</sub> om. 15 (cf. v.l. 14). — <sup>b</sup>) G<sub>2</sub>. 4 यसान् (for यस्या). K D<sub>1</sub>. 2. 4. 5 G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> वेदवित्तमः (K<sub>4</sub> द्विज-सत्तम). — <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> कृतार्थं प्रवरेंममः M द्वोष एव वरो मम.

16 T2 om. 16 (cf. v.l. 14). K D1 ऋषि:; B4 दुर्वासा:; D5 मुनि: (for ब्राह्मण:). — °) B1. 2 Dn D4. 6 G3 मत्तस्वं; D1 G2. 4 भद्गं ते (for भद्गे स्वं). — °) B1. 2 Dn D4. 6 G3 भद्गे (for मत्तः). — °) T1 G1. 2. 4 इदं (for इमं).

17 T<sub>2</sub> om.  $17^{abc}$  (cf. v.l. 14).  $17^{ab} = 1$ . 104.  $7^{ab}$ ; 113.  $35^{ab}$ . —  $^{cd}$ ) T<sub>2</sub> स्वातंत्र्यं (for स्थातब्यं). K B<sub>3</sub>m Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 तस्य तस्य प्रसादात्ते (B<sub>3</sub>m  $^{\circ}$ देन) राज्ञि

पुत्रो भविष्यति ( К1. 2 भवेदिति ).

18 18<sup>ab</sup> = (var.) 1. 113. 35<sup>cd</sup>. — a) K4 अकामश्च. — b) K न स नेष्यति (K4 समेष्यति हि); B Dn D4. 6 G3 स समेष्यति; Dc D2 वशमेष्यति. K1. 2 वरं; Dc D2 शुभे; Dn D4. 6 G3 वशे (for वशम्). — c) Dns संयत्तो; D1 T G1. 2. 4 संश्रांतो (for संशान्तो). — d) B Dc Dn D2. 4. 6 G3 भवेद; T G1. 2. 4 वाक्येर् (for वाक्ये). T2 ह्य (for मृत्य). T G1. 2. 4 [अ]नुगः (for [आ]नतः).

19 K<sub>1</sub>. s. 4 D<sub>1</sub> S (except G<sub>8</sub>) om. the ref. — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> द्वितीया सा; D<sub>1</sub> द्वितीयस्य; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> द्विजाति च (for द्वितीयं सा). — <sup>a</sup>) B<sub>4</sub> तहै; D<sub>1</sub> न ने (for तं ने).

20 b) B Dn D4. 6 G8 स (for बे). — c) K1. 2 T2 तथा; M2 ततो (for तदा). — d) D1 अथवाँगिरसि. Dc D2 T G1. 2. 4 स्थितं (for श्रुतम्).

21 4) Ga. 4 सं (for तं). — 3) K4 सः (for ह).

22 °) B Dn D4. 6 G3 गेहेषु (for गेहे सु-). K4-विहिते (for विहित:). — °) K1. 2 तथा; Dc2 D2 G4 तदा (for सदा). T2 सुप्रीति°; G1 संप्रीति° (for सुप्रति°). — °) K1. 2. 4 B3 Dc D1. 2 °म्यहं (for भहे). Dc D2 राजन् (for तावद).

23 <sup>a</sup>) S (except G<sub>3</sub>) ਚ (for ਜੁ). — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> ਜੁਪੈ (for ਜੁਕੈ). — <sup>d</sup>) K<sub>1.2</sub> ਸ਼ਜ਼ਿ; T G<sub>1.2.5</sub> [इ]ਜਾਜ (for सम<sup>°</sup>).

290

C. 3. 17070 B. 3. 306. 1 K. 3. 307. 1

वैशंपायन उवाच।
गते तसिन्द्रिजश्रेष्ठे कसिश्चित्कालपर्यये।
चिन्तयामास सा कन्या मन्त्रग्रामबलाबलम् ॥ १
अयं वै कीद्दशस्तेन मम दत्तो महात्मना।
मन्त्रग्रामो बलं तस्य ज्ञास्ये नातिचिरादिव ॥ २
एवं संचिन्तयन्ती सा ददर्शतुं यद्द्व्या।
ब्रीडिता साभवद्वाला कन्याभावे रजस्वला ॥ ३
अथोद्यन्तं सहस्रांशुं पृथा दीप्तं ददर्श ह।
न तत्पं च रूपेण भानोः संध्यागतस्य सा ॥ ४
तस्या दृष्टिरभूदिव्या सापश्चयदिव्यदर्शनम्।

आमुक्तकवचं देवं कुण्डलाभ्यां विभृषितम् ॥ ५ तस्याः कौत्हलं त्वासीन्मन्त्रं प्रति नराधिप । आह्वानमकरोत्साथ तस्य देवस्य भामिनी ॥ ६ प्राणानुपस्पृक्ष्य तदा आजुहाव दिवाकरम् । आजगाम ततो राजंस्त्वरमाणो दिवाकरः ॥ ७ मधुपिङ्गो महाबाहुः कम्बुग्रीवो हसन्निव । अङ्गदी बद्धमुकुटो दिशः प्रज्वालयन्निव ॥ ८ योगात्कृत्वा द्विधात्मानमाजगाम तताप च । आबभाषे ततः कुन्तीं साम्ना परमवल्गुना ॥ ९ आगतोऽस्मि वशं भद्रे तव मन्त्रबलात्कृतः ।

Colophon. D3 missing. — Major parvan: K1. 2
Dn2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B Dc
Dn1. n2 D1. 2. 4-6 G3 M2 कुंडला(D1. 5 लाभि)हरण.
— Adhy. name: B4 कुंतीमंत्रप्राप्ति:; M1 पृथामंत्रप्रहणं.
— Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.).
n2 303; Dn3 304; D1 307; T1 289 (as in text!);
T2 G2. 4 M1. 2 (inf. lin.) 293 (M2 orig. 295); G1
290. — Śloka no.: Dn D1 23.

## 290

In Ds this adhy. is lost on a missing fol.; the MS. is mostly ignored here.

- 1 b) B Dc Dn D2. 4. 6 G3 कारणांतरे (for काल°).
- 2 °) Gs. 4 ° आम- (for ° आमो). K Ds. 5 स्व (Ks हा)-स्थ (for तस्य). — <sup>d</sup>) Dn Ds. 6 Gs इति (for इव). K Ds. 5 ज्ञास्थामि नचिरादिव.
- 3 a) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) सा (for सं-). K Dc D<sub>1.2</sub> M तु; T G<sub>2.4</sub> [ए]व; G<sub>1</sub> [इ]व (for सा). b) K<sub>1.2</sub> [अं]कं; D<sub>1</sub> तु (for [ऋ]तुं). Dc D<sub>2</sub> यथेच्छया. c) B Dc D<sub>2.5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3.4</sub> M चा° (for सा°). Dc D<sub>2</sub> T G<sub>1.2.4</sub> क=्या (for बाला). d) T G<sub>1.2.4</sub> बालु (for क=्या°). After 3, N (D<sub>3</sub> missing) G<sub>3</sub> ins.:

1339\* ततो हर्म्यतलस्था सा महाईशयनोचिता।

4 ab) N (D3 missing) G3 प्राच्यां दिशि समुद्यंतं

ददर्शादित्यमंडलं. — After 4°b, N (except K1. 2; D8 missing) G1. 3 ins.:

#### 1340 \* तत्र बद्धमनोदृष्टिरभवत्सा समुध्यमा।

- K<sub>1. 2</sub> om. 4°-5°. °) B<sub>1. 2</sub> G<sub>3</sub> चातप्यत (as in some printed ed.!); B<sub>3. 4</sub> Dn (!) D<sub>4. 6</sub> ततर्प हि (Dn चाप्येतिहि); De D<sub>2</sub> च तप्ये च; M<sub>2</sub> तताप च (for ततर्प च). <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> च (for सा).
- 5 K1. 2 om. 5<sup>ab</sup> (cf. v.l. 4). <sup>a</sup>) B Dn D<sub>4</sub> अस्या (B<sub>3</sub> अन्या) (for तस्या). <sup>b</sup>) Dc D<sub>2</sub> सूर्यमंडलं (for दिव्यदर्शनम्). <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> सुशोभितं; G<sub>2</sub> च भूषितं (for विभू°).
- 6 a) G1 कुत्हलं. D6 T G1. 2. 4 चा° (for त्वा°).

   b) S (except G3) मंत्रान् (for मन्त्रं). c) S (except G3) च (for [आ]थ). d) G1 तन्न तस्येव (for तस्य देवस्य). B De Dn D2. 4. 6 G3 भाविनी.
- 7 °) Dc D2. 6 अ(D6 आ)पो ह्यपस्पृद्य तदा; T G1. 2. 4 उपस्पृद्य तदा; Gf. 2. 4 उपस्पृद्य तदा कुंती. °) To avoid hiatus, K4 B Dc Dn D2. 4. 6 ह्याजु°; S (except G8) साजु° (for आजु°). °) M1 दिवो (for ततो).
- **8** °) S (except G<sub>3</sub>) °मकुटो (for °मुकुटो). <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> प्रज्वल ° (for प्रज्वाल °).
- 9 ab) G4 स्वमा° (for द्विधा°). M2 ततो वच: (for तताप च). K2 repeats 7<sup>cd</sup> for 9<sup>ab</sup>. 9<sup>d</sup>=1.73.16<sup>d</sup>.
- 10 Before 10, M<sub>1</sub> ins. दिवाकर: <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> वशे (for वशं). <sup>b</sup>) Dc D<sub>2</sub>. <sub>b</sub> मंत्रग्राम (for तव मंत्र°). <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> [अ]वशं; B Dc D<sub>18</sub> D<sub>2</sub>. <sub>4</sub>. <sub>6</sub> G<sub>8</sub> वशो; D<sub>2</sub> वशे

किं करोम्यवशो राज्ञि ब्र्हि कर्ता तदस्मि ते ॥ १० कन्त्यवाच ।

गम्यतां भगवंस्तत्र यतोऽसि सम्रुपागतः। कौत्हलात्समाहृतः प्रसीद भगवन्निति॥ ११ सूर्य उवाच।

गिमन्येऽहं यथा मां त्वं ब्रवीपि तनुमध्यमे ।
न तु देवं समाहूय न्याय्यं प्रेषितुं वृथा ॥ १२
तवामिसंधिः सुभगे स्पित्पुत्रो भवेदिति ।
वीर्येणाप्रतिमो लोके कवची कुण्डलीति च ॥ १३
सा त्वमात्मप्रदानं वै कुरुष्व गजगामिनि ।
उत्पत्स्यति हि पुत्रस्ते यथासंकल्पमङ्गने ॥ १४
अथ गच्छाम्यहं भद्रे त्वयासंगम्य सुस्तिते ।
शप्स्यामि त्वामहं कुद्धो ब्राह्मणं पितरं च ते ॥ १५
त्वत्कृते तान्प्रधक्ष्यामि सर्वानिप न संश्यः ।
पितरं चैव ते मृढं यो न वेत्ति तवानयम् ॥ १६

तस्य च ब्राह्मणस्याद्य योऽसौ मन्त्रमदात्तव । शीलवृत्तमविज्ञाय धास्यामि विनयं परम् ॥ १७ एते हि विबुधाः सर्वे पुरंदरमुखा दिवि । त्वया प्रलब्धं पश्यन्ति सायन्त इव भामिनि ॥ १८ पश्य चैनानसुरगणान्दिच्यं चक्षुरिदं हि ते । पूर्वमेव मया दत्तं दृष्टवत्यसि येन माम् ॥ १९

वैशंपायन उवाच ।
ततोऽपश्यत् त्रिदशात्राजपुत्री
सर्वानेव स्वेषु घिष्ण्येषु खस्थान् ।
प्रभासन्तं भानुमन्तं महान्तं
यथादित्यं रोचमानं तथैव ॥ २०
सा तान्दृष्ट्या त्रीडमानेव बाला
सूर्यं देवी वचनं प्राह भीता ।
गच्छ त्वं वै गोपते स्वं विमानं
कन्याभावादुःख एषोपचारः ॥ २१

C. 3. 17091 B. 3. 306. 22 K. 3. 307. 22

(for [अ]वशो). — व) T G1. 2. 4 बूहि किं ते चिकीपितं.

11 S (except G<sub>3</sub>) कन्या (for कुन्ती). — °) Dc D<sub>2</sub> यत्र (for तत्र). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2 त्वं (for [आ]सि). K Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 पुनरा° (for समुपा°). B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> यत एवा गतो हासि. — °) K D<sub>1</sub>. 5 बालभावात् (for कौत्हलात्). Dc D<sub>2</sub>. 6 नीत: (for हूत:).

12 a) Dn<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 4. 6 T<sub>2</sub> Gs M<sub>2</sub> मा (for मां). K<sub>1.2</sub> तु (for त्वं). — b) K<sub>1.2</sub> राजनंदिनि (for तनु<sup>a</sup>). — After 12<sup>ab</sup>, K<sub>2</sub> reads 13<sup>cd</sup>. — c) D<sub>1</sub> च (for तु). — d) K<sub>1</sub> यथा; K<sub>4</sub> पृथे (for वृथा).

13 ° () D1 तथा (for तव). T G1. 2. 4 [अ]भि(G2 ° (प)संधि. — b) T G1. 2. 4 कुर्या (for सूर्यात्). — K2 reads 13° after 12° b. — a) K4 कुंडली कवची (by transp.).

14 °) K1. 3. 4 Dc D1. 2. 5 मे; G2. 4 हि (for वे).
— °) K1. 4 Dc D1. 2 उत्पत्स्यते. G2 ते प्रत्नो (by transp.).

15 °) B<sub>1. 2</sub> Dc D<sub>2. 5</sub> अव (for अथ). — b) K D<sub>1</sub> भाविति; Dc D<sub>2. 5</sub> भामिनि (for सुस्मिते). — After 15<sup>ab</sup>, B Dc Dn D<sub>2. 4-6</sub> Gs ins.:

1341\* यदि त्वं वचनं नाद्य करिष्यसि मम प्रियम्।
— °) K2 B Dn D4-6 G3 M2 शिष्ठिये (for शप्स्यामि).
T G1 M1 त्व(M1 त्वा)न्यथा (for त्वामहं). G2. 4 शप्स्थे

कन्येन्यथा ऋद्धो.

16 °) K4 संप्रध°; B3 T2 तान्प्रव° (for तान्प्रध°).

— b) D5 M एव (for अपि). — c) K2 मूढो यो; S (except G3) ते मूढे (for ते मूढं).

17 a) K4 तथास्य (for तस्य च). — d) K4 D1 [अ]विनयं (for विनयं). Dc D2 वरं (for प्रम्). K1.2 T G1. 2.4 धक्ष्याम्यविनयं प्रं.

18 a) T<sub>2</sub> कन्थे (for सर्वे). — D<sub>5</sub> om. 18<sup>ed</sup>. — d) B De Dn D<sub>5</sub>. 4. 6 G<sub>5</sub> भाविनि; T G<sub>1</sub>. 2. 4 M मां अभे (for भामिनि).

19 °) K<sub>3</sub> वे तान्; B<sub>2</sub> De Dn<sub>2</sub> D1. 2 M चैतान् (for चैनान्). S (except G<sub>2</sub>) वरारोहे (for सुरगणान्). — b) K<sub>2</sub> B<sub>2</sub> दिख्यचक्षर्. K<sub>4</sub> च (for हि). T<sub>2</sub> मे (for ते).

20 K<sub>1</sub>. 2 Dc D<sub>2</sub> om. the ref. — <sup>6</sup>) B<sub>1</sub>-3 Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> प्रभावंतं. T G<sub>1</sub>. 2. 4 पुरस्ताद् (for महान्तं). — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub>. 2. 4 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 M<sub>1</sub> रोचमानान् (for <sup>°</sup>मानं).

21 °) K B1. s D1. s M2 सा तं; G4 तान्सा (by transp.). K3. 4 Dc3 D1. 2 वेपमाना; T G1. 2. 4 त्रिदशान् (for ब्रीडमाना). Dc3 T G1. 3. 4 एव (for [इ]व). — b) K D1. 2. s सूर्य देवं; M2 देवश्रेष्ठं (for सूर्य देवी). — c) K4 स्वे विमाने; B3 स्वं विशालं (m as in text). — d) S (except G3) भावे (for भावाद्). K D1 दुष्ट; B1 दु:सम्

C. 3. 17092 B. 3. 306. 23 K. 3. 307. 23 पिता माता गुरवश्चेव येऽन्ये
देहस्यास्य प्रभवन्ति प्रदाने ।
नाहं धर्म लोपयिष्यामि लोके
स्त्रीणां वृत्तं पूज्यते देहरक्षा ॥ २२
मया मन्त्रबलं ज्ञातुमाहूतस्त्वं विभावसो ।
बाल्याद्वालेति कृत्वा तत्क्षन्तुमर्हसि मे विभो ॥ २३
सूर्य उवाच ।
बालेति कृत्वानुनयं तवाहं

ददानि नान्यानुनयं लभेत ।
आत्मप्रदानं कुरु कुन्तिकन्ये
शान्तिस्तवैवं हि भवेच भीरु ॥ २४
न चापि युक्तं गन्तुं हि मया मिथ्याकृतेन वै ।
गमिष्याम्यनवद्याङ्गि लोके समवहास्यताम् ।
सर्वेषां विबुधानां च वक्तव्यः स्थामहं शुभे ॥ २५
सा त्वं मया समागच्छ पुत्रं लप्स्यसि मादृशम् ।
विशिष्टा सर्वेलोकेषु भविष्यसि च भामिनि ॥ २६

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि नवत्यधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २९० ॥

# 299

# वैद्यांपायन उवाच। सा तु कन्या बहुविधं ब्रुवन्ती मधुरं वचः।

अनुनेतुं सहस्रांशुं न शशाक मनस्विनी ॥ १ न शशाक यदा बाला प्रत्याख्यातुं तमोनुदम् ।

(for दु:ख). B1-3 Dc2 Dn2 D1. 2. 5 एवो ; Dn1. n3 D4. 6 G3 एवा (for एवो ).

22 °) K1-8 Dc D2. 5 चापि (for चैव). K4 ये ते; B2 S (except G3) मन्ये (for येSन्ये). — b) G2 प्रवदंति (for प्रभवन्ति). T G1. 2. 4 सा दाने (for प्र°). — c) T G1. 2. 4 साहं (for नाहं), and पारु (for लोप°). M चारु (for लोप°). — d) K4 D1 धर्मः; G2 धर्म (for नृतं).

23 °) K1 Ds बाल्येति (for बालेति). K1 मत्वा तु; K2. 4 D1. 5 कृत्वा तु; B Dn D4. 6 G3 तत्कृत्वा (by transp.); G2. 4 कृत्वा त्वं. — <sup>4</sup>) K4 वे (for मे). Dc D2 G4 प्रभो (for विभो).

24 °) K1 D5 बाल्येति; D4 बाले तु (for बालेति). K1. 2. 4 Dn2 तनयं (for [आ]नुनयं). — b) K4 ददामि; T1 G1 दद्यानि (for ददानि). K D1. 5 तु (K3 D1. 5 तु) लभेत काचित् (K3 कामा); Dn2. n3 D4 त( D4 स्व)नयं लभेत; G8 स्वभयं लभेत (for [आ]नुनयं लभेत). — c) K तव (K4 न तु) (for कुरु). D5 तु कुरुष्व (for कुरु कुन्ति). K1. 2 मध्ये; K3 T2 मन्ये; G2 मद्यं (for कन्ये). — d) K1-3 तथेवं च (K3 हि); T G1. 2. 4 तवानेन (for तवेवं हि). K3 B1. 2 M हि भवेत; K4 भिवतेति; Dc D2 हि भवेत्सु- (for हि भवेच्च).

25 4) K1. 2 B1. 2 Dn D4. 6 Ga गंतुं युक्तं (by

transp.). De D<sub>2</sub> च (for हि). — b) D<sub>5</sub> S (except G<sub>3</sub>) °गतेन (for °कृतेन). — After 25<sup>ab</sup>, B De Dn D<sub>2</sub>. 4-6 G<sub>3</sub> ins.:

1342\* असमेत्य त्वया भीरु मन्त्राहूतेन भाविनि।
— <sup>cd</sup>) T G1. 2. 4 M इतस्त्वया(M2 स्तवा)नवद्यांगि छोके
सम(T2 G4 भु)पहास्यतां. — After 25°d, S (except
G3) ins.:

1343\* गच्छेयमेवं सुश्रोणि गतोऽहं वै निराकृत:।
— 1) B Dc Dn D2. 4. 6 G3 तथा छुभे; T1 G1 (inf. lin. as in text) अनिदिते (for अहं छुभे).

26 4) B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> सहागच्छ; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> स्म संगच्छ (for समा<sup>6</sup>).

- b) S (except G<sub>3</sub>) लप्स्यसे मादशं सुतं. - cd) K<sub>4</sub>
B<sub>2</sub>. 8 T G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> विशिष्टः, and भविष्यति. B D<sub>6</sub> D<sub>1</sub>
D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> न संशयः; D<sub>4</sub> च भाविनि.

Colophon. D3 missing. — Major parvan: K1. 2
Dn2 G2. 4 आर्ण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B2-4 Dc Dn
D1. 2. 4-6 G3 कुंडला(D1. 5 लाभि)हरण. — Adhy. no.
(figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 304;
Dn3 305; D1 308; T1 290 (as in text!); T2 G4
M1. 2 (inf. lin.) 294 (M2 orig. 296); G1 291; G2
293. — Śloka no.: Dn1. n2 28; Dn3 29; D1 30.

भीता शापात्ततो राजन्दध्यौ दीर्घमथान्तरम् ॥ २ अनागसः पितुः शापो ब्राह्मणस्य तथैव च । मिन्निमित्तः कथं न स्यात्कुद्धादस्माद्धिभावसोः ॥ ३ बालेनापि सता मोहाद्भृशं सापह्ववान्यपि । नात्यासादियतव्यानि तेजांसि च तपांसि च ॥ ४ साहमद्य भृशं भीता गृहीता च करे भृशम् । कथं त्वकार्यं कुर्यां वै प्रदानं ह्यात्मनः स्वयम् ॥ ५ सैवं शापपरित्रस्ता बहु चिन्तयती तदा । मोहेनाभिपरीताङ्गी समयमाना पुनः पुनः ॥ ६ तं देवमब्रवीद्गीता बन्धूनां राजसत्तम ।

त्रीडाविह्वलया वाचा शापत्रस्ता विशां पते ॥ ७ कुन्त्युवाच ।

पिता मे श्रियते देव माता चान्ये च बान्धवाः।
न तेषु श्रियमाणेषु विधिलोपो भवेदयम्।। ८
त्वया मे संगमो देव यदि स्याद्विधिवर्जितः।
मिनिमित्तं कुलस्यास्य लोके कीर्तिनशेत्ततः।। ९
अथ वा धर्ममेतं त्वं मन्यसे तपतां वर।
ऋते प्रदानाद्वन्धुभ्यस्तव कामं करोम्यहम्।। १०
आत्मप्रदानं दुर्धर्ष तव कृत्वा सती त्वहम्।
त्विधि धर्मो यश्चैव कीर्तिरायु देहिनाम्।। ११

C. 3. 17108 B. 3. 307. 11 K. 3. 308, 11

### 291

In D<sub>3</sub> this adhy. is lost on a missing fol. (cf. v.l. 3. 287. 10); the MS. is mostly ignored here.

- 1 b) K4 B3 ब्रुवती (for ब्रुवन्ती).
- 2 °) G2. 4 च सा (for यदा). °) K2 भीताशया; K4 भीता शाएं. De D2 M तदा (for ततो). °) K D1. 5 इव (for अथ). D1 [अं]तरे; De D2 [उ]त्तरं (for [अ]न्तरस्).
- 3 The portion of the text from 3° up to 3. 294. 25° is lost in D<sub>1</sub> on missing fol. (219-220). °) K<sub>2</sub> Dc D<sub>2. 5</sub> S (except G<sub>2. 8</sub>) मिन्निमित्तं. K<sub>4</sub> G<sub>2. 4</sub> नु (for न).
- 4 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). a) K<sub>1</sub> G<sub>1. 2</sub> बाल्येनापि. K<sub>1</sub> मुझं; K<sub>2</sub> G<sub>2</sub> सतां; B<sub>1</sub> Dc D<sub>2</sub> यदा; B<sub>4</sub> Dn<sub>1</sub> सदा (for सता). b) K<sub>1</sub> सतां (for मुझं). K<sub>1</sub> नापह्ववान्यपि; K<sub>2</sub> सोपद्ववा<sup>\*</sup>; B<sub>1. 2</sub> Dn D<sub>1. 4</sub>. 6 Gs पापकृता<sup>\*</sup>; B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> सापकृता<sup>\*</sup>; T G<sub>1. 2</sub>. 4 शापभयादपि. c) K<sub>1</sub> B Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> नाभ्या<sup>\*</sup>; K<sub>2</sub>. 3 नान्या<sup>\*</sup>; K<sub>4</sub> तान्यासाध<sup>\*</sup>; D<sub>5</sub> न द्यहं छादयिष्यामि.
- 5 D1 missing (cf. v.l. 3). °) Dc D2 भूता (for भीता). b) B3 Dc Dn D2. 6 T2 G2-4 मृहीस्वा (for °ता). B4 कवचं; G1 [अ]पि करे; T2 G2. 4 च करी (for च करे). K1. 2 स्वयं (for भूशम्). °) K3 T G1. 2. 4 च कार्यं; Dc D2 चु कार्यं; D5. तवेह (for स्वकार्यं). K2 कन्या; B2 कुर्याद् (for कुर्यां). d) K4 Dc D2 प्रदाने (for °नं). G1 स्वहं (for स्वयम्). G2. 4 स्वयमारमनिवेदनं.

- 6 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). Before 6, N (except K4; D<sub>1</sub>. 3 missing) G<sub>1</sub>. 3 ins. वैशं उ (resp. वैशं).

   a) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 Gs सा व (for सैवं). T G<sub>1</sub>. 2. 4 M

  "भयात् त्रस्ता (T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> भीता) (for "परित्रस्ता). b)

  B<sub>1</sub>. 2. 4 De Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> हृद्दा (for तदा). M चिंतयंती

  हृदा बहु. c) Dn<sub>2</sub> G<sub>8</sub> [अ]पि; D<sub>6</sub> च (for [अ]भि-).

  K1. 2 -परीता च; D<sub>6</sub> समायुक्ता (for -परीताङ्गी). d)

  MSS. स्मयमान:, "मानं also.
- 7 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). a) K<sub>3</sub> Dc<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>5</sub> T G<sub>1</sub>. a तदे(K<sub>3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. a °दे)वम्; K<sub>4</sub> देवं तम् (by transp.); G<sub>4</sub> तस्थेवम्. K<sub>4</sub> श्रीता (for भीता). d) S (except G<sub>3</sub>) शापाचेव (for शापत्रस्ता).
- 8 D1 missing (cf. v.l. 3). K1. 3. 4 T1 M2 om. the ref. ") T2 च (for मे). ") K1. 2 विद्यमानेषु; K3 विधियं कार्यं. ") K3 धर्मलोपो; G4 M2 विधिलोभो.
- 9 D1 missing (cf v.l. 3). ") B Dn D4. 6 Gs तु (Bs च) (for मे). ") K1 सिंब"; K4 स्विच (for मिंब"). ") K1.2.4 Dc D2.5 कीर्तिक्षयस्ततः (K4 स्तव); T G [S]कीर्तिर्न (G2 र) संशयः.
- 10 6) K1. s G1 एव; K2 एवं; T3 G1. s एतत् (for एतं). b) K2 सत्यं ते (for मन्यसे). c) T G1 मते (for ऋते). K3 D5 प्रसादाद् (for प्रदानाद्). d) D4 G3 तत्र; D5 त्वया (for तव). K D5 कार्यं (for कार्म).
- 11 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). ") D<sub>12</sub> दानं च (for 'प्रदानं). K<sub>1</sub>. 2 D<sub>6</sub> T G<sub>2</sub> दुर्धर्ष. ") K<sub>1</sub>. 2 मही-तल्ले; K<sub>2</sub>. 4 Dc D<sub>2</sub>. 4 M सती हाई. — ") D<sub>5</sub> ते च (for चैव). — ") S (except G<sub>2</sub>) त्विय कीर्तिश्च.
  - 12 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). b) K4 ते (for चा).

C. 3. 17109 B. 3. 307. 12 K. 3. 308. 12

## स्र्यं उवाच।

न ते पिता न ते माता गुरवो वा श्चिस्मिते। प्रभवन्ति वरारोहे भद्रं ते शृणु मे वचः ॥ १२ सर्वान्कामयते यस्मात्कनेर्घातीश्र भामिनि । तस्मात्कन्येह सश्रोणि स्वतन्त्रा वरवर्णिनि ॥ १३ नाधर्मश्ररितः कश्चिन्वया भवति भामिनि । अधर्म कत एवाहं चरेयं लोककाम्यया ॥ १४ अनावृताः स्त्रियः सर्वा नराश्च वरवर्णिनि । स्रभाव एष लोकानां विकारोऽन्य इति स्मृतः ॥ १५ सा मया सह संगम्य पुनः कन्या भविष्यसि । पुत्रश्च ते महाबाहुर्भविष्यति महायशाः ॥ १६

### कुन्त्युवाच ।

यदि पुत्रो मम भवेत्वत्तः सर्वतमोपह । कुण्डली कवची शूरो महाबाहुर्महाबल: ॥ १७

Ds विते (for 'सिते). — ') S (except G3) प्रदा(G4 °धा)ने ते (M वै) (for वरारोहे). — d) K₃ सर्व तत् (for भद्रं ते). De Da मद्- (for मे).

13 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). — a) K<sub>2</sub> M<sub>2</sub> सर्व (for सर्वान्). T2 G2 कामयसे. T2 G3 तसात. - b) K1. 2 कामं वरय; Ks B2. 8 Dn D2. 4. 6 T1 क( T1 क्ष) मेर्घातीश्च; B1 कालधा ; B4 कामधा ; D5 कामहीनांश्च. B D(D1. 8 missing) भाविनि; a few MSS. भामिनी. — °) K2 स्वतंत्रा (for सुश्रोणि). — 4) K2 वरं वरय भामिनी.

- 14 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). b) B D (D<sub>1</sub>, s missing) भाविनि; a few MSS. भामिनी. — d) K4 चरेहं; B1. 4 Dns De वरेयं; B2 भवेयं (for चरेयं).
- 15 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). a) T1 अनाश्रिताः;  $G_2$  अन्यावृताः. —  $^d$ )  $K_2$  श्रुतिः;  $B_3$  स्मृतिः;  $T_1$   $G_1$  स्थितिः (for स्मृत:).
- 16 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). a) M स्वं (for सा). — d) T G1. 2. 4 न संशय: (for महा°).
- 17 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). ") M अपि (for यदि). T G1. 2. 4 ममाप्येवं; M मम ह्येष (for मम भवेत्). — ) B De Dn D4. 6 T2 G3 ° नुद; D2 ° नुद:; K2 M °पहन्; K<sub>8</sub> °पहं (for °पह). — d) S (except G<sub>8</sub>) भवि-च्यति (for महा ). — After 17, B4 ins. :

1344\* तिग्मरक्मे महाबाहो संगमिष्ये दुहा[read रा]सद ।;

स्र्य उवाच। भविष्यति महाबाहुः कुण्डली दिव्यवर्मभृत । उभयं चामृतमयं तस्य भद्रे भविष्यति ॥ १८ कुन्त्युवाच ।

यद्येतदमृताद्सित कुण्डले वर्म चोत्तमम्। मम पुत्रस्य यं वै त्वं मत्त उत्पादियात्यसि ॥ १९ अस्तु मे संगमो देव यथोक्तं भगवंस्त्वया। त्वद्वीर्यरूपसन्वौजा धर्मयुक्तो भवेत्स च ॥ २०

सूर्य उवाच।

अदित्या कुण्डले राज्ञि दत्ते मे मत्तकाशिनि। तेऽस्य दास्यामि वै भीरु वर्म चैवेदग्रुत्तमम् ॥ २१

प्रथोवाच ।

परमं भगवन्देव संगमिष्ये त्वया सह। यदि पुत्रो भवेदेवं यथा वदिस गोपते ॥ २२

while T2 G1 ins.:

#### 1345\* अस्तु मे संगमो देव अनेन समयेन ते। [Cf. 20ab.]

- 18 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). M<sub>2</sub> om. 18-19. — ") K1. 2 "शूर: (for "बाहु:). — T2 G2. 4 om. from -बाहु: (in 18ª) up to कुण्डले (in 21ª). — ³) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> ँ धक् ( for ँभृत्). — °) D₄. 6 G₃ अभेद्यं ( for उभयं). К₃ De वा; Mi तु (for च).
- 19 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> om. 19 (cf. v.l. 18). K D. T1 G1 M1 प्रथा (for कुन्ती). — ") K1. 2 यदन्यदु (for यद्येतदु). K8 M1 यद्याप्यन्थे मृतादिस्त ( M1 भृतोदात्ते); T1 G1 यद्येवं ह्यमृतोद्भते. — °) K1 यो वै; B2 वीर (for यं वै). — d) K2. 8 मत्त उत्पादः यिष्यति; K4 तस्य भद्रे भविष्यति (m as in text).
- 20 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 om. 20 (cf. v.l. 18). — 4) Bs नो (m मे as in text). — 6) K1. 3 त्वद्रपवीर्य- (by transp.). K4 Dc D2 -संपन्नो (for -सत्त्वीजा). — d) K1 सदा; K2 तदा; Dc D2 मम (for स च).
- 21 D1 missing (cf. v.l. 3). T2 G2. 4 om. अदिसा कुण्डले (cf. v.l. 18). — a) K1. 2 अदिला:; T1 G1 M आदित्य (M °त्ये) (for अदित्या). — b) Ks. 4 Tı G1. 2 M मत्समे; T2 G4 मत्समो. K1. 1 मत्समीपे त

वैशंपायन उवाच।
तथेत्युक्त्वा तु तां कुन्तीमाविवेश विहंगमः।
स्वर्भानुशत्रुर्योगात्मा नाभ्यां पस्पर्श चैव ताम्।। २३
ततः सा विह्वलेवासीत्कन्या स्पर्यस्य तेजसा।
पपाताथ च सा देवी शयने मृढचेतना।। २४
सूर्य उवाच।

साधियण्यामि सुश्रोणि पुत्रं वै जनियण्यसि । सर्वश्रस्त्रभृतां श्रेष्ठं कन्या चैव भविष्यसि ॥ २५ वैद्यांपायन उवाच ।

ततः सा त्रीडिता बाला तदा सूर्यमथात्रवीत्।

एवमस्त्वित राजेन्द्र प्रस्थितं भृरिवर्चसम् ॥ २६ इति स्मोक्ता कुन्तिराजात्मजा सा विवस्त्वन्तं याचमाना सल्जा । तस्मिन्पुण्ये शयनीये पपात मोहाविष्टा भज्यमाना लतेव ॥ २७ तां तिग्मांशुस्तेजसा मोहियत्वा योगेनाविश्यात्मसंस्थां चकार । न चैवैनां दृषयामास भानुः संज्ञां लेभे भृय एवाथ बाला ॥ २८

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९१ ॥

## 297

भूरितेजसं.

### वैद्यापायन उवाच । ततो गर्भः समभवत्पृथायाः पृथिवीपते ।

### ग्रुक्के दशोत्तरे पक्षे तारापतिरिवाम्बरे ॥ १ सा बान्धवभयाद्वाला तं गर्भे विनिगृहती ।

C. 3. 17127 B. 3. 308. 2 K. 3. 309. 2

कामिनि. — °) K1. 2 अद्य; K4 अस्य; B1. 2. 4 Dc D2 तस्य; S (except G3) तस्मै (for तेऽस्य). K1. 2. 4 T G1 M ते (for वै). G2. 4 वामोरु (for वै भीरु). — ³) S (except G3) आत्मनः (for उत्तमम्). K2. 3 D5 वर्म चैवेह चोत्तमं; K4 वर्म चैवमनुत्तमं; B2 कवचं चेदमुत्तमं; Dc D2 कुंडले वर्म चोत्तमं.

22 D1 missing (cf. v.l. 3). BD (D1.8 missing)
G3 कुन्त्युवाच (for पृथो°). — ") B1.2 Dn D4-6 G3 एवं
(for देव). Dc G4 भगवन्देवदेवेदा. — ") T1 G1 संगच्छेयं;
T3 G2 गम्येह; G4 गमोयं; M2 गंस्येहं. Dc D2 [अ]नव
(for सह). — ") K D6.6 भवति (for भवेद्). K4 B2
एव (for एवं).

23 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). K<sub>8</sub> om. 23. — a) B<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1. 2</sub> [उ]क्ता च; G<sub>4</sub> [उ]वाच (for [उ]क्ता तु).

24 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). — ") T G<sub>1</sub>. 2. 4 ैला साध्वी (for 'लेवासीत्). — ") B<sub>1</sub>. 4 Dn D4. 6 Gs चाथ सा; B<sub>3</sub> साथ वै; G<sub>2</sub>. 4 विह्वला (for [अ]थ च सा). B<sub>2</sub> विवस्तंत याचमाना. — ") B<sub>4</sub> मृदु (for मृद ).

25 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). — <sup>ab</sup>) K D<sub>b</sub> साधिय-ध्यामि पुत्रं वे (K<sub>1</sub> by transp. वे पुत्रं) जनियध्यति (K<sub>1</sub> ध्यामि) भामिनि. — <sup>d</sup>) G<sub>1</sub> पुनः कन्या (for कन्या चैव). 26 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3), — <sup>a</sup>) T G<sub>1</sub>. 3. 4 M सा तु तं बीळिता बाला (G<sub>2</sub>. 4 साध्वी). — <sup>b</sup>) T G<sub>1</sub> M कुंती; G<sub>2</sub>. 4 कन्या (for तदा). — <sup>d</sup>) B<sub>2</sub> रविवर्चसं; B<sub>4</sub>

27 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). — <sup>a</sup>) S (except T<sub>1</sub> G<sub>8</sub>) ° भोजा (for °राजा ). — <sup>b</sup>) S (except G<sub>8</sub>) ध्याय (for याच °). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> S (except G<sub>8</sub>) वेप °; K<sub>8</sub>. <sub>4</sub> लज्ज (for भज्य °).

28 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). — <sup>a</sup>) B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> तिग्मांश्रुस्तां (by transp.); T G<sub>1</sub>. 2. 4 M तां तीक्ष्णांश्रुस्. — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 <sup>°</sup>सत्वं (for <sup>°</sup>संस्थां). — <sup>c</sup>) D<sub>5</sub> [ए]तां मोह<sup>°</sup> (for [ए]तां द्व <sup>°</sup>). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 [अ]पि (for [अ]थ).

Colophon. D1. 3 missing. — Major parvan: K2
Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B Dc Dn
D2. 4-6 G3 कुंडला(D6 लाभि)हरण. — Adhy. name:
M स्थेकंतीसमागमः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 305; Dn3 306; T1 291
(as in text!); T2 G4 M1. 2 (inf. lin.) 295 (M2 orig. 297); G1 292; G2 294. — Śloka no.: Dn 28.

C. 3. 17127 B. 3. 308. 2 K. 3. 309. 2 धारयामास सुश्रोणी न चैनां बुबुधे जनः ॥ २ न हि तां वेद नार्यन्या काचिद्धात्रेयिकामृते । कन्यापुरगतां बालां निपुणां परिरक्षणे ॥ ३ ततः कालेन सा गर्भं सुबुवे वरवार्णनी । कन्येव तस्य देवस्य प्रसादादमरप्रभम् ॥ ४ तथेव बद्धकवचं कनकोज्ज्वलकुण्डलम् । हर्यक्षं वृषमस्कन्धं यथास्य पितरं तथा ॥ ५ जातमात्रं च तं गर्भं धाच्या संमन्त्र्य भामिनी । मञ्जूषायामवद्धे स्वास्तीर्णायां समन्ततः ॥ ६ मध्चिछष्टस्थितायां सा सुखायां रुदती तथा । श्रुक्षणायां सुपिधानायामश्वनद्यामवास्त्रजत् ॥ ७ जानती चाप्यकर्तव्यं कन्याया गर्भधारणम् ।

पुत्रस्नेहेन राजेन्द्र करुणं पर्यदेवयत् ॥ ८
सम्रत्युजन्ती मञ्जूषामश्चनद्यास्तदा जले ।
उवाच रुदती कुन्ती यानि वाक्यानि तच्छुणु ॥ ९
स्वस्ति तेऽस्त्वान्तिरक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यश्च पुत्रकः ।
दिन्येभ्यश्चेव भूतेभ्यस्तथा तोयचराश्च ये ॥ १०
शिवास्ते सन्तु पन्थानो मा च ते परिपन्थिनः ।
आगमाश्च तथा पुत्र भवन्त्वद्रोहचेतसः ॥ ११
पातु त्वां वरुणो राजा सलिले सलिलेश्वरः ।
अन्तिरिक्षेऽन्तिरिक्षस्थः पवनः सर्वगस्तथा ॥ १२
पिता त्वां पातु सर्वत्र तपनस्तपतां वरः ।
येन दत्तोऽसि मे पुत्र दिन्येन विधिना किल ॥ १३
आदित्या वसवो रुद्राः साध्या विश्वे च देवताः ।

#### 292

In D1. 3 this adhy. is lost on missing fol. (cf. v.l. 3. 287, 10; 291, 3); the MSS, are mostly ignored here.

- 1 K4 T2 om. the ref. b) T G2. 4 प्रथायां (for "या:). c) Dc2 D2 दशेतरे; T2 देशोत्तरे; G2 दशेंतरे (for दशोत्तरे).
- 2 °) S (except G<sub>8</sub>) भीता (for बाला). b) B<sub>1. 8. 4</sub> D (D<sub>1. 8</sub> missing) G<sub>8</sub> गमंं तं (by transp.); B<sub>2</sub> सभीतं. K ंग्ह्य वे; B<sub>3</sub> ंगृह्यतां (for ंगृहती). d) K<sub>1. 2</sub> चैनं; D<sub>4</sub> च तां (for चैनां).
- 3 °) Ks. 4 चैवान्या (for नार्यन्या). b) Ks एवं; Ti Gi क्रांचिद् (for काचिद्). Ki M विना (for ऋते).
- $4^{a}$ ) K  $D_{5}$  तं (for सा). °)  $B_{8}$  देवदेवस्य (for सस दे°).  $^{a}$ ) K<sub>1</sub>. 2 प्रमादाद्; T M<sub>1</sub> प्रभावाद् (for प्रसादाद्). K  $D_{2}$ . 5 अभवत्तदा (K<sub>1</sub>. 2 स्सदा; K<sub>8</sub>. 4 तथा).
- 5 °) B<sub>2</sub> अथ वा (for तथैव). B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> [आ]बद्ध (for बद्ध °). °) K<sub>1</sub>. 2 हथेक्ष-. S (except G<sub>3</sub>) ऋषभ ° (for वृषभ °).
- 6 °) K<sub>1-3</sub> तु (for च). K<sub>1.2</sub> गभै तं (by transp.).

   b) B D (D<sub>1.8</sub> missing) भाविनी. After 6<sup>ab</sup>,
  S (except G<sub>8</sub> M<sub>2</sub>) ins.:

1346\* उत्स्रष्टुकामा तं गर्भं कारयामास भारत । मञ्जूषां शिल्पिभस्तूर्णं सुनद्धां सुप्रतिष्ठिताम् । प्ठवैर्वहुविधेर्वद्धां प्रवनार्थं जले नृप । अजिनैर्मृदुभिश्चेव संसीर्णशयनां तथा ।

- $T_1$   $G_1$  om.  $6^{cd}$ . c) B Dc Dn  $D_2$ . 4. 6  $G_8$  समाधाय F F समदधात् (for अवद्धे).
- 7 °) K<sub>1. 2</sub> मंजूषायां स्थि°; K<sub>8</sub> D<sub>4</sub> G<sub>8</sub> मधून्छिष्टास्थि°. Dc D<sub>2</sub> स-; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> तु; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M<sub>1</sub> तं (for सा). <sup>b</sup>) G<sub>1</sub> दुःखात्सं- (for सुखायां). K<sub>1. 2</sub> B<sub>1. 8. 4</sub> S (except G<sub>8</sub>) तदा; D<sub>5</sub> सती (for तथा). <sup>c</sup>) K<sub>1. 2</sub> D<sub>c</sub> D<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> M स्विपधा°; B<sub>4</sub> सुविधा° (for सुपिधा°). <sup>d</sup>) K<sub>1. 2</sub> M न्यस्य (for अश्व-). T<sub>2</sub> नद्यां सा स्वयमुत्स्वत्; G<sub>1</sub> निक्षिप्य शिशुमंजसा.
- 8 G<sub>1</sub> om. 8<sup>a</sup>-9<sup>b</sup>. <sup>a</sup>) G₄ जानाति (for जानती). — <sup>b</sup>) M कन्यया. — <sup>c</sup>) B<sub>8</sub> D<sub>6</sub> सा राजन् (for राजेन्द्र).
- 9 G1 om. 9ab (cf. v.l. 8). b) B1-3 Dn D4. 6 Gs नद्यां (for नद्यास). Dc D2. 5 T1 G2. 4 तथा (for तदा). c) G1 अश्रुप्णमुखी कुंती; M1 उवाच कुंती रुदती.
- 10 a) B Dn D4. 6 G3 च (for Sस्तु). K3. 4 Dc D2. 5 T1 G1 [अं]त (for [आ]नत). c) K1. 2 देवेभ्य (for दिन्येभ्य). d) Dn1 न्योमचरा; T1 G1 जलचरा; G4 तोयं गता.
- 11 °) K1. 4 B Dc Dn1. n2 D4. 6 G3 आ(K4 अ) गता(B4 °तां)श्च; K2 आगम्याश्च; D2 आश्वास्य च; D6 आगा-मिनस् (for आगमाश्च). S (except G3. 4) संतु (for पुत्र). — 4) S (except G3) दिब्येन विधिना तव (cf. 134).
  - 12 °) M त्वा (for त्वां). d) Dc D2 सर्वश.
- 13 4) T1 G1 ते; G2. 4 M स्वा (for स्वां). 4) S

मरुतश्च सहेन्द्रेण दिशश्च सदिगिश्वराः ॥ १४ रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे समेषु विषमेषु च । वेत्स्यामि त्वां विदेशेऽपि कवचेनोपस्चितम् ॥ १५ धन्यस्ते पुत्र जनको देवो भानुर्विभावसुः । यस्त्वां द्रक्ष्यति दिव्येन चक्षुषा वाहिनीगतम् ॥ १६ धन्या सा प्रमदा या त्वां पुत्रत्वे कल्पयिष्यति । यस्यास्त्वं तृषितः पुत्र स्तनं पास्यिस देवज ॥ १७ को नु स्वमस्तया दृष्टो या त्वामादित्यवर्चसम् । दिव्यवर्मसमायुक्तं दिव्यकुण्डलभूषितम् ॥ १८ पद्मायतिश्वालाक्षं पद्मताम्रतलोज्ज्वलम् । सुललाटं सुकेशन्तं पुत्रत्वे कल्पयिष्यति ॥ १९ धन्या द्रक्ष्यन्ति पुत्र त्वां भूमौ संसर्पमाणकम् ।

अव्यक्तकलवाक्यानि वदन्तं रेणुगुण्ठितम् ॥ २० धन्या द्रक्ष्यन्ति पुत्र त्वां पुनर्योवनगे मुखे । हिमवहनसंभूतं सिंहं केसरिणं यथा ॥ २१ एवं बहुविधं राजन्विल्प्य करुणं पृथा । अवासुजत मञ्जूषामश्वनद्यास्तदा जले ॥ २२ रुदती पुत्रशोकार्ता निशीथे कमलेक्षणा । धात्र्या सह पृथा राजन्पुत्रदर्शनलालसा ॥ २३ विसर्जयित्वा मञ्जूषां संबोधनभयात्पितुः । विवेश राजभवनं पुनः शोकातुरा ततः ॥ २४ मञ्जूषा त्वश्वनद्याः सा ययौ चर्मण्वतीं नदीम् । चर्मण्वत्याश्व यमुनां ततो गङ्गां जगाम ह ॥ २५ गङ्गायाः स्तविषयं चम्पामभ्याययौ पुरीम् ।

C. 3. 17151 B. 3. 308. 26 K. 3. 309. 27

(except Gs) त्विह (for किल).

14 °) K<sub>2</sub> B<sub>4</sub> Dn<sub>8</sub> महेंद्रेण. — <sup>d</sup>) K<sub>1.2</sub> सर्वा (for च स-).

15 °) Ks चासुरा:; M त्वा सुरा:. — 15<sup>b</sup>=1. 110. 44<sup>d</sup>; 112. 22<sup>b</sup>: 4. 56. 8<sup>b</sup>; etc., etc. — °) K<sub>1</sub>. 2 M त्वा (for त्वां). — d) B Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> [अ]भि- (B<sub>8</sub> °प); Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> [अ]ति- (for [उ]प-).

16 °) T1 G1 धन्यस्ते जनको देव:. — b) K1. 2. 4 Dc D2 सूर्यो; T1 G1 पुत्र (for देवो). — c) K1 M2 त्वा (for त्वां).

17 M<sub>1</sub> om. 17-19. — <sup>a</sup>) G<sub>4</sub> damaged; M<sub>2</sub> corrupt (but with स्वा for स्वां). — <sup>b</sup>) = 19<sup>d</sup>. M<sub>2</sub> पुत्रके (for <sup>\*</sup>स्वे). — <sup>c</sup>) G<sub>2</sub>. 4 सा (for स्वं). — <sup>d</sup>) T G<sub>1</sub>. 2. 4 स्तन्यं (for स्तनं).

18 M<sub>1</sub> om. 18 (cf. v.l. 17). — ") K<sub>2</sub> T<sub>1</sub> स्वया; G<sub>3</sub> तदा (for तया). — ") T G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> "तेजसं (for "वर्चसम्). — ") K<sub>1</sub> T<sub>1</sub> "धर्म" (for "वर्म"). — ") K<sub>4</sub> "सूषणं.

19 M<sub>1</sub> om. 19 (cf. v.l. 17). — <sup>a</sup>) B<sub>3</sub> पञ्चपत्र-; G<sub>1</sub> पञ्चाननं (for पञ्चायत-). — <sup>b</sup>) K D<sub>5</sub> रक्तताम्रनखोज्वलं; B<sub>1</sub> Dc Dn D<sub>2</sub> पञ्चताम्रदलो (Dc D<sub>3</sub> °नखो)ज्वलं; B<sub>4</sub> T G<sub>1. 2. 4</sub> पंचताम्रतलोज्वलं. — 19<sup>d</sup>=17<sup>b</sup>.

20 °) =  $21^a$ .  $K_{1.2}$  G1 पुत्र त्वा;  $T_2$  M नार्यस्त्वां ( $M_2$  °स्त्वा);  $G_{2.4}$  तत्रस्था. — °)  $G_{1.2.4}$  °कम° (for °कल°). — °) K Dc D2. 6 भाषंतं;  $M_1$  वदनं. K Dc D2. 6 पांगु( $K_{1.2}$  ° $\mathfrak{H}$ )गुंठितं; S रेणुकुंठितं.

21 b) K1. 2 गो मुखे; K4 गं मुखे; K4m Bs Dc

°गोचरे; B1. 2. 4 Dn D4. 6 G3 °गोचरे; D2 'गोचरो; D5 °संमुखं; T1 'गो मुखं (for 'गे मुखे). — d) A few MSS. केशरिणं. K2. 8 Dc2 D2 तथा (for यथा).

22 Before 22, B4 ins. वैशं उ. — K4 om. 22° d. — ") G1 वाचा (for राजन्). — b) B4 यथा; Dc D1 तथा (for पृथा). — c) T1 G1 अपास्त्रत; G2 अवास्त्रत्तां; G4 समर्ज तां तु. — d) B1-3 Dn D4. 6 G नवां (for नवास्). Dc D2 G1 तथा जले; G2 जले तदा (by transp.).

23 °) K<sub>3</sub> Dc<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> हदंती. — K<sub>1</sub>. 2 om. 23<sup>b</sup>-24°. — °) K<sub>4</sub> तथा (for घाट्या). — 23<sup>d</sup>=(var.) 1. 113. 28°d.

24 K<sub>1. 2</sub> om. 24<sup>a</sup> (cf. v.l. 23). — b) T G<sub>1. 2. 4</sub> M सा सं (G<sub>4</sub> सु)बोध (for संबोधन ). — c) D<sub>5</sub> पुनर्विवेश भवनं. — d) M शोकोत्तरा (for शोकातुरा). K<sub>4</sub> [अ]रुदत्; D<sub>5</sub> पृथा (for ततः).

25 Dns om. 25. — \*) K1 corrupt. G1. 2 मंजू धामश्व. — b) K1 कर्मावर्ती (for चर्मण्वर्ती). — d) T G1. 2. 4 M तथा (G1. 2 तथा) (for ततो).

26 °) Kam गंगायां; T2 G2. 4 गंगा सा; M1 गंगया. Dc D2 S (except G3) स्तविषये; D6 उष्टायां. — b) B Dn D4. 6 G3 अनु (for अभ्या ). — d) K4 तत्प्रयाणकः (for उद्धा ).

27 °) S (except G<sub>8</sub>) पूर्व (for दिब्यं). — b) B<sub>1</sub> Dn D<sub>6</sub> तनु; B<sub>8</sub> तस्थे; B<sub>4</sub> तस्त-; D<sub>2</sub> तच्च; D<sub>4</sub> G<sub>8</sub> तं तु (for तत्त्त्). K<sub>4</sub> तं सर्वत्र (for तत्त्त् वर्म). K<sub>1.2</sub> G<sub>4</sub> सु-कुडलं. — c) M<sub>2</sub> गर्भं तं (by transp.). — d) K<sub>2</sub> चैलेन;

C. 3. 17151 B. 3. 308. 26 K. 3. 309. 27 स मञ्जूषागतो गर्भस्तरङ्गेरुद्यमानकः ॥ २६ अमृतादुत्थितं दिन्यं तत्तु वर्म सङ्कण्डलम् । धारयामास तं गर्भ दैवं च विधिनिर्मितम् ॥ २७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २९२॥

# 293

वैशांपायन उवाच।
एतसिन्नेन काले तु धृतराष्ट्रस्य नै सखा।
स्रतोऽधिरथ इत्येन सदारो जाह्वनीं ययौ।। १
तस्य भार्याभनद्राजन्नूपेणासदृशी स्रुनि।
राधा नाम महाभागा न सा पुत्रमनिन्दत।
अपत्यार्थे परं यत्नमकरोच निशेषतः।। २
सा ददर्शाथ मञ्जूषामुद्यमानां यद्दच्छया।

T देवं च; M<sub>2</sub> दैवतं (for देवं च). B<sub>2</sub> विधिनिश्चितं.
— After 27, T G<sub>1</sub>. 2. 4 ins. 1351\* (with v.l.).

Colophon. D1. 8 missing. — Major parvan: K1. 2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B De Dn1. n3 D2. 4-6 G3 कुंडला(D6 लाभि)हरण. — Adhy. name: M पुत्रविसर्जन: — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 306; Dn8 307; T1 292 (as in text!); T2 G4 M1. 2 (inf. lin.) 296 (M2 orig. 298); G1 293; G2 295. — Śloka no.: Dn 27.

### 293

In  $D_1$ . 8 this adhy. is lost on missing fol. (cf. v.l. 3. 287. 10; 291. 3); the MSS. are mostly ignored here.

- 1 1°=1.8.5°; 15.1°; 27.24°; etc., etc.— °)
  K1.2 [अ] घरथिर्; T G1.2.4 [अ] तिरथ (for ऽधिरथ). K4
  S (except T1 G3) [ए] वं (for [ए] व).
- 2 a) K<sub>1</sub>. s. 4 Dc D<sub>2</sub>. 5 समभवद् (for Sभवद्राजन्).

   b) = 1, 104. 1<sup>d</sup>; 105. 5<sup>b</sup>; etc.; etc. Epic Tag!
  Cf. Hopkins, Great Epic, "Parallel Phrases," No.
  236 (p. 432). K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> [अ]प्रतिमा (for [अ]सदशी).

   c) K<sub>1</sub>. 2 प्राज्ञा; K<sub>3</sub> प्रज्ञं; K<sub>4</sub> प्रज्ञा; Dc D<sub>2</sub>. 5 प्राज्ञ

दत्तरक्षाप्रतिसरामन्वालभनशोभिताम् । ऊर्मीतरङ्गेर्जाह्वन्याः समानीताम्रपह्वरम् ॥ ३ सा तां कौत्इलात्प्राप्तां ग्राह्यामास भामिनी । ततो निवेदयामास स्रतस्याधिरथस्य वै ॥ ४ स ताम्रज्वत्य मञ्जूषाम्रत्सार्य जलमन्तिकात् । यन्त्रैरुद्धाटयामास सोऽपश्यत्तत्र बालकम् ॥ ५ तरुणादित्यसंकाशं हेमवर्मधरं तथा ।

(for °भागा). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 गर्भम् (for पुत्रम्). Ds तसाः पुत्रार्थमातुरः. — <sup>f</sup>) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub> (m as in text) तु; K<sub>4</sub> सा; G<sub>2</sub>. 4 हि (for च).

3 a) B<sub>2</sub> [आ]ससाद (M ददर्श as in text). — b) Some S MSS. ऊद्धमानां. — c) K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> M<sub>1</sub> दत्तरक्षां. — d) K<sub>1</sub> अब्दालभनशोभिनां; K<sub>5</sub>. 4m (orig. corrupt) अन्वालभनशोभना; B<sub>1-8</sub> T<sub>1</sub> लंभनशोभनां; B<sub>4</sub> अर्थालभन<sup>2</sup>; Dc D<sub>2</sub> यंत्रालेपन<sup>2</sup>; Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> शोभनां; Dn<sub>5</sub> लंभनशोभना; D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> ल्लभत शोभनां; G<sub>1</sub> अन्वलहनशोभितां; G<sub>2</sub> M<sub>1</sub> ल्लभत<sup>2</sup>. — f) A few MSS. ऊर्मि (for ऊर्मि). — f) K B<sub>5</sub> D<sub>5</sub> उपह्नरे; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 उपांतिकं (for उपह्नरम्). — After 3, S (except G<sub>5</sub> M<sub>2</sub>) ins.:

1347\* विवर्तमानां बहुशः पुनः पुनरितस्ततः। ततः सा वायुना राजन्स्रोतसा च बलीयसा। उपानीता यतः सूतः सभार्यो जलमाश्रितः।

- 4 °) B<sub>1</sub> D<sub>6</sub> G<sub>3</sub> तु (for तां). <sup>b</sup>) B D (D<sub>1.8</sub> missing) भाविनी. <sup>d</sup>) T G<sub>1.2.4</sub> [अ]ति (for [अ]धि).
- 5 b) K4 D5 S (except T2 G3) जनम् (for जलम्). K1. 2 उत्सार्थ च जनांतिकात्. c) K1. 2 मंत्रेर्; G2. 4 यतेर्. K2 B4 Dc D2 उद्धार° (for उद्घाट°). Т2 पादयाः मास बंधानां.
- 6 b) D4. e G3 है म° (for हे म°). K3 Dc D2 T2 G1.4 M तदा (for तथा). — c) D5 ° संयुक्तं (for °युक्तेन). — d) T2 G2-4 विराजितं. — After 6, S (except G8 M2) ins.:

मृष्टकुण्डलयुक्तेन वदनेन विराजता ॥ ६
स स्तो भार्यया साधं विस्मयोत्फुळ्ळोचनः ।
अङ्कमारोप्य तं बालं भार्यां वचनमत्रवीत् ॥ ७
इदमत्यद्भुतं भीरु यतो जातोऽस्मि भामिनि ।
दृष्टवान्देवगभींऽयं मन्येऽस्मान्सस्रुपागतः ॥ ८
अनपत्यस्य पुत्रोऽयं देवैर्दत्तो ध्रुवं मम ।
इत्युक्त्वा तं ददौ पुत्रं राधाये स महीपते ॥ ९
प्रतिजग्राह तं राधा विधिवद्दिव्यरूपिणम् ।
पुत्रं कमलगर्भामं देवगर्भं श्रिया वृतम् ॥ १०
पुपोप चैनं विधिवद्ववृधे स च वीर्यवान् ।
ततः प्रभृति चाप्यन्ये प्राभवन्नौरसाः सुताः ॥ ११
वसुवर्मधरं दृष्ट्वा तं बालं हेमकुण्डलम् ।
नामास्य वसुषेणेति ततश्रक्वद्विजातयः ॥ १२

एवं स स्तपुत्रत्वं जगामामितविक्रमः ।
वसुषेण इति ख्यातो वृष इत्येव च प्रभुः ॥ १३
स ज्येष्ठपुत्रः स्तस्य ववृधेऽङ्गेषु वीर्यवान् ।
चारेण विदितश्वासीत्पृथाया दिव्यवर्मभृत् ॥ १४
स्तस्त्विधिरथः पुत्रं विवृद्धं समये ततः ।
दृष्ट्वा प्रस्थापयामास पुरं वारणसाह्वयम् ॥ १५
तत्रोपसदनं चके द्रोणस्येष्वस्वकर्मणि ।
सख्यं दुर्योधनेनैवमगच्छत्स च वीर्यवान् ॥ १६
द्रोणात्कृपाच रामाच सोऽस्त्रग्रामं चतुर्विधम् ।
लब्ध्वा लोकेऽभवत्ख्यातः परमेष्वासतां गतः ॥ १७
संधाय धार्तराष्ट्रेण पार्थानां विप्रिये स्थितः ।
योद्धमाशंसते नित्यं फल्गुनेन महात्मना ॥ १८
सदा हि तस्य स्पर्धासीदर्जुनेन विश्वां पते ।

C. 3. 17172 B. 3. 309. 20

1348\* परिम्लानमुखं बालं रुदन्तं क्षुधितं भृशम्। स तं परमया लक्ष्म्या दृष्ट्वा युक्तं वरात्मजम्।

7 °) T G1. 2. 4 पुत्रं (for बालं).

8 Before 8, B4 ins. सूत उ°. — a) K3 नेदम्; K4 नैतद् (m इदम् as in text). — b) K3 B3 D5 यातो (for जातो). K3 G2 [5]सि; B2 G4 हि; T1 [5] य (for 5स्मि). K4m D5 नस्वहं; B De Dn D2. 4. 6 G1 भाविन (for भामिनि). — b) K4 यतो (for मन्ये). K1. 2 समुपस्थितं (K2 तः) (for समुपागतः). B1-3 De Dn D2. 4. 6 G3 मन्येसाकमुपा°.

9 °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> अपुत्रस्य च (for अनपत्यस्य). M मे पुत्रो (for पुत्रोऽयं). — b) M स्वयं (for मम). — Before 9<sup>cd</sup>, B<sub>4</sub> ins. वैशं° उ°. — c) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> प्र (for तं). — d) K<sub>1.4</sub> D<sub>5</sub> राधायाः (for °ये).

10 ab) S (except G<sub>8</sub>) सा चापि (for तं राधा), and देव° (for दिव्य°). — c) K<sub>3</sub> G<sub>2.4</sub>° पत्राक्षं (for °गर्भाभं). — K<sub>4</sub> om. 10<sup>d</sup>-11<sup>a</sup>. — d) K<sub>1.2</sub> युतं (for वृतम्). — After 10, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1349\* स्तन्यं समास्तवचास्या दैवादित्यथ निश्चयः।

11 K4 om. 11<sup>a</sup> (cf. v.l. 10). — <sup>a</sup>) Ks T2 M चैव; T1 G1. 4 चैवं (for चैनं). — <sup>b</sup>) Dc D2 M2 च स (by transp.). — <sup>a</sup>) Ks [S]प्य° (for प्रा°). B2 प्रजा: (for सुता:). — After 11, S (except G8 M2) ins.:

1350\* नामकर्भ च चकाते कुण्डले तस्य दृश्यते। कर्ण इत्येव तं बालं दृष्ट्वा कर्णं सकुण्डलम्।

12 De Da om. 12ab. - a) K1. a agt (for ag.).

K3 -धर्ममयं (for -वर्मधरं). — b) M1 बालं हेमसकंडलं.

13 °) K3 ततः (for एवं). — G1 om. (? hapl.) 13b-15°. — <sup>ed</sup>) T G2. 4 M वसुषेणेति विख्यातो दृषा etc.

14 G<sub>1</sub> om. 14 (cf. v.l. 13). — <sup>6b</sup>) B<sub>1</sub> एप (for ज्येष्ठ-). K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>1</sub> सूर्यस्य (for सूत<sup>6</sup>). K<sub>5</sub> ववृधे ह्यष्ट-वर्षवान् (for <sup>b</sup>). B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> स्त्रस्य ववृधेंगेषु श्रे (D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> ज्ये)ष्ट: पुत्रः स वीर्थ<sup>6</sup>; Dc D<sub>2</sub> पुत्रः स्तस्य ववृधे स ज्येष्टोंगेषु वीर्थ<sup>6</sup>. — <sup>d</sup>) K<sub>2</sub>. 3 B Dn<sub>2</sub>. n<sub>5</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 पृथया. T G<sub>2</sub>. 4 M <sup>6</sup> पृक् (for <sup>6</sup> भृत्).

15 G1 om. 15° (cf. v.l. 13). — °) K ततस् (for स्त्तस्). Т1 G2. 4 M2 त्वति (for त्वधि). — b) K1. 2 स तदा तदा; K3. 4 समये तदा; B Dn D4. 6 G3 समयेन तं. — °) K1. 2 विसर्जयामास.

16 ") T G1. 2. 4 [ए]व (for [उ]प-). K1. 2 सादनं (for सदनं). — ") K De D2. 5 [अ]पि (for [ए]वम्). — ") K De D2. 5 सम (De D2 मा) गच्छस्स; B Dn D4. 6 G3 अगमस्स च; T G1. 2. 4 M अगच्छस्सइ.

17 °) K1 जामदस्यात (for च रामाच).

18 b) B1. 2 Dn D4. 6 Gs रत: (for स्थित:). — d)
Ks. 4 B D (D1. 3 missing) Gs फाल्गुनेन; T G1. 2. 4 M
अर्जुनेन. G4 महारथ:; M विशां पते (for महात्मना).

19 T G<sub>1</sub>. 2. 4 om. 19<sup>ab</sup> (see below). — <sup>a</sup>) B<sub>2</sub> युद्धार्थी (for स्पर्धासीद्). — <sup>b</sup>) M महारमना (for निशां पते). — <sup>c</sup>) Dc D<sub>2</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 तु (for च). — B Dn D<sub>4</sub>—6 G<sub>3</sub> ins. after 19: T G<sub>1</sub>. 2. 4, after 3. 292. 27:

C. 3. 17172 B. 3. 309. 20 K. 3. 310. 22 अर्जुनस्य च कर्णेन यतो दृष्टो बभूव सः ॥ १९ तं तु कुण्डिलनं दृष्ट्या वर्मणा च समन्वितम् । अवध्यं समरे मत्वा पर्यतप्यद्यधिष्ठिरः ॥ २० यदा तु कर्णो राजेन्द्र भानुमन्तं दिवाकरम् । स्तौति मध्यंदिने प्राप्ते प्राङ्गिलेः सिलेले स्थितः ॥ २१

तत्रैनमुपतिष्ठन्ति ब्राह्मणा धनहेतवः । नादेयं तस्य तत्काले किंचिद्दस्ति द्विजातिषु ॥ २२ तमिन्द्रो ब्राह्मणो भृत्वा मिक्षां देहीत्युपस्थितः । स्वागतं चेति राधेयस्तमथ प्रत्यमाषत ॥ २३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९३॥

# 268

# वैशंपायन उवाच । देवराजमनुप्राप्तं ब्राह्मणच्छद्मना वृषः । दृष्ट्या स्वागतमित्याह न बुबोधास्य मानसम् ॥ १ हिरण्यकण्ठीः प्रमदा ग्रामान्या बहुगोक्कलान् ।

किं ददानीति तं विश्रमुवाचाधिरथिस्ततः ॥ २ श्राह्मण उवाच । हिरण्यकण्ट्यः प्रमदा यच्चान्यत्प्रीतिवर्धनम् । नाहं दत्तमिहेच्छामि तदार्थभ्यः प्रदीयताम् ॥ ३

1351\* एतद्भुद्धं महाराज सूर्यस्यासीन्न संशयः। यः सूर्यसंभवः कर्णः कुन्त्यां सूतकुळे तदा।

[(L.1) T G1.2.4 महात्मन: (for न संशय:). — (L.2) Bs.4 यत् (for यः). D6 तथा (for तदा). T G1.2.4 कुंत्या गर्भेण धारित: (for the posterior half).]

20 °) K3 हितं; B1 तंच (for तंतु). K3. 4 मत्वा (for दृष्ट्वा). — °) T G1. 2. 4 दृष्ट्वा (for मत्वा).

21 K<sub>1. 2</sub> om.  $21^{ab}$ . — a) B<sub>1. 2</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> च (for a). — a) S (except G<sub>8</sub>) उपतिष्ठति मध्याह्ने. — a) K Dc D<sub>2</sub> सततं स्थित:; B Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>8</sub> सल्लोश्यत:.

22 <sup>a</sup>) K Dc D<sub>2</sub> तदैनम् (for तत्रैनम्). — <sup>b</sup>) B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> <sup>°</sup> हेतुना (for <sup>°</sup>हेतव:). — <sup>c</sup>) S (except G<sub>3</sub>) ह्यस्य (for तस्य). — <sup>a</sup>) S (except G<sub>3</sub>) आसीद् (for अस्ति). — After 22, G<sub>1</sub> ins.:

1352\* एतसिन्नेव काले तु पाण्डवानां हिते स्त:।

23 °)  $T_1$  तव;  $T_2$   $G_2$ . 4 त्विति;  $G_1$  त्वद्य (for चेति).  $T_1$   $G_1$  राजेंद्र (for राधेयस्). —  $^d$ )  $K_1$ . 2 इंद्रं;  $K_4$   $D_2$   $D_2$ . 5 विशं (for अथ).

Colophon. D1. 8 missing. — Major parvan: K1. 2
Dn2 T1 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B Dc Dn
D2. 4-6 G8 M कुंडला(D5 लामि)हरण. — Adhy. name:
B4 सक्रागमनं. — Adhy. no. (figures, words or both):
Dn1 (marg.). n2 307; Dn3 308; T1 293 (as in

text!); T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M<sub>1.2</sub> (inf. lin.) 297 (M<sub>2</sub> orig. 230, wrongly for 299); G<sub>1</sub> 294; G<sub>2</sub> 296. — Śloka no.: Dn 25.

#### 294

In Ds this whole adhy., and in D<sub>1</sub> st. 1-25 of this adhy., are lost on missing fol. (cf. v.l. 3. 287. 10; 291. 3); the MSS. are mostly ignored here.

1 b) K2 T G1. 2. 4 M बुवा; B Dc Dn D2. 4. 6 G8 -वृतम् (for बृद:).

2 Before 2, G<sub>1</sub> ins. कर्ण:. — <sup>a</sup>) K<sub>1.2</sub> कंटी; K<sub>4</sub> (m as in text) कंटा:; D<sub>2</sub> D<sub>2</sub> कंटी; T<sub>1</sub> वर्णा:; T<sub>2</sub> कंट्या (for कण्टी:). G<sub>2.4</sub> दासीर्वा (for प्रमदा). — K<sub>1</sub> om. (hapl.)  $2^b-3^a$ . — <sup>b</sup>) S (except G<sub>8</sub>) बहुशः पश्च् (for गोकुलान्). K<sub>2</sub> यद्वान्यस्प्रीतिवर्धनं (cf.  $3^b$ ). — <sup>c</sup>) K (K<sub>1</sub> om.) B<sub>3</sub> ददामीति (for ददानीति). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> [अ]धिरथ°; T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> [अ]तिरथि° (for [अ]धिरथि°). K (K<sub>1</sub> om.) De D<sub>2.5</sub> स्थितं; G<sub>4</sub> तदा (for ततः).

3 K<sub>1</sub> om. 3<sup>a</sup> (cf. v.l. 2). — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> B<sub>8</sub> हिरण्यकंठी; K<sub>8</sub> T<sub>2</sub> 'मुख्या:; K<sub>4</sub> 'मझ्यं; D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> 'कंठी:; T<sub>1</sub> 'वर्णा:; G<sub>4</sub> 'कंठा:; M 'मुझा: (sic). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2 Dc D<sub>2</sub> यद्वान्यत्; T G<sub>2</sub> यद्यन्यत्; G<sub>1</sub>. 4 यदन्यत् (for यज्ञान्यत्). K<sub>1</sub> T<sub>1</sub> प्रति-वर्धनं; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 वापि तद्धनं; G<sub>1</sub> पादवर्धनं; M<sub>1</sub> सारवर्धनं; यदेतत्सहजं वर्म कुण्डले च तवानघ ।
एतदुत्कृत्य मे देहि यदि सत्यव्रतो भवान् ॥ ४
एतदिच्छाम्यहं क्षिप्रं त्वया दत्तं परंतप ।
एप मे सर्वलाभानां लाभः परमको मतः ॥ ५
कर्ण उवाच ।

अविन प्रमदा गाश्च निर्वापं बहुवार्षिकम्। तत्ते विप्र प्रदास्यामि न तु वर्म न कुण्डले॥ ६ वैद्यांपायन उवाच।

एवं बहुविधैर्वाक्यैर्याच्यमानः स तु द्विजः । कर्णेन भरतश्रेष्ठ नान्यं वरमयाचत ॥ ७ सान्त्वितश्र यथाशक्ति पूजितश्र यथाविधि । नैवान्यं स द्विजश्रेष्ठः कामयामास वै वरम् ॥ ८ यदा नान्यं प्रवृणुते वरं वै द्विजसत्तमः । तदैनमत्रवीद्धयो राघेयः प्रहसन्तिव ॥ ९
सहजं वर्म मे विप्र कुण्डले चामृतोद्भवे ।
तेनावध्योऽस्मि लोकेषु ततो नैतद्दाम्यहम् ॥ १०
विश्वालं पृथिवीराज्यं क्षेमं निहतकण्टकम् ।
प्रतिगृत्णीष्व मत्तस्त्वं साधु ब्राह्मणपुंगव ॥ ११
कुण्डलाभ्यां विम्रक्तोऽहं वर्मणा सहजेन च ।
गमनीयो भविष्यामि शत्रूणां द्विजसत्तम ॥ १२
वैश्वांपायन उवाच ।

यदा नान्यं वरं वत्रे भगवान्याकशासनः।
ततः प्रहस्य कर्णस्तं पुनरित्यत्रवीद्वनः॥ १३
विदितो देवदेवेश प्रागेवासि मम प्रभो।
न तुन्याय्यं मया दातुं तव शक वृथा वरम्॥ १४
त्वं हि देवेश्वरः साक्षान्वया देयो वरो मम।

C. 3. 17192 B. 3. 310. 15 K. 3. 311. 15

M2 पार्थिवं धनं. - व) K1. 2 च (for प्र-).

4 °)  $K_{1-3}$   $M_1$  तद्;  $T_1$  त्वम् (for यद्). — °)  $K_2$   $D_5$  उद्धत्य (for उत्कृत्य).  $B_2$   $D_5$   $G_8$  वे (for मे).

5 °) M एताम् (for एतद्). 'S (except Gs) भिक्षां (for क्षिप्रं). — °) S (except Gs) त्वया दत्तां नरोत्तम. — °) T G1. 2. 4 स एष (T2 एव) (for एष मे).

6 a) B<sub>1.4</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> अवनीं. S (except G<sub>3</sub>) गावो (for गाश्च). — b) B D (D<sub>1.8</sub> missing) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> निवाएं; G<sub>2</sub> मृष्टान्नं; M<sub>2</sub> निर्वाहं (for निर्वाएं). — d) B D<sub>1</sub> D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> सकुंडलं (for न कुण्डले).

7 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> वाच्यमान:; G<sub>2</sub>. 4 वार्यमाण: (for याच्य-मान:). — T<sub>2</sub> om. 7<sup>c</sup>-8<sup>d</sup>.

8 T<sub>2</sub> om. 8 (cf. v.l. 7). — a) G<sub>2</sub>. 4 सोचित (for सान्त्वित). — b) K<sub>1</sub> B<sub>4</sub> विधे: (for विधि). — c) B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> न चा(B<sub>4</sub> वा)न्यं. — d).G<sub>2</sub>. 4 तदा (for वरम).

9 °) G4 यथा. K3 नान्यत् (for नान्यं). T2 अन्यं न प्रतिजमाह. — b) S (except G3) स (for वै). — After 9°b, S (except G3) ins.:

1353\* विनास्य सहजं वर्म कुण्डले च विशां पते। [Cf. 10<sup>ab</sup>. Tı वृतवान् (for विनास्य).]

— °) A few MSS. तदेनम्. S (except Gs) कर्णः (for भूयो). — S (except Gs) om. 9<sup>4</sup>-10<sup>4</sup>.

10 Before 10, Ks Bs ins. कर्ण ड°. S (except Gs)

om.  $10^a$  (cf. v.l. 9). — b) S (except G<sub>8</sub>) सहजं कवचं हि मे. — c) S (except G<sub>8</sub>) लोकानां (for लोकेषु). — d) De D<sub>2</sub> नैनं; D<sub>5</sub> नैव (for नैतद्). B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> जहामि (for दवामि).

11 °) M विशालं मम राज्यं हि. — °) Ks मत्कृत्सं (for मत्तस्त्वं). S (except Gs) मत्तः प्रतिगृहाण त्वं. — °) K4 साधो (for साध).

12 <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 M वियुक्तोहं. — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> सहजाभ्यां यदि निवह. — <sup>c</sup>) D<sub>5</sub> माननीयो; S दम (for गम°).

13 T<sub>1</sub> M om. the ref.; G<sub>1</sub> om. 13-14. — °) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub> 6 G<sub>8</sub> यदा (B<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>4</sub> ° द) न्यं न (for यदा नान्यं). — °) K<sub>1</sub> तदा (for ततः). — <sup>d</sup>) K द्विजं (for वचः). D<sub>5</sub> पुनराह वचस्तदा.

14 G1 om. 14 (cf. v.l. 13). — Before 14, B4 M1 ins. कर्ण उ (resp. कर्ण:). — b) K1-3 ममाभिभो ; K4 Bs. 4 Dc D2. 5 मया प्रभो (K4 D5 विभो). — c) K1. 2 transp. न्याय्यं and दातुं. K4 Dc D2 वृथा (for मया). Bs. 4 दत्तं (for दातुं). — d) Dn2 शक्यं (for शक). K4 विना (for वृथा).

15 b) K1. 2 देवो वरो; G1 देया वरा (for देयो वरो).

— °) K3 T1 G1 अपि; G4 चापि (for चैव). K3. 4 देवानाम् (for भूतानाम्). D5 देवानामपि चान्येषाम्; T2 G2
त्वमेव सर्वभूतानाम्. — d) K1. 2 B3. 4 M भूतमृत्; K3
भृतिकृत्; B2 D12. 113 D4 G3 भृतभृत.

C. 3. 17192 B. 3. 310. 15 K. 3. 311. 15 अन्येषां चैव भूतानामीश्वरो द्यसि भूतकृत् ।। १५ यदि दास्यामि ते देव कुण्डले कवचं तथा । वध्यतामुपयास्यामि त्वं च शकावहास्यताम् ।। १६ तस्माद्विनिमयं कृत्वा कुण्डले वर्म चोत्तमम् । हरस्व शक कामं मे न दद्यामहमन्यथा ।। १७

शक उवाच।

विदितोऽहं रवेः पूर्वमायन्नेव तवान्तिकम् ।
तेन ते सर्वमाख्यातमेवमेतन्न संग्रयः ॥ १८
काममस्तु तथा तात तव कर्ण यथेच्छसि ।
वर्जियत्वा तु मे वज्रं प्रवृणीध्व यदिच्छसि ॥ १९
वैद्यांपायन उवाच ।

ततः कर्णः प्रहृष्टस्तु उपसंगम्य वासवम् । अमोघां शक्तिमभ्येत्य वत्रे संपूर्णमानसः ॥ २० कर्ण उवाच।
वर्मणा कुण्डलाभ्यां च शक्ति मे देहि वासव।
अमोघां शत्रुसंघानां घातनीं पृतनामुखे।। २१
ततः संचिन्त्य मनसा मुहूर्तमिव वासवः।
शक्त्यर्थं पृथिवीपाल कर्णं वाक्यमथाव्रवीत्।। २२
कुण्डले मे प्रयच्छस्व वर्म चैव शरीरजम्।
गृहाण कर्ण शक्ति त्वमनेन समयेन मे।। २३
अमोघा हन्ति शतशः शत्रूनमम करच्युता।
पुनश्च पाणिमभ्येति मम दैत्यान्विनिन्नतः।। २४
सेयं तव करं प्राप्य हत्वैकं रिपुमूर्जितम्।
गर्जन्तं प्रतपन्तं च मामेवैष्यित स्रतज।। २५
कर्ण उवाच।

एकमेवाहमिच्छामि रिपुं हन्तुं महाहवे।

<sup>16 °)</sup> G4 वीर (for देव). — b) B4 कवचस. K1 तदा (for तथा). — °)D5 वाच्य° (for वध्य°). — d) B2 त्वया; G4 किचित् (for दवं च). S (except G8.4) [अ]प° (for [अ]व°).

<sup>17</sup> b) T कनची (for नम चो ). — c)  $K_3$  गृहाण शक्ति मे यच्छ. — d)  $G_2$ . 4 M त्वहम् (for अहम्).

<sup>18 °)</sup> T1 G1 [S]यं (for [S]हं). T1 G1. 2 रवि: (for रवे:). — °) K1 M1 आयज्ञेव; K2 आयाज्येव; K8 आयाज्ञेव; K4 आयाज्येव; K8 आयाज्ञेव; K4 आयाज्ञेव; B Dc Dn D2. 4. 6 T2 G8 आयानेव (B8 भेमव); G1 आयात्रेव; G2 M2 आयाज्ञेव; G4 आयां चैव (for आयज्ञेव). K8 तवांतिके. — °) G4 ततस् (for तेन). K4 D5 तत् (for ते). — °) D6 एव (for एतन्). T G1. 2. 4 ममै (T2 एवे)तज्ञात्र संशयः.

<sup>19</sup> a) T G<sub>1</sub>. 2. 4 M कामस (T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 कामं) (for तात). K Dc D<sub>2</sub>. 5 एवमस्तु यथाकामं. — b) K<sub>8</sub> स्वं तु; Dn<sub>8</sub> तच्च (for तव). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> वरयस्व (for तव कर्ण). K<sub>8</sub> यदीच्छसि. — d) K Dc D<sub>2</sub>. 5 वृणीच्वान्यद्; B<sub>3</sub> स्वं वृणुड्व (for प्रवृणीड्व). K<sub>1</sub>. 4 B<sub>1</sub>. 2 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> यथेच्छसि; K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> G<sub>2</sub>. 4 M यदीच्छसि.

<sup>20 °)</sup> K<sub>2</sub> B<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>2</sub>. 6 प्रहष्टस्तम्; K<sub>3</sub> <sup>\*</sup>ष्टात्मा (for <sup>\*</sup>ष्टस्तु). S (except G<sub>3</sub>) ततस्तु कर्णः संहष्टः. — <sup>b</sup>) Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> <sup>\*</sup>गम्य स; S (except G<sub>3</sub>) <sup>\*</sup>संगृद्ध (for <sup>\*</sup>संगम्य). D<sub>6</sub> चान्नवीत् (for चासवम्). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2 अमोघः

<sup>21</sup> S (except  $G_3$ ) om. the ref. — <sup>a</sup>) B  $D_6$   $G_3$ 

कर्मणा (for  $\mathfrak{a}^\circ$ ). —  $\mathfrak{c}^\circ$ )  $B_1$  योधसंख्यानां;  $D\mathfrak{c}$   $D_2$  शतुः संपन्नां; T  $G_1$ . 2. 4 °शमनीं; M °दमनीं. —  $\mathfrak{d}^\circ$ )  $K_8$ . 4  $B_8$ . 4  $D\mathfrak{c}$   $D_2$  T M पातनीं;  $B_1$ . 2  $D_{12}$ .  $D_2$ .  $D_3$ . 6 घातिनीं;  $D_5$  पोधनीं;  $G_1$  संकुद्धां;  $G_2$ . 4 तर्जनीं.

<sup>22</sup> Before 22, K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>6</sub> ins. वैशं°. — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> बहुधा (for मनसा). — <sup>b</sup>) Dc D<sub>2</sub> अपि (for इव). T<sub>3</sub> G<sub>2</sub>. 4 शक्तिदाने तु वासव:. — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> शक्त्यथें.

<sup>23</sup> Before 23, M1 ins. शकः. — <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> M प्रयच्छ दवं; T G<sub>1. 2. 4</sub> °च्छाद्य (for °च्छस्व). — <sup>c</sup>) D<sub>c</sub> D<sub>1</sub> T G<sub>1. 2. 4</sub> शक्ति कर्ण (by transp.). — <sup>d</sup>) B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>8</sub> च; D<sub>c</sub> D<sub>2</sub> वे (for मे).

<sup>24 &</sup>lt;sup>a</sup>) K1 अमोघो; T2 <sup>°</sup>घ; M1 <sup>°</sup>घं (for <sup>°</sup>घा). T G1. 2. 4 M शतशः (T1 शक्तयः) शक्तिः. — <sup>b</sup>) S (except G3) हत्वा (for मम). T G1. 2. 4 कराच् (for कर). — <sup>d</sup>) S (except G3) दैत्यान्मम (by transp.).

<sup>25</sup> a) B Dn D4. 6 Gs करप्राप्ता (for करं प्राप्त).

- c) = 26c. K4 गजितं. K1. 8 T1 प्रपतंतं च. - d)
G2. 4 M1 मामेवेड्यति.

<sup>26</sup> T1 om. 26-28. D1 resumes from 26°. — °)
T2 G1. 2. 4 M मुधे (for हिंचे). — °) = 25°. K4
गिजतं. K1 प्रपतंतं; G1 च हसंतं (for प्रतपन्तं). — °) S
(except G3) यसान् (for यतो). K4 ततोहमभयं लभे;
B4 भयं मम यतो भवेत.

<sup>27</sup> T<sub>1</sub> om. 27 (cf. v.l. 26). T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M शक

गर्जन्तं प्रतपन्तं च यतो मम भयं भवेत् ॥ २६ इन्द्र उवाच ।

एकं हिनष्यसि रिपुं गर्जन्तं बिलनं रणे। त्वं तु यं प्रार्थयस्येकं रक्ष्यते स महात्मना।। २७ यमाहुर्वेदिवद्वांसो वराहमजितं हिरम्। नारायणमिनत्यं च तेन कृष्णेन रक्ष्यते।। २८

कर्ण उवाच।

एवमप्यस्तु भगवन्नेकवीरवधे मम । अमोघा प्रवरा शक्तिर्येन हन्यां प्रतापिनम् ॥ २९ उत्कृत्य तु प्रदास्थामि कुण्डले कवचं च ते । निकृत्तेषु च गात्रेषु न मे बीभत्सता भवेत् ॥ ३०

इन्द्र उवाच।

न ते बीभत्सता कर्ण भविष्यति कथंचन । व्रणश्रापि न गात्रेषु यस्त्वं नानृतमिच्छसि ॥ ३१ यादद्यस्ते पितुर्वर्णस्तेजश्र वदतां वर । ताइशेनैव वर्णेन त्वं कर्ण भविता पुनः ॥ ३२ विद्यमानेषु शस्त्रेषु यद्यमोघामसंशये । प्रमत्तो मोक्ष्यसे चापि त्वय्येवैषा पतिष्यति ॥ ३३ कर्ण उवाच ।

संशयं परमं प्राप्य विमोक्ष्ये वासवीमिमाम् । यथा मामात्थ शक्र त्वं सत्यमेतद्ववीमि ते ॥ ३४

वैशंपायन उवाच।

ततः शक्तिं प्रज्वलितां प्रतिगृद्य विशां पते । शस्त्रं गृहीत्वा निशितं सर्वगात्राण्यक्रन्तत ॥ ३५

ततो देवा मानवा दानवाश्व निकृत्तन्तं कर्णमात्मानमेवम् । दृष्ट्वा सर्वे सिद्धसंघाश्च नेदु-र्न ह्यस्थासीद्दुःखजो वै विकारः ॥ ३६ ततो दिव्या दुन्दुभयः प्रणेदुः पपातोचैः पुष्पवर्षे च दिव्यम् ।

C. 3. 17214 B. 3. 310. 37 K. 3. 311. 38

(for इन्द्र). — ab) D4 G1. 8 हनिष्यति. K Dc D2. 5 transp. रिपुं and रणे. T2 G1. 2. 4 M गर्जंतं तं (M त्वं) महामुधे (for b); cf. v.l. 26. — c) K B4 Dc D2 T2 G1. 2. 4 M न (for त्वं). D2 यं तु (by transp); D5 च यं; T2 G1. 2. 4 M2 तु तं. K4 प्रार्थसे द्येकं; G1 व्यस्तैकं; M1 विकेश के. — d) K1 तु; T2 सु- (for स).

28 T1 om. 28 (cf. v.l. 26). — a) T2 G1. 2. 4 M वेदिवदुषो; G3 देवविद्वांसो. — b) Dc Dn D2. 4 वाराहम्; T2 महांतम्; G1. 2. 4 गोविंदम्. B Dn D4. 6 G3 अपराजितं (for अजितं हरिम्). — c) G2. 4 हि (for च).

29 After the ref., T G1. 2. 4 ins.:

1354\* एवमेतद्यथात्थ त्वं दानवानां निष्दन । वधिष्यामि रणे शत्रुं यो मे स्थाता पुरःसरः।

— ") G2. 4 एव (for अपि). — ") T1 G1. 2. 4 वधो (for "वधे). — ") B Dc Dn D2. 4. 6 G3 अमोघां देहि मे (Dn1 मां) शक्ति; T G1. 2. 4 M अमोघयानया शत्रुं (T2 G1 M2 शक्या). — ") B Dc Dn D2. 4. 6 G3 यथा; T1 G2. 4 एकं; T2 एनं (for येन).

30 °) Bi. 4 Dn D4. 6 Gs तु (for च).

31 Ti Gi शकः (for इन्द्र उ°). — °) K Di काये; Ds गात्रे (for कर्ण). — °) Ks. 4 Ds Gs. 4 व्याश्च; T Gi प्राणाश्च (for व्याश्च). B Dn D4. 6 G3 चैव (for चापि). — <sup>d</sup>) K1 Dc D2 T G1 M यस्वं; K2 यस्तं; G4 यं त्वं (for यस्त्वं). M2 ऋच्छिसि (for इच्छिसि).

32 °) B3 तु (for ते). — °) K1. 3 M1 ददतां (for वं). — °) K2-4 D1 देहेन (for वंगेन).

33 <sup>a</sup>) K De D<sub>1</sub>. 2. 5 चास्रेषु (for श<sup>a</sup>). — <sup>b</sup>) A few MSS. असंशयं. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 3 प्रमत्ते; K<sub>2</sub> प्रपन्ते; D<sub>2</sub> प्रपन्ते (for प्रमत्तो). B<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>12</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>4</sub> G<sub>3</sub> वापि; T G<sub>1</sub>. 2. 4 चरवं; M चैव (for चापि). — <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> त्वरयेषाभिपति<sup>a</sup>.

34 ) T G1. 4 प्रमो (G4 वे) क्ष्ये (for विमोक्स्ये).

35 °) S (except G<sub>8</sub>) आदाय (for गृहीत्वा).

36 a) G4 सर्वे (for ततो). K3 D1. 5 दानवा (K3 a) मानुषाक्ष; K4 Dc2 Dn3 D2 दानवा मानवाक्ष (by transp.); T G1. 2. 4 मनुष्या(T2 मानुषा)श्चापि सर्वे; M मानुषाश्चापि राजन्. — b) K2-4 B2. 3 Dc Dn2 D1. 2. 3 T2 G1. 2. 4 एव (for एवम्). — c) N (D3 missing) G3 सिंहनादान्; G1 देवसंबा: (for सिद्धसंघा:). K4 Dc D1. 2 विनेदुर्; B Dn D4. 6 G3 प्रणेदुर् (for च नेदुर्). — d) K4 B D (D3 missing) G3 M मुखजो (M2 aो) (for दु:खजो).

37 b) G2. 4 लाच (for दिन्यम्). — c) G1 M विकृत (for संकृत ). — d) K Dc D1. 2. 5 T2 G2. 4 मुहुर्मुहु: (T2 G हुआ)(for मुहुआपि). Dc D2 साधु साधिव त्यथोचु:; G2 विसमयंतं नृवीरं (for समयमानं नृ ).

C. 3. 17214 B. 3. 310. 37 K. 3. 311. 38 हृष्ट्रा कर्ण श्रह्मसंकृत्तगात्रं

ग्रुहुश्रापि स्मयमानं नृवीरम् ॥ ३७

ततिक्छित्वा कवचं दिव्यमङ्गा
तथोत्कृत्य प्रद्दौ वासवाय ।

तथोत्कृत्य प्रद्दौ कुण्डले ते

वैकर्तनः कर्मणा तेन कर्णः ॥ ३८

ततः शकः प्रहसन्वश्र्वियत्वा

कर्ण लोके यशसा योजियत्वा ।

कृतं कार्य पाण्डवानां हि मेने

ततः पश्राद्दिवमेवोत्पपात ॥ ३९

श्रुत्वा कर्णं ग्रुपितं धार्तराष्ट्रा

दीनाः सर्वे भग्नदर्गा इवासन् ।

तां चावस्थां गमितं स्रतपुत्रं

श्रुत्वा पार्था जहुषः काननस्थाः ॥ ४०

जनमेजय उवाच!
कस्था वीराः पाण्डवास्ते बभूवुः
कुतश्चेतच्छूतवन्तः प्रियं ते।
किं वाकार्षुर्द्वादशेऽब्दे व्यतीते
तन्मे सर्व भगवान्व्याकरोतु॥ ४१
वैशंपायन उवाच।
लब्ध्वा कृष्णां सैन्धवं द्रावियत्वा
विग्नेः सार्ध काम्यकादाश्रमाते।
मार्कण्डेयाच्छुतवन्तः पुराणं
देवर्षीणां चरितं विस्तरेण॥ ४२
प्रत्याजग्राः सरथाः सानुयात्राः
सर्वैः सार्धं स्रद्रपौरोगवैश्च।
ततः पुण्यं द्वैतवनं नृवीरा
निस्तीर्योग्रं वनवासं समग्रम्॥ ४३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुर्नवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९४ ॥ समाप्तं कुण्डलाहरणपर्व ॥

38 °) K1-3 De D2 तिष्ठस्वा वै; D5 छिस्वा चैकं; S (except T1 G3) ततिश्चत्रं (for ततिर्देश्स्वा). D1 कांचनं (for कवचं). K1. 2 अस्रं (for अङ्गात्). — b) K3. 4 D1 हृष्ट: (for [आ]र्द्रं). — c) K D1. 5 अथ; D2 T2 G1. 2. 4 ततो (for तथा). G2. 4 निकृत्य (for [उ]कृत्य). K1 हृ ; K2 त; De D2 च (for ते). — d) K1-3 B4 D1. 5 कर्णस्तस्मात् (K4 कर्णों तस्मात्); B1-3 Dn D4. 6 G3 कर्णात्तस्मात्; De D2 कर्णात्तस्मे (for वैकर्तनः). — After 38, T1 G1. 2. 4 ins.:

1355\* ततो देवो मुदितो वज्रपाणि इंड्रा कर्णं शस्त्रनिकृत्तगात्रम् ।

39 <sup>a</sup>) G<sub>2</sub>. 4 कर्मणा; M प्राहसद् (for प्रहसन्). — K<sub>4</sub> om. (hapl.) 39<sup>b</sup>.

40 °) G2 दङ्घा (for श्रुत्वा). K4 वंचितं; G4 मुदितं (for मुषितं). — K4 om. 40°. — °) K3 तामावस्थां; B4 तथा°; D6 M2 तं चा° (for तां चा°). T2 G2. 4 गमिते स्तपुत्रे. — °) G1 काननस्था जहर्षुः (for जहरुः का°).

41 K4 reads 41 after 3. 295. 1 (om. the ref.).

- b) B Dn D4. 6 Gs [प]ते (for [ए]तत्), and तत् (for ते).

- c) Ds कि चा; T1 G1 किम (for कि वा). B1. 4 T हादशाब्दे (for शेंडब्दे). — d) K1. 2 सर्व कम; S (except

Gs) एतत्सर्व (for तन्मे सर्व).

42 K4 om. 42-43. — °) K1-3 De D1. 2. 5 त्रास° (for दाव°). — °) B2 T2 G2. 4 काम्यकमा (B2° काना; G4° कं त्वा) अयंते (for काम्यका°).

43 K<sub>4</sub> G<sub>4</sub> om. 43 (for K<sub>4</sub> cf. v.l. 42). — <sup>a</sup>)
K<sub>1-8</sub> D<sub>1</sub> प्रति (for प्रत्या ). K<sub>1-8</sub> सानुजा: (for सरथा:).
— <sup>b</sup>) Many MSS. स्त (for स्द ). — <sup>c</sup>) B<sub>2</sub> पुनर;
G<sub>2</sub> पार्था (for पुण्यं). — <sup>d</sup>) K<sub>1-8</sub> G<sub>2</sub> M [ए]वं; Dc वे;
T<sub>2</sub> [अ] प्रे (for [उ] प्रं). — N. B. Some printed ed. wrongly om. this stanza.

Colophon. Ds missing. — Major parvan: K1. 2
G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K1. 3. 4 B Dc Dn1.
ns D1. 2. 4-6 G3 M कुंडला(D1. 5 लाभि)हरण, followed
by समाप्त in all these MSS. (except in K4 B2 M2).
— Adhy. name: T2 काम्यकपुननिवासे कुंडलकवचप्रदानं;
G1 कर्णकवचकुंडलहरणं; G2 कवचकुंडलप्रदानं; M1. 2 कुंडलप्रदानं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1
(sup. lin.). n2 308; Dn8 309; D1 312; T1 294
(as in text!); T2 G4 M1. 2 (inf. lin.) 298 (M2 orig. 300); G1 295; G2 297. — Śloka no.: Dn 42.

### 794

जनमेजय उवाच।

एवं हृतायां कृष्णायां प्राप्य क्वेशमनुत्तमम्।

प्रतिलभ्य ततः कृष्णां किमकुर्वत पाण्डवाः॥ १

वैशंपायन उवाच।

एवं हृतायां कृष्णायां प्राप्य क्वेशमनुत्तमम्।

विहाय काम्यकं राजा सह भ्रातृभिरच्युतः॥ २

पुनर्द्वैतवनं रम्यमाजगाम युधिष्ठिरः।

स्वादुमूलफलं रम्यं मार्कण्डेयाश्रमं प्रति॥ ३

अनुगुप्तफलाहाराः सर्व एव मिताशनाः।
न्यवसन्पाण्डवास्तत्र कृष्णया सह भारत।। ४
वसन्दैतवने राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः।
भीमसेनोऽर्ज्जनश्रेव माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ ५
ब्राह्मणार्थे पराक्रान्ता धर्मात्मानो यतव्रताः।
क्रेशमार्छन्त विपुलं सुखोदकं परंतपाः॥ ६
अजातशत्रुमासीनं भ्राहिभः सिहतं वने।
आगम्य ब्राह्मणस्तूर्णं संतप्त इदमब्रवीत्॥ ७

C. 3. 17231 B. 3. 311. 11 K. 3. 312. 11

#### 295

This adhy. is missing in D<sub>3</sub> (cf. v.l. 3. 287. 10); the MS. is mostly ignored here.

1 K<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. 1. Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> जन्मेजय उ°. — 1<sup>ab</sup> = 2<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> भार्यायां (for कृष्णायां). — After 1<sup>ab</sup>, K<sub>2</sub> reads 2<sup>cdab</sup>. — <sup>c</sup>) B Dc<sub>2</sub> Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> प्रतिपद्य. K<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> पुन: (for तत:). S (except G<sub>3</sub>; M<sub>2</sub> om.) तां च (for कृष्णां). — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> B<sub>2</sub>. 3 Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 G<sub>2</sub> M<sub>1</sub> किमकुर्वेत. — After 1, K<sub>4</sub> reads stanza 41 of the previous adhy.

**2** M<sub>2</sub> om. the ref. K<sub>2</sub> (transp.  $2^{ab}$  and  $2^{cd}$ ) reads the stanza after  $1^{ab}$ . —  $2^{ab}=1^{ab}$ . — After the ref., K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> ins.:

1356\* सर्वे पुष्पफलाहाराः सर्व एव मिताशनाः। [Cf. 4<sup>6</sup>b. — K4 सर्वे गुप्त<sup>\*</sup>.]

— a) Dn2 भार्यायां (for कृष्णायां); cf. v.l. 1. — After 2ab, M1 ins.:

1357\* प्रतिलभ्य ततः कृष्णां यदकुर्वन्त तच्छृणु।

- °)  $B_2$  निश्चयं (for विहाय).  $M_2$  काम्यकां (inf. lin. °का).  $T_2$  राजन् (for राजा).  $^d$ )  $K_1$ .  $_8$  अच्युत.
- 3 °) K1. 2 पुण्ये; K5. 4 Dc D1. 2. 5 पुण्यम् (for रम्यम्). °) K D1. 5 बहु (for स्वादु ). K1. 2 M2 (sup. lin. as in text) पुण्यं (for रम्यं). d) B D (except D1; D3 missing) G3 विचित्रबहुपादपं.
- 4 For 4<sup>ab</sup>, cf. 1356\*. <sup>a</sup>) B Dn1. n3 D4. 6 T G अनुभुक्त'; Dc D2 अन्वभुंक्त; D5 अनुगुप्ताः. — <sup>c</sup>) K1. 2 डयवसन्; G1 निवसन्. — <sup>d</sup>) B D (except D1. 5) G3

भार्यया (for भारत).

- 5 °) De D1 भीमसेनार्जुनश्चेत्र; D4 T G °र्जुनी चैत्र.
   d) T G1. 2. 4 आतरी (for पाण्डती).
- 6 K1 om. 6. b) T2 G2. 4 महारमानो (for धर्मा ). K4 जित (for यत ). c) B3. 4 D4. 6 G3 अर्छति; Dn D5 अर्छत; T G1. 2. 4 M इच्छंति. T2 G2. 4 परमं (for विपुछं). d) M अर्रिदमा: (for परं ). After 6, B D (except D1. 5; D3 missing) G3 ins.:

1358\* तिसान्प्रतिवसन्तत्ते यत्प्रापुः कुरुसत्तमाः।
वने क्वेशं सुखोदकं तत्प्रवक्ष्यामि तच्छूणु ।
अरणीसहितं मन्धं ब्राह्मणस्य तपस्विनः ।
मृगस्य घर्षमाणस्य विषाणे समसज्जत ।
तदादाय गतो राजंस्त्वरमाणो महामृगः। [5]
आश्रमान्तरितः शीघं प्रवमानो महाजवः ।
हियमाणं तु तं दृष्ट्वा स विद्यः कुरुसत्तम ।
त्वरितोऽभ्यागमत्तत्र अग्निहोत्रपरीप्सया ।

[(L. 1) Dc D2 बस्पाप्तः. (L. 2) Dc D2 तत्ते वक्ष्यामि तच्छ्यु.
— Lines 3-6=stanzas 8-9 (with v.l.). — (L. 4)
B3 Dc D2 कर्ष (for घ्षं). — (L. 6) Dc आश्रमात्त्वरितः.]
— On the other hand, T2 G2. 4 M ins. after 6:

1359\* तेषां च वसतां तत्र पाण्डवानां महारथम्। [M महात्मनां (for \*रथम्).]

- 7 a) Ds आयांतं (for आसीनं). After 7ab, D1 ins. a passage given in App. I (No. 30). b) T1 G1 अगच्छद् (for आगम्य). d) B Dn D4. 6 G3 चेदस् (for इदस्).
- 8 Before 8, B<sub>4</sub> ins. ब्राह्मणोवाच. <sup>6</sup>) K<sub>5</sub> B Dc Dn D<sub>2</sub>. <sub>4</sub>. <sub>6</sub> G<sub>5</sub> मंथं; T G<sub>1</sub>. <sub>2</sub>. <sub>4</sub> M मांडं (for महां).

C. 3. 17232 B. 3. 311. 12 K. 3. 312. 12 अरणीसहितं महां समासक्तं वनस्पतौ ।

मृगस्य घर्षमाणस्य विषाणे समसञ्जत ।। ८

तदादाय गतो राजंस्त्वरमाणो महामृगः ।

आश्रमान्वरितः शीव्रं प्रवमानो महाजवः ।। ९

तस्य गत्वा पदं शीव्रमासाद्य च महामृगम् ।

अग्निहोत्रं न छुप्येत तदानयत पाण्डवाः ।। १०

बाह्मणस्य वचः श्रुत्वा संतप्तोऽथ युघिष्ठिरः ।

धनुरादाय कौन्तेयः प्राद्रवद्धातृभिः सह ।। ११

सन्नद्धा धन्विनः सर्वे प्राद्रवन्नरपुंगवाः ।

बाह्मणार्थे यतन्तस्ते शीव्रमन्वगमन्मृगम् ।। १२

कार्णिनालीकनाराचानुतसृजन्तो महारथाः ।

नाविध्यन्पाण्डवास्तत्र पश्यन्तो मृगमन्तिकात् ॥ १३
तेषां प्रयतमानानां नादृश्यत मृहामृगः ।
अपश्यन्तो मृगं श्रान्ता दुःखं प्राप्ता मनस्विनः ॥ १४
शीतलच्छायमासाद्य न्यग्रोधं गहने वने ।
श्चुत्पिपासापरीताङ्गाः पाण्डवाः सम्रुपाविश्चन् ॥ १५
तेषां सम्रुपविष्टानां नकुलो दुःखितस्तद् ।
अत्रवीद्धातरं ज्येष्ठममर्पात्कुरुसत्तम् ॥ १६
नास्मिन्कुले जातु ममञ्ज धर्मो
न चालस्यादर्थलोपो वभूव ।
अनुत्तराः सर्वभूतेषु भूयः
संप्राप्ताः स्मः संश्यं केन राजन् ॥ १७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २९५॥

Colophon om. in K1-3 D1. 5. D3 missing. — Major parvan: Dn2 T G2 आरण्य; G4 आरण्य. — Sub-parvan: K4 आरण्य; B Dc Dn D2. 4. 6 G3 आ(Dn1 आ)रणीहरण; M2 अरणी. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 309 (Dn3 310); T1 295 (as in text!); T2 M1. 2 (inf. lin.) 299 (M2 orig. 131); G1 296; G2 298; G4 (erroneously) 129. — Śloka no.: Dn 22 (Dn3 21); D1 23.

<sup>— °)</sup>  $K_{1-8}$  मृगस्य कषमाणस्य ;  $B_8$   $D_6$   $D_{1.2}$  'स्य कर्ष' ;  $D_6$  'स्य कुड्य' ; M 'स्याकर्ष'. —  $^4$ )  $D_{02}$   $D_2$  विषाणै: ;  $T_1$  विमाने.  $T_1$   $G_{1.4}$  समसज्यत.

<sup>9</sup> Dns om. 9. — ") K1. 2 एतदाशा (K2 सा-);
B1. 2. 4 Dc Dn1. n2 D2. 4. 6 Gs तमादाय; D5 समा". T1
G1 महाराज (for गतो राजन्). — ") K1. 2 D5 त्वरितं; M2
परितः. D1 तूणं (for शीझं). B4 D4 Gs आश्रमाखुरुषव्याझ. — K1. 2 T2 om. (hapl.) 9<sup>d</sup>-10<sup>a</sup>. — ") K8
D1. 5 इवमाणो मनोजवः; B2 प्रवमानो महामृगः.

<sup>10</sup> K1. 2 T2 om. 10<sup>a</sup> (cf. v.l. 9). — a) B Dn D4. 6 T1 G1. 3 राजन् (for जीव्रम्). — b) D5 अग्निहोत्रार्थ- भेतन्मे. — d) T1 G1 सत्यं (G1 स त्वं) मे देहि पांडव.

<sup>11</sup> Before 11, T G<sub>1</sub>. 2. 4 ins. वैशं°. — °) K<sub>3</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> कोंतेय.

<sup>12 °)</sup> M2 सहसा (for सन्नद्धा). T G1. 2. 4 त्वरिता: (for धन्वन:). — °) D5 प्रयांति (for प्राद्भवन्). — °) K1. 2 D6 ब्राह्मणार्थ; G1 ब्राह्मणार्थे. Dc D2 ब्राह्मणार्थीय यत्ता वै.

<sup>13</sup> K<sub>2</sub> om. (hapl.) 13<sup>a</sup>-14<sup>b</sup>. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> अविध्यन्; D<sub>62</sub> न विध्यन् . — <sup>d</sup>) K<sub>8</sub>. 4 D<sub>1</sub> हइयंतं; D<sub>6</sub> हइयंते (for **पश्यन्तो**).

<sup>14</sup> K2 om. 14<sup>ab</sup> (cf. v.l. 13). — a) Ds तु (for प्र.). — b) G1 अह (for नाह). D1 तदा; S (except G3) वने (for महा). — c) B Dc Dn Ds T G1 M शांता (for आन्ता).

<sup>15 °)</sup> B<sub>1. 2</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>5</sub> आगम्य (for आसाद्य).
— °) T<sub>2</sub> ते क्षुत्पिपासापरिताः.

<sup>16</sup> b) T G1. 2. 4 transp. नकुल: and दु:खित:. T1 G1 [अ]अवीत्; M तत: (for तदा). — c) B Dn D4. 6 T1 G3 श्रेष्टम् (for ज्येष्टम्). G1 आतरं धर्मजं ज्येष्टं. — d) K1-3 D6 T1 G1. 2 M कुरुसत्तमं (G2 "म:); K4 B Dc Dn D1. 2. 4. 6 G3 कुरुनंदनं (Dc1 "न; Dc2 D2 "न:).

<sup>17</sup> Before 17, Dc S (except G3) ins. नकुळ उ (S om. उ°). — ") D4. 6 नास्मकुळ. — b) D5 T1 G1 M1 अर्थळोमो (for 'ळोपो). K2 न चाळस्यं नार्थळोपो बसूब; M2 न चाळस्यादर्थळ्सा बसूबु:. — c) K1 अनुत्तर:; K2 अनुरक्तः; D5 अनुरक्तः; T1 G1 न चांतकाः; T2 G1 (sup. lin.). 2. 4 M अनंतराः. K Dc D1. 2. 5 सर्ववर्णेषु; G2 धर्मेषु. K1 T2 G1. 4 सूपते (T2 'तेः); K3 T1 G2 M सूप; K8 [अ]सूबन; K4 [अ]सूमः; D1 [अ]सूम; D5 [अ]सूबं (for सूपः). — d) K3 T1 G2 ते सा प्राप्ताः; K4 ते संप्राप्ताः; Dc D2 ससं(Dc3 समं)प्राप्ताः; D1 T2 M तस्मात्प्राप्ताः; D5 अनुप्राप्ताः; G1 समा प्राप्ताः; G4 समस्प्राप्ताः (sic) (for संप्राप्ताः साः). B Dc Dn D2. 4. 6 G3 कि न् (for केन).

# २९६

युधिष्ठिर उवाच ।
नापदामस्ति मर्यादा न निमित्तं न कारणम् ।
धर्मस्तु विभजत्यत्र उभयोः पुण्यपापयोः ॥ १
भीम उवाच ।

प्रातिकाम्यनयत्कृष्णां सभायां प्रेष्यवत्तदा । न मया निहतस्तत्र तेन प्राप्ताः स्म संशयम् ॥ २ अर्जुन उवाच ।

वाचस्तीक्ष्णास्थिभेदिन्यः स्तुतपुत्रेण भाषिताः । अतितीक्ष्णा मया श्वान्तास्तेन प्राप्ताः सा संशयम् ॥ ३ सहदेव उवाच ।

शकुनिस्त्वां यदाजैषीदश्चयूतेन भारत । स मया न हतस्तत्र तेन प्राप्ताः स्म संशयम् ॥ ४ वैशंपायन उवाच।

ततो युधिष्ठिरो राजा नकुलं वाक्यमत्रवीत् ।
आरुह्य वृक्षं माद्रेय निरीक्षस्य दिशो दश् ॥ ५
पानीयमन्तिके पश्य वृक्षान्वाप्युदकाश्रयान् ।
इमे हि श्रातरः श्रान्तास्तव तात पिपासिताः ॥ ६
नकुलस्तु तथेत्युक्त्वा शीघ्रमारुह्य पादपम् ।
अत्रवीद्भातरं ज्येष्ठमिनीक्ष्य समन्ततः ॥ ७
पश्यामि बहुलात्राजन्वृक्षानुदकसंश्रयान् ।
सारसानां च निर्होदमत्रोदकमसंशयम् ॥ ८
ततोऽत्रवीत्सत्यधृतिः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
गच्छ सौम्य ततः शीघ्रं तुणं पानीयमानय ॥ ९
नकुलस्तु तथेत्युक्त्वा श्रातुज्येष्ठस्य शासनात् ।

C. 3. 17251 B. 3. 312. 10 K. 3. 313. 10

#### 296

This adhy. is missing in D<sub>3</sub> (cf. v.1. 3. 283. 10); the MS. is mostly ignored here.

- 1 b) Ks अनिमित्तं; M2 निमित्तं न (by transp.). Ta G2. 4 च कारणं; G1 अकारणं. c) B De Dn D2. 4. 6 G3 विभज्ञस्यर्थम्; T1 जन्यस्मिन्; T2 M जेवन्न; G2. 4 जेदन्न. G1 धर्मस्त्वयि भजेदस्मिन्. d) To avoid hiatus, T2 G2. 4 M ह्युभयोः (for उभयोः). T1 उभयोः पाष्पुण्ययोः.
- 2 K<sub>2</sub> D<sub>1. 5</sub> M<sub>2</sub> भीमसेन उ° (M<sub>2</sub> om. उ°). ") K<sub>4</sub> D<sub>12</sub> T<sub>2</sub> प्रातिकाम्येन यत्कृ(T<sub>2</sub> यं कृ)ष्णां; M<sub>1</sub> "म्यानय-त्कृष्णां. ") D<sub>1</sub> प्रेक्ष्यतां (for प्रेष्यवत्).  $2^d = 3^d$ ,  $4^d$ .
- 3 b) Dc1 D1. 4 भाषितः. c) B Dn D4. 6 G8 अतितीवा; T1 अतीक्ष्णाया; G1 अतीक्ष्णया. 3<sup>d</sup>=2<sup>d</sup>, 4<sup>d</sup>. After 3, K4 D1 ins.:

1360\* नकुळ उवाच । धार्तराष्ट्राः कुत्सयन्तो यन्मे न निहतास्तदा । द्युतकाळे महाराज तेनेमामापदं गताः ।

4 K<sub>1-3</sub> D<sub>5</sub> M om. (? hapl.) 4; Dc<sub>2</sub> om. 4<sup>cb</sup>.

— <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> तु; D<sub>1</sub> च; D<sub>4</sub> त्वा (for त्वां). K<sub>4</sub> यदा पापो;
D<sub>1</sub> महापापो (for यदाजेषीद्). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> यूताह्मानं
तदाकरोत्; G<sub>2</sub>. 4 यूतेन भरतर्षभ. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>
सोस्माभिर्न (D<sub>1</sub> °िने) हतस्तत्र; Dc T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 न मया निह°.

-d) =  $2^d$ ,  $3^d$ . K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> विपदं तेन वै गता:.

6 °) K4 तस्य (for पश्य). — b) B1-3 Dn D4.6 G1.3 चापि; D6 यान् (for चापि). K3 B Dc Dn D2.4.6 G3 'श्रितान् (for 'श्र्यान्). K4 D1 वृक्षं चाप्युदकाश्रयं. — T2 om. 6°d. — K1 reads 6°-7°d after 12°. — °) K1.2 त इमे; B2 Dn D4.6 G3 एते हि (for इमे हि). — °) K1.2.4 Dc D1.2 सर्वे; K3 D5 पार्थ; T1 G1 चापि (for तात). G2.4 पिपासया.

7 For sequence of K1, cf. v.l. 6. Before 7, T G4 ins. ਕੈਂਗਾਂ . —  $^a$ ) =  $10^a$ . B4 Dc1 Dn D4. 6 G3 ਕਂ; D1 ਚ (for ਜ਼). — After  $7^a$ , T2 G2. 4 ins. :

1361\* भातुज्येष्ठस्य शासनात्।

तत उत्थाय मतिमानु.

- b) Ds पांडव: (for पादपम्).
- 8 K1 om. 8. Before 8, T G1. 2. 4 ins. नकुल:. ")

  K2 बहुलान्वृक्षान्; K4 D1 बहुल्लायान्. ") K2 राजन्

  (for वृक्षान्). M उदकसंश्रितान्. ") K (K1 om.) De

  D1. 2. 4 निनदं; T G1. 2. 4 निर्हादस्. ") K2 पत्रोदक";

  T G1. 2. 4 तत्रोदक".
- 9 Before 9, T G1. 2. 4 M2 ins. वैशं. °) M गच्छ सीम्यावतीर्यात:. — °) N (except K4 Dn2 D5; D3 missing) G3 त्णै:; T1 G1 शीतं (for त्णें). M पानीयं शीघ्रमानय.
  - 10 Before 10, T2 G2. 4 ins. ব্রহা . a) = 7a. K Ds

C. 3, 17251 B. 3, 312, 10 K. 3, 313, 10 प्राद्रवद्यत्र पानीयं शीघं चैवान्वपद्यत ॥ १० स दृष्ट्वा विमलं तोयं सारसैः परिवारितम् । पातुकामस्ततो वाचमन्तिरिक्षात्स शुश्रुवे ॥ ११ मा तात साहसं कार्षीर्मम पूर्वपरिग्रहः । प्रश्नानुक्त्वा तु माद्रेय ततः पिब हरस्व च ॥ १२ अनादृत्य तु तद्वाक्यं नकुलः सुपिपासितः । अपिबच्छीतलं तोयं पीत्वा च निपपात ह ॥ १३ चिरायमाणे नकुले कुन्तीपुत्रो युघिष्ठिरः । अन्नवीद्धातरं वीरं सहदेवम्सिंदमम् ॥ १४ भ्राता चिरायते तात सहदेव तवाग्रजः । तं चैवानय सोदर्यं पानीयं च त्वमानय ॥ १५ सहदेवस्तथेत्युक्त्वा तां दिशं प्रत्यपद्यत ।

द्दर्श च हतं भूमौ आतरं नकुलं तदा ॥ १६
आतृशोकाभिसंतप्तस्तृषया च प्रपीडितः ।
अभिदुद्राव पानीयं ततो वागभ्यभाषत ॥ १७
मा तात साहसं कार्षीर्मम पूर्वपरिग्रहः ।
प्रश्नानुक्त्वा यथाकामं ततः पिव हरस्व च ॥ १८
अनादत्य तु तद्राक्यं सहदेवः पिपासितः ।
अपिवच्छीतलं तोयं पीत्वा च निपपात ह ॥ १९
अथाव्रवीत्स विजयं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
आतरौ ते चिरगतौ वीभत्सो शत्रुकर्शन ।
तौ चैवानय भद्रं ते पानीयं च त्वमानय ॥ २०
एवम्रको गुडाकेशः प्रगृह्य सशरं धनुः ।
आमुक्तखङ्को मेधावी तत्सरः प्रत्यपद्यत ॥ २१

1362\* त्वं हि नस्तात सर्वेषां दुःखितानामपाश्रयः। [ K4 न्यपाश्रयः; D1. 4. 6 उपाश्रयः.]

च; Dn<sub>3</sub> D<sub>4</sub> तं (for तु). — °) K De D<sub>2. 6</sub> येन (for यत्र). — <sup>d</sup>) K<sub>1.2.4</sub> चैवाभ्यपद्यत.

<sup>11 °)</sup>  $D_5$  तद् (for स). T G1. 2. 4 तद् दृष्ट्वा विपुछं वारि. - °) K  $D_5$  M खगमै:;  $D_6$  D1. 2 शकुनै: (for सारसै:). - °) M हतुं ° (for पातु °). - °) = 25 °. B  $D_4$  अंतरीक्षात्. K8  $D_1$  सु- (for स).

<sup>12</sup> Before 12, B<sub>8</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> M<sub>2</sub> ins. यक्ष उ° (M<sub>2</sub> om. उ°). — 12 = (var.) 18. — 12<sup>b</sup> = (var.) 3. 40. 22<sup>b</sup>. — °) D1 कौतिय (for माद्देय). After 12°, K<sub>1</sub> reads 6°-7<sup>d</sup>. — °) D1 पिवस्य च (for तत: पिव).

<sup>13 13° = (</sup>var.) 3. 40. 12°. — b) K1 तु; De D2 धुत्; T G1. 2. 4 स (for सु.). — d) = 19°. M स (for च). D5 स (for नि.). T1 G1 च (for ह). K4 पीरवा सूम्यां पपात च; G4 पीरवा वारि पपात ह.

<sup>14 °)</sup>  $D_1$  चिरमाणे तु नकुळे. —  $14^b = 20^b$ ,  $32^b$ . — °)  $G_2$  जूरं (for वीरं). — °) S (except  $G_3$ ) अनंतरं (for अरिंदमम्).

<sup>15</sup> Before 15, T<sub>1</sub> ins. युधिष्ठर:. — <sup>a</sup>) K Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 चिरयातस (K<sub>8</sub> 'रायतस; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> 'रायते; D<sub>5</sub> 'रजातस) तव आता; B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> आता हि चिरया(B<sub>2</sub> 'जा)तो न:. — <sup>b</sup>) K D<sub>1</sub>. 5 महाभुज; M<sub>2</sub> तवाम्रत:. — <sup>c</sup>) B<sub>1</sub>. 2 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> तथा (for तं च). M विद्धि (for [आ]नय). T G<sub>1</sub>. 2. 4 भद्दं ते (for सोदयें). — <sup>d</sup>) = 20<sup>f</sup>, 33<sup>b</sup>. Dc D<sub>2</sub> तथान्य (for त्वमानय).

<sup>16</sup> Before 16, T G1. 4 ins. वैशं. —  $16^{ab} = (var.)$   $34^{ab}$ . — b) Dn3 तं देशं (for तां दिशं). K3 T1 प्रतिपद्यत.

<sup>— °)</sup> T1 दहरो च; M सददर्श. K1. 2 सहतं; K4 B4 Dc D4 पतितं; T1 G1 च सतं; T2 G4 [अ]चेतनं; G2 निहतं (for च हतं). K1. 2 वीरं (for भूमी). — <sup>d</sup>) T G1. 4 आतरं निहतं; M (by transp.) नकुछं आतरं. D6 G2 तथा.

<sup>17</sup> b) K Dc2 D1. 2. 5 T1 G2. 4 तृष्णया. K D1. 5 परिद्धतः (for प्रपी°). — °) D5 पुनर्दुद्भाव (for अभि°).

<sup>18</sup> D<sub>2</sub> om. 18. — 18 = (var.) 12 (q.v.). —  $^{c}$ )  $T_{2}$  यथाकार्छ. —  $^{d}$ ) =  $37^{d}$ . B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> पिवस्त च (for तत: पिव).

<sup>19 19=(</sup>var.) 13. — d) K4 सोपि; M1 स नि-(for च नि-).

<sup>20</sup> Before 20, T G<sub>1.4</sub> ins. युधिष्ठरः. — <sup>a</sup>) K<sub>1.2</sub> तथा (for अथ). K<sub>1.2</sub> Dc D<sub>2.5</sub> हि विजयं; K<sub>3.4</sub> D1 विजयिनं. T G<sub>1.2.4</sub> M सञ्यसाचि (G<sub>1.2</sub> °ची). — 20<sup>b</sup>=14<sup>b</sup>, 32<sup>b</sup>. — <sup>c</sup>) B<sub>2.5</sub> Dn D<sub>4</sub> (sup. lin. as in text) परिं (for चिरं). — <sup>d</sup>) K<sub>1-8</sub> B<sub>1.2.4</sub> D<sub>1.5</sub> °क्षण. — 20<sup>ef</sup>=(var.) 15<sup>cd</sup>. — <sup>f</sup>)=15<sup>d</sup>, 33<sup>d</sup>. B<sub>1</sub> स्वं (for च). K<sub>1.2</sub> स्वमा हर; B<sub>1</sub> समानय; D<sub>1</sub> समाहर. — After 20, N (D<sub>3</sub> missing) G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> ins.:

<sup>21 °)</sup> S (except G<sub>3</sub>) तथेत्युक्त्वा (for एवमुक्तो).
— °) D<sub>1</sub> व्यद्गमेघावी; M कवचः श्रीमान्. — <sup>d</sup>) D<sub>1</sub> तत्सरः संप्रपद्मतः

<sup>22 °)</sup> K1 B De Dn D2. 4. 6 T2 G3 तत: (for यत:).
Dc2 Dn शार्द्छ:. — b) K B4 D1. 4 G2. 4 पानीयाहरणे.

यतः पुरुषशार्द्लौ पानीयहरणे गतौ ।
तौ ददर्श हतौ तत्र आतरौ श्वेतवाहनः ॥ २२
प्रसुप्ताविव तौ दृष्ट्वा नरिसंहः सुदुःखितः ।
धनुरुद्यम्य कौन्तेयो व्यलोकयत तद्वनम् ॥ २३
नापश्यत्तत्र किंचित्स भूतं तिसन्महावने ।
सव्यसाची ततः श्रान्तः पानीयं सोऽभ्यधावत ॥ २४
अभिधावंस्ततो वाचमन्तिरक्षात्स शुश्रुवे ।
किमासीदिस पानीयं नैतच्छक्यं बलान्वया ॥ २५
कौन्तेय यदि वै प्रश्नान्मयोक्तान्प्रतिपत्स्यसे ।
ततः पास्यसि पानीयं हरिष्यसि च भारत ॥ २६
वारितस्त्वव्रवीत्पार्थो दृश्यमानो निवारय ।

यावद्वाणैविनिर्भिनः पुनर्नैवं वदिष्यसि ॥ २७ एवम्रुक्त्वा ततः पार्थः शरैरस्त्रानुमन्त्रितैः । ववर्ष तां दिशं कृत्स्तां शब्दवेधं च दर्शयन् ॥ २८ कर्णिनालीकनाराचानुत्सृजन्भरतर्षम । अनेकैरिषुसंघातैरन्तरिक्षं ववर्ष ह ॥ २९

#### यक्ष उवाच।

किं विघातेन ते पार्थ प्रश्नानुक्त्वा ततः पित्र । अनुक्त्वा तु ततः प्रश्नान्पीत्वैव न भविष्यसि ॥ ३०

वैशंपायन उवाच।

स त्वमोघानिषून्मुक्त्वा तृष्णयामिप्रपीडितः । अविज्ञायैव तान्प्रश्नान्पीत्वैव निपपात ह ॥ ३१

C. 3. 17273 B. 3. 312. 33 K. 3. 313. 32

— °) B<sub>3</sub> स ददर्श; S (except G<sub>3</sub>) ददर्श च (for तौ ददर्श). — After 22, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1363\* विगतासू नरव्याघ्री शयानी वसुधातले।

23 ") B2 सु" (for प्र"). — ") K D1. 5 नरसिंही. — ") T1 G4 व्यालो "(for व्यालो "). K3 D5 तस्वतः; Dc2 तद्वने. K1. 2 व्यालोकत दिशो दश.

24 °)  $K_1$ . 2 च;  $M_1$  स्म (for स). T  $G_1$ . 2. 4 स तत्र किंचिन्नापश्यद्. —  $^b$ )  $K_3$   $D_5$  तत्र; B  $D_n$   $D_4$ . 6  $G_5$  अस्मिन्. —  $^c$ )  $D_4$  ततः शांतः;  $T_2$   $G_2$ . 4 पिपासातः.

25 T<sub>1</sub> om. 25-26. —  $^a$ ) K<sub>8</sub> B D (except D<sub>5</sub>; D<sub>8</sub> missing) G<sub>8</sub> वाक्यम् (for वाचम्). —  $^b$ ) = 11 $^d$ . K<sub>8</sub> D<sub>1</sub> सु-; G<sub>1</sub> प्र- (for स). —  $^c$ ) T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> यस्विमच्छिसि; G<sub>1</sub> किमाधावसि; M किमादित्सिस. —  $^d$ ) M त्वया बळात् (by transp.).

26 T<sub>1</sub> om. 26 (cf. v.l. 25). — ") K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub>. 5 तु; K<sub>4</sub> ते (for ते). B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 Gs प्रश्नांस्तान् (for ते प्रश्नान्). — b) Dc1 "पत्स्यसि; Dc2 D2 "पर्यसि; S (except G3; T1 om.)" वक्ष्यसि. — d) B1 आहरिष्यसि; B2 भिविष्यसि च.

27 Before 27, T G1. 2. 4 ins. वैशं. — °) M2 चरित° (for वारित°). — °) K3 D5 निरामयः; Dc1 D2 निवारयन्; Dc2 निस्दयन्. — °) K1 च; T2 G2. 4 तु (for वि-).

28 °) K<sub>1</sub> D<sub>2</sub> उक्तस्. — °) M अस्त्राभि (for अस्तानु °). — °) B Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> प्रववर्ष दिशः कृत्स्ताः; Dc<sub>2</sub> (corrupt) न ववर्ष दिशेः कृत्स्ताः. — °) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub>. 3. 4 Dc Dn<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> शब्दविद्धं (Dc<sub>2</sub> °वेधे); K<sub>4</sub> °वेध्यं. K<sub>1</sub> विमर्षयत्;  $K_2$   $D_1$  निदर्शयन्;  $D_{01}$   $D_{02}$  च दर्शयत्. T  $G_{11}$   $G_{12}$   $G_{13}$   $G_{14}$  स्व हर्षयं वि( M नि)दर्शयन्.

29 29<sup>a</sup> = (var.) 5. 34. 76<sup>a</sup>. — b) Dc D2 अस्जन्. Dc D1. 2. 4-6 भरतर्थभ:; T G1. 2. 4 M पुरुष्भ: (T2 M2 ° भ). — After 29<sup>ab</sup>, B3 (marg.) Dn D4. 6 G3 read 31<sup>ab</sup>. — c) K1-8 D1. 2. 5 इपुसंपातेर्. — d) K3 B D (except D1; D3 missing) G3 अंतरिक्षे. K1-8 D5 च; T G1. 2. 4 स: (for ह). — After 29, M1 ins.:

1364\* सोऽप्यदृश्याय भूताय नभस्यामिततेजसे । उत्ससर्ज महाबाहुर्बाणजालं धनंजयः । ततस्तानिषुसंघातानगाण्डीवधनुषश्च्युतान् । मेघान्कृत्वा जहासोचैस्तदद्भुतमिवाभवत् ।

30 °) K1 वाघातेन; K2 वाघानेन; B1. 2. 4 Dn D2. 4.6 G8 विधानेन. T1 G1 इयायामेन च कि पार्थ. — b) D6 तथा; T G1. 2. 4 पथ: (for ततः). — c) B Dc1 Dn D2. 4.6 G8 M च (B4 तु; Dc1 वा; M [ए]व) पिबन्; Dc2 वापि तान्; D6 वे पुनः; T1 च ततः (for तु ततः). K1. 2 पश्चात् (for प्रश्नान्). — d) T G1. 3. 4 M पीरवैव (T2 G2. 4 दिवा तु) निपतिष्यसि. — After 30, B Dc Dn D2. 4.6 G8 ins.:

1365\* एवसुक्तस्ततः पार्थः सन्यसाची धनंजयः।

[ Before the line, B2-4 Dc D2 ins. वैशं.]

31 B1. 2. 4 Dc D2 om. 31° b. B8 (marg.) Dn D4. 6 G3 read 31° b after 29° b. K3 B3 Dn D4. 6 S (except M1) om. the ref. — °) S (except G3) स तु सोधानिषुन्दञ्चा. — b) M2 तृषया. K4 T G2. 4 च (for [अ]भि-). — °) D6 अविज्ञाय च; T G1. 2. 4 अविज्ञासेव; M अवज्ञायेव. B Dc Dn D2. 4. 6 G3 अवज्ञायेव तां वाचं.

C. 3. 17274 B. 3. 312. 33 K. 3. 313. 33 अथाव्रवीद्धीमसेनं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
नकुलः सहदेवश्च बीमत्सुश्चापराजितः ॥ ३२
चिरं गतास्तोयहेतोर्न चागच्छन्ति भारत ।
तांश्चेवानय भद्रं ते पानीयं च त्वमानय ॥ ३३
भीमसेनस्तथेत्युक्त्वा तां दिशं प्रत्यपद्यत ।
यत्र ते पुरुषव्याघा आतरोऽस्य निपातिताः ॥ ३४
तान्दृष्ट्वा दुःखितो भीमस्तृषया च प्रपीडितः ।
अमन्यत महाबाहुः कर्म तद्यक्षरक्षसाम् ।
स चिन्तयामास तदा योद्भव्यं ध्रुवमद्य मे ॥ ३५

पास्यामि तावत्पानीयमिति पार्थो वृकोदरः।
ततोऽभ्यधावत्पानीयं पिपासुः पुरुषर्षभः॥ ३६
यक्ष उवाच।
मा तात साहसं कार्षीर्मम पूर्वपरिग्रहः।
प्रश्नानुकत्वा तु कौन्तेय ततः पिब हरस्य च॥ ३७
वैद्यांपायन उवाच।
एवम्रक्तस्ततो भीमो यक्षेणामिततेजसा।
अविज्ञायैव तान्प्रश्नान्पीत्वैव निपतात ह॥ ३८
ततः कुन्तीसुतो राजा विचिन्त्य पुरुषर्षभः।

— d) T2 G2. 4 पीत्वा च; M पीत्वा स.

32 Before 32, T<sub>1</sub> ins. युधिष्टरः. — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 ततो (for अथा ). — 32<sup>b</sup> = 14<sup>b</sup>, 20<sup>b</sup>. — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> om. च. B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> परंतप; Dc D<sub>2</sub> परंतपः; G<sub>1</sub> पराजितः (for [अ]पराजितः).

33 °)  $K_1$ . 2 चिरं गते.  $K_4$  वै तोयार्थ (for तोयहेतोर्). —  $^b$ )  $T_1$  चादशेत (for चागच्छन्ति). —  $^d$ ) =15 $^d$ , 20 $^\prime$ .  $G_8$  तथानघ (for त्वमा°).

34 Before 34, T G<sub>1</sub>. 3. 4 ins. वैशं°. — 34<sup>ab</sup> = (var.) 16<sup>ab</sup>. — b) B De Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> तं देशं (for तां दिशं). Ks D<sub>5</sub> तस्मिन्देशे प्रपद्यत. — c) Det D<sub>2</sub> पुरुषच्याञ्च. — d) T G<sub>1</sub>. 2. 4 च; M वि (for नि ).

35 b) K D1. 2. 5 T G तृष्णया. — °) B3 अवसन्य (for असन्यत). — d) D5 किमेतद्; S (except G3) कमेंतद्. — °) Dn1. n3 सं (for स). K B1 Dc D1. 5 वितयामास स (K1-3 B1 च) तदा. — ') D5 कथम् (for ध्रुवम्). K1. 2 अस्ति (for अदा). K4 B Dn D4. 6 G3 वे (for मे).

36 b) M इत्युक्ता जलमाययो. — M om. 36°d. — c) K2 ततोभि . — d) K1. 8 Dc1 पुरुषवभ; D3 पांड-वर्षभ:. — After 36, Dc D2 ins.:

1366\* वागुवाचाथ सुस्पष्टमदृश्या पाण्डुनन्दनम्।

37 Dc2 G2 om. the ref. — 37=(var.) 12, 18. — a) T2 G2. 4 तात मा (by transp.). Dc1 D2 कार्षीन; Dc2 कार्य. — b) T G1. 2. 4 [अ]थ (for तु). — b) B2 पिबस्त च (for तत: पिब).

38 Mom. 38<sup>ab</sup>. All MSS. except K D<sub>1.2.5</sub> M<sub>1</sub> om. the ref. — <sup>a</sup>) K<sub>1.2</sub> उन्हें (for उक्तस्). B Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> तदा (B<sub>4</sub> तथा) (for ततो). — <sup>b</sup>) Dc D<sub>2</sub> यक्षेणाद्भत<sup>\*</sup>. — 38<sup>cd</sup>=31<sup>cd</sup>. — <sup>c</sup>) =31<sup>c</sup>. B<sub>1-3</sub> D<sub>c</sub> Dn D<sub>2.4.6</sub> G<sub>3</sub> अनुक्त्वेव तु (B<sub>1.2</sub> च); B<sub>4</sub> D<sub>6</sub> M अव-

ज्ञायैव ( $D_5$ °य च).  $B_4$  तद्वाक्यं (for तान्प्रशान्). —  $^4$ )  $M_1$  पीत्वा स. — After 38,  $B_8$  ins.:

1367\* ततः कुन्तीसुतो राजा धर्मपुत्रो युधिष्टिरः।; while B4 ins.:

1368\* ततश्चिरगतान्श्चातृनथ ज्ञातुं युधिष्टरः। Bs. 4 cont. (cf. 1370\* below):

1369\* चिरायमानान्बहुशः पुनः पुनरुवाच ह । माद्रेयौ कि चिरायेते गाण्डीवी कि चिरायते । महावलधरस्तत्र कि नु भीमश्चिरायते । गच्छाम्येषां पदं द्रष्टुमिति कृत्वा युधिष्ठिरः ।,

followed in B4 by 39cd.

39 Bs. 4 transp. 39ab and 39cd. — a) S (except Gs) ਬਜੰ (for ਫੁਜ਼ਰੀ). — b) Ks. 4 B D (except D1; Ds missing) Gs ਸ- (for ਰਿ-). Ks. 3 Dcs Dns ੰਧੇਸ. — After 39ab, K4 B2-4 (see below) Dc Ds ins.:

1370\* आत्मनात्मानमेतच चिन्तयन्निदमब्रवीत्।

Colophon.

वैशंपायन उवाच ।
ततिश्वरगतान्श्रातृनथ राजा युधिष्ठरः ।
चिरायमाणान्बहुशः पुनः पुनरुवाच ह ।
किं स्विद्धनिमदं द्रष्टुं किं स्विद् दृष्ट्यो मृगो भवेत् ।
प्राहसन्वा महाभूतं शक्षास्तेनाथ तेऽपतन् । [5]
न पश्यन्त्यथ वा वीराः पानीयं यत्र ते गताः ।
अन्विषद्भिवेने तोयं कालोऽयमिति पातितः ।
किं नु तत्कारणं येन नायान्ति पुरुषर्षभाः ।
गच्छाम्येषां पदं द्रष्टुमिति कृत्वा युधिष्ठिरः ।

[  $B_2$  om. lines 3-8;  $B_3$  om. lines 2-3;  $B_4$  om. lines 2-3. 9.]

- B4 cont.:

सम्रत्थाय महाबाहुर्दह्यमानेन चेतसा ॥ ३९ अपेतजननिर्घीषं प्रविवेश महावनम् । रुरुमिश्र वराहैश्र पश्चिमिश्र निषेवितम् ॥ ४० नीलभाखरवर्णेश्च पादपैरुपशोमितम्। अमरैरुपगीतं च पक्षिमिश्र महायशाः ॥ ४१

स गच्छन्कानने तस्मिन्हेमजालपरिष्कृतम् । ददर्श तत्सरः श्रीमान्विश्वकर्मकृतं यथा ॥ ४२ उपेतं नलिनीजालैः सिन्धुवारैश्र वेतसैः। केतकैः करवीरैश्र पिप्पलैश्रेव संवृतम् । श्रमार्तस्तदुपागम्य सरो दृष्ट्वाथ विस्मितः ॥ ४३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पण्णवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २९६॥

# 290

## वैशंपायन उवाच। स ददर्श हतान्श्राद्वलॅंलोकपालानिव च्युतान्। युगान्ते समनुप्राप्ते शक्रप्रतिमगौरवान् ॥ १

विश्रकीर्णधनुर्वाणं दृष्ट्वा निहतमर्जुनम् । भीमसेनं यमौ चोभौ निर्विचेष्टान्गतायुषः ॥ २ स दीर्घमुष्णं निःश्वस शोकबाष्पपरिष्ठतः।

C. 3. 17290 B. 3. 313. 3 K. 3. 314. 3

वैशंपायन उवाच। एवमादीनि वाक्यानि विमृषज्ञूपसत्तमः।

— °) Bs. 4 समुत्तस्थौ; Ds स तत्रायान् (for समुस्थाय). S (except  $G_3$ ) महाबुद्धिर् (for 'बाहुर्).

40 °) B De Dn D2. 4. 6 G3 इयपेत (for अपेत ). — b) M तद् (for भ-). S (except T2 G3) महद्वनं. — e) Ks Ds रुरुक्क (for 'भिश्च). — d) K Di. s महिषे (for पक्षिभि°).

41 b) Ds श्वापदेर् (for पादपैर्). — d) S (except Gs) समंततः (for महायशाः). — After 41, S (except Gs) ins.:

1372\* मृदुशाइवलसंकीर्णं भूमिभागं मनोहरम्। [M 'संपन्नं (for 'संकीणें).]

42 °) S (except G<sub>3</sub>) गत्वा (for गच्छन्). — b) Ks Ds स्ताजालपरिष्कृते; S (except T1 G3) सेतुजाल-परिष्कृतं. — °) Ds च ततः (for तत्सरः). — d) B1 Dc Da मनसः प्रीतिवर्धनं.

43 b) K4 De D1. 2. 4. 8 G1. 2 M सिंदु वारे:. K4 B D (except Ds; Ds missing) Gs स (for च). B Dns. ns De Ga -चेतसै:; T G1. 2.4 M शोभितं. — °) K1. 2 केसरै:; K4 केतकी-. — d) K1. 2. 4 Dc D1. 2 G1 M2 प्रियालेश; Ta वंजलैश; Ga. 4 वंचुळेश (for पिष्पलैश). Ta G1. 2. 4 चापि ; Ma च सु (for चैव). M1 प्रियवालैश्च संवृतं. — After 43cd, S (except Gs) ins.:

1373\* ततो धर्मसुतः श्रीमान्भ्रातृदर्शनलालसः।

— Dns om. 43°f. — °) S (except Gs) उपाकामत्

(for उपागम्य). Ks स प्रशांतमुपागम्य ; Ds प्रशांतः समुपा. — 1) K1. 3. 4 D. इष्ट्राति ; K2 D1 इष्ट्रा तु ; S (except G3) हड्डा सु (for हड्डाथ).

Colophon. B1 D3 missing. — Major parvan: K1.2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan : K4 B8 De D2 आरणीय ; Ba Dna D4-6 अरणीहरण; B4 D1 आरणेय; Dn1. na G8 आरणीहरण; M1 अरणि; M2 अरणी. — Adhy. name: M2 पानीयनिवारणं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn<sub>1</sub> (marg.). n<sub>2</sub> 310; Dn<sub>3</sub> 311; D<sub>1</sub> 313; T<sub>1</sub> 296 (as in text!); T2 G4 M1. 2 (inf. lin.) 300 (M2 orig. 132); G1 297; G2 299. - Śloka no.: Dn1 45; Dna. na 46.

### 297

This adhy. is missing in Ds (cf. v.l. 3. 283. 10); the MS. is mostly ignored here.

1 °) D1 स वै ददर्श तान्आवृन्. — °) D5 नभश् (for इव). - 4) S (except Gs) शक्तवेश्रवणोपमान्.

2 4) K4 विप्रकीर्णधनुर्वाणान्; B Dei Dn D2. 4. 6 G3 विनिकीर्णधनुर्बाणं; T2 G1. 2. 4 विप्र( T2 "नि)कीर्णधनुष्पाणि. — ') B Dc Dn Da. 4. 6 Gs चैव (for चोभौ). — ') Ks T1 G1 निर्विचेष्टी; Ds निर्विशेषी. Ks कृतायुष:; Ks Ds गतायुषी ; D1 गतायुषान् ; T G1. 1. 4 M व्यस्ं (T1 G1 "स्)स्तदा.

3 °) D1 M सु (for स). Some MSS. निश्वस. K1. 2 दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य; Gs दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य. — ) K1. 2 शोचन्बाब्प'. - Alter 3ab, B Dc Dn Ds. 4. 6 Gs ins.

129

C. 3. 17307 B. 3. 313. 20 K. 3. 314. 18 बुद्धा विचिन्तयामास वीराः केन निपातिताः ॥ ३ नैषां शस्त्रप्रहारोऽस्ति पदं नेहास्ति कस्यचित् । भृतं महदिदं मन्ये भ्रातरो येन मे हताः । एकाग्रं चिन्तयिष्यामि पीत्वा वेत्स्यामि वा जलम् ॥ ४ स्यात्त दुर्योधनेनेदग्रुपांशुविहितं कृतम् । गान्धारराजरचितं सततं जिह्मबुद्धिना ॥ ५ यस्य कार्यमकार्यं वा सममेव भवत्युत । कस्तस्य विश्वसेद्वीरो दुर्मतेरकृतात्मनः ॥ ६ अथ वा पुरुषेर्ग्दैः प्रयोगोऽयं दुरात्मनः । भवेदिति महाबाहुर्बहुधा समचिन्तयत् ॥ ७ तस्यासीन विषेणेदग्रुदकं दृषितं यथा ।

यक्ष उवाच ।
अहं बकः शैवलमत्स्यमक्षो
मया नीताः प्रेतवशं तवानुजाः ।
त्वं पश्चमो भविता राजपुत्र
न चेत्प्रश्लान्प्रच्छतो व्याकरोषि ॥ ११

मा तात साहसं कार्षीर्मम पूर्वपरिग्रहः।

मुखवर्णाः प्रसन्ना मे भ्रादृणामित्यचिन्तयत् ॥ ८

कोऽन्यः प्रतिसमासेत कालान्तकयमाद्दते ॥ ९

गाहमानश्च तत्त्रोयमन्तरिक्षात्स ग्रुश्चवे ॥ १०

एकैकश्रशीघबलानिमान्पुरुषसत्तमान् ।

एतेनाध्यवसायेन तत्तोयमवगाढवान् ।

a passage given in App. I (No. 31). — °) Ds बुद्ध्या विचार°; T G1. 2.4 M स्व (M2 स)बुद्ध्या चित°.

4 °) K<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>1</sub> शरे:; K<sub>8</sub> B<sub>8</sub> D<sub>6</sub> शर- (for शस्त्र-).

— b) T G<sub>1. 2. 4</sub> नैवास्ति (for नेहास्ति). — c) K<sub>1. 2</sub> इदं भूतं महन्मन्थे; D<sub>2</sub> D<sub>2</sub> विदितं तन्महद्भृतं. — d) M<sub>1</sub> पातिताः (for मे हताः). M<sub>2</sub> भ्रातरो ये निपातिताः. — e) K<sub>1. 2. 4</sub> एकाम्रश्च; T G<sub>1. 2. 4</sub> एकांते. D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> एकाम्रश्चितयामास; M एकाम्रचित्तः पानीयं. — l) G<sub>4</sub> योत्स्यामि (for वेत्स्यामि). T G<sub>1. 2. 4</sub> चाप्यपः; M कारणं (for वा जलं). D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> महद् दुःखमिदं मम. — After 4, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1374\* भ्रातृणां व्यसनं घोरं सममेव महात्मनाम् ।

- 5 °) Ks Ds अन्न; K4 D1 जातु (for स्यातु). b)
  T2 G2. 4 उपांग्रु परिकहिपतं. °) K1. 2 T2 G2. 4 °राजेन
  कृतं; K3. 4 B8. 4 Ds °राजरुचितं; Dn2 D1. 2 °राजचिरतं;
  T1 G1 M °राजविहितं. d) T2 G2. 4 असताधर्मबुद्धिना.
- 6 °) Ks Ds धीमान्; D1 T G2. 4 धीरो (for वीरो).
   d) K2 B1-3 Dn D4. 6 Gs दुष्कृतेर् (for दुर्मतेर्).
- 7 B<sub>8</sub> D<sub>5</sub> om. (hapl.) 7<sup>ab</sup>. <sup>b</sup>) T G<sub>2</sub>. 4 दुरात्मिः. <sup>c</sup>) B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> M महाबुद्ध्र. <sup>d</sup>) B D (except D<sub>1</sub>; D<sub>3</sub> missing) G<sub>3</sub> तद° (for सम°). After 7, T G<sub>1</sub>. 2 M ins.:

1375\* आचार्यं किं नु वक्ष्यामि कृपं भीष्ममहं नु किम्। Ta Ga cont.:

1376\* विदुरं किं नु त्रक्ष्यामि बृहस्पतिसमं नथे।
Ta Ga cont.: Ta Ga Mins. after 1375\*: Gains. after 7:
. 1377\* अम्बां च किं नु वक्ष्यामि सदा दुःखस्य भागिनीम्।
द्वष्ट्वा मां आनुभिहीनं पृच्छन्तीं पुत्रगृद्धिनीम्।
यदा रवं आनुभिः सर्वैः शकतुरुयपराक्रमैः।

#### सार्धं वनं गतो वीरैः कथमेकस्त्वमागतः।

[(L. 1) G4 आर्या (for अम्बां). T2 G2. 4 सर्वथा दु:खभागिनीं (for the posterior half). — (L. 2) G4 गच्छंतं (for एच्छन्तीं). T2 G1. 2. 4 पुत्रगिर्धेनीं. — (L. 3) M यथा (for यदा). T1 गाहमानश्च तत्तीयं (for the prior half). — (L. 4) T2 विनिर्गतों (for वनं गतों).]

8 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 कस्य किं नु; M<sub>2</sub> किं चासीन्न (for तस्यासीन्न). D<sub>1</sub> विशेषेण (for विषेणेदम्). — After 8°, B De Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> ins.:

1378\* मृतानामिप चैतेषां विकृतं नैव जायते। [ De Da विकृतिर्.]

- 9 a) Ks चातिबलान् ; Ds चाप्यचलान् (for चौधबलान्). T2 G2. 4 एकेकशो बलवत (T2 G4 °ता). D4 om. 9b-10c. c) G2 नान्यः (for को Sन्यः). K1. 2. 4 B1. 3. 4 प्रतिसमासीत ; D2 सेन. d) S (except G3) धमानिवना.
- 10 D4 om.  $10^{abc}$  (cf. v.l. 9). a) N (D4 om; D3 missing) G3 एतेन ज्यवसायेन. b) K3. 4 D6 M अवगाहत; B1. 2 Dn D1. 6 T2 G3 ज्यवगाढवान्. c) B2 गच्छमानश्च; T2 G2. 4 पातुकाम°.
- 11 <sup>a</sup>) K<sub>2.8</sub> D<sub>5</sub> केवलमत्स्य भक्षो; D<sub>1</sub> शेवलमत्स्य भोजी; T<sub>1</sub> ° भोजो; G<sub>2.4</sub> ° भोजनो. T<sub>2</sub> अहं बलजो बलमत्स्य भोजनो. <sup>b</sup>) B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> (by transp.) नीता मया; T<sub>1</sub> मयादिता: K<sub>3.4</sub> D<sub>1.5</sub> प्रेतगति. <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> चाप्येवं (for पञ्चमो). <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> भवान्; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> न मे (for न चेत्). T G<sub>4</sub> पृच्छते.
- 12 12=(var.) 3. 296. 12, 18, 37. °) K D. s M2 पार्थ मा; B1. s. s M1 मा पार्थ (for मा तात). — °) Ds च (for तु). T G1. 2. s यथाकामं (for तु कौन्तेय).

प्रश्नानुक्त्वा तु कौन्तेय ततः पिब हरस्र च ॥ १२ युधिष्ठिर उवाच ।

रुद्राणां वा वस्नां वा मरुतां वा प्रधानभाक्।
पृच्छामि को भवान्देवो नैतच्छक्किना कृतम्॥१३
हिमवान्पारियात्रश्च विन्ध्यो मरुय एव च।
चत्वारः पर्वताः केन पातिता ध्रुवि तेजसा॥१४
अतीव ते महत्कर्म कृतं बरुवतां वर।
यन्न देवा न गन्धर्वा नासुरा न च राक्षसाः।
विषहेरन्महायुद्धे कृतं ते तन्महाद्भुतम्॥१५
न ते जानामि यत्कार्यं नामिजानामि काङ्कितम्।
कौत्हरुं महज्ञातं साध्वसं चागतं मम॥१६
येनास्म्युद्धिग्रहृद्यः ससुत्पन्निश्चरोज्वरः।
पृच्छामि भगवंस्तसात्को भवानिह तिष्ठति॥१७

यक्ष उवाच।

यक्षोऽहमस्मि भद्रं ते नास्मि पक्षी जलेचरः । मयैते निहताः सर्वे भ्रातरस्ते महौजसः ॥ १८

वैशंपायन उवाच ।

ततस्तामिशवां श्रुत्वा वाचं स परुषाक्षराम् । यक्षस्य ब्रुवतो राजन्नुपक्रम्य तदा स्थितः ॥ १९ विरूपाक्षं महाकायं यक्षं तालसमुच्छ्यम् । ज्वलनार्कप्रतीकाश्चमधृष्यं पर्वतोपमम् ॥ २० सेतुमाश्रित्य तिष्ठन्तं ददर्श भरतर्षभः । मेघगम्भीरया वाचा तर्जयन्तं महाबलम् ॥ २१

यक्ष उवाच।

इमे ते आतरो राजन्वार्यमाणा मयासकृत्। बलात्तोयं जिहीर्षन्तस्ततो वै स्विदता मया।। २२

C. 3. 17326 B. 3. 313. 41 K. 3. 314. 43

- d) Ks Ds T G1. 2. 4 पिबस्त च (for तत: पिब).
- $13^{-b}$ ) De D2 G3 च (for वा). K4 प्रधानपृक् . °) K1-3 D5 देव (for देवो).  $^d$ ) K1.2.4 D1.5 शकुनिवत्.
- 14 <sup>a</sup>) K<sub>8</sub>. 4 पारिजातश्च; B °पात्रश्च. <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub> घरणीतले; K<sub>8</sub> D<sub>5</sub> पृथिवीतले; B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>8</sub> भूरितेजस:.
- 15 °) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 त्वयातीय (for अतीय ते). b) M<sub>2</sub> बलं (for इतं). B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> च बलिनां (for बलवतां). After 15<sup>ab</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1379\* विनिञ्चता महेष्वासांश्चतुरोऽपि ममानुजान्।

- °)  $K_4$  De यं न;  $B_{1-8}$  Dn  $D_{4.6}$  G3 याज्ञ. °)  $K_1$   $B_2$  Dn  $D_{4.6}$  G3 च न (by transp.);  $B_3$  यक्ष. °)  $T_1$   $G_{1.2.4}$  न समर्था;  $T_2$  समर्थास्तु (for विषहेरन्). K  $D_6$  महाजुद्धे;  $T_1$   $G_1$  महजुद्धे. °)  $K_{3.4}$  De  $D_{1.2}$  एतन् (for ते तन्). T  $G_{1.2.4}$  M कृतं स्व (M त) तेजसाद्धतं.
- 16 °) D1 तत्कार्य; M यत्कर्म. T1 G1 नैते जानंति यत्कामं. b) G1. 4 नाभिजानाति; M न हि जानामि. In D1, 16°-62° is lost on a missing fol. (223).
- 17 D1 missing (cf. v.l. 16). ") T2 G2. 4 त्वये-त्युद्धियं. b) K4 संमुद्धत्विरोस्द्धः; B3 M1 समुत्पञ्चिरोस्द्धः. c) S (except G3) transp. भगवन् and तसात्. K4 पृच्छामि हि भवंतं सा. d) = (var.) 1. 13. 18b. K इह (K2 अन्व-) धिष्ठितः; B2 इत्यभाषत; D4 अविषठिते; M1 इति तिष्ठति.

18 D1 missing (cf. v.l. 16). K3 om. the ref. — b) K G4 जलेश्वरः. D4 नास्मि पक्षिकलेवरः. — c) T1 G1 [S]तिबला: (for निहता:). — d) K3. 4 Dc D2 [S]मित्तीजसः; T1 G1 M निपातिता:; T2 G2. 4 निवारिताः.

19 D1 missing (cf. v.l. 16). K4 T1 G1 om. the ref. — b) K1 तु पुरुषा ; K2 सुपरुषा ; K3 T1 G1 M1 सुपरुषा ; K3 D12 (by corr.) M2 स परुषाक्षरं. — d) K1.2 B1.4 Dc1 अपकम्य; K4 पराकम्य; D5 M अपाकम्य; T2 G2.4 नाकंपत (for उपकम्य). T1 G1 नाकंपत युधिष्टिरः. — After 19, T1 G1 ins.:

1380\* ततो राजन्नपाकम्य तसाहेशादवस्थितः।

- 20 Di missing (cf. v.l. 16). 6) K Dc Da महात्मानं (for °कायं). — b) Ki. 2 °च्छियं; K3 G4 °च्छितं.
- 21 D1 missing (cf. v.l. 16). a) B Dn D4. 6 Gs वृक्षम्; Dc D2 सर (for सेतुम्). K D4 आवृत्य; Dc T2 चावृत्य (for आश्रित्य). b) K3 T2 भरतपंभ; M2 पुरु पर्थभ:. a) B1. 2 Dn D4. 6 G3 मेघगंभीरनादेन; T1 घोरगंभीरया वाचा; T2 G2. 4 घोराकृतिमेहावाचा. d) T1 G1 तर्जयंस्तं. B D (except D4; D1. 8 missing) T1 G3 स्वनं (for बलम्). After 21, T G1. 2. 4 ins.:

1381\* उवाच यक्षः कौन्तेयं आतृशोकाभिपीडितम्। [ Ta G. शोकप्रपीडितं. ]

22 Di missing (cf. v.l. 16). — ") Mi त इसे; Ma य इसे (for इसे ते). K Da तवेसे झनुजा राजन्. — Ba C. 3. 17327 B. 3. 313. 41 K. 3. 314. 43 न पेयग्रुदकं राजन्त्राणानिह परीप्सता । पार्थ मा साहसं कार्षीर्मम पूर्वपरिग्रहः । प्रश्नानुक्त्वा तु कौन्तेय ततः पिब हरस्व च ।। २३ युधिष्ठिर उवाच ।

नैवाहं कामये यक्ष तव पूर्वपरिग्रहम् । कामं नैतत्प्रशंसन्ति सन्तो हि पुरुषाः सदा ॥ २४ यदात्मना स्वमात्मानं प्रशंसेत्पुरुषः प्रभो । यथाप्रज्ञं तु ते प्रश्चान्प्रतिवक्ष्यामि पृच्छ माम् ॥ २५

यक्ष उवाच।

किं स्विदादित्यप्रन्नयति के च तस्यामितश्रराः। कश्रैनमस्तं नयति कस्मिश्र प्रतितिष्ठति।। २६ युधिष्ठिर उचाच।

ब्रह्मादित्यग्रुत्रयति देवास्तस्याभितश्वराः । धर्मश्रास्तं नयति च सत्ये च प्रतितिष्ठति ॥ २७ यक्ष उवाच।

केन स्विच्छ्रोत्रियो भवति केन खिद्धिन्दते महत्। केन द्वितीयवानभवति राजन्केन च बुद्धिमान्॥ २८

युधिष्ठिर उवाच।

श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत्। धृत्या द्वितीयवान्भवति बुद्धिमान्बृद्धसेवया ॥ २९

यक्ष उवाच।

किं ब्राह्मणानां देवत्वं कश्र धर्मः सतामिव। कश्रेषां मानुषो भावः किमेषामसतामिव॥ ३०

युधिष्ठिर उवाच।

स्वाध्याय एषां देवत्वं तप एषां सतामिव । मरणं मानुषो भावः परिवादोऽसतामिव ॥ ३१

यक्ष उवाच्।

किं क्षत्रियाणां देवत्वं कश्च धर्मः सतामिव।

om. 22<sup>cd</sup>. — <sup>c</sup>) K De D<sub>2</sub> जिहीवंति. — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> तदा; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 मया (for ततो). K<sub>1</sub>. 2 [5]वस्दिता; B Dn D<sub>4</sub> G<sub>3</sub> वे मृदिता. T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 तदा (for मया).

23 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — b) B<sub>2</sub> प्रीक्षते;
D<sub>5</sub> प्रीप्सथ. — 23<sup>edef</sup> = (var.) 12 (q. v.). — c) K<sub>3</sub>
D<sub>5</sub> मा तात; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 मा पार्थ (by transp.). — T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>
M om. 23<sup>ef</sup>. — c) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 राजेंद्र (for कीन्तेय). — f)
B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> प्रवस्त च (for तत: प्रिव).

24 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — a) B<sub>2</sub> Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. c G<sub>3</sub> न चाहं. B<sub>1</sub> तोयं (for यक्ष). — b) Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> °परिग्रहः. — With 24<sup>cd</sup>-25<sup>ab</sup>, cf. 1. 30. 2: 5. 166. 5. — c) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 अन्ये (for कामं). D<sub>5</sub> आत्मानं न प्रशं°.

25 D1 missing (cf. v.l. 16). — a) Dc T1 तथारमना. D5 आत्मानं न प्रशंसीत (cf. v.l. 24). — b) B Dn D1. 4. 6 G3 पुरुषपंभ. D5 द्यसंतः पुरुषाः सदा (cf. 24<sup>d</sup>). — d) T1 पुच्छतां; M पुच्छतः (for पुच्छ माम्). T1 प्रवश्यामीह पुच्छतः. — After 25, T1 G1 ins. (an addl.) colophon (adhy no.: T1 297; G1 298),

26 D1 missing (cf. v.l. 16). K4 om. 26. — ")
Hypermetric! K3 किंश्रिद् (for किं स्विद्) almost
throughout in this adhy. — ") G2 M2 कस्मिश्रित् (for
कस्मिश्र).

27 D1 missing (cf. v.l. 16). — ) T2 G2 वेदा

(for देवा ). — °) K Dc D2 तं; B3 [ए]नं (for the second च). M om. (the second) च. T1 G1 धर्म एवा स्तं नयति; T2 G2. 4 अधर्मस्तमस्तं नयति (hypermetric). — d) K3 T2 G2. 4 M स सत्ये (for सत्ये च).

28 D1 missing (cf. v.l. 16). — a) Hypermetric! K4 केनचिय. — e) Hypermetric! K1. 2 B1. 2. 4 Der Dn D2. 4. 6 G2. 4 केन स्विद् (for केन). T2 G2 द्वितीयो (for द्वितीयवान्). D5 राजन् (for भवति). — d) K1. 2 केन स्विद्धांसाथा; D6 कया हि वद बुद्धिमान्.

29 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — a) Hypermetric! — c) Hypermetric! G<sub>2</sub>. 4 सहाय (for द्वितीय). D<sub>3</sub> यक्ष (for भवति). — d) Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> (m as in text) धर्म (for वृद्ध).

30 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — a) Dc T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> दैवत्वं. — b) = 32b. K<sub>1</sub> किं च धर्म:; K<sub>4</sub> (m as in text) किं च कर्म. — B<sub>1</sub> om. (hapl.) 30cd. — c) K<sub>1.2</sub> किमेषां; T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> क एव; T<sub>2</sub> G<sub>1.2</sub> M क एवां. — d) K<sub>1.2</sub> D<sub>5</sub> कश्चेषाम्; K<sub>3</sub> परिवादो-; G<sub>4</sub> परित्यागो- (for किमेषाम्).

31 D1 missing (cf. v.l. 16). G1 om. (hapl.)
31-32. — 6) K1. 2 एव (for एवां). — b) B2 यज्ञ; D6
धर्म; T1 संत (for तप). K3 तप: पथ्यं (for तप एवां). — c)
T1 भयं वै (for मरणं). — d) B4 Dn1. n2 G3 परीवादो;
M1 परित्यागो.

कश्रेषां मानुषो भावः किमेषामसतामिव ॥ ३२ युधिष्ठिर उवाच। इष्वस्त्रमेषां देवत्वं यज्ञ एषां सतामिव । भयं वै मानुषो भावः परित्यागोऽसतामिव ॥ ३३ यक्ष उवाच। किमेकं यज्ञियं साम किमेकं यज्ञियं यज्ञः। का चैका वृश्वते यज्ञं कां यज्ञो नातिवर्तते ॥ ३४ युधिष्ठिर उवाच। प्राणो वै यज्ञियं साम मनो वै यज्ञियं यज्ञः। वागेका वृश्वते यज्ञं तां यज्ञो नातिवर्तते ॥ ३५

यक्ष उवाच। किं खिदापततां श्रेष्ठं किं स्विन्निपततां वरम् । किं खित्प्रतिष्ठमानानां किं स्वित्प्रवदतां वरम् ॥ ३६ युधिष्ठिर उवाच । वर्षमापततां श्रेष्ठं बीजं निपततां वरम् ।

यक्ष उवाच। इन्द्रियार्थाननुभवन्बुद्धिमाल्लोकपूजितः। संमतः सर्वभूतानामुच्छ्रसन्को न जीवति ।। ३८ युधिष्ठिर उवाच। देवतातिथिभृत्यानां पिदणामात्मनश्च यः। न निर्वपति पश्चानाम्रुच्छुसन्न स जीवति ।। ३९ यक्ष उवाच। किं स्विद्धुरुतरं भूमेः किं स्विदु चतरं च खात्।

गावः प्रतिष्ठमानानां पुत्रः प्रवदतां वरः ॥ ३७

किं खिच्छीघतरं वायोः किं स्विद्धद्वतरं नृणाम् ॥ ४० युधिष्ठिर उवाच।

माता गुरुतरा भूमेः पिता उचतरश्र खात् । मनः शीघतरं वायोश्चिन्ता बहुतरी नृणाम् ॥ ४१ यक्ष उवाच।

किं स्वित्सुप्तं न निमिषति किं स्विजातं न चोपति।

- 32 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). G<sub>1</sub> om. 32 (cf. v.l. 31). K1 reads 32<sup>ab</sup>, 33 after 35; K2 reads 32-33 after 35. - 32b=30b. - K1 om. (hapl.) 32cd. — °) S (except Gs; G1 om.) एषां (for चैषां).
- 33 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). For sequence in K1. 2 cf. v.l. 32. — в) Кз Ds чыт; S (except Gs) दानम् (for यज्ञ). - °) T1 G1 मरणं (for भयं वै); ef. 31°. — d) K1. 2 परिवादोसता°.
- 34 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). For K<sub>1</sub>. 2 cf. v.l. 32. — ") Ds S (except Gs) याज्ञियं. — ") S (except T1 G3) याज्ञियं. — °) B1. 2. 4 Dn D2. 4. 6 G3 चैषां; T2 चैता (for चैका). B De Dn Da. 4. 6 Gs वणते; T1 G1 पृच्छते; Ta विशते (for बुश्चते).
- 35 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). For K<sub>1</sub>. 2 cf. v.l. 32. — ab) S (except Gs) याज्ञियं (in both places). — c) T2 विशते (for बुश्चते). B De Dn D2. 4. 6 T1 G1. 3 ऋगेका वृणु(T1 G1 पृच्छ)ते यज्ञं. — After 35, K1 reads 32ªb and 33.
- 36 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). \*) K<sub>1-3</sub> B<sub>3. 4</sub> Dn Da. 6 Gs आवपतां; Ma आतपतां (for आपततां). - b) K1. 2 B Dei Dni, na D4. 6 Ga निवपतां : Ks D2 G4 नि-पतितां; G1 आपततां. — °) M कि स्वत्प्रतिष्ठतां श्रेष्टं. — 4)

B De Dn Da. 4. 6 Gs प्रस्वतां (for प्रवदतां).

- 37 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). a) Dn D4. 6 Gs आवपतां (for आपततां). - b) N (except Da; Ka orig. as in text; D1. s missing) T1 G1. s निवपतां (for नि-पततां). — °) M गावः प्रतिष्ठतां श्रेष्ठाः. — ³) B1-3 D (except Ds; D1. s missing) Gs प्रसवता; Bs प्रवसतां (for प्रवदतां).
- 38 D1 missing (cf. v.l. 16). M2 om. the ref. - b) De Da (marg. sec. m. as in text) 副本有契石: - °) Bs संपन्न: ; B4 सर्वत: ; T2 G2. 4 निंदक: (for संमत:).
- 39 D1 missing (cf. v.l. 16). Bs om. the ref. - d) Ka Ti Gi M स न; Ds स च (for न स).
- 40 D1 missing (cf. v.l. 16). \*) T2 G1. 2. 4 ye-तरा; M तरी. - ) Ti Gi उच्चतरश्च; G. उचरितां. D. बलं; M1 नभात्. — °) K D. वातात् (for वायो:). — ") Tı शीव्रतरा; Ta Ga. 4 बहतरी. Ka Ba. a Dn Da. 4. 6 Ga तृणात् (for नृणाम्).
- 41 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). \*) B<sub>2</sub> Dc D<sub>2</sub> (before corr.). • M गुरुतरी. - ) T1 G1 M हाचतरक; G: उचतरं; G: उचरितश् (for उचतरश्). D: तत: (for च खात्). K B De Dn Da. 4. 6 Gs खारिपतोचतरस्तथा (K1. 1. 4 र: स्मृत: ; K3 रस्तत: ). — °) K3 जलं (for मन: ).

C. 3. 17346 B. 3. 313. 61 K. 3. 314. 63 कस्य स्विद्धृदयं नास्ति किं स्विद्धेगेन वर्धते ॥ ४२ युधिष्ठिर उवाच । मत्स्यः सुप्तो न निमिषत्यण्डं जातं न चोपति ।

मत्स्यः सुप्तो न निर्मिषत्यण्डं जातं न चोपति । अञ्मनो हृद्यं नास्ति नदी वेगेन वर्धते ॥ ४३ यक्ष्य उवाच ।

किं स्वित्प्रवसतो मित्रं किं स्विन्मित्रं गृहे सतः। आतुरस्य च किं मित्रं किं स्विन्मित्रं मरिष्यतः॥ ४४

युधिष्ठिर उवाच । सार्थः प्रवसतो मित्रं भार्या मित्रं गृहे सतः । आतुरस्य भिषङ् मित्रं दानं मित्रं मरिष्यतः ॥ ४५ यक्ष उवाच ।

किं स्विदेको विचरति जातः को जायते पुनः।

किं स्विद्धिमस्य भैषज्यं किं स्विद्विष्यं महत्॥ ४६ युधिष्टिर उवाच । स्वर्य एको विचरति चन्द्रमा जायते पुनः। अग्निर्हिंमस्य भैषज्यं भूमिरावपनं महत्॥ ४७ यक्ष उवाच । किं स्विदेकपदं धर्म्यं किं स्विदेकपदं यशः। किं स्विदेकपदं खर्म्यं किं स्विदेकपदं सुखम्॥ ४८ युधिष्टिर उवाच ।

वाधर उपाच । दाक्ष्यमेकपदं धर्म्य दानमेकपदं यशः । सत्यमेकपदं खर्म्य शीलमेकपदं सुखम् ॥ ४९

यक्ष उवाच।

किं स्विदातमा मनुष्यस्य किं स्विद्दैवकृतः सखा।

N (D1. 3 missing) G3 वातात् (for वायो:). — <sup>d</sup>) D5 घृणा (for चिन्ता). K (except K3) बहुतरा; Dn3 G1 बहुतरं. K4 B1. 3 Dn D2. 4. 6 G3 तृणात् (for नृणाम्).

42 D1 missing (cf. v.l. 16). — a) Hypermetric! K<sub>3</sub> Dc D<sub>2</sub> S (except G<sub>3</sub>) सुप्तो. K<sub>3</sub> D<sub>6</sub> मिषति; K<sub>4</sub> S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) निमिषेत् (for निमिषति). — b) T<sub>1</sub> G<sub>1. 2</sub> न चेंगति (G<sub>2</sub> a); T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> च नेंगते. — c) K<sub>3. 4</sub> Dn<sub>3</sub> M<sub>1</sub> कस्यचिद्; T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> कस्य चा. — d) T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> का च (for किं स्विद्).

43 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — <sup>ab</sup>) D<sub>5</sub> सुप्तो न मत्स्यो (for मत्स्य: सुप्तो न). K<sub>1.2</sub> निमिषति अंडं (K<sub>2</sub> °ड-) जातं; K<sub>5</sub> निमिषत्यं जातं; K<sub>4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> M निमिषदं डं (T<sub>1</sub> G<sub>2.4</sub> °ड-) जातं; D<sub>5</sub> मिषति अंडजातं. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> न चेंगति; T<sub>2</sub> च नेंगते; G<sub>2.4</sub> न चेंगते.

44 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). —  $^{a}$ ) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> किं स्विन्मित्रं प्रवसतः. —  $^{c}$ ) M<sub>1</sub> मित्रं किं (by transp.).

45 D1 missing (cf. v.l. 16). — ") S (except Gs) विद्या (for सार्थ:). — ") Ds मित्रं भार्या (by transp.). — ") Ds पुण्यं (for दानं). — After 45, B Dc Dn D2. 4. 6 Gs ins.:

1382\* यक्ष उवाच । कोऽतिथिः सर्वभूतानां कि स्विद्धर्मं सनातनम्। अमृतं कि स्विदाजेन्द्र कि स्वित्सर्वमिदं जगत्।

> युधिष्ठिर उवाच । अतिथिः सर्वभूतानामग्निः सोमो गवामृतम् । सनातनोऽमृतो धर्मो वायुः सर्वमिदं जगत् ।

[(L. 2) Bs Dc अमृतं किं गवां चैव. — (L. 3) Dc सर्व-भूतातिथिवैह्विधर्मः सत्यं सनातनः. — (L. 4) Dc सोमेमृतं गवां चैव (for prior half).]

46 D1 missing (cf. v.l. 16). — a) K4 Dc कश्चिद्;
D4 क: स्विद्. K1. 2 B Dn D2. 4. 6 G3 विचरते. — b)
T G1. 2. 4 हिमस्य भेषजं किं स्वित्. — d) M1. 2 (inf. lin.
as in text) वचनं (for वपनं). Dc किं स्विद्ययतनं जगत्.

47 D1 missing (cf. v.l. 16). — a) B Dn D2. 4. 6 G8 M1 विचरते. G1. 4 सूर्य एकाकी चरति. — b) T1 भिषजं; T2 G1. 2. 4 भेषजं. — a) Cf. 1. 83. a13a6. M1 वचनं (for a2a7).

48 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — <sup>a</sup>) K<sub>1. 2</sub> ° पदे. Dc<sub>2</sub> Dn<sub>3</sub> D<sub>2. 5</sub> G<sub>3</sub> धमें; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> मित्रं; M<sub>2</sub> धन्यं. — <sup>b</sup>) K<sub>1. 2</sub> ° पदे. — <sup>c</sup>) K<sub>1. 2</sub> ° पदे. K<sub>2</sub> धमर्थं; D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> स्वर्गं. — <sup>d</sup>) K<sub>1. 2</sub> ° पदे.

49 D1 missing (cf. v.l. 16). — a) K3 दांतम्; T1 धार्ष्ट्यम् (for दाक्ष्यम्). K1. 2 एकपदे. D2 धमै; T1 G1 मित्रं; M2 धन्यं. — b) K1. 2 एकपदे. — c) K2 एकपदे; K4 चैकपदं. D5 T G1. 2. 4 स्त्रगै. — d) K1. 2 एकपदे.

50 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> कश्चिद्. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> मनुष्याणां. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> कश्चिद्. K<sub>2</sub> D<sub>6</sub> S (except G<sub>8</sub>) देवकृतः. — D<sub>4</sub> om. (hapl.) 50°-51<sup>b</sup>. — <sup>c</sup>) Hypermetric! K<sub>1</sub>. 2 च वे कि स्वित्; K<sub>8</sub> किश्चिस्पात्; D<sub>6</sub> च कि च स्वित् (for कि स्विदस्प). S (except G<sub>8</sub>) अस्पोप जीवनं कि स्वित्. — <sup>a</sup>) M स्विद्दास्पे (cf. v.l. 51).

51 D1 missing (cf. v.l. 16). T2 om. 51-52; D4

उपजीवनं किं स्विदस्य किं स्विदस्य परायणम् ॥ ५० युधिष्ठिर उवाच ।

पुत्र आत्मा मनुष्यस्य भार्या दैवकृतः सखा। उपजीवनं च पर्जन्यो दानमस्य परायणम् ॥ ५१ यक्ष उवाच ।

धन्यानाम्रुत्तमं किं स्विद्धनानां किं स्विदुत्तमम् । लाभानाम्रुत्तमं किं स्वित्किं सुखानां तथोत्तमम् ॥ ५२

युधिष्ठिर उवाच।

धन्यानामुत्तमं दाक्ष्यं धनानामुत्तमं श्रुतम् । लाभानां श्रेष्ठमारोग्यं सुखानां तृष्टिरुत्तमा ॥ ५३

यक्ष उवाच।

कश्च धर्मः परो लोके कश्च धर्मः सदाफलः।

किं नियम्य न शोचन्ति कैश्र संधिर्न जीर्यते ॥ ५४ युधिष्ठिर उवाच ।

आनृशंस्यं परो धर्मस्रयीधर्मः सदाफलः। मनो यम्य न शोचन्ति सद्भिः संधिन जीर्यते॥५५

यक्ष उवाच।

किं नु हित्वा प्रियो भवति किं नु हित्वा न शोचित । किं नु हित्वार्थवान्भवति किं नु हित्वा सुखी भवेत् ॥

युधिष्ठिर उवाच।

मानं हित्वा प्रियो भवति क्रोधं हित्वा न शोचित । कामं हित्वार्थवान्भवति लोभं हित्वा सुखी भवेत ॥५७

यक्ष उवाच।

मृतः कथं स्यात्पुरुषः कथं राष्ट्रं मृतं भवेत् ।

C. 3. 17368 B. 3. 313. 83 K. 3. 314. 85

om.  $51^{ab}$  (cf. v.l. 50). M2 om. the ref. — a) T1 मनुष्याणां. — b) K1. 2. 4 S (except G3; T2 om.) देव-कृत:. — c) T1 G1 उपजीव्यस् (for उपजीवनं). S (except G3; T2 om.) तु (for च). — d) M दास्ये (for अस्य); cf. v.l. 50.

52 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). T<sub>2</sub> om. 52 (cf. v.l. 51). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> G<sub>1</sub> M धान्यानाम् (for धन्यानाम्). K<sub>3</sub>. <sub>4</sub> D<sub>2</sub> 裔 स्याद्; B<sub>2</sub> िकचिद् (for िक स्वाद्). — <sup>b</sup>) B Dn D<sub>2</sub>. <sub>4</sub>. <sub>6</sub> G<sub>3</sub> स्यात्किम् (for िक स्विद्). — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub>. <sub>4</sub> B D (D<sub>1</sub>. <sub>3</sub> missing) G<sub>2</sub> िक स्यात् (for िक स्वित्). — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> तथोत्तरम्. K<sub>1-3</sub> D<sub>6</sub> G<sub>2</sub> सुखानां िक स्वि(K<sub>3</sub> <sup>°</sup>श्चि)-दुत्तमं; K<sub>4</sub> B Dc Dn D<sub>2</sub>. <sub>4</sub>. <sub>6</sub> G<sub>3</sub> सुखानां स्यात्किमुत्तमं.

53 D1 missing (cf. v.l. 16). — a) K1. 2 G1 M धान्यानाम् (for धन्या°). — c) B Dc Dn D2. 4. 6 G8 श्रेय (Dc2 Dn1 °g) आरोग्यं. — d) M1 ग्रुभानां तुष्टिरुत्तमं. 54 D1 missing (cf. v.l. 16). — a) S (except

G<sub>8</sub>) किं स्विद्धमीत् (for कश्च धर्म:). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> परं (for परो). — b) K<sub>4</sub> कश्चिद् (for कश्च). — c) K<sub>1</sub> किं नु भित्वा; K<sub>2</sub> किं नु पंत्वा; Dc निनियम्य (for किं नियम्य). — d) K<sub>1</sub>. 2 केन; K<sub>4</sub> (marg. sec. m.) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> कस्य; Dc क च; D<sub>5</sub> कश्च.

55 D1 missing (cf. v.l. 16). — a) T2 G2. 4 M परं धर्मात् (for परो धर्मस्); cf. v.l. 54. — b) K1. 2 D6 T2 G1. 2. 4 M त्रेताधर्म:; T1 त्राताधर्म: — c) K1. 2 यंत्वा; K3 नियम्य (hypermetric); B2. 3 Dc M1 यस्य (for यम्य). — d) B1. 2. 4 Dn D4. 6 G1. 3 transp. सिद्धः and संधिः.

Bı हीयते (for जीर्यते).

56 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — °) Hypermetric! Bs हत्वा. Ks प्रियो भवति किं हित्वा. — °) Bs Dc2 हत्वा. — °) Hypermetric! Bs Dc2 हत्वा. Bs Dc [आ]रम ° (for [अ]थे°). — °) Bs Dc2 हत्वा.

57 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — <sup>a</sup>) Hypermetric! B<sub>3</sub> हत्वा. — <sup>b</sup>) K Dc D<sub>6</sub> लोभं (for कोधं). B<sub>3</sub> हत्वा. — <sup>c</sup>) Hypermetric! B<sub>1</sub>. 3 हत्वा. B<sub>4</sub> Dc [आ]स<sup>a</sup> (for लोधं). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 3. 4 Dc कोधं; D<sub>5</sub> कोपं (for लोभं). B<sub>3</sub> हत्वा. — After 57, B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> ins.:

1383\* यक्ष उवाच ।

किमर्थं बाह्मणे दानं किमर्थं नटनर्तके ।

किमर्थं चैव स्टूखेषु किमर्थं चैव राजसु ।

युधिष्ठिर उवाच । धर्मार्थं ब्रह्मणे दानं यशोर्थं नटनर्तके । भृत्येषु भरणार्थं वै भयार्थं चैव राजस ।

यक्ष उवाच।

केन स्विदावृतो लोकः केन स्विन्न प्रकाशते । [5] केन त्यज्ञति मित्राणि केन स्वर्गं न गच्छति ।

युधिष्ठिर उवाच ।

अज्ञानेनावृतो छोकस्तमसा न प्रकाशते। लोभात्त्यज्ञति मित्राणि सङ्गात्स्वर्गं न गच्छति।

[(L.4) Bı कर्मार्थ चैव मृत्येषु; T₂ G₂.4 संप्रामार्थ च भृत्येषु (for the prior half). Bı प्रियार्थ for मयार्थ).]

58 Di missing (cf. v.l. 16). — ") S (except Gs) कथं मृत: (by transp.). — ") Ki. 2 कथं मृतं (by

C. 3. 17368 B. 3. 313. 83 K. 3. 314. 85 श्राद्धं मृतं कथं च स्यात्कथं यज्ञो मृतो भवेत् ॥ ५८ युधिष्ठिर उवाच ।

मृतो दरिद्रः पुरुषो मृतं राष्ट्रमराजकम् । मृतमश्रोत्रियं श्राद्धं मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः ॥ ५९

यक्ष उवाच।

का दिकिमुदकं प्रोक्तं किमनं पार्थ किं विषम्। श्राद्धस्य कालमारूयाहि ततः पिब हरस्व च।। ६०

युधिष्ठिर उवाच।

सन्तो दिग्जलमाकाशं गौरत्रं प्रार्थना विषम् । श्राद्धस्य ब्राह्मणः कालः कथं वा यक्ष मन्यसे ॥ ६१ यक्ष उवाच ।

व्याख्याता मे त्वया प्रश्ना याथातथ्यं परंतप । पुरुषं त्विदानीमाख्याहि यश्च सर्वधनी नरः ॥ ६२ युधिष्टिर उवाच।

दिवं स्पृश्वित भूमिं च शब्दः पुण्यस्य कर्मणः। यावत्स शब्दो भवति तावत्पुरुष उच्यते॥ ६३ तुल्ये प्रियाप्रिये यस्य सुखदुःखे तथैव च। अतीतानागते चोभे स वै सर्वधनी नरः॥ ६४

यक्ष उवाच।

व्याख्यातः पुरुषो राजन्यश्च सर्वधनी नरः। तस्मात्तवैको आदृणां यमिच्छसि स जीवतु ॥ ६५ युधिष्ठिर उवाच।

क्यामो य एष रक्ताक्षो बृहच्छाल इवोद्गतः। व्युदोरस्को महाबाहुर्नकुलो यक्ष जीवतु ॥ ६६ यक्ष उवाच।

त्रियस्ते भीमसेनोऽयमर्जुनो वः परायणम् ।

transp.). B Dn D2. 4. 6 G3 वा; Ds हि (for च).

59 Di missing (cf. v.l. 16), — °) S (except Gs) अओत्रिये (for °यं).

60 D1 missing (cf. v.l. 16). — 6) S (except Gs) पार्थ (for प्रोक्तं). Ds किसुदर्क नृप प्रोक्तं. — 6) B1. 2. 4 अर्थ; Ds मतं; T1 M रतं (for अतं). B Dn D2. 4. 6 Gs किं च ने (for पार्थ कि). — In T1, the portion from 60°d up to the end of this parvan is not written; fol. 144 is blank. — 6) = 3. 296. 12d, 18d, 37d, etc. Ds G4 पिनस्त च (for ततः पिन).

61 D1 T1 missing (cf. v.l. 16; 60). — a) D5 संतो झुदर्कमाख्यातं; cf. v.l. 60. — b) D5 गौरवं; G8 M गौरतं (for गौरतं). K2 पार्थिवा; T2 G1. 2. 4 M ज्ञाह्मणो (for प्रार्थना). — d) T2 G1. 2. 4 M क्वं वा त्वं (for कथं वा). — After 61, Dn D6 G3 ins. a long passage given in App. I (No. 32), which from the documentary view-point, is a palpable interpolation, as is also evident from intrinsic considerations.

62 D1 T1 missing (cf. v.l. 16, 60). — °) Dc2 D2 आख्याता (for ड्या°). — °) K1. 3. 4 D4 M2 यथातथ्यं; T2 G1. 2. 4 यथातत्वं (for याथातथ्यं). — °) Hypermetric! B Dn D4 G3 ड्याख्याह (for आ°). — °) D4 G4 [ई]अर: (for नर:). K यश्च सर्वं (K3 धर्म)धने (K2 °नी)श्वरः.

**63** = 3. 191. 21. —  $T_1$  missing (cf. v.l. 60).

D1 resumes. — a) K4 दिनि; Dc2 एनं; G1 दिशं (for दिनं). — b) B1-8 Dc Dn D2. 4. 6 पुण्येन कर्मणा. — c) B3. 4 Dc D2. 4 यावान् (for यावत्). Dc D2 हि (for स). — d) B3. 4 D4 तावान् (for तावत्).

64 T<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 60). — a) M तुल्यो प्रिया प्रियो. — b) D<sub>1</sub> सुखं दुःखं (for सुखदुःखे). — After 64ab, T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 ins.:

1884\* समस्वं यस्य सर्वेषु स वै पुरुष उच्यते। भूतभव्यभविष्येषु निःस्पृहः शान्तमानसः।

- °)  $B_2$  अतीतेनागते.  $G_1$  चैव (for चोभे).  $T_2$   $G_2$ . 4 सुप्रसन्धः सदा योगी. 4)  $Cf. v.l. <math>62^d$ .  $K_2$ . 4 धनेश्वरः (for धनी नरः).  $K_1$  सर्वैं सर्वें धनेश्वरः;  $K_2$  स वै धर्मधनीश्वरः,  $D_1$  सर्वे सर्वे धनेश्वरः.
- 65 T<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 60). a) K<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub> आख्यात: (for sur'). b) K<sub>1</sub>. 2. 4 D1 ° धनेश्वर:; K<sub>3</sub> D<sub>4</sub> G<sub>4</sub> ° धनीश्वर: (for ° धनी नर:). b) B Dn D<sub>4</sub>. 6 त्वमेकं; G<sub>2</sub> तवैकं; G<sub>3</sub> तवैकं (for तवैको).
- 66 T1 missing (cf. v.l. 60). b) K1-3 बृहत्साल; Dc D2 °त्ताल (D2m sec. m. as in text); T2 G1. 2. 4 M सालस्कंघ. K4 B1. 2 Dn D2. 4. 6 G3 [उ] तथत: (Dn1 °च्छित:); B3 [उ] द्वत: (for [उ] द्वत:).
- 67 T1 missing (cf. v.l. 60). b) K Dc D1. 2. 5 ते; T2 G1. 2. 4 M च (for च:). B1 Dc D5 G4 प्रायण:. — c) T2 G2. 4 स्वं (for स). B (except B3) Dns

स कस्मान्नकुलं राजन्सापतं जीविमच्छिस ।। ६७ यस्य नागसहस्रेण दशसंख्येन वै बलम् । तुल्यं तं भीममुत्सृज्य नकुलं जीविमच्छिसि ।। ६८ तथैनं मनुजाः प्राहुर्भीमसेनं प्रियं तव । अथ केनानुभावेन सापतं जीविमच्छिसि ।। ६९ यस्य बाहुबलं सर्वे पाण्डवाः समुपाश्रिताः । अर्जुनं तमपाहाय नकुलं जीविमच्छिस ।। ७०

युधिष्ठिर उवाच । आनृशंस्यं परो धर्मः परमार्थाच मे मतम् । आनृशंस्यं चिकीर्षामि नकुलो यक्ष जीवतु ॥ ७१ धर्मशीलः सदा राजा इति मां मानवा विदुः । स्वधर्मात्र चलिष्यामि नकुलो यक्ष जीवतु ॥ ७२ यथा कुन्ती तथा माद्री विशेषो नास्ति मे तयोः । मात्रभ्यां सममिच्छामि नकुलो यक्ष जीवतु ॥ ७३

#### यक्ष उवाच।

यस्य तेऽर्थाच कामाच आनृशंस्यं परं मतम् । तस्मात्ते आतरः सर्वे जीवन्तु भरतर्षभ ॥ ७४

C. 3. 17418 B. 3. 313. 13

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २९७॥

 $D_1$ . 2. 4. 6  $G_3$  नकुछो (for °छं). —  $^d$ ) =  $69^d$ .  $D_5$  सांप्रत;  $G_4$  साप्रत्न्यं;  $G_4$  साप्रतं.  $G_1$  जीवियष्यसि (for °मिच्छसि).

68 T1 missing (cf. v.l. 60). K2 om. (hapl.) 68-70; G1 om. (hapl.) 68-69. K4 reads 68-70 in marg. sec. m. — a) M नागसहस्रस. — b) K (K2 om.) B2-4 Dc D1. 2 (before corr.) शतसंख्येन; M दशसंख्यस. — c) D5 तमुत्सुज्य कथं भीमं. — d) M कसाञ्चकुलमिच्छसि.

69 T<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 60). K<sub>2</sub> G<sub>1</sub> om. 69 (cf. v.l. 68); K<sub>1</sub> om. (hapl.) 69-70. — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M तथैव; Dc D<sub>5</sub> तथेमं. K<sub>4</sub> सवेदा (for मनुजाः). — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> प्रंतप (for प्रियं तव). — <sup>c</sup>) B<sub>2</sub> [अ]नुमानेन; D<sub>1</sub> तु भावेन (for [अ]नुभावेन). — <sup>d</sup>) =67<sup>d</sup>. T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> सापुरूयं; G<sub>4</sub> सापुरूयं.

70 T<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 60). K<sub>1. 2</sub> om. 70 (cf. v.l. 68, 69). — b) B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G3 पासते (for पाश्चिता:). — c) D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M तमजुनं कथं त्यक्तवा (D<sub>5</sub> हित्वा). — After 70, T<sub>2</sub> G<sub>1. 3. 4</sub> M ins. 1386\*.

71 T<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 60). — After the ref., B<sub>2.4</sub> Dc Dn D<sub>2.4.6</sub> G<sub>3</sub> ins.:

1385\* धर्म एव इतो हन्ति धर्मी रक्षति रक्षितः। तस्माद्धमें न त्यजामि मा नो धर्मी इतो वधीत्।

[=(var.) Manu. 8. 15.]

— ") =  $55^{a}$ . T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M परं धर्मात् (for परो धर्मः). — ") K<sub>1-8</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 5 परमार्थश्च (D<sub>5</sub> "थैः स); T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 "थैं च. K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> मतः; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M प्रियम् (for मतम्). —  $71^{d} = 72^{d}$ ,  $73^{d}$ .

72 T<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 60). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> om. (hapl.) 72. — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 सदाचार (for सदा राजा). — B<sub>2</sub>. 4 Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 ins. after 72: T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M, after 70:

130

1386\* कुन्ती चैव तु माद्गी च द्वे भार्ये तु पितुर्मम । उसे सपुत्रे स्थातां वै इति में धीयते मितः।

[ Before line 1, G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> ins. युविष्ठिर: — (L. 1) B4 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M च यक्ष (for चैव तु). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M पांडोभीय उमे अपि (for the posterior half). — (L. 2) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M माह्यास्त नकुलो जीवेत्क्रन्त्या जीवामि चाप्यहं.]

73 T1 missing (cf. v.l. 60). K2 om. (hapl.) 73.

- b) D1 न विशेषोस्त (by transp.); M विशेषं नास्ति.
G2. 4 [S]नयो: (for तयो:). — T2 G4 om. 73<sup>cd</sup>.

74 T<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 60). — °) T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M यसात् (for यस). T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> पार्थ (for Sर्थाच). T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M धर्माच (for कामा°).

Colophon. Ds T1 missing. — Major parvan: K1. 2
Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3 D1. 5 आरण्य;
B1. 3. 4 अरणीय; B2 Dn D6 G3 अ( Dn1 आ)रणीहरण; Dc
D4 आरणीय; D2 corrupt; M1 अरणि. — Adhy. name:
T2 G2 यक्षप्रक्षे यक्षप्रसादः; G1 यक्षप्रकः. — Adhy. no.
(figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 311; Dn3
312; D1 314; T2 31 (for 301); G1 129 (wrongly for 298); G2 300; G4 M1. 2 (inf. lin.) 301 (M2 orig. 303). — Śloka no.: Dn1 26(? for 126); Dn2.
n3 D2 (sec. m.) 131; D1 74.

### 298

In Ds, this adhy. is lost on missing fol. (cf. v.l. 3. 287. 10); T1 leaves a lacuna in its place; the MSS. are mostly ignored here.

1 b) Ka. s उदतिष्ठति. — c) Ta Ga. s श्रुत्पिपासा

## 796

C. 3. 17419 B. 3. 314. 1 K. 3. 315.1

### वैशंपायन उवाच ।

ततस्ते यक्षवचनादुदतिष्ठन्त पाण्डवाः । क्षुत्पिपासे च सर्वेषां क्षणे तस्मिन्व्यगच्छताम् ॥ १ युधिष्ठिर उवाच ।

सरस्येकेन पादेन तिष्ठन्तमपराजितम् ।
पृच्छामि को भवान्देवो न मे यक्षो मतो भवान् ।। २
वस्नां वा भवानेको रुद्राणामथ वा भवान् ।
अथ वा मरुतां श्रेष्ठो वज्जी वा त्रिदशेश्वरः ।। ३
मम हि आतर इमे सहस्रशतयोधिनः ।
न तं योगं प्रपश्यामि येन स्युर्विनिपातिताः ।। ४
सुखं प्रतिविबुद्धानामिन्द्रियाण्युपलक्षये ।
स भवानसुहृदस्माकमथ वा नः पिता भवान् ॥ ५

यक्ष उवाच।

अहं ते जनकस्तात धर्मी मृदुपराक्रम ।
त्वां दिद्दक्षुरनुप्राप्तो विद्धि मां भरतर्षभ ॥ ६
यशः सत्यं दमः शौचमार्जवं द्वीरचापलम् ।
दानं तपो ब्रह्मचर्यमित्येतास्तनवो मम ॥ ७
अहिंसा समता शान्तिस्तपः शौचममत्सरः ।
द्वाराण्येतानि मे विद्धि प्रियो ह्यसि सदा मम ॥ ८
दिष्टचा पश्चसु रक्तोऽसि दिष्टचा ते षट्पदी जिता ।
दे पूर्वे मध्यमे दे च दे चान्ते सांपरायिके ॥ ९
धर्मोऽहमस्मि भद्रं ते जिज्ञासुस्त्वामिहागतः ।
आनृशंस्येन तृष्टोऽस्मि वरं दास्यामि तेऽनच ॥ १०
वरं वृणीष्व राजेन्द्र दाता ह्यस्मि तवानच ।

(see below). — <sup>d</sup>) K₂ विगच्छता; K₄ D₅ अगच्छता; G₁ अनञ्चतां (for व्यगच्छताम्). B₂ Dn D₁. 4. 6 G₃ क्षणेन व्यगच्छता; T₂ G₂. 4 तक्षणादेव हन्यते (see above).

- 2 b) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> तिष्ठंस्त्वाम् (for तिष्ठन्तम्). d) K<sub>1, 2</sub> भवान्मतः (by transp.).
- 3 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> om. (hapl.) 3°°; M<sub>2</sub> damaged. — °) G<sub>1</sub> एको (for श्रेष्ठो). De D<sub>2</sub> मरुतां चाथ वा श्रेष्ठो. — °) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> यदि (for बज्री). K<sub>4</sub> त्रिदिवे (for त्रिदशे).
- 4 ab) M2 damaged. K4 वा (for हि). K4 D1 केन (for इमे). c) B1. 4 न तं योधं; B2. 3 Dn D4. 6 G3 तं योधं न; T2 G2. 4 न ते योधान् (for न तं योगं). d) B Dn D2. 4. 6 G3 येन सर्वे निपातिताः.
- 5 °) K<sub>1-8</sub> G<sub>2.4</sub> M सुख-(for सुखं). K<sub>1.2</sub> B<sub>1.2.4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> Gs प्रतिप्र<sup>°</sup>; T<sub>2</sub> विप्रति<sup>°</sup> (for प्रतिवि<sup>°</sup>). D<sub>1</sub> सुसुखं प्रतिबुद्धानाम्. B<sub>2</sub> om. 5<sup>cd</sup>. °) K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> भवान्वै; K<sub>3</sub> भगवान् (for स भवान्). B<sub>1.2</sub> Dn D<sub>2.4.6</sub> Gs सुहृदोस्माकम्.
- 6 K D1. 5 धर्म: (K2 श्रीधर्म:) (for यक्ष:). b) K Dc D1. 2. 5 धर्मो वीर (K1. 2 D1 °र:) सनातनः (D2 °तन); M धर्मोमितपराक्रम (M1 °म:). °) G1 इह (for अनु·). K D5 °श्चमनुप्राप्तं. d) T2 G1. 2. 4 M तिहृद्धि (for विद्धि मां). K2 Dc भरतर्षभः; G2 पुरुष्पंभ.
  - 7 °) Bs transp. सत्यं and शीचं. Ks Ds M तप: (for

दम:). — b) K Cnp (!) मार्दव (for आर्जवं). B1 श्रीर् (m हीर् as in text). — c) K3 T2 G2. 4 M दमो (for तपो). — d) Dc D2 G1 [ए]ते (for [ए]तास्). B2 G1 तनया (for तनवो).

- 8 °) B<sub>3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M अहिंसा संयम: क्षांतिस् (B<sub>3</sub> शांतिस्). <sup>b</sup>) M<sub>1</sub> आनृशंस्यम् (for तप: शौचम्). K<sub>1. 2</sub> अमत्सरं. °) T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> दारान् (for द्वाराणि). <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> [S]सि त्वं (for द्वासि). T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> सुतो (for सदा).
- 9 °) K<sub>1. 2</sub> [अ]रक्तो ° (for रक्तो °). °) D<sub>5</sub> [ई]क्षिता ('m जिता as in text). D<sub>1</sub> दिष्ट्या तेष्वद्य जीविता; G<sub>1</sub> दिष्ट्या तेषां प्रतिष्ठिता:. D<sub>1</sub> om. 9°d. °) T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M चोभे (for द्वे च). °) K<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> द्वे चान्ये; K<sub>3</sub> M<sub>1</sub> द्वे चांत्ये (for द्वे चान्ते).
- 10 a) B Dn D4. 6 G3 इति; D6 वस्स (for अस्मि). T2 G1. 2. 4 अहं प्रीतोस्मि भद्नं ते. b) K4 अहं गतः; G1 उपागतः (for इहा°). c) M1 [S]हं (for Sस्मि). d) K D1 वरान् (for वरं). After 10, K4 ins. (a gloss on the word प्रविदेश of stanza 9):

1387\* कामकोधी तु प्रथमी लोभमोही तु मध्यमी। अन्ते भयविषादी च एषा सा षद्यदी रमृता।

11 K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub> om. (hapl.) 11<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>6</sub> D<sub>2</sub>. 5 M aरान् (for at). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> दातास्मि तव चानव; D<sub>1</sub> ददामि च तवा ; G<sub>1</sub> दातास्मि हि तवा . — <sup>c</sup>) M मां

ये हि मे पुरुषा भक्ता न तेषामस्ति दुर्गतिः ॥ ११
युधिष्ठिर उवाच ।
अरणीसहितं यस्य मृग आदाय गच्छति ।
तस्याययो न छुप्येरन्प्रथमोऽस्तु वरो मम ॥ १२
धर्म उवाच ।

अरणीसहितं तस्य ब्राह्मणस्य हृतं मया । मृगवेषेण कौन्तेय जिज्ञासार्थं तव प्रभो ॥ १३ वैद्यांपायन उवाच ।

ददानीत्येव भगवानुत्तरं प्रत्यपद्यत । अन्यं वरय भद्रं ते वरं त्वममरोपम ॥ १४ याधिष्ठिर उवाच ।

वर्षाणि द्वादशारण्ये त्रयोदशसुपस्थितम् । तत्र नो नाभिजानीयुर्वसतो मनुजाः क्वचित् ॥ १५ वैशंपायन उवाच ।

दादानीत्येव भगवानुत्तरं प्रत्यपद्यत ।
भ्यश्वाश्वासयामास कौन्तेयं सत्यविक्रमम् ॥ १६
यद्यपि स्वेन रूपेण चरिष्यथ महीमिमाम् ।
न वो विज्ञास्यते कश्चित् त्रिषु लोकेषु भारत ॥ १७
वर्षं त्रयोदशं चेदं मत्प्रसादात्कुरूद्धहाः ।
विराटनगरे गृढा अविज्ञाताश्चरिष्यथ ॥ १८
यद्वः संकल्पितं रूपं मनसा यस्य यादशम् ।
तादशं तादशं सर्वे छन्दतो धारयिष्यथ ॥ १९
अरणीसहितं चेदं त्राह्मणाय प्रयच्छत ।
जिज्ञासार्थं मया ह्येतदाहृतं मृगरूपिणा ॥ २०
तृतीयं गृह्यतां पुत्र वरमप्रतिमं महत् ।
त्वं हि मत्प्रभवो राजन्विदुरश्च ममांश्चभाक् ॥ २१

C. 3, 17440 B. 3, 314, 22 K. 3, 315, 22

(for मे). G1 सक्ता (for भक्ता). — d) D6 अपि (for अस्ति).

12 °) = (var.) 13°. T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M तु हता (for सिंहतं). — K<sub>1</sub>. 2 om. (hapl.) 12°-13°. — °) K<sub>8</sub> B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> मृगो ह्यादाय गच्छति; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 तां वृणे वदतां वर; G<sub>1</sub> M मृगेण तप(G<sub>1</sub> दद)तां वर.

13 K1. 2 om. 13° with the ref. (cf. v.l. 12).
— Ds om. 13-14. B1. 2 Dn D2. 4. 6 G3 यक्ष: (for धर्म:). — °) = (var.) 12°. K4 B2 Dn D1. 4. 6 G8 हास्य (for तस्य). T2 G1. 2. 4 M आरणेयमिदं तस्य. — °) K1. 2 B3. 4 मृगवेशेन; B2 T2 G1. 2. 4 M क्लेण. — °) T2 G1. 2. 4 [अ]नच (for प्रभो).

14 Ds om. 14 (cf. v.l. 13). — 14<sup>ab</sup>=16<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>)
K<sub>4</sub> D1 T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> ददामी (for ददानी ). — <sup>b</sup>) K<sub>8</sub> Dc D<sub>2</sub>
प्रत्यभाषत. — K<sub>8</sub> om. (hapl.) 14<sup>c</sup>-16<sup>b</sup>. — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub>
देयं (for वरं). M °त्तम (for °एम).

15 Ks om. 15 (cf. v.l. 14). — °) D1 T2 G1.2.4 M तच्च (for तत्र). D5 T2 G2.4 ते (G2 नो) न वि (for नो नाभि ). — d) G1.2.4 सर्वतो (for वसतो).

16 K<sub>8</sub> om. 16<sup>ab</sup> (cf. v.l. 14). — 16<sup>ab</sup>=14<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> ददामी°. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1.2</sub> प्रत्यभाषत. — Dc1 om. 16<sup>cd</sup>. — <sup>cd</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> भूयश्चापि हि कौतेयम-वदत्सत्य°.

17 Before 17, K. Dc Di. : M1 ins. ਬਸੰਤ (resp.

धर्मः). — b) T2 G2. 4 M2 चरिष्यसि (for 'ध). — ') T2 G2. 4 च (for वो). — d) G1 मानवः (for भारत).

18 °) K चेम; B Dn D4. 6 G3 इदं (B8° मं); T2 G1. 2. 4 चैव; M चतन् (for चेदं). — °) D5 T2 G2. 4 ° खुरूद्द . — °) K4 G2. 4 रूढा (for गूढा). — в) G2. 4 М अज्ञाता विचरिं.

19 °) T3 G1. 2. 4 M3 यहा (for यह:). — b) T3 G2. 4 यस्य वै; G1 M यस्य यत् (for यादशम्). — c) Dc D3 आदणां (D2 marg. sec. m. as in text) (for the first तादशं). Dc D3 (marg. sec. m. as in text) T2 G1. 2. 4 रूपं (for सर्वे). — d) K1. 3 छन्नतो; T2 छन्नं वै; G1 तत्तथा; G2. 4 छन्नं वो.

20 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M भांडं (for चेदं). — °) K<sub>2</sub>. 3 D<sub>5</sub> ब्राह्मणस्य. K<sub>3</sub> प्रयच्छति; D<sub>2</sub> °तु; D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> °थ (for °त). — °<sup>3</sup>) B<sub>2</sub> तात गृहीतं (for द्योतदाहतं). — After 20, B<sub>1</sub>. 3. 4 D<sub>2</sub> D<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> ins.:

1388\* प्रवृणीष्वापरं सौम्य वरिमष्टं ददानि ते। न तृष्यामि नरश्रेष्ठ प्रयच्छन्वे वरांस्तव।

21 °) D1 उच्यतां (for गृह्मतां). T2 G1.2.4 M तृती-(G2.4 व्वदी)यं च गृहाण त्वं. — b) T2 G2.4 वरं मत्प्रभवं; G1 परमं प्रीतिदं. K Dc D1.2.5 सुवि (for महत्). — c) B4 मत्संभवो (for मत्प्र). — d) B Dn D4.6 G2 ममा-शज्ञः; D1 क: (for भाक्).

22 °) K. देवरूपो; T. G. . देवदेव. — °) K.

C. 3. 17441 B. 3. 314. 23 K. 3. 315. 23 युधिष्ठिर उवाच।

देवदेवो मया दृष्टो भवान्साक्षात्सनातनः। यं ददासि वरं तुष्टस्तं ग्रहीष्याम्यहं पितः॥ २२ जयेयं लोभमोहौ च क्रोधं चाहं सदा विभो। दाने तपसि सत्ये च मनो मे सततं भवेत्॥ २३ धर्म उवाच।

उपपन्नो गुणैः सर्वैः खभावेनासि पाण्डव । भवान्धर्मः पुनश्चैव यथोक्तं ते भविष्यति ॥ २४ वैद्यांपायन उवाच । इत्यक्तवान्तर्दधे धर्मो भगवाल्लोकभावनः ।

इत्युक्त्वान्तर्द्धे धर्मी भगवारँलोकभावनः । समेताः पाण्डवाश्रेव सुखसुप्ता मनस्विनः ॥ २५ अभ्येत्य चाश्रमं वीराः सर्व एव गतक्कमाः। आरणेयं ददुस्तस्मै ब्राह्मणाय तपस्विने ॥ २६

इदं सम्रत्थानसमागमं महत्पितुश्च पुत्रस्य च कीर्तिवर्धनम् ।
पठन्नरः स्याद्विजितेन्द्रियो वशी
सपुत्रपौत्रः शतवर्षभाग्भवेत् ॥ २७

न चाप्यधर्मे न सुदृद्धिभेदने परस्वहारे परदारमर्शने । कदर्यभावे न रमेन्मनः सदा नृणां सदारूयानमिदं विजानताम् ॥ २८

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टनवत्यधिकद्विद्याततमोऽध्यायः॥ २९८॥

साक्षी (for साक्षात्). — °) Ks Dc2 D1. 5 G1 यद् (for यं). K Dc D1. 2 (before corr.). 5 महा; Bs. 4 G1 M हृष्टस् (for तुष्टस्). T2 G2. 4 यं यं वरं ददौ हृष्टस्. — d) Ks. 4 Dc D1. 5 G1 तद् (for तं). A few MSS. गृही ज्यामि. K1 तत:; Ks D5 T2 G4 पितः (for पितः).

23 °) Ks De D2 त्यजे° (for जये°). — °) K De D1. 2. 4 कामं कोधं; T2 G2. 4 कोधं चैव; G1 कोधं पापं (for कोधं चाहं). — °) K4 D1 धर्में (for दाने).

24 a) = (var.) 3.50.1°. B Dn D4.6 G3 एतै: (for सर्वे:). — b) T2 G1.2.4 M [ए]व (for आिसि). — c) K1 धर्मे; K2.3 D1 धर्मी; Dc धर्मे (for धर्मे:). T2 G1.2.4 M धर्मपरश्च (for धर्मे: पुनश्च). K1.2 B3 Dc D5 M चैतद्; T2 G2.4 चैको (for चैव). — d) G1 तद् (for ते).

25 In B<sub>1</sub>, the portion of the text from 25° up to 3. 299. 26° is lost on a missing fol. — °) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> [अं]तिहितो (for °देंथे). — °) K D<sub>1</sub> सुखमासा (K<sub>1</sub> marg. sec. m. °युक्ता:; K<sub>4</sub> सुखं प्राप्ता); Dc D<sub>2</sub> सुदमासा; D<sub>5</sub> सुख-सुप्त्वा (for °सुप्ता).

26 B<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 25). — a) B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4</sub>. c G<sub>8</sub> इपेला (for अभ्येला). — b) K<sub>8</sub> D<sub>1</sub> गतज्वराः. K<sub>4</sub> सर्वे द्वामिततेजसः. — c) K<sub>4</sub> अर्गि प्रददी तसी. — d) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> मनस्विने; G<sub>1</sub> महारमने (for तप<sup>c</sup>).

27 B1 missing (cf. v.l. 25). — a) K2 इरथं; M इमं (for इदं). B2-4 Dn D4. 6 T2 G2. 8 गतं (for गमं).

- b) T2 G1 (by corr.). 2. 4 M1 पुण्य(M1 भमं)कीतंनं

(for की ति°). — °) K<sub>8</sub> M पठेन् (for पठन्). — <sup>4</sup>) K<sub>8</sub> भुक् (for ° भाग्). K B<sub>3</sub>. 4 De D<sub>1</sub>. 2. 5 तथा (for भवेत्).

28 B<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 25). M<sub>2</sub> om. 28. — °)
D<sub>5</sub> [अ] धर्मश्च (for [अ] धर्में न). K<sub>1</sub>. 2 °रोधने; G<sub>1</sub> ° थोजने (for ° भेदने). — °) K B<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 5 ° धर्षणे; B<sub>5</sub> De D<sub>7</sub>
D<sub>2</sub>. 4. 6 ° मर्षणे; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> ° दर्शने (for ° मर्शने). — °) K<sub>4</sub>
D<sub>5</sub> कंदर्ष ; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> अकार्य ° (for कद्य °). K<sub>1</sub>. 2
B<sub>2</sub> D<sub>12</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>4</sub> G<sub>1</sub>. 3 M<sub>1</sub> च (for न). K<sub>1</sub>. 2 G<sub>2</sub>. 4 भवेन् (for रमेन्). — <sup>4</sup>) B<sub>3</sub>. 4 इहा ° (for सदा °). K<sub>1-4</sub>
D<sub>5</sub> D<sub>6</sub> D<sub>7</sub> कीवतं; D<sub>5</sub> ° जीवनं); K<sub>4</sub> नृणां महाख्यानपदोप जीवनात्; D<sub>1</sub> M<sub>1</sub> नृणां महाख्यानसिदं हि श्रुण्वतां; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 नृणां वराख्यानवरं च श्रुण्वतां; G<sub>1</sub> नृणां सदाख्यानरवं च श्रुण्वतां.

Colophon. B<sub>1</sub> D<sub>8</sub> T<sub>1</sub> missing. — Major parvan: K<sub>1. 2</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1. 2</sub> 4 M आरण्य (G<sub>1. 2</sub> M °ण्यक also). — Sub-parvan: K<sub>1. 3</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1. 5</sub> आरणेय; B<sub>2</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> अरणीहरण; B<sub>2</sub> Dc D<sub>2</sub> आरणीय; M<sub>1</sub> अरणि. K<sub>1. 3</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1. 5</sub> read समास after sub-parvan name; G<sub>2</sub> M read it after major parvan. — Adhy. name: T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> युधिष्ट्रस्तरहाभ:; M वरप्रदान: — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n<sub>2</sub> (in figure) 312 (Dn<sub>2</sub> in words 300); Dn3 313; D1 315; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> 302; G1 130 (wrongly for 299); G<sub>2</sub> 301; M<sub>2</sub> (wrongly) 334. — Sloka no.: Dn 29; D1 28.

# 299

### वैशंपायन उवाच।

धर्मेण तेऽभ्यनुज्ञाताः पाण्डवाः सत्यविक्रमाः । अज्ञातवासं वत्स्यन्तरुक्ष्मा वर्षं त्रयोद्श्म् । उपोपविश्य विद्वांसः सहिताः संशितव्रताः ॥ १ ये तद्भक्ता वसन्ति स्म वनवासे तपस्विनः । तानज्ञवन्महात्मानः शिष्टाः प्राञ्जलयस्तदा । अभ्यनुज्ञापयिष्यन्तस्तं निवासं धृतव्रताः ॥ २ विदितं भवतां सर्वं धार्तराष्ट्रेर्यथा वयम् । छन्नना हृतराज्याश्च निःस्वाश्च बहुशः कृताः ॥ ३ उपिताश्च वने कृष्ट्रं यत्र द्वाद्श्च वत्सरान् । अज्ञातवाससमयं शेषं वर्षं त्रयोद्शम् । तद्वत्स्थामो वयं छन्नास्तदनुज्ञातुमईथ ॥ ४

In S (except G<sub>3</sub>), the parvan (major) ends here, our final adhy. (299) being transp. in S (except G<sub>3</sub>) to the beginning of the next parvan (Virāṭa).

### 299

This adhy. is omitted in  $D_s$ ; in  $B_1$  stanzas  $1-26^{ab}$  and in  $D_s$  stanzas 1-26 are respectively lost on missing fol. (cf. v.l. 3. 287. 10). The defective MSS. are ignored here up to their resumption. S (except  $G_s$ ) reads this adhy. at the beginning of the Virāṭaparvan (q. v.).

- 1 °) K4 स्वनु (for Sभ्यनु ). b) K De D1. 2 सत्यवादिनः. — °) K1. 2 वर्त्यंत ; B4 उत्स्यंत (for वस्यन्त ). — °) B2-4 Dn D4. 6 विष्टा (for विद्य). K1. 2 विश्वसाः (for विद्वांसः). — ') K1 (by corr.). 3 D1. 2 शंसित (for संदित ).
- 2 b) K1. 2 वासास; D1 वासं (for वासे). B3 द्विजातय:; Dc D2 मनस्विन: (for तप'). d) K D1 शिष्या:; B2-4 Dc Dn D2. 4. 6 T2 G3 स्थिता: (for शिष्टा:). K D1 यथा (for तदा). l) K4 D1 स्व- (for तं).
- 3 4) B<sub>2</sub> Dn D<sub>3</sub>. 6 [अ]नया (for निःखा). Kı (sup. lin. sec. m.) स; K<sub>3</sub> सु- (for च).

सुयोधनश्च दुष्टातमा कर्णश्च सहसौबलः । जानन्तो विषमं कुर्युरसाखत्यन्तवैरिणः । युक्ताचाराश्च युक्ताश्च पौरस्य खजनस्य च ॥ ५ अपि नस्तद्भवेद्ध्यो यद्धयं ब्राह्मणेः सह । समस्ताः स्वेषु राष्ट्रेषु खराज्यस्था भवेमिह ॥ ६ इत्युक्त्वा दुःखशोकार्तः शुचिर्धमंसुतस्तदा । संम् छितोऽभवद्राजा साश्चकण्ठो युघिष्ठिरः ॥ ७ तमथाश्वासयन्सर्वे ब्राह्मणा श्राह्मिः सह । अथ घौम्योऽब्रवीद्वाक्यं महार्थं नृपतिं तदा ॥ ८ राजन्विद्वान्भवान्दान्तः सत्यसंघो जितेन्द्रियः । नैवंविधाः प्रमुद्धन्ति नराः कस्यांचिद्वापदि ॥ ९ देवैरण्यापदः प्राप्ताइछन्नेश्च बहुशस्तथा ।

C. 3. 17459 B. 3. 315. 12 K. 4. 1. 24

- 4 °) B<sub>4</sub> D<sub>4</sub>. 6 स्मो (for च). B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 कुच्छ्रे; De D<sub>2</sub> कुत्स्नं (for कुच्छ्रं). — °) B<sub>2</sub> Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 वयं (for यत्र). — °) K<sub>1</sub> क वर्ष (for तद्). B<sub>2</sub>. 3 Dn D<sub>4</sub>. 6 वसामो (for वस्थामो).
- 5 °) K1 जानंते (for 'नन्तो). ³) B3. 4 Dc D2 असान् (for 'सु). K1 (marg. sec. m. as in text) [अ] त्यक्त ; K2 [अ]त्यर्थ (for [अ]त्यन्त ). °) B2. 4 त्यका ; a few MSS. युक्त (for युक्ता ). ¹) S क्षये स्वस्य जनस्य च. After 5, S ins.:

1389\* दुरात्मनां हि कस्तेषां विश्वासं गन्तुमहैति।

- 6 °) K1 समना: (sup. lin. sec. m. भा:); K2 समंतात; B3 समर्था: (for समस्ता:). 4) K D1 वसेमिड; B2 भवामहे (for भवेमिड).
- 7 Before 7, Dn Ds. 4. 6 ins. वैशं उ. ) K2
  Ba. 1 Dni D4 Cn [अ] सुचिर् Cnp सुचिर् (as in text).
  % Cn: असुचिरातिमस्तवात्। सुचिरित्येव पाटः स्वच्छः। %
  - 8 ") K1. 2 समा (for अथा).
- 9 °) Bs विकांतवान् (for विद्वान्भवान्). °) K4 D1 ग्रुचिर्धमंसुतस्तथा (cf. 7°). — °) B2 Dn D4. e प्रमुद्धांते.
- 10 b) K1. 2 बहुभिस् (for 'शस्). d) K3 विश्रहाथै. B4 द्रशस्मनां (for महा').
- 11 °) Ks. 4 D1 विषमं (for निषधान्). °) K Bs. 4 Dc D1. 2 तथा (for तदा). — °) Dc D2 ैनास्य (for

C. 3. 17459 B. 3. 315. 12 K. 4. 1. 24 तत्र तत्र सपतानां निग्रहार्थं महात्मिः ॥ १० इन्द्रेण निषधान्त्राप्य गिरिप्रस्थाश्रमे तदा । छन्नेनोष्य कृतं कर्म द्विषतां बलनिग्रहे ॥ ११ विष्णुनाश्वशिरः प्राप्य तथादित्यां निवत्स्यता । गर्भे वधार्थं देत्यानामज्ञातेनोषितं चिरम् ॥ १२ प्राप्य वामनरूपेण प्रच्छनं ब्रह्मरूपिणा । बलेर्यथा हृतं राज्यं विक्रमैस्तच ते श्रुतम् ॥ १३ और्वेण वसता छन्नमूरौ ब्रह्मार्पणा तदा । यत्कृतं तात लोकेषु तच्च सर्वं श्रुतं त्वया ॥ १४ प्रच्छनं चापि धर्मज्ञ हरिणा वृत्रनिग्रहे । वज्रं प्रविक्र्य शक्रस्य यत्कृतं तच्च ते श्रुतम् ॥ १५ हुताशनेन यचापः प्रविक्ष्य छन्नमासता । विबुधानां कृतं कर्म तच्च सर्वं श्रुतं त्वया ॥ १६ एवं विवस्वता तात छन्नेनोत्तमतेजसा ।

निर्देग्धाः शत्रवः सर्वे वसता स्रुवि सर्वशः ॥ १७ विष्णुना वसता चापि गृहे दशरथस्य वै । दश्ग्रीवो हतश्र्वनं संयुगे भीमकर्मणा ॥ १८ एवमेते महात्मानः प्रच्छनास्तत्र तत्र ह । अजयञ्शात्रवान्युद्धे तथा त्वमपि जेष्यसि ॥ १९ तथा धौम्येन धर्मज्ञो वाक्यैः संपरितोषितः । शास्त्रबुद्धा स्वबुद्धा च न चचाल युधिष्ठिरः ॥ २० अथात्रवीन्महाबाहुर्भीमसेनो महाबलः । राजानं बलिनां श्रेष्ठो गिरा संपरिहर्षयन् ॥ २१ अवेक्षया महाराज तव गाण्डीवधन्वना । धर्मानुगतया बुद्धा न किंचित्साहसं कृतम् ॥ २२ सहदेवो मया नित्यं नकुलश्च निवारितौ । शक्तौ विध्वंसने तेषां शत्रुष्ठौ भीमविक्रमौ ॥ २३ न वयं तत्प्रहास्थामो यस्मिन्योक्ष्यित नो भवान् ।

<sup>°</sup>नोध्य). —  $^d$ ) K<sub>2</sub> B<sub>3.4</sub> बलविग्रहे; B<sub>2</sub> Dn D<sub>4.6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> च विनिग्रहे.

<sup>12</sup> B<sub>2</sub> om. 12-13. — b) K D<sub>1</sub> ततो (for तथा). B<sub>4</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>4</sub> [अ]दित्या; D<sub>1</sub> दिड्या (for [अ]दित्यां). K<sub>3</sub> निवत्स्य ता:; D<sub>2</sub> निवत्स्य ते. — b) K<sub>3</sub> गर्भो वधार्थं देवानाम्.

<sup>13</sup> B<sub>2</sub> om. 13 (cf. v.l. 12). — ") K<sub>4</sub> वानर" (for वामन"). — b) A few MSS. प्रच्छन्न (for "न्नं). — ') K Dc D<sub>1</sub>. 2 अप- (for यथा).

<sup>14</sup> B2 transp. 14 and 15; B3. 4 Dn D4. 6 transp. 14 and 16. — a) K1-3 पूर्वम् (for छन्नम्). — b) K B3. 4 Dc D1. 2 पुरा (for तदा). — e) B2-4 Dn D4. 6 देवेषु (for लोके). — d) = 16d. B2 कमेतस्तेन विश्वतं; B3. 4 Dn D4. 6 कमें तस्तेनच श्रुतं.

<sup>15</sup> B<sub>2</sub> transp. 14 and 15. — 6) K Dc D<sub>1</sub>. 2 एव (for चापि). — 6) K<sub>4</sub> बल्लिनि (m as in text); B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 [अ]रिविनिग्रहे (for वृत्तिन ). — 6) K<sub>4</sub> मुनिरूपेण वन्नेण.

<sup>16</sup> B<sub>2</sub> om. 16; B<sub>8</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 transp. 14 and 16. — <sup>6</sup>) K<sub>8</sub> यञ्चापि (for यञ्चाप:). — <sup>6</sup>) K Dc D<sub>1</sub>. 2 छञ्चना सता (K<sub>1</sub> सता; Dc D<sub>2</sub> तथा). — <sup>d</sup>) = 14<sup>d</sup>. K Dc D<sub>1</sub>. 2 सवैमेव च (K<sub>1</sub>. 2 भेतञ्च) ते श्रुतं.

<sup>17 \*)</sup> Ks. 4 D1 विपश्चिता (for विव°), K Dc D1. 2

तेन (for तात). —  $^b$ )  $D_1$  प्रच्छन्नोत्तम $^s$ . —  $^c$ ) K शतशः;  $B_{2-4}$   $D_1$   $D_4$ . 6 शात्रवाः (for शत्रवः). —  $^d$ )  $K_{1.2}$  वसता गिरिकंधरे;  $K_4$  मंदेहा नाम राक्षसाः.

<sup>18 &</sup>lt;sup>a</sup>) D<sub>6</sub> [अ]त्रापि (for चापि). K<sub>4</sub> विष्णुना छग्न-रूपेण. — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2 ह; K<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2 च (for चै). — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> संख्ये; Dc D<sub>1</sub>. 2 छन्न: (for छन्न). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> सपुत्र: सह बांधवै:.

<sup>19 &</sup>lt;sup>4</sup>) K4 एवं तात; B2. 3 Dn D4. 6 एवमेव; B4 एक एव. — <sup>5</sup>) B3 च (for ह). K4 छन्नास्तत्र च तत्र च. — <sup>c</sup>) B4 व्यजयञ्. K1. 2. 4 D1 युक्तान्; B3 सर्वे; Dc D2 युक्ता (for युद्धे).

<sup>20</sup> a) Ks एवं (for तथा). — b) K1. a स; Ks सु; Dc Da च (for सं-). — c) K4 egया (for agaul). K1 ततो बुद्ध्या; Ks. 4 B3. 4 D1 पुनर्बुद्ध्या (B3. 4 द्ध्या); Dc Da प्रबुद्ध्या तत् (for स्वबुद्ध्या च). — d) K1. 2. 4 D1 प्रतिपेदे; K3 संस्वभ्यत; Dc Da सुस्थितोथ (for न चचाल).

<sup>21</sup> a)  $K_2$  यथा°;  $B_4$  तथा° (for अथा°). — a)  $K_5$  श्रेष्ठं (for श्रेष्ठो). — a)  $K_1$ . a निवासं परिहर्षं ;  $K_4$  गिरा संपरितोष ;  $D_1$  गिरा तं संप्रहर्षं .

<sup>22 °)</sup> K1. 2 अजेक्षया (sic) (for अवे°). — °) K3 तथा (for तव). K2 °धन्विना.

<sup>23</sup> b) K<sub>3</sub> De D<sub>1</sub>, 2 निवारित: (for 'तौ). — °) D<sub>1</sub> शक्तो. K<sub>1</sub>, 2 निवारणे (for विध्वंसने). — d) B<sub>2-4</sub> Dn

भवान्विधत्तां तत्सर्वं क्षिप्रं जेष्यामहे परान् ॥ २४ इत्युक्ते भीमसेनेन ब्राह्मणाः परमाशिषः । प्रयुज्यापृच्छच भरतान्यथास्त्रान्स्त्रान्ययुर्गृहान् ॥ २५ सर्वे वेदविदो मुख्या यतयो मुनयस्त्रथा । आशीरुक्तवा यथान्यायं पुनर्दर्शनकाङ्क्रिणः ॥ २६ सह धौम्येन विद्वांसस्त्रथा ते पश्च पाण्डवाः ।

उत्थाय प्रययुर्वीराः कृष्णामादाय भारत ॥ २७ क्रोशमात्रमतिक्रम्य तस्माद्देशान्निमित्ततः । श्रोभृते मनुजन्याघ्राञ्छन्नवासार्थम्रद्यताः ॥ २८ पृथक्शास्त्रविदः सर्वे सर्वे मन्त्रविशारदाः । संघिविग्रहकालज्ञा मन्त्राय सम्रुपाविश्चन् ॥ २९

C. 8. 17478 B. 3. 315. 3 K. 4. 1. 50

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनत्रिशततमोऽध्यायः ॥ २९९ ॥ समाप्तमारणेयपर्व ॥

#### ॥ समाप्तमारण्यकपर्व ॥

Ds. 6 शत्रुणां. D1 भीमकर्मणी.

24 a) D1 वयं न (by transp.). K1-3 वरमं; B2 च प्र:; B4 तच; D1 धर्मं (for तस्प्र-). K4 वयं धर्मं न हास्यामो.

- b) K4 B3. 4 मोक्ष्यति; B2 मोक्ष्याम (for योक्ष्यति). K1 भवेत् (for भवान्). - c) K3 विधाता (for विधत्तां). - d)
D1 योत्स्यामहे. K4 B2-4 Dn D4. 6 रिपून् (for परान्).

25 Before 25, B<sub>4</sub> ins. वैशं उ°. — ") D<sub>1</sub> "सेने तु (for 'सेनेन). K<sub>4</sub> इत्येवसुक्ते भी मेन. — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub> D<sub>4</sub> शिषा (for 'शिष:). — <sup>c</sup>) B<sub>2</sub> उन्त्वा च (for प्रयुज्य). K<sub>4</sub> [आ]मंज्य (for [आ]पृच्छय). — <sup>d</sup>) K Dc D<sub>1.2</sub> यथास्वं जग्मुरालयान्; B<sub>8.4</sub> यथास्वं प्रययुर्गृहान्.

26 °) K De Di. 2 विप्ता (for मुख्या). — Bi resumes. — °) Ki-8 Bs De Di. 2 आशीर्युक्ता; Bi. 3. 4 Dn D4. 6 आसेदुस्ते (for आशीरुक्ता). Ki-3 °न्याख्यं; Di कामं (for °न्यायं). — °) B2 Dn D4. 6 °कांक्षया.

27 Ds resumes. — b) K1. 2 तत्र; K3. 4 Dc D1-3 ततस (for तथा). B1. 2 Dn D4. 6 पंच च (for ते पञ्च). — c) K Dc D1-3 सर्वे (for वीरा:). — d) K Dc D1-3 कृष्णया (K3 द्वीपद्या) सह (for कृष्णामादाय). B Dn D4. 6 धन्वनः (for भारत).

28 °)  $K_3$  परिकस्य;  $B_{1.4}$  अपागस्य;  $B_2$  Dn  $D_{4.6}$  उपागस्य;  $B_3$  अतिगस्य;  $D_2$  अपकस्य (for अतिकस्य). — °)  $K_3$  च भारत (for निमित्ततः). — °)  $K_1$  शोभने (for श्रोभूते).  $K_{1.2}$   $B_3$   $D_1$  मनुजन्याद्य;  $K_3$  पुरुषन्याद्याद्य; — °)  $B_4$  छन्न °(for छन्न °).

29 °) K<sub>1. 2</sub> De D<sub>2</sub> पृथक्चार्थ'; K<sub>3</sub> पृथक्सार्थ'; K<sub>4</sub> ते तत्वार्थ'; B<sub>3</sub> पृथक्चास्त्र'; D<sub>1</sub> पृथगस्त्र'. — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> शास्त्र' (for सन्त्र'). — °) D<sub>1</sub> सर्वे (for संधि-).

Colophon om. in Ds. For S see the note at the beg-

inning of this adhy. — Major parvan: K1.2 Gs आरण्य; Dc2 वन (as well as आरण्यक); Dn2 अरण्य. — Subparvan: K1.3 Bs आरण्य; K2 Ds आरण्य्य; B2 Dn D4.6 अ(Dn3 D4 आ)रणीहरणं; G3 अरणिहरणं. All these MSS. read समाप्त after sub-parvan (K2 B5, also after major parvan; Dc2 D2, only after major parvan). — Adhy. name: K4 युधिहरादीनां मंत्रविवरणं; D1 पांदवपञ्च्यवास-प्रयाणं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.) 313; Dn3 314; D1 316. — Śloka no.: Dn D1 31.

After the colophon, Ka ins.: अस्यातु विराटपर्व भवि ष्यति । यस्यायं प्रतिसंधिः । जनमेजय उवाच ।

कथं विराटनगरे मम पूर्वपितामहाः ।

अज्ञातवासमुषिता दुर्योधनभयादिताः॥
अरण्यपर्वण्यमी वृत्तान्ताः। १ पौराभिगमनं। २ पाण्डवप्रवाजनं।
३ विदुरविवासनं। ४ शौनकवाक्यं। ५ आदित्यनामाष्टशतं।
६ विदुरागमनं। ७ धतराष्ट्रसंतापः। ८ ब्यासागमनं। ९ सुरभीनद्रः
संवादः। १० मेन्नेयशासनं। ११ तच्छापः। १२ किमीरवधः।
१३ वृष्णिपाण्डवसमागमः। १४ सौभवधः। १५ द्वैतवनप्रवेशः।
१६ द्रौपदीवाक्यं। १७ विद्याल्यमः। १८ इन्द्रकीलाभिगमनं।
१९ केरातं। २० धतराष्ट्रचिन्ता। २१ संजयवाक्यं। २२ बृहदश्वागमनं। २६ नलोपाल्यानं। २५ भीमगर्जनं। २६ पौलस्यतीर्थयात्रा। २७ लोमशागमनं। २८ तीर्थयात्रार्थं पाण्डवप्रस्थानं। २९ लोमशावाक्यं। ३० लामस्यं। ३१ लोपास्यां। ३२ ऋष्यश्वकोपाल्यानं। ३३ वृष्णिसमागमः।
३४ सौकन्यं। ३५ मांधात्रुपाल्यानं। ३६ इयेनकपोतीयं। ३० अष्टा-वक्षीयं। ३८ यावक्षीतं। ३९ गन्धमादनप्रवेशः। ४० हनुमद्रीम-

समागमः। ४१ पुष्पाभिहरणं। ४२ जटासुरवधः। ४३ मणिमद्रधः। ४४ आष्टिषेणाश्रमनिवासः। ४५ अर्जुनाभिगमनं। ४६ निवातः कवचवधः। ४७ वार्षिकं आजगरं। ४८ मार्कण्डेयसमस्या। ४९ ब्राह्मणमाहाभाग्यं। ५० सरस्वतीताक्ष्यंसेवादः। ५१ मस्स्योपास्यानं। ५२ मार्कण्डेयपुराणं। ५३ मार्कण्डेयोक्तं भविष्यत्। ५४ मण्डूकोपाख्यानं। ५५ द्वौपदीप्रमाथः। ५६ रामोपाख्यानं। ५७ साविज्युपाख्यानं। ५८ कुण्डलाहरणं। ५९ आरणेयं॥

एतदारण्यकं पर्व तृतीयं परिकीर्तितम् । अत्राध्यायशते द्वे तु संख्याते परमर्षिणा । एकोनसप्ततिश्चेव तथाध्यायाः प्रकीर्तिताः । एकादश सहस्राणि श्लोकानां षद्द शतानि च । चतुःषष्टिस्तथा श्लोकाः पर्वेतत्परिकीर्तितम् ।

संवत् १८२८ शाके १६९३। हिपिकृतं उदैराम । छिषायतं । मिश्र-जी श्रीसदानन्दजी । ग्रुभं भूयात् ॥

मङ्गलं लेखकानां च पाठकानां च मङ्गलम् ।

मङ्गलं सर्वलोकानां भूमेर्भूपतिमङ्गलम् ।

यादशं पुस्तकं दृष्टं तादशं लिखितं मया ।

यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषो न दीयते ।

मिति आषादप्रथमे १५ गुरौ संपूर्णम् । श्रीरामाय नमः । श्री ॥

Dea ins.: अस्यानन्तरं विराटपर्व भविष्यति। तस्यायमादिमः श्लोकः । जनमेजय उवाच । कथं विराटनगरे etc. ( =4, 1, 1)। श्लीराम ॥

मही च भुज्यते राजा शत्रुनुन्मृत्य तिष्ठति ।
श्रुत्वा चारण्यकं पुण्यं दीर्घमायुश्च विन्दति ।
इदं तु चरितं श्रुत्वा पाण्डवानां महाध्मनाम् ।
वेदविद्यो भवेद्विग्नः क्षत्रियो राज्यमामुयात् ।
धनं धान्यं तथा वैद्यः श्रुद्धश्च सुखमामुयात् ।
श्लोकं पादं पठेद्यस्तु श्रुणोति च समाहितः ।
इह लोके सुखं भुक्त्वा विष्णुलोकं स गच्छति ।
पुण्यं पवित्रं सुखदं यशस्कर
सौभ्रातृकं बुद्धिविवर्धनं च ।
श्रोतन्यमेतिश्चयतेश्च सिद्धरायुष्यमूर्णस्करं वृद्धिकामैः ।

कुटुम्बवृद्धि धनधान्यसंचयं
स्वियश्च मुख्याः मुखमुत्तमं सदा।
लभेच लक्ष्मीं विपुलां नरोत्तमो
यथाभिलाषं भुवि मानवानाम्।
ब्रह्मजारण्यकं शुरवा भारते पर्व चोत्तमम्।
दक्षिणा का प्रदातव्या वाचकाय तदुच्यताम्।
निशम्यारण्यकं पर्व वाचकं प्रतिपूजयेत्।
गन्धालंकारवासोभिः प्रणिपत्य पुनः पुनः।
आरण्यके मूलफलैस्तपेयेत द्विजोत्तमान्।
प्रदद्याज्ञलकुम्भांश्च पूर्णकामसमन्वितान्।

तर्पणानि च मुख्यानि वन्यमूलफलादिभिः। सर्वकामगुणोपेतं दद्यादन्नं द्विजोत्तमम्। यद्यदिष्टतमं वस्तु तत्तदस्मै प्रदीयते। सुवर्णं रजतं गावो धान्यं भूमि तथैव च। पात्राणि ताम्रकांस्थानि वासांसि विविधानि च। वाचके परितुष्टे तु हृष्टाः स्युः सर्वदेवताः। वाचकस्तोषमायाति तथा कार्यं विपश्चिता।

Then follow वृत्तान्ताः as in K2 above, with v.l. as follows: — Transp. 1 and 2; om. 3; ins. after 7: विदुरागमनं; ins. after 16: मार्कण्डेयदर्शनं and ज्यासमन्त्रः; om. 17, 19 and 24; ins. after 26: धौम्यतीर्थयात्रा; om. 28; subst. for 43: धनदसमागमः; ins. after 45: उत्तर-केरातं; ins. after 47 तीर्थयात्रा समाप्ता। कृष्णपांडवसंवादः; ins. after 50: घोषयात्रा; om. 52-53 and ins. धुन्धुमारीपाख्यानं; ins. after 54: पतिव्रतोपाख्यानं। आङ्किरसं। स्कन्द-जन्म। द्वीपदीसत्यभामासंवादः। घोषयात्रा। दुर्योधनप्रायोपवेशः। कर्णविजयः। धार्तराष्ट्रयज्ञः। मृगस्त्रमं। वीहिद्वीणिकं, and concludes: इत्यारण्यकं पर्व। इति वनपर्व समाप्तः। श्रीकत्याणमस्तु। दाभं भवतु। कृष्णाय नमः। सदादिावाय नमः। वनपर्व समाप्तः॥

Dni ins.: अस्याग्ने विराटपंकै भविष्यति तस्यायमाद्यः श्लोकः। जनमेजय उवाच। कथं विराटनगरे etc. (=4.1.1)।

अस्मिन्पर्वणि संख्यानं ज्यासेनोक्तं महात्मना।
अध्यायानां शते द्वे तु प्रसंख्याते तपोधन।
एकोनसप्ततिश्चेव तथाध्यायाः प्रकीतिताः।
एकादश सहस्राणि तथा नव शतानि च।
चतुःषष्टिस्तथा श्लोकाः पर्वेतत्परिकीर्तितम्।
वृत्तान्ताश्च तथा ख्याता नवतिर्द्वे च कीर्तिते।

[१] पीण्डवप्रवाजनं । [२] पौरानुगमनं । [३] पौरवाक्यं । [४]पौरं विसर्जनं । [५] ब्राह्मणानुगमनं । [६] र्युधिष्ठरिविन्ता । [७] द्यौतिकः वाक्यं । [८] धौर्म्यस्तवः । [९] औदित्यनामाष्ट्रशतं । [१०] विदुरिनिर्वासनं । [१२] धैर्तराष्ट्रस्य संतापः ॥ [१३] धैर्यासामनं । [१४] धैर्तराष्ट्रस्य संतापः ॥ [१३] धैर्यासामनं । [१४] धैर्प्तराष्ट्रस्य संतापः ॥ [१३] धौर्में संनवाक्यं । [१७] धैर्यासदर्शनं । [१८] भौर्में संनवाक्यं । [१०] विद्यालाभौरं । [१८] शौर्में पालगमनं । [१०] विद्यालाभौरं । [१८] विदेशलाभौरं । [१८] वेर्षालाभौरं । [१८] लेर्पालाभौरं । [१८] वेर्षालाभौरं । [१८] वेर्षालाभौरं । [१८] वेर्षालाभौरं । [१८] विद्यालाभौरं । [१८] विद्यालाभौरं । [१८] विद्यालाभागं । [१८] कालयवनवधः । [१५] सगरपुत्रविनाशः । [१६] गङ्गावलाः । [१८] कल्यश्वलामानं । [१८] व्राह्मपालाकानं । [१८] व्रामदम्यवितं । [१९] हल्यस्वाक्यां । [१८] मान्यानुरुपाल्यानं । [१४] इयेनकपोतीयं ।

[४५] अष्टावकीयं। [४६] गन्धमादनप्रवेशः। औरपातिकं। [४८] घटोत्कचगमनं । [४९] जटासुरवधः । [५०] आर्ष्टिषेणाश्रम-निवासः । [५१] हत्त्रमङ्गीमसमागमः । [५२] पुष्पाभिहरणं । [५३] यक्षयुद्धं। [५४] वैश्रवणसमागमनं। [५५] निवातकवचवधः। [५६] अर्जुनागमनं।[५७] नारदगमनं।[५८] मार्कण्डेयागमनं। [५९] मार्कण्डेयसमास्या । [६०] भविष्यं । [६१] ब्राह्मणमाहात्म्यं । [६२] धुन्धुमारोपाख्यानं । [६३] सरस्वतीताक्ष्यंसंवादः । [६४] मनु-चितं।[६५] मण्डूकोपाख्यानं। [६६] पतिव्रतोपाख्यानं। [६७] धर्मव्याधोपाख्यानं [६८] मधुकैटभोपाख्यानं । [६९] कमारो-त्पत्तिः। [७०] द्रौपदीसत्यभामासंवादः। [७१] घोषयात्रा। [७२] दुर्योधनप्रायोपवेशः। [७३] दुर्योधनयज्ञः। [७४] प्रावृङ्वर्णनं। [७५] इन्द्रद्युस्नोपाख्यानं । [७६] आङ्गिरसं । [७७] स्कन्दजननं । [७८] धार्तराष्ट्रयज्ञः । [७९] ब्यासदर्शनं । [८०] सृगस्वप्तदर्शनं । [८] ब्रीहिद्दीणिकं।[८२] द्दीपदीप्रमाथः।[८३] दुर्वासोपाख्यानं। [८४] रामोपांख्यानं । [८५] साविज्युपाख्यानं । [८६] कुण्डलाहरणं। [८७] आरणेयं । [८८] यक्षप्रश्नाः ॥ समाप्ता वृत्तान्ताः ॥

इदमारण्यकं श्रुत्वा महापापैः प्रमुच्यते ।
अधनो धनमाप्तोति पुत्रपौत्रसमन्वितः ।
यं यं प्रार्थयते कामं तं तं प्राप्तोत्यसंशयम् ।
नारी वा पुरुषो वापि द्युचिः प्रयतमानसः ।
आरण्यके श्रुतेऽधीते बाह्मणान्पायसादिभिः ।
भोजयेद्वस्रगोस्वर्णरत्वदानैः प्रपूजितान् ।
ब्राह्मणेषु च तुष्टेषु तुष्टाः स्युः पाण्डुनन्दनाः ।
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रद्धः शको देवगणास्तथा ।
भूतानि मुनयो देव्यस्तथा पितृगणाश्च ये ।
वाचकं प्जयेच्छक्त्या वस्नान्नैः स्वर्णभूषणैः।
विशेषतस्तु कपिला देया तु जयपाठके ।
कांस्यदोहा रीप्यसुरा स्वर्णश्चन्नी सभूषणा ।
पाण्डूनां परितोषार्थं दद्यादन्नं द्विजातये ।

आरण्यकाख्यमाख्यानं श्रृणुयाद्यो नरोत्तमः । स सर्वकामानाभोति पुनः स्वर्गतिमामुयात् । इति श्रीमहाभारते आरण्यपर्वणि आरण्यकश्रवणमहिमा दानवि-धिश्च । समाप्तमारण्यकं पर्व ॥ छ ॥ छ ॥ वैयासिकी संख्या ११९६४ । विद्यमानसंख्या ११७५८ ॥

S MSS., which read sections of adhy. 299 after 4. 1. 1, 3, 4, and 9°, conclude this parvan at the end of adhy. 298 and ins. after the final colophon:

G1: हरि: ॐ। शुभमस्तु। श्रीमदारण्यपर्वं समाप्तं। वेदच्या-साय नमः। वसुदेवदेवकीबकभद्रसहितश्रीकृष्णमूर्तेये नमः। शुभमस्तु। हरि: ॐ॥

Ga: हरि: ॐ। आरण्यपर्व समाप्तं। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः॥

Gi: हरि कैं। जुभमस्तु। गुरुभ्यो नमः॥ यादशं पुस्तकं दृष्ट्वा [read ष्टं] तादशं लिखितं मया। अबद्धं वा सुबद्धं वा मम दोशो न विद्यते।

श्रीकृष्णाय परमगुरवे नमः । श्रीवेदब्यासाय नमः । श्रीरामचन्द्राय नमः । वेंकटाचलपतिसहायं । करकृतमपराधं क्षन्तुमहेन्ति सन्तः । श्रीमते रामानुजाय नमः । आरण्यपर्व समाप्तम् ॥

 $\mathbf{M}_1$ : आरण्यपर्व समाप्तं । श्रीवेदन्यासाय श्रीमहाविष्णवे नमः । श्रीकृष्णाय नमः । करकृतमपराधं क्षन्तुमर्हन्ति सन्तः । श्रुमं भवतु ॥

M2: आरण्यपर्व समाप्तं । श्रीकृष्णाय \* \* \* \* ।
अक्षरं यत्परिश्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् ।
क्षन्तुमर्हेन्ति विद्वांसः कस्य नास्ति व्यतिकमः ।
बिन्दुसिक्षिपिविचित्रवीचिकाः
श्रृङ्गभङ्गपदहीनदूषणम् ।

शृङ्गभङ्गपदहोनदृषणम् । हस्तवेगममबुद्धिपूर्वकं क्षन्तुमहंति समीक्ष्य सज्जनः ॥ छ छ छ ॥

#### APPENDIX I

This Appendix comprises a series of additional passages found in different MSS, which have been cited in the foregoing footnotes to the constituted text, but which, for various reasons, were not quoted there in extenso. They are mainly passages which were too long to be included in the footnotes; but along with them there will be found a certain number of short unimportant passages also, which could have been very easily accommodated in the footnotes, but which being found in single MSS, or in a very small group of cognate MSS, have been relegated to this Appendix as being of no special

value for critical purposes.

The variants cited here are of the same order as those of the additional lines noted in the footnotes to the constituted text; in other words, the variants of monosyllabic verse-filling particles (such as च, च, च, च, च, च, क) and adverbs (such as तथा, तदा, ततः; एव, एवं), discrepant readings of single MSS., corrupt readings, and common doublets (वेदि वेदी, रोम छोम) have been generally ignored, scribes' errors have been silently corrected. Furthermore, the variants of the short prose formulaic references to the speaker (such as वेशंपायन उवाच) have been uniformly ignored here.

1

After 3. 3. 14, K2 B D (except D1; D3 missing) ins.:

द्युचिः प्रयतवाग्भूत्वा स्तोत्रमारब्धवांस्ततः । युधिष्टिर उवाच ।

रवं भानो जगतश्रक्षस्त्वमात्मा सर्वदेहिनाम्। त्वं योनिः सर्वभूतानां त्वमाचारः क्रियावताम् । त्वं गतिः सर्वसांख्यानां योगिनां त्वं परायणम्। अनावृतार्गेलद्वारं स्वं गतिस्त्वं सुसुक्षताम्। [5] त्वया संघार्यते लोकस्त्वया लोकः प्रकाइयते । त्वया पवित्रीक्रियते निन्धांजं पाल्यते त्वया। व्वामुपस्थाय काले तु ब्राह्मणा वेदपारगाः। स्वशाखाविहितैर्भन्त्रैरर्चन्त्य विगणाचितम् । तव दिब्यं रथं यान्तमनुयानित वराधिनः। [10] सिद्धचारणगन्धवी यक्षगुह्यकपन्नगाः । त्रयस्त्रिशच वै देवास्तथा वैमानिका गणाः। सोपेन्द्राः समहेन्द्राश्च त्वामिष्ट्रा सिद्धिमागताः। उपयान्त्यर्चयित्वा तु त्वां वै प्राप्तमनोरथाः। दिब्यमन्दारमालाभिस्तूर्णं विद्याधरोत्तमाः । [15] गुद्धाः पितृगणाः सप्त ये दिव्या ये च मानुषाः। ते पूजयित्वा त्वामेव गच्छन्त्याग्र प्रधानताम् । वसवो मरुतो रुद्रा ये च साध्या मरीचिपाः। वालखिल्यादयः सिद्धाः श्रेष्टत्वं प्राणिनां गताः। सबहाकेषु लोकेषु सप्तस्वप्याखिलेषु च । [20] न तद्भतमहं मन्ये यदकदितिरिच्यते। सन्ति चान्यानि सस्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च। न त तेषां तथा दीप्तिः प्रभावो वा यथा तव। ज्योतीं वि स्वयि सर्वाणि त्वं सर्वज्योतिषां पति:। स्वयि सत्यं च सत्त्वं च सर्वे भावाश्च सात्त्विकाः। [25] त्वत्तेजसा कृतं चक्रं सुनाभं विश्वकर्मणा । देवारीणां मदो येन नाशितः शार्क्वधन्वना ।

त्वमादायां ग्रभिस्तेजो निदाधे सर्वदेहिनाम्। सर्वौषधिरसानां च पुनर्वर्षास मुञ्जसि। तपन्त्यन्ये दहन्त्यन्ये गर्जन्त्यन्ये तथा घनाः। [30] विद्योतन्ते प्रवर्षन्ति तव प्रावृषि रश्मयः। न तथा सुखयत्यिमिन प्रावारा न कम्बलाः। शीतवातार्दितं लोके यथा तव मरीचयः। त्रयोदशद्वीपवर्ती गोभिर्भासयसे महीम। त्रयाणामि छोकानां हितायैकः प्रवर्तसे। [35] तव यद्यदयो न स्यादन्धं जगदिदं भवेत्। न च धर्मार्थकामेषु प्रवर्तेरन्मनीषिणः। आधानपञ्जबन्धेष्टिमन्त्रयज्ञतपःक्रियाः । त्वत्प्रसादादवाप्यन्ते ब्रह्मश्चत्रविशां गणैः। यदहर्बह्मणः श्रोक्तं सहस्रयुगसंभितम् । [40] तस्य त्वमादिरन्तश्च कालज्ञैः परिकीर्तितः। मनुनां मनुपुत्राणां जगतोऽमानवस्य च। मन्वन्तराणां सर्वेषामीश्वराणां त्वमीश्वरः। संहारकाले संप्राप्ते तव क्रोधविनिःसृतः। संवर्तकाग्निस्रैङोक्यं भस्मीकृत्यावतिष्ठते। [45] स्वद्दीधितिसमुत्पन्ना नानावर्णा महाघनाः। सैरावताः साशनयः कुर्वन्त्याभूतसंप्रवम्। कृत्वा द्वादशघात्मानं द्वादशादित्यतां गतः। संहत्येकार्णवं सर्वं त्वं शोषयसि रहिमभिः। त्वामिनद्रमाहुस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः।[50] स्वमग्निस्त्वं मनः सुक्षमं प्रभुस्त्वं ब्रह्म शाश्वतम्। स्वं इंसः सविता भानुरंशुमाली वृषाकिः। विवस्वान्मिहरः पुषा मित्रो धर्मस्तथैव च। सहस्ररिमरादित्यस्तपनस्त्वं गवां पतिः। मार्तण्डोऽर्को रविः सुर्यः शरण्यो दिनकृत्तथा।[55] दिवाकरः सप्तसप्तिर्धामकेशी विरोचनः। आञ्जगामी तमोझश्र हरिताश्रश्र कीर्त्यंते। सप्तम्यामथ वा षष्ट्यां भक्त्या पूजां करोति यः।

1

(L. 3) K<sub>2</sub> B<sub>1. 4</sub> De D<sub>2. 5</sub> त्वमाधार: (for °चारः).
— (L. 5) B<sub>2-4</sub> Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>4. 6</sub> अनावृतागंळद्वारस्; De D<sub>2</sub>
अनावृतकुळद्वारस्. B<sub>2. 8</sub> De D<sub>2</sub> गतिस्तु (for °स्त्वं).
— (L. 7) B<sub>1</sub> प्रवृत्तिक्रियते; Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> पवित्रीकरणेर्. De
निर्व्याप्तं. De D<sub>2. 6</sub> जगत् (for त्वया). — (L. 9) D<sub>2. 4. 6</sub>
अर्चेष्ट्रवि- (for अर्चन्त्यृषि-). De D<sub>2</sub> नगणांचितः. — (L. 16)
De D<sub>2</sub> पूज्याः (for गुद्धाः). — (L. 17) D<sub>2</sub> गता ह्याञ्च (for गुङ्खन्त्याञ्च). — (L. 18) B<sub>4</sub> मनीषिणः (for मरीचिपाः).
— (L. 19) B<sub>2-4</sub> De D<sub>2. 4</sub> वालिखिल्या°. B<sub>2</sub> साध्याः (for सिद्धाः). B<sub>1. 3</sub> प्राणतागताः. — (L. 21) De मन्ये यदिमरिच्यते; D<sub>2</sub> तपसा यदिर्व्यते. — (L. 24) B<sub>1</sub> सर्वभृतानां

(for त्विय सर्वाणि). — (L. 27) D<sub>3</sub>. 5 शार्क्षथिन्वना. — (L. 30) Dc D<sub>2</sub> यथा (for तथा). — (L. 34) B<sub>1</sub> Dc Dn<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 4 भासयते (for °से). — (L. 37) B<sub>1</sub> Dc प्रवर्तते; D<sub>2</sub> °तेंत (for °तेंरन्). — (L. 38) D<sub>4</sub> °तंत्र (for °मन्त्र). — D<sub>5</sub> om. from the posterior half of line 40 up to the prior half of line 43. — (L. 40). Cf. Gītā 8. 17° . Dc D<sub>2</sub> °संमितः (for °संमितम्). — (L. 41) B<sub>4</sub> संप्रकी (for परिकी°). — (L. 42) B<sub>4</sub> यदूनां (for मनूनां). — (L. 45) Dc D<sub>2</sub>. 5 °कृत्वाव° (for °कृत्याव°). — (L. 50-51) B<sub>4</sub> त्वामिद्रमाहुस्त्वां रुद्धं त्वां विष्णुं त्वां प्रजापतिम्। त्वामिद्धं त्वां यभः स्ट्रमं प्रभुं त्वां ब्रह्म शाक्षतं. — (L. 52) B<sub>1</sub> यमः (for हंसः). — (L. 54) Dc D<sub>2</sub> परां (for गवां). Dc गितः (for पतिः).

अनिर्विण्णोऽनहंकारी तं छक्ष्मीभैजते नरम्।
न तेषामापदः सन्ति नाधयो व्याधयस्त्रथा। [60]
ये तवानन्यमनसः कुर्वन्त्यर्चनवन्दनम्।
सर्वरोगैर्विरहिताः सर्वपापविवर्जिताः।
स्वद्भावभक्ताः सुखिनो भवन्ति चिरजीविनः।
स्वं ममाप्यस्रकामस्य सर्वातिथ्यं चिकीर्षतः।
अन्नमन्नपते दातुमभितः श्रद्धयार्हति। [65]
ये च तेऽनुचराः सर्वे पादोपान्तं समाश्रिताः।
माठरारुणदण्डाद्यास्तांस्तान्वनदेऽशनिश्चभान्।
श्चभया सहिता मैत्री याश्रान्या भृतमातरः।
ताश्र सर्वा नमस्यामि पान्तु मां शरणागतम्।
वैशंपायन उवाच।
एवं सतुतो महाराज भास्करो छोकभावनः। [70]

2

After 3. 4. 3, N (except K3 D1; K1.4 missing) ins.:

इमं स्तवं प्रयतमनाः समाधिना

पठेदिहान्योऽिष वरं समर्थयन्।

तत्तस्य दद्याच रिवर्मनीिषतं

तदामुयाद्यदीप तत्सुदुर्छभम्।

यश्चेदं धारयेन्नित्यं श्रृणुयाद्वाप्यमीक्ष्मशः। [5]

पुत्रार्थी लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनम्।

विद्यार्थी लभते विद्यां पुरुशेऽप्यथ वा स्त्रियः।

उभे संध्ये पठेन्नित्यं नारी वा पुरुशे यदि।

आपदं प्राप्य मुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात्।

एतद्रसा ददौ पूर्वं शकाय सुमहात्मने। [10]

शकाच नारदः प्राप्तो धौम्यस्त तदनन्तरम्।

धौम्याद्यधिष्ठिरः प्राप्य सर्वान्कामानवासवान् । संग्रामे च जयेश्वित्यं विपुरुं चामुयाद्वसु । सुच्यते सर्वपापेभ्यः सूर्यन्नोकं स गच्छति ।

3

After 3. 38. 13<sup>ab</sup>, K<sub>4</sub> D<sub>2.5</sub> ins. the foll. passage (which is in part corrupt and in part identical with passage No. 4):

योगयुक्तस्य ते पार्थ तत्र नास्ति विचारणा। प्रवरामतुलां सत्यां निर्दोषां सर्वदा सताम्। तामेकः पाण्डवेष्वद्य अस्त्रं प्राप्तो धनंजयः। न चाधर्ममिमं देवा नासिद्धं नातपस्विनम्। द्रष्टुमिच्छन्ति कौन्तेय चलचित्तं कथंचन । [5] रोरूयमाणं कटुक ईर्षुंकः कटुकाक्षरम्। दुष्टः श्लाघनकः क्षेप्ता हन्ताथ विचिकित्सितः। विश्वस्तहन्ता मायावी क्रोधनोऽनृतभाषिता। अत्याशी नास्तिकोऽशन्तो मित्रध्रुक्सर्वशङ्कितः। आक्रोष्टा चातिमानी च रौद्रो लुब्घोऽथ लोलुपः। [10] स्तेनश्च मद्यपश्चेव भ्रूणहा गुरुतल्पगः। संभावितातमा चालार्थं नृशंसः परुषश्च ह । नैते लोकानामुबन्ति निर्लोकास्ते धनंजय । भानृशंस्यमनुकोशं सत्यं करुणवेदिता । दमः स्थितिर्धितिर्धर्मः क्षमा रूपमनुत्तमम् । [15] दया दमश्र धर्मश्र गुरुपूजा कृतज्ञता। मित्रता द्विजभक्तिश्च वसन्ति त्वयि फाल्गुन । व्यपेक्षा सर्वभूतेषु क्षमा दानं मतिः स्मृतिः। तसारकीरन्य शकेण समेष्यसि धनंजय।

— (L. 56) B<sub>2. 4</sub> Dc D<sub>2</sub> ब्योम° (for धाम°). — (L. 57) D<sub>6</sub> आशावहस् (for आशुगामी). B<sub>4</sub> वीर्यवान् (for कीर्ल्सि). — (L. 58) B<sub>1</sub> Dn<sub>1</sub> [अ]ष्टम्यां (for षष्टयां). — (L. 59) D<sub>2</sub> तथा नित्यं नमस्कारी (for the prior half). — (L. 61) B<sub>1</sub> °मनसा (for °मनसः). — (L. 64) B<sub>1</sub> ममापन्न°; B<sub>2. 4</sub> °प्यनु ° (for °प्यन्न°). B<sub>3</sub> तत्त्वं ममान्नकामस्य. — (L. 67) Dc तान्वंदे समिभ (Dc<sub>1</sub> ससिन) धुभान् (for the posterior half). — (L. 68) B<sub>3</sub> निद्धुभा ; Dc<sub>2</sub> धुथया (for धुभया). — (L. 69) Dn<sub>3</sub> तांश्च सर्वान्नमस्यामि. B<sub>3. 4</sub> त्वामहं शरणं गतः; De D<sub>2</sub> पां(D<sub>2</sub> पा)तु मां शरणार्थिनं, — (L. 70) B<sub>1. 2</sub> Dc D<sub>2</sub> °पावनः (for °भावनः).

9

Before line 1, Dc D<sub>2</sub> ins. वैशं उ°. — (L. 1) Dc D<sub>2</sub>. इ समाहित: (for धिना). — (L. 6) D<sub>2</sub> पुत्रान् (for पुत्र). — (L. 7) Dc1 D<sub>5</sub> वाथ वा (for प्रयथ वा). B<sub>2</sub> श्रिय: (for

खियः). Da पुरुषो वा खियः शुभां (for the posterior half).
— (L. 8) D4 पठन् (for पठेन्). B3 सदा पर्वसु पर्वसु (for the posterior half). — Lines 11-12=(var.) 3.3.30.
Ba. 4 read lines 11-12 after line 14. — (L. 11) Da प्राप्य (for प्राप्तो). — (L. 12) D4 प्राप्य (for प्राप्त्र). De Da नेवामुयाद (for नेवासवान्). — (L. 13) De वा जपेन् (for च जयेन्). Ba प्राप्तु (for च जयेन्). Ba प्राप्तु (for च जुरेन्).

3

(L. 2) D<sub>5</sub> अवराम् (for प्रवस्तम्), and समां (for सताम्).
— (L. 3) To avoid hiatus, D<sub>5</sub> ह्यस्तं (for अस्तं).
— (L. 5) K<sub>6</sub> D<sub>2</sub> राठं न च (for कथंचन). — (L. 6) D<sub>2</sub> रोस्थमाणः. — (L. 7) K<sub>6</sub> D<sub>2</sub> हता च विचिकित्सकः. — D<sub>2</sub> om. lines 8-9. — (L. 12) K<sub>6</sub> D<sub>2</sub> पुरुषश्च (for पुरुष्).
— (L. 18) D<sub>5</sub> किया (for श्चमा). — (L. 28) K<sub>6</sub> D<sub>2</sub>

[20]

[25]

[30]

[35]

त्वाहरोन हि देवानां श्वावनीयः समागमः ।
सुद्धदां सोदराणां च सर्वेषां भरतर्षभ ।
त्वं गतिः परमा तात वृत्रहा मरुतामिव ।
तिस्मस्रयोदशे वर्षे भ्रातरः सुद्धदक्ष ते ।
सर्वेऽभिसंश्रयिष्यन्ति बाहुवीर्यं महाबल ।
स पार्थं पितरं गच्छ सहस्रक्षमिर्दम ।
सुष्टिग्रहणमादस्स्र सर्वाञ्चाणि च वासवात् ।
शर्यवतां सर्वभूतानां त्वासुपाद्याय मूर्धनि ।
विदितः सर्वभूतानां दिवं तात गमिष्यसि ।
प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्नंस्यते जयतां वरः ।
मानितस्त्रिदशैः पार्थं विद्वत्य सुसुसं दिवि ।

परमास्त्राणि पृथिवीं पुनरेष्यति ।
गुणांस्ते वासवस्तात खाण्डवं दद्धतस्तव ।
श्रुण्वतां किल भूतानां पुनः पुनरभाषत ।
तां प्रतिज्ञां नरश्रेष्ठ कर्तुमईति वासवे ।
किंचिद्दिशमितः प्राप्य तपोयोगमना भव ।
कर्तुमईसि कौन्तेय मधवद्वचनं हितम् ।

## 4

After 3. 38. 18° द, K4 D2. 5 S ins.:

सिद्धचारणसंघाश्च गन्धविश्व तमञ्जवन् ।

स्वस्ति वर्त समाध्यस्य संकरपस्तव सिध्यताम् ।

मनोरथाश्च ते सर्वे समृध्यन्तां महारथ ।

एवसुक्तोऽभिवाचैतान्बद्धाञ्जलिपुटस्तथा ।

तपोयोगमनाः पार्थः पुरोहितमवन्दत ।

ततः शीतमना जिष्णुस्तानुभावभ्यवन्दत ।

सहोदरावितरथौ युधिष्ठिरवृकोदरौ ।

संक्कान्तमनसौ त्र्णमभिगम्य महारथौ ।

यमौ गाण्डीवधन्वानमभ्यवादयतासुभौ ।

अभिवाद्य तु तौ वीरावृचतुः पाकशासनिम्। [10] अवासव्यानि सर्वाणि दिव्यान्यस्त्राणि वासवात्। अस्ताण्यामुहि कौन्तेय मनसा यद्यदिच्छसि । गिरो ह्यशिथलाः सर्वा निर्दोषाः संमताः सताम। त्वमेकः पाण्डवेष्वच संप्राप्तोऽसि धनंजय। न चाधर्मविदं देवा नासिद्धं नातपस्विनम्। द्रष्टमिच्छन्ति कौन्तेय चलचित्तं शर्ठं न च। रोरूयमाणः कटुकमीर्ष्यकः कटुकाक्षरः। शठकः श्वादकः क्षेता हन्ता च विचिकित्सिता। विश्वस्तहन्ता मायावी क्रोधनोऽनृतभाषिता। अत्याशी नास्तिकोऽदाता मित्रध्नक्सवैशङ्कित:। [20] आक्रोहा चातिमानी च रौद्रो छुब्घोऽथ छोछप:। स्तेनश्च मद्यपश्चेव भ्रणहा गुरुतल्पगः। संभावितात्मा चात्यर्थं नृशंसः प्ररूपश्च यः। नैते लोकानामुवन्ति निर्लोकास्ते धनंजय । आनृशंस्यमनुक्रोशः सत्यं करुणवेदिता। [25] दमः स्थितिर्धतिर्धर्मः क्षमा रूपमनुत्तमम् । दया शमश्र धर्मश्र गुरुपूजा कृतज्ञता। मैत्रता द्विजभक्तिश्च वसन्ति स्वयि फल्गुन। व्यपेक्षा सर्वभूतेष क्रपा दानं मतिः स्मृतिः। तसात्कौरव्य शक्रेण समेष्यसि धनंजय। [30] त्वादशेन हि देवानां श्लाघनीयः समागमः। सुहृदां सोदराणां च सर्वेषां भरतर्षभ । त्वं गतिः परमा तात बुत्रहा मरुतामिव । तिसस्योदशे वर्षे भ्रातरः सहदश्च ते। सर्वे हि संश्रयिष्यन्ति बाहुवीर्यं महाबल । [35] स पार्थ पितरं गच्छ सहस्राक्षमरिंदमम्। मुष्टिप्रहणमादत्स्व सर्वाण्यस्त्राणि वासवात् । शतश्रक्षे महाबाहो मघवानिदमव्यीत्। श्रुण्वतां सर्वभूतानां त्वामुपाघाय मूर्धनि ।

पश्यतां (for शृण्वतां). — (L. 30) Prior half = Gītā 6. 41°. Ds 'जितो (for 'कृतां). — (L. 31) Ds पावि' (for मानि'). — (L. 36) Ds देशम् (for दिशम्). — (L. 37) K4 D2 वेतुम् (for कर्तुम्).

# 4

(L. 2) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> भूतिं (for वतं). K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 5 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3 व्रपादत्स्व (for समाधत्स्व). — (L. 3) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> सिध्यंतां च (for समध्यन्तां). — (L. 4) D<sub>5</sub> ततः (for तथा). — (L. 5) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 5 तात (for पार्थः). — K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 5 om. line 6. — (L. 6) G<sub>1</sub> 'नंदत (for 'वन्दत). — (L. 8) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 5 स्हाद '; T<sub>2</sub> तं क्वांत '; G<sub>3</sub> तं शांत ' (for संक्वान्त '). T<sub>1</sub> पूणेम् (for तूणेम्). K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 5 उपक्रम्य ; G<sub>1</sub> वपागम्य ; M<sub>2</sub> वप '(for

अभि°). — (L. 9) G1 यतो (for यमौ), धन्वा तु (for धन्वानम्), and ह्यस्य° (for अस्य°). K4 D2. ६ तातुभौ (for तातुभौ). — K4 D2. ६ om. lines 10-49. — (L. 10) T2 G8 ततो (for तु तौ). — (L. 13) M2 सत्या (for सर्वा). T2 G3 गिरो ह्यसिधराः सर्वे (for the prior half). — (L. 17) G1 करकम्; M2 कृपण (for कटुकम्). — (L. 18) M2 शठः श्राधनिको देष्टा (for the prior half). — (L. 19) G1 मधावी (for मायावी). — (L. 20) G1 शंककः (for शिक्काः) — (L. 21) G4 धुद्रो (for रोद्रो). T2 G2. ३ [5]ति (for ध्रथ). — (L. 26) T2 G3 कृत्य (for स्वप°). — (L. 29 T2 G3 कृपा दानमनुस्मृतिः (for the posterior half). — (L. 30) G4 शेषण (for शक्रण). — (L. 35) G1 ब्राह्म (for वाद्व °). — G1 om. lines 41-43. — (L. 42) G4

विदितः सर्वभूतानां दिवं तात गिमध्यसि । [40]
प्राप्य पुण्यकृतां लोकात्रंस्यसे जयतां वर ।
मानितस्त्रिदशैः पार्थं विह्रत्य सुसुखं दिवि ।
अवाप्य परमास्त्राणि पृथिवीं पुनरेष्यसि ।
गुणांस्ते वासवस्तात खाण्डवं दहति त्वि ।
श्रुण्वतां सर्वभूतानां पुनः पुनरभाषत । [45]
तां प्रतिज्ञां नरश्रेष्ठ कर्तुमहिसि वासवीम् ।
कंचिद्देशमितः प्राप्य तपोयोगमना भव ।
कर्तुमहिसि कौरन्य मघवद्वचनं हितम् ।
दीक्षितोऽद्येव गच्छ त्वं दृष्टासि त्वं पुरंदरम् ।
तौ परिष्वज्य बीभत्सुः कृष्णामामन्त्र्य चाभिभो।[50]
अभ्यवादयत प्रीतः तपस्विप्रवरानि ।

In K. D2. s, some of these lines have already occurred in a passage which is ins. in those MSS. after 13<sup>ab</sup> (cf. passage No. 3 above).

.5

No. 5 is cancelled, being taken up in the footnotes to the constituted text.

विवृत्य (for विह्त्य). — (L. 44) T<sub>1</sub> G<sub>1.2</sub> M<sub>2</sub> सांडवे (for °वं). T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> दह्यते; G<sub>1.4</sub> दह्यति (for दहति). G<sub>1.4</sub> त्वया (for त्वयि). — (L. 45) M<sub>2</sub> किल (for स्वं-). — (L. 47) G<sub>4</sub> किंचि (for कंचि). G<sub>4</sub> इदं (for इत:). — (L. 49) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> दीक्षित्वा (for °तो). T G<sub>1-3</sub> गच्छस्व (for गच्छ त्वं). — (L. 50) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> चाप्युभौ; G<sub>1</sub> चाभिभु (for चाभिभो). — (L. 51) G<sub>1</sub> अभिवादयतस्तस्य ऊचुर्मुनिगणास्तदां.

6

(L. 1) K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> कदाचित्त्वथ देवेराञ्; K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> आदाय चित्त-मस्याथ; B<sub>2</sub>. 3 Dc Dr आदावेव च तं (B<sub>3</sub> ° व तु तं; B<sub>3</sub> ° वागतं) राक्रञ्च; S कदाचित्स हि देवेंद्रञ्च (for the prior half). K<sub>2</sub> बचो; D<sub>3</sub> अथ; T<sub>1</sub> अथो (for रहो). — (L. 2) K<sub>2</sub>. 4 D<sub>2</sub>. 3 S त(K<sub>4</sub> य)स्यां विज्ञाय (G<sub>1</sub> उवेंद्रयां) (for चक्षुरुवेंद्रयां). K<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 3 S (G<sub>1</sub> damaged) सक्तं चक्षुः प्रसंगतः (D<sub>2</sub> पुरंदरः); K<sub>4</sub> चक्षुः सक्तं पुरंदरः. — (L. 3) D<sub>3</sub> S (G<sub>1</sub> damaged) गंधवेराजा(D<sub>3</sub> °जो)य मया. S (G<sub>1</sub> damaged) प्रहिता (for 'तो). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 4. 6 S (G<sub>1</sub> damaged) वरा (for वराम्). — After line 3, D<sub>2</sub>. 3 ins.:

कटाक्षेक्षणमाधुर्यें रूपभावै: सविभ्रमै: ।

एकदृष्टचा फाल्गुनेन नृत्यन्ती प्रेक्षिता किल ।

— (L. 4) K4 D1-4. 6 S (G1 damaged) उर्वज्ञी. B3 Dc

K<sub>2</sub> B Dc Dn D<sub>1</sub>. 4-6 ins. after 192\*: K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. s, after 3, 45. 8: S, after adhv. 44:

6

वैशंपायन उवाच। आदावेवाथ तं शक्रश्चित्रसेनं रहोऽब्रवीत्। पार्थस्य चक्षुरुवैदयां सक्तं विज्ञाय वासव । गन्धवैराज गच्छाद्य प्रहितोऽप्सरसां वराम्। उर्वशीं पुरुषच्यात्र सोपातिष्ठतु फाल्गुनम् । यथार्चितो गृहीतास्रो विद्यया मन्नियोगतः। तथा त्वया विधातव्यं स्त्रीषु सङ्गविशारदः । एवमुक्तस्वथेत्युक्त्वा सोऽनुज्ञां प्राप्य वासवात्। गन्धर्वराजोऽप्सरसमभ्यगादुर्वशीं वराम् । तां दृष्टा विदितो हृष्टः स्वागतेनाचितस्तया। सुखासीनः सुखासीनां स्मितपूर्वं वचोऽववीत्।[10] विदितं तेऽस्तु सुश्रोणि प्रहितोऽहमिहागतः। त्रिदिवस्यैकराजेन त्वस्यसादाभिनन्दिना। यस्त देवमनुष्येषु प्रख्यातः सहजैर्गुणैः। श्रिया शीलेन रूपेण व्रतेन च दमेन च। प्रख्यातो बलवीर्येण संमतः प्रतिभानवान् । [15]

D1. 6 पुरुषव्यात्रं ; D2. 3 रूपसंपन्ना. K2 सोपि तिष्ठत ; K4 B Dc2 Dn2 D1. 5. 6 S उपतिष्ठतु ( D6 °तिष्ठेत ); D2. 3 प्रेम्णा तिष्ठतु ( D3 तिष्ठेत ). S फल्गुनं. — (L. 5) Dc2 D1 तथा (for यथा°). K4 यथार्थितामतिस्तां; Da. 3 यथाचित्तमभिस्म-( D3 ° श्रि )त्य; S यथाचि ( G2 न-; G4 च )तामभिस्तां ( G1 °ता ) (for the prior half). K. D. विद्यादस (D. सि) नियो-गतः; B De Di. s. s विद्यावान् मन्नि(De Di सुनि)योगतः; Ds. 4 T2 G1-3 M1 विद्यादस (D3 सा-; G1 सि) त्रियोगत:; T1 G4 M2 विद्यादिस (M2 रेस) त्रियोगगां (for the posterior half). - (L. 6) B2 (m as above).3 Dc Dn3 D4. 6 T1 G1 विधातव्य:; M1 व्या (for व्यं). K4 D1-3 T1 G1. 2 M स्त्रीसंसर्गविशारद (K. D. M द:); B. m. . स्त्रीसंगमविशा-रदः; Ds स्नीप्रसंगविशारद. — (L. 8) Dc D1 [5]प्सरसाम्. De सोभ्यगाद; Ma अभ्या. - (L. 9) Ka तं (for तां). K. विदितं; D2. 3 मुदितो (for विदितो). Ds तमागतं ततो दृष्ट्वा. Ks Dc1 त्वया; Dns D2 G1 तथा (for तया). — (L. 10) Ds. 3 स चैवैकां (Ds कां). S (by transp.) सुखासीनां सुखासीन:. - (L. 11) B2 T2 G2. 3 हि (for Sस्तु). Da. 3 कल्याणमस्तु सुश्रोणि; T1 विदितस्तव सु ; G1 M2 विदितस्तेस्त मु ; G. damaged. S प्रेषितो (for प्रहितो). T1 M उपा (for इहा ). — (L. 12) K4 [इ]ह (for [ए]क-). Da. 3 नो( Da चो)दितो देवराजेन; G1 damaged. Da. 3 लत्म-सादमनिदिते. — (L. 13) S (G1 damaged) स (for त्).

वर्चस्वी तेजसा युक्तः क्षमावान्वीतमत्सरः।
साङ्गोपनिषदान्वेदांश्चतुराख्यानपञ्चमान्।
योऽधीते गुरुशुश्रुषां मेधां चाष्टगुणाश्रयाम्।
ब्रह्मचर्येण दाक्ष्येण प्रसवैवयसापि च।
एको वै रक्षिता चैव त्रिदिवं मघवानिव।
अकत्थनो मानयिता स्थूळळक्ष्यः प्रियंवदः।
सुद्धदश्चान्नपानेन विविधेनाभिवर्षति।
सत्यवाक्पूजितो वक्ता रूपवाननहंकृतः।
भक्तानुकम्पी कान्तश्च प्रियश्च स्थिरसंगरः।
प्रार्थनीयैर्गुणगणमेहेन्द्रवरुणोपमः।
[25]
विदितस्तेऽर्जुनो वीरः स स्वर्गफळमामुयात्।
तव शकाभ्यनुज्ञातः पादावद्य पद्यताम्।

तदेवं कुरु कल्याणि प्रपन्नस्त्वां धनंजयः।
एवमुक्ता स्मितं कृत्वा संमानं बहुमन्य च।
प्रत्युवाचोर्वशी प्रीता चित्रसेनमनिन्दिता। [30]
यस्त्वस्य कथितः सत्यो गुणोद्देशस्त्वया मम।
तं श्रुत्वान्यथयं पुंसो वृणुयां किमतोऽर्जुनम्।
महेन्द्रस्य नियोगेन त्वत्तः संप्रणयेन च।
तस्य चाहं गुणोवेन फाल्गुने जातमन्मथा।
गच्छ त्वं हि यथाकाममागमिष्याम्यहं सुखम्।[35]
Colophon.

वैशंपायन उवाच । ततो विस्उच्य गन्धर्वं कृतकृत्यं ग्रुचिस्मिता । उर्वशी चाकरोत्स्नानं पार्थप्रार्थनलालसा ।

— (L. 14) Ds कुलेन (for शी°). T1 M2 रूपेण शीलेन (by transp.); Gs श्रितेन रूपेण. D1-3. 5 S श्रुतेन (Gs शिलेन) च बलेन च. - (L. 15) D2. 3 श्रुत- (D3 marg. sec. m. वन-); Ds श्रुति-; S (G4 damaged) शौर्य- (for बल-). K4 D2. 3. 5 S (G4 damaged) नीर्याभ्यां (for नीर्येण). D3 संभूत:; T G2. 3 प्रपन्न:; G1 M संपन्न:; G4 damaged (for संमतः). Bs प्रतिभाववान् ; D1 प्रतिभाति तत् . — (L. 16) S तेजस्वी सौम्यशीलश्च (for the prior half). D3 क्षेम° (for क्षमा°). S (except M1; G4 damaged) जित° (for बीत°). - (L. 17) D3 (corrupt) स चापि नि° (for साङ्गोपनि°). S (G1 damaged) गुरुशुअपुरात्मवान् (for the posterior half). — (L. 18) D2 om. line 18; G1 is damaged. B2 योथील. D3 G4 चतुरो वेदान् ; D5 चतुरो थीमान् ; T G2. 3 M चतुरः सर्वान् (for गुरुशुश्रूषां). K2 तेषां (for मेथां). B4 मेथां वाष्ट्रगुणास्तु यः (sup. lin. °श्रयः); D1 मेथाविष्ट्रगुणाश्रयां;  $D_3$  नैगमोपन्निषेत्ररः;  $D_5$  मेथामष्टगुणां तथा; T  $G_2$ . 3 M मेथावी गुणवानिह (T2 G3 °नपि; M2 °निव) (for the posterior half). — (L. 19) B1 प्रवीरेर् (for प्रसवैर्). K4 D5 स्वथयापि च; T G1-3 M1 स्वथया च सः (for वयसापि च). Da पार्थिवैश्व महागुणै:; Da पार्थिवैश्वर्यजैर्गुणै:; Ga damaged; Ma प्रश्रयेः खिथा च सः (for the posterior half). — (L. 20) D<sub>2</sub>. 3 एकोपि; S (G<sub>4</sub> damaged) एकश्च (for एको वै). K4 D3 त्रिदिवे; D6 देवेषु. — (L. 21) T1 अर्थमानो; M2 अकत्थमानो (hypermetric!) (for अकत्थनो). स्हम° (for स्थूल°). — (L. 23) K4 D2. 3. 5 T2 G2. 3 M सत्यवागूर्जितो (D2. 3 °तं); G4 °वाग्दुर्जयो. — (L. 24) D2. 3. 5 क्षांतश्च; T1 भक्त (for कान्त ). D2. 3 T2 G3 प्रियो यः; T1 प्रियोन्यः; G1. 2. 4 M प्रियो(G1 °या)च (for प्रियश्च). K. B1. 3. 4 De D1. 2 °संगत: (for °संगर:). — (L. 25) K4 B De D1. 6 S (G4 damaged) प्रार्थनीयो; D2. 3 श्राध-

नीयो ; D: अर्चनीयो (for प्रार्थनीयेर्). — (L. 26) S आप्तवान् (for आप्र्यात्). K4 सदेहः खर्गमाप्तुतां; D1-8 मर्ललोकादिहा-गतः (for the posterior half). — (L. 27) B1 तं च (for तव). D1-3 त्वं तु शक्राभ्यनुज्ञाता. Ds प्रसाधतां (for प्रप°). D1-3 तस्य पादांतिकं त्रज (for the posterior half). — D1 om. lines 28-29. — ( L. 28 ) Ка Dз प्रसन्नस् (for प्रपन्नस्). D1 च पार्थिव: (for धनंजय:). — (L. 29) D3 om. line K4 T2 G2-4 M1 स्वात्मानं; B2 D5 M2 सात्मानं (for संमानं). D1 M1 बहुमान्य च; G4 अनुमान्य च. — (L. 30) Before line 30, D1. 3. 5 ins. वैशं उ. Dn2 प्रीला (for शीता). Ds सितपूर्वम् (for चित्रसेनम्). — (L. 31) Ks D2. 3. 5 G2. 4 M1 यस्तस्य ; T1 यस्त्वद्य ; G1 यः सत्यं ; M3 B1. 3 सर्वो; Dc साधो; D2. 3 शंके; T1 सबा; M2 सम्यग् (for सत्यो). B1 (m as above) S [अ]नघ (for मम). — (L. 32) B₂ तच्छ्रत्वा. K₄ [अ]प्यप्रियं पुंसां; B₂ प्रथिता पुंसो; B4 प्रार्थयेदन्यं; D1. 2 तु वरा नारी; D3 [अ] मृपं नारी; S [अ]च (G2.4 °न्यं) प्रियं नारी (for [अ]व्यथयं पुंसो). K4 D1-3 वृणुयात्; B4 वरेण्यं; S प्रणयेत् (for वृणुयां). K4 B3 D1-3. 5 S किसुतार्जुनं. — (L. 33) B1. 4 De Da. e तु (for च). D1-8 युष्माकं प्रणयेन च (for the posterior half). — (L. 34) K4 अहं तस्य (for तस्य चाहं). Dc2 T1 G2. 4 M फल्युने. — (L. 35) K4 D1-8 T1 G2. 4 M तद्गचछ त्वं (for गच्छ त्वं हि). Ks D1-3. 6 S सखे (for खबम्). — Colophon. Adhy. no. (figures, words or both): Dni. ns 45; D1 46. — (L. 36) D4 T2 G1-8 Ma कृतकृत्या. D1-s उर्वशी कृतकृत्यवत् (for the posterior half). - (L. 37) S साकरोत्. G1 M मानं (for स्नानं). Bam Ds दर्शन° (for 'प्रार्थन'). D1-3 अलंकारादिभिदिंब्यै-रात्मानं तिहदृक्षया. — (L. 38) D1-8 ततो (D8 तैर) लंकरणी-यैश्व; S स्नाना(T1 °ता) लंकारनेपथ्यर् (G2 °नेपुण्यर्).

स्नानालंकरणेहें चैर्गन्धमाल्येश्च सुप्रभैः।
धनंजयस्य रूपेण शरेर्मन्मथचोदितः।
अतिविद्धेन मनसा मन्मथेन प्रदीपिता। [40]
दिक्यास्तरणसंस्तीणें विस्तीणें शयनोत्तमे।
चित्तसंकल्पभावेन सुचित्तानन्यमानसा।
मनोरथेन संप्राप्तं रमन्त्येनं हि फाल्गुनम्।
निर्गम्य चन्द्रोदयने विगाढे रजनीमुखे।
प्रस्थिता सा पृथुश्रोणी पार्थस्य भवनं प्रति। [45]
मृदुकुञ्जितदीर्घण कुमुदोत्करधारिणा।
केशहस्तेन ललना जगामाथ विराजती।
श्रूक्षेपालापमाधुयैंः कान्त्या सौम्यतयापि च।
शिशनं वक्त्रचन्द्रेण साह्नयन्तीव गच्छती।
दिक्याङ्करागौ सुमुखौ दिक्यचन्दनरूषितौ। [50]

गच्छन्त्या हारविक्रचौ सनौ तस्या ववस्तातुः ।
स्तनोद्वहनसंक्षोभाद्याम्यमाना पदे पदे ।
त्रिवलीदामचित्रेण मध्येनातीव शोभिना ।
अधो भूधरविस्तीणं नितम्बोन्नतपीवरम् ।
मन्मथायतनं ग्रुश्रं रसनादामभूषितम् । [55]
ऋषीणामपि दिव्यानां मनोव्याधातकारणम् ।
स्कृभवस्त्रधरं रेजे जधनं निरवद्यवत् ।
गूढगुरुकधरौ पादौ ताम्रायततलाङ्कुली ।
कूर्भपृष्टोम्नतौ चापि शोभेते किङ्किणीकिणौ ।
सीधुपानेन चार्वेन तुष्ट्याथ मदनेन च । [60]
विलासनैश्र विविधः प्रेक्षणीयतराभवत् ।
सिद्धचारणगन्धवेंः सा प्रयाता विलासिनी ।
बह्नाश्रयेंऽपि वै स्वर्गे दर्शनीयतमाकृतिः ।

संस्कृता: S शोभनै: (for सुप्रभै:). — (L. 39) K. D1-3 S शक्रस्याभ्यर्थनेन च ; Ba सर्वलोकातिगेन वै (for the posterior half). - (L. 40) Ś1 B3 D1-3 S (G1 damaged) वाक्यैश्च ( D1. 2 सुवाक्यैश् ) चित्रसेनस्य (for the prior half). K4 च दीपिता; D1-8. 5 S च (D1 [अ]पि; D2 [अ]भि-; D3 सु-; Ds प्र-) पीडिता. — (L. 41) Bs Ds दिव्यास्तरणसंकीर्णे; D1-3 भरणसंपन्ना ; T2 G1. 3 स्तरणसुस्तीर्णे. B1 विचित्रे (for विस्तीर्णे). — (L. 42) D1-3 Som. line 42. K4 B3 भाविता-नन्य°; B4 सुचित्तागत°; Dc Ds खचितानन्य°; Dn1 सुचितानन्य° (for the posterior half). - (L. 43) D<sub>3</sub> T<sub>1. 2</sub> (before corr.) G2. 4 M संप्राप्ता; G1 ° सो (for ° सं). D1. 2 मनोरथे ( Da °थै:) समासाद्य (for the prior half). K. रमंत्येवं हि; B2 Dc Dn1. n3 D5 रमत्येनं हि; B3 S रमयंतीव; D1-3 काम-बलेव (for रमन्त्येनं हि). S फल्गुनं. — (L. 44) S निशाम्य (for निर्गम्य). K4 निशम्य चंद्रोदयनं ; D1-3 चंद्रोदयं समासाद्य (for the prior half). - (L. 45) S (except G<sub>1</sub> M<sub>2</sub>) पृथुसु° ( for सा पृथु° ). K. D1. 2 M भ( K. भ )वनं महत्; D3 शयनं प्रति ; T G2-4 सदनं (T1 शयनं) महत्. - (L. 46) Ds °दीघीस्तु (for °दीर्घेण). Bs D1-3. 5. 6 कुसुमोत्करधारिणा (Ds °णी); Dc कुमुदोत्कच°; S (G1 damaged) कुसुमोत्तम° (for the posterior half). — (L. 47) Di S °पारोन (for °हस्तेन). D3 केशान्हस्तेन संयम्य (for the prior half). Ds [आ]शु (for [अ]थ). S गच्छमाना व्यराजत. — (L. 48) Ds रूपलावण्यमाधुर्यै: (for the prior half). Ds श्रिया (for [अ]पि च). — (L. 49) Ds मुख- (for वक्त्र-). K4 -वर्येण; D1. 3 चीर्येण (for चन्द्रेण). K4 आहुयंतीव; D1. 3 S आहु ; Ds शात° (for साह°). Dc Ds T2 G3 M2 गच्छति; Ds तर्जितं. — ( L. 50 ) T G₂- M1 °रागरुचिरौ; M2 °रागरचितौ (for 'रागो सुमुखौ). Ds 'गंधेन (for 'चन्दन-). K. Dc D1-8. 5. 6 भूषितौ (for रूषितौ). — (L. 51) B1. 3. 4

Dns. ns Ds-s 'रुचिरौ (for 'विकचौ). K4 Dc D1-3. s चास्या (for तस्या). — (L. 52) Bi. 4 Dn नम्य (for नाम्य°). — (L. 53) K4 मध्ये चातीव. K4 D1. : शोभती; B1 G2 M1 शोभना; D6 M2 शोभिता. — (L. 54) K4 D1.2 अथ (for अधो). De Ds S रथकूबरविस्तीर्ण; Ds तस्यास्तद-तिवि° (for the prior half). - (L. 55) Dn1 D2 S रशना- (for रसना-). K. Ba. 8 D1. 2. 4. 6 S -शोभितं (for -भृषितम्). - (L. 56) Ds सुनीनामपि साध्यानां (for the prior half). K4 Dc D1-3. 5 T1 M 'कारक; B3. 4 'कारिण (for °कारणम्). — (L. 57) D3 °वस्त्रावृतं; D6 °वस्त्रपरं, D4 S (G1 damaged) भाति (for रेजे). K4 B Dc D1. 2. 4 S चानवद्यया (Dsm चार्प्यानिदितं); Ds. 6 निरवद्यया (for °वत). — (L. 58) K4 B Dc D1. 2. 8 S गूढगुल्फशि(S 'सि)री पादौ (G4 बाहू); Ds व्यूदगुल्फोन्नतौ पादौ (for the prior half). K4 D1. 2 ताम्रपत्रलतां( D2 °तलां )गुली; Dc D3. 5 ताम्रपद्म (Dc1 ताम्रायत )चलां (D3 "तलां ; D6 "नखां"); S ताम्रपादतलां. - (L. 59) S चास्याः (M1 तस्याः) (for चापि). D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> शो(D<sub>1</sub> शु)भाते; D<sub>3</sub> शुशुभौ (for शोभेते). Des Ds. 6 'युतौ ; D1 'तलौ ; Ds. 6 S 'किनौ (for °िकणी). K. D. शु(D. सु)शुभाते किणीकतौ (for the posterior half ). - (L. 60) S (except G.) যায় (for सीध"). Di. क तुष्ट्या च ; Ti तुष्टीथ ; Ta Ga-4 तुष्टा च ; Gi damaged: M1 त्रष्टाथ (for तृष्ट्याथ). B. Dc वदनेन (for मद°). — (L. 61) K. B. De D. 2. 5 S (G1 damaged) विलासितैश्र (for 'सनैश्र). - (L. 62) T G M1 साध्ये (T1 ैमें )र्याति ; Ma प्रार्थिता या (for सा प्रयाता). - (L. 63) S om. line 63. Bi. s लोम ; De Ds शोभ (for दर्श). K. D1. 2 आश्चर्यमिव लक्ष्यते; D3 आश्चर्यपदमागता (for the posterior half). - Ds om. lines 65-68. - (L. 65) K. D. 4-6 तन्वभार्थावृता ; B: तनुत्रार्थावृते ; B. तन्वभागावृता ;

ससक्ष्मेणोत्तरीयेण मेघवर्णेन राजता। तन्रभावता व्योन्नि चन्द्रलेखेव गच्छती। [65] ततः प्राप्ता क्षणेनैव मनःपवनगामिनी। भवनं पाण्डुपुत्रस्य फाल्गुनस्य ग्रुचिस्मिता। तत्र द्वारमनुप्राप्ता द्वारस्थैश्च निवेदिता। अर्जुनस्य नरश्रेष्ठ उर्वशी ग्रुभलोचना। उपातिष्ठत तद्वेश्म निर्मलं सुमनोहरम्। [70] स शङ्कितमना राजन्यत्यद्भच्छत तां निशि । दृष्ट्वैव चोर्वशीं पार्थी लजासंवृतलोचनः। तदाभिवादनं कृत्वा गुरुपूजां प्रयुक्तवान् । अर्जुन उवाच। अभिवादये त्वां शिरसा प्रवराप्सरसां वरे। किमाज्ञापयसे देवि प्रेष्यस्तेऽहमुपस्थितः। [75] वैशंपायन उवाच। फाल्गनस्य वचः श्रुत्वा गतसंज्ञा तदोर्वशी। गन्धवेवचनं सर्वे श्रावयामास तं तदा।

उर्वश्यवाच । यथा मे चित्रसेनेन कथितं मनुजोत्तम। तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि यथा चाहमिहागता। उपस्थाने महेन्द्रस्य वर्तमाने मनोरमे। [80] तवागमनतो वृत्ते स्वर्गस्य परमोत्सवे। रुद्राणां चैव सांनिध्यमादित्यानां च सर्वशः। समागमेऽश्विनोश्चेव वसनां च नरोत्तम । महर्षीणां च संघेषु राजिंधप्रवरेषु च। सिद्धचारणयक्षेषु महोरगगणेषु च। [85] उपविष्टेषु सर्वेषु स्थानमानप्रभावतः। ऋद्धया प्रज्वलमानेषु अग्निसोमार्कवर्षसु । वीणास वाद्यमानास गन्धवैः शक्रनन्दन । दिव्ये मनोरमे गेये प्रवृत्ते पृथुलोचन । सर्वाप्सरःस सुख्यास प्रनृत्तास कुरूद्वह । [90] त्वं किलानिमिषः पार्थं मामेकां तत्र दृष्टवान्। तत्र चावभृथे तस्मिन्नुपस्थाने दिवौकसाम्।

 $\mathrm{Dc_1}$  (corrupt) तत्रर्था न्याकुले ;  $\mathrm{Dc_2}$   $\mathrm{D_1}$  नवाभ्रन्यावृते ;  $\mathrm{T}$   $\mathrm{G_{2-4}}$ M तन्त्रभ्रप्रावृता (Ma ° व्याहृता); G1 तं च भूप्रावृता (for तनुर-भावृता). Dn2 D5 T2 G2. 3 M2 गच्छति (for °ती). — ( L. 66) S [अ]तिदुष्प्रापा (G1 damaged; **T1 M1 '**पं) (for क्षणेनैव). S (G1 damaged) मनसापि विकर्म(M1 °िमें) भिः (for the posterior half). - (L. 67) S (except G4; G1 damaged) फल्गुनस्य. K4 D2 S (G1 damaged) गुणा-थिका (for शुचि°). — (L. 68) T3 G3 °मपि (for °मनु-). K. D. द्वास्थैस्तस्य ; T. द्वास्थेनापि ; T. G2-4 M1 द्वास्थैरपि ( T2 Gs °भि-); G1 M2 द्वास्पैश्च वि- (for द्वारस्पैश्च). — (L. 69) Bs नरव्याघ्र ; S नृपश्रेष्ठ (for नर°). K4 D2. 3 S परमाप्सरा:;  $B_3$  स्वर्गभूषणा ( for ग्रुभ $^{\circ}$  ). —  $D_5$  om. lines 70-72;  $T_1$ om. line 70. — (L. 70) Dc D1 उपातिष्ठत्तदा वेदम (for the prior half). B1 Dc मनोरमं (for 'हरम्). K4 D2.3 S ( T1 om. ) तत्र चो ( K4 D1. 3 तत उ)त्थाय शयनाद्वासविर्वास-वोपमः. — (L. 71) S अशंकितमना. В₄ प्रत्युद्गच्छच; De D1 M प्रत्यागच्छत; T G3.4 प्रत्यगच्छत; G2 प्रत्यवेक्षत (for प्रत्युद्ग°). Dn. प्रत्युद्गच्छत्ततो निशि; Ds अभ्युत्थानं चकार ह (for the posterior half). — (L. 72) G2. 4 प्राप्तां (for पार्थों). Do ननामावृतलोचन:; T2 G2. 3 लज्जावृतविलोचन:. — (L. 73) B. De S (G. damaged) पादाभिनं (De D. T1 °वा)दनं कृत्वा. — (L. 74) Hypermetric! T G1. 3 Ma त्वा (for त्वां). S प्रमदे (for प्रवरा ). — (L. 75) K4 D2. 3 S किं चा(D2 वा-; T1 न्वा)गमनकूत्यं ते ब्र्हि सर्वे यथातर्थ. — (L. 76) K. D. 3 S (G1 damaged) अकामं फा(S फ)ल्गुनं ज्ञात्वा(K4 दृष्ट्वा) (for the prior half). K4 Da. s S (G1 damaged) इंगितज्ञा (for गतसंज्ञा). G2. 4

ततो (for तदो ). — (L. 77) De D1. 4 तत्तदा; D3 पांडवं; S (G1 damaged) फल्गुनं (for तं तदा). — (L. 79) K4 B1. s. 4 Dc D1-s. 5 S सव (for Sg सं-). Ds om. lines 81-88. - (L. 81) K4 B3 Dc D1. 2. 5 S (T2 before corr.) तवागमनतुष्ट्या च (De Di ते) (for the prior half). — (L. 82) K4 D2 मरुतां (for रुद्राणां). K4 Dc D1. 2. 5 S (G1 damaged) सांनिध्ये (for ध्यम्). — (L. 83) S (G1 damaged) चापि (for चैव). D2 समा-गमे (for नरों°). — (L. 84) M2 सर्वेषां (for संवेषु). Ma राजधींणां वरेषु च (for the posterior half). — (L. 85) D<sub>2</sub> om. line 85. — (L. 86) Dc D<sub>1</sub> om. line 86. K4 D2 S (except G4) हृष्टेषु (for सर्वेषु). K2 स्थानमात्र°; G4 मानस्थान° (by transp.). — (L. 87) G2 रुच्या (for ऋद्ध्या). T2 G2-4 प्रज्वाल्य° (for प्रज्वल°). K4 Da T1 Ga M अझीधोमार्क-. Ka Da. ह वर्चसु; T1 M1 वर्तमसु (for -वर्ष्मसु). — (L. 88) B3-4 Dc D3. 4. 6 घट्टमानासु;  $\mathrm{D}_1$  पद्य $^\circ$ ;  $\mathrm{D}_{m{\delta}}$  कण $^\circ$  (for वाद्य $^\circ$ ).  $\mathrm{K}_{m{\delta}}$  वीणामुद्यम्यमानासु. A few MSS. शक्रनंदन:; B3 शत्रुमर्दन. — (L. 89) S गीते (for गये). K4 Dc D1. 2 ° लोचने (for ° लोचन). D8 गेरे प्रवृत्ते नृत्येथ गंधर्वे पृथुलोचना. - (L. 90) K. D. G. सर्वा-प्सरसमुख्यासु; Do D1 °रःसु मुख्येषु; D4 °रःसु पुण्यासु; T1 ैरसमाजेषु; G1 M ैर(M2 ैर:)समास्यासु; G4 ैर:समाख्यासु. K4 B1. 2. 4 De Dn1 D1. 2 G1. 2. 4 प्रवृत्तासु; Ds प्रपन्नासु; T1 समास्यासु (for प्रनृत्तासु). S °त्तम (for दह). — (L. 91) K4 किलामिलवन् ; D1. a कुलामिलखं (for किला निमिषः ). Bs मामेकां दृष्टवानिस ; Dc Ds मामेकायं (Ds "यः) प्रदृष्टवान्. — (L. 92) Bsm Dc D1 तत: (Bsm तत्र) चैवं

तव पित्राभ्यनुज्ञाता गताः स्वं स्वं गृहं सुराः। तथैवाप्सरसः सर्वा विसृष्टाः स्वगृहं गताः । अपि चान्याश्च शत्रुव्न तव पित्रा विसर्जिताः। [95] ततः शकेण संदिष्टश्चित्रसेनो ममान्तिकम्। प्राप्तः कमलपत्राक्ष स च मामब्रवीदथ। त्वत्कृतेऽहं सुरेशेन प्रेषितो वरवर्णिनि। श्रियं कुरु महेन्द्रस्य मम चैवात्मनश्र ह। शक्रतुल्यं रणे शूरं रूपौदार्यगुणान्वितम्। [100] पार्थं प्रार्थय सुश्रोणि त्वमित्येवं तदाबवीत्। ततोऽहं समनुज्ञाता तेन पित्रा च तेऽनघ। तवान्तिकमनुप्राप्ता ग्रुश्रूषितुमरिंदम। व्वद्गुणाकृष्टचित्ताहमनङ्गवशमागता। चिराभिलषितो वीर ममाप्येष मनोरथः। [105] वैशंपायन उवाच । तां तथा बुवर्ती श्रुत्वा भृशं लजावृतोऽर्जुनः।

उवाच कर्णों इस्ताभ्यां पिधाय त्रिदशालये। दुःश्रुतं मेऽस्तु सुभगे यन्मां वदिस भाविनि । गुरुदारैः समाना मे निश्चयेन वरानने । यथा कुन्ती महाभागा यथेन्द्राणी शची मम ।[110] तथा त्वमपि कल्याणी नात्र कार्या विचारणा। यचेक्षितासि विस्पष्टं विशेषेण मया ग्रुभे। तच कारणपूर्वं हि ऋणु सत्यं शुचिस्मिते। इयं पौरववंशस्य जननी मुद्दितेति ह। त्वामहं दृष्टवांस्तत्र विज्ञायोत्फुललोचनः। [115] न मामईसि कस्याणि अन्यथा ध्यातुमप्सरः। गुरोर्गुरुतरी में त्वं मम वंशविवर्धिनी। उर्वश्युवाच । अनावृताश्च सर्वाः सा देवराजाभिनन्दन् । गुरुस्थाने न मां वीर नियोक्तुं त्विमहाईसि। पुरोवंशे हि ये पुत्रा नप्तारों वा त्विहागताः। [120]

गते; D2 तत्र चोपगते (for तत्र चावभृथे). - (L. 93) K4 D2 स्वान् स्वान् निलयान् ( Da लीलया ) सुराः; S (G1 damaged) गताः स्वनिल्यान् ( $T_1$  °i) सुराः. — (L. 94)  $K_2$   $B_1$  DnDs विशिष्टाः (for विसृष्टाः). Ks Dc D1-3. s स्वान्गृहान्; S निलयं (for स्वगृहं). De D1. 5 तथा; T1 सुराः (for गताः). — (L. 95) De D1. 5 एताश; S अहं (for अपि). B1 D5 विवर्जिताः (for विस°). — (L. 96) Ds निर्दि (for संदि°). — (L. 97) K4 D2. 3 S (G1 damaged) स्वयं; B2 इदं (for अथ). Dc D1. 5 मामेवं स्वयम नवीत् (for the posterior half). — (L. 98) De त्वत्कृतेन (for °तेऽहं). Ds सुरेंद्रेण. D1. 2 G4 M2 प्रेषिता (for °तो). D1. 2 G3. 4 वरवर्णिनी. — (L. 99) D<sub>2</sub> सुरेशस्य (for महेन्द्रस्य). D<sub>3</sub> °त्मनस्तथा; Ds °त्मना सह (for °त्मनश्च ह). — (L. 100) Dc D1. 8 वीरं (for शरं). K: B Dn D4. 6 G1 सदौ (for रूपौ ). - (L. 101) Dc D1. 4. 5 त्विमत्येव. Dc च सो; D2 S स मा; Ds वचो (for तदा). Ds (corrupt) त्वमेनं समुनोदितं. — (L. 102) De D1 तथा (for ततो). T1 G1. 1 M प्रीता (for पित्रा). M: तवांतिकं (for च तेऽनध). D: तव पित्रा च तेन च (for the posterior half). — (L. 103) Ma अनु-प्राप्ता महाबाहो (for the prior half). - (L. 104) K4 D: S न केवलं हि शक्रण प्रेषिता चाह (K. D: संदिष्टेलह) मागता; Ds त्वत्संनिधानं शक्तस्य संदेशादहमागता. — (L. 106) Ds वदतीं (for ब्रवतीं). K. D. S °न्वितो (for ° वृतों). — (L. 107) K. D. transp. जवाच and पिथाय, K. B. D<sub>2</sub>. 3 S त्रिदशोपमः (for °शाल्ये). — (L. 108) S अश्रतं (for दु:श्रतं). Dei Da. s. s ते (for मे). Dea Di तेषु (for मे Sस्तु ). K4 यथा; G2 M यन्मा (for यन्मां). K4 Dc2 D1-3. 5. 6 T1 G1. 2 M भामिनि (for भाविनि). - (L. 109)

De Dn: D1. 5 लं; S हि (T1 -सि; M1 -सि also) (for मे). K4 D2 नित्समेव; Dc D1. 5 नित्समेषा; D3 विभेम्येषा; S नित्सं मेसि (T1 मे हि) (for निश्चयेन). Dc D1. 5 मतिर्मम; D3 वरांगने (for वरा°). — K. B1-3 D2 S om. lines 110-111. — (L. 110) Ds reads line 110 in marg. Ds. s यथा कुंती च माद्री च तथा त्वमिप भामिनि. — (L. 111) Dc Dn D1. 4. 6 कल्याणि (for °णी). - (L. 112) Dc D1. 5 यद्वीक्षि°; Т2 G2-4 यत्त्रेक्षि° (for यचेक्षि°). D3 सुभगे (for विस्पष्टं ).  $K_4$  तवाशुभे ( m मया शुभे as above ). — ( L. 113 ) K4 त्वं तच कारणं सर्वे; Dc D1. 2. 5 T G तच म कारणं पूर्व (D2 T G सर्व); D3 M तत्र (M1 तस्य) मे कारणं सर्व (for the prior half). K4 Ds. 3 S शृणु सत्येन सुस्मिते ( Ds सुत्रते). — (L. 114) Ds इह (for इयं). Ks Ds जननी-मुचितेति ह ( Ds °न हि); K4 °नी मुदितेन ह; B2. 8 Dc Ds °नी विदितेति ह; D1. 2 °नी मुदितोभवं; S °नी सुदतीति ह ( T1 °नीति सुनीति हि) (for the posterior half). — (L. 115) K. D. 8 S विस्मयो°; Ds विद्यातो° (for विद्यायो°). — (L. 116) T. G. . मुश्रोणि (for कल्याणि). K. D. . मंतुम्; K. B. De Dn. D1-8 S गंतुम्; D. मातुम् (for ध्यातुम्). K. Di. 2 अप्सरे ; Ds उत्सहे ; S अंगने ( for अप्सर: ). — (L. 117) K2 Dc2 Dn yeatt. D2. 3 T G1. 3. 4 M त्वं मे (by trausp.). Dn; सा मे (for मम). K: Dn: n: मम त्वं वंशवर्षिनी; B1. 2. 4 D2. 3. 6 T G2-4 M2 मम वंश-विवर्धनी. - (L. 118) K4 च ताः सर्वा; S वयं सर्वा (for च सर्वाः सा). K4 D1. 6 देवराज्ञा वरानन; Dc D1 राजं (D1 .°राज-) वरानने; Ds °राजानुगानष; T G °वार(T1 °वारा)-वरांगना:; M °वारा वरानन (for the posterior half). - (L. 119) Т. G. . मा (for ні). - (L. 120) В

तपसा रमयन्त्यसान च तेषां व्यतिक्रमः। तत्प्रसीद न मामार्ता विसर्जयितुमईसि । हच्छयेन च संतप्तां भक्तां च भज मानद्। अर्जुन उवाच। श्रुणु सत्यं वरारोहे यत्त्वां वक्ष्याम्यनिन्दिते । श्वण्वन्तु मे दिशश्चैव विदिशश्च सदेवताः। यथा कुन्ती च माद्री च शची चैव ममान्धे। तथा स्ववंशजननी त्वं हि मेऽद्य गरीयसी। गच्छ सूध्नी प्रपन्नोऽस्मि पादौ ते वस्वर्णिनि। त्वं हि मे मातृवत्पूज्या रक्ष्योऽहं पुत्रवस्वया। वैशंपायन उवाच । एवमुक्ता तु पार्थेन उर्वशी कोधमूर्छिता। [130] वेपन्ती अकुटीवका शशापाथ धनंजयम्। उर्वश्युवाच । तव पित्राभ्यनुज्ञातां स्वयं च गृहमागताम् ।

यस्मान्मां नाभिनन्देथाः कामबाणवशं गताम्। तस्मात्त्वं नर्तनः पार्थं स्त्रीमध्ये मानवर्जितः। अपुमानिति विख्यातः षण्डवद्विचरिष्यसि । [185] वैशंपायन उवाच। एवं दस्वार्जने शापं स्फरदोधी श्वसन्त्यथ। पुनः प्रत्यागता क्षिप्रमुवेशी गृहमात्मनः। ततोऽर्जुनस्वरमाणश्चित्रसेनमरिंदमः। संप्राप्य रजनीवृत्तं तदुर्वश्या यथा तथा। निवेदयामास तदा चित्रसेनाय पाण्डवः। [140] तत्र चैवं यथावृत्तं शापं चैव पुनः पुनः। न्यवेदयच शक्रस्य चित्रसेनोऽपि सर्वशः। तत आनाय्य तनयं विविक्ते हरिवाहनः। सान्त्वयित्वा शुभैर्वाक्यैः सायमानोऽभ्यभाषत । सुपुत्राद्य पृथा तात त्वया पुत्रेण सत्तम । [145] ऋषयोऽपि हि धैर्येण जिता वै ते महाभज।

De Dns D1 पुरोर् (for पू°). De D1 च (for हि).  $K_4$ Da पितरः कस्य पुत्राश्च ; Da पितरो वापि तनया ; S पितरः सोदराः पुत्रा (for the prior half). D3 [5]पि (for वा). D1 M2 इहागता: ; T G M1 [आ]गता इह (for त्विहा°). — (L. 121)  $T_1$  ैयांति स्म (for ैयन्त्यसान्).  $T_1$   $G_1$  M न चास्त्ये( $M_2$ °स्त्वे)षां; Ta Ga. 3 नैव तेषां; G4 न वै तेषां (for न च तेषां). — (L. 123) K. B. S संप्राप्तां (for संतप्तां). S (except G4) मानघ (for °द). — (L. 124) T1 यथा; G1 यद्वा; G2 M यस्वा (for यस्वां). — (L. 125) B2 सदैवता: (for सदे°). — (L. 126) K2 Ds वेह; K4 B1-8 Dc Dn D1. 2 चेह (for चैंब). S समा इह (for ममानधे). Ds समानेति समासि मे (for the posterior half). — (L. 127)  $K_2$  B Dn D4.6 च; Tı त्वं (for स्व-). Ds [S]ति (for SE). — (L. 128) Ma त्वत्पादौ (for पादौ ते). — (L. 129) K4 पाल्या (for पूज्या). G1 ईक्ष्यो; a few MSS. रक्षो (for रक्ष्यो). — (L. 130) Ks Dc Ds. s. s S तथा(S °तो)वधूता पार्थेन (for the prior half). - T2 G3 om. lines 131-134. — (L. 131) K₄ चुकोप चोर्वशी राजन्; B₃ De D1-8. ₅ T1 G1. 2. 4 M वेपंती भुकुटीं इत्वा. K4 शापो दत्तश्च दारुणः (for the posterior half). - (L. 132) K4 om. line 132.  $G_{2..4}$  चित्रसेना  $^{\circ}$  (for तव पित्रा  $^{\circ}$ ). — (L. 133)  $T_{1}$   $G_{2..4}$ M त्वं (for मां). D3 प्रिपीडितां (for वदां गताम्). K4 भजंतीं मामनाइत्य न कृतं वचनं मम. — (L. 134) B2. 4 Dc Ds T1 G1. 2. 4 नर्तक: (for °न:). — (L. 135) S अपुंस्त्वेन च (for अपुमानिति). A few MSS. षंड or खंढ (for षण्ढ). — (L. 136) K<sub>3</sub> B D (except D<sub>1-8.5</sub>) S (except M1) om. the ref. (M1 om. उवाच). K4 D2 S स्फ्रितोष्ठी; Bs. 4 Ds स्फुरदोष्ठा. Ks श्वसत्यथ; K4 Ds. 5 सन्निव; B4

°सत्तथा; Dc T G3 M1 °संत्यपि; D3 °सित्यलं; G1. 2. 4 M2 श्रसत्यपि. — (L. 137) S शीव्रम् (for क्षिप्रम्). K4 D1-3 S स्वं निवेशनं (for गृहमा°). — K4 B3 D1-3 S subst. for lines 138-139: D5 ins. (the first line only) after 137: पार्थोऽपि लब्ध्वा तं शापं तां निशां दुःखितोऽवसत्। चिन्तयंश्चित्रसेनाय प्राप्तं सर्वमद्ववान्।

चिन्तयंश्चित्रसेनाय प्राप्तं सर्वमदृष्टवान् । ततः प्रभाते विमले गन्धर्वस्य यथातथम् ।

[(L.1) T2 G2-4 शापंतं (by transp.). G1 [S]भवत् (for sवसत्). B3 तां निशां दुःखितो राजन्तदा पार्थस्तदावसत्. — (L. 2) B<sub>8</sub> M<sub>2</sub> om. line 2. T G निवस्तु° (for चिन्तयं°).  $M_2$  विचित्रं चित्रसेनाय;  $G_1$  स चित्रविर्यसेनाय (for the prior half). T  $G_{2-4}$   $M_1$  °मह्प्टवत्;  $G_1$  °मह्प्टवत् ( for °मह्प्टवान्).] — M1 om. lines 138-141. — ( L. 138 ) Dc लरायुक्तश (for त्वरमाणञ् ). B Dc Ds. e चित्रसेनस्य मंदिरं (Dc  $^{\circ}$ रे) (for the posterior half). — (L. 139) Dc Ds उर्वश्याश्च (for तदुर्वेश्या). В Dc D6 यथातथं. — (L. 140) D6 T1 G M2 चित्रसेनस्य. S (M1 om.) फल्गुनः (for पाण्डवः). — (L. 141) K4 B Dc D1-8. 5 S (M1 om.) तत्र (T1 यच; T2 G1. 2. 4 M2 तच) सर्व; D4. 6 चित्रसेनं (for तत्र चैवं). S (M1 om.) यथातथं (for पुन: पुन:). Ds शापस्येव तथा पुन: (for the posterior half). - (L. 142) K2 Dn D4 अवेदयच (  $K_2$  °द्ध );  $K_4$  निवे°;  $D_6$   $D_6$  आवे°;  $D_6$  न्यवेदयत्स. — (L. 143) Sतदा त्वानाय्य तनयं. — (L. 144) K₄ B₂-₄ शांत° (for सान्त्व°). — (L. 145) B, Dc Dn; D, सत्पुत्रा° (for सु°). Dc T2 G2-4 transp. पृथा and त्वया. Ds त्वया (for पृथा), and माता (for त्वया). K. B1. 3. 4 D1-8. 5 S पुरुषसत्तम (G1 [अ]द्य पुरुषर्षभ); Dc [अ]हं पुरुषोत्तमः (for पुत्रेण सत्तम). — (L. 146) Ds damaged. S जिताश्रेते.

यत् दत्तवती शापसुर्वशी तव मानद। स चापि तेऽर्थकृत्तात साधकश्च भविष्यति। अज्ञातवासो वस्तव्यो युष्माभिर्भूतलेऽनघ। वर्षे त्रयोदशे वीर तत्र त्वं क्षपयिष्यसि । [150] तेन नर्तनवेषेण अपुंस्त्वेन तथैव च। वर्षमेकं विह्रत्येव ततः पुंरःवमवाप्स्यसि । एवसुक्तस्तु शकेण फाल्गुनः परवीरहा। मुदं परिमकां लेभे न च शापं व्यचिन्तयत्। चित्रसेनेन सहितो गन्धर्वेण यशस्विना। [155] रेमे स स्वर्गभवने पाण्डुपुत्रो धनंजयः। य इदं श्रणुयान्नित्यं वृत्तं पाण्डुसृतस्य वै। न तस्य कामः कामेषु पापकेषु प्रवर्तते। इदममरवरात्मजस्य घोरं शुचि चरितं विनिशम्य फाल्गुनस्य । [ 160 ] ब्यपगतमददम्भरागदोषा-स्त्रिदिवगताभिरमन्ति मानवेनद्वाः। Colophon.

7

K<sub>2</sub> B (except B<sub>1</sub>) D (except D<sub>1-8</sub>) ins. after

T₁ °रथ (for °मुज). — (L. 147) K. D₁-3 यच; S यं च (for यत्त्). - (L. 148) D3 स चापि हि तथा काले (for the prior half). — (L. 149) K<sub>2</sub> B<sub>2</sub> Dn D<sub>4.6</sub> भविद्धर् (for युष्माभिर्). Ds किल (for Sनघ). — (L. 150) K2  $B_1\ Dn\ D_4.\ 6$  तं तत्र;  $B_2\ D_1.\ s.\ 6$  तत्र तं (  $D_3$  तत्) ( for तत्र त्वं). D2. 3 क्षपयिष्यति; S गमायिष्यसि. — (L. 151) D3 तत्र (for तेन). T2 G नर्तक (for नर्तन ). S अपुंस्कत्वेन (T1 अप्यपुंस्त्वेन) चैव हि. — (L. 152) K2 Dn G4 °मेवं (for °मेकं). B<sub>8</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>8</sub> °सैवं (for °सैव). — (L. 153) Before line 153, K. Dc D1-3. 5 S ins. वैशं उ° (Som. र्ड ). S अर्जुनः ( for फाल्गुनः ). — (L. 154) D1. 2 विचित ; S अचिंत° ( for व्यचिन्त°). — ( L. 156) S रतवान् ( for रेमे स). K. B1. s. s Dc D1-s. s स्वर्गसदने; S शक (G1 चित्र) सदने (for स्वर्गभवने). - (L. 157) K2 Dn इदं य: (by transp.); B1. 4 D1. 2 T2 G1 य इमं ; T1 M य इमां. K2 Dn वृत्तं नित्यं (by transp.); S नित्यं धृतिं. — (L. 158) K. D2 पातकेषु; T1 कामु (for पाप ). Ds पापेषु परिवर्तते. - Metre of final stanza: Puspitāgrā. — (L. 159) Tı इयम् (for इदम्). S घोरां (for घोरं). — (L. 160) Bs पांडवस्य (for फाल्गु°). K₂ Dc D₂ शुचि चरितं धनंजयस्य श्रुत्वा; S धृतिमचलां च धनजं-यस्य श्रुत्वा ( T2 G2-4 दृष्ट्वा ). — ( L. 161 ) T2 G2-4 अपगत-(for व्यपगत-). Bs 'रागदंभ' (by transp.); S -भयडं (T2 (Gs °दं)भरागदोषास्. — (L. 162) S रमयंति (for [अ]भि-

3. 49. 24; K1 (which om. 21-24) ins. after 3. 49. 20:

चृतप्रियेण राजेन्द्र कृतं तद्भवता तथा। प्रायेणाज्ञातचर्यायां वयं सर्वे निपातिताः। न तं देशं प्रपश्यामि यत्र सोऽस्मान्सुदुर्जनः। न विज्ञास्यति दुष्टात्मा चारैरिति सुयोधनः। अधिगम्य च सर्वान्नो वनवासिममं ततः। [5] प्रवाजयिष्यति पुनर्निकृत्याधमपूरुषः। यद्यस्मानभिगच्छेत पापः स हि कथंचन् । अज्ञातचर्यामुत्तीर्णान्हष्ट्वा च पुनराह्वयेत् । चूतेन ते महाराज पुनर्वतमवर्तत। भवांश्च पुनराहृतो चृतेनैवापनेष्यति। [10] स तथाक्षेषु कुशलो निश्चितो गतचेतनः। चरिष्यसि महाराज वनेषु वसतीः पुनः। यद्यस्मान्सुमहाराज कृपणान्कर्तुमईसि । यावजीवमवेक्षस्व वेदधर्माश्च क्रत्स्वशः। निकृत्या निकृतिप्रज्ञा इन्तब्या इति निश्चयः। [15] अनुज्ञातस्त्वया गत्वा यावच्छक्ति सुयोधनम् । यथैव कक्षमुत्सृष्टो दहेदनिलसारथि:। इनिष्यामि तथा मन्दमनुजानातु नो भवान्।

रमन्ति). Ds त्रिदिवगतात्रमयेद्धि पार्थिवेंद्रान् .

#### 7

(L. 1) K1 Dn transp. कृतं and तथा. Dc द्यतं तद्भवता यथा. — (L. 3) K2 सुदुर्जयः (for °र्जनः). — (L. 4) K2 चारैवेंति (for 'रिति). - (L. 5) Bs reads line 5 in marg. K1 अभि° (for अधि°). — ( L. 6 ) Ds पराजयिष्यसि ( for प्रज्ञाज°). B4 Dc1 D5 [अ]धर्म°; D4 यम° ( for [अ]धम°). — (L. 7) B. तथासानधिगच्छेत. — (L. 8) B. Dc अज्ञातवासा(B<sub>2</sub> चर्या)दुत्तीर्णान्. - (L. 9) B<sub>3</sub> D<sub>1</sub> युद्धम् (for द्यतम्). Ki पुनः पूर्ववदेव हि (for the posterior half). - (L. 10) K2 B3. 4 Dc तु (for च). B2 वास्यति (for °नेष्यति). — (L. 11) B. स यथा; Dc Dn. D. सर्वथा (for स तथा). B. Dn. [अ]कुशलो (for कुशलो). K1 [S] कृत° (for गत°). — (L. 12) K1 चरिष्यति भवान्नाजन् (for the prior half). Dc वसाति (for 'ती:). — (L. 13) Ki तु; Dni न (for सु-). - (L. 14) B2. 4 De Ds वेदान; Bs देवान् (for वेद-). K1 B2-4 Dc D4-8 शाश्वतान् (for कुत्बर:). — Line 15=3. 49. 20° . — (L. 16) Dc Dn D2 यावद्धन्म (for "च्छक्ति). - (L. 18) K1 मे; B4 मां (for नो).

8

(L. 1) Ba वस्त्राण (for वासांसि). - (L. 2) B Dc Ds. s

8

After 3. 53. 7, K1. 2 B D (except D1-3) ins.: विरजांसि च वासांसि दिव्याश्चित्राः स्रजस्तथा। भूषणानि तु मुख्यानि देवान्त्राप्य तु भुङ्क्ष्व वै। य इमां पृथिवीं कृत्स्नां संक्षिप्य प्रसते पुनः। हुताशमीशं देवानां का तं न वरयेत्पतिम्। यस्य दण्डभयात्सर्वे भूतग्रामाः समागताः। [5] धर्ममेवानुरुध्यन्ति का तं न वरयेत्पतिम । धर्मात्मानं महात्मानं दैत्यदानवमर्दनम्। महेन्द्रं सर्वदेवानां का तं न वरयेत्पतिम्। क्रियतामविशङ्केन मनसा यदि मन्यसे। वरुणं लोकपालानां सुहृद्वाक्यमिदं शृणु । [10] नैषधेनैवमुक्ता सा दमयन्ती वचोऽब्रवीत्। समाष्ठुताभ्यां नेत्राभ्यां शोकजेनाथ वारिणा। देवेभ्योऽहं नमस्कृत्य सर्वेभ्यः पृथिवीपते । बृणे त्वामेव भर्तारं सत्यमेतद्ववीमि ते। तामुवाच ततो राजा वेपमानां कृताञ्जलिम्। [15] दौत्येनागत्य कल्याणि तथा भद्ने विधीयताम्। कथं द्यहं प्रतिश्चत्य देवतानां विशेषतः। परार्थे यत्नमारभ्य कथं स्वार्थमिहोत्सहे। एष धर्मो यदि स्वार्थो ममापि भविता ततः। एवं स्वार्थं करिष्यामि तथा भद्ने विधीयताम्। [20]

9

After 3. 55. 1, M2 ins.:

मद्यपूर्णं समादाय घटं कटिसमन्वितम् । अपरेण तु मांसं च दग्धकाष्टाचितं बहु । श्वभिः परिवृतो रोद्रः कपटी अुकुटीसुखः । रक्ताम्बरधरः काळो रक्तस्नगनुलेपनः । कथयन्विविधास्तत्र कथाः परमदारुणाः । परदारापहरणं परद्रव्यप्रलम्भनम् । पाने चातिप्रसङ्गं च विश्वासस्य च घातनम् । सृते च सृगयायां च चौर्यं चाग्जविकर्मणि ।

[5]

10

For 3. 62. 1-17, K4 D<sub>1-8</sub> subst.:

बृहदश्व उवाच। सा तच्छ्रत्वानवद्याङ्गी सार्थवाहवचस्तदा। अगच्छद्राजशार्द्छ विद्युहेखेव शारदी। सार्थे महति दुःखार्ता भर्तृदर्शनलालसा। रजसा समवच्छन्ना सार्थजेन ग्रुचिस्मिता। अनभिज्ञायमानैव गच्छन्ती सुमहद्वनम्। [5] आससाद सरो रम्यं भास्करस्यास्तसंगमे। शीततोयं सुविपुलं निर्मलं नैकयोजनम्। कह्नारैः समवच्छन्नं पद्मोत्पलविराजितम्। हंसकारण्डवाकीर्णं चक्रवाकोपशोभितम् । तीरजैस्तरुभिईदै: फलपुष्पोपशोभितै:। [10] ब्यराजत यथा राजा सुभृत्यैः परिवारितः। तदाश्रित्य स सार्थस्तु निवासायोपजग्मिवान्। भारार्ताः सौरभेयास्तु श्चन्वापरिवारिताः। अवरोपितभारास्तु लेभिरे परमं सुखम्। तथाश्वा वारणाश्चेव रासभाः करभैः सह । [15] दृष्ट्वेव तत्सरो रम्यमाश्वासं परमं ययुः। अथानन्तरमेवेह वणिजः पथिकास्तथा। यथायोगं यथास्थानं स्वावासं प्रतिपेदिरे। यथास्थितिसमाचारमाहारस्थानमेव च। अवतीर्यावसन्नानां चक्रुश्चेव प्रवेक्षणम् । [20]

च (for the first तु). — (L. 4) K<sub>2</sub> Dc<sub>1</sub> D<sub>4</sub> कांत; B<sub>1</sub> या तं (for का तं). — (L. 5) K<sub>1</sub> भूतास्नाससमन्विताः (for the posterior half). — (L. 6) Dc °मेवाव° (for °मेवानु°). K<sub>2</sub> Dc<sub>1</sub> Dn<sub>2</sub> कांतं (for का तं). — (L. 7) B<sub>1</sub>. s °स्दर्नं (for °मर्दन्न्). — (L. 8) K<sub>2</sub> Dc<sub>1</sub> कांतं (for का तं). — (L. 11) B<sub>1</sub>. s. 4 Dc D<sub>5</sub> तु (for सा). — (L. 13) K<sub>2</sub> B<sub>1</sub>. s Dc नमस्कृत्वा. — (L. 16) D<sub>5</sub> दूस्वेन (for दौ°). B<sub>2</sub> Dc D<sub>5</sub> नाहं (Dc कथं) स्वार्थमिहात्सहे (for the posterior half); cf. line 18. — (L. 18) B<sub>3</sub> कर्तु (for कथं). — (L. 19) K<sub>1</sub> तथा; K<sub>2</sub> पुनः (for ततः). — (L. 20) Dc तत्र (for भद्रे).

10

(L. 1)=3. 62. 1<sup>ab</sup>. D3 सार्थनाहस्य तद्रच:. — (L. 2)

D<sub>1</sub> नर° (for राज°). — (L. 3) Cf. 3. 62. 1°d. D<sub>3</sub> भर्तुर् (for भर्तु-). — (L. 4) D<sub>1</sub> सार्थेन सह दुःखिता (for the posterior half). — (L. 5) D<sub>1</sub> °माने च; D<sub>3</sub> °माना तु (for °मानेव). — (L. 7) K<sub>4</sub> चैक°; D<sub>1</sub> नव° (for नैक°). — (L. 10) K<sub>4</sub> °शोभितं (for °शोभितै:). — (L. 11) K<sub>4</sub> विराजति; D<sub>1</sub> विराजत. K<sub>4</sub> स्व° (for सु°). — (L. 12) D<sub>1</sub> यदाश्रित्य. K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> तु (for च), and °चकमे (for °जिमवान्). — (L. 13) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> च (for तु). K<sub>4</sub> लेभिरे परमं सुखं; D<sub>2</sub> श्चतृषापरिकर्शिताः. — K<sub>4</sub> om. line 14. — (L. 17) D<sub>1</sub> °मेवाह; D<sub>2</sub> °मेते च (for °मेवेह). — (L. 18) K<sub>4</sub> यथाजोषं (for °योगं). K<sub>4</sub> आवासं; D<sub>3</sub> स्ववासं. — (L. 20) D<sub>1</sub> विषण्णानां (for [अ]वसन्नानां). K<sub>4</sub> [अ]न्ववेषणं; D<sub>1</sub> [अ]ध्यवेक्षणं (for प्रवेक्षणम्). — (L. 22) D<sub>2</sub> परे (for [अ]परे). — (L. 23) K<sub>4</sub> समागमान्. — (L. 25) D<sub>1</sub> च (for ते).

चक्ः कथाश्च विविधाः क्रयविक्रयसंश्रिताः। प्रशंसन्त्यपरे कष्टामटवीं श्वापदावृतम् । स्मरन्तो गृहभोगांश्च ज्ञातीनां च समागमम्। पुत्रमित्रकलत्राणि सर्वे निद्रावशं ययुः। संवाहनेन भाराणां बहुवासरजेन ते। [25] खिन्नाः पतितगात्रास्तु निद्रयापहृता भृशम् । प्रसारिताङ्गाः खिन्नाश्च सृतकल्पा इवासते। अथार्धरात्रसमये गजयूथं महत्तदा। आजगाम सरो यत्र पिपासुस्तःसरोजलम्। अथापस्यत तं सार्थं सार्थजानसुबहूनगजान्। [30] ते तान्याम्यगजान्दष्ट्वा सर्वे वनगजास्तदा। समाद्रवन्त वेगेन जिघांसन्तो मदोत्कटाः। तेषामापततां वेगः करीणां दुःसहोऽभवत् । नगामादिव शीर्णानां शृङ्गाणां पततां क्षिती । स्पन्दतामपि नागानां नालं संस्था वनोज्जवैः। [35] करिभिः करिणः सर्वे नीता मृत्युवशं क्षणात । स च सार्थो विमधितः सस्त्रीबालगजान्वितः। आरावः सुमहानासीत्त्रैलोक्यभयकारकः। वाजिभिः शद्भतेश्चेव महोष्ट्रै रासभैस्तथा। अन्योन्यं नाभिरक्षन्तं मध्यमाना वनद्विपै: । [40] हतो आता हतः पुत्रो हतः स्वामी हतो मम। एषोऽग्निरुत्थितः कष्टं त्रायध्वं धावताधुना। रतराशिर्विशीर्णोऽयं गृह्णीध्वं कि प्रधावत । सामान्यमेतद् द्वविणं न मिथ्या वचनं मम। एवमेवाभिभाषन्तो विद्ववन्ति भयात्ततः। [45] पुनरेवाभिधावन्ति वित्तप्रध्वंसकास्तथा। तिसस्तथा वर्तमाने दारुणे जनसंक्षये। दमयन्ती च बुबुधे भयसंत्रस्तमानसा।

अपरयद्वैशसं तच सर्वलोकभयंकरम्। अदृष्टपूर्व तद् दृष्टा बाला पद्मनिभेक्षणा। [50] संत्रस्तमनसा तस्मिस्तस्थौ शशिनिभानना। सर्वेविध्वंसितैर्भन्नैस्तरुभिश्रन्दनादिभिः। विक्षिप्तैर्भाति भूः सर्वा द्यौर्ऋक्षैरिव शारदी। पतद्भिः पात्यमानैश्च पतितेश्च ततस्ततः। भीषणीयं वनं तिद्ध बभौ तत्र समन्ततः। [55] विमुक्तनादसंत्रसं हाहाकारविनादितम्। बभौ तत्सत्त्वसंबाधं महारणमिवापरम् । ये तु तत्र विनिर्भुक्ताः सार्थाः केचिदविक्षताः। तेऽबुवन्सहिताः सर्वे कस्पेदं कर्मणः फलम्। न्नं न पूजितोऽस्माभिर्मणिभद्रो महायशाः। [60] तथा यक्षाधिपः श्रीमान्न च वैश्रवणः प्रभुः। न पूजा विञ्चकर्त्रुणामथ वा साधिकै: कृता। शकुनानां फलं चाथ विपरीतिमदं ध्रुवम् । प्रहा वा विपरीतास्तु किमन्यदिदमागतम्। अपरे त्वज्ञवन्दीना ज्ञातिद्रव्यविनाकृताः। [65]यासावद्य महासार्थे नारी ह्युन्मत्तदर्शना । प्रविष्टा विकृताकारा कृत्वा रूपममानुषम् । तयेयं विहिता पूर्वं माया परमदारुणा। राक्षसी वा ध्रुवं यक्षी पिशाची वा भयंकरी। तस्याः सर्वमिदं पापं नात्र कार्या विचारणा। यदि पश्याम तां पापां सार्थशीं नैकदुष्कृताम् । लोष्टभिः पांशुभिश्चेव तृणैः काष्ट्रैश्च मुष्टिभिः। अवस्यमेव हंस्यामः सा तु सार्थस्य कृत्यका। दमयन्ती तु तच्छ्रस्वा वाक्यं तेषां सुदारुणम्। भीता त्रस्ता च संविग्ना प्राद्ववद्येन काननम् । [75] आशङ्कमाना तत्पापमात्मानं पर्यदेवयत् ।

— (L. 26) D1 च (for न्त). D2 पहता (for पहता).
— (L. 27) D1 प्रसारिताश्च (for ताङ्गाः). K4 corrupt.
— (L. 29) K4 D2 राजन् (for यत्र). — (L. 30) D1 अथापस्यच. K4 सार्थं नुः D1 तत्सार्थः; D2 सार्थं तत्. — (L. 32) D1 देवंतोः; D2 देवंति (for देवन्त). — (L. 34) D1 मृगाणाः; D2 श्वेगणां (for श्वः शाणां). — (L. 35) K4 स्वंदनादिष. K4 marg. स्वंदनानिष मातंगानालानस्थान्वनोद्भवैः. — (L. 38) D1 सुमहांश्वासीत्. — (L. 40) K4 लक्षंत (for रिक्षन्तं). — (L. 41) D1 हताः पुत्राः. K4 D1 सहायो (D1 या) निहतो (D1 ता) मम (for the posterior half). — (L. 42) K4 कष्टस् (for कष्टं). — (L. 44) D1 एव (for एतद्). — (L. 45) D1 [s]भिद्रं (for विद्रं). — (L. 49) D3 दिषमं (for देवंतां). D1 तत्र (for तच्च). — (L. 50) D2 तच्छुत्वा (for तद् दृष्ट्वा). — (L. 52) K4 D1 सार्थे (for सर्वेर्). D1 विष्वंसिते. K4 मणिरासिस्तचंदनैः

(sic) (for the posterior half). K. (marg.) साथें विध्वंसिते भन्नेगुरुभि: सह चंदनै:. — D. om. from the posterior half of line 52 up to पतितैश्व in line 54. — (L. 53) Ds शारदै: (for °दी). — (L. 54) D1 पतिहः पातितैस्ततः (for the posterior half). — (L. 58) K. साथांत् (for साथीं:). — (L. 61) K. नूनं (for न च). D1 नाचितो धनदः प्रमुः (for the posterior half). — (L. 64) D3 °दिइ वागतं (for °दिदमा°). — (L. 66) D1 ह्यूत्तम ° (for ह्यून्मच°). — (L. 68) D1 तथैवं (for तथेयं), and नूनं (for पूर्व). — D1 om. lines 69-70. — (L. 70) K. (by corr.) काचिद् (for कार्यो). — D2 om. lines 71-88. — (L. 71) D1 हात माचिरं; D3 सर्वदुःखदां (for नैकदु°). — (L. 72) D1 लोडिश्च (for लोडाभि:). — (L. 74) K. तथां वाक्यं (by transp.). — (L. 75) K. हता भीता; D1 भीता भीता.

अहो ममोपरि विधेः संरम्भो दारुणो महान्। नानुबञ्चाति कुशलं कस्येदं कर्मणः फलम्। न साराम्यशुभं किंचित्कृतं कस्यचिदण्वि। कर्मणा मनसा वाचा कस्येदं कर्मणः फलम्। [80] नूनं जन्मान्तरकृतं पापमापतितं महत्। अपश्चिमामिमां कष्टामापदं प्राप्तवत्यहम्। भर्तृराज्यापहरणं स्वजनाच पराभवः। भर्त्रा सह वियोगं च तनयाभ्यां च विच्यति:। निर्वस्ता वने वासो बहुन्यालनिषेविते। [85] योऽप्यकस्मान्मया प्राप्तो निर्जने गहने वने । सोऽपि सार्थः पराभृतो दैवेन विधिना ध्रुवम् । आशङ्कते च मां पापां मदीयं व्यसनं तथा। साहमेवंविधा नृनं ध्रुवं नास्त्यत्र संशयः। मन्दाया हि ममाभाग्यैः सार्थो नृनं निपातितः। [90] कुत्रात्मानं पातयेयं यामि कं शरणं वने। मरणेन भवेच्छान्तिधियन्त्या दुःखजीवितम्। हा नाथ हा महाराज हा स्वामिञ्जीवितेश्वर। किं मां विरुपतीमेवं नाभिजल्पित मानद। एवमादि बहुनन्यान्प्रलापानबाष्पविक्कवा। [95] कुर्वती पर्यधावच विजनं गहनं वनम्। Colophon.

This passage has many lines in common with passages No. 11-12 given below, with which it should be compared.

#### 11

For 3. 62. 6° 10° 4, Ds subst.:

भारार्ताः सौरभेयाश्च श्चनुषाभिषरिश्वताः ।

भवरोषितभारास्तु छेभिरे परमां मुदम् ।

तथाश्वा वारणाश्चेव रासभाः करभैः सह ।

दृष्ट्वेव तत्सरो रम्यमाह्वादं परमं ययुः ।

तथानन्तरमेवेह वणिजः पथिकास्तथा । [5]

यथायोग्यं यथास्थानमावासं प्रतिपेदिरे ।

यथास्थितैः समाचारमाहारं स्थानमेव च ।

अवतीर्यावसन्नानां चक्कश्चेवान्ववेक्षणम्। चकः कथाश्च विविधाः ऋयविऋयसंश्रिताः। प्रशंसन्त्यपरे कष्टं पदवीश्चापदावृताम्। [10] स्मरन्तो गृहभोगांश्च ज्ञातीनां च समागमम्। पुत्रमित्रकलत्राणि सर्वे निद्रावशं ययुः। संवाहनेन भाराणां बहुवासरजेन च। खिन्नाः शयितुकामास्ते निद्रयापगता भृशम्। प्रसारिताङ्गाः खिन्नाश्च मृतकल्पा इवासते। [15] अथार्धरात्रसमये निःशब्दस्तिमितं तदा। सुप्ते सार्थे परिश्रान्ते हस्तियूथमुपागमत्। अथ सार्थं गिरिनिभा मदप्रस्नवणाविछा:। मार्गं संरुध्य संसुप्तं पश्चिन्यास्तीरमुत्तरम्। अथापस्यत तं सार्थं सार्थजानसुबहूनगजान्। [20] तांश्च पान्थगजान्दष्ट्वा सर्वे वनगजास्तदा। समाद्रवन्त वेगेन जिघांसन्तो मदोत्कटाः। तेषामापततां वेगः करिणां दुःसहोऽभवत्। नगाम्रादिव शीर्णानां मृगाणां पततां क्षितौ। स्पन्दतामपि नागानां बालसंस्थावनोद्भवै:। [25] करिभिः करिणः सर्वे मृत्युतां प्रापिताः क्षंणात्। सार्थश्च सोऽपि मथितः सस्त्रीबालगजान्वितः। आरावः सुमहानासीःत्रैलोक्यभयकारकः। वाजिभिः प्राहतैश्चेव गजोष्ट्रै रासभैस्तथा। अन्योन्यं नाभ्यरक्षन्त मध्यमाना वनद्विपै: । [30] सुप्तं ममर्दुः सहसा चेष्टमानं महीतले। हाहाकारं प्रमुखन्तः सार्थकाः शरणार्थिनः । न च गुरुमांश्च धावन्तो निद्रान्धा बहवोऽभवन्। केचिद्दन्तैः करैः केचित्केचित्पन्नां हता गजैः। निहतोष्ट्राश्च बहुलाः पदातिजनसंकुलाः। [35] भयादाधावमानाश्च परस्परहतास्तदा। घोरा न्नादान्विमुञ्जन्तो निपेतुर्धरणीतले । वृक्षेष्वासज्य संहृष्टाः पतिता विषमेषु च। तथा तं निहतं सर्वं समृद्धं सार्थमण्डलम्। हतो भाता हतः पुत्रः सहायो निहतो मम। [40] एषोऽग्निरुत्थितः कष्टस्रायध्वं धावताधुना । रत्तराशिर्विशीर्णोऽयं गृह्णीध्वं किं प्रधावतः।

 $D_{s}$  बत्र (for ° बेन). — (L. 76)  $D_{s}$  ° निंदयत् (for ° देवयत्). — (L. 78)  $K_{4}$  नाशु बश्लामि कुश्चः. — (L. 81)  $D_{1}$  य[य]-ध्यानंतरकृतं तत्पापं पतितं महत्. — (L. 82)  $D_{1}$  कष्टां निपदं;  $D_{8}$  कष्टामापदां. — (L. 83)  $D_{1}$  स्वजनस्य (for ° नाच्च).  $K_{4}$  पराभवं. — (L. 84)  $D_{1}$  वियोगश्च;  $D_{8}$  ° गो हि. — (L. 86)  $D_{8}$  यो ध्यकस्मादनुप्राप्तो. — (L. 88)  $D_{1}$  साथों (for पापां).  $D_{1}$  जनविध्वंसकारिणी;  $D_{3}$  कुत्यां वै राक्षसामिव (for the posterior half). — (L. 89)  $D_{2}$  resumes.  $D_{3}$  ° स्म्यत्र

(for \*स्त्रत्र). D1 लोकैर्यत्परिशंकिता (for the posterior half). — (L. 90) K4 मम हाभाग्यै: (for हि ममा°). D8 [S]यं विनि° (for न्नं नि°). — (L. 91) D1 पातयेहं (for वेयं). D2. 3 त्यक्त्वात्मानं तु पापिष्ठा कस्याहं शरणं वने. — (L. 94) K4 जानासि (for जल्पित). — (L. 95) D8 विलापान् (for प्र°). — (L. 96) D1 धावत्सा (for धावच). D2 विपिनं गहने वने (for the posterior half). — Colophon. Adhy. no.: D1 (in figures and words) 67.

संत्रस्तवदना भैमी तस्थी शशिनिभानना। सार्थे विध्वंसितैभ्द्रीरगरुभिः सचन्दनैः। विक्षिप्तभाति भूः सर्वा चौरिवक्षेश्च शारदैः। [45] पतितैः पात्यमानैश्च धावद्भिश्च ततस्ततः। विमक्तनादसंत्रसं हाहाकारविनादितम्। भीषणीयं वनं तद्वे तत्राभूद्वे समन्ततः। अभूत्प्रलयसंकाशं महारण्यमिवापरम्। ये तु तत्र विनिर्भुक्ताः सार्थाः केचिदभिद्वताः। [50] तेऽब्रुवन्यहिताः सर्वे कस्येदं कर्मणः फलम्। न्नं न पुजितोऽसाभिर्मणिभद्रो महायशाः। तथा यक्षाधिपः श्रीमान्न वै वैश्रवणो विभुः। न पूजा विव्यक्तिंगामथ वा सार्थिकैः कृता। शकुनानां फलं वाथ विपरीतमिदं ध्रुवम् । [55] ग्रहास्तु विपरीता वा किमन्यदिदमागतम् । अपरे त्वब्रवन्दीना ज्ञातिद्रव्यविनाकृताः। यासावद्य महासार्थे नारीबोन्मत्तदर्शना। प्रविष्टा विकृताकारा कृत्वा रूपममान्यम । तयेयं विहिता पूर्वं माया परमदारुणा। [60] राक्षसी वा पिशाची वा यक्षी वातिभयंकरी। तस्याः सर्वमिदं पापं नात्र कार्या विचारणा । यदि पश्याम तां पापां सार्थव्रीं नैकरः खदाम्। लोष्ट्रैः पांशुभिश्चेव तृणैः काष्ट्रश्च सृष्टिभिः। अवस्यमेव हन्तव्या सा सार्थस्य तु कृच्छ्रदा। [65] दमयन्ती तु तच्छ्रवा वाक्यं तेषां सुदारुणम्। हीता भीता च संविद्या प्राद्ववद्येन काननम्। आशङ्कमाना तत्वापानात्मानं पर्यदेवयत् । अहो ममोपरि विधेः संरम्भो दारुणो महान्। नानुबन्नामि कुशलं कस्येदं कर्मणः फलम् । [70] नूनं जन्मान्तरकृतं पापं मापतितं महत्। अपश्चिमामिमां कष्टामापदं प्राप्तवःयहम्। राज्यापहरणं भर्तः स्वजनाच पराभवः। भर्त्रा सह वियोगश्च तन्याभ्यां च विच्यतिः। विवस्त्रता वने वासो बहुव्यालनिषेविते। [75] यो ह्यकसान्मया प्राप्तो निर्जने गहने वने। सोऽपि सार्थः पराभूतो विधिना केनचिद्धशम्। आशङ्कमाना सा पापं महीयो व्यसनं तथा। साहमेवंविधा नृनं ध्रुवं नास्त्यत्र संशयः। मन्दायास्त ममाभाग्यैः सार्थो नूनं निपातितः। [80] कुत्रात्मानं पातयेयं यामि कं शरणं वने।

मरणातु भवेच्छान्तिश्चियत्या दुःखजीवितम् । हा नाथ हा महाराज हा स्वामिञ्जोवितश्वर । किं मां विलपतीमेवं नाभिजानासि मानद । एवमादीन्बहूनन्यान्प्रलापान्बाष्पविक्कवा । [85] कुर्वती पर्यधावःसा गहनं विपिनान्तरम् । Colophon.

This passage is a variant version of lines 13-96 of passage No. 10 given above (q.v.).

#### 12

K2 Dn ins. after 3. 62. 10: D6. after 284\*: आरावः सुमहांश्चासीत्त्र्येलोक्यभयकारकः । एषोऽग्निरुस्थितः कष्टस्रायध्वं धावताधुना । रत्नराशिर्विशीर्णोऽयं गृह्वीध्वं कि प्रधावत । सामान्यमेतद् द्रविणं न मिथ्या वचनं मम। एवमेवाभिभाषन्तो विद्ववन्ति भयात्तदा। [5] पुनरेवाभिधास्यामि चिन्तयध्वं सकातराः। तस्मिस्तथा वर्तमाने दारुणे जनसंक्षये। दमयन्ती च बुबुधे भयसंत्रस्तमानसा । अपश्यद्वेशसं तत्र सर्वलोकभयंकरम्। अदृष्टपूर्वं तद् दृष्ट्रा बाला पद्मिभेक्षणा। [10] संसक्तवदनाश्वामा उत्तस्थी भयविह्ला। ये तु तत्र विनिर्मुक्ताः सार्थाःकेचिदविक्षताः। तेऽबुवन्सहिताः सर्वे कस्पेदं कर्मणः फलम्। नुनं न पूजितोऽसाभिर्मणिभद्रो महायशाः। तथा यक्षाधिपः श्रीमान्न वै वैश्रवणः प्रभुः। [15] न पूजा विञ्चकर्तृशामथ वा प्रथमं कृता। शकुनानां फलं वाथ विपरीतिमदं ध्रुपम् । महा न विपरीतास्त किमन्यदिद्यागतम्। अपरे त्वबुवनदीना ज्ञातिद्रव्यविनाकृताः। यासावच महासाथे नारी ह्युनमत्तदर्शना। [20] प्रविष्टा विकृताकारा कृत्वा रूपममानुषम् । तयेयं विहिता पूर्वं माया परमदारुणा। राक्षसी वा ध्रुवं यक्षी विशाची वा भयंकरी। तस्याः सर्वमिदं पापं नात्र कार्या विचारणा । यदि पश्याम तां पापां सार्थझीं नैकदुःखदाम्। [25] लोष्टभिः पांसुभिश्चेव तृणैः काष्ट्रश्च सुष्टिभिः। अवस्यमेव हन्यामः सार्थस्य किल क्रत्यकाम ।

#### 12

(L. 9) Dn3 सर्वे (for तत्र). — (L. 11) Dn3 वदनो-ष्वासा. — (L. 21) K2 अमानुषा; Dn3 च मानुषं. — (L.

133

23) De सा भ्रवा (for वा भ्रुवं). — (L. 25) De नैकदु कतां. — (L. 26) De लोष्टेश्च (for लोष्टाभिः). — (L. 27) De हंस्यामः (for हन्यामः), and सा वै सार्थस्य इत्यका (for the posterior half). — (L. 29) K<sub>2</sub> De वैन (for व्यत्र). दमयन्ती तु तच्छूत्वा वाक्यं तेषां सुदारूणम् होता भीता च संविद्या प्राद्वच्यत्र काननम् । आशङ्कमाना तत्पापमात्मानं पर्यदेवयत् । [30] अहो ममोपिर विधेः संरम्भो दारुणो महान् । नानुबद्घाति कुशलं कस्येदं कर्मणः फलम् । न स्मराम्यग्रुभं किंचित्कृतं कस्यचिदण्वपि । कर्मणा मनसा वाचा कस्येदं कर्मणः फलम् । न्नं जन्मान्तरकृतं पापं मापतितं महत् । [35] अपश्चिमामिमां कष्टामापदं प्राप्तवत्यहम् । भर्त्राज्यापहरणं स्वजनाच्च पराजयः । भर्त्रा सह वियोगश्च तनयाभ्यां च विच्युतिः । निर्नाथता वने वासो बहुन्यालनिषेविते ।

which are similar in content. This amplified version of the story, though adopted in all old printed editions, is restricted to a small group of Devanāgarī MSS., K2. 4 Dn D1-3. 6. 6 and is undoubtedly spurious. It was rightly athetized by Böhtlingk in his edition of the Nalopākhyāna in the first edition of his *Chresthomathie*. Cf. Holtzmann, Das Mahābhārata, 3. 70.

#### 13

After 3. 83. 82, K1. 2 B Dc Dn D4. 6 ins.: कुरुक्षेत्रसमा गङ्गा यत्रतत्रावगाहिता। विशेषो वै कनखले प्रयागे परमं महत्।

— (L. 30) K<sub>2</sub> तत्पापाम्. — (L. 31) K<sub>2</sub> संरंभे दारुणे महत् (for the posterior half). — (L. 35) Dn<sub>2</sub> D<sub>6</sub> मां पतितं (for मापतितं). — (L. 36) K<sub>2</sub> कष्टम् (for कष्टाम्). — (L. 38) K<sub>2</sub> वियोगं च (for °गश्च).

#### 13

(L. 1) Dc transp. lines 1-2 and 3-4. K<sub>1</sub> Dc<sup>2</sup> कुता (for "तत्रा"). — (L. 2) K<sub>1</sub> नखलं; Dc<sub>1</sub> परमे (for परमं). — B<sub>4</sub> om. lines 3-4. — (L. 3) B<sub>1</sub>m अश्वमेध (for बद्यकार्य"). K<sub>2</sub> गत्वा (for कुत्वा). K<sub>3</sub> "वसेवनं; B<sub>2</sub> भिषेचनं (for "वसेचनम्). — (L. 4) K<sub>2</sub> गांगेयो; B<sub>2</sub> गंगांमो; B<sub>3</sub> Dc गंगायां (for गङ्गापो). K<sub>1.2</sub> दहंत्यग्नि". — (L. 6) B<sub>1</sub> Dc च; B<sub>2-4</sub> g (for sq.). B<sub>2</sub> कलो गंगेव केवला (for the posterior half). — (L. 7) Dc पुष्करेषु (for "रे तु). — (L. 8) B<sub>1</sub> Dc त्वनाश्चं. — (L. 9) B<sub>1</sub> 3.4 Dc पुष्करेषु; B<sub>2</sub> "रे च; Dc "रे द्वे, B Dc D4

यद्यकार्यशतं कृत्वा कृतं गङ्गावसेचनम् । सर्वं तत्तस्य गङ्गापो दहत्यग्निश्विन्धनम् । सर्वं कृतयुगे पुण्यं न्नेतायां पुष्करं स्मृतम्। [5] द्वापरेऽपि कुरुक्षेत्रं गङ्गा कलियुगे स्मृता। पुष्करे तु तपस्तप्येहानं दद्यानमहालये। मलये त्विप्रमारोहेद् भृगुतुङ्गे त्वनाशनम्। पुष्करे तु कुरुक्षेत्रे गङ्गायां मगधेषु च। स्नात्वा तारयते जन्तुः सप्त सप्तावरांस्तथा। [10] पुनाति कीर्तिता पापं दृष्टा भद्धं प्रयच्छति। अवगाढा च पीता च पुनात्यासप्तमं कुलम्। यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गायाः स्पृशते जलम्। तावत्स पुरुषो राजन्स्वर्गलोके महीयते। यथा पुण्यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च ।[15] उपास्य पुण्यं लडध्वा च भवत्यमरलोकभाक् । न गङ्गासदृशं तीर्थं न देवः केशवात्परः। ब्राह्मणेभ्यः परं नास्ति एवमाह पितामहः।

#### 14

After 3. 97. 27, K1. 2 B D (except D1-8. 5) ins.:

वातेरिता पताकेव विराजित नभस्तले ।

प्रतार्यमाणा कृटेषु यथा निम्नेषु नित्यशः ।
शिलातलेषु संत्रसा पन्नगेन्द्रवधूरिव ।
दक्षिणां वै दिशं सर्वा प्रावयन्ती च मातृवत् ।
पूर्व शम्भोर्जटाश्रष्टा समुद्रमहिषी प्रिया । [5]
अस्यां नद्यां सुपुण्यायां यथेष्टमवगाद्यताम् ।

लोमश उवाच ।
युधिष्टिर निबोधेदं त्रिषु लोकेषु विश्वतम् ।

मध्यमेषु च. — (L. 10) K<sub>2</sub> सप्तावरं; B<sub>2-4</sub> सप्तापरान्; De पूर्वावरान्. — (L. 11) B Dnı इष्ट्वा (for दृष्टा). — (L. 12) De अवगाह्य च पीत्वा च. — (L. 13) B<sub>2</sub> गंगातीये निमज्जति. — (L. 16) K<sub>1</sub> तापस्य- (for उपास्य). De तु (for च). B<sub>3</sub> Dn ° लोकता (B<sub>3</sub> ° तां) (for ° लोकभाक्). — (L. 18) B<sub>1</sub> प्रजापति: (for पितामहः).

#### 14

D1 om. from line 1 up to the prior half of line 6.

— (L. 2) Dc तथा (for यथा). — (L. 3) B3 Dc1 संभ्रांता; Dc2 संजाता (for संत्रस्ता). B4 पातालेषु च संभूता (for the prior half). — (L. 4) B [इ]व (for च).

— (L. 5) B1 पूर्व समुद्रं तुगता (for the prior half).

— (L. 6) Dc तस्यां (for अस्यां). K2 तु (for दु-).

— After line 6, K2 B3. 4 Dc Dn2 ins. an addl. colophon (adhy. no.: Dn2 99). — K1. 2 om. lines 7-82;

भृगोस्तीर्थं महाराज महिष्गणसेवितम्। यत्रोपस्पृष्टवात्रामो हृतं तेजस्तदासवान्। अत्र त्वं आनुभिः सार्धं कृष्णया चैव पाण्डव। [10] दुर्योधनहृतं तजः पुनरादातुमईसि। कृतवरेण रामेण यथा चोपहृतं पुनः।

वैशंपायन उवाच ।
स तत्र भ्रातृभिश्चेव कृष्णया चैव पाण्डवः ।
स्नात्वा देवान्पिर्वृश्चेव तर्पयामास भारत ।
तस्य तीर्थस्य रूपं वै दीप्ताद्दीप्ततरं बभौ । [15]
अप्रध्य्यतरश्चासीच्छात्रवाणां नर्र्षभ ।
अपृच्छचैव राजेन्द्र छोमशं पाण्डुनन्दनः ।
भगवन्किमर्थं रामस्य हतमासीद्वपुः प्रभो ।
कथं प्रत्याहृतं चैव एतदाचक्ष्व पृच्छतः ।

लोमश उवाच। शृणु रामस्य राजेन्द्र भागवस्य च धीमतः। [20] जातो दशरथस्यासीत्पुत्रो रामो महात्मनः। विष्णुः स्वेन शरीरेण रावणस्य वधाय वै। पश्यामस्तमयोध्यायां जातं दाशरथि ततः। ऋचीकनन्दनो रामो भागवो रेणुकासुतः। तस्य दाशरथेः श्रुत्वा रामस्याक्तिष्टकर्मणः। [25]कौतुह्रछान्वितो रामस्त्वयोध्यामगमत्पुनः। धनुरादाय तद्दिब्यं क्षत्रियाणां निबर्हणम्। जिज्ञासमानो रामस्य वीर्यं दाशरथेस्तदा । तं वै दशरथः श्रुत्वा विषयान्तमुपागतम्। प्रेषयामास रामस्य रामं पुत्रं पुरस्कृतम्। [30] स तमभ्यागतं दृष्ट्रा उद्यतास्त्रमवस्थितम्। प्रहसन्निव कौन्तेय रामो वचनमन्नवीत्।

कृतकालं हि राजेन्द्र धनुरेतन्मया विभो। समारोपय यत्नेन यदि शक्नोषि पार्थिव। इत्युक्तस्त्वाह भगवंस्त्वं नाधिक्षेसुमईंसि। [35] नाहमप्यधमो धर्मे क्षत्रियाणां द्विजातिषु। इक्ष्वाकृणां विशेषेण बाह्वीयें न कत्थनम्। तमेवंवादिनं तत्र रामो वचनमब्बवीत्। अलं वै ब्यपदेशेन धनुरायच्छ राधव। ततो जग्राह रोषेण क्षत्रियर्षभसूदनम्। [40] रामो दाशरथिर्दिग्यं हस्तादामस्य कार्मुकम्। धनुरारोपयामास सङीछ इव भारत। ज्याशब्दमकरोचैव सायमानः स वीर्यवान् । तस्य शब्दस्य भूतानि वित्रसन्त्यशनेरिव। अथाववीत्तदा रामो रामं दाशरथिस्तदा। [45] इदमारोपितं ब्रह्मन्किमन्यत्करवाणि ते। तस्य रामो ददौ दिव्यं जामदस्यो महात्मनः। शरमाकर्णदेशान्तमयमाकृष्यवामिति । एतच्छ्रत्वात्रवीद्रामः प्रदीप्त इव मन्युना । श्र्यते क्षम्यते चैव द्र्पपूर्णोऽसि भागव। [50] त्वया द्यधिगतं तेजः क्षत्रियेभ्यो विशेषतः। पितामहप्रसादेन तेन मां क्षिपसि ध्रुवम्। पस्य मां स्वेन रूपेण चक्षुस्ते वितराम्यहम्। ततो रामशरीरे वै रामः पश्यति भागवः। आदित्यान्सवस्त्रुदान्साध्यांश्च समरुद्गणान् । [55] पितरो हुताशनश्चेव नक्षत्राणि प्रहास्तथा। गन्धर्वा राक्षसा यक्षा नद्यस्तीर्थानि यानि च। ऋषयो वाळखिल्याश्च ब्रह्मभूताः सनातनाः। देवर्षयश्च काल्स्न्येन समुद्राः पर्वतास्त्रथा।

the MSS. are ignored totally hereafter. - (L. 9) B1. ३ हततेजास् ( B3 जस्). — (L. 10) B1 तत्र (for अत्र). B4 भारत (for पाण्डव). — (L. 12) B4 Dc om. line 12. B1 (corrupt) कृतवैरावने चैव न चैवोपहृताः पुनः. — (L. 13) D1 भारत (for पाण्डव:). — (L. 14) De तत्र स्नात्वा (for स्नात्वा देवान्). — (L. 15) B1 De दीप्त्या; Dns जातं (for दीप्ताद्). Dc: विभो; Dn: च भो (for बभौ). - (L. 16) Do \*स्त्वासी (for श्वासी ). — (L. 17) नृप (for पाण्डु ). — (L. 18) Ba पुन: (for ay:). — Dns om. line 19. - (L. 24) B Do D4 आचींक ; D1 आचिका (for ऋचीक ). — (L. 26) Ba. s प्रमु: (for पुन:). — (L. 27) Dı दिव्यं तु (for तद्दिव्यं). — (L. 28) B: ततः; De तथा (for तदा). — (L. 30) De मंत्र- (for पुत्रं). — (L. 31) D1 सुप (for 'मव'). — (L. 33) Bs क्षत्रियांतकरं राम धनुरेतन्महन्मम. — (L. 35) B3 पूजनीयोसि; D1 इत्युक्तः प्राइ. B4 मग-बन्सम्थिक्षेतं न त्वमईसि मां विभो. — For line 36, B4

subst.:

नाइमप्थथ मोइन लामधिचेप्तुमुत्सहे।
अधर्मेण क्षयं चात्र क्षत्रियाणां द्विजातिषु।
— (L. 44) B De शब्देन (for शब्दस्य). — (L. 47)
B1. s. 4 De महाबळ:; D1 \*मन: (for \*त्मनः). — (L. 48)
De शर (for शरम्). — (L. 52) B1 De चिपसे (for \*ति).
— (L. 54) D1 पश्यति स्म च (for रामः पश्यति). — (L. 55)
D1 आदित्यांश्च वस्त्. De 'transp. ब्द्रान् and साध्यान्.
B1 आदित्यांश्च वस्त् . De 'transp. ब्द्रान् and साध्यान्.
B1 आदित्यांश्च वस्त् . Hध्याश्च समस्द्रणाः. — (L. 56)
Hypermetric! B1 पितरोथानळश्चेन; B2 D1. 6 पितरो
इताशनश्च; De Dn2 पितृन्दुताशनों (Dn2 \*न)श्चेत. B2 De
महास्तथा. — (L. 57) B2. 4 व (for च). De गंधनीमाञ्चसान्यक्षात्रदीस्तीर्थानि यानि च. — (L. 58) De ऋषीन्ते.
B2. 2 De वाळिखिल्या (De 'ल्यां)श्च. De श्वस्तुतान्सनातनान्.
— (L. 59) De देवधीश्चेव काल्स्येन समुद्रान्यर्वतांस्तथा.
— (L. 60) B1. 2 "निपदा (for 'निपदो). De वेदांश्च सोप-

वेदाश्च सोपनिषदो वषदकारैः सहाध्वरैः। [60] चेतोमन्ति च सामानि धनुर्वेदश्च भारत। मेघबृन्दानि वर्षाणि विद्युतश्च युधिष्ठिर । ततः स भगवान्विष्णुस्तं वै बाणं सुमोच ह। ग्रुष्काशनिसमाकीणं महोक्काभिश्र भारत। पांसुवर्षेण महता मेघवर्षेश्च भूतलम् । [65]मूमिकम्पैश्च निर्घातैनिदैश्च विपुछैरपि। स रामं विह्वलं कृत्वा तेजश्राक्षिप्य केवलम् । आगच्छञ्ज्विहतो बाणो रामबाह्यचोदितः। स तु विह्वलतां गत्वा प्रतिलभ्य च चेतनाम्। रामः प्रत्यागतप्राणः प्राणमद्विष्णुतेजसम् । [70] विष्णुना सोऽभ्यनुज्ञातो महेन्द्रमगमत्पनः। भीतस्तु तत्र न्यवसद्वीडितस्तु महातपाः। ततः संवत्सरेऽतीते हतौजसमवस्थितम् । निर्मदं दुःखितं दृष्टा पितरो राममञ्जवन् । न वै सम्यगिदं पुत्र विष्णुमासाद्य वै कृतम्। स हि पूज्यश्च मान्यश्च त्रिषु छोकेषु सर्वदा। गच्छ पुत्र नदीं पुण्यां वधूसरकृताह्वयाम् । तत्रोपस्पृश्य तीर्थेषु पुनर्वपुरवाप्स्यसि । दीसोदं नाम तत्तीर्थं यत्र ते प्रितामहः। भृगुर्देवयुगे राम तप्तवानुत्तमं तपः। [80] तत्तथा कृतवात्रामः कौन्तेय वचनात्पितुः। प्राप्तवांश्च पुनतेजस्तीर्थेऽस्मिन्पाण्डनन्दन् । एतदीदशकं तात रामेणाक्किष्टकर्मणा।

प्राप्तमासीन्महाराज विष्णुमासाद्य व पुरा I

For a criticism of this passage, cf. Sukthankar, "Epic Studies (VI)", ABORI. 1936. 20 f.

### 15

After 3. 115. 8, Ki. 2 B Dc Dn Ds. 4. 6 Gs ins.: अकृतवण उवाच।

अहं ते कथयिष्यामि महदाख्यानमुत्तमम्। मृगुणां राजशार्द्छ वंशे जातस्य भारत । रामस्य जामदद्भयस्य चरितं देवसंमितम्। हैहयाधिपतेश्चेव कार्तवीर्यस्य भारत। रामेण चार्जुनो नाम हैहयाधिपतिईत:। तस्य बाहुशतान्यासंस्त्रीणि सप्त च पाण्डव। दत्तात्रेयप्रसादेन विमानं काञ्चनं तथा। ऐश्वर्यं सर्वभूतेषु पृथिव्यां पृथिवीपते। अन्याहतगतिश्चेव रथस्तस्य महात्मनः। रथेन तेन तु सदा वरदानेन वीर्यवान्। ममर्द देवान्यक्षांश्च ऋषींश्चेव समन्ततः। भूतांश्चेव स सर्वांस्तु पीडयामास सर्वतः। ततो देवाः समेलाहर्ऋषयश्च महावताः। देवदेवं सुरारिझं विष्णुं सत्यपराक्रमम् । भगवनभूतरक्षार्थमर्जुनं जहि वै प्रभो। विमानेन च दिब्येन हैहयाधिपतिः पुनः। शचीसहायं क्रीडन्तं धर्षयामास वासवम् ।

[5]

[10]

[15]

निषदान् . B1-3 वषट्कार: ; De °कारान् . B1. 2 °गमै: (for ध्यरें:). — (L. 61) B2 चेतीवृति. De धनुर्वेदांश्व. — (L. 62) B1. s. 4 Dc. विद्युतो मेघवृंदानि (B1 °दाश्च) (for the prior half). Bi. s. & Dc वर्षाणि च सुधिष्ठर. — (L. 65) B De De केवर्ल (for भूतलम्). — (L. 66) B1. s. 4 Dc स- (for the first च). — (L. 67) B1 दृष्ट्वा (for कृत्वा). — (L. 68) B Dc "प्रवेरित: (B2 "प्रवोधित:) (for °प्रचोदितः). — (L. 71) Bs प्रमु: (for पुनः). (L. 72) Dc मीतश्च. B1. s. 4 वीडितश्च. Dc लिजतश्च महारथ: (for the posterior half). — (L. 73) B1. 4 Dc2 तत्र (for ततः). B4 कृतौ° (for हतौ°). — (L. 74) B2 वाक्यम् (for रामम्). — ( L. 78) De ततीप (for तत्रीप ). — (L. 79) D1 तीर्थ तु (for तत्तीर्थ). B1 वै (for ते). ा (L. 80) B₁ De तात (for राम). B1. 4 De कृतवान-भिषेचनं (for the posterior half). — (L. 83) D4 यत्तद् (for एतद्), B1. 4 कांतारं (for कं तात). — (L. 84) D1 आप्तम् (for प्राप्तम्).

15 (L. 1) B<sub>2</sub> Dn इंत (for अहं). — (L. 3) D<sub>3</sub> om. line 3. Dc2 वेद (for देव°). — (L. 5) B1 बभूवेहार्जुनी नाम; D3 राजासीदर्जुनी नाम (for the prior half). B1 D3 पुरा (for हत:). — (L. 6) B2 °न्याहु (for °न्यासं ). — (L. 7) D3 कांचनप्रमं. — (L. 8) D3 च मही (for पृथिवी°). — (L. 9) B2. 4 °श्चैव (for °स्तस्य). — (L. 10) D3 om. line 10. B1. 4 Dc स तदा (for तु सदा). B1 Dc वरदानाच. — (L. 12) B1 Dc भूतानि चैव सर्वाणि. B2 वीर्यवान् (for सर्वतः). — (L. 13) B1 °त्मनः (for कताः). — (L. 14) B1 Dc अनुवंस्ते (for देवदेवं). — D3 reads line 15 after the addl. line स तु प्रसाद (see below). — (L. 16) K2 Dc Dn1 प्रमुः (for पुनः). — After line 16, D3 ins.:

खेचरान्कामचारी च बलान्मर्दति मोहित:।
— (L. 17) D3 शचीसुरसहायं तु (for the prior half).
— After line 17, D3 ins.:

स तु प्रसादयामास विष्णुं सत्यपराक्रमम्।, which is followed by line 15. — (L. 19) B<sub>2</sub> वीर्यवान् (for भारत). — (L. 20) K<sub>2</sub> प्रवे° (for निवे°). D<sub>3</sub> यत्तद्भृतमनाधृष्यं मृत्युरित्यभिधीयत. — After line 20, D<sub>3</sub>

ततस्तु भगवान्देवः शक्रेण सहितस्तदा । कार्तवीर्यविनाशार्थं मन्त्रयामास भारत । यत्तद्भतहितं कार्यं सुरेन्द्रेण निवेदितम् । [20] स प्रतिश्चत्य तत्सर्वं भगवाल्लोकपूजितः । जगाम बदरीं रम्यां स्वमेवाश्रममण्डलम् । एतसिक्षेव काले तु पृथिव्यां पृथिवीपतिः ।

[Correction! This insertion is found in D3 in addition to the MSS. mentioned on p. 385. The above list has been corrected accordingly.]

#### 16

After adhy. 142, B D (except  $D_{1-3}$ ) ins. the foll. addl. adhy.:

लोमश उवाच।

द्रष्टारः पर्वताः सर्वे नद्यः सपुरकाननाः ।
तीर्थानि चैव श्रीमन्ति स्पृष्टं च सिळ्ळं करैः ।
पर्वतं मन्दरं दिब्यमेष पन्थाः प्रयास्यति ।
समाहिता निरुद्धिमाः सर्वे भवत पाण्डवाः ।
अयं देवनिवासो वै गन्तब्यो वो भविष्यति । [5]
ऋषीणां चैव दिब्यानां निवासः पुण्यकर्मणाम् ।
एषा शिवजळा पुण्या याति सौम्य महानदी ।
बदरीप्रभवा राजन्देवर्षिगणसेविता ।
एषा वैहायसैनित्यं वाळखिल्यैर्महात्मभिः ।
अर्चिता चोपयाता च गन्धवेश्च महात्मभिः ।
मरीचिः पुळहश्चैव भृगुश्चैवाङ्गिरास्तथा ।
अत्र साम स्म गायन्ति सामगाः पुण्यनिस्वनाः ।
मरीचिः पुळहश्चैव भृगुश्चैवाङ्गिरास्तथा ।
अत्राह्वकं सुरश्चेष्ठो जपते समरुद्दणः ।
साध्याश्चैवाश्वनौ चैव परिधावन्ति तं तदा ।

चन्द्रमाः सह सूर्येण ज्योतीं वि च ग्रहैः सह । [15] अहोरात्रविभागेन नदीमेनामनुबन्त । एतस्याः सलिलं मुर्झा वृषाङ्कः पर्यधारयत् । गङ्गाद्वारे महाभाग येन लोकस्थितिभवेत । एतां भगवतीं देवीं भवन्तः सर्व एव हि । प्रयतेनात्मना तात प्रतिग्रम्याभिवादत । [20] तस्य तद्वचनं श्रत्वा लोमशस्य महात्मनः। आकाशगङ्गां प्रयताः पाण्डवास्तेऽभ्यवादयन् । अभिवाद्य च ते सर्वे पाण्डवा धर्मचारिणः। पुनः प्रयाताः संहृष्टाः सर्वेर्ऋषिगणैः सह । ततो दूराव्यकाशन्तं पाण्डरं मेरुसंनिभम् । [25] दह्यस्ते नरश्रेष्ठा विकीण सर्वतोदिशम । तान्त्रष्टुकामान्विज्ञाय पाण्डवान्स तु लोमशः। उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शृण्ध्वं पाण्डुनन्द्नाः। एतद्विकीणं सुश्रीमत्केळासशिखरोपमम्। यत्पश्यसि नरश्रेष्ठ पर्वतप्रतिमं स्थितम् । [30] एतान्यस्थीनि दैत्यस्य नरकस्य महात्मनः। पर्वतप्रतिमं भाति पर्वतप्रस्तराश्रितम्। पुरातनेन देवेन विष्णुना परमात्मना । दैत्यो विनिष्टतस्तात सुरराजहितैषिणा। दश वर्षसहस्राणि तपस्तप्यन्महामनाः। [35] ऐन्द्रं प्रार्थयते स्थानं तपःस्वाध्यायविक्रमात्। तपोबलेन महता बाहुवेगबलेन च। नित्यमेव दराधर्षो धर्षयन्स दितेः सुतः। स तु तस्य बळं ज्ञात्वा धर्मे च चरितवतम्।

ins.;

शिपतं स्थाणुना घोरं श्वेतराज्ञः कृते पुरा।

ससीभूतं महद्भूतं ससक्टमहृश्यत।

यमुनातीरमासाच समुद्रमवगाहत।

तत्र मृत्योः समुद्रेण संगमोऽस्य भविष्यति।

ततः स कार्तवीर्थस्य विनाशाय प्रतिष्ठितम्।

— (L. 21) B1 D3 तथा विधाय; B3 स प्रतिज्ञाय (for स प्रतिश्रत्य).

D3 विश्रुतः (for पूजितः).

— (L. 23) K2

Dn1. n3 D3 पते (for पतिः).

# 16

(L. 1) B<sub>1</sub> नागाश्व- (for नब: स<sup>-</sup>). — (L. 2) De रम्याणि (for श्रीमन्ति). — (L. 7) B<sub>2-4</sub> सौम्या (for सौम्य). — (L. 9) De एषा वैखानसैनिंखं. B<sub>1-3</sub> De D<sub>4</sub> न बालिखिल्यैर्. — (L. 13) B<sub>4</sub> द्विज<sup>°</sup> (for सुर<sup>°</sup>). B<sub>2</sub> यजते (1061

(for जपते). De स मरुद्रणै: — (L. 14) Ba सिद्धाक्षाप्सरसौ चापि (for the prior half). De तां; Da तत् (for तं). — (L. 16) Bl. 2. 4 De एताम् (for एनाम्). Ba चलंति रथनत्मेना (for the posterior half). — (L. 17) Dnı Da मूर्षि (for भां). — (L. 18) Ba लोके गतिर् (for लोक- स्थितर्). — (L. 20) Bl. 3 De अभि (for प्रति ). De वंदत (for वादत). — (L. 22) Ba ते न्यवद ; Ba ते न्यवाद ; De अभ्यवाद (for तेऽभ्यवाद ). — (L. 24) Bl De Dnı nı Da-e सर्वे (for सर्वेर्). — (L. 25) B Dnı पांडरं. — (L. 34) Ba Dnı Da स्तेन (for स्तात). — (L. 35) Bı De तपस्तमं महात्मना (for the posterior half). — (L. 36) De प्रार्थयत. — (L. 37) De वात (for बादु ). — (L. 39) De चरित शुमं (for तकतम्). — (L. 40) Ba नृष (for [अ]नष). — (L. 42) Da स्थिरो (for स्थितो). — (L. 45) Bı यस्य तेजोनमासितः; De यस्थ

भयाभिभूतः संविद्धः शक आसीत्तदान्ध ।

तेन संचिन्तितो देवो मनसा विष्णुरब्ययः।

सर्वत्रगः प्रभुः श्रीमानागतश्च स्थितो बभौ।

[40]

[50]

[55]

[60]

[65]

ऋषयश्चापि तं सर्वे तुष्टुबुश्च दिनौकसः। तं दृष्ट्वा ज्वलमानश्चीभगवान्दृब्यवाद्वनः। नष्टतेजाः समभवत्तस्य तेजोभिमित्सितः। [45] तं दृष्ट्वा वरदं देवं विष्णुं देवगणेश्वरम्। प्राक्षिलः प्रणतो भूत्वा नमस्क्रत्य च वज्रभृत्। प्राह्म वाक्यं ततस्तत्त्वं यतस्तस्य भयं भवेत्।

विष्णुरुवाच ।
जानामि ते भयं शक्र दैस्येन्द्रान्नरकात्ततः ।
ऐन्द्रं प्रार्थयते स्थानं तपःसिद्धन कर्मणा ।
सोऽहमेनं तव प्रीत्या तपःसिद्धमपि ध्रुवम् ।
वियुनजिम देहाहेवेन्द्र सुहूर्तं प्रतिपालय ।
तस्य विष्णुमेहातेजाः पाणिना चेतनां हरत् ।
स पपात ततो भूमौ गिरिराज इवाहतः ।
तस्येतदस्थिसंघातं मायाविनिद्दतस्य चै ।
इदं द्वितीयमपरं विष्णोः कर्म प्रकाशते ।
नष्टा वसुमती कृत्स्ना पाताले चैव मज्जिता ।
पुनरुद्धरिता तेन वाराहेणैकश्वद्भिणा ।

युधिष्ठिर उवाच ।
भगविन्वसरेणेमां कथां कथय तस्वतः ।
कथं तेन सुरेशेन नष्टा वसुमती तदा ।
योजनानां शतं ब्रह्मन्पुनरुद्धिरता तदा ।
केन चैव प्रकारेण जगतो धरणी ध्रुवा ।
शिवा देवी महाभागा सर्वसस्प्ररोहिणी ।
कस्य चैव प्रभावाद्धि योजनानां शतं गता ।
केनैतद्वीर्यसर्वस्वं दर्शितं परमात्मनः ।
एतत्सर्वं यथातस्वमिच्छामि द्विजसत्तम ।
श्रोतुं विस्तरशः सर्वं त्वं हि तस्य प्रतिश्रयः ।

लोमश उवाच । यत्तेऽहं परिपृष्टोऽसि कथामेतां युधिष्टिर । तत्सर्वमिखिलेनेह श्रृ्यतां मम भाषतः । पुरा कृतयुगे तात वर्तमाने Sभयंकरे ।

यमत्वं कारयामास आदिदेवः पुरातनः ।

यमत्वं कुर्वतस्तस्य देवदेवस्य धीमतः ।

न तत्र म्नियते कश्चिजायते वा तथाच्युत ।

वर्धन्ते पिक्षसंघाश्च तथा पञ्चगवेडकम् ।

गवाश्चं च मृगाश्चेव सर्वे ते पिशिताशनाः ।

तथा पुरुषशार्दू ल मानुषाश्च परंतप ।

सहस्रशो द्वायुतशो वर्धन्ते सिळ्ळं यथा ।

एतस्मिन्संकुळे तात वर्तमाने भयंकरे ।

अतिभाराद्वसुमती योजनानां शतं गता ।

सा वै व्यथितसर्वाङ्गी भारेणाकान्तचेतना ।

नारायणं वरं देवं प्रपन्ना शरणं गता ।

[70]

[75]

[80]

पृथिन्युवाच । भगवंस्त्वत्प्रसादाद्धि तिष्ठेयं सुचिरं त्विह । भारेणास्मि समाक्रान्ता न शक्तोमि सा वर्तितुम्। ममेमं भगवन्भारं न्यपनेतुं त्वमईसि । शरणागतासम् ते देव प्रसादं कुरु मे विभो । [85]

लोमश उवाच ।
तस्यासद्धचनं श्रुत्वा भगवानक्षरः प्रभुः ।
प्रोवाच वचनं हृष्टः श्रन्थाक्षरसमीरितम् ।
न ते महि भयं कार्यं भाराते वसुधारिणि ।
अयमेवं तथा कुर्मि यथा लघ्वी भविष्यसि ।
स तां विसर्जयित्वा तु वसुधां शैलकुण्डलाम् । [90]
ततो वराहः संवृत्त एकश्रङ्गो महाद्युतिः ।
रक्ताभ्यां नयनाभ्यां तु भयमुत्पादयन्निव ।
धूमं च ज्वलयहँलद्दम्या तत्र देशे ब्यवर्धत ।
स गृहीत्वा वसुमतीं श्रङ्गेणैकेन भास्ता।
योजनानां शतं वीर समुद्धरित सोऽक्षरः । [95]
तस्यां चोद्धार्यमाणायां संक्षोभः समजायत ।
देवाः संक्षुभिताः सर्वे ऋषयश्च तपोधनाः ।

तजावमार्तिसतः. — (L. 46) B<sub>3</sub> om. line 46. Dc1 सर्व<sup>®</sup> (for देव<sup>®</sup>). — (L. 48) Dc <sup>®</sup>स्तूणं (for <sup>®</sup>स्तस्तं). — (L. 50) Dc प्रार्थयतः. — (L. 51) B<sub>1. 4</sub> <sup>®</sup>मेवं (for <sup>®</sup>मेनं). — (L. 52) Hypermetric! B<sub>1</sub> विद्युंहिम; Dc विद्युंजिम (for विद्युनजिम). — (L. 54) Dc <sup>®</sup>पतत् (for <sup>®</sup>हतः). — (L. 56) Dn<sub>1</sub> <sup>®</sup>परमं (for <sup>®</sup>मपरं). B<sub>3</sub> तूणं (for कमं). — (L. 58) B<sub>1</sub> <sup>®</sup>णोरु (for <sup>®</sup>णेक्). — After line 58, B<sub>1. 4</sub> ins. an addl. colophon. — (L. 59) B<sub>2</sub> सुन्नत (for तत्त्वतः). — (L. 61) B<sub>3</sub> तेन (for नहम्न्). — (L. 64) B<sub>1-3</sub> Dc <sup>®</sup>वाहें (for <sup>®</sup>वाह्रि). — (L. 65) Dc Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> केन तद् (for केनेतद्). B<sub>2</sub> वीर्यमात्मनः: Dc स्वं महात्मनः. — (L. 66) B<sub>1</sub> Dc <sup>®</sup>वृत्तम् (for <sup>®</sup>तत्त्वम्). — (L. 69) Dc मारत (for

भाषतः). — (L. 71) B4 Dc2 सनातनः (for पुरा°). — (L. 77) D4. ६ वर्षते. — (L. 78) Dc2 तावद् (for तात). B2 भयावहे (for भयंकरे). — (L. 81) B1. 8. 4 Dc तदा (for गता). — (L. 82) Dc2 त्वंद्भसादेन. B3. 4 तिष्ठेहं. — (L. 84) B1m Dc2 ममेवं. — (L. 85) Hypermetric! B1. 2 प्रमो (for विमो). — Most MSS. om. लोमश उ° before line 86. — (L. 87) B2. 3 कृष्णः (for हृष्टः). B1 सत्याचरः समन्वितं (m as above). — (L. 88) Before line 88, most MSS. ins. विष्णुख्वाच. B1 Dc मियं (for मिहें). — (L. 89) B1-8 अहमेव (B2°वं) (for अयमेवं). — Before line 90, most MSS. ins. लोमश उ°. — (L. 91) Dc समूत (for संवृत्त). — (L. 92) Dc इति (for इव). — (L. 95) B2 साम्रं (for वीर). — (L. 98) Dc मूस्त्वथ

हाहाभूतमभूत्सर्वं त्रिदिवं ब्योम भूस्था।
न पर्यवस्थितः कश्चिद्देवो वा मानुषोऽिष वा।
ततो ब्रह्माणमासीनं उवलमानिमव श्रिया। [100]
देवाः सर्षिगणाश्चेव उपतस्थुरनेकशः।
उपसप्यं च देवेशं ब्रह्माणं लोकसाक्षिकम्।
भूत्वा प्राञ्जलयः सर्वे वाक्यमुचारयंस्तदा।
लोकाः संश्चिभिताः सर्वे ब्याकुलं च चराचरम्।
समुद्राणां च संश्चोभिन्धदशेश प्रकाशते। [105]
सेषा वसुमती कृतसा योजनानां शतं गता।
किमेतिस्किप्रभावेण येनेदं ब्याकुलं जगत्।
आख्यातु नो भवाक्शीघं विसंज्ञाः स्मेह सर्वशः
ब्रह्मोवाच।

असुरेभ्यो भयं नास्ति युष्माकं कुत्रचिक्कचित्। श्रूयतां यत्कृतेष्वेष संक्षोभो जायतेऽमराः। [110] योऽश्री सर्वत्रगः श्रीमानक्षरात्मा व्यवस्थितः। तस्य प्रभावात्तंक्षोभिखदिवस्य प्रकाशते। येषा वसुमती कृत्स्ना योजनानां शतं गता। समुद्धता पुनस्तेन विष्णुना परमात्मना। तस्यामुद्धार्यमाणायां संक्षोभः समजायत। [115] एवं भवन्तो जानन्तु छिद्यतां संशयश्च वः। देवा ऊद्धः।

वना जनुः । क तद्भूतं वसुमतीं समुद्धरति हृष्टवत् । तं देशं भगवन्द्र्ष्टि तत्र यास्यामहे वयम् । ब्रह्मोवाच ।

हन्त गच्छत भद्नं वो नन्दने पश्यत स्थितम् । एषोऽत्र भगवाञ्श्रीमान्सुपर्णः संप्रकाशते । [120] वाराहेणैव रूपेण भगवाङ्ळोकभावनः । कालानल इवाभाति पृथिवीतलमुद्धरन् । एतस्योरसि सुन्यक्तं श्रीवत्समभिराजते । पञ्चध्वं विद्धधाः सर्वे भूतमेतदनामयम् । लोमरा उवाच । ततो दृष्ट्वा महात्मानं श्रुत्वा चामन्त्र्य चामराः । [125] पितामहं पुरस्कृत्य जग्मुर्देवा यथागतम् । वैशंपायन उवाच । श्रुत्वा तु तां कथां सर्वे पाण्डवा जनमेजय । लोमशादेशितेनाशु पथा जग्मुः प्रहृष्टवत् ।

Colophon.

It may be noted that this passage is om. also in the old Āraṇyakaparvan MS. belonging to the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society (Bhau Daji Collection No. 245).

#### 17

After adhy. 153, B (for B<sub>1</sub> see below) D (except D<sub>1-3</sub>. •) S ins. the foll. addl. adhy.:

वैशंपायन उवाच ।
तिसिन्निवसमानोऽथ धर्मराजो युधिष्ठिरः ।
कृष्णया सहितान्भ्रात्तृनित्युवाच सहिद्वजान् ।
दृष्टानि तीर्थान्यस्माभिः पुण्यानि च शिवानि च ।
मनसो ह्वादनीयानि वनानि च पृथक्पृथक् ।
देवैः पूर्व विचीर्णानि सुनिभिश्च महात्मभिः । [5]
यथाक्रमविशेषेण द्विजैः संपूजितानि च ।
ऋषीणां पूर्वचितं तथा कर्म विचेष्टितम् ।
राजर्षीणां च चिरतं कथाश्च विविधाः ग्रुभाः ।

(for °स्तथा). - (L. 100) Bı °मीशानं (for °मासीनं). — (L. 102) B1 अप (for डप ). B1 Dc 'सार्थि; B2 "साक्षिणं; B4 "शासनं (for "साक्षिकम्). — B2. 3 om. the posterior half of line 103 and the prior half of line 104. — (L. 106) Bs येषा (for सेषा). — (L. 107) Some MSS. 'प्रभावेन. Dc हि (for [इ]दं). — (L. 108) B सर्वतः (for °शः). — (L. 109) Dc असाकं ह्यत्रकुत्रचित् (for the posterior half). — (L. 110) De यत्कृते ह्येष. — (L. 113) Ba. 4 सेंगा (for येंगा). — (L. 114) B4 प्रभविष्णुना (for परमा°). — (L. 117) B। कश्चिद्भतो (for क तद्भतं). — (L. 118) De वत्स्या° (sor यास्या°). - (L. 120) B1 Dc धीमान् (for श्री°). Dc सुवर्ण: (for सुपर्ण:). — (L. 121) Dc वराहेण (for वा°). — (L. 122) De सनातन (for कालानल). — (L. 125) Ds. 6 दिष्टचा (for दृष्ट्वा). — Colophon. Adhy. no.: Dni. ns 142; Dna 141.

#### 17

B1 reads this whole passage on a suppl. folio (sec. m.). — (L. 1) M तस्यां रजन्यां च्युष्टावां (for the prior half). — (L. 2) S आमंत्र्य (for कृष्णया). Dc सह तान् (for सहितान्). S सह द्विजै: (for जान्). — (L. 3) B4 तीर्थानि दृष्टानि (by transp.). M1 आ]यतनानि (for च शिवानि). — (L. 4) B1 प्रावनानि; S पावनानि (for वनानि च). — (L. 5) B1 सर्वाविची (m की) णानि; B4 पूर्णविकी ; Dc सर्व (Dc2 के) विकी ; Dn3 पूर्णानि ची ; S सर्वाणि तीर्थानि (M1 सर्वानुचीर्णानि) (for पूर्व वि ). — (L. 6) B1 Dc Dn2 M वथाकमं विशेषण; B4 कामं विशेष; T1 G2. 4 कममशे ; T2 G1. 3 काममशे . — (L. 7) T1 G1. 3 धर्म (for पूर्व ). S तपो धम (for तथा कमें). — S ins. after line 7: B1 Dc, after line 9: वथाकमं विशेषण लोमशेन प्रभाषितम् ।

श्रुण्वानास्तत्र तत्र सा आश्रमेषु शिवेषु च। अभिषेकं द्विजै: सार्धं कृतवन्तो विशेषत:। [10] अचिताः सततं देवाः पुष्पैरिद्धः सदा च वः। यथालब्धेर्मुलफलैः पितरश्चापि तर्पिताः। पर्वतेषु च रम्येषु सर्वेषु च सरःसु च। उदधौ च महापुण्ये स्पर्पष्टं महात्मभिः। इला सरस्वती सिन्धुर्यमुना नर्भदा तथा। [15] नानातीर्थेषु रम्येषु सुपस्पृष्टं सह द्विजै:। गङ्गाद्वारमतिकम्य बहवः पर्वताः शुभाः। हिमवान्पर्वतश्चेव नानाद्विजगणायुतः। विशाला बदरी दृष्टा नरनारायणाश्रमः। दिब्या पुष्करिणी दृष्टा सिद्धदेवर्षिपूजिता। [20] यथाक्रमविशेषेण सर्वाण्यायतनानि च। दर्शितानि द्विजश्रेष्ठा लोमशेन महात्मना। इमं वैश्रवणावासं पुण्यं सिद्धनिषेवितम्। कथं भीम गमिष्यामो गतिरन्तरधीयताम्।

एवं बुवति राजेन्द्रे वागुवाचाशरीरिणी। [25] न शक्यो दुर्गमो गन्तुमितो वैश्रवणाश्रमात्। अनेनैव पथा राजन्प्रतिगच्छ यथागतम्। नरनारायणस्थानं बदरीत्यभिविश्वतम्। तस्माद्यास्यति कौन्तेय तिद्धचारणसेवितम्। बहुपुष्पफलं रम्यमाश्रमं वृषपर्वणः। [30] अतिक्रम्य च तं पार्थं त्वाष्टिंषेणाश्रमे वसेः। ततो द्रश्यसि कौन्तेय निवेशं धनदस्य च। एतस्मिन्नन्तरे वायुद्धिव्यगन्धवहः श्रुचिः। सुखप्रह्लादनः शीतः पुष्पवर्षं ववर्षं च। श्चरवा तु दिव्यामाकाशाद्वाचं सर्वे विसिस्मियुः। [35] ऋषीणां ब्राह्मणानां च पार्धिवानां विशेषतः। श्रुत्वा तनमहदाश्चर्यं द्विजो धौम्योऽब्रवीत्तदा। न शक्यमुत्तरं वक्तमेवं भवतु भारत। ततो युधिष्ठिरो राजा प्रतिजग्राह तद्वचः। प्रत्यागम्य पुनन्तं तु नरनारायणाश्रमम्। [40]

# तेषु तीर्थेषु रम्येषु पावनेषु शिवेषु च।

[(L. 1) B1 Dc तथा चैव (for यथाक्रमं), and प्रकाशितं (for प्रमा°). — (L. 2) G4 om. line 2. T2 M1 सर्वेषु (for रम्येषु). B1 Dc तेषु तेष्वप्यरण्येषु; T2 G2. 3 तेषु तेषु च तीर्थेषु (for the prior half). T1 सरःसु च सरित्सु च; T2 G1-8 रम्यासु च सरित्सु (G1 सरःसु) च; M2 सरित्सु च सरःसु च (for the posterior half).]

- T G<sub>2-4</sub> M<sub>2</sub> om. lines 8-14; G<sub>1</sub> om. lines 8-21; M1 om. lines 8-9. — (L. 10) M1 आभिवेको. Dc पूर्व (for सार्थ). M1 कृतस्तेभिर् (for कृतवन्तो). — (L. 11) B4 °रोभि: ( for °राझि: ). B1 De सदा च नः; M1 तथार्चनैः — (L. 13) M1 सारित्सु (for सर्वेपु). B2 सरस्वथ (for ैर:सु च). — (L. 14) B<sub>1</sub> °पुण्यसुपस्पृष्टं; B<sub>4</sub> °पुण्येषूपविष्टं. M1 तथा पुण्ये (for महा°), and महविभि: (for महात्मिः). — (L. 15) S (G1 om.) इरा (G4 inf. lin.) पुरा (for हला). — (L. 16) S (G1 om.) तासां हदेषु पुण्येषु (for the prior half). B1 Dc T1 उपस्पृष्ट; T2 Gs. 4 उपस्पृष्टा; G2 M2 उपस्पृष्ट-. Dc2 महाद्विजै:; T1 दिजोत्तमै:; T2 G2-4 M₂ द्विजै: गुमै:. — (L. 17) S om. line 17. B₁. 4 Dc पर्वता बहवः शुभाः (Dc प्रजाः) (for the posterior half). — (L. 18) T G2-4 M2 हिमवत्पार्श्वतश्चैव. T1 M2 मूता-(  $M_2$  हदा )न्द्रिजगणायुतान् ;  $T_2$   $G_2$ . 3 द्विजसंघरुतैर्युतं (  $G_2$   $^\circ$ युता-न्हदान्). — (L. 19) T G2. 8 M2 विशालां बदरीं दृष्ट्वा. Dc °अमं; S (G1 om.) °अमे (for °अम:). — (L. 20) T G M2 om. line 20. B2. 8 Dn1. n2 D6 दिन्य- (for दिन्या).  $M_1$  °सेविता (for °पूजिता). — (L. 21) Dc  $T_1$ G. M यथाक्रमं विशेषेण; T. G. कैंक्समशे. — (L. 22) G.

om line 22. S (G. om.) दिनेंद्रेण (for दिनश्रेष्ठा). — (L. 23) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> एवं; M<sub>1</sub> एतं (for इमं). S दुर्गमं गंधमादनं (for the posterior half). — (L. 24) S मतिरत्र विधीयतां (for the posterior half). — T1 om. lines 25-28. — (L. 26) S (T1 om.) अशक्यो (for न S (T1 om.) पर्वतो गंधमादनः (for the posterior half). — (L. 29) S transp. lines 29 and 30. Dc<sup>°</sup>त्प्राप्स्यसि; S ँद्गच्छाच (for  $^\circ$ चास्यसि).  $T_1$   $M_2$  कौरच्य (for कौन्तेय). — (L. 30) T2 G3 °म्ल° (for °पुष्प°). — (L. 31) T1 °क्रम्थेत (for °क्रम्य च). T2 G2-4 तत् (for तं). B1. 2. 4 आर्चिंग-; Dc S आर्ष्टि- (for त्वार्ष्टि-). S (except G1 M1) -अमं (for -अमे). T<sub>1</sub> व्रज; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M वस (for वसे:). — ( L.~32 )  $G_1$  कौरन्य ( for कौन्तेय ).  $B_1$  निर्वेशं ; S निवासं (for निवेशं).  $B_{1. 2. 4}$  Dc S (except  $G_{1. 4}$ ) तं;  $D_{4}$  वै (for च). — (L. 33) S 됐#: (for 됐뒥:). — (L. 34) S मन: (for सुख°). Dc प्रीत: (for शीत:). B1. 2. 4 Dc पपात (for बवर्ष). S वे (for च). — (L. 35) Bı तं श्रुत्वा; B. श्रुत्वाच; De Mi तां श्रुत्वा; T G Ma तच्छुत्वा. Bi De S दिव्यम् (M1 वाचम्) (for दिव्याम्). S विसायः सम-पद्यत (for the posterior half). — (L. 36) T G2-4 पांडवानां (for ब्राह्म°). T G2-4 ब्राह्मणानां; G1 M पांडवानां (for पाथिं°). — (L. 37) S तु (for तन्). S दिजो धौम्यस्त्वभाषत (M1 °म्योभ्यभाषत; M2 °म्य: स भाषते). — (L. 38) S (except M2) गंतुम् (for वक्तुम्). S (except  $G_1$ ) पांडव (for भारत). — (L. 39) S विस्पयो-त्फुङलोचनः (for the posterior half). — (L. 40) S om. line 40.  $B_4$  पृष्टस्तस्य ; Dc प्रत्यागत्य ( for  $^\circ$ ग्म्य ).  $B_{1.4}$ 

भीमसेनादिभिः सर्वेञ्चीतृभिः परिवारितः। पाञ्चास्या ब्राह्मणाश्चेव न्यवसन्त सुखं तदा। Colophon.

#### 18

After 3. 175. 11, B Dc Dn D4.6 ins. the foll. passage, K3 ins. only lines 1-4 thereof:

भीमसेनस्तु विख्यातो महान्तं दंष्ट्रिणं बलात्। निश्नन्नागशतप्राणो वने तस्मिन्महाभूजः। मृगाणां सवराहाणां महिषाणां महाभजः। विनिधंस्तत्र तत्रैव भीमो भीमपराक्रमः। स मातङ्गशतपाणो मनुष्यशतवारणः। [5] सिंहशार्द्छिबकानतो वने तस्मिन्महाबलः। वृक्षानुत्पाटयामास तरसा वै बभक्ष च। पृथिब्याश्च प्रदेशान्वै नादयंस्तु वनानि च। पर्वतायाणि वै सृद्धबादयानश्च विज्वरः। प्रक्षिपन्पादपांश्चापि नादेनापुरयन्महीम् । [10] वेगेन न्यपतद्भीमो निर्भयश्च पुनः पुनः। आस्फोटयन्क्ष्वेडयंश्च तलतालांश्च वादयन्। चिरसंबद्धदर्पस्तु भीमसेनो वने तदा। गजेन्द्राश्च महासस्वा सृगेन्द्राश्च महाबलाः। भीमसेनस्य नादेन व्यमुब्बन्त गृहा भयात्। [15]कचित्प्रधावंस्तिष्टंश्च कचिचोपविशंस्तथा। मृगवेप्सुर्महारौद्धे वने चरति निर्भयः। स तत्र मनुजन्याची वने वनचरोपमः। पन्धामभिसमापेदे भीमसेनो महाबलः।

स प्रविष्टो महारण्ये नादाब्रदति चाद्भुतान् । [20] त्रासयन्सर्वभूतानि महासस्वपराक्रमः । ततो भीमस्य शब्देन भीताः सर्पा गुहाशयाः । अतिक्रान्तास्तु वेगेन जगामानुसृतः शनैः । ततोऽमरवरप्रस्यो भीमसेनो महाबलः ।

[Correction! This insertion is found in De in addition to the MSS, mentioned on p. 595. The above list has been corrected accordingly.]

#### 19

K4 D1. 2 ins. after 3. 177. 14: K2 (om. lines 1-20) ins. after 3. 177. 13 (cf. passage No. 32 below):

सर्पं उवाच । धर्मं सर्वे प्रशंसन्ति देवा ब्रह्मप्यस्तथा । तस्मात्समासतो धर्मं कथयस्व ममानघ । युधिष्ठिर उवाच ।

सत्यं दमस्तपः शौचं संतोषो हीः क्षमार्जवम् । ज्ञानं शमो दया ध्यानमेष धर्मः सनातनः । सर्पं उवाच ।

किं सत्यं प्रोच्यते राजन्को दमः संप्रकीतितः। [5] तपसो लक्षणं किं स्थाकिं तच्छीचमुदाहृतम्।

युधिष्ठिर उवाच । सत्यं भूतहितं श्रोक्तं मनसो दमनं दमः । तपः स्वधमैवतित्वं श्रीचं संकरवर्जनम् । सर्पं उवाच ।

संतोषः कः परः प्रोक्तः का च हीः परिकीर्विता।

Dc पुनस्तेन (B4° स्ते तु). — (L. 41) S ऋषिभि: (for आतृभि:). — (L. 42) B1 Dc S ब्राह्मणैश्चैन. S न्यवसत्सु-सुखं तदा. — Colophon. Adhy. no.: Dn1. n2 D6 155; Dns 156; T1 G1. 2. 4 M1 157; T2 Gs 147; M2 159.

#### 18

De om. lines 1-3. — (L. 1) B1 तत्रापि (for विख्यातो), and पर्यटन् (for महान्तं). — (L. 2) Dn1. n2 (hapl.) om. the posterior half of line 2, lines 3-4 and the prior half of line 5. B4 ° वल: (for ° मुज:). — (L. 8) B2. 4 भुवनानि (for तु बनानि). — (L. 9) B2 गहरं (for विज्वर:). — (L. 10) B1 Dc ° श्रेव (for ° श्रापि). — (L. 11) B1 निपतद्; B2 न्यपतन्. — (L. 15) B2 गृहास्तदा; Dc गृहां भयात्. B1 मुंचत तेन भीभेन महाबलपराक्रमाः. — (L. 16) B1. 2 ° स्तदा (for ° स्तथा). — (L. 18) B2 ° श्रेष्ठो; Dc2 ° व्याव्र (for ° व्याव्रो). B1 ° नरानुगः (for

° चरोपमः). — (L. 19) Dc2 ° मिप (for ° मिम-). — (L. 20) Dn2 प्रविदय (for ° ष्टो). — (L. 22) B4 नादेन (for शब्देन), and सर्वा (for सर्पा). B1 मीताः सर्वोरगादयः (for the posterior half). — (L. 23) B1 अतिक्रांतस्यः B2. 2 Dc Dn1. n3 D6 ° क्रांतस्तुः B4 ° क्रांतेन. Dn1. n2 D4. 6 ° स्तं (for ° स्तः). B1. 2 स तैः (B1m श्रनैः as above). (L. 24) B2 नर ° (for Sनर °).

#### 19

Ks, which om. lines 1-20, is ignored up to that line. Dr reads नहुष (for सर्प) in this passage. — (L. 2) Ks नराषिप (for ममानष). — Ds om. lines 4-12. — (L. 5) Dr कः शमः (for को दमः). — (L. 6) Ks तपक्ष कि परं प्रोक्तं: Dr दया च का परा प्रोक्ता (for the prior half). Dr ध्यानम् (for शौचम्). Ks इहोच्यते (for उदा- हतम्). — Dr om. lines 9-10 with the preceding and

क्षमा च का परा प्रोक्ता कि चार्जवसुदाहृतसू। [10] युधिष्ठिर उवाच । संतोषो विषयत्यागो हीरकार्यनिवर्तनम् । क्षमा द्वंद्वसहिष्णुत्वमार्जवं समचित्तता। सर्प उवाच। किं ज्ञानं प्रोच्यते राजन्कः शमश्र प्रकीर्तितः। दया च का परा घोक्ता किं च ध्यानसुदाहृतस् । युधिष्ठिर उवाच । ज्ञानं तस्वार्थसंबोधः शमश्चित्तप्रशान्तता । [15] दया भूतहितैषिखं ध्यानं निर्विषयं मनः। सर्प उवाच। कः शत्रुर्दुर्जयः पुंसां कश्च ब्याधिरनन्तवः। कीदशश्च स्मृतः साधुरसाधुः कीदशः स्मृतः। युधिष्ठिर उवाच। क्रोधस्तु दुर्जयः शत्रुर्लोभो ब्याधिरनन्तकः। सर्वभूतहितः साधुरसाधुनिदंयः स्मृतः। [20] सर्प उवाच। को मोहः प्रोच्यते राजन्कश्च मानः प्रकीर्तितः। किमालस्यं च विज्ञेयं कश्च शोक इहोच्यते। युधिष्टिर उवाच। मोहो धर्मविमुढत्वं मानस्त्वात्माभिमानिता। धर्मनिष्कियतालस्यं शोकस्त्वज्ञानसुच्यते। सर्प उवाच। किं स्थेर्य मुनिभि: प्रोक्तं किं तद्धेर्यमुदाहृतम्। [25] स्नानं च कि परं प्रोक्त किं तद्दानमिहोच्यते। युधिष्टिर उवाच। स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्य धैर्यमिन्द्रियनिग्रहः। स्नानं मनोमलत्यागो दानं त्वभयदक्षिणा। सर्प उवाच। कः पण्डितः पुमान्ज्ञेयः कश्च मूर्खो जनेश्वर । संसारहेतुः कश्चास्य हत्तापः कः परस्तथा। [30]

युधिष्ठिर उवाच। धर्मात्मा पण्डितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्खे उच्यते। कामः संसारहेतुश्च हृत्तापो मत्सरः परः। सर्प उवाच। कोऽहंकार इति प्रोक्तः कश्चिह्ममो जनेश्वर। अभ्यसूया च का प्रोक्ता किं तत्पैशुन्यमुच्यते। युधिष्ठिर उवाच। मोहज्ञानमहंकारो दम्भो धर्मध्वजोच्छ्यः। [35 धर्मद्वेषो ह्यसूया च पैशुन्यं परद्वणम्। सर्पं उवाच । धर्मश्रार्थश्र कामश्र परस्परविरोधिनः। तेषां नित्यविरोधित्वात्क नु स्यात्संगतं नृप। युधिष्ठिर उवाच। संतुष्टो भार्यया भर्ता भन्नी भार्या तथैव च। यस्मिन्नेतत्कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् । [40] यदा भर्ता च भार्या च परस्परवशानुगौ। तदा धर्मार्थकामानां त्रयाणामपि संगमः। सर्प उवाच। जात्या कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन च । ब्राह्मण्यं केन भवति प्रबृद्धतद्विनिश्चयम्। युधिष्ठिर उवाच। न जातिर्न कुलं तात न स्वाध्याय: श्रुतं न च। [45] कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम् । अनेके मुनयस्तात तिर्यग्योनिसमाश्रिताः। स्वधर्माचारनिरता ब्रह्मछोकमितो गताः। बहुना किमधीतेन नटस्येव दुरात्मनः। तेनाधीतं श्रुतं तेन यो वृत्तमनुतिष्ठति। [50] कपालस्थं यथा तोयं श्वहती च यथा पयः। दुष्टं स्यात्स्थानदोषेण वृत्तहीने तथा श्रुतम्। वृत्तं यत्नेन रक्ष्यं स्याद्वित्तमेति च याति च। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः।

following ref. — (L. 10) D<sub>2</sub> यदा (for परा). — D<sub>1</sub> om. lines 13-14 with the preceding and following ref. — (L. 18) D<sub>1</sub> कः साधुः प्रोच्यते राजन्नसाधुः कः पर्स्तथा. — (L. 19) D<sub>1</sub> कामश्च; D<sub>2</sub> क्रोधः स (for क्रोधस्तु). — (L. 21) K<sub>2</sub> begins from line 21! K<sub>2</sub> कथ्यते (for प्रोच्यते), and प्रकीत्थते (for 'तितः). — (L. 23) K<sub>2</sub>. 4 हि मूडधर्मत्वं (for धर्मविमूडत्वं). K<sub>2</sub> त्वात्माभिमानता; K<sub>4</sub> स्वात्मावमानिता. — (L. 24) K<sub>2</sub> शोकोञ्चत्विमहोच्यते (for the posterior half). — (L. 25) K<sub>2</sub> क्षिमिः (for मुनिभः). — (L. 26) K<sub>2</sub> मुदाहतं (for 'मिहोच्यते). — (L. 27) D<sub>2</sub> स्वधर्मास्थिरता. K<sub>2</sub> स्थैर्यम् (for धर्यम्). — (L. 29) D<sub>1</sub> तरे (for जने). — (L. 30) K<sub>4</sub> कश्च स्याद (for कश्चास्य).

— (L. 32) K<sub>2</sub>. 4 स्मृत: (for पर:). — (L. 33) D<sub>1</sub> कश्च (for कश्चिद्). — (L. 35) K<sub>2</sub> मोहा° (for मोह°). — (L. 36) K<sub>2</sub> [s]भ्यस्या (for ह्यस्या). — (L. 38) K<sub>2</sub> D<sub>1</sub> नित्या°; D<sub>2</sub> अत्य° (for नित्य°). K<sub>2</sub> कथं (for क नु). D<sub>1</sub> संगमो (for संगतं). — (L. 40) K<sub>2</sub> परस्परं च संयुक्तं त्रितगंस्तत्र (sic) वर्तते. D<sub>1</sub> त्रिवगंस्तत्र उच्यते (for the posterior half). — (L. 42) K<sub>2</sub> तपो (for तदा). K<sub>3</sub>. 4 संगतं (K<sub>2</sub>° त:) (for संगमः). — (L. 44) K<sub>3</sub>. 4 सुनिश्चितं (for विनिश्चयम्). — (L. 45) K<sub>2</sub> स्वाध्यायो न (by transp.). — (L. 46) D<sub>1</sub>° मेतत्तु; D<sub>2</sub>° मेतस्य (for भेव तु). — (L. 49) D<sub>1</sub>. 2 बहुधा (for °ना). — (L. 50) D<sub>1</sub> स्वधमंम् (for यो वृत्तम्). D<sub>2</sub>° जीवति (for °तिष्ठति). — D<sub>2</sub> om. lines 51-52.

किं कुलेनोपदिष्टेन विपुलेन दुरातमनः। [55]
कृमयः किं न जायन्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु।
तस्माद्विद्धि महाराज वृत्तं ब्राह्मणलक्षणम्।
चतुर्वेदोऽपि दुर्वृत्तः ऋदात्पापतरः स्मृतः।
योऽम्निहोत्रपरो दान्तः संतोषनियतः ग्रुचिः।
तपःस्वाध्यायशीलश्च तं देवा ब्राह्मणं विदुः। [60]
सर्वद्वंद्वसहो धीरः सर्वसङ्गविवर्जितः।
सर्वभूतिहितो मैत्रस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः।
येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदासितः।
यत्रकचनशायी च तं देवा ब्राह्मणं विदुः।
योऽद्वेरिव गणाद्गीतो सन्मानान्मरणादिव। [65]
कुणपादिव च स्वीभ्यस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः।

### 20

After 3. 178. 28, K1. 4 ins. : सर्पे उवाच ।

उक्तास्ते सर्वेशस्तात प्रश्नाः प्रश्नविदां वर । इदानीमेष मुख्जामि भ्रातरं ते वृकोदरम् । वैशंपायन उवाच ।

नहुषेण ततो मुक्तं भीममाश्चिष्य सोदरम्।
युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा नहुषं प्रत्यपूज्यत्।
नहुषोऽपि मुनेः शापाद्विमुक्तः प्रीतमानसः। [5]
दिव्यरूपधरः श्रीमान्प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्।
संभाष्यं साधुभिः पुण्यमिति वै वैदिकी श्रुतिः।
सर्परवात्पश्य मुक्तोऽहं त्वया संभाष्य साधुना।
धर्मं किळ नराः कृत्वा छभन्ते सत्मुतानिह।
धर्मेण कः कृतो धर्मो येन छब्धो भवान्मुतः। [10]
न केवळं प्रजा धन्या यासां राजकृपो भवान्।
धर्मोऽपि धन्यो धर्मज्ञ यस्य पुत्रस्त्वमीदशः।
दृष्टाः श्रुताश्च बहवो नृपा धर्मपरायणाः।
न श्रुतो न च दृष्टो मे धर्मज्ञस्त्वादशो नृपः।
युधिष्ठिर उवाच।

जुष्पाठर उपाच । सभाग्योऽहं महाभाग यस्य तुष्टो भवान्गुणैः ! [15] नासभाग्यस्य तुष्यन्ति देवकल्पा भवादशाः । किं तु कौत्हलं तात मम पाधिवसत्तम । अतः पृच्छामि सौहाद्दात्त्वामहं नाम्यस्यया । सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञं त्रैलोक्येश्वरपूजितम् । कथं त्वामाविशनमोहः प्राकृतं पुरुषं यथा । [20]

नहुष उवाच। श्रुतशीलादिभिर्युक्तं धार्मिकं तपसि स्थितम्। सुप्राज्ञमपि कौन्तेय ऋदिमोहयते नरम् । हीनाभिजनवृत्तोऽपि न स राजास्ति कश्चन । यस्य चेतसि राजेन्द्र करोति न मदः पदम् । यथाप्ती ध्रुवसुब्णत्वमनिले चलनं यथा। [25]यथा शशिनि शीतत्वं तथैश्वर्ये ध्रुवो मदः। ऐश्वर्यतिमिरं चञ्चर्नं तत्पश्यति निर्मकम्। पश्चाद्विमलतां याति विनिपाताञ्जनाञ्जितम्। वर्तमानः सुखे स्वर्गे नावैतीति मतिर्मम । सोऽहमैश्वर्यमोहेन यदाविष्टो युधिष्टिर। [30] पतितः प्रतिसंबुद्धः सांप्रतं बोधयामि वः। लोकद्वयहितं वक्तं ज्ञातुं को वा न पण्डितः। तिकयानुविधानस्वे मुनयोऽपि न पण्डिताः। तसालोकद्वयस्येष्टं कर्तव्यं ते नराधिय । गुझमेतनमहाबाही कथितं ते मयाखिलम् । [35] द्विजाश्च नावमन्तन्यास्त्रैलोक्येश्वरपूजिताः। देववत्पूजनीयाश्च दानमानार्चनादिभिः। यैः कृतः सर्वभक्षोऽग्निरपेयश्च महोदधिः। क्षयी चापादितश्चन्द्रः को न नक्ष्येत्रकोप्य तान्। लोकानन्यान्स्जेयुर्ये लोकपालांश्च कोपिताः। [40] देवान्कुर्युरदेवांश्च कः श्चण्वंस्तान्समृह्यात्। यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति छोका देवाश्च सर्वदा। ब्रह्म चैव धनं येषां को हिस्यात्ताञ्जिजीविषु:। प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाभिदैवतं महत्। एवं विद्वानविद्वांश्च ब्राह्मगो दैवतं परम्। [45]

21

K<sub>2</sub> B<sub>2-4</sub> Dc Dn D<sub>3</sub> (the lost MS. having sections 1-36 only on suppl. fol. sec. m.). 4. 6 Gs ins. the foll.

— (L. 52) K<sub>2</sub> D<sub>2</sub> यथा (for तथा). — (L. 53) K<sub>4</sub> संरक्ष्यं (for रक्ष्यं स्थाद्). D<sub>3</sub> भाषाति (for भेति च). — (L. 54) K<sub>4</sub> transp. वित्ततः and वृत्ततः. — (L. 55) K<sub>2</sub> विशिष्टेन (for [ज]पदिष्टेन). — (L. 58) D<sub>1</sub>. ३ चातुर्वेदो. — (L. 59) K<sub>4</sub> भिरतः (for भियतः). — K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> om. lines 63-64. — (L. 65) D<sub>1</sub> सह्दो (for सन्मानान्).

20

(L. 1) Ks सर्वतस् (for "शम्). — (L. 3) Ks सादरं (for सो"). — (L. 7) Ks सत्यवती (for वे वैदिकी).

— (L. 11) K<sub>2</sub> धर्मा (for धन्या), and यस्यां धर्मा (for यासां राजन्). — (L. 13) K<sub>2</sub> बहुशो (for बहवो). — For 17-20, K<sub>3</sub> subst. सर्वञ्चलात्कथं मोह आविशत्स्वर्गवासिनां (cf. line 19-20)। एवमद्भुतकर्माणामिति में संश्वयो महान्. — (L. 21) K<sub>2</sub> श्रृति (for श्रृत ). — (L. 22) K<sub>3</sub> चेच्छूरम् (for कौन्तेय). — K<sub>2</sub> om. lines 23-28. — (L. 30) K<sub>4</sub> भिदिरान् (for मोहेन), and मदांधीकृतलोचनः (for the posterior half). — (L. 31) K<sub>2</sub> बुद्धः सन् (for संबुद्धः), and लां तु संबोधयाम्यहं (for the posterior half).

passage after adhy. 190: K. D1. 2. 8 (orig.) ins. it after adhy. 206 (K4 D1. 2 reading sections 1-36 after section 158):

# वैशंपायन उवाच।

मार्कण्डेयमृषयो ब्राह्मणा युधिष्ठिरश्च पर्यपृच्छन्। ऋषिः केन दीर्घायुरासीद्धकः ॥१॥ मार्कण्डेयस्तु तान्सर्वानुवाच । महातपा दीर्घायुश्च बको राजिंदः। नात्र कार्या विचारणा ॥२॥

एतच्छ्रत्वा तु कौन्तेयो आतृभिः सह भारत । मार्कण्डेयं पर्यपृच्छद्धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ ३ बकदारुभ्यौ महात्मानौ श्रूयेते चिरजीविनौ । सखायौ देवराजस्य तावृषी लोकसंमतौ॥ ४ एतदिच्छामि भगवन्बकशक्रसमागसम्। सुखदुःखसमायुक्तं तत्त्वेन कथयस्व मे ॥ ५ मार्कण्डेय उवाच।

वृत्ते देवासुरे राजन्संग्रामे लोमहर्षणे। त्रयाणामपि लोकानामिन्द्रो लोकाधिपोऽभवत्॥ ६

सम्यग्वर्षति पर्जन्यः सस्यसपद उत्तमाः। निरामयाः सुधर्मिष्ठाः प्रजा धर्मपरायणाः॥ ७ मुदितश्च जनः सर्वः स्वधमेषु ब्यवस्थितः। ताः प्रजा मुदिताः सर्वा दृष्ट्वा बलनिषृदनः॥ ८ ततस्तु मुदितो राजन्देवराजः शतऋतुः। ऐरावतं समास्थाय ताः पश्यन्सुदिताः प्रजाः॥ ९ आश्रमांश्च विचित्रांश्च नदीश्च विविधाः ग्रुभाः। नगराणि समृद्धानि खेटाञ्जनपदांस्तथा॥ १० प्रजापालनदक्षांश्च नरेन्द्रान्धर्मचारिणः। उदपानं प्रपा वापी तडागानि सरांसि च ॥ ११ नानाव्रतसमाचारैः सेवितानि द्विजोत्तमैः। ततोऽवतीर्थं रम्यायां पृथ्व्यां राजञ्ञातऋतुः॥ १२ तत्र रम्ये शिवे देशे बहुवृक्षसमाकुले। पूर्वस्यां दिशि रम्यायां समुद्राभ्याशतो नृप ॥ १३ तत्राश्रमपदं रम्यं मृगद्विजनिषेवितम्। तत्राश्रमपदे रम्ये बकं पश्यति देवराद् ॥ १४ बकस्तु दृष्ट्रा देवेन्द्रं दृढं प्रीतमनाभवत् ।

#### 21

1 Ba ऋषिं (for ऋषयो). . K4 D1. 2 om. ब्राह्मणा, and read पांडवाश्च (for युधिष्ठिरश्च). — K4 B2-4 Dc2 D1. 3 किल (for केन). D3 अस्ति कश्चिचरजात इति (for क्रिष:-- °द्धकः).

- 2 K4 om. सर्वान्. K4 Dc D1 प्रत्युवाच (for उवाच). D1 किं न श्रतं भवता इदं कालांतरे कचित् (for मार्कण्डेयस्तु तान्सर्वानुवाच). - K. D. 4 om. महातपा. B4 सुमहातपा (for महा°). K4 D2 राजन्; Dc राजनृषि: (for राजपिं:). — Dc om. कार्या.
- 3 bed) K4 D1. 2 धर्मराजो युधिष्ठिर: । मार्कडेयं महाभागं प्राप्तकालमभाषत.
- 4 ab) Bam ° शको (for ° दाल्म्यौ). De Da श्र्यते. - For 4, K. D1. subst.:

श्र्यते हि महाभाग बको दाल्भ्यो महातपाः। प्रियः सखा च शकस्य चिरजीवी च सत्तमः। [(L. 2) D1 संमत: (for सत्तम:).]

- 5 b) K4 D1. a °इंद्र° (for °श्का°). d) K4 De D1. a कथितं त्वया (for कथयस्व मे).
  - 6 Ba-4 Dc Dn D4. 6 Gs om. 6a-8b.
  - 7 °) K2 पर्जन्ये. ) K4 °संपदनुत्तमाः.
- 8 ab) Da मुदिताश्च जनाः सर्वे, and व्यवस्थिताः. cd) Ba ताइक्सर्वा; D1 दृष्ट्वा सर्वा (by transp.). Ka बल्ठि ; K4 Di. 2 वृत्र° (for बल°).
- 9 For 9, K. Di. 2 subst.:

अतीव मुर्दितो राजन्देवराजः शतऋतुः।

ऐरावतमथारुह्य श्वेतं गजवरोत्तमम्। लोकं समानमास्थाय ददर्श मुदिताः प्रजाः॥

10 °) K4 आश्रमांश्च महापुण्यान्; Dc आश्रमान्सुविचित्रांश्च; D<sub>1. 2</sub> आश्रमाणि च पुण्यानि. — b) K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> नदीशैल(D<sub>1</sub> ° लान्) सरांसि च. — d) K4 D1. 2 नाना- (for खेटाञ्). D1. 2 °पदानि च (for °पदांस्तथा).

11 °) K4 De D1. 2 उदपान- (for °पानं). K4 D1. 2 कूप- (for वापी). — d) K4 D1. 2 -तडागारामसंकुलं. — After 11, K. Di. 2 ins.;

> नानाजनपदाकीणं ब्रह्मचारिनिषेवितम्। यज्ञोत्सववतीं देवीं सागराम्बरमेखलाम्।

12 °) K<sub>1</sub> Dn °яң ° (for °яд °). — <sup>в</sup>) К<sub>4</sub> Dc D<sub>1. 2</sub> सेवितां द्विजसत्तमै:. — D2 ins. after 12°6: D1, after 14: तत्रावतीर्य भगवाञ्शको दितिजसूदनः।

[See below notes on section 16.]

- K4 D1 om. 12°d; D2 reads it after 14.

13 a) K4 D1. 2 अथ (for तत्र). Ds शुभे (for शिवे).

- °) K. D1. 3 विंध्यस्य; Dc पुण्यायां (for रम्यायां). - °) K4 D1. 2 समुद्रमभितोभवत्.

14 b) K4 D1. 2 °पिंच (for दिज ). — cd) K4 D1. 2 ददर्श राकः सुमहद्भकस्य च महात्मनः. - After 14, D1 reads 12° . — D1 ins. after तत्रावतीर्थ etc. (see above): D2, after 12cd (transposed):

प्रविवेश महापुण्यं तपोवनमनुत्तमम्।

15 K. om. 15. — 48) D1. 2 वक: सुरपति देवं पूजवामास सत्तम:. — <sup>cd</sup>) D<sub>1</sub>. 2 om. 15<sup>cd</sup>. Dc पाबेनासनदानेन पाद्यासनार्घदानेन फलमूलेरथार्चयत् ॥ १५ सुखोपविष्टो वरदस्ततस्तु बलस्दनः । ततः प्रश्नं बकं देव उवाच त्रिदशेश्वरः ॥ १६ शतं वर्षसहस्राणि मुने जातस्य तेऽनघ । समाख्याहि मम ब्रह्मन्किं दुःखं चिरजीविनाम् ॥ १७

अप्रियैः सह संवासः प्रियेश्वापि विनाभवः। असिद्धः संप्रयोगश्च तदुःखं चिरजीविनाम्॥ १८ पुत्रदारिवनाशोऽत्र ज्ञातीनां सुद्धदामि । परेष्वायत्तता कृच्छं किं तु दुःखतरं ततः॥ १९ नान्यदुःखतरं किंचिछोकेषु प्रतिभाति मे । अर्थेविंहीनः पुरुषः परैः संपरिभूयते॥ २० अकुळानां कुळे भावं कुळीनानां कुळक्षयम् । संयोगं विप्रयोगं च पश्यन्ति चिरजीविनः॥ २१ अपि प्रत्यक्षमेवैतत्तव देव शतक्रतो । अकुळानां समृद्धानां कथं कुळविपर्ययः॥ २२ देवदानवगन्धर्वमनुष्योरगराक्षसाः। प्रामुवन्ति विपर्यासं किं नु दुःखतरं ततः॥ २३ कुळे जाताश्च क्छिश्यन्ते दौष्कुळेयवशानुगाः।

आड्येर्दरिद्रावमताः किं नु दुःस्तरं ततः। लोके वेधर्म्यभेतत्तु दृश्यते बहुविस्तरम्॥ २४ हीनज्ञानाश्च दृश्यन्ते क्रिश्यन्ते प्राज्ञकोविदाः। बहुदुःस्वपरिक्केशं मानुष्यमिह दृश्यते॥ २५

इन्द्र उवाच। पुनरेव महाभाग देविंगणसेवित । समाख्याहि मम ब्रह्मन्किं सुखं चिरजीविनाम् । २६

बक उवाच।
अष्टमे द्वादशे वापि शाकं यः पचते गृहे।
कुमित्राण्यनपश्चित्य कि वे सुखतरं ततः ॥ २७
यत्राहानि न गण्यन्ते नैनमाहुर्महाशनम्।
अपि शाकं पचानस्य सुखं वे मघवन्गृहे ॥ २८
अजितं स्वेन वीर्येण नान्यपाश्चित्य कंचन।
फलशाकमपि श्रेयो भोक्तं झकृपणं गृहे ॥ २९
परस्य तु गृहे भोक्तः परिभूतस्य नित्यशः।
सुमृष्टमपि न श्रेयो विकल्पोऽयमतः सताम् ॥ ३०
श्ववत्कीलाल्पो यस्तु पराश्चं भोक्तुमिच्लति।
धिगस्तु तस्य तद्भुकं कृपणस्य दुरात्मनः॥ ३१
यो दस्वातिथिभूतेभ्यः पिनृभ्यश्च द्विजोत्तमः।

( for c).

16 <sup>ab</sup>) K<sub>4</sub> तत्रावतीर्य भगवान्शको दैत्यनिषूदन: (see insertion above under section 12). D<sub>1</sub>. 2 इंद्रो वलनिषूदन: (for <sup>b</sup>). — <sup>cd</sup>) K<sub>2</sub> D<sub>C2</sub> त्रिदिवेश्वर:. K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 कथाप्रश्नं वकं दाल्स्यमुवाच कुरुनंदन.

17 <sup>a</sup>) B<sub>8</sub>. 4 शत- (for शतं). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 <sup>e</sup>सहस्राणां (for  $^{\circ}$ सहस्राणि). —  $^{b}$ ) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 बक (for Sनघ). —  $^{\circ}$ ) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 आख्याहि त्वं (for समाख्याहि).

18 K2 B2-4 Dc Ds. 4. 6 Gs om. 18.

19 ab) K4 D1. 2 पुत्रनाशा (D2 शोको) धैनाशक्ष, and तथा (for अपि). — cd) K4 D1. 2 चैव (for कुच्छुं). K4 Dc D1. 2 किं नु दुःखमतः (Dc दुखं ततः) परं.

20 b) K4 D1. s लोकेस्मिन् (for लोकेषु). — d) K4 D1. s यः परै: (for परै: सं-).

21 °) K<sub>4</sub> D<sub>1.2</sub> कुलीमावं; D<sub>3</sub> कुलीनत्वं. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> कुलानां च कुलिक्रयां. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> संयोगान्विप्रयोगांश्च.

22  $^{ed}$ ) K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> असुराणां (for अकुलानां), and काथितः कालपर्ययः (for  $^d$ ).

23 <sup>ab</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> <sup>°</sup>गंधर्वाः किंनरोर्गमानुषाः. — <sup>d</sup>) D<sub>3</sub> किं खिद् (for किं नु). K<sub>4</sub> दुःखमतः परं.

24 <sup>6</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> कृष्यंते (for क्रिश्यन्ते). — <sup>6</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>2-4</sub> D<sub>2</sub>. s दौष्कुलेयेर् (for °ल्य-). — <sup>6</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub> श्वाकांताः (for °वमताः). — <sup>6</sup>) Dc किं स्विद् (for किं-नु). K<sub>4</sub> भतः परं (for °तरं ततः). — <sup>6</sup>) K<sub>2</sub> B<sub>2</sub>. s वै धर्मम् (for वैधर्म्थम्).

 $K_4$   $D_{1-3}$  बहुनर्थमयं लोके. —  $^{\prime}$ )  $K_4$  [S]सुरस्दन;  $D_{1-3}$  शत्रुस्दन (for बहुविस्तरम्).

25 °) De हृष्यंते (for दृश्यन्ते). K4 (orig.) D2. 3 अपि प्रत्यक्षं बहवो; K4 (marg. sec. m.) D1 क्विश्यमानाश्च बहवो. — °) De कृष्यंते (for क्विश्यन्ते). — °) K4 D3 महा-; D1. 2 महद् (for बहु-).

26 ) K4 D1-3 सप्तार्थ- (for देवार्थ-). K2 Dc सेवित:; K4-संनिम; B2-सेवित; B3 Dc-संनिधी; D1-संनिम:; D2-संनिमा: (for सेवित). — °) K4 D1-3 आख्याहि त्वं. K4 D1 महा-; D2. 3 (marg. sec. m.) महद् (for मम). — °) D1 दुःखं (for सुखं).

27 °) K4 D1-3 अष्टम्यां वा नवस्यां वा (D3 marg. sec. m. °मे नवमे वापि). — b) K4 यः शार्क (by transp.); B3. 4 De शार्क यत्; D1-3 यः पार्क.

28 ") K4 नान्य (marg. sec. m. नास्य )दिनानि गण्यंते; D1. 6 दिनानि नास्य ग"; D2 नास्य दैन्यानि ग". — ") D1 नैवमाहुर्; D3 नैव हानिर्. — ") K4 D1-3 स्वे गृहे परमं सुखं.

29 b) K4 Dc D1-8 जन( K4 अप्य-; Dc अप्यु-; D1 अव्य )-पात्रिक्स बांचवान्. — c) K2 B2-4 Dc Dn1. ns De फर्ल शाक-मिं ; K4 D1. 2 फलमूल . — d) K4 D1-8 सत्तां (for गृहे).

30 °) K4 D1-3 हि (for g). K2 B2.4 मोकुं; K4 D1-3 मुक्तं (for भोकुः). — °) K4 D2.3 विषकर्षं मतं (D2 स्पृतं) सतां; De विषकर्षो मतः सतां; D1 विषेण सदृशं सतां.

31 ab) Ka corrupt. K. Di-s श्रा लाख्यमान इव यो

शिष्टान्यन्नानि यो अङ्क्ते कि वै सुखतरं ततः ॥ ३२ अतो मृष्टतरं नान्यत्पूतं किंचिच्छतकतो । दस्वा यस्त्वतिथिभ्यो वै अङ्क्ते तेनैव नित्यशः ॥ ३३ यावतो द्यन्धसः पिण्डानश्चाति सततं द्विनः । तावतां गोसहस्नाणां फलं प्रामोति दायकः ॥ ३४ यदेनो यौवनकृतं तत्सर्वं नइयते ध्रुवम् । सदक्षिणस्य भुक्तस्य द्विजस्य तु करे गतम् । यद्वारि वारिणा सिक्केत्तद्वयेनस्तरते क्षणात् ॥ ३५

मार्कण्डेय उवाच । एताश्चान्याश्च वै बह्धीः कथयित्वा कथाः ग्रुभाः । बकेन सह देवेन्द्र आपृच्छय त्रिदिवं गतः ॥ ३६ Colophon.

र वैशंपायन उवाच । ततः पाण्डवाः पुनर्मार्कण्डेयमुचुः । कथितं बाह्मणमहाभाग्यम् । राजन्यमहाभाग्यमिदानी ग्रुश्रूषामह इति ॥३०॥

तानुवाच मार्कण्डेयो महिष्ः। श्रूयतामिदानीं राजन्यानां महाभाग्यमिति ॥३८॥ कुरूणामन्यतमः सुहोन्नो नाम राजा महिष्ठीतः
भिगम्य निवृत्य रथस्थमेव राजानमीत्रीनरं शिद्धं ददर्शाभिमुखम् ॥३९॥ तौ समेत्य परस्परेण यथावयः पूजां प्रयुज्य गुणसाम्येन
परस्परेण तुल्यात्मानौ विदित्वान्योन्यस्य पन्थानं न ददतुः ॥४०॥
तत्र नारदः प्रादुरासीत् । किमिदं भवन्तौ परस्परस्य पन्थानमावृत्य
तिष्ठत इति ॥४९॥ तावृचतुर्नारदम् । नैतद्भगवन् । पूर्वकर्मकर्त्रादिः
भिर्विशिष्टस्य पन्था उपदिश्यते समर्थाय वा । आवां च सक्यं
परस्परेणोपगतौ । तज्ञावधानतोऽत्युत्कृष्टमधरोत्तरं परिश्रष्टम् ॥४२॥
नारदस्वेवमुक्तः श्लोकत्रयमपठत् ॥४३॥

कूरः कौरब्य मृदवे मृदुः क्रूरे च कौरव। साधुश्वासाधवे साधुः साधवे नामुयात्कथम् ॥४४ कृतं शतगुणं कुर्यान्नास्ति देवेषु निर्णयः। औशीनरः साधुशीलो भवतो वै महीपतिः॥ ४५

भुंकेन्नं परस्य तु.

- 32 <sup>4b</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> देवतातिथिभृत्यानां पितृणां च विशेषतः. <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> शिष्टात्रानि च (D<sub>1</sub> तु) यो भुंक्ते. <sup>d</sup>) D<sub>1</sub> किं विशिष्टतरं ततः.
- 33 ") Ds [s]मृत" (for मृष्ट"). Ds ततः परं सुखं नान्यत्.
   ") Ks Dc D1-3 किंचिदस्ति शतकतो. "" Ks B2-4
  Dc Dn Ds Gs [s]मं (for वै). Ks D1-3 देवतातिथिभृत्येभ्यो
  (Ks "भृत्यानां) दत्वा भुक्ते हि यः सदा (D1 पुमान्).
- 34 ab) D<sub>2</sub>. 3 om. 34ab. K. D<sub>1</sub> अदत्वा यस्तु विप्रेभ्यो भुक्ते स्तेनः स एव तु (D<sub>1</sub> च); cf. Gītā 3. 12ad. — d) B<sub>3</sub> मानवः (for दायकः).
  - 35 K. D1. s om. 35 cdef.
- 36 ab) D2 om. 36ab. K4 बह्बी: सं- (for वे बह्बी:) c) K4 Dc D1. 2 देवेश (for देवेन्द्र). d) K4 D2 अगप्रष्ट्वा. B2 यथी (for गत:).

Colophon. Adhy. no.: Dn1. n2 192; Dn3 T2 193; G4 194. — After the colophon, Dc ins. समाप्तं च महा भाग्यं. — After this adhy., D1. 2 read our adhy. 207.

₹

37 K2 पुन: सर्वे; D2 पुनरेव (for पुनर्). B2 om. मार्कण्डेयमूनु: । कथितं, and ins. श्रुतं before राजन्य. B2 transp. राजन्यमहाभाग्यं and इदानीं. Dc ब्राह्मणभाग्यं; Dn D4 G2 महाब्राणभाग्यं; D1 ब्राह्मणमाहात्म्यं. K4 D1. 2 राज-माहात्म्यं (for राजन्यमहाभाग्यं). — K4 D2 चेदानीं (for इदानीं). K4 D1. 2 वद; B2. 4 शुश्रुवाम; D3 शुश्रुवयाम. K4 D1. 2 om. इति.

38 K4 D1. 2 om. महर्षि:. K2 B2 De D4 G3 राजन्य-;

K4 D1. 2 राज- (for राजन्यानां). B2 न्माहात्म्यम् (for महा-भाग्यम्). K4 D1. 2 om. इति.

- 39 K4 D1 वै राजा (for राजा). K4 B2 D1. 2 महर्षिम्. D1 उपगम्य (for अभि°). K4 Dc D1. 2 निवृत्तो (for निवृत्य). After निवृत्य, K4 B2 Dc D2 ins. रथस्थ: पथि. B4 G3 औशीनिर्दे.
- 40 B<sub>2</sub> om. (the first) परस्परेण; K<sub>6</sub> D<sub>1</sub>. 2 read for it परस्परं. B<sub>2</sub> om. यथा. K<sub>6</sub> D<sub>1</sub>. 2 पुण्यसाम्यं परस्परं (for गुण परस्परेण). B<sub>2</sub> om. (the second) परस्परेण. K<sub>6</sub> D<sub>1</sub>. 2 तुल्यमात्मनोर् (D<sub>1</sub> om. तुल्यम्). D<sub>2</sub> नान्योन्यं पंथानं ददतुः (for [अ]न्यो° ददतुः).
- 41 After तत्र, K. Di. 2 ins. तयोरभिप्रायं विदित्वा मह-षिंद्; and after प्रादुरासीत् they ins. स उवाच. — K2. 4 Di. 2 परस्परं (for <sup>\*</sup>स्परस्प).
- 42 Dei Di नारद (for eq.). K2 नैतद्; D2 वे तद् (for नैतद्). K4 भवते; D1 भवता; D2 भवति (for भगवन्). K2 क आवयोरिप यात्विति पूर्वकर्मकर्त्रोदिभिर्; K4 D2 कथ- यितव्यं सर्वथा धर्मप्रवादिभिर्; Dc पूर्वधर्मप्रचोदिभिर्: D1 न कथि- तव्यं सर्वदा धर्मवादिभिर् (for पूर्वकर्मकर्त्रोदिभिर्). Dc पंथान (for पन्था). K4 D1. 2 om. समर्थाय वा. Before समर्थाय वा, K2 ins.:

अक्रोथाज्जयति क्रोथमसाधुं साधुना जयेत्। [ = (var.) 5. 39. 58<sup>ab</sup>.]

- K4 D1. 2 read तु (for च), and संगतौ (for सल्यं);
   and om. उपगतौ. K2 G3 छुत्कृष्टम् (for Sत्युकृ°). K4 D1.2
   भवांस्त्विदानीं बवीतु क आवयोरपयात्विति (for तचा° अष्टम्).
   43 K4 D1. 2 तु क्षोकान् (for क्षोकत्रयम्).
- 44 For 44, K. D1. s subst. :

जयेत्कदर्यं दानेन सत्येनानृतवादिनम् । क्षमया कूरकर्माणमसाधुं साधुना जयेत् ॥ ४६

तदुभावेव भवन्तावुदारौ । य इदानीं भवद्मयामन्यतमः सोऽप-सपंतु । एतद्दे निदर्शनम् । इत्युक्त्वा तूर्णीं नारदो बभूव ॥४०॥ एतच्छुत्वा तु कौरब्यः शिबिं प्रदक्षिणं कृत्वा पन्थानं दस्वा बहु-कर्मभिः प्रशस्य प्रययौ ॥४८॥ तदेतद्वाज्ञो महाभाग्यमप्युक्तः वाद्मारदः ॥४९॥

Colophon.

રૂ

# मार्कण्डेय उवाच।

इदमन्यच्छूयताम् । ययातिर्नाहुषो राजा राज्यस्थः पौरजनावृत आसांचके ॥५०॥ गुर्वर्थी बाह्मण उपेत्याववीत् । भो राजन्मुर्वर्थं भिक्षेयं समयादिति ॥५९॥ राजोवाच । व्रवीतु भगवान्समय-मिति ॥५२॥

> ब्राह्मण उवाच । विद्वेषणं परमं जीवलोके कुर्यान्नरः पार्थिव याच्यमानः । तं त्वां पृच्छामि कथं तु राज-न्दद्याद्भवान्दयितं च मेऽद्य ॥ ५३ राजोवाच ।

न चानुकीर्तये दत्त्वा अयाच्यमर्थं न च संश्रुणोमि ।

क्रूरः क्रूराय कौरच्यो मृदवे कौरवो मृदुः। असाथवे ह्यसाधुश्च साथवे तत्समो मतः।

45 K. D1. 2 om. 45. - b) De वेदेषु (for देवेषु).

46 <sup>ab</sup>)=(var.) 5. 39. 58<sup>cd</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> दाना-त्कदर्यं जयति. — <sup>cd</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> अक्रोधाज्जयति क्रोधमसाधुं साधुना शिबि: (see insertion above).

47 K. D1. 2 [ई] हुशो (for [उ] दारों). — B2 om. इदानों. K. D1. 2 शिविरुदारों शिवेरहं मन्ये कौरन्यो यात्विति (for य इदानों - सर्पत्त). — K4 तत्संमतिमिति; D1. 2 पतत्संगतम् (for पतदे निदर्शनम्). — K4 D1. 2 om. उक्ता, and read [5] भवत् (for वभूव).

48 K4 D1. 2 तच्छुत्वा कौरन्य: (om. तु). B2 शिवाय; Dc D4 शिवे:; G2 शिवे: (for शिवें). K2 Dc D4 G3 om. कृत्वा. K4 कृत्य (for कृत्वा). K4 D1. 2 om. बहुकर्मीमें: प्रशस्य. B2 यथौ (for प्रथयौ).

49 K4 D1. 2 तदेष विनयो राज्ञां भाग्यं (D1 महाभाग्यं) च कथितामिति (K4 मिस्ति).

Colophon. Ks Bs-4 Dc Ds. 6 Gs om. the colophon.

— Adhy. no.: Dn 193 (Dns 194); D1 215.

50 K₄ °जनपरिवृत (for °जनावृत).

प्राप्यमर्थं च संश्रुत्य तं चापि दस्वा सुसुखी भवामि ॥ ५४ ददामि ते रोहिणीनां सहस्रं प्रियो हि में ब्राह्मणो याचमानः । न मे मनः कुप्यति याचमाने दत्तं न शोचामि कदाचिद्रथम् ॥ ५५

इत्युक्त्वा बाह्मणाय राजा गोसहस्रं ददौ । प्राप्तवांश्च गवां सहस्रं बाह्मण इति ॥५६॥

Colophon.

23

# वैशंपायन उवाच।

भ्य एव महाभाग्यं कथ्यतामित्यव्रवित्याण्डवः ॥ ५७ ॥
अथाचष्ट मार्कण्डेयः । महाराज वृषदर्भसेदुकनामानौ राजानौ
नीतिमार्गरतावस्त्रोपास्त्रकृतिनौ ॥५८॥ सेदुको वृषदर्भस्य बालस्यैव उपांगुव्रतमभ्यजानात् । कुप्यमदेयं ब्राह्मणस्य ॥५९॥ अथ तं सेदुकं ब्राह्मणः कश्चिद्वेदाध्ययनसंपन्न आशिषं दस्ता गुर्वर्थी भिश्चितवान् । अश्वसहस्रं मे मगवान्ददात्विति ॥६०॥ तं सेदुको ब्राह्मणमबवीत् । नास्ति संभवो गुर्वर्थं दातुमिति । स त्वं गच्छ वृषदर्भसकाञ्चम् । राजा परमधर्मञ्चः । ब्राह्मण तं भिश्चस्व । स ते दास्वति । तस्यैतदुः पांगुव्रतमिति ॥६१॥ अथ ब्राह्मणो वृषदर्भसकाञ्चं गत्वा अश्वसहस्र-मयाचत । स राजा तं कशेनाताडयत् । तं ब्राह्मणोऽब्रवीत् । किं हंस्यनागसं मामिति ॥६२॥ एवमुक्त्वा तं श्वपन्तं राजाह । विप्र किं

51 D1. 2 तं गुर्वथीं (for गुर्वथीं). — K4 D2 ins. भवंतं before गुर्वथें.

53 °) K. Dn. तत्त्वां (for तंत्वां). Dn स कथं नु (for कथं नु). — °) K. दियतश्च; Dn °तश्चापि.

54 °) Dn D1 दब दला (for दला). — °) K4 न प्राप्यम् (for अयाच्यम्). — °) Dns दबां (for दला).

55 b) Dn बाच्य (for बाच )! — c) Dn D2 बाच्य-माने! — d) D2 ददन् (for दत्त्रं).

Colophon. K. Di. s om. the colophon. — Adhy. no.: Dn 194 (Dns 195).

57 K4 राजमहाभाग्यं; D₂ महाराजमाग्यं (for महामाग्यं).

58 K. D. transp. मार्कण्डेय: and महाराज. D. राज-(for राजानो).

59 Dn D1. 2 अभ्यजानत्. — After कुष्यम्, D2 ins. अश्वसहस्रं मे भवान्. K4 कुष्येहदेच (for कुष्यमदेयं).

60 Ka गुर्वर्थ (for °थीं).

61 Ks D₁-s नास्ति में संभवो (for नास्ति संभवो). Ks
D1. s ब्रह्मण्यस्तं भिक्षयस्त (for ब्राह्मण तं भिक्षस्त).

62 Ka कश्या तम्; Ds तं कश्या (for तं कश्चेन). A few MSS. हिंसि (for हिंसि). Ka reads मां before हिंसि.

यो न ददाति तुभ्यम् । उताहो स्विद्वाह्मण्यमेतत् ॥६३॥ ब्राह्मण् उवाच । राजाधिराज तव समीपं सेदुकेन प्रेषितो भिक्षितुमागतः। तेनानुशिष्टेन मया त्वं भिक्षितोऽसि ॥६१॥ राजोवाच । पूर्वाह्ने ते दास्यामि । यो मेऽद्य बिलरागमिष्यति । यो हन्यते कशया कथं मोघं क्षेपणं तस्य स्यात् ॥६५॥ इत्युक्तवा ब्राह्मणाय दैवसिकामुत्पत्तिं प्रादात् । अधिकस्याश्वसहस्रस्य मुख्यमेवादादिति ॥६६॥

Colophon.

4

# मार्कण्डेय उवाच।

देवानां कथा संजाता । महीतलं गत्वा महीपति शिबिमीशीनरं साध्वेनं शिबि जिज्ञास्याम इति ॥६७॥ एवं भो इत्युक्त्वा अभीनद्रा-वुपतिष्ठेताम् । अग्निः कपोतरूपेण । तमभ्यधावदामिषार्थमिनद्रः इयेनरूपेण ॥६८॥ अथ कपोतो राज्ञो दिव्यासनासीनस्योत्सङ्गं न्यपतत् ॥६८॥

अथ पुरोहितो राजानमञ्जवीत् । प्राणरक्षणार्थं इयेनाञ्जीतो भवन्तं प्राणार्थी प्रपद्यते । वसु ददातु । अन्तवान्पार्थिवोऽस्य निष्कृतिं कुर्यात् । घोरं कपोतस्य निपातमाहुः ॥७०॥

अथ कपोतो राजानमन्नवीत् । प्राणरक्षार्थं स्येनाद्गीतो भवन्तं प्राणरक्षार्थी प्रपद्धे । अङ्गरङ्गानि प्राप्यार्थी मुनिर्भूत्वा प्राणांस्त्वां प्रपद्ये । स्वाध्यायेन किंशतं ब्रह्मचारिणं मां विद्धि । तपसा दमेन युक्तमाचार्यस्याप्रतिकूछभाषिणम् । एवंयुक्तमपापं मां विद्धि ॥७१॥

गदामि वेदान्विचिनोमि छन्दः सर्वे वेदा अक्षरशो मे अधीताः।

न साधु दानं श्रोत्रियस्य प्रदानं मा प्रादाः इयेनाय न कपोतोऽस्मि॥ ७२ अथ रयेनो राजानमब्बीत् ॥७३॥ पर्यायेण वसतिर्वा भवेषु सर्गे जातः पूर्वमस्मात्कपोतात्। त्वमाददानोऽध कपोतमेनं मा त्वं राजन्विञ्चकर्ता भवेथाः॥ ७४ राजीवाच । केनेदशी जातु परा हि दष्टा वागुच्यमाना शकुनेन संस्कृता। यां वै कपोतो वदते यां च स्येन उभी विदित्वा कथमस्तु साधु॥ ७५ नास्य वर्षं वर्षति वर्षकाले नास्य बीजं रोहति काल उप्तम्। भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे न त्राणं लभेत्त्राणमिच्छन्स काले॥ ७६ जाता हस्वा प्रजा प्रमीयते सदा न वासं पितरोऽस्य कुर्वते। भीतं प्रपन्नं यो ददाति शत्रवे नास्य देवाः प्रतिगृह्णन्ति हव्यम् ॥ ७७ मोघमसं विन्दति चाप्रचेताः स्वर्गाछोकाद्रस्यति शीघ्रमेव। भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे

- 63 After ददाति, Dn2 ins. स्वीयं धनं. After तुभ्यं, D2. 3 ins. तसै ददासि शापम्.
- 65 K<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub> पूर्वाहे; Dn<sub>8</sub> पूर्वार्घे (for पूर्वाहे). D<sub>3</sub> यं हन्यात् (for यो हन्यते). K<sub>4</sub> तेद्य न (for तस्य). D<sub>3</sub> तस्य न देयं स्यान्मोघं क्षेपणं ते यथा न स्यात्; D<sub>8</sub> मोघं क्षेपणं ते यथा न स्यात् (for कथं स्यात्).
- 66 K. D2. 3 एवम् (for the first इति). K. Dn3 दैवसिकीम्. K. अथो (for एव). K. om. [अ]दादिति; D2. 3 om. एवादादिति.

Colophon. K4 Dn2. n3 D1-3 om. the colophon. — Adhy. no.: Dn1 195.

- 67 Before देवानां, Da. s ins. अथ.
- 68 K4 इंद्रामी (for अम्रीन्द्रो). D2. 8 [उ]पातिष्ठतां. K4 Dn1. n2 D1. 8 अभि°; D2 अन्व° (for अभ्य°). K4 D3 आमिषार्थी (for °र्थम्).
- 69 K. D2. 8 देव्या सहासीनस्य; D1 दिव्यसेनस्य (for दिव्यासनासीनस्य). K. D2. 8 [उ]त्संगे.
- 70 After अन्नवीत्, K. D1-3 ins.: निंदितं यस्याभिपतते कपातेकः स भवान् वेदम वान्यद्वा. K. reads प्राणरक्षणार्थं प्राणार्थीं प्रपचते । after राजानमन्त्रवीत् (in 71). D3 अन्न

चाशु (for अन्तवान्).

- 71 K4 °रक्षणाथ (for °रक्षार्थ). D2. 3 भयभीतो (for भीतो), and प्राप्याधुरथीं (for प्राप्याधीं). D2. 3 दमेन च (for दमेन). K4 एवमुक्तम् (for एवंधुक्तम्).
- 72 b) K<sub>6</sub> हि (for मे). c) K<sub>6</sub> D<sub>2</sub>. 8 ओत्रिय॰ (for ओत्रियस्य). d) K<sub>6</sub> D<sub>2</sub>. 8 मां मा (or मा मां) (for मा).
- 74 b) K4 D2. 3 स्वर्गे (for सर्गे). D2. 3 कपोत: (for तात्). c) K4 D2. 3 स्वम् (for त्वम्).
- 75 °) D2. 3 पुरो (for परा). °) K4 D2. 8 कुशलेन (for शकुनेन). °) K4 D2 om. नै. °) K4 कथयानु शस्ता; D2. 3 कथयामि गाथां.
- 76 = (var.) 5. 12. 19. K4 om. (hapl.) 76<sup>d</sup>-77°. d) D2 न त्रातारं (for न त्राणं). Dn1 D2. 3 लभते (for लभेत्). D2 काले; D3 त्राणकाले (for स काले).
- 77 = (var.) 5. 12. 21. a) D<sub>2</sub> हस्तरूपा (for हस्ता), and प्रमीते (for प्रमीयते). b) Dn1 न च वासं; D<sub>2</sub> [अ]नुवाधां (for न वासं).
- 78 = (var.) 5. 12. 20. a) Dn2 विंदते. Dn2
  D2. 3 om, च.

सेन्द्रा देवाः प्रहरन्यस्य वज्रम् ॥ ७८ उक्षाणं पक्तवा सह ओदनेन अस्मात्कपोतात्प्रति ते नयन्त । यस्मिन्देशे रमसेऽतीव इयेन तत्र मांसं शिबयस्ते वहन्तु ॥ ७९ श्येन उवाच। नोक्षाणो राजन्प्रार्थयेयं न चान्य-दस्मान्मांसमधिकं वा क्योतात्। देवैर्दत्तः सोऽद्य ममेष भक्ष-स्तन्मे ददस्व शकुनानामभावात्॥ ८० राजोवाच । उक्षाणं वेह तमनूनं नयन्तु ते पश्यन्तु पुरुषा ममैव। भयाहितस्य दायं ममान्तिकास्वां प्रत्याञ्चायं तु स्वं ह्येनं मा हिसी: ॥ ८१ त्यजे प्राणाञ्चेव दद्यां कपोतं सीम्यो ह्ययं कि न जानासि इयेन। यथा क्षेत्रं मा कुरुष्वेह सीम्य नाहं कपोतमर्पयिष्ये कथंचित्॥ ८२ यथा मां वै साधवादैः प्रसन्नाः प्रशंसेयुः शिबयः कर्मणा त । यथा स्येन प्रियमेव कुर्या प्रशाधि मां यद्वदेसत्करोमि॥ ८३ इयेन उवाच । ऊरोर्देक्षिणादुःकृत्य खिपिशितं तावदाजन्याव-

79 °) Ka पक्षं (for पक्त्वा). — b) D1 अस्मत- (for

न्मांसं कपोतेन समम्। तथा तस्मात्साधु त्रातः कपोतः। प्रश्नंसेयुश्र

शिबयः। कृतं च प्रियं स्थान्ममेति ॥८४॥

अथ स दक्षिणादूरोरुकृत्य स्वमांसपेशीं तुल्याधारयत्। गुरुतर एव कपोत आसीत् ॥८५॥ पुनरन्यमुचक्तं । गुरुतर एव कपोतः॥८६॥ एवं सर्वं समधिगत्य शरीरं तुलायामारोपयामास । तत्त्रथापि गुरुतर एव कपोत आसीत् ॥८०॥ अथ राजा स्वयमेव तुलामारुरोह। न च ब्यलीकमासीद्राज्ञः ॥८८॥ एतद्वृत्तान्तं दृष्ट्वा त्रात इत्युक्तवा प्रालीयत स्थेनः ॥८९॥ अथ राजा अववीत्॥९०॥

कपोतं विद्यः शिबयस्त्वां कपोत पुच्छामि ते शकुने को नु इयेनः। नानीश्वर ईदशं जातु कुर्याः देतं प्रश्नं भगवन्मे विचक्ष्व॥ ९१ कपोत उवाच। वैश्वानरोऽहं ज्वलनो धूमकेतु-रथेव स्येनो वज्रहस्तः शचीपतिः। साधु जातुं त्वासूषमं सौरथेय नौ जिज्ञासया त्वत्सकाशं प्रपन्नी ॥ ९२ यामेतां पेशीं मम निष्क्रयाय प्रादाद्भवानसिनोत्कृत्य राजन् । एतद्वो लक्ष्म शिवं करोमि हिरण्यवर्णं रुचिरं पुण्यगन्धम् ॥ ९३ एतासां प्रजानां पाळियता यशस्त्री सर्र्षीणामथ संमतो भृशम्। एतसात्पार्श्वात्पुरुषो जनिष्यति कपोतरोमेति च तस्य नाम ॥ ९४ कपोतरोमाणं शिबिनौद्भिदं पुत्रं प्राप्स्यसि नृप । वृषसंहननं

79 °) K पक्षं (for पक्त्वा). — °) D1 अस्मत्- (for असात्). — °) D1 हि (for Sतीव). — °) K D2. वयसस्ते (for शिवयस्ते).

80 <sup>a</sup>) D<sub>2</sub> द्वादरा प्रार्थये (for प्रार्थयेयं). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> Dn<sub>1</sub> D<sub>1-3</sub> om. वा. — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> कुरालं नामावाद; D<sub>2</sub>. 3 नान्यशकुनान्त्रमावाद (for शकुनानाम<sup>o</sup>).

81 <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub> वे हतम् (for वेह तम्). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> ते पचंतु पुरुषा ममैव वाचा; D<sub>2</sub> ते पुरुषा ममैव वचनात्; D<sub>3</sub> ते पुरुषा ममैव च. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> याहि त्वमादाय; D<sub>1</sub> याहि त्वस्य दायं; D<sub>2</sub>. 3 याहि तदादाय (for भयाहितस्य दायं). — <sup>c</sup>) D<sub>12</sub> प्रापयंतु (for प्रत्याम्नायंतु). K<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub> त्वं होनं मा हिंसी: पुरुषं (D<sub>2</sub>. 3 सत्पुरुषं) कपोतं.

82 b) K. Dni. na जानामि; Da जहासि. — ') K. Da. s तथा ( for यथा ).

83 °) Dn1 हि (for मां). D2. 3 ते (for वै). K6 Dn2 D3 प्रपन्ना:. — b) D3 (by corr.) [अ]च (for g). — c) K6 D1. 2 ins. ते after यथा. — d) D2. 3 यावदेत-त्करोमि.

<sup>84</sup> Dn<sub>2</sub> [अ]स्मात् (for तस्मात्). Dn<sub>1</sub> जात:; Dn<sub>2</sub> मात्र: (for त्रातः).

<sup>85</sup> Dns Ds om. H.

<sup>87</sup> Dna एवं सर्वे मांसमधिकृत्य; Da. s एवं सर्वमांसमुत्कृत्य. Da. s शरीरात (for शरीरं). — Ke Da. s तथा (for तत्तथापि).

<sup>89</sup> Da. 3 तात (for त्रात). K. प्रातीयत; Ds प्रकीयत.

<sup>91 °)</sup> Ds. 3 कथं विद्यु: (for विद्यु:). — °) Ds क (for को). — °d) Ds. 3 इतीहरां (for ईट्यां), and एतत् (for एतं).

<sup>92 °)</sup> Ka साधुं. Da शातं त्वम्. Ka Da ऋषयः (for ऋषमं). Ka सौरथानां: Kam Da. s सौरभेवानां (for सौरथेय नौ).

<sup>93 &</sup>quot;) Ka इमां (for एतां), and नि: अयार्थ (for निष्क्रयाय).
— ") Ds. s पश्य (for लक्ष्म). — ") Ka Ds om. चणं,
Dz "रूपं (for "वणं).

<sup>94 °)</sup> K. Dz. 3 आसां (for एतासां). — b) D1 सुर्य-भाणाम्. K. Dz. 3 संमृतो (for भतो). — ') K. D3 जनिष्यते.

<sup>95</sup> K. Dr. : शिविमौद्धिदं. K. Dr. : वृषं महारथं (for

यशोदीप्यमानं द्रष्टासि शूरवृषभं सौरथानाम् ॥९५॥ Colophon.

ફ

## वैशंपायन उवाच।

भूय एव महाभाग्यं कथ्यताम् । इत्यब्रवीत्पाण्डवो मार्कण्डे-यम् ॥९६॥

अथाचष्ट मार्कण्डेयः । अष्टकस्य वैश्वामित्रेरश्वमेधे सर्वे राजानः प्रागच्छन्। आतरश्चास्य प्रतर्देनो वसुमनाः शिबिरौशीनर इति॥९॥ स च समाप्तयज्ञो आतृभिः सह रथेन प्रायात् । ते च नारदमा-गच्छन्तमभिवाद्यारोहतु भवात्रथमित्यब्रुवन् ॥९८॥ तांस्तथेत्युक्त्वा रथमारुरोह ॥९९॥

अथ तेषामेकः सुरर्षि नारदमब्बवीत् । प्रसाद्य भगवन्तं किंचि-दिच्छेयं प्रष्टुमिति ॥१००॥ पृच्छ । इत्यब्रवीदिषः ॥१०१॥

सोऽब्रवीत् । आयुष्मन्तः सर्वगुणप्रमुदिताः । अथायुष्मन्तं स्वर्गस्थानं चतुर्भिर्यातव्यं स्वास्कोऽवतरेत् ॥१०२॥ अयमष्टकोऽवतरेत् । इत्यप्रच्छत् ॥१०४॥ अयाचष्ट । अष्टकंस्य गृहे मया उषितम् । स मां रथेनानुप्रावहत् ॥१०५॥ अथाप्रयमनेकानि गोसहस्राणि वर्णशो विविक्तानि ॥१०६॥ तमहमपृच्छम् । कस्येमा गाव इति ॥१००॥ सोऽब्रवीत् । मया निसृष्टा इत्येताः ॥१०८॥ तेनैव स्वयं श्वाघति कथितेन । एषो-ऽवतरेत् ॥१०९॥

अथ त्रिभिर्यातब्यम् । सांप्रतं कोऽवतरेत् ॥११०॥ प्रतर्दनः ।

इस्प्रविद्याः ॥१११॥ तत्र किं कारणम् ॥११२॥ प्रतदेनस्यापि गृहे मयोषितम् । स मां रथेनानुप्रावहत् ॥११३॥ अथैनं ब्राह्मणो भिक्षेत। अश्वं मे दवातु भवान् ॥११४॥ निवृत्तो दास्यामि । इस्प्रविद्याह्मणम् ॥११५॥ त्वरितमेव दीयताम् । इस्प्रविद्याह्मणम् ॥११५॥ त्वरितमेव दीयताम् । इस्प्रविद्याह्मणः ॥११६॥ त्वरितमेव ॥११०॥ स ब्राह्मणस्थेवमुक्ता दक्षिणं पार्श्वमदृद्व ॥११८॥ अथान्योऽप्यश्च र्थी ब्राह्मण आगच्छत् ॥११९॥ तथैव चैनमुक्ता वामपार्धिणमभ्यदात् ॥१२०॥ अथ प्रायात् । पुनरिष चान्योऽप्यश्चर्यी ब्राह्मण आगच्छत् । त्वरितोऽथ तस्म अपनद्य वामं धुर्यमद्वत् ॥१२१॥ अथ प्रयात् । पुनरन्य आगच्छदश्चार्थी ब्राह्मणः ॥ तमः व्वति । अतियातो दास्यामि ॥१२२॥ त्वरितमेव मे दीयताम् । इस्प्रविद्याह्मणः ॥१२३॥ तस्मे दत्त्वाश्चं रथधुरं गृह्मता व्याहृतम् । ब्राह्मणानां सांप्रतं नास्ति किंचिदिति ॥१२४॥ य एष ददाति चास्यति चति चतेन व्याहृतेन तथावतरेत् ॥१२५॥

भथ द्वाभ्यां यातव्यमिति कोऽवतरेत् ॥१२६॥ वसुमना अवतरेत् । इत्यव्रविद्विः ॥१२०॥ किं कारणम् । इत्यप्रच्छत् ॥१२८॥
अथाचष्ट नारदः । अहं परिश्रमन्यसुमनसो गृहसुपस्थितः । स्वस्तिः
वचनमासीत् । पुष्परथस्य प्रयोजनेन तमहमन्वगच्छम् । स्वस्तिः
वाचितेषु ब्राह्मणेषु रथो ब्राह्मणानां दर्शितः । तमहं रथं प्राशंसम्
॥१२९॥ अथं राजाव्रवीत् । भगवता रथः प्रशस्तः । एष भगवतो
रथ इति ॥१३०॥ अथं कदाचित्पुनरप्यहमुपस्थितः । पुनरेव च रथः
प्रयोजनमासीत् ॥१३१॥ सम्यगयमेष भगवतः । इत्येवं राजाव्रवीदिति ॥१३२॥ पुनरेव तृतीयं स्वस्तिवाचनं समभावयम् ॥१३३॥ अथं

नृप। वृषसंहननं ).

Colophon. Adhy. no.: Dn 196 (Dn: 195); D1 216.

- 97 D<sub>3</sub>. 3 अथाचष्टे मा°. K4 Dn1 D<sub>3</sub>. 3 आगच्छन् (for प्राग°).
- 98 Ks Ds. s ते (for त च). Ks Ds. s ins. अपश्यन् after आगच्छन्तम्.
  - 99 K. om. तांस्. Da. 3 तथैवेत्युक्त्वा.
- 100 K. D₂.₃ एकतरो ऋषिं (K. marg. औशीनरो [gloss?]) (for एक: सुरर्षि).
- 102 K4 D1-3 सर्व एव (for सर्व-). K4 अथायुष्मतां. K4 D1-3 गुणविशेषात्; D11 गणविशेषं (for स्वर्गस्थानं). K4m यातं स्थात्; D2. यातन्थे (for यातन्यं स्थात्).
- 105 Ds om. from मया (in 105) up to कोऽवतरेत् (in 110).
- 108 After निस्टा, K. Di. 3 ins. गाव:.
  - 112 K4 Da. 8 अत्र (for तत्र).
  - 113 Dn अनुप्रवहत्; D1 अनुवाहेत्.
  - 114 Da मिक्षित:; Ds [5]पि मिक्षत (for मिक्षेत).
- 118 D2. 3 पार्ष्णिम् (for पार्श्वम्). K4 D2. 3 अददात् for अददत्त्).

- 120 K. अस्य ददौ; D2 अददात्; D8 अभ्यददात् (for अभ्यदात्).
- 121 D2 om. (? hapl.) 121. K. D3 धुर्यमददात् (for देवत्).
  - 122 K4 इति प्रतिप्रयामि (for अतियातो दास्यामि).
  - 123 K. D. s om. मे.
- 124 K₄ D₂. 3 तमसौ (for तसो). K₄ D8 स्वयं (D8 स्वयं च) धुरं (for रथधुरं).
- 125 K4 यदेष; D3 य एवं (for य एव). D2. 3 [अ]नेन (for तेन).
  - 126 K. Dz. s om. इति.
- 129 K. 1)ni. ns Di-s स्वस्तिवाचनम् (for वचनम्). Ds. s (sup. lin. sec. m. as above) स ह मान्वगच्छत् (for तमहमन्व). K. स्वस्तिवाचनेषु (for वाचितेषु). K. समभावयं (for प्राशंसम्).
- 130 K. Da. s अथ स (for अथ). K. Da. s भगवन् (for भगवता), and भवतो (for भगवतो).
  - 131 Ka Da. a पुनश्चरंस्तमहम् (for पुनरप्यहम्).
- 132 K4 D2. 3 तथा चैनं प्रं( D2 पा )शंसम् (for सम्यगयम्) K4 D2. 3 om. (the second) इति.
  - 134 K. Da. 8 अहो (for अथो).

राजा ब्राह्मणानां दर्शयनमामभिप्रेक्ष्याव्यवीत् । अथो भगवता पुष्परथस्य स्वस्तिवाचनानि सुष्टु संभावितानि ॥१३४॥ एतेन द्रोह-वचनेनावतरेत् ॥१३५॥

अथैकेन यातव्यं स्यात्कोऽवतरेत् ॥१३६॥ पुनर्नारद् आह । शिविर्यायात् । अहमवतरेयम् ॥१३९॥ अत्र किं कारणम् । इत्यववीत् ॥१३८॥ असावहं शिविना समो नास्मि ॥१३९॥ यतो ब्राह्मणः कश्चित्तमव्यवित् । शिवे अन्नार्थ्यसीति ॥१४०॥ तमववीच्छिवः । किं कियताम् । आज्ञापयतु भवानिति ॥१४१॥ अथैनं ब्राह्मणोऽववीत् । य एष ते पुत्रो बृहद्गर्भो नाम एष प्रमातव्य इति । तमेनं संस्कुरु । अन्नं वोपपादय । ततोऽहं प्रतीक्ष्य इति ॥१४२॥ ततः पुत्रं प्रमाथ्य संस्कृत्य विधिना साधियव्वा पाश्यामपैयत्वा शिरसा प्रतिगृह्य ब्राह्मणममृगयत् ॥१४३॥ अथास्य मृगयमाणस्य कश्चिदाचष्ट । एष ते ब्राह्मणो नगरं प्रविश्य दहति ते गृहं कोशागारमायुधागारं स्त्र्यगारमश्वशालां हस्तिशालां च क्रुद्ध इति ॥१४४॥ अथ शिविस्त्र्यगारमश्वशालां हस्तिशालां च क्रुद्ध इति ॥१४४॥ अथ शिविस्त्र्यवाविकृतमुखवर्णो नगरं प्रविश्य ब्राह्मणं तमव्यवीत् । सिद्धं भगवन्नन्नमिति ॥१४५॥ ब्राह्मणो न किंचिद्याजहार । विस्मयादधोमुख्यासीत् ॥१४६॥ ततः प्रासादयद्वाह्मणम् । भगवन्मुज्यतामिति ॥१४८॥ सुहूर्तादुद्वीक्ष्व शिविमव्यात् । त्वमेवैतदशानेति ॥१४८॥

तत्राह । तथा । इति ॥१४९॥ शिविस्तथैवाविमना महित्वा कपाल-मम्युद्धार्य भोक्तमैच्छत् ॥१५०॥ अथास्य बाह्मणो इस्तमगृह्धात् । अववीचैनम् । जितकोधोऽसि । न ते किंचिदपित्याज्यं बाह्मणार्थे ॥१५९॥ बाह्मणोऽपि तं महाभागं सभाजयत् ॥१५२॥ स बुद्धीक्ष-माणः पुत्रमपस्यदमे तिष्ठन्तं देवकुमारमिव पुण्यगन्धान्वितमलं कृतम् ॥१५३॥ सर्वं च तमर्थं विधाय बाह्मणोऽन्तरधीयत ॥१५४॥ तस्य राजपेंविधाता तेनैव वेषेण परीक्षार्थमागत इति ॥१५५॥ तस्यकृत्तिहेते अमात्या राजानमृत्यः । किं प्रेप्सुना भवता इदमेवं जानता कृतमिति ॥१५६॥

शिविरुवाच ।
नैवाडमेतस्यशसे ददानि
न चार्थहेतोर्न च भोगतृष्णया ।
पापैरनासेवित एष मार्ग
इत्येवमेतत्सकलं करोमि ॥ १५७
सिद्धः सदाध्यासितं तु प्रशस्तं
तस्मात्प्रशस्तं श्रयते मितमें ।
एतन्महाभाग्यवरं शिवेस्तु
तस्मादहं वेद यथावदेतत्॥ १५८

- 135 K4 D2. 3 [ए] भोवतरेत (for [अ]व°).
- 139 D<sub>3</sub> om. from असावहं (in 139) up to अववीत् (in 140). K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> असावाख्यांत् (for असावहं), and तुल्यों (for समो).
- 140 K<sub>2</sub> B<sub>2</sub>. 8 Dc D<sub>6</sub> G<sub>5</sub> तं शिर्वि ब्राह्मणोभ्यागच्छत्। स चैनमब्रवीत् (for यतो — ब्रवीत्). — K<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub> शिबे अन्नार्थ्यहमिति.
  - 141 Dc भगवन् (for भवान्).
- 142 K<sub>2</sub> अथ वा (for अथैनं). Dc om. अथैनं ब्रवीत्. B<sub>2</sub> D<sub>4</sub> om. [ए]नं. B<sub>2</sub> Dc D<sub>1-3</sub> एप (for य एप). K<sub>3</sub> om. पुत्रो. K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> वृषद्भों (for बृहद्भों), and एप संस्क्रियतां (for एप प्रमातव्य इति). K<sub>3</sub> तं भवने (for तमेनं). K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> त्वं चैनं संज्ञापय (for त्वमेनं संस्कुरु), and पात्र्यां स्थापय (for अन्नं चोपपादय). Dc तत्र (for ततो).
- 143 K4 D1-3 तथा पुत्रं संज्ञप्य (for तत: पुत्रं प्रमाथ्य). K4 D1-3 संस्कृत्य चाविमना: ; D4 संस्कृतिविधिना. K4 D1-3 om. साधियत्वा. K4 D1-3 वर्धियत्वा (for अर्पं°). K4 गृह्य ; D2.3 प्रगृह्य (for प्रति°). K4 D1-3 विहर्मुगयते (K4 °ति) (for ब्राह्मणममृ°).
- 144 K. D1-3 अथास्याचष्ट मंत्री मृगयमाणस्य (for अथास्य "चष्ट). D1. ३ एव स (for एव ते). K4 D1-3 कोष्ठागारम् (for कोशा"). B2 Dc D4. 6 कोषागारायुधागारांश्च कुंद्ध (for कोशा" च कुद्ध). D2 om. from आयुधा" up to नगरं (in 145). K4 D2 यंत्रागारम् (for स्त्र्यगारम्). D1 स्त्र्यगारं कोशमायुधागारं यंत्रागारम् (for आयुधागारं स्त्र्यगारम्).

145 K. Da. s अन्नं भगवन्निति (by transp.).

146 For 146, K4 D1-3 subst.: पवमुक्ती ब्राह्मणो न किंचिद्याहरत्। किंचिदवाङ्मख आसीत्.

147 K<sub>2</sub> B<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub> प्रसादयद्; K<sub>4</sub> Dn<sub>5</sub> D<sub>2</sub>. a प्रसाद ; D<sub>1</sub> प्रणत: (for प्रासादयद्).

148 Before मुहूर्ताद्, K. D.-s ins. स. D.-s उदीक्ष्य (for उद्दीक्ष्य). — After अनवीत्, K. D.-s ins.: नाहमति-थरदत्वा भुनन्मि । ततः शिविरन्विषत् । नातिर्थि प्राप्तवान् । आगत्य चाह । भगवन्नातिथिर्रुभ्यते । ततस्तमुवाच नाह्मणः ।; and read त्वमेवातिथिर्भूत्वा भुंक्ष्वेति (for त्वमेवैतदशानेति).

150 For 150, K. D1-8 subst.: अथ शिविस्तथैवाविमना अर्चियत्वा तमै (D1° दे )च्छद्वोक्तं.

151 K. Di. 2 om. (hapl.) from इस्तम up to बाह्मणो (in 152).

155 K. D. om. 155.

156 K. D1-2 परयता (for प्रेप्सुना), K. विजातीयकं; D1 जानीयं; D2. 3 जातीयकं (for जानता).

157 •) K. Det Di-s ददामि (for नि). — • ) K. Di-s न भृतिमिच्छिन्शवयो न छोभात्। शिष्टै: सदा सेवित एव मार्ग (Di तो मार्ग एव).

158 For 158, K. Di-s subst.:

तसात्प्रधानमाद्रियते मतिमें।

एतच्छिबेर्महाभाग्यं । तसादह्मवतरेयं । शिवियायादिति ।

[ Before एतच्, Ka ins. तसिम्नंतर्हिते पुत्रः प्रादुरासीत्, and em. अहम् before अवतरेयं.]

Colophon.

[Correction! In the footnote on p. 677 (marked by ) K<sub>1</sub> is wrongly included among the MSS. which have this insertion. This mistake has been rectified in the list given above (p. 1067 f.).]

#### 22

 $K_2$  B De Dn D<sub>3-6</sub> ins. after adhy. 221 (for  $G_2$ . 4 see below):

युधिष्ठिर उवाच। भगवञ्श्रोतुमिच्छामि नामान्यस्य महात्मनः। त्रिषु लोकेषु यान्यस्य विख्यातानि द्विजोत्तम । वैशंपायन उवाच। इत्युक्तः पाण्डवेयेन महात्मा ऋषिसंनिधौ। उवाच भगवांस्तत्र मार्कण्डेयो महातपाः। मार्कण्डेय उवाच। आग्नेयश्चेव स्कन्दश्च दीप्तकीर्तिरनामयः। [5] मयूरकेतुर्धमीत्मा भूतेशो महिषाद्न:। कामजित्कामदः कान्तः सत्यवाग्भुवनेश्वरः। शिद्युः शीघः ग्रुचिश्रण्डो दीप्तवर्णः ग्रुभाननः। अमोघस्त्वनघो रोद्रः प्रियश्चन्द्राननस्तथा। दीप्तशक्तिः प्रशानतात्मा भद्रकृत्कृटमोहनः। [10] षष्टी वियश्च धर्मात्मा पवित्रो मातृवत्सलः। कन्याभर्ता विभक्तश्च स्वाहेयो रवतीसतः। प्रभुर्नेता विशाखश्च नैगमेयः सुदुश्चरः। सुवतो ललितश्चेव बालकीडनकप्रिय:। खचारी ब्रह्मचारी च शूरः शरवणोद्भवः। [15] विश्वामित्रशियश्चेव देवसेनाशियस्तथा।

वासुरेवप्रियश्चेव प्रियः प्रियकृदेव तु । नामान्येतानि दिव्यानि कार्त्तिकेयस्य यः पठेत्। स्वर्गं कीर्ति धनं चैव स लभेनात्र संशयः। मार्कण्डेय उवाच। स्तोष्यामि देवैर्ऋषिभिश्च जुष्टं [20] शक्त्या गुहं नामभिरप्रमेयम् । षडाननं शक्तिधरं सुवीरं निबोध चैतानि कुरुप्रवीर। ब्रह्मण्यो वै ब्रह्मजो ब्रह्मविच ब्रह्मेशयो ब्रह्मवतां वरिष्टः। [25] ब्रह्मियो ब्राह्मणसवती त्वं बह्मज्ञो वै बाह्मणानां च नेता। खाहा खधा त्वं परमं पवित्रं मन्त्रस्तुतस्त्वं प्रथितः षडिः। संवत्सरस्त्वमृतवश्च षड् वै [30] मासार्धमासावयनं दिशश्च। त्वं पुष्कराक्षस्त्वरविन्दवक्त्रः सहस्रवक्त्रोऽसि सहस्रबाहः। त्वं लोकपालः परमं हविश्व त्वं भावनः सर्वसुरासुराणाम् । [35]त्वमेव सेनाधिपतिः प्रचण्डः प्रभुविभुश्चाप्यथ शत्रुजेता। सहस्रभूसवं धरणी त्वमेव सहस्रतुष्टिश्च सहस्रभुक्च। सहस्रशीर्षस्त्वमनन्तरूपः [40] सहस्रपाच्वं गुह शक्तिधारी। गङ्गासुतस्त्वं स्वमतेन देव स्वाहामहीकृत्तिकानां तथैव।

Colophon. — Adhy. no.: B<sub>2</sub> 198; Dn 197 (Dn<sub>2</sub> 196); D<sub>1</sub> 217.

## 22

(L. 1) B1. s (m as above). 4 Dc च (for [अ]स्य).
— (L. 4) Ds महामना: (sup. lin. °तपा: as above).
— (L. 7) B4 काम: (for कान्त:). Dc सलवान् (for °वाग्). — (L. 8) Dc D4 चंद्रो (for चण्डो). — (L. 10) Dc Ds तत्र कुक्कुटमोहन: (for the posterior half).
— (L. 11) B4 सर्वात्मा (for धर्मात्मा). — (L. 12) B1 °कतां; B4 Dc °हतां (for °भतां). — (L. 13) D5 नयो (for नेता), and °दुस्तर: (for °दुश्चर:). — D5 om. (hapl.) from the posterior half of line 14 up to the prior half of line 17. — (L. 15) Dc श्रूपको भुव: (Dcs वसु:) (for श्र्पणोद्भव:). Ds स्रवतो छिलतश्चिव बालचारी

स्वशोद्भव:. — B1 om. (hapl.) from the posterior half of line 16 up to the prior half of line 17. — (L. 17) K2 B Dc D4-6 प्रिय: प्रियक एव च (D4-6 तु). — (L. 19) B4 D5 लभते (for स लभेन्). — After line 19, B3 ins. आंगिरसे (colophon?). — (L. 20) B3. 4 Dc D3. 5 भक्त्या (for शक्त्या). Dc सादरम् (for नामिभर्). — (L. 24) K2 B4 D6 वें बह्मतेजो; B1 ब्रह्मयोनिर् (for वें ब्रह्मजो). B2 Dc2 ब्रह्मवित्तं; B3. 4 विश्वं; Dc1 D3. 5 वित्तं. — (L. 26) B1 सर्वमंत्री; Dc सर्वतीथे (for सब्रती त्वं). — (L. 29) Dc मंत्रस्तुतिस्त्वं. — (L. 30) B2 षडेव (for च षड् वे). — (L. 31) K2 B2. 4 Dc2 Dn2. n3 D3-6 मासावयने; B3 भासा विदिशो. — (L. 38) B1 Dc पात्वं; B3. 4 D3. 4 स्त्वं (for भूत्वं). — (L. 39) B4 वृष्टिश्च (for वृष्टिश्च). K2 संगुक्; Dc भूत्वं (for भूत्वं). — (L. 41) K2 पादं (for भूत्वं). — (L. 43)

[5]

23

Ta G M ins. after 3. 232. 10 (G1, after 3. 232. 9):

एवमुक्तस्तु कौन्तेयः पुनर्वाक्यमभाषत ।

पुरा जतुगृहेऽनेन दग्धुभस्मान्युधिष्ठिर।

दुर्वृद्धिहिं कृता बीर तदा दैवेन रक्षिताः।

च्तकालेऽपि कौन्तेय वृजिनानि कृतानि वै।

कोपसंरक्तनयनं पूर्ववैरमनुसारन्।

त्वं क्रीडसे षण्मुख कुक्ट्रेन यथेष्टनानाविधकामरूपी। [45] दीक्षासि सोमो मरुतः सदैव धर्मोऽसि वायुरचलेन्द्र इन्द्र: । सनातनानामपि शाश्वतस्त्वं प्रभुः प्रभुणामपि चोग्रधन्वा। ऋतस्य कर्ता दितिजान्तकस्त्वं [50] जेता रिपूणां प्रवरः सुराणाम् । सुक्षमं तपस्तत्परमं त्वमेव परावरज्ञोऽसि परावरस्त्वम्। धर्मस्य कामस्य परस्य चैव त्वत्तेजसा कृत्स्निमिदं महात्मन् । [55] ब्याप्तं जगस्मर्वसुरप्रवीर शक्या मया संस्तुत लोकनाथ। नमोऽस्तु ते द्वादशनेत्रबाहो अतः परं वेद्मि गतिं न तेऽहम्। स्कन्दस्य य इदं विप्रः पठेजनम समाहितः। [60] श्रावयेद्वाह्मणेभ्यो यः श्रृणुयाद्वा द्विजेरितम् । धनमायुर्यशो दीप्तं पुत्राङशत्रुजयं तथा। स पुष्टितुष्टी संप्राप्य स्कन्दसालोक्यमाम्यात्। Colophon.

G2. 4 ins. (with v.l.) lines 61-62 only of the above passage after  $80^{ab}$  of the same adhy. (221), which is a very clear proof of the contamination of these two Grantha MSS. from the Northern Recension.

यमौ मामनुघावेतां रक्षार्थं मम सायुधी।

G1 ह्यस्मान् (for Sनेन), and दग्धुमारव्यवांस्तदा (for the posterior half). — (L. 4) G1 दैवयुक्ता वयं वीर; M2 वंचना हि कृतानेन (for the prior half). G1 दैवेन परि-रक्षिता:. — After line 4, G1 ins.:

कालकृटं विषं तीक्ष्णं भोजने मम भारत।

उप्ता गङ्गां लतापाशैर्वद्ध्वा च प्राक्षिपत्प्रभो।

रसातलं तु संप्राप्य तथा वाद्यकिमञ्जमा।

तस्य प्रसादादाजेन्द्र पुनः प्राप्तो महीतल्यम्।

— After line 7, G1 ins.:

राज्यं च छिद्य राजेन्द्र उक्तवान्परुषाणि न: 1
— G2 om. lines 9-13. — (L. 9) T2 G3. 4 M1 रिव
कर्तव्यं पाण्डुपुत्रस्य निमहं. — (L. 10) T2 G1. 3 कृतं तच्च;
M2 कृतः सोपि. T2 G3 अस्माभिर् (for अस्माकम्). — (L. 11)
G1 कृतोपकारो (for उपकारो तु). — (L. 12) T2 G3 राजा
(for राजन्). — T3 G1. 3 M2 om. lines 14-15.
— (L. 17) G1. 3 विदां (for मृतां). — (L. 18) T2
G2. 3 M2 यशाः (for वश्तः). — (L. 21) G4 M1 अस्मान्

K2 स्वाहायही; B1 Dc2 °त्मज:; Dc1 °मयी ; D6 °मती (for °मही ). — (L. 44) Dc यस्त्वथ (for पण्मुख). — (L. 45) B3 °ह्पधारी (for °कामरूपी). — (L. 46) B1-3 D3 महता; Dc यजतां (for महतः). — (L. 47) B1. 3 वचनेंद्र; D3 अखिलेंद्र (for अचलेन्द्र). D5 धमों वायूरसनेंद्रस्त्वमिंद्र वः. — (L. 50) K2 D5. 4. 6 [अ]मृतस्य; B2-4 मृदस्य; Dc मृहस्य (for ऋतस्य). D5 अमृत्युकर्ता दिवि जातस्ततस्त्वं. — (L. 51) D5 [अ]रीणां (for रिपूणां). — (L. 59) After line 59, B1 ins.: लोकाश्रय सुहृदामप्रमेय. — (L. 60) D5 transp. विप्रः and जन्म. — K2 om. line 61. — (L. 62) B1 Dc धमम् ; B2 D3 वलम् (for धनम्). G2. 4 दीप्तिं (for दीप्ते). — (L. 63) K2 om. line 63. B1Dc स पृष्टिमिह; B2. 3 D5 सुपृष्टि (B3 °ष्टिं) तुष्टिं; D3 स तुष्टिपृष्टीं; D4 स पृष्टिमिह; B5. 3 D5 सुपृष्टि (B7 — Colophon. — Adhy. no.: Dn 231 (Dn2 230).

23

(L. 1) G1 धर्मराजस्य तद्वावयं निशम्य स वृकोदरः. — (L. 3)

द्रीपद्याश्च परामर्शः केशग्रहणमेव च । वस्रापहरणं चैव सभामध्ये कृतानि वै। पुरा कृतानां पापानां फलं भुक्के सुयोधनः। असाभिरेव कर्तव्यो धार्तराष्ट्रस्य निग्रहः। अन्येन तु कृतं तद्दै मैत्रमसाकमिच्छता। [10] उपकारी तु गन्धर्वो मा राजन्विमना भव। एतस्मिन्नन्तरे राजंश्चित्रसेनेन वै हृत: । विल्लाप सुदु:खार्तो हियमाणः सुयोधनः। युधिष्ठिर महाबाही सर्वधर्मभृतां वर । सपुत्रान्सहदारांश्च गन्धर्वेण हृतान्बलात्। [15] पाण्डुपुत्र महाबाहो कौरवाणां यशस्कर । सर्वधर्मभृतां श्रेष्ठ गन्धर्वेण हृतं बलात् । रक्षस्व पुरुषव्याघ्र युधिष्ठिर महायशः । भ्रातरं ते महाबाहो बद्ध्वा नयति मामयम्। दुःशासनं दुर्विषहं दुर्मुखं दुर्जयं तथा। [20] बद्ध्वा हरन्ति गन्धर्वा अस्मदारांश्च सर्वेशः।

अनुधावत मां क्षिप्रं रक्षध्वं पुरुषोत्तमाः।

कुरुवंशस्य सुमहदयशः प्राप्तमीदशम् । व्यपोहयध्वं गन्धर्वाञ्जित्वा वीर्येण पाण्डवाः। [25] एवं विळपमानस्य कौरवस्यार्तया गिरा । श्रुत्वा विळापं संभ्रान्तो घृणयाभिपरिष्ठतः । युधिष्ठिरः पुनर्वाक्यं भीमसेनमथात्रवीत् ।

This passage is followed by a repetition of 3. 232.  $9^{cd}$ - $10^{cd}$  (evidently, for resuming the context disturbed by this interpolation).

## 24

After 3. 241. 15ab, K4 D (except D4) G3 ins.: भीष्मोऽसाञ्चिन्दति सदा पाण्डवांश्च प्रशंसति। त्वद्देषाच महाबाही ममापि द्वेष्ट्रमईति। विगर्हते च मां नित्यं त्वत्समीपे नरेश्वर। सोऽहं भीष्मवचस्तद्वै न मृष्यामीह भारत। त्वत्समक्षं यदुक्तं च भीष्मेणामित्रकर्शन। [5] पाण्डवानां यशो राजंस्तव निन्दां च भारत। अनुजानीहि मां राजनसभृत्यबळवाहनम्। जेष्यामि पृथिवीं राजन्सशैलवनकाननाम्। जिता च पाण्डवैभूमिश्रतुर्भिबंलशालिभिः। तामहं ते विजेष्यामि एक एव न संशयः। [10] संपरयतु सुदुर्बुद्धिर्भीष्मः कुरुकुलाधमः। अनिन्दं निन्दते यो हि अप्रशंखं प्रशंसति। स पश्यत बलं में उद्य आत्मानं तु विगर्हतु। अनुजानीहि मां राजन्ध्रुवो हि विजयस्तव।

प्रतिजानामि ते सत्यं राजकायुधमालभे। [15] तच्छ्त्वा तु वचो राजन्कर्णस्य भरतर्षभ । त्रीत्या परमया युक्तः कर्णमाह नराधिपः। धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे त्वं महाबलः। हितेषु वर्तसे नित्यं सफलं जन्म चाद्य में। यदा च मन्यसे वीर सर्वशत्रुनिबर्हणम्। [20] तदा निर्गच्छ भद्रं ते ह्यनुशाधि च मामिति। एवमुक्तस्तदा कर्णो धार्तराष्ट्रेण धीमता। सर्वमाज्ञापयामास प्रायात्रिकमरिदम । प्रययो च महेष्वासो नक्षत्रे शुभदैवते। शुभे तिथी मुहूर्ते च पूज्यमानो द्विजातिभि:। [25] मङ्गलैश्र शुभैः स्नातो वाग्भिश्रापि प्रपूजितः। नादयत्रथघोषेण त्रैलोक्यं सचराचरम्। Colophon.

वैशंपायन उवाच।
ततः कर्णो महेष्वासो बलेन महता वृतः।
द्वपदस्य पुरं रस्यं ररोध भरतर्षभ।
युद्धेन महता चैनं चक्रे वीरं वशानुगम्। [30]
सुवर्णं रजतं चापि रत्नानि विविधानि च।
करं च दापयामास द्वपदं नृपसत्तम।
तं विनिर्जित्य राजेन्द्र राजानस्तस्य येऽनुगाः।
तान्सर्वान्वशगांश्रके करं चैनानदापयत्।
अथोत्तरां दिशं गत्वा वशे चक्रे नराधिपान्। [35]
भगदत्तं च निर्जित्य राधेयो गिरिमारुहत्।
हिमवन्तं महाशैलं युध्यमानश्च शत्रुभिः।

(for असाद्-). — (L. 26) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> कौरव्यस्य (for °वस्य). — (L. 27) M सञ्चणो (for संभ्रान्तो). T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> ग्रुणयाति ; G<sub>2</sub> प्रणयाभि ° (for ग्रुणयाभि °).

#### 24

(L. 1) D1 भोष्मस्त्वां द्विषते नित्यं (for the prior half).
— (L. 2) K4 De मामि (for ममि।). D1. 5 इच्छिति (for अर्हति). — (L. 3) K4 विगर्हे चैव (for विगर्हते च). D1 त्वत्समेन (for त्वत्समीप). — (L. 4) D3 अत्वा; D6 तस्मै (for तद्दे). D2 स्पृशामि; D6 G3 मृषामि (for मृष्यामि). — (L. 5) Dc व; D8 मे (for च). — (L. 6) K4 Dc D1. 8 G3 निदा च. — (L. 7) D2. 8. 8 वाहनः; D8 वाहिनीं (for वाहनम्). D1 अनुजानीहि मां वीर त्वदर्थ वै नृपोत्तम. — (L. 8) K4 Dc D1. 2 सर्वा (for राजन्). — (L. 9) K4 Dc D1. 2 या जिता (for जिता च). — (L. 10) D8 एक एव (for तामहं ते). — (L. 11) Dc स (for सं-). — (L. 12) D5 निदल्यनिंचं यो नित्यं (for the prior half). K4 Dc T2 G8 अप्रशस्यं; D1 शस्यान्. K4 प्रशंसते.

— (L. 13) K. De Di. 2 च (for 豆). — (L. 14) Di धुवं (for धुवो). - (L. 16) K. D1. 2 एतच्छूत्वा (for तच्छ्रत्वा तु). Ds धृतराष्ट्रजः (for भरत°). — (L. 20) Ks Dni Ds. 6 °निवर्हण; Dc Ds °निवर्हण; D1 °वथाय मे; D8 ैनिवर्हणः. — (L. 21) K4 Dc D1-3 G3 अनुशाधि (om. हि). — (L. 23) Do सर्वे निर्वापयामास. — (L. 24) K4 Dc Dn1. n3 D1. s. s. 6 G3 निर्ययौ (for я°). — Colophon. Ds om. colophon. — Adhy. no.: Dn 252 (Dns 251); D1 254. — (L. 29) K4 De D1 पुरुष (for भरत ). — (L. 30) A few MSS. वीरों or वीर (for वीरं). — (L. 32) K4 De D1. 2 राजसत्तमं (De °म:) (for नृपसत्तम). — (L. 33) Deı राजेंद्र राजानं. Dı चानुगाः. — (L. 34) Dı तांश्र सर्वान्वशिकृत्वा (for the prior half). Dn करं चानीय दापयत्! — (L. 35) D3 om. line 35. D1 ऋत्वा (for चक्ते). Dn₂ G₃ नराधिप. — (L. 36) K₄ D₂. 6 वि- (for च). — (L. 38) Dns Ds Gs सर्वा: (for सर्वान्). - (L. 40) Dn om. (? hapl.) line 40! K4 D2. 5. 6 G3 विनिर्जयत्;  $D_1$  च वर्जं ;  $D_3$  व्यवर्जं (for अवाज ). — (L. 41)

प्रययौ च दिशः सर्वान्नपतीनवशमानयत्। स हैमवतिकाञ्जित्वा करं सर्वानदापयत्। नेपालविषये ये च राजानस्तानवाजयत्। [40] अवतीर्यं ततः शैलात्पूर्वा दिशमभिद्भतः। अङ्गान्वङ्गान्कलिङ्गांश्च ग्रुण्डिकान्मिथिलान्थ । मागधानकर्रेखण्डांश्च निवेश्य विषयेऽऽत्मनः। आवशीरांश्च योध्यांश्च अहिक्षत्रं च निर्जयत्। पूर्वो दिशं विनिर्जित्य वस्तभूमि तथागमत्। [45] वत्सभूमि विनिर्जित्य केवलां मृत्तिकावतीम्। मोहनं पत्तनं चैव त्रिपुरीं कोसलां तथा। एतान्सर्वान्विनिजित्य करमादाय सर्वशः। दक्षिणां दिशमास्थाय कर्णो जित्वा महारथान् । रुक्मिणं दाक्षिणात्येषु योधयामास सूतजः। स युद्धं तुमुलं कृत्वा रुक्मी प्रोवाच सृतजम्। प्रीतोऽस्मि तव राजेन्द्र विक्रमेण बलेन च। न ते विश्नं करिष्यामि प्रतिज्ञां समपालयम्। प्रीत्या चाहं प्रयच्छामि हिरण्यं यावदिच्छिति। समेत्य रुक्मिणा कर्णः पाण्ड्यं शैलं च सोऽगमत्। [55] स केरलं रणे चैव नीलं चापि महीपतिम्। वेणुदारिसुतं चैव ये चान्ये नृपसत्तमाः।

दक्षिणस्यां दिशि नृपान्करान्सर्वानदापयत् । शैशुपालि ततो गत्वा विजिग्ये सुतनन्दनः। पार्श्वस्थांश्चापि नृपतीन्वशे चक्रे महाबलः। [60] आवन्त्यांश्च वशे कृत्वा साम्ना च भरतर्षभ । वृष्णिभिः सह संगम्य पश्चिमामपि निर्जयत्। वारुगीं दिशमागम्य यावनान्बर्बरांस्तथा। नृपान्पश्चिमभूमिस्थान्दापयामास वै करान् । विजित्य पृथिवीं सर्वां स पूर्वापरदक्षिणाम्। [65] सम्लेच्छाटविकान्त्रीरः सपर्वतिनवासिनः। भद्रात्रोहितकांश्चेव आग्रेयान्माळवानपि। गणान्सर्वान्विनिजित्य नीतिकृत्प्रहसन्निव। शशकान्यवनांश्चेव विजिग्ये सुतनन्दनः। नम्नजित्प्रमुखांश्चेव गणाञ्जित्वा महारथान्। [70] एवं स पृथिवीं सर्वो वशे कृत्वा महारथः। विजित्य पुरुषव्याघ्री नागसाह्वयमागमत्। तमागतं महेष्वासं धातराष्ट्रो जनाधियः। प्रस्युद्रम्य महाराज सञ्चातृषितृबान्धवः। अर्चयामास विधिना कर्णमाहवशोभिनम्। [75]आश्रावयच तत्कर्म प्रीयमाणो जनेश्वरः। यस भीष्मास च द्रोणास कृपास च बाह्निकात्।

Di अभिद्रवत्; Do 'श्रितः (for 'द्रतः). — (L. 42) Ko Da. 3 वंगानंगान् (by transp.). Di वंगान्कलिंगान्गीडांश्व. Dnı मंडिकान्; Dns. ns Di Gs मुंडिकान्; Ds. s चंडिकान्; Ds पुंडकान् (for शुण्डिकान्). K. D1 अपि (for अथ). — (L. 43) K4 नर्पखंडांश्च; D1 अर्ननंडांश्च (for नर्नखं°). K. D. G. विषयात्मनः; De विषयांस्ततः. — (L. 44) K. D1-3 श्रावस्तीं चांप्यं (D2 चाभ्य-; D3 वांस्च)योधांश्च ; Dc Ds अवंती चाप्ययो (for the prior half). K. Dc D1-3. 6 अहिच्छत्रांश्च सोजयत्. - G: om. the posterior half of line 44 and the prior half of line 45. - (L. 45) K. Dc Ds. s अथा°; D1 उपा° (for तथा°). — (L. 46) K4 मेखलां; De D1-3 मेकलां (for केवलां). - (L. 47) K4 सोदनं; Do D1-3 मोदनं; Ds नोदनं (for मोहनं). त्रिपुरं; Ds त्रिपुरां. K4 Dc कौशलं; Dni कोशलीं; Dns D1-3 कोशलान्; Ds कोसलं. - (L. 48) D1 करानादाय; Ds करा-दानाय. — (L. 49) K4 Dc D1-1. 5 आसार्च (for आस्थाय). K. Dc Da. s नृपान् (for रथान्). — (L. 51) A few MSS. तुमलं. — (L. 52) K4 Dc D1-1 राधेय (for राजेन्द्र). — (L. 53) K4 D2. 1. 5 ° कल्पय; Dc ° कल्पयन; D1 ° कंपयन; Gs 'पालय (for 'पालयम्). — (L. 54) Dc सुवर्ण (for हिरण्यं). — (L. 55) K4 सोध्यगात्; Dc D1-3 सोभ्यगात्; Ds सोलगात् (for सोडगमत्). — (L. 56) Ds चापि; D1 जित्वा (for चैव). Dc चैव (for चापि). - (L. 57) D:

°दार° (for °दारि°). G3 पंचान्ये (for ये चान्ये). — (L. 58) D. नृपस्तान् (for दिशि नृपान्). — D. om. lines 59-60. — (L. 59) K. Dc Dns. ns D1 Gs 'पालं (for 'पालि). - (L. 60) D: पार्थस्यांश्चेतः D: सुपार्थस्यांश्च. Dc नरा-थिप: ( for महाबल: ). — ( L. 61 ) D1 पुरुष ( for भरत ). Dn1 om. from साम्रा up to संगम्य (in line 62). — (L. 62) Ds. 6 निर्जयन्. - (L. 63) D1 आक्रम्य (for आगम्य). K. D1-3. • यवनान्वर्वरां°; Dc वर्बरान्यवनां'. - (L. 64) D1 करं (for करान्). - (L 66) K. Dc सम्लेच्छाटविकां:  $D_1$ . 2 सम्लेंच्छाटविकान् (  $D_1$  °कां ). —  $D_1$  om. from. सप-र्वत (in line 66) up to पुरुषन्यात्रों (in line 72). — (L. 66) K. D. s. G. faifteff; De faiftef. - (L. 67) De Dns Ds. e Gs मदान्; Ds महान् (for मदान्). Ks सामुद्राल्लोहितांश्चेव. K. D. om. (hapl.) from आग्रेवान् up to श्रेव (in line 69). — (L. 68) De तंगणा-परतं-गणान्; D: नातिकृच्छा दसन्निव. - (L. 69) De सशकान् (for श्चराकान्). — (L. 70) K. De Dr. : मंहार्थः. — (L. 71) K. Dc D. ससमुद्रनगदुमां; D. . समुद्रनगरदुमां (for the posterior half). - (L. 72) Di समागच्छत्सकं पुरं (for the posterior half). - (L. 73) Do धनाधिपं (for जनाथिप:). - (L. 75) De विधिवत् (for 'ना). "शालिनं (for "शोमिनम्). - (L. 76) K. De D1-3. आराध्यच (D1 त) (for आश्रावयच). - (L. 78) D.

प्राप्तवानिस्म भद्रं ते त्वत्तः प्राप्तं मया हि तत् । बहुना च किसुक्तेन शृण कर्ण वची मम। सनाथोऽस्मि महाबाहो त्वया नाथेन सत्तम। [80] न हि ते पाण्डवाः सर्वे कलामईन्ति घोडशीम्। अन्ये वा पुरुषच्याघ्र राजानोऽभ्युदितोदिताः। स भवान्धतराष्ट्रं तं गान्धारीं च यशस्त्रिनीम्। पश्य कर्ण महेष्वास अदिति वज्रभृद्यथा। ततो हलहलाशब्दः प्रादुरासीद्विशां पते । [85] हाहाकाराश्च बहवो नगरे नागसाह्वये। केचिदेनं प्रशंसन्ति निन्दन्ति स्म तथापरे। त्ब्णीमासंस्तथा चान्ये नृपास्तत्र जनाधिप। एवं विजित्य राजेन्द्र कर्णः शस्त्रभृतां वरः। सपर्वतवनाकाशां सससुद्रां सनिष्कुटाम्। [90] देशैरुचावचैः पूर्णा पत्तनैर्नगरेरपि। द्वीपैश्चान्यसंपूर्णैः पृथिवीं पृथिवीपते। कालेन नातिदीर्घेण वशे कृत्वा तु पार्थिवान्। अक्षयं धनमादाय सृतजो नृपमभ्ययात्। प्रविद्य च गृहं राजन्नभ्यन्तरमरिंदम। [95]गान्धारीसहितं वीरो धतराष्ट्रं ददर्श सः। पुत्रवच नरव्याघ्र पादी जम्राह धर्मवित्। धतराष्ट्रण चाश्चिष्य प्रेम्णा चापि विसर्जितः। तदा प्रभृति राजा च शकुनिश्चापि सौबलः। जानते निर्जितान्पार्थान्कर्णेन युधि भारत । [100] Colophon.

[अ] ब (for हि). — (L. 79) K. De D1. 3 [अ] अ (for ख). — (L. 80) D1 समर्थों (for सनाथो). — (L. 82) De च (for बा). K. De D3 पुरुषव्याघा. De2 [ऽ] म्युदितों दिशः; D5 [ऽ] प्युदितों दिताः. — (L. 83) K. De D1-3. 5 च (for वं). — De2 om. lines 84-86. — (L. 86) De1 Dn3 हाहाकारश्च. De1 बहुशों; D2. 3 बहुलों (for बहुबों). — (L. 87) D1 [अ] परे जनाः (for तथापरे). — (L. 88) Dn2 मुतास् (for आसन्). D1 तथैवान्ये; D3 नृपाश्चास्य. D5 प्राप्ते कर्णे नरेश्वर (for the posterior half). For line 88, De subst.:

नन्दन्ति स तथा चान्ये तूष्णीमासंस्तथापरे। नृपाश्च तुष्टुबुश्चान्ये द्विजास्तत्र जनाथिए।

— (L. 89) De निर्जिस (for विजिस). — (L. 90) De ससमुद्रवनोहेश; Ds सपर्वतवनोहेशा; Ds सपर्वतवनोहेशा; Ds सपर्वतवनांत्र कां. — (L. 92) Ks Ds च रूप°; De Dl. s च रल° (for चान्प°). — (L. 93) Ks Del Dl-s च; Del अथ (for ज्ञा). — (L. 94) Ds गृहम् (for नृपम्). — (L. 95) Ds अभ्यंतरं (for च गृहं). Dl स्तपुत्रः प्रतापवान्; Ds गृहस्य रिपुमर्दनः (for the posterior half). — (L. 96) De ह (for सः).

# वेशंपायन उवाच । जित्वा तु पृथिवीं राजन्सूतपुत्रो जनाधिप । अव्रवीत्परवीरव्रो दुर्योधनमिदं वच: ।

This is followed in the above MSS. by a repetition of 3. 241. 15<sup>ab</sup> (v.l. त्वां for त्वा) with the ref. (कर्ण उवाच।), which is a clear indication of the passage being an interpolation Cf. note at the end of passage No. 23.

#### 25

After adhy. 247, Dc1 Dn D1. 2. 6 G3 ins. the foll. two adhy.:

जनमेजय उवाच ।
वसत्स्वेवं वने तेषु पाण्डवेषु महात्मसु ।
रममाणेषु चित्राभिः कथाभिर्मुनिभिः सह ।
सूर्यदत्ताक्षयान्नेन ऋष्णाया भोजनावधि ।
ब्राह्मणांसपंमाणेषु ये चान्नार्थसुपागताः ।
आरण्यानां मृगाणां च मांसैर्नानाविधेरिष ।
धार्तराष्ट्रा दुरात्मानः सर्वे दुर्योधनादयः ।
कथं तेष्वन्वर्वतन्त पापाचारा महासुने ।
दुःशासनस्य कर्णस्य शकुनेश्च मते स्थिताः ।
एतदाचक्ष्च भगवन्वैशंपायन पृच्छतः ।
वैशंपायन उवाच ।

वशपायन उवाच । श्रुत्वा तेषां तथा वृत्ति नगरे वसतामिव ।

— (L. 97) K. Dc. D. G. नरव्याझ:. — (L. 98) K. वाचा (for चापि). — (L. 100) D. reads line 100 after line 102. K. Dc D. s. मेनाते; Dn. (by corr.) जानंति (for जानते). D. विजितान् (for निर्जि°). K. ते सर्वे (for कर्णेन). — Colophon. Adhy. no.: Dn 253 (Dn. 252); D. 255. — (L. 101) Ds स (for तु). Dc सर्वो (for राजन्). K. Dc D1-3. 5 महावल: (for जनाधिप). — (L. 102) D1 उवाच ऋष्णया वाचा धृतराष्ट्र-

[5]

[10]

# 25

(L. 2) Dc1 D1. 2. 6 Gs मुनिसत्तम (for भि: सह).
— (L. 4) D1. 2. 6 Gs तप्ये (for तपे ). Dc1 वनेषूपवनेषु
च (for the posterior half). — (L. 5) Dc1 मध्येमोंक्येरनेकैश्च (for the prior half). — D2 om. from पायन (line 9)
up to तेषु (line 11). — (L. 10) Dc1 पत्तने (for नगरे).
— (L. 11) Dc1 भानी (for राज). — (L. 12) Dc1
D2 निकृतप्रश्चे:. — (L. 14) Dc1 ऋषि: परमकोपन: (for the posterior half). — (L. 15) Dc1 दुर्वासा शंकरस्यांशो

सुतं नृपं.

दुर्योधनो महाराज तेषु पापमरोचयत्। तथा तैर्निकृतिप्रज्ञैः कर्णदुःशासनादिभिः। नानोपायैरघं तेषु चिन्तयत्सु दुरात्मस् । अभ्यागच्छत्स धर्मात्मा तपस्वी सुमहायशाः । शिष्यायुतसमोपेतो दुर्वासा नाम कामतः। [15]तमागतमभिष्रेक्ष्य सुनि परमकोपनम् । दुर्योधनो विनीतात्मा प्रश्रयेण दमेन च। सहितो आतृभिः श्रीमानातिध्येन न्यमन्त्रयत्। विधिवतपूजयामास स्वयं किंकरविस्थितः। अहानि कतिचित्तत्र तस्थौ स मुनिसत्तमः। तं च पर्यचरद्राजा दिवारात्रमतन्द्रतः। दुर्योधनो महाराज शापात्तस्य विशङ्कितः। श्लिधितोऽस्मि ददस्वानं शीघ्रं मम नराधिप। इत्युक्त्वा गच्छति स्नातुं प्रत्यागच्छति वै चिरात् । न भोक्ष्याम्यद्यमे नास्ति क्षुधेत्युक्वैत्यदर्शनम्। [25] अकसादेत्य च ब्रुते भोजयासांस्वरान्वित: । कदाचिच निशीये स उत्थाय निकृतौ स्थित:। पूर्ववत्कारयित्वान्नं न भुङ्क्ते गईयन्स सः। वर्तमाने तथा तस्मिन्यदा दुर्योधनो नृपः। विकृति नैति न कोधं तदा तुष्टोऽभवन्मुनिः। [30] आह चैनं दुराधर्षो वरदोऽस्मीति भारत। वरं वरय भद्नं ते यत्ते मनिस वर्तते।

मयि प्रीते तु यद्धम्यं नालभ्यं विद्यते तव। एतच्छुःवा वचस्तस्य महर्षेभीविताःसनः। अमन्यत पुनर्जातमात्मानं स सुयोधनः। [35]प्रागेव मन्त्रितं चासीकर्णदुःशासनादिभिः। याचनीयं मुनेस्तुष्टादिति निश्चित्य दुर्मतिः। अतिहर्षानिवतो राजा वरमेनमयाचत । शिष्यैः सह मम ब्रह्मन्यथा जातोऽतिथिर्भवान् । असत्कुले महाराजो ज्येष्टः श्रेष्टो युधिष्टिरः। वने वसति धर्मातमा आतृभिः परिवारितः। गुणवाञ्शीलसंपन्नस्तस्य स्वमतिथिभेव। यदा च राजपुत्री सा सुकुमारी यशस्विनी। भोजयित्वा द्विजान्सर्वान्पर्तीश्च वरवर्णिनी। विश्रान्ता च स्वयं भुक्तत्वा सुखासीना भवेदादा । [45] तदा त्वं तत्र गच्छेथा यद्यनुप्राह्यता मयि। तथा करिष्ये खन्त्रीत्येत्येत्रमुकःता सुयोधनम् । दुर्वांसा अपि विशेन्द्रो यथागतमगात्ततः। कृतार्थमिव चात्मानं तदा मेने सुयोधनः। करेण च करं गृद्ध कर्णस्य मुदितो भृशम्। [50] कर्णोऽपि भ्रातृसहितमित्युवाच नृपं सुदा। दिष्टया कामः सुसंवृत्तो दिष्टया कौरव वर्धसे । दिष्ट्या ते शत्रवो मग्ना दुस्तरे व्यसनार्णवे। दुर्वासःक्रोधजे वह्नौ पतिताः पाण्डुनन्दनाः।

शिष्यायुतसमन्वितः. — (L. 16) Dei ऋषि परमतेजसं (for the posterior half). — (L. 17) Dc। न नाम देव तत् मुदा (sic) (for the posterior half). — Dc1 (which om. lines 18-19) ins. after line 17:

पादौ प्रक्षाल्य विधिवदासने चोपवेश्य च। पूजियत्वा यथान्यायमातिथ्येन न्यमन्त्रयत्। तथेति स मुनिर्भुक्ता ययौ पादिषको (१) द्विजः। पुनः प्रत्यागमत्प्रातःकाले स नृपसत्तम। तथैव भोजयामास परमान्नेन तं मुदा। गतः स पुनरेवाथं भोक्तुकामः समभ्ययात्। तथैव भोजयामास राजा शापविशङ्कितः। मध्यांदिने कदाचित्स्युः (१) कदाचिन्निशिथेऽपि च। गोरजे प्रत्युषे चापि कदाचितप्रहरार्थके। घापिना (१) याति तद्देशम शिष्यायुतसमन्वितः। कदाचिद्रहुभिः सार्थे कदाचिद्युतेन च। उषाकाले कदाचित्स स समपात्याण्मासिकः (?)। दुर्योधनं भ्रंशयितुं राज्याच्छापेन निष्टराम् (१)। क्रियया पाण्डुपुत्राणां क्रोधेन कलुर्धाकृतः। यदि मत्सेवनाद्धंशेत्सकुलं नाशमेति च। एवं स मुनिराज्ञाय षण्मासाविध प्रत्यहम्। दुर्योधनगृहं प्रायाद्यदिच्छति तथैव तत्। ſ ततः परमसंतुष्टो राजानं धृतराष्ट्रजम्।

- (L. 23) Det जनपदेश्वर (for मम नराधिय). (L. 28) D1 तन् (for [अ]न्नं). Dns गईते (for 'यन्). Dc1 सदा (for स स:). - (L. 30) Dei Da नैव (for नैति). - Before line 32, most MSS. ins. दुर्वासा उवाच.
- After line 33, Der ins.:

प्रसन्नोऽसि तथातिथ्यात्तेनाह वरदोऽस्म्यहम्। — Before line 34, most MSS. ins. वैदां उ. — (L 37) Dei मुनौ तुष्टे (for मुनेस्तुष्टाद्), and तै: समेत्य स दुर्मति: (for the posterior half). — (L. 38) Dni राजन् (for राजा). — (L. 39) Dcı भ्रातृभिः सिहतः सर्वैः कर्णशक्तिनसाधनैः. (L. 40) D1 राज (for राजो). — (L. 41) Dc1 कांतया सह (for परिवारितः). - (L. 44) Dei भ्रातृश्च द्रपदात्मजा (for the posterior half). - (L. 47) Dc1 D1. : त्वत्प्रीत्ये एवमुक्त्वा (om. इति). - (L. 48) Dei तपतां श्रेष्ठो (for अपि विप्रेन्द्रो). - (L. 49) Dei Dni Gs अपि (for इव). — (L. 51) Dni Di तदा (for मुदा). — Before line 52, most. MSS. ins. कर्ण उ. - (L. 54) Dei Da पातिता: (for प°). — (L. 55) Dn: स्वरं बत; Dn: स्वरं मेते (for स्वरेव ते). - Before line 56, most MSS. ins. वैशं° उ°. — Colophon. Dei om. the colophon.

स्वेरेव ते महापापैर्गता वै दुस्तरं तमः। [55] इत्थं ते निकृतिप्रज्ञा राजन्दुर्योधनादयः। हसन्तः प्रीतमनसो जग्मुः स्वं स्वं निकेतनम्। Colophon.

वैशंपायन उवाच।

ततः कदाचिह्वीसाः सुखासीनांस्तु पाण्डवान् । भुक्त्वा चावस्थितां कृष्णां ज्ञात्वा तस्मिन्वने मुनिः। अभ्यागच्छत्परिवृतः शिष्यैर्यतसंमितैः। द्यायान्तं तमतिथिं स च राजा युधिष्टिरः। जगामाभिमुखः श्रीमान्सह भ्रातृभिरच्युतः। तसौ बद्धवाञ्जिलि सम्यगुपवेश्य वरासने । विधिवत्पूजयित्वा तमातिथ्येन न्यमन्त्रयत्। आह्निकं भगवन्कृत्वा शीघ्रमेहीति चाब्रवीत्। [65] जगाम च मुनिः सोऽपि स्नातुं शिष्यैः सहानघः। भोजयेत्सहशिष्यं मां कथमित्यविचिन्तयन् । न्यमज्जत्सिछिछे चापि सुनिसंघः समाहितः। एतस्मिन्नन्तरे राजन्द्रीपदी योषितां वरा। चिन्तामवाप परमामञ्जहेतोः पतिव्रता । [70] सा चिन्तयन्ती च यदा नान्नहेतुमविन्दत । मनसा चिन्तयामास कृष्णं कंसनिषूदनम्। कृष्ण कृष्ण महाबाही देवकीनन्दनाव्यय।

वासुदेव जगन्नाथ प्रणतार्तिविनाशन। विश्वात्मन्विश्वजनक विश्वहर्तः प्रभोऽन्यय । [75] प्रपन्नपाल गोपाल प्रजापाल परात्पर। आकृतीनां च चित्तीनां प्रवर्तक नतास्मि ते। वरेण्य वरदानन्त अगतीनां गतिभेव। पुराणपुरुष प्राणमनोवृत्त्याद्यगोचर । सर्वाध्यक्ष पराध्यक्ष त्वामहं शरणं गता। [801 पाहि मां कृपया देव शरणागतवस्सल । नीलोत्पळदलस्याम पद्मगर्भारुणेक्षण । पीताम्बरपरीधान लसत्कौस्तुभभूषण। त्वमादिरन्तो भूतानां त्वमेव च परायणम् । परात्परतरं ज्योतिर्विश्वात्मा सर्वतोसुखः। [85] त्वामेवाहुः परं बीजं निधानं सर्वसंपदाम्। त्वया नाथेन देवेश सर्वापच्छो भयं न हि। दुःशासनादहं पूर्वं सभायां मोचिता यथा। तथैव संकटादसान्मासुद्धर्तुमिहाईसि। एवं स्तुतस्तदा देवः कृष्णया भक्तवस्तछः। [90] द्रौपद्याः संकटं ज्ञात्वा देवदेवो जगत्पतिः। पार्श्वस्थां शयने त्यक्त्वा रुक्तिमणीं केशवः प्रभुः। तत्राजगाम त्वरितो हाचिन्त्यगतिरीश्वरः। ततस्तं द्रीपदी इष्ट्वा प्रणम्य परया सुदा।

Adhy. no.: Dn 260 (Dns 261); D1 263. — (L. 59) D1 महा- (for बने). — (L. 61) Dc1 आत्रयं सिराष्यं च (for अतिथिं स च राजा). — (L. 62) Dc1 आत्रिंशः परमद्यतिः (for the posterior half). — (L. 63) Dc1 D2 G3 उपविस्य; D1 प्रवेश्य च (for उपवेश्य). D2 च कानने (for बरासने). — (L. 64) Dc1 पूजियत्वाथ; D1 पूजियामास. Dc1 निमंत्रयत; D1 न्यवेदयत्. — After line 64, Dc1 Dn2 ins.:

दुर्वासा खवाच।

राजंस्तवाश्रमे भोक्तं सत्वरं समुपागतः। क्षुषा मां बाषतेऽत्यर्थं तस्मान्मां भोजयाधुना। भोज्यैर्नानाविधैश्रान्नैर्न्यं नः परमाद्भृतैः।,

followed in Dc1 by राजोवाच, in Dn2 by युधिष्ठिर उ. — (L. 65) Dc1 स्नात्वा शीव्रं समेहीति (for the posterior half). — (L. 66) D1 जगामैवं. Dn3 महानदीं (for सहानधः). Dc1 जगाम सह शिष्येश्व स्नातुं स मुनिपुंगवः. — (L. 67) D1. 2. 6 लवचिंतयन्. — (L. 68) Dc1 मुनिः शिष्यायुतेन च; D1 मुनिः सद्यः समाहितः; D2. 6 G3 मुनिः शिष्यायुतेन च; Cfor the posterior half). — After line 68, Dc1 Dn3 ins.:

अथ युधिष्ठिरो राजा भ्रातृभिरन्वतप्यत । भीम भीम महाबाहो काष्ठान्यांनीय मा दह। वैशंपायन उवाच । भातुर्वेचनमाकर्ण्य हृदि शस्यिमवार्षितम् । त्राहि त्राहोति गोविन्देत्युक्त्वा दारूणि चानयत् ।

— (L. 69) D2. 6 G3 चापि (for राजन्). Dc1 द्रौपदी व्यसनं वीक्ष्य पांडवानां महात्मनां. — (L. 71) Dn2 D1 तदा (for यदा). — (L. 72) Dc1 सस्मार मनसा कृष्णं कृपाछं दीनवत्सलं. — (L. 73) D1 "नंदनंदन (for "नन्दनान्यय). — (L. 74) Dc1 प्रपन्नातिं (for प्रणतातिं). — (L. 75) Der विश्वहुत्प्रमुरीश्वर: (for the posterior half). — (L. 76) Dei ৰিশ্বনাথ; Dn3 ৰিশ্বদাল (for স্বলা ). — D2 om. from परात्पर up to "परीधान (in line 83). — (L. 77)  $D_{c1}$   $D_{1}$  आकृतीनां च वृत्तीनां ( $D_{1}$  वित्तानां) (for the prior half). — (L. 78) De G3 ह्यगतीनां (for अग°). De De गतिप्रद (for गतिर्भव). — (L. 80) Deı परानंद; Dı सुरा-ध्यक्ष. — ( L. 83) Dc1 चतुर्बोहो ( for -परीधान ). — (L. 84) Dei भूतो (for °रन्तो). — (L. 85) Dns Di. 2 परं (for -तरं). Dc1 D2. 6 विश्वतो (for सर्वतो ). — (L. 87) Dc1 लं नाथ क्रुपयेशान (for the prior half). — (L. 92) Den रुक्मिणीं (for पार्श्वस्थां), and सुप्तां केशिनिषूदनः (for the posterior half). — (L. 95) D2. 6 G3 अनदद् (for अब्रवीद्). Dei उवाचाश्रुमुखी कृष्णा कृष्णं कमललोचनं. — For line 96, Dc1 subst.:

अबवीद्वासुदेवाय सुनेरागमनादिकस् । [95] ततस्तामत्रवीत्कृष्णः क्षुधितोऽस्मि भृशातुरः। शीघ्रं भोजय मां कृष्णे पश्चात्सर्वं करिष्यसि । निशम्य तद्भचः कृष्णा लज्जिता वाक्यमबवीत्। स्थाल्यां भास्करदत्तायामन्नं मद्गोजनावधि । भक्तवत्यस्म्यहं देव तस्मादन्नं न विद्यते। [100] ततः प्रोवाच भगवान्कृष्णां कमल्लोचनः। कृष्णे न नर्मकालोऽयं क्षच्छ्रमेणातुरे मयि। शीघ्रं गच्छ मम स्थालीमान्यित्वा प्रदर्शय। इति निर्वन्धतः स्थालीमानारय स यदृदृहः। स्थाल्याः कण्ठेऽथ संलग्नं शाकान्नं वीक्ष्य केशवः।[105] उपयुज्याबवीदेनामनेन हरिरीश्वरः। विश्वात्मा प्रीयतां देवस्तुष्टश्चास्त्वित यज्ञभुक्। आकारय मुनीब्शीघ्रं भोजनायेति चाववीत्। ततो जगाम त्वरितः सहदेवो महायशाः।

स्नातुं गतान्देवनद्यां दुर्वासःप्रमृतीन्सुनीन् । [110] ते चावतीर्णाः सिल्ले कृतवन्तोऽधमपेणम् । दृष्ट्रोद्वारान्सान्नरसांस्तृप्त्या परमया युताः । उत्तीर्य सिल्लासस्मादृष्टवन्तः परस्परम् । दुर्वाससमिभिप्रेक्ष्य सर्वे ते सुनयोऽबुवन् । राज्ञा हि कारियत्वान्नं वयं स्नातुं समागताः । [115] आकण्ठतृप्ता विभ्रपे कि स्विद्धश्चामके वयम् । वृथा पाकः कृतोऽस्माभिस्तत्र किं करवामहे ।

दुर्वामा उवाच ।
वृथापाकेन राजपेरपराधः कृतो महान् ।
मास्मानधाश्चर्रद्वेव पाण्डवाः कृरचश्चपा ।
स्पृत्वानुभावं राजपेरम्बरीयस्य धीमतः । [120]
विभेमि सुतरां वित्रा हरिपादाश्रयाज्ञनात् ।
पाण्डवाश्च महात्मानः सर्वे धमेपरायणाः ।
दूराश्च कृतविद्याश्च व्रतिनस्तपस्म स्थिताः ।

कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष पुण्यश्रवणकार्तन । संस्मृतो भगवानच तथा दृष्टिपथं गतः । श्रीकृष्ण उवाच । किमर्थं संस्मृतो देवि त्वयाहं चारुहासिनि । भैष्मी स्वरामन्ये सुप्तां (१) गतोऽस्मि गहनं वनम् ।

द्रौपद्युवाच । दुर्वासास्तपतां श्रेष्ठः शिष्यायुतसमन्वितः । याचियत्वा गतः स्नातुं राद्धमन्नदुभुक्षितः । किं कार्यं भगवन्नच ऋषिः परमकोपनः । आगमिष्यति सिद्धानं भोकुं शिष्यायुतेन च । श्रीकृष्ण उवाच ।

पांचालि शृणु में वाक्यं क्षुधितोऽस्मि भृशं प्रिये।
— (L. 97) D<sub>3.6</sub> G<sub>3</sub> °दन्यत् (for °त्सर्वे). Dc1 प्रथमं
भोजनं क्षिप्रं यद्यहं वळ्ठभस्तव. — After line 98, Dc1 ins.:

स्वेदस्विन्ना च सुश्रोणी रुदन्ती कृष्णसंनिधी। विभो प्राणपते विद्वजानासि पुरुषोत्तम।

— (L. 100) Dc1 देवेश (for [अ]हं देव). — After line 100, Dc1 ins.:

किं करोमि जगन्नाथ किमस्मादपरा विषत्।
— (L. 101) D<sub>2</sub> कृष्ण: (for कृष्णां). Dc1 देवकीनंदनो हरिः
(for the posterior half). — (L. 102) D<sub>1</sub> कर्म<sup>\*</sup> (for नर्म<sup>\*</sup>). — (L. 103) Dc<sub>1</sub> शीन्नमानीयतां स्थाली दर्शयस्त्रेति
भामिनि. — After line 103, Dc1 ins.:

नास्त्यन्नं देवकीसूनो भोज्यं मङ्गोजनाविष ।
— (L. 104) Dc1 अति- (for इति), and यदूत्तमः (for "द्वहः).
— (L. 105) Dc1 स्थाल्यां. Dc1 च; D1 सु- (for [S]य).
Dc1 माधवः (for केशवः). — (L. 106) Dc1 Dn1 "युंज्य (for "युज्य). — For line 108, Dc1 subst.:

पाण्डवाः कृष्ण कृष्णिति जचुस्तं यदुनन्दनम् । कि भविष्यति ब्रह्मपेंः कोपान्नो दारुणं तमे (१)। प्रहस्य परमानन्दः सहदेवमथाव्रवीत् । शीव्रमानय तं विष्रं सशिष्यं भोजयेति च ।

 After 108, most modern (printed) ed. ins. a line: सहदेवं महावादुः कृष्ण छेशाविनाशनंः ।,

which was not known even to Nilakantha and which appears to have been added to the epic corpus during the 18th or 19th century! — (L. 109) Dci Da. e Gs भना: (for भगाः). — After line 109, those ed. likewise ins. a line not documented by our MSS.:
आकारितुं तु तान्सवीनभोजनार्थ नृपोत्तम ।

— (L. 111) De विमर्शनं (for Sचमर्पणम्). — After line 111. De ins.:

राज्ञो युथिष्ठिरस्याब वृथा कोपो भविष्यति । के केचिद्धरितिकं सुवचां निम्बुरसं परे । कुवेरसैन्थवं क्षारं प्रार्थयन्तः परस्परम् ।

— (L. 112) Dei Di युतान् (for युताः). — (L. 113) Dns महामानि (for परस्परम्). — After line 113, Dei ins.:

सहदेवोऽत्रवीद्राक्यं शीघ्रमागम्यतामिति ।

ऋषय ऊचुः।

भवतामाश्रमे को वा परः पुंसामुपागतः। नानादेवो द्विजो वापि विना कृष्णं द्विजोत्तमः।

— Dns om. lines 114-115. — (L. 114) Dni. ns ते सर्वे (by transp.). — (L. 118) Dci पनः संप्रति वर्तते (for the posterior half). — After line 118, Dci reads line 126. — (L. 123) Ds. s. च तपस्विनः (for तपसि

[ 1083 ]

सदाचाररता नित्यं वासुदेवपरायणाः। कदास्ते निर्दहेयुर्वे त्लराशिमिवानलः। [125] तत एतानपृष्ट्वेव शिष्याः शीघ्रं पलायत ।

वैशंपायन उवाच। इत्यक्तास्ते द्विजाः सर्वे सुनिना गुरुणा तदा । पाण्डवेभ्यो भृशं भीता दुद्रवुस्ते दिशो दश। सहदेवो देवनद्यामपद्यन्मुनिसत्तमान् । तीर्थेष्वितस्ततस्तस्या विचचार गवेषयन्। [130] तत्रस्थेभ्यस्तापसेभ्यः श्रुत्वा तांश्चेव विद्वतान् । युधिष्ठिरमथाभ्येत्य तं वृत्तान्तं न्यवेदयत्। ततस्ते पाण्डवाः सर्वे प्रत्यागमनकाङ्क्षिणः। प्रतीक्षन्तः कियत्कालं जितात्मानोऽवतस्थिरे । निशीथेSभ्येत्य चाकसादसान्स छलयिष्यति।[135] कथं च निस्तरेमास्मात्कृच्छ्रांदेवोपसादितात्। इति चिन्तापरान्द्ृष्ट्वा निःश्वसन्तो मुहुर्महुः। डवाच वचनं श्रीमान्कृष्णः प्रत्यक्षतां गतः।

श्रीकृष्ण उवाच। भवतामापदं ज्ञात्वा ऋषेः परमकोपनात्। द्रीपद्या चिन्तितः पार्था अहं सत्वरमागतः। [140] न भयं विद्यते तस्माद्देर्द्वाससोऽल्पकम्। तेजसा भवतां भीतः पूर्वमेव पलायितः। धर्मनित्यास्तु ये केचिन्न ते सीदन्ति कर्हिचित्। आपृच्छे वो गमिष्यामि नियतं भद्रमस्तु वः। वैशंपायन उवाच।

श्रुत्वेरितं केशवस्य बभूवुः स्वस्थमानसाः। [145] द्रौपद्या सहिताः पार्थास्तमूचुर्विगतज्वराः। त्वया नाथेन गोविन्द दुस्तरामापदं विभो। तीर्णाः प्रविमवासाद्य मज्जमाना महार्णवे । स्वस्ति साधय भद्रं ते इत्याज्ञातो ययौ पुरीम्। पाण्डवाश्च महाभाग द्रीपद्या सहिताः प्रभो । [150]

ऊषुः प्रहृष्टमनसो विहरन्तो वनाद्वनम्। इति तेऽभिहितं राजन्यत्पृष्टोऽहमिह त्वया। एवंविधान्यलीकानि धार्तराष्ट्रेर्दुरात्मभिः। पाण्डवेषु वनस्थेषु प्रयुक्तानि वृथाभवन्। Colophon.

26

After 3. 255. 31, T1 ins.:

एवं तीक्ष्णशरज्याक्षेर्गाण्डीवाग्निप्रचोदितैः। सेनेन्धनं ददाहाशु सरोषः पार्थयाजकः। चक्राणां पतितानां च युगानां च महीपते। त्णीराणां पताकानां ध्वजानां च रथै: सह। शराणामनुकर्षाणां त्रिवेणूनां तथैव च । अक्षाणामथ योक्त्राणां प्रतोदानां च राशयः। शिरसां पतितानां च कुण्डलोष्णीषधारिणाम् । भुजानां मकुटानां च हाराणामङ्गदैः सह । छत्त्राणां व्यजनानां च चर्मणां चैव राशयः। छिन्नानां कार्मुकाणां च पद्दसानां तथैव च। [10] शक्तीनामथ खङ्गानां दण्डानामथ तोमरै:। राशयस्तत्र दृश्यन्ते तत्र तत्र विशां पते। पतितेश्चेव मातङ्गैः सयोधेः पर्वतोपमैः। हयैर्निपतितैः सार्धं सादिभिः सायुधैस्तदा। विप्रविष्टे रथैश्चेव निहतेश्च पदातिभिः। [15] अगम्यरूपा पृथिवी मांसशोणितकर्दमा ।

[5]

27

After 3. 256.  $28^d$ , B D (except D<sub>1</sub>) G<sub>3</sub> ins.: मया दत्तं पाञ्चपतं दिब्यमप्रतिमं शरम्। अवाप लोकपालेभ्यो वज्रादीन्स महाशरान्। देवदेवो द्धनन्तातमा विष्णुः सुरगुरुः प्रभुः।

स्थिताः). — (L. 127) Dc: गुरुणा शममीप्सता (for the posterior half). — (L. 130) Dc1 ह्यवेक्षयन् (for गवेष-यन्). — (L. 131) Dei तत्रत्यतापसेभ्यश्च श्रुत्वा तान्विद्रुता-न्द्रिजान्. — (L. 134) Dc1 यततः कुलनंदनाः; D2 यतमाना-वतस्थिरे (for the posterior half). — (L. 135) Dci निद्यिथे समभ्येत्येव कदासाञ्छलयिष्यति. — (L. 140) Dei सत्वरं समुपानतः (for the posterior half). — (L. 141) D<sub>1</sub> हालं (for sल्पकम्). — (L. 145) Dei भगवतः (for केशवस्य), and कृष्णस्यामिततेजसः (for the posterior half). - After line 146, Dc1 ins.:

बभृतुः पाण्डुपुत्रास्ते हृष्टपुष्टा यथामराः। **ज्जुक्ते परमानन्दं वाचा गद्गदयाक्षरम्**।

— (L. 149) Dc1 देवदेव जगत्पते ( for the posterior half). - After line 149, Dc1 ins.: गोविन्द परमानन्द पाहि नो भवसागरात्। विपत्सु नः सदा पासि संपत्सु नस्तथा तथा। . श्रुतवाक्यस्तदा कृष्णो ययौ द्वारवर्ती पुरीम् । — (L. 150) Dc1 °भागा (for °भाग), and द्रीपदीसहिता

नुष (for the posterior half). — (L. 153) Dei Di. 2.6 अनेकानि (for अलीकानि). — Colophon. Adhy. no.: Dn 261 (Dn<sub>3</sub> 262); D<sub>1</sub> 264.

(L. 2) B1 Dc D2 अवध्यं (for अवाप). — (L. 3) B1

1084

प्रधानपुरुषोऽज्यक्तो विश्वातमा विश्वमृतिमान् । युगान्तकाले संप्राप्ते कालाग्निर्दहते जगत्। [5] सपर्वताणवद्वीपं सशैलवनकाननम्। निर्देहसागलोकांश्च पातालतलचारिणः। अथान्तरिक्षे सुमहन्नानावर्णाः पयोधराः । घोरस्वरा विनदिनस्तडिन्मालावलम्बनः। समुत्तिष्ठन्दिशः सर्वो विवर्षन्तः समन्ततः। [10] ततोऽम्नि नाशयामासः संवर्तामिनयामकाः। अक्षमात्रेश्च धाराभिस्तिष्ठन्यापूर्य सर्वशः। एकाणेवे तदा तस्मिन्नपशान्तचराचरे। नष्टचन्द्रार्कपवने ग्रहनक्षत्रवर्जिते। चतुर्युगसहस्रान्ते सलिलेनाष्ट्रता मही। [15] ततो नारायणाख्यस्तु सहस्राक्षः सहस्रपात्। सहस्रशीर्षा पुरुषः स्वप्तुकामस्वतीन्द्रियः । फटासहस्रविकटं शेषं पर्यङ्कभोगिनम्। सहस्रमिव तिग्मांशुसंघातममितद्यतिम्। कुन्देन्द्रहारगोक्षीरमृणाञ्कसद्रश्मम्। [20] तत्रासी भगवान्देवः स्वपञ्जलनिधी तदा। नैशेन तमसा ब्याप्तां स्वां रात्रिं कुरुते विभुः। सस्वोद्रेकात्प्रवृद्धस्तु शून्यं लोकमपश्यत । इमं चोदाहरन्त्वत्र श्लोकं नारायणं प्रति। आपो नारास्तत्तनव इत्यपां नाम ग्रुश्चम। [25] अयनं तेन चैवास्ते तेन नारायणः स्मृतः। प्रध्यानसमकालं तु प्रजाहेतोः सनातनः।

ध्यातमात्रे तु भगवन्नाभ्यां पद्मः समक्ष्यितः। ततश्चतुर्भुखो ब्रह्मा नाभिपद्माद्विनिःसृतः। तत्रोपविष्टः सहसा पद्मे लोकपितामहः। [30] शून्यं दृष्ट्वा जगकृत्वं मानसानात्मनः समान् । ततो मरीचित्रमुखान्महर्पीनसृजबद्र। तेऽसुजनसर्वभृतानि त्रसानि स्थावराणि च । यक्षराक्षसभूतानि विशाचोरगमानुषान् । स्जते बह्ममूर्तिस्तु रक्षते पौरुषी तनुः। [35] रौद्रीभावेन शमयेत्तिस्नोऽवस्थाः प्रजापतेः। न श्रुतं ते सिन्धुपते विष्णोरङ्गतकर्मणः। कथ्यमानानि सुनिभिर्वाह्यणैर्वेदपारगैः। जलेन समनुप्राप्ते सर्वतः पृथिवीतले । तदा चैकाणेंवे तस्मिन्नेकाकारो प्रभक्षरन् । [40] निशायामिव खद्योतः प्रावृद्दकाले समन्ततः। प्रतिष्टानाय पृथिवीं मार्गमाणस्तदाभवत्। जले निमझां गां दृष्ट्रा चोद्धर्तुं मनसेच्छति । किं न रूपमहं कृत्वा सिछलाइद्धरे महीम्। एवं संचिन्त्य मनसा दृष्ट्रा दिव्येन चक्षपा। [45]जलकीडाभिरुचितं वाराहं रूपमसारत्। कृत्वा वाराहवपुपं वाह्ययं वेदसंभितम्। दशयोजनविस्तीर्गमायतं शतयोजनम् । महापर्वतवद्मीमं तीक्ष्णदंष्ट्र प्रदीप्तिमत्। महामेघौद्यनिर्दोषं नीलजीमृतसंनिभम्। [50] भूत्वा यज्ञवराहो वै अपः संप्राविशस्त्रभुः।

De Da सुरासुर (for विष्णु: सुर ). — (L. 5) De Da कचित् (for जगत्). - (L. 6) B1 सपर्वतान्वनद्वीपान् (for the prior half). — (L. 9) Bı 'सनं; Bs Do 'स्तरं; Ds °स्वना (for °स्वरा). B1 Dc D2 विनर्देतस् (for विनादिनस्). — (L. 10) Dc2 D2 प्रवर्षत:; D4 विवर्षत. — (L. 12) Dc D2 °मात्राभिर (for भात्रेश). Dc2 तिष्ठंते सूर्यवर्चसः (for the posterior half). :- (L. 13) B1-8 Dc2 D2. 5 34-शांते (for शान्त-). - (L. 18) Dcs Dn Ds. 5. 6 फणा-B2 Dc D2 -विकचं (for -विकटं). B1 स्फुटा-(for फटा-). विकटरूपं च. B2-4 Dc2 D2 G3 रोष- (for रोषं). B2 शायिनं; Dn: श्लोभिनं (for भोगिनम्). Some printed ed. erroneously read, 'भाजनम् for 'भोगिनम्. - (L. 19) Dc2 D2 तीक्ष्णांशुं; D5 कंबूनां (for तिग्मांशु-). D4 G3 अति-विद्यतिं (for अमितद्यतिम्). - (L. 22) Bı द्यां (for स्वां), and प्रम: (for विम:). - (L. 25) De Dn1. n2 D2-4 G2 त तनव; Ds इति प्रोक्ता (for तत्तनव). Dc Da शुश्रमः. Ds आपो वै नरस्नव: (for the posterior half). - (L. 26) B1 अप्सु यत्तेन चैवास्ते ; Ds अयनं तस्य ताः पूर्वं (for the prior half). - (L. 28) A few MSS. पद्मं समुत्थितं, but Nil.

as above. — (L. 29) Bs समुत्थितः (for विनि:सृतः). — (L. 30) B1 ततोपविष्ट:; B2. 4 ततः प्रविष्टः. — (L. 31) Dc2 D2 सर्व (for कृत्स्तं). Dc D2 सुतान् (for समान्). D6 अस्जन्मानसान्सुतान् (for the posterior half). — ( L. 33) B1. 8 Dna D4. 6 Gs ते दृष्टवा; Ds तत्स्वा (for तेऽस्जन्). Dc D2 om. the posterior half of line 33 and the prior half of line 34. Bi द्रमाणि; Ds चराणि (for त्रसानि). - (L. 34) Bs Dns राक्षसान् (for मानुषान्). — (L. 35) B. Dei Dni Da. s सुज्यते. Bs Dna Da पौरुषीं तनुं; De Da पौरुषं तनुः — (L. 39) De Da Ga Ds सल्लिन यथावृत्तं शमयत्पृथिवीतले. समि (Gs ° तु) ज्याप्ते. — (L. 40) Dc Da प्काकारे तदा स्पृशन्. — (L. 42) Da °चरन् (for °भवत्). — (L. 43) B1 दृष्ट्वा तां (for गां दृष्ट्वा). — (L. 45) Des Ds [आ]दिल्येन (for दिव्येन). — (L. 46) B. De D. रिचरं (for रिचतं). B. De Ds. व वपुर् (for रूपम्). — (L. 47) De D: वराहस्य वपुर् (for वाराहवपुषं). De Da. s ब्रह्म (for वेद ). - (L. 49) Bi. . De Da तिक्शिदंष्ट्रा (B1. 4 शो ) मदीधिति. - (L. 51) De D2. 4. 6 संप्रविशद्. — (L. 52) D. दंष्ट्रैकयोद्धत्य ततः (for the prior

दंष्टेणैकेन चोद्धस स्वे स्थाने न्यविशन्महीम्। पुनरेव महाबाहरपूर्वी तनुमाश्रितः। नरस्य कृत्वार्धतनुं सिहस्यार्धतनुं प्रभुः। दैत्येन्द्रस्य सभां गत्वा पाणि संस्पृर्य पाणिना । [55] र्देत्यानामादिपुरुषः सुरारिर्दितिनन्दनः। दृष्ट्रा चापूर्ववपुषं कोधात्संरक्तलोचनः। शूलोद्यतकरः स्नग्वी हिरण्यकशिपुस्तदा। मेघस्तनितनिर्घोषो नीलाभ्रचयसंनिभः। देवारिर्दितिजो वीरो नृसिंहं समुपादवत्। [60] समुपेख ततस्तीक्ष्णेर्भृगेन्द्रेण बलीयसा । नारसिंहेन वपुषा दारितः करजैर्भृशम्। एवं निहत्य भगवान्दैत्येन्द्रं रिप्रवातिनम् । भूयोऽन्यः पुण्डरीकाक्षः प्रभुर्लोकहिताय च। कश्यपस्यात्मजः श्रीमानदित्या गर्भधारितः। [65] पूर्णे वर्षसहस्रे तु प्रस्ता गर्भमुत्तमम् । द्ददिनाम्भोदसद्दशो दीप्ताक्षो वामनाकृतिः। दण्डी कमण्डलुधरः श्रीवत्सोरसिभूषितः। जटी यज्ञोपवीती च भगवान्बालरूपध्कु। यज्ञवाटं गतः श्रीमान्दानवेन्द्रस्य वै तदा। [70] बृहस्पतिसहायोऽसौ प्रविष्टो बलिनो मखे। तं दृष्ट्वा वामनतनुं प्रहृष्टो बलिरब्रवीत्। श्रीतोऽस्मि दर्शने विश्र ब्रुहि त्वं किं ददानि ते। एवमुक्तस्तु बिलना वामनः प्रत्युवाच ह । स्बस्तीत्युक्त्वा बल्लि देवः स्मयमानोऽभ्यभाषत।[75] मेदिनीं दानवपते देहि मे विक्रमत्रयम्। बिहर्ददी प्रसन्नात्मा विष्रायामिततेजसे। ततो दिव्याद्भततमं रूपं विक्रमतो हरे:। विक्रमैस्त्रिभिरक्षोभ्यो जहाराशु स मेदिनीम्। ददौ शकाय च महीं विष्णुर्देवः सनातनः। एष ते वामनो नाम प्रादुर्भावः प्रकीर्तितः। तेन देवाः प्रादुरासन्वैष्णवं चोच्यते जगत्। असतां निग्रहार्थाय धर्मसंरक्षणाय च। अवतीर्णो मनुष्याणामजायत यदुक्षये।

स एवं भगवान्विष्णुः कृष्णेति परिकीखंते। [ अनाद्यन्तमजं देवं प्रभुं लोकनमस्कृतम्। यं देवं विदुषो गान्ति तस्य कर्माणि सैन्धव।

#### 28

After 3. 275. 16, Dc D2 ins.:

अमृष्यमाणा सा सीता वचनं राघवोदितम् । लक्ष्मणं प्राह मे शीघं प्रज्वालय हुताशनम्। विश्वासार्थे हि रामस्य लोकानां प्रत्ययाय च। राघवस्य मतं ज्ञात्वा लक्ष्मणोऽपि तदैव हि। महाकाष्ठचयं कृत्वा ज्वालयित्वा हुताशनभ् । [5] रामपार्श्वमुपागम्य तस्थी तूष्णीमरिंदमः। ततः सीता परिक्रम्य राघवं भक्तिसंयुता। पश्यतां सर्वलोकानां देवराक्षसयोषिताम्। प्रणम्य दैवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली । बद्धाञ्जलिपुटा चेदसुवाचाग्निसमीपगा। [10] यथा में हृदयं नित्यं नापसर्पति राघवात्। तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः। एवसुक्त्वा तु सा सीता परिक्रम्य हुताशनम्। विवेश ज्वलनं दीसं निर्भयेन हृदा सती। Colophon.

#### 29

After 3.276. 12, K1. 2 ins. the phalasruti:
वैशंपायन उवाच ।
ये चेदं कथयिष्यन्ति रामस्य चरितं महत् ।
श्रोष्यन्ति चाप्यभीक्ष्णं ये नालक्ष्मीस्तान्भविष्यति ।
अर्घास्तेभ्यो भविष्यन्ति धनता च भविष्यति ।
इतिहासिममं श्रुत्वा पुराणं शश्वदुत्तमम् ।
पुत्रान्पौत्रान्पश्ंश्चीव वेत्स्यन्ते नृषु चार्यताम् । [5]
अरोगाः प्रतिभांश्चीव भविष्यन्ति न संशयः ।
इदमाख्यानकं रम्यं ये स्मरन्ति नरोत्तमाः ।
पुत्रपौत्रीश्च नन्दन्ति लभन्ते विष्णुवञ्जभाम् ।

half). A few MSS. स्व- (for स्वे). B2. 4 Dc2 D2. 5 विन्यसे- (D5 ° स) न् (for न्यविशन्). — (L. 53) B3 Dc2 D2 तनु- मास्थित:. — (L. 54) B3 नरस्यार्थतनुं कृत्वा. B1. 4 मृगेंद्रा- धंतनुं प्रसुः. — (L. 57) B Dn1 D2. 4 'पुरुषं (for "वपुषं). Dc D2 क्रोध- (for क्रोधात्). — (L. 59) Dc2 D5 "संनिमं; D2 "संमित:. — (L. 60) B1 धोरो (for वीरो). — (L. 61) B2 Dc2 D2 समुत्पत्य. — (L. 64) D5 सर्वेलोकपितामहः (for the posterior half). — (L. 65) B1 दित्या गर्मेण धारितः. — Dc om. line 67. — (L. 69) Dc1 D4 "धृत् (for धृक्). — (L. 70) D5 तत्र (for श्रीमान्), and भगवान्वामना-

कृति: (for the posterior half). — (L. 72) B1 Dc D2. 5 दृष्ट्वा तं (by transp.). — (L. 73) Dc D2 मूहि किंते ददानि वै. — (L. 74) B1 वामनः प्रत्यभाषत. — (L. 79) B1 Dc D2 रक्षोभ्यं. — (L. 82) D3. 6 G3 येन (for तेन). — (L. 83) Dc D2 रचणार्थाय (for निम्रहा°). — (L. 84) B1 Dc2 D2 मानुषाणाम्. B1 यदोर्गृहें (for यदुचये). — (L. 85) B1. 2 Dn2 स एव; B3 एवं स; Dc2 D2. 3 स एष. B2 परिगीयते. — (L. 86) B2 विष्णुं (for देवं). — (L. 87) B4 यदेवं; Dc D2-4. 6 G3 यं वेद-(for यं देवं).

श्रुण्वन्तीदं पुण्यशीलाः श्रावयेचेदमुत्तमम् ।
नरः फलमवामोति राजस्याश्वमेधयोः । [10]
काञ्चनेन विमानेन स्वर्गं याति नरोत्तमः ।
पुनर्लक्ष्मीरुपयुतो जायते पृथिवीतले ।
श्रुत्वा चेदमुपाख्यानं श्राज्यमन्यन्न रोचयेत् ।
पुंस्कोकिलहतं श्रुत्वा कौञ्चीध्वाङ्गश्रस्य वागिव ।
[Line 13-14=(var.) 1, 2, 236.]

#### 30

After 3. 295. 7ab, D1 (irrelevantly) ins.:

आजगाम वने राजन्दुर्वासाः कोपनो द्विजः ।

दुर्योधनप्रेरितश्चा[प्य]पराह्वे बुभुक्षितः ।

द्वीपद्या सहिते भुक्ते धर्मराजे युधिष्ठिरे ।

तदा चिन्तापरीतात्मा धर्मसूनुर्जनार्दनम् ।

चिन्तयामास भगवानाजगाम त्वरान्वितः । [5]

गते दुर्वाससि तदा गङ्गायां स्वपनाय च ।

शाकपत्रं तदा राजन्बुभुजे मधुसूदनः ।

तृप्तां त्रिलोकीमित्युवाच कारुण्याद्वक्तवत्सलः ।

दुर्वासास्तुष्टिमापन्नो हृष्टस्तस्मै शिवं ददौ ।

मार्कण्डेयाश्रमासीनं धर्मराजं युधिष्टरम् । [10]

#### 31

After 3, 297. 3<sup>ab</sup>, B Dc Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 G3 ins:

तान्दञ्चा पतितान्श्राद्यन्तर्वाश्चिन्तासमन्वितः ।

धर्मपुत्रो महाबाहुर्विल्लाप सुविस्तरम् ।

नतु त्वया महाबाहो प्रतिज्ञातं वृकोदर ।

सुयोधनस्य भेत्स्यामि गदया सन्धिनी रणे ।

ब्यर्थं तदद्य मे सर्वं त्वयि वीरे निपातिते ।

महात्मनि महाबाही कुरूणां कीर्तिवर्धने। मनुष्यसंभवा वाची विधर्मिण्यः प्रतिश्रुताः। भवतां दिव्यवाचस्तु ता भवन्तु कथं मृषा। देवाश्चापि यदावोचन्सृतके त्वां धनं जय। सहस्राक्षादनवरः कुन्ति पुत्रस्तवेति वै। [10] उत्तरे पारियात्रे च जगुर्भुतानि सर्वशः। विप्रनष्टां श्रियं चैषामाहतां प्रनरक्षसा। नास्य जेता रणे कश्चिदजेता नैष कस्यचित । सोऽयं मृत्युवशं यातः कथं जिष्णुर्महाबलः। अयं ममाशां संहत्य शेते भूमी धनंजयः। [15] भाश्रित्य यं वयं नाथं दुःखान्येतानि सेहिम। रणेऽप्रमत्तौ वीरौ च सदा शत्रुनिबईणौ। कथं रिपुवशं याती कुन्तीपुत्री महाबली। यौ सर्वास्त्राप्रतिहतौ भीमसेनधनंजयौ। अश्मसारमयं नृतं हृदयं सम दुईदः। [20] यमौ यदेती दृष्ट्राद्य पतिती नावदीर्यते। शास्त्रज्ञा देशकालज्ञास्तपोयुक्ताः क्रियान्त्रिताः। अकृत्वा सदृशं कर्म कि शेष्वं पुरुष्पेभाः। अविक्षतशरीराश्चाप्यप्रमृष्टशरासनाः । असंज्ञा भुवि संगम्य कि शेष्वमपराजिताः। सान्निवादेः संसुप्तान्दष्टा आवृन्महामतिः। सुखं प्रसुप्तान्प्रस्वितः खिन्नः कष्टां दशां गतः। एवमेवेदमित्युक्तवा धर्मात्मा स नरेश्वरः। शोकसागरमध्यस्थो दध्यौ कारणमाकुछः। इतिकर्तव्यतां चेति देशकालविभागवित् । [30] नाभिपेदे महाबाहुश्चिन्तयानो महामतिः। अथ संस्तभ्य धर्मात्मा तदात्मानं तपःस्तः। एवं विरुप्य बहुधा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ।

#### 31

(L. 1) De 'परिष्ठुत: (for 'समन्वत:). — (L. 5) B2 त्वं मन्यसे (for तदब मे). B2. 6 De D2 भीम; Dn G3 वीर (for वीरे). — (L. 6) Dn2. n3 D4 G3 महावाहों. De D2 कीतिंवर्धन. — (L. 8) B4 De D2 भवंति (B4 ° तु) दिव्या वाचस्तु. B3 De Dn1 D2. 4. 6 G3 भवंति (for भवन्तु). — (L. 9) Dn धनंजयं! — (L. 10) B2 तवोदये (for तवेति वै). B4 च; De1 D2 हि; De3 ह (for वै). — (L. 11) De2 D2 मंदरे (for उत्तरे). B4 भागशः (for सर्वशः). — (L. 12) B4 स्वेषाम; De D2 तेषाम (for चेषाम). B4 De D2 'रोजसा (for 'रअसा). — (L. 13) B2 अश्रुता; De1 D2 अजिता (for अजेता). B2. 8 De2 नेव (for नेष). — (L. 15) B3 De D2 संकृत्य (for संहत्य). B2 अयमस्मान्समाहत्य. — (L. 16) B3. 4 De2 D2 [इ]मानि (for

[ए]तानि). — (L. 17) B<sub>8</sub>. 4 प्राल्भी (for Sप्रमत्तो). Dc D<sub>2</sub> तो वीरी (for वीरी च). — (L. 18) B<sub>1</sub>. 4 D<sub>2</sub> त्रज्ञु\*; Dc<sub>2</sub> चानु\* (for रिपु\*). B<sub>2</sub> माद्री\* (for कुन्ती\*). — (L. 20) B<sub>8</sub>. 4 Dc D<sub>2</sub> मेतिदुर्भिदं (for मम दुढ्दैर:). — (L. 21) D<sub>6</sub> G<sub>3</sub> यत् (for [अ]य). — (L. 22) B<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub> तेजो\* (for तपो\*). — (L. 23) B<sub>2</sub> [अ]सुकरं (for सद्दां). — (L. 24) B<sub>1</sub>. 3. 4 च अप्रमृष्ट-; B<sub>2</sub> चाप्रमृष्ट च; Dc D<sub>2</sub> चाप्यपक्ट- (for चाप्यप्रमृष्ट-). — (L. 25) B<sub>2</sub> अक्ट्रत्वा (for असंज्ञा). B<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>2</sub> संज्ञ्या गम्या: (for भृति संगम्य). — (L. 27) Dc Dn3 D<sub>2</sub> सुखप्रसुप्तान्. — (L. 30) B<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>2</sub> चेव (for चेति), and काल्देश (by transp.). — (L. 31) B<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>3</sub> महानुद्धित् (for \*वाहुत् ). — (L. 32) B<sub>3</sub> तपःकृतः; B<sub>4</sub> तपोयुतः; Dc<sub>2</sub> तपःभुतः (for तपःसुतः). — (L. 33) B<sub>3</sub> om. 33. Dc D<sub>3</sub> बहुत् ो (for \*था).

[5]

After 3. 297. 61, Dn D6 G3 ins.:

यक्ष उवाच।

तपः किंलक्षणं प्रोक्तं को दमश्र प्रकीर्तितः। क्षमा च का परा शोक्ता का च ही: परिकीर्तिता।

युधिष्ठिर उवाच । तपः स्वधर्मवर्तिःवं मनसो दमनं दमः।

क्षमा द्वंद्वसहिष्णुत्वं द्वीरकार्यनिवर्तनम् । यक्ष उवाच ।

किं ज्ञानं प्रोच्यते राजन्कः शमश्र प्रकीर्तितः। [5] दया च का परा घोक्ता कि चार्जवसुदाहतम्।

युधिष्ठिर उवाच । ज्ञानं तत्त्वार्थसंबोधः शमश्चित्तप्रशान्तता। दया सर्वसुखैषित्वमार्जवं समचित्तता।

यक्ष उवाच। कः शत्रुर्दुर्जेयः पुंसां कश्च ब्याधिरनन्तकः। कीदशश्च स्मृतः साधुरसाधुः कीदशः स्मृतः । [10]

युधिष्ठिर उवाच । क्रोधः सुदुर्जयः शञ्जुर्लोभो व्याधिरनन्तकः। सर्वभूतहितः साधुरसाधुनिर्देयः स्मृतः। यक्ष उवाच।

को मोहः प्रोच्यते राजन्कश्च मानः प्रकीर्तितः। किमालस्यं च विज्ञेयं कश्च शोकः प्रकीर्तितः।

युधिष्ठिर उवाच। मोहो हि धर्ममूदस्यं मानस्वात्माभिमानिता। [15] धर्मनिष्क्रियतालस्यं शोकस्त्वज्ञानमुच्यते।

यक्ष उवाच। किं स्थैर्यमुषिभिः प्रोक्तं किं च धैर्यमुदाहृतम्। स्नानं च किं परं श्रोक्तं दानं च किमिहोच्यते।

युधिष्ठिर उवाच। स्वधमें स्थिरता स्थैर्य धैर्यमिन्द्रियनिग्रहः। स्नानं मनोमललागो दानं वै भूतरक्षणम्। [20]

यक्ष उवाच। कः पण्डितः पुमाञ्ज्ञेयो नास्तिकः कश्च उच्यते। को मुर्खः कश्च कामः स्वात्को मत्सर इति स्मृतः।

युधिष्ठिर उवाच। धर्मज्ञः पण्डितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते। कामः संसारहेतुश्च हत्तापो मत्सरः स्मृतः।

यक्ष उवाच।

कोऽहंकार इति प्रोक्तः कश्च दम्भः प्रकीर्तितः । [25] किं तद्देवं परं प्रोक्तं किं तत्पैशुन्यमुच्यते।

युधिष्ठिर उवाच। महाज्ञानमहंकारो दम्भो धर्मध्वजोच्छ्रयः। दैवं दानफलं प्रोक्तं पैशुन्यं परदूषणम्। यक्ष उवाच ।

धर्मश्रार्थश्र कामश्र परस्परविरोधिनः। एषां नित्यविरुद्धानां कथमेकत्र संगमः।

[30]

युधिष्ठिर उवाच ! यदा धर्मश्च भार्या च परस्परवशानुगौ। तदा धर्मार्थकामानां त्रयाणामपि संगमः।

यक्ष उवाच। अक्षयो नरकः केन प्राप्यते भरतर्षभ । एतन्मे पृच्छतः प्रश्नं तच्छीप्नं वक्तुमईसि । युधिष्ठिर उवाच ।

वाह्मणं स्वयमाहूय याचमानमिकंचनम्। [35]पश्चान्तास्तीति यो ब्र्यात्सोऽक्षयं नरकं व्रजेत्। वेदेषु धर्मशास्त्रेषु मिथ्या यो वै द्विजातिषु । देवेषु पितृधर्मेषु सोऽक्षयं नरकं व्रजेत्। विद्यमाने धने लोभाद्दानभोगविवर्जितः। पश्चाचास्तीति यो ब्र्यास्सोऽक्षयं नरकं वजेत्। [40]

यक्ष उवाच। राजन्कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा। ब्राह्मण्यं केन भवति प्रबृह्मेतत्सुनिश्चितम्। युधिष्टिर उवाच।

शृणु यक्ष कुलं तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम्। कारणं हि द्विजत्वे च वृत्तमेव न संशयः। वृत्तं यत्नेन संरक्ष्यं ब्राह्मणेन विशेषतः। [45] अक्षीणवृत्तो न क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। पठकाः पाठकाश्चेव ये चान्ये शास्त्रचिन्तकाः। सर्वे व्यसनिनो मूर्जा यः क्रियावान्स पण्डितः। चतुर्वेदोऽपि दुर्वृत्तः स शूद्रादतिरिच्यते । योऽभिहोत्रपरो दान्तः स ब्राह्मण इति स्मृतः। [50]

यक्ष उवाच। प्रियवचनवादी किं लभते विमृशितकार्यकरः किं लभते। बहुमित्रकरः किं लभते धर्मे रतः किं लभते कथय।

32

(L. 27) Dns (by corr.) यदशानम् (for महा°). Dns Ds धर्मों (for धर्म-). — (L. 33) Dn अक्ष्रयो. — (L. 36)

Dn2. n3 सोक्षय्यं. — (L. 38 and 40) Dn2 सोक्षय्यं. — (L. 52) Dns °करोधिकं (for °कर:).

युधिष्ठर उवाच ।
प्रियवचनवादी प्रियो भवति [55]
विमृशितकार्यकरोऽधिकं जयति ।
बहुमित्रकरः सुखं वसते
यश्च धर्मरतः स गतिं कभते ।
Dn alone cont. (!);

यक्ष उवाच।
को मोदते किमाश्चर्यं कः पन्थाः का च वार्तिका।
वद मे चतुरः प्रश्नान्मृता जीवन्तु बान्धवाः। [60]
युधिष्ठिर उवाच।
पञ्चमेऽहनि षष्ठे वा शाकं पचित स्त्रे गृहे।

अनृणी चाप्रवासी च स वाश्चिर मोदते।
अहन्यहिन भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्।
शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्।
तकोंऽप्रतिष्टः श्चतयो विभिन्ना [65]
नैको ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणम्।
धर्मस्य तस्वं निहितं गुहायां
महाजनो येन गतः स पन्थाः।
अस्मिन्महामोहमये कटाहे
सूर्याग्निना रात्रिदिवेन्धनेन। [70]
मासर्तुदर्वीपरिघट्टनेन
भूतानि कालः पचतीति वार्ता।

I have used the following editions of the Purāṇic works cited in these Notes: The Skanda Purāṇa (in seven volumes) and the Viṣṇudharmottara Purāṇa printed in the Venkateśvara Press, Bombay; the Vāyu, Brahma, Matsya and Padma Purāṇas of the Ānandāśrama Series, Poona; the Kūrma Purāṇa and the Varāha Purāṇa in the Bibliotheca Indica Series; the Viṣṇu Purāṇa published by Kṛṣṇaśāstrī Gurjar and printed in the Vṛttadīpa Press; and the Rāmāyaṇa of the Nirnaya Sagara Press.]

#### 1

**9** °) वर्धमानपुरद्वारेण. Cf. 1. 117. 8°, which also mentions वर्धमानपुरद्वार:

#### वर्धमानपुरद्वारमाससाद यशस्विनी।

- 10 b) परिचतुर्दश: "fully fourteen, exactly fourteen," not "about fourteen," as it is sometimes carelessly translated.
- 21 <sup>d</sup>) संसर्ग is used here in the neuter gender instead of the regular masc. (संसर्ग:), which we find however in stanza 24 below.
- 22 ff. Stanzas 22-28=(var.) Skanda Purāṇa
  1. 2. 45. 125<sup>a</sup>-131<sup>b</sup>. See note on 3. 2. 15 ff. below.
  - 28 For 5\*, cf. Skauda Purāṇa 1. 2. 45. 128ab: न नीचैर्नाप्यविद्वद्भिर्नानात्मज्ञैविशेषतः।

It is worth noting that this interpolation was found only in Dn Ds.

43 b) The reading इंसा (for इंस-) of some Bomb. ed. (e.g. the Chitrashala ed., 1930), which is unintelligible, appears to be merely a misprint, being unsupported by any MS. authority.

#### 2

- 15 ff. Stanzas 15-37=(var.) Skanda Purāṇa 1. 2. 46. 21<sup>c</sup>-43<sup>d</sup>. See note on 3. 1. 22 ff. above.
  - 16 = (var.) 3. 240. 3; Rām. 5. 51. 18.
- 22 <sup>4</sup>) The reading <sup>\*</sup> इयेन is confirmed by the Skanda (loc. cit.).

- 28 °) For our reading कारणरागः, the Vulgate has भावोऽनुरागः and S कारण्यरागों, both unintelligible. The Skanda (loc. cit.) has करणरागः, which is near enough to our reading. कारण is however the correct reading, cf. वैषयः in 28° (with Vrddhi).
- 31 °) खशरीरसमुत्थं refers to खेहं (in 31°). Cf. stanza 20 मनोदेहसमुत्थाभ्यां दुःखाभ्याम्; also 36 अन्तर्देहगता with reference to तृष्णा.
- 35 = (var.) Vāsiṣṭha Dharma Śāstra (ed.B. S. S.) 30. 10.
- 36 d) For this pāda, the Skanda (loc. cit.) substitutes, लोइं लोइमलो यथा, evidently a lectio facilier.
  - ·44 = (var.) 3. 206. 20°ded.
  - 51 Cf. Manu. 4. 32: शक्तितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेथिना । संविभागश्च भृतेभ्यः कर्तव्योऽनुपरोधतः॥
- 52 Cf. Vāsiṣṭha Dharma Śāstra (ed. B. S. S.)
  13. 61: तृणभूम्यग्न्युदकवाक्स्नृतानम्याः सतां गृहे नोच्छियने
  कदाचन. Āpastamba Dh. Sūtra (ed. Bühler, Bombay
  1868) 2. 2. 4. 14: अभावे भूमिस्दकं तृणानि कल्याणी वागिति।
  एतानि वै सतोऽगारे न क्षीयन्ते कदाचन इति. The latter part
  of both these quotations, it may be noted, has
  Anuṣṭubh rhythm.
- 70 Line 70<sup>ab</sup> is cited in Ācārya Śamkara's Bhāsya on the Brhadāranyaka Upaniṣad (2. 4. 1), but referring to a different Mbh. context (B. 12. 241. 1<sup>ab</sup>). Cf. also Strauss, Ethische Probleme aus dem "Mahābhārata," p. 127 f. (separate print).
  - 71 Cf. Strauss, op. cit. p. 69 (separate print).

## 3

10 b) For योनिकर्मविशोधिताः, cf. 12b कर्मणा च विश्लोधितः; also 3. 1. 25ab:

येषां त्रीण्यवदातानि योनिर्विद्या च कर्म च।

- 16-17 Cf. Skanda Purana 7. 1. 280. 3<sup>cd</sup>-5<sup>ab</sup>.
  See next note also.
- 18 ff. This entire passage containing the 108 names of the sun (with phalairuti!) seems to be

fairly old and popular. It occurs almost verbatim in the Skanda 7. 1. 280. 5<sup>cd</sup>-22<sup>cd</sup>, and in the Brahma Purāṇa 33. 34-49. The Skanda moreover refers to the fact that this list was proclaimed by Dhaumya to Pārtha (i.e. Yudhiṣṭhira), citing (with v.l.) our stanza 17, and showing that the Skanda version is but a replica of the Mbh. text. The Purāṇic texts agree with the constituted text more closely than with the Vulgate. A close comparison with the Purāṇic texts will show that our text (based on the concord of Kaśmīrī and Southern MSS.), is much older than that of the Vulgate, which is based on the Bengali-Devanāgarī tradition.

- 20 <sup>d</sup>) Our reading वैश्रवणो is supported by both the Purāṇas (see note on 18 ff. above).
- 22 ) Our reading सर्वामराश्रयः is likewise supported by both the Purāṇas (see note on 18 ff. above); सर्वेमलाश्रयः of the Vulgate group is clearly an emendation.
- 29 f. It is noteworthy that for 29 d the Skanda Purāṇa (7. 1. 280. 17d) reads प्रोक्त शक्तेण शीमता, which is a paraphrase of our reading (शक्तेणोक्त महात्मना), and which does not lend support to the reading प्रोक्त-मेतत्वयंग्रवा of the B D group. It is further worth noting that that Purāṇa also reads 30 regularly after 29, like our text, and does not transpose it as is done by the Vulgate group of Northern MSS.; see the critical apparatus of our stanza 30.
- **32** <sup>d</sup>) Agrees exactly with Brahma Purāṇa 33. 48<sup>d</sup>, though the Vulgate and the Skanda read differently.

# 10

5 ff. This discourse between Indra and Surabhi recurs in the Rāmāyaṇa (Ayodhyā 74), which may be compared; the Rām. version is much shorter and in parts differently worded. The N reading न मुतान्मन्यते परम् (5<sup>d</sup>) is also the reading of the Rām. version (2. 74. 25<sup>d</sup>), and may be preferred.

# 11

3 •) अनुशाधि. The reading अन्वशाधि of the Vulgate (and some old printed ed. like the Bombay and

the Kumbhakonam ed.) is incomprehensible. It appears to be an old corruption handed down from one MS. to another in some particular line of transmission.

26 b) इयाज:. There is much uncertainty about the spelling of this word. The spelling स्थाल has been accepted elsewhere in this edition (e.g. 4.17.7), and should have been adopted here too.

# 13

- 10 b) यत्रसायंगृहो मुनि:=1. 41. 1d.
- **16** With 16<sup>ab</sup>, 26-31, 36<sup>ab</sup>, cf. Harivamśa (Cal. ed.) 9132, 9135<sup>cd</sup>, 9136-37, 9138<sup>ab</sup>, 9140<sup>cd</sup>, 9141<sup>ab</sup>, 9163<sup>cd</sup>, 9164<sup>ab</sup>, 9172<sup>ab</sup>.
- 21 \*) तुरायण (lect. diff.), a kind of sacrifice = पौर्णमासविकार (PW). Cf. Pāṇini 5. 1. 72 पारायण तुरायणचान्द्रायणं वर्तयति; on which Patanjali has the Bhāṣya: यस्तुरायणेन यजते स तौरायणिक इत्युच्यते. Kaiyaṭa explains तुरायण as यज्ञविशेषमृत्विगेव सच्यापारत्वाजिष्पादयति। यजमानस्तूष्णीमास्त इति भाव:. The readings of N are an interesting study, being only different independent attempts to eliminate this rare and troublesome vocable, which otherwise occurs almost exclusively in the Brāhmaṇa and Sūtra literature. Another Mbh. reference is found at C. 13. 4940: तुरायणं हि वतमप्यधृष्यमकोषनोऽकरवं त्रिश्तोऽब्दान्।
- 29 <sup>cd</sup>) This exploit which was evidently his latest is detailed further on in adhy. 15-23, with Śrīkṛṣṇa himself as narrator.
- 34 With 50\*, cf. 55\*, both interpolations of K<sub>2</sub> Dn.
- 36 The reading of N is a strange corruption!
   वैराज is ब्रह्मसदन; cf. Harivamśa (Cal. ed.) 2255,
  12629 (both times वैराजं ब्रह्मसदनं). वैराजसदन is
  mentioned in C. 12. 13722:

#### वैराजसदनान्नित्यं वैजयन्तं निषेवते।

- 46 With 55\*, cf. 50\*, both interpolations of K2 Dn.
- 57 = (var.) 5. 80. 30. See notes below on stanzas 59, 70.
- 59 ab) = 5. 80. 31ab. धनुष्मताम् = धनुष्मताम्, metri causa, as the v.l. show; see notes on stanzas 57, 70.
  - 62 Cf. Manu. 9. 8:

1

पतिभीर्या संप्रविदय गर्भो भृत्वेह जायते । जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः॥

**70** = (var.) 5.80.31. See notes above on stanzas 57,59.

82 ff. This account of how the Pāṇḍavas escaped from the burning lac-house (লন্ত্ৰয়) conflicts with the account given in the Ādi (adhy. 135 f.), where it is stated that the party escapes through an underground tunnel (মুদ্ধো or মুদ্ধো), as pointed out by Hopkins, The Great Epic of India, p. 372: "No one can read the account in Vana and fail to see that it is not a mere hasty résumé omitting the surungā, but that the original escape is a feat of the wind-god's sun."

88 Though 59\* is omitted only in comparatively few MSS. of our apparatus (T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M, — and they are the only true representatives of the Southern recension), it is lacking entirely in the MSS. of Sastri (see Southern Recension, vol. IV, part 1, p. 71 bottom), who not only omits the lines from his text but does not mention them even in his footnotes, which shows that they must have been lacking in all his MSS.

### 14

7 Cf. Manu. 7. 50:

पानमज्ञाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम्। एतत्कष्टतमं विद्याचतुष्कं कामजे गणे॥

# n 16

6 a) For उपतस्प, cf. Dasharatha Sharma, Indian Culture, vol. 1 (1935), p. 682 f., who suggests the meaning "a small tower or turret of some sort," which is probably correct. I did not find the word in the PW; the abridged ed. (pw) cites only उपतस्पम् adv. "an den Thürmen, an die Thürme," Śiśupālavadha 3.39. — The word recurs in a Southern interpolation in the Ādi (App. I, No. 48, line 7:

#### परिघाट्टालकेर्मुख्यैरुपतल्पशतैरपि),

which is cited (with v.l.) by Sharma. — तल्प certainly means a "turret" and occurs in that sense in 1. 199. 32 तल्पेश्वान्यासिकेंद्रेकं, in the description of Indraprastha built by the Pāndavas.

7 °) समिच्णकुशा for ससमिच्ण°, haplologically omitting one स? — A few K, B and some D MSS. have the reading सतोमरांकुशा, which is quite distinct from and unconnected with the S reading साहिना सांकुशा. Thus there is no genetic connection between the readings rejected: they are independent emendations of the third original, which is probably the text reading. It is difficult but it suggests the intended meaning pretty clearly.

### 21

- 9 °) त्रिसामा. Nilakantha's reading is supposed to be त्रि:सामा; but his explanation (त्रि:सामा=त्रिखरा: he evidently takes साम to mean खर) seems to suggest that his reading was as in our text त्रिसामा. There appears to be a reference to the three notes of the drum; cf. Hopkins, Great Epic, p. 13.
- 12 °) सैन्यसुमीवयुक्तेन. The phrase occurs frequently in the epic. The Kaśmīrī and Southern MSS. agree in reading सैन्य (or शैन्य ); only the mid-Indian versions (BD) read शैन्य (or सैन्य ). Cf. 1. 212. 3°: 2. 2. 13°: 3. 23. 45°: 5. 129. 22°: etc.

### 23

45 •) See note on 3. 21. 12 above.

## 28

- 7 b) Correction! In the footnotes read पतितं for पतितं in the v.l. of Ka B Dc etc.
  - 12 12°d=16°f.
  - 16 16ef=12ed.
- 19 °) For ध्यायन्तं (v.l. ध्यायत:) cf. 25°d. Construction elliptical: some word like दृष्ट्वा or प्रयामि is necessary to complete the sense. MSS. reading ध्यायत: try to connect it with ते (gen.).
  - 22 °) प्रसादं="approbation" (?).

### 29

22-23 Cf. Manu. 7. 140:

तीक्ष्णश्चेव मृद्ध स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः । तीक्ष्णश्चेव मृद्धेव राजा भवति संमतः॥

Ādi 74 has also something to say about the necessity of curbing one's anger, with which this chapter may be compared.

## 31

The trend and implications of the long and complicated argumentation between Draupadī and Yudhiṣthira (developed in adhy. 31–33) about the Karma theory have been discussed by Strauss, Ethische Probleme aus dem "Mahābhārata" (1911); see especially pp. 24, 38, 49, 100, 127, 133 (reprint), where also parallel passages have been cited. — It is interesting to note that भार and विभार, who are mentioned sometimes as the sons of Brahman (1.60.49), are mentioned elsewhere as the sons of Bhṛgu by Khyāti (Viṣnu Purāṇa 59.82; Bhāgayata P. 4.1.43).

### 36

18 The passage 133\* श्रोत्रियस्येव ते राजन् etc.) is cited in the Kāśikā (5.4.122), with the v.l. [अ]हप-मेथस: (for [अ]विपश्चित:), as read by K. B Dc Ds of our MSS. This reading seems to be superior to the other and might be adopted. Cf. 5.130.6; B. 12.10.1.

30 d) Correction! In the footnotes, for "D2 Dc Dn" etc. read "B2 Dc Dn" etc.

# 40

2 के) काञ्चनद्वमसंनिभम्. P W cites only lexical authority (Amarakośa, Hemacandra, Medinī) for the use of काञ्चन as a name of various plants or trees (Mesua ferrea, Michelia Champaca, Ficus glomerata, Bauhinia variegata, Datura fastuosa, पुंनाग), having somehow missed this good epic reference. Translate: "having donned the costume of the Kirātas, which resembled a Kāncana tree." This passage supports and confirms our reading काञ्चनेरिय संवृत्ते (with reference to Cīnas and Kirātas) in 5. 19. 15°, which has been criticized by E. H. Johnston, JRAS. 1939, p. 220 (footnote). Cf. S. K. De, ibid. 1940, p. 69-72 (and the riposte by

Johnston, p. 72 f.).

39 <sup>d</sup>) For the reading जमास (v.l. जमाह), which is here weakly supported by MSS., cf. 37<sup>d</sup> नाणान्मसरित सर्वशः, 40<sup>a</sup> मस्तथनुः, and 3.41.4<sup>c</sup> मायामास्थाय यहस्तं (scil. गाण्डीनं).

51 In the account given above, it is stated that Arjuna was performing penance (tapas). There is nothing to show that he used to worship an image or emblem of Siva, as implied by 171\* (line 4):

मृन्मयं स्थण्डिलं कृत्वा माल्येनापूजयद्भवम्।

# 43

Adhy. 43 ff. (including all the interpolated matter of the Vulgate) was first edited, annotated and metrically translated by Franz Bopp, in a book entitled: इन्द्रलोकागमनं. Ardschuna's Reise zu Indra's Himmel . . . in der Ursprache zum erstenmal herausgegeben, metrisch übersetzt, und mit kritischen Anmerkungen versehen (Berlin 1824). — Bopp's text is based on certain Bengali (palm-leaf) and Devanāgarī MSS. found by the editor in Paris and London, including MSS. with Nīlakaṇṭha's commentary. A few variants are noted and discussed in the annotations.

## 45

8 With regard to passage No. 6 of App. I, comprising two adhy. and describing the temptation of Arjuna by Urvasī, which is omitted in three MSS. of our crit. app. (viz., Ś1 K1. 8), it is worth noting that it is omitted likewise in an old fragmentary illustrated MS. of this parvan dated Samvat 1573 (ca. A. D. 1516), belonging to Bombay Branch of the Royal Asiatic Society (Bhau Daji Collection No. 245), which I have occasionally consulted. - The story is that Arjuna, who was tempted in Indra's heaven by Urvasī, refuses her advances on the ground that she is an ancestress of his. She thereupon curses him that he will become a eunuch and move about as such among women. Although this piquant story has permeated almost all versions of the epic except the Kaśmīrī (Śı and some K), there is no reason to doubt that it is a

late addition. The highly erotic description of the voluptuous Urvaśi, with its pronounced sex appeal, is, in my opinion, totally incompatible with the epic setting. Cf. lines 50-57 of that passage:

दिन्याङ्गरागी सुमुखी दिन्यचन्दनरूषिती।
गच्छन्त्या हारिवकची स्तनी तस्या ववलातुः।
स्तनोद्दहनसंचोभान्नाम्यमाना पदे पदे।
त्रिवलीदामचित्रेण मध्येनातीव शोभिना।
अधो भूधरविस्तीर्ण नितम्बोन्नतर्पावरम्।
मन्मथायतनं शुभ्रं रसनादामभूषितम्।
ऋषीणामपि दिन्यानां मनोन्याधातकारणम्।
सक्ष्मवस्रथरं रेजे जधनं निरवद्यवत्।

22 °) Correction! In the footnotes, read उद्भुता for उद्भुता as the reading of Dns D1. 2.

# 48

36 <sup>d</sup>) आइतल्खण, a phrase of frequent occurrence (e.g. 3. 247. 4), commonly misunderstood by scribes and commentators, and changed into आइवल्खण. The latter word is explained by scholiasts as a Bahuvrīhi, meaning "having signs of war" (Nīl.: आइवयोग्यानि शौर्यघोतकानि लक्षणानि सामुद्रिकचिहानि येषां), a meaning which though applicable in most cases is evidently not what is meant by the author. The word has been specially explained in the Amarakośa (3. 1. 10):

#### गुणैः प्रतीते तु कृतलचणाइतलचणौ ।

The commentary of Maheśvara (Bombay 1907<sup>5</sup>) says (p. 254): कृतलचाण: आहतलचाण: " आहितलचाण इत्यपि" हे शौर्यादिभिः ख्याते "लचाणं नाम्नि चिह्ने च" इति विश्वः। आहतम-भ्यस्तं लचाणमस्य।, citing Raghuvaṃśa (6. 71):

#### ककुत्स्य इत्याहतलच्चणोऽभूत्.

It must therefore be explained as "one whose marks, characteristics or virtues are famed, reputed, well-known"; in other words, "one noted for his good qualities." The first word of the compound (আহুন) has always the v.l. আহিন, and it is difficult to choose between the variants. Arjunamiśra and Nilakantha, who take the word to be অহ্নতভ্বা!; explain it as অব্ভিত্তভ্বা: ("whose banners were unimpared"). — At 5. 168. 15, the reading আহুন্ত্বা has been adopted, which was the reading of the large majority of MSS. collated for that passage. Even there the correct reading is no doubt আহুন্তভ্বা, offered by a minority of Southern MSS.

## 50

The Nala Episode (Adhy. 50-78)

Bibliographical Note. The Nala episode has been repeatedly edited and translated, especially in Europe and America, where it has maintained its popularity with University teachers and students, for over a century, as an elementary Sanskrit text ideally suited for beginning the study of Sanskrit literature. Cf. A. Holtzmann, Das Mahābhārata u. seine Theile, 2. 68 ff.

The editio princeps of this poem was brought out by Bopp: ॥ श्रीमहाभारते नलोपाल्यानं ॥ Nalus, carmen sanscritum e Mahàbhàrato: edidit, latine vertit, et adnotationibus illustravit, Franciscus Bopp. London 18191. The edition was based on Bengali MSS. in Paris and MSS. in London. - Excellent observations on the edition were published by August Wilhelm von Schlegel in the Indische Bibliothek, 1 (1823). 97-128. A second edition was brought out by Bopp in 1832 entitled: Nalus, Mahabharati episodium. Textus sanscritus cum interpretatione latina et annotationibus criticis curante F. Bopp, Berlin 1832<sup>2</sup>. — In 1835, Dean Milman published a metrical translation of the poem: Nala and Damayanti and Other Poems translated from the Sanskrit into English Verses, by Henry Milman (Oxford 1835), a justly popular rendering, which was reprinted by Monier Williams in his annotated edition of the poem (see below). - Other important editions and translations of the poem are as follows:

1820. J. G. L. Kosegarten: Nala aus dem Sanskrit im Versmaasse der Urschrift übersetzt und mit Anmerkungen begleitet (Jena 1820). First German translation (metrical).

1828. Friedrich Rückert: Nal und Danajanti. Eine indische Geschichte. Frankfurt am Main 1828<sup>1</sup>, 1838<sup>2</sup> (revised and improved ed.), 1845<sup>3</sup>, 1862<sup>4</sup>, 1873<sup>5</sup>. [Metrical German translation.]

1838. Franz Bopp: Nalas und Damajanti. Eine indische Dichtung aus dem Sanskrit übersetzt. Berlin 1838. [Metrical German translation. Translation of adhyāyas 9-12 was published by him

already in his Indralokāgamana (1824).]

1845. Otto Böhtlingk. Sanskrit-Chrestomathie. First Edition. St. Petersburg 1845. [Text, pp. 1-80; Notes, pp. 275-299. Böhtlingk is said to have omitted many stanzas. Book not available to me.]

1847. Adolf Holtzmann (Senior). *Indische Sagen*. Karlsruhe 1847<sup>1</sup>; Stuttgart 1852<sup>2</sup>. [Condensed German translation.]

1852. H. Kellgren: Nala och Damayanti, en indisk dikt öfversatt med förklar. noter. Helsingfors 1852. [Swedish translation, with explanatory notes.]

1856. E. Burnouf. Nala épisode du Mahâbhârata. Nancy 1856. [French translation.]

1862. Charles Bruce: Die Geschichte von Nala. Versuch einer Herstellung des Textes. Published by the Academy of Sciences. St. Petersburg 1862. [An erratic and futile attempt at reconstruction of the original poem, which Bruce arbitrarily reduces to 522 stanzas from 983 stanzas of the Vulgate edition, undertaking fantastic and puerile transpositions and rearrangements, guided solely by an active and fertile imagination. It is not a reconstruction of the original in any sense of the words, having now only the interest of a literary curiosity.]

1868. Third edition of Bopp's Nalus (tertia emendata editio), Berlin 1868<sup>3</sup>. [Published posthumously after Bopp's death in 1867.]

1868. Laurentius Grasberger: Noctes Indicae sive quaestiones in Nalum Mahabharateum. Würzburg 1868. [A critical study of the text.]

1875. Rev. Thomas Jarrett: Nalopakhyanam, or, The Tale of Nala: containing the Sanskrit text in Roman characters, followed by a vocabulary.... Cambridge: at the University Press, 1875.

1877. Georg Bühler: Third Book of Sanskrit. Bombay 1877<sup>2</sup>. Pp. 1-96 (containing a somewhat abbreviated form of the text).

1879. Monier Williams: Nalopákhyánam. Story of Nala, an episode of the Mahá-bhárata: the Sanskrit Text, with a copious Vocabulary and an improved version of Dean Milman's Translation. Second Edition, revised and improved. Oxford: at

the Clarendon Press, 1879<sup>2</sup>. [The first ed. appears to have been published from London in 1860.]

1881. John Peile: Notes on the Nalopakhyanam or Tale of Nala. For the use of classical students. Cambridge 1881.

1884. C. R. Lanman. Sanskrit Reader. Boston 1884. The story of Nala and Damayantī (first five adhyāyas only), pp. 1-16. "Reader" issued many times: sixth issue 1912.

1885. Hermann Camillo Kellner: Das Lied von Könige Nala. Erstes Lesebuch für Anfänger im Sanskrit. Nach didactischen Grundsätzen bearbeitet und in transk. Texte mit Wörterbuch herausgegeben. Leipzig 1885. [Text in transcription with complete vocabulary and copious explanatory and critical notes.] — German translation of the poem by the same author published (1886) in Reclams Universal-Bibliothek (No. 2116).

1893. Sir Edwin Arnold: Indian Idylls from the Sanskrit of the Mahabharata. London 1893. [The first edition seems to have appeared in 1883. In the edition of 1893, Nala and Damayanti, pp. 38-183.]

1910. Ludwig Fritze: Nala und Damayanti. Savitri. Berlin 1910. [Metrical German translation. "Nala u. Damayanti," pp. 1-76.]

1912. P. V. Kane: महाभारतप्रवेशिका (containing the tales of Savitri and Nala) with Notes. Bombay 1912. [Text edition with explanatory notes.]

1920. Sylvain Lévi: La légende de Nala et Damayanti, traduite, avec introduction, notes et vocabulaire. Bois dessinés et gravés par Andreé Karpelès. Paris 1920 (=Les classiques de l'orient, volume I). [Faithful French translation.]

1926. Norman M. Penzer: Nala & Damayanti. Illustrated with ten miniatures by P. Zenker. London 1926. [Free rendering.]

1935. Michele Kerbaker. Il Mahābhārata tradotto in ottava rima nei suoi principali episodi. Publicato a cura di Carlo Formichi e Vittore Pisani. Vol. II. Rome 1935. ("La Storia di Nala," pp. 73-133.) [Metrical Italian translation in rhymed octaves. First published Rome 1878<sup>1</sup>, 2nd edition Turin 1884<sup>2</sup>.]

The poem has been further translated into Bohemian, Dutch, Greek, Hungarian, Polish and Russian languages.

Cf. also a critical study by V. S. Sukthankar entitled "The Nala Episode and the Rāmāyaṇa," in A Volume of Eastern and Indian Studies in honour of F. W. Thomas (Bombay 1939), pp. 294-303.

Most of the European editions and translations of the poem are based on Bopp's edition; the Indian editions are based on the Calcutta and Bombay editions of the Mbh. Both differ a great deal from the constituted text.

- 4 °) The reading नरनारीणां of many editions and a few MSS. is patently a corruption.
- 5 <sup>6</sup>) সমল:. According to Pāṇini (5.4.122), the correct form is সমলা: (from সমলন্ম Bahuvrīhi), which is adopted in some editions. But the MSS. do not suggest that the epic authors were aware of this finesse, and I do not think it is necessary in this case to go against the almost unanimous testimony of MSS., and put in an impeccable form merely to satisfy the purist.
- 6 d) The reading भागेव: of M2 for भारत is striking, if not astonishing. What was the *gotra* of the scribe of M2?

# 51

- 1 °) नखस्था=अखस्था. Cf. 4° (तामखस्थां तदाकारां), and 5° (न्यवेदयत नखस्थां).
- 28 °) अन्तरिचे. The spelling अन्तरीच (with long ī) is very characteristic of Bengali MSS., as may be seen here from the footnotes to the text; cf. also v.l. 3.81.168°, and elsewhere in our edition.

# 52

12 a) The Vulgate reading आचिपन्तीमिन प्रभां is metrically defective, forming as it does, a diiambic (----) close, which is not permitted in the prior pāda of an epic śloka. It is possible that here the initial cluster (प्र) of प्रभां does not form position, so that the scansion may be taken as ---- (first Vipulā). Cf. Hopkins, Great Epic, p. 457 (No. 45).

# 54

6 d) = (var.) 3. 79. 19b.

27 Passage 224\*, which is omitted only in Śī Kā. 4 Dī-3 of our MSS. is omitted likewise in the BBRAS MS. (Bhau Daji Collection No. 245) mentioned above (cf. note on adhy. 45). — Line 7 is corrupt or at least unintelligible. Most annotators and translators try to eke out a sense by adding various words to this cryptic line. The commonest expedient is to read दमयन्त्रीं (for दमयन्त्रीं), and add some words to complete the sense; but the reading दमयन्त्रीं is found in only a very small fraction (Dn. D.) of our MSS. So the line remains enigmatic, besides being spurious.

# 56

6 °) कलिश्चेव. The emendation of कलिश्चेव to पुष्करश्च proposed by Schlegel (cf. Bopp, Nalus, 1868³, p. 212 f.) and adopted by Kellner (Das Lied vom Könige Nala [1885], p. 65) is not supported by MSS., and is not only unnecessary but totally erroneous. Dvāpara's duty was to help Kali by entering all the dice pieces (स्वमन्य बान्सनाविद्य कर्तुं साहान्यमहीस 3. 55. 13<sup>ed</sup>), except the principal die (गवां च्या), into which Kali had transformed himself (कलिश्चेव च्यो भूत्वा). So the reading कलिश्चेव is quite correct and appropriate, and requires no emendation.

8 °) वैदर्भ्याः प्रेचमाणायाः. The gen. abs. is अनादरे (P. 2. 3. 38), and is better than the loc. abs. of Bs S.

## 57

16 °) भावः=mind (मनः, चित्तं). Cf. 3. 138. 5° :

एतदाचक्ष्व मे शीघ्रं न हि मे शुध्यते मनः।

also Rām. (Gorr.) 2. 99. 13° :

एतदाचक्ष्व मे सर्वे न हि शुध्यति मे मनः।

# 58

7 अन्वियात. The reading is found here only in G MSS.; but the form इयाद (potential in the sense of preterite) is of common occurrence in the epic; cf. S. M. Katre JAOS. 57 (1937). 316 f.; New Ind. Ant. 1 (1938). 536; Bull. Decean Coll. Res. Inst. 1. 8-13.

6 ) ਪਾਂਢੁਹੁਹਿਣਰ:. S always shows ੰਗੁਹਿਣਰ for ੰਹੁਹਿਣਰ of N. Cf. 1. 68. 52%, and elsewhere.

# 62

10 The Vulgate interpolation after 10 (App. I, No. 12) comprising about 20 stanzas had been rightly omitted by Böhtlingk in his ed. of the Nalopākhyāna (included in the first ed. of his Sanskrit-Chrestomathie), apparently following Caturbhuja, but also for intrinsic considerations: "Sie bringen, wie sich Jedermann leicht überzeugen kann, eine Verwirrung in den Gang der Erzählung hinein" (Chrestomathie, first edition, Vorwort, p. 5); ef. Holtzmann, op. cit. 3. 70. The passage is omitted likewise in the BBRAS MS. (Bhau Daji Collection No. 245) mentioned above (cf. note on adhy. 45).

17 Note the irregular neut. of प्रशापानि in 287\*, an interpolation found in only two MSS. ( $K_2$   $D_6$ ) besides the Nīlakaṇṭha version.

### 63

It has been suggested (Kellner, Das Lied, p. 124, notes) that the words अश्वानां वाहने युक्तः (in 3. 64. 2°) indicate the meaning of the pseudonym of Nala, which some editors accordingly spell as Vāhuka (with "V"), but the MSS. do not support this spelling. If the etymology is correct—which is not unlikely—the MS. spelling would show that the story was first fixed, in a literary form, in a b-dialect, which led to the stereotyping of the spelling with b: बाहुक. The evidence of the Bengalī MSS. must be excluded, as they ordinarily do not distinguish between न and न. The difference between the letters is anyway very trifling, mere matter of a dot, which was later extended and written as a short oblique stroke. Even many good Nāgarī MSS. do not distinguish between the two sounds; cf. Raghu Vira, Virāţaparvan, Introduction, p. III.

# 65

7 The soliloguy of Sudeva comprising stanzas

7-25 is written in close imitation of the soliloquy of Hanumat in the Sundarakānda (adhy. 18, 19, 21) of the  $R\bar{a}m\bar{a}yana$ , and agrees with it in part verbatim. Cf. Sukthankar, "The Nala Episode and the Rāmāyaṇa," A Volume of Eastern and Indian Studies in honour of F. W. Thomas (1939), pp. 294-303. This suggests incidentally that Jacobi was perfectly right in holding that the Rāmāyaṇa was used as a "source" by the compilers of our Mahābhārata.

## 66

24 °) विधिना परेण कल्याणी (hypermetric). Though this reading is documented by a very small minority of MSS. (Śi Ki Dci Di. 3), it is not doubtful in any way. It is proved not only by the character of the discrepant readings of the different groups of MSS., but also by the fact that the compiler of this episode seems to have a predilection for hypermetric lines; cf. 3. 61. 8°, 45°; 66. 15°.

### 68

8 312\*=(var.) 3.72.26°d.

## 69

25 ') परमञ्ज्ञाभनम्. Here are some of the translations of this word: "eximic-pulchrum" (Bopp), "Welcher erhab'ner Glanz verliehn" (Bopp); "thus all-glorious to behold" (Milman); "very brilliant, very beautiful" (Monier Williams); "d'une parfaite beauté" (Sylvain Lévi). Kellner transcribes: paramaçôbhanam and the compound is cited in the "Wörterverzeichnis" under çôbhana. But all these adjectives are ridiculously inappropriate and inapplicable to the distorted body of the hunchback Bāhuka, which is what they refer to and describe. The word must clearly to be understood as परम अञ्चामनम्।

# 72

26 Correction!  $26^{ab} = 3.68.8^{ef}$  (and not a variant thereof, as stated in the footnotes).

# 76

18 \*) गृह्य. The change of गृह्य to गृहीत्वा (in v.l. गृहीत्वा चाक्षहृदयं) seems to have been made by Nilakantha (17th century) or by some one just prior to him! Of. a similar absolutive उच्य in the very next adhy., stanzas 1 and 27 (स मासमुख्य कौन्तेय and मासमुख्य तदा नृपः).

#### 77

2 b) परिषोडरा. "fully sixteen, exactly sixteen," not "about sixteen," as it is sometimes loosely rendered.

#### 79

19 b)=(var.) 3.54.6d.

#### 80

1 ff. The entire passage (adhv. 80-83) dealing with the tīrthas and the merit of visiting them occurs almost verbatim in the Padma Purāna (Ādikhanda 10. 5<sup>b</sup> to 39. 120<sup>a</sup>), the interlocutors there being Vasistha and Dilīpa. The Purāņa version agrees closest with the text of the B Dc Dn D4. 6 group of our MSS. The Purana, which is of a late date, has no doubt copied it from our epic. Cf. S. K. Belvalkar, "The Cosmographical Episode in Mbh. and Padma Purāņa" in the F.W. Thomas Festschrift (pp. 19-28), who has finally refuted the claim of L. Hilgenberg (Die Kosmographische Episode im Mahābhārata u. Padmapurāņa [Bonn 1934]) that the Mbh. has borrowed the cosmographical episode from the Padma, which is a priori very unlikely. - The question of the relationship between our Pulastya Tīrthayātrā and the Tīrthayātrā episode in the Padma Purāņa has been discussed in detail by M. V. Vaidya in a paper entitled "Tīrthayātrā in the Āranyaka-parvan and the Padma Purāṇa" published in the Kane Festschrift (1941).

30 ff. These tīrthayātrā stanzas are of frequent occurrence in the Purāṇas. Thus stanza 30=(var.) Brahma 33. 25. 2; Viṣṇudharmottara 3. 273. 6; Skanda 1. 2. 2. 6; 1. 2. 64. 26; 2. 4. 4. 76, etc. — Stanzas 31-33, 39-40=(var.) Skanda, Kāśīkhaṇḍa, 4. 6. 46 ff. — Stanza 35 = (var.) Viṣṇudharmottara 3. 273. 4; 274. 1. — And, finally, stanzas 31-38=(var.) Matsya 112. 10-15.

57 381\* is found only in Dn MSS. Was it

added to the text by Nilakantha himself in the seventeenth century? The stanza occurs twice in the Padma Purāna (5. 18. 239: 28. 36).

123 For गवामय (which is a short form of गवा-मयन), cf. below 3. 82. 56°; 83. 30°; and B. 13. 106. 46°; 150. 50°.

## 81

2 389\*=(var.) stanzas 174-175 below.

167 167 ab = (var.) Kūrma Purāna 1. 35. 30 ab.

173 = (var.) Matsya Purāna 109.3.

174 = (var.) Viṣṇudharmottara Purāṇa 1. 207. 14<sup>c</sup>-15<sup>b</sup>.

#### 82

7 °) शम्यानिपातेषु. Nīl.: शम्या मुद्गराकृतिर्यशोपकरण-विशेषः। स बळवता क्षिप्तो यावद्रं पतेत् तावान्देशः शम्यानिपातः तेषु षद्भु । संपेति पाठे संपतत्यनयेति यष्टिः संपा. — संपा (or सम्पा) is of course only a mislection of शम्या, that is, a "ghost-word."

**56** °) गवामयस्य. Cf. above note on 3. 80. 123.

81 For explanation and identification of Udyanta, cf. Jogesh Chandra Ghose, "Antiquity of Gayā," Jour. Bihar and Orissa Res. Soc., 24 (1938). 92–96, who also shows the correctness of the reading सावित्रं for सावित्र्याः of the Vulgate and other MSS.

85 = (var.) Viṣṇudharmottara Purāṇa 1. 144.
3; Skanda 6. 45. 72; Vāyu 105. 10. Cf. Kūrma
2. 35. 13.

# 83

30 °)=3.80.123°. Cf. note thereon above.

65 The passage comprising stanzas 65°-93° of this adhy, occurs almost *verbatim* (barring difference of sequence and some stray omissions) in the Matsya Purāṇa, adhy. 104, 106 and 110. Many of these stanzas occur also in the Kūrma Purāṇa, adhy. 36-39.

78 The verse recurs in Agni Purāṇa 111.8; Matsya 106.22; Padma 1.43.22; and Kūrma 37.13. Cf. Nāgeśabhaṭṭa, Tīrthenduśekhara (Sarasvati Bhavana Texts, No. 66), p. 25. — The last quarter of this stanza always shows the variant

प्रयागगमनं (for 'मरणं), which is here found in S, and therefore rightly adopted by Prof. P. P. S. Sastri in his Southern Recension, vol. IV, p. 464; and it is difficult to decide which is the original. It seems to me, however, probable that 'मर्ग was the original reading, and it had subsequently been changed in S to °गमनं; for, with our reading ( °मरणं) the definite and solemn injunction of religious suicide at Prayaga - which is what this stanza implies - by Pulastya to Bhīşma and subsequently by Nārada to Yudhiṣṭhira would appear to have been, as a matter of fact, contravened by both Bhīsma and Yudhisthira; and that would set a very bad example indeed. The reading प्रयागामनं is innocuous and would harmonize with the story. The reading °गमनं seems to me to be thus the result of an attempt to assimilate a pre-existing Purāņic stanza with the story. Cf. K. Chattopadhyaya, "Religious Suicide at Prayaga," Jour. U. P. Hist. Soc. 10 (1937). 65 ff.

### 85

7 7<sup>cd</sup>=(var.) Kūrma Purāņa 2.35.13<sup>ad</sup>. Cf. note on 3.82.85.

## 86

6 6<sup>cd</sup>=1.112.9<sup>ab</sup>; Viṣṇu Purāṇa 4.1.19<sup>ab</sup>. Cf. Śatapatha Brāhmaṇa 13.5.4.18, which quotes the Gāthā (read so!):

अमाबदिन्द्रः सोमेन अतृष्यन्त्राह्मणा धनैः।

18,20 उज्ञयन्त. This is no doubt the same as ज्ञज्ञंयत् of the Junagadh Rock Inscription of Skandagupta (Gupta Era 136-138). Cf. Fleet, Gupta Inscriptions, pp. 60 ff. It was the old name of Mount Girnar in Kathiawad (Surāṣṭra).

# 87

2 °) Some MSS. read आम्रवण for आम्रवन of the text; the former is more in conformity with grammarians' injunctions.

# 88

9 °) ৰালিখিল্য (for ৰাজ°) is a typical Bengali reading, found almost throughout, wherever the

word occurs in our epic.

23 = (var.) Viṣṇudharmottara Purāṇa 1. 129.  $4^{c}-5^{b}$ .

### 92

4 = (var.) Manu. 4.174 (v.l अथर्मेणेथते तावत् for the first pāda). Similar readings are found in Ka Dc Ds. 5 of our MSS.

### 93

**24**  $^{cd}$ ) = B. 7. 66.  $18^{cd}$ .

### 94

4 ff. The story of Ilvala and Vātāpi is narrated very briefly in the Rāmāyaṇa (3. 11. 54-66).

# 98

The story of Agastya describing how he drank the waters of the ocean and how he stopped the growing of the Vindhya Mountain (adhy. 98 ff.), comprising about 130 stanzas recurs almost verbatim in the Padma Purāṇa 5. 19. 59cd-192ab (corresponding to our 3. 98.  $2^{cd}$  to 104.  $2^{cd}$ ). It is noteworthy that the Purāna reproduces here the  $\acute{S}_1$  K version. In the Padma, the Agastya story is decidedly a misfit, which suggests that it is there an unskilful interpolatiou, from some other source, which could then be no other than our epic. - The Bhagīratha story which follows (adhy. 104ff.) occurs in the Padma at a different place, in the Uttarakhanda (adhy. 21 f.); and the two versions do not show any verbal similarity.

# 102

**21** f.  $21^{c}-22^{b}=(var.)$  Viṣṇudharmottara Purāṇa 1. 214.  $4^{c}-5^{b}$ .

# 110

The Réyaérnga Episode (adhy. 110-113).

The Rsyasringa episode has been discussed at great length by Professor Heinrich Lüders in his celebrated monograph entitled "Die Sage von Rsyasringa" in the Nachrichten von der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen,

Phil.-hist. Kl., 1897, pp. 87-135; and again in "Zur Sage von Rsyaśrnga" ibid. 1901, pp. 28-56, - mainly from the text-critical and text-historical points of view. The chief sources for the legend, as shown by Prof. Lüders, pertaining to the figure of Rsyasriga are, besides this Mbh. passage, the following: Padma Purāņa (Pātālakhaņda 13, Bengali Recension), Bhāratamanjarī (3.758-795), Rāmāyana (Bālakānda 8-10), the Kanjur (transl. Schiefner, Mélanges Asiatique 8. 112-116), Mahāvastu, Bhadrakalpāvadāna (33), Avadānakalpalatā (65), Alambusa and Nalinikā Jātakas (523, 526). It is said to occur in the Skanda Purāņa also, but I have not been able to trace it there. In the paper mentioned above, Professor Lüders has pointed out some contradictions in the story as narrated in our epic and explained them as due to its being worked over by revisors, who have altered the story in certain important details and in a characteristic manner. - Here are some of his main conclusions with regard to the various versions of the story: (1) stanza 20 and lines 22cd, 24cd, 27cdef of this adhy., though now found in almost all our MSS., are interpolations made after the diaskeuasis, that is, after the archetype of our Mbh. was completed (loc cit. p. 91); (2) in the original story it was Śāntā herself, the daughter of King Daśarathaand not a hetäre — who had allured Rsyasriga away from his forest hermitage (loc. cit. p. 93); (3) at the time of the diaskeuasis, the legend was inserted into the epic by the compiler in the older form, with Santa as the seducing enchantress (loc. cit. p. 93); (4) the Padma Purāņa version (in the Bengali Recension) is later than the original Mbh. version; (5) the Vulgate version of the Mbh. includes a few lines taken over from the Padma Purana version. - Prof. Lüders accordingly arrives at the following chronological sequence: (a) original version of the Mbh.; (b) version of the Padma Purāṇa, probably with partial use of the former; (c) the Vulgate version, now current, containing the original nucleus which was worked over and assimilated with the Purāṇa version (loc.cit. p. 103). Further the Rāmāyaṇa version (Bālakāṇda 8-10)

is later than those of the Padma Purāṇa and of the Mbh. (loc. cit. p. 106). - More important than all these is the Jataka version. By minute comparison of the Jataka (Gathas) and Mbh. versions, Prof. Lüders arrives at the following important conclusion: The oldest remains of a literary version of the Rsyasginga legend now preserved are in the shape of Gathas of the Jataka. The compiler of the Mbh. version had known these Pali stanzas at least partly, and adapted them in his work, with minor alterations (loc. cit. p.-124). Prof. Lüders is further of opinion that even the Gathas themselves are not the original compilation of any Buddhist poet, but are the remains of the very ancient popular ākhyāna-poetry (loc. cit. p. 126). - In a continuation of this paper published in the same Nachrichten in 1901 (pp. 28-56), the Professor, in replying to some adverse criticism published in the interval by J. Dahlmann (Mahābhārata-Studien, vol. 1, p. XXXIV), has again reviewed the question, now publishing in full the text of the Rsyasriga legend as found in a Grantha MS. of the Āraņyaparvan belonging to the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Whish Collection No. 62 (1). - In the course of these two papers, Prof. Lüders has discussed the merits of numerous individual readings and the authenticity of many lines and stanzas of this interesting episode, which discussion has been freely utilized by the present editor.

- 17 a) নমহাণ্ডর Cf. Lüders, op. cit. 1901, p. 46, who suggests that this original reading was changed in some Northern MSS. to নম্দে: প্র to suit the Northern spelling of the name of the Rsi, which was মুখুর, as opposed to the Southern (original) spelling ক্রমুগুর (adopted in our edition).
- 20 An interpolation in the opinion of Prof. Lüders, op. cit. 1897, p. 91 f. Likewise 22<sup>cd</sup> and 24<sup>cd</sup>.
- 21 °) पुरोहितापचाराच. Cf. Lüders, op. cit. 1901, p. 44 f., who considers प्रोहितापचारेण as the original reading, but admits (p. 45) that without च the meaning of the sentence, in its present context, would be completely obscure. ("Nun finden wir aber in G die Lesart purchitäpacārena. Es scheint

mir unmöglich, dass sie aus der von N gemacht sein sollte; der Satz ohne das ca ist im Zusammenhange des Textes, hinter dem unechten Verse 42, völlig unklar, da die beiden Gründe für das Eintreten der Dürre nun ganz unvermittelt neben einander stehn. Es ergiebt sich vielmehr, dass purohitāpacārena die ursprüngliche Lesart ist, die sich auch nach Einschub des unechten Verses zunächst noch erhielt, und dass erst in N der Text verändert wurde, um die Fuge zwischen den beiden Versen zu verwischen.")

### 111

**4** b) Correction! In the footnotes, for "काइयपा-अमात्," read "कइयपाश्रमात्."

### 112

3 4) आधाररूपा. Cf. Lüders, op. cit. 1897, p. 122, footnote 2. Nil.: आधाररूपा आलवालसङ्गी कण्ठाभरणविशेष:। आधारश्चाधिकरणेऽप्यालवालेऽम्बुधारणे।

इति विश्वः।

## 113

14 b) Correction! फलमूलानि. A wrong reading has inadvertantly crept into the text here. Correct फलमूलानि to मूलफलानि, the reading of Ś1 K1-8 D1, which was intended to be adopted. Corresponding corrections will have to be made in the footnotes.

# 114

**24** 562\*=(var.) Skanda Purāṇa 7. 1. 29. 18.

25 563\* = (var.) Skanda Purāņa 7. 1. 29. 19, 14<sup>cd</sup>.

# 115

8 For the interpolation after stanza 8 (App. I, No. 15), see Sukthankar, "Epic Studies (VI)," ABORI. 18 (1936). 22 ff.

**9** For different versions of the story of the birth of Paraśurāma, cf. Sukthankar, *loc. cit.*, pp. 22, 46, 53.

24 Before 24, add "अकृतव्रण उवाच।"

# 119

18 °) The correct reading is undoubtedly दन्तक्र.

Elsewhere also Sahadeva is reported to have conquered or killed the Kalingas assembled in Dantakūra; cf. 5. 23. 23<sup>ab</sup>:

माद्रीपुत्रः सहदेवः कलिङ्गान् समागतानजयद्दन्तक्तरे.

And in 5.47. 70°, Śrī-Kṛṣṇa is said to have crushed the Kalingas in Dantakūra: तथा कलिङ्गान्दन्तकूरे ममर्द. For दन्तकूर, the Southern MSS. generally — but erroneously — read दत्तकूर, °वक, or °वक्त्र.

### 121

**20** The entire legend of Sukanyā (3. 121. 20 to 125. 11) occurs almost *verbatim* in the Skanda Purāṇa 7. 1. 280. 2 to 283. 10.

### 125

15 Nīl.: गौडास्त ।

त्रीणि श्वजाणि शुआणि त्रीणि प्रस्नवणानि च।
पुष्कराण्यादिसिद्धानि न विद्यस्तत्र कारणम्॥
इति श्लोकमत्रापि पठन्ति। स च प्रागेव व्याख्यातः। (ad B. 3.82.38).

# 127

With this adhy., cf. Skanda Purāna 3.1.15, where the same story occurs, showing a few verbal similarities.

# 133

**12** =B. 9. 51.  $49^{cd}$ – $50^{ab}$ . **25–26** = 3. 297. 42–43.

# 139

16 16<sup>ed</sup>=Skanda Purāṇa 3. 1. 33. 53<sup>ab</sup> (also in the legend of Yavakrīta, that is, in the same context).

# 144

20 <sup>d</sup>) It is worth noting that the uncouth form संववाहतु: has occurred already in 1. 164. 5:

कामकोधावुभौ यस्य चरणौ संववाहतुः।,

likewise without v.l.!

# 148

17-18 Cf. Strauss, Ethische Probleme, p. 136 (separate print).

31 ab) Cf. Kauṭilīya Arthaśāstra (ed. Shama Sastri, Mysore 1909), p. 6: आन्वीचकी त्रयो वार्ता दण्ड-नीतिश्चेति विद्याः। त्रयी वार्ता दण्ड-नीतिश्चेति मानवाः। त्रयीविशेषो द्यान्वीचकीति। It is interesting to note that according to Kauṭilya the three-vidyā system (त्रयी, वार्ता, दण्ड-नीति) was the peculiarity of the Mānavas, that is of the school of Manu, — a fact which is not unimportant in view of the peculiar relation of the Manusmṛti to the Mbh., cf. Sukthankar, "Epic Studies (VI)," ABORI, 1936, pp. 73 ff. Our Manusmṛti (7.43), as is well-known, mentions five vidyās: त्रयी, दण्डनीति, आन्वीचिकी, आत्मविद्या and वार्ता.

39 = (var.) 49. — Correction! In the footnotes to 39°, for "निमहानुहे" read "निमहानुमहे."

49 = (var.) 39.

# 160

8 °) °गतीमेतां. The lengthening of the final vowel of °गतिम् is metri causa; the readings °गित होनां of the Vulgate and °गित होतां of the Bengali version (with Dc) are clearly emendations, like the recasts in other MSS.

### 161

17 ff. The portion of the text from stanza 17 of this adhy. up to stanza 10 of adhy. 171 was edited by Franz Bopp as अर्जुनसमागमः in his selections from the Mahābhārata called *Diluvium* (Berlin 1829). Cf. note on adhy. 185 below. It is not known what MSS. were used by him. But his text appears to be based on some MS. or MSS. of text accompanied by Caturbhuja's commentary.

# 176

18 °) विमानाग्रात् means "from the best of vimānas," (not, from the extremity of the vimāna, as it is sometimes loosely translated). PW cites प्रासादाग्रे: in Rāmāyaṇa (ed. Schlegel) 2. 27. 9. Cf. 3. 178. 38°, where विमानाग्रात् recurs.

# 177

15 Cf. Strauss, Ethische Probleme, p. 139 ff.

(reprint), who has translated and discussed many of the stanzas up to the end of this adhy.

16 Cf. B. 12. 189. 4;

सत्यं दानमथाद्रोह आनुशंस्यं त्रपा घृणा । तपश्च दृश्यते यत्र स बाह्मण इति स्मृतः॥

20 = B. 12. 189. 8. Cf. Strauss, *Ethische Probleme*, p. 137 (separate print), where other references are given.

29 = Manu. 2. 29°b, 170°d. — 29°d=(var.) Vāsistha Dharma Śāstra 2. 3°d.

30 ab) = (var.) Manu. 2.172ad; = Vāsiṣṭha Dharma Śāstra 2.6; = (var.) Baudhāyana Dh. S. (Mysore 1907), 1.2.7. Some editions of Manu read erroneously वेदेन जायते. But cf. the commentary of Sarvajna-Nārāyaṇa (ed. Mandlik, Bombay 1886), who has वेदे साविज्यां, showing the locative. — Nīlakaṇṭha seems to have chosen as usual the inferior reading, since his gloss is: जायते संयुज्यते। वेदसंयोगा-नन्तरमेव ब्राह्मण्यसुदेति। तदस्प्रवरणेनापाति भावः.

## 185

The Matsyopākhyāna.

This Episode of the Deluge was edited, for the first time along with other extracts from the Mbh., by Franz Bopp: Diluvium cum tribus aliis Mahabharati praestantissimis episodiis primus edidit Franciscus Bopp, Berlin 1829. Cf. note on 3. 161. 17 ff. above. — A variant version of this legend occurs in the Satapatha Brāhmaṇa 1. 8. 1 ff. Cf. Sukthankar, "Epic Studies (VI)," ABORI 18. 29 ff.

# 186

18 = (var.) Manu. 1.69 (v.l. तथाविध: for तत: परम्).

36 = (var.) Kūrma Purāņa 1. 30. 12; Harivamsa (Cal. Ed.) 3. 11139.

56 ff. The description of the pralaya also occurs in the Vāyu Purāṇa 100. 136 ff., where the Purāṇa text shows extensive verbal similarities with the epic. Cf. 3. 189. 14:

एतत्ते सर्वमाख्यातमतीतानागतं मया । वायुप्रोक्तमनुस्मृत्य पुराणमृषिसंस्तुतम् ॥

65 ff. For the description of Samvartaka

elouds, cf. Kūrma Purāṇa, p. 779; Viṣṇudharmottara 1. 75. 7 ff.; Skanda 2. 9. 25. 36 ff.; Viṣṇu 6. 3. 31 ff.; Vāyu 100. 162 ff.

## 188

51 = (var.) Kūrma Purāṇa 1.30.12; Harivamśa (Cal. Ed.) 3.11139. Cf. note on 3.186.36.

### 190

Hopkins in his Great Epic (p. 267) has tried to show that this story of the "Frog-girl," as he calls it, is a tale of "prose-verse" variety. "In this apparent prose," he writes, "there are not only metrical and half-metrical padas and hemistiches, such as ramanīyam saro dṛstvā, but even regular epic pādas such as mudā paramayā yutah [yuktah, not yutah, is the reading of the old editions], the latter being indeed a stereotyped epic phrase as in iii, 256, 20; 295, 16" (p. 267). Most of the lines cited by Hopkins are not metrical at all; e.g. manusyagatim paśyāmi, sādhv atra ramyatām iti; many others have dissolved into prose in the Critical Edition; thus kasyāsi bhadre kā vā tvam of Hopkins has become in our edition कस्यासि सुभगे त्वम्; again his vanam idam udārakam has become वनाम-दमुदारमनुदेकम्! So there is nothing left of his assumption that "though far from epic verse, this is not exactly prose" (p. 272). In fact his entire section on "prose-poetry tales" (pp. 266-272) has been rendered obsolete and meaningless by the Critical Edition. - A large portion of the Frog-girl tale also occurs in the Skanda Purāna (5.2.84.1 ff.) more or less verbatim. One curious peculiarity of the Purana text is that it everywhere substitutes दर्दर for मण्ड्क of the epic text!

Adhy. 190 is followed in the Vulgate by a very characteristic group of interpolated adhyāyas (written partly in prose and partly in verse), omitted in the entire Southern recension besides a few Northern MSS. (like the Śāradā). Attention may be drawn in particular to the story of Śibi (Śibicarita) included in this group which was cited by Oldenberg as one of the very few precious survivals of the basic prose-poetry form of narrative,

which according to him was the primordial form of the Indian Epic. ["Diese Geschichte ist ja nur eine kurze Episode des bis auf solche spärlichen Reste verlorenen prosaisch-poetischen Epos."] Cf. Oldenberg, Das Mahābhārata (1922), p. 25 f. The critical apparatus shows this story to be not indeed one of the oldest components of our epic, but rather one of the latest accretions! The present form of our epic lends no support to Oldenberg's Ākhyāna theory.

### 191

21 ff. Stanza 21=3. 297. 63; = (var.) Varāha Purāņa 177. 9; Viṣṇudharmottara 3. 260. 3. — Stanzas 21-23 occur in Skanda 5. 2. 15. 7°-9<sup>d</sup> (in the same context).

# 192

23 Correction! In the text before 23, ins. मार्कण्डेय उनाच (as in B<sub>2</sub> Dc), since the words एवं संछन्धमानस्तु etc. are the words of मार्कण्डेय and not of निष्णु.

# 193

15 उजानक. The name occurs elsewhere in the forms उद्यान, उद्यानक and was transcribed as "Ouchang" by Sung-yun. It appears to have been a designation of the whole mountainous region south of the Hindu Kush from Chitral to the Indus including Dardistan and portions of Swat. It is again mentioned in a list of tirthas recounted by Angiras to Bhisma in B. 13. 25. 55. — From the account given in 3. 193, 21 f., and in stanzas 24–25 of this adhy., it is clear that we have here a description of a volcanic eruption accompanied by earthquake in a sandy desert.

# 197

- **24** f. Stanzas 24-27=(var.) Skanda Purāṇa 5. 2. 25. 29-31, 38<sup>c</sup>-39<sup>b</sup>. 25<sup>cd</sup>=(var.) Viṣṇu-dharmottara 2. 32. 26<sup>cd</sup>.
- 31 <sup>d</sup>) तं देवा ब्राह्मणं विदु:. This phrase, which recurs in stanzas 32-36, occurs also four times in the Gokapilīya section of the Mokṣadharma of the

Śāntiparvan (Bomb. ed., adhy. 268 ff.). In his critical edition of this philosophical discourse, Das "Gokapilīyam" (Göttingen Diss., 1928), pp. 15, 67, Friedrich Weinrich has (at the instance of Prof. E. Sieg) conjecturally emended against the unanimous evidence of MSS., — at all times a risky procedure — the देवा of the text to बेदा. The phrase occurs frequently, invariably with the reading देवा; the MSS. reading is correct and there is not the least reason to emend it. Cf. also Manu. 2, 156.

### 200

28 Cf. Strauss, Ethische Probleme, p. 21.

#### 206

11-12 Cf. Strauss, op. cit. 143 (separate print).

### 213

44 From here onwards up to adhy. 221 the narration of the Skanda myth in the Epic has many verbal similarities with Skanda Purāṇa, vol. 1 (Kaumārikākhaṇḍa), adhy. 29-32. The parallelisms are shown in this and the following paras up to adhy. 221. — Mbh. 213. 44<sup>d</sup>-45<sup>d</sup>: Skanda 29. 92<sup>b</sup>-93<sup>b</sup>.

## 214

Cf. note on adhy. 213, stanza 44, above. — Mbh. 214.  $2^a-3^d$ : Skanda 29.  $99^c-101^b$ . —  $5^a$ : 29.  $101^c$ . —  $8^a-9^b$ : 29.  $103^a-104^b$ . —  $10^a$ : 29.  $104^c$ . —  $10^{cd}$ : 29.  $104^b$ ,  $105^a$ . —  $11^a$ : 29.  $105^b$ . — 12-15: 29.  $105^c-109^b$ . — 17: 29.  $149^c-150^b$ . — 18: 29.  $150^c-151^b$ . —  $31^{ab}$ : 33.  $182^{ab}$ . —  $36^{ab}$ : 29.  $156^{cd}$ .

# 215

Cf. note on adhy. 213, stanza 44, above. — Mbh. 215. **5**: Skanda 29. 122. — **8**: 29. 123. — **9**<sup>cd</sup>: 29. 148<sup>ab</sup>.

# 216

Cf. note on adhy. 213, stanza 44, above. — Mbh. 216. 4<sup>ab</sup>: Skanda 29. 163<sup>ab</sup>. — 8<sup>a</sup>-13<sup>d</sup>: 29. 164<sup>a</sup>-170<sup>d</sup>. — 14<sup>c</sup>-15<sup>d</sup>: 29. 173<sup>a</sup>-174<sup>b</sup>.

### 217

Cf. note on adhy. 213, stanza 44, above. — Mbh. 217. 1°': Skanda 29. 175°b. — 2°b: 29. 174°d. — 9°-11°b: 29. 175°-177°d.

#### 218

Cf. note on adhy. 213, stanza 44, above. — Mbh. 218. 1<sup>ab</sup>: Skanda 29. 178<sup>cd</sup>. — 2<sup>ad</sup>: 29. 179<sup>ab</sup>. — 3<sup>cd</sup>: 29. 179<sup>cd</sup>. — 6<sup>ab</sup>: 29. 180<sup>cd</sup>. — 7<sup>cd</sup>: 29. 181<sup>ab</sup>. — 8<sup>a</sup>-13<sup>b</sup>: 29. 182<sup>a</sup>-187<sup>b</sup>. (Note the reading सर्वान्दायान् in stanza 183 of the Skanda). — 14: 29. 188. — 19<sup>c</sup>-20<sup>b</sup>: 29. 189<sup>a</sup>-190<sup>b</sup>. — 21-22: 29. 190<sup>c</sup>-191<sup>d</sup>. — 31<sup>ab</sup>: 31. 5<sup>cd</sup>. — 33<sup>c</sup>-34<sup>b</sup>: 31. 9.

# 219

Cf. note on adhy. 213, stanza 44, above. — Mbh. 219.  $2^a$ : Skanda 29.  $204^a$ . —  $8^a-9^a$ : 29.  $209^a-210^a$ . —  $11^b-11^a$ : 29.  $210^a-211^b$ . — 57: 30. 5.

### 220

Cf. note on adhy. 213, stanza 44, above. — Mbh. 220. 1°: Skanda 29. 211°. — 5°··· 29. 212. — 8: 29. 199. — 13: 29. 200°° - 201°°. — 22°: 29. 217°. 24°·· 29. 217°. — 26-27: 29. 218-219.

## 221

Cf. note on adhy. 213, stanza 44, above. — Mbh. 221.  $1^{ef}-2^{ab}$ : Skanda 31.  $11^{ed}$ ,  $12^{ed}$ . —  $3^{e}-6^{d}$ : 31.  $13^{e}-16^{b}$ . — 8-14: 31.  $17^{e}-24^{d}$ . —  $16^{a}-17^{a}$ : 31.  $25^{a}-26^{a}$ . —  $30^{ab}$ : 32.  $13^{ed}$ . —  $32^{b}$ : 32.  $14^{b}$ . —  $32^{d}$ : 32.  $15^{b}$ . — 33: 32.  $15^{e}-16^{b}$ . —  $34^{ed}$ : 32.  $17^{ab}$ . — 35: 32.  $16^{ed}$ ,  $17^{ed}$ . —  $37^{e}-40^{d}$ : 32.  $18^{e}-21^{d}$ . — 42: 32. 23. — 43: 32.  $25^{e}-26^{b}$ . —  $46^{e}-47^{e}$ : 32.  $50^{e}-51^{e}$ . —  $47^{d}-48^{d}$ : 32.  $52^{b}-53^{b}$ . —  $57^{e}-59^{d}$ : 32.  $103^{e}-106^{b}$ . — 63: 32. 158.

# 222

32 Correction! In the foot-notes, for the No. "1026\*" of the insertion after 32\* read "1096\*."
40 f. 40\* 40\* (var.) 2.45.17-18.

[ 1105 ]

12 b) आरमध्वं. The root आ+रम् here means "to fight"; generally misunderstood; hence the numerous variants. PW cites Rām. 6. 18. 10 जम्बु-माल्निमार्च्यो हन्मानिष् "so v.a. kämpfte mit."

# 229

5 b) उपसृताः. Vasudeva S. Agrawala has suggested the emendation of उपस्तांस्त्वपि (of the Vulgate) to उपस्तास्त्वपि (which is our reading). Though rather feebly supported by MS. evidence, it is undoubtedly the correct reading. Agrawala explains उपस्ताः (fem. acc. plu.) as the young heifers in puberty which had been crossed with bulls, cf. Pāṇini Sūtras उपसर्या काल्या प्रजने (3. 1. 104) and प्रजने सर्ते: (3. 3. 71). Agrawala rightly points out that here, in the epic, "three classes of animalheads are mentioned, viz., young calves (vatsān). the crossed heifers ( upasrtah ), and the cows which had recently calved ( $b\bar{a}la$ -vats $\bar{a}h$ ). Upasrat $\bar{a}n$  in the masculine gender is meaningless here . . . . upasaryā is the epithet for the cow before her covering and upasrtā after she has conceived," ABORI 21 (1940). 281 f.

## 238

48 Correction! At the end of the footnotes on this stanza, for "3. 239. 1<sup>d</sup>" read "3. 239. 1<sup>d</sup>."

# 245

**27** ff.  $27^{a}-30^{b}=(var.)$  Skanda Purāṇa 1. 2. 2. 55-58.

# 246

35 Cf. 3. 281. 22. Occurs often with v.l. ਜਾਸ਼ਪਵ and ਜੈਸ. Cf. C. 8. 1991; 13. 2702, 4850; Pancatantra (ed. Kosegarten), 2. 47; 4. 70.

# 247

4 d) आहतल्बणाः. See note above on 3.48.36. 13 d)=Viṣṇudharmottara Purāṇa 2.39.12d.

# 248

The sub-parvan Draupadi-harana was edited for

the first time by Franz Bopp, under the title "Draupadīpramāthaḥ," in the selections from the Mbh. published in a book entitled *Diluvium* (Berlin 1829). Cf. note on adhy. 185 above. — It was again published (with a glossary) by Francis Johnson under the title द्रीपदीहरणम् in his Selections from the Mahábhárata (London 1842).

## 255

58 This and the foll. stanza recur with v.l. in passage 599\* of the Virāṭaparvan.

### 256

1 For this and the foll. stanzas, cf. passages  $601^*$ ,  $602^*$ , and  $604^*$  of the Virāṭa (see note on adhy. 255 above).

7 It has been remarked in the footnotes to the stanza that many of the following stanzas recur almost verbatim in passage No. 32 of App. I of the Virāṭa. In this connection it is further worth noting that certain stanzas and lines (20, 22ab, 23-24) of our adhy. 252 recur in passage 307\* of the Virāṭa. See in this connection the special note (marked with ) on p. 320 of the Virāṭaparvan. As all these passages when they occur in the Virāṭa are restricted to the N recension and not proved by S, it seems likely — nay certain — that they are original to the Draupadī-haraṇa, and added secondarily by an interpolator to the Virāṭaparvan.

# 258

The Rāma Episode (adhy. 258-276).

For the relation between the Rāmāyaṇa and the Rāmopākhyāna, cf. Jacobi, Das Rāmāyaṇa (Bonn 1893), pp. 69-83; and Eugeniusz Sluszkiewicz, Przyczynki do badań nad dziejami redakcyj Rāmāyaṇy (Contributions à l'histoire des recensions du Rāmāyaṇa) = Polska Akademia Umiejetności, Prace Komisji Orientalistycznej Nr 30 (Kraków 1938). — The question has been reviewed afresh by V. S. Sukthankar in the paper "The Rāma Episode (Rāmopākhyāna) and the Rāmāyaṇa, Kane Festschrift (1941), pp. 472-487. All these three works contain lists of parallelisms between the Rāmopākhyāna and the Rāmāyaṇa.

2  $^{d}$ )=(var.) Rām. (ed. N. S. Press) 1. 1. 53 $^{b}$ .

4 b)=(var.) Rām. 3. 34. 2b.

5 d)=Rām. 5. 42. 34b; 43. 9b: 6. 41. 77b.

9 d)=Ram. 3. 50. 26d.

# 259

13 ab)=(var.) Rām. 1. 18. 25ed.

20 ab) = Viṣṇudharmottara Purāṇa 1. 220. 19ed.

36 ab)=(var.) Rām. 7. 10. 6ab.

# 260

7 (var.) Rām. (ed. Gorresio) 1. 20. 14b.

# 261

6 b) = (var.) Rām. (ed. Gorresio) 1. 19. 28b.

9 b)=Rām. 2. 3. 28b.

15 °)=Rām. 1. 8. 14°.

17 <sup>cd</sup>)=(var.) Rām. (ed. Gorresio) 2. 7. 3<sup>ab</sup>.

23 For line 1 of 1245\* cf. Rām. (ed. Gorresio) 2. 9. 13.

25 ab)=(var.) Rām. (ed. Gorresio) 2. 12. 3cd. - 25<sup>d</sup>=Rām. 5. 33. 21<sup>d</sup>.

33 ab)=(var.) Rām. (ed. Gorresio) 2. 76. 7ed.

39 d)= $Rām. 3. 5. 20^d.$ 

40 °)=Rām. 3. 64. 3°.

42 <sup>cd</sup>)=(var.) Rām. 5. 37. 16<sup>ab</sup>.

# 262

27 d)=(var.) Rām. (ed. Gorresio) 3.51.41b.

# 263

11 b) =  $R\bar{a}m. 3. 57. 16$ b.

22 b)=(var.) Rām. 3. 60. 7b.

39 <sup>a</sup>)=(var.) Rām. 3. 71. 21<sup>c</sup>.

40 b)=(var.) Rām. (ed. Gorresio) 3. 79. 40d.

# 264

2 b)=Rām. 4. 30. 6d.

14 From here onwards up to the beginning of adhy. 275 several stanzas of the Rāmopākhyāna recur almost *verbatim* in the Skanda Purāṇa, which latter has evidently borrowed the relevant portions of the text from our epic. The common portions

will be found in Skanda, vol. 3, khanda 1, adhy. 1, 2 and 44.

23 ab)=(var.) Rām. 4. 50. 6ab.

27 d)=Rām. (ed. Gorresio) 4. 15. 21b.

32  $d = Ram. 6.90.37^d$ .

34 ab) = (var.) Rām. 4. 12. 41ab.

37 b) =  $Ram. 4.48.20^d$ .

42 b)=(var.) Rām. (ed. Gorresio) 5. 18. 21b.

55 ab)=(var.) Rām. 5. 37. 12ab.

64 ') Cf. Ram. 5. 27. 21°4, 33°.

66 <sup>cd</sup>)=Rām. (ed. Gorresio) 5. 27. 23<sup>cb</sup>.

# 265

8  $^{ab}$ ) = (var.) Rām. 5. 24.  $21^{ab}$ 

21 a)=(var.) Rām. 5. 21. 6e.

# 266

49 c)=(var.) Rām. 4.58.7.

**67** °)=Rām. 5. 40. 4°. —  $^{4}$ ) = Rām. (ed. Gorresio) 1. 4. 35°.

# 267

2 ab) = (var.) Rām. 4. 39. 19cd; 40. 18cd.

4 <sup>ed</sup>)=(var.) Rām. 4. 39. 19<sup>ab</sup>: 6. 42. 28<sup>ab</sup>.

46 d)=(var.) Rām. 6. 16. 17d; 17. 7.

49 b)=Rām. 6. 19. 26b.

# 268

10 °)=(var.) Rām. 6. 41. 78°.

11 = (var.) Rām. 5. 21. 11.

15 °)=Rām. 6. 41. 79°.

17 d)=Rām. 6. 26. 6b.

18 b)=Rām. 6. 41. 84d.

36 °) = Rām. (ed. Gorresio) 6. 65. 22°.

# 270

13 d) = Rām. 6. 52. 30d.

14 d)=Rām. 6. 52. 30b, 32b.

17 )=Rām. 6. 52. 37.

# 271

4 b)=Rām. 6. 67. 96d.

1 ab) = (var.) Rām. 6. 68. 6ab.

**26** b) = Rām. 6. 44.  $36^d$ ; 45.  $13^b$ ; 46.  $1^d$ ; etc.

## 273

5 b)=Rām. (ed. Gorresio) 6. 24. 42d.

20 b)=Rām. (ed. Gorresio) 6. 70. 19b. — 20d = Rām. 6. 88. 41b.

## 274

**5** <sup>d</sup>) = Rām. 6. 95.  $32^d$ . Cf. 6. 97.  $2^d$ ; 100.  $10^b$ ; 102.  $2^d$ ,  $27^b$ ; etc.

12 d)=Rām. 6. 112.  $5^d$ .

18 For passages 1297\*, 1298\*, 1299\* of. Sukthankar, Kane Festschrift (1941), pp. 473 ff.

### 275

**25** d)=Rām. (ed. Gorresio) 1. 4.  $72^{b}$ .

33 Cf. Rām. 7. 26. 55°-56°.

48 d)=Rām. 6. 100. 56d.

52 ab) Cf. Rām. 6. 122. 26ab.

65 °) = Rām. 1. 7. 4°.

**69** <sup>cd</sup>)=(var.) Rām. 6. 128. 95<sup>cd</sup>. Cf. B. 7. 59. 9; also 12. 29. 59<sup>cd</sup>:

दशाश्वमेधाञ्चारूथ्यानाजहार निर्गलान्।

# 277

The Savitri Episode (adhy. 277-283).

The Savitri Episode, like many an interesting episode of the Mbh., was edited for the first time by Francis Bopp in his selections from the Mbh. called Diluvium (Berlin 1829). Cf. note on adhy. 185 above. There appears to have been a Russian edition by Kossowicz (St. Petersburg 1861); and a German edition by Kellner (Leipzig 1888). The text has been reprinted several times in India. The only Indian edition worth mentioning is the annotated edition of the text by P. V. Kane: महामारताविकार (Bombay 19121), intended for the use of college students. The text, which is eclectic, is based on that of the three editions of the Mbh. then available, the Bombay, Calcutta (editio princeps) and Kumbhakonam. Only the most

striking of the various readings have been noted by Kane, a few of which have been discussed in the "Notes." His endeavour has been "to present a good and intelligible text to the student." — There is a comparative study of the story by A. Ditandy: Parallèle d'un épisode de l'ancienne poésie indienne avec des poèmes de l'antiquité classique (Diss., Paris 1856).

22 माङ्ग्यां. For this, many MSS. and editions erroneously read मानन्या (which Kane, op. cit. p. 136, explains as मनुप्त्र्याः, which is simply a tour de force!). That the mother of Sāvitrī was a Mālavī (a lady or a princess of Mālava, modern Malwa) follows from a clearer reference in the sequel; cf. 3. 281. 58<sup>abcd</sup>:

पितुश्च ते पुत्रशतं भविता तव मातरि।

मालन्यां मालना नाम शाश्वताः पुत्रपौत्रिणः ।, where the MSS. almost uniformly read मालन्यां मालना (and not मानन्यां मानना), a reading confirmed independently by the Matsya Purāṇa (213. 15°4-16).

32 ab)=Viṣṇudharmottara Purāṇa 1. 220. 3cd.

# 280

3 °)=Viṣṇudharmottara 2. 36. 15°.

# 281

2 ad)=(var.) Visnudharmottara 2. 37. 35ab.

3 <sup>cd</sup>)=Visnudharmottara 2. 37. 36<sup>ab</sup>.

6 °) For the reading उपगृक्ष (v.l. 'गृह्म, 'गम्य), cf. stanzas 61 and 69 (उपगृदस्य) below.

16 <sup>cd</sup>) Cf. Katha Upanişad 6. 17, and Śvetāś-vatara Up. 3. 13:

### अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः।

16 bc)=(var.) Visnudharmottara 2. 37. 42c5.

20 = (var.) Visnudharmottara 2. 37. 65°d-66°d.

29 Cf. 5. 10. 23.

61 उपगृद्धा. Cf. stanzas 6 and 69, and notes.

# 294

13 Correction! The repetition of वैश्पायन उवाच before 13 in our text is unnecessary (cf. stanza 7) and this superfluous reference may be omitted, as is done by T<sub>1</sub> M of our MSS. 22 Correction! In the text, before 22, add वैशंपायन उवाच, as in K1. 2. 4 D5.

# 295

8 The phrase अरणीसहितं, which occurs also in the Virāṭa, has been rightly explained there by the commentators (Arjunamiśra, Caturbhuja, Nīla-kaṇṭha etc.) as अरणीयुगलं, अरणीयुगलं "araṇō-pair." It was mistaken as an adjective meaning "accompanied by the araṇis" and therefore a substantive (like मन्यं or माण्डं) was generally added to eke out some meaning. See Raghu Vira's note on 4.1.3 (Virāṭaparvan, p. 361). This use of the word सहित is certainly peculiar. It does not mean "a pair" exactly (as the commentators imply), but appears to be used to denote (two or, perhaps, more) things which are found, fitted or fixed together. Cf. the use of सहित in dual (सहितो) in the sense "both

together "; and in plural (सहिता:) " all together."

### 297

63 Cf. note on 3, 191, 21 above.

### 298

19 The god Dharma has given the Pāṇḍavas the boon that they can assume, during the thirteenth and last year of their exile, any form they like at will (छन्दतः). He also tells them (stanza 17) that even if they went about just as they were, without any change of form, they would not be recognized. These stanzas show that passage No. 5 of App. I of the Virāṭaparvan (p. 304), an interpolation of the Southern recension, in which Yudhiṣṭhira invokes Dharma, praying for a successful change of form, is merely supererogatory piety and deserves to be obelized.

ERRATA

Only mistakes in the constituted text have been listed here. For other corrections see Critical Notes.

| Adhy. &        | For                       | Read                   |
|----------------|---------------------------|------------------------|
| Śl. No.        |                           |                        |
| 15. 16; 21. 14 | मार्तिका°                 | मार्त्तिका             |
| 34. 38         | थार्थपरमो                 | चार्थंपरमो             |
| 43. 4          | °प्रभावा                  | <sup>°</sup> प्रभावाः  |
| 81. 56         | प्रयगच्छति                | प्रयच्छति              |
| 98. 13         | जीवं जीवक°                | जीवंजीवक               |
| 110. 1         | रम्यो                     | रम्य                   |
| 116. 6         | मार्तिका°                 | मार्त्तिका             |
| 142. 26        | भीमाजुन <sup>°</sup>      | भीमार्जुन <sup>°</sup> |
| 198. 22        | पुराकर्म                  | पुरा कर्म              |
| 222. 32        | শ্বশ্বা                   | श्वश्रवा               |
| 225. 3         | तपोधनांश्च                | तपोधनाश्र              |
| 230. 1 (ref.)  | उवच ।                     | उवाच ।                 |
| 248. 6, 11     | वार्धेक्षत्रि             | वार्द्धत्रि"           |
| 267. 9         | रामकरणात्                 | रामकारणात्             |
| 268. 20        | °हृदया                    | हृदयाः                 |
| 272, 25        | मायया वृतः                | माययावृतः              |
| 282. 5         | °कण्टकबिद्धा <sup>°</sup> | 'कण्टकविद्धा'          |
| 202. 9         |                           |                        |



इः श्रामनभंक इः इश्रेम् यह भगने इया दिन् विविध ज्ञेन विम्नासे वना हु भूः भववत्सन्त्रिभ ययपूर्याणें विद्यान्यस्मार्गात्वे रह्येयान भनेम्रभ संम्यानिकि वर्भिकिविविग्रमेव अरण्याभ सहभूवरे वस विसक्तराभभन्दपात्राज्ञाम् अस्मः विसक्तियः भन्दपाद्भक्त क्रिःभरिन् विः विचेमङ्सिन्भरंभिद्रः क्रम् वेनैः॥चैमेपयाः। डः नवेडस्ड इस्पिकलाभग्र शिधिकमीभे एवडराव वहे शिष्ठा भविवारिकः अभववीत्रक्षार्थण्युकान्ने गर्भभयभगनी वस्मानवरिष्टिम मन्भूज *एत्र उमे* निष्ड्या प्रवास चान ए रिष्टा भिक्रेरवाः अभवती इ

Facsimile of a page from the Sarada MS. (paper) of the Aranyakapatvan, belonging to the Asiatic Society of Bengal



